This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.



http://books.google.com



oogle

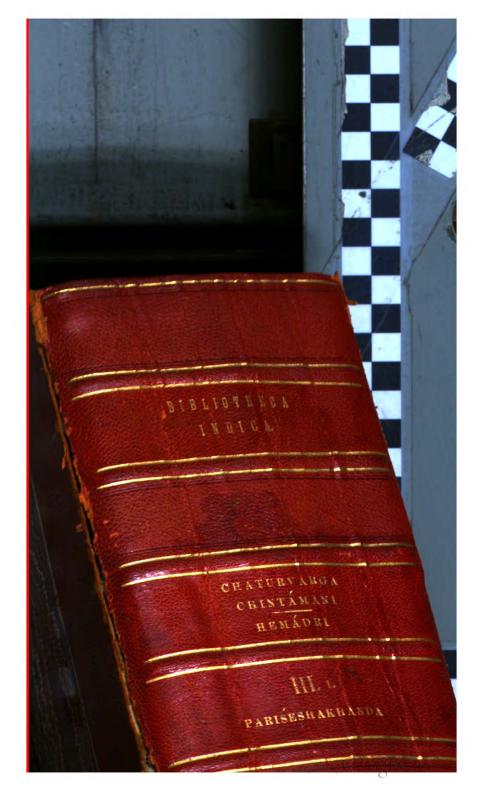



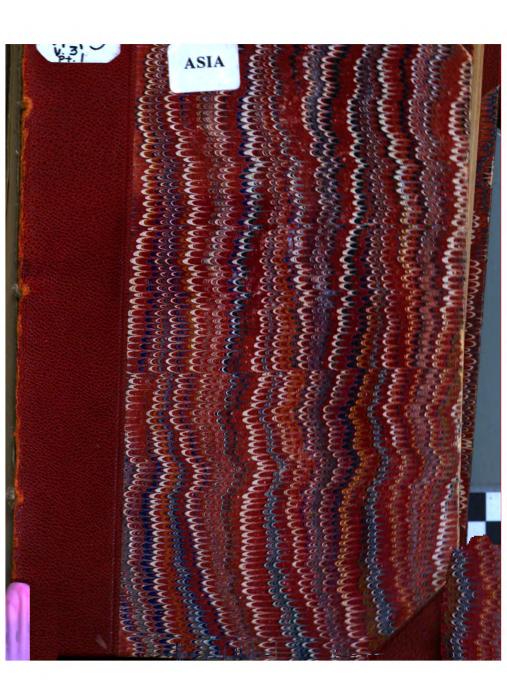



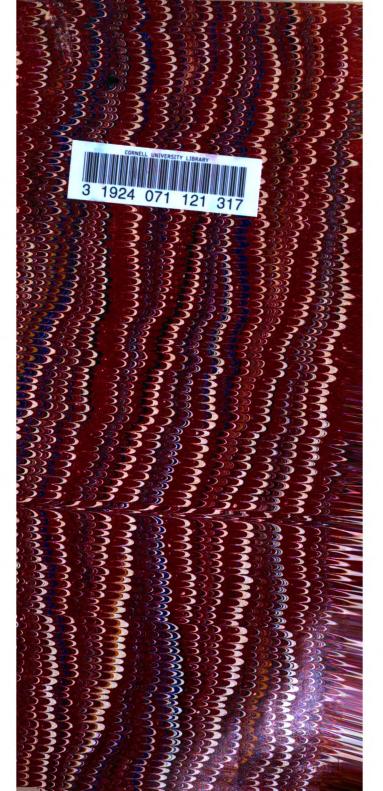

CORNE LUIVERS LUBRA तुनगीन सामग्री

A.53515

425 B84

PATRICIA

क्षानिया विकास

MANUAL COMPLETATION OF THE STATE OF

1 MATERIAL

जीवकेयरम्। तिरक्षेत्र विकासास्यास्त्राक्षेत्र

r ingileste

- parameter and a second

Cald a Supposit a Tura

SALIT TERES.

### विद्यापनम् ।

मुधीलक् औडेमाद्रिनामन-महापण्डितेन विर्चितोऽयं चतु-कंगेंडनामाज्यामा स्तिनिवसः व्रत-दान-तोर्य-मोच-परिप्रोप-सर्वेनिमंत्रीक्षत् । तत्र त्रतखण्डं दानखण्डञ्च सोसादटीसमाजा-क्सरोद्यानामनुमत्या पिछतायणीखर्गीय भरतचद्र जिरोसणि-म्होद्यानां परिप्रोधनप्रयत्नेन च सुद्रितसभूत्। तद्नन्तरसुत्र-महोद्यानां परलोकावाप्ती परिग्रेषखखानार्गतत्राङ्गखखसुक-समाजाध्यसहोदयानुमत्या श्रावयोः परिग्रोधनप्रयत्नेन च सुद्रितं । परिशोधने वीणि बाद्रश्रेपुसकानि बावयोः सहायस्तानि बासन्। तेवां दयं व-सचिक्तितं वारानसा खर्ध, एकं गचिक्तितं किन काता-संकृतविद्यामन्दिर-पुस्तकास्त्रयास्थं। पुस्तकचयाणां सध्ये दवं परिद्युद्धं, एकमपरिद्युद्धं, यत्र पुस्तकत्रये संगयो जातः तत्र स्नानंश्चपाणि-मचादिस्तिनिवन्धानां साहाय्येन परिप्रोधितं। श्वननारं परिग्रेषखखानार्गतजालखख्य सुद्र्षं भविव्यति । समा-खते एतसुद्रणं महात्मनासुपकाराय भविव्यति ।

त्रपित विज्ञायते हेमाद्रिस वासगोत्रीय-दाविकात्यत्राङ्गास-त्रावीत्। कामदेवे वासुदेवे वामनदेवस क्रमेणास पिता, पितामहः, प्रपितामहद्यामीत्। स हि देविगिरिस्य-यादववंप्राज-मत्तराजाधिराजमहादेवनृपते सकलकरणाधिपतिपस्थित पासीत्। स हि पवणक्षयेन्द्रमिते प्रकन्पतिमवस्यरे ससुदितवान्। हेमाद्रिस्य तस्मकालिक प्रदेखसं।

> त्रोवद्येश्वरण्याः। श्रीकामाखानावण्यासीतः।

> > Google



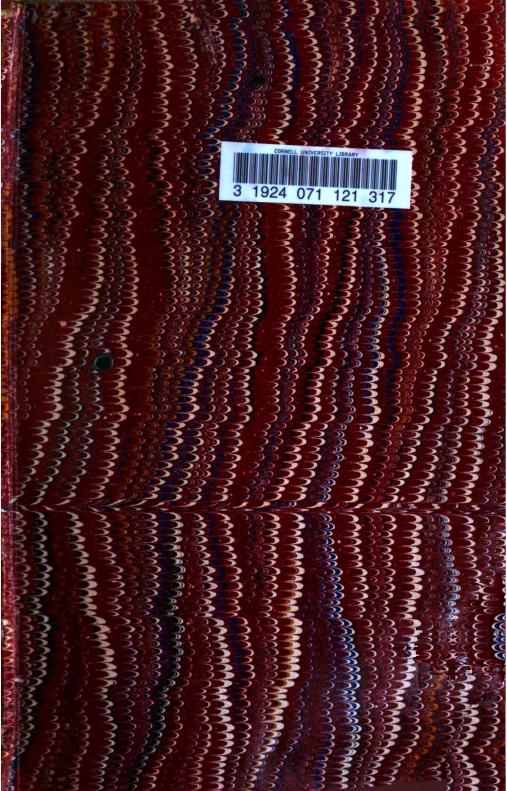

PK 2971 B588 H·19 V·3 þt·1

| DATE DUE          |  |
|-------------------|--|
| Interlibrary Loan |  |
|                   |  |
|                   |  |
|                   |  |
|                   |  |
|                   |  |

#### BIBLIOTHECA INDICA:

COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED BY

THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

New Series, Nos. 464, 475, 481, 486, 493, 495, 504, 516, 518, 527, 536, 548, 561, 579, 594, 607, 621, 652.

CHATURVARGA CHINTÁMANI.

•

COMPREHENSIVE DIGEST OF HINDU LAW

BY

HEMADRI.

EDITED BY

PANDITA YOGES'VARA TARKARATNA

AND

PANDITA KAMAKHYANATH TARKAVAGIS'A.
VOLUME III.

PART I.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.
1890.

# चतुर्वगचिन्तामणी

# परिश्रेषखराडे

श्राह्वकस्यः।

प्रथमोभागः ।

श्रीहेमाद्रिणा विरचितः।

\_\_\_\_

चासियाटिक्-सेासाइटिनामकसमाजानुमत्या साहाय्येन च

प्रचारितः।

श्रीयज्ञेश्वरसृतिरत्नेन श्रीकामाखानायतर्करत्नेन च

परिग्रोधितः।

SEP 7

किकाताराजधान्याम्।

खापटिछमिसन्यके सुदितः।

म्बाब्दा १८०८.

A.53515

425 B 84

### विद्यापनम्।

संशीयमञ्जीहेमादिनामक-महापिछितेन विरिषतोऽयं चतुसंगेषिनामिषिनामा स्रितिनिवन्धः व्रत-दान-तीर्थ-मोच-परिग्रेषखर्छैर्विभक्षीक्षत्य । तच व्रतखर्ण्डं दानखर्ण्ड्य सोसार्टीसमाजाध्वनहोदयानामनुमत्या पिछतायणीखर्गीय भरतचन्द्रिग्रिरोमिषमहोदयानां परिग्रोधनप्रयक्षेन च सुद्रितमश्चत् । तदनन्तरसुक्षमहोदयानां परक्षोकावाप्तौ परिग्रेषखर्ण्डान्तर्गतत्राद्धखर्ण्डसुक्षसमाजाध्वमहोदयानुमत्या चावयोः परिग्रोधनप्रयक्षेन च सुद्रितं ।
परिग्रोधने चीषि चाद्ग्रपुस्तकानि चावयोः सहायश्चतानि चासन् ।
तेषां दयं क-खिषिक्षितं वारानस्या स्रश्चं, एकं गिषक्षितं किसकाता-संक्षतिवद्यामन्दिर-पुस्तकास्यास्थं । पुस्तकचयाणां मध्ये
हयं परिग्रह्नं, एकमपरिग्रह्नं, यच पुस्तकचये संग्रयो जातः तच
सार्त्तग्रस्तपादिन्दितिनवन्धानां साहाय्येन परिग्रोधितं ।
चनन्तरं परिग्रेषसण्डान्तर्गतकासखर्ण्डस्य सुद्रसं भविद्यति । सभास्रित एतसुद्रसं महात्मनासुपकाराय भविद्यति ।

श्विष विद्याखते हेमाद्रिस्त वासगोषीय-दाविषात्यमञ्जय-श्वासीत्। कामदेवो वासदेवो वामनदेवस क्रमेणास्य पिता, पितामसः, प्रपितामस्यासीत्। स सि देवगिरिस्त-यादववंग्रज-महाराजाधिराजमहादेवनृपतेः सक्तकरणाधिपतिपष्टित श्वासीत्। स सि पत्रप्रधरेन्दुमिते ग्रकनृपतिसंवसरे ससुदितवान्। हेमाद्रिस्त तस्यमकास्ति एवेत्यसं।

> श्रीवद्येश्वरश्रमीयः। श्रीकामास्थानावश्रमीयः।

Digitized by Google

.

#### 🦑 नमः श्रीग्रह्मेशाय।

## चतुर्वर्गचिन्तामणौ परिशेषखण्डे श्राडकल्पे

#### प्रथमाऽध्यायः।

श्रय श्राद्धविधिफलप्रशंशाप्रकर्णम्।

चीरे।दार्णवसारसङ्गृहकणाणीणासमालिकिता-आम्ययान्दरकूटके।टिघटनानिर्म्हष्टरलाक्षदः । जमीलन्नवनीलनीरजदलखेणिप्रभामण्डल-साघालक्षनजािकृतच्छित्रको पायादपायाद्धरिः॥१॥ गणेशं वन्देऽष्टं मदजलगलिक्ष्यंरस्वरित्-परामोदाखादप्रस्तमनसां की इनवताम् । दिरेफदन्दानां कलसरसङ्खारस्वरस-खरप्रायेंगेयेः श्रवणपुटपेयैः प्रसुदितम्॥१॥ देवीं शारदकौसुदीमदृष्टरस्कारप्रभामण्डली-लेश्केकितदुखरान्तरतमस्कोने।क्षवापद्धराम् । सीमन्तान्तनिविधिताच्चलकलास्काकुनिर्धत्सुधा-धाराधोरणिपूरितामस्तम् । बन्दामहे शारदाम्॥॥॥ ₹

यामायाय परेंचतुर्भिरभिता सकोदयामायते कर्नुं गंववदारमाइदि ते सर्वेंऽप्यमी नान्यया। या चैवोपनिषक्यों तनुमनुप्राप्ता व्युद्ध भ्रमं सैरानन्द्रपदं परं वितनुते तां नौमि देवीं गिरम्॥॥॥ तां बाचं यसुपासाडे परिमिता वासी चतुर्भिः परेंः वेदेंचंत्परिपाकमेतदिखं ब्रह्माष्डमाइबंधाः। यसाः प्राप्य परं प्रसादमयते सर्वें।ऽपि सर्वेद्यतां दीनस्तेन तु पद्धजासनमयो ब्रह्मापि जिद्यायते॥॥॥ वद्ये चोदीयसादवदरमाचेऽपि विधिवा विना वा केनापि कचिदपि च पिष्डे विनिहिते। नस्तापाखेपास्त्रदक्षपदमायान्ति पितरे। नसस्ती कुर्वे। मस्रमयगयास्ताय इर्थे(१)॥६॥

प्रदत्तिपिछान् खपुरः सिपिष्डैः
प्रश्नतपापास्त्रस्तौकसे।ऽपि ।
समुद्भरकां क्रपयादिदेवं
गदाधरं नौमि गयास्त्रिस्यम् ॥०॥
सम्भावस्यादर्णे समुद्यमान्
स्त्रान् विसुद्रान् इतयोगसम्बदः ।
नमामि सस्त्रसीपयप्रवर्त्तकानादित्यनास्त्रिद्शेषपूजितान् ॥८॥

<sup>(</sup>१) निरवहितगुबयागाय महते इति ख॰।

यिक्तिंत्रवित्रीर्थमाण-सुभटनुष्यकारे। टीचटत्-कारस्तारिवरावभेरवरणचीणीच्यक्रीड्गः । मृत्यिक्त सा गलद्गलास्त्रमित्तितस्क्रभाः (१) कवन्था सुद्धः चोऽभद्गदिक्तमितिर्जितिर्क्जितरिषुः भीत्रक्षणो भ्रपितः ॥८॥ यस्त्रीस्करवासकासभुजगी निन्धीतभ्रयोऽस्वित्त-प्रत्यचित्तिपालपुष्कलयत्रःचीरातित्वत्रा सती । तन्त्रालुः परिचत्य घोरसमरक्रीड़ारसे निर्भरं सप्ताति सा महावकात्रविस्नसस्कोषप्रवेत्रे मतिम् ॥१०॥

एतसादभवत् प्रौड़प्रतापानसदुर्जयः।
तनुजो विजितारातिर्जेषपास इतीरितः॥११॥
तसादिप महादेवः पासिताग्रेषस्तसः।
विजिताग्रेषदिक्षको विक्रमैकरचाऽभवत् ॥१२॥
चत्प्रतापानसञ्चासाद्यसास परिपातकम्।
ग्रिमिनमण्डलं भेजे असभावसिकष्पताम्॥१३॥

चक्षेत्रस्य भनुर्मिसुक्तविश्विष्ठशातमणास्यस्य-दिश्वाङ्क्षविनिर्मितास्विससरित्पूरेषु श्वरेणवः । मित्रीश्वय सकद्भपद्भविषमां सङ्ग्रामश्चमिं स्युः चस्रामेष्यपराज्ञमस्य महिमा वर्षः कथं श्वपतेः ॥९ ॥१ यः त्रीमत्करपृष्करस्युत्तमहादानाम्बुधाराभरात् संसिञ्चन् वरविश्वर्यानवहान् यान् धर्मकस्यद्भमान् ।

<sup>(</sup>१) गवद्रवास्त्रकवितसम्बा इति ग॰।

चक्रे पहार्तिताम् मदीतक्षिक्षकायाधने तदमे

खोकः श्रोकसुद्ख निर्हेतिमधीं खेभे ग्रुभां सुखितिम् ॥६ ५॥

यदजाग्रितिमगैते।गिकरचप्राग्भावराज्यस्
गस्ते वैरिक्षकप्रतापतपने यः पुष्ककाखोऽभवत्।

तस्मिन्नायतवाहिनीषु धवकप्रोत्ताखबज्ञावकीकन्नोक्षाकुक्षितासु वीरिनकरं स्तेरं न्यमक्किष्रम् ॥६ ६॥

भूषेन तेनाच कताऽधिनाचः

स्कारिश्रया श्रीकरणे मनस्वी।

हेमादिनामास्य च वर्णमानं
वंश्रं समाकर्णयत प्रकाश्रम्॥१०॥
स्वाध्यायाध्ययनप्रवीषधरणीगीन्वीषचूडामणिः
वंश्रे वस्तुनर्मनेशहरगुणग्रामाभिरामाद्यतिः।
जन्ने वामनसञ्ज्ञको विकित्थागाध्यसमुमीनितन्
प्रत्यग्राप्रतिमप्रभावरुचिरां यः प्राप खन्नीं पराम्॥१५॥
स प्रास्तत सुतं नवेश्रम्बक्ककासम्भारगोष्ठीसदं
भूतस्कीतगलेश्रम्बन्तरसप्रह्लादिवेदेशद्यम्।
पुष्णावर्त्तनसर्गसञ्जनमनःसन्तेषवर्षामुदं
श्रश्चवेदरहस्यवस्तुरिकं श्रीवासुदेवाङ्यम्॥१८॥
श्रासीत्तस्मादिभनवसुधासादराजापत्नीतः।
श्रासीत्तस्मादिभनवसुधासादराजापत्नीतः।
सत्यां वाचं त्यज्ञति न पुरा काणि यः सङ्कटेऽपिन्
प्रज्ञाराश्रः सुक्कतरसिका नामतः कामदेवः॥१०॥

2 W 1

येनाचार्यवरार्यमङ्गतिमता निर्माद्य मौस्तीव्रतं कला दारपरियदं विद्धिरे ककीणि स्टब्साणि च। वेदावेद्यमहेन्द्रजालदलनं चेमदुरं बादुरं च्याेतिः किञ्चिद्पासितं स जरुहे वर्यस्तुरीयात्रसम् ॥२९॥ तसादिसायनीयपुष्कषरिता हेमाद्रिनामाजनि प्रत्यकाप्रतिमप्रभावविकश्चद्विश्चे। त्तरश्चीनिधिः । योऽसौ सर्व्यकलाविकारदिकरार्झाकुरी भाखरः मर्ब्बश्रीकरणेश्वरे। नृपमहादेवस्य मान्योऽभवत् ॥२ २॥ यखाज्ञां खिवणालमालिवलभीमिंशायने बादरं श्चापात्ताः परिपास्त्र निर्क्धितनिजव्यापव्यवराः श्रेरते । किञ्चोत्रासितदीयमानमध्ये। वर्द्धणुजिष्णुत्रियः स्राघां दिनु विदिनु चातिमहतीमासादयन्ति चनात् ॥२ १॥ यः कीर्त्तिप्रसरावधीरितविधुप्रत्ययरे विश्व यः वके विक्रमचातुरीमद्जुषः प्रचूनपासाश्रियः। यस प्रक्रियार:किरीटघटनानिर्मृष्टसेवावन धन्यन्वन्यदुरापरीतिरसिकाम्द्रद्धं निनायाचिरात् ॥२ ४॥ साऽयं सेवाप्र<del>सङ्गे</del> विनयनयनस्याख्डलाधीश्रमौलि-प्रत्युप्तोद्दीप्तरत्व द्युमणिकरभरभाजमाना द्विपद्मः। श्रीहेमाद्रिः कराग्रचरदमखजलप्रत्तविसप्रवाहैः लेकि कर्छेद जिङ्गां निजगुणगणवास्त्रोत्तमूलां न चके ॥२५॥ त्रामिन्धोरातुषाराचलत्रिखरभुवः कौर्त्तगङ्गायभङ्गीः स्वीक्तवात्स्वष्टनृत्वप्रचयपरिचिता यस खोने चरनी ।

€

प्रश्वदेशानिकानामञ्जूकत रयस्यान्दरावर्भनृत्यत्-चीराकूपारहर्द्धं स जयित मितमानेष हेमाद्रिस्रिरः ॥२ ६॥ ज्ञातुं नीतिरदस्यमस्य गुदतां यसेदते जिन्नतां नूनं बाऽपि दृष्ट्यतिः य च कविर्यसेन मंस्पर्द्धते । वे। उयं चित्रचरित्रमान्यमहिमा मन्त्रीऋतृडामणिः इमाद्रिन निनाय विस्रायरमं कं भीरधुर्यं नरम्॥२०॥ चेनाचारविचारचारचरितकाचीन तीववत-व्रातप्रीणितनन्दनन्दनघनप्रेमप्रसङ्कृत्रिया । दसीर्विप्रगणाकुमानि गणमातीतीर्द्धनेस्किरे भू सत्काषनिवेत्रभङ्गिमचमत्कारात्किराणि जणात्॥१८॥ चीमं दिङ्नायिकानां सितहचिहचिरा द्वारयष्टिः चमायाः यद्यः सम्पुत्तमत्त्रीकुसुमचयमयी द्यावधूनेत्रश्रवा । ब्रह्माण्डोहण्डवेस्रोदरनिहितसुधालेपसस्मीर्यदीया कीर्लिईमाद्रिमस्ती स जयित जगतीभूषणं धर्मारेतुः ॥१८॥ चेनाभोज्यनुवासरं रसलसक्तेश्वादिभेदास्पर्दैः श्रुवैभिन्नग्षित्रयात्रमगतखाद्रपदंशान्तिः। विप्राणां खलु साङ्गवेदविदुषां तिग्मं सइस्रचयं इर्षेत्रकर्मनायि चातिबद्धभिः खर्पैर्विकीर्पेर्सुद्धः॥३०॥ **इरिइरमहाभिक्वकप्रभूतविश्वतिमान्** उपचितनिजप्रज्ञी यज्ञक्रियाक्रमसुन्दरः। ग्णमणिगणश्रेणिश्रीमत्प्रकाष्ठविकश्वरः करणतिखकः श्रीडेमाद्रिः कयं स हि वर्ष्यते ॥ १९॥

प्रणीतस्य चतुर्व्यगेचिनामणिसमाइयम्।
प्राच्चं तेन समसार्त्तानः प्रेषार्त्तिनवर्त्तकम् ॥ ३ १॥
यो मन्याचलमूलवेगविचलदुग्धान्धिसुग्धोत्कलीनिष्ठूतः स जगाम प्रकसदनं किस्तव्यणियामणीः ।
दत्यालीच्य विमय्य प्रन्दजलिधं हेमाद्रिणा निर्मिते।
दाता वर्गचतुष्टयस्य विमलस्थिनामणिर्नूतमः ॥ ३ ३॥

द्रहानुपूर्विष विनिर्धातानि
पद्य प्रपद्येन च खण्डकानि।

त्रतेषु दानेषु च तीर्थसार्थे

ने।चे च त्रेषेऽय तथार्थजाते ॥३॥॥
श्राराधनं इयभुजाना पद्यमे
खण्डे समसं प्रतिपाद्य कथाते।
हेमाद्रिणा सम्प्रति कथाभोजिनां
आद्रस्य कच्पेन महाज्यसञ्ज्या ॥३॥॥
सहनि त्रास्तानि विस्तस्य रच्यते
आद्रस्य कच्पोऽयमतिप्रयक्षतः।
दहोपनेयः सहसा न केनचित्
देशो स्वीयानिप बुद्धित्रास्तिना॥३६॥

तत्र वाद्ये प्रकरणे च हेमाद्रिः गुभावयः । फलप्रवंसासंयुक्तं विक्त श्राद्धविधिं सुधीः ॥३०॥

अन्नमारौ लिङ्गप्रतिमाद्यधिष्ठाने त्रिवविष्णुगणेश्वादिदेवतानामारा-धनम्। त्रननारं गवाधिष्ठाने देवतारूपाणां नन्दादिकामधेनूनां इरि- हरादीनाञ्चाराधनम्। श्रथेदानीं ब्राह्मणादिक्पाधिष्ठाने वसु-हट्टा-दित्य-पिल्लमस्त्रोमाङ्गिरस-यम-कव्यवाहनाग्नि-सेामपाञ्चपाग्निस्वान्ना-दीनां महामहिकां पिल्ल्क्पाणां देवतानामाराधनसुच्यते। श्वाराध-नञ्च, मनसः ग्रीवानं, तस्य कोपायः आङ्क्षकां कर्म। श्रतसदुच्यते।

तत्र ताविद्धिः खिविधेयेऽथे पुरुषं प्रवर्त्तयम् समाध्यपुरुषप्रदृष्यितिष्रयकारिकों विधेयप्ररेषमामपेषमाणे विधेयर्ष्युत्पादकानि
प्रश्नंसावषमान्यपेचते फलवषमानि ए। वर्धवेते पुरुषा विधेये प्रवर्णन्ते तथैव तदिषये ग्रन्थे श्रोतारः। श्रतस्रोषामपि तप विधिफलप्रश्नंसावाक्यानि प्रवर्त्तकानीति श्राद्धविषयाणि। तान्येव प्रथममभिष्टिस्थानी।तानि ए परस्पराज्ययादेकवाक्यतां गतानीत्येकमेवेदं प्रकरणम्।

चाइ सुमन्तुः।

त्राद्वात्परतर नान्यक्रेयस्करमुदावतम् । तस्मात् सर्व्ययद्वेन त्राद्वं कुर्यादिक्कणः ॥

ब्रह्मपुराखे ।

तसाच्छाद्धं नरे। भक्ता बाकैरपि यदाविधि । कुर्वित श्रद्धया तस्य कुले कद्यित्र सीदित ॥ विचापुराणे ।

पिद्वगीतासधैवात स्नोकासांश्च ग्रणुख मे<sup>(१)</sup>। श्रुला तथैव भवता भावं तत्रादृतात्मना<sup>(१)</sup>॥ श्रिप धन्यः कुले जावादसाकं<sup>(१)</sup> मतिमान् नरः।

<sup>(</sup>१) पिढ्रमीतास्त्रधेमास्य स्नोत्थस्ताः प्रद्रगु पार्थिव इति ग ।

<sup>(</sup>१) तत्र धतात्मना इति ख॰।

<sup>(</sup>१) भूयादसानामिति ग०।

श्रवुर्वम् विश्वश्रायं यः पिष्डान् ने। निर्विपियति (१) ॥ रत्नवक्तमहीयानसर्वभोगादिकं (१) वसु । विभवे सति विप्रेभो योऽस्मानुहियः दास्थित ॥ श्रवेन वा यथा श्रत्या कालेऽस्मिन् भक्तिनस्थीः । भोजियस्ति विप्राय्याम् तन्माचिभवे। नरः॥

मागरखण्डे।

खेकान्तरेषु ते तेग्धं खभन्ते नास्तमेव च ।
दत्तं न वंत्रजैर्थेषां ते ख्यां द्यान्ति दादणाम् ॥
कुत्पिपायायमुद्भृतांखासात् यन्तर्पयेत्पितृन् ॥
नित्यं बक्त्या यथा राजंस्तोयैभीज्यैः पृथ्यिवधैः ।
तथास्रैक्सनैवेदैः पृष्यमन्धानुस्रेपनैः ।
पिट्टमेधादिभिः पृष्यैः श्राद्भैद्याववैरिप ॥
तिर्पतास्ते प्रयुक्तन्ति कामानिष्टान् इदि स्तितान् ।
विवर्णस्च सद्दाराज पितरः साद्धतिर्पताः ॥

कूर्मपुराणे।

योऽनेन विधिना माद्धं कुर्यादे प्रान्तमानसः । यपेतकस्त्रवो नित्यं याति नावर्त्तते पुनः॥

यमस्यती ।

इसमण विधिमेष्ठं कामार्थं कस्पितं दिजै:। ये विप्रा श्वनुवर्त्तन्ते तेषां लेकाः सनातनाः॥

<sup>(</sup>१) पिरहान् निर्व्वापयिद्यति इति ग॰।

<sup>(</sup>१) रज्ञवस्त्रमञ्चायानसर्वभोगादिसमिति स॰।

त्रायुः पुत्रान् यत्रः खर्गे कीिक्तिं पृष्टिं बखं त्रियम् । बन्नून् सौद्धं धनं धान्धं प्राप्तृयात् पिष्टपूजनात्॥ जन्मपुराणे ।

एवं सम्यगृष्णेन देवताः पितरस्तथा।
सन्पूच्या द्यक्याभ्यामञ्जेनातिथिमाम्धवाः ॥
श्वाचारमाचरेत्तच पिष्टमेधात्रितं नरः।
श्वायुषा धनपुचैस वर्द्धते नैव संग्रयः॥
वेवसस्ततौ ।

चरेगः प्रकृतिस्वस चिरायः पुत्रपौत्रवान् । चर्चनार्यभोगी च त्राद्धकामा भवेदि ॥ परच च परां पृष्टिं लेकांस विपुत्तान् ग्रुभान् । चाद्धक्रसमवाप्नोति यत्रस विपुत्तं नरः ॥ त्रस्नविर्णवायुपुराणयोः ।

देवकार्यादिप घटा पिटकार्यं विशिष्यते । देवतास्यः पित्वणां हि पूर्वमायायमं गुभम् ॥ बर्वेषु देवेषु कर्माषु कर्माङ्गसाद्धस्य पूर्वममुष्ठामात् देवेस्यः पूर्वे पिद्वणामायायममिति विष्णुधर्मीत्तरे वराद्यवनम् ।

> चचप्रस्ति खेकिषु प्रेतानुहिस्स वै पित्तन्। चे तु त्राद्धं करियान्ति तेषां पृष्टिर्भवियाति ॥ त्राद्धकाखे तथान्तेन पिच्डनिर्म्थपणं तथा। पित्तणां चे करियान्ति तेषां पृष्टिर्भवियाति ॥ पिता पितामक्ष्येव तथैव प्रपितासकः।

तेषां चयः पूजितास भविस्य ित तथाग्रयः ॥
चयो खेकास्त्रयो वेदास्तर्थेव च युगचयम् ।
पूजितास चयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेचराः ।
पूजितस्तर्भविस्यामि चतुरात्मा तथाप्यहम् ॥
पैद्यपेतामहः पिष्डा वासुदेवः प्रकीर्त्तिनः ।
पैतामहस्य निर्द्दिष्टसामा चद्धविषः प्रभुः ॥
पिद्यपिष्डस्त विज्ञेयः प्रयुक्तसापराजितः ।
चात्मानिद्द्वो विज्ञेयः पिष्डनिर्व्यपणे बुधैः ॥
एवं सम्मूजितस्तेन चतुरात्मा द्वाहं स्थितः ।
भविस्यामि प्रदास्थामि तस्य कामान् तथिसातान् ॥
चतारः पूजिता वेदास्थलारस्य तथासमाः ।
पुरुषार्थास्य चतारस्थतसस्य तथा युगाः ॥
पिद्यपितामहस्यायं पेद्यपेतामहः प्रापितामह इत्यर्थः ।

यमस्रती ।

ये यजनित पितृन् देवान् ब्राह्मणांस इताप्रवान् । सर्वेश्वतामारात्मानं विष्णुमेव यजनित ते ॥ ब्रह्मपुराणे ।

एवं विधानतः श्राद्धं कला खविभवेषितम् । भावस्मसासापर्यन्तं जगत् प्रीणाति मानवः॥ विष्णुपुराणे ।

महोन्द्र-बद्र-नासता-सूर्याग्नि-वसु-माबतान्।

विश्वेदेवान् ऋषिमणान्<sup>(१)</sup> वर्यासि मनुजान् पग्नुन् ॥ सरीखपान् पित्रगणान् यचान्यङ्गृतसंज्ञकम्<sup>(१)</sup> । आङ्कं श्रद्धान्यतः कुर्वन् तर्पयत्यखिकं हि तत्<sup>(१)</sup>॥

धेन केनचित् पुरुषेण खीयपिटिपितामहोहेशेन आहे किय-माणे त्रह्योन्द्रादीनामनुद्दिष्टानामणनेकेषासेकिसिकेव प्रयोगे युगपत्प्री-तिरन्यत्कुले।त्पन्नानामपि सरीस्पादीनास्य दृप्तिः स्थादिति वच-नार्थः। आह्यकर्दंकुले।त्पन्नानान्तु नानायोनिगतानामनुद्दिष्टाना-मणनेकेषासेकस्थिनेव प्रयोगे तन्तस्त्राद्धित्रयावयवैस्तृप्तिः स्थादिति यक्तसुक्तम् मार्कस्टेय-स्कान्द-ब्रह्मपुराणेषु ।

श्रमप्रकिरणं यमु मनुषैः कियते भुवि ।
तेन द्वित्रमुपायान्ति ये पित्राचलमागताः ॥
यन्तीयं() श्रानवस्त्रेभ्यो भूमौ पत्ति पुचक ।
तेन ये तद्दतां प्राप्तासोषां द्वितः प्रजायते ॥
यासु गन्धाम्नुकषिकाः पतन्ति धरषीतन्ते ।
ताभिराप्यायनं तेषां चे च तिर्यक्तुन्ते गताः ॥
ये चादन्ताः कुन्ने वालाः क्रियायोग्या द्वामंद्वाताः ।
विपन्नास्ते तु विकिरस्यार्ज्जनजन्ञानिनः ॥
भूक्षा चाचमनं यम जलं यमाङ्गिरोचजम्।

<sup>(</sup>१) पिक्राकानिति ग॰।

<sup>(</sup>१) यचान्यद्भूतसंचितमिति ख॰।

<sup>(</sup>१) प्रीवयव्यखिनं अमदिति मः।

<sup>(॥)</sup> यदाम् इति ख॰।

माह्मणानां तथैवान्ये तेन दृष्तिं प्रयानित वे ॥
पित्राचलमनुप्राप्ताः क्रमिकीटलसेव ये ।
एवं यो यजमानस्य यस्य तेषां दिजन्मनाम् ॥
कस्यिक्जलान्नविचेपो द्विक्षिष्टसेव वा ।
तेनान्नेन कुले तच तत्त्रद्योन्यन्तरं गताः।
प्रयान्याणायमं वत्स सम्यक्ष्राद्धिकयोवताम् ॥
प्रन्यायोपार्क्जितरर्थेर्थक्क्राद्धं क्रियते नरैः ।
दृष्यन्ति तेन चाण्डालपुक्षसाद्यास् योनिषु ॥
एवमाणायमं वत्स सहनामपि बान्धवैः ।
प्राद्धं खुर्स्वद्विरन्नाम्नुशाकैरपि दि जायते ॥
नागरस्यस्ये ।

आहे त जियमाणे वे न कि श्विद्यार्थतां प्रजेत्।
णिक्ष्मिप रावेन्द्र तसाच्छाहं समाचरेत्॥
विप्रपादीदकं यच भूमी पतित पार्थिव।
तेन ये गापजाः के चिद्पुचा मरणं गताः।
तावत् पुष्करपाचैस्त पिवन्ति पितरे। जलम्॥
आहे प्रक्रियमाणे त यत्किश्चित् पतित चिता।
पुष्पगन्धादिकं चालमिप तायं नरेश्वर॥
तेन क्षप्तिं परां वान्ति ये ज्ञामिलसुपागताः।
कीटलं वापि तिर्यक्लं याललं वा नराधिप॥
यद्ष्किष्टं चितौ याति पाचप्रचालने।द्ववम्।
तेन क्षप्तिं परां चान्ति चे प्रेतलसुपानताः॥

ये चापस्रत्युना केचिकृत्युं प्राप्ताः सर्वज्ञजाः ।

विकिरेण प्रद्त्तेन ते द्वितं यान्ति चाखिकाः ॥

तदेवं त्राद्धावयवैः केषामपि वंग्रानां द्वित्रकृता । त्राद्धाणभोजनाहिना प्रधानकर्षणा तु सुख्यानासुद्दिग्रमानानां पिरूपितामदाहीनां द्वित्रिभवतीत्युक्तम् ।

स्तान्दे।

पित्वनुहिस्य यत्कयं ब्राह्मणेश्यस् दीयते । सम्यक्ष्रद्वापरेर्मेर्च्यसद्भवेत् द्वप्तिदं महत्॥ पित्वणां सर्वदेवेत्र इत्येषा वैदिकी श्रुतिः । पितुः पितामहस्थापि तत्पितुस्य ततः परम् ॥ समुद्देशेन दत्तेन ब्राह्मणेश्यः प्रभक्तितः । सर्व्यषां स्थात् परा द्वप्तियावदाश्वतसंग्रवम् ॥

ननु पुछोत्कर्षवतां खर्गलीकं गतानां मनुष्यपिद्वपितामहादीनां प्रस्ताहाराणां (१) सतां कथं ब्राह्मणभोजनविनष्टेन मानुषेष पास्रेन द्वतिः सक्षवति । पापीयसां वा तिर्व्यग्येतिगतानां द्वणाद्या- हाराणां सतां प्रेतादिक्षपत्वं गतानां वा हिसराद्याहाराणां सता- मित्युक्तं पाद्म-मात्ययोः ।

यदि मर्चैर्दिजैर्भृतं ह्रयते यदि वानसे। ग्रुभाग्रुभात्मकैः प्रेतैसह्तं भुज्यते कथम्॥ प्रसाचेपस्य समाधानं तचैवात्रम्।

<sup>(</sup>१) बम्हतान्धसामिति ग॰।

तचाइ देवलः।

देवा यदि पिता जातः ग्रुभकर्मानुयागतः ।
तस्यात्रमस्न भूता देवलेऽप्यनुगच्छति ॥
गान्धर्वे भोग्यक्षपेण प्रमुले च द्वणं भवेत् ।
आद्भानं वायुक्षपेण नागलेऽप्यनुगच्छति ॥
पानं भवति यचले राचमले तथामिषम् ।
दानवले तथा मांगं प्रेतले दिधरादकम् ।
मनुखलेऽस्रपानादि नानाभोगरेवा भवेत् ॥ इति ॥

ननु यथा चीरस दिष्क्षेण परिणामः, दश्च तकादिक्षेण प्रत्यचता दृश्यते, नैवं भोज्यमानस्य झयमानस्य वा श्रस्तादिक्षेण द्यादिक्षेण द्यादिक्षेण द्यादिक्षेण द्यादिक्षेण वा परिणामे। दृश्यते। न च परिणतस्यापि स्वातन्त्र्येण क्रियात्रक्रिप्रत्यस्य देशान्तरगतप्राणिप्राप्तिः सभवति। नापि नाना-कर्मावत्रङ्गतानां प्रमीतप्राणिनां श्राद्धदेशोपसपंणसुपपद्यते। नापि चास्य सुपर्ण-गन्धर्य-यच-राचस-प्रेत-पिश्राच-नर-किश्चर-पश्च-पिच-क्रिम-कौटादिकोटिजातिसदस्वितरस्कृतस्वक्षेः श्राद्धकर्षंपूर्वेजः सद्ध विविद्य सम्बन्धः सभवतीत्याद्याचेपाः पुराणेषु स्वचिताः।

पादा-मात्ययोः ।

कयं कथानि दत्तानि इथानि च जनैरिह। गच्छन्ति पिद्यखेलं वा प्रापकः केाऽच गद्यते॥

विष्णुपुराणे।

क्षप्तये जायते पुंचे। भुक्तमन्त्रेन चेत्ततः । इद्यात् त्राद्धं सङ्ख्यासं न वहेषुः प्रवासिनः ॥

#### स्तान्दे ।

म्हतानां यदि जन्तूनां माङ्कमाषायनं ततः। निर्म्वाणस प्रदीपस तैसं सम्बर्द्धयेष्टिसाम्॥

#### नागरखण्डे।

किमधं कियते श्राद्धममावास्त्रादिषु दिजेः । स्तास्य पुरुषा वित्र स्वकर्षजनितां गतिम्। गच्छन्ति ते कयं तस्य सुतस्त्राश्रममाप्तृयुः॥ परिहारा श्रपि पुराणेस्वेत स्विताः।

तत्र मात्य-पादायोः ।

नामगोनं पितृणानु प्रापकं स्थकथयोः। त्राद्भस्य मन्त्रासद्भ उपसभ्यानि भक्तितः॥

पिचादिनामादीनि उपलभानि ज्ञातवानीत्यर्थः। नन्वचेतन-लामामादीनां कथं इयाकयप्रापकलिम्ह्याज्ञङ्कीकम्।

त्रियासादयसोषामाधिपत्ये व्यवस्थिता इति ॥

श्रिष्ठात्तादयः पिटविशेषाणामाद्यधिष्ठातारः प्रापका इत्युक्तं भवति । ननु यदि नामगोत्रं प्रापकं तिई नामगोत्राज्ञाने श्राद्धं कियमाणमनर्थकं स्थात् । तथा च "यदि नाम न विन्द्यात् स्वधा पिट्टभ्यः पृथिवी षड्भ्य इति प्रथमं पिण्डं दद्यात्" इत्यापसम्बद्धन-विरोध इत्याश्रङ्ख च ज्रह्यदस्थापि प्रापकलं दिश्वंतं तत्रीव ।

नाममन्त्रासहाहोशा भवान्तरगतानपि। प्राप्तिनः प्रीप्रचन्धेते तदाश्वारत्ममागतान्॥ तदादेशा नामगोत्रमन्त्रादीनामादेशा जहादिप्रकारेण विपरि-वर्त्तिताः ऋदा इत्यर्थः।

श्रर्थान्तरञ्च । देवदत्तादिनामसु ग्रूत्यप्रकाश्रकेषु च मक्तेषु कथ-श्चिदपि सन्त्रभावभमानाना-मग्निष्यात्तादिप्रकाश्रकानौ मन्त्राणाम् श्वतत्प्रकाश्रका नाममन्त्राञ्चादेशास्त्रत्वार्थकारिण इत्यर्थः ।

> ब्राह्मणैरभ्यनुद्यातः खिपतृषाञ्च नामध्क् । तानेवार्षयते सम्यक् विधिमन्त्रविष्कृतान् ॥ द्रति वाराष्ट्रपुराणसरणात् ।

भवान्तरगतानपीत्यनेकदेशकाखयोन्यवस्त्रान्तरगतानपीत्यर्थः । तदाद्वारत्वमागतानित्यनेन प्रदत्तस्य द्विवस्तत्तद्योनियस्चितस्धा-द्याद्वारक्षपेण परिणामतं<sup>(१)</sup> मन्त्रादेरेवाकौक्षिकस्य देवे।कृतम् । मन्त्रादिग्रहणं श्राद्वीयस्य सर्वस्थापि विश्वेषपक्षणार्थम् ।

त्रतएव वायुपुराखे ।

काले न्यायागतं पाचे विधिना प्रतिपादितम्।
श्रम्भं नयन्ति तचैते चन्तुर्यचावतिष्ठते॥
यथा गोषु प्रणष्टासु वत्तो विन्दति मातरम्।
तथान्नं नथते विप्रो जन्तुर्यचावतिष्ठते॥
नामगोचञ्च मन्त्रस्य दस्तमन्नं नथन्ति ते।
श्रिप योनिश्रतं प्राप्तान् क्षप्तांसानुप्रतिष्ठति॥

तदेवं श्राद्धदेशं प्रत्यनामतान् स्रोकान्तरस्वानेव पितृन् प्रति अन्त्रादयो इतिः प्रापयन्तीत्युकम्।

<sup>(</sup>१) घोडियहत्वमिति ग्र॰।

एवमेव वायुपुराणे निरवस्तान् प्रेतस्त्रानस्त्रितांस पित्वनिभधा-योक्तम् ।

तेषां खेकान्तरखानां विविधेनां मगोचकेः ।

श्वन्यामसयं दर्भेषु दन्ताः पिण्डाः सुतेस्त वे<sup>(१)</sup> ।

यान्ति तांसर्पयन्येव प्रेतस्वानस्वितान् पितृन् ॥

श्रप्राप्ता यातनास्वानं श्रेष्ठा ये श्ववि पद्यधा ।

नानारूपासु जाता ये तिर्थ्यग्योन्यादिजातिषु ॥

यदाद्यारा भवन्येते तासु तास्विद्य योनिषु ।

तस्मिंसस्मिंसदाद्यारं श्राद्वाश्वसुपतिष्ठति ॥

विष्णुधर्भेत्तरे दियान् पित्यग्णानभिधायोक्तम् ।

एते श्राद्धस्य भोकारो विश्वदेवैः सदा सह । एते श्राद्धं सदा भुक्षा पितृन् सन्तर्पयन्युत । यत्र कत्रन धर्मका वर्त्तमाना हि योगतः॥

एते सुपुष्पा विनियोजयिन भाइत्य दातारमदीनयत्ताः । दृष्ट्या तथेते विनियोजयिन दातुः पिद्धन् सर्व्यगणान् महीपते<sup>(१)</sup>॥ याद्यायस्कास्ततो ।

वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः । प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन् श्राद्धेन तर्पिताः ॥

<sup>(</sup>१) त्रयसु वै इति ख॰।

<sup>(</sup>१) मचीयते इति ग॰।

यथा श्वानार्धिती सुद्दा दीयमानं दोददादिद्रयामुपभुञ्चाना खां व्रष्टात, तेनेव च दोदद्रयोन खनीयोदरवर्त्तानं गभें तर्पयति, दोदद्रयोन चनीयकारकर्त्तारं प्रत्युपकारेः परिताषयति, तथाग्निव्यान्तादयो वखादयञ्च देवताविशेषलादिषन्यमिद्दमानः आद्धं भुक्ता खां व्रष्टान्त खाधिष्ठतां मनुव्यपित्वं क्रिपंयन्ति, आद्धकर्त्तारञ्च आयुव्यादिभिः फर्लेयाज्यन्तीत्यात्रयः । अच येषां पित्वृणां देशकाख-यविद्यार्थज्ञाने आद्धदेशं प्रत्यागमने च क्रिक्तं क्रिष् तेषां देशकाल्यविद्यार्थज्ञाने आद्धदेशं प्रत्यागमने च क्रिक्तं विषां देशकाल्यविद्यार्थज्ञाने मन्त्रादिप्रापितेन द्विषा व्यतिभंवतीत्युक्तम् । अतीन्त्रयञ्चानयुक्तानामागमनक्रक्तियुक्तानां आद्धदेशञ्च प्रत्यागतानां वायवीयेन करीरेण ब्राह्मणवरीराविद्यानां व्यतिभंवतीत्युक्तम् कूर्वन्युराणे ।

ख्यन्ते पितरः श्रुला श्राह्मकासमुपस्थितम् । श्रुन्थान्यं मनसा ध्याला सम्मतिन्त मने।जवाः ॥ तैर्श्राह्मणैः सहाश्रन्ति पितरे।ह्मन्तरीचगाः । वायुभ्रतास्त तिष्ठन्ति भुक्का बान्ति परां गतिम् ॥ मत्यपुराणे । निमन्त्रितान् हि पितर उपतिष्ठन्ति तान दिजान् ।

निमन्त्रितान् हि पितर् उपतिष्ठन्ति तान् दिजान् । वायुवचानुगच्छन्ति<sup>(१)</sup> तथासीनानुपासते ॥

तथा एकब्राह्मणपने बौधायनः । उरस्थाः पितरस्तस्य वामपार्श्वे पितामहाः । प्रपितामहा दक्षिणतः पृष्ठतः पिण्डभवकाः ॥

<sup>(</sup>१) वायुभूता नु गच्छन्तीति ग॰।

श्वतएव त्रश्चपुराणाहिषु जक्षम् । श्वासणुव्यास कृष्णायां चयोदस्यो मचासु च । प्राष्ट्रको यसः प्रेतान् पितृंसाथ धमासयात् । विसर्जयित मानुस्ये कला प्रदृष्यं सकं पुरम् ॥ सुधान्ताः कीर्नयन्तस दुक्कृतस स्वयं कृतम् । काञ्चनः पुषपौत्रेश्यो पाससं मध्यंयुतम् । तसात् तांसात्र विधिना तर्पयेत् पायसेन तु ॥

चतञ्चागमनवित्युकाः पितरः श्राद्धदेशं प्रत्यागच्छन्ति, पत्राप्त पुच्करचाचार्या वियोगवार्या रामेण श्राद्धे कियमाणे सीता ब्राह्मण-वरीरे दवरचादीनपद्मत्।

तथाच पद्मपुराणे।
परिपक्षणु जानका सिद्धं राजे निवेदितम्।
स्नाला विद्योगवाणां स सुन्नानलमपालयत् (१)॥
मघासु चित्तते सूर्यो काले सुतपके तथा।
प्रायाता कष्यः सर्वे चे राजेण निमन्तिताः॥
तानागतान् सुनीन् दृष्टा वेदेशे जनकात्मजा।
प्रपासर्पत् तता दूरे विप्राणां मध्यतः स्निता ॥
प्रपक्षाच्य चात्मानं निगृहा सा तदा स्निता॥
प्रपक्षान्तां तदा सीतां ज्ञाला राघवनन्दनः।
विस्थ्य सुचिरं कालमियं किमिति सलरम्।

<sup>(</sup>१) सुखानमन्यपाखयदिति ग॰।

<sup>(</sup>९) विप्रमध्ये सुसंस्थिता इति खः।

श्रम्यत्र च गता साध्वी मन्ये चाइं पपान्विता ॥ किनावर्भोजये विप्रान् धीतामन्वेषयामि किम्। कारणं नैव जानामि त्राद्धकाले श्वपस्थिते। रामेण भोजिता विपा इत्युक्ता च यथाविधि ॥ गतेषु दिजसुस्थेषु प्रियां रामे। ध्रवीदिदम् । किमर्थं सुभु नष्टासि सुनीन् दृष्ट्वा समागतान् । तत्सव्यं मम तन्वक्कि कारणं वद माचिरम्॥ एवसुका तदा भर्ता चपयाधोसुखी खिता। मुद्धन्ती चात्रुमङ्गातं राघवं वाक्यमनवीत्॥ इट्णु लं नाय यत् पृष्टमाञ्चर्थमिइ<sup>(६)</sup> यादृश्रम् । पिता तव मया दृष्टो ब्राह्मणाङ्गेषु राषव ॥ मर्म्बाभरक्षमं युक्ती दी चान्यी च तथाविधी। दृष्टा पपान्विता पाइमपन्नान्ता नवान्तिकात्॥ वस्त्रसाजिनसंवीता कथं राज्ञः पुरःसरा । भवामि रिपुवीरप्न सत्यमेतदुदाइतम्॥ खरसोन कर्य राज्ञे वा नेयं भोजनं लिदम्। दासानामपि यत् दासा नेापभुच्चन्ति कर्ष्टिचित्। तादृश्रक्तु कथं तसी जमा दातुं वदस्व मे ॥ यारं राज्ञा पुरा दृष्टा सर्व्यालङ्कारश्रविता । या खेदमखदिग्धाङ्गी कथं पम्यामि भूमिपम्॥ इति॥

<sup>(</sup>१) यहुन्द्रमास्वर्धमिहित ख॰।

नागरखण्डे त्राद्धदेशं प्रति पित्वणामागमनसुक्तम् । श्रमावास्थादिने प्राप्ते ग्टइदारं समाश्रिताः। वायुभ्रताः प्रवाष्क्रन्ति श्राद्धं पित्रगणा नृणाम् ॥ यावदसामयं भानाः सुत्यिपासासमासुसाः। ततसासं गते भानौ निरामा दुःखसंयुताः। निश्वस्य सुचिरं यान्ति गर्इयन्तः खवंश्वत्रम्॥ त्रानर्स खवाच । स्टतास्त पुरुषा विप्र खन्नर्यजनितां गतिम्। गच्छन्ति ते कयं तस्य सुतस्यात्रममाप्तृयुः॥ भहेयज्ञ खवाच । सत्यसेतमाहाभाग यत्त्वया व्याहतं वदः। खक्की ही गतिं चान्ति मृताः सर्वेष मानवाः॥ परं यथा समायान्ति वंश्रजस्थात्रमं(१) तिह । तथा तेऽचं प्रवच्छामि सन्देहा न यथा भवेत्॥ म्हता यान्ति यथा राजन् ये च केचित्राहामते<sup>(र)</sup>। ते जायने न मर्चे अच यावदंशस संस्थितिः॥

परं शुभात्मका ये च ते तिष्ठन्ति सुराखये।

त्रन्यदेषं समात्रित्य सुद्धते कर्षणः फलम् ॥

पापानस नरा ये च तेऽपि खर्गनिकेतने।

शुभं यदंशजैः श्राद्धं खयं विहितमातानः।

<sup>(</sup>१) वंग्रजस्याश्रयमिति ख॰।

<sup>(</sup>१) यत्र केचिन्मद्दीपते इति ग॰।

पित्रलेकिस्थितानाञ्च स्वर्गस्थानामि नुधा ।
पिपासा च तथा राजन् तेषां सञ्चायतेऽधिका ॥
यावन्नरचयं राजन् पितरे। मातरस्वथा ।
उद्घृता ये गयात्राद्धे ब्रह्मलेकेषु ते ग्रुभम् ।
सुञ्जते नुत्पिपासा वा न तेषां जायते कचित् ॥
न चापि पतनं तस्मात् स्थानात् भवति स्वमिप ।
वंश्वोच्छेदात् पुनः सर्वे निपतन्ति महीतले ॥
त्रागत्यास्मात् तते। मर्चा निपत्य जगतीतले ।
पापाः पापं समायान्ति योनिश्रेष्ठं ग्रुभान्विताः ॥

तदेवसुपपन्ना पित्वणां त्राद्धदत्तेन इविषा व्यप्तिः, दिव्यपित्वणाञ्च फसदावलमिति ।

तच केचिदाइः । इितःप्रत्युद्देश्यलं देवतालम् , न तु इिर्मिर्गृलं फलदाढलं वा । यावद्भः खाहेत्यादिख्वचेतनस्यापि देवतालदर्भनात् । दक्तिस्तिद्वृत्युद्विनामपि विग्रहादिमच्चेन देवलानभ्युपगमात् । यत्किस्तिद्वृत्युपणाम् पिचादीनामुद्देश्यलमभगत् देवतालोपपन्तेः । फलहेतुलन्तु कर्मण एव । तत् माधनभ्रतायां देवतायां स्तत्यर्थमर्थवादरूपे वाक्ये उपचर्यते । द्वितिवाक्यमपि चेतनलादिगुणं गमयत्प्राभस्त्यपर-मेवित । तत्र श्रुतिस्ततीतिहासपुराणादिषु मर्वेच पिढळित्रिप्राधान्ये-नेव श्राह्वारभदर्भनात् फलदाळलस्यापि विधिमन्त्रयोरादिमध्यान-मानेस्वनेकभोऽभिधानादिभयुकतराणां भिष्टानां ताहृग्धीदार्द्या-

<sup>(</sup>१) पिह्रते। माह्रतक्तचेति ग ।

म्नोतस्याययाविचिकित्याप्रतीतेसृप्तिफलदाह्मस्योरसीकत्यकस्यमानुप-पत्तेः। यथा द्योतानि स्वतिपुराणेषु पिहृहृष्ट्याद्यनेकफलप्रतिपादकानि श्राद्धविषयानि वाक्यानि दर्भितानि, तथा तदकरणे प्रत्यवायप्रति-पादकान्यपि सिस्थन्ते ।

नागरखण्डे ।

तर्पयन्ति न ये पापाः खान् पितृन् नित्यत्रो नृप।
पत्रवस्ते नरा क्रेया दिपदाः ग्रह्मवर्जिताः॥

श्रस्पप्रयामं महाफलं श्राद्धमकता प्रत्यवाय इपमनर्थमङ्गी कुर्ना-णासमागुणाद्यतज्ञाना हिताहितमप्रतिपद्यमानाः पश्रुमान्यात् पश्रवः।

तथा। जलोनापि चन श्राद्धं ज्ञाकेनापि करोति यः। श्रमायां पितरसास्य ज्ञापंदन्ता प्रयान्ति च॥

चारीतस्मती ।

न तच वीरा जायने नारागा न क्षतायुषः।
न च श्रेयोधिगच्छन्ति यच श्राद्धं विवर्जितम्॥
चपि मूखेः फखेर्वापि तथाद्युदकतर्पणेः।
चित्रयमाने कुर्वन्ति नैव श्राद्धं विवर्जयेत्॥

कूर्मपुराखे।

श्वमावाखाष्टकादिनित्यकाखाननुष्रस्थेक्तम् । तस्य पाकश्राद्धकाखा नित्याः प्रोक्ता मनीविभिः<sup>(१)</sup> ।

नैमित्तिकम् कर्त्तवं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । बान्धवानान्तु कर्त्तवं नारकी खादते।ऽन्यया॥

(१) दिनेदिने इति ग॰।



महावैव तंबायुपुराषयोः महकास स्राहं विधायोक्तम् । पितरः पर्मकाखेषु<sup>(१)</sup> तिथिकाखेषु देवताः । सर्वे पुरवमायामि निपानस्थेव धेनवः ॥ मास्य ते प्रतिगच्छेयुरहकाभिरपूजिताः । नेाघासस्य भवनयामाः परचेद च सर्वेतः ॥ पूजकामां सदोत्कर्षे । नास्तिकानामधेगितः । देवांस्त दायिने। यान्ति तिर्थग्मक्कम्बदायिनः ॥

वायुपुराणे पाठभेदः।

नेषियस्य भवेक्षोका स्थास्य विनयति ॥ इति ॥ विष्णुस्प्रतिविष्णुधकीक्तरयोः श्रमावास्यादिकानमुक्रम्थोक्तम् । एतांस्य श्राद्धकासान् वै नित्यानार प्रजापतिः । श्राद्धनेतेस्वकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥

#### बद्धपुराणे ।

न सन्ति पितरदेति क्रका मनसि यो नरः।

आह्रं न खुदते मेाहात्<sup>(१)</sup> तस्त रक्षं पिवन्ति ते॥

इत्येवं आह्रप्रश्नंसादारेस आह्रमाहात्यसुक्तम्। असेदानीं आह्रदेवताद्पपित्वप्रश्नंबादारेस<sup>(१)</sup> आह्रमहिमास्तते। ब्रह्मवैवर्ने।

न हि योजगतिः सस्ता न पितृषां परा गतिः।

<sup>(</sup>१) सर्वेकाबेविति ग॰।

<sup>(</sup>१) तेवामिति ख॰। काबे इति ग॰।

<sup>(</sup>१) बाद्धदेवता निरूपयम् पिट्टप्रश्चंतादारेबेति ख॰।

तपशापि न दुःसाशौ<sup>(९)</sup> किं पुनर्माश<del>य</del>नुवा ॥ चनारः पितरा मूर्त्ता मूर्त्तिशैनाक्वयसचा। तेवां माद्वानि सक्कत्य देवाः खुर्म्बन्ति यसतः ॥ भक्ताः प्राञ्चलयः सर्वे देवासद्गतमानसाः । विश्वे च वसवस्रैव पृष्टिनः<sup>(१)</sup> स्टक्किचसाया । कृष्णाः मेतास्वजासैव विधिवत् पूजवन्युत ॥ प्रजाता वातर्समा दिवाक्रयासायैव च । नेचास मदतसेव ब्रह्मासास दिवाकसः ॥ श्रविक्षामित्राचास अवयः सर्वे एव च । थचा नागाः सुपर्णास्य किसरा राचसेः सद । पित्वंसीऽपूजयन् सर्वे नित्यमेव प्रसार्थिनः ॥ एवमेते महात्मानः शाहैः सत्कत्य पूजिताः । यर्थान् कामान् प्रयक्ति व्रतवोऽय यदस्यः 🖰 हिला चैलेक्यवंचारं जराम्हलुभयं तथा। मेखं योगमधैत्रयां सुद्धादेशमदेशताम् । क्रत्नं वैराग्यमानन्यं प्रयक्ति पितामदाः ॥ वरिष्ठः सर्व्यधर्माणां ने। चधर्मः सनातनः । पित्यां हि प्रसादेन प्राप्यते सुमहाताना ॥ सुकावेद्येवासांसि वाजिनागायुधानि च। के।टिश्रश्चेव रत्नानि प्रयक्कन्ति पितामहाः॥

<sup>(</sup>१) हम्या सा इति ग॰।

<sup>(</sup>१) एडिजा इति ग॰।

इंसवर्षिष्युकानि सुकाविदुर्थविका च। किष्किषीजासमङ्गानि सदा पुन्यफसानि च॥ विमानानां सहसाषि जुष्टान्यप्रसाष्ट्रपैः। सर्व्यकामसम्बद्धानि प्रयक्तिन पितामहाः॥ प्रजां पृष्टिं स्टितं मेथां राज्यमाराग्यमेव च। प्रीता नित्यं प्रयक्तिन मानुषाषां पितामहाः। पिद्धन् प्रीषाति यो भक्ता पितरः प्रीषयिना तम्॥

# वायुपुराणे।

श्वाची मणसु घोगानां स नित्यं घोगवर्ड्नः।
दितीयो देवतानाच हतीयो देववैरिकाम्॥
वेवास्त वर्षणां श्वेया दित सर्वे प्रकीर्तिताः।
देवास्त्रेतान् यजने वे सर्वे व्येतेष्ववस्थितान्॥
श्वाममास्त यजने तांस्वतारस्त घणाविधि॥
वचा सङ्करजातास खेच्छास्वैव यजनित वे।
तथा वे पितरः पूज्याः सष्टारो देवकासयोः॥
पिहभक्त्या ततो नित्यं घोगं प्राप्ते।त्यनुस्तमम्।
योगेन मोचं सभते दिला कर्यः ग्रुआग्रुभम्॥
यद्यदेतार्थदुद्वृत्य मोद्यला जगसदा।
गुदायां निद्दिता योगः कम्यपेन मद्यात्मना॥
तस्र घोगं समासेन पिहसक्तस्त क्रास्त्राः।

श्रयद्वात् प्राप्त्र्याच्यन्तुः (१) सम्बेनेव न संत्रयः ॥
यानि रद्वानि मेदिन्यां वास्त्रानि क्विस्त्रस्या ।
चित्रं प्राप्तोति तस्य पिह्नमित्रपरे। नरः (१) ॥
राजा त समते राज्यसधनस्योत्तमं धनम् ।
चीषायुर्जभते चायुः पिह्नभकः सदा नरः ।
याव् कामान् (१) मनसा वाञ्चेत् दशुस्तान् पितरे। उद्या

#### मास्थपाच्चादिषु ।

श्रायुः प्रजां धनं विद्यां खगें नी सं सुखानि च ।
राज्यद्यापि प्रयच्छिना प्रीताः पित्रमणा नृप ॥
रितप्रिक्तः स्विद्यः कान्ता भोज्यं भोजनवकता (६) ।
दानप्रिकः खित्रभवा स्पमारेग्यस्पदः ।
श्राद्धपृष्पिनदं (१) प्रेकं पत्तं न्रद्धसमागमः ॥
श्रूयते दि पुरा ने सं प्राप्ताः कौ विकस्तनदः ।
पञ्चभिजंद्यसम्बन्धः प्राप्ताः नश्चपदं परम् (२) ॥
कौ प्रिका नाम धर्मात्मा कुरु से महान् प्रविः ।
गामतः कर्मानस्य सतान् सप्त निवेधतः ॥

<sup>(</sup>१) प्राप्यते जन्तुरिति ख॰।

<sup>(</sup>१) खाडे दाता न संग्रय इति ख॰।

<sup>(</sup>१) यत्किश्चिदिति ग॰।

<sup>(</sup>४) पितराज्य इति ग॰।

<sup>(</sup>१) भीजनश्क्तितेति ख॰।

<sup>(﴿)</sup> श्राञ्जे पुर्व्धामिदमिति व •, ग • च।

<sup>(</sup>०) ब्रह्म परं पदिमति ग॰।

खरमः<sup>(९)</sup> क्रोधने। हिंदाः पिश्चनः कविरेव च । वाग्दुष्टः पिद्धवर्त्ती च गर्गश्रिष्यास्तदाभवन् ॥ पितर्युपरते तेषामऋदुर्भिन्मुन्वषम् । त्रनारुष्टिस मस्ती सर्वतोकभय**द**री॥ गर्गादेशादने दोग्त्रीं रचनासी तदा दिजाः । इनामः कपिखामेकां धेनुं चुत्पीज़िता स्टब्स्॥ इति चिनायतां तेषां समु प्राच तदानुकः। त्रयावस्य मियं बध्या त्राद्धरूपेच योच्यताम् । बाद्धे नियोज्यमानेयं पापात् बाद्यति ने। भुवम् ॥ एवं कुर्वित्यनुद्धातः पिहवर्त्ती तदावजैः। चके समाहितः त्राद्धमालभ्य कपिलां सताम् ॥ दी देवे आतुरी छला पिचे चींचापरान् कसात्। तथैकमतिष्धिं क्रवा श्राद्धदः खबमेव तु॥ चकार मन्मवच्छाङ्कं सारम् पिष्टपराचणः । तया नवा विषक्षाको गुरवे वै स्ववेदयम्। व्याचेच निहता धेनुर्वस्रोऽयं प्रतियञ्चताम् ॥ एवं सा भचिता धेनुः सप्तभि**सैस**पे।धनैः। वैदिवं बसमाजित्य कूरे कर्याण निर्भवैः। ततः काखापक्रष्टाखे व्याधा दाज्ञपुरेऽभवन् ॥ श्रव दाञ्चपुरं दञार्ष्ट्रेजे विद्यत दति ज्ञावते। जाता व्याधा दवार्णेषु सप्त धर्मविषषण:-इति इरिवंबदर्शनात् ।

(१) सक्म इति स॰।

जातिसरलं प्राप्तासे पिट्टभावानुभाविताः। यतातं क्रक्यापि श्राह्रक्षेण तैसादा॥ तेन ते भवने जाता व्याधानां क्रूरकर्याणाम्। पितृषाचैव माहाक्यात् जाता जातिकाराच ते ॥ नामधेयानि चायेवामिमान्यायन् महात्मनाम् । निर्वेरा निर्देतिः चान्ता निर्मन्यः क्रतिरेव च। वैधरे। माहवर्त्ती च छाधाः परमधार्चिकाः॥ म्हता वैराग्यथोगेन श्रास्त्रायानम् पुनः। जातिसाराः सप्त स्गा जाताः कास्त्रारे गिरौ ॥ **उन्नुखो नित्यविषयः स्वश्वकर्षे। विस्नोचनः।** पिकता घषारो नादी नामतसे प्रकीर्त्नताः॥ . **जडः** प्राचान् मदं साध्य स्रश्राहारा जितेन्द्रियाः<sup>(१)</sup> । तेषां महं साध्यतां पदस्तानानि तच वै॥ तथैवाद्यापि दूखने गिरौ कालचरे ग्रुभे। मरप्रपतनेनाच जाता वैराग्ययोगिनः ॥ मानचे पक्रवाकासी सञ्चाताः सप्त योगिनः । नामतः कर्यतः सर्वान् ग्रुल् वं ऋषियत्तम ॥ सुमनः कुसुदः १६इ: किंद्रदर्शी सुनेचकः । खतन्त्रः प्रकुनश्चैव सप्तिते योगपार्गाः॥ बृष्ट्वा विश्वाजनामानसुद्याने स्त्रीभिरन्तितम्। कौड़मां विविधेर्भे गिर्मदायखपराक्रमम्॥

<sup>(</sup>१) तपस्तिन इति ग्र•।

**१ च**• ।]

योगभ्रष्टास्ततसेवां बभ्रव्यास्परेतसः। राज्यकामोऽभवचैकसोषां मध्ये जस्तौकसाम्। पिट्टवर्त्ती च यो विप्रः त्राद्धकृत् पिट्टवत्ससः॥ श्रपरी मन्त्रिषौ दृष्टा प्रश्वतवखवाइनौ । मिन्नते चक्रतुश्चित्तं कण्डरीकसुवासकौ॥ ब्रह्मदक्तीऽभिविकस्त काम्बिक्ये नगरीक्तमे । पञ्चासराचे। विख्यातः सर्वेत्रास्त्रवित्रारदः । योगवित्यर्थेजम्मनां इतवेत्राभवत्तदा ॥ तस्य राज्ञोऽभवत् भार्या देवसस्यात्मना तदा। मन्नतिर्गामविख्याता कपिसा याऽभवत्प्रा॥ पिष्टकार्यमियुक्तलादभवत् ब्रह्मवादिनी । तया चकार सहितः स राज्यं राज्यनन्दनः ॥ चे च योगादविभ्रष्टास्रवारसे महादिजाः । तिस्रिन्नेव पुरे जातान्ते तु चकाइक्यासादा । बद्धदिजस दायादाः विप्रा जातिसराः पुरा ॥ स्रतिमान् तत्त्वदर्शी च विद्याचन्द्रसपोत्स्कः। नामतः कर्मतर्भेव सुदरिद्रस्य ते सुताः॥ तपसे बुद्धिरभवत्तदा तेषां दिजनागाम्। थासामः परमां विद्विमित्युचुके दिवासमाः॥ ततसद्यमं श्रुला सुद्रिहो महातपाः। खवाच दीनया वाचा किसेतदिति पुचकाः॥ मधर्म एव रति वः पिता तानभ्यवाच ।

दहं पितरसुत्सृष्य दिहं वनवासिनम्।

को न भर्मी न भरतामन्याया गतिरेव च ॥

जयुक्ते किष्यता दृत्तिस्तव तावष्कृणुष्य नः।

दृत्तकेतित्पुरा राष्ट्रः स ते दास्ति पुष्ककम्।
धनं गामसस्याधि प्रभाते पठतस्तव ॥

जुर्केत्रे तु ये विप्रा खाधा दान्नपुरे तु थे।
कास्त्रारे द्वना भूतास्क्रवाकास्त्र मानवे॥

इत्युक्ता पितरं व्यसुक्ते वनं तपये पुनः।

दृद्धोऽपि राजभवनं वनामात्मसदृत्ये॥

ततः प्रभाते नगरान्तृपः सेनासमादृतः।

निर्मक्त्रम् मन्तिसहितः सभार्थाः दृद्धमायतं।

गद्नां विप्रमाधानां तं दृद्धं स द्द्र्णं स॥

बुद्ध खवाच ।

ये विप्रमुख्याः खुदजाङ्गखेषु जाताकाचा दामपुरे खगाख । काकाचरे सप्त च चकवाकाः ये मानसे ते वयमप्रसिद्धाः॥

पुराणानारे तु के जिकदायादानां सरद्वीपे कापि जलाजये चक्रवाकत्वसभिधाय पुनर्मानचे सरसि राजदंगतसुक्तम्। तथा च नन्दिखण्डादिषु तिकक्किकोकाः।

> ये ते गुरुवधाक्कापाद्गोवधेनातिपीड़िताः । पित्रभक्ता दितज्ञाना जाताः वर्षे त्रिवेदबाः ॥

भि व्याधा द्याणेषु स्गाः कालच्चरे गिरौ।

पत्रवाकाः सरदीपे इंगः सरिष मानसे ॥

एतदेव विदिलैवं किमर्यद्वावसीदय।

सम्प्रधार्य च तत्त्वेग राज्यं क्रलातिच्च्चसम्।

रक्षता मानुष्यकं जन्म कुद लं वचनं हि नः ॥ इति ॥

इरिवंबादिषु तु सप्त व्याधा इत्यारभ्य इंगः सरिष मानस इत्युक्ता

तेऽपि जाताः खुद्चेने ब्राह्मणा वेदपारगः प्रस्तिता दीर्घमध्यानं

यूयं तेभ्योऽवसीदयेति वाक्यबेष स्त्राः।

#### पादा-मात्ययोः ।

द्रायाकर्षं वृषो वाकां च पपात श्रुवान्वितः (१) । वातिसारत्वमगमन्ती च मन्त्रिवरावुभी (१) ॥ द्रा वयं योगविभ्रष्टाः कामतः कर्षवन्धनात् । एवं विक्रष्य बद्धमन्त्र्यस्ते योगपारणाः ॥ विस्तताः त्राद्धमाद्यस्त्रिमन्द्य पुनः पुनः । च तु तसी धनं दन्ता प्रभूतग्रामधंयुतम् ॥ विश्वक्षेनाभिधानन्तु राजा राज्येऽभ्यषेचयत् । मानसे मिसिताः सर्वे ततस्ते योगिनां वराः ॥ महादन्तादयस्तिन् पिष्टभक्ता विमस्तराः । ततस्ते योगमास्त्राय सर्वप्य वनौकसः ॥

<sup>(</sup>१) चपकाभां स पपातास यानत इति ख॰।

<sup>(</sup>१) मिन्वयात्मजाविति ग्र॰।

त्रह्मरन्त्रेण परमं पदमापुस्तपेवसात् । सन्नतिश्चातियोगेन पदमास्त्राय पाययम्॥ इतिश्चो ।

एवमेतत् पुरावर्त्तं मम प्रत्यचमच्युत ।
तद्धारयस्व गाङ्गेय श्रेयसा योद्धसे ततः ॥
ये बान्ये धारियधन्ति तेषां बरितसुत्तमम् ।
तिर्य्यग्योनिषु ते जातु (९) न भविष्यन्ति कर्षिकः ॥
श्रुक्षा चेदसुपास्थानं महार्थं महतां गतिम् ।
योगधर्भी हिंद सदा परिवर्त्तेत भारत ॥
स तेनैवानुबन्धेन कदाचित्रभते धमम्।

तता योगगति याति सिद्धानामिष (१) दुर्लभाम् ॥ इति ॥ श्रस्य पुराकल्पक्षपार्थनादात्मकस्य सप्तयाधोपात्यानस्थे तात्पर्यं, यद्गुरस्वामिकामननुज्ञातामिष स्ववुश्वानिवन्धनं भक्षणोहे भेनािष गृहं वश्चयिवािष गामिष स्वािष सिष्ण्डानामिष श्राद्धभोजनं विधाय सद्मनािष श्राद्धं क्रतवनामन्यस्मिन् जनािन तिर्यंग्जातीनामिष यदा पूर्वंजनास्पतिस्नादृ विध्वानवेराग्यपूर्वंका योगसाभो राज्यसाभः, सर्वंसन्वस्तज्ञता मेाचसाभ इत्येवं विधानि वस्रवः तदा किं वन्नस्यम् । न्यायार्जितधनसम्यादितभासियवाज्यादिनिष्पादितैरतिभयर-चनामयैरस्ने वेदवेदार्थविदः पाजीश्रतान् निमन्त्रणादिविधिना सम्यक्

<sup>(</sup>१) जाता इति ख॰।

<sup>(</sup>१) सिद्धानां सुवि इति ग॰।

सम्पादितान् दिजानुपवेश्व यथाविधि त्राद्धं क्रतवनामायुराराग्या-दीनि निःश्रेयसपर्य्यन्तानि फलानि भवन्तीति। तथाइ विश्वाधर्योक्तरे।

खर्गञ्च मोचञ्च यत्रः सुद्धानि
राज्यञ्च पुत्रामय भूमिपास ।
स्चियञ्च मुख्या विविधाञ्च कामाः
देवेत्ररः त्राद्धकता विधन्ते ॥ इति ॥

तथा श्रन्थान्यपि श्राद्धविश्रेषज्ञन्यानि फलानि भवन्ति। तद्यथा श्रान्धुदियनेऽभ्युदयः। कर्याङ्गे कर्यसागुष्यं। तीर्थयात्राङ्गे यात्रा। खतन्त्रेषु (१) प्रत्यवायानुत्पत्तिकपान्तदुत्तिचयस्। ग्रथादितीर्थश्राद्धेषु पित्रणां विश्रिष्ठलेकावाप्तिः। पित्रहप्तिद्ध सर्वेष्वपि श्राद्धेषु प्रयो- जनमिति। श्राद्धविश्वपारुखापि फलं हारीतेनेकम्।

दमं श्राद्धविधि पुष्धं कुर्याचापि पठेच यः।

स सर्वेकासमंयुको हास्तलञ्च विन्दिति॥

रहस्पतिमा त श्राद्धविधिज्ञाने।पदेशानुसत्तामिप फलसुक्तम्।

य एवं वेक्ति मितमान् तस्य श्राद्धक्रणं भन्नेत्।

जपदेशानुमन्ता च लेकि तस्यक्षणे स्मृतौ॥ इति॥

द्गति श्रीमद्राहरजाधिराजश्रीसद्यादेवस्य स्वतःश्रीकर्णाः धिपति-पण्डितश्रीहेमाद्गिवरचिते अतुर्व्वर्गिचनामणी प्रश्चिष्ठस्य श्राद्धकल्पे श्राद्धविधिपत्स-प्रशंक्षाप्रकरणं नाम प्रश्नोऽध्यायः ।

<sup>(</sup>१) सास्त्रिकेव्हिति ख॰।

#### चव दितीयोऽध्यायः।

#### पिट निरूपणप्रकरणम् ।

करे।ति हैमाहिरिमं हिमादि-इटङ्गाविषश्रीमद्दारिकीर्त्तः। निरूपणं भूरिगुणं पिद्धणां धीमताभागन्दकरं प्रवस्थम्॥

जनसुने प्रकरणे श्राह्मेराराधितानां पित्वणां फसदात्त्वम् । प्रथीतेवासुत्पत्त्वादिभिनिक्पणं कर्त्तुं प्रकरणान्तरमारभ्यते । तप नावत् प्रकरणप्रतिपाद्योऽयंः प्रश्नभक्ता प्रस्त्रयते ।

ब्रह्मनैवर्स-ब्रह्माच्डपुराणयोः ।
क एते पितरा नाम वर्सन्ते कच ते प्रभो ।
पुचास्य के स्थतासीषां कच्छ पितरः स्थताः ॥
कचं वा ते समुत्पन्नाः कस्य पुचाः किमात्मकाः ।
स्वर्गे वे पितरोऽन्ये तु देवानामपि देवताः ॥
स्वर्गे च के तु वर्सन्ते पितरो नरके तु के ।
किमधें ते न दृष्यन्ते तम किं कारणं स्थतम् ॥
के च कैः पितरः पूज्याः कान् यजाना वयं पुनः ।
देवा द्वापि पितृन् स्वर्गे यजन्तीति हि नः श्रुतम् ॥

एतदेदितुमिच्छामो विस्तरेण वक्तश्रुत । स्वष्टाभिधानमर्थन्तु तद्भवान् वक्तुमर्हति ॥ तदेतसर्व्यश्रुच्यते । तत्र तावदुत्पत्तिः । सा च दिधा पुराणेषु दृष्यते । कचित् साचाद्रद्वाप्ररीराः कचिद्यवधानेन । तत्र तावत् साचादभिधीयते ।

विष्णुपुराणे।
सत्यमाचात्मिकामेव ततोऽन्यां जयहे तनुम्।
पिद्धवद्मन्यमानस्य पितरसस्य जिञ्जरे।
सत्समर्ज पिद्धन् सृष्ट्वा ततसामपि स प्रभुः॥
वारास्पृराणे।

पूर्वे प्रजापितर्जद्वा सिस्तुर्विविधाः प्रजाः ।
एकायमानसः सर्व्वास्तमाचान् मनसे विदः ॥
हाला परमकं ब्रह्म ध्यायन् खर्गमगाच वे ।
तथातानि तदा योगं गतस्य परमेष्ठिनः ॥
तक्याचा निर्यपुर्देशासूमवर्णकतिलयः ।
पिवाम इति भाषनाः खादाम इति चासकत् ।
जाई जिगमिषनो वे वियत्संखासपित्वनः ॥
तान् दृष्टा सद्दोवाच ब्रह्मा विश्वपितामदः ।
भवनाः पितरः सन्तु सर्वेषां ग्रहमेधिनाम् ॥
वायुप्राणे ।

ऋतमग्रिन्तु यः प्रोक्तः स तु संवत्त्ररो मतः ।

जित्रिरे ऋतवस्तसारृतुभ्यञ्चार्त्तवास्त्रया॥

श्वार्त्तवाद्यनुमायास्थाः पितरे श्वनुस्तनः। स्वतः पितामदा माया श्वार्त्तवास्य स्ननः। प्रपितामदास्तु वै देवाः पश्चान्दाः ब्रह्मणः सुताः॥ श्वादित्यपुराषे।

म्मांचि जिल्लारे पूर्वे तमास्ते जगन्तये।

प्रमाणो विश्रुताः पुनासतः खासभुवेऽन्तरे ॥

पितेव पूज्यमानास्तु जिल्लारे पितरोऽस्य वै।

प्रजापितः स्रतो यस्तु च तु संवस्तरे। मतः ॥

संवस्तरः स्रृतो म्हिर्म्यतमिस्युच्यते नुधैः।

मासास्त्रनान्तवा देवा जिल्लारे च्यतवस्तु ते ॥

मासास्त्रनान्तवा द्या च्यतारेतेऽभवन् सुताः।

ततिऽभवंस्तु पितरो च्यतवस्तु पितासद्यः॥

स्वमेकान्तु प्रस्न्यमित प्रजा यसाद्येषतः।

तसात् स्रुतः प्रजानां वै स्रमेकः प्रपितासदः॥

श्रथ संवत्परकालाभिमानिन्यो देवताः पित्यस्त्रे ने श्रामे न कालमानं, फलदाद्वलस्य चेतनध्यीस्य तनास्थावात्। संवत्परादिश-स्टास्त संवत्पराद्यभिमानिनीषु देवतासु साचिषका एतदप्यादित्य-पुराणे एवाकम्।

> संवक्षरः खमेकन्तु मामान्वेतानि सानिनाम्। स्थाने तु स्थानिना श्वेते स्थानात्मानः प्रकीर्त्तताः॥ स्थानास्थान्तु द्धानान्तु तदात्मानः सुराः स्यत्मः। मन्यनारे लिद्यान्ये ते स्थिताः कास्याभिमानिनः।

कार्यकारणमुकास्ते ऐश्वर्याधिष्यसंस्थिताः॥ खानश्रद्धेन चाच काल एव । श्रतएव कालाभिमानिन द्रायभि धायोक्तम ।

खानाभिमानिना होते तिष्ठन्ती इप्रमङ्गतः ॥ इति ॥ इत्येते पितरे। देवाः पितरश्चार्त्तवास ये। ऋतुलञ्च पिटलञ्च त्रार्त्तवलञ्च कीर्त्तितम् ॥ तज ते पश्च भवन्ति ।

त्रादित्यपुराणे।

च्हतवः पितरे। श्रेया च्हतात्पञ्चाभवन् सुताः<sup>(१)</sup> । मनुखाणां पश्चनाच पचिषाच सरीस्पाम्। खावराणाञ्च पञ्चानौ पृष्पकालर्ज्ञवः(१) स्ट्राः ॥

इत्यभिधानात् । काखिकापुराणे तु चहतुमंद्वाः पितरः षडुकाः षड्मध्वादयः ते ऋतवः पितरो देवा इति वैदिकी श्रुतिः। मधुमाधवा वसन्तौ । ग्रुचिग्रुकी ग्रुमिणी । नभानभसी वार्षिकानृतः । इषोजी बरदृतुः। यदःगद्दशी हेमनाचतुः। तपस्तपसी बैबियी। श्वतवा ब्रह्मण त्रात्मजा तैः वर्काभः वंवत्मरः च प्रजापतिः ववत्वराऽग्निर्द्धत-मुच्यते । च्यताच च्यतंवे जज्ञिरे तेम्यः खानुजङ्गमा च्रतः कालसस्मात् सर्व्यस्तरायते तसात् पितरश्रेति । इति त्रश्लाभरीरात् याचात् पित्वणा-सुत्पत्तिहरू।

तसार्ब्रह्मा समुत्पन्नः साऽपि सप्तार्कनम्नीन्।

<sup>(</sup>१) ऋतात् पश्चार्त्तवस्तता इति ख॰। (१) विसमेबीपात् परं सन्धिरार्धः।

मां यजध्यमनेनोक्ताख्यदा ते परमेष्ठिना ॥
श्वात्मनात्मानमेवाये ते यजम्म इति सुतिः ।
तेषाञ्च यजतां न्रष्ठ्या महावैकारिकात्मवान् ॥
श्वत्रपञ्चभिषारा मे महानेष क्वतो यतः ।
प्रश्रष्ट्यानिनः सर्वे भविष्यय न संत्रयः ॥
एवं सप्तास्तत्स्तेन नश्चणात्मससुद्भवाः ।
सस्ते वंत्रकरान् पुषानृत्पाद्य चिदिवं ययुः ॥
ते च वैमानिकाः सर्वे नश्चणः सप्त मानसाः ।
तित्पञ्चदानमन्त्रोत्तं प्रपत्रक्तो व्यवस्तिताः ।
स्ते च ते पितरा न्रष्ठात्रिवेष्य मम भंसतः ॥ इति ॥
श्वत्र त इति मरीच्यादयसत्पुषाञ्च ।
ते वर्त्तन्ते पुरा कस्ये देवानां सेमवर्द्धनाः ।
से मरीच्यादयः सप्त स्वर्गे ते पितरः स्नृताः ॥
श्वस्त मरीच्यादयः सप्त स्वर्गे ते पितरः स्नृताः ॥
श्वस्त मरीच्यादिपुत्रेषु पित्रश्रन्दप्रस्तौ कारस्तम् न्रह्मवैवर्त्तनद्वास्वप्तरास्त्रयोक्तं तथाहि ।

देवानस्जत ब्रह्मा मां यस्थनीति वै प्रशुः । तसुत्वृत्य तदात्मानमयजना फसार्थिनः ॥ ते ब्रप्ता ब्रह्मणा मूढा नष्टमंद्या भविष्यय । मास्म किश्चिदजानना ततो स्रोकेऽय सुद्धत ॥ ते श्च्यः प्रणताः सर्वे प्रावेश्चन पितामसम् । श्रनुग्रहात् स स्रोकानां पुनस्तानव्रवीदयः ॥ प्रायस्थितस्य कर्त्तवं व्यभिषारो हिवः स्तः ।

पुचान् खान् परिष्टक्षधं तता ज्ञानमवास्यय ॥ प्रायिश्वचार्थिनसे वै पृष्टवनाः खकान् सुतान्। तेभ्यसे नियतात्मानः पुत्राः श्रंसु<sup>(१)</sup>रनेकन्नः ॥ प्रायिस्तानि धर्मज्ञा वाष्ट्रानःकर्मजानि तु । ते पुचानधुवन् प्रीता खश्चमंज्ञा दिवौकसः॥ यूयं वे पितराऽसाकं येवयं प्रतिवाधिताः। धर्मं ज्ञानञ्च कामञ्च का वरे। वः प्रदीयताम्॥ पुनस्तानत्रवीद्वज्ञा यूयं वे सत्यवादिनः । तसाद्यद्रतं युसाभिसत्त्रचा न तदन्यचा॥ जन्ना वः पितरोऽस्माकमिति वै तनयाः स्म वः। पितरके भविष्यन्ति तेभ्योऽयं दीयतां वरः ॥ यूयं प्ररीरकर्मारखेषां देवा भविष्यच। ते तु ज्ञानप्रदातारः पितरो वै न संज्ञयः॥ तेनैव वचमा पूर्वं ब्रह्मणः परमेष्टिनः । पुचाः पिहलमापन्नाः पुचलं पितरः पुनः । श्रन्थान्यं पितरा होते देवास पितरस वै॥

वायुपुराणे।

इत्येते पितरो द्वेते देवास्व पितरस्व वै । स्वतार्त्तवाः खमेकात्तु ऋन्योन्यं पितरः स्यताः॥

श्रत वाराहादिपुराणेषु मरीच्यादीमां च्वतीनां पुत्राः पितर इति दृश्यन्ते । ब्रह्मवैवर्त्तादिषु पुनः देवानां पुत्राः पितर इति ।

<sup>(</sup>१) शंसुरित्वयं प्रयाग चार्वः।

तच ब्रह्मवैवर्त्तादिषु दिखनीति देवा रति खुत्पत्था देवज्ञन्देन
मरीच्यादय एवोका रति भवितुमर्डतीतिवारारपुराणेन सर सादुम्यादेकलस्य प्रत्यभिज्ञानात् । तथा ब्रह्मवैवर्त्त एव खेकस्टिपूर्वकमेतेषां पिष्टक्रम्दप्रदन्ती कारणान्तरसुक्रम् ।

घोरामरी चं प्रथिती नचनाणि दिश्वस्था।

स्र्या चन्द्रमधी चैत तथा होरान मेत च॥

न बभ्रत तथा तन तमीभ्रतिमदं जगत्।

मर्खेषां तपसां श्रेष्ठं यमाद्रयागमुत्तमम्।

योगमित्वस्थाता स्रष्टा महाणा योगचनुषा॥

वेराजा इति विस्थाता देवानां दिवि देवताः॥

तेषां यप्त समास्थाता गणास्त्रेचे क्यापूजिताः।

उपरिष्टात् चयसेषां वर्त्तन्ते च चिमूर्त्तयः॥

नतो देवास्ततो भ्रमिरेवं खोकपरम्परा।

वर्त्तन्ते चे तु खोकेऽसिन् तेभ्यः पर्जन्यसभवाः॥

रष्टिभंवति वे द्या खोकानां सभ्रवः स्रतः।

जनुस्ते वे पित्वस्तिसाक्षीकानां खोकसत्तमाः॥

श्रष्ठ ब्रह्मश्ररीरात् पिद्धणां व्यवधानेनेवात्पन्तः । कालिकापुराणे ।

श्रयक्रजन्मनः पुचा ये मरीचादयः स्टताः ।

<sup>(</sup>१) ते सरा इति ग॰।

तेषां पित्रगणा मुख्या जातास्तेभ्यस्य देवताः ॥ देवेभ्यस्य जगतान्यं त्रेलोकां सपरापरम् । विद्धि तत्त्वं परं वस्य समीणां पितरः सुताः ॥

तच या ब्रह्मकरीरात् पित्वणां माचादुत्यित्तः पुराणेषु दृक्षते, या मरीचादीनां पित्वसमेषेच्य, या त ब्रह्मकरीराय्यवधानेन सा मरीच्यादिपुचाणां पित्वसमेषेच्येति विवेत्रस्थम्। श्रता न विरोधः। एवस्च यति मरीच्यादीणां ये पुचास्ते पितरः, मरीच्यादयः पितामद्यः, ब्रह्मा प्रपितामद इति गम्यते । यश्च ब्रह्मा य प्रजापतिक्रव्दवाच्यः यंत्रसरः प्रपितामदः। मरीच्यादयश्च च्यतवः पितामद्यः। मायास्वार्त्तवाः पितर इति न कस्चित् विरोधः पुराणानाम्।

> मनोर्हेरफार्भस्य ये मरीचादयः सुताः । तेवाम्हवीषां सर्वेवां पुनाः पित्रगणाः स्रताः ॥

इति मनुवाको यकारीचादीनामपि ब्रह्मश्ररीराखवधानेन जक्मोकं तदपि कन्यभेदेन सृष्टिभेदादुपपत्रम् । श्रयेतेषां पितृणां नामक्पादिभेदाः ।

तच विष्णुधर्मी तरें।

पितृषां हि गणाः सप्त नामतस्त निवाध मे ।
सभास्तरा वर्षपद श्रद्धिकात्तास्ययेव च ॥
स्रव्यादास्रोपक्रतास श्राज्यपास स्रवालिनः ।
मूर्त्तिहीनास्त्रयसेषां चलारस समूर्त्तयः ॥
सुभास्तरा वर्षपद श्रद्धिकात्तास्ययेव च ।
चयो मूर्त्तिविहीनास्ये राजन् पित्रगणाः स्रताः॥

क्रयादास्रोपह्नतास्य श्राज्यपास्य सुकालिनः । मूर्त्तमन्तः पिद्रगणास्रतारः परिकीर्तिताः ॥ व्रद्धावैवर्त्तवद्वाण्डपुराणयोः । तेषां सप्त समास्थाता गणास्त्रेलोक्यपूजिताः । श्रमूर्त्तयस्त्रयसेषां चतारस्य समूर्त्तयः ॥ उपरिष्ठाच ये तेषां वर्त्तनो ते श्रमूर्त्तयः ।

श्रतएव इन्दोगानामपि पिलकन्या स्वत्यान्पितः नपस्यत् । तद्युक्तं त्रह्याच्यपुराणादिषु ।

तेवामधसादर्भने चलारः स्रस्ममूर्भयः॥

सा तेन व्यभिचारेण मनसा कामक्रिपणी। पितरं प्रार्थियलान्यं योगश्रष्टा पपात इ॥ नौष्यपद्यदिमानानि पतन्ती सा दिवस्थुता। चसरेणुप्रमाणानि तेव्यपद्यच तान् पिद्धन्। सस्यक्षानपरिव्यकानग्रीनग्रिव्यित्राहितान्॥

निगमे ।

चे इतासाच संग्रामे पितरसे चिधाभवन् । चहुतं पिद्धयञ्जेषु तेषां गच्छति तद्धवि:॥

तचेति दृषयंगामे ये इता देवासी पितरोऽभवन्। विधेति प्ररद्धेमन्तिप्रिशा इति । एतएव सेामवन्तो वर्षिषदोऽग्नियात्तास्र। तथा च प्रतपथत्रुतिः।

महाहितवा ह वे देवा दृषं जृष्टुः। तेनाऽएव व्यजयन्त येयमेषां विजितिस्तामय यानेवैषां तस्मिन्संग्रामेऽष्ट्रंसान्यित्यक्षेत्र समैरयन्त पितरो वे तऽश्वासंस्तासात्पिष्टयश्चो नाम ॥ तदसनो ग्रीसो वर्षाः।

एते ते ये व्यत्रयन श्ररद्धेमनाः श्रिशिरसाऽण ते यान्पुनः समैरयना॥

तद्ये सामेनेजानाः। ते पितरः सामवन्नोऽण ये दत्तेन पक्षेन लेाकं

जयन्ति ते पितरो वर्षिषदोऽण ये ततो नान्यतरचन यानग्निरेव

दस्त्रस्यद्वयति ते पितरोऽग्नियाना एतऽण ते ये पितरः॥

ब्रह्मपुराखे।

श्रमूर्त्ता मूर्त्तिमक्तश्च पितरे। दिविधा स्थताः । नान्दीमुखास्त्रमूर्त्तास्त मूर्त्तिमक्तीऽथ पार्व्वणाः । एकोद्दिष्टात्रिनः प्रेताः पितृणां निर्णयस्तिधा ॥

वाराष्ट्रपुराखे पित्तसृष्टिसुक्कोक्तम् । तान् बृष्ट्वा प्राष्ट्र स ब्रह्मा तिर्य्यक्संस्थानधोसुखान् । भवन्तः पितरः सन्तु सर्व्येषां ग्रहमेधिनाम् । जर्द्भवक्रास्तु ये तच ते नान्दीसुखर्धित्राः ॥

नन्दिपुराणे । निर्मिताः पितरो नाम पञ्च वै देवयोनयः । नद्याणा तपमा वत्म ऋषेज्ञाः ग्रद्धमूर्त्तयः ॥ ऋग्नियात्ता वर्षिषदः काव्यास्वापि सुकाखिनः ।

थामास योनयो द्योते पञ्चोक्ताः पिष्टयाजिनाम्॥

मागरखण्डे।

श्रियासा वर्षिषद् श्राज्यपाः चेामपाः सृताः । रिक्षपा खपद्धतास तथैवायन्तु नः परे॥ तथा स्वादुषदस्वान्ये सृता नान्दीमुखा नृप । एते पित्रमणाः ख्वातासे च देवससुद्भवाः ॥ श्रादित्या वसवे। सद्रा नासत्यावश्विनावपि । सन्तर्पयन्ति ते चैतान् सुक्का नान्दीसुखान् पितृन् ॥

#### हारीतस्रुती ।

सोमा यमाऽङ्गिरासैव सामपाः पितरस्वया।
विश्वदोऽग्निस्वात्तास ज्ञतादः षिद्धधो गणः॥
चन्द्रमा स्थातवसैव स्टतं योऽग्निर्द्शत्यपि ।
सामापहताः प्राक्योमा त्रनीजानास ब्राह्मणाः॥
एवसुका नामता रूपतस देविपित्यणं भेदाः, सन्ति मनुष्यपित्वणामपि भेदाः, त इदानीसुन्यन्ते।

### वायुपुराखे ।

त्रतः पितृन् प्रवच्छामि मास्त्राद्धभुजसु थे। देवानां पितरो देवाः पितरो लौकिकास्त्रथा॥ देवाः सौम्यास यज्ञाना द्वायञ्चाना द्वायोनिजाः। देवासे पितरः सर्वे देवांसान् भावयन्यतः॥ मनुष्याः पितरस्वेव तेभ्योऽन्ये लौकिकाः सृताः। पिता पितामस्येव तथेव प्रपितामसः॥ यञ्चाना ये तु सोमेन सामवन्तस्तु ये सृताः। ये यञ्चानः सृतास्तेषां ते वै वर्षिषदः सृताः॥ कर्माव्वेतेषु युक्ता ये भवन्यादेस्मंत्रवात्। त्रिप्राव्यानाः सृतासेषां होमिनोऽयाञ्ययाजिनः॥ तेषां ते धर्मसाधसर्थात् सृता सा योज्यकैः दिजैः।
ये पाणात्रमधर्माणः प्रखानेषु व्यवखिताः॥
त्रान्ते च नावसीदिन्त आद्भयनेन कर्मणा ।
त्राच्यर्थेष तपसा यद्येन प्रज्ञया च वै ।
अद्भया प्रच्या चैव प्रदानेन च सप्तधा ॥
कर्मान्वतेषु ये युक्ता भवन्त्यादेश्यातनात्।
देवेखैः पित्तभिः सार्द्धं स्रचीवें सामपाञ्चपैः।
खर्गता दिवि मोदन्ते पितृन् ये ससुपासते॥
प्रजावतां प्रश्रंभेषा सृता शुद्धिक्रयावताम्।
तेषां निर्न्थाणकपदं तत्कुखीनेस् मार्भवैः॥
मासत्राद्धभुजसृतिं सभन्ते सामजीकिकाः।
एते मनुव्यपितरे। मासत्राद्धभुजस्त ते॥

जनाः सत्कर्मभिईविपिष्टसाम्यं प्राप्ता मनुव्यपितरः । प्रथ दुष्कर्मः भिरधोगतिं प्राप्ता मनुव्यपितरोऽभिधीयम्ते ।

तेभ्ये। उपरे तु चेऽप्यन्ये सङ्कीर्णाः कर्म्ययोनिषु ।
भ्रष्टास्वात्रमधर्मेभ्यः खधाखाद्याविवर्जिताः ॥
भिन्नदेद्या दुरात्मानः प्रेतभ्रता यमचये ।
खकर्माप्येव श्रोचिन्त यातनास्वानमागताः ॥
दीर्घायुषोऽतिष्ठ्यस्वास्य सात्रुकास्य विवाससः ।
सुत्पिपासापरीतास्य विद्रवन्ति ततस्वतः ॥
सरित्सरस्वड्गगानि वापीस्वैवाभिक्षिप्यवः ।
परात्रानि च किप्यन्ते काममानास्वतस्वतः ॥

खानेषु पच्यमानास्य<sup>(१)</sup> यातनानिरयेषु वै । श्रास्त्रस्वी वैतरक्याश्च सुभीपानेषु तेषु प॥ करभावासुकायाश्च श्रसिपचननेषु प । श्रिसासम्येषये चैव पात्यमानाः स्वकर्मभिः । तच खानानि तेषां वे दुःखितानामनेकशः॥ उक्ता नरकस्या मनुखपितरः श्रथ भ्रमिस्याः ।

श्रप्राप्ता यातनास्तानं श्रेष्ठा ये भृति पञ्चधा । पञ्चानु ये स्थावरान्ते भृतानां नेषु कर्मसु॥ नानारूपासु जाता ये तिर्थाग्येान्यादिजातिषु । वाद्वीकास्रोद्मपास्वैव दिवाकीर्त्यास्व ते स्मृताः । कृष्णपन्नस्वद्दतेषां ग्रुकः स्वप्नाय प्रवंदी ॥

नागरखण्डेऽपि ।

त्रय ये पितरे। मर्त्या निवसिन निपिष्टपे। दिविधासे प्रदृष्यने सुखिने। सुखिनः परे॥ येथः त्राद्धानि यच्छन्ति मर्त्यकोके खवंत्रजाः। ते सर्वे तत्र संस्ष्टा देववन्युदिताः स्थिताः॥ येषां प्रयच्छते नैव किश्चित्कश्चित् खवंग्रजः। चुत्पिपासाकुलासे च दृष्यने ते च दुःखिताः॥

मनुस्मृतौ ।

य एते तु गणा सुख्याः पित्वणां परिकीर्त्तिताः। तेषामपी इ विद्येयं पुत्रपौत्रमनम्तकम्॥

<sup>(</sup>१) याचमानाचिति ग॰।

# वाराचपुराणे।

एष ते पैद्धकः सर्ग उद्देशेन महासुने । कथिता नान्त एवास्य वर्षकाच्या हि दृश्यते ॥

#### याञ्चवस्कारस्यती ।

वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवता दति ॥ श्रथ गुद्धाः पितर उच्चन्ते मन्दिपुराणे। श्रश्चित्वात्तादीन् पित्व-भेदानभिधाय महेश्वरेणोक्तम् ।

> श्रयामराख पितरो गुद्धाः ग्रह्मु नरेक्सम । विष्णुः पितास्य जगते। दियो यद्यः स एव च । बद्धा पितामहे। क्रेयो खड्ख प्रपितामह इति ॥

एते ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा श्रिप पितरः विश्वसृष्टिहेतुतात्। पिष्टिपितामहाद्यधिष्ठानभ्रताग्निस्वात्ताद्यधिष्ठाहत्वे न श्राद्धे पितरे। देवतारूपासद्वृपेणानुसन्धीयमानाः श्राद्धस्य कामपूर्व्यामेहिकासुन्नि-कफ्खात्पादिकां श्रिकं जनयन्तीति सर्वेषु श्राद्धकस्पेषु गोपितत्वेन श्राद्धोपदेशोपनिषत्रिरूपा, श्रीम्बात्तादिवत् पिहत्वेनाप्रसिद्धास्तित गुद्धाः श्रपूर्व्यां श्रिकं जनयन्त्रीत्येतदेव द्धितम्।

> उहिस्स विष्णुर्चेरिष्टः पितरसैस्त तर्पिताः । मह्मा समिष्टः प्रीषाति पुंसः सर्व्यान् पितामद्दान् ॥ प्रपितामद्दानुहिस्स लिष्टे।ऽदं यैर्मदात्मभिः । न यान्ति नरके घोरे तेषां वै प्रपितामद्दाः ॥ स्रोकानि दिस्थानि मने।रमाणि

7

प्रचानित सर्वे प्रसभं गणेत्र। पिता च तेषान्तु पितामस्य तथा च तेषां प्रपितामस्य ॥ ये वैष्यवज्ञानविदे । र्षयनित विष्णुं समस्त्रका तु सर्वभावैः। भजनित तेवां पितरस्त तुष्टिम् । निक्रष्टजातीस परित्यजन्ति ॥ वाराइपुराणे पितृन् प्रति वराइवचनम् । यमे।ऽधिदेवा भवतां माम्यः खाध्याता दैरितः । श्रधियञ्चस्तरस्विधभेवतां कस्पना सियम्॥ श्रीवाय्य सर्व्यय सामय भवतामिति । ब्रह्मा विष्णुस रहस भवतामधिणूरवाः ॥ चादित्या वसवे। स्ट्रा भवतां मूर्त्तवस्तिमेः । चोगिने। चोगदेशस्य घोगाधारास्य सुव्रताः। कामता विचरिष्यध्वं फलदाः सर्वजन्तृषु ॥ महाभारते वराइक्ष्पेष विष्णुना वसनिमग्नां धरणीसुद्धस्य द्रं द्राविखग्नान् म्हत्पिण्डान् पिल्लेन कल्पचिला तानभ्यर्चे राक्षम्। पिता पितामस्यैव तथैव प्रपितामसः। श्रहमेवात्र विज्ञेयस्तिषु पिष्डेषु संस्थितः॥ नास्ति मन्तोऽधिकः कश्चित्को वाभवेदी मया खरम्। का वा मम पिता खेकि श्रद्यमेव पितामदः। पितः पितामस्यैव ऋदमेवाच कार्यम् ॥

# विष्णुधर्मी मरे।

पिटपैतादः पिण्डे। वासुदेवः प्रकीर्त्तातः । पैतामद्य निर्द्दिष्टस्तथा सद्भर्षणः प्रभुः॥ पिटपिण्डय विज्ञेयः प्रद्युक्तयाप्राजितः। श्रात्मानिरूद्धो विज्ञेयः पिण्डनिर्व्यपणे बुधैः। श्राद्धं कर्त्तुं कथं प्रकां विना वैष्णवतेजसा॥

### भविष्यपुराणे ।

श्वनिरुद्धः खयं देवः प्रद्युवस्तु पिता स्रतः। सङ्क्षेणसाळनका वासुदेवस्तु तत्पिताः॥

खर्यं माह्यकर्त्तां चनिरहो देवः। माह्यकर्त्तुः पिता प्रयुधः। तज्जनकः माह्यकर्रियस्जनकः सङ्गर्षणः। तत्पिता माह्यकर्रिपस्ज-नकपिता वासुदेवः स्थत रस्पर्थः।

स्रतिषु पिष्डानां बद्दबादिक्पलसुक्तम् ।

प्रथमे। वर्षो देव: प्रानामत्यस्थापरः ।

हतीयोऽग्निः स्रतः पिष्ड एव पिष्डविधिः स्रत इति॥
अथास्मिन् प्रकरणे पूर्णमुद्दिशानां स्रभास्त्रवर्षिषदाग्निमाना-

दीनां खेक्जनकेष्पासनभेदाः ।

# विष्णुधर्वीत्तरे।

सुभाखरा ब्रह्मसुताः वेाममाप्यावयिका ते । ब्रह्मखेकपरा राजिकायं मूर्त्तिविवर्जिताः॥ तथा वर्षिवदे। राजन् स्रताः पुचा मरीचिनः। भाषावयनि ते देवसे के तिष्ठनि पूजिताः (१) ॥
विभाजसे के तिष्ठनि भग्निस्ता नराधिप ।
पुषस्तस्य स्वरेः पुणा भावयनि जनानिसे ॥
कयादासोपक्रतास भाष्यपास सुकासिनः ।
कवेरिक्ररससैव कर्द्मस्य प्रजापतेः ।
विज्ञस्य तथा पुणाः कमेणैते प्रकीर्त्तिताः ॥
क्योतिर्भासाः स्वृताः स्वोका से स्वीका सरीसिनः ।
तेजसिनो सानसास क्रमेणैवां प्रकीर्त्तिताः ॥

मान्यपाद्मादिषु ।

श्वमूर्णयः पित्रगणा वैराजस प्रजापतेः ।

यजिन याम् देवमणा वैराजा इति विश्रुताः ॥

स्रोताः सेामपया नाम यत्र मारीत्रमन्दनाः ।

वर्णमो देविपतरेः याम् देवा भाववन्यसम् ॥

श्रिप्रवात्ता इति स्थाता यज्ञाने यत्र मंस्यिताः ।

यत्र वैश्वाजनामाने दिवि सिन्त सुवर्षसः ।

स्रोता वर्षिवदो यत्र पितरः सिन्त सुवर्षसः ।

यत्र वर्षिणयुक्तानि विमानानि सहस्रशः ॥

यत्र स्था वर्षिषो यत्र तिष्ठनित प्रसदायिनः ।

यत्राध्यदयत्रासासु सोदन्ते श्राद्धदायिनः ॥

थांस्र देवासुरगणाः (१) गत्थक्षाप्ररमाङ्गणाः ।

<sup>(</sup>१) सेामपदे स्थिता इति ग॰।

<sup>ं (</sup>१) यान् दानवाः सुरमका इति ख॰।

यचरचोगषास्वैव यजिम दिवि देवताः॥ पुषस्यपुत्राः अतत्रस्तपे।योगबसान्विताः(१)। श्रमृत्तिमनाः पितरो विश्वष्टस सुकासिनः॥ नाचा तु मानसाः सर्वे सर्वे ते (१) धर्ममूर्त्तयः । क्योतिभी सेषु खेति बेषु ये वसन्ति दिवं परम्॥ विराजमानाः कीड्नि यच ते श्राद्धदायिनः । सर्वेकामसम्बद्धेषु विमानेव्यपि पाद्षाः। किं पुनः श्राद्भदा विप्रा भक्तिमन्तः क्रियान्विताः ॥ मरीचिगभी नाचा तु खेाका मार्चण्डमण्डले। पितरो यत्र तिष्ठन्ति इविश्वनोऽङ्गिरस्तुताः । तीर्थश्राद्वप्रदा यान्ति यत्र चित्रयसत्तमाः॥ राज्ञानु पितरस्ते वै खर्गमाचप्रसप्रदाः । सुखधा नाम पितरो यत्र तिष्ठन्ति ते सताः॥ श्राड्यपा नाम खेाकेषु कई मख<sup>(२)</sup> प्रजापते: । पुलहाकुजदायादा वैध्यास्तान भावयन्ति च॥ यच त्राद्धकतः सर्वे पश्चिम थुगपद्गतान् । पिल-माल-खर-भाल-मखि-ममन्धि-बान्धवान् । श्रपि जनायुतैर्रागहेतुस्तान् सहस्रशः॥ खेाकास्तु मानवा नाम ब्रह्माप्डे।परिवंखिताः ।

<sup>(</sup>१) तपायागसमन्विता इति ग॰।

<sup>(</sup>१) सर्वे च इति ग॰।

<sup>(</sup>१) बल्मावखेति ग॰।

योमपा नाम पितरे। यन तिष्ठन्ति ब्रायताः॥ धर्ममूर्त्तिधराः सर्वे पितरे। ब्रह्मणः सुताः। उत्पन्नाः स्वधया ये तु ब्रह्मानं प्राप्य योगिनः॥ क्रता सम्बाहिनं सर्वे मानसे संप्रतिष्ठिताः।

त्रह्माख्डपुराखे ।

खोका: समातना नाम<sup>(९)</sup> यत्र तिष्टन्ति भाखराः<sup>(९)</sup> ॥ श्रमूर्त्तयः पिद्धगणास्ते वै पुत्राः प्रजापतेः । विराजस प्रजाः श्रेष्ठा वैराजा रति विश्रुताः॥ खेाकाः सामपद्या नाम यत्र पूर्व्यं मरीचिनः । वितरसाप वर्त्तमे देवासान् भावयन्यूत ॥ वर्षिषदस्तु विस्थाताः पितरः सेामपायिनः । विभाजमाना खेाकासी दिवि भान्ति सुद्र्यिताः॥ श्रक्रिव्यात्ताः स्वतास्तव पितरे। ये परिश्रुताः । तान्द्रामवगणा यज्ञा रचोगन्धर्व्यक्तिश्वराः । नागाः सर्पाः सुपर्णास्य भावयन्यमितौत्रसः ॥ एते प्याः स्रता ब्रह्मण् पुसस्यस्य प्रजापतेः । भूय एते गणाः प्रोका धर्ममूर्त्तिधराः स्रृताः॥ **जत्पन्ना ये खधायानु काया द्वाग्नेः कवेः सुताः**। पितरा देवखेाकेषु ज्योतिभाषेषु भास्कराः N यर्व्वकामसम्बद्धेषु दिजासान् भावय**न्**युत ।

<sup>(</sup>१) सन्तानकामाय इति ग०।

<sup>(</sup>१) भाखारा इति ख॰।

मरी चिमभा खे खेकान् समात्रित्य दिवि खिताः ॥
एते द्वाङ्गिरसः पुनाः साध्वैः संवर्द्धिताः पुरा।
खपह्रताः स्मृताखे वै पितरे भास्करा दिवि ।
तान् चियमणा दृष्टा भावयन्ति फखार्थिनः ॥
श्वाच्यपा नाम पितरः कर्द्भस्य प्रजापतेः ।
समुत्पन्नस्य पुलहादुत्पन्नाः कर्द्भस्य ते ॥
तेजखिने।ऽपि वर्णने कामगेषु विद्युम्भाः ।
एतान् वैश्वगणाः श्राह्वे भावयन्ति फखार्थिनः ॥
स्काला नाम पितरे विषष्टस्य प्रजापतेः ।
हिरस्मर्गस्य सुताः श्रुद्धासान् भावयन्त्युत ।
मानसा नाम ते खोका वर्णने यत्र ते दिवि ॥
मनस्यतौ ।

विराद्युताः वेामधदः साधानां पितरः स्नृताः ।
ग्रियासास देवानां मारीच्या खेाकविश्रुताः ॥
देखदानवयसाणां गन्धर्वीरगरस्यमाम् ।
सुपर्णकिन्नरासास स्नृता विश्वदोऽनिजाः ॥
वेामपा नाम विश्राणां स्विश्रीजः ।
वेसानामाञ्चपा नाम ग्रूदाणान्तु सुकालिनः ॥
वेसानामाञ्चपाः पुना स्विश्रन्ताः ।
पुष्ठस्वस्थाञ्चपाः पुना विश्वस्थ सुकालिनः ॥
यनग्रिद्रमधाग्रिद्रमधान्(१) काव्यान् विश्वदस्त्रचा ।

<sup>(</sup>१) व्यक्तिदम्धानिति मनुः १८८ ह्योकः, ३य व्य ।

त्रियात्तांस सौम्यांस विप्राचानेव निर्द्धित्॥ त्रस्य वाकास मनुभायकता स्यास्थात्यते।

विराद्युताः विराजः सुताः बेामसदो नाम, ते च साधानां देवविश्रेषाणां पितरसोषां पूट्याः । श्रनेनेतत् सच्यते ईदृष्णमिदं पिद्यं कर्मावय्यं कर्त्त्रयम्, यस्त्रतक्तयोरपि साध्यनामकेदेवैः क्रियत इति । श्रिश्रव्यात्तास्त देवानां श्रश्रो पक्षं चरुपुराडाश्रादि खदने दत्यश्रिव्यात्ताः, देवानामिन्द्रान्यादीनां पितरसोषां पूट्याः । श्रनेन नावय्यकर्त्त्रथता सच्यते । एवसुत्तरपापि वेदितयम् ।

दैत्यदानवयचाणां वर्षिषदे। नाम पितरः, श्रनेर्जाता श्रनित्राः।
सुपर्णाः पचिषः, किश्रराः श्रश्वसुखाः, एतेषां तिरस्वामपि पितराऽर्चनीयाः, किसुत कर्माधिकारिणां मनुष्णाणामिति श्राद्धस्थावस्यकर्ण्यतेव स्रिपता ।

से सिपा नासे त्यादि। से सं पिवन्तीति से सिपाः, ज्योतिष्टोमा-दिदेवताः इन्द्रवाव्याद्याः । इतिर्भुजः पुराडाज्ञादिभुजो दर्भपूर्णमा-सादिदेवताः । श्राज्यपा श्राघाराज्यभागादिदेवताः । सुकालिनः कालयन्ति श्रपवर्जयन्ति समापयन्ति कर्मिति सुकालिनः कर्मापवर्ग-होमादिदेवताः, श्रयाञ्चाग्रेखनभिश्वलिपाञ्चेत्यादिविहिताः ।

सोमपास्तु कवेरित्यादि। इतिर्सुज एव इतिमन्तः।

श्रनिय्रदेशियादि। श्रनिय्रदेशः स्रोमः न श्रियमास्य पाने।ऽस्ति, तेन या देवता दृष्णन्ते ता श्रिप तत्सम्बन्धेनानग्निद्रम्धा दृत्युचन्ते। एवमग्निद्रम्धा दृत्यग्निना पच्चमानपुराडाशादिइविःसम्बन्धिन्यः, श्रवे-वमभिसन्तन्थः क्रियते। येऽग्निद्रम्था उच्चन्ते तानग्निष्वात्तानिति विनिर्द्शित्। ये अनिप्रदेशाः तान् सौम्यान् सोमपानेव विनिर्दिन् केत्। एवं काव्यान् वर्षिषद् इति। कवेः पुत्राः काव्याः। तेन सोमपास्त कवेः पुत्रा इत्युक्ताः। वर्षिषदोऽपिजा जक्ताः। नायमेवकारो यथादेशं द्रष्ट्यः। यथादेश्रवे ह्ययमर्थः स्थात्। विप्राणानेवैते पितरो न चित्रयादीनां। तच प्रागुक्तेन विद्ध्यते। न चैते वर्षभेदेन पित्रत्वेनोक्ताः, येन तत श्रास्त्रिय ब्राह्मणसम्बन्धितैषासुच्येत। तस्मा-दपक्तव्यवकारः सम्बन्धनीयः, श्रिष्यानानेव सौम्यानेवेति। विष्रयद्य-समनुवादलात् चित्रयादिप्रदर्शनार्थं।

एवंनामानस् पितरा वेदे श्रूयनो । श्रविस्वात्ताः पितरा (१) चे श्रविस्वा चे अनिप्रदेश इति (१) । तास्त्र त्या नाप्त तरे ए सुद्ध ला विद्यतवानिति श्रेयम् । श्रयवा विप्राणां निर्द्धि हिति न श्रव्द भेदे नार्यभेदाश्रक्षा कर्त्त्र चा, विप्रग्रहणमपि चित्र वा पुपलच्छार्थम् । प्रधाने श्रमिद्र स्था श्रिद्ध वा विष्र स्था स्था पितरः सोमपाप्ति व्यात्ते भ्यः पितरो अन्य एव । ते चैते श्रमिप्रदेश स्था स्था माश्रविधाः, किवपुनाः सोमपा मरीचिपुना श्रविद्यात्त्रास्थः सौम्यान्ताश्च विधाः, एते प्रकृति । ते चित्र श्रमिष्ठ श्री स्थानाश्च विद्याः, एते प्रकृति । स्था स्था सीमपा मरीचिपुना श्रविद्यात्त्रास्था वा विष्याः, एते प्रकृति । स्था स्था सीमपा पितरः । न च वक्ष्यं सौम्या वा विष्यत इति । वर्णेषु मध्ये विप्राणामेवेति विविच्यत्ते त्या विप्राणामेव विद्याः स्था स्था विप्राणामेवेति विवच्चितलेनाविरोधात् । न च वर्णे। त्यामाभ्यनुन्श्चातः श्रूदः सर्व्यान् पित्वन् यजेदिति वाराष्ट्यराणोक्तेन स्थ विरोधः । स्था वि विप्राभ्यनुष्या श्रूदस्य सर्वे विदिताः, न तु स्वतः ।

8

<sup>(</sup>१) यजुः मा वा १८ ५८। ऋ १० १५ ११।

<sup>(</sup>१) ऋर २० १४ १८ । येऽसमिम्बात्ता येऽसमिम्बात्ता इति यजुव्यदेः याठभेदः।

विप्राणामेवेति तु स्रते। विविध्यतमित्यविरोधः । न च कविपुत्राणां सीमपानां विप्रसम्बन्धस्य पूर्वमेवेकितात् पौनस्त्र्यम् । एतावन्ते। दिजानामेवेति ससुदायसम्बन्धस्य विविध्यत्वाद्दोषः । वाराष्ट्पुराणे ब्राह्मणान् प्रतीत्यं स्ववस्थावाक्यसुक्तम् ।

कर्द्वकास ये तत्र ते नाम्हीसुखर्गिताः । रहित्राहेषु सततं पूज्याः स्रुतिविधानतः ॥ स्रित्राः पुरक्तिता येस्त तान् दिजास्त्रप्रिशेषिणः । निर्द्धोर्नेमित्तिकैः काम्यैः पार्वपैसर्पयम्, तान् । श्राज्यं पिवन्ति ये चात्र तानर्चनि विद्यः सदा ॥ श्रित्रिशिष्ति इति । एवं चित्रयवैद्येरिप सम्ब्यते । एवस्र साग्निकानां वैवर्णिकानां पिद्यभागमभिधायानग्रिकानामणाः ।

श्वनाहिताग्रयो ये च ब्रह्मचचित्रो जनाः। सुकालिनसीऽर्चयमु स्रोकाग्रिषु रताः सदा । रत्येवं पूजिता यूयमिष्टान् कामान् प्रयच्छय ॥ तथा वाराहपुराण एव ।

> श्रनेकधा हि पितरः<sup>(१)</sup> वर्त्तनो दिजसत्तम<sup>(१)</sup> । अर्खीकवासिनां याच्या अवर्खीकनिवासिनः ॥ वस्ताद्यास्तु ततसेषां याच्याः स्वर्गनिवासिनः । ब्रह्मपुचा मरीच्याद्यासेषां याच्या महर्गताः ॥ कस्यवासिन दृत्युकास्तेषामपि जनस्थिताः । सनकाद्यास्ततसेषां वैराजास्तपिस स्थिताः ॥

<sup>(</sup>१) रते त रकतमव इति का॰।

<sup>(</sup>१) दिजसत्तमा इति ग॰।

तेषां मत्यगणा जन्नाः इत्येषां पित्रमन्तिः। यप्तधा सप्तकोषेषु श्रादिमचन्तरकिया ॥ श्रन्थेषां वसवः साधा रहादित्याश्विनावपि । मद्तः(१) चर्ववर्षानां साधार्ष्येन संस्थिताः । च्यवयः तद्त्पना इति सप्तविधा गणाः॥ तेषां कन्या तु सञ्चाता सामपा पिद्धसम्ततिः। श्राम्बासेति मारीची वैराजी वर्डिमंजिता॥ सुकासा नाम पितरा विश्वस्य प्रजापतेः । तेऽपि याज्यास्त्रिभर्वर्णेर्न ब्रूद्रेण पृथक्त्रुतेः(१) । वर्षेत्तमाभ्यमुज्ञातः<sup>(२)</sup> ग्रूदः सर्व्वाग्पित्वन् यजेत्॥

श्वसार्थः । सुकाबिनस्त श्रूद्राणामित्येवंविधेषु मन्नादिवसमेषु प्रचक्त्रुतिदर्भगत् भूद्राणामेव सुकालिमः, सुकालिम एव भूद्राणा-मित्येवंविधो विशेषो न गद्दीतयः। किन्तु बाह्यणादीनामपि सुका-स्तिनः पितरेर भवन्ति। अन्येऽपि भूदाणां ब्राह्मणानुज्ञयेति ज्ञातव्यम्।

> न तु सन्ति प्रथक् तस्य पितरः भूद्रजातयः । सुक्षा सजनकान् ब्रह्मन् न तु दिखेषु दूर्यते । विश्वेषः श्रास्त्रदृष्ट्या तु पुराणानां निदर्शनात् ॥

श्रक्षार्थः। न तु दिखेषु पिटषु भूद्रलादिक्पे। विश्वेषो दृश्यते। श्रतः बाक्रिय दू समानानां दिखपित्वयां विद्यते चेत् भूद्र वादिक्यो विश्वेषसाई श्राब्तेष दृश्चेतेऽत्यर्थः। एवं ऋषिन्तुतैः शास्त्रीर्श्वाला यात्र्याः सभवाः।

<sup>(</sup>१) चयत इति ख॰।

<sup>(॰)</sup> एचक्कृतमिति ख॰ । (२) वर्षचयाभ्यनुचात इति क॰ ।

खर्य दृष्टा स्ति सन्धा पुराणं त्रश्चाणे। यतः।
परं निर्म्वाणमापन्नाकेऽपि ज्ञानिन एव च॥
वखादीनां काम्यपाद्या वर्णानां त्राञ्चणादयः(६)।
त्रविशेषेण विज्ञेया गन्धर्वाद्या त्रपि भुवम्॥
त्रशिव्यान्ता त्राञ्चणानां पितरः परिकीर्निताः।
राज्ञां वर्षिषदो नाम विज्ञाद्याः प्रकीर्निताः।
सुकालिनस्त प्रदृद्राणां व्यामा चेक्कान्तजादिषु॥
त्रशैतेषां माहात्यं त्रञ्चविवर्त्तत्रञ्चाण्डयोः।
वैराजा दति विक्याता देवानां दिवि देवताः।

वैराजा इति विख्याता देवाना दिवि देवताः ।
योगेन तपसा युक्ताः पितरस्य सदा प्रभो ॥
श्रादिदेवा इति ख्याता महासत्ता महीजसः ।
सर्व्यकामैः सदा पूज्या देवदानवमानवैः ॥
मने।जवाः खधाभन्ताः सर्व्यकामपरिच्छदाः ।
स्रोभमोहभयापेता निश्चन्ताः कामवर्जिताः ॥
एते योगपरिश्वष्टाः प्राप्य खोकान् सुदर्भनान् ।
दिव्याः पुष्णा विपापाने महान्तस्ते भवन्युत ॥
तते। युगसहस्तान्ते जायन्ते महावादिनः ।
प्रतिखभ्य पुनर्थागं मे।चिमच्छन्यमूर्त्तयः ॥
यक्ताव्यक्तं परित्यज्य महायोगस्तेन च ।
नम्यन्युक्तेऽव गगने च्यादिद्युत्प्रभेऽव च ॥
चक्राच्य देहजालानि महायोगस्तेन च ।

<sup>(</sup>१) वसवादय इति ग्र॰।

निराख्यापाखातां यान्ति सरितः सागरं यथा ॥ क्रियया गुरुपूजाभिर्धीगं सुर्व्धन्ति यद्गतः। ताभिराप्याययन्येते पितरा योगवर्द्धनाः ॥ त्राह्ने पीला पुनः सोमं पितरा योगमास्त्रिताः। श्रापाययन्ति सोसेन श्रेलोकां येन जीवति ॥ श्राद्धेराषाचितास्वेव पितरः सोममध्यम् । त्राणाययन्ति पुष्पारीर्वर्द्धिययन्ति नित्यन्नः ॥ श्राद्विराषायितः सोमा लोकमाषायिक्यति । क्रत्द्रं सपर्व्यतवनं जङ्गमाजङ्गमेर्द्यतम्॥ एवमाज्ञाकृतं सर्वे ब्रह्मणा परमेष्टिना। ते तु ज्ञानप्रदातारः पितरा व न संप्रयः॥ पितृषां हि बखं योगो योगात् सोमः प्रवर्त्तते ।

मनुस्रती ।

श्रकोधनाः गौचपराः सततं ब्रह्मचारिषः । न्यसात्रस्ता महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ श्रय पित्वणां मार्गः वाराष्ट्रपुराखे।

इत्युक्ता तांस्तदा श्रद्धा तेषां पन्यानमादिश्रत्। द्विणायनमंज्ञन्तु पित्रयानं पितामदः॥

इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवस्य सकस्त्रीकरणाधिपतिपस्डित-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्क्वर्गचिन्नामणी परिश्रेषखण्डे श्राद्धकर्ण पिव्हनिकपणप्रकरणं नाम दितीयोऽधायः।

## श्रव तृतीयोऽध्यायः।

## देवतानिर्णयप्रकरणम् ।

यस्तेता गुणरत्नद्दारस्वितकाः कष्टोपकष्टे परां श्रोभां कन्दस्वयम्मि दियकवितासाम्राज्यभाजां सुवि । सोऽयं श्रीकरणेश्वरेग वितनुते हेमाद्रिराद्यः सतां श्राद्धे दैवतनिर्णयं विदस्तयसानाविधं संग्रयम् ॥

श्रुधैतेषां श्राद्धे देवतालं निर्णीयते । तत्र तावदिदं सन्दिश्चते । किसेतान्यग्रिष्वात्तादिप्रतिपादकानि वाक्यान्यर्थवादाः, उत विधयः। विधिलेऽपि किं रहीला गोषनामनी ऋद्धं कुर्यादित्येवं विधिवाकीः सामान्यते। गोचेषु विदितेष्वप्रिष्वात्तासामपादिसंज्ञक-गोचिवश्चेषिवयमविधयः। उत त्राद्धदेवताक्ष्पेषु यजमानस्य पिट-पितामद्वादिव्यग्रिव्यात्ताचभेददृष्टिविधयः। उताग्निव्यात्तादीनां त्राह्ने देवतालस्य विधय इति । तत्र ताविदिधिलासभावान्येधातिथिरेषां वाक्यानामर्थवादलं मन्यते। तथाहि न तावदेते सामपादयो गोचविधयः। यता नामनिर्देशोऽयं न गोचनिर्देशः देामपा नामेति श्रवणात् । गोचनामलेऽपि नामश्रव्द उपपदात एवेति चेत् एवं तर्षि गोचिनिर्देशे वैयधिकरण्यं स्थात् । पितृषां सामपागोचिमिति, न तु सामानाधिकरण्यं पितरः सामपा इति । श्रथाभेदेापचारेण गोत्रेण सन्तानभेदव्यपदेश्रो दृष्टः यथा वक्रमिन्दुरिति। श्रनोच्यते । इद-मिइ निरूषं। किसेतद्गोतं नासेति। विद्याविकाशौर्यादार्था-दिगुणयोगादिख्याततमेन येन कुलं व्यपदिम्यते स कुलएं जाकारी श्रादिमः पुरुषो गोनमिति । एवं हि सर्वेषामेव त्राह्मणादीनाम- वान्तरगोत्रभेदाः सन्ति । सार्राना च तादृष्टं । तस्त्रनानजाः पुरुषा वयमसुष्य कुखे जाता इति। त्रतस्तेनैव व्यपदेशो युक्तः। न हि सामपा वयमिति कश्चित् गोचलेन सोमपान् सरन्ति यथा **स्**गु-गर्गगाखवान्। ब्राह्मणानाञ्च तैरेव गोर्चेर्थपदेशो युक्तः। तानि दि सुख्यानि गोवाणि इहिइपेण हि तव गोवप्रव्दः प्रवर्त्तते । न हि तेवां गोचत्वे एतस्रवणम्। त्रादिमः पुरुषः वंज्ञाकारी गोचमिति श्रनादिलादेव गोचाणां ब्राह्मणजातिवत्। न हि परावरानानेक्ट्सँ परात्ररव्यपदेत्रः। एवं हि सत्यादिमत्ता वेदस्य प्रसञ्चते। श्रता नित्यलादेतस्य गोचव्यपदेशस्य श्राद्धतर्पणादौ तदेव गोचं श्राविय-तयम्। न हि नित्ये सभावत्यनित्यस्थापादानं वैदिने कर्माण युक्तम्। त्रता ब्राह्मणैर्यथागोचं गर्गगोचायामुकत्रमीण द्रत्येवसुद्देशं छला श्राद्धादि कर्मयं। चिचयादीनानु नैतादृत्रो गोचयत्रहारे। विद्यते। न हि यथा ब्राह्मणा गोचं नियतं सारन्ति एवं चित्रयादयः। तस्राचोषां सौकिकमेव गोचमादिपुरुषः संज्ञाकारी ख्याततम इति। त्रतसीन गोचेण ते आद्भादी व्यपदिम्यन्ते, न तु इविर्धुज इत्यादिगोनै: । त्रादिमत्तापि नामधेये नास्ति । ननु यद्येवं पुरुष-विश्रेषस्य गोचलमभ्युपगम्यते तर्हि चिचयादिषु तावदशास्त्रीयं गोच-व्यवद्यारसुत्पृत्र्य प्रास्त्रस्थैरेव द्विभुजादिभिगीत्रव्यवद्यारः प्रवर्त्तताम्। न हि । इविर्भुजादीनां गोचत्वे प्रमाणाभावात् । खायभ्वेच्चाकुन-क्रवनाभागभरतर्वभभगीरचादिवन्तेषां गोचलेनाप्रसिद्धेः । ब्रिष्टापरि-ग्रहाच । तस्राम् गोपविधयः । गापि श्राद्धदेवतारूपेषु यजमानस्य पिद्धपितामहादिखान्निचान्नाचभेददृष्टिविधयः । तदन्गुणानां अति-

चित्रवाक्यादीनामदर्भनात् । न ज्ञादित्यो नद्योत्युपासीतेतिवत् पिचादिषु सोमपादिदृष्टिः कर्चयेति दृश्यते । यदपि च मनुदेव-स्त्रभातातपस्यतिषु ।

वसवः पितरे। ज्ञेषा रहासैव पितामहाः । प्रपितामहासाधादित्याः श्रुतिरेषा पुरातनी (१) ॥ धदपि च मनुस्रतौ ।

वस्रम् वदन्ति वै पित्तम् इद्रांश्वैव पितामहान् । प्रपितामहांस्वादित्यान् त्रुतिरेषा सनातनी ॥ चदपि नन्दिपुराणादिषु ।

विष्णुः पितास्य अगते। दिखे। यज्ञेत्र एव च । त्रद्धा पितामचे। ज्ञेयो ज्ञादञ्च प्रपितामद दति ॥ यदणादित्यपुराणे ।

> मासास पितरो ज्ञेया स्टतवस पितामहाः । संवत्सरः प्रजानां वै सुमेकः प्रपितामहः॥

इति वखादिविष्णादिमासादीनां पित्रादिभिः सहाभेदाभिधानं तदिप न वखादिदृष्टिः कर्त्तव्येव्येवंपरं। त्रादित्योयुप इतिवत् प्रात्र-स्थपरतयायुपपत्तेः । न च सभवत्यर्थवाद्वे विधिकस्पना युका । तदेवं प्रमाणाभावात् नाभेददृष्टिविधयः । नायग्निव्यात्तादीनां त्रा-द्वदेवतालखापि विधयः ।

यतः । स पुत्रः पितरं यसु जीवन्तमनुवर्त्तते । संस्थितं तर्पयेद्गत्त्वा त्राद्धेन विविधेन च॥

<sup>(</sup>१) सनातनीति ग•।

द्यादयः त्राद्धविधयो स्नामनुष्यत्रप्तर्था एवेति मनुष्याणासेव देवतालमापादयन्ति, देवतेव हि खाज्यमानेन हविषा तर्पणीया भवति। वहवस्र ते त्रित्रममर्थनप्रकरणे प्रदर्धिताः स्नोकाः, ये स्नामनुष्याणां श्राद्धेषु तर्पणीयलं प्रतिपादयन्ति । श्र्यवे मन्यसे त्यज्यमानहविः-प्रत्युद्धेश्वलं देवनालं न तर्पणीयलं, तचतुर्थादिप्रमाणकमिति। तदपि तर्हि मनुष्येषु विद्यत एव। पित्रे, पितामहाय, माने, मातामहाय पिष्डास्त्रिवेपेदित्यादेवीक्यस्थाधिकारप्रकरणे वद्धमा दर्मनात्। तथाहि मह्मपुराणादिषु।

> कुर्थान्मातामहायैव पुनिकातनयसाया । द्वासुखायणमंज्ञासु मातामहिपतामहान् । पूजयेयुर्यथान्यायं श्राद्वेनैमित्तिकैरिप ॥

श्रम चतुर्थभावेऽपि स्टतमनुष्याणां श्राद्धैः पूज्यत्वं देवतात्वं विना न सभावतीति ।

रच्छन्ति पितरः पुत्रान्नरकापातभीरवः।

पिद्रभ्यो जातिहीने।ऽपि तस्रात्सुर्यात् पिद्रक्रियामिति ॥

तथा तसी तसी य एवां प्रेताः खुरिति गणगारिः। प्रेतेभ्य एव निष्टषीयादिति तौल्विखिरिति। ज्ञतपयश्रुतौ च चतुर्ध्यमपिद्धिपिताम-द्यादिलिङ्गकमन्त्राचानं दृश्यते। श्रमावेतमाऽ द्रत्येव यजमानस्य पिने ऽसावेतमाऽ दति पितामद्यायाग्येतमाऽ दति प्रपितामद्यायेति<sup>(१)</sup>। तथा एतमेऽस्रं ये च न्वामन्त्रियेवमादिषु पिष्डादीनामवनेजनाभ्यञ्जना-दिप्रतिपादकेषु मन्त्रेषु स्तमनृष्यप्रकाजनस्य दर्जनात्। निद प्रयोगा-

<sup>(</sup>१) ग्रतपचन्नादासे २ स. १ १ १ १ ८ ।

समवेतं मन्तं प्रकाम्यमिति युच्यते । न च म्हतमनुष्याणां देवताल-मन्तरेण प्रयोगसमवायः समावति । साचाच म्हतमनुष्ये।हेमविधिः श्राद्धेषु दृग्यते । तथाच विष्णुधर्मीन्तरे वाराहत्वनम् ।

श्रद्यप्रस्ति खेनिषु प्रेतानुहिस्स वै पितृन् । ये तु त्राद्धं करियानि तेषां पृष्टिर्भवियति ॥ नागरखण्डे पितृन् प्रति ब्रह्मवचनम् ।

> पितुः पितामइस्थैव तत्पितुस्य ततः परम् । समुद्रेशेन यह्नं (१) ब्राष्ट्राणेभ्यः प्रभक्तितः । सम्बेषां स्थात्परा व्यक्तियावदाक्रतमंत्रवम् ॥

तथा सर्वेषु स्वतिपुराणेषु श्राद्वीयहितः पितः प्रशुद्देश सगीनसस्वत्थनामानि यथावत्परिकीर्णयदित्यादिना गोनादिसंकीर्णनिविधिना
स्वतमनुष्याणां देवतात्वावगमात्। दिपितः पिण्डदानं स्वात्पिण्डे पिण्डे
च नामनी इति। तथा द्वामुख्यायणका दद्युद्दाभ्यां पिण्डोदके
पृथ्यगिति बौधायननारदादिस्वतिषु दर्णनाच। यदि दिपितास्थादेकैकस्मिन् पिण्डे दौ दावुपस्तचयेदित्यापसम्बद्धने विधानाच। भार्थादिषु गोनविज्ञेषोपदेशात्। त्वित्रयुत्पादनप्रकरणे श्राद्धदेशं प्रति
स्वतमनुष्यागमनस्थेकतात्।

त्रपि नः खकुले भ्रयाद्या ना दद्यात्रयोदशीम् । पायमं मधुमंयुत्रं वर्षासु च मघासु च ॥

द्रादि स्तमनुष्याणां खकुले।त्यन्त्रश्राद्धकर्षेपुरुषप्रार्थनादर्भनात् ।
 श्राद्धदेवतारूपाणां प्रशंसाप्रकरणे।कप्रखदाद्वलं स्तमनुष्येव्यसभावि-

<sup>(</sup>१) यो दत्ते इति ग०।



तस्यान्यसे, तस्र । देवस्यं गतेषु मनुखेषु सस्तवात् । तदेवं स्तमनुखाणां पिचादीनां त्राद्धेषु देवतालमवगस्यमानमग्निखात्तादीनां देवतालं नेष्यत इति नाग्निखात्तादिप्रतिपादकानि वाक्यानि देवतालख्य
विध्यः । न च पिचादिभिः सहाग्निखात्तादीमां विकल्यः सस्तवति ।
यतः पिष्टपितामहादिभ्यः त्राद्धं कुर्यात्, तथा पिचे पितामहाय
पिष्डान्त्रिवंपेत्, तथा त्रत ऊर्द्धं पुचान्तिभ्ये। दद्युरित्येवमादिषु
पाद्धोत्पत्तिविधिवाक्येषु पुचादिभिः कर्त्त्व्यमिति त्रूयते पुचादिग्रन्दास्य सम्बन्धित्रक्येषु पुचादिभिः कर्त्त्व्यमिति त्रूयते पुचादिग्रन्दास्य सम्बन्धित्रक्याः, त्रतः पिचादौनासुत्पत्तिश्रिष्टलादग्निख्यानादीनां तच विधानासस्त्रवात् । न द्युत्पत्तिश्रिष्टलादग्निज्ञानात् ।
विश्रिष्टानुवादे गुणान्तरं विधातं प्रकाम्। श्रद्धानुवादे तदप्रत्यभिज्ञानात् ।
विश्रिष्टानुवादे गुणान्तरानुरक्तताविरोधात् । न च देवतान्तरविश्रिष्टं
त्राद्धविधान्तरमेवेदमिति वाच्यम्। विद्तिविधानासस्त्रवात् कर्मान्तरत्तप्रसङ्गात् ।

किश्च श्रमिखात्तादयः पितर उपचर्या द्रायेतावदेव श्रयते । उपचारश्रद्धार्थस्य न किश्चद्दानयागादिविद्दभकः प्रतीयते । प्रायेण द्यायं करोतिवत् सिश्चिदितिकयापरतया प्रयुज्यते । सिश्चिद्दतश्च श्राद्धम् । श्राद्धकर्वसम्प्रदानकं विद्यितमञ्जकः पुनर्विधातुम् । श्रविधेयले च न सिश्चिदिस्स । श्रमिश्चितस्य च ने।पचारिनर्व्याचकः । योऽपि लोके गुरुवदुपचर्यः दृत्यच प्रयोगेऽपि श्रुश्रूषास्चणोर्थः पाद्धावनादिः प्रतीयते, से।ऽपि गुरुसम्बन्धिलेन प्रसिद्ध उपमार्थेन वितना सिश्चियं एव । श्रमिश्चितस्यापि पाद्धावनादिः प्रतीयान् विश्वियोग्य-वितिन्त्येषु पिद्धषु तृतस्याद्यमञ्जक्षमेव । श्रतो विधियोग्य-

भावार्थवित्रेषवाचकप्रम्हाभावात् विधानानुपपत्तेः । न च खतःसाध्यभावार्थानन्तर्भूतगुषमाचिधिः सभावति । इति नाग्निम्बान्तादीनां
पिचादिभिः सद विकल्पेन समुच्चेन वा देवतालम् । इतस्य न
समुच्चः । जिभ्य एव दचादिति संख्यानियमसाधापत्तेः । पिचादीनामग्निम्बान्तादीनाञ्चेकसिन् प्रयोगेऽन्वयासभावात् । न चैवं वक्तयम् ।
धे विज्ञातपिचादिनामकास्तर्व्यक्तेत्रञ्जाद्धे पिचादीनां देवतालं, ये
चाविज्ञातनामकास्तर्व्यक्ते सामपादीनां देवतालमिति ध्यवस्वया
देवतालविधय इति । धता नामान्यविद्यंचेत् पितामचेऽति पिष्डाचिवंपदिति । तथा यदि नाम न विन्ह्यात् स्वधा पित्रभः पृचिवी
सङ्भ इति प्रथमं पिष्डं दद्यादिति कस्पस्चेषु नामाज्ञानविषये
आद्वप्रकारस्य विद्यत्वात् तदिसद्धस्य कस्पस्य ध्यवस्वाविधेरसभावात्।
स्वत्यव पितत्विप्रदितामद्यादिकर्व्यक्तित्व्यामावास्वादिआद्भविषयेऽपि
न वस्वादिदेवताविधयः । इति न ध्यवस्वापि सभावति ।

यदि च वेतमपाद्यो ययावचनं श्राद्धदेवतालेनाभिप्रेताः खुः
तताऽभिजनवचनमनुपयोगि खात्। एकले तु सर्वसुपपद्यते। यः
कश्चित्पिद्धदेषात् पिने कर्माध्वनादरपरः खात् तं प्रति प्रदृत्त्यर्थमिदसुच्यते, मैवं मंखाः। ग्रनमनुखद्दपाः पितरः श्राद्धैः सन्तर्पिताः कमिन
गुणं करिखन्ति। श्रमन्तर्पिता वा कं दोषमिति। यत एते श्रद्धपुषाः
मरीच्याद्यृषिपुषाद्याग्रिब्बान्तादयो महामहिमाने। ग्रतमनुखद्दपपिवाद्यधिष्ठातारे। मनुखनामिशः कियमाधैः श्राद्धैः सन्तर्पिताः सन्तः
सन्तर्पकद्यापेवितानेकप्रविद्याभद्दपं गुणं करिखन्ति। श्रमन्तर्पन
ताञ्चापेवितद्दानिद्दं दोवञ्च करिखन्ति। इति सन्ति च प्रति-

पत्तारी य एतादृत्रेभ्योऽर्थवादवाक्येभ्यः कर्यकर्त्तव्यतां प्रतिपद्यन्ते, नान्यथा ।

त्रथ एतेऽर्थवादा एवेति । इतसार्थवादा त्रिष्ठि प्रष्टि विष्टात् । न हि चेष्मसदः साधानां पितरः, त्रिप्यात्तास्य देवानां, वर्हिषदो देव्यदानवयन्नाणां गत्थव्यीरगरन्नसां सुपर्णकिन्नराणामित्यादिना चेष्मसदादयः त्राद्धे देवतालेन विधीयन्ते । न हि साधादीनां देवानां चरगसुपर्णादीनां तिरस्यां वा धर्मक्षे कर्मण्यधिकारे।ऽस्ति । देवानां द्वाधिकारे कर्द्धलापत्ती देवतालहानिप्रसङ्गः देवतालकर्द्धल-योभेदात् । तिरस्यास्य प्रक्रिज्ञानयोरभावात् । चेष्मसदः साधानां पितर दत्यादिना वा प्रिष्टेनेकवाक्यलात् 'चेष्मपा नाम विप्राणां चित्रयाणां हिन्धूंत्रः' दत्येवमादयोऽपर्थवादा एवेति । त्रजोच्यते । यद्यपि मनुवाक्यैर्विस्पष्टमग्रिस्थानादीनां त्राद्धे देवतालस्य विधिनं हुस्यते तथापीतिहासपुराणेषु चतुर्थन्तैः क्रव्दैः त्राद्धेन सहैवां सम्प्रयोगस्य दर्भनादवगम्यत एव देवतालम् । तथाहि पाद्ममात्य-योरग्निस्थानादीनभिधायोक्तम् ।

> तेभ्यः सर्वे तु मनवः प्रजाः सर्गे तु निर्मिताः। ज्ञाला त्राद्धानि कुर्व्यन्ति धर्ममेवेति सर्वदा॥

न चैवं वक्तव्यम्। वर्त्तमाने।पदेशात् मनुभिरनुष्टितस्य आद्भूस्थानु-वादोऽयं न ब्राह्मणादिकर्र्षकस्य आद्भूस्य विधिरिति। यतोऽनुवाद-माचमनर्थकम्। प्रश्नंगार्थिमिति चेत्, न। प्रश्नंगापि हि विधेयस्थैव युच्यते। त्रता ब्राह्मणादिकर्षकाश्चित्वात्तादिदेवताकत्राद्भविध्ययेने-वेदिमिति मनाव्यम्। विधिरिप साचात् दृश्यते।

## तचाच इरिवंबे।

तेषामधान्युपगममनुद्धते युगे युगे । प्रवर्त्तयति त्राद्धानि नष्टे धर्षे प्रजापतिः ॥ पितृषामादिसर्गम्, सर्वेषां दिजसत्तम । तसादेवं स्वधर्मेष त्राद्धं देयं वदन्ति वै ॥

एवमग्रिष्वानादीनुहिस्य ब्राह्मणादिभिरिष श्राद्धं देयम्। खध-र्बोणित खेन खेन धर्षीण यथा ब्राह्मणादिभिः पक्षेनान्नेन ब्रूदे-कामान्नेनैवमादिना प्रकारभेदेनेत्वर्थः।

ब्रह्मवैवर्सब्रह्माण्डपुराणयोरपि ।

एतेषामभ्युपगमात्ममुर्भत्यमारेश्वरः । मन्यन्तरादौ श्राद्धानि प्रावर्त्तयत सर्व्धः ॥ पित्वणामानुपूर्वेण सर्वेषां वरवर्णिनाम् । तस्मादिष स्वधसीण श्राद्धं देयम् सर्वदा ॥

श्रव इरिवंशादिव्यग्निव्यात्तादीनां षष्ट्यापि श्राद्भवस्थोऽभिधी-यमाना देवतात्त्वरूपे विशेष एव पर्यवस्थतीति देवतालेनाभिम-तेषु स्टतमनुखेव्यपि बद्धशः षष्टीप्रयोगदर्शनात् इतोऽप्येषां श्राद्ध-देवतालम् । यता विष्णुधर्मात्तरादिव्येतेषामेव साचात् श्राद्ध-भोकृलं, मनुख्याणान्तु एतद्वारकं त्वित्योगमाचमुक्तम् ।

एते श्राद्धस्य भोकारे। विश्वेदेवै: यदा यह।
एते श्राद्धं यदा भुक्ता पितृन् यम्मर्पयन्युत॥
हप्या तथैते विनियोजयन्ति दातुः पितृन् सर्व्वगणान् महीपते॥
न सैवं वास्त्रम्। स्तुतिमासमेवेदं हिप्तियोगित्वमासं वा न तु

इति:प्रत्युद्देश्वलखचणं देवतालमिति । यतो विश्वेदेवैः सहिति इति:-प्रत्युद्देश्चेविश्वदेवैः सद समानभोकृलखाभिधानात् । तथा ब्रह्मपुराणे मूर्त्तामूर्त्तानां पिल्लणं श्राद्धभोकृलसुक्तम् ।

> त्रमूर्त्ता मूर्त्तिमनाश्च पितरा दिविधाः स्टताः । नान्दीमुखाः पार्व्वणाश्च एकाद्दिष्टाधिनस्तथा ॥ उद्दिष्ट एव मूर्त्तानां पितृणां निर्नयस्त्रिधा ।

श्रम मूर्ता श्रमृत्ताः पितरे।ऽग्निष्वात्तादय एव पित्निक्ष्पणत्रकरणे दर्शिताः । श्रम च नान्दीसुखा इति दृद्धिश्राद्धाश्रिनः। पार्खणाः
इति पार्खणिविधिनिष्पाद्यश्राद्धाश्रिन इति श्रायते । एके।द्दिष्टाश्रिन
इत्येतन्त्रायपाठात्<sup>(१)</sup> । तथा ब्रह्मवैवर्त्तादिषु बद्धपुराणेषु श्राद्धतर्पणीयलमेषासुक्तम् ।

श्राह्मेराषाचिताञ्चेते पितरः चेाममव्ययम् । श्राषाय्यमानं ग्रुक्ताभित्रंद्वीयव्यन्ति नित्यग्नः ॥ तथा । जर्द्धवक्रास्तु ये तत्र ते मान्दीसुखसञ्जिकाः । ष्टद्धिश्राद्धेषु सततं पूज्याः श्रुतिविधानतः ॥

दत्यादी पित्तनिक्षणप्रकरणे दिश्वते वाराइपुराणे श्राद्धविभागे-न वर्णविभागेन च स्पष्टमेव दिर्थापत्तृणां देवतालं गम्यते । दृश्यते चाचारे दृद्धिश्राद्धे नान्दीसुखानां देवतालम् । न चैवं दृश्यमानेऽपि विधावसति बाधकेऽर्थवादकच्यना न्याय्या । श्रर्थवलं चि विधावा-नर्थक्यमर्थवादे। यतः सुतश्चास्तुतस्य तावानेव सेऽर्थः न न्यूनातिरिक्ष दृति न्यायविदे । मन्यन्ते ।

<sup>(</sup>१) पार्धकापाठादिति ग्र॰।

यानि पुनस्रोदकित्रयाप्रतिपादनपरैः पासकरणेतिकर्र्मथताभि-धायकैः सदपदैः समिन्याद्यतान्यतद्यानि पदानि तान्यध्ययनिधि-विद्यतिक्रयार्थलानुरोधेन "एषा दि बद्धचीरा" रत्यादिवाक्येषु स्रोक-खुत्पत्तिसुपस्थय च सावकलेन यथाकयश्चिक्कास्त्रे क्रियापरतया वर्षि-तानि। यदि नामान्यनितप्रयोजनविन्त प्रयोजनप्रद्र्यानि वा तथापि तच न कश्चिद्पासक्षमनयोग्ये। इसि नित्यलादेदस्येति। पाध्ययनि-ध्यपेतितं क्रियाभिधानपरलन्तु सस्तिकस्यतमनुखाणां देवतालसुत्प-क्रिमिष्टलास्त्र देवतान्तरविधिः सम्भवतीति। न प्रद्रद्वीत्पत्तेरपि दर्भनात्। तथादि पाद्ममात्यादिषु।

पित्रवज्ञम् निर्वर्त्वं तर्पणास्वाम् योऽग्निमान् । पिष्डान्वाद्यार्थकं कुर्यास्त्राद्धमिन्दुषये यदा ॥ मनुक्षतावपि पार्वणस्त्र ग्रुद्धैवेत्यन्तिः ।

> पित्रयञ्चन्तु निर्वर्त्त्ये विप्रसम्ब्रचयेऽग्रिमान्। क्रतान्वाद्यार्थकं स्राद्धं सुर्य्यान्यासानुमासिकमिति॥

श्रमेकेषु च श्राद्धकरणेषु नित्यश्राद्धामावास्याश्राद्धादीमां पिद्यश्वी द्यादित्येवंविध एवे।त्यत्तिविधिर्दृश्यते । श्राप्तिव्यान्ताद्योऽपि च पित्रश्रब्दवाच्या दत्यग्निव्यान्तादीमामणुत्यन्तिश्रिष्टलात् देवतालेमे।त्यन्तिश्रिष्टगुणावरोधदोषः । यानि पुमरेकोहिष्टानि प्रेतश्राद्धानि यपिष्डीकरण्यांवत्यरिके च पार्व्यणविष्ठतिश्वते तन्ने।त्यन्तिश्रिष्टस्यन्ममुख्यदेवताविरोधान्त्राश्चदग्निव्यान्तादीमां देवतालम् । तस्मादस्यत्त्यन्तिश्चर्दवतानवर्द्धेषु क्वचिदमावास्थापरागादिषु पुस्त्रकासादिन्विदितेषु नित्यनैमिन्तिककाम्येषु श्राद्धेव्यग्निव्यान्तादीमां वैकस्पिकं

देवतालं। त्रम्ति च वसुरुट्रादित्यानां त्राङ्के देवतालस्य विधिः। याज्ञवस्कास्प्रती ।

वसुरद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवता इति। पैठीनसिरित्याइ। य एवं विदान्पित्वन्यजते वसवे। रहा त्रादि-

त्याञ्चाख प्रीता भवन्ति। क एते पितरा नाम येभी दत्तमिशाचयं भवति। वसवः पितरः, रुद्राः पितामद्याः, त्रादित्याः प्रपितामद्य-स्तेभ्गा इत्तमिहाचयं भवति ।

देवलस्पृती ।

सर्वेत्र पितरः पूज्या देवतानाञ्च देवताः।

प्राचयो निर्मसाः गाञ्जा दिचणां दिश्रमात्रिताः॥

वसवः पितरा श्रेया इत्यादि । श्रेता देवताविकल्पः । महा-र्णवप्रकाशकारादयस्त देवताव्यवस्तां मन्यन्ते । तथाद्वि चि:-प्रकाराः पितरः । एके जनकादयः । ऋपरे मरीच्यादिसुताः सोमपादयः । श्रपरे वखादयः । तत्र जनकादि श्रीत्सर्गिकं श्राहुं। तचाच बातपची श्रुति:। त्रसावेतत्त इत्येव यजमानस्य पिच इति। तथा मनुस्रतिः। प्रथिताः प्रेतक्षयेति। तथा प्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्व्यपेदिति । नाजीवनामतिकम्य किञ्चिद्दद्या-दिति श्रुते: । दृत्येवमादिवाकी: स्तिपित्रासुद्देशेन पित्रकार्थं विधी-यते । तखे।देशस्य कचिदपवादः स्पर्यते ।

> बाह्यणादिस्ते ताते पतिते सङ्गवर्जिते । युक्तमाच हते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ॥ त्रात्मनस्यागिनाञ्चेव निवर्त्तेतेादक क्रियेत्यादि । 10

् एवघ्व पतितपित्वकः स्राद्धकर्त्ता पितामहादिभ्यः त्राद्धं करेाति, पतितपित्विपितामहस्य प्रपितामहादिभ्यस्त्रिभ्यः । उक्तं हि । प्रपितामहपूर्व्वेभ्येः जीवित्पत्वपितामहः ।

> भोजयेत् पार्खणे श्राद्धे प्रत्यची ती च पूर्व्वत्। पूर्विषु चिषु दातयं जीवेच चितयं यदि॥

महापित्यक्के चोतं। चीन् परतरान् पितृनाचष्टे, वहं प्रथमे पिष्डे, पञ्चमं दितीये, चतुर्थं हतीये, सप्तमे निवृत्तिः प्रतीयत दति।

तत्र पित्रादीनां तित्रत्राणां पिण्डायोग्यते सप्तमादिभ्यस्य पिण्डिनिषेधे पार्श्वणत्राद्ध-पिण्डिपित्यद्यस्योग्ध नित्यते तयोः कथमनुष्ठानित्यपेत्रायासुकं सोमपा नाम विप्राणामित्यादि । वसवः पितरे श्रेया दत्यादि च । तस्मान्यतितपित्रादिविषये सोमपादीनां वस्बादीनाश्चामावास्यादित्राद्धे पित्यश्चे च देवतालम् ।

तयाचापसम्बगिभिली। यदि नाम न विन्दात्स्यधा विद्यभः प्रियग्नेषड्भ्य इति प्रथमं पिष्डं दद्यात्। स्वधा पिद्यभ्येऽन्तरीचषड्भ्य इति दितीयं, स्वधा पिद्यभ्ये। दिविषड्भ्य इति द्यतीयमिति। श्रमेन स्वन्तेकलविश्विष्टस्य कस्यचिद्देवतालं वे।धितम्। वज्ञलविश्विष्टेन पिद्यलेन च श्रास्त्रान्तरे चे।मपादयो वस्त्राद्यश्च दिश्विताः। श्रतस्त्रेषामेव पृथिनविषड्गिदश्चनेनाभिधानमित्येषवे सच्ची कस्पना। सिङ्गदर्श्वनाच चे।मपादीनां देवतालम्। तथाच ब्रह्मपुराणे।

पित्वन् पितामहान् यच्छे द्वोजनेन यथाक्रमम् । प्रपितामहान् सर्वां खतिपत्वं खानुपूर्वेषः । उत्रन्तस्त्तेति च जपन् पित्वनावाहयेक्ततः॥ सेामवन्ता वर्हिषद्याग्निम्बान्तास्य येऽपरे। पितरः पृष्ययभमः सर्वेऽप्यायनु नस्त्रिति॥

वैदिकस मनः । श्रायनु नः पितरः सेाम्यासेऽग्निस्वात्ताः पथि-भिर्देवयानैरिति<sup>(१)</sup> । तथा श्रिग्निस्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतय इति<sup>(१)</sup> । तथा वर्डिषदः पितर उत्यर्जागमा वे। इच्छा च्छमा जुषध्वमिति<sup>(१)</sup> । तथा श्रिज्ञरसे। नः पितरे। नवन्वा श्रव्याणो स्थानः सेाम्यास इति<sup>(४)</sup> । तथा ये नः पूर्वे पितरः सेाम्यासेऽमूहिरे सोमपौथं विश्वष्ठा इति<sup>(६)</sup> । तथा उपह्नताः पितरः सेाम्यासे वर्ष्ट्येषु निधिषु प्रयेखिति<sup>(१)</sup> । तथा श्रश्चितानानृतु-मते। हवामहे नाराशंसे सेामपौथं य श्राग्रहरिति<sup>(०)</sup> ।

हारीतस्तती च। लिङ्गदर्जनं ब्राह्मणानुद्रपाचे यथार्थमर्चियितित याखातम् जयसामिना । यस वर्णस्य यैः पिष्टभिर्राचितैः श्राद्धार्थस्य श्राद्धप्रयोजनस्य निष्टित्तसान्पित्हननिकम्यार्चियित्यर्थ इति । ते च सोमपा नाम विप्राणामिति मन्यादिभिर्दिर्श्वताः । तथा हारीत एव । सोमञ्चेष्ठान्पित्हंस्तेन प्रीणाति सोमपांस्र पित्हंस्तेन प्रीणातीति । यद्भी करणे च दृश्वते । सोमाय पित्नमते स्वधा नमाऽप्रये कयादा-हनाय स्वधा नमा यमायाङ्गिरसे पित्नमते स्वधा नम इति । महाहिवःसंज्ञकषद्भपासादि निर्वर्त्त पित्नयञ्चे च दृश्वते । तथा च

<sup>(</sup>१) राजुः मा॰ वा॰ १८. ५८। (५) राजुः मा॰ वा॰ १८. ५१।

<sup>(</sup>१) यज्ः मा॰ वा॰ १६. ५६। (६) यज्ः मा॰ वा॰ १८. ५७।

<sup>(</sup>१) यजः मा० वा० १८. ५५। (०) यजः मा० वा० १८. ६१।

<sup>(</sup>४) यजः मा० बा॰ १८. ५०।

ज्ञातपथे। महाहिविषा ह वै देवा तृषं ज्ञप्तुरित्युपक्रम्य तस्मादा एष एतेन यजते (१) इत्यन्तेन सार्थवादकेन वाक्येन पित्रयज्ञं विधायोक्तम्। स पित्रभ्यः सोमवद्भाः बद्धपालं पुरे। डाजं निर्वपति सोमाय वा पित्रमत इत्यादि (१)। तथा त्रथ पित्रभ्यो विद्यद्भाः श्रन्याहार्थपचने धानाः कुर्व्यन्तीति (१)। श्रथ पित्रभ्योऽग्निव्यान्तेभ्ये। निवान्याये दुग्धे सक्ष-दुपमिषत एकज्ञलाकया मन्यो भवतीत्यादि (१)। एतलाग्निव्यान्ता-दिपदानामर्थवादमाच एकं कथि कथि स्त्रोपपद्यते। तर्पणे च दृश्यते। सोमं पित्रमन्तं थममित्ररखनं श्रीं कथ्यवादनं तर्पथेदित्यादि। वस्त्रादीनाञ्च देवताले लिक्नं त्रश्चपुराणे जीवच्छाद्भप्रकरणे।

श्रावाहनादिना पूर्वं विश्वान्देवान् प्रपूष्य च। श्रहं वसुभ्यस्वां विप्र हर्द्रेभ्यस्वामहं ततः। सूर्येभ्यस्वामहं विप्र भोजयामीति तास्वदेदिति॥

तदेवं कवित्केषाचिहियपित्वणां देवतालदर्शनाद्यवस्थित हरिहरादयो मन्यन्ते। श्रभेददृष्टिविधयो वैते। श्रयन्तु पद्यः सिद्धान्ततयाभ्युपगन्तुं न्यायः। श्रयमेव द्याचारे दृष्यते। श्रयमेव हि सर्वेषां
विश्वह्रपादीनां सम्पतः। श्रयमेव द्यानवद्यः। न्यायो हि स्वावकलादिधिपरलमित्येतन्पूर्वमेवोक्तम्। श्रादित्यो यूप इति वेदवाक्ये यूपेपि
धदि नाम तथा स्थानदा किं नाम कर्मणो हीयेत वरं सगुणलमेव
भवेत्।

<sup>(</sup>१) ग्रतपथनाञ्चाणे २ वा० ५, ८, १।

<sup>(</sup>२) भ्रतपथनास्त्रायो २ स्व ६, १, १।

<sup>(</sup>१) ग्रातपधनास्त्राची २ ख॰ ६, १, ५।

<sup>(</sup>४) ग्रातपथत्रास्त्रासे २ व्य० ६, १. ६।

विधिपचान्तराणाञ्चावद्यानि वच्छान्ते। एतच दृष्टिविधानं न षद्भपाखादिनिर्वर्त्ते पिल्लयज्ञादौ। तच हि वर्षिषदादीनामेव देवता-लख विधानात्। यच तु श्राद्धास्थे कर्माष्टुभयेषां तच द्याग्रिव्याचा-दीनां देवताले चिषंख्याबाधः, पिल्लपितामहादिबाधो विकच्यो वा स्थात्। विकच्येऽपि नित्यवत् श्रुतस्य पचे बाध एव। एतेऽन्ये च विकस्पदेश्याः स्थः। श्राद्धप्रकरणश्रुतानामपि चेत् षद्भपाखादिसाध्ये यज्ञे विनियोगस्तदा प्रकरणादुत्कर्ष द्रत्येष देश्यः।

पतिनिपत्रकादिकर्त्तृकश्राङ्के देवतालविधावापसम्बाशुक्रपृथिवी-ष इाद्दिवताबाधः स्थात्। श्रर्थवादले च श्रुतदेवतालबाधप्रसङ्ग इति। तदेवं श्रुतदेवतालानुगुणानवद्यपचलाभे मनुष्यपित्रभ्यो भेदेन श्रुता-नामभेदोपदेको भदः शुर्वावरोधी देवतालिवरोधी च कस्प्रते। आद्भप्रयोगे देवतात्वेन स्टनमनुखोद्देशे कियमाणे मनुखेषु मोमपादिव-खादिविष्णादि-प्रशुचादि-मासादि-वर्षणाद्यभेदारोपः कर्त्तव इति। श्रभेदारोपदार्क्वाय च दिजै: सोमपरूपेभ्य द्रुत्यादयः, चित्रयेसु इति-श्रद्र्येभ्य इति, वैश्वीस्वाञ्यपरूपेभ्य इति, शूद्रीस्त सुकालरूपेभ्य इति प्रयोज्याः । श्रयवा श्रस्मत्पिष्ट-पितामर-प्रिपतामरेखा वस-बद्रादित्यक्षेभ्य इति वा, प्रयुष-सङ्गर्षण-वासुदेवक्षेभ्य इति वा, मायर्त्तु - संवत्मरक्षेभ्य इति वा, सर्वेरेव प्रब्दाः प्रयोज्याः। पित्रदाने तु श्रस्मत्यिद्ध-पितामइ-प्रपितामहेभ्यो वरूण-प्रजापत्यग्रिक्पेभ्य इत्यपि प्रयोज्यम् । एतच खावसरे तच तच वच्यते । एवं हि सर्व्यकसिन्नेव प्रयोगे उभयेषासुद्देशेन देवतालं सिद्धाति । न च कछचिद्बोधो भवति । भेदाभेदोपदेत्रौ च समर्थितौ भवतः । त्रत्र च सुख्यतया

स्टनमनुष्णाणामेवे।हेन्नः। सोमपादीनां वखादीनाञ्चाभेददृष्टिविधयो-हेय्यखरूपे प्रवेतः। न पुनर्विपरीतम् ।

श्वतएव वायुपुराणे मनुष्यपितृणामेवोह् ज्ञेन कियमाणे श्वा हे दिव्यपितृणां वृत्तिभेवतीत्युक्तम्। न तु तेषां प्राधान्येनेाह्ने वर्षितः। उक्तं हि तन मणुर्व्यपितृभेदानभिधाय।

तेषां निर्वापदत्तेऽमी तत्कुलीनेस बान्धवैः । मासत्राद्धभुजसृप्तिं सभन्ते सोमलेकिकाः॥ नागरखस्डे दिर्थापितृन् प्रति ब्रह्मवचनम्।

पितः पितामहर्षेव तिष्वत्य ततः परम्।

सर्वेषां स्थात् परा दृष्टिश्चिवदाचन्द्रतारकम्॥

तथा मातामहामाञ्च पने नास्थन संज्ञथः।

चिभिः सन्तर्पितेस्वेऽपि तर्पितास्ते ममाञ्चया॥

हति मनुष्यपिद्यद्वित्रमभिधाय दिव्यपिद्यदृष्ट्ययं मुक्तम्।

युगाकं दृष्यये यञ्च सुखोपाया भविष्यति।

स श्रूयतां महाभागा गदता मम साम्प्रतम्॥

पित्वनन्नेन येनैव समुद्धिय दिन्नोत्तमान्।

तर्पयिष्यन्ति तेनैव पिण्डान् दास्यन्ति च निता।

तेनैव कर्माणा दितः प्राचिती वा भविष्यति॥

देवनस्थतावपि स्वतमनुष्योदेश्च एवाकः।

प्रतानुद्दिस्य यत्कर्मा क्रियते मानुष्ठेरिह।

तुर्थन्त पितरस्तेन न प्रेताः पितरः साता इति ॥

म प्रेताः पितर इति निन्दार्थवादेन प्रेतानां हिवःप्रत्युद्देश्यल-सचणं देवतालं निषिध्यत इति न मन्तव्यम् प्रेतानुद्दिखेत्युपन्नमबा-धापन्तः। किन्तु नानावानिगतानां मनुष्याणां कथं व्यतिसन्तेषपूर्व-कममानुषण्यां सम्पाद्य फलविशेषदाव्यविमत्याणद्वां वारिवतं वखा-दीनां प्रेताधिष्ठाव्यलखचणं पिव्यलसुच्यत इति। श्रनेनैवाभिप्रायेण याज्यबस्कोने।क्रम्।

वसुरद्रादितिस्ताः पितरः श्राद्धदेवताः । श्रीणयन्ति मनुष्याणां पित्वन् श्राद्धेन तर्पिताः ॥ श्रत्र स्वतमनुष्येदिशेन निर्वर्त्येनैव श्राद्धेन वखादयः तर्पिताः, श्रिषिष्ठाव्यत्नेनेव स्वतमनुष्यस्य व्हितं सुर्वन्तीति बेाध्ययम् । एतस्य व्हित्रसमर्थनप्रकर्णे विस्तरेणाभिहितम् ।

यदिप च निद्धपुराणे दिव्यान् पित्तगणानिभधायोक्तम्।

ग्रुभाग्रुभगतिं प्राप्ता नानायोनिषु ये नराः।

तैसीस्तु पुरुषेरिष्टाः पितरस्तर्पयन्ति तान्॥

पुनैः पानेस्र येषां हि खिष्टास्तु पितरः सुराः।

पित्तपितामहोस्तेषां तर्पयन्ति सुरास्तु तानिति॥

तदिप याज्ञवस्क्यवचनेनैव व्याख्यातम्।

वे च नन्दिपुराणे। उद्दिश्च विष्णुर्थेरिष्टः पितरसीस्त तर्पिताः।

ब्रह्मा सिमष्टः प्रीणाति पुंसः सर्वान् पितामद्दान्॥

श्राद्धकाले समुद्दिश्च लिष्टे। चेर्मद्दात्मभिः।

न यान्ति नरके घोरे तेषां वे प्रपितामद्दा द्रति॥

तद्पिन विष्ण्वादीनां प्राधान्येनादेशं प्रतिपादयति, किन्लभेद-

दृष्टिप्रकारेणोहे श्रस्त रूपान्तर्भावमेव । एवमन्येख्य प्रवेविधेषु वचनेषु व्याख्यानं विधेयम् । तदेवं म्हतमनुष्याणां त्राह्ने देवतालं । तदभेद-दृष्टिविधया तु दियपितृणां देवतास्त्र रूपे ज्नर्भाव दति सिद्धम् । एवश्च सिङ्गदर्भनान्य प्रपपन्नानीति । तदेवं तावस्त्रोकान्तरगता पिचादयः त्राह्ने देवतालेने हि श्वा दति वर्षितम् ।

श्रथ में कुन कियलंखा उद्देश्या द्रत्यपेनायामुच्यते। तन तावगुख्ये पार्व्यणे पित्व-पितामन्द-प्रपितामन्दास्त्रयः, मातामन्द-प्रमातामन्दयद्धप्रमातामन्दास्य नय द्वति। एवं षद् मनुष्यमाह्मणभोजने पिष्डदाने च सपत्नीका उद्देश्याः। तथा च वायुपुराणे। "प्राक्दिन्नणाभिमुखो दद्यात् पिष्डान् पिष्डादनन्तरं"। पिष्डानिति वज्जवचनात्
वज्जत्वेऽवगते प्रथमातिक्रमे कारणाभावादिति न्यायात् वसन्ताय
कपिश्चकानासभत द्वतिवत् चीनेवेत्यवगम्यते। श्वतएवासिन्नेव
पुराणेऽभिन्दितम्।

मधुमर्पिसिसयुतांस्तीम् पिष्डासिर्म्यपेर्वुध रति । जात्रकर्णेऽप्यारः। क्रलावनेजनं दद्याचीम् पिण्डांस्त यथाविधीति ।

त एते चयः पिण्डाः पिचे पितामहाय प्रपितामहाय इत्येवं चिभ्यो देया इति ।

तथा च भातपथीश्रुतिः। श्रसावेतत्तऽ इत्येव यजमामस्य पित्रेऽसावे-तत्तऽ इति पितामहायासावेतत्तऽ इति प्रपितामहायेति।

मत्यपुराणेऽपि पित्रादीनां त्रयाणां पिष्डभागित्रमुक्तम् । लेपभागाञ्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिष्डभागिनः । पिष्डदः सप्तमस्तेषां सापिष्ड्यां साप्तपौक्षमिति ॥ श्रम चतुर्थी रुद्धप्रियामदः स श्राची चेषां ते तदादास्तुत् स-संविद्यामा बद्धश्रीदिः, तस्यातद्गुणसंविद्यामाद्वसीयस्तात्। तद्गुणे हि स्रुतपदणं, श्रपदणमतद्गुणे। तस्तासतुर्थ-पञ्चम-पष्ठास्त्रयः पुद्धाः स्रेपभागिनः। पित्राचाः पिष्ट-पितामद-प्रियामदास्त्रयः। एते पिष्डभागिनः। मार्कण्डेयपुराणे देतद्युक्तसुक्तम्।

> पिता पितामस्यैव तथैव प्रपितामसः । पिष्डसम्बन्धिनो द्येते विद्येयाः पुरुषास्त्रथः॥ स्रेपसम्बन्धिनयान्ये पितामस्पितामसात्। प्रस्त्युकास्त्रयसीयां यजमानय सप्तम दति ॥

तदेवं तावत् पिण्डदाने पित्रादयस्त्रय छद्देग्याः। ब्राह्मणभाज-नेऽप्येत एवाद्देग्याः। तथाच वायुपुराणादिषु।

> प्रेते पिक्षतमापने यपिष्डीकरणादन् । त्राद्भेषु चैव वर्षेषु तत्पूर्व्वानर्चचेत्पितः निति ॥ त्रस्मपुराणे च किङ्गदर्जनम् ।

पितृ पितामहान् यद्धे भोजनेन यथाक्रमम्।
प्रिपतामहांस सर्वांस तिपत्वंसानुपूर्वत्र इति ॥
तथा त्रीनकादिस्रचेषु सिङ्गदर्भनम्। पितरिदन्नेऽर्धं पितामहेदन्नेऽर्धं प्रिपतामहेदनोऽर्धमिति ब्राह्मणहस्तेष्वर्धं निनचेदिति।
यमस्रोते। त्रर्थपाचस्तापने विधीयमाने तेषां पिचादिसम्बन्धेऽवगम्यते।

पैद्धकं प्रथमं पाचं तिसान् पैतामणं न्यचेत्। प्रापितामणं तते। न्यसः नेहिरेन्न च चास्रयेत्॥ श्रव चार्चपाचाणौ भोज्यवाञ्चणभोजनान्वयात् भोजनान्वये सति

11

तत्रखदेवतासम्भ उपपद्यते नाम्यथेति ब्राष्ट्राणभोजनेऽपि त्रवाणां देवतालम् । नन्तस्त त्रवाणां मेव देवतालम् यतः कल्पस्च नेध्वमावा-स्थात्राद्धे त्रयाणां मेव देवतालम् । मेवम् । यतः मातामद्याना-मणेवं तन्तं वा वैत्रादेविकसिति विष्णुना । याज्ञवल्कोन त्र पिष्डदान-प्रयोगमभिधायोक्तम् । मातामद्यानामणेवं द्यादात्रमनं तत इति ।

श्रवाद ब्रह्मश्रीधरः । स्वादेतदेवम् यदीदं याज्ञवस्कावचनसुप-देशकं खात् यावतातिदेशकं वाक्यमिति विदांचे। मन्यकः। कथमिति चेत् ? एवं कर्त्त्यमित्युवदेशात्। तदस्कर्त्त्यमित्येतदेवासादान्धादव-गम्यते, न पुनरेतत्कर्त्तव्यमिति। न द्येतदेकं वाक्यं विधातुमतिदेष्टुच प्रक्रोति, वाक्यभेददीवापत्तेरिति । श्रताऽस्य वाक्यसायमर्थे।ऽव-गम्यते । यः कञ्चिदचनान्तरेण मातामदत्राद्भस्य कर्त्तावगतः पुचि-कापुचादिः स मातामद्याद्धं कुर्वन् पिष्टत्राद्भवत्कुर्यान्नान्ययेति । तदेतद्युक्तम् । विश्वष्टविधौ वाक्यभेदाभावात् । शुत्वादिसर्वे कर्मृ-सम्बन्धोऽवगम्यते प्रकर्णेनापि स एव । ननु मातामहानामयेविम-ह्योतावदेवाच श्रूयते न तु आई कुर्थादिह्येतदिष । श्रताऽस्य वास्य-स्थातिदेशमाचपरले श्रुतार्घविषयो विधि:। विश्रिष्टविधिपरले च श्रुतार्थविषय इति । भैवं । श्राद्धं खुर्थादित्येतावते। वाक्यावयव-खावस्त्रमनुषद्गेण वा प्रधादारेण वाच कर्णनीयलात्। न हि तम-मारेख कस्थापि विधिः सक्षवति । मनु यावद्याविद्वधेयामारसुपादी-यते तावत्तावदिधिम्नक्तिस्व तच सञ्चरति । चथा रक्तः पटो भवती-त्यच वाच्ये पटो भवतीत्येतमधं परित्यच्य रहे। भवतीत्येतमर्थमा-श्रयते । मैवं । श्रपाप्तार्यविषयो हि विधिर्भवतीति विधे: खभाव:. न तु विभेवान्तरिवषय इति । श्रन्यथा विश्विष्टविधिभावे।ऽपि विक्षीयते । यसु विभेवाम्तरिवषया विभिन्नतिरित्येवंविभो न्यायः स तु प्राप्ते एकस्मिन् पदार्थे दितीयविषयपदार्थ एव भवति । श्रप्राप्ते सन्तरपदार्थविषयोऽपीति विवेचनीयः ।

"नन् कुर्यासानामस्त्राद्धं नियमात्प्चिकरसुतः। उभयोर्यमन्यः कुर्यात जभयोरपीति" यमगंदितावचने मातामस्याद्धं प्रविकाप्त-खैव नियमेन विहितम्। त्रता दौहिनमानस्य न तन नियमेनाधि-कारे। उसीत्यवगस्यते । यतः पुनिकास्त इत्येतसाम्बन्दाद्विका-सुतस्य निवृत्तिरेव गम्यते । ऋदवृत्तेरन्यनिवृत्तिपरतादिति । तसादेतद्वनाविरोधाय मातामहानामधेनमित्येद्वनमितदेश्रमाचपरं व्याख्येयमिति । मैवं । दिविधो हि पुनिकापुनः । एका मातामहेनैवः सम्बद्धः, श्रन्या मातामचेन पिचा च। तच यो मातामचेनैव सम्बद्धः पुनिकापुन: स मातामस्याद्धमेव नियमात्कुर्थात्, पिह्याद्धन्तु बुर्थादा न वेति । तस्य पिष्टश्राद्धनियमनिवारणार्थं नियमात्प् चिका-सुतः' इत्येतद्वनम् । न तु दौहिचान्तरस्य मातामस्त्राद्वनियमनि-वारकार्धमिति। एतकाधिकारिप्रकरणे विस्तरेकाभिधास्त्रवे। कर्की-पाध्यायेनापुक्रम् । श्राद्धं कर्त्त्रयमित्योवंविधे विधौ विशेषानवगमा-द्भवेषां श्राद्धं कर्म्यमित्यवगम्यते । स्वनकारवचनाच चींच्वीन विण्डानवनेच्य दद्यादिति, वीप्रा हीयं मातामहपिण्डापेवया मह प्रयोग एवे।पपद्यते । मन्त्रलिङ्गाच पित्रभ्यः पितामद्रेभ्यः प्रपिताम-हेभी मातामहेभाः प्रमातामहेभाे तृद्धप्रमातामहेभा इति । इतस् पार्वणे मातामस्त्राद्धमावस्थकम्। मातामसानामयेवं तस्त्रं वा

वैश्वदैविकमिति वैश्वदैविकस्य तन्त्रनोपदेशात् । यदि मातामस्याह्रं पिद्धश्राह्वप्रयोगकास्ते न प्रयुज्येत तदा किमपेसा वैश्वदेवतन्त्रता स्थात् । मरीसिरणास ।

> तथा मातामस्त्राद्धं वैश्वदेवसमन्तितम् । कुर्व्योत भक्तिसम्बद्धान्तं वा वैश्वदेविकमिति ॥

तदेवं षड्दैवत्यं सुख्यं पार्थंषमिति सिद्धम्। यत्र पार्थ्यंके विना क्रियमाचमष्टकासंक्रान्तियद्दचादिसाधारपकासविद्दितं नित्यनिमित्तिकं काम्यं वा श्रद्धम्यद्दनि यच्छाद्भं तिक्रत्यमित्येवंस्वचकं प्रतिदिनमनु-ष्टीयमानस्य नित्यं तदिप षड्दैवत्यमेव। पार्थ्येतिकर्त्तव्यतातिदेशात्, धौम्यवचनात्र।

> पितरे। यत्र पूज्यको तत्र मातामद्या श्रपि। श्रविष्रेषेण कर्त्तव्यं विश्रेषात्रस्कं भ्रवमिति॥

त्रवाह प्रज्ञानिकः। यन नयोदत्रीमाद्धवृद्धित्राद्धादौ वर्गदयस्य
नियमेनेव साद्धं विहितं तिह्वयं धौम्यवाकः द्वामुख्यायणदत्तपुनिकापुत्रादिविषयस्ति तद्युक्तम् । सर्व्यविषयत्ते न्यायवचनाभां
विरोधाभावात्। पराभिमतन्त्रोदस्यादिविषयत्ते चानुवादकलापत्तः।
यतस्त्रयोदस्यादौ वर्गदयस्य त्राद्धं तत्प्रकर्णे विशेषवचनेरेव विहितम्।
त्रविश्रेषविधायकलास्त्रानुवादकमिति चेत्। मैवं। पितरो यन पूज्यन्त
हत्यादिपूर्व्यार्थस्यानुवादकमिति चेत्। मैवं। पितरो यन पूज्यन्त
हत्यादिपूर्व्यार्थस्यानुवादकमिति चेत्। मैवं। पितरो यन पूज्यन्त
हत्यादिपूर्व्यार्थस्यानुवादकमिति चेत्। मैवं। पितरो यन पूज्यन्त
हत्यादिपूर्व्यार्थस्यानुवादकानिष्टक्तः। किस्न त्रविश्रेषविधावप्यमुष्टेयाधिक्याभावाद्यावत्पाप्तमेवोपदिस्थतः इति सर्वस्याप्यनुवादकलम्।
त्रादरस्थापि श्राद्धानितिकलात् श्रद्धान्त्राः श्राद्धं कव्यतित्यादिनेव प्राप्तलात्। नन्त्रनेव तर्षि सर्वन वर्गदयस्य त्राद्धे प्राप्ते प्रयो-

दश्चादौ वर्णदश्यमाद्धोपदेशकानामनुवादकत्वं खात्। न खात्। प्रमादादन्यचाकरणे तेषां प्रत्यक्तचानिश्रयप्रतिपादनपरत्वात् विधिलख वचनाणवाच । वृष्टस्पतिस्रताविप ।

> षर्वसात् प्रक्रतादन्यात् पिष्डाकाधृतिकान्यितान् । पिष्ट-मातामदादीमां दद्याद्गृद्यविधानतः ॥

पित्र-मातामहादीनामित्यक्षायमर्थः । पित्रादीनां त्रयाणां मातामहादीनां त्रयाणामित्येवममावास्यात्राद्धे पिष्डान् द्वादिति । कात्यायने।ऽष्याह ।

कर्षृत्रमन्तितं सुक्का तथायं त्राह्मचोड्कम्। प्रत्याब्दिकं वा श्रेषेषु पिष्डाः खुः षड्ति स्थितिरिति॥ कर्षृत्रमन्त्रितं सपिष्डीकरणम्। त्र्यनेनाचीत् कर्षृत्रमन्त्रितादिषु मानामस्त्राह्नं न विद्यत रति चोकं भवति। देवसादिस्यतिषु।

एकेनापि हि विशेष वट्पिण्डं साह्यसाचरेत्। वड्णान् दापयेक्तन वड्ग्यो द्याक्तयात्रमम् ॥ पिता अक्के दिजकरे सुखे अक्के पितासहः। प्रपितासहन्तु तालुखः कच्छे सातासहः स्ततः। प्रमातासहन्तु हृद्ये दृद्धो नाभौ तु वंखितः॥ एकस्याचरेक्काइं वड्दैवत्यं सहासुने(१)। विभन्नं कारयेश्वनु पित्रहा स प्रजायते॥ सम्यपुराणे पिष्डान्वाहार्यप्रयोगे।

प्राचीनावीतिना कार्यमतः सर्भे विजामता।

(१) मचामदे इति ख॰।

षड्वससाद्धविः भ्रेषात् पिष्डान् कला तथोदकम् । दशादुदकपाचेषु ससिकं सथपाणिना ॥ पुलस्थोऽप्यादः।

मातः पितरमारभ्य पयो मातामदाः स्रताः ।
तेवान्तु पिटवच्छाद्धं बुर्युर्दुदिदस्मवः॥
पिटवदिति प्रेपुद्दिवं श्रावध्यकलेन तस्यादरतया च।
स्यादे।ऽपाद ।

पितृन् मातामद्यंश्वेव दिजः त्राह्वेन तर्पयेत् । श्रमृणः स्थात्पितृषानुः त्रद्वास्रोकं स गस्कृति ॥ त्रद्वाण्डपुराणेऽपि ।

> तस्थानु पैद्धकं त्राद्धं पिद्यप्रस्तिषु चिषु। कुर्यान्यातामदानाञ्च तथैतानृष्यकारणात्॥

त्रानृष्यकारणादित्यभिधानात् तस्याकरणे पितृणां स्वणमनपाद्यत-मेव तिष्ठतीत्यवगमादावस्यकलं गम्यते । त्रतएव तस्याकरणे देखो-ऽपि ब्राह्माण्डपुराणे ।

> पार्व्यणं कुर्ते यसु केवसं पित्रहेतुतः। मातामहास्र कुर्ते पित्रहा स प्रजायत इति॥

ननु यदि दौ हिनमानस्य मातामहत्राद्धमावस्यकं तर्हि स्कन्द-पुराणे धनहारिण एव दौहिनस्य मातामहत्राद्धमावस्यकमिति कथं प्रतिपादितम् । तथाहि ।

> त्राद्धं मातामहानाम् श्रवस्वं धनहारिषा । दौहित्रेषार्थनिष्कृत्ये कर्त्तयं विधिवत् सदेति ॥

स्रते धंनद्दारिणो दौदित्राद्यस्य मातामद्द्राद्धमनावस्यकमिति
गम्यते । मैवं । श्रम्भोतस्यनुष्याणामित्यादिवाक्यभेषपर्यास्त्राचनया
दौदिवधनद्दारिश्रम्दस्य दौदिवमाचोपस्रचणपरतस्याधिकारिप्रकर्णे
वच्छमाणतात् । किञ्च दौदिवमाचस्यामावास्यादिकास्विकमातामद्द्राद्वाधिकारे सत्यपि धनद्दारिणो दौदिवस्य मातामदृशाद्धादावप्यधिकारसाभार्यमेतद्द्यनिमिति। न दौदिवान्तराधिकारिनदृत्ती।
पर्य्यवस्रति। यदिप मनुवचनम्।

दौहिने श्वाखिलं श्वत्यमपुषस्य पितुर्घरेत्। स एव दद्याद्वौ पिष्डौ पिने मातामद्याय चेति॥

श्रपुषमातामस्त्राद्धस्वितावस्वकलं दर्भयति तदपि पूर्वेण समानार्थतया व्यास्त्रियमिति । तदेवनेतिस्त्रुद्धम् श्रमातास्यादिसा-धारस्वकासितिस्ति श्राद्धे पिषादीनां षयाणां मातामसादीनामपि क्यासामित्येवं पर्सा देवतालमिति । तदेतदेषां देवतालं प्रत्येक-मेव, न पुनः ससुदितानाम् । तथा च श्रुतिः प्रत्येकनेवेद्देशं दर्भयति ।

श्रमावितत्त इत्येव यजमानस्य पित्रेऽमावेतत्त इति पितामहाया-ऽमावेतत्त इति प्रपितामहायेति ।

सनुः । यत्कि श्विकाधुर्यमित्रं गोत्तीरघृतपायसम् ।

दत्तमचयमित्याजः पितरस्मेव देवता इति ॥

श्रम देवता रत्यस्मिन् वज्जवचनाम्ने अम्दे देवता च देवता चेत्येवं-विभविग्रस्वाक्योपदेशात् देवतानां बज्जलावगतेः प्रत्येकपरिसमाप्तसेव देवतालमवगम्यत इति सरिसरः । वैजवापद्य । जज्ञमस्येत्यनद्या यजमानस्य पितरं पितामदं प्रियामदं नामभिरावाद्यायम् न इति जपित्वा पाचास्युद्धियति । पितरेतमेऽर्धं पितामदेतमेऽर्धं प्रियामदेतमेऽर्धं प्रियामदेतमेऽर्धंमित्यावादना- र्धादौ प्रत्येकसेव पिचादौन् निर्द्यितीति प्रत्येकसेव देवतालं मन्यते ।

त्रामसायनस्य। साधा पिने साधा पितामसाय साधा प्रपिता-महायेति प्रत्येकमेव निर्दिषति।

विष्णुस । नमो विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्यसमादौ प्राक्तुखेषु निवेद-चेदित्यस्ननिवेदने पित्रादिप्रत्येकमेव चतुर्ध्यकीः शब्दैर्निर्द्गिति ।

कात्यायनस् । साधां वाष्यिसे रित प्रस्कृति, वास्त्रतामित्युक्रे पित्रभ्यः पितामहेन्यः प्रपितामहेभ्यस्य साधा वास्त्रतामिति प्रत्येकसेव निर्देशं दर्शयति । तथा समाववनेनिस्त्रेति यसमानस्य पित्रप्रस्तीं-स्त्रीनित्यवनेसनप्रयोगे प्रत्येकसेव निर्देशं दर्शयति । ब्रह्मपुराषेऽपि ।

> पित्रभ्यः तथा दश्चादस्रमामकाषेन तु । एकैकस्थापि विप्रस्थ यहीलाङ्गुष्ठमादरात् ॥

त्रसुकगोचितसुभ्यमसं खभा नम इति। त्रवासुकगोचितसुभ्य-मत्रमित्ययं यक्तं प्रथङ्निईशो दृश्यते । तदेवमादिभिः त्रुति-स्मित-पुराणवचनैः पिचादीनां प्रत्येकमेव देवतालमवगन्यते । नमु श्राद्धममावास्थायां पित्रभ्या द्यादिति गौतमोक्तेः पित्रभ्योद्यात् पूर्वेद्यः ब्राह्मणान् सिन्नधायिति विष्ठिक्तेस्य ससुदितानां देवतालमव-गन्यते । तच दि पित्रभ्य इत्यनेनैकन्नेषेणेतरेतरयोगोऽवगन्यते । मैवं । न दि चतुर्थो देवतालं ब्रूते, किन्तु तथा कस्पनीयं तङ्कवेत् । न

च कर्चायतुं प्रकाते । पूर्वीपदर्धितश्रुतिस्तिविरोधात्। इतरेतर-योगसाभिधानित्रयापेचया लोने वेदे प दृष्टः। यथा गागी भोज्यना चौमे वसानावग्रिमादधीयातामिति । नुनु तरुभयविधवचनदर्ज्ञनात् प्रत्येकं मिलितानां वा देवतालमिति किं न कल्यते। श्रत्र कश्चिदाइ। तुःखवसप्रमाणदयोपनिपाते हि विकस्पः स्थात्। न चैतदचासिः। मन्त्र-वर्णाद्भि प्रत्येकं देवतालमवगम्यते । ससुदितामान्तु चतुर्था, चतुर्थी च मन्त्रवर्णात् दुर्बेखा । प्रयोगसमवायौ हि मन्त्रवर्णः प्रयुज्यमानावख-पदार्थप्रकात्रकलाहेवताखरूपाभिधायकश्च दति चतुर्थीतोऽभ्यर्हितः। चतुर्थी तु साचाइवताखरूपानभिधायिनेति । श्रता न प्रत्येकपच-यसुदायपचर्योर्विकस्पः प्रमाणवान्। तस्र । अतिर्धि चतुर्थी, सिङ्गं मन्त्रवर्णः, श्रुतिश्च बजीयसी । मन्वेवम्, तर्हि मिलितानां देक्तालमाप-तितम्। मैवम्। पूर्वीक्षेन न्यायेन प्रत्येकदेवतालपचस्य निर्म्वादांत् बज्जतरवचनावस्पृष्टलाच प्रत्येकपचस्य बसवलम्। यदि च समुदिता-नामपि देवतालं खासदा बाह्यणबद्धलेऽपि कदाचिदेकैकस्मिन् ब्राह्मणे यमुदितानामुद्देश्यलं खात्, न तु नियमाद्गेदेनेति। श्रयैकबाह्मकपच एव ससुदितानां देवतालम् । मैवम् । ब्राह्मणबङ्गलैकलनिमिक्तन देवतालामः जात् । ऋषान्य एवायं ससुदितदेवताकः प्रयोगः, ऋन्य एव प्रत्येकदेवताक: प्रयोग **इत्युच्यते तदा समु**दितासमुदितदेवताभेदें-नायः समाणविष्ठेषतया चैकस्रापि प्रवेत्ततन्त्रवानवंगमात्रसङ्गानुपपनी पृथगनुष्ठाने प्राप्ते चलारा ब्राह्मणाः खुरिति कला 'दी दैवे पिल्क्कर्छ चीनेकैकसुभयच वा भोजयेत् सुसम्दद्धोऽपि' इत्यादिका चित्रास्त्रापैक-ब्राह्मणपत्तयोः कल्पान्कल्परूपलप्रतिपादिका मन्यादिस्रतिबीध्येत ।

किर्देक्षत्राद्वाषपचेऽपि परिवेषितस्थाश्वस्य विभागं कन्ययिता प्रथ-गेक्केक्सुहिम्स त्यागं दर्भयम् द्वस्यतिरेकेकस्येव पिशादेरेवतालं दर्भयति ।

यद्येकं भीजयेदिप्रं खरूत्वात् प्रक्रतस्य तु । स्तोकं स्तोकं यसुद्भृत्य तेभ्योऽसम्तु प्रकस्पयेदिति ॥ श्रम नैनचित्प्रचेतानासा वचनं कस्पितम् । श्रद्धेस्त्रेचे दिजेको वा एकार्येकपविचकम् । पिष्ट्रनिर्व्यपणस्चिकमिति गास्त्रभावितमिति ॥

प्या वाको उद्देशानेकलेऽपि दिजेको विभागमपरिकष्णैव पिण्डदानविधानात्ममुदितानां देवतालं गम्मते। तच विभागकत्मना- भण्नीः पृथक्पिछ्दानवचनेस विरोधे ध्येयनेव तावदेतदचनम्। एके।हिप्टविधयलेन वा धाष्णेयम्। उद्देश्मैकले मित ब्राह्माणभ्रयस्वं वैकलं वास्त, तथाणेकनेव स्राद्धं कर्त्तव्यमित्यर्थः। उद्देश्मभेदे हि दिजेकोऽपि पूर्व्ववचनेरेव भेदेनानुष्ठानस्य सिद्धलात्। एकब्राह्मण- निमन्त्रणवित प्रयोगान्तरे समुदितदेवतालपचात्रयणे तच 'उन्ननस्या' हत्यावाहनस्यचोऽन्ययो न स्थात्। ननु 'उन्नस्त्रमन्त्र पावह पित्वन्' इति ध्यक्वचनान्तेन पिष्टक्षस्येन दन्दसमानार्थेकभेषवन्नादितरेतरयुक्तानान्तेव पिन्नादीनां देवतालमभिधीयत इति स्विङ्गात् तनेव विनिधोने कष्ममन्त्रयान्नद्वा क्रियते। उत्तरते। 'अन्ननस्या' हत्यनया यजमानस्य पितरं पितामसं प्रपितामसं नामभिरावाद्येति प्रत्येकदेवतावत्येव प्रयोगे वैजवापवचनैर्विनिधोगादेन्द्रीविद्यम्गनुरे।धात्। तस्योदकनेवाद्येक प्रयोगे वैजवापवचनैर्विनिधोगादेन्द्रीविद्यम्गनुरे।धात्। तस्योदकनेवादिक्ष

षर्ष्यामा विधेयाः, न तु कदाचिदितरेतरयोगाभिधायिमा दम्स्-समाचेन ससुदितानुद्दियेति खितम्। त्रथेदं विचार्यते। किमेपां सपन्नीकानां देवतालं जत केवजानामिति। तच तावत् केवजाना-मिति दिर्देश मन्यते। तथा च ब्रह्मपुराणे प्रयोगवाकां सपन्नीका दिति विशेषणपूर्व्यमेव रिवर्तं दृष्ट्यते।

> एकैकस्थाय विषय रहीलाकुष्टमादरात्। श्रमुकासुकगोचैतनुभ्यमसं स्रधा नम इति॥

श्रवाद्ये श्रमुकश्रद्धे समन्धनामनी विविचिते । दितीये गोषं स्पष्ट-मेव । तदेवं प्रयोगवाकां निष्पद्यते । श्रम्मत्पितर्यश्चदक्तश्ममंन् वासिष्ट-मोचेतस्युभ्यमसं स्वधा नमे। नम दति । कल्पस्चनेष्यपि वाकार्यना-विशेषणश्च्रत्येव दृश्यते । तद्यथा साङ्क्षायनस्य । श्रन्नश्चासावेतस्य दत्युद्धिः भोजयेदिति । विष्णुक्येऽपि । पिचे पितामद्याय नामगो-चेभ्या गोचाभ्यासुदक्षुस्रेष्टित्यादि ।

न चाच पत्नीविशेषणवतः पिचादेर्देवताले प्रमाणमस्ति। न चैवं वाच्यम्। "श्रम्यष्टकास् दृद्धौ च प्रतिसंवस्यरं तथा। श्रम्मातुः पृथक् श्राद्धमन्यच पतिना सहेति" श्रातातपस्ततौ मातुः पत्या सह श्राद्धं कर्ण्यमिति वचनात् पत्नीविशेषणवतः पिचादेर्देवतालं कष्पनीय-मिति। यतः कष्पनायां पूर्वे।पदिर्श्वतपुराणादिस्तितप्रत्यचप्रयोगवाक्य-विरोधः स्थात्। किश्च पतिना सहेति वचनात् सहयुक्तेऽप्रधान इति श्रम्यानुशासनास पत्युः सहयोगेनाप्रधानलात् प्राधान्योपस्थापकविशेष-लानुपपस्ता सभर्यकायं माचे इति प्रयोगवाक्यं स्थात्। किश्च यसा पात्रीवतं एषं स्ट्राति इत्याच पत्नीवते। निरंपेक्स देवताले सिद्धे

'सजूर वेन लड़ा बेामं पिन' रित सहले श्रुतिसामर्थेन न लड़ा सहितक देवतालमेविमहापि 'पिने पितामहाय श्राद्धं सुर्यात' रित निरपेषश्रुतेनं पत्नीसहितक देवतालमिति। न च वाच्यम् तद्धितिवरे धात्तम् लया। श्रच तु कल्पनीयं देवतालम्। सहश्रुतिसामर्थात् सपत्नीकक्षेत्र कल्पमिति। यत्तस्वापि स्टहातीति सहक्षमाच एवे। देक्षलश्रवचाद्देवतालं कल्पमेव। यथैन्द्रवायवं स्टहातीत्यादि चिन्द्रवाय्वादीनां। रतस्य न पत्नीविश्वेषक्षवतः पिचादेर्देवतालम्। यतः 'न योषिद्धः स्थाद्याद्वसानदिनादृते। सभर्वपिक्षमाचाभ्यकृतिरासां यतः स्मृता' रत्यादिनि वाक्यानि योषितां विश्वेषक्षेत्रात्यक्षं नास्तीत्येतदेव प्रतिपादयन्ति। न चैतद्वक्षयम् पृथ्यस्त्रानिक्षेषद्रप्रयादानमनुमतसिति। पतिविश्वेषक्षेत्रात्यहं स्थलमभ्यनुष्ठायत रित योषिद्यहण्चस्थाविश्वेषक्षतात्। यतोऽस्मिन् पत्ने पत्नीसाहित्यात्पृद्वाकामपि
पृथ्यस्त्रानाभावात्। तसास्त्र योषिद्यो द्यादित्येतावदेवाच विधीयते।

'खभर्मुं पिष्डमानाभ्यसृप्तिरासां यतः स्थता' दत्ययं हेतु विज्ञियदो-ऽष्यसुमेवाधं द्योतयति। अन हि भर्मुं पिष्ड दित पिष्डो व्यपदिस्वते न पत्नीपिष्ड दित । यदि पत्था अपि तस्मिन् पिष्डे भर्मुं विशेषणले-ने बेह्यतं स्थानदा द्योदेवासौ पिष्ड दित दाभ्यां व्यपदिस्रेत । तस्मात्पुद्वाने वे द्विस्य प्रदीयमानपिष्डां क्रेभ्या योषितामपि व्यप्ति-भेवतीति ने बेह्या योषित दत्युमं भवति । अतएव मत्यपुराणे अग्रिमत्कर्मुं कामावास्थात्राद्धप्रयोगे पत्नीनां पृथक्पिष्डा विहिताः । न पुनः पिव्वविशेषणलेने बेह्यतं विहितमिति । तद्यथा

वच्चमसाद्भविः श्रेवात् पिष्डान् कला तथोदकम्।

द्वारुदकपाचैस्त सिललं सव्यपाणिना ॥ इत्यादिनोक्तेखनावनेजन-ग्रहण-निनयन-प्रत्यवनेजन-नसस्कार-गन्ध-पुष्पाद्यर्चनाद्यनं पिचादिषट्पुरुषपिण्डदानप्रयोगमभिधायोक्तम् ।

> ततः इतान्तरे दद्यात्तत्पत्नीभ्यः कुणान् बुधः । तत्तत्पिण्डादिकं कुर्यादावादनविषर्जनम् ॥

चयाडं वर्जयिलैकं स्त्रीणां मास्ति पृथक्किया।

इति चतुर्विंग्रतिमतेऽप्युक्तम् ।

केचिदिक्किना नारीणां पृथक्षा सं महर्षयः ॥
दिति साक्कायनय्द्धेऽपि पत्नीनां पृथगेव पिण्डदानं विदितम् । न
युनः पतिविशेषणत्नेति । तसात् पिचादीनां केवलानां देवतालात्
सपत्नीकेति विशेषणप्रत्य एव पिचाद्यदेशः कर्त्त्य दति प्राप्तेऽभिधीयते । सपत्नीकानामेव देवतालमिति 'श्रन्यच पतिना सहेति वचनात् । न च समर्जृकाये माच दति प्रयोगप्रसङ्गः । प्रतीयमानस्थापि
पत्न्याः प्राधान्यस्थाचाविविज्ञतलात् । पतिसहत्वस्य प्राधान्यस्य च
विविज्ञतले गौरवं स्थात् । प्राप्ते च कर्षाण गुणदयविधौ वाक्यभेदः
स्थात् । श्रप्राधान्यकारणानां भ्रयसासुपलक्षान्तेषास्वकतारणापेचया
सलीयलात् । विपतिषिद्धधर्यसमवाये भ्रयसां स्थात् सधर्यतमिति
न्वायात् । श्रय तानि कारणानि प्रदर्श्वन्ते । तच तावत् 'श्रन्यष्टकासु
स्द्वत्वे च प्रति संवत्तरं तथा । श्रव मातुः पृथक्श्राद्धं' दत्येतावता
प्रदक्षक्रनेन मात्रश्राद्धस्य पृथक्षमाचमभिधाय श्रन्यच तद्वतिरेकाभिधानं कृतम् । 'श्रन्यच पतिना सहेति तच पूर्व्वमभिदिताप्राधान्यस्वितिकात्राक्षस्य प्राधान्यस्थाप्यभिधाने विविक्तिराभिधानमेव । विवन्

चिताभिद्दितद्यतिरेकानिरिक्रवात् । स्त्रीधर्योषु स्त्रीणां पतिपार-तन्युारप्राधान्यमुक्तम् । स्रोकतोऽपि तदेव गम्वते । तस्रादसु-वलविरोधात् ब्रन्दवलोपनीतं प्राधान्वमविवक्तिमिति करुयते । ननु प्रन्देकप्रमायने श्राद्धकर्त्रृथापारक्षे देवतालेगाभिधाने प्राधान्धं श्रद्धवत्रापनीतम्। स्रोकादिभिञ्च पत्नीव्यापारे पतिपारतन्त्रमध्य-तम्। न च तयोर्व्विरोधोऽसीति । कर्यं तद्वलात् प्राधान्यसा-विव नेति । उचाते । 'प्रचिता प्रेतक्तियादिवचनपर्यासे।चनया-भोजनदारेख प्रमीतमनुखोपकारिकेयं माङ्क्रकियेत्वत्रममान् पत्या बर प्रमा प्रपि भोजने कियमाणे खकार्ये तत्परतस्त्रतासीति । तथैवाभिधाने प्राप्ते आद्भकर्त्नृव्यापारेण सद विद्धं खेाका-चवगतमप्राधान्यमिति। तदनुरेधात् प्राधान्यमविविचितं गम्यते। पिचे पितामहाय प्रपितामहाय आहुं सुर्यादिह्यवंविधे आहुो-त्यक्तिविधौ पित्रादौनां देवतालेऽवगते पूर्व्यावगतेन तेनैव प्रधान-श्चानवरेषे पश्चादागच्चतस्तराजीनां देवतालस्वागमूनां निवेशोऽम इति न्याचादप्रधानस्थानात्रथणमेवेाचितमिति नेतपत्तिन्नष्टगुणवि-रोधोऽपि। न ६ सुखानारेख निविधमानपस्यमसवद्रायत्ति-ग्रिष्टेन बाधितुं प्रकाते। विशेषणलेन निविधमानं सुतर्गं न प्रकाते। सर्वेखापि विशेषणं प्रति साकाञ्चलात्। श्रतएव सामान्यता विदितं विशेषणेन समध्यते । यथा वामस्तिपर्ध्ववादिना विशेषणेन । न चैवं सति लष्टुरपि विश्वेषणलसुखेन प्रसङ्गः। विध्यभावात् । श्रय तु पितना यह मातुः त्राद्धं कर्त्तव्यमिति त्राद्धे देवतालं विधीयत इति, वैषम्यात् । इतस्य पित्राहित्राह्वे तत्पन्नीनां देवतात्मप्र-

भागमञ्जा । धतः प्रातातपेन पतित्राद्धे पत्था श्रंप्रभागितसुक्तम् ।

एकमूर्त्तित्वमायाति सपिष्डीकरणे कते ।

पत्नी पतिपित्वणाम् तसादंगेषु भागिनीति ॥

षंत्रक्रदो हि महाद्रव्यसैकदेशं वदन् पिषादिभोज्यस्ने क्रिलं क्ष्माद्रवालं गमयन् तद्भोकृषां पिषादीनां प्रधानदेवतालं गमयति। एकमूर्त्तिलञ्चाष प्रेतभावापगमेन पिद्रभावप्राप्ता साहृष्ण- सिक्क्षांदिक्पमेव त्राद्धभोकृष्वयोग्यतापादकं साक्ष्यम्। न पुनर्मुख्य- मैकक्ष्यं, तस्त्रासभावात्। न हि चेत्रश्चद्वव्यस्त्रेक्षं त्ररीरेष्णं वा क्रिय- क्ष्मास्त्रे । नापि व्रिष्टस्थतम्। न षाणवाधितम्। एकस्थि- स्टेहे चेत्रश्चभेदात् बृद्धीच्छा-प्रयत्न-प्रवत्तिवेमखोत्पत्तिरहं नानात्म- वादिनः। वृद्धसितस्यताविप पित्रादित्राद्धे माधादीनां सहभावेन देवतालं दृक्षते।

स्रेन भर्छा समं खाई माता शुक्के सुधासमम्। पितामही च स्रेनेव स्रेनेव प्रपितामहीति॥ मञ्जनस्रतावपि।

श्रन्य हका तथा माहस्राङ्क्षीय स्ताइनि । ऐकोहिष्टं तथा सुक्का स्त्रीषु मान्यत् पृथम् भवेत् ॥ षट्चिंत्रस्रतेऽपि ।

एकतं सा गता भर्त्तः पिछे गोने च स्रतने ।

न पृथक्पिछद्गन्तु तस्मात् पत्नीषु विस्त इति ॥

नन्तन यता भर्ना सर्देकलं सा गता पत्नी तस्मात्पत्र्याः पृथक्पिछद्गनिषेधानगमादमुद्देश्यक्षमेवानगम्बते । मैवं । पृथक् न विद्यत

इत्यभिधानादपृथम्बियत एवेत्यनुद्धा गम्यते। न च तदा पत्युरपि पृथ-ग्दामाभावात् पत्नीग्रहणमवित्रचितं स्थादिति वाच्यम्। यताऽच पत्याः मह पत्थाः श्राद्धे कियमाणे पतिमपेच्य प्राधान्याप्राधान्यनियसेन प्राधान्येमैव वा तुस्यप्रधानतया वा निर्देशी न कर्मायः, किन्तु पतिविश्रेणलेकेव, इत्येवंविधाप्राधान्यविवचार्थलात् पत्नीयइण्यः भवति चैवंविधप्रधानाप्रधानविषयो निर्देशः। पर्षद्भोजनार्थपाकात् प्रथक् चैत्रभोजनार्थः पाक इति न हात्र चैत्रभोजनार्थः पाका नास्ति, न वा चैचग्रहणमविविचितं जातम्, किन्खप्रचग्भावेऽप्यप्रधानलगमकम्। तथाच पत्था त्रपीति । एवमेव चैतदचनं व्याख्येयम् । त्रन्यथा न विद्युत इत्योतावनाचि ध्रेषे प्रथक् न विद्युत इत्योतावद्वाकां स्थात्। तथा च पृथगित्यनर्थकं भवेत्। भ्रनेनैव च न 'योषिद्धाः पृथग्द~ं द्यादवसानदिनादृते' दत्यचोक्री योषिद्यदणस्याविशेषत्रपञ्जीऽपि निराक्तः । यनुत्रं 'खभर्टिपिष्डमाचाभ्यसृप्तिराशं यतः स्रता' इत्यच भर्टिपिष्ड इति पिष्डो व्यपदिभाते। न पत्नीपिष्ड इति कला न थोचितां तचे हिंच इति। तदपि न वाच्यम्। पत्युः प्राधान्याभि~ं धानात्। पत्युः पत्र्यास्य देवतात्वाविश्वेषेष्येकेन प्रधानेनैव निर्देश-खोचितवात्। त्रतः सिद्धममावाखादिकालिकेषु पिचादित्राद्धेषु तत्त्वज्ञीनामणप्राधान्येनाद्देग्दलमिति । तथा चास्रत्यितर्यञ्चदत्त-प्रर्मन् वासिष्ठगोच सपत्नीकैतसुभ्यमस्रमित्यादिप्रकारप्रयोगवास्य-माचारानुगद्दवन्नात् प्रत्येतव्यम् । येऽच मन्यन्ते । खितच्चेत्पतित्राद्धे पत्नीनासुद्देश्यलं तर्दि सम्बन्ध-नाम-गाचाणि यथावत् परिकीर्त्तयेत् 'नामगोत्रं पित्वणानु प्रापकं इयक्ययोः' इत्यादिविधिमिद्यर्थं पत्नी-

13

नामपि गोचनामनी कीर्त्तनीये इति, तेवानु मतेन श्रस्मत्यितर्यञ्चदत्त-व्यर्भेष्वासिष्ठगोत्र सावित्रीमामिकया वाकिष्ठगोत्रया प्रह्मा सहैतस् अ मसमित्यादिप्रकारकं प्रयोगवाकामनुषन्धेयम्। श्रक्षिंसु पत्ते थदा वक्रपत्नीकः पिता भवति तदा श्रमुकामुकनामिकाभिर्वासिष्टगोचाभिः पत्नीभिः सद्देतसुम्यमस्रमित्यादिप्रकारकं प्रयोगवाकां प्रयोज्यम्। खजननीयतिरिकानामपि एकलं या नता भर्नुरित्यादिवाक्यवन्नाद-विश्वेषेण पतिश्राद्धेऽ श्रभागितात्। "नमु खेन भर्ना समं श्राद्धं माता भुक्क इति"मात्रश्रन्देन व्यपदेशात् जननीव्यतिरिकानां पिद्यप-कीर्ना न सहोहेश्व इत्यवगम्यते। नैतदेवम्। सर्व्यासामपि माहलात्। कचमित्वं "सर्व्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुचिषी भवेत्। सर्व्वासा-सोन पुत्रेण प्राइ पुत्रवतीर्भनुः"॥ इति मनुवचनात्। नम्बन्धार्सा बादरजातपुत्राभावे सपत्नीपुत्रेष पुत्रवस्ममितिवत्रनार्थावगमास्र सप-की पुनमानविषयलं वर्षमस्थेति कथमविश्रेषे लाकप्रयोगवाक्यर्चने । प-पद्यते। अच्यते। सपत्नीपुत्रेणापि पुत्रवतीलं भवतीत्येतावकात्रस्थात्र वचने विवक्तितवात्। "एका चेत् पुनिणी नान्वा" एवंविधायां विव-चायामेव प्रब्दाधाधादारप्रसङ्गः। ननु सर्वस्थापि प्रब्दस्थान्यनिष्टित्ति-परतास्राधाहारदेाषः, मैवम् । खार्धसमर्पणपरत्नेव अञ्हानामौस्-र्मिकं मान्यनिष्टित्तपरत्वम् , तत्परते हि कर्केवां परिसंख्यार्थतापत्ते:। यदि चैकाचेदित्यन्यनिष्ठत्तिपरं खात्तदा दबोः पुत्रवत्योद्धात्पुत्राभ्यां हतीयाचाः पुत्रवद्या न खुः। ऋधैका चेदित्येतस्र दितीयानिष्टत्त्यर्च किम्तु खेम पुत्रेण पुत्रिष्धाः सपत्याः सपत्यमारपुत्रेण न पुत्रवतीलं खेमैव तु तद्भवेत्, त्रपुत्राचा एव तु सपत्नीपुत्रेष पुत्रवतीत्वमिति।

पुनवतीवाहत्वर्थमेवनेति पदमिति। मैवम्। एकपदस्य पुनवतीवा-वर्त्तनसामर्थ्याभावात्। खार्थविपरीता द्वार्थः प्रब्देन व्यावर्त्थते नान्यः। श्रनेक एव चैकश्रन्दार्थविपरीता न तु पुचवतीत्येषः। नन्य इसेकश्रन्दः पुनिणीयावर्त्तनासमर्थः पुनिणीक्रम्द एव तु भवियति । ननु चिन-मिरम्, पुनिणीत्रव्य एव पुनिणीयावर्त्तक इति। खार्थादन्योहि अञ्देनार्थी। व्यावर्त्यते न पुनः खार्थ एव। न हि भवति पुनिणीं न निमन्त्रयेत्वन सपुनायाः वाहिताः। त्रथ किं पुनिषीं न निमन्त्रयेत्व-चापि न भवति व्यावर्त्तकः । मैवम् । न द्याच पुचिणीग्रम्दो व्यावर्त्तकः, किन्तु नकारः, न चासौ प्रक्ततेऽस्ति। प्रथ स्त्रेन पुत्रेण पुत्रिष्याः पुचवतीलाभावप्रदाविषयलायोगात् सिद्धेन च तत्पुचिषीलेनान्यामां पुंचवतीलसाधनात् खेन पुचेष पुचवत्याः पुचवतीलप्रतिपादनमना-काञ्चितमनर्थकमात्मात्रयदूषितञ्चेति। न हि भवत्येवंविध उपदेशः या येन पुत्रेण पुनिणी भवति सा तेन पुत्रेण पुत्रवतीति। एवं स्थि सरोकरीत विधेयलानुवाद्यले उपस्चणले।पस्छले ज्ञातलाज्ञातले च युगपदेनं प्रत्येव स्थाताम् । त्रतः पुत्रिणीत्रन्दः समभिव्याद्दतप-दान्तरसहकतः पुनिणीं व्यावर्त्तयतीति न कञ्चिदिरोधः । उच्चते। था येन पुत्रेण पुत्रवती सा तेन पुत्रेण पुत्रवतीत्युपदेशासमावेऽपि एकसाः पुत्रेष सपत्नी पुत्रवत्यपुत्रा वा पुत्रवती भवतीत्यन्यस्थाः पुचवत्वीपदेश्रसम्भवात् समभिव्यादतपदान्तरसद्दक्षते।ऽपि न पुचवती-निवर्त्तने समर्थः पुनिणीजन्द इति । तदेवमेनस्थाः पुनेण पुनवती पुन-रहिता वा पुत्रवतीत्वेवस्परलादचनस्य सपत्नीपुत्रमात्रविषयं वचनमिति मुर्खा ऋपि पिट्टपह्यः साधारणकालिके पिट्टश्राद्धे सद्दभावेनोहेग्याः।

नन्वेवं सति खे पुने विद्यमानेऽपि सपद्मीपुनेषौद्धंदेहिकं कर्नाखं स्थात् पुचलेन तस्थायधिकारात्। मैवम्। तस्थीर्द्धदेशिकं यावताम-धिकारसावद्भिः पृथक् पृथक् क्रियते, किन्तु सर्वानुमत्या सहदे केनै-वेति वच्चते, श्रन्यथा चेाद्रेरिप मर्बेसस्य प्रथगनुष्ठानमापद्येत । सप-बीपुचस च्येष्ठलेऽपि स्वादरजातस्वैवान्तरङ्गलात् मातुरीर्द्धदेश्विम-धिकारः । ननु यदि खेन पुनेण पुनवत्यपि सपत्नीपुनेण पुनवती छात् तदा "श्रात्वणामेकजातानामेकश्चेत् पुचवान् भवेत्। सर्वे ते तेन पुर्नेष पुनिषो मनुरह्रवीत्॥" इति वचनादमावास्वादौ पित्रश्राद्धे क्रियमाणे पुत्रवतः पिष्टव्यस्वापि पिष्टलात् द्विपितः पिष्डदानं स्वादिति स्रतेस्तसाणुदेशः प्राप्नोति, इति चेत् इन तर्द्यपुचिष्टव्यस्रोदेशः पिल्याङ्के प्रसञ्चनानः नेन वार्थेत । प्रथ पिल्ले पिल्लस्य गौण-लादनुद्देश दति मतम् तर्षि कदाचिदपि भ्राष्टसुतः सुतरहितस्य पित्रचस आद्धंन कुर्यात्। अय पुचकार्यकरलेनेक इति इला तत्सुर्थात्, इमोदानीममावास्यादिकालेऽपि पिष्टश्राद्धे किमिति पिद्वचोह्रं न कुर्यात्। योऽपि च द्वासुखायणेन दितीयः पिताहिस्यते बाऽपि गौण एवेति नेहिशमईतीति। श्रवीचाते, न वयमच माद्र-लेन जननीव्यतिरिकानां पिलपत्नीनां सहभावेनाहेयालं त्रूमः, किन्तु पिट्रपत्नीलेनैव, "खेन भर्त्रा समं त्राद्धं माता भुक्के सुधासम" मित्यच माद्रमध्दस्य पिद्वपत्नीमाचोपस्रचणपरलात्, वज्जषु वचनेषु पत्नी भव्द पुरस्कारे लेक आ द्धे भो कृतविधिदर्भनात्। व उपत्नीके च पितामहे सर्वीसां तत्पत्नीनां सहोद्देशे न कश्चित् सन्देहाऽस्ति। तादृष्ठे प्रपितामचेऽपि न सन्देह इत्यविचारितसिद्धः सर्व्वीद्वेश्व

दित । मातामद्दित्राद्भेषु तु यद्दभावेष तत्पत्नीनाषुद्देशे माताम-द्दानामण्येविमत्यादिपित्रमाद्भुवाम्योपदेशादवगन्तयः । "न वोविष्णः प्रयादद्दाद्रवगत्रदिनादृते स्वभर्त्वपिष्णमात्राभ्यमृतिरावां चतः स्वता" द्वादिभिर्म्बर्षनेश्वावगन्तयः । तदेवमेतिम्बर्णूढं, यत् व प्रपत्नीकपिषादि-देवत्यामावास्यादियाधारस्वासिकत्राद्धप्रयोगे श्रस्कत्पित्रवंशदस्त्रस्थेन् वासिष्ठगोषासुकासुकनामिकाभिर्वासिष्टगोषाभिः पत्नीभिः सद्देतसुभ्य-मन्नमित्यादिभिः स्त्रीपुंचेद्देशोपस्वित्वत्वास्त्ररम्हानं कर्त्तव्यमिति ।

त्रव विद्धानोभिधीयते । तत्र तावमुख्ये पार्वेषे जननीयति-रिकार्गा पिटपक्रीनां न सहाहेबः कर्चछः । नापि पिटजननी-व्यतिरिकानां पितामद्दपत्नीनाम्, नापि पितामद्दजननीव्यतिरिकानां प्रितामद्यक्रीनाम्। तासां दि खोद्रजातस्त्रतसङ्खावेऽन्योद्रसुतानां यवधानात्। त्राञ्चेषु नियमेनाधिकारे। नासीति बच्छते। चनियसेन तु सपया खेडेन वा भवति। न चासी नित्येन विधिना सम्बन्धमईति, नित्यानित्यमंयोगविरोधात् । ननु तासां पित्रादिपत्नीलेन सहभा-वार्यं नित्यविधिप्रष्ठभावेनागता नाधिकारमपेचते. नित्यविधिप्रष्ठभा-बेनागतलादेव वा नित्यमधिकारान्तरमनुमाय प्रवर्नते । मैवम् । पत्नी सेनापि यद्यभावे। भवन् स्वतन्त्रचिद्ध सेवाधिकारमपेच्य भवितु-मर्हति। ज्ञृप्तो दि कर्षणं बाधते, निश्चितद्याप्यनिश्चितम् , संवादी च असंवादिनम्। जननीश्राद्धाधिकारे। हि क्रृप्ते। निश्चितः संवादी च। चन्यस्य विपरीतः । इतस्य जनन्यादिव्यतिरिक्वानां न सहभावेनाहेग्रः नित्यानित्यमंयोगविरोधान्तरात्। न दि जनन्यादिव्यतिरिका पिचा-दिपस्थो भवन्येवेति नियमाऽस्ति । सेऽयं तासां पानिक-सद्दभावा

न नित्यकर्षधमन्थार्षः । जननी त नियमेन भक्त्येवेति सहभाव-महीत । त्रतएवापुत्राणामपि तामां न नित्ये कर्माण सहभावः, यतः मद्भाव एव तामामनित्यो भवति । योऽपि माहनादेव तामां यदभावे।ऽभिमतः चे।ऽपि न समीचीनः। गौणं दि तासां माहलं पिट्रधक्षेव पिट्रतम्। गौषसुक्षयोर्षि सुख्ये सम्प्रत्यय इति न्यायात्। माह्यमस्वता वाक्येनापिदस्यमानाऽर्था जनन्या एव भवतीति। चन्यथा पित्रव्यस्थापि गौषपित्रस्पलात् द्वासुस्थायसकर्त्तृक दवामा-वास्त्राम्राह्ये चेत्रिषः समुद्देशः प्राप्तोति । नन् धहि मुख्ये सम्प्रत्ययः के चिक्कोऽपि तर्हि ने हिंशः प्राप्ते ति । भैवम् । "ही दी पिक्छै। निर्ऋषेद्युरेकेकस्मिन् पिछे दौ दात्रनुकीर्स्ययु"रित्यादिवचनवज्ञात् तर्हे भेन तु पिष्टभ्यः पितामहेभ्यो दशादित्येतदशादिति। श्रतएव दौ पिष्डावित्यादिवाक्यानामर्थवत्त्रमन्यया पिष्टलेमैव तत्प्राप्तेरामर्थकां भवेत्। किञ्च चेत्र्यादिपिष्डदानार्थमेव चेत्रजादिपुत्रोत्पत्तिविधा-नादमुख्येऽपि संप्रत्ययो न तु मात्वविषये। इतस् मातुर्द्देश्यलेन जननीयितिरिकानां नेहिकः ताषां माहलाभावात् । "पर्व्वास्तास्तेन पुचेष प्राइ पुचवतीर्मनु"रित्यनेन सपत्नीपुचस्य पुचकार्यकरलं विदितं न माष्टसपस्या माष्टलं माष्टकार्थ्यकरतं वा । ननु किमिदं माष्टकार्थं माम । उचाते। नित्याधिकारविस्तिस्य पुत्र कर्त्तृकस्य माहश्राद्धस्य देवतालेन निष्पादनम्। श्रय किं पुत्रकार्यं नाम। उच्यते । लोकान्तरगताया मातुः श्राद्वादिना द्वश्रादिनिष्पादमम्। नन् काऽच विश्रेष:। यदेव हि पुचकार्यं त्राह्वं तदेव देवतालेन माना निष्पाद्यत द्रत्येकमेव द्रयोः कार्ये। सत्यमेवं। किन्लेकस्वैव त्राद्वस्य प्रयोजनभेद्रस्यः कार्यभेदोऽभिमतः। त्रते। यत्र नित्यानु-ष्टानसिद्धिमनुषन्थाय पुत्रः त्राद्धे प्रवर्त्तते तत्र पुत्रः खकार्यमेव करेातीति न मात्रसपत्र्याः पार्व्वणे सद्दभावेने हिंग इति । त्रानेनेवा-ष्टकासंकात्र्यपरागादिकास्वविदितानि नैयमिकानि यानि श्राद्धानि व्याख्यातानि पार्व्यणधर्मातिदेशवन्ति हि तानि भवन्ति । यानि पुनः ग्रद्धीक्क्या<sup>(१)</sup> फलेक्क्या वा पित्रह्मीक्क्या वा क्रियने तान्यपि पार्व्यणधर्मातिदेशवन्ति । पिष्टत्राद्भान्धेवंविधान्धेव । तदेवममावास्था-दिकालिकपिल्ल्यादे जनन्याः सद्दभावेनाद्देशेन जननीसपत्नीनामिति स्थितम्। यत्र तु प्रथङ्गाव्यास्त्रं विधीयते वृद्धित्राद्वादौ तत्रापि मुख्ये मम्प्रत्यय इति न्यायाक्रनन्या एवाद्देश्यलं नान्यामामिति । यदा तु नानापिल्लक्षित्रकामनया विश्विष्टे महालयादिकालविश्वेषे गयादितीर्थविभेषे वा श्राद्धं कुर्थात् तदा पुचवतीनामपुचाणां वा मारसपत्नीनामपि श्राद्धं कुर्यात् । पुचवतीनामपि तासां श्राद्धेषु क्षपया खेडेन वा सपत्नीपुत्रस्थापि पाविकाधिकारवत्नात्। एतेनैव पित्रजननौर्यातरिकाः पितामस्पत्यः पितामस्जननौर्यतिरिकाः प्रपि-तामस्पत्थोऽपि व्याखाताः। जननीयपत्नीनां गौणवनिरूपणेन तज्जनकानामपि गौणमेव मातामइलमिति न पार्व्वणत्राद्धे तेषां देवतालमित्यपि निरूपितं भवति। यदा तु विभिष्टदेशकालादौ नानापि बति प्रकामनया त्राद्धं कर्नुमिच्छेत् तदा पाचिकेणाधिकारेण तेषामपि कुर्थादिति खितम्। तदेवं श्राद्धकर्द्वपितामहादीनां

<sup>(</sup>१) शुद्धोक्क्या इति ख॰।

मातामहादीनाच सपत्नीकानां प्रधाममावाखादिकासविहिते मुख्य-पार्खणे देवताले व्यवस्थिते पार्वणधर्मातिदेशयुक्तेषु साधारणकासिकेषु नित्यनेमित्तिककाम्यगेष्ठीग्रुद्धित्राहेष्यपि तेषामेव देवतालमिति स्त्रितम्। याचायानु यदाधिकार्थेव खयं याचां कर्त्तुमारभेत् तदा तावत खपित्रभ्य एव श्राद्धं कुर्यादिखेतत् सिद्धमेव। यदा त खयमक्रक सदारको सामदानादिना समुखा ह। कर्चन्तरं प्रेर-यति तदा सन्देइः । किमयं कर्त्ता खेभ्यः पित्रभ्यः त्राद्धं कुर्यात् जताधिकारिपिद्धभ्य इति । तत्र 'यो यः कश्चित्तीर्थयानामनुग-क्रेत्" इत्यादिना कर्त्रवस्यस्य त्राद्धोपदेशात् त्राद्धदेवताविधाय-कानां पिनादिश्रव्दानां सम्बन्धपेनायां सन्निहितः कर्नेन सम्बन्धी भवितुमईति । ननु येन केनचित् क्रियमाणायामपि याचायामधि-कारवत्कर्द्रेलमण्डिकारिण एव श्रधिकारकर्द्रेलयो: सामानाधिकर-छात्। न दि परैक्समवेतफलोत्पादके कर्मणि कञ्चिदात्मनः कर्दलं वाङ्कमर्चति । न चानर्षे प्रब्दो वाधयति । तसा<del>च्</del>रव्यप्रमाणकेषु कर्माव्यधिकारिण एव कर्द्रलं ग्रब्देन ज्ञापितम् । श्रतस्रखेव भवति । कथमन्यथा अन्येन कतमधिकारिणेव कतमित्युचते। सत्यमेतं। प्रक्रिरेव लिंड कस्थवचनेनापादिता। मृतः कर्नम्तरेण क्रते कर्मण्य-धिकारिणः (१) फलभागिलेन कर्दलवादी गौण एव । सौिककं हि कर्टलं प्रत्यचादिप्रमेयम् । खेाकस्य यिसन् प्रयतमाने यत् कर्ष निष्पद्यते तमेव तत्र कर्तारं व्यवदरति। श्रस्त वा कर्चमारेण किय-

<sup>(</sup>१) अधिकारिवशादिति ग्र॰।

माणे कर्मा एधिकारिणः प्रयोजककर्मृत्वेन कर्द्धत्वादो सुख्य एव। किन् यद्धिकारवेश्विममये साचात् कर्द्धत्वमवगतं तद्दैयधिकर्ष्यं प्राप्तमेव। त्रतः कर्त्तेव खिपत्रभ्यः त्राद्धं कुर्यादिति। त्रवोच्यते। सुख्यवदन्-कन्यावस्त्रायामपि यथावगतान्येवानुष्ठातस्यानि प्रष्ठते चाधिकारिकर्छ-यम्बन्धिपित्रभ्यः त्राद्धमवगतम् । तदन्योऽपि कर्त्ता कुर्व्वसेभेय एव कर्चवसायां स्थितमपि त्राद्धं याचाकृमेव न कर्जकृम् भनन्यनिष्ठभावार्थले सत्यधिकारविधिना स्ट्यीतलात्। भ्रता याचा-धिकारिपित्रभ्यः त्राद्धमिति । पुष्पर्यस्य तु काम्यवद्देवताः । "एकेाद्दिष्टम् यक्त्राडुं तस्त्रीमित्तिकमुख्यते" इत्येवं खनण्खनिते तु नैमित्तिके पार्वणधर्मातिदेशाभावात्र वचां देवतालं किन्लेकस्वेव । श्रसिंश साधारणकालिकेऽपि न सपत्नीकस्य देवतालमेकेाद्दिष्टसमास्याबाधप्रस-क्वान्। "पत्नी पतिपिष्टणान्तु तसादंशेषु भागिनी" दत्यादिवाक्यवसा-काघन्यप्रमाणस्य बाधोऽस्तिति चेत् मैवं। समास्यामधिष्ठिते विषये वाक्यावकाशाद्विरोधात् प्रमाणसमावेशकाभे बाधस्वान्यायवात्। मांवत्यरिकम् केषाञ्चित् पिद्धपितामदाद्याचारपरम्परया स्वतिविधेषा-मुगरवशासैकदैवत्यं नेपाश्चित्रिदैवत्यं। तत्र च मात्रादीनां मातामहा-दीनाञ्चानुद्भः।तदेतत् सांवत्यरिकप्रकरणे विस्तरेण निर्धेव्यते। घोड्म-श्राद्धानि लेकरैवत्यानीति प्रेतश्राद्धप्रकरणे वच्छते । तेषां तु श्राद्धा-नामाभ्यद्यिकत्राद्वानुष्ठाने प्रयन्ने खकालात्।पिण्डीकरणापकर्षे तदना-तयापद्ययानुष्ठाने इते तान्येव च पुनः कुर्यादिति वचनादावर्चमानानि प्रतिमाखानि चिद्वेवत्यानि कार्याणि । सपिण्डीकरणात् प्रेतभावा-पगमे सति तेषामगुष्ठीयमानलात्। सपिष्डीकरणञ्च पार्वणेकाहिष्ट-

कर्मदयात्मकमिति चतुर्देवत्यं। नारायणविषयु ब्रह्म-विष्णु-विवाः सपरिवारे। यमः प्रेतस्रेति पश्चदैवत्यः। तथा चात्रं भविख्योत्तरादिष् ।

> पञ्चिपिष्डान् प्रदद्यादे देवं इत्यमनुसारन्। प्रथमं विषावे दद्याद् ब्रह्माणेऽच प्रिवाय च ॥ यमाय मपरिवाराय चतुर्घं पिष्डसुतुद्धनेत । म्हतं सङ्गीर्ह्य मनसा गोचपूर्वं ततः परम् । विष्णानीम यहीतीवं पञ्चमं पूर्ववत् चिपेत्॥

इति विष्तीनीम रहीलेखनेनाभेददृष्टिइका एवञ्च सखेवंविधप्रयोग-वाकामनुमीयते। वासिष्ठगोच श्रसत्यितर्यज्ञदत्त एतसे इत्यादि । तदेवं सुख्यपार्वसमित्रमेमित्तिककाम्यगोष्ठीग्रुद्धियाचापृष्टिश्राद्धेषु एकेाद्दि-ष्ट्रयंज्ञके नैमित्तिके यांतलारिकेषु पुनरावर्त्तमानेषु च प्रतिमाच्छेषु सपिप्डीकरणे नारायणवर्षी च देवतानिर्णयः कतः । प्रचेदानीमा-भ्युद्यिके देवतानिर्णयः क्रियते। तच ष्टद्धाभ्युद्यिके मार्कण्डेय-पुराखे।

पितरञ्चाच सम्प्रजाः खाता नान्दीसुखास्त ये। याञ्चवस्यास्त्रती ।

एवं प्रदिषणं कला हर्द्धी नान्दीसुखान् पितृन्। यजेत दिधकर्क-अमित्राः पिष्डा यवैः क्रियाः॥ विष्णुप्राणे।

नान्दीसुखं पिद्यगणं पूज्यंत् प्रवते। रहीति। त्रज्ञपुराखे।

> जनान्यधोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च। 14

पिकृन् नान्दीसुखान् नाम तर्पयेदिधिपूर्वकम् ॥ नत्सापूराणे।

> जलवानन्द्यन्ताने<sup>(१)</sup> यज्ञोदाहादिमङ्गले । मातरः प्रथमं पूच्याः पितरसदनन्तरम् । ततो मातामहाः पूच्या विश्वदेवास्तर्थेव च ॥

श्रव बज्जवनाकोन माह्यश्रव्हेन माह-पितामही-प्रपितामह्मस्तिस उच्चको । श्रतएव श्रातातपस्तितौ ।

तिसस्त मातरः पूर्वं पूजनीयाः प्रयक्षत इति । पित्रव्यन्ते च पित्र-पितामद-प्रपितामदाः, मातामदव्यने च मातामद-प्रमातामद-रह्मप्रमातामदाः । चतएव पुतस्त्वः ।

मातुः पितरमारभ्य चया मातामदाः स्थता इति । कात्यायनाऽपाद ।

> श्रायुव्याणि च प्रान्यणें जहा तच समाहितः। षड्भ्यः पिरस्थसादनु श्राद्धदानसुपन्नसेदिति॥

षड्भ इति पुंवर्गदयविवज्ञया माल्याद्भ्यः "संपूच्या मातरः पूर्वं" इति स्रात्यक्तरे विहितलात् । श्रव नान्दीसुखः पिल्लगणः पूर्वं दर्शितः "ऊर्द्भवन्नास्त ये तव ते नान्दीसुखरंश्चिताः" इति । एते दिय-पितरः माचादयस्य मनुव्यपितरः प्राधान्येनोद्देश्याः नान्दीसुखास तद-भेददृष्टिविधया छद्देश्यस्क्ष्येऽक्तभावनीया इति पूर्वनेव पूर्वे त्तरपज्ञ-प्रपञ्चनेन निर्णीतम्। श्रव नान्दीसुखानां पिल्लामिदमासनं नान्दी-

<sup>(</sup>१) उत्सवानन्दसम्भारे इति ख॰।

सुखान् पितृनावाहियय इत्येवमादिभिर्वाक्यैः प्रयोगो विधेयः। एक-मेव च कात्यायनीयं प्रयोगवचनं। "नान्दीसुखान् पितृनावाहियय इति एच्छति नान्दीसुखाः पितरः प्रीयनामित्यचयखाने नान्दी-सुखाः पितरः पितामहाः प्रिपतामहाञ्च" इति। कमीङ्गाभ्यदियनेप्येत एव पितरो देवताः। "निषेककाले चेत्रमे च सीमन्तोद्ययने तथा। श्चेयं पुंसवने श्राद्धं कमीङ्गं दृद्धिवत्कतम्" इति वचनेन दृद्धिश्राद्धध-मीतिदेशात्। तदेवमच मात्र-पितामही-प्रिपतामहीनां पित्र-पिता-सह-प्रिपतामहानां मातामह-प्रमातामह-दृद्धप्रमातामहानाञ्च दृद्धि-श्राद्धदेवताले खिते दृद्धी नान्दीसुखान् पितृन् यनेत दत्यादिषु त एव नान्दीसुख्यच्दाभिधेयलेन विविद्धताः। ये तु ब्रह्मपुराणाभिहिताः।

चे खुः पितामहादूधें ते खुर्नान्दी मुखास्ति ।
प्रमन्न खंगाः खुर्म कृषीयां मतास्त ते ॥
पिता पितामहसेव तथेव प्रपितामहः ।
पयो ग्रामुखा होते पितरः संप्रकी क्तिताः ।
तभ्यः पूर्वे पयो चे त ते तु नान्दी मुखा इति ॥
ते प्रीष्ठपदे पीर्णमासी निमित्त एव श्राह्रे देवताः न पुषजमादि कालिके नान्दी मुखान्तरे इति प्रकीर्णका सप्रकरणे वच्छामः । इह तावदेतावत् सिद्धं । यन्नामकरण-चालो पन्यम-विवाहादिषु यः कर्त्ता स नान्दी मुखविश्रेषणवद्भो मनुष्यपिष्टभ्यः श्राद्धं खुर्यादिति सन्ति प्रकृतेषु कर्मसु कर्ष्टविकल्याः । तथाहि तावस्रामकरणे दम्रया-स्त्राप्येति प्रकृत्य ग्राह्मं क्रियापेति । "तदहरेव नामकरणं क्रुक्षदेव-

तानचनादिसम्बद्धं पिता कुर्यात्। श्रन्यो वा कुस्तरद्धः इति । श्रनेन नामकरणात् प्रश्वति ये संस्कारासेषु पित्रभावे श्रावश्यकसंस्कारापे-चितकर्यविधिसिद्धार्थं यथाप्रत्यासत्ति कुसीनानां कर्यसमुकं। खपनयने लाइ याज्ञवस्काः ।

> खपनीय गुरः बिध्यं महायाद्यतिपूर्वकं । वेदमधापयेदेनं बौचाचारांस्य बिखयेदिति ॥

श्रम गुरुग्रहणात् पितैव नावदुपनयनं खुर्यादित्यपराकादयः। पितु-रभावे तिस्मन् उपनयनकर्द्धवायोग्ये वा कर्चन्तरमापसम्मादयो दर्भय-नित । "तमसे वा एष तमः प्रविद्यति यमविद्यानुपनयेत यस विद्यानिति हि ब्राह्मणं तस्मादिभजनविद्याससुपेतं समाहितं संस्कारमी खेत" । याज्ञवस्त्यः ।

श्रमंक्रतास्तु संस्कार्या आहिभः पूर्वमंक्रतेरिति । वद्यमाणः स्नात्मानमुपनयेदित्यादिभिः पिट्टयितिरिक्तस्याप्युपनयनकर्द्दनं गम्यते । कन्याविवारे पाइ कात्यायमः ।

खयमेवैारसीन्द्रशात् पिषभावे तु बान्धवाः । मातामद्दततोऽन्यो हि माता वा धर्मजां सुतामिति ॥ षाज्ञवक्क्योऽपि ।

> पिता पितामहो भाता सकुस्यो जननी तथा। कन्याप्रदः पूर्वनामे प्रकृतिस्थः परः परः॥

प्रकृतिस्त्रो नामाविषुतवुद्धिः। श्रप्रकृतिस्त्रेन हि स्वातन्त्रगार्हेणापि कृतं कार्यमकृतमेव भवति ।

तदाइ नारदः।

खतन्त्रोऽपि दि यत्कार्यं कुर्यादप्रकृतिङ्गतः । तदप्रकृतमेव खादखतन्त्रत्वदेतुत इति ॥

खतन्त्रोऽपौति पिहलादिना खतन्त्रलादिना खतन्त्रलाई।पीत्यर्थः । त्रप्रकृतिङ्गते। वातादिना विभुतवुद्धिसत्कृतं कन्यादेर्वाग्दानाद्यकृतमेव वेदितव्यम् । तथा ।

> पिता दद्यात् खयं कन्यां भाता चानुमतः पितुः । मातामहे मातुषय यकुक्षो बान्धवस्त्रया ॥ माता लभावे सर्वेषां प्रकृता यदि वर्त्तते । तस्यान्वप्रकृतिस्वायान्दद्यः कन्यां स्वजातय इति ॥

तदेवं कर्ष्टिवकको यदा पित्रया जपनयनादिकक्ता साक्तरा दिस्त्राह्मं केथाः पित्रथाः सुर्यात्। किं स्रोध जते। पनेयादिमनिक्ष्य इति । ननु पितेव तावत्स्रोधाः सुर्यात्रास्रोध्य इति क्रमः कसात्। जक्ति । श्राद्धदेवताविधायकानां मात्र-पित्र-मातामहादिक्रव्दानां सम्बन्ध्यपेचायां दृद्धित्राद्धकर्त्रस्त्रेनोपाक्त एव सम्बन्धी गम्यत इति । सुतक्तिं सन्देशः । यदा हि पित्रयतिरिक्त जपनयना-धिकारितां प्राप्तस्तदा प्रधानेऽधिक्रत एवाक्नेऽधिक्रत इति न्यायात् स एव दृद्धित्राद्धाक्षिकारिताङ्गत इति पिनादिपदार्थस्य सम्बन्धित्रेन विश्वेषको भवति । श्रतः सेपि स्रोध एव द्यादिति निश्चयात्। ननु श्रव पितेव सुस्क्रोऽधिकारी तदसभावे लन्यः, देवताविधिन्त सुस्क्रोनेव निराकाङ्गीक्रते। नासभावे।पस्त्रापितमसुस्यं स्वीकरोति । मैवं। श्रधि-कारी हि विश्वेषको न पिता । नानिष्ट्रात्त पित्रश्राद्धे कर्म वैदिकमा-करेदिस्रोवसुत्रपन्ने दृद्धित्राद्धमाक्षेऽधं देवताविधिः सम्बद्धः। न च दृद्धि-

श्राद्धमार्च विचेकसम्बद्धं । पुत्रसंस्कारस्यतिरिक्रेस्यपि कर्मसु तिद्धा-नात्। तसाद्या यदोपनचनादावधिकारं प्रतिपचते स तदा खिपहभ्यो दृद्धित्राद्धं कुर्यादिति प्रतिपद्मामहे। त्रती यदा पिद्रव्यतिरिकः कञ्चित भाचादिरपनयनादिकं बुर्यात्तदा सपित्रभ्य एव त्राद्धं दद्यादिति । ननूपनयनादावुपनेयादिरेवाधिकारी। उपनेता तु कर्नीव श्वात-गादिवत्। ननु यदि कर्मकत्त्रभागेवाधिकारी तर्षि जातेष्टी पुचर्सेवा-धिकारः प्राप्त इति। न पुचगतस्य पूतलादेः पिचैव काम्यमानलात् पितुरेवाधिकारः, प्रकृते तु पित्वयतिरिक्रानासुपनेवादिसमवेतफस-कामनाऽयोगात्। मैवं। खपनयनं नामीपनेयादन्यस्य यापारः तत्र हि कर्मकारकी भूतको पनेचस्य कर्द्रसानुपपत्तेः। कर्मकर्तुन्तु विविच-तमेव कर्दलम्। न चाच तदिवचाद्यातकं किमणस्य पर्वातं। तमस्-मात्मानं पातवामीत्वादिषु पुनरसादात्मादिश्रव्यमभिष्याशारात् कर्द्र-कर्मणेरभेदाधवसानसुपपश्चते । श्रता नेापनेयादीनां सरंस्काराधि-कारः। ननु नाच प्रापषाची नयतिः किन्तूपधर्मसनिधानात् मैास्त्री बत्धनादिक्पकर्मान्तरवक्नः । मैवं । उपसर्गयौगे द्वायमाचार्यसमीप-प्रापणार्थ एव भवति न पुनरप्रसिद्धार्थान्तरवाचकः। त्रस्य चार्थस्था-ध्ययनापे जितगुरु जिव्ययन्त्रिधिविशेषापादकत्वेन दृष्टार्थलात्। त्रतश्चा-पनेयधातिरिक्तकर्वेकेऽसिष्मुपनचनक्षे यापारे विधिना नापनेयः प्रवर्त्तिचितं प्रकाः । खयापारे हि पुरुवाः कर्द्रमेन नियुज्यना इति न्याचात्। यदि च कर्मफलभागिनादुपनेचाऽधिकारी तदा गर्भेऽपि खंखारकलेन खोपकारकपुंसवनाचिधकारी खात्। प्रमीतसाईदे-दिकादी । अन्नकेषैविमिति चेत्। तुद्धसुपनयनेऽपि नमूपनेय श्राचा-

र्थादिप्रवर्षाने न क्रकः । यथा पुरे। हितप्रवर्षाने न स्विक् प्रवर्षाते न वा चिष्यवेद्धी यागे । नमु विधिना खयमप्रवर्ष्तितः किमर्थमन्थं प्रवर्षायेत् । चिष्यादयस्त्र विधिना यागे प्रवर्षाना एव पुरे। हिता-दिकं याजने प्रवर्ष्त्यायेता । ऋध्यमे च प्रवर्ष्तिते। ध्यापने । न चाचापगच्छे दित्यु पगमनं विहितं । येन तच विधिना प्रवर्ष्तितः सम्भाषार्यसुपनयने प्रवर्ष्त्येत्। खपनयनविधिनाधादुपगमनं मा एवकस्य विहितं परिषयमविधिना परिगमनञ्ज कन्याया इति चेत् मैवं । ऋर्षप्राप्ते विधेरव्यापारात्। यचान्यस्याधिकारिको विधीयमानं कर्षा स्विद्धार्थमम्बद्धाधिकारिकर्जन्तरमतं कर्माचिपति न तत्तस्यावस्त्रकं । स्वा यानविधिनाचिष्यमाचा याजकप्रसत्तः, यथा वा क्रयविधिनाचिष्यमाचे विक्रयः कस्यचित् । न च तस्याकरणे प्रत्यवायः। ऋतः किमर्थसुपनयनाचित्रे। गमनकर्त्ते। पन्तिन्तिरं प्रवर्ष्त्येत् । किमूपनेतेव स्वविहितकियासिद्धार्थसुपनेयं प्रवर्ष्त्येदिति ।

उच्यते । श्रक्षि श्रुपनचनाद्यभावे कर्मीश्वतद्योपनेयादेरनर्थ-सन्नन्थः । स च तत्प्रतिघातमपेचमाणस्तदुपाये सुद्धोऽधिकारी । तदु-पायस्रोपनयनादिरेव । यथा जले कर्द्दमे वा निमक्जन् कञ्चित् स्वतः स्रोद्धरके श्रक्तिरिहिताऽपि स्वानर्थप्रतिघातमपेचमाणसदुपायेऽधिकारी भवन् मासुद्धरेति पुलिनवर्त्तिवस्वत्रपुरुवान्तरप्रेरणयाधिकारं निर्व-र्छानर्थं प्रतिद्दन्ति तद्यायसुपनेचादिरुपनयनादी । यस्तु गर्भः प्रमीता वा पिचादिः पुंचवनादावीर्द्धदेशिकादी वा स्वानर्थप्रतिघातापाये परप्रेरणवाप्यधिकारनिर्वर्त्तनासमर्थः स तु नाधिकारी । किञ्च यः स्रोपकारके यस्तिन् कर्मणि परप्रेरकलेने कः स एव तचाधिकारी । जनसायमष्टादिवर्षी ब्राह्मणादिः खोपनयने विश्विष्टाचार्यप्रेरकावेन । तथा च स्वतिमहार्णवे त्राह बुधः । गभीष्टमे वर्षे वसन्ते ब्राह्मण त्रात्मानमुपनाययेत् । एकादभ्रे चित्रये। ग्रीमे । दादभ्रे वैक्शे वर्षा-स्विति ।

स्रायमारे तु उपनेयव्यतिरिकानामणिधकारिणां स्वयमक्रकाना-मन्यप्रवर्ष्णकलमुपलभ्यते । यथाइ यमः । गभाष्टमेऽच्दे ब्राह्मणसुपना-ययेत् । एकाद्ये तु राजन्यानुपनाययेत् । वैद्यांस्तु दाद्ये वर्षे उपनाययेदिति ।

मनुशंखयासाः। गर्भाष्टसे वे खुर्वीत ब्राष्ट्राण्खोपनायनम्।
एतच हेतुमिकजनसुपनायनश्रन्दं स्थाचनाणैरपराकादिभिरपपादितम्। तसादपनयनादिषूपनेयादीनामस्यधिकार इति। श्रतएव
सत्यकासा नाम जावान्ता मातरमामन्त्र्यात्मानसुपनायितां गौतममाजगामिति कान्द्रोग्योपनिषदि श्रूयते। कन्यानाञ्च स्वयमपि स्विनवाद्दकर्द्वं कारियद्ववञ्च दृश्यते। श्रतसासामपि स्वानर्थप्रतिघातके
स्विवाहेऽस्त्रधिकारः। तदानीमन्येषान्तदिधकारनिर्वर्त्तकलेनेव कर्द्ववकारियद्ववे। पिद्यमाद्वभाषादीनान्त्वनन्यप्रेरितानां विधित एवाधिकारिवर्त्तकत्वं श्रनिर्वर्त्तकत्वे देषश्रवणात्। तदन्येषां विध्यभावात्
कन्या प्रेरणसद्द्वतपाणीति त्रिं तन्त्र तानि वचनानि "गम्यन्त्रभावे
दाद्वणां कन्या कुर्यात्स्वयम्वरं" दत्यादीनि याज्ञवस्त्र्यासुकानि।
श्रता माद्यमातुसादिभिः क्रियमाणेऽपि विवाहे कन्याया एव पिचादिवर्गभ्यो द्वद्भिशाद्धं कुर्यादिति। ननु माद्यमातुसादीनामपि विवाह-

<sup>(</sup>१) कच्या प्रेरबसङ्कत क्रपाबितीति ग॰।

कर्द्वलोपदेशादकरणे च देशाभिधानात्तेषामण्यधिकारे तदीयपिष्ट-भ्योऽपि श्राद्धं देथमेव। नैतदेवं। निह प्रत्यधिकारमङ्गादृत्तः। प्रधा-नेनैक्यात् सच दव तच हि प्रत्येकमधिकारभेदेऽपि<sup>(१)</sup> प्रधानमेकमेव समुचितानां कर्द्वविधः। न चाच वैपरीत्यं विकच्पो वास्त्रिति श्रद्ध-नीयम्, फल्लभागिलेन कन्यानामेव मुख्याधिकारिलात्। न चैवं सित विवाहास्थप्रधानैक्यात् कन्यादाष्ट-प्रतिग्रहीचोर्य्येकमेव नान्दीमुखं श्राद्धं स्थान्न पुनः पृथक्श्राद्धदयम्। दे एवते प्रधाने च एष प्रति-ग्रहे। दानञ्च। कन्यापुचिववाहे चेति पृथम्बिधानाच। श्रन्यथा विवाह दत्येवेच्यते। तस्तात् कश्चिदाचार्यः परपुचमुपनयन्त्रपनेय-पिष्टभ्य एव नान्दीश्राद्धं खुर्यात्। माद्यमातुलादिञ्च कन्याविवाद्धं कुर्वन् कन्यापिद्यभ्य एवति। श्रत्राव्य संस्कार्यस्थैव पिद्यभ्यः श्राद्धकरणे प्राप्ते यदा पितुः संस्कारकलं तदा संस्कारकस्य पिद्यभ्य एव श्राद्ध-मित्याह कात्यायनः।

> खिपत्रभ्यः पिता दद्यात् सुतसंस्कारकर्मसु । पिण्डानेदाद्दनात्तेषां तस्याभावे तु तत्क्रमादिति ॥

यदि पुनः सर्व एव कर्ना खिपिहां दशात् तदैतन्न वक्तयं खिप-हान्यः पितेति । ननु मंस्कारकर्मसु पिहान्यः पिण्डान् दशादित्येता-वन्मानं विधीयते, न्नान्यदनूश्चते दत्यतः पिता चेत् खिपिहान्यः दृत्येष सन्तन्यो न विधीयते । मैवं । गुणविधी हि प्रधानानुवादसादर्थादुप-युज्यते न प्रधानविधी गुणानुवादः । गुणानाञ्चानुवादः प्रधानविधिना

<sup>(</sup>१) तबदेवाधिकारभेदेऽपीति ग॰।

श्रर्थाद्पस्वापितानां वक्रयः, स चार्थं विश्वेकवाक्यतानुपपत्तेरच्कः। पर्याविक्ते हि प्रधानविधायकयापारे गुलानां प्राप्तिः। तत्पर्यवसानञ्च खमस्त्रितपदार्थानुवादपूर्वकम्। श्रतः प्रधानीत्पित्तवाक्येर्गुणानुवादे परसाराश्रयं, श्रानेकवास्त्रता, विरम्य यापारः, एकसिन्नेव वास्त्रे एकस्त्रैव विधिचानुवादले चेति एते दोषाः प्रसङ्घेरम्। विध्यनुवादयुन्ने च वाक्ये पूर्वमानुवादिनं पञ्चादिधिः। चतस्तवे दिश्वविधिभेवति । ननु विध-मुवादममारेणैव तावत्पदानि खार्चाभिधानेनैकार्घपराणि सन्येक-वाक्यतासनुभवन्ति पञ्चात् प्राप्ताप्राप्तविवेक्षेन प्रब्द्प्राप्यार्थप्राप्यविवे-केन वा विध्यनुवादक्षपतां । मैवं । विधिलानुवादलप्रतीतिमन्तरेण वाक्यार्थस्वैवानवममात्। प्राप्ताप्राप्तविवेकादिना चत्पसात् विधेसविवे-चनं क्रियते तदपि पूर्वपतीतविपरीतविध्यनुवादभावनिष्टत्वर्थं बन्देर-निवृत्त्यर्थं वा । श्रनिवर्त्तमाने हि तसिम्बन्यादृष्टं विध्वनुवादभाव-मात्रित्यैव वाक्यार्थं प्रतिपादयन्ति । तस्यामवस्यायानु विरोधमा-वहनधेव । त्रापः कर्मात्पत्तिवाक्ये त्रृयमाणे। गुणः चामादिर्नानुवा-द्रीऽस्त्रच गुर्णविधिः। त्रा उदादमादित्ययमु गुणे विधीयतां। उदा-शात्परेषु सुतनंस्कारेषु पितुरिधकाराभावात् तस्य तेषु दृद्भित्राह्या-प्राप्तेससि इस्वर्थे। विधिरनर्थेक: प्राप्तार्थलासाविधिलं जज्ञात्। त्रतः पिता चेन् खपिष्टभ्य एष सम्बन्धो विधीयते नान्य इति । श्रतएव तस्त्राभावे तु तत्क्रमादित्येनदुपपद्यते । पितुर्भावेऽन्योपि यः कस्त्रित् संस्कारं कुर्शत् स तत्कमात् तं पितरमारभ्य यः संस्कार्थस्य पितृणां क्रम: तेन क्रमेख दद्यात्र सु खकीयेभ्य: पित्रभ्य इति । ननु नायम-खार्थः किन्तु तन्क्रमादमम्तराधिकारिक्रमादिति । मैवं । एवं हि सित तुम्रस्पातिनपूर्वविदिनवैपरीत्यावगितपर्या छो चनया पूर्वे पितुः कर्मृतं विदिनमिति मन्त्रयम् । तथा चानर्यकां पिटकर्दनेषु सुत-संस्कारेषु चन्यस्य आद्धकर्दनापाप्तेः । प्रधानेऽधिकताऽष्ट्रेऽधिक्रयत इति न्यायात् पितुः प्राप्तेस् । तदनन्तराधिकारिक्रमादित्येवं विधे चार्षे यद्यमाणे प्रमित्रिहितपराममः प्रधक्येत । किञ्च चिक्रम् पचे वचन्त्रास्तरावगतः क्रामाऽनुसन्धीयमानाऽनुसाद एव स्थात् । मन्त्रदं वचनं पिटस्थितिकौभाद्यमातुसादिभिर्ववाद्यादिसंस्कारं कुर्वासः स्विप्तस्य एव आद्धं कर्त्तयमात्यस्य निव्यक्ति कर्ष्यं यदि तत्कमादित्यच कर्वक्रम उच्यते पिटतस्येष इति यास्थातन्त्रत्य । किञ्च यदि वर्वेऽपि कर्त्तारः स्विप्तस्यो दशुस्तदा स्विप्तस्यः पितेति न वक्तस्यं स्वात् । तस्यादाचार्यमाटमातुसादयः संस्का-र्यस्थापनेयादेरेव पिटस्थः आद्धं दशुनं स्विप्तस्य इति ।

श्रधात पारमार्थिकः पनीऽभिधीयते । बदा पिता पुत्रादेविवाहीपनयनादि जुर्थात् तदा खेम्य एव पित्रम्यो नान्दीश्राद्धं
जुर्थात् खेम्य एव दशादितिवचनात्। यदा चान्ये वचनक्रमाधिकाराः
पितामहस्राद्धमकुष्णजनन्यादयस्तदापि खपित्रम्यः, तस्त्राभावे तु तस्त्रमादित्यत्र खेम्य एवत्यनुषद्भात् प्रधानेऽधिकत एवाङ्गेऽधिक्रयते ।
माद्यपित्मातामहानां श्राद्धं जुर्थादित्येनंविधस्य विधिमीचादिश्रव्दानां
सम्बद्धिश्रव्दत्तादिधकारिणमेव सम्बद्धिनसुपादाय पर्यवस्ततीति । ये
पुतः वेचनाहत्यवचनेनानुकाधिकारास्रो तदीयेभ्यः श्राद्धं कुर्युरिति ।
दत्याभ्यद्यिकश्राद्धदेवताः ।

त्रथ देवानुहिमा क्रियते चत्तहैविकमुच्चते रुखेवं सम्बद्धानिते

तु दैविके त्राद्धे प्रीणनीयतयाभिमता या काचन देवता द्रत्येव मुक्ताः सर्वेद्धिप त्राद्धभदेषु देवताः। ऋषेदानीन्नेद्धेव त्राद्धेद्धिकारिवि-श्रेषप्रयुक्तदेवतानिर्णयः। तच तावद्श्वासुख्यायणमधिकत्योच्यते। नारदस्सती।

> द्यामुखायणका दशुद्दीभ्यां पिण्डोदके प्रथक् । रिक्वादद्वीत्समादशुर्वीजिचेनिकयोस्तथा॥

श्रम पृथगित्यभिधानादेकैकसिम् पिटवर्गे नयस्त्रयः पिष्डा इत्येवं षट्पिण्डाः प्रदेशा इत्युक्तं भवति । श्रतएव देवसस्यतौ ।

द्वासुखायणका दद्युदीभ्यां पिण्डोदके पृथक्। षणान्देयास्त षट्पिण्डा एवं कुर्वन्न सुद्यतीति ॥ बौधायमादयस्त षड्दैवत्यास्त्रय एव पिण्डा दत्याद्यः।

दिपितुः पिष्डदानं स्थात् विष्डे पिण्डे च नामनी । चयस पिष्डाः षषां स्तुरेवं कुर्वत्र सुद्यातीति ॥ चापसामोऽपि ।

यदि दिपिता खादेकैकसिन् पिण्डे दे। दानुपलचयेदिति । तदेवं वर्षां वट्पिण्डास्त्रयोवेति विकल्पः । यथा ग्रहमवस्या चेत्र्यवगम्मध्म । भ्रम देवलबौधायनादिस्यतिषु पिण्डमन्दः श्राद्धोपलचणपरः । श्रम एव प्रवराध्याये दे श्राद्धे कुर्यादेकं श्राद्धं वा पितृनुदिस्मैकिपण्डे दावनुकीर्मयेत् प्रतिग्रहीतारश्चोत्पादियतारश्च भा हतीयात् पृद्धान् । द्रित । श्रम पिह्वर्गदयस्य दे श्राद्धे कुर्यात् षट्पिण्डांश्च प्रद्धात् । श्रम पाद्यवर्गदयस्य दे श्राद्धे कुर्यात् षट्पिण्डांश्च प्रद्धात् । श्रम वा वर्गदयस्थैकमेव श्राद्धं कुर्यादेकैकसिन् श्राद्धाणे दो दो पितरौ पितामदौ प्रपितामदौ च सम्बन्धनामगोनैरनुकीर्मयेदित्यनु-

सन्धेयम् । हारीतस्त्रचे तेषासुत्पाद्यतुः प्रथमः प्रवरो भवति दौ दौ निर्वापे द्युरेकसिन्नेव वा दावनुकीर्भथेयुर्दितीये पुचसृतीये पौच इति ।

श्रार्थार्थः । प्रवरस्वार्षेयादिः, सबीजिसन्वत्थी चेत्रजेन प्रथममाश्रय-षीयः । ततः चेचसमन्धी । निरूपतेऽसिन्निति निर्वापः पित्वयज्ञः । तच चेचजादयो द्वासुयायणा दौ दौ पिण्डी दशुः। दी दाविति वीपावश्चादिदमवगम्यते । दयोः पित्रोदी पिष्डा। दयोः पितामस्योः र्देत । दयोः प्रपितामदयोदीतित । एवं सत्यमावास्त्रास्त्रे पित्ववर्ग-द्रयाय दीयमानाः षट्पिष्डा भवन्ति । एकसिन्नेव वा दावनुकीर्त्तये-युरित्यच दौ दाविति वीपा वेदितिया। एवञ्च वर्गदयाय दीयमा-नास्त्रय एव पिण्डा भवन्ति। ह्यामुखायणस्य पृत्रो दितीये पितामहे द्वी पिष्डी दद्यादेकसिन् पिष्डे वा दी पितामधी समन्धनामगोची कीर्त्तयेत्। उपलक्षणद्वीतत्। तदेवं द्वामुख्यायणपुत्रस्य पिष्डभेदपचे श्रमावास्त्रायामेकः पित्रे दौ दावितरयोरिति पश्चपिष्डाः प्रदेशा भविना। श्रभेदपचे तु चय एव। द्वासुख्यायणस्य पौचसु वृतीये प्रिंपतामहे एव पिष्डभेदे दौ पिष्डी श्रभेदे त प्रिंपतामहदयस्य नाम कीर्त्तयेदिति तस्य चलारः पिष्डाः प्रदेशा भवन्ति चय एव वेति । केन-चित् पुनरेकसिन्नेव वा दावन्कीर्र्सयेयुरित्यस्य व्यास्यानान्तरं इतं। दाविषं<sup>(१)</sup> चेचजौ भवतः। एकः कुण्डः श्रपरा गोलक द्रति। तच यः कुण्डः स प्रथमे पिष्टसम्बन्धिन्धेव पिण्डे दो वीजिने निणी पितरा-वनुकौर्मयेत् इतरयोस्त पिष्डयोः चेत्रिममन्धिनमेवैकैकं पुरुषं कीर्भ-

<sup>(</sup>१) दे चेति ख॰।

चेदिति। गोसक्स प्रचमे दे। पितरौ कीर्मचिला चन्यको: पिष्डको-र्वीजिनः पिट्टपितामदावेवैकैकः कीर्त्तयेदिति । कुण्डगोसकयोस् पुने दितीये पितामइपिष्ड एव, दे वीजिचे विणे पितामदी की र्न-बतः। प्रचमहतीयबोस्त पिष्डवोरेकैकमेव पितरं प्रपितामस्प्रेति। तब कुछपुत्रः कुछं खपितरं चेत्रिवीजिनौ दावपि खपितामदौ चेत्रिज-नकं सप्रपितामदञ्जेति चतुरः कीर्चयेत्। गोसकपुची गोसकं स्विपतरं वीजिके विशे पितामदी वीजिजनकं खप्रपितामदञ्जेति चतुरः कीर्त्तवेत्। कुष्डगोसकयोः पौत्रो हतीय एवैकन पिण्डे प्रपितामही कीर्चयेतामिति। तदेतर्थास्थानं न सात्यन्तरसम्बादीत्येकसिन्नेव वा दावनुकीर्मयेयुरिति वीषां पुरक्ताय पूर्वे कव व्याख्या ग्रहीतुं न्या-य्येति ऋनेन द्वारीमवचनेनेवाविष्कृतं । यत् षद्पिष्डचिपिण्डपचिवकस्यो वाज्ञन्दाह्यक रेरितः। द्वासुखायणमधिकारिणं प्रक्रत्य वर्षान्देयासु षटिपद्धा द्रत्येवंविधेषु मातामइपिष्डापेश्वया षद्धंस्थेयमिति या श्रद्धा सा च निराक्तता इति द्वासुखायणसम्बन्धिश्राद्भदेवनानिर्भयः कतः । इदानीम् भनेकद्वासुयायणसम्बन्धिषु<sup>(१)</sup> क्रियते । तत्र धदि द्यासुक्यायणस्थान्यतरः पिता द्वासुक्यायणा भवेत् तदा पिद्रभां पिण्डद्वयं प्रदाय पितामहेभ्यः पिण्डचयं दत्ता प्रपितामहेभ्यस्तय-मित्यष्टी पिष्डान् दद्यात् । यदा तु तस्थान्यतरः पिता पितामदस्या-न्यतर एव द्वासुष्टायणः स्वात् तदा पिष्टभ्यां पिष्डदयं निरूष पितामकेभाक्तीन् पिष्डान् दत्ता प्रपितामकेभाक्षतुरे। दद्यादिखेवं नव। यदा तु द्वामुखायणस्य दावपि पितरी द्वामुखायणा स्थातां तदा

<sup>(</sup>१) अनेक द्यामुखाययसम्बन्धेनेति ग॰।

पित्रभ्वः दौ पिष्डा दत्ता पितामद्देश्यस्तुरः प्रपितामद्देश्योऽपि चतुरी दद्यादित्येवं दम्र। यदा तु द्वासुव्यायणस्य दावपि पितरी द्वासुव्यायणी पितामइस्लेक एव द्वामुखायणः तदा पित्रभ्यां दौ विष्डा प्रदाय पितामदेश्वकृतुरा दत्ता प्रपितामदेश्यः पञ्च दद्यात् रत्येवनेकादत्र । यदा तु द्वासुखायणस्य दाविप पितरी द्वासुखायणा दावेव पितामचै द्वासुव्यायणा भवनः तदा पित्रभ्यां पिष्डदयं प्रदाच पितामहेभ्यस्तुरो दत्ता वट् प्रपितामहेभ्यः षड्भ्योदद्यादिति दाद्यः। षासीत चदा चयः पितामहा द्वासुखायणाः सुः तदा पित्रभ्यां पितामहेभ्यत्र पूर्वीक्रमंख्यकान् दत्ता प्रपितामहेभ्यः सप्त सप्तभ्यो दद्या-दिलोवं चयोदम । यदि चासीव सर्वे पितामहा द्वासुखायणास्तदा पिद्धपिनामहेभ्यः पूर्ववह्त्वा प्रपितामहेभ्ये। इष्टावष्टभ्ये। द्यादित्येवं चतु-र्देश । एकच पिण्डे श्रनेकनामकद्वीर्त्तनपचे तु सर्वेषां त्रय एव पिण्डा इति सिद्धमेव। यस पुनास्य द्रामुखायणस्य पितामर एव द्रामु-ब्यायकः स चतुरः पिच्डान् दद्यात् । बस्य पितेव स पञ्च । यस्य पिता द्यासुख्यायणेऽन्यंतरः पितामस्य स षद्। यख पिता द्यासुख्यायणे। दाविप च पितामहै। स सप्तेति। एवु परेवु मध्ये तु त्राद्यी दी दितीये पुत्रसृतीये पौत्र इत्यत्र गतात्रप्रि सङ्गत्यमुरे।धात् पुनर्जि-खितौ । नन्त्र दी दी पिष्डा निर्वापे द्युः। वशान्देयाञ्च वट् पिष्डा इत्येवमादिभिर्वचनैः षड्व पिष्डा विहितास्तेनाधिक संख्या-बाविसरेव गम्यते। मैवं। यदि षदमंखाविधिपराणि वचनानि कथ-मन्यसंख्यानित्तत्तपराक्षपि भवेयुः । त्रीद्यादिविधायकान्यर्थात् प्रिय-🖀 (दिनिवृत्तिपराषि यथा, तथैतान्यपि स्त्रिति चेत्। म। भवेदयं

प्रकारे। नियमार्थेषु वाकोषु, पर्चेऽप्राप्ती नियमार्थं वाकां। यच तु सर्वात्मना श्रप्राप्तं विधीयते तच प्रापकलमेव नान्यनिवर्तकलं। प्रक्रते च चट्सप्तादिभ्यः पिष्डदानस्वाप्राप्तलास्त्र सप्तमादित्यावर्त्तनपरासीति। ननमावासायां पिद्धभो दद्यादिति मामान्यते। विधेर्यया समिक्या षटमप्तादिभ्यो दानं प्राप्तमेवेति षदामित्यादिभिवाक्येनियम्यते। उच्यते। पित्रादिभाक्तिभो दद्यादित्यनमार्मेव नियमितलात् पित्रा-दिश्रम्देश सुख्ये सम्प्रत्यय दतिन्यायाद्गीणपित्राद्यवादपाप्तमेव वर्षा श्राद्भदेवतालं विधीयत इति नान्यनिवर्त्तकमिति । नन् मास्तु षद-मंखाविधिवाक्यामां मप्तादिमंख्यानिवृक्तिप्रत्वं, भवदम्थपगताचास्त पितामहादिदेवतागतायास्तर्द्योन प्रदीयमानपिष्डगतायास कुतः प्राप्तिः। षर्षां देयास्त षट्पिण्डा दत्यसादेव विधेः समानन्यायतात । नाच चिसंख्यानियम:. गैाएपिचादीनामपि ग्रहणादित्येतावसाचख विविचितत्वात् । तस्मात् सुख्यार्थयद्दणन्यायस्य निसंस्वानियमवास्यस्य वापबादं कर्न्तुमयं विधिरिति सप्तादीनामपि प्राप्तिः, गालानां पिचा-दीनामुपलनणार्थ एवायं षट्संख्याविधिरिति युक्तं प्रश्वामः । नन् विधा न परः भ्रब्दार्घ इति न्यायात् कथसुपलचणपरलं। इत्यं श्रस्थ नियमविधिलाभावात् सप्तनिवर्त्तकलानुपपत्ती विधंख्यानियममाय-परत्वे त्रवधारिते षट्गंखायाः खत एव प्राप्ता विध्वनुपयोगे मंख्याव चन-स्रोपलचणार्थवं गम्यते । नन्वेवं सतीक्कावग्राद स्टब्समाण्या ययाकथा-चिचतुरादिगंख्यया कतार्थः श्राद्धकर्त्तानियमेन षड़ादिगंख्यामुपा-ददीत। तथा रुद्धप्रिपतामहादौनपि वा देवतालेने।पाददौतेति। मैत्रं। न्यायावष्ट्रश्चवचनलभ्या सुख्यपित्रादिगतिस्त्रसंख्याग्रहणनियमा स्नानेन वचनेन बाधते । न पुनर्वचनमाचसभ्यपिशार्दिसामान्यगतिवसंख्या-नियम इति पूर्वे किदेशबद्दयानवकात्रः । विध्यन्तरानुरेश्वाच पद्पिण्डाः इत्यस्थोपसम्बद्धपरत्वमेव न्यायां । तथा हि पारस्करस्यतौ ।

> दिगोचै: परता जातासीवाञ्चेत् पुचिकासुत: । स चिगोचिक्ववर्णस्य स्तादान्यच कारयेत्॥

ये द्वामुखायणचाहिगोचा भवन्ति तैक्त्पादितः जत्पादकैः पिष्टभिः पितामहेन च समद्भवादुभयसम्बन्धी स चेत् पुचिकापुच-चिगोचः, दे द्वासुखायणजनकसम्बन्धिनी गोचे मातामहसम्बन्धि चैकमित्येवं स चिवर्गसम्बन्धितया वर्गचयस स्वताहादन्यच श्रमावा-स्थादी साधारणे काले श्राद्धं कारयेत् कुर्थादिति। श्रतः कार्म्शा-जिनिः सपिस्डीकरणं विषयीक्तसाह।

यातमाः पिष्टवर्गाः स्थुसाविद्ध दंशकादयः(१)।
प्रेतानां योजनं कुर्युः स्वकीयैः पिष्टभिः सह ॥
दाश्यां बद्दाय तत्पुत्राः पीत्रास्त्रेकेन तत्समम्।
चतुर्यपुद्दे कृन्दसस्मादेषा निपीद्देषी ॥
साधारणेषु कालेषु विशेषो नास्ति वर्गिणाम्।
स्वताहे लेकसुद्दिस्न कुर्युः आद्धं यथाविधीति ॥

चसार्थः। दत्तकादिद्वासुखायकानां यावनाः विचाः सम्बन्धिनः पितासद्वर्गाः सुसासम्बन्धेन च स्तं प्रति पित्तव्यादिरूपतां गताः, वे च सुख्यगौकपित्तसमन्धेन भाचादिरूपताङ्गताः ते सर्वे दत्तका-

<sup>(</sup>१) तावदे दत्तकादय हति ख॰।

दीनां पिटवर्गाः। तेषु मध्ये चे प्रेताः खुस्तेषां तस्यमानजातीयवर्गजैः पिटिशः सद ते दलकादयो योजनं सिपिछीकरणं सुर्युः। द्वासुयायणपुनास्त तेषु तेषु वर्गेषु मध्ये स्वकीयेन पिना तत्पूर्व्वाभ्यास्त दाभ्यां तस्य तस्य प्रेतस्य सिपिछीकरणं सुर्युः। द्वासुय्यायणपीनस्त स्वेन पिना द्वासुव्यायणेन च पितामद्देन तिप्पा चैनेन तस्यमं तत्त्वर्गात्पस्तं तेन तेन योजयेत्। द्वासुव्यायणप्रपीनस्त गौणपिट-वर्गमधस्तितं प्रेतं योजयेत् वा न वा । एषा दि गौणपिटसन्ति-वर्णमधस्तितं प्रेतं योजयेत् वा न वा । एषा दि गौणपिटसन्ति-वर्णमधस्तितं प्रेतं योजयेत् वा न वा । एषा दि गौणपिटसन्ति-करणं कार्यं तथामावास्तादी साधारणे कास्त्रे सर्व्यवर्गसम्बन्धेन नैयमिकं त्राद्धं कर्त्त्वर्भमित्येतदकुसुक्तं साधारणेषु कास्त्रेषु विशेषोन् नास्ति वर्गणामिति। स्तादे लेकसुद्दिस्थेति। यो यस्तित्रदिन स्वत्यः सिम्बद्दिन तु यक्त्राद्धं तत्तस्यैव नान्यस्ति। तदेवसेतत् सिद्धं, यावन्तः पितामद्दाः प्रपितामद्दाः सुस्तावतां द्वासुव्यायणैरमावास्त्रादित्राद्धे- सूद्देशं क्रला प्रयक्षिपस्ताः प्रदेशाः। एककिस्तिन् वा पिष्डे तावतां नामानि कीर्णनीयानि।

श्रथ पुनिकापुनिधिकारिकश्राद्धदेवताः। तन तावत् पुनिका-पुनश्रतः प्रकारो भवति। एकखावत् पुनिकेव पुन इत्येवंविधया संविदा क्रतः। श्रश्चास्तु पुने। यः परः स संविद्धमन्तरेणैव योगसामर्थात् पुनिकापुनसंश्चां सभते। एतावांस्तु विशेषो यदयं न पुनस्तानीयः किन्तु पौनस्तानीयः दौहिन एव वा। श्रतएव श्रङ्कासिखितयो-वंचने दौहिनलेनायं निर्दिष्टः। पुनिका हि पुनवदिति प्राचेतस-सासा श्रपत्यं पुनिकास्तो मातामहिपतामहानां पिण्डदः, पौनदौ- रिचयोर्ग विशेषोऽस्यनुग्रह दति । व्यतीयस्य पुनिकापुनः "यदपत्यं भवेदस्यान्तन्यम स्थात् स्वधकरं" दत्येवंविधया संविदा दत्तायां दुहितर्युत्पन्नः । सत् गौणपुनलेन मातामहसम्बन्ध्येव । चतुर्धस्य "यदपत्यं भवेदस्थान्तद्वयोः स्थात् स्वधाकरं" दत्येवंविधया संविदा दत्तायां दुहितर्युत्पन्नः स मातामहस्य जनियतुत्त्व, दत्येवसुभाभ्यां पुनलेनेव समन्धी भवति । चिन्तितापि पुनिका भवतीत्यस्मिन् पचे संविद्मन्तरेणापि स्वित्तपरिकत्यनामाचेणेव एवं पुनिकापुन्य-भेदा भवन्ति । पुनभेदप्रकरणे चैते स्वक्ता भविस्यन्तीति । एवं स्थिते स्थितः ।

मातामञ्चन्तु माचादिपैद्धकं पिद्धपूर्वकम्।
माद्यतः पिद्धते। यस्मादिधकारे।ऽस्ति धर्मत इति ॥
न सैतद्दसनं दौहिनमाचिवयमिति मन्तव्यम्। मनुस्रतावेवैतदस्ननार्थस्य पुनिकापुनसमन्धावगमात्।

मातुः प्रथमतः पिष्डं निर्वपेत् पुचिकासुतः ।

दिनीयन्तु पितुस्तस्थाः ब्रतीयन्तु पितुः पितुरिति ॥

एतच वचनदयं न सामान्यतः पुनिकापुनिवध्यम्। किन्तु पुनिकेन परिकल्पिता या पुनिका तत्पुनिकविष्यम्। ननु निर्क्षपेत्पुनिकासुत इति सामान्ये।पन्यासात् सुतः पुनिकापुनिकेषैकविष्यः। उच्यते। या हि पुनिका पुनिकेन न कल्पिता तत्पुन्यः कल्पितः, स तु गौणसुनिकेन साचान्यातामहसम्बन्धीति कला मातामहम्राहं सुर्वन्यातामहान् खेव सुर्थात्। पुनस्य हि पिष्टम्राह्ने पिष्टमस्र्योवाधिकारात्। या तु पुन्तिन कल्पिता पुनिका तस्थास्य सुते। मातामहपुनस्य सुत इति

मातामंद्रक पौत्रखानीय इति पौत्रक्रियमाष्याद्भृतुःखं खमातामद-माई करिव्यन् पित्रस्थानीयमात्रप्रसत्येव कुर्यादिति । ननु नास्ति-वचनखातिभार इति न्यायाद्वचनात् पुचिकापुचमाचिक्रयमाणमाता-मस्त्राद्धे मात्रादिलमस्त । मैवं । सन्निहिताभिहितेनीसियोन वचनस्व विश्रेषेऽवस्थापनात् । ननु किमिदमौचित्यमदृष्टार्थेषु पदार्थेषु "क्रते यपिष्डोकरणे तत्पूर्वं त्राद्धमाचरेत्" इत्यादिवचनामारावगतकर्यख-रूपानुमरणमेबेत्यवैद्धि एकवाक्योपात्तदेतुमामर्थञ्च । यताऽत्र माद्ध-पूर्वकलं पित्रपूर्वकलञ्चोपदिया तत्पूर्वकलसाधकस्त्रचाविधाधिकारस-द्वावो हेतुक्कः "माहतः पिहता यसाद्धिकाराऽस्ति धर्मत इति"। स चायं चेतुर्चेतुवादेव पूर्वसिद्धतामपे बमाचः पौत्रकानीयमेव त्राद्धाधिकारिणं विषयीकरेाति । त्रनेनैवंविधसा पूर्वसिद्धलाभा-वात् हेतुविज्ञगदोऽस्विति चेन्न। हेतुलासभावे हि हेतुविज्ञगदो न पुनसास समावे। इतस गौकपुचीभ्रतस पुचिकापुचस नायं मा-ह्रपूर्वकलविधिः किन्तु दौद्दिच्ह्रपखैव मातामञ्जमितिनिर्देशात्। श्रन्यथा पैद्रकमितिनिर्देशोऽभविष्यत्। ननु पौष्यानीयलाग्पैतामद्भ-मिति निर्देशः प्राप्तुयात् । पुत्रस्य हि पुत्रः पौत्रो भवति समपेच्य च चः पौत्रसद्पेचया स पितामद्दा भवति चतः । मैवं । पुत्रसमेव हि इंब्रिटेन्त्यादितं पुनिकाचां तत्पुचस्य मातामदं प्रति पौचलं कस्प-नामाचभवं न खौकिकं न वैदिकमिति नोत्तरव्यवहारीत्यादन्यमधैं। नन्ववं सति चेषजादीनां पुषेः पित्रश्राद्वादीनि कुर्वाणेः चेश्रादयः पितामहत्वेन न सङ्गीर्त्तरम् । उचाते । वयमक गौणलेन खरसते। . खोकिकव्यव हारगम्यलेन च स्रचातरं पिष्टपितामहादि**रू**पसम्सान्तरं बास्त्रीपदिष्टप्रकारसमुत्पादितं नात्यनं निवारयामः किन्तु तदाचक-ब्रब्दप्रयोगेण यवहारं। यसाद्यं यवहारः सार्रासकतया सकस्वजन-याक्तिया च ससुद्भूततरं वक्षवत्तरं माहमातामहादिसम्बन्धं गोचरयता जनक्यमतिवाचकताश्रमविषयतासल्यभगानेन माहमातामहादिश्रव्द-प्रयोगरूपेण व्यवहाराम्तरेण बाध्यते । श्रते। उपं पुनिकापुत्रो माता-भइत्राद्धं सुर्वनात्मातामहादिकव्यप्रयोगेण पित्रपितामहादिकव्-प्रयोगं बाधते। यथा आहसुतः गौषपित्ताङ्गतस्य सुतस्य पिर्वयस्य नौचसुतः त्राद्धमन्यमपि वा कमपि चौकिकयवदारं कुर्वन् खारसि-कर्यवजनसाचिक-पिद्यवालक्ष्पसम्बन्धवाचक-प्रस्टप्रयोगेण पिद्यवद्वपस-म्बन्धवाचक- प्रब्देप्रयोगक्षं व्यवदारम् । नन्वेवं सत्यन्येनापि पुचिका-पुत्रेष न्यावसाम्यात् मातामहादिशन्दैरेव श्राद्धप्रयोगीऽनुष्ठेय:। मैवं। तथाहि सति पुत्रिकापुचे।पदेन्नोऽनर्घकः स्थात् । श्रावस्थकश्राद्धाधि-कारप्राष्ट्रार्थं स इति चेन्न। विनापि हि पुनीकरणं दौहिनसापुनमा-तामस्त्राद्वाधिकारस्थावस्रकत्वात् । न पैष दायस्रस्थैव दौहिषस्थेति **अङ्गी**यं। ऋगे निराकरित्यमाणलात्। ऋतः पुचीक्रतस्य पुचिका-युषक पिषादिश्रव्यप्रयोगयोग्येव मातामध्त्राद्धं मातामध्यये च। पुत्रीकरणरहितस्र तु पुत्रिकापुत्रस्य मात्रादि माद्यमातामहादिक्रस्ट्-अयोगयोग्गेव चेति। इतस्रीतकातामदादित्रम्दप्रयोगयुत्रं। यते। माता-मञ्जनुः माचादि मातुः प्रथमतः पिष्डमित्यादिषु तष्क्राद्धप्रकार्-विभावकवाक्येषु साहमातासदमन्दप्रयोग एव श्रूयते (१) विभिन्नन्दस च मन्त्रकार्थकरतं न्यायम्। नन् भाच माहमातामदादिप्रम्दाः माइ-

<sup>(</sup>१) हमाते हति ख॰।

भयोगकालेणेत एव प्रयोज्या इत्यनेनाभिप्रायेण प्रयुक्ताः किन्तु माना-दिलमानविधानार्थवाक्यावयवभावेनेति । सत्यं। किन्तु यन विधिन्नव्दः प्रयोगकाले मन्त्रवदनुष्ठेयसारकलेन प्रपुष्यते तन सर्वन विधेयसा-रक्षक्रियुक्तलेनैवाकाञ्चावन्नादेव च स्वीक्रियते न तु तदिभिप्रायप्रयु-क्रालादित्यदेषः । न च चेनजादिषु सन्त्रधान्तरमस्ति । न चास्ति कस्यत् पिष्टपितामद्यादित्रव्यतिरिक्तो विधिन्नव्दः। त्रतस्तेषां पिष्टपि-तामद्यदिन्नव्यतिरिक्तो विधिन्नव्दः। त्रतस्तेषां पिष्टपितामद्यदिन्नव्दे-रेव सङ्गीर्त्तनं न्याय्यमिति । यन्तु पुनिकापुषया मातामदत्राद्धे माल-पूर्वकलसुकं तस्य द्यद्वावपवादमाद व्यावपात् ।

कुर्याचाताहत्राङ्कं (१) सर्वदा माहपूर्वकम् ।

विधिज्ञो विधिमाखाय रही मातामहादिति ॥
न चानैवं ब्रह्मनीयं मात्रश्राह्मे मातामहश्राह्मे च दौहिनमानखेकसिन् काले कदाचिदन्यष्टकादी तीर्थादिविभेषे वा देशकालादीनां
साधारणलेन युगपत्कर्त्तये प्राप्ते तन दयोः क्रमप्रतिपादनार्थं वचनं
न पुनः पुनिकापुनकर्त्रके मातामहश्राह्मे मातुर्देवतालस्य विधायकश्चापवादकश्चेति। यतः पुनिकापुनक्रमेऽस्य वचनस्योपलक्षात् रहिन्
श्राह्मप्रकर्षे वन्त्यमाणस्य मात्रश्राद्भपूर्वकलस्य बाधापन्तेश्व । न च
क्रमविकस्या न्यायः। सर्वस्वतिपुराणेषु वचनश्रतेन प्रत्यदं मात्रश्राह्मपूर्वकलस्य विधानात्। दति पुनिकापुनकर्त्वकश्राद्भदेवताः। तदेवसुकं द्वासुव्यायणाधिकारिकेषु नैयमिकेषु श्राह्मेषु गौणस्यापि
पित्वर्वस्य देवतालम्।

<sup>(</sup>१) कुर्वन्मातामच्याद्धमिति गः।

अयेदं वक्तयं किमेतत्कर्दकेथेतेषु आद्धेषु गौषपिद्ववर्गीयः प्रत्नीवर्गे।ऽपिः मुर्ख्यपिद्ववर्गीयपत्नीवर्गवत् खपतिमद्दभावेन देवतालं सभते वा न वेति। तच तावद्गीणपिद्यवर्गेण देवताले लब्धे सति वचनान्तरेष तस्य पत्नीयहितस्य देवतालसुक्तमिति, न तद्रहितस्य देवतालं ब्राब्दम् । मन्वेवं तर्षि गौणस्य पितुरविद्यमानायां पत्यां विद्यमानायामपि वा जीवन्याममावास्यादिश्राद्धेषु तस्यानुदेशः प्राप्तीति । तथा च सति "वचान्देयासु षट्पिण्डाः" इत्यादिका नित्यवच्छु तिबीध्यते । श्रय निं तित्यवच्छु तिबाधभयादप्रमीतेऽपि पितरीति पितुरुद्धेयः कार्यः। यदि पुनः मा पिनादिमरणापेचा नित्यवच्छुतिसर्चि माद्यमरणापेचायसु, जीवत्पिद्यकाधिकारिक-श्राद्भन्यायो वास्त्रिति। न चाच मुख्ये सम्प्रत्यय दत्ययं न्यायः श्रवेशं सभते गौणपिट्टपत्नीलं गताया मुख्याया मातुरभावात् गौषपिट निवेत्रस्य न्यायालात् । त्रतोऽत्र गौषस्य पित्रादेर्देवताले गौषीमां माद्वणां सद्दभावेन देवतालमसु। श्रनोच्चते। यथा मुख्यपिट त्राङ्के गौणीर्ना न सहभावेन देवतालं तथाचापि<sup>(१)</sup> थासां हि स्ततन्त्राधिकारेण प्रथक्त्राद्धं प्राप्नीति तासामेवैष सहभावा विदितः । पृथक्त्राद्धविध्यपवादक्षपत्नादस्य सदभावविधेः । न चास्ति गैषिमाहत्राङ्के पृथङ्गिलोधिकारः। माहत्राङ्कविधेर्भुख्यमाहपरि-यहेष क्रतार्थलात्। मन्वेवं तर्धि गाणिपद्यपत्नीनां श्राद्धानि कः कुर्यात्। खोकदृष्ट्या पुत्रस्थानपातात् स एवेति भूमः। सेाऽपि

<sup>(</sup>१) यथा मुख्ये पिह्नमाजे नित्यानित्यसंथोगे विरोधादिना गाँबमाहृबां न सचेद्देशमं तथा गाँब-पिह्नमाजेऽपि इति म ।

खीकविरे। धर्परिद्वाराय परिच्छ्दादानकसङ्गतासनाय वा ऋपया खेडेन वा करोतीति न तच तख नित्योऽधिकारः। यसु स्ती-पुंचाभ्यामेव गौणलेख छद्दीतः पुत्रः य यथा वक्रभिः पुद्वैः छद्दीतो वक्रनां पुरुवाणां करेाति एवं स्त्रीपुंबाभ्यामपीति । श्रव तु माता-महानामनेकलेऽपि मातामहत्राद्भविधेर्सुख्यमातामहत्राद्धेनैव हतार्थ-लात् न वहनि मातामस्त्राद्धानि। न चार्येकसिन्नेव त्राद्धे सर्वेषां नामानि कीर्त्तनीयानि, तथा विध्यभावात्। श्रथ वा यः पत्या धन्पादिता गौण: पुत्र: समात एव पत्था ऋपि पुत्रो भवति। विवा-इसमये हि तस्ताः प्रम्या धर्मकामार्धेव्यनति परणीयनप्रतिज्ञानात् । त्रातएव तद्पार्जितधनधर्मयोसाखाः खतः खलं । उत्रं हि रूदमाप-स्रामादिभिः ''जायापियोर्न विभागो विद्यते सहाधिकाराद्धमधर्मयोः"। निह प्रोविते प्रेते वा पत्था चावम्बनेषु धनसाध्येषु धर्मकार्येषु पति-धनेन क्रियमाणेषु पत्याः सेयसुपदिश्रनीति । श्रताऽस्ति नैाणसुतस्त गै। जमाद्यमाङ्के प्रथमधिकार इति कला श्रन्थच पतिना सरेत्यपवा-दोऽप्यसीति सिद्धं पार्वेषे तस्याः सहभावेन देवताविमति । न चैवं जननीसपत्नीव्यपि वाच्यं। तच सुख्यमाहसद्भावेन क्रतार्थवादिति पूर्वसुक्रतात्। एवञ्च यति गैरिणमातामहानामपि गैरिएपियव क्लार्झ कर्त्तवमिति । एवसुका द्वासुव्यायणाधिकारिकेषु आद्धेषु देवताः ।

त्रयोदानीं जीवत्यित्वकाधिकारिकेषु स्राद्धेषूच्यन्ते । तपाइ विष्णुः ।

पितरि जीवित श्राद्धं कुर्यात् येषां पिता कुर्यात् तेषां कुर्यात्। पितरि पितामहे च जीवित येषां पितामहः। पितरि पितामहे प्रपि- तामहे च जीवित नैव कुर्थात् यस पिता प्रेतः स्थात् स पित्रे पिष्ठं निधाय प्रिपतामहात्परं दाभ्यां दसात् । यस पिता पितामहस्य प्रेतीः स्थातां स ताभ्यां पिष्ठे। दत्ता पितामहपितामहाय दसात् । यस पितामहः प्रेतः स्थात् स तसी पिष्ठं निधाय प्रिपतामहात्परं दाभ्यां दसात् । यस पिता प्रिपतामहस्य प्रेतीः स्थातां स ताभ्यां पिष्ठे। दत्ता पितामहिपतामहाय दसात् ।

मातामहानामयेवं कुर्यात् त्राद्धं विषचणः । संख्योहेन यथान्यायं ग्रेषाणां मन्त्रवर्क्ततं।

श्राधार्थः । पिति श्रीवित श्राद्धं कुर्यात् येषां पिता कुर्यात् ।
पितर्येव जीवत्यन्येषु प्रमीतेष्विति प्रथमः पचः । पिति पितामद्दे च जीवति श्रन्येषु प्रमीतेष्विति दितीयः । चया जीवन्तीति व्यतीयः । यद्य पिता प्रेतः स्थात् पितामद्दप्रपितामद्दे जीवत दति चतुर्थः । यद्य पिता पितामद्दय प्रेती स्थातां प्रपितामद्दय जीवतीति पद्ममः । पितामदिपितामद्दे जीवत दति षष्टः । यस्य पिता प्रपितामद्दय प्रेती स्थात् । पितामद्दय जीवत दति षष्टः । यस्य पिता प्रपितामद्दय प्रेती स्थातां पितामद्दय जीवति दति सप्तमः । श्रयमचात्रयः । श्रम्तदितेभ्योऽनन्तद्दितेभ्यो वा प्रेतेभ्यक्तिभ्यः क्रमेष श्राद्धं कर्मस्य-मिति । न्यायप्राप्ते जद्दे पुनर्वचनं एकप्रयोगतया तद्प्राष्ट्राग्रद्धायां भेषाणां मन्तवर्जितमिति । पित्रमातामद्द्यतिरिक्तानां जदितमन्त्र-वर्जितं पित्रपद्वानेव मन्त्रः स्थादित्यर्थः । श्रच च संस्थोद्दवचनं स्वर्जेतं पित्रपद्वानेव मन्त्रः स्थादित्यर्थः । श्रच च संस्थोद्दवचनं स्वर्जेतं पित्रपद्वानेव मन्त्रः स्थादित्यर्थः । श्रच च संस्थोद्दवचनं स्वर्जेतं पित्रपद्वानेव मन्त्रः स्थादित्यर्थः । श्रच च संस्थोद्दवचनं स्वर्णः । स्वर्णादिति यस्क्रम्यानिकाः । स्वर्णादिति यस्क्रम्यानिकाः । स्वर्णादिति यस्क्रम्यानिकाः । स्वर्णादिति स्वर्णः । स्वर्णादिति स्वर्ण्यः ।

षोगाद्करणे न जीवत्विष्टक्षस प्रत्यवासः किन्तु सुर्माणस प्रस्वि-भेषी भवतीति ।

## षाय जीवच्छाद्धदेवताः।

मह्मा, विष्णुः, ईसरः, इदः, इन्द्रः, प्रष्टितः, सुद्रसः पुरुषः, क्रिय रत्यष्टौ । वर्षः, वर्षपत्नी, भवा, भवपत्नी, इदो, इद्रपत्नी, उद्यः, उपपत्नी, भीना, भीनपत्नी, ईवः, रवपत्नी, महादेवपत्नी, पद्मपत्नी, पद्मपत्नी,

## चय बद्याबाङ्गभ्रतमाद्वेषु देवताः ।

तम देवत्राद्धे त्रस्नविष्णुमहेत्रराः। चित्राद्धे देवितंत्रस्निन्धिन्
सर्भवः। कविद् ग्रणे देवितंत्रपर्धिनमुखर्षयः। दिष्णमाद्धे वसुदद्रादित्याः। मनुष्णमाद्धे सनकवनन्द्रनसनातनाः। भ्रतमाद्धे प्रधिव्यादीनि भ्रतानि, षसुरादीनि कराणि, पतुर्व्यिभ्रतगाम इति
तिक्षः। पित्रमाद्धे पित्र-पितामस्न मातामस्-प्रभानामस्-द्रद्रप्रमातासरास्थ । मात्रमाद्धे मात्रपितामसः। प्रात्ममाद्धे
कास्नपित्रपितामसः। एते प सर्वे नान्दी सुखिवितेषप्रवन्तो देवताः।
सतः श्रीमकप्रोते सद्यास्तिधा प्रचते।

प्रधानः सम्रायविधिं व्याक्वासामः ।

पूर्वेद्यंगन्दीसुखनाहं दुर्थादेव । ऋषिदिस्त्रममुखभूतिपित्तमा-नात्मादीनां प्रचक्षिष्डदानेध्येमेश्चाद्येरेशे माह्यानि दुर्श्यादिति । एषास माह्यानां सन्त्रासार्थलेन कर्माकृत्यादिष्टिमाहे कतुर्दच इति, विसेदेवाः सत्यवसुर्वज्ञका वा "बत्या नाम्दीसुखे बद्धः" इति वच-नात्। इति सन्त्रासाक्षमाहे देवताः ।

तदेवसुकाः बाद्धबन्दार्थान्तर्गत-त्राद्धाषभीजन-पिण्डनिर्ध्वपणाता-कप्रधानकर्भद्रय-सम्बन्धिन्यो देवताः । श्रथेदानीं वाद्धानार्गताग्नीक-रष्मग्रक-प्रधानकर्म-सन्बन्धिन्योऽभिधीयन्ते ।

## तत्तावक्तपंचे पिकपित्सक्षप्रकर्के।

स खदासाग्नी दे बाइती लुहाति देवेभ्यः । देवान्ता एव खपावर्त्तते य त्राहिताग्निभंवति यो दर्भपूर्णमासाभ्यां सजतेऽसैतत्-पिट्टयज्ञेनेवाचारीत्तद् देवेभ्ये। निष्कृते स देवै: प्रस्नतेऽस्थेतत्पिटभ्ये। दराति तस्मादुदास्माग्नौ दे बाइती लुहाति देवेभ्यः॥ स वा त्रग्रये च वेगमाय च लुहाति<sup>(१)</sup>।

महाभारतेऽपि पुराकसम्बद्धपार्थवादयस्ति। आहोकार्थे अग्निविधि-र्दुम्यते । तथा ।

> तत्र यहो प्रक्ति<sup>(१)</sup> तु सर्व एव सर्वयः। पिटयहानस्वर्थेस्ते विधिष्ट्रप्टेन कर्मणा ॥ व्यवयो धर्मानित्यास कता निवपनान्तुत । तर्पणञ्चापसुर्वन् वै तीर्थासोभिर्यतनताः॥

<sup>(</sup>१) अतपथत्राद्वाबो २ छ० . ३. २. १.

<sup>(</sup>२) प्राचलप्रवर्षे इति तः।

निवापदियमानेस चातुर्व्यक्षेत्र भारत ।
तर्पिताः पितरे। देवासोऽस्तं न जरयिन वै ॥
स्त्रजीर्षेनाम्यद्यम्य ते देवाः पित्रभिः सह ।
सेममेवाभ्यपद्यम्य निवापास्त्राभिपीडिताः ॥
तिऽत्रृवन् सेममासाद्य पितरे। जीर्षपीडिताः ।
निवापास्त्रेन पीड़ा नः स्रेयो नेऽस विधीयताम् ॥
तान् सेमः प्रत्युवाचाय श्रेयसेदीप्तितं सुराः ।
स्वयभूसदनं यात स च श्रेयो विधास्ति॥
ते सेमन्यनाद्देवाः पित्रभिः सह भारत ।
सेस्प्रदृष्टे समासीनं पितामहसुपागमन् ॥

# देवपितर खचुः।

निवापान्नेन भगवन् स्टग्नं पीद्यामहे वयम्।
प्रसादं सुद् ना देव श्रेयो नः संविधीयताम्॥
दित तेषां वदः श्रुवा खयस्त्रूरिदमत्रवीत्।
ऐव ने पार्श्वता विद्यर्भुषक्त्रेयो विधास्तति॥

#### चग्रिखाच ।

यहितास्तच भच्छासे। निवापे यसुपस्ति । जिरस्यत्यय वे। अपनं मया साईं न संग्रयः॥ एतच्छुला तु पितरस्ततसे विज्यरा वशुः। एतस्रात् कारणादग्नेः प्राक्तनं दीयते नृप ॥ न्युत्रे चैवाग्निपूर्वे वे निवापे पुरुष्धं। न ब्रह्मराच्यासं वे निवापं धर्षयन्युत॥ रचांसि चापवर्त्तमे स्थिते देवे विभावसौ । ब्रह्मावैवर्त्तब्रह्माण्डपुराणयोः यमस्यापि देवतालमाङ्गतिमन्त्रासा-नादवगम्यते ।

श्रुप्रये कथवाइनाय खधा चाङ्गिरसे नमः।
सेमाय पित्रमते खधा चाङ्गरसे नमः।
यमाय वैवखते खधा नम इति श्रुविश्विति।
श्रापसम्बद्धने यमख वैकल्पिकं देवतालसुक्तम्। न यमाय जुड़ातीत्येक इत्यभिधानात्। एवसुक्ताः श्राद्धे प्रधानकर्मादेवताः।
श्रयेदानीं वैश्वदेविकाख्याङ्गसमवायिन्योऽभिधीयन्ते।
तत्र विश्वेषां देवानासुत्पत्तिर्बद्धाण्डब्रह्मवैवर्त्तयोः।
दचस्य दुहिता साचादिश्वा नामेति विश्रुता।
विधिना सा तु धर्मश्च दत्ता धर्माय धीमते॥

तस्याः पुचा महात्माने। विश्वेदेवा इति श्रुतिः ।

विख्यातास्त्रिषु खेलेषु सर्वेखेलनमस्त्रताः॥
एतेषां सद्धं गर्डपुराखे।

विश्वायां दश्यकन्यायां जाता धर्मात्महात्मनः ।
विश्वदेवा दति ख्याता देववर्या महावलाः ॥
प्रक्रेण यह योद्धृणां विजेतारस्त रच्यां ।
यन्नामस्मरणादेव प्रद्रवन्त्यसुराः ख्णात्॥
वाणवाणायनधरा दिभुजाः श्वेतवासयः ।
केयूरिणः खुष्डसिनः किरीटकटकान्विताः ॥
धैर्यधीन्दर्यम्यस्मा दिव्यस्मम्खेपमाः ।

रन्द्रसानुषराः धर्मे गोप्तारिकदिवसः ते ॥ यमसंहितायां ।

विश्वेऽपि विश्वेदेवास्त द्विणे वाणपाणयः । दिस्का वामभाने तु श्ररासनपरायवाः ॥ पद्मपुराषे ।

विश्वांच्य देवान् प्रर्यापपाचीन्

ध्यायेदिचित्राभरणान् सुवैत्रान् इति । एतेवां चाह्नदेवताले इतिहायस्य ब्रह्मान्डब्रह्मवैपर्नथोः। यमानवमहात्मानखेरहरामहत्तपः । हिमविक्यरे रम्थे देवविंगणचेविते॥ सर्वापरोभियरिते नित्यं गर्भार्वसेविते। इइद्वेग अनुसा प्रीताः पितरसामधानुबन् ॥ वर्ष रखीध्वं प्रीताः स्म कं कामं करवामहे। ब्रह्मा चार महातेत्रास्त्रपनामी सुतर्पितः॥ प्रीते। कि तपसानेन के काम दितरामि वः । एवसुन्नासदा विसे न्यापा विस्वकर्मणा ॥ **जवुखे सहिताः बर्वे ब्रह्माणं श्रीकपावणं ।** श्राद्धे उसामं भवेदे थं स द्योग का जिता करः ॥ प्रत्युवाच तता ब्रह्मा तान् वै चिद्वपूजितः। भविष्यत्येवमेचेति काञ्चितो वा क्षा पः ॥ पित्रभिष्य तथेत्वुत्रानेवनेतन्त्र संत्रयः। यहासाभिस्त भोक्षयं यत् किञ्चित् पचाते विद ॥

श्वसाकं किस्ति श्राह्वे भवन्तीऽयाशिना हि वै ।
भविष्यन्ति मनुस्रेषु सत्यसेतदुहाहतम् ।
मास्रेर्गन्धेसायान्तेन युगांसैवार्षवन्तु वै ॥
दन्ते दन्ते तु युग्नभ्यमसभ्यन्दास्यते ततः।
विसर्जनमधासाकं पूर्वे पद्मान्तु देवतं ॥
रचस्रेव श्राह्मस्य श्रतिथेस्य विधिस्य थः ।
भ्रतानां देवतानास्य पितृषां श्राह्मकर्मणि ॥
एवं कार्यस्य सम्यक् तु सर्वसेतद्भविष्यति ।
एवं दला वरं तेषां ब्रह्मा पितृण्योः सह ।
भ्रतानुगहरूहेवः स चचार यथासुखमिति ॥
तथा क्रतुस्रतिभविष्यन्पुराषयोः ।

सदैवं भोजयेष्ट्राह्नं तत्पूर्वञ्च प्रवर्त्तयेत् । श्रन्यथा श्रवसुम्पन्ति सदेवासुरराषयाः॥

श्रम विश्वान्देवानुदिख क्रियमाणं श्राद्धाङ्गस्रतं कर्ष दैविमित्यु-चिते । तेन यहितं वदैवं, यदैवितिनियमेन तत्पूर्व्वं देवपूर्वं प्रवर्त्तयेत् कुर्व्यात् । यदि तत्र क्रियते तदा श्राद्धाक्तं रक्षांखपन्निः खयं वा श्राददत्ते । श्रम खलु दैवेन कर्षाणा यह वर्त्तते श्राद्धश्रन्दवाच्यं कर्षेति यमायार्थावगमात् श्राद्धाद्वेदेनाप्रधानन्तेन च दैवस्य व्यपदेशादङ्गल-मवगन्यते । श्राद्धरकार्थनाभिधानेने।पकारकलावगमात् । मनुस्रताविष ।

> दैवकार्याद्विजातीनां पित्रकार्ये विशिष्यते । दैवं दि पित्रकार्यक पर्यमाणायनं स्थतम् ॥

तेवामारचभ्रतन्तु पूर्वे दैवं नियोजयेत्। रचांसि हि विजुलनि(१) त्राद्धमारचवर्जितं॥

श्राणं:। पिक्षकार्यं विश्विस्तते प्रधानतया श्रेष्ठतां सभते। कथ-मित्यत श्राह देवं हि पिक्षकार्यस्य पूर्वं क्रियमाणं विश्वकारकराज्य-निवारणदारेणाण्यायननिवंहिकं भवतीति। श्रोनापि वैश्वदेविकम-क्रुक्केंबेति ज्ञायते, पिनादिदेवत्यमातामहदेवत्य-प्रधानदयवत्यमावा-स्थाश्राद्भप्रयोगे "तन्त्रं वा वैश्वदेविकम्" दति याज्ञवस्कोन प्रधान-प्रकृत्तवाभिधानाष्व<sup>(१)</sup> तत्पूर्वं प्रवर्त्तयेदित्युकं। श्रोविच्यमाणान् पदार्थान् प्रत्येकं वैश्वदेवस्थाने क्रवा पिक्षस्थाने सुर्यात्। तथा च देवसः।

यच तत् क्रियते कर्म पैत्व के ब्राह्मणान् प्रति । तत्मर्थं तच कर्चयं वैश्वदैवत्यपूर्व्यकं ॥ पैत्वके पित्वदेवत्ये कर्मणि श्राद्ध इत्यर्थः । विष्णुधर्मोक्तरेऽपि।

त्रादौ समर्चयेदिप्रान् वैश्वदेवनिवेश्वितान् । निवेश्वितांश्व पिचर्चे ततः पञ्चात् समर्चयेत् ॥ दृद्धश्वातातपेऽपि ।

खर्ड्सुखर् देवानां पितृषां दिचणासुखः । प्रद्धात् पार्व्यणश्राद्धे दैवपूर्वे विधानतः ॥ पार्व्यणग्रह्णाद्मावास्त्राश्राद्ध एव वैश्वदेवपूर्वेकलं नियम्यते ।

<sup>(</sup>१) रचांसि विप्रसुम्पन्तीति ग॰।

<sup>(</sup>२) प्रधानद्यापकारार्धमिति ख॰।

एके। इष्टिश्युद्धिकनित्यत्राङ्केषु वैश्वदेविकाभावे। वच्चते भविष्वत्-पुराषे ।

> तप्यमानास्तपसीत्रं प्रोधिता ब्रह्मज्ञासनात्। विश्वदेवास्तु रचार्चे पिद्धवज्ञे स सर्वदा। स्रतः पूर्वे प्रदातव्यं तेभ्ये।ऽसं पिद्धकर्मणि॥

श्रव्याद्यं गत्थादीनामणुपकचकार्थं । एवं सर्वेषां श्राद्धसम्-त्थिनां पदार्थानां वैसदेवपूर्वलप्राप्तां कचिदपवादः प्रदृश्यते ब्रह्मा-स्वपुराखे ।

पञ्चादिसर्जयेहेवान् पूर्व्यं पैतानहान् दिजान् । मातामहानामखेवं यह देवैः क्रमः स्टतः॥ पैतामहग्रह्यं पैत्रप्रेतामहवीरखुपस्तववार्यं। ब्रातामपस्टित-विज्ञुभर्वीक्तरयोः।

विश्वेदेवनिविष्टानां चरमं इस्तधावनं । विसर्जनञ्ज निर्दिष्टं तेषु रचा चतः स्थिता । बर्व्यमन्यत् प्रदातस्थमादै। तेषां नराधिप ॥

'चरमं' पास्रात्यं । 'इस्तधावनं' भाजनास्नावित्रइस्त्रसासनार्थज-सदानम् ।

तदेवसेतद्वस्त्रवैवक्तासुमं विश्वेषां देवानां श्राद्धे देवतालं नित्य-श्राद्धादावपोष्ट्यते ।

श्राह जातातपः।

नित्यत्राद्धमदैवं खादेवे।हिष्टं नथैव च । माहमाद्भुनु युक्षीः खाददैवं प्रासुबैः ध्यक् ।

18

थाजयेहैवपूर्याचि त्राह्मान्यन्यानि यज्ञतः॥

माहसाद्भमणाभुद्धिकपूर्व्वक्तं विवित्तं। ब्राह्मणयुग्मसप्रा-ष्मुखोपवेष्मनसिङ्गात्। तत्र यदापि पिना मातामहादिसाद्धद्यात् प्रयम्भित्रकालेऽनृष्टीयते तदानीमदेवं वैस्वदैवरहितं कर्म्यम्। यदा पुनरेकसिन्नेव काले साद्ध्रचयं क्रियते तदा तत्र्वेषाद्याचा वा वैस्वदे-विकानुष्ठानमिति साद्ध्रचयं प्रकुर्वित। "तन्त्रं वा वैस्वदेविकमिति" विविष्ठवन्ताद्वगन्त्रयं। तत्र भिन्नकाले साद्ध्रच्यानुष्ठानं।

पूर्वेशुमीहकं त्राद्धं कका है पिहकं तथा। उत्तरेशुः प्रकुर्वीत मातामस्गणस्य तु ॥

द्यादिभिवंचनैराभ्यद्यिकश्राद्धप्रकरणे दर्शयस्ते । प्रयमनुष्ठी-यमानमाद्वश्राद्धयतिरिक्तान्याभ्यद्यिकनिमित्तकानि श्राद्धानि विक-च्येन वैश्वदेवविद्दीनानि कार्याणि। तथाचाभ्यद्यिकं प्रकाय मार्क-खेयपुराणे छक्तं।

विश्वदेवविद्दीनन्तु केचिदिच्छन्ति मानवाः । युग्गासाच दिजाः कार्याको पूष्णास प्रदक्तिणम् ॥ केचिद्रदेणादच विकस्पो गम्यते । वातातपभविद्यत्पुराणयोः ।

एकोदिष्टन्तु यक्काद्धं तन्नैभिक्तिकसुक्यते । तद्यदैवं कर्क्तव्यमयुग्धानाश्रयेत् दिजान् ॥ त्रह्मपुराणे ।

पार्व्य दैवपूर्वं सादेकाहिष्टं सुरैर्व्यिना ।
तथा एकाहिष्टं दैवहीनमेकार्धेकपविचकमित्यादि चैकाहिष्टप्र-

करणे वच्छते । श्रणेकाहिष्टेषु वैश्वदेविककर्याभावे कारणं नागर-खण्डेऽभिहितं।

> रुचासुरस्य सङ्गाने प्रमीतानां दिवाकसां। निवापाय गयाकूपमवाप चिद्रशेखरः॥ नगरे नगरे तत्र चतुर्देग्यां महाखये। श्राह्मान श्रद्धया कर्जुमारेभे विधिवद् द्या ॥ माद्धमन्त्रेरचाह्नतानग्नियात्तादिकान् पिद्धन्। चन्यानपि स्ववर्गीयान्<sup>(१)</sup> प्रेतान् प्रस्तइतांस तान ॥ बाह्यणानां बरीरेषु विक्रतः सन्दर्भ सः । विश्वान्देवांस्त नापश्वत्तदर्यञ्च व्यसम्त ॥ त्रथ प्रकोण सहसा दृष्टः पृष्टय नारदः। विश्वेषां प्राइ देवानामनागमनकारणं॥ गयायां कुर्व्यतः श्राह्यं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । विश्वेदेवा मधा दृष्टाः तत्विमर्थं विश्वमन्ते॥ इति नारदवाक्येन मुद्धी टद्धश्रवास्ततः। विश्वेदविर्मिना श्राद्ध मेकोहिष्टविधानतः ॥ क्के बतकतुःखेऽपि प्रेताः प्रापुः परां गति । एवंविधश्च समयं श्रावयामास तान्<sup>(१)</sup> दिजान् ॥ विश्वे ६ देवाः श्राद्धस्य रचणार्थं व्यवस्थिताः । तैर्विना श्राद्धसंरचा मधैव हि विधास्रते ॥

<sup>(</sup>१) अन्यांच पिष्टवर्गाचेति ग॰।

<sup>(</sup>२) सहित ग॰।

श्रवैश्वदेविकं श्राह्ममत ऊर्डे प्रवर्षमाम्। रति तस्मिन् वदत्युचैर्व्विश्वदेवाः समाययुः ॥ पुरुइत पुरा इता वयं देवेन वेधसा। लया तु चरमं नाच<sup>(९)</sup> विम्हम्सैवं प्रसीद नः ॥ मघवस्रघवन्त्रीऽद्यं न भवामः क्रयञ्चन । वि: करोषि श्राद्धेऽद्य<sup>(१)</sup> कस्मादसान् दिवव्यते ॥ इति वाष्पाम्बुक्कोसकासितः चितिशोकतः। श्रभार्थनाभिस्तेषां स प्रससाद न सीदताम्॥ त्रय बाम्पोन्नक्ससादक्डान्यासन्ननेकन्नः। नजिरे पुरुवासीभी सन्त्री राजसीपमाः॥ विश्वेदेवेसाथादिष्टासी जगद्रामसासमाः । श्रसदिरहितं आद्भमाहारी वे। भविव्यति ॥ जाताः जिल्लूसजैर्प्डेसेन कूषाण्डमंत्रिताः। विदरधमिति प्रोच्य विश्वेदेवासिरोद्धः॥ त्रय कृताण्डमंकीर्णविश्वमालीका विश्वस्क्। त्राद्वय विश्वानित्रञ्च व्यवसां विद्धे विधिः॥ एके।दिष्टाभिधामानि सदा श्राद्धान्यतः परं। विश्वदेविर्मिमा यन्तु सत्यवागस्त र जहा ॥ त्रवैश्वदेविकं साद्धमन्यम् कूत्राष्डळत्रये। भविता भसारेखाभिः पाचरचा च चच न॥

<sup>(</sup>१) तातेतिख ।

<sup>(</sup>२) माद्धेभ्य इति ग्र॰।

क्रुपाच्डीभिरतार्ग्निः यक्तिवैरभिमन्त्रितैः । त्रप्रोचितः त्राद्धपाके। भवद्विभृत्यतां सुखम् ॥ दत्युका प्रीणणचके कूपाण्डानां पितामदः । श्रग्नये वायवेऽकीय प्रदरी प्रविभन्य तान्॥ पिल्पने चतुर्दमानेकाहिष्टविधानतः । श्राद्धं प्रखद्दतस्थैव कार्यं नान्यस कस्रचित्॥ द्रत्युचिवान्विरिञ्चोऽनार्द्धे सर्व्यान् विसर्ज्य तान् । श्रवेश्वदेविकं श्राद्धमेकोदिष्टं तताऽभवत् ॥ श्रधेतेषां विश्वेषां नामान्युश्चन्ते । तत्र तावकाहाभारते ॥ विश्वे नाग्निसुखादेवाः संख्याताः पूर्वनेव ते । तेषां नामानि वच्छामि भागाई। एां महात्मनाम ॥ यदः क्रतिविपाधा च पुच्छत् पावनस्रवा। गाचित्रमः समूदस दिखभानु संघेव प ॥ विवस्नान् वीर्य्यवान् ष्ट्रीमान् कीर्त्तमान् इत एव च । विधर्घः बेामपूर्व्य सर्यत्रीचेति नामतः॥ बामाय सूर्यः गविना दत्ताता पुष्डरीयकः। उष्हीलाभो नभोदञ्च विश्वायुदीप्तिरेव च॥ वसुद्दनः सुवेषञ्च यमारिः ब्रद्धरोभवः । र्रेष: कर्मा क्रतिभाता सुवना दिव्यकर्मक्रत्॥ गणितः पश्चवीर्याच प्राचीने।रश्चितस्या । यप्रक्रसोमवर्षाय विसक्त कविरेव प ॥ श्रमुनीप्ता सुनीप्ता स नप्ता सेश्वर एव स ।

जितात्मा सुनिवीर्थंस दृप्तरोमा प्रभद्धरः ॥
प्रतिकसी प्रतीतस प्रदाता चांग्र्यमांसाथा ।
प्रीलाभः परमकोधी धाराष्णी भ्रपतिसाथा ॥
सजीवा विकरी चैव विश्वदेवाः सनातनाः ।
कीर्त्तितासे महाभागाः कासस्य गतिगोषराः ॥

एते च महाभारताका सहक्रत्यादिनामाना विश्वदेवा: यथी-क्तेनीमभिः संबुद्धादिविभक्तान्तैः प्रतिपदार्थं सङ्गीर्छ त्राद्धे सस्-चयेन विनियोज्याः। मंचेपेण वा मकत् मर्व्यानपि बुद्धावारीप्य सह-क्रुलादया विकरीपर्यमा विश्वेदेवा ददं वः पाद्यमित्यादिप्रकारः प्रयोगी विधेयः। एते च परस्परमेव समुचीयने न तु ष्टइसायासून-पुरूरवत्रार्द्रवादिभिः षष्टेति । यतसेषां नामानि वच्छामि भागा-र्हाणां महात्मनामित्यनेन भागन्नस्वाच्चहविःसंबन्धविधायकेन न्ना-स्त्रेण तेषामिति सर्वनामरूपैकपदे।पात्तानामे तेषामेव सरकत्यादीनां परस्परसापेचाणामेव प्रयोगनिर्वर्त्तकत्मवगम्यते । ननु प्रास्त्रामार-विहितप्रक्रव-माईवादिसापेचाणामिति न वार्च। दृष्टिमाङ्के कतुर्देच इत्यादिना वचनेन विशेषविधितपुरूरव-मार्द्रवादिभिरेव सर्वेषां श्राद्धानामवरुद्धलात्यइक्रत्यादया न कचिदवकाशं सभना इति न वैश्वदेविके देवताचेन कीर्त्तनाई। इति । श्रानर्थक्यप्रइतानां विपरीतं बसाबसमिति न्यायात् सामान्यता विहिता ऋपि विश्वेषता विहितान् पुरूरवन्त्राईवादीन् बाधिला देवतालेन निविधन्ते। ते च विधेष-ग्रहणाभावात् सर्वेव्वपि श्राद्धेव्विति मन्यमानं प्रतिविश्वेषग्रहणसु-च्यते। प्रक्षती वा दिक्कलादिति न्यायात् प्रकरणात् पार्कण एव

निविष्ठने। न पार्खणविद्यतिभ्रतेषु कर्याङ्गादित्राद्धेषु। नत्वतिदेशा द्विविष्ठति। न। त्रातिदेशिकैः कलादिभिक्षिधात्। तदेवं पार्वणत्राद्धे सङ्ख्यादीनां वैश्वदेविके कर्याणि पुद्धत्वत्रार्द्रवाभ्यां सद्घ विकल्पेन देवतालं सिद्धम्। त्रश्चेतेषां यैनीमिभः कर्यसमावायः प्रसिद्धसान्युष्यने। यहस्पतिस्रतौ।

कतुर्द्वो वसुः सत्यः कामः कालस्यैव च । धुरिञ्च रोचनश्चैव तथा चैव पुरूरवाः । श्वार्द्रवञ्च दश्चैते तु विश्वेदेवाः प्रकीर्त्तिताः ॥ एते एषु श्राद्धेषु विभज्य विनियोज्याः ।

#### जनं दृष्ट्यतिस्रतावेव।

इष्टित्राद्धे ऋतुर्दश्वः सत्या नान्दीसुखे वसः। नैमित्तिके कासकामौ काम्ये च धुरिरोचनौ। पुरुरवा त्रार्द्रवस पार्म्यणे ससुदाइताविति॥

## अञ्चलकाविष ।

द्रष्टित्राद्धे कतुर्दश्चः संकीर्त्या वैश्वदेविके ।
गान्दीसुखे सत्यवद्ध काम्ये च धुरिरेश्चनौ ॥
पुद्धरवार्द्भवौ चैव पार्व्यणे ससुदाइतौ ।
नैमित्तिके कालकामाविति सर्व्यक कीर्त्ययेत् ॥ इति ।
दृष्टित्राद्धश्रव्देनाच कर्याङ्गं त्राद्धं स्टश्चते । तथा चाधानसामवाननिवेकादिसंस्कारादिश्वतमपि त्राद्धं सभ्यते । कर्याङ्कश्च त्राद्धभेदप्रकर्वे वक्कते ।

निवेककाले सेामे च बीमन्तामयने तथा। भ्रोयं प्रवने त्राह्नं कर्माङ्गं दृद्धिवत्कतमिति।

श्रव कर्याङ्गमिति परिभाखते । दृद्धिवदिति नान्दोसुखे दैवतन्त-खाराक्रन्दप्रयोगे। दिधवदरादिमित्रपिण्डवलादयो रहिन्नाङ्कधर्मा त्रतिदियानी । विहितं दृद्धित्राद्धं याज्ञवस्त्वादिस्त्रतिषु । एवं प्रद-विणीक्तय वृद्धी नान्दीमुखान् पितृन् यजेतेत्यादिभिवंचनैः वृद्धि-श्राद्धश्च द्रद्भविष्ठादिभिर्दर्शितं । पुत्रजन्मविवाहादी दृद्धित्राद्धसु-दाइतमिति। श्रवाभ्युदयिकश्राद्धविभेषे रुद्धिश्राद्धश्रब्दः परिभाष्यते। न्नादित्रव्देन गर्भाधान-पुंखवन-सीमन्ते।स्रयन-व्यतिरिक्तानामस्रप्राज्ञन-चूड़ाकरणादिसंस्कारकर्याणां यदणं। गभीधानादिसंस्कारचयाङ्गस्रत-खाभ्यद्यिकस्य कर्माङ्गमञ्देनाभिधानात्। एतच रुद्धित्राद्वाद्भिन्नं क-र्माङ्गं टक्किवदिति पारस्करेऽतिदेशे दर्शनात्। भेदे द्यातिदेशेा भवति। त्राद्धभेदोह्देशे भेदाभिधानाच । काम्यपार्व्वणांदिभेदास्त्रसत्प्रकरणे वच्छनो। मनुनैमित्तिके कालकामावित्युकं एके। दिष्टञ्च श्राद्धं नैमि-त्तिकश्रन्देने।च्यते, एके।द्दिष्टश्च यच्छ्राद्धं तस्त्रीमित्तिकसुच्यते द्रत्येषं परिभाषितलात् । एकोद्दिष्टं दैवहीनमेकार्चेकपविचकमित्येवश्चे-के। दिष्टे वैश्वदेविकनिषेधात् कर्धकासकामी । न च निमिक्ते भवं नैमित्तिकमित्येवं युष्पत्या नवात्रसाभादिनिमित्तविदितमपि नैमि-त्तिक प्रब्देगाभिधातुं प्रकां। तस्य सामान्यप्रात्तस्यानीयस्य योगस्य विश्वेषशास्त्रकृपिन्या परिभाषया बाधन्य न्याय्यतात्। सत्यनेवं तथापि प्रकृते विरोधात् योगमेवात्रित्य नैमित्तिकप्रब्देन नवावसाभादि-निमित्तविभेषे कियमाणं त्राद्धसुचाते। यदक्रमाहित्यपुराणे।

विश्वेदेवा कतुर्दचः सर्व्वाखिष्टिषु कीर्त्तितौ । नित्यं नान्दीसुखत्राद्धे वसुपत्यौ च पैस्को ॥ नवास्त्रसाभे दौ देवा कासकामौ सर्देव हि । श्रिप कन्यागते सूर्ये श्राद्धे च धुरिरोचनौ । पुरूरवाईवौ चैव विश्वेदेवौ तु पार्वस्रे ॥ इति ।

यर्काखिष्टिषु वर्षेषु कर्माङ्गत्राद्धेषु, नवाल्रसाभे नवाल्रसाभनि-मिन्ते यति । श्रवापि श्राद्धविधिः श्राद्धकाखप्रकर्षे बीहियव-पाकैरित्यादिना वद्यते । स्टितचित्रकाकारस्त नवास्रसाभे सित नवास्रभोजनोपक्रमात् पूर्वे पिष्टभक्त्या नवास्रेन त्राद्धे क्रियमाखे ही कासकामी वैश्वदेविके कर्षाण देवतालेन कीर्भनीयाविलाह । एतच निमित्ताधिकारेण क्रियमाणानां वैश्वदेविकान्वितानासूपरा-गादित्राद्धानासुपसचणार्थे । कन्यागते सूर्ये इति भाद्रपदापरपचे. एतच काम्यश्राद्वीपखचणार्थं। तदेवं विरेश्यादचनाच नैमित्तिकज्ञ-ब्देन नवास्त्राभादिनिमित्ते क्रियमाणं श्राद्धसुच्यत रति विद्धं। श्रयता गैमित्तिके कालकामावित्यच गैमित्तिकश्रव्दे नेकाहिष्टाभि-धायिना एकोडिएयुकं सपिष्डीकरणसुच्यते । तत् दि एकोडिए-वार्व्यक्रपप्रधानदयात्मकं श्रताविश्वदेविकं तत्रासीति कासकाम-बोर्विधिर्युनः । प्रज्ञाधरहरिहरौ पुनरेवमाहतः । केचित् प्रत्यम्दसे-काहिष्टमिक्क्ति। श्रन्ये तु पार्व्वणं। श्रतानैमित्तिकश्रन्दवाचारीका-हिष्टस स्वाने कियमाणं स्वयाहिकं पार्व्यसमिप नैमिकिकर्म सञ्जमईतीति तसिन् कासकामविधिरिति। इयं वा श्रनयो-दत्प्रेचा प्रागुक्ररीत्या वचनार्थयः खोपपत्तेर्गाविचार्यः पदीतया ।

श्रघेदं चिन्धते । किं पुरूरवश्राईवयोः पार्वणप्रयोगे ससुचि-तयोः प्रयोग जत विकस्पितयोरिति । एविमिष्टिश्राङ्के ऋतुदच्चयोः, एवं नान्दीमुखादिविहितसत्ववस्वादिषु युग्गेस्वपि विकस्पनीयम्। तप ताविदकस्थितयोरिति रद्यते । व्यवस्थापने ऋतुईच इति पृथगेकै-कस्य कर्ममन्धावगमात्। न लेकैकस्य प्रचग्देवतालात् द्रचदेव-ताममन्धभेदात् कर्मण एव भेदः खात्। का विकल्पखावकात्रः। एककर्माम्बयिनोर्श्विकहारले विकल्णाभिधा। श्रस्त नाम कर्मभेट: एकप्रयोगानन्वयमाचेण विकल्पाभिधा। वस्तुतस्तु न देवताभेदात् कर्षभेदः । बन्दानाराभ्याय-गंख्या-गुण-प्रक्रिया-नामधेयानां कर्षभे-दकलाभिधानात्। ननु देवतापि गुण इति भेदिका भवितुमईति। मैवं। न हि गुण इत्येव भेदकः किन्लेकस्मिन् कर्मस्यसभमानेऽज्यथम्। श्रन्यचा द्रव्यविकस्पो देवताविकस्पः तयोः समुख्यो वा कचित्र स्वात् । दृक्षते चाग्निहाचादीनां द्रवादी विकलाः समुचयस्। सामे च देव-ताससुचयः । म च वार्चः । यथा सप्तद्श्रप्राजापत्यानित्यच पृथक्-लनिवेक्षिन्या संख्यया द्रव्यदेवतासम्बन्धभेद एवमचापि देवताभेदेन समन्धभेदात कर्मभेद इति । यत एवं मन्यमानोभवानिकृवाखाद्य-नेकदेवतान्वितं चेामयागमेव सारतः। ननु सात एवं किन्तु तचेन्द्र-वाव्यादीनामेकयागसम् त्यात्रेनावगतद्वयसम्त्यावगमात् न कर्षाभेद-कलं। इइ तु न तथेति भेदकलमिति। न। जत्पत्तिवाक्ये इि श्रृयमाणी गुणी भेदकः। ननूत्पन्ने कर्याण गुणं विधातुं प्रस्ते वाक्ये तस्य दि कर्मभेदकलेन कापि विकल्पसमुख्यौ स्थातां। श्रुतोविक ल्पितयोः प्रयोग रति प्राप्ते जच्छते । "यस्त कियते कर्ष

पैचिकैब्रीह्माचान् प्रति । तत् सर्वे तत्र कर्त्तर्थं वैश्वदेविकपूर्वकम्" इत्यादिषु देवसादिवाक्येषु वैश्वदेविकं कर्त्तव्यमित्यवंविधे जत्यनि-विधाववगते विश्वेषां देवानामेकपदे।पादानादन्यान्यमहितानां देव-तात्वेऽवगते सति तेषां समुचयोवगम्यमाना न गुणवाकास्त्रेन पृथक्-प्रयोगेण वाधितं प्रकाते । नन्वेकपदोपादानेन खरमतः मर्वेवामेव विश्वेषां माहित्यमवगतम् । तचे द्वावस्वावचनेन चिचतुरादिषु विश्वे-देवेषु भग्नं तदा भग्नसेशास्य साहित्यप्रतिपादनपरत्निमिति कर्य समुचयः । उचाते । सामान्यते। वगम्यमाना वचनार्था यावत्यंत्रे वचनान्तरेष बाधितसादन्यसिसंबे व्यवतिष्ठतीति समुचितयोर्देव-तालम् । श्रक्तेविमद्रम् सन्दिद्यते । किमेकेकं खेन खेन नामा प्रचित्रभक्ता के विश्वविक्षा विश्वविक्षण विष्णण इन्द्रसमासप्रयुक्तेन नामद्येने।हिम्बेति। तदर्थमिदं विचिन्यते। किं सहितयोर्देवतालं उत देवतयोः साहित्यमिति। यदि देवतयोः साहित्यं तदा प्रत्येकं देवतालात् प्रत्येकसुद्धे तत्सम्पूर्खलात् प्रयक्ष्यक् चतु-र्थादिप्रयोगं कला पदार्थीऽमुष्ठेयः । उनं हि। एतस्या दति सद्बन्धः उद्देशोऽचाभिधीयते इति । यदा तु महितयोर्देवतालं तदा पुरूर-वन्नाईवसंज्ञकयो-राग्निमयो-रिवैकदेवताल्इपाधिष्ठानभृतलाद्वन्दम-मासेनोह्शं छला प्रयोगो विधेयः। तच "इष्टित्राद्धे ऋतुर्देचः सङ्गीर्ची। वैश्वदेविके" द्रायेवंविधेन प्रञ्जादिवचनेन देवताविधिः,वैश्वदेविकपूर्व-कमित्येवंतिधेन देवतादिवचनेन कर्मविधिः, क्रमविधिर्वा वैश्वदेविकंश्र-ब्दस्तप्रत्यचन्यायेन नामधेयमिति वा मन्यमानः एकैनस्य प्रथमिभ-क्रामीन नामोहेप्रमाइ।न च वाचां। तद्धितचतुर्थादिविधायकभावार्था-

नामअवचात् कथं देवताविधिः । इत्यं वैसदेविके इत्यनेनानूदिते भावार्षे क्रतुद्चादीनां विधा तेषां द्रयद्भावात्पात्भियाद्वेताक्षेत्र विनिवेत्रे तद्भित्वतुर्व्यादीनामनुपयोगात्। एवम्प्राप्तेऽभिधीयते।
यन तद्भितभावार्ष्वविधायकास्त्र न विधिरन्यच विधिरित्येतत्
कथः इदयं प्रवेत्रं स्त्रभेत्। ननु यचैते सर्व्यं तस्य क्षमपरत्मवगस्यते।
यावत्याविद्येयान्तरसुपादीयते तावन्ताविद्यिक्षत्रिक्षच तच सञ्चरनौति न्यायात्। सत्यमेवं। कर्षाविधौ तु सर्व्यविक्षेषपविक्षिष्टं कर्षा
विधातं क्रव्यमिति तच देवताविधौ न देवः। तच चेदिहिता
देवताः द्योरेकपदोपादानात् साहित्यविक्षिष्टयो-देवतात्मित्यग्रीवे।
सवत्पुष्ठरवन्नार्द्रवयो-देवसमासेनोद्दिस्य प्रयोगो विधेयः। नामधेयतापि तत्प्रस्थात्रास्त्रान्तरोपपादनास्त्रिरस्त्रीवेति। ननु पुद्धरवन्नार्द्वन
प्रथतिनामदन्दिक्षेत्रो विविचित एव नामदयस्याप्रयोज्यत्वान्तत्कृतस्तदनुरे।धादिकस्पससुचयन्याससमासानां प्रसङ्गः। यदि पुनः प्रयोज्यं
स्वान्दा एतसामदयानभिञ्चस्य देवतानभिञ्चलाच्क्राद्धे नाधिकार
एव स्वात्। दर्श्वतस्य तस्याप्यधिकारः।

जियात्तिमाम वे तेषां न विदुर्घे दिजातयः।
श्रयमुश्वारणीयसीः स्नोकः श्रद्धासमन्तिः॥
श्रामक्त्रम् महाभागा विश्वेदेवा महाबसाः।
ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते॥
इत्यनेन श्रास्त्रेण यदि च नामदयं प्रयोज्यं स्वात् तदा विश्वेदेवास

द्वागन द्वास्त्व याद च नामदय प्रयाच्य खात् तदा विश्वदेवास चागत द्वणुताम दमं दविमत्यादिमन्त्रेण श्रूयमाणं वज्जवचणं विरुष्टेत । तसादिसेदेवा दत्येतच्छन्दोक्तिसनैर्वा श्रष्टीदिदानं कर्त्तत्यं । मन्यनुष्ठा-

नकाखे नामदयानुचारणे तत्कयनस्य किं प्रयोजनमिति चेत् बसुद्रधानवदनु चिनानमार्चमिति वृमः । श्रवीच्यते । नामदया-प्रयोगेऽपि व्यवस्त्रावाक्यस्य देवतार्थस्थाप्रतिपादनपरत्वादस्तृवृत्या दयो-रैव देवतातात् मन्त्रस्ववज्ञवचनविरोधस्तदवस्त एवेति। ऋषैतद्भूयः प्रसुखस्य गर्पस्य विविचितवात् पूजार्थवादा न विरोधः । तर्हि नामदयप्रयोगेऽपि तस्थैव विविचतलादविरोध इति क्रतुदचादि-नामदन्दानि प्रयोज्यान्येव। एवञ्च सति "दृष्टित्राद्धे ऋतुर्देचः सङ्कीर्त्यौ वैसरेविके" इति सङ्कीर्सनविधिरभ्युपपन्नः स्थात्। यसु इरिइरेसा-विविचतिकाभिधानं इतं तद्दिलाभिप्रायेश न नामाभिप्रायेश । श्रता नामदयप्रयोगेऽपि बज्जवचनमेव प्रयोक्तयं न दिवचनमिति तस्वाभिप्रायो वेदितव्यः । यदच स्वतिचन्द्रिकाकारेण बच्चवचनप्रयोगे कारचसुर्मं विश्वान्देवानावाद्यय्य इति एच्छतीति स्वतिपुराणेषु बंडवु बंडवचनान्तप्रयोगदर्भनादिति तदस्तु नाम। मन्त्रस्थानीयस्थ प्रैवस्य एकैकप्रयोगसमवायात् प्रैववाक्याभिप्रायेखेदसुक्रमित्यभिप्राया-नारे।तप्रेचासकावात्। यत्तु "निरङ्गुष्टं स्टहीला तु विश्वान् देवान् समाइयेत्" द्रत्यादिबद्धवचनप्रयोगदर्भनादित्युकां, तत् सर्व्वप्रयोगसम-वायिविश्वेरेवानुसन्धानेनापि विधिवाक्ये बद्धवचनोपपनेरसाधकसेव। इतद्यासाधकं। "नैमित्तिने काखकामी काम्ये च धुरिरोचनी" इत्यादिदिवचनामातयापि प्रयोगदर्भनात् । इतस् बड्डवचनामा-प्रयोगः । प्रायेण विश्वष्रन्यस्य बङ्घर्यवाचकलात् बङ्घवचनान्तत्या प्रयोगे प्राप्ते तिंदशेषणीश्वतानां पुरूरवन्त्राद्रवादिशब्दानां तत्सामा-नाधिकरच्छेन प्रपुष्यमानानां बद्धवचनानाता छवितेति । इदसुच्चते ।

किमेकैकेबाह्यणपुराभागसापितेकैकपायसमसं प्रथक् प्रथिवसान् देवानुदिख त्याञ्चं खत सक्तदेवेादिखेति । तत्र देवतैक्यात्मस्त्यागा साघवादितिन्यायात् सर्हादिति । श्रयोश्येत । प्रथक्परिकस्पनस्य हुष्टार्थलानुरे। धात् प्रथक्त्याग इति । तस्र । तस्र प्रथम्भोजनार्थ-लेनापि दृष्टार्थलनिर्म्वाद्यात्। एकपाचपरिवेषितानां नानाजातीया-नामञ्जानां सक्तर्वद्भी निवेशवत्रानापाचपरिवेषितानामपि निवेश-समात्रात् सञ्चत्त्वागापपत्तिः । एवद्य परिकस्पनाङ्गानुरोधेन प्रधा-नार्हिन भविष्यति । एवं प्राप्त उचाते । श्रापसम्बादिभिन्नाञ्चणा-नामाद्वनीयखानीयत्वाभिधानात् तत्प्राप्तिपर्यमाखावद्गन्धादित्याग-वदस्रत्यागः कार्यः । ते च प्रचङ्निवेश्रिताः प्रचङ्निवेश्रितान्यन्नानि न सक्तत् प्रापयितुं प्रकानते । प्राप्तीनां पृथगिष्टलात् । तस्पात् पृथक् व्याज्यान्यन्नानि । त्रगत्या च व्यागावित्तर्न देषाय इत्येकैकसिन्न-धिष्ठाने पुरूरवन्त्रार्द्रवयंज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमन्नं न ममेत्या-दिपयोगैस्वागो विधेय:। ऋषैतेषु विचारेखेवमवखामासुदेश द्रत्येता-वत्येवां भे तात्पर्थे । यन्तुमरेवभूतः प्रयोगोऽप्येवसूत इत्युपन्यसं तत्प्र-योगस्य विचारप्रयोजनभूतलाभिप्रायेष न साचादिचार्थलाभिप्राये-णेति । श्रते। देवताखरूपविचाराय प्रकृतिप्रकर्णे<sup>(१)</sup> सङ्गतिर्विचारण-मिति । इति वैश्वदेविकदेवतानिर्णयः।

श्रथ विकिरभुकोच्छिष्टयोर्देवताः। मनुविष्णु। श्रमंक्कतप्रमीतानां त्यागिनां कुसयोघिताम्।

ानुविष्णू । अभक्ततप्रमाताना त्यागिना कुषयापिताम् । जिक्क्ष्टं भागधेयं स्टाहर्भेषु विकिरस्य यः ॥

<sup>(</sup>१) प्रवर्त्तितप्रकरख इति ग॰।

हारीतः । श्रह्रदक्ता ये नाम स्ता गर्भाषु विनिःस्ताः । स्ता ये पायमंस्काराक्षेषां भ्रमी प्रदीयते ॥ मार्कष्डेयपुराषे ।

> श्रक्षप्रक्रिरणं यसु मनुष्टैः क्रियते श्रुवि । तेन द्वप्तिसुपायान्ति<sup>(१)</sup> ये पिश्राचलमागताः ॥ ये चादन्ताः<sup>(१)</sup> कुखे नालाः क्रियायोग्या श्रामंख्रताः । विपन्नासोऽश्रविकिरसमार्जनजलात्रिनः ॥

मनुः । उच्छेषणं भूमिगतमजिह्यसात्रवस्य च । दासवर्गस्य तत् पित्रो भागधेयं प्रचवते ॥

विश्वः । प्राक्षंस्कारात् प्रमीतानां (१) सप्रेचाणामिति (४) श्रुतिः । भागधेयं मनुः प्राइ उच्छिष्टो च्छेषणे उभे ॥ उच्छेषणं भूमिगतं विकिरं लेपने दिकम् (५) । श्रुमुप्रेतेषु विश्वचेदप्रजानामनायुषाम् ॥ इति विकिर्भुको च्छिष्टयोई वताः ।

दित श्रीमदाराजाधिराजश्रीमदादेवस्य सकसश्रीकरणाधिपतिपण्डित-श्रीदेमाद्रिविर्चिते चतुर्व्वर्गचिन्तामणा परिधेषस्रप्ढे श्राद्धकस्पे देवतानिर्णयप्रकरणं नाम हतीयोऽध्यायः।

<sup>(</sup>१) इप्तिमचायान्तीति ख॰।

<sup>(</sup>२) ये वा दम्धा इति ग॰।

<sup>(</sup>३) प्राक्तंब्कारप्रमीतानामिति ग॰।

<sup>(8)</sup> प्रवेशनमितीति ग॰।

<sup>(</sup>५) विकिरेस्येगने दक्सिति ख॰।

# यय चतुर्थे। उथायः।

#### श्राद्धदेशकथनप्रकर्णम्।

थन्युक्षाचरितप्रवाद्यस्यक्षोतिकिनीनिर्धित-श्रीमत्तीर्थरसावगाद्दविगसत्याचापतापा जनः । रोमाद्वैदपचीयते स सुक्रती हेमाद्रिदद्धारधीः कर्मुं श्राद्धपदार्थनिश्चयमचे यहं समासम्बते ॥

तदेवसुक्ते प्रकरणे श्रद्धया पित्रादिक्षपदेवते। हे ज्ञेन ब्राह्मणभाज-नादि श्राद्धपदार्थ इत्येतत्सिद्धवत्कत्यो हे स्थपित्रादिनिर्णयः कतः। श्रयासुमेव श्राद्धग्रव्दार्थं विचार्यं निसेतुं प्रकरणान्तरमारभ्यते। तत्र तावच्छाद्धनिर्वचनेन विचार्योऽर्थः प्रस्त्रयते। वृद्दस्यतिस्थतौ।

संस्तृतं व्यञ्चनाकाञ्च पर्यामध्वृतात्वितम्। श्रद्धया दीयते वस्तात् श्राद्धं तेन निगद्यते॥ नागरखण्डे।

> त्राद्धे त्रद्भा यते। मूखं तेन त्राद्धं प्रकीर्त्तितम् । तिसन् प्रक्रियमाणे तु न किञ्चिद् व्यर्थतां वित्॥

मूखिमिति श्रेष्ठमक्तं । तथाच कात्यायनक्तते श्राद्धकर्णे । श्रद्धा-न्वितः श्राद्धं कुर्वीतिति विद्यतं । न द्धाच श्रद्धानिमित्तनेन चात्पद्यते, किन्तु यः श्राद्धं कुर्वीत स श्रद्धयान्वितः सन् कुर्वीतेति श्रद्धायाः श्राद्धाक्तलसुच्यते । तथाच बार्षस्यत्यप्राराग्ररेण स्तीया- विभक्ता श्राद्धविषेषणलेन श्रद्धोका ।
देशे काले च पाचे च विधिना इविषा च यत् ।
तिलैर्देर्भेश्व मन्त्रेश्व श्राद्धं स्थात् श्रद्धयान्वितम् ॥
चत्यव्यती श्रद्धायोगेन वैश्विष्टमुक्तम् ।
चयद्दाति विधिवत् सम्यक् श्रद्धासमन्तिः ।
तित्यद्धणाञ्च भवति परचानन्तमस्यमिति ॥
निन्द्पुराणेऽपि ।

त्रहा पवित्रं सर्वेषां पवित्राणां प्रकीर्त्ततम् ।
त्रहीव धर्यं परमं पावनश्चैव सर्वदा ॥
त्रहाभ्रतानि भ्रतानि पवित्राणि सदैव तु ।
त्रहा तु माता भ्रतानां स्रहा त्राहेषु प्रस्रते ॥
त्रापव यमस्ततौ स्रहाभावेन वेगुण्यसुक्तम् ॥
विधिश्चीनमन्दृष्टान्नं मन्त्रश्चीनमद्विणम् ।
त्रास्त्रह्या इतं दत्तं तद्वै रचांषि भुद्धते ॥
वौधायने।ऽप्यारः ।

श्रद्धया बोध्यते बुद्धिः श्रद्धया श्रोध्यते मनः । श्रद्धया प्राप्यते ब्रह्म श्रद्धा पापविमेश्यनी । तस्मादश्रद्धानस्य इविकाश्यन्ति देवता इति ॥ मनु सर्वस्मापि सत्कर्मणः श्रद्धाङ्गं, तत् केन विश्ववेणासीव श्राद्ध-श्रद्धीः यम् । तथा च विष्णुधर्मीक्तरे । महान्तित मनवा चचत् किञ्चित् बमाचरेत्(१) ।
तत्तदञ्जकां तक जायते लेकियोई वोः ॥
महामयोऽयं पृद्वो को चच्छन्दः व एव वः ।
देवश्रद्वा नरा देवाः किष्ठता देवभाजिनः ॥
पिष्टमहाञ्च पितरो देव्यमहा दितेः सुताः ।
पापश्रद्वास्त्रया पापा विज्ञेवा नरकञ्जमाः ॥
तस्ताच्छ्द्वां बमास्त्राय धर्मं धर्मी बमाचरेत् ।
पुष्यं वज्ञक्वं तद्य श्रद्धामास्त्राय चत्कतम् ॥
श्रद्धा पविषं परमं दि क्षेत्रे

त्रद्धा पावच परन । ६ छ। च मद्धा प्ररीरं पुरवद्धा चोत्रम् । मद्धां समास्त्राय नरास्त स्त्रवा पुष्पानि पुष्पाष्ट्रतिमाप्तुवन्ति ॥

#### **रुहत्याराष्ट्ररे**।

श्रद्धापूर्व इदात्रधं पाचे दानमवाचितम् । याचितेऽपि चि दात्रधं पूर्वं खं श्रद्धया धनमिति ॥ तदेवं सर्वसापि सत्कर्षयः श्रद्धाद्धपाष्ट्रयुक्तमात् कथमस्वैव

माद्धमन्द्रो नामधेयिति। अत्यते। चिविधा मन्द्रशार्थेषु द्वत्तिः रूखा योगेन योगस्का चेति। तच यः समुद्रायम्बद्धा वर्णते स तच प्ररूढ द्व भवतीति रूखा वर्णते। यस्त्वयवमाना यावस्तोगं वर्णते स तु मन्यवार्थयोगाद्द्र्णते द्वति योगेन वर्णते द्वयुच्यते। यस्त्वस्ववम्बद्धाः

<sup>(</sup>१) समारभेदिति ग॰।

वर्त्तमाने।ऽपि नियतप्रयोगात् यावत् योगं वर्त्तते सं योगक्का वर्त्ततः दृष्ट्यते। तथा च त्राङ्क्रक्दो योगक्का वर्त्ततं दृष्ट्यस्वैव नामधेषं। ननु विप्रतिषेधास योगक्किवितः। यद्यवयवक्षत्मा वर्त्तते न तर्दि समुद्दाय-क्षत्रयेति विप्रतिषेधः। सत्यं। अवयवक्षत्रस्वैव वर्त्तमानः प्रयोगनियमात् सङ्गुचितात्म्यवक्षत्रित्तेन नात्यन्त्रयोगपरतन्त्र दृति क्क्वेव वर्त्ततं दृति नौक्वादाद्विरोधः। वेचित् पुनराजः। प्रत्यचपराचानिष्ट्रत्तियोगमैव क्ष्ये। येचा विक्रुक्षस्यस्यवेव चेपि पराच्या स्थावक्षतेरेवाव्यवेर्ध्यन्ते। यथा निष्यस्यक्ष्यस्य वर्त्तते। यथा निष्यस्यक्ष्यस्य वर्षते दृष्युच्यते। तनायं आद्भुष्यस्यः प्रत्य-चयवे स्थावयवक्षत्रित्वा स्थावे वर्त्तते। यथा गोक्षस्यः प्रत्य-चयेव स्थावयवक्षत्रित्वाक्षयेव वर्त्तते। विक्ष्य प्रद्यायाय वर्त्तते। यथा गोक्षस्योगनिष्यमात् चङ्कितावयवक्षत्रित्वाक्षयेव वर्त्तते। यथा गोक्षस्योगनिष्यमात् चङ्कितावयवक्षत्रित्वाक्षयेव वर्त्तते। यथा गोक्षस्योगनिष्यमात् वर्ष्यस्यायाय वर्त्तते। यथा गोक्षस्योगनिष्यमात् वर्ष्यस्यायाय वर्त्तते। यथा गोक्षस्योगनिष्यमात् वर्ष्यस्यायाय प्रत्यत्वाचाययक्षत्रित्वाच्यायस्य वर्त्तते। यथा गोक्षस्यो गच्यति ग्रेष्यस्य स्थाद्वाद्वस्य सर्वाच्यक्षत्रात् गुणविधित्वे च गुणांके पुक्षप्रतिविक्षेय्वनक्षत्रेन प्रयोजनवन्तात् द्रष्याभिधानं भवत्। तदुक्तं।

प्रसिद्धेर्वस्ववन्तेन प्रयोजनवन्नेन च।

मधिकसात् प्रष्टमेख नुषद्धं विधीयते इति॥

ष्योष्यते। न तावत्वर्षेषि गुणिविधिः समिभया इतक्षेविश्रेषा-श्रुतेः। न च करे।तिवाको भावनामाने विधिः। सिद्धक्ष्यस्य साज्ञा-द्वावनानन्ययात्। नापि फले गुणिविधिः। त्रात्रयक्ष्यकर्षानन्तिस्य प्रात्तन्यसम्बद्धात्। प्रष्यमाद्यात्रित एव हि गोदो इनादिः फले विधीयते। तन्त्र। नामधेयलेऽपि हि कस्य नामधेयमिति पर्यन्यो-गसाम्यात्। नामापि हि न भावनामानस्य सम्रतम्। सर्वकर्षनाम- लापत्तेः । त्राच "प्रमीतस्य पितुः पुत्रैः त्राद्धं देयं प्रयत्नतः । ये यजन्ति पितृन् देवान् त्राञ्चणांच् इताचनान्" इत्यादि प्रकरणा-बातवाक्यावगतस्य कर्मेषागामधेयं मन्यसे तदा तदवगत एव कर्माण फले वार्य गुणविधिरिति ममापि नि:सरणसर्णिः सुलभैव। श्रद्धा-यागलकणं नाम प्रवृत्तिनिमित्तञ्च तुःख्यमेव। "त्राद्धमामन् कर्त्तव-मिति वेदविदां खितिः" इत्यच द्रव्यसामानाधिकरक्षदर्भनाच गवा-दिवत् ऋद्धं देयमिति देयलावगमाच। न हि दानादिकर्मणो देथलं सभावति । साचणिका द्रव्ये प्रयोग इति चेन्न । सचणायां प्रमाणा-भावात्। वाक्यान्तरावगते च कर्माण गुणे विधीयमाने न सलर्थ-सबणा। परैकवाकाले हि सा न वाकीकवाकाले, नितानिमिक्तका-म्यादियपदेशोऽपि चमसगोदोहनादिष्विव द्रयोऽपि न विह्रथते। तसास्रीतत् कर्मनामधेयमिति प्राप्त उचाते । तदर्धप्रास्त्रान्तरसद्भावा-द्भिहात्रपदवस्नामता । यथा हि यद्मये च प्रजापतये च सायं जुहा-नीत्यादिना प्रकरणाचातेन प्राच्यान्तरेण विधित्यितदेवताप्राप्तिः एव-मचापि माष-यत-तिष-गोधूम-मांसादिद्रखं पिचादिभ्यः श्रद्धया देयमित्यादिना आद्धमन्दविहितद्रव्यप्राप्तिरस्थेव । प्रसिद्धाभावास न गुणविधिः । प्रसिद्धेरेव हि सामेनेत्यादिर्गुणविधिः । यत् पुनः कचित् श्राद्धश्रब्स्थामश्रब्स्यामानाधिकरणं तक्षचणावृत्था । देथलञ्च द्रव्यस्य सचणया द्रथे श्राद्धश्रम् प्रयुज्योत्रं। नित्यनैमित्तिकादिव्यपदेशस्य कर्मणि भूयसीं प्रसिद्धिं गतः खरसवृत्त्या न कर्मपचपातञ्जहाति। नन् धर्वेच प्रधानकर्षाणे।यागादेः करणलान्नामले त्राद्धमिति दिनौयान्तता न स्वात्। उन्नं हि। विधाने चानुवादे च वागः करणमियते इति।

उचते। यथा दार्वादिदेधीभावफलोदेशप्रकत्तायां परश्र्यमन-निपतनात्मिकायां करणीभ्रताऽपि परग्रुखहारुधंयधंयोगविभागपर-न्यराद्धपिकवाफलभागिलादनीप्रितकर्यास्त्रतस्त्रचा खर्गादिफले।देश्रप्र-वृत्तार्या भावनार्यां करणीश्वते।ऽपि यद् यज्याद्यर्थसद्भावनानिर्वर्श्यलेन कर्में त्यग्निहा चिमत्यादिकं तदवस्थाविवचार्या दितीयान्तते। पदाते। भावनाखरूपनिर्वर्शस यागादेनिर्वन्तिभावनायाः स्वर्गादिपास्तता-वस्तायां करणलमित्येकं प्रति कर्मलकरणलयोर्न विरोधः । स्रतः पूर्वापरीभ्रतस माध्येनसभावस धावर्थसैव भावनारूपेण करेात्यर्थेन साचादन्ययः । सिद्धस्य द्रव्यादेभीवार्घदारेणेति व्यवद्वितलाक्कवन्य दति कर्मणो नामधेयं त्राद्धप्रब्दः। त्रापसम्बवचनाद्पि कर्मनामलमवगन्यते। श्रयैतवानुः श्राद्धप्ररूदं कर्म प्रोवाच प्रजानिःश्रेयसार्थं तच पितरा देवता इति। एवं स्थिते विचार्यते । किमिदं पिण्डदामस्य ब्राह्मण-भोजनस्य वा नेवलस्य नामधेयं उत प्रकृतानां पिण्डदानब्राह्मण-भोजनाग्नीकरण्ड्याणां कर्मणां समुदायखेति । तत्र तावत् कर्केापा-थायः पिष्डदानसैव नामधेयमित्याइ। तथा हि। प्रधानस हि इदं नामधेयमधिकारवाकागतलात्। पिण्डदानञ्च प्रधानतया त्रस्मिन् प्रकर्णे ज्वगम्यते । तथा च जिङ्गदर्भनं ।

> श्रपि नः स कुले भ्रयात् चे। ने। दद्यात्त्रयोदश्रीं। पायसं मधुमर्पिभां वर्षासु च मघासु च इति॥

श्रन खलु श्राद्धदेवतानां पित्वणां पिष्डविषये प्रार्थनातिश्रयद-श्रेनात् पिष्डदानं प्रधानमवगम्यते । महाभारते गयायां पिष्डे प्रदौ-यमाने पिष्डग्रहणाय पित्वणां हस्रोत्यानस्थाभिधानाच । तथा श्राद्ध- कर्मथतायां विवचायां स्रतिषु पिष्डनिर्व्यपष्य कर्मथतोत्रा "सइ-पिछिक्रियायाम्, इतायामस्य धर्कतः। त्रामधैवाद्यता कार्ये पिछिनि-र्व्यपणं सुतै:" इत्यादिना वचनेन ब्राह्मणभोजनासभावे पिण्डहानमाच-विधानाच । तदेवसेतैर्लिङ्गदर्भनैः पिष्डदानख प्राधान्यावनमाद्यीव श्राद्धश्रन्दो नामधेयमिति। ननु वाश्वावभोजनस्वापि पित्रक्पप्रधान-देवताभिषम्बन्धात् प्राधान्यमस्त्रेव । मैवं । भोजनस्य 'स्वद्येकं भोज-थे भू द्वि वचनात् भोजनिकवासामधीय साचात् ब्राह्मयसन-न्धात् पित्रर्थले प्रमाणाभावात्। नन्धेवं यति पिष्डपिष्टवञ्चवदुपचारः पिद्यताभिधानं सात्। न। श्राद्धार्थन्नाञ्चणार्थतेन तद्पपनेः। ननु पिष्डदानमाचे श्राद्धश्रब्दार्थे पिष्डाभोजनेऽपि श्राद्धमनेन भुक्रमिति प्रयोगः कथं। सत्तप्या त्राद्धाङ्गभूतभूष्यर्थं इति ब्रूमः। तत् सिद्धं पिष्डदानसीव नामधेयमिति। एवञ्च कचित् प्रयोगे पिष्डदानानि-व्यक्ती प्रचीमे विश्ले ससुत्पन्ने सति पिष्डदानार्थं पुनर्शास्त्राणभे जनाश्या-वृत्तिः प्रधानार्थलादङ्गानां। त्रङ्गं हि तद्दानस्य बाह्मणभाजनादि। त्रन्ये लाजः बाह्यसभाजनमेव प्रधानमिति तसीव त्राद्धप्रन्दोनामधेय-मिति। तथाचापसम्बद्धचे । प्रयेतकानुः त्राद्धक्रम्दं कर्क प्रोवाच प्रजानिः-श्रेयसार्थं तन पितरादेवता त्राह्मणास्त्राह्वनीयार्थे दति। श्राह्वनी-यार्थे त्राइवनीयकार्थे प्रचिष्यमाणइविद्धारणलच्छे वर्तते। न चा-भुञ्जानास्ते तत्कार्यं कर्त्तुं प्रकृवन्तीत्वर्थात् ब्राह्मफ्भेाजनपर्यन्ततास्य वाकास्य भवति । श्रतएव याज्ञवस्काः ।

तते। यथासुखं वाच्यं भुज्जीरंस्रोऽपि वाग्यता इति । तदेवं ब्राह्मणभाजनात्मकप्रयोज्ययापारविषयकस्य प्रयोजकयापारस्य गै। णाइवनी यप्राप्तिपर्यमालात् श्रधिमत हे। माभिधानस्य श्राद्धश्रन्दो नामधेयमिति विश्वरूप-मेधातिथि-वामदेव-प्रस्तीनां मतं। विदित-ञ्चावं व्यापारविशेषः पासमानिधलेन श्राद्धप्रकरणे वज्ञीव्यपि स्रतिषु।

एकैकमिप विद्यां से विद्यों च भीजयेत्। पुष्यसं कसमाप्तीति तस्मात् चक्षेत्र भीजयेदिति ॥ भीजकरुद्योऽपि ।

नवावरान् श्रोजियान् भोजयेदयुका वेति । मनुस्रतात्रपि ।

> दौ देवे पित्रकार्थे<sup>(१)</sup> चीनेकेकसुभयच वा । भोजयेन् सुरम्हद्बोऽपि न प्रसन्धेत विसारे दति॥

तदेवं वजमाननिष्ठस्य ब्राह्मक्येजनाख्यस्य प्रयोजकव्यापारस्य आहुमन्दे। नामध्यं। यनु हरिहरेष विसक्तपादीनां मतसुपन्यसं प्रयोजकव्यापारम् विनाससमात् प्रयोज्यव्यापारस्य ब्राह्मणकर्षः प्रयोज्यव्यापारक्तपमपि भोजनं श्राह्मण्यव्यापारस्य ब्राह्मणकर्षः प्रयोज्यव्यापारक्तपमपि भोजनं श्राह्मण्यव्यापारस्य। प्रयान्यनेति श्राह्मण्यव्य शुजिमामानाधिकर्णं दृश्यते। तथा। एषा-मन्यतमा यस्य शुज्जीत श्राह्मम्बित दत्यादिनिर्देणस्य। श्रपित्य। जीवत्पित्रकश्राद्धे वीविद्धः पिष्डदानाभावे नियते भोजनविधानं भोजनतदनुकू स्वयापारयोः प्राधान्यनेष्यकं। विप्रवदापि तच्छाह्रे स्वकं पितरमाययेदिति। पितासहो वा तच्छाह्रं श्रुज्जीतित्यादि। तदेतन्यतमयुक्तभिवाक्यस्यते। यतः प्रयोज्यस्यापारस्वाधिकारित्यापार-लाभावात्तस्य प्रसासमन्ये प्रधानलानुपपत्ती सुतः प्रधानकर्माभिधा-

<sup>(</sup>१) पिटकचे इति ग॰।

चकत्राद्धक्रम्हाभिधेयलं। नग्वेवं तर्षं स्वतिग्यापाराषामाग्नेयादीनां प्रधानलाभावे दर्भपूर्णमासक्रम्हाभिधेयलं न स्वात्। मैवं। यजमानया-पारलेनेव विदितसाग्नेयादेवीक्यान्तरविदितयजमानापादित-स्वतिग्यापारिर्वर्क्षलेऽपि यजमानभावनारूपयापारिनर्वर्क्षलात् प्रधानक-स्वाभिधायकदर्भपूर्णमासक्रम्हाभिधेयलं न विद्धते। भोजनस्य पुनर्यजमानयापारिर्वर्क्षस्य यजमानयापारलेऽभिधानात् यजमानिर्क्षन्त्र्यभावनायाप्यलेऽपि न त्राद्धक्रम्हाभिधेयलं। यथा दानभावनाविधे। प्रतिग्रहस्य याप्यलाद्भावनान्तर्भावेऽपि न दानक्रम्हवास्यलम्। श्रनापि सि स्वस्वतिग्रह्मनापाद्य सिद्धाति। प्रतिग्रहेस दि परस्वलं निष्यस्वते। स्तः प्रतिग्रहस्यापि दानभावनायाप्यलमस्वेव। किन्तु यजमानयापारलेन विध्यभावादप्रधानलं। प्रतिग्रहे यजमानियोगासभवात्। स्वयापारे दि पुद्धः कर्वलेन नियुच्यत दित न्यायात्। न च प्रतिग्रहेष स्वजमानयापार दिति।

श्रथ त्राद्धदेशाः ।

तच मनुः

ग्रुचिं देशं विविक्तञ्च गोमयेनोपखेपयेत्। दिचणाप्रवणश्चैव प्रयक्षेनेापपादयेत्॥ श्रवकाश्रेषु चोचेषु नदीतीरेषु चैव हि। विविक्तेषु च तुम्यन्ति दस्तेन पितरः सदा॥ यमस्रते।।

द्विषाप्रवणं चिग्धं विविक्तं ग्रुभस्वष्म्।

गड़ि देशं परीच्छाइड गोमरेने।परीपरोत्॥ प्रगारेषु विविक्षेषु तीर्थेषु च नदीषु च । विविक्षेषु च तुर्थित् दसेन पितरः घदा॥ नदीतीरेषु तीर्थेषु खम्द्रमी च मयह्नतः। उपद्भरनितम्बेषु तथा पर्व्वतसानुषु । गोमर्थेने।पश्चित्रेषु विविक्षेषु स्टेषु च॥

उपद्भरमन पर्वतान्तिकम् ।

# प्रधीचन्द्रोदये विष्णुधर्मे ।

दिचणाप्रविषे देशे तीर्थादौ च रहेऽपि वा। भूषंस्कारादिषंत्रुक्षे माह्यं कुर्खात् प्रयक्षत इति ॥

## कान्दे।

तुलगीकाक्रमकाचा यत्र यद भवेद्वित । तत्र साह्यं प्रदातकं पितृषां स्तिहेतवे॥ देवलोऽपार ।

> आद्धस्य पूजिता देशे गया गङ्गा सरस्ती । जुरुक्षेत्रं प्रमाणस् नैसिवं पुष्कराणि च॥ नदीतटेषु तीर्थेषु शैक्षेषु पुक्तिनेषु च। विविक्तेषु च तुर्थाना दक्तेनेषु पितामद्याः॥

## मञ्जूष्यतावपि।

गङ्गायसुमधोसीरे धवीष्ण्यमस्त्रस्को । नर्यादावाजदानीरे स्गुलिङ्गे हिमासये॥ गङ्गादारे प्रधार्गे च नैमिने पुष्करे तथा । 21 यिनस्यां गयायास दत्तमस्यतां त्रनेत्॥
त्रिपि जायेत सेऽस्मानं सुखे कसिस्रोत्तमः।
गयात्रीर्षे वटे त्राद्धं यो ने दद्यात् समाहितः॥
एष्ट्या वहवः पुषा यद्येकाऽपि गयां त्रनेत्।
यनेत वास्रमेक्षेन नीसं वा द्यवसुत्युनेदिति॥
स्रम्थ निविद्यदेशाः।

प्रचीचन्द्रोदये स्कान्दे।

विश्वकोर्व्यकेयं हो सम्बं हादश्रयोजनम् । उत्तरेष महानद्या दक्षिणेन तु नीकटात् ॥ देशस्त्रेश्वद्ववा नाम श्राह्यकर्षाणि विर्ध्वतः ।

वायुपुराणे।

१(र

कारस्कराः किल्हास्य सिन्धेक्तरसेव च। प्रणायमधर्मास्य देशा वर्ष्याः प्रस्वत द्रति॥ कारस्करे। देशविष्ठेवः। कीकटोमगधः। ब्रह्मपुराणे।

परकीयग्रहे यस्त स्वान् पितृंसर्पयेकाडः। तङ्क्ष्मिस्वामिनसस्य दरन्ति पितरे। यसात्॥ यमस्यतौ

> परकीयप्रदेशेषु पितृषां निर्वयेसु यः । तङ्कृमिखामिपित्रभिः त्राद्भक्षं विद्यते ॥ श्रट्यः पर्वताः पुष्णा नद्यसीर्थानि वानि च । सर्वाष्ट्रसामिकान्याद्वर्गं हि तेषु परिग्रहः ॥

र्चं क्रमियुतं क्तिन्नं सङ्गीर्णानिष्टगन्धिकं। देश्रन्यनिष्टश्रन्दञ्च वर्जयेच्छ्राद्भकर्याण ॥ श्रनिष्टश्रन्दं प्रतिकृत्वश्रन्दमित्यर्थः ।

द्धित श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवस्य सकसश्रीकरणाधिपितपिष्डित-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्व्वर्गचिन्तामणे परिन्नेषस्वष्डे श्राद्धकस्ये श्राद्धदेशकथनं नाम चतुर्थे।ऽध्याय:।

# चव पचनाऽध्यायः।

## श्राद्धकासनिर्णयप्रकरणम् ।

नमेरोर्मेरोवी महिमहरणे धीरिकमिति-र्हरीयश्रीरम्यप्रकृतिरहरीयप्रतिकृति:। मनीषी हेमाद्रिगुंषगरिमगभीरचरित: करोतीह श्राद्धे हितविहितकाखप्रकरणम्॥

षणिकरणलेन कत्द्वप्रयोगाङ्गलेन साङ्घ्यादेशाननारं श्राह्य-कास्रोऽभिधीयते । गद्रपुराषे ।

विश्वं स्जात्यवत्यक्ति कासातीव जनाईनः ।
श्वतीऽर्थं कासमेवेद परमं कारणं विदुः ॥
न दि कासमनाश्रित्य खोके वेदेऽपि कुषचित्।
विश्वयः प्रतिषेधास सम्भवन्ति विश्वाग्यते ॥
कास एव ततः साधः साधनं पुष्यपापयोः ।
नस्मात् कसीाणि पुष्येषु कुर्यात् कासेषु धार्मिकः ।
नाकासे विदुषा किश्चित् कर्त्त्रयमिति निस्वयः ॥

पुष्णेषु पुष्प्रमाधनलेनामातेषु, कालेषु कालावयवेषु । मन्तमूर्तल-नित्यलविश्वलेर्देतुभिर्निरवयवलात् कालस्य कथमवयवा इत्येतक्क्द्भा-परिदारो देवीपुराणे ।

> नित्या विश्वः खितः काला द्वावखाख्य देतुजाः । निमित्तादिविशेषेः च खाेके पुष्यफ्लप्रद इति ॥

प्रसार्थः । सहामस्य न सम्होवावयवाः स्वाभाविकाः चते। उत्रं निताः ते चानितासीय भवन्ति । यतः सावयवं नामावयवजन्यं । जन्यस विनाजादन्यदिनम्बत्येव । मन्यवयवसमवेतमाचं सावयवं म तु तक्कान्यं । मैवं। सामान्यस्थापि सावयवलप्रसङ्गात्। किञ्च कालस्यावयवास्त्रज्ञा-तीया श्रवयनिममपेच्य वास्पपरिमाणा वक्तव्याः। तथापास्य विभुति-कत्योद्दीनि:। जिङ्गविशेषाच<sup>(१)</sup> त्रस्थैकत्वविभुत्वे कणादाचपादादिसु-निषयते स्रितिपुराचादिप्रचिद्धे चेति। त्रती न सन्धेवास्त्रावयवाः साभाविकाः । तथायीपाधिकाः समावन्तीत्याद त्रवस्त्रासस्य देतुजा रति । त्रवस्ताः पूर्वाय-मधाक्रापराय-दिवय-वपा-पत्त-माय-स्थल-यन-संवत्सरादिरूप-विभागात्मिकाः, हेतुः रविपरिसम्हप्रचवविशेषरू-पोपाधिभेदः, तट्याः, तदवच्छेदनिबन्धनाः । ताखास्य निख-नैमित्तिक-काम्बक्यां क्रुव्रोपाधिभेदेन चिविधाः । त्रताऽयं काल्वा नित्वा नैनि-त्तिकः काम्य इति चिधा छपदिस्थते। वेशयमेवं विधा विभन्नः पुद्ध-फलप्रद इति । अत्र अतपयमुतिः । वसन्तो ग्रीको वर्षाः । ते देवा चतवः प्ररद्धेमन्तः विजिरसो पितरा च एत्रापूर्यतेऽर्द्धमासः स देवा चाऽपचीयते स पितराऽहरेव देवा राजिः पितरः पुनरकः पूर्याको देवा चपराचः पितर द्रति<sup>(२)</sup>। श्रेचीत्तरायगद्विणायमध्यक्रवाण-पचाचाराचपूर्वाकापराकृतिभागेन देवपिष्टसम्बद्धः कालस्योच्यते ।

चारीते। ध्वाह । "बंबसारः प्रजापतिचास्रोदगधनं ग्रुकोऽसः पूर्मात्रस देवाणां दक्षिणायनमामिको राज्यपराक्षस तत् पित्वणां

<sup>(</sup>१) लेखाविशेषाचेति क॰।

<sup>(</sup>२) काखं २. मपां १ खधां १. इ. १.

नान्यभावः छत्त्रभावादुभयथा र्ज्यने यामित्रलार्ड्र्रहरथायनी-दाइरिना। यखेने वर्त्यनी स्थकचे वहता देवा यखाद्धं पितराऽद्धं तयैव निमेषा स्थतवा यख मूलं तं वै यजनामस्यतिमयादिति ।

श्रसार्थः । योऽसे प्रजापितनीम देवताविश्रेषः श्रूयते स एवायं संवस्तरात्मकः कासः । तस्तितस्य भागदयं भवति । तशोदगयनं श्रुक्तोऽष्टः पूर्वाष इत्येकाभागः । खदगयनं स्वर्थीपभुष्यमानमकरादि-राश्रिषद्वोपखितः कासः, श्रुक्तः पत्तः श्रमावास्रोत्तरां प्रतिपदमारस्य पौर्णमासीपर्यानाः कासः । श्रद्धिनं । पूर्वाशे दिधाकतस्यात्रः पूर्वीभागः । तथा प स्कन्दपुराणे ।

श्रावर्त्तनासु पूर्व्याको श्रापराक्रस्ततःपरमिति ।

शाक्त्रवीदायां। त्रावक्तनाक्कायायाः परिवर्त्तनं मर्यादीक्कत्य यः कासः स पूर्वाकः। तदेतत् संवस्तरावयवज्ञातं देवानां। त्रत्र देविनकानि कर्माणि कर्त्तवानीत्यर्थः। दिखणायमं तामिस्रो राज्ञियेति दितीयोभागः। दिखणायमं स्वर्योपभुज्यमानकर्कटकादिराणिवद्वोप-सचितः कासः। तामिस्रः क्रष्कपत्रः पेणिमायुक्तरां प्रतिपदमार-ध्यामावाद्यापर्यकः कासः। राजिमैद्यविद्वतस्वर्यादर्जनाविक्षत्रः कासः। तदेतत् संवस्तरावयवज्ञातं पित्वणां। त्रत्र पित्रं कर्म कर्त्तवः नित्यर्थः। एवं दैवलेन पित्र्यतेन च दैविध्यमेव कास्त्रस्व नान्यभावे। नान्यक्पलं। कसादित्याह क्रस्त्रभावात्। यसात् संवस्तरातिरिक्त-कास्ताभावादेतावानेव सर्वः कासः। त्रते। दैविपश्चक्रपपूर्व्वाक्षापराकान्याभावादेतावानेव सर्वः कासः। त्रते। दैविपश्चक्रपपूर्वाक्षापराकान्याक्रवास्त्रस्वानित्रक्तिः स्वक्तास्त्रस्वानित्रक्तिः स्वक्तास्त्रस्वानित्रक्तिः स्वस्त्रस्वानित्रक्तिः स्वस्त्रस्वानित्रस्वः स्वस्त्रस्वानित्रस्वः स्वस्त्रस्वानित्रस्वः स्वस्त्रस्वः प्रतिदिनिक्यन्ते त्यस्त्रस्तानस्य द्वस्य क्रस्त्रस्यः स्वस्त्रस्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्त्रस्वानित्रस्वः स्वस्त्रस्वः स्वस्त्रस्वः स्वस्त्रस्वः स्वस्त्रस्वस्तिः स्वस्तिः स्वस

चोहेम्बलं प्रार्थमो(१)। प्रचासार्थस नेदं प्रसमवाकामिति संवादं दर्जय-ति। त्रथाष्यचोदाइरक्तीति। श्रवास्त्रिन् विषये पूर्वे महर्षयः खदाइरिना पठिना चेतार्थः । यस्त्रेमे वर्तानी स्थानस्ये वस्तः । यस्त्र संवताराहा-क्रस्य प्रजापतेर्देवान् पिद्धंस प्रति इचकचे नचतः। उत्तरायणदिन-षायनात्मके देवयानपिद्वयानात्मके वा दे वर्त्मनी दी मार्गे। यखाई देवाद्यार्द्वच पितरः । यद्य च मूलं निमेवाः । निमेवः काष्टाकखा-दयः मूर्च प्रवयवरूपलेनारभका इत्यर्थः । तथा यस परतवे मूर्च । कततः वद्। ते च श्रुतावुकाः । मधुस माधवस वासन्तिकादृद्ध । शुक्रस्य ग्रुचिस्य ग्रेमारुद्ध । नभस्य नभस्यस्य वार्षिकारुद्ध । रषस्री-र्जय प्रारदारुद्ध । यदय यदस्य दैमन्तिकावृद्ध । तपय तपस्यय वैजिराष्ट्रतः। भधुय माधवय चैचय वैषाखय दौ मासी वासन्तिकी व्यक्तसम्बिनी, सद्ध सत्ववयवा । श्रनेन चैत्रवैद्यासमासद्यात्मका वसन्तास्त्रच्छतुर्भवतीत्युक्तं भवति । एवसुत्तरे गीमादयः । त एते थस संवत्यरस मूसं तं संवत्यरं प्राप्य यथाविभागं देवांस पिहंस पत्रमं पुरुषमद्भं मेाचादिपासाभिमुखेन द्यात् त्रामक्तीत्वर्थः। इति दैवपिश्यविभागेन कासनिरूपणं।

भय माह्यविश्रेषः ।

तत्र याज्ञवस्यः।

श्रमावास्त्राष्टकार द्विः कृष्णपचीऽयनद्यं । द्रयं ब्राह्मणसम्पत्तिर्विषुवत्स्रयीधंक्रमः ॥ यतीपाता गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः ।

<sup>(</sup>१) प्राप्यन्ते इति ख॰।

श्राद्धं प्रति दिच्येव श्राद्धकालाः प्रकीर्त्तिताः॥

श्रमावाद्यादिकालाः खखप्रकर्षे एकैक्यो वच्चने । द्विरिच्हा चा चदा त्राङ्कानुष्ठानविषया भवति तद्पसचिते।ऽपि कासः त्राङ्कान भवति । प्रास्त्रानिमित्तलं पूर्व्भीक्षत्राद्धानिमित्तलिराकरणन्वायेनैव त्रचामावास्त्रोच्यते । श्रमावास्त्रा निराकरशीयं । पञ्चदश्री तिथिः। ऋखास सचणं मीभिलेनाकं। यः परमा विप्रकर्षः द्धर्याचन्द्रमयोः सा पैर्षिमायी, यः परमः सम्निकर्षः सामावास्थिति । नचामावास्त्रात्रम्दनिर्म्यनं ज्ञतपद्यमुति । ते देवा त्रमुवन्। न वा इसमन्वसोमाहिन्यासोमनेवासी सभरामेति तसी चाम सम-भरकेष वै सामा राजा देवानामकं चचकुमाः स समेव एता राचि न पुरसान्त्र पञ्चाइदृशे तदिमं लेकिमागच्छति स इडेवापसीवधीस प्रविचिति स वै देवानां वसकं छोषां तद्यदेव एतां राचिमिहामा वस्ति तसादमावासा नामेति(१) । त्रन प्रथमवाको द्वनस्थाननारं प्रोवितेन्त्रसमागमे देवानासुक्ते वसुनेन्द्रेश श्रमा सह निवासादमा-वाखेति। दितौधवाक्ये तु वमीः चन्द्रमधीऽर्खा रात्राविधान् लोके निवासादमावास्येति दिधा निर्वचनम् । पद्मपुराणे।

> श्रीमञ्जासा इति खाता यज्याने। यज्ञसंखिताः । श्रक्तामा<sup>(२)</sup> नाम तेषान्तु मानयी कम्पका मता<sup>(२)</sup>॥

<sup>(</sup>१) कायहं १. प्रयां ५. खध्यां इ. ८ ५.

<sup>(</sup>२) चच्छोदा इति ग॰।

<sup>(</sup>३) सतीति ख॰।

तमयामावसं नाम पितरं वीच्य साङ्गना ।
वन्ने वरार्थिनी सङ्गं कुसुमायुधपीड़नात्॥
योगाद् श्रष्टा तु तेनासी व्यभिचारेष भामिनी ।
धराम्न स्पृत्रते पूर्व्यं पपाताय भुवस्तते॥
पिता चामावसुर्व्यसादिक्षाञ्चन्ने न तां प्रति ।
धैर्योष तस्य सा स्रोते म्नमावास्त्रेति विश्रुता।
पितृषां वन्नभा यसाद्द्रमस्याच्यकारिषी॥

परमधंयमिपिद्रगणाभिमतत्रश्चर्यात्रश्चति हेतुश्चतामावस्धेर्य-निर्वद्यप्रतीतमहिमलाद्मावास्त्रयुश्चते द्रत्येतदितिहासतात्पर्यं । स्कान्दे नागरस्र ।

> श्वमा नाम कसारियाः सहस्वप्रमुखस्थितः । यसास्य तेवसा स्वर्थः प्रोक्तस्त्रेसेक्यसीपकः ॥ तस्मिन् विश्वति येनेन्दुरमावास्या ततः स्रता । श्रम्भया धर्मक्रस्ये सा पिष्टकस्ये विश्वेषतः ॥

# त्रद्याच्डपुराचे ।

त्रमा नाम कखारिकाः सदस्त्रमसुखिखतः। त्रैक्षोक्यदीपकः प्रोक्तस्त्रन्त्रकोके प्रतिष्ठितः॥ यस्रात् सोमा वित्रत्यस्थाममावास्या ततः स्यता ।

# मत्यवायुपुरीषयोः ।

श्रमा वसेतां ऋते तु यदा चल्रदिवाकरी।
एवा पश्चदत्री राजिरमावास्या ततस्तु सा॥
श्रमा सह एकचेत्वर्थः।

22

श्वाश्रित्व ताममावाद्यां पश्चतम्तु वमागती। श्रन्योन्यं चत्रसर्व्या ती बदा तद्दर्भ उच्चते॥ वाच दिविधा। तथा च स्कन्दपुराणे। राका चानुमतिश्वेव पीर्णमासी दिधा स्वता। सिनीवासी सुक्रसेव श्वमावासा दिधेव तः।

तयोश सकतं श्रुते। हा पूर्वा पार्धमासी सानुस्तिर्धात्तरा सा राका, या पूर्वामावाका सा सिनीवासी, योत्तरा सा सुहरिति विद्यायते । त्रव चतुर्देशीमित्रा सिनीवासीत्युमं भवति । त्रकाश्च चिसुक्रक्ताधिकचतुर्दशीमित्रायां चन्द्रा भवतीति क्योतिर्विद्यमात् प्रा-यिकं चन्द्रोदयोपसचितयमित्यभिग्रेत्याइ यासः।

दृष्टचन्द्रा सिनीवासी नष्टचन्द्रा सुद्धः स्वता। सिनीवासी यदा पिच्चे सुद्धर्देवे तु सर्वचीति॥ त्राचानयोनिर्वचनं पर्व्यस्थितं प्रकाय।

सिनीवासीप्रमाचन्त सीचत्रेयो निष्ठाकरः। श्रमात्रास्यां विष्रत्यकः सिनीवासी तथा स्राता॥

सिनी सिता श्रवसितेति यावत् । श्रव्यो वासी वासी । सिनी-चामा वासी च विनीवासी तत्परिमाणः विनीवासीप्रमाणः वासा-ग्रमाच द्रवार्थः।

कुहरिति पिकेनोको यावत्कासः समायते ।
तत्कासम्बाता द्वोषा त्रमावास्या कुहः स्रतेति ॥
के।किलोसारिमकुहमप्रपरिमितपर्यसम्भुपस्रितमहोरात्रं कुहः।
नित्यसायं त्राद्धकासः।

तथा व विष्धर्भीतरे।

भाद्धकासममात्रास्थां नित्यं पार्थिवस्त्रमः । पौर्णमासीं तथा माधीं त्रावणीश्च प्रथवत रति॥ मनुस्यतावपि ।

> पित्र**वद्मन् निर्म**र्त्य विप्र**बन्द्र**चयेऽग्रिमान् । पिष्डान्यादार्थ्यकं माद्धं कुर्यान्याचानुमासिकं ॥

चन्द्रचयोऽमावास्या तस्यां आह्रं सुर्धात्। तमापि न सर्वस्यां वेसायां किं तर्षि पिष्टयद्वं पिष्डपिष्टयद्वं स्वलेखकः। विषयस्णसुप-स्वणं। पिष्डान्यादार्थकिमिति आह्रस्य नामधेयं। मास्यानुमासय तथोभेवं मासानुमासकः। मासानुमासकः मास्यानुमासके मासि मासि कर्त्त्व्यमिति। श्रतस्य नित्यतासिद्धिः। मार्केष्डेये।

कार्यं त्राह्ममावाद्यां मावि माखुदुपत्रये । तथाहकास्वयवस्थमिहद्वासं निवाध मे ॥

जरुपस्यः । रष्टदासं निवाध मे रत्येषा वस्त्रमाषसैक्तिस्य कासस्य प्रतिष्ठा ।

ब्रह्मपुराखे ।

त्राद्धं देवसुष्ठभी ह माबि मास्युडुपवये। पौर्धमासी हु च त्राद्धं कर्त्त्रयं च्ह्रकगोवरे॥ च्ह्रकगोवरे मासनववसंयोगे। त्रवापि वीष्यया मिख्यतं। विष्णुपुराखेऽपि।

माबि मास्तिति पचे पञ्चदक्यां नरेंचर।

तथाष्टकासु खुर्वीत काम्यान् काखान् ग्रृथ्य म इति ।

श्वन काम्यान् काखानिति वच्छमाणानां काम्यलं वदन् पूर्वी
कानां नित्यलमनुषत्रभत्ते ।

नागरखण्डे ।

माहं चन्द्रचयेऽत्रसं बदा कार्यं विपिश्वता।
यदि वेच्कति स स्वर्णं सन्तानस् तथा नृप ॥
स्रीताक्ता यददिक्कनि विक्वं प्रावरकानि च ।
पितरसाददिक्कनि जुल्कामासन्त्रसङ्घ्यं ॥
दरिद्रोपहता यदद्वनं वाञ्कनि मानवाः ।
पितरसाददिक्कनि जुल्कामासन्त्रसङ्घ्यं ॥
यथा दृष्टिं प्रवाञ्कनि कर्षकाः मस्रदृद्धये ।
तथात्मद्वत्रये प्रीताः प्रवाञ्कनीन्द्रसङ्घ्यम् ॥
यथोषस्वक्रवाकस्य वाञ्कनि रविद्र्यनम् ।
पितरसाददिक्कनि माद्वं द्र्यसमुद्भवम् ॥
वस्तेनापि च यः माद्वं प्राकेनापि करोति न ।
दर्शान्ते पितरसास्य यान्ति मापप्रदायिनः ॥

तथा।

श्रमावास्त्रादिने प्राप्ते ग्रहदारं समास्तिताः । वायुभ्रताः प्रवाञ्कलि श्राद्धं पिर्श्मणा नृणाम् ॥ यावदस्तमयं भानाः सुत्पिपासासमास्त्रसाः । ततसासं गते भाना निराशा दुःससंयुताः । निःसस्य सुचिरं यान्ति गर्डयनाः स्ववंश्वति । श्वस्थामावास्थात्राद्वस्थावस्थकतार्थामतिहासे । विष्णुधर्सीक्तरे ।

> समरीरा नृपः खर्गं तदा प्राप्य पुरूरवाः । प्रक्रेषाभ्यर्चितः काले विजन्तार यथास**ख**म॥ देवाद्यानेषु सर्वेषु उर्व्यक्या सहितस्तदा। मापवार्यातुं<sup>(१)</sup> ऋकाः कदाचिदपि पार्थिवः ॥ श्रमावाखाममावाखां नियतं चन्द्रभास्करी। द्र्युं याति महीपासस्तेकरात्रिगती यदा॥ सङ्घार्वस्था तु पौचस्य यदा वसति चन्द्रमाः। तदा सुधारमं देवः श्वेद्दात् स्रवति मानवः॥ चामाम्हतर्षं तञ्च पिवन्ति पितरस्तढा। श्राद्धकासस्तदा प्रोक्ती मुणां मृपवरीक्तम ॥ तदा श्राद्धं हि यहत्तं सुधारसविमिश्रितम्। तदश्रमि महीपाच पितरा जसम्बिभाः॥ श्रमावास्थाममावास्थां तदा श्राद्धं प्रयक्षतः। कुद्व भूमिपश्रेष्ठ सर्वकामानवास्यसि॥ ये चान्येऽपि करिव्यन्ति तदा श्राद्धं नराधिप। तेषामायुर्वत्रः खर्गं दाखन्ति प्रपितामद्याः॥ राज्यकामः खर्गकामः पृष्टिकामस्ययेव च । पितृ मन्तर्पयेकाद्धे चन्द्रसूर्यममागमे ॥

<sup>(</sup>१) नापचारियतुमिति ख॰।

वयनि यततं राजग् पितरखन्तमण्डले।
तेषां मायमहोराचिभागं तच से ग्रणु॥
कृष्णपवाष्टमीनध्ये तेषाम्मूद्यते रिवः।
ग्रुक्ताष्ट्रम्यां तखेषासां तेषां याति दिवाकरः॥
ग्रमावास्या बदा तेषां मध्याक्रो नायते मृप।
तस्यात् श्राद्धावि देशाचि तस्मिन् काले प्रयक्षतः॥
ग्रयास्यास्तिचेर्वारविक्षेषेष पृष्यचोगतमतमाद व्यायः।
ग्रमा वै सामवारेष रिववारेष वप्तमी।
ग्रमा वै सामवारेष विष्वस्वदृत्तं फल्कम्॥
ग्रमा श्रमावास्या।

मञ्जूनोऽपि।

श्रमावाका ह मोनेन मत्रमी भानुना मह।
चतुर्थी श्रमिपुनेच मेत्रमुनेच चाहमी॥
चतस्रसिययसैस्त हस्राः खुर्पस्यादिभिः।
मर्व्यमचवमनोत्रं सानदाननपादिकम् ॥
श्रमिपुनो मङ्गसः। मेत्रमुनो बुधः।

श्रय मचनयोगे पुछतमतं।

ब्रह्मपुराचे ।

श्रमावास्त्रायां श्रवणं रचीन्नं वैष्यवं यहा । तहा पित्रभ्यः श्राह्ममु दत्तमचय्यसुच्यत इति ॥ विष्णुपुराणे । त्रमावास्ता यदा मैत्रविश्वास्तास्त्रातियोगिनी । त्राद्धे पिद्धगणसृप्तिं तदाप्तेत्वष्टवार्षिकीस्॥ मैत्रमनुराधानचत्रम् ।

श्रमावास्ता यदा पुखे रौद्रस्टचे पुनर्खंसौ । दादबाद्दां तदा द्वप्तिं प्रयान्ति पितरेऽर्चिताः ॥ रौद्रमार्द्रामस्त्रम् ।

वासवाजैकपादर्जे पिस्चा स्तिमिक्कताम् । वाद्येनायमावास्या देवानामपि दुर्वभा ॥ वासवं वसुदैक्यां भ्रनिष्ठानक्षमम् । श्रजैकपादक्षमं पूर्वभाद्रपदा-नक्षमम् । वाद्यं अतिभावस्यम् ।

> माधासिते पश्चदश्ची कदाचित् खपैति योगं यदि वाद्योत । खखेष कालः य परः पित्वधां नद्यालपुर्योर्नुप सभातेऽसी ॥ काले धनिष्ठा यदि नाम तिस्मन् भवेत्र भूपाल तदा पित्वभः । दन्तं जलाक्षश्च ददाति द्वितं वर्षायुतं तत्कुलजैर्मनुर्थोः ॥

तिकान् काले माचे माघि श्रिषतपञ्चद्द्यामित्यर्थः । तचैव चेत् भाद्रपदास्तु पूर्वा कास्रे तदा वत् क्रियते पिट्टम्थः । श्राद्धं पर्राटितसुपेत्य ते च युगं समग्रं पितरः खपन्तीति॥ तचैव तस्यां माघपञ्चदस्यामित्यर्थः। स्रथामावास्यादैधनिर्णयः।

तचार कात्यायनः।

पिष्डान्वाहार्थकं श्राद्धं बीणे राजिन बस्रते । वासरस्य दृतीयें ऽमे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥

श्रन निधाविभक्तस्य वासरस्य हतीयें अते। इन्दुस्यस्य करा भव-तीत्यपेत्रायां स एवाइ।

> श्रष्टमें उन्ने चतुर्देश्याः चीणो भवति चन्द्रमाः। श्रमावाच्याष्टमें उन्ने तु पुनः किस भवेदणुः॥

द् खलु यहचारिवदे । राजिजिं जा प्रैं देजि भिर्दा हिम्स स्थान स्थान

हतीयां में त पञ्चदम्यपि कला चीयते । तते। त्मावाखायां भुवया श्वविमयरया षोडम्रकलया भूर्णेकमागत्य सर्वे प्राणिजातं संविष्ठति । श्रमावाखाहतीयां में तु तयेव षोडम्या कलया दिवमाक् स्नु पुनः प्रादु-र्भवतीति । श्रमावाखाविभेषे चन्द्रचयस्य कालमाइ कात्यायम एव ।

त्राग्रहायसमावास्था तथा खेष्ठस्य या भवेत्।

विश्वेषमस्थां ब्रुवते चन्द्रचारविदेश जनाः॥
श्वेनदुराद्ये<sup>(९)</sup> प्रहरेऽवितष्ठते
चतुर्थभागानकसाविश्वष्टः।
तदन्त एव चयमेति कृत्स्त

मेवं च्यातिस्रकविदे वदन्ति॥

ष्यार्थः। रुषक्षे पद्रे क्येष्ठस्यामावास्याने रुस्वितस्ये प प्रय-हायक्षमावास्याने प पद्रस्य परमोचनीपस्याने तद्याचन्त्रस्य गति-वैस्वचक्षात् यदन्यास्तमावास्यास्त्रष्टमे प्रहरेऽस्य रूपं तदनयोरमावा-स्थयोः प्रथम एव भवतीति। ये तु चन्द्रादर्भन एव पिण्डपिष्टयज्ञा-दिकं मन्यन्ते तस्मिन्नचयेऽपि तान्त्रिराकर्तं कदाचित् द्वतीयायामपि चन्द्रादर्भनं दर्भयति।

> यसिन्नन्दे दाद्यैकस्य यय-सिसिन् हतीयापरते न दृष्टिते (१) । एवं चारं चन्द्रमधे विदिला चीणे तसिन्नपरासे च दद्यात्॥

<sup>(</sup>१) अनेन्द्राचे पश्रेवितकेदिति म ।

<sup>(</sup>२) हतीयया परिदक्षोने।पजायते इति ग॰।

श्रसार्थः। ययो मासः यसिन्नन्दे दादगाधिका भवति तसिनन्दे मसमासानमारहतीयाया ऋपरस्थां हतीयायां चन्द्री न दृश्वते । न चैतावता चन्द्रादर्भनविहितः पिष्डपित्वयज्ञस्य कियते । त्रतसन्द्र-चारं विदिला तिसान् चौणेऽपि चतुर्दश्रीमित्रायाममावास्रायामपराहे पिण्डपिलयज्ञादि कुर्यादिति । त्रातस्तुर्देश्वनोऽपि पिण्डान्वाहा-र्थ्यकार्थी निर्व्यापः कर्त्तस्य रति स्थितिः । पूर्व्वपद्ममवतारथन्ति । नैतद्स्ति चतुर्द्यानी निर्म्वाप इति पिष्डपिष्टयज्ञाननारं विहितं। पिष्डपिद्धयज्ञञ्चामावाखायामपराचे विद्दितः । ग्रमावाखायामपराचे पिण्डपिष्टयञ्चेन चरन्तीति कल्पस्चकारवचनान्। यन्तु मतं। त्रीपव-सम्यदिनेापसत्तवार्थोऽमावास्थात्रब्द इति । तस्र । सत्तवार्यो प्रमाणा-भावात् । विश्वावन्याय्यवाचास्याः । या तु श्रुतिः । तस्मात् पूर्वेदुः पित्रभ्यः क्रियत उत्तरमध्रेवान् यजित पित्रभ्य एव तद्यम् निक्रीय यजमानः प्रतन्त इति तथाम्यन्याधानं प्रक्रत्यापराचे पिण्डपिद्धयज्ञेन चरन्तीति कस्पस्चकारवचनम्। तदेतदासिन्त्रीपवसयोऽइन्यपराहे श्रमावास्यास्ति तदिषयमिति कता न पूर्व्वदिनमाचपरं सम्मचणायां प्रमाणं भवितुमईति । श्रन्ये तु पूर्वपत्तयन्ति । चन्द्रे।दयापत्तितिदना-क्तर्गतायाममावास्थायामपि पिण्डान्वादार्य्यकं न कर्त्तर्यं। तस्य पिण्ड-पिल्लयज्ञानन्तरं विद्यितलात्। पिण्डपिल्लयज्ञञ्च चन्द्रादर्शनवत्याममावा-खायां विहितः । तथा च श्रुतिः। यदैवैष न पुरस्तान्न पश्चाइदृ भेऽयेभ्यो इदातीति<sup>(१)</sup>। स्रचकारवचनं । यदद्यम्द्रमसं न पश्चन्ति तददः पिष्टयद्यं कुरत इति । नाचादर्भनं चयोपखक्णपरं । चीले राजनीत्यस्यादर्भनेऽ-

<sup>(</sup>१) काखं २। प्रपा॰ ३। कथा॰ ३--२। ७।

प्यनितिक्रमात्। न च क्रमे। विविक्तः, प्रमाणाभावात्। श्रथं मतं। यदैकिस्मिन् दिने दयं तदायं क्रमे। नान्यदेति । यदा चौपवसय एव चन्द्रादर्शनं तदैकस्मिन् दिने दयमन्यदा पिष्डपित्रयक्षं यजनीयदिनं प्रक्रत्य कुदत दति । तस्र । तदायुत्कर्षन्यायेनान्यादार्थक स्वापुत्क – ष्वात्। यसु स्वीगाचिवचनं।

सिनीवासी दिजैः कार्या साग्निकैः पित्रकर्माण । स्त्रीभिः ग्रुद्धैः कुद्धः कार्या तथा चानि ग्रिकै दिकैरिति॥ तत् पिष्डपित्रयञ्जपिष्डान्वा हार्य्यकान्यपित्रकार्य्यविषयमस्त । अने-दस्याते । चतुर्दस्यन्ते न निर्वाप इति । तद्युकं । यतम्बन्दोगप-रिक्रिष्टे पिष्डपित्रयञ्जं प्रकृत्या ह कात्यायनः ।

यथार्कं दृश्यमानेऽपि तचतुर्देखपेचया । श्वमावास्यां प्रतीचेत तदको वापि निर्म्वपेदिति ॥

यस दृष्यमानेऽपि चन्द्रे पिण्डपित्यम् सुर्थादितिश्रुतावृक्तं तसतुर्देभीविवन्या। भते।ऽमावास्यां प्रतीचेत चतुर्दम्यन्ते एव एवां निर्न्दपेदिति। भनेन चन्द्रदर्भनिदेने पित्यमः श्रुत्यनुग्रहीत एवेति च
दर्भितम्। भदर्भनश्रुतेः चयोपसन्तणत्याह स एव।

यदुक्तं यदद्दखेव दर्भनं नैति चन्द्रमाः ।

तत् चयापेचया<sup>(१)</sup> क्रेयं चीणे राजनि चेत्यपीति ॥

यचान्यत् पूर्वपचितं । चन्द्रोदयोपसचितदिनान्तर्गतायाममावा-स्रायामपि न पिण्डपिष्टयञ्चपिण्डान्याद्ययेक दति । तदपि यच्चेकं

<sup>(</sup>१) खन्यपिचयेति ख•्।

कृष्यमानेऽपीत्यादिना कात्यायनवचनेन निराहतसेव। कृष्यमानेऽप-नेन गोभिखवचनेन दारीतेनापि निराह्मतम् । "यखां सन्धागतः वेामी स्टणांखमिव कृष्यते । त्रपराद्ये चयस्तस्यां पिण्डानां करणं भुवमिति" निर्देशः पिण्डपिद्यद्यं नातिवर्त्तितुमीदते । पुनः कात्यायनः ।

> यदा चतुर्वश्रीयाममुरीयममुपूरयेत् । श्रमावास्त्रा चीयमाणा तदेव श्राद्धमिस्यत इति ॥

किश्व। यजनीयदिनात् पूर्व्वदिने हि पिण्डिपित्वयञ्जशाद्धे वि-हिते तसात् पित्वभ्यः पूर्वेद्यः क्रियत इति । यदा च प्रतिपहिने पूर्व्वाचेऽयशा मध्याक्रेऽमावास्या समायते तदा तदहरेव याग इति पूर्व्वस्यां चन्द्रोदयवत्यां। एवं पिण्डिपित्वयञ्चादि। सिनीवास्त्री दिजैः कार्या साग्निकैः पित्वकर्मणीत्यस्य पिण्डान्वाहार्य्यकार्यय्यतिरिक्तविषयत्वे प्रमाणाभावाचेति । तदेवममावास्यादेधे सिनीवास्यां आद्धमिति सिद्धम् । अस्यापवादो बौधायनेनोकः।

मधाक्रात् परते। यत्र चतुर्दम्यनुवर्त्तते । चिनीवाची तु सा द्वीया पित्वकार्ये तु निष्फलेति॥ ष्टस्यतिरप्यादः।

मध्याक्राद्या तमावास्या परसात्यंप्रवर्त्तते । भूतविद्धा तु सा छोया न सा पञ्चदशी भवेत्॥ ततस्य ।

> भूतविद्धाममावास्यां माहादज्ञानताऽपि वा । स्राद्धकर्माणि ये कुर्युक्षेषामायः प्रहीयते ॥

इत्येतत् कार्ष्णाजिनिवचनमपरा सप्रविष्टचतुर्वश्ची विद्विसिनीवाजी-विषयमेव व्याख्येयं । श्रनेनाभिप्रायेणाः दृद्धमनुः । यद्यामस्तं रिवर्णाति पितरस्ता मुपासते । तिथिन्तेभ्यो यतोदन्तस्त्वपराषः ख्यभुवेति ॥ श्रनेनापराष्ट्यापिनौ चेत् सिनीवाखी तर्द्याव सा याद्या श्रन्यदा त कुद्धरेव याद्येत्युक्तं भवति । तदाः हारीतः ।

श्रपराद्यः पितृषान्तु या पराद्यानुयायिनी । सा ग्राह्मा पित्रकार्यो तु न पूर्व्वास्तानुयायिनी ॥ एतमपराद्ययापिन्याः सिनीवास्त्याः पित्रकार्यार्थं ग्रद्यणे सिद्धे पूर्व्वाद्ययापिन्याद्यापराद्ययापकन्तेऽस्थावस्थकत्वात् सिद्धे तस्या श्रपि ग्रद्ये पुष्यतमत्वं प्रतिपादियतुमाद्य बौधायनः ।

षटिकैकाणमावास्था पूर्व्वाम्रस्थापिनी यदि। श्वतिद्धैत सा कार्था पित्रो कर्माण सर्व्वदेति॥ श्रमुमेवार्थं प्रकारान्तरेणाइ जावासः।

प्रतिपत्खणमावास्या पूर्वाश्वयापिनी यदि । अतिवद्भेव सा कार्या पित्रो कर्याण सर्वदेति॥

पूर्विदिने पूर्वाक एव प्रवक्ता परिदने पूर्वाक एव समायते तदा सिनीवाक्षेव कर्त्तवा इत्यर्थः।

चनु दारीतवचनं ।

तुसामकरमीनेषु कन्यायां मिथुने तथा। भूतविद्धार्यमावास्मा पूज्या भवति यसत रति॥ तत् वतोपवासादिविषयमिति मन्यन्ते। श्रथ यथोक्तसिनीवासी-परित्यागेन खुद्धग्रद्धपराणि दृश्यन्ते तत्र केसिन्निवन्धकारेईारीत-नाका वचनं सिखितं।

> पूर्वाचे चेदमावास्थापराचेन भवेद्यदि । प्रतिपद्यपि कर्त्त्रस्थं त्राद्धं त्राद्धविदे। विद्रिति ॥

श्रव हरिहरेणोतं । श्रिनिर्धातमूलिमदं वचनं परस्यरव्याहत-परोपबन्धश्चेति । तथाहि पूर्वाहे चेदित्येतावत् प्रतिपिद्दनिववयं । पूर्वाहश्च दिवसस्य हतीयभागो वा पूर्व्वाहें वा । एवं च सित सर्व्वया कस्मिश्चिदपराहे न भवेदित्येतस्य युज्यते प्रतिपिद्दिने पूर्व्वाहमाचाव-स्वितायाश्चतुर्दश्चीदिनेऽपराहसम्बन्धावस्यकत्वात् । षद्घटिकाधिकस्य तिथिष्ठासस्याभावात् । श्रथ यदि प्रतिपिद्दिनापराह एव न भवेदित्यु-च्यते तर्हि पूर्व्वाहे चेदित्यनर्थकं स्थात् । श्रथ यदि पूर्व्वाहश्चरस्य सुस्वार्थमभ्युपेत्य कश्चिदविद्द्योऽर्थः कस्प्यते तदा स्वितमहार्थवे त कस्पितः ।

तथाहि। निधिवृद्धौ प्रतिपशुकायाममावास्थायां श्राद्धमुक्तं।
तस पिल्यम्नं निर्म्वर्त्योत्यादिना पिष्डपिल्यम्भानन्तरमेव मनुना
विहितं। पिष्डपिल्यम्भाहत्य श्रुत्यापराचे विहिता नान्यथा कर्तुं
भक्यः। तस्य च तिथेरेककास्रलान्तेनेव सकसापराच्च्याप्तावमावास्थाश्राद्धस्य का गतिरित्यत उक्तं पूर्वाच इति नापराचे क्रास्त्र इत्यर्थः।
तदा प्रतिपद्यपि पिष्डान्वाहार्य्यकं कर्त्तव्यमिति। स्वितिचन्द्रिकाकारस्लाह।

यत पूर्वे गुश्रक्रादर्शनासभावेग पिष्डपित्यक्वीत्वर्षस्य प्रतिपदि

पिण्डिपित्वयज्ञविधानार्थमिति । ददन्तु व्याख्यानमपरिस्पुटार्थं मन्द्रश्चेत्युपेच्छते । त्रथान्यान्यपि इरिइरेण सुद्धग्रइणपराख्येवानिज्ञातकर्वसेन
महार्खव सिखितसेन चोपासभ्य के श्विदुकानीत्युक्कोपन्यसानि ।

श्रह्णोद्यवेसायाममावास्या यदा भवेत्। स कासः परमे श्रेयः पितृणां दत्तमचयं॥ घटिकैका लमावास्या प्रतिपत्सु न चेत् तदा। भ्रतविद्धा तु सा कार्या दैवे पित्रो च कर्माणि॥ सुद्धत्तमस्यमावास्या प्रतिपद्यपि चेद्भवेत्। तदा तद्त्तमं श्रेयं पर्वभेषन्तु पर्ववदिति॥

श्रवादणोद्यवेखायामित्येतत्सामान्यप्रवृत्तं विश्वेषोक्षेखप्रवृत्तवाधा-यासमर्थं। श्रतः किसंश्विष्क्राद्धविश्वेषे प्रवक्तते। पिश्चे कर्मणीदमस्तु। एवमन्यद्पि सुरूक्तमण्यमावाखेत्येतत् तुक्षापुद्दवादिदानविषयम्। श्रयवा विसुद्धक्तीपि कर्त्तवा पूर्वा दश्री च वक्षृतेः।

कुहरधर्युभिः कार्या यथेष्टं सामगायिभिः॥ इत्येतदचनानुसारिणी व्यवस्थासु ।

श्रथ कुतपथाप्तिप्रयुक्तपूर्वापरामावास्थायस्णपराणि । तत्र सारीतः।

भ्रतिबद्धाप्यमावास्था प्रतिपिकाश्रितापि वा । पित्रो कर्मणि विदक्कियाद्या कुतपकासिकीति॥ स्मत्यन्तरेऽपि ।

> मधाक्रवापिनी या तु तिथिः पूर्व्वापरापि वा । तदसः कर्म कुर्वीत च्चायदद्धी न कारणमिति॥

### त्राह प्रचेताः।

सिनीवासी कुझसैव श्रुत्युक्ते श्राद्धकर्मणि। स्थातां न चेत्तु मध्याझे<sup>(१)</sup> श्राद्धादि स्थात् कयं तदा ॥ तिथिवये सिनीवासी तिथियद्धी कुझर्यता। साम्येति च कुझर्जेया वेद-वेदाङ्ग-वेदिभिरिति॥

म्रव त्राद्धाङ्गलेन कुतपे।ऽपराइस्य विहितः।

तच येऽपराइमाद्रियने यच पिष्डपिष्टयञ्चपिष्डाचाहार्यकादिकं विशेषते।ऽपराइ विहितं ते च तचापराइयाप्तिं पुरक्तित्य सिनीवाद्यां कुझां वा त्राहं कुर्युः। ये तु कुतपमाद्रियन्तेऽनिप्नकादयः यच विशेषतः कुतपविहितमेके।हिष्टमामत्राह्मादि ते तच कुतपवाप्तिं पुरक्तित्य पूर्व्या परखां वा त्रमावाद्यायां त्राहं कुर्युः। तदा विहिनत्वालसमुचयो कभ्यते। तथा च स्तिः।

कर्मणे यस्य यः कालस्तत्कालयापिनी तिथिः। तया कर्माणि कुर्व्योत ज्ञासदृद्धी न कारणमिति॥

श्चन येऽन्येऽपि केचन सिनौवासी निषेधासे तिथिष्टद्भिविषयते-नानग्निकविषयतेनापराइन्याप्तिराहित्यविषयतेन दानादिविषयतेना-पत्रादत्तेने।पसंहारतेन कन्पस्चविभागेन वा सित सक्षवे व्यास्त्रियाः। सुद्धविधयोऽप्येवं न तु सहसा विहितप्रतिषिद्धतेन विकस्पोऽभ्युपेयः।

> श्रुतिर्देधन्तु यत्र स्थात् तत्र धर्भावुभी स्थतौ । स्थितिर्देधे तु विषयः कस्पनीयः पृथक् पृथक् ॥ दत्यमावास्थानिकपणं ।

<sup>(</sup>१) खातां यदि न मधाक्रे इति ग॰।

#### त्रचाष्ट्रकाः ।

श्रष्टकाश्रब्देन मार्गश्रीषंदिमायचतुष्टयापरपचाष्टमः। हेमना-त्रित्रिरयोखतुर्णामपरपचाणामष्टमीव्यष्टका इति श्रीनकस्परणात्। केषाञ्चित्राते तिस एवाष्टकास्त्रिकश्चात्रप्टकाः। तथा च विष्णुः।

श्रमावाखासिस्रोऽष्टकासिस्रोऽम्बष्टका इति । श्रष्टकानामनु पञ्चाद्भवन्तीत्यन्बष्टकाः । श्रष्टकानासुपरितना नवन्यः । कूर्यापुराणे ।

श्वमावास्त्राष्ट्रकास्त्रिसः पौषमाषादिषु चिषु । तिस्रयान्यष्टकाः पुष्णा माघी पश्चदत्री मधेति ॥ विष्णुधर्मीत्तरे ।

त्रयशयद्यतिकानौ कृष्णासिचाऽष्टकास्वचेति।

त्रथ पूर्वेकाष्ट्रकाचतुष्ट्ययतिरिकापि भाद्रपदापरपचेऽष्टका । तस्याचेतिष्ठासपूर्वकसुत्पत्तिः प्रशंसा चेत्यते । पद्मपुरावे ।

> श्रिव्यात्ता इति स्थाता बजाने वश्चयंस्तिताः। श्रक्कोदा नाम तेषानु मानधी कन्यका मता<sup>(१)</sup>॥ तमधामावसं नाम पितरं वीच्य बाङ्गना। वन्ने वरार्थिनी सङ्गं सुसमायुभपी उनात्<sup>(१)</sup>॥ योगाद्भष्टा तु तेनाय धामित्रारेण भामिनी। धरास्त्र स्पृत्रते पूर्वं पपाताय भुवसासे॥

<sup>(</sup>१) नदीति ख॰।

<sup>(</sup>२) नुसमायुधपीड़ितेति ग ।

श्रकोदाधासुखी दीना सक्तिता तपसः चयात्। सा पितृ प्रार्थयामास पुनरात्मसन्द्रस्थे॥ विस्थमाना पित्वभिरिदसुका तपिसनी। इदमूचुर्बादाभागाः प्रसादं ग्रुभया निरा॥ श्रष्टावित्रे भविची तु दापरे मत्स्ययोनिजा। नाचा सत्यवती स्थाता व्यासस्य जननी ग्रुभा॥ व्यतिक्रमात् पितृषां लं कष्टं जुसमवास्यि। नस्माद्राञ्चो वसेाः कन्या त्मनवस्यं भविव्यपि॥ प्रौष्ठपद्यक्ता भूयः पित्वलोके भविव्यपि। श्रायुरारोग्यदा नित्यं सर्वकामफस्त्रपदा॥

ब्रह्मवैवर्सवायुपुराणयोः ।

श्रय कालं प्रवस्थामि श्राद्धकर्षणि पूजितम्। काम्यनेमित्तिकाजस्त्रश्रद्धकर्षविधायिभिः॥ पुत्रद्धा धर्ममूलं (१) स्युर्शकास्त्रिस्त एव च। कृष्णपचे विश्विष्टा (१) हि पूर्वा चेन्द्री खदाइता (१)॥ प्राजापत्या दितीया स्थात् हतीया वैस्दैविकी (१)। श्राचापूर्णः सदा कार्या मांसेरन्या भवेत्तद्दा॥ श्राके: कार्या हतीया स्थादेव द्रस्थाता विधिः।

<sup>(</sup>१) पिचदानाय मुले इति ग॰।

<sup>(</sup>२) वरिष्ठा इति ग॰।

<sup>(</sup>३) विभाव्यते इति ख॰।

<sup>(8)</sup> वैद्रश्रदेविकीति ग॰।

श्रष्टका च पितृषां वे नित्यमेव विधीयते॥ या वायन्या चतुर्थी स्यामाञ्च कुर्यादिश्वेषतः। तासु श्राद्धं बुधः कुर्यात् सर्वस्वेनापि नित्यशः॥ परनेद च सर्वेषु नित्यमेव सुखी भवेत्। पूजकानां सदोत्कर्षे। नासिकानामधोगितः॥ पितरः सर्वकाखेषु तिथिकाखेषु देवताः। सर्वे पुद्दसमायान्ति निपानमिव<sup>(१)</sup> धेनवः॥ यस्त ते प्रतिगच्छेयुरष्टकाभिरपूजिताः। सोचसस्य भवेद्योको सञ्ज्ञास्य विनम्यति। देवांसु दायिने। यान्ति तिर्यागच्छन्यदायिनः॥

चन चतुर्थी फास्युनक्षच्यपनाष्टमी "इमन्तिश्विर्योञ्चतुर्णम-परपन्नाषामष्टमीव्यष्टकाष्टमी" इति श्रीनकसारणात्। पौषमायक्षच्या-ष्टमीमारभ्य तिस्नेऽष्टका इत्येनकतपरिचन्ने चतुर्थी भाद्रपदापरप-षाष्टमीयन्निहिता दर्शिता पद्मपुराणे इतिहासानुसारात्। न्नस्नुपुराणे च।

चतस्रव्यष्टकासु क्रमेणाधिदेवतानिक्पणे पित्रतर्पणद्रवानिक्पणे च भाद्रपदापरपनाष्टम्या ग्रहणात् ।

> ऐन्द्रान्तु प्रथमायाञ्च जाकै: सन्तर्पयेत् पितृत्। प्राजापत्या दितीया स्थानांसै: प्रदेश तर्पयेत्॥ वैश्वदेशां वृतीयायामपूर्णेश्च यथाक्रमं। वर्षासु मध्ये जाकैश्च चतुर्थ्यामेव धर्मदेति॥

<sup>(</sup>१) निपानस्थेवेति ग्र•।

श्रम श्राकमां सापूपक्रम्दाः माह्ने विदितस्य धर्मस्यापि भोज्यस्य तत्त्वदृद्धप्रधानत्वप्रतिपादनपराः न तु द्र्धान्तरिन हित्तप्राः। धता विधेरेकविध्यन्तरावाधेनैव तावद्गतिं न्यास्यां मन्यन्ते। किसु वज्रत-रविध्यन्तरावाधेन दृष्टाविरोधेन प। दृष्टं दि श्राकप्रधानस्य भोज्यस्य तर्पकलं न तु केवसस्य श्राकस्थिति।
श्राह विश्वष्टः।

"श्रावणायहाषणोद्याहकासु पित्रभ्यो द्यात्''। श्रष्टकाम्बहका-खपि चावम्यकमेव साद्धं। चढाइ पितामदः।

> श्वमावाद्यात्यतीपात-पौर्धमाद्यष्टकासु च। विदान् त्राद्धमकुर्थाणा नरकं प्रतिपद्यत इति ॥

वायुपुराणे तिर्थागक्कन्यदायिन रत्यष्टकात्राद्धमकुर्वाणक ति-र्थायोनिप्राप्तिक्वपानिष्टाभिधानाच । विष्णुना श्रमावास्यासिखेऽष्ट-कासिस्रोऽन्वष्टकाः माघीप्रौष्टपयूर्द्धं कृष्णवयोदश्री त्रीहियवपाको-वेत्यमुक्रम्योक्तं ।

एतांख श्राद्धकालानी नित्यानाच प्रजापतिरिति । विष्णुधर्वीत्तरे ।

> श्राह्यकासमातास्या नित्यं पार्थिवसत्तम । पौर्णमासी तथा माघी श्रावणी च नृपोत्तम ॥ प्रेष्ठपद्यामतीतायां तथा क्रब्णचयोदशी । श्रायहायस्वितिकान्ती क्रब्णास्तिसीऽष्टकास्तथा॥ श्राकेस प्रथमा कार्या मंसिस तदनन्तरा ।

देवसः ।

हतीया च तथापूर्वेर्नित्यमेव विजानता॥ एतानि आद्भकाखानि नित्यान्याच प्रजापतिः। आद्भमेतेम्बजुर्व्वाको नरकं प्रतिपद्यत इति॥

मनुना माद्भक्योऽयं मानवः समुदाइतः ।
वक्षपिखाष्टका तु स्थादेकपिखा तु नाष्टकेति ॥
सम वक्षपिखेकपिखाक्षेत्रे पार्व्यकेतिहृष्टविधिनिषेधपरौ
मञ्जपुराये ।

त्रष्टकासु च कर्त्ताच्यं त्राद्धं हैमन्तिकासु वै। त्रम्बष्टकासु क्रमन्नो माहपूर्वं तदिखत इति॥

श्रम स्रितिः।

श्रन्यष्टकासु रृद्धौ च प्रतिसंवत्सरं तथा । माद्रश्राद्धं प्रथम् सुर्यादन्यन पतिना सहेति ॥ श्रद्धान्यतः ।

श्रव्यक्त तथा मातुः श्राद्धस्ति म्हताहित ।

एकोदिष्टं तथा सुक्ता स्त्रीषु नान्यत् प्रथमविदिति ॥
विष्णुधर्मोत्तरे चास्मिन् मात्रश्रद्धे कर्षूविधिह्नः ।
श्रव्यक्तासु च स्त्रीषां श्राद्धं कार्यं तथैव च<sup>(१)</sup> ।

श्रद्धकाविधिना स्त्रता क्रमेवैतासु पश्चकं ॥

माचे राजन् पितामद्भी श्राद्धं कार्यं थथाविधि ।

तथैव प्रपितामद्भी वैश्वदेवपुरः सरम् ॥

(१) तपाविधीति ग॰।

पिस्ड निर्म्यपणं कार्यं तसीव पिष्टवसृप ।

शुक्रवत्म त विप्रेषु तत्र कार्यं (१) निनेष मे ॥

प्रादेशमात्रा राजेन्द्र चतुरङ्ग समायताः ।

तावदेव समुत्येषाः पद्मपूर्त्वत्र कारयेत् ॥

प्रयोकं कर्षुमूले त परिसीर्यं इताश्रमं ॥

श्रुगीसोमयमानाञ्च यागं कत्ना यथा पुरा ।

कर्षुत्रितयमूले त पुरुषाणान्तु कारयेत् ॥

पिष्ट निर्म्यपणं प्राप्तदेकैकसिन् यथाविषि ।

कर्षूषां चितयं तत्र चीराञ्चास्यां प्रपूरयेत् ॥

कर्षूत्रितयमूले च स्त्रीणां निर्म्यपणं भवेत् ।

दभा मांसेन पयसा कर्षूणाञ्चेव पूरणं ॥

श्रुन्नोदकविमित्रेण कार्यं मनुजपुङ्गव ।

भवतीन्या भवलेतदचय्यमिति न त्यन्नेत्॥

रत्यष्टकानिकपणं ।

त्रथ रुद्धित्राद्धं ।

ष्टक्किंगम पुषजन्मादिनिमित्तोपखितः कासः । तथा च बद्धविष्ठः ।

पुषजनाविवाहादौ दृद्धित्राद्धसुदाह्मिति । जावासिः ।

यज्ञोदाइप्रतिष्ठासु सेखलाबन्धमी चयी: ।

<sup>(</sup>१) कर्मिति ख॰।

पुनजनारुषोत्धर्गे रुद्धित्राद्धं समाचरेदिति॥ विष्णुपुराणे।

जातस्य जातककीदिकियाकाण्डमघेषतः । पुत्रस्य कुर्व्वति पिता त्राद्धश्चान्युदयात्मकं ॥ कात्यायमः ।

> खिपित्रभ्यः पिता दद्यात् सुतसंस्कारकर्यासः । पिष्डाने दद्यनासेषां तस्याभावे तः तत्क्रमादिति ॥ श्रव संस्काराः ।

गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तोस्रयन-जातकर्ष-नामकरण-निक्रमणा-न्नप्रामन-चौड़ोपनयन-मतत्त्रर्थाध्ययन-समावर्त्तन-विवाह-यञ्चदानादि । तचैतेषु सुनसंस्कारेषु पिता स्विप्टम्था दद्यात् । भ्रेषेषु संस्कारेषु स्वयमेवाधिकारीत्येतदिस्वरेणोक्तमेवाधिकारनिद्धपणे । विष्णुपुराणे ।

कन्यापुषविवाष्ठेषु प्रवेशे नववेसानः । नामकर्भणि बाजानां पूडाकर्मादिके तथा ॥ बीमन्तोस्रयने चैव पुषादिसुखदर्भने । नान्दीसुखं पिष्टगणं पूजयेत् प्रयते। रही ॥ पुषादिसुखदर्भने पुषजन्मनीत्यर्थः । नद्मापुराणे ।

> कर्यख्यान्युद्यिके मङ्गल्ये चातिज्ञोभने । जनान्ययोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च ॥ पितृत्रान्दीसुखात्राम तर्पयेदिधिपूर्वकम् ।

## विश्वष्ठः ।

पूर्व्वेद्यमीहकं त्राद्धं ककी हे पैहकं तथा। उत्तरेद्यः प्रकुर्वित मातामहगणस्य तु॥

### रद्वातातपः।

प्रचिग्दिनेव्यक्षक्तस्वेदेकस्मिन् पूर्व्वस्य । त्राद्धचयं प्रकुर्व्वीत वैसदैवस्य तान्त्रिकम् ॥ एकसिन्नपि दिने क्रियमाणानां कालभेदेनानुष्ठानं कार्य्यमित्यास् बातातपः ।

पूर्वाचे माहकं श्राह्मपराचे च पैहकम्।
तिता मातामद्दानाञ्च हर्द्धी श्राह्मयं स्रतम्॥
एवंविधसापि कालभेदसासभवे श्राद्द हर्द्धमनुः।
श्रवाभे भिन्नकालानां नान्हीत्राह्मयं बृधः।
पूर्वेद्वेदे प्रकुर्वात पूर्वाचे माहपूर्वकम्॥
बौधायनस्रचे।

वेदनकाणि प्रयोद्धन् पूर्वेदुरेव युगान् ब्राह्मणान् भोजयेदिति। नान्दीसुखा ऐवेते उक्ता भवन्ति। नैकाहेन पिद्यं दैवञ्च कुर्वाना। यखैकाक्ता पिद्यं दैवं च कुर्वेन्ति प्रजा श्रस्य प्रमायुका भवन्ति। तस्मात् पिट्टभ्यः पूर्वेदुः कराति पिट्टभ्य एव तद्यक्तं निक्तीय यजमानः प्रतनुत दति। ब्राह्मणमयत्र पूर्वसुपन्यसं।

सकलत्राद्धकाले।हेत्रस्थामीये याज्ञवल्कावचने वृद्धिमञ्द्रसामेष-नान्दीसुखत्राद्धकाले।पलचणपरत्नात् कर्माङ्गत्राद्धकाला श्रपि संस्ट-हीताः ।

### तेनाइ पारस्करः।

निषेककाले सामे च सीमन्तान्त्रयने तथा। चोयं पुंसवने त्राद्धं कर्माङ्गं वृद्धिवस्त्रतम्॥

निषेककासः षेाड्यराचात्मके। भार्याया च्हतकासः । तच पुष्णनचचान्ति गभीधानास्त्रकर्माङ्गश्राद्धं कार्यम् । यामप्रदो-ऽचाग्निहाचादिकर्मणामुपस्तवणार्थः ।

> इति रुद्धिश्राद्धनिक्षपणम् । त्रय कृष्णपन्तः ।

तच वाजसनेयसूचे कात्यायमः।

श्रपरपचे श्राद्धं कुर्नीतार्द्धं वा चतुर्था यददः सम्पद्येतेति। श्रप-रपचे प्रतिपत्पस्त्यमावास्थाने कृष्णपचे ऊर्द्धं वा चतुर्था यसिन् वा श्रद्धनि श्राद्धसाधनसम्पत्तिसस्मित्रदिन श्राद्धं कुर्वीतेति।

## गौतमाऽपि।

श्रामावाखायां पिद्धभ्यो दद्यान् पश्चमीप्रस्ति वापरपचस्य यथाश्रद्धं सर्व्यस्मिन् वा द्रव्य-देश-ब्राह्मणसभावे कालनियमः श्रितत इति ।
श्रपरपचे एकसिन्नइनि श्राद्धमित्येकः पचः। प्रत्यइमित्यपरः। कालनियमः व्यक्तित इति द्वतीयः। यथासामध्यं कालव्यवस्रोत्यर्थः। श्रश्म
नित्यं श्राद्धं। तथा च कात्यायनः। "श्राकेनापि नापरपचमित्रक्रामेत्"
इति । यसु मार्कष्डेयपुराणादिषु "प्रतिपद्धनसाभाय दितीया
पद्धसम्पदे" इत्यादिभिर्व्यचनैरपरपचाम्मर्गतासु तिथिषु प्रत्येकं फलसम्बन्ध स्रको न तेनापरपचे श्राद्धस्य नित्यता हीयते। दर्भपूर्णमासविश्वत्यत्व-काम्यस्ययोद्यपनेः। यदापि चैतदेकसिन्नवेवाइनि क्रियते

तदाणमावासात्राद्वात् पृथगेव कार्यं। "त्रमावासाष्टका दृद्धः क्रम्यपन्तः" इत्यन याद्यवस्कावनने त्रमावास्यातः क्रम्यपन्नस्य पृथगु-पन्यासात्। त्रनेन यदन केसिद्कां, त्रमावास्यादित्राद्धेन सहापरपा-स्तिनं त्राद्धं विकस्पत इति तदपास्तम्। यन्तु निगमसारसम्, "त्रपर-पन्ने यदसः सम्पद्येतामावास्यायां विश्वेषेषेति", तत् पृथक्कापृथक्को-भयपन्नाविरोधीति न विकस्पे प्रमासमिति स्वतिनित्रकाकारः। केसिन्तु विकस्पमेव मन्यन्ते। त्राह त्रापसानः।

"मासि मासि कार्यमपरपचछापराइः श्रेषांसाधापरपचछा जघ-न्यान्यदानीति"। जघन्यानि दश्रम्यादीनि। नैतन् पूर्वेषां नवम्या-दीनामश्रेषस्वाभिधानार्थं किन्तु पूर्वेभ्यः परेषां श्रेष्ठतमन्वप्रतिपाद-नार्थं। तदेतचतुर्दश्री वर्जयश्राद मनुः।

क्राच्यापचे दम्रत्यादी वर्जियता चतुर्दभीम् । त्राद्धे प्रमसासिषयो यथैता न तथेतरा इति ॥ श्रव चतुर्दभी नात्यक्तं वर्जनीया किन्तु भ्रस्तादिश्तय्यतिरिक्त-दैवत्यसाद्ध् एवेत्यास् याज्ञवस्त्यः ।

प्रतिपत्प्रस्तिम् वर्जियला चतुर्दश्रीम् । श्रक्तेण तु इता ये वै तेषां तत्र<sup>(९)</sup> प्रदीयत इति ॥ श्रक्तग्रइणमन्येषामपि केषाश्चिकारणकारणानामुपसचणार्थमिति वद्यते ।

<sup>(</sup>१) तेभाक्तचेति ग्र॰।

### श्रथ भाद्रपदापरपचः ।

स्त्र यद्यप्यपरपचे स्राद्धं कुर्वीत, क्राकेनापि नापरपचमितका-नेदित्यादिभिद्दादमापरपचग्राहकैः सामान्यवचनैः भाद्रपदापरपची-ऽपि ग्रहीत एव । तथापि तस्य पुष्यतमलप्रतिपादनार्थं तदितक्रमे प्रत्यवायप्रतिपादनार्थस् स्त्रितपुराषादिषु विभेषतस्त्रसाभिधानं क्रतम्। तस्या विष्णुधर्मीत्तरे।

> उत्तरादयनाद्राजन्<sup>(१)</sup> श्रेष्ठं स्याद् चिणायनम् । याम्यायनाचतुर्भामं तत्र सुप्ते तु नेश्ववे<sup>(१)</sup>॥ प्रौष्ठपद्याः परः पचल्लचापि च निश्चेषतः। पञ्चम्यूर्द्धन्तु तचापि दश्रम्यूर्द्धन्तते।यति । मघायुका तु तचापि श्रस्ता राजंस्त्रयोदश्चीति॥

खत्तरायणाद् चिणायनं त्राद्धकरणे त्रेष्ठम्। सर्वसाद् चिणायनाद्पि तत्मध्वत्त्रुंपेन्द्रनिद्रादिनादाषाद्याः पौर्षमास्याः प्रस्ति मासचतुष्टयं त्रेष्ठम्। तसादिप सर्वसात् प्रेष्ठपदस्य मासस्यापरपद्यः। तचापि पश्चम्या ऊद्धें दबदिवसाः, तचापि दब्रम्या ऊद्धें पश्च। तचापि मघा-युक्ता चयोदबीति। ब्रह्मपुराणे।

> श्रस्ययुक्तृ ज्ञापपचे तु श्राद्धं कार्यं दिने दिने (रे)। चिभागदीनं पचं वा चिभागत्वर्द्धसेव वा॥ श्यामार्केस्त विशेषेण प्रसिद्धेस्त पिष्टप्रियै:।

<sup>(</sup>१) श्राद्ध इति ग॰।

<sup>(</sup>१) चातुमीस्यव तत्रापि प्रसप्ते केप्रवे हितमिति ख ।

<sup>(</sup>२) कुर्यादिने दिने प्रति तर।

## श्वन विष्णुधर्मीत्तरे।

प्रैश्वपदमाससम्बन्धिनि क्रब्णपचे आद्धिमित्युक्तम् । अद्यापुराणे तु
प्रश्वयुक्त्माससम्बन्धिनीति, सेय्यमनयोविसंवादः परिष्ट्रियते । तथाहि
दह खलु ग्रुक्तपचप्रतिपद्युपक्रम्य मासनामप्रवर्त्तिकां पौर्षमासीं
मध्यावयवीक्तत्यामावास्थान्तं चान्द्रमासं दाचिष्णात्याः परिकल्पयन्ति ।
ग्रीत्तरासु क्रब्णपचप्रतिपद्युपक्रम्य नामप्रवर्त्तकपौर्णमास्थन्तम् ।
एवं च सति दाचिष्णात्यय्यवहारेष प्रैश्वपद्युक्तायां पौर्षमास्थां
प्रीष्ठपदामावास्थाद्यपचसमाप्ता तदुत्तरः पचः प्रौष्ठपद्या भवति ।
पत्तर्यवहारेष तु तस्थामेव पौर्षमास्थां प्रौष्ठपदमाससमाप्ती तदुन्तरः पचः श्रम्ययुक्तासमध्ये भवतीत्येक एव व्यवहारदयेन व्यपदेशदयं सभते ।

# श्रादित्यपुराणे।

प्राहट्खतौ यमः प्रेतान् पित्वं या यमालयात्। विसर्जयित मानुत्ये कला भूत्यं खतं पुरम्॥ कुधार्त्ताः कीर्त्तयनास्य दुष्कृतन्ते खयं कतम्। काङ्गन्ति पुत्रपौत्रेभ्यः पायसं मधुसंगुतम्॥ तसान्तां सात्रविधिना तर्पयेत्पायसेन तु। मध्याच्यतिसमित्रेण तथा भौतेन चामासा॥ यासमात्रं परग्टहादसं यः प्राप्तुयास्तरः। भिचामात्रेण यः प्राणान् सन्धारयित वा खयम्॥ यो वा सन्धारयेहेषं प्रत्यशं खात्मविकयात्। भाद्मनेनापि कर्त्तवं तैसीर्द्रयीः स्वश्चितैरिति॥ नागरखण्डे पिद्धन् प्रति ब्रह्मवचनम्।

श्वाषाद्याः पञ्चमे पत्ते कन्यासंखे दिवाकरे। यो वै श्राद्धं नरः कुर्यादेकसिश्रपि वासरे॥ तस्य संवत्परं यावत् दृप्ताः स्युः पितरेा भुवम्। श्रास्थायनिरपादः।

नभस्यस्थापरे पत्ते तिथिषोडग्रकस्त यः । कन्यागतान्वितस्रेत् स्थात् स कालः त्राद्धकर्मणि॥ त्रज्ञापुराषमार्कप्डेथपुराणयोः।

दियभौमान्तरीचाणि खावराणि चराणि च।
पिष्डमिक्कन्ति पितरः कन्याराधिगते रवौ ॥
कन्यागते स्वतिरि यान्यश्चानि तु घोडम ।
क्रित्तिस्तानि तुस्तानि देवा नारायणेऽज्ञवीत्॥
राजस्रयात्रमेधाभ्यां य इक्हेडुर्सभं फलम्।
न्नायमुद्राकमूलानैः पित्वन् कन्यागतेऽर्स्यतेत्॥

चचपि कन्यागते मासमानं भवति तथायपरपत्रस्वेव पैश्वला-द्वनान्तरसंवादाच तर्वेव त्राद्धमित्यनुसन्धेयम् । चादित्यपुराणे ।

> कन्यागते सर्वितरि यान्यहानि तु वोडग्र। कतुभिसानि तुस्थानि पितृषां दत्तमस्यमिति॥

श्वन यद्यपि वृद्धषु वचनेषु पचस्वैव श्राद्धकासलसुक्तं, पचस्व पश्च-दन्नतिस्थात्मक एव । तथापि कदाचित् तिथिष्टद्भौ षोडन्नदिनात्मका अवति । तचैकदिनदानिकास्विद्धिनेनाभिप्रायेणाच तिथिषोडन्नक इत्युक्तं । श्रमावास्थात्तरां प्रतिपदमिष वा संग्रहीतुं पूर्व्वां पौर्ण-मामीं वा तस्यां दि नान्दी सुस्तानां श्राद्धं वस्त्रते । श्रम पचमध्ये यस्मिन् किसीसिद्ध्यद्दनि कन्यामंक्रमे सित प्रतिपदादिषोडकाष्यद्दान्यु-पादेयानि । न तु संक्रमणात् पूर्वाणि देवानीत्येवं वेदितस्यम् । श्रतण्वाद वहत्सनुः ।

> मधे वा यदि वाष्यको यत्र कन्यां रविर्वजेत्। स पद्यः सकस्रः पूज्यः त्राद्धं तत्र विधीयते॥

श्रम कन्यागतत्त्वस्थे क्रिः प्रश्नस्तरत्वप्रतिपादगार्था, न तु कन्या-गतत्वराहित्ये तत्परित्यागार्था ।

तथा चादित्यपुराणे ।

पचान्तरेऽपि कन्यास्थे रवी त्राद्धं प्रश्नस्वते । कन्यागते पश्चमे तु विशेषेषेव कारयेत्॥ त्राषाष्टीमवधिं कला यः स्वात्पचस्तु पश्चमः । त्राद्धं तत्र प्रकुर्वीत कन्याक्रस्कृति वा न वेति॥

कार्च्छाजिनिः।

पुनानायुक्तथारे। ग्यमेश्वर्थमतुसं तथा ।
प्राप्नोति पञ्चमे दला त्राद्धं कामांश्व पुष्कसान् ॥
एवं भाद्रपदापरपचे कते विश्विष्टेष्टप्राप्तिकता । तिसमकते
लिन्द्रप्राप्तिमाड ।

कार्चाजिमि:।

प्रेतासञ्जेव हिंसन्ति पञ्चमं यो यतिकमेत्। तसामातिकमेदिदान् पञ्चमे पैहकं विधिम्॥

## नागरखाउँ।

श्वाषाद्धाः पश्चमे पश्चे यः त्राद्धं न करिव्यति ।
श्वाकेनापि द्रिद्रोऽपि चेाऽन्यजलमुपेव्यति ॥
श्वासनं ग्रयनं भोज्यं स्तर्भनं भाषणं तथा ।
तेन सार्द्धं न कर्त्तव्यं इत्यं कथ्यं कदाचन ॥
ये न त्राद्धं करिव्यन्ति ते ते पापतरा नराः ।
भविव्यन्ति न सन्देशः सन्तत्या च विवर्जिताः ।
न सुखं धनधान्यञ्च तेषां भावि कदाचनेति॥
अञ्चपुराणे ।

सूर्ये कन्यागते कुर्यात् त्राह्यं यो न स्टहात्रमी । धनं पुचाः कुतस्रस्य पित्रनिःश्वासपीड्या ॥ न सन्ति पितरस्रेति कृत्वा सनसि यो नरः ।

श्राद्धं न कुरुते तच तस्य रक्तं पिवन्ति ते॥

त्रथ केनिकारोष श्राद्धमन्तरेणेकेक्स पचलातिकमे तित्रमि-नस्य श्राद्धस्य तदुन्तरिकेस्विधिविधेवाविक्सिकेषु कर्मस्यतोच्यते समस्यतौ ।

> इंसे त्राद्धन्तु कन्यास्त्रे ज्ञाकेनापि स्टहे वसन्। पञ्चन्योरकारे दद्यादुभयोरपि पचयोः॥

इंशः स्र्यः । अभयपचपश्चम्योरकार इति भाद्रपदक्रण्यपश्चम्याः परस्तादाश्चिनग्रुक्षपश्चम्याः पूर्वमकाराखकाल इत्यर्थः । श्वनेनाश्चिन-ग्रुक्कपश्चमीपर्थकां श्राद्धमभ्यनुज्ञातं भवति । त्रह्मपुराणे । तथा।

यावच कन्यातुलयोः क्रमादाखे दिवाकरः। तावच्छाद्धस्य कालः स्थात् मून्यं प्रेतपुरं तदा ॥

कन्यागते सवितरि पितरे। यान्ति वै सुतान् । भूत्या प्रेतपुरी सर्व्या यावदृश्चिकदर्भनम्॥ तते। दृश्चिकसम्प्राप्ता निराभाः पितरे। गताः । पुनस्व भवनं यान्ति भापं दत्त्वा सुदार्णम् ॥ नागरखण्डे ।

न ददाति नरः त्राद्धं पितृणां चन्द्रसञ्ज्ञाये।

जुत्पिपासपरीतामाः पितरस्तस्य दुःखिताः॥

प्रेतपन्नं प्रतीचन्ते<sup>(१)</sup> गृद्धवाञ्कासमन्तिताः।

कर्षका जसदं<sup>(१)</sup> यदद्धवानक्रमतन्त्रिताः॥

प्रेतपन्नेऽप्यतिकान्ते यावत्कन्यागते। रविः।

तावच्छाद्धं प्रवाञ्कन्ति दन्तं वै पितरः सुतैः॥

ततस्तुलागतेप्येने सूर्ये वाञ्कन्ति पार्थिव।

माद्धं खवंग्रजैर्दन्तं जुत्पिपासासमाकुलाः॥

तस्तित्रपि व्यतिकान्ते काले दृश्चिकगे रवौ।

निराज्ञाः पितरा दीनास्तर्तां वान्ति निजालयम्॥

मासदयं प्रतीचन्ते<sup>(१)</sup> स्टब्दारं सम्मानिताः।

वायुभ्रताः पिपासार्त्ताः जुत्जामाः पितरे। नृणाम्॥

<sup>(</sup>१) ए दिन्ते इति ग०।

<sup>(</sup>१) कर्षुका हि जलमिति ख॰।

<sup>(</sup>१) परीचन्ते इति ख॰।

चावत्कन्यागतः स्वर्थः तुलाखयः महीपते । सुमन्तुराष्ट्र ।

कन्याराष्ट्री महातेजा यावित्तिष्टे दिभावसः।
तसात् काखानु वे देयं दृश्चिकं यावदागमः॥
येयं दीपान्तिता राजन् स्थाता पञ्चद्षी भुवि।
तस्यां द्यान्त्र चेद्दनं पितृणां वे महास्रवे॥
अन महास्रवो भाद्रपदापरपनः।

यम् जात्रकर्छनात्रं।

श्राकाञ्चनित खिपतरः पञ्चमं पचमाश्रिताः।
तसात्त्रचैव दातयां दत्तमन्यच निष्पत्तिमिति॥
तत् फलातिश्रयद्दानिपरं, न सर्व्या फलदानिप्रतिपादकम्।
श्रयाच चयोदशीश्राद्धं प्रपञ्चेने। स्रोते।

मनुस्रती ।

यत्किश्विकाधुना मिश्रं प्रदशासु स्योदशीम्। तद्यस्यमेव स्थात् वर्षासु स मधासु स॥

यमः ।

गाचास पित्वभिगीताः कीर्त्तवन्ति पुराविदः।
श्रिप नः खकुले भ्रयात् यो ने। दद्यात् नयोदश्रीम्।
पायसं मधुसर्पिभीं वर्षासु च मघासु च॥
श्रिष्ठ पित्वगीते गांचे भवतः।

विष्कुः।

त्रिप जायेत सेाऽसाकं बुत्ते कश्चित्ररात्तमः।

प्रावृद्धाले सिते पत्ते पद्यादमां समापितः॥ मधूळ्टेन यः श्राद्धं पायसेन समापरेत्। कार्त्तिकं सकलं वापि प्रष्काये कुष्करस्य प॥

#### पैठीनसिरणाइ।

कांगेन सर्वेतोष्टेन वर्षासु च मघासु च । पुची वा यदि वा पाची यो ने। दशात् चयोदशीम् ॥ जायेत किमसी कश्चिद्धार्मिका वंशवर्द्धनः।

#### महाभारते ।

चिप नः खकुले भ्रयात् थे। ने। दद्यात् चये।दशीम्। मघासु सर्पिषा युक्तं पायसं दिचणासुखः॥

# पञ्च-लिखितौ ।

पिता पितामस्यैव तथैव प्रियतामसः । जातं पुत्रं प्रशंसिना पिप्पसं शकुना इव ॥ मधुमांसेन खड्डेन पयसा पायसेन वा । एष दास्ति नः श्राद्धं वर्षासु च मघासु च ॥

#### याज्ञवस्कः।

यो ददाति<sup>(१)</sup> गयाखश्च सर्वमानस्यमञ्जते । तथा वर्षाचयोदस्यां मधासु च विश्वेषतः<sup>(९)</sup> ॥ प्राष्टपद्यामतीतायां मघायुकां चयोदशीम् । प्राप्ट श्राद्धं हि कक्त्यं मधुना पायसेन च ॥

<sup>(</sup>१) यहदातीति ख॰।

<sup>(</sup>२) न संग्रय इति ग॰।

प्रवस्ततरा चैवा तिथिभाद्रपदापरपाविकाभ्योऽपि तिथिभ्यः । तथा च ब्रह्मपुराणे ।

> यो वा समाईयेहेचं प्रत्यचं खाताविकयात्। त्राइं तेगापि कर्त्तवां तैसीईवीः सुमिद्वितैः। चयोदद्यां प्रयत्नेन वर्षासु च मघासु च॥ गास्मात्परतरः कालः त्राइद्विन्येषु वर्त्तते। यदच पितरा दत्तं स्टबन्ति स्टातमचयम्॥

मार्कख्डेयपुराणे।

उत्तरादयगाद्राजन् श्रेष्ठं स्वाह् चिषायनम् । चातुर्कास्त्रम्, तचापि प्रसुप्ते नेप्रवेऽधिकम् ॥ प्रीष्टपद्याः परः पचस्तचापि च विजेषतः । पञ्चपूर्वम्तु तचापि दश्चपूर्वे ततायिति<sup>(१)</sup> । मघायुक्ता च तचापि शस्ता राजम्बयोदश्चीति ॥

श्वन पञ्चपूर्वे पञ्चमीमारम्य, दश्चपूर्वे दश्वमीमारम्थेत्यर्थः । श्रावस्थकञ्चेदं श्राद्धसुक्रम् विष्णुधर्मीत्तरे ।

> श्राद्धकालममावास्या नित्यं पार्थिवसत्तम । पैर्गणमासी तथा माघी श्रावणी च मृपोत्तम ॥ ग्रीष्ठपद्यामतीतायां तथा क्षणा चयोदशी । श्रष्टकात्वष्टकास्तिसस्येव च मृपोत्तम ॥ एतानि श्राद्धकालानि नित्यान्याद प्रजापति: ।

<sup>(</sup>१) पश्चम्यूर्जन्तु तत्रापि दश्रम्यूर्जन्तते।प्यतीति ग॰।

स्राद्धमेतेस्यकुर्माणो नरकं प्रतिपद्यत इति ॥
विष्णुरिप श्रमावास्यासिन्द्रोऽष्टकासिन्द्रोऽत्यष्टकाः। माघीप्रौष्ठपद्यूर्द्रं स्त्रणा वद्योदश्रीत्युपन्यस्य एतानि श्राद्धकासानीत्यसुमेव
स्नोकसुक्तवान्। श्रयाच निवेधवचनानि ।
स्रोतिर्वदस्यतिः।

हम्पापचे चयोदस्यां यः साद्धं कुद्ते नरः । पञ्चलं तस्त्र जानीयात् च्येष्ठपुचस्य निस्तितं॥ षट्चिंबस्यते ।

> ख्दी चयोदबीत्राद्धं न कुर्यात् पुचवानि । जपवासद्य संक्रान्ती ग्रहणे चन्द्रस्यय्योः॥ चयोदस्थान्तु वै ब्राह्सं न कुर्यात् पुचवान् खडी। नेखते चापवासद्य कैस्टिद्ध्यमद्ये॥

#### चापसम्बः ।

चयोदम्यां बङ्घपुचो वङ्गमिचो दर्जनीयापछो युवमारिणस्तु भवन्तीति ।

कात्यायनसार ।

षुवानसम्बद्धियमः इति । स्कान्देनागरखण्डे।

यो वाञ्कति नरे। सुन्तिं पिष्टभिः सद चात्मानः । षसन्तानस्य यसस्य त्राह्रे प्रोक्ता नयोदशौ । सन्तानयुको यः सुर्यात्तस्य वंत्रस्यो भवेत् ॥ त्रानर्त्ते खवास । षयोदम्यां कृते श्राङ्के कसादंशवयो भवेत्। एतमो सर्वमाचन विसरेण महासुने ॥ भक्ष्यञ्च जवाच ।

श्वाचीद्रथनारे कस्ये पूर्वे पार्थिवस्तम ।

सिताश्वा नाम पञ्चासदेश्वीयः पिद्धभितमान् ॥

मधुना कास्त्राकेन खड्नमांसेन केवसम् ।

स हि श्राद्धं पयोदस्यां कुदते पायसेन वा ॥

कदाचिद्वाद्याणेश्वं यः स पृष्टः कातुकान्वितः ।

श्वन्येषु विद्यमानेषु विचित्रेषु कुतो नृप ॥

प्रसाद्धश्रममांसञ्च कास्त्राकञ्च यक्त्वि ।

श्रात्यास्थ्यमत्यात्र्यं त्राद्धे दत्तं दविर्दिजैः ॥

दति तहुत्र्यतेऽसाभिसदा से कार्यं वद ।

एतक्तुत्वा वचसेषां ब्राञ्चाणानां वचाऽववीत् ॥

श्वनात्रमपि वद्यामि ग्रमुण्यं सुसमाहिताः ।

श्वरमासन् पुरा हिस्तो सुन्धनः पिद्धभितमान् ॥

अमन् कदाचित् प्राप्तेऽदं श्रविद्यात्रमं निश्च ।

श्वस्तानुपदिश्चन् विप्रो दूरस्थेन मया श्रुतः ॥

#### च्यग्निवेश खवाच ।

च्छे पैत्रे यदा चन्हो इंग्सैव करे खितः। त्रयोदमान्तु सा हाया विज्ञेया बुच्चराइया॥ बाद्धेव्यतिप्रम्ला सा पित्वणां व्यप्तिकारिणी। तत्पातः बाद्धसभाराः सम्धियनामतः ग्रुभाः॥ "पैत्रहतं" मद्या । "इंशः" सूर्यः । "करे" इस्ते । सिराम्ब उवाच ।

> इति तस्य सुनेवीकामाकर्षीदमिकत्यम्। श्रदश्चापि करियामि प्रातः श्राद्धिकयामिति॥ ततः प्रभाते बाङ्गीयद्रव्यार्थं पर्यटन् वने । खड्डमांचं काखबाकं मधु च प्राप्तवानहम् ॥ यथोपपन्नेसिर्द्रशैक्तयोदमां समाहितः। निजान् पितृन् ससुद्दिया खजातीयान् लभेजियम् ॥ श्राद्धेन तारुश्चेनापि पितरा दादशान्दिकीम्। हित्रमापुरस्ञापि नृषेा जातिसरोऽभवम् ॥ श्रता मघाचयोदस्थामेतैरेव हि साधनै:। करेामि श्रद्भया श्राह्मं तत्प्रभावमनुषारन् ॥ तस्य तदचनं श्रुला ते चान्ये च जना श्रुवि। नभस्रस्य चयोदयां त्राद्धं चकुर्मुदान्विताः॥ प्रापुष परमां सिद्धिं साईमानाः सुरोत्तमैः। र्र्षालवस्ततसेषु वसुरहादयः सुराः॥ श्रमंत्रयं चयोदस्यां श्राद्धकर्तृन् सुधान्यिताः। त्रदाप्रसृति यः त्राद्धं चयोदम्यां करिखति॥ कन्याबंखे बहसांश्री तस्य स्वादंश्रवंत्रयः। इति श्रापेन देवानां निर्देग्धे यं महातिथिः। ततः प्रस्ति नैतसां क्रियते त्राद्वसूत्रमम्॥ यः प्रमादेन कुर्ते तस्य सादंश्रधंस्यः ।

एतस्रयोदशीत्राङ्कं वंश्वक्रदेख कारणम्॥ सतः त्राङ्कं विना देथं तिह्ने मधुपायसम्। खन्नमांसं कालशाकं वाशीणसास्त्रमेव स॥ वाशीणसे। वस्त्रमाणसम्भणे। वद्धस्थानः।

तस्याभावे प्रदातव्यं चीरे।दनमनुक्तमम् ।
तस्याभावेऽिव दातव्यं जसं तिस्वविमित्रितमिति ॥

श्रथान नेचिदाङः । नयोदश्रीश्राह्मनिषिद्धवाक्यानामप्रामाण्यसेव । यिकश्चित्राधुना मिश्रमित्यादिमनुवचनिवरेषात् । मनुस्यतिर्षं स्वाध्यायात् प्रसिद्धलात् वङ्गभिः सम्प्रदायेन पद्यमानलात् श्रपश्रष्ट-पाठासभावात् मूलान्तरा वेति सुद्रतरेभ्यो नाममाचेनाप्रसिद्धेभ्यः नेनचिद्ष्यपद्यमानेभ्योऽनवस्त्रितपाठेभ्यः सभावितश्रान्यादिमू सेभ्यः स्वविरोधप्रत्यस्त्रुतिवद्बलीयसीति ।

श्रतएव दृइस्रतिः ।

वेदार्थीपनिवन्धृतात् प्रामाखन्तु मनेाः स्वतम् । मन्वर्थविपरीता तु या स्वतः सा न प्रस्वत इति ॥ मनुरखाइ ।

> यः कश्चित् कस्यचिद्धर्या मनुना परिकीर्त्तितः । स सर्वेत विदितेत वेदे सर्वेज्ञानमयो हि स इति॥

उच्चते । यत्तावरुषं मनुस्रतेः श्रुतितुक्धलेन विधेः स्रह्मन्तरेभ्यो बद्यीयस्वमिति तत्कक्षमाणं । दृष्टस्यतिवचन मन्वर्थविपरीतानां मुधादिस्यतीनामप्रामास्वमादः। ननु विष्टन्नेवर्षिकस्वीद्यतानां का- त्यायनादिस्ततीनां वेदार्थप्रतिवद्धतादित्यप्रामास्महेत्वविद्यमानतात् श्रता मनुश्रव्देनाच सर्वे वेदार्थसर्कारः कात्यायनादयोऽभ्युपस्त्रस्थने। श्रयवा मनज्ञान इति धातुपाठात् वेदार्थज्ञामवान् मुनिर्मनुहस्यते।

श्वन्ये लाष्टः । कस्यचिद्पि श्राद्धस्य निवेधानुपपत्तेः निवेधवा-क्यानामप्रामाण्यमिति । तथाहि न तावित्रत्यस्य श्राद्धस्य निवेधोऽयं । यत श्राह मनुः ।

दद्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येने।दनेन वा ।
पयोमूलफर्लर्क्वापि पिद्धभ्यः प्रीतिमाहरन्निति॥
दचोऽष्टाह ।

श्रवाला वाषक्रमा वा श्रदत्ता यः समस्रते । देवादीनाम्हणी भूला श्रप्रजः स वजत्यध इति ॥

श्वहरद्यः खाध्यायं कुर्थादुद्पानासयैनं पित्तयश्चं समाप्नोतीति । एवमेतैर्म्यनैर्नित्यस्य आद्भस्याहरद्दिधानादकरणादधागममाभिधा-नात् पयोदस्यां तदमुष्ठानमर्दति । नापि नैमिस्तिकस्य निवेधः । न तावन् स्रताहादिनिमिस्तकस्य ।

यत त्राष्ट्र याज्ञवस्काः।

म्हताइनि तु दात्र्यं प्रतिमासन्तु वस्ररम्। प्रतिसंवस्यस्यवमाद्यमेकादशेऽद्यनीति॥

कात्वायनाऽपाइ।

ततः संवत्सरे संवत्सरे प्रेतायासं दद्यात्। यसिम्बहिन प्रेतः स्वादिति सिद्धान्तेनैकोहिष्टं कुर्यादित्यर्थः। एवमन्येस्वपि स्वतिपुराणेषु च। स्वताहादिविहितस्य स्वताहादिस्वपेचितवात्त्रदनुष्टानं न प्रतिषेधः

प्रतिषेद्धमर्दति । नापि दश्चादिनिमित्तस्य "पुत्रमसनि कत्तेर्यं जातकर्षे यमं गरैः" इत्यादिभिन्नाकीः पुत्रजन्मादिकासेषु जातकर्मव-दावस्त्रकलेन विचितवात्तरमुष्टाममपि प्रतिवेधाः प्रतिवेद्धमर्चन्ति । नापि परोदशीनिनित्तकक पार्मकरीत, यतः "अन्वे परोदशीमाई पुनवत्यग्राभाव है। एककेव न तत् कुर्वात् पार्वकनु समाचरेत्" इति तस्रावस्त्रकालेन विधानात् एक स्त्रीय वर्गस्य न सुर्यात् पार्क्षं समा-चरेदिति पित्रवर्गसा मातामस्वर्गसा च इत्येव वर्गदयसा सुर्यादित्यर्थः। न चैकवर्गाय दीयमानस्य त्राद्धस्य निषेधः। तथाविश्रस्य तिव्यम्तिकस्य श्राद्भुख प्राप्तेरभावात् । पितरा यच पूष्यके तच मातामदा भुवमिति धीस्ववचनेन वर्गदयसीव श्राष्ट्रविधिदर्जनात्। नापि काम्बस्व, तस्वापि चयोदश्रीसम्बक्षेनैव विशेषविद्दितलात् । तदेवंतिषयासक्षवात्रतिषे-धवाक्यानामप्रामाक्यमित्युक्यते । नित्यस्य नैमित्तिकस्य वैश्वेषिकस्य च कदाचित् प्रतिषेधः। यथा स्नतकादी विशेषविद्यितलसापि षयोदश्रीनिमित्तवस्य विशेषत्रचनेन तकाचिवयकेन प्रतिषेधः समा-वति । यथा नातिराचे षोड्मिनं स्टक्कातीत्यच सङ्खप्रतिषेधः । चयोदबीत्राद्धस्य च नित्यवद् यथाकयिद्वदनुष्ठाने प्राप्ते सत्यामपि धीम्यस्रती वामोदादेकवर्गीयत्राद्धस्त्रानुष्टाने प्रतिषेधसभावात्। त-सादिषयासभावात् प्रतिषेधवाच्यानामप्रामास्त्रमिति मतं । तसादव थवस्था वक्तव्या । तच तावस्त्रज्ञुन्धरः । मघाचयोदश्रीऋद्विधि-वाक्यानि वर्गे हित्रेनानुष्ठीयमानं त्राङ्कमात्रयको । निषेधास्तेकवर्गी-हेकेनानुष्ठीयमानं श्राद्धमात्रयको । चत्रप्व कार्ष्णाजिनिः ।

श्राद्धं नैवैकवर्गस चयोदम्यासुपक्रसेत्।

27

न द्वप्तास्त्रच चे चस्त्र प्रजा चिसन्ति तस्त्र त दति ॥ एकस्य वर्गस्य पिषादिमाचसः मातामदादिमाचसः वा ने।पक्रमेत्। किन्तु मातामदादियदितस्य सुर्यात् । वर्षा पुरुवाणां श्राद्धाकरणे चयोदत्रीप्रतिषेधदेष द्रत्यर्थः । ऋन्ये तु, सन्ति प्रमीतानां पिद्धभाव-कतानां वर्गाः पिष्टव्यवर्गीः भाष्टवर्गेः मातुसवर्गे इत्येवमादयः। प्रयवा पिष्टपचीयाणां सपिष्डानां वर्गे। माहपचीयाणां सपिष्डानाश्चेत्वेवं वर्गद्वं। एवां वर्गाणां मध्ये त्राद्धे स्थाधिकारेण पुरुषेण दिनामारे कस्वचिद्दर्गस आद्धं छतं, करिस्वते वा कस्वचिदित्येवं किञ्चित्कारण-मनुषन्थाय मघाचयोदमां न कर्त्तयं। किन्तु पर्व्वेषां वर्गाणां कर्त्तयं। धता मधाषयोदम्याः पिटटिप्तिकारणभूतानां तिथीनां मध्ये श्रेष्ठतमलात् सर्वेवां पितृषां मधुमिश्रपायसादिद्रयेष दीयमानसः अद्भक्षापेचितलात्। येभ्य एव म दौयते त एव सुपिताः आद्भक्तुः प्रजां नाष्ट्रयन्ति । तदेवं निवेधवाक्यानामेकस्वैव वर्गस्य कियमासं श्राद्धं विषय इति । श्रन्ये लाक्तः, पुत्रवता स्टिइका क्रियमाणं त्रयो-दश्रीश्राद्धं विषय इति । क्योतिर्वृष्टस्पतिः।

हाणापचे षयोदम्यां यः त्राहुं कुद्ते नरः।
पञ्चलं तस्य जानीयात् च्येष्ठपुषस्य निश्चितं॥
पटिषंग्रकाते।

ग्रही चयोदत्रीत्राद्धं न कुर्यात् पुचवानपि । उपवासञ्च सङ्गान्ती ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥

धारिका च।

चयोदम्याम् वे त्राद्धं न कुर्यात् पुचवान् स्टही । नेखते चापवासस्य केस्विद्ययनदये॥

त्रापसम्बः।

चयोदमां बङपुचो बङमिनोदर्भनीयापत्यो युवमारिषम् भव-

कात्यायमः ।

युवानसाव सियमा रति।

केचित्पुनः पुचमरचक्पेष देविण न चयोदशीत्राद्धनिवित्रं मन्यनो ।

ते चाऊः । नैयोगिकलादस्य प्रसस्य काम्यमानमेवेतद्ववित्र नलेवमेव, तद्कां, काम्यमानं प्रसं ज्ञातं नानिक्योसद्विव्यतीति । तसात् कियमाणेऽपि बाद्धे न पुनमरण्डपं काम्यमानं कर्यप्रसं भवतीति ग्रहिणा पुनवतापि कर्त्तवं नयोदश्रीबाद्धमिति । तद्युकं । नयोदश्रान्तु वे बाद्धं न सुर्यात् पुनवान् ग्रहीत्यादिनिषेधवा-क्यापेकितानर्थक्पप्रस्तिविश्वेषवाप्यापं "पञ्चलं तस्य जानीयाञ्चेष्ठपुनस्य निसितं" दत्यादिवाक्यैः कियते न पुनः कस्यचित्पुनमरणेक्योरभिचा-रक्षपं नयोदश्रीबाद्धं कियते । निषेधमानक्रियापस्यानर्थक्प-लास्य कस्थिदक्कित । न च सक्यदुचरितं वाक्यं कश्चित्पुद्धं प्रत्यर्थ-लेन कश्चित्र प्रत्यर्थलेन पुनमरणं वेष्ययानिक्षयापस्य धर्मक्पलास-कृत्वा पुनमरणाद्यनिष्टं भवतीति न युक्तमिति । तथा द्वप्ताः सन्तः पितरे।ऽनिष्टं प्रसं प्रयक्कनीत्यपि न युक्तमिति । तथा दक्ताः सन्तः पितरे।ऽनिष्टं प्रसं प्रयक्कनीत्यपि न युक्तमिति । तथा दक्ताः सन्तः

ब्राक्त वोधितोऽर्थी न धृक्तिमाणेष निवर्णयितं प्रकाते । ब्रास्तिकगम्ब-स्थार्थस्य युक्ताविषयलात् । युणु मद्दाभारते दानधर्षेषु । "द्वातीनामु भवेष्क्रेष्ठः कुर्म्यन् ब्राह्मं वयोदश्चीं । नावस्वम् युवानोऽस्य प्रमीयके नरा स्टिशः इति युवमरण्डपस्य देवस्य श्रापसम्बाधुकस्य निराकरणं कृतं । तदिप नात्यकां कृतं । नावस्यमित्यभिधानेन दोषस्य पाचिक-लाभ्यनुष्ठानात् । यन्तवस्यं न स्थियना एवेति स्रातिचन्द्रिकाकारस्य स्थास्थानं तक्क्ष्णुःधरद्दरिद्दरादीनां न सस्थतमिति ।

ऋन्ये तु । ''श्रयमदितये आङ्कं विषुविदतये तथा । युगादिषु च सर्वासु पिष्डनिर्व्यपणादृते"॥ इति पुलस्तवचनाङ्काद्रपदापरपच-च्योदम्यास युगादिलात् पिण्डनिर्व्यपणं विना त्राह्सं कर्त्तव्यमिति निषेधवाक्यानां पिण्डदानसहितं आद्धं विषय इत्याङः। नेचिन् पायसादिद्र ययमिरिकद्वेष श्राद्धाचरणं निविद्धमित्येवंविधं विषय-माजः, तद्युनं । पाषसादिद्रययतिरिक्तद्रयेणामत्राद्धकरणे नागर-खण्डे दोवस्थाकतात्। इरिइरस्पर्वतं कारणसुक्रवान्। तद्युकं। श्रपंदार्थवाक्यार्थापत्तेः । पुत्रवान् छद्दी त्रयोदश्रीश्राद्धं न सुर्खादि-क्षेते पदार्थाः । पायमयतिषिक्रद्रकेण आद्धं न कर्त्तयमिति वाक्यार्थ दति, इरिहरः खयन्वीदृत्री खवखामाह । भाद्रपदापरपद्यान्तर्गत-मधान्वितवयोदयां निष्ठं मधाप्रसम् त्राहुं। तदर्थमेव च पिहृष् पौराणिकीषु गाचासु पुषप्रार्घमं महता प्रवश्वेन त्रूवते । श्वतस्त्रयो-दत्रीमाचसम्बन्धीनि निवेधवाकामि सामान्यक्षास्त्रक्षपलाद्वाद्रपदाप-रपचपयोदशीं परित्याच्या श्रेषास्थेकादश्रसु चयोदशीषु क्षप्तार्थयम्या-त्माममिति । एतन् विशेषते। भारपदापश्पक्षयोद्धामेव त्राह्न-

निषेधस्य नागरसाखेतिहासे साष्टमेव दर्भितलात् । मनित्रसाखं काम्यत्राद्भविषयलेन वा प्रतिषेधवचनानि व्यवस्थापनीयानि । यतः कामसन्त्रस्थ एव त्राद्धे देषः सार्यते ।

तयाहि। क्योदबीश्राद्धकर्मुर्ज्ञातिश्रेष्ठ्यं बज्जपुक्तादिफलं सद्दीर्थः व्यासापसम्बाभ्यां युवमरणलचणे देश्वोऽपि तक्षेवेदितः। तदेवं निषेधवाक्यानामेतावन्तो विषयाः, एकवर्गश्राद्धं पिष्डवक्क्राद्धं पुक्वव्यस्थिकर्द्धकं श्राद्धं काम्यश्राद्धमिति। विधिवाक्यानाञ्चान्यानि श्राद्धानि विषय इति मन्यन्ते।

दित मघाचयादशीत्राद्धनिरूपणं । त्रयापरपव एव चतुर्दशीत्राद्धं ।

तच याज्ञवस्काः।

प्रतिपत्प्रस्रतिस्वेकां वर्जियला चतुर्द्श्रीं । श्रक्तेण्<sup>(९)</sup> तु इता ये वै तेभ्यसात्र प्रदीयते॥ मार्कण्डेयमञ्जपुराणयोः ।

युवानः पितरो यसा स्टताः प्रस्तेण वा इताः । तेन कार्यं चतुर्देश्यो तेषां द्वतिमभीपाता ॥ त्रस्तुवैवर्त्तवायपुराणयोः ।

युवानस्त रहे व्यय स्तासेषां प्रदापयेत्। प्रक्तेण वा इता ये वे तेषां दद्याचतुर्दभीं॥ यद्भमनुः।

चतुर्ध्वी वर्जियला माह्यं माह्नविभारदाः ।

(१) अखेब इति ग्र॰।

प्रीयको पितरसास्य ये च ब्रस्त्रहता रखे॥ काम्यप्रक्रमे च मनुः।

ज्ञातित्रेष्ठ्यं चयोदयां चतुर्दयामु सुप्रजाः । प्रीयमे पितरसास्य ये च ज्ञस्त्रहता रण दति ॥ जस्त्रग्रहणसुपस्त्रजणं। ब्रह्मपुराणे ।

प्रायोऽनम्भनमस्ताग्निविषोद्बन्धनिनान्तया । चतुर्द्यान्तु कर्त्तयं तृष्ट्यर्थमिति निद्ययः ॥ नागरखण्डे ।

> येषाञ्च श्रत्सात्यः स्वादयस्य त्यापि वा । अपसर्गात् स्वतानाञ्च विषस्य सुप्रेपेयुषां ॥ विक्रां च प्रदाधानां जलस्य सुप्रेपेयुषां । सर्पव्याप्रस्तानाञ्च श्रद्धे सद्बन्ध नैरिप ॥ आद्धं तेषां प्रकर्त्तवं चतुर्दस्यां नराधिप । तेषां निस्निन् कते स्वतिस्वातस्य चजा भवेत् ॥

श्रपस्य गुरकारू स्वयुरप्राप्तजरसामेव स्वयुरित्यर्थः । यस्त्रतग्रहा-गुपस्रष्टानां यसारणं तदुपस्रगानारणं । तत्पत्तजा सर्वसिक्षपरपत्रे श्राद्धकरणात् यावती व्यप्तिस्तावतीत्यर्थः । मरीचिरपि ।

विषयस्त्रयापदादितिर्थ्यग्त्रास्त्राणघातिनां।
चतुर्द्यां क्रिया कार्था श्रन्थेषान्तु विगर्दिता॥
विषादिभिषीतो येषां ते तथीकाः। श्रनेन प्रस्तादिद्यामासेव

चतुर्दश्रीति कासमात्रं निथम्यते । म तु चतुर्दश्यामेव श्रस्ताविहतानां । किन्तु तेषामन्यस्मित्रपि काले भवत्येव त्राद्धमिति । प्रचेता श्रपि ।

> रकाराइपक्षाइ। दैविधुञ्चाकाविषादिभिः। नखदंदैविपन्नानां तेषां प्रका चतुर्देत्री॥

मादिमन्देन गिरिणिखरादिविषमस्त्रसारी इस्पाननसगुड़ा हाभि-स्राताद्वन्थने।प्रधानादयः प्रागुक्तसधर्माणे मरणे।पायाः संग्रह्मने । यक्तृक्रविषद्धार्थं माकटायनवचनं "असाग्निभ्यां विपन्नानां संन्यासे वा ग्रह्मे पथि । श्राद्धं सुन्धींत तेषां वे वर्जयिला चतुर्दमीमिति" तत् प्रायिक्तमाद्ययविदितजसाग्नगादिमरणयुक्तप्राणिविषयं। ये हि पापस्य-स्वत्रस्तेषामच चतुर्दम्यां श्राद्धं कर्मयं। यस्त्रोश्रावेषविधि-स्वामुमरणकृतां योषितामिष चतुर्दमीश्राद्धं न कर्म्यं। तदेवमविदि-तेर्ज्यसमादिभिर्म्यतानां मनुब्रह्मपुराणवचनप्रामास्त्रात् संग्रामप्रायोप-वेमनस्तानाम् कृत्याचतुर्दमीश्राद्धमिति सिद्धं। स्र्येतस्विपित्रीक-रसादूर्द्धमयेने।दिष्टमेव कर्म्यस्यम् ।

चदाइ गार्ग्धः।

चतुर्देम्यान्तु चच्छ्राद्धं सपिष्डीकरणात्परं। एकाद्दिष्टविधानेन तत्कार्यं मस्त्रघातिन इति ॥

मनुः ।

एकपिण्डीकतानामु प्रथक्षं नेापपद्यते । सपिण्डीकरणादूर्द्वः स्रते क्रम्णचतुर्दग्रीमिति॥ भविस्थत्पुराणे । समलमागतस्थापि पितः बस्त्रस्तस्य तः । एकाहिष्टं सुतैः काम्यं चतुर्दम्या महास्रवे॥

प्रेतलपरित्यागेन पिद्यलं प्राप्तेः पितामहाहिभिः सह सपिष्डीकरणात् प्रेतलपरित्यागेन पिटलप्राध्या साह्यसागतसापीत्यर्थः ।
प्रान्तरस्य पितुर्महासये चतुर्दस्यामेने।हिष्टमाद्धे इतेऽपि दिनानारे
पार्मणं माद्धं कार्यं । एके।हिष्टमाद्धेन पितामहादिष्ट्यसिद्धेः ।
नन्येनं स्टताहेप्येके।हिष्टमाद्धे इते पार्व्यसमाद्धमपि पितामहादिष्ट्यसिद्धेः ।
नन्येनं स्टताहेप्येके।हिष्टमाद्धे इते पार्व्यसमाद्धमपि पितामहादिष्ट्यसिद्धेः ।
सिद्धार्थं कर्त्तयं स्थात् । मैनं । पितुर्स्टताहे पितामहादे सर्पकीयलास्तरणात्तन्त्र्ययं माद्धस्थाननुष्टेयलात् (१) । महास्रये तु । काङ्कानि
पुत्रपीयेभ्यः पायसं मधुसंयुतं । तस्मानांस्तप विधिना तर्पयेत्यायसेन
तु । मध्याव्यतिसमित्रेणेति पितामहादेरपि तर्पणीयतस्यरणात्तन्तृत्रये
हिनानारे पार्व्यस्यद्धं कार्यमिति । बस्त तु पितामहोऽपि प्रस्ताहिना स्तस्रस्य महास्रये पितामहमाद्धमपि चतुर्दस्यानेके।हिष्टक्पं कार्यं ।

### तथा च स्रत्यन्तरे।

एकसिन् दयोवें के दिष्टिविधिरित । एकसिन् पितरि पितामडे वा प्रस्तादिना इते पिनादिषयमध्ये दयोक्यां प्रस्तादिना इतयोश्चतु-दंग्यामके दिष्टिविधिना प्रत्येकं श्राद्धं कार्य्यमित्यर्थः । दयोरेके दिष्ट-विधानेन प्रत्येकं श्राद्धे इतेऽपि प्रपिताम इत्दिशिक्ष्यर्थं दिनान्तरे पार्व्यणश्राद्धं कार्यः । पिनादिषु निम्नपि बक्तादि इतेषु नैके दिष्ट-विधिरिति गम्यते ।

<sup>(</sup>१) भाउस्थानुस्तावादिति ग॰।

चन केचिदाइः । पृथ्यगेकोहिष्टानि कार्याचीति ।

चन्चे लाजः। एकस्मिन् दयोर्वेत्यभिधानात् विवु पिष्ट-पितामस-प्रिपतामचेषु बच्चादिना चतेषु नैकाहिष्टविधिरिति । तेन जिबु बच्चा दिस्तेषु चतुर्दस्यां पार्वेषविधिरेव । युक्कवेतत् । विपाछी-क्रनानां बच्चादिस्तानां चयाणामपि चतुर्दश्रीक्पविस्तिकास्त्रसभिने यत्यप्रकारतापात्रिकतकासायभावनियन्थनस्वैकाहिष्टविधेरनवतारात् । भनेनैवाभिप्रायेषापरार्केषोत्रं। "तभ चैकस प्रस्नइतले एके।इष्टिव-भागं, न तु चयाणां तथासे तच तु पार्म्यमेव" इति । चयाणां तवाले नैकोहिष्टविधानं, किन्तु तच पार्ववसेवेति तद्यार्थः। तद्युत्रं। एकसिन् दयोर्वेत्येतस्रोपसस्यतात्। एकाहिष्टविधेस बच्चादिस्तलनिमिक्तलात् न कालायभवः, निवन्धनकालायभवस्था-श्रुतलात् । एकोहिएविधेन्तु तिश्वयत्थनले कस्पनामाचमूसलापत्तेः । चतएव देवखामिनाभिहितं। चिष्वपि प्रस्तादिहतेषु पृथगेकाेद्विष्टचय-मेत्र कार्ये, न तु पार्व्वणं, श्राइत्यवचनाभावादिति । श्रथ श्रस्ता-दिस्तानां चतुर्द्ग्यामेकोहिष्टमिति वाक्यार्थावनमात् स्ताहादी पार्क्षमेव कर्म्यं । ये तु चतुर्द्ग्यामेव ब्रह्मादिभिर्द्यतासेवां स्तारे किं पार्व्यक्रमेकोहिएं वेति संबर्धेऽभिधीयते । चतुर्द्शीनिमत्तकक्ष स्ताइनिमित्तकसः च माद्वसः काससमनायप्रकरणे वस्त्यमाणन्यायेन भेदेऽपि युगपदनेकनिमित्तोपनिपाते एकेनैव नैमित्तिकेन कुतपादि-कासावरोधे दितीयसानवकाचे देच-कास-कर्त्तु-देवतेको विद्येषायस-चात्तन्त्रेष नैमित्तिकानुष्ठाने यति खकुषष्टद्भपरम्परानुषारात् छ**ता**चे-ऽपि बैरेकेाहिष्टपचपरिग्रहः क्रतस्तेषां खताइनिमित्तकमपि चतुर्द्वस्थाने-

कोहिष्टमेव । यैस्त पार्वणपचपरियदः हातः स तैरुदितानुदितहोम-वत् यावज्जीवं परिग्रहीत एवेति चतुर्हम्यामपि न तैरसी परित्याज्यः। यस्त चतुर्दम्यां पार्वणवनिषेधः त्राद्धस्य, स चतुर्दमीनिमित्तकस्य, न स्ताहनिमित्तकस्यापि । ननु चतुर्दम्यां न पार्वणमित्यच चतुर्दमी-निमित्तकं न चतुर्दम्यामिति विभेषणेऽध्याहारवाक्यभेदी स्थातां। मैतं। प्रकृतवादिना विभेषलाभस्योपन्यसदोषानास्पदवात् । यच नागर-खण्डे चतुर्दम्यां कियमाणस्य पार्वणस्य वैकस्यमुक्तं तदपि चतुर्दमी-निमित्तकस्येव, न म्हताहनिमित्तकस्येति।

यय चतुर्वशिनिमित्तमेनोहिष्टं स्ताइनिमित्तनम् पार्वणिमिति

याद्भवं कुर्यादेनमेन वा अङ्गवेधस्यात् स्यामाणिनभेषलेन तन्तानुष्ठानासस्थात् संग्रयः । तत्र समानेऽइनि नैनः श्राद्धद्यं कुर्यादित्यस्य निषधस्य भिन्निनिमित्तनश्राद्धगोचरलाभावात् श्राद्धद्यं कुर्यात् । मैतं । देवतेक्यात् प्रधानदयस्य सहानुष्ठाने भ्रयसां श्राद्धधर्माणामनुग्रहाय पार्वणधर्मौरेनोहिष्टधर्मावाधे पार्वणेन नैमित्तिनस्य
सिद्धाः न भेदेन श्राद्धदयानुष्ठानिमितः । ननु काम्यमपि चतुर्दश्रीश्राद्धमिति कामप्रवणप्रदृत्तिलास नराणां कामप्रदृत्तेक्तिटलासतुदंशीनिमित्तने श्राद्धेऽनुष्टेये सत्यंनोहिष्टधर्मा एव प्राप्नुविन्तः । भवेदेवं
यदि भ्रयसामनुग्रहोऽन विश्वेते नावगस्येतः । सस्तु वास्यान्तियौ
निमित्तभेदे श्राद्धदयमिति, महास्यपचे स्र यथाकयिश्वतुर्दश्रां
श्राद्धास्थवे तत्पचमस्ये किसंश्विदपि दिने कर्त्तस्यं। प्रश्चत्तरसुस्थकास्रास्थवेऽपि तत्पचकर्त्त्रयस्य श्राद्धस्यावस्थकलात् । दिनान्तरे स्र
ग्रस्ततानामपि पार्वणमेन, चतुर्दश्यामेनेकोहिष्टविधानात्। चतुर्दश्यां

त्रकादिस्तानामेकोदिष्टमेव कर्त्तवमित्यच कारणसुष्टं नागरखण्डे। -भानर्ज खवाच।

> कस्माच्छच्चहतानाञ्च प्रोका त्राह्ये चतुर्दश्री। एके। दिएं कुतः त्राह्यं कारणं प्रववीदि से॥

### भर्दयञ्च खवाच ।

ष्ट्रस्ताच्ये पुरा राजन्<sup>(१)</sup> हिरण्याचे। महासुरः । वस्तव वस्तान् भूरः सर्वदेवभयद्वरः ॥ ब्रह्मा प्रतोषितस्तेन विधाय विविधन्तपः । कृष्णपचे चतुर्दस्तां नभस्ये मासि संस्तिते॥

## ब्रह्मोवाच ।

परितृष्टोऽस्मि ते वस्म प्रार्थयस्य यथेस्मितं । श्रदेशमपि दास्मामि दुर्सभं यसुरास्दरैः॥

### व्याच चवाच ।

भूताः प्रेताः पित्राचास राख्या दैत्यदानवाः । बुशुक्तिताः प्रधावनित मां नित्यं पद्मसभव ॥ पित्रपचे कते त्राङ्के कन्यायंक्षे दिवाकरे । एतिस्मित्रदिन प्रायसृतिः स्वादर्वसभावा॥ तदेवामच दिवसे<sup>(१)</sup> त्रस्मृपायं सुद प्रभो ।

### त्रञ्जोवाच ।

<sup>(</sup>१) मद्दाराज इति ग॰।

<sup>(</sup>१) तदेवानेकदिवसे इति मः।

यः कश्चिकानवः त्राहं खपिद्रभ्यः प्रदास्ति । पिट्रपचे चतर्दम्यां नभस्ते मासि संस्थिते। प्रेतानां राज्यानाञ्च भूतानां तद्भविव्यति ॥ एवसुक्ता ततो ब्रह्मा नतसादर्भनं नृप । हिरकाचोऽपि संइष्टः खीयमेव ग्रहं यथौ ॥ यच प्रवाहनामाञ्च तक्तिश्रहनि दीयते। एकोहिएं नरें: ऋद्धं तन्ते वच्छामि कारखं ॥ शंखो बल्लक्ता ये च निर्मिकस्पेन चेतवा। युध्यमाना न ते मर्खी जायने मनुषाः पुनः॥ पराष्ट्राखा चे एन्यन्ते पक्षायनपरायणाः । ते भवन्ति नराः प्रेता एतदाइ पितामइः ॥ सनाखा प्रपि ये दैन्यं इन्समाना दर्जि च। पञ्चानापञ्च वा कुर्युः प्रहारेर्जर्जरीकताः॥ तेऽपि त्रेता भवन्तीच मनुः सायभ्वोऽत्रवीत्। कदाचिचित्तचस्रमं शुरुहाषां संप्रकायते ॥ तेषामपि दिने तत्र देवं प्रेतलप्रद्वचा । श्रुपम्हत्य्यतानाञ्च यर्वेषामेव देखिनां ॥ प्रेतलं जावते बसामध्यामेवा वि तहिनं। श्राद्वार्षं पार्थिवश्रेष्ठ विश्वेषेष प्रकीर्त्तितं॥ एके। दिष्टं प्रकर्त्तवां तसात्तव दिने नरे: । यपिण्डीकरणादुईं तको वच्छामि कारणं॥ यदि प्रेतलमापनः नदाचित्रतिकाः भनेत्।

ह्म्यूचें तस्य कर्त्तं श्राहं तस्य दिने नृप ॥

पितामहाद्यास्त्राक्ति श्राहं नार्षेत्ति सुपत्ति ।

प्रथ चेह्नान्तितो दद्यात् प्रियते राष्ठ्येस्त तत् ॥

बह्मणे वचनाद्राजन् अतप्रेतेस्य दानवैः ।

तेनैकोह्यिनेवाण कर्त्त्यं न तु पार्व्वणं ॥

पिह्मप्ते चतुर्द्यां कन्यासंस्थे दिवाकरे ।

एतसात् कारणाष्ट्राहं पार्वणं न विधीयते ।

तस्मिश्वहनि सम्प्राप्ते व्यथं श्राहं भवेद्यतः ॥

इति चतुर्वजीत्राद्धनिक्पणं।

भवैतद्वाद्रपदापरपच्याद्धं मसमाचे न सर्भवित्रह्युचिते । काठकरुष्ठे ।

यश्चिताचे न मंत्रानिः मंत्रानिदयमेव च। मसमायः च विज्ञेची माचे चित्रतमे भवेत्॥ वार्षस्यको क्योतिःशस्त्रो ।

> यसिन् मारे न यंकानिः यंकानिद्यसेव च। यंवर्णद्यतीमायावधिमायस् निन्दितः॥

नन्दिपुराखे।

श्वमावास्थामहोराचे यदा सङ्गते रविः । स तु मासः पविषः साद्यतीते सभिको अवेत्॥ सार स्याः ।

एकराजिस्तिते सूर्वे यदा दर्जदयक्षकेत्।

इय्यक्यक्रियाइका तदा श्रेयोऽधिमासक इति ॥ पैठीनसिर्णि ।

श्रीतस्मार्श्तियाः सम्भा दादश्चे मासि कीर्श्तिताः । त्रयोदश्चे तु सर्वासा निष्मसा इति संज्ञिताः। तस्मात् त्रयोदश्चे मासि कुर्यात् ता न कथञ्चनेति ॥ स्त्रां सुमन्तुना ।

न कुर्यादिधिके मासि कर्मी कर्म कराचन। मसं वदन्ति कास्त्रस्य मासं कास्त्रविदेऽधिकमिति॥ स्टब्सपरिभिष्टेऽपि।

> मसिम्सुचस्तु माचे। वे मसिनः पापसभावः । गर्हितः पिद्वदेवेभ्यः सर्व्यकर्षस् सन्यजेत्॥

बातातपः ।

वस्तरामार्गतः पापा यज्ञानां फसनाम्बर्तः । नैर्च्ययातुधानाचैः समाकान्तो विनामकः ॥ मसिन्तुषः समास्त्रातः स्वर्थमंक्रान्तिवर्जितः । मसिन्तुष दति स्वाता गर्हितः सर्मकर्षस् ॥

सत्यवतः ।

मिं मुच्छ यो मायः य मायः पापवंश्चितः ॥

न चैवां वचनानां पिष्टकार्य्ययतिरिक्तविषयलं मन्त्रयं। इत्यकयकियादनोति गर्डितः पिष्टदेवेभ्य रति च पिष्टकार्य्यसापि निषेधात्।
यमु स्रोतिःपरात्ररेषोकं।

खपाककं तथातामं प्रवासाद्यत्सवाष्ट्रकाः ।

मासदृद्धी पराः कार्या वर्जियता तु पैटकमिति॥ तत् प्रसवनिमित्तकपैटकमाचिववर्य। छक्तं हि मत्यपुराणे।

> चन्द्रसूर्ययहे चैव मरणे पुत्रजनानि । मसमार्चेऽपि देयं खाच्च्राद्धमचयकारकं॥

श्रष्टकागतस्य तु पैटकस्य नाच प्रतिप्रसवः। तच साचान्त्रिषेधस्य दर्भयस्यमाणलात्। नन्पावस्यकलादपरपचत्राद्भस्य मसमाचेऽपि कर्त्त्रायता न विक्थते। स्रमं हि रद्यापरित्रिष्टे।

मसं वदिन कासस्य मार्ग कास्त्रविदे। शिकं।
नेहेताच विश्वेषेज्यामन्यचावस्वकादिधेरिति॥
नेतदेवं। श्रस्य वचनस्थानन्यगतिकनित्यविषयलात्।
तथा च स्रातिः।

श्रमन्यगतिकं निष्यं कुर्व्यास्त्रीमित्तिकं तथेति ॥

यस नित्यस मुख्यकासातिकमे जघन्यस कासान्तरसानम्बनु-ज्ञानादत्यन्तलोपः, प्रायसिन्तस प्रमच्यते तत्कर्मानन्यगतिः । तत् मसमार्चेऽपि कुर्यात् । भाद्रपदापरपचत्राद्वस उत्तरकासाम्बनु-ज्ञादर्भनात्रानन्यगतिकलं । श्रतो मसमार्चे न कर्त्तयं । श्रतएवास्य मसमार्चे सप्टो निषेधो दृश्यते ।

त्रच तावत्काठकग्टचापरिश्रिष्टे।

तथा मलेऽनन्यगितं नित्यां नैमित्तिकीं कियां। चामयागादिककाणि नित्यान्यपि मेलिक्ने ॥ पृष्टीश्वायथकाधानवातुर्वाद्यादिकान्यपि । मदासयाष्टकात्राद्धोपाकर्वे।सर्गकर्व यत् । स्पष्टं मायविज्ञेवाद्याविदितं वर्जयेकाले ॥ मदासयो भाद्रपदापरपदः ।

## भग्नस्तावपि।

हिंद्रित्राद्धं तथा चेाममम्याधेयं महासयं।
राजाभिषेकं काम्यस् न सुर्याद्वामुलक्षिते॥
कोतिःपितामहोऽपि।

मायः कन्यागते भागावयंक्राक्तो भवेद्यदि । दैवं पिश्वं तदा कर्या तुषास्त्रे कर्तुरचयमिति ॥ देवसः ।

श्वर्ते तु तस्य कन्यास्त्रे आद्भपत्तः प्रकीर्त्ताः । सिनीवासीमितिकम्य यदा कन्यां वित्रेद्धविः । तदा कासस्य दुद्धवादतीतैव पिष्टिकियेति ॥ तस्मात्रासमासान्तर्गते भाद्रपदापरपत्ते आद्भं न कर्त्त्यं । सन्तु स्थोतिःसिद्धान्ते ।

धटकन्यागते सूर्ये दृष्टिके वापि धन्वनि ।

मकरे वाथ कुको वा नाधिमासे। विधीयत इति ॥

तत् संवासरमध्ये मसमासदये सति वेदितयं।

तथा च ब्रह्मसिद्धान्ते।

मासदयेऽन्द्मध्ये तु संकान्तिर्न यदा भवेत्। प्राक्ततस्तव पूर्वः स्टादिधमासस्रयोक्तरः॥ श्रव सिंहसङ्ग्रानिमारभ्य मीनसङ्ग्रमणाविधिके काले यो मासः पूर्वः स प्राष्ट्रत एव, तत् पुनर्वेष्ठतो मलमाचा भवतीत्वर्थः। "चैना-दर्व्वाङ्नाधिमासः परतस्त्विधिका भवेत्" इत्यस्यापि ब्रह्मसिद्धान्तवकन-स्यायमेवार्थे। व्यास्थेयः। तस्मात् मलमासान्तर्गते महाख्यापरपचे श्राद्धं न कर्त्तस्यमिति स्वितं। ननु किं तदा लुप्यत एव तत्, कास्नान्तरे वा कियमाणमपुष्यकासं स्थात्। निह। यतस्य दुत्तरकासे कर्त्तव्यमिति। स्वतं नाह पराष्ट्ररः।

रविषा सङ्घिता मासञ्चान्त्रः खाता मिलम्सुनः । तन यदिहितं कर्म उत्तरे मासि कारयेत्॥

पचदयेऽकंपद्भानियंदा न स्थात् सितासिते । तदा तन्मासिकं कार्यमुत्तरे मासि कारयेत् ॥ एवं वष्टिदिने।माससादर्ज्ञस्य मिलम्सुपं। त्यक्षा तदुत्तरे<sup>(१)</sup> कुर्यात् पिटदेवादिकाः कियाः ।

प्रजापतिः ।

तथा ।

खपाकर्षा च इया क्यां पर्वे तिल्ला । खत्तरे नियतं कुर्यात् पूर्वे तिल्लाकं भवेत्॥ स्योति:श्राक्तेऽपि ।

> षष्ट्या तु दिवसैमीसः कथिता वादरायणैः। पूर्वमर्द्धे परित्यव्य उत्तराङ्के प्रश्रस्तते ॥ व्यमावाद्यादयं यव रविसङ्गान्तिवर्जितं।

<sup>(</sup>१) तत्काचादुत्तरे इति ग॰।

मिसम्बुपः व विद्येष उत्तरस्वत्तमाभिधः॥ यथ मसमावे आद्भवर्षणां प्रतिप्रववाः।

#### चार वमः।

मर्भे वार्डु विके सत्ये त्राह्मकांषि मासिके । सिपच्डीकरणे नित्ये नाधिमाचे विभीवते ॥ तीर्थद्वानं जपे। होने। वननीहितिसार्दिभिः । जातकां न्यकांषि नवत्राह्मं तथैन च॥ मचाचयोदनीत्राह्मं त्राह्मान्यपि च घोडन्न । चन्द्रस्वर्थयहे स्नानं त्राह्म-दान-जपादिकं । कार्थाणि मसमाचेऽपि नित्यं नैमित्तिकं तथा॥

# नारदीयपुराचे।

नित्यनेभित्तिके खुर्यात् प्रचतः समास्तम्युचे।
तीर्यदानं गजकायां प्रेतमाद्धं तथैव च॥
काठकपरिश्रिष्टेऽपि।

ग्रेतसंख्तारमारभ्य त्राद्धपिण्डोदकिष्ठयाः । यपिण्डीकरणान्तास्य यणाकालमुपिखताः ॥ यवत्रीहितिखेदीमा जातकमादिकाः क्रियाः । मधानयोदगीत्राद्धं प्रत्युपिखतदेतुकं । न्यान्यगतिकत्वेन कर्मायं स्वान्यक्तिम्भुवे ॥

# सीरपुराणे।

एकोद्दिष्टम्, यण्ड्राद्धं तस्त्रीमित्तिकसुण्यते । तत्कार्ये मलमाचेऽपि कासाधिक्येऽपि धर्मतः॥ व्यासः। जातकर्माणि यच्छाह्यं दर्भमाद्धं तथैव च। सम्बमार्येऽपि कर्त्तवं व्यासस्य वचनं यथा॥

जातातपः।

प्रतिसंवत्सरे श्राद्धे नाधिमासं विवर्जयेत् । मलमार्वेऽपि कर्त्तव्यं श्राद्धं यत् प्रतिवत्सरं ॥

एतदाचरांवसरिकविषयं। मसमासे सांवसरिकं श्राद्धं कला तदुत्तरमासे पुनसदेवावर्त्तनीयमित्येवंविधमतानुसारि चेदं वचनमस वचनानि।

द्ध्यसिष्ठः ।

श्वसङ्गानोऽपि कर्त्तव्यमान्दिकं प्रथमं दिन्नै: । तथैव मासिकं श्राद्धं सपिष्डीकरणनाथा॥ पैठीनसि: ।

> मसमायस्तानाञ्च श्राद्धं यत् प्रतिकस्तं । मसमायेऽपि कर्त्तवं नान्येषान्त्र कदाचन ॥

थमः ।

श्राब्दिकं प्रथमं यस्थात्तत्त्वुर्मीत मलिम्बुचे । चयोदन्ने तु सम्प्राप्ते कुर्मीत पुनराब्दिकं॥

समुद्दारीतः ।

प्रत्यन्दं दादमे मामि कार्या पिष्डिमिना दिनै:। कविनयोदमेऽपि स्थादासं मुक्ता सु वत्सरं॥

विषष्ठः ।

त्रान्दिकादिन यम्प्राप्ते ऋधिमाया भवेदादि।

# त्राद्वद्यं प्रकुर्वित एवं कुर्वेत्र सुद्धति ॥

तदेवं सिपण्डीकरणानानि प्रेतश्राद्धानि पुत्रश्रमानिमित्तकसुप-रागनिमित्तकमाद्यं सांवत्सरिकमनाद्यमपि मलमासस्तरसांवत्सरिकं गणच्छायाश्राद्धममावाखाश्राद्धं प्रत्यदमनुष्ठीयमानञ्च नित्यश्राद्धं वर्जियलान्यच्छाद्धं मलमासे नानुष्ठेयमिति खितं।

दति मसमायनिक्पणपूर्वको मसमायेऽपरपचादित्राद्वाप-वादः। पर्य्यवसितञ्चापरपचनिक्पणं।

त्रयायनादयः श्राद्धकालाः ।

तत्र यद्यपि याज्ञवस्कावत्रने द्रश्यवाञ्चणसम्यत्तिभां यवधाय श्रयनविषुवत्यद्भानायो निरूपितास्त्रयायत्र सङ्गानित्वसाधम्म्यादयद-स्थानेन निरूपनो ।

तम विच्छुपुराणे।

उपग्नवे चन्द्रमसे। रवेस

चिष्यष्टकाखण्यमदये च<sup>(१)</sup>।

पानीयमण्य तिस्वैर्विमित्रं

दद्यात् पिद्रम्थः प्रयते। मनुष्यः॥

श्राद्धं कृतं तेन समासद्द्यं

रद्यस्मेतत् पित्रे। वदन्ति।

श्रव किस पानीयमपीतिवचनादावस्यकता श्राद्धदयस्थोच्यत इति मन्यन्ते।

<sup>(</sup>१) चिखिति चार्षप्रयोगः।

यत्तु। त्रादित्यसङ्गमसोभे श्रयने विषुवद्वयं। यतीपाताऽय जक्कचें चन्द्रसूर्यग्रदस्वया। एतांस्तु श्राद्धकासान् वै काम्यानाइ प्रजापतिः॥

द्रित विष्णुवचनेन ग्रहणादेः काम्यश्राद्धकासलसुन्नं, तस्र निष्य-लनिराकरणचनं, वाकादयवलेनाग्निहोचादिविस्वालकाम्यलयोरित-रोधात्।

#### সাহ মন্ত্ৰ:।

इसिन्छायासु यह्तं यह्तं राज्ञदर्भने । विषुत्रत्ययने चैव सर्वमानन्यमुच्यते ॥

श्रवायनदयं विषुवत्यूर्थमङ्गम इत्यस्मिन् याज्ञवस्त्र्यवत्तने च श्रय-नयो विषुवतोस्य बङ्गान्तिपदेनैव संग्रहसिद्धाविष दयोरिष यत् पृथग-भिधानं तत् सङ्गान्यमारेभ्यो विषुवः, विषुवादयनमिति यथापूर्वे प्रात्रस्थातिश्रयप्रतिपादनार्थमिति मन्तयं।

तथा च विष्णुधर्वीत्तरे।

श्राद्धं सङ्गमणे भानाः प्रत्रसं प्रथिवीपते । विषुवदितयं तचाप्ययने दे विशेषतः॥ विषुवतार्यमयोख स्रचणं।

मागरखण्डे।

यदा स्थानोषगो भागुसुसाञ्चाच यदा व्रजेत्<sup>(१)</sup>। तदा स्थादिषुवास्त्रस्तु कास्त्रशाचयकारकः॥ मकरे कर्कटे चैव यदा भागुर्वजेत्रपुर।

(१) तुलायां वा यदा भवेदिति ग॰।

तदायमाभिभागस विषुवस्य विश्वियते ॥ श्रिसिंस काले पिष्डमिर्मपणं विगैव श्राद्धं कर्त्तयं । यदाह पुलस्यः ।

श्रथनिद्दतये आहं विषुविद्दतये तथा । युगादिषु च सर्वासु पिण्डनिर्म्वपणादृते॥ ब्रह्मपुराणे सर्वास्वपि सङ्गानितषु पिण्डनिर्म्वपणं विना आह्मसुर्त्तः । श्रयनदितये आहं विषुविद्दतये तथा । सङ्गानितषु च सर्वासु पिण्डनिर्म्वणादृत द्दति॥

एतेषु कालेषु पिष्डनिर्व्यपणं विना त्रार्ह्ध कर्त्तवं । एतत्काखनि-नित्तक एव बाह्रे पिष्डनिर्वयणप्रतिष्ठेशेयं, न स्ताहादिनिमित्तके प्रवङ्गादयनादिषु पतिते । यसादयनदितये बाह्रमित्यनेनायनादि-भिर्वित्यान्तितं त्राद्धमवनम्यते । तिव्यमित्रकमेव च तैर्नित्यान्तिनं नान्यत् । नित्यान्वयद्यानित्यान्वयाद्वसीयान् भवति । किद्य ।

श्रम हि विधीयमानस्य श्राद्धस्य पिष्डनिर्व्यपनादृतः इति विशेषणं न प्रसङ्गान्तत्कासपिततं स्वताहादिश्राद्धमाश्रवितुमर्हति । यद्येवंविधं श्राद्धमेतेषु कासेषु विधीयते तदा भावार्थविधिरित्येष गुणे। भवति ।

श्रथ सङ्गानितद्वेदतत्काखपरिमाणाद्यचते । नागरखण्डे ।

रवे: संक्रमणं राष्ट्री सङ्ग्रान्तिरित कथाते । स्नान-दान-जप-आद्भ-देशमादिषु मद्यपत्रं ॥ राष्ट्री मेवादिसंक्चे स्थोति:शास्त्रप्रिद्धे ।

# देवीपुराणे।

यमायनं ऋतुमीसपद्याद्यदि क्रमेण तु। स्या-खबविभागेन देवी सर्वगता विभा॥ दाद्त्रैव समाखाताः समा सङ्गान्तिकस्यनाः । यप्तभा सा तु बेाङ्क्या एकेका तु<sup>(१)</sup> यथा प्रट्रणु॥ मन्दा मन्दािकनी ध्वाङ्की घारा चैत महादरी। रावची मित्रिता प्रोक्ता सङ्गान्तः सप्तथा नृप ॥ मन्दा भुवेषु विश्वेषा स्ट्रें। मन्दाकिनी यथा । चिप्रे ध्वाङ्की विजानीयादुचे घोरा प्रकीर्त्तता॥ परैर्महोदरौ<sup>(९)</sup> क्रेया दादणर्जेश्व राचमी । मित्रिता चैव निर्दिष्टा मित्रितचैंस्त सङ्मे ॥ चिचतुःपञ्चयप्ताष्टनवदादश्य एव च। क्रमेच घटिका द्वीतासात्पुष्धं पारमार्थिकं ॥ श्रतीतानागता भोगो नादाः पश्चरत्र स्रताः। एष स्पूर्विभागन्तु सुक्तिकामस्य कीर्त्तितः॥ परमार्चेन या संख्या कथयामि नृपोत्तम । खखे नरे सुखासीने यावत् सान्दति ले।चनं । तस्य चिंग्रसमं भागं तत्परं परिकीर्त्तितं॥ तत्पराक्कतभागसः चुटिरित्यभिधीयते । **णुव्याः सहस्रभागार्द्धे तत्कालं रविसङ्ग्य इति॥** 

<sup>(</sup>१) एकैकैवेति ख॰।

<sup>(</sup>२) चारैमें होदरीति ख॰।

समायनेत्यादि। 'देवी' सङ्गान्तिरूपा, सा समायनादिभिः स्पृत्तेः स्र स्रीयावयवैः 'सर्वगता' सर्वव्यापिनी । संवत्तरादयः सङ्गान्यवयवाः। कयमित्याइ दादभैवेत्यादि । दादभैव सङ्गान्तिकस्पनाः, 'समा' संवत्यरे। भवति । श्रयमात्रयः, दादत्रभिः सङ्गान्तिभिरेकः संवत्यरः। षद्भिः सङ्गान्तिभिरयमं । सङ्गान्तिदयेन ऋतुः । एकसङ्गान्यविक्रसः काला मासः। संकान्धर्द्धः पतः। सङ्गानोत्त्वंत्रांत्रोऽहाराचं। मादि-क्रब्देन यामाई-यामसुक्रक्तादयः। एवमयं सङ्गान्तिक्रपसापनपरि-खन्दः प्रत्यात्मिका देवीति । एकैकखाः सङ्गान्नेर्भुवादिनचनसंयोगे पुष्यकासपरिमाणार्थं मन्दादिगंज्ञामार । मन्देत्यादि । 'भुवाषि' रोडि शुक्तराचयञ्चेति चलारि। स्टरूनि चिचानुराधासगितरोरेवतीति चलारि । 'चिप्रापि' श्रमिनी पुखो इस्रोऽभिजिदिति चलारि । 'खगाणि' पूर्वत्रयं भरणी मचेति पञ्च। 'तराणि' अवणा धनिष्ठा बततारका पुनर्वसः खातीति पञ्च। 'दाक्षानि' मूलं ज्येष्ठार्द्राम्नेषेति चलारि। 'मिश्रे' विश्वाखा क्रांचिकेति दे। एकैका सप्तधेति निर्देशात् भुवादीनि दिननचनाणि विज्ञायको, न महानचनाणि। तेषु न एकैकस्थाः सप्तधालसुपपस्रं। पुष्यकालपरिमाणमारः।

निचतुःपश्चेति । मन्दायां तिस्रो घटिकाः पुष्कासः । मन्दा-किन्यां चतस्र । ध्वाङ्क्यां पश्च । घोरायां षप्त । महोद्यां श्रष्टो । राष्ट्यां नव । मित्रायां दादमेति । तत्र क्षते दानयज्ञतपःत्राद्धादि-कर्मणि षङ्गान्तिकासनिमत्तकं पुष्यं पारमार्थिकमतिष्रयितमित्यर्थः । दतः किश्चिद्रनफसः सर्व्यसङ्गान्तिषु पश्चद्षघटिकात्मकः पुष्यकास्रो-सीत्याह श्रतीतानागत दत्यादि । भोगः याप्तिः, 'श्रतौते' सङ्गमणात् पूर्विसन् । 'त्रनागते' परिसन् काले । सङ्गान्तिसमयात् पूर्व्यतः परतय पश्चदम घटिकाः पृष्णकाल इत्यर्थः । त्रतीतानागतकालयाप्तिय पूर्वे कितु व्यादिस्त्रमानेव्यपि वेदितव्या । त्रच पृष्णकालस्य
पूर्वभावितं पश्चाद्वावित्यय वच्यमाणस्थतस्य गुर्मेचं । एवं स्कूलं
पुष्पकाससुक्ता प्रम्नस्तातमप्ततं स्वस्तकासमार परमार्थेनेत्यादि । चुटिसरस्ततमभागार्द्वस्य दुर्वभलेऽपि तत्मित्विस्तकासपर्यार्थप्रतिपादनं ।
सार विषष्टः ।

सङ्गान्तिसमयः सन्त्रो दृष्टीयः पिषितेष्ठेः (१) । तथोगाचाप्यधसोद्धे चिष्ठत्राद्यः पविचिताः ॥

श्रन तिश्रन्नाद्यः पूर्वं पश्चदश्च, पश्चात् पश्चदश्चेत्रेयदेशद्वलनया इष्ट्याः । एवं दि सति देवीपुराषेन सह संवादा भवतिः। श्रद्धावैवर्त्ते ।

> नेषादिराशिषु रिवः क्रमाङ्गच्छिति सङ्गमात्। दादशैव भवन्धेषां दिज नामानि से प्रमु॥

मेवादिराशिषु स्वर्थंगत्या तद्राश्चिमंज्ञका एव दादश सङ्गमाः सुः।
तेवामेव प्राश्चस्यतारतम्यभागपौर्म्वापर्याद्युपदेशार्थं विष्णुपदादिमंज्ञाचतुष्ट्यमादः।

एकं विष्णुपदं नाम षड्शीतिसुखं तथा। विषुवच हतीयञ्च श्रयने दिश्णोत्तरे॥ ... कुक्षािसगोद्दरिषु विष्णुपदं वदिना

<sup>(</sup>१) पिशिताश्चमैदिति मृत्र।

स्तीचापमीनमियुने चडबीतिवक्तं। सर्वस्य यानमयनं प्रविधाचि याम्यं सौन्यं भावे तु विषुवं सजतीसिनाः स्थात्॥

'कुकाः' प्रसिद्धः । 'श्रक्षिः' दृष्टिकः । 'गैः' दृषः । 'हरिः' सिंहः । एषु राशिषु रवेरयनं सङ्गमणं 'विष्णुपदं' विष्णुपदसंशं भवति । 'स्ती' कन्या । 'वापं' भनुः । 'मीनमियुने।' प्रसिद्धौ । एतेषु षडशी-तिसुखं । 'श्रश्रिधावि' कर्कटके, याग्यायनं । 'भवे' मकरे । सौम्यायनं, 'बाजः' भेषः । 'तौकी' तुकाधारः । तयोविषुवसशं । विश्लोऽपि ।

चयने हे तिषुवे कैंव करहाः षड्छीतयः । कर्मको तिष्णुपद्यस्य सङ्गानयो दादम स्टताः ॥ भवकर्कटसङ्गान्ती हे त्रदग्दिषणायने । विषुवती तुषा-मेघी तयोर्भध्ये ततोऽपराः॥ दृष-दृश्चिक-कुभेषु सिंहे कैंव यदा रिवः। एतिहण्णुपदं नाम विषुवादिधकं फखं॥ कन्यायां निष्कृते मीने धनुष्यपि रवेर्गतिः। षड्छीतिसुखा प्रोक्ता षड्छीतिग्रणा फखे॥

# सौगाचिः।

यखायने विष्णुपदे तथादी दानाचनमं विषुवे तु मध्ये । बदम्यतीते षड्गीतिवक्रे-मद्र्षयः खम्मयने च सौम्ये॥ बौधायनः । भविष्यत्ययने विष्णोर्व्यर्भमाने विषूत्रति । षडशीतिमुखेऽतीते व्यतीते चोत्तरायणे ॥

देवीपुराषे।

षडत्रीतिसुखेऽतीते मधे(१) च विषुवदये । भविष्यत्ययने पुद्ममतीते चोन्तरायणे॥

रुद्धविष्ठः ।

श्रतीतानागते पुष्णे दे जदग्दश्चिषायणे । द्वपरागे सुतत्काखं व्यतीते चात्तरायणे॥ वायुपुराणे।

मधे दानं विषुवति दिष्णि वैष्णवे पुरः । पडिमीतिमुखेऽतीते व्यतीते चोत्तरायणे॥

श्रव वर्षेषु वर्षनेस्वतीते चोत्तरायण द्रत्यव वकारादनागते चेति स्रतिनियन्धकारा मन्यने । जनस्य पूर्वीत्तरादिपुण्यकासस्य परिमाणमार ।

बौधायनः ।

नाद्यो विषुवित प्रोक्ता दम्र पूर्व्या दमापराः ।
पुष्णः कास्रोऽर्कसङ्गान्तौ खानदानजपादिषु ॥
वसिष्ठः । त्रिंत्रत् कर्कटके नाद्यो मकरे विम्नतिः स्रताः ।
वर्त्तमाने सुसामेषे नाद्यस्त्रभयतो दम्न ॥
षड्त्रीत्यां व्यतीतायां षष्टिक्तास्त नाड़िकाः ।
पुष्णस्त विष्णुपद्यास्त प्राक्पस्तादिप षोड्त्र ॥

<sup>(</sup>१) दते इति ग॰।

ब्रह्मीवर्त्ते। विषुवत्षप्सुद्धत्तं स्थात् षडग्रीतिसुस्चे चयं।
सथा विष्णुपदे चीणि पुष्णानि कवयो विदुः॥
चिंग्रत् कर्कटके नास्यो मकरे तु दशाधिकाः।
भविस्यत्ययने पुष्णा श्रतीते चोत्तरायणे॥

### वृहस्पति: ।

भविष्यत्ययने पुष्याक्तिंत्रदेव तु दिचिषे। त्रतीत उत्तरे नाद्य इति प्राज्ञः पुराविद इति॥

### गौतमः।

मुर्व्याक् वोड्यमारास्य परतः वोडग्रेव तु। ता एव दिचणे पूर्व्यमतीते चोत्तरायणे॥

### मरीचिः।

नादाः घोडमपूर्वेष सङ्गामोरपरेण वा। राहार्दर्भनमाचेण पुष्यकातः प्रकीर्त्तितः॥

#### श्रातातपः।

संक्रान्तेः पुष्यकालस्त घोड्ग्रोभयतः कलाः । चन्द्रस्वर्थीपरागे तु यावद्र्भनगोचराः॥

श्रत्र केषुचिदचनेषु पुष्यकालपरिमाणमधिकसुर्त्तः। केषुचिन्त्यून-सुर्त्तः। तच यन्त्यूनं तत् फलातिष्रयप्रतिपादनार्थः। यत्त्वधिकं तत् पुष्यकालसमानप्रतिपादनार्थः। न पुनर्त्यूनमधिकनिराकरणार्थमधिकं वा न्यूनिराकरणार्थमिति मन्तव्यं। श्रत्तावाइ ग्रातातपः।

या याः मित्रहिता माद्यसास्ताः पुष्यतमा मताः ।

एवश्व सित सर्वेषां पुष्क्षकासावधिवषमांनां श्रविरोधे सित विरोधपरिहारार्थं वषनार्जवभङ्गो न कर्त्तव्या भवति । श्रवाह वसिष्ठः।

> त्रक्रि संक्रमणे पुष्यमधः क्रत्यं प्रकीर्त्ति । रात्री संक्रमणे पुष्यं दिनार्द्धं (१) स्वानदानयोरिति ॥

श्रमेन संक्रमणसिहिताऽपि राचिह्यः पुष्यकाली न भवति । किन्तु दिनार्द्धह्य एवेत्युकं भवति । चेाऽपि यः संक्रमणसिहितः स एव ग्राच्यः ।

तदाइ गोभिनः।

राचे। संक्रमणे भाने। दिवा कुर्यानु तिक्कयां। पूर्विसान् परते। वापि प्रत्यासत्तेस तत्फलमिति॥

प्रत्यासत्ते रित्यने ने दसुन्नं, यदि पूर्व्यराचे संक्रमणं भवति, तदा पूर्व्यस्य दिनस्य दिनस्य पूर्वार्द्धमिति । यदि मध्यराचे तदा विश्वेषयद्यकाभावात् पूर्वस्थोत्त- रार्द्धसुत्तरस्य च पूर्वार्द्धमित्योतद्वयमि पुष्काद्यमित । तदा विश्वेषयद्यमित । तदा विश्वेषयद्यमित । तदा विश्वेषयद्यमित । तदा विश्वेषयद्यमित ।

त्रईराचादधसस्मिन् मधाक्रखोपरि क्रिया । जाई संक्रमणे भाने। ब्दयात् प्रहरदयं ॥ पूर्णे चेदईराचे तु यदा संक्रमते रविः । तदा दिनदयं पुष्यं सुक्रा मकरकर्कटाविति ॥ मकरकर्कटविषये तु यज्ञपार्यवयमं ।

<sup>(</sup>१) भाने। दिनाई मिति ख॰।

श्रामत्रमंत्रमं पुषां दिनाहीं सानदानघोः। रात्री मंत्रमणे भागाविषुवत्ययने दिने॥

श्रयने दिन इति । दिचिषोत्तरायणयोस्त दिन एव संक्रमणे सित दिने पुष्प्रकालः । तेन राषावयनसंक्रमे राषावेद प्रश्रस्ततरः पुष्प्रकालः । बौधायनः ।

> श्रमाङ्गते यदा स्वर्थे भवं याति दिवाकरः । प्रदेशि वार्द्धराणे वा तदा पुष्यं दिनान्तरं ॥ कार्सुकन्तु परित्यज्य भवं मंक्रमते रविः । प्रदोषे वार्द्धराचे वा तदा भोगः परेऽप्रनि॥

स्तन्दपुराणे।

धनुर्मीनावितिकस्य कन्याञ्च मिथुनं यदा । पूर्व्यापरविभागेन राचौ संक्रमते यदा । दिनान्ते पञ्च नाद्यस्त तदा पुष्टतमाः स्त्रताः । खदये च तथा पञ्च दैने पिञ्चे च कर्याणि ॥

श्रन पुष्यतमलाभिधानाहिनार्द्धपत्रेण यहाविरोधः । निगमः । विष्णुपद्यां धनुर्मीननुयुक्कन्यासु वै यहा ।

परतः पूर्वता वापि राजी<sup>(१)</sup> संक्रमणं भवेत्॥ पूर्वाचे पद्यनाचास्त पुष्शाः प्रेक्ता मनीविभिः। श्रपराचे तः पद्यैव श्रीते स्नार्नी च कर्माणीति॥

'नृयुक्' मिथुनरात्रिः । तिथिभेदनिबन्धनमपि संक्रान्तिभोगस्य पूर्वापरविभागमाद् ।

<sup>(</sup>१) भागोरित ग॰।

त्रादौ पुछं विजानीयात् यद्यभिन्ना तिथिभेवेत् । श्रद्धराचे यतीते तु विश्वेयमपरेऽइनि ।

श्रद्धराचादननारमि यदि पूर्वितिधिमधे संक्रमसादा पूर्विनेव दिनं पुद्धं। श्रपरितिधिसंक्रमे लपरमेवेति वचनार्धः। श्रथ राजौ निषिद्धस्य स्नानादेः संक्रान्तिविज्ञेषप्रतिप्रसवाभिधानार्थं निषेध-स्नावदुस्त्रते।

भविष्यत्पुराणे ।

राचौ स्नानं न कुर्व्यौत दानश्चेद विशेषतः । नैमित्तिकन्तु कुर्व्यौत स्नानं दानश्च राचिषु ॥

विष्णुः ।

विवाह-त्रत-संक्रान्ति-प्रतिष्ठा-च्यतु-जन्मसु ।
तथोपरागपातादौ द्वाने दाने निम्ना ग्रुभा ॥
'च्यतुः' गर्भाधानं । चन्द्रार्कदृष्टिसन्त्रिपातसमयः पातः ।
गोभिषः ।

राज्यक्रममंकाम्मिविवादात्ययरिद्धषु । स्नानदानादिकं कुर्युनित्रि काम्बन्नतेषु स ॥

'श्रत्ययः' बन्धुमरणं। श्रव संक्रान्तिश्रन्दन मकरकर्कटावेव ग्रह्मते, राचौ संक्रमणे दिनस्त पुष्यतां वदता विश्वष्ठेन सुक्का मकरकर्कटा-वित्यभिधानात्। श्रता मकरकर्कटयोरेव राचौ स्नानादेः प्रतिप्रसव इति गम्यते। संक्रान्त्यन्तरेषु गोभिसादिवचनानुसारादस्त्रेव राचौ स्नानादेर्तिवेध इति। श्रव सन्यन्ते। सुक्का मकरकर्कटावित्येष पूर्य्वदिनाभयग्रहणापवादो, न तु सर्व्वात्मना दिनापवादेन राचि- ग्रहणोपदेश: । बौधायनादिवचनेषु राचौ मकरसंक्रमणे परदिनस्थैव पृष्णाद्याभिधानात् दिनार्द्रपदण्यचनानि तु केनचित् प्रकारेण राचौ संक्रमण-सिव्हित-बोड्सनादिकादिपरिमितकाले स्थानदानाद्यसभवे व्यवहितमपि दिनार्द्रं ग्राद्यमित्येवंपराणौति सर्व्याखपि संक्रान्तिषु राचौ स्थानदानादिप्रतिप्रयव दत्यादः । सन्ये तु रविसंक्रमणे दिनं पृष्णं, ग्रहान्तरसंक्रमणे तु राचिरेव पृष्णेत्यादः । ग्रहान्तरसंक्रमण-समयस्थापि पृष्णतामाद्द कैमिनिः ।

गचपराक्यो रिवर्धकाने खुर्वाक्परपापि रचेन्द्रगादाः ।
पुष्णास्तर्यन्दोक्तिधरापण्यैगेकैव गाड़ी मुनिभिः ग्रुभोक्ता ॥
गाद्यस्तरस्तः सपसाः कुजस्त
सुधस्त तिस्तो मनवः पसानि ।
सार्द्रास्तरसः पस्तप्तरयुक्ता
गुरास ग्रुको सपसास्तरसः ॥
दिनीगनादाः पस्तपत्रसुक्ताः
भनेस्ररस्थाभिहिताः सुपुष्णाः ।
श्राद्यन्तमध्ये जपदानद्रामं
कुक्सवाधोति गरेन्द्रधाम ॥

नचने रात्रो वा सर्व्यस्य संक्रमणे सति, पूर्व्यतः परते।ऽपि रसेन्दु-नादाः षोड्यप्रटिकाः पुष्यकासः । रन्दोस्त निधरापर्सेर्युक् नयो-दम्रभिः पर्सेर्युका एकेव षटिका । 'कुजस्य' भौमस्य हु एकपसयुका- सत्या षटिकाः । बुधस्य चतुर्दत्रपसयुकासिकः । 'गुरोः' दृइस्तेः, सप्तिषंत्रत्यसयुकास्त्रतस्यः । ग्रज्जस्य पसाधिकास्त्रतस्यः । ग्रनेसरस्य पस्त्रस्य प्रस्तिप्रयुक्ताः दिनागनास्यः । 'नागाः' सष्टी, दिराहक्ता नागा दिनागाः । तदेतेषु राजित्यागपरियद्यपत्तेषु स्नोदस्यो ग्रासः ।

दति संक्रान्तिनिक्पणम्।

त्रच व्यतीपातः।

तप प्रश्नंसादि याञ्चवस्याः।

व्यतमिन्दुचये दानं(१) यहस्रम् दिनचये। विषुवे व्यतसाहस्रं यतीपाते लनमकम्॥

बाराइपुराणे।

द्धें प्रतग्नुषं दानं तच्छतः दिनस्ये। तच्छतः स्वान्ती प्रतः विषुवे ततः॥ युगादौ तच्छतगुषमयने तच्छतादतं। योमग्रदे तच्छतः रविग्रदे लयंख्यं। यतीपाते लननास्य दानं वेदविदे। विदः॥

'त्रतन्नं' त्रतगुषमित्यर्थः । स्थतीपाताऽच विस्तकादिषु योगेषु सप्तदन्नो योगः ।

श्रक्षीत्पत्तिमारु गासवः।

चन्द्रार्कयोर्नयमवीचषजातमूर्त्तः काखानखद्युतिनिभः पुरुषोऽतिरौद्रः ।

<sup>(</sup>१) पुक्कमिति म॰।

चन्नोचनोऽनुनिपतंच्य<sup>(१)</sup> निरीच्यमाणः चन्नातचेनमिति च चतिपातचोगः॥

श्रष्ठ चोत्पत्ति-श्रमण-पतनसमयेषु पतनाननारस्य क्रियमाणं श्वानदानमाद्वादिकं मदाफलं भवति ।

तथाइ याज्ञवस्काः।

जत्यक्ती सचगुणं, कोटिगुणं श्वमणनाजिकायान्तु । श्वभुँदगुणितं पतने, जपदानाचवयं पतिते ॥ जत्यस्थादिमानस्य स्थोतिःश्रास्त्रे ।

वित्रतिर्दियुते।त्यक्ती अमणे चैकवित्रतिः । पतने दत्रनाचान्तु पतिते सप्तनाजिकाः ॥ दृद्धमनुना तु प्रकाराकारेण यतीपाता दर्जितः ।

अवणात्रिधनिष्ठाद्रीनागरैवतमस्तके ।

यद्यमा रविवारेण धातीपातः स उचाते॥

नागरैवतमश्चेषा । मस्तक इति श्रवणादिभिः प्रत्येकं सम्बध्यते । केचिन्तु मस्तकं स्टगिशर इति व्याचचते । 'श्रमा' श्रमावास्या । सा यद्येतेषु नचनेस्वादित्यवारयुका भवति तदा स एव योगो व्यतीपातसञ्ज्ञो भवति ।

### बास्तामारे।

पञ्चाननसी गुरुधमिपुची मेर्वे रविः सार्वाद ग्रुक्तपरे।

<sup>(</sup>१) चास्त्रीघतीबुविषतंचित कः।

पात्राभिधाना करभेष युका तिथिर्यतीपात इती इ योगः॥ ऋसिन् हि मोश्वमिहिरखबस्त-दानेन सम्बं परिहाय पापं। भूरतमिन्द्रतमनामयलं मर्त्याधिपत्यं सभते मनुष्यः॥

'पञ्चाननः' सिंदः । 'गुद-श्वमिपुत्रो' दृदस्यत्यङ्गारकौ । 'पान्ना-भिधाना' दादत्री । 'करभं' इस्रनवर्ष । त्राद सगुः ।

> कानिसाम्बसमयः समीरितः स्र्य्यपर्वसृत्रो सुनीयरैः । तप इपाद्धतप्रप्रप्रनं वागकोटिग्रवमार्<sup>(१)</sup> भार्नवः॥

ष्यमर्थः । स्र्यांचन्द्रमंबाः क्रान्तिसाम्ये पुष्यकासद्वं भवित । एको व्यतीपातास्तः । श्रपरो वैश्वतास्तः । तप क्रान्तिसाम्यस्वष्यस्य व्यतीपातस्य गष्डोत्तरार्द्धादारभ्य क्रमात् सार्द्धेषु पञ्चयोगेषु सभा-वे।ऽस्ति । वैश्वतिसंज्ञस्य तु ग्रुक्तयोगादारभ्य क्रमात् सार्द्धेषु पञ्चयोगेषु सभावः । तत्पर्वकाससंस्था च दश्रघटिकाभ्यः समारभ्येकसन्नव्यधिक-व्यतपर्यम्यं सभाव्यते ।

तथा च वेदाके चोतिवे।

<sup>(</sup>१) जज्जनाटिगुबमा हेति ख॰।

गच्छोत्तराई द्वितिपातसभावः इद्धादिता वैश्वतिसंश्वका अवेत्। साई षु पञ्चसु परेषु तथेस्वते सः एवं दयं तत् सुक्रतेकसाधकं॥

श्राद्द विष्णुः ।

वैधृतौ च व्यतीपाते दत्तमचवक्रत् भवेत्।

भरदाजः ।

श्रुतीपाते वेशते च दस्तकाको न विद्यते । श्रुतीपाते विश्वेषेण स हि स्रकाः प्रकीर्त्तितः ॥ श्रूत्वप्रकारेण प्रसिद्धस्त सप्तविंग्रतितको योगो वेशत इति । श्रुव च श्रुतीपाते त्रासं कर्त्तथमित्याइ पितामदः । श्रुमावाद्यायतीपातपौर्णमास्त्रष्टकासु च । विदान् त्राद्धस्तुर्वाणः प्रायस्त्रितीयते तु सः ॥ श्रूष प्रायस्त्रितीयते इति वसनं साद्धस्त्रावस्रकतां नमस्ति ॥

इति व्यतीपातनिक्पणं॥

त्रय गजव्हाया ।

स्कन्दपुराखे ।

धदेन्दुः पित्रदैवत्ये इंग्सैव करे खितः।
तिथिवैत्रवणी या च गजकायेति सा स्वता॥
'इन्दुः' चन्द्रमाः। 'पित्रदैवत्ये' नचने मधायां। 'इंगः' स्वर्थः।
'करः' इसाः। 'तिथिवैत्रवणी' चयोदत्ती।

नरिबंदपुराणे। इंसे इंसिखते या तु मधायुका जयोदत्री। तिथिवेत्रत्रवणी नाम सा काया कुद्धरस्य तु॥ ब्रह्मपुराणे।

वोगो मघाचयोदस्योः कुञ्चरच्छाययं ज्ञकः ।

भवेन्यघायां यंखे च प्रज्ञिन्यर्के करस्थित इति ॥

प्रयमर्थः । स्वर्ये इसस्थिते चन्द्राधिष्ठिताभिर्मघाभिस्त्रयोदस्या

थोगो गजव्छाययं ज्ञकः । स च भाद्रपदापरपचे सभावति ।

विभाषासेनासुराच्छायेति कायाप्रब्दस्य गपुंसकलं ।

इसे इंगस्थिते या तु श्रमावास्या करान्विता ।

सा ज्ञेया कुञ्चरच्छाया इति बौधायने।ऽत्रवीत् ॥

'इंसः' स्वर्यः । इंग्रदेवतलात् इस्रनचन्मिप इंसः । 'करान्विता'

चन्द्रयुक्षदंशान्तिता ।

वैहिकेया यदा स्वयं यसते पर्व्यक्तिषु ।
गवस्ताचा तु सा प्रोक्ता तस्यां श्राद्धं प्रकल्पयेदिति॥
'वैहिकेयः' राजः । 'पर्व्यक्तिषषु' श्रमावस्थाप्रतिपदोः सन्धिषु ।
'गवस्ताया', प्रसंगादेशस्पापि गवस्तायोस्यते ।

मनुः।

श्राप नः स कुसे भ्रूयाची ना द्यात् चयोद्शीं। पायसं मधुसर्पिभीं प्राक्काये सुश्चरस्य च॥ प्राचीच्काया यस्मिन् देशे स प्राक्कायो देशः तस्मिन् सुञ्चरः प्रसिद्धः। मदाभारतेऽपि। श्रवेन सर्वेसोडेन वर्षासु नियतन्तः। दिविष्ट्रायासु विधिवत् कर्णस्यमनवीजितः । स्राद्धं दद्यादिति भेषः ।

'सर्वे खेरिन' खेरितसर्व्याङ्गेन । कर्णयाजनवीजित इत्यनेनैतइ-चनं प्रत्यचगजन्मायाविषयमित्यवगम्बते । मार्कण्डेयपुराणे ।

वनस्रतिगते वेामे स्हाचा त प्रासुखी भवेत्। गजस्राया त सा प्रोक्ता तसा आद्धं प्रकल्पयेत्॥ समावाद्यापराच रत्यर्थः।

वायुपुराणे।

षृतेन भोजयेद् विपान् षृतं भूमी यसुत्यकेत् ।

वायायां दक्षिनसैव दद्याष्ट्राद्धं न क्रोचित ॥

विष्णुधर्मीक्तरे पिद्धवाक्यं ।

गयायां दर्भने राहाः सद्गमांचेन योगिनं ।

भोजयेत् तु खुखेऽस्मानं कायायां खुस्तरस्य प ॥

श्राकव्यकाचिकी द्वप्तिसेनास्मानं भविस्यति ।

दाता सर्वेषु खेकिषु कामचारी भविस्यति ॥

यदैतत्पञ्चनं न स्वादेकेनापि वयं तदा ।

द्विति प्रास्थाने। सदतीं किं पुनः सर्वसम्पदेति ॥

श्राक्कभाकृदें। स्वत्यन्तरे दर्जितः ।

क्रम्बाजिनप्रतिशाही विकयी चैन रेतसः। नजन्दायात्रिता भुक्ता न भूयः पुरुषो भवेदिति॥ ब्रह्मपुराषेणुकं। स्तने स्नतने पैन धरणे पत्रस्थायोः । कायायां सुस्तरस्थाय भुक्ता तु नरकं विदिति॥ प्रयञ्च गजस्कायायां भीजने देशः ।

केनचित्प्रत्यचगजच्यायामित्युतं । केनचित् पारिभाविकगज-च्छायायामिति । तच विख्यष्टो विशेषहेतुर्नेपक्षभ्यते । द्रति सार्विक एवं देखः ।

> इति गज्ञकायानिक्पणं। षय चन्द्रसूर्ययोगेष्ठणं।

तत्र प्रश्नंसादि शातातपः । खार्गं दामं तपः श्राद्धमनन्तं राष्ठदर्शने । श्रासुर्मनन्तं परिवर्जंदोत् ॥ देवसः ।

यथा खानञ्च दानञ्च सूर्यंस्य ग्रहणे दिवा । चेामस्मापि तथा राष्ट्री स्नानं दानं विधीयते ॥ मार्कण्डेयपुराणे ।

षक्रे वा यदि वा सूर्ये हुटे राष्ट्री महाग्रहे। त्रचयं कथितं पुद्यं तचार्के तु विशेषतः॥ 'दृष्टे' दर्शनयोग्य दत्यर्थः।

व्यासः ।

सम्बं भूमियमं दानं सर्वे त्रज्ञवमा दिजाः । सम्बं गङ्गासमन्तीयं राष्ट्रयसी दिवाकरे ॥ दन्देर्ार्जनगुणं पुष्यं रवेर्दमगुणं ततः । गङ्गातीये तु सम्प्राप्ते दन्दोः ने।टीरवेर्दम ॥ देवीपुराणे ।

कार्त्तिके यहणे श्रेष्ठं गङ्गायसुनसङ्गर्भे । मार्गे तु ग्रह्षं पुछं देविकायां महासुने ॥ पावे तु नर्मदा पुष्णा माघे यन्त्रिस्ती ग्रुभा। फालाने वरणा पुष्पा चैत्रे पुष्पा सरखती ॥ वैत्राखे राखणे पुष्या चन्द्रभागा सरिदरा । चेंडे त कौ जिकी पुष्ण त्रापाढ़े तापिका नदी॥ मावणे सिन्धुनामा च प्रौडे मेडा च मध्यकी। मासिने सरयू: मेष्ठा श्वयः पुष्णा त नर्मदा ॥ गोदावरी महापुष्ण चन्द्रे राज्यमन्त्रिते । सर्थे च प्रतिना गरी तने। इपे महामते ॥ नर्मदाते।यसंसर्गात् क्रतक्रयो भवेत्ररः । खुत्रनि चावगाइनि नराः प्रकृतिमानुषाः ॥ स्मृता प्रतकतुपाखं दृष्ट्वा गोदानजं पाखं। खुष्टा गोमेधजं पुष्यं पीला सीचामषी' सभेत्। वाला वाजिमसं पुष्यं प्राप्तुयादविचारतः॥ रविचन्द्रोपरागे च श्रयने चेात्तरे तथा। एवं गङ्गापि द्रष्टया तदहेवी सरस्रती॥ गङ्गायसुनमित्यत्र सर्वे। र्पा दन्दो विभाषयैकवद्भवतौत्येक-

वङ्गावः ।

श्रम व्यवि पैषि तु नर्मदा पृष्णेत्यातिदेशप्रधानीः व्यपदेशेः दृष्यते तथापि कार्त्तिके यद्यं श्रेष्टमित्याद्युपक्रमानुरोधात् वर्वत्र यद्यकाष्ट्रवेत प्राधान्यमदगमास्यम् ।

#### व्यासः ।

स्र्यांवारे भवेद्वानाः से से से समग्रस्ताचा ।
कूड़ामिकिरिति स्थातस्त्रभानमं फखं भवेत् ॥
वारेखन्वेषु यत्पुष्ठं ग्रहके चन्द्रस्त्र्ययोः ।
तत्पुष्कं केटिगुकितं योगे कूड़ामका स्रतम्॥

## विष्णुपुराणे।

राष्ट्रास दर्भने दत्तं माद्धमाचन्द्रतारकम् । गुषवत् वर्ककामीयं पित्वचासुपतिष्ठते ॥

#### चयरकः।

राज्ञयसे तु वै सूर्ये वस्तु श्राद्धं प्रकस्पयेत्। तेन वै सकसा प्रसी दक्ता विप्रस्थ वै करे॥ सद्भवसिष्ठः।

निद्धाः खर्श्वसम्ये ह्रप्यन्ति पितरस्तथा।

मनुष्या मध्यकाखे तु सुक्तिकाखे च राष्ट्रसा इति ॥

यहण्यादिमध्यावयानेषु छते आहे झमात् चिद्रशादयसुष्यन्ती
व्यर्थः।

### **चित्र**पुराचे बातातपः ।

सर्वक्षेत्रापि कर्त्तयं त्राङ्कं वै राज्यदर्शने। प्रकुर्वाचस्त तच्छाङ्कं पक्षे गादिव सीदित ॥ 32 दतिवचर्ग त्राद्धस्यावम्यकताङ्गमयति । कूर्मपुराधे चास्य त्राद्धस्य नैमित्तिकसेनावम्यकतां प्रतिपाद्य काम्यसमपि प्रतिपादितम् ।

म्मावासाष्ट्रकासिसः पेषमासादिषु चिषु ।
तिस्रसान्त्रकाः पुष्णा माघी पश्चदमी तथा ॥
वयोदमी मघायुका वर्षासु च विमेषतः ।
तस्य पाकमाद्धकासा नित्याः प्रोक्ता दिने दिने ॥
नैमित्तिकं तु कर्त्तव्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ।
वान्धवानाञ्च मरणे नारकी सादतीऽन्यथा ॥
काम्यानि चैत न्नाद्धानि मस्यन्ते ग्रहणादिषु ।
न्नयने विषुवे चैव व्यतीपातेष्यनन्तकम् ॥
सङ्गान्त्रामस्ययं माद्धं तथा जन्मदिनेम्नपि ।
नस्यनेषु च सर्वेषु कार्यं काम्यं विमेषत इति ॥

# मार्क ण्डेयपुराणे।

विज्ञिष्टजाद्वाषप्राप्ती सर्व्यम्दुगइषेऽयने । विषुवे रविसंज्ञान्ती (१) व्यतीपाते च पुचक ॥ आद्धार्डद्रव्यसम्प्राप्ती (१) तथा दुःस्वप्तदर्भने । जन्मर्कगइपीड़ासु आद्धं कुर्व्यात चेच्छ येति ॥

त्रत्र सूर्यग्रहणादिकालेषु तथा 'रक्क्या' खर्गफलकामनया, श्राद्ध कुर्यादिति रक्क्येत्यसार्थः, न पुनर्यदीक्कृति कर्त्तुं तर्षि कुर्यात् न चेत्र कुर्यादिति ।

<sup>(</sup>१) सति संकान्ती इति गः।

<sup>(</sup>१) माडार्घे द्रव्यसमाप्ती इति ख॰।

मत्यपुराणे । चन्द्रसर्थग्रहे चैव मरणे पुचजवानि । मसमाचेऽपि देयं खाइन्तमचयकारकम्॥

ज्ञातातपः ।

त्रापद्यनग्नी तीर्थे च चन्द्रस्वर्यग्रहे तथा। त्रामत्राह्यं दिवा दद्याच्यूद्री दद्यासदैव तु॥ वट्चिक्रमाते।

> स्वर्थग्रहे। यदा राजी दिवा चन्द्रग्रहस्तथा। तन स्नानं न कुर्व्वीत दद्याहानं न च कचित्॥ दति ग्रहणनिक्पणं। श्रथ युगादयः।

भविष्यपुराणे।

वैशाखस्य हतीया या नवमी कार्त्तिकस्य तु । पौर्णमासी च माघस्य नमस्ये च चयेदश्री । युगादयः स्मृता द्वीता दत्तस्याचयकारिकाः ॥

नमस्रो भाद्रपदः । ऋच चयोदश्रीयतिरिकाः सर्वाः ग्रुकाः । तथा च ब्रह्मपुरापे ।

वैश्वाखग्रक्तपंचे तु ह्नतीयायां हातं युगम् ।
कार्त्तिने ग्रक्तपंचे तु चेता च नवमेऽद्दनि ॥
श्रथ भाद्रपदे हाणाचयोदम्यान्तु दापरम् ।
माचे तु पीर्णमाखाञ्च घोरं कलियुगं तथा ।
युगारभाष्तु तिथयो युगाद्याखेन संस्कृताः ॥
हातयुगं प्रहन्तमिति ग्रेषः। श्रच केचित् । 'दे ग्रुक्ते दे तथा कृष्ण

युगादी कवयो विदुः' इति नारहीयपुराषवचनात् युगादिदयसः कृष्णपकस्त्रतं मन्यमाना माषस्यामावास्त्रामेव युगादिमाजः।
तथा च नागरस्रास्त्रे।

श्रभुना प्रदेश राजेन्द्र युगाशाः पित्रवस्ताः।
याशां सदीर्त्तनेनापि श्रीयते पापसञ्चयः ॥
नवनी कार्त्तिके प्रदक्ता त्रतीया माधवे सिता।
श्रमावास्ता च तपसे नभसे च श्रयोदश्ची।
श्रेमा-कत-कसीनान्त्र दापरस्थादयः क्रमात्॥
स्वाने दाने क्ये हामे विश्वेषात् पित्रतर्पणे।
क्रतस्थाक्यकारिष्यः सकतस्य महाप्रसाः॥
'माधवे' वैश्वासे, 'सिता' प्रदक्ता, 'तपसः' माघसः।
विष्णुप्राणे।

वैत्राखमायस्य तु या हतीया

नवस्वीं कार्त्तिकप्रक्रपंचे ।

नभस्वमायस्य च क्रम्पपंचे

चयोदत्री पश्चदत्री च माघे॥

पानीयमध्य तिकैर्विमित्रं

द्यात् पिहम्यः प्रयता मनुष्यः ।

श्राद्धं कृतं तेन समासद्द्यं

रद्द्यमेतत् पितरे। वदन्ति॥

वासी हतीया यासी नवसीत्यादिसम्बन्धः ।

भविस्रोक्तरे ।

वैशाखद्य हतीया या समा कत्युगेन सा।
नवमी कार्त्तिके या तु चेतायुगसमा तु सा॥
चयोद्शी नभस्ते तु दापरेण समा मता।
माघे पञ्चदशी राजन् कलिकाससमा स्मृता॥
एतास्त्रको राजेन्द्र युगानां प्रभवाः प्रदुभाः।
युगादयस्तु कथ्यन्ते तेनेताः पूर्वस्त्रदिभः॥
उपवासस्तिपोदानं श्राद्धं होमो जपस्त्रया।
यद्ष क्रियते किञ्चित् सर्वे काटिगुणं भवेत्॥

क्रतयुगेन समेति। समग्रेऽपि क्रतयुगे प्रत्यदं क्रियमाणेन कर्मणा चावत् पुष्यं भवति तावदस्थामेव तिथावित्यर्थः। केाटिमञ्दोऽच बाजस्थातित्रयपरः।

## मत्खपुराखे।

वैत्राखस हतीया या नक्सी कार्त्तिकस्य तु । पञ्चदस्यपि माघस्य नभस्ये तु चयोदत्री । युगादयः सृता होता दत्तस्याचयकारिकाः॥

### देवसः।

हतीया रे दिषीयुक्ता वैशाखस्य हु या सिता।
भवाभिः सहिता कृष्णा मभस्ये हु पयोदशी।
युगादयः स्ता द्वाता दत्तस्याख्यकारिकाः॥
मह्मपुराणे।

वैद्राखस हतीयायां नवस्यां कार्त्तिकस्य तु । श्राद्धं कार्यम् ग्रुकायां संक्रान्तिविधना नरे:॥ चयोदस्यां भाद्रपदे माधे चन्द्रचयेऽइति । त्राद्धं कार्यं पायसेन दिचणायनत्रच तत्॥ पिण्डनिर्वपणं विनेत्यर्थः।

इति युगाद्यः।

त्रय युगान्ताः।

## ब्रह्मपुराखे।

स्वयं सिंद्रमंका न्यामन्तः क्रतयुगस्य तु।
त्रय द्विकसंका न्यामन्तस्त्रेतायुगस्य तु॥
त्रेयस्तु द्वषमंका न्यां दापरान्तस्य मंज्ञया।
तथा च कुभ्यमंका न्यामनः किस्युगस्य तु।
युगादिषु युगानेषु त्राद्धमन्त्रयमुख्यते॥

इति युगान्ताः।

त्रय मखन्तराद्यः।

### तच मात्यब्रह्मपुराणयोः।

श्रमयुक्श्रक्तनवमी दादशी कार्त्तिकस्य च । चैत्रस्य तु हतीया या तथा भाद्रपदस्य तु ॥ फारगुनस्य लमावास्या पौषस्यैकादशी तथा। श्रावणस्याद्यमी क्रम्णा तथाषाढस्य पूर्णिमा॥ श्राषाढस्य तु दशमी माघमासस्य सप्तमी। कार्त्तिकी फारगुनी चैत्री चेष्ठे पञ्चदशी तथा। मन्यन्तराद्यस्थेता दन्तस्याचयकारिकाः॥ स्नानं दानं जिपा है। सः स्वाध्यायः पित्तर्पणम् । सर्व्वमेवाचयं विद्यात् कृतं मन्यन्तरादिषु ॥ श्रमावास्त्राष्ट्रमीयितिरेकेण सर्व्वाः ग्रद्धका एव । नारदीयपुराणे ।

श्रावणसामावास्था भाद्रपदस्य कृष्णाष्टमी मन्त्रनाद्य इति प्रदिपादितम् । तद्यया ।

श्रासिने ग्रुक्तनवमी दादशी कार्त्ति तथा।

हतीया चैत्रमायस्य तथा भार्रपदस्य च ॥
श्रावणस्थाणमावास्या पेषस्थैकादशी तथा।
श्रावाढस्यापि दश्रमी माघमायस्य मत्रमी ॥
नभस्यस्थाष्टमी कृष्णा तथाषाढीयपूर्णिमा।
कार्त्तिकी फास्गुनी चैत्री स्थेष्ठे पश्चदश्ची तथा।
मन्त्रतादया द्वाता दत्तस्थाचयकारिकाः॥
नागरस्यस्त्रे माघग्रुक्तहतीयापि मन्त्रनतादिरित्युक्तं।
मन्त्रादिरपि ते वस्त ताः ग्रुशुस्त्र नराधिप।
पितृषां वद्यमा नित्यं सर्व्यापचयावद्याः॥
यासु तेयमपि स्थायां प्रदक्तं तिस्तमित्रितन्।
पितृभ्ये। स्वयां याति श्रद्धापूर्तेन चेतसा॥
श्रस्ययुक्ग्रुक्तनवमी दादशी कार्त्तिकस्य च।
हतीयापि च माघस्य तथा भार्रपदस्य च॥
श्रमावास्या तपस्यस्य पौषस्यैकादश्ची तथा।

तचावाढसः दम्मी माघमायसः यप्तमी ॥
मावषसायमी क्षणा तचावाढसः पूर्णिमा ।
तथा कार्त्तिकमायसः तथा वे फास्गुनसः च ॥
वैषयः क्षेष्टमायसः पश्चेताः पूर्णिमा नृप ।
मन्तनरादयः प्रोक्ता आयां पूर्णिस या तव॥
आसु ते।यमपि स्नाला तिसदर्भविमित्रितम् ।
पितृतृद्यः यो दद्यात् स गतिं परमां सभेत्॥
दस् स्नोने परे के पितृकास प्रसादतः ।
किं पुनर्विविधेरसेरसेर्केस्सेस्त द्विषः ॥

मात्यबाद्यपुराषयोः।

यक्षां मन्तन्तरक्षादे। रयमाप दिवाकरः।
माधमायक्ष सप्तम्यां सा तु स्वाद्रध्यसप्तमी॥
पानीयमध्य तिक्विर्ष्णिमश्रं
दद्यात् पिद्रभ्यः प्रयते। मनुष्यः।
माद्धं क्रतं तेन समायदक्षं
रद्यमेतत् पितरे। वदन्ति॥

इति मत्त्रक्यः।

त्रय कस्पादयः।

तप नागरखण्डे।

त्रय कस्पाइयो राजन् कथनो तिथयः ग्रुभाः । यासु त्राह्ये कते दृतिः पितृषामचया भवेत्॥ **4 49** · i

चैनग्रुक्तप्रतिपदि श्वेतः कस्यः पुराभवत् । तस्य ग्रुक्तनयोदम्यासुदानः समजायत ॥ कर्णस्य नारसिंदास्यः कृष्णायां प्रतिपद्यभूत् । त्रथ द्रष्णचयोदम्यां गौरीकस्पोऽप्यकस्पयत्॥ वैत्राखस्य स्तीयायां ग्रजायां नीसले।हित: । पतुर्देश्यान्त्र ग्रुकायां प्रवक्ता गार्डाभिधः ॥ यमानसु दितीयायां कृष्णायासुपपद्यते । माहेश्वरस्तर्देश्वां कृष्णपचे समागमत्॥ चेष्ठश्रुक्कस्तीयायां वामदेवस्य सभावः । पौर्षमास्थान्त्र तस्वैव कीर्मः प्रवष्टते न्प ॥ क्रषापन्ने व्यतीयायामाग्रेयः समगच्चत । पिट्रपचे लमावास्थानस्थैवाश्रित्य पप्रथे॥ ग्रुचे। ग्रुक्सचतुर्थान्तु कस्पो रथान्तराऽभवत् । तस्यान्तस्येव क्रष्णार्या सामनस्यः समापतत् ॥ श्रावणे ग्रुक्तपञ्चम्यां रौरवः समवर्त्तत । तस्येव क्रणपञ्चम्यां मानवः समपद्यत ॥ वहीं प्रीष्टपदे इइक्कां प्राप्य प्राणाधियोऽभवत् । सितेतरायां षष्ट्यान्त् तस्य तत्पृरुषाञ्चयः ॥ वज्ञकस्पस्त सप्तम्यां ग्रुद्धायामाश्विनस्य तु । क्रणायामपि वैकुष्टः प्रविवेश विशास्पते ॥ कार्त्तिकस्य सिताष्ट्रम्यां कल्पः कन्दर्पशंज्ञकः । त्रसितायां पुनर्जञ्जे सन्धीकस्पद्य कस्पना ॥

मार्गे इद्धननवस्थान् कस्यः सङ्गोऽभ्यपद्यतः ।
श्रमितायान् सारिजीकस्यः प्रारम्भमभ्यगात् ॥
पीचे दश्वस्यां इद्धनायां देशानः प्रादुरास दः ।
श्रमितायामघोरस्य कस्पस्थापक्रमोऽभवत् ॥
एकाद्यान् इद्धनायां माघे व्यानः प्रजित्वान् ।
तस्थानेव तु मिम्रायां वाराष्टः प्राप भूपते ॥
सारस्वतस्तु दादस्यां इद्धनायां प्रास्नुनस्य च ।
कृष्णायामय वै राजन् विराजस्तु महामते ॥
दति चित्रदमी कस्पास्तिथयः परमेष्टिनः ।
श्रारम्भतिथयस्तेवासुनाः पृष्यतमा सया ।
तासु श्राद्धे कते पृष्यमाक्षन्याय प्रकस्पते ॥
मह्यपुराषे ।

वैत्राखस्य हतीया या कृष्णा या फास्गुनस्य च।
पञ्चमी चैनमायस्य तस्यैयानया तथा परा॥
प्रकृता चयौदत्री माचे कार्त्तिकस्य च सप्तमी।
नवमी मार्गत्रीर्वस्य सप्तिताः संसाराम्यसं।
कल्पानामादयो द्वोता दक्तस्यात्त्यकारिकाः॥

'त्रन्या' त्रमावास्ता । वैद्यासहतीया, पास्नुनहतीया, पैनपश्चमी, पैनामावास्त्रेति कृष्णाः । माधनबोदश्ची, कार्त्तिकसप्तमी, मार्गश्चीर्ष-नवमी एताः श्रुकाः ।

इति कस्पाद्यः।

श्रय द्रव्यत्राद्वाणसम्पर्धोपलचितः कालः।
तच द्वारीतः। तीर्घद्रव्योपपत्ती तु न कालमवधारय।
पाचस त्राद्वाणं प्राप्य सद्यः श्राद्वं विभीयते॥

'तीर्थं' गयादि, 'द्रब्थं' श्रश्नादि कच्चमाणं । श्रोषियेत्यादिविशे-वषविश्विष्टश्च नाम्मणं प्राप्य न कालामारं प्रतीक्षेत, किम्मु तिस्रिक्षेक काखे श्राद्धं कुर्य्यात् । श्रथ यद्य दति वचनादावश्यकत्वं प्रतीयते । मार्कण्डेयपुराणे ।

> विश्विष्ठमाञ्चाषपाप्ती सूर्यीन्दुगर्छेऽयने । त्राद्धार्षद्रव्यसम्बन्ती तथा दुःखप्तदर्भने । कमार्चगरपीडासु त्राद्धं सुर्वीत चेक्स्येति ॥

श्रवेष्कापदं यथा नित्यलेन न विक्थते तथा वास्वातसेव ग्रह्स प्रकरके । ब्रह्मपुराके ।

> यदा च श्रोचियों उभ्येति गेर्स वेदविद्गि चित् में तेनैकेनापि कर्मयं श्राद्धं विषुक्तच्छु भम् ॥ भाद्धीयद्रयसम्प्राप्तियंदा स्थात् साधुसङ्गमः । पार्व्यकेन विधानेन श्राद्धं कार्यं दिवास्तमैः॥

विष्णुपुराणे द्रधात्राज्ञाणसम्मत्युपसचिते काले काम्यमपि त्राङ्क्युक्तं । तथाहि तत्र 'काम्यान् कस्पान् प्रद्रुख' रत्यस्थाननारं भवति वचनं ।

> श्राद्धार्षमागतं द्रवं विश्विष्टमथका दिजं। श्राद्धं कुर्वीत विज्ञाय खतीपातेऽयने तथा॥ इति द्रव्यश्राद्धाणसम्पस्युपलचितकालनिरूपणं॥

### त्रय प्रकीर्णकासः।

## मत्यपुराजे।

श्वतः परं प्रवच्छामि विष्णुना यदुदीरितम् । श्राद्धं साधारणं नाम भुक्तिसुक्तिफलप्रदम् ॥ श्रयने विषुवे युग्मे सामान्ये वार्कसंक्रमे । श्रमावाच्छाष्टकायां वा क्रष्णपचे विश्वेषतः ॥ श्राद्री-मधा-रोहिणीषु द्रध्यवाश्वाणसङ्गमे । गञक्कायायातीपाते विष्टिवेधतवासरे ॥

#### तथा ।

वैज्ञास्त्रासुपरागे तु तथास्वतमहासये । जन्नपुराणे ।

श्राद्धन्देयसुश्वनी हमासि मासुदुपचये।
पैर्णमारेऽपि च श्राद्धं कर्त्त्रथस्वनेगचरे (१) ॥
नित्यं श्राद्धं विधेयम्म मनुष्ये रिष्ठ गोपते।
यद्धिश्राद्धम्म कर्त्त्रथं जातकर्मा दिने बुधैः॥
कन्यागते स्वतिरि दिनानि दश्र पञ्च च।
पार्व्यणेने इ विधिना श्राद्धं तच विधीयते॥
श्राह्म जात्कर्णः।

यहे।परागे च सुते च जाते पित्रो संघायासयमदये वा ।

<sup>(</sup>१) कर्त्रें ब्ह्नगोचरे इति ख॰।

नित्यञ्च शङ्काः च तथैव पद्मे दत्तं भवेत्रिष्कासङ्खतुत्व्यम ॥

त्रच यित्रत्यं दत्तमित्यच्यं मन्यमाना ग्रहेापरागादिषु त्राद्धा-देनित्यतां मुवते। त्रचवा 'नित्यम्' त्रहरहर्य्यावच्चीवं। 'पित्र्ये मघायाम्' इति भाद्रपदापरपचिखतासु मघाखित्यर्थः । त्रञ्जपद्मयोर्जचणमपि स एवाह ।

> बङ्खं प्राज्जरमावास्थां चीणवामां दिनात्तमाः । श्रष्टकासु भवेत्पद्मं तथोर्दत्तं तथाचयमिति ॥

### बहुन्स्वाद ।

यदा विष्टिर्धतीपाता भानुवारस्तयैव च । पद्मकं नाम तत् प्रोक्तमयनाच चतुर्गुणमिति । विष्णुधर्मीकारे ।

> श्राश्विनस्थापरे पचे प्रथमे कार्श्तिकस्य च । यस्तु श्राह्मं सदा कुर्य्यात् सेऽश्वमेधफस्यं सभेत्॥ निद्रां त्यजित सर्व्यात्मा तिस्मिन् काले जनार्दनः। तच श्राद्धमयानन्तं नाच कार्या विचारणा॥

#### तथा।

श्रमयञ्च तथा श्राद्धं विज्ञेयं राष्ठदर्धने। श्रीहिपाने च कर्च्यं यवपाने च पार्थिव। न ते। त्याच्या महाराज विना श्राद्धं कथञ्चन॥ श्रातातपः।

नवेदिके नवास्त्रे च ग्टरप्रक्कादने तथा ।

पितरः स्पृहयन्यन्नं वर्षासु च मधासु च।

तसाद्द्यात् सदा युक्ती विद्वसु त्राह्मणेषु च॥

न्नाइ पितामदः।

श्रमावाद्या-यतीपात-पौर्णमास्रष्टकासु च। विदान् श्राद्धमकुर्म्याणा नरकं प्रतिपद्यते ॥

इति प्रकीर्णकासाः।

त्रय काम्यत्राद्धकालाः।

तच तावत्तिषय:।

श्राह कात्यावनः । श्रय काम्यानि भवन्ति । स्त्रियः प्रतिक्षाः प्रतिपदि । दितीयायां स्त्रीजना । श्रशः हतीयायां । चतुर्थां चुद्र-पश्रवः । पुत्राः पश्चन्यां । वद्यामध्यभागी । इतिः सत्रन्यां । वाणित्र्य-महन्यां । एकप्रफं नवन्यां । दश्चन्याङ्गावः । परिचारका एकाद्यां । द्वाद्यां धनधान्यं खुणं जातिश्रेष्ट्यं । दिरस्थानि वयोद्यां । युवानः श्रस्त्रस्य चतुर्द्यां । श्रमावास्थायां धर्वमिति । श्रापसानः ।

सर्वे खेशपरपचाखाइ: सु कियमाणे पितृन् प्रीणाति । कर्तुस्त कालनियमात् फलविष्ठेषाः । प्रथमे ऽइनि क्रियमाणे स्तीपायमपत्यं जायते । दितीये स्तेणं । हतीये ब्रह्मवर्षः । चतुर्थे सुद्रपष्ठः । पद्ममे पुमान् बद्धपत्यो न चानपत्यः प्रमीयते । षष्ठे ध्वश्रीखे । उत्तर्शे स्त्रमे क्रवेरातिः । श्रष्टमे पृष्टिः । नवमे एकखुरं । दश्रमे व्यवद्यारि द्विः । एकाद्ये क्रच्णायमन्त्रपृत्तीमं । दाद्ये पद्मान् । चयोद्ये बद्धमिचो

दर्भनीयापत्थे। युवपरिमाणस्य भवित । चतुर्दभे आयुधिसिद्धः । पञ्चदन्ने पृष्टिः ।

सततं त्राद्धं कुर्धन्त्राप्तीतीत्यधिकारे विष्णुः।

ग्रहे सक्पास्तियः प्रतिपदि । कन्यां वरां दितीयायां । श्रयां-सृतीयायां । यश्चसुर्थ्यां । त्रियं पश्चन्यां । श्रृतविजयं पद्यां । कृषिः सप्तन्यां । वाणिश्यमष्टन्यां । पश्चन् नवन्यां । वाजिने। दश्च्यां । पुचान् ब्रह्मवर्षस्विनस्वेकादस्यां । कनकर्यते द्वादस्यां । सीभाग्यं चयोदस्यां । सर्व्यान् कामान् पश्चदस्यां । अस्त्रप्तानां श्राद्धकर्याणः चतुर्दश्ची प्रश्रसा ।

श्राद्धं कुर्यादित्यधिकारे दारीतः।

पश्चमीं पुत्रकामः । वहीं धनकामः । सप्तमीं पग्नुकामः । त्रामीं पानुकामः । त्रामीं पानुकामः । द्रामीमस्रकामः । एकादभीं दृद्धिकामः । दादभीं स्त्रीकामः । त्रादेशीं द्राप्तिकामः । स्वर्धिकामे। प्रमानकामः । स्वर्धिकामे। प्रमानकामः । स्वर्धिकामे। प्रमानकामः । प्रमानकामः

पञ्चम्यां पुत्रकामा यजेत । वष्ट्यां प्रद्युकामः । वप्तम्यां दृद्धि-कामः । त्रष्टम्यामसाचकामः । नवस्यां त्रद्युवर्षस्कामः । दश्चम्यां सर्व्यकामः । एकादस्यां धनकामः । दादस्यां स्वेत्रकामः । त्रयोदस्यां स्वीविश्वतं । त्रतुर्दस्यां श्रस्तेषः द्वतानां । सर्व्यकामाऽमावास्यायां । मनुः ।

> कुर्यंन् प्रतिपदि श्राङ्कं सद्दपान् सभते सतान्। कन्यकान्तु दितीयायां हतीयायान्तु वन्दिनः॥

पश्चन् चुद्रां खतुर्धान्तु पद्मन्यां श्रोभनान् सुतान्।
पद्यां चूनं रूषिद्यापि सप्तन्यां सभते नरः॥
प्रवृश्यामपि वाणिच्यं सभते आद्भदः सदा।
नवन्यामेवेकखुरं दश्रम्यां दिखुरं तथा॥
एकादस्यां तथा रीष्यं मद्मवर्षस्थिनः सुतान्।
दादस्यां जातक्ष्पद्म रजतं कूष्यमेव च॥
श्रातिश्रेष्ठ्यं चयोदस्यां चतुर्दस्थान्तु सुप्रजाः।
प्रीयन्ते पितरद्यास्य ये च श्रस्तद्वार रणे॥
पच्चादिविनिर्दिष्टान् विपुक्षान् मनसः प्रियान्।
आद्भदः पद्मदस्थान्तु सर्व्यान् कामान् समञ्जते॥

'वन्दिनः' सावकान् । ब्रह्मपुराण-मार्कण्डेयपुराणयोः ।

> कन्यागते सिवतिर दिनानि दम्म पञ्च प । पार्व्यणेनेष विधिना श्राद्धं तत्र विधीयते ॥ प्रतिपद्धनलाभाय दितीया दिपदप्रदा । वरार्थिनी वृतीया तु चतुर्थी पापनामिनी (१) ॥ श्रियं प्राप्तोति पञ्चन्यां षष्ठ्यां पूज्यो भवेश्वरः । गणाधिपत्यं सप्तन्यां श्रष्टम्यां बुद्धिसुत्तमाम् ॥ श्रियो नवन्यां प्राप्तोति दश्चन्यां पूर्णकामताम् । वेदांखायाप्रयात् सर्व्यानेकादस्यां क्रियापरः ॥

<sup>(</sup>१) प्रजुनाधिनीति ग ।

दादयां जयसाभय प्राप्तीति पिटपूजकः। प्रणां सेधां पश्चन् दृद्धं स्वातन्त्रं पृष्टिसुक्तमां॥ दीर्घमायुर्येषय्यं कुर्व्वाणस्त चयोदशीं। श्रवाप्तीति न सन्देशः त्रार्द्धं सद्धापरा जनः॥ युवानः पितरा यस्य स्वताः श्रक्तेण वा इताः। तेन कार्यं चतुर्द्यां तेषां द्वितमभीपाता॥ स्राद्धं कुर्व्वसमावास्यां यक्षेन पृद्धः श्रुषिः। सर्व्वान् कामानवाप्तीति स्वर्गे वासं समस्रुते (१)॥ विक्षुधर्योक्तरे।

स्त्रियः सुरूपाश्च ग्रहे कन्याजया तथा धर्म । सर्वाम् कामान् यश्चवि श्रियं चूतजयं क्रिषं ॥ वाणिज्यश्च पश्चवि वाजिनश्च तथा सुतान् । सुवर्णराष्यसौभाग्यं प्राप्नोति श्राद्भदः कमात्<sup>(१)</sup> ॥ प्रतिपत्प्रस्थतिब्वेतद्यावद्राजन् पश्चोदश्चौं । पतुर्दश्यान्तु कर्म्त्यं ये नराः श्रस्त्रधातिताः ॥

श्रार्ह्स सदा पश्चदशीषु कुर्व्यन् कामान् समग्रान् समते मनुष्यः । तसात् प्रयक्षेन नरेन्द्र कार्यः श्राद्धं सदा पश्चदशीषु तज्जीः ॥

# विष्णुधर्यात्तरे।

<sup>(</sup>१) सर्गदानन्तमञ्जते इति ग॰

<sup>(</sup>२) सदेति कः।

कन्यागते विकारि क्रम्बप्चेऽष्टमी तु वा । या च पापदरा पृष्ठा विक्रमागन्दवर्द्धनी ॥ वागं दागं जपो होमः पिट्टदेवाभिपूजगं। यव्यं प्रीतिकरं खाद्धि कतं तथां चिक्रोचने ॥ विक्रेयतः कतं आद्धं होमस्य विध्विक्षुने । तसात् आद्धं प्रयमेन तथां सुर्यादिष्ययः ॥ एकभक्तन्तु पश्चम्यां चन्नां नकं विदुर्युधाः। एकभक्तन्तु पश्चम्यां चन्नां नकं विदुर्युधाः। एकभक्तन्तु पश्चम्यां चन्नां पूजयेष्टिवं ॥ पूजियता विवं भक्ता पिट्टआद्भन्तु कर्ययेत्। कला तु विध्वष्टाद्धं सुष्चीत पिट्टचेवितं ॥ यस्त्रस्यां सुद्दते आद्धं पूजविला चिल्रोचनं। तस्य वर्षाणि स्प्ताः खुः पितरे। द्व पश्च च॥ द्वि काम्यास्त्रिययः।

तच मनुः ।

युनु कुर्वन् दिनर्चेषु सर्वान् कामान् समस्ति । श्रयुनु च पित्हनर्चन्<sup>(१)</sup> प्रजां प्राप्नोति पुष्कसां॥ 'युनु' समेषु । 'श्रयुनु' विषमेषु ।

श्रय मचनापि ।

यमः ।

युकु कुर्व्यन् दिनकीषु सर्व्यान् कामानवाप्रयात्। गजन्कायां पित्तनर्वन् प्रजां प्राप्तीति पृष्कालां॥

<sup>(</sup>१) सर्वामिति ख॰।

याञ्चवस्काः। स्वर्गं ञ्चापत्यमाजस श्रीयां चेत्रं बसं तथा।
पुत्रं श्रीष्ठां ससीभाग्यं सम्हद्धं सुस्थतां श्रुतम्॥
प्रहत्तवक्कतां चेत्र वाणिक्यप्रस्तीं स्वयाः।
श्रदेशिसं यश्रो वीतश्रोकतां परमाङ्गतिं॥
धर्मे विद्यां भिषक्षिद्धं कुष्णङ्गासाष्ट्रजादिकम्।
श्रमानायुस्र विधिवत् यः श्राद्धं संप्रयक्कति॥
कृत्तिकादिभरक्षमं सर्वान् कामानवाप्नुयात्।
श्रास्तिकः श्रद्धानस्य व्यपेतमदमस्यरः॥

'प्रकृतचकता' त्रप्रतिद्ताञ्चात्रास्तिलं।

विष्णुः।

खर्गं छत्तिकासु । अपत्यं रेहिषीषु । ब्रह्मवर्धनं सेन्ये । रौद्राणां सिद्धं रौद्रे । अवं पुनर्क्षते । पृष्टिं पृष्टे । त्रियं सार्पे । सर्कान् कामान् पेंचे । सीभाग्रं भाग्ये । धनमार्थम् । ज्ञातिश्रेख्यं स्ते । क्रप्ततः सुतांस्कादे । वाणिव्यसिद्धं स्वातौ । कनकं विज्ञान्वासु । मिनाषि मैने । राज्यं बाके । हाविं मूले । समुद्रयान- सिद्धमाप्ये । सर्कान् कामान् वैसदेवे । श्रेष्ठ्यमभिजिति । सर्वान् कामान् श्रवणे । सर्वं वासवे । आरोग्यं वास्ते । सुणद्रयमाने । स्ट्रमाइब्रे । नाः पौष्णे । तरक्षमा श्रासिने । जौतितं यास्ये ।

'सौन्धं' न्हगन्निरः । 'रौद्रं' त्रार्ट्रा । 'सार्पम्' त्रक्षेषा । 'पैत्रं' मचा । 'भाग्रं' पूर्वेफाल्गुन्यः । 'त्रार्थेम्बं' उत्तराफाल्गुन्यः । 'लाइं' चित्रा । 'मैनम्' त्रनुराधा । 'ब्राकं' क्येष्ठा । 'त्राप्थं' पूर्व्यावादा । 'वैत्रदेवम्' उत्तराषाढा । 'वाद्वं' प्रतमिषा । 'वास्वं' धनिष्ठा । 'त्राजं' पूर्वा भाद्रपदा । 'चाचित्रधः' उत्तरा भाद्रपदा । 'पौच्छं' रेवती । 'त्रात्रिनम्' चत्रिनी । 'चाम्यं' भरकी । विच्युधर्वीत्तरे ।

स्वर्गं आपत्यानि तथा बद्धवर्षस्तेत च ।

रोद्राणां कर्षणां सिद्धं भुवं पृष्टिं तथा मिथं॥
सर्वान् कामांस सीभागां धर्मं आतिप्रधानतां ।
दपयुक्तांस तनयान् वास्त्रियां धनसम्पदं॥
कनकं सुद्दो राज्यं सफसास तथा कविं।
ससुद्रयानसाभस सर्वान् कामांस्रयेत च॥
सेख्यं कामांस्रया सर्वान् ससमारोग्यमेत च।
स्राप्त्रयां ग्रहङ्गास तुर्गांसेत जीकितं॥
स्राप्तिकादिभरस्यने कमाद्दुगणे नरः।
स्राकेस्यान् कमात् सुर्वन् आद्भाप्तोत्यसंत्रयम्॥
मार्केस्वयप्राणे।

क्रिकास पितृनर्भन्(१) खर्गमाप्तोति मानवः । श्रापत्यकामेर रोहिष्णां सौम्ये तेत्रस्तितां(१) सभेत्॥ श्रीर्थमार्द्रास्तवाप्तोति चेत्रादि च पुनर्वसौ । पृष्टिं पृथ्ये सद्यभ्यर्थः श्रेसेवास वरान् सुतान्॥ मधास स्वत्रनश्रीष्ट्यं सौभाग्यं फल्गुनीयु च । प्रदानश्रीतो भवति सापत्यसोन्तरासु च ॥

<sup>(</sup>१) पितृमचेति ख॰।

<sup>(</sup>२) चात्रस्ति।मिति ग्रा॰।

प्रवाति श्रेष्ठतां यस इसे श्राह्मपदो नरः।

रूपयुक्तसु<sup>(२)</sup> चित्रासु तथापत्यान्यवाप्नुयात्॥
वाणिव्यसाभदा स्वाति विश्वासा<sup>(२)</sup> पुत्रकामदा।
सुर्व्यक्तसानुराधासु सभनो चक्रवर्त्तितां<sup>(२)</sup>।
श्राधिपत्यस्व व्येष्ठासु मूले चारोग्यसुन्तमं॥
श्राधादासु यशःप्राप्तिसुन्तरासु विश्रोकतां।
श्रवणे च ग्रुभान् स्रोकान् धनिष्ठासु धनं महत्॥
वेदवित्त्वमभिजिति भिषक्षिद्धं च वार्ष्णे।
श्रजादिकं ग्रेष्ठपदे विन्देद्वार्यां तथोन्तरे॥
रेवतीसु तथा सुष्यमश्विनेषु तुरङ्गमान्।
श्राह्मं सुर्व्यक्तयाप्तिति भरणीव्यायुरुन्तमं॥
तस्रात् काम्यानि सुर्व्योत स्वस्थेतेषु तस्ववित्।

अञ्चविवर्त्ते।

यमस्त यानि श्राद्धानि प्रोवाच प्राप्तिन्दवे। तानि सं द्धणु काम्यानि नचत्रेषु पृथक् पृथक् ॥ श्रद्धायोगे तु यः श्राद्धं करोति सततं नरः। श्रद्धादाता सुधीमान् यो यजते स गतज्वरः॥ श्रपत्यकामा रोहिकां सौम्ये तेजस्वितां सभेत्। क्रूराणां कर्मणां सिद्धं श्राद्रांयां श्राद्धमाचरन्॥

<sup>(</sup>१) रूपयुक्तानीति ग॰।

<sup>(</sup>२) वासिन्यकाभं खात्यान्यिति कः।

<sup>(</sup>३) कुर्वनाचानुराधास दद्युखकप्रवर्त्तनमिति कः।

चेषभागी भवेत् पुषी त्राह्नं सुर्व्वन् पुनर्व्वसी । पुष्टिकामः पुनः पुखे आद्धं कुर्वित मानवः॥ श्रक्षेषासु पित्वनर्षम् वीराम् पुषानवाप्तुवान् । श्रेष्ठो भवति द्वातीनां मचासु श्राद्भमाचरन् ॥ फास्सुनीषु पिद्धनर्चन् सीभाग्यं सभते नरः। प्रधानत्रीकः से। विकाससुत्तरासु करोति यः॥ ष सर्वमुख्यो भवति इस्ते यसार्पयेत् पितृत्। चित्रायास्त्रित यः कुर्व्यात् प्रम्नेद्र्पवतः स्रंतान् ॥ स्नातीषु केव यः सुर्यादाविश्वासाभमाप्र्यात् । पुत्रार्थी तु विश्वासासु माङ्गमीहेत मानवः॥ त्रनुराधास बुर्व्वाको नरसकं प्रवर्शयेत्। त्राधिपत्यं समेक्ट्रेष्ठं व्येष्टासु सततग्तु य:॥ मूलेगारे। ग्यमिक्कांना प्रावादासु महेश्वरः । उत्तरास लावाहास तीर्षश्रोको भवेबरः॥ श्रवणे मनुलाबेषु प्राप्नुवात् परमाङ्गति । राज्यभोगं धनिष्ठासः प्राप्तुयादिपु**सं ध**नं ॥ श्राद्धन्वभिनिते कुर्वम् वेदान् सङ्गानवाप्नुसात्। नचने वार्षे कुर्वन् भैषक्ये विद्धिमाप्रुयात्॥ पूर्वे प्रौष्ठपदे भन्नो विन्देताजादिकं वज्र । **उत्तराखनतिकम्य विन्देर् गावश्च महस्रशः ॥** वज्रकुणकतं द्रयं विन्हेत् कुर्यंसु रेवती । श्रदानाश्रयुके भुक्के भरकामायुक्तमं॥

ब्रह्माग्डपुराषे ।

इमं त्राङ्किविधं खुर्म्यन् प्रतिविन्दुर्मही मिमाम् । इन्द्राञ्च खेभे चेत्कहो<sup>(९)</sup> खन्धाच प्रश्रवास तां॥ कूर्मपुराखे।

खर्गञ्च सभते कला क्रिकास दिजीत्तमः । त्रपत्यमच रोहिष्यां सौन्छे तु ब्रह्मवर्चसं॥ रौद्राषां कर्यवां विद्धिमाद्रीयां त्रौर्थमेव च। पुनर्वसौ चेत्रसिद्धिं पुष्टे पेायमवाप्रयात्। सर्वान् कामांसचा सार्पे पैचे सौभाग्यमेव च ॥ श्रार्थम्खे तु धर्न विन्द्यात् फाल्गुन्यां पावनात्रनं । ज्ञातिभेद्यं तथा इसी चित्रायाञ्च वहन् सतान्॥ वाषिञ्चिह्यं सातौ तु विश्वासामु सुवर्धकं। मैंने बद्धनि सिनापि राज्यं प्राक्ते तथैव च॥ मूखे कविं सभेत् यानसिद्धिमाणे ससुद्रतः। वर्षान् कामान्वैयदेवे श्रीष्ठान्तु श्रवणे पुन: ॥ धनिष्ठायां तथा कामान् वार्के च परं वसं प्रजैक्पारे सुर्घ साहाहिन भे रहरं १६३४ ॥ रेक्त्यां बद्दवे। गावः श्रम्बन्यान्तुरमांसाद्या । याम्बे तु ब्रीवितवां स्थात् यः आद्धं सम्प्रयक्ति॥ श्रनान्यान्यपि ब्रह्मपुराषादिवचनानि वैसन्नच्छेपि सर्वया पूर्व्याकानतिरिकार्थानीति न बिख्यने।

(९) विसर्वशोपे सन्धिरार्वः।

मघासु कुर्वन् त्राद्धानि सर्वान् कामानवाप्र्यात् । प्रत्यचमर्चितासेन भवन्ति पितरः सदा ॥ दति काम्यानि नचपाषि । प्राय वाराः ।

## प्रप विष्णु: ।

सततमादित्येऽक्रि श्राद्धं कुर्व्ववारे। यमाप्ते। सीभाग्यं चान्हे। समर्विजयं कीजे। सर्वान् कामान् बीधे। विद्यामभीष्टां जैवे। धर्म बीके। जीवितं बनेसरे। 'कीजे' मङ्गलदिने। 'कैवे' वृद्द्स्यतिदिने। विष्णुधर्मीकरे।

श्रध काम्यानि वच्छामि त्राद्धानि तव पार्थित । श्रारोग्यमच सौभाग्यं समरे विजयं तथा ॥ सर्व्यान् कामांसाधा विद्यां धनस्त्रीवितमेव च । श्रादित्यादिदिनेक्वेवं त्राद्धं कुर्व्यन् सदा नरः । क्रमेणेतदवाज्ञोति नाच कार्य्या विचारणा ॥ कूर्यापुराणे ।

> त्रादित्यवारे लारोग्यं चन्हे सौभाग्यसेव च। कुजे सर्व्यच विजयं सर्व्यान् कामान् बुधस्य तु॥ विद्यामभीष्टास्य गुरौ धनं वै भार्मवे पुनः। प्रतिस्वरे सभेदायुरारोग्यस्य सुदुर्श्यमम्॥

भविष्यत्पृराणे ब्रह्मोवाच।

ये लादित्यदिने प्राप्ते श्राद्धं कुर्वन्ति मानवाः। सप्तजन्मानि ते जाताः सभावन्यविरोधिनः॥

पद्यतारं भवेषाय नवनं गौरवध्यत्र । वारे तु देवदेवस्य व वारः पुषदः स्थतः ॥ एपवाचा भवेत्तव बाद्धं कार्यं तथा भवेत्। प्राप्तनञ्चापि पिच्छस मध्यमस प्रकीर्तितं ॥ चापवासन्त वे भक्त्या पूजयेषेव गोपतिम् । 🗇 धूप-मास्त्रोपदारैस्त दिखमन्ध्रममनिः ॥ एवं पूज्य विवासमां तसीव पुरता निश्चि। भूमी स्विपिति वै वीर जपन् केतं महामते ॥ 🧼 🥕 प्रातद्त्वाय च सार्ग क्रवा दलार्घमुत्तम्। रहवन्द्रनर्थमिन्नैः करवीरैर्गवाधिपं॥ र्पपुच्य ग्रह्मक्षेत्रमायीनम् चित्रोचमं । बीरच पूजविता तु ततः माह्यं प्रकल्पयेत् ॥ पञ्चभिनाञ्चापैर्देश दिवीसानियः सनत । मगर्ध**मेखा प**रेवं बाह्मणेः परिकस्पयेत् ॥ पिकांख बाह्यणान् भौमान् प्रकरणान्यकसूद्त । 💢 💢 क्वबंदिवं ततः श्राद्धं पार्क्षणं भास्तरप्रियं ॥ 🔑 🔑 . आहे समाप्ते विभिना मद्यात् पिष्डन्तु मध्यमं । 🛒 📑 प्रता देवदेवस खिला मन्त्रेष स्वत ॥ स एव पिष्डो देवेत्र योश्मीष्टस्य सर्वदा। 🗆 😕 🗧 🗦 श्रमामि पुरतन्तुभ्यं बेन मे समातिभवेत्। 💛 💠 प्रसादास्तव देवस्य यस्रीऽभ्यर्थयते सनः 🕕 🗯 🔆 🤌 दत्वं संपूजिता यम भारकरः पुत्रदे। भवेत् । ुै 🗯 🗦 35

मतोऽवं पुत्रदे वारे देवस परिकीर्त्ताः ॥ एवमत्र यदा थस्तु भास्तरं पूत्रवेत्तरः । स्रावासपरः त्राद्धे स पुत्रं सभते भनं ॥ भनं भान्यं स्रित्यस मारोग्यं स्वसुत्तमं । स्वर्यस्रोकं स्वयं प्राप्तस्तता राजा भवेत्वृप ॥ प्रभवा दिजसम्मानः कान्या जन्नुकस्तिभः । वीर्वोक गोपतेसुस्तो गाभीर्वो कस्त्रोद्भवः ॥

'बविरोधिनः' बनुष्रस्याः । रेाडिखक्षेवामचाडकास्वानि चलारि नक्षपाचि पश्चनाराचि । श्रेटो गौः 'गोटवः', स ध्वेता यस स 'गाद्यभजः' । दव-धाम्र-पुष्कव-कुच्चराषां श्रेद्यवाचिना उत्तरपदे, भरतर्षभादिषु दर्भनात्। 'देवदेवः' स्रय्यः। खपवासाऽच प्रमैस्टर्दिने। आद्भमादित्यवारे। एतच प्रातदत्यायेत्यादिना धनेन यक्तीभवि-द्यति । मध्यमपिष्डपात्रनमच चजमानस्वै प्रतीयते, साद्धानारेषु तु पत्था विदितलात्तत्कतमेव । यत्र तु दम्पत्योः पुत्रकामधोः यदाधिकारादिश्चेवानभिधानाच दयोरपि पिच्छप्राधनमिति युक्तं। बुखते च पुचकामकर्यानारे दयोरपि भेवप्राज्ञनं । तद्यथा भ्रतपर्थ "बीरादनं पाचिष्या वर्णियनामश्रीयातां" द्रायादि । तथाचैव दे। माननारं इत्वे द्भृत्य प्रास्नाति प्राम्वेतरस्वाः प्रयस्कृतीति । 'गोपतिः' सुर्थः, य सुवर्णादिप्रतिमायां भविष्यत्पुराणीक्तप्रकारेच खोचि वा पूजनीयः। 'श्वेतः' महाश्वेताखाः षडचरः सूर्यमन्त्रः खगोस्ताय नमः द्रक्रेतं प्रसिद्धः। प्रश्चेदानमम्बद्धस्योभिसुद्धो भूता खण्डिले । 'पूजविका', इति पुनः पूजनोपादानात् पूजनानारावगता

पद्मश्रेतेत्राद्यः पद्मदेवताः प्रववादिभिश्चतुर्श्वनीः खखनामिः पीठे पूत्र्याः। 'दिव्या मगाः' भेाजकाख्या त्राह्मपवित्रेवलेनीः सरापश्चे प्रसिद्धाः, तद्न्ये 'भौमाः'। श्रव वैश्वदेवीकस्य स्थाने मगानुपवेश्व पिश्चस्ताने त्राह्मपानसरास्त्रुपवेश्ववेत्। एवमच 'सदा' इति वित्रिष्ट-फखसाभार्थमाष्ट्रत्तिकथनं। 'प्रभा' श्रीञ्चस्यं। 'दिञः' चन्द्रमाः। 'कान्तिः' तेजः। 'जम्मुकः' वद्ष्यः। वद्ष्णा वे जम्मुक इति। वद्ष्यसादित्यवित्रेषः, वद्ष्णा माधमासे द्व तपतीति दर्शनात्। 'गोपतिः' अभुरित्यर्थः। 'कसन्नोद्भवः' श्रमस्यः, स च गम्भीरतया वित्रचितः। पद्मपुराखे।

ग्रुकाङ्गारकयुका या चतुर्थी जायते तदा। श्रद्भवा श्राद्धकदिग्री न ग्रेती जायते स्ततः॥ स्कन्दपुराणे

श्वमायां यदि वामः स्वात् यप्तम्यां वे दिवाकरः।
पत्तरंश्वां चतुर्थां वा वारः स्वानाष्ट्रस्य चेत्॥
तदा माद्धं प्रकर्त्तयं पिद्धणां ष्टप्तिमिक्कता।
विष्टिवर्षयस्थापि विष्टिवर्षप्रतानि च॥
नन्दन्ति पितरः स्वर्गे विमानाम्बरमास्तिताः।
तावनामेव कासं दि माद्धकर्भुसाथा फसं<sup>(१)</sup>॥
इति काम्यवाराः।

<sup>ं (</sup>१) यज इति तः।

| •                     | त्रय काम्याः प्रकीर्णकासाः ।                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| तृष विष्णुपुर         | थि। मासि मास्वसिते पने पञ्चदम्तां नरेचर ।                    |
| :                     | तथाष्ट्रकाः प्रकुमीत काम्यान् कालान् द्रशुप्य से ॥           |
| •                     | आद्वार्षमानतं द्रयं विज्ञिष्टमचया दिनं ।                     |
|                       | श्रद्धं सुर्व्यात विद्याय व्यतीपातेऽवने तथा ॥                |
| :                     | विषुवे चापि सम्प्राप्ते राइके प्रक्रिस्ट्यंबोः।              |
| · · · · · ·           | समसोबोर भूपास राजिबार्जेनुमण्डति ॥                           |
|                       | नक्षपदपीड़ास दृष्टकप्रावकोकने।                               |
|                       | रूक्त आद्वानि कुर्वीत नवस्थागमे तथा ॥                        |
| मार्क <b>खेय</b> पुरा | ची।                                                          |
|                       | कार्थे नाइमनावाकां मापि मासुदुपक्ये ।                        |
|                       | न्याद्रकास्यवस्यनिकाकाषं(१) निवाध ने ॥                       |
|                       | विभिष्टमाञ्चाषप्राप्ती सर्थेन्दुगर्बेऽयने ।                  |
|                       | विवुवे रिवयङ्गानती चतीपाते च पुचन ॥                          |
|                       | आद्वार्षह्रव्ययम्प्राप्तौ <sup>(२)</sup> तथा दुःसप्तदर्जने । |
|                       | वयर्जगरपीड़ास आहं कुर्जीत चेक्ट या।                          |
| विष्पुरपार ।          | सङ्गानिबिषुवे चैव विश्वेषणयनद्यं ।                           |
|                       | यतीपाताऽ <b>य जनार्च पन्नस्र्यंगरस्</b> या ॥                 |
|                       | दुखीतान् माङ्कासांस्त काम्यानाच प्रवापतिः।                   |
|                       | माङ्गेतेषु यह्नं तहानन्याय कल्यते ॥                          |
| Ban was taken         | (१) इन्हें कानमिति ग्र॰।                                     |
|                       | (२) माडार्डम <del>यसम्पत्ताविति म॰।</del>                    |

महावैवर्त्ती। समावाकां प्रथलेन त्राहं तुर्व्याच्छ् पिः सदा।
सर्व्यान् कामानवाप्नीति खर्गद्यानो समस्रते ॥
पृनं दसादमावाद्यां सेामस्याप्यायनं महत्।
एवमाप्यायितः सेामः चीन् स्रोक्तान् धारविष्यति ॥
स्रिद्धारणनर्थ्यः स्त्रयते नित्यपूजितः ।
सर्वेः पुषीमंनोत्तेय सर्वकामपरिच्छदैः॥
नृत्यवादिषगीतेः स्वादस्रोक्ताः सदस्त्रः।
स्विभिन्नेत्रेयः पित्रभक्तो दृष्ठनतः ।
स्त्रविष्यानस्यः पित्रभक्तो दृष्ठनतः ।
स्त्रविष्यानस्यः सिद्धस्त्रास्त्र तं सदा ॥
सित्रभक्तस्त्रमावादां सर्वान् कामानवाप्नवात् ।
सित्रदेवान् यक्तम् अस्या यताऽस्थामक्यं प्रस्तं ॥

तचा ।

पृष्टिं प्रजां स्तितं नेथां पुषानेश्वर्यनेत च । खुर्नाषः पार्धनाद्यान्तु सर्वे संपूर्णनत्रुते ॥ बद्धपुराचे ।

> नाम्दीसुकार्या प्रत्यस्यं कन्याराधिमते रवी । पीर्कमाकासु कर्त्तयं वरास्त्रयमं यथा ॥

आद्रपदमाधानार्गते यत्र कत्तन दिने कन्याराची रविशंकमध्ये जाते तत्त्वात्यमध्यविन्तां पौर्षमाध्यां नान्दी सुवानां पितृषां आद्धं कर्नायं। तथावक्षकं प्रत्यब्दमिति वचनात्। नान्दी सुवाकदेनु चात्र प्रपितामद्दात्परे विविचताः। यसादिक्षकेव पुराषे अख्य वचनस्थाननारमेवीतं।

ये खुः पितामहादूधं ते खुर्नान्दीसुखास्त्रयः । प्रवन्नसुखर्षज्ञास्त मङ्गलीया यतस्त त इति॥ त्राच पितामहज्ञन्देन प्रपितामहे। सबसीयः । यदुनं ब्रह्मपुराणे ।

पिता पितामच्येव तथेव प्रपितामदः। चयोद्मामुखा द्येते पितरः धम्प्रकीर्त्तिताः । तेभ्यः पूर्वे चयो ये तु ते तु नान्दी मुखाः स्टता इति ॥ प्रसः नान्दीमुखन्यनस्रीतन्पौर्णमासीनिमित्तकमाद्भविधिनैक-वाकातापन्नलात् त्राद्धांनारे नान्दीसुखन्नम्देन प्रपितासहात्परे चयो न गाचाः । पर्यतेषां नान्दीसुखरंजा किमधा । प्रथ यथा वसवः पितरे छिया इत्यादी वसादिक्षको वसासभेददृष्टिविधानार्थः, तथाव वाराइकस्पीयपिद्यगणाभेदप्रकरणेक्तमान्दीमुखास्त्रपिद्यगणाभेददृष्टि-विधानार्थ उच्चते । तस्र । यतोऽच प्रसन्नसुख दत्यादिना नन्दन-सुखयोगात्रान्दीसुखब्रम्दनिखंत्तिरभिष्रेतेति(१) दर्शितं। चते। नाभे-दरुष्युपदेत्रार्थः । त्रथ यथा की एउपापीनीये मासहामे अग्निहास-मिति परप्रदः पर्व प्रयुव्यमानः परवारूषभावक्रमवस्रेयमिका-ग्निहे।त्रधर्मातिदेशार्थः, तथाच नान्दीसुसम्ब्होऽपि पुचनमादि-कासविदितप्रसिद्धनान्दीसुखधर्मातिदेशार्थ इति । तस्र । उस्रोत्त-रंलात् । नद्मयं परमञ्दः परमारूपविवस्तया प्रयुक्तः, किसु नम्दन-सुसनयोगादिति । त्रतोऽस्य प्रश्नंधैव प्रयोजनं सन्यासहे ।

<sup>(</sup>१) नान्दीमुखग्रब्देनैषां खुत्पत्तिरभिप्रेतेतीति ख॰।

हारीतः । श्रष्टका माचाश्रुदयासीर्थयाचे।ऽपपन्तयः। पितृषामतिरेकाऽयं मासि कार्थे भ्रुवः स्रतः॥ श्रुवविर्क्तवायुपुराषयोः।

> श्रय कालं प्रवच्छामि श्राद्धकर्याणि पूजितं। काम्यनैमित्तिकाञच्चश्रद्धकर्यविधायिभिः॥ पुत्रदा धनमूलं खुरष्टकाखिच एव च।

> > इति काम्याः प्रकीर्णकालाः ।

त्रय वैशेषिकाः श्राद्धकालाः।

तच याज्ञवस्त्रावचनोपबद्धकासप्रक्रममनुसरिक्करसाभिर्देद्धित्राद्ध-कासाः पूर्वमेव निक्षिताः । त्रयोदानीं सांवसरिकत्राद्धकासाः कथ्यनो । तच तावत् स्रयाद्यनिर्णयः । मञ्जपुराणे ।

> प्रतिसंवत्सरं कार्यं मातापित्रेार्म्हताइनि । पिट्टयसायपुत्रस भातुर्जेष्ठस चैत्र हि ॥

माचादीनां श्राद्धं कार्य्यमित्यनेनार्थात् पुनादीनां कर्त्त्रयसुत्राः।
एतचाधिकारमाने।पस्तक्षार्थं। आतुरित्यनापुनस्रेत्यनुषञ्जनीयं।
स्रोष्ठस्रेत्यनेन कनिष्ठस्य आतुर्नावस्यकं सांवत्यरिकमिति द्रितं।
तथा च। "न पुनस्य पिता द्याञ्चानुत्रस्य तथाग्रजः"

इति नियगाधिकारनिराकरणात् खेदादिना लनियतेनाधि-कारेणापुणस्य कनिष्ठस्यापि सांवत्यरिकं कर्णयमेव । तथारेश्यां । यपि खेरेन बुर्खाचेत् विपद्धीकरणं विनेति। एतच प्रागेवाधिकारप्रकरचे प्रपद्धेनेत्रः। प्रभावखण्डे।

स्ताइनि पितुर्चेष्ठ न सुर्खात् माङ्गाइरात् । मातुर्येव वरारे। हे बस्परानो स्ताइनि । नाइं तस्य महादेवि पूजां स्टकामि ने। इरिः ॥ भविष्यत्पुराणे ।

सर्वेषासेन आहुनां श्रेष्ठं संतर्भरं मतं।
क्रियते यत् खगश्रेष्ठ स्टतेऽइनि बुधैः सदा॥
स्टतेऽइनि पितुर्थस्तु न कुर्यात् आहुमादगत्।
मातुस खगश्रार्थू वस्तरान्ते स्टतेऽइनि ॥
नाद्यं खगश्रेष्ठ पूर्णा स्टक्षामि ने। इरिः।
न ब्रह्मा न च नै दह्रो न चान्ये देवतागणाः॥
तस्ताद्यक्षेन कर्ण्यं वर्षे वर्षे स्टतेऽइनि ।
नरेण खगशार्दू स्ट भोजकेन विशेषतः॥
भोजके। यस्तु वै श्राद्धं न करोति खगाधिप।
मातापिष्टभ्यां सततं वर्षे वर्षे स्टतेऽइनि ॥
स याति नरकं घोरं तामिस्नं नाम नामतः।
तते। भवति दुष्टाद्या नगरे श्रूकरः स्वग ॥

श्रम स्ताइश्रम्देन मरणाइर्वित्तनी तिचिर्विवित्ता संवत्सराक्ते सुख्यस्ताइद्यासम्भवात् । न दि तान्वेवाद्यानि परिवर्त्तको । नद्यक्रां प्रातिद्धिकं नामाद्ति चिक्षं । श्रोता यत्र क्रचनाक्षि संवत्सरिकं

प्राप्तुचात् संवत्सरान्तिमाइग्रेंड्काक्षेति चेत्। त। स्वताइग्रेंड्कानर्थकापत्तेः। त्रतो मरकाइर्जन्तिनी तिथिर्कित्विता। त्राइग्रेंड्कं
राचेर्प्पुपत्तचकार्थं। तेत राचित्रत्ताप्ति सा तिथिर्कंभ्यते।
एवं च संवत्सरान्ते स्वताइसम्बन्धिन्यां तिथी सांवत्सरिकं कर्त्तम्यमिति सभ्यते।

#### श्रव च।

यानियं समनुषाय उदयं याति आखारः। या तियिः समन्ता श्रेषा दानाध्ययमकर्मस् ॥ यानियिं समनुपाय त्रसं याति दिवाकरः। या तिथिः समसा श्रेया सानदानजपादिखिति॥

देवसादिवनगनुमाराय्या कर्मकाकेचविद्यमानाया अपि तिथेः सम्पूर्णत्वकस्पनया ग्रहणं, न तथा खताहर्वर्त्तन्यासिधर्मरणसम्बक्षितया ग्रहणं, किन्तु मरणकास्त्रित्या एव। श्वतः सांवस्तरिके खताहश्रब्देने।का मरणकासिक्येव तिथिवैदितव्या। तदाह नारदीयपुराणे विषष्टः।

> पारणे मरणे नृषां तिथिसात्कालिकी स्रता । पिच्छेऽसमयवेलायां सृष्टा पूर्णा निमद्यते ॥

'नात्काखिकी' यस्मिन् कासे खपवासादिवतपारमं मरणं वा तत्काखवर्त्तन्येव तयोसिधिः । न पुनरतत्काखवर्त्तनी । प्रातरा-दिषु चिसुक्कत्तीदिना पिक्ये सांवत्सरिकादावस्त्रमयवेसायामहरको स्पृष्टापि मरणकासिकी तिथिः सम्पूर्णा निगद्यते । मरणकासिका-क्रियो सांवत्सरिके कर्तको प्राप्ते यदि सास्त्रमयवेसायामपि दिना-

36

निऽस्ति तदा सा कुतपापराष्ट्रधोरसीति मला तदुपसक्ति एव दिवसे कुतपादिषु त्राद्धं कर्णधिमिति ।

श्रयवाच स्टताइब्रब्देने।पसचणचयवित्रिष्टमहोराचमभिग्रेतं। तदाइ व्यासः।

> मासपत्तिचिस्रुष्टे ये। यसिन् स्रियतेऽइनि । प्रात्यन्तन्त्रचाभ्रतं चयाइं तस्य तं विदुरिति ॥

तथाश्वतमित्युपखचणच्योपेतं । प्राप्त मासपचाहेराचाणि चान्त्राच्छेव ग्राह्माणि, न सेरसावनानि । सन्ति च तानि ब्रह्मसिद्धान्ते निरूपितानि ।

> दर्शाह्मेश्वान्त्रक्तिंशहिवयस्त यावने। मायः । रविषद्भान्ति विश्विष्टः योरो माये। निगद्यते तज्ज्ञैः ।

तथा।

चान्द्रः ग्रुक्तादिद्धान्तः सावनिक्तंत्रता दिनैः । एकराग्री रविर्यावत्कालं मासः सभास्कर इति॥

एषु च माचेषु मध्ये गांवसरिकादिपिष्टकार्थे च चान्द्रस्थैव ग्रहणमाइ व्यासः।

विवाहादी स्मृतः से दो यज्ञादी सावनः स्मृतः।
ज्ञान्दिने पित्वकार्यो च मासद्यान्द्रमसः स्मृतः।
ज्ञान्दिने पित्वकार्यो च मासद्यान्द्रमसः स्मृतः।
ज्ञान्द्रमेतः।

चक्रवत्परिवर्त्तेत सूर्यः कासवन्नार् यतः ।
च्रतः सांवत्सरं त्राद्धं कर्त्तयं मासचिक्रितं॥
मासचिक्रमु कर्त्तयं पाषमाधारामे हि ।

यतसाच विधानेन मासः स परिकीर्त्तिनः॥

पाषादिमंज्ञा चान्द्रस्थैव ग्राह्मा । तच यद्यपि परस्मित्रपि दिने कर्माकासव्याप्तिसमावः, तथापि प्रथमातिकमे कारणाभावात् पूव्ये-सिम्बेवाइनि श्राद्धं ।

## त्राइ सुमन्तुः।

दिरहर्श्यापिनी चेत्यात् स्ताइस्य तु या तिथिः। पूर्वस्यान्निर्वपेत् पिण्डमित्याङ्गिरसभाषितं॥

### वृद्धयाज्ञवस्काः ।

दैवकार्ये तिथिर्ज्ञेया यखामसमितारिवः।

# विवरहस्यसीरपुराणयोः ।

प्रायः प्रान्त उपायः सात्तिथेरैंवफलेपुभिः । मूखं हि पिल्लस्प्रधं पैश्वं चेन्नं महर्षिभिः ॥ 'मूखं' त्रारमाः ।

## नारदीयपुराणे।

तिथिप्रान्तं सुराखं हि उपायं कवये। विदुः। पैत्रं मूलं तिथेः प्रोक्तं बास्त्रज्ञैः कालकाविदेः॥

#### निगम: ।

पूर्वास्त्रिकास्तु तिथयो देवकार्ये फसप्रदाः । श्रपरास्त्रिकास्त्रया क्रेया पित्रर्थे तु ग्रुभावहाः ॥

त्रवापराद्यः स्रद्धाकाताः वद्यमाणेव्यपराद्येवन्यतमे। वेदितव्यः । त्रतः पूर्वदिनसम्बन्धिनी स्टताइतिचिः सांवत्यरिकेऽभ्युपेया सा च यद्यपराचे निमुद्धनी भवेत् तदेव याञ्चा । न तु निमुद्धनीस्त्रूना । तदाइ वाधायनः ।

> खदिते दैवतं भागे पिश्वश्वास्तिते रवे। । दिसुक्रमं चिरक्क सा तिथिर्डयकव्यवेरिति॥

श्रक्षार्थः । भागावृद्धिते सत्युत्तरकाले श्रक्तो सुक्षत्तं देवतं देवतं । तिसंद्यास्त्राज्ञते तत्यूर्वकासीनमक्को सुक्षतंत्रयं 'पियं' पिट्टदेवत्यं । सतस्वावकास्वयापिनी या तिथिभंति सेव कमात् स्थकव्ययोगीद्येति । तदेवमसामयात् पूर्वं निमूह्णत्तां प्राद्योति स्थिते यद्भविव्यत्पुराणे ।

त्रतोपवासक्षानादै। षटिकैकापि या अवेत्। खदये सा तिथियीक्षा विपरीता तु पैक्षक इति॥ 'विपरीता' श्रक्तमधसम्बन्धिनी। यच यासीतं।

श्रक्षोऽसामयवेसायां कसामात्रापि या भवेत्। सैव प्रत्यान्दिके याद्या इतरा पुत्रहानिदेति॥ यत्र वसिष्ठोत्रं।

पित्रोऽसामयवेसायां स्वष्टा पूर्वा निगद्यत इति।
तदेतत् पूर्वेदिनापराइचिमुद्धर्मव्यापि, किं पुनर्वायेन प्रशंसार्थे। न तु घटिकादिमाचकासीनायाः परिग्रहार्थे, तथाविधायाः
कर्मापर्याप्तवात्। सत्तरहिने कर्मपर्याप्तापराक्षे व्यक्तिसाभाष ।
स्वतप्त शरीतः।

तथाहि ।

पुकेष सुक्रमन्त्रो यकां पार्थमाकां सापीयी । सायसिन् मासे

स पैषिमायः । एवं माघादयोऽपि । तदाइ पाणिनिः । नच्चेण युक्तः कालः । सास्मिन् पैर्णमासीति संज्ञायामिति । न च सौर-सावनयोः एवंविधास्ति संज्ञा, एवंविध पौर्णमासीयोगनियमा वा श्रतः सांवत्धरिकादी चान्द्र एव मासो ग्राञ्चः । यत् पुनर्थवनं ।

यसिमाषौ गते सूर्यो विपत्तिं याति मानवः । तद्राष्ट्रावेव कर्त्तेयं पिटकार्यें स्ताइनि ॥ तदेतद्धिमासविषयं ।

श्रिमाचे विपत्तिश्चेत् मीरं मानं चमात्रयेत् । स एव दिवससास्य त्राद्धं पिण्डोदकादिषु ॥ याख्याता मासः । त्रस्याद्धं पत्तः । तिथिस्त चान्द्रमहोरात्रं । तद्कं ब्रह्मसिद्धान्ते ।

> सावनं खादहोरानसुदयादुदयो रवे: । रवेक्तिंत्रमु राम्बंत्रसिधिसम्भोग ऐन्दव: ॥

स्र्योदियात् स्र्योदियान्तरपर्यमं सावनमहोराणं। सेवादिसंश्चकराश्चिणंश्वांत्रभोगा रवेः राष्ट्रंग्नः सार्रंग्नक इत्यर्थः। तिथिसक्षाग इति। यावता कालेन राग्नदेदिश्चित्राश्चात्रम् समा भुज्यन्ते तावत् कालिखिथस्थागः, तचान्त्रमहोराणं, तदेतत् प्रतिपदादिसंश्चाभि-र्थविष्ट्रयते। ययं मासोपलिखतमासविग्नेषण्डयोपेतं सावनमहोराणं स्ताइश्रन्देनाकं वेदितवं।

इति चयाइनिर्णयः ।

## त्रय चयाच्द्रैधनिण्यः ।

तत्र स्यादश्राद्धितिथिदेधे कर्मकाख्यापिनी ग्राह्मा । यदाद व्यासः।

कर्मणो यस यः कालसन्कालयापिनी तिथिः । तया कर्माणि कुर्व्वीत द्वासटद्धी न कारणं ॥ यदा तु तिथिमान्ये द्वयारपि तिथ्यारपराइसन्वश्वस्त्रानीं पार्व्य-णेतिकर्त्त्र्यताके सांवस्तरिके पूर्वेव तिथिः ।

> श्रपराके पितृषाम्तु या पराकामुयायिनी । सा याद्या पित्रकार्ये तुन पूर्व्याकानुयायिनी ॥

भविखत्पुराणेऽपि ।

व्रते।पवासनियमे घटिकैका यदा भवेत्। सा तिथिः सकला द्वीया पित्रर्थे चापराक्रिकीति॥ श्रक्तादिश्रव्दास्रापराक्रपरा एव ।

तथा च रुद्धमनुः।

यसामसं रिवर्याति पितरसासुपासते ।

तिथिसीभ्यो यता दत्ता द्वापराष्ट्रे ख्वथभुवा ॥

मनुरिष । यसामसं रिवर्याति पितरसासुपासते ।

सा पिष्टभ्यो यता दत्ता द्वापराष्ट्रे ख्वथभुवा ॥

त्रतएव व्रिवरहस्य-ब्रह्मवैवर्त्त-सार-नारदीयपुराणेषु ।

द्वी च पार्णमाचे च पितुः सांवत्यरं दिनं ।

पूर्वविद्वसकुर्वाणा नरकं प्रतिपद्यते दति ।

यच ।

यमु युगाग्नियुगस्तानामित्यादि निगमवाकां, तद्वते।पवा-सादिविषयं। तदाइ यासः।

दितीयादिषु युग्मानां पूज्यता नियमादिषु ।

एके। दिश्विद्यादी रिद्धिक्त मादिने दिति ॥

एके। दिश्विद्यादि पैक्षक माद्वीपल चर्का । तदेवं तिथियान्ये पूर्वा 
याद्योति सिद्धं । वैषम्ये तु माद्य वैषमान्यु दियाद्रविः ।

सा तिथिसाद होरानं यस्त्रामन्यु दियाद्रविः ।

वर्द्धमानस्य पचस्य कृषि लस्तिमयाद्रविः ॥

चयाद्यमेव विषयीक्षत्य स एवाद ।

म्रपराष्ट्र वय्यापिन्यतीतस्य यदा तिथिः ।

चये पूर्वा तु कर्माया रिद्धिकार्यो तथान्तरा ॥

यन्तु व्याप्तेण तिथियान्येऽपि परतिथिग्र इणसुन्नां ।

खर्वे। दर्पस्तया हिंसा चिविधन्तिथिस चर्णसुन्नां ।

खर्वे। दर्पस्तया हिंसा स्थात् पूर्व्यका स्तिनिति ॥

'खर्वः' साम्यं। 'दर्पः' रुद्धिः । 'हिंसा' चयः । तदेतसाम्य मास्तं 
चयाद्यितिकृतिथिविषयमास्तां ।

ग्रुक्तपचे तिथिशेष्णा यस्यामभ्युदिता रवि: । कृष्णपचे तिथिशेष्णा यस्यामसमिता रविरिति॥ मार्कण्डेयवचनं ।

तम् ग्रुक्तपद्यग्रस्योर्देविपिश्यकर्यो। पत्रक्षकलात् देविपिश्यकर्या-

कालिभागमाचपरलेन श्ववसापनीयं। तदेवं पार्वणैकशम्बेऽप-राइस्पर्भपराधीननिर्णयः। पार्वणेतिकर्त्तयताकस्य सांवस्परिकसा-यमङ्गश्चतः काले। विवेचितः। एकोद्दिष्टस्य माध्याक्रिकसात् पूर्वेत-त्तरयोर्भधाक्रस्पर्भपुरस्कारेणैव एकोद्दिष्टविधिं निर्मर्स्य सांवस्परिक-श्राद्वाङ्गकासनिर्णयो विधेयः।

### तच मनुः।

पूर्व्याके दैविकं बाद्धमपराके तु पार्व्यकं।
एके।हिट्टम् मध्याके प्रातर्रहिनिमित्रकं॥
हारीताऽपि।

श्रामश्राद्धम् पूर्वाचे एके। इष्टम् मधतः । पार्वणश्रापराचे त श्रातर्रद्धिनिमित्तकं॥ दृद्धगौतमः।

> मध्यक्रव्यापिनी चा स्वात् वैकाहिते तिथिभंवेत्। ज्यपराज्ञव्यापिनी चा पार्व्यके सा तिचिभंवेत्॥ मध्यक्रव्यापिनी चा तु तिचिः पूर्वा परापि वा। तस्त्रां पित्रभो दातवां ज्ञासत्त ही न कार्यं॥ दति चयार्व्यभनिर्धेशः।

श्रयं चयाद्यापरिश्वाने सांवत्सरिकश्राद्धकालाः। भविष्यत्पुराणे।

#### श्रद्ध खवाच ४

न जानाति दिनं यसु मामं वाष्यमराधिप । स्वतयोखः मद्दाप्राञ्च पित्रोसः स कथं नरः । माद्धं करोति वै ताभ्यां विधिवत् वसारात्मकम् ॥ स्वन पित्रोरित्युपर्काचणम् । साहित्य स्वांत्र ।

स्ताइं यो न जानाति मानवे विनतातान । तेन कार्यममावास्यां माझं सांवतारं नृप ॥ यस प्रोवितसाप्रोवितस्य वा स्टतस्य तिसिनं ज्ञासते तस्य तन्यासामावास्थायां सांवतारिकं कार्यमितार्थः । तदाइ दृइस्पतिः ।

न ज्ञाबते स्ताइखेत् प्रमीते प्रोविते बति<sup>(६)</sup>। मासबेत् प्रतिविज्ञातसाइवें स्थान्गृताइनि ॥ प्रोविते दत्यज्ञानकारणोपस्रवणम्। 'दर्बे' तसासामावास्त्रार्था। 'स्ताइनि' तत्र कर्म्यमदितिश्चेषः।

चित्रकोत विषये एकादंखां त्राद्धमार मरीचिः। बाद्धविन्ने संसुत्पक्षे चाँविज्ञाते स्तारंति। एकादस्यान्तु कर्मवं स्टब्स्पन्ने विन्नेषतः॥

श्रम विशेषत इति क्रव्यवच्छ प्रवस्तरताभिधानेन ग्राक्तपची-अपनुश्चायत इति गण्यते । तत्त्व ग्राक्त-क्रव्येकाइम्बोर्धिकच्ये प्राप्ते एवं स्वव्या । माचे पचे च विश्वाते तिथिमाचसापरिश्चाने तस्य माचस तत्पचस्तितायामेकादम्यां श्राद्धं कार्यं, विश्वायमानपच-परित्याने कारणाभावात्। पचसायपरिश्चाने क्रव्योकादम्यां तद्साभे ग्राक्केकादम्यामपीति ।

<sup>(</sup>१) घोषिवे संस्थिते सतीति मः।

## भविष्यत्पुराषे।

दिनमेव विजानाति मार्च नैव तु यो नरः ।

मार्गत्रीर्वेऽच वा भाद्रे माघे वाच समाचरेत्<sup>(१)</sup> ॥

चच्च तु स्तादः परिज्ञायते मासन्तु न ज्ञायते तसा मार्गत्रीर्वे
भाद्रपदे माघे वा तिसम्बद्धनि श्राद्धं कार्ये।

तदाद दृद्धतिः ।

चदा माचा न विज्ञाता विज्ञातं दिनमेव तु।

तदा मार्गित्ररे माचि माचे वा तद्दिनं भवेत्॥

चदा तु प्रोषितम्द्रतस्य दिनमासावुभावप्यविज्ञाता स्थातां तदा

तत्प्रस्थानकास्त्रिकयोर्दिनमासयोस्तर्सावस्तरिकं कार्यम् । तदाइ दृइस्तिः।

> दिनमासी न विज्ञाती मरणस यदा पुन: । प्रस्तानदिनमासी तु ग्राह्मी पूर्वीकया दिशा॥

द्रत्यस्वायमर्थः । प्रस्नानित्यज्ञाने तन्मासज्ञाने च तन्मासवर्त्तिन्या-ममावास्त्रायां सांवस्वरिकं, प्रस्नानितिष्ठिज्ञाने मासाज्ञाने च मार्गज्ञीर्षे माघे वा तस्त्रामेव तिथा कुर्यात् । प्रस्नानितिष्यमासयो रूभयो रूप-ज्ञाने तु तन्मर्णश्रवणकास्तिकयो सिविष्मासयोः कुर्यात् । तदाइ प्रसेताः । श्रविज्ञातस्तते श्रमावास्त्रायां श्रवणदिवसे वा । 'श्रवणदिवसे' मरणवाक्तां कर्णनित्या । भविक्योक्तरेऽपि ।

(१) माघे वा तहिमं भवेदिति ख॰।

स्तवास्ति मुद्धीति पूर्वीतिक्षसेष हु। स्वषितिधिसारणे च मार्गशीर्षे माघे वा तस्यामेव तिथी कार्थे। सवषितिधिसारणे च मार्गशीर्षे माघस्य मार्गशीर्षस्य वा स्रमावास्त्रायां कार्थे। तदुकं प्रभारखण्डे।

स्तसाहा न जानाति मार्च वापि कथञ्चन।
तेन कार्य्यममावास्यां त्राद्धं मार्चेऽघ मार्गेके॥
'कथञ्चन' मरण-प्रस्तान-त्रवणक्षेण केन केनाप्पुपस्तक्षेणेनेत्वर्थः।
भविस्थोत्तरे।

प्रवासमन्तरेणापि स्थातान्ती विस्तृती यदा । तदानीमपि ता याद्यी पूर्ववसृतकादिके ॥

यस तु प्रोषितस्य मरणवाक्ता तक्जीवनवाक्तापि नागता पश्चर-प्रवर्षपर्य्यन्तमागमनं नास्ति तस्त तद्वृद्धें पालाश्चीभः समिद्धः लुश्चैवा प्रतीरप्रतिकृतिं कला यथाविधि दाइसंस्कारं निर्व्याः तदानीक्तन-पचमासितियसृष्टेऽइनि सांवस्तरिकं कर्त्त्वयमित्याइ जाह्यकर्णः ।

पितिर प्रोषिते यस न वार्त्ता नैव चागितः ।
जहुँ पद्मदशादषात् क्रमा तु प्रतिरूपकम् ॥
कुर्यात्तस्य च संस्कारं यथाकिविधिना ततः ।
तदादीन्येव सर्माणि शेषकर्माणि सद्घरेत् ॥
एतच प्रोषितस्रतत्राद्धप्रयोगप्रकरणे विसारेण दर्भययते ।
दति चयादापरिज्ञाने सांवस्यरिकदिनकासः ।
दिति सांवस्यरिककासनिरूपणं ।

## त्रव प्रेतश्राद्धानां कालाः ।

तत्र तावस्रवसंज्ञकानां साद्धानां, तत्र चान्तर्दशाचं क्रियमाकानां नवसाद्धगंज्ञां निवेशयसायकायनो दशहपर्यानां नवसाद्धगंज्ञकलमादः। नागरखण्डे भर्वयज्ञः।

चीणि सञ्चयनकार्थे तानि वे प्रशु साम्प्रतं।
यच क्षाने भवेत् क्ष्मगुक्तच आहुं प्रकल्पयेत्॥
एकोहिएं तता मार्गे विश्वामो चच कारितः।
ततः सञ्चयनकाने हतीर्थं आहु मिखते॥
पञ्चने सप्तने तददष्टने नवने तथा।
दश्वमैकाद्ये पैव नवआहु नि तानि च।
वैतरकामसम्प्राप्तः प्रेतस्कृ प्रिमवाप्तृयात्॥

## ब्रह्मपुराखे ।

हतीयेऽइनि कर्ज्यं प्रेतदादावनी दिजाः। स्रतकानी ग्रदशाद्भीकोदिष्टं प्रश्वकी॥

#### श्राष्ट्र कात्यायमः ।

चतुर्चे पश्चमे चैव नवमैकाद्ये तथा। यदच दीयते जन्नोसस्यवत्राद्धसुच्यते॥

#### यासः।

प्रथमे सप्तमे चैव नवमैकादक्वे तथा। यनु वे दीयते जन्मोस्तलवस्राद्धसुच्चते ॥ स्राह सक्षः।

त्राद्यं त्राद्धमग्रद्धे।ऽपि कुर्यादेकाद्येऽदनि ।

कर्मुसात्कासिको ग्रुङ्किरग्रुङ्गः पुनरेव सः॥ 'श्रासं' नवं।

### पैठीनसिः।

सदः त्रीचे प्रदातयं प्रेतस्वैकादक्वेऽहिन । स एव दिवससम्ब आद्ध्राय्यासनादिषु ॥ कूर्सपुराजे ।

प्रेताय च ग्रहहारि प्रथमे भोजयेहिजान्। दितीयेऽहिन कर्त्त्रयं खुरक्यां सम्रान्धेः॥ चतुर्थे बान्धेः स्थैरस्यां सम्यमं भवेत्। पूर्वात्विप्रान् प्रयुक्तीत युग्गांस्त स्रद्ध्या ग्रह्मीन्॥ पद्मने नवसे चैव तथ्येकादग्रेऽहिन। युगांस भोजयेहिप्रान् नवस्राद्धन्तु तहिदुः॥ सन्नपुराषे।

> चतुर्चे त्राह्मणानाञ्च पश्चमेऽहिन भ्रस्तां। नवने वैश्वजातीनां ग्रुहाणां दशमात्परे॥

#### श्रविः ।

प्रेतार्थं स्रतिकामी तु ज्ञाञ्जाषाम् भोजचेत्रतः । त्रत्र त्राद्धनिमित्रम्, एकसेकादग्रेऽदनि ॥

एवंसरोकादमाहिकास्रवत्राद्धादमानिकीसमानं ब्राह्मसभोजनं कर्यान्तरमिति गम्यते ।

#### रुस्यतिः।

पतुर्चे उपनि विप्रभी देशमसं हि बार्सवै:।

गावः सुवर्षं वित्तञ्च प्रेतसुहिम्स बक्तितः॥ 'वतुर्घे' सञ्चयादनौटार्थः।

यदिष्टञ्जीवतसासीसद्द्यासस्य यवतः । तस्य प्रेतस्य जीवते। यत्किञ्चिदभीष्टमासीसद्द्यादित्यर्थः ।

इति नवत्राद्भकासाः।

श्रय वोडमग्राद्धानीत्येवं प्रसिद्धानां प्रेतत्राद्धानां कासाः। तत्र ब्रह्मपुराणे।

> पित्वणानवक्तदेशनां आद्भूषोडत्र सर्वदा। चतुर्चे पञ्चमे चैव नवमैकादमे तथा॥ तता दादमभिकांसे आद्भा दादमसंख्यया। कर्मव्याः श्रुतितसेषां तत्र विप्रांश्च तर्पयेत्॥

जातुकर्षः ।

दादम प्रतिमाखानि मार्च वाष्माविके तथा।

सपिष्डीकरणद्वैव दत्येतष्ट्राद्धवोडमं॥

वाष्माविके दत्येतेन विहितयोः माद्धयोर्निक्पणार्थमाह।

एकाहेन तु वष्मामा यदा खुरपि वा चिभिः।

न्यूनाः संवत्पराद्वैव खातां वाष्माविके तदा॥

एकेनाङ्का चिभिर्म्था यदा षण्मासाः, न्यूनाः खुः संवत्सराञ्च तदा षण्मासान्दिके कार्ये दत्यर्थः । भविष्यत्युराणे ।

श्वस्थिसञ्चयने श्राद्धं चिपचे मासिकानि च । पैठीनसिः। तथा।

षाण्मासिकान्दिके त्राङ्के खातां पूर्वेद्युरेव ते । मासिकानि खकीये तु दिवसे दादग्रेऽपि च॥

सिपाडीकरणाद्योक् कुर्याच्छ्राद्वानि घोडण। एकोद्दिष्टविधानेन कुर्यात्मर्व्याणि तानि तु॥ ब्रह्मपुराणे।

> दादमेऽइनि माचे च चिपचे च ततः परं । मासि मासि तु कर्त्तवां यावदावत्सरं दिजाः । ततः परतरं कार्यः सिपच्डीकरणं क्रमात् ॥ कृते सिपच्डीकरणे चरमं प्रोच्यते पुनः । ततःप्रस्ति निर्मुकः प्रेतलात् पिट्टताङ्कतः॥

#### खाचपादः ।

एकादम्ने चतुर्धे च मासि मासि च वत्सरं ।
प्रतिसंवत्सरं चैवनेकािद्धं स्टताइनि ॥
म्राग्निमत्प्रेतमाद्धे विभेषमाद्य कात्यायनः ।
म्राग्नमग्निमतः कार्यं दाद्यादेकादमेऽद्यनि ।
भ्रवाणि तु प्रकुर्वीत प्रमीताहनि सर्व्यदा ॥
मेपिककादुर्द्धानि भ्रवाणि ।
म्रतएवाद जाद्यकर्णः ।

जर्डुं निपन्नात् यक्त्राद्धं स्टतास्त्येव तद्भवेत् । प्रथस्त कारयेद्दासमाहिताग्नेर्दिजयान इति ॥ सरीतसम्बन्धयिषये मासिकानां कास्रविकस्पानास । सुसं श्राह्मं मासि मासि श्रपक्षा प्रावतं प्रति ।

दादबादेन वा सुर्कादेका है दादबाचिति (१) ॥

तचीपरितने प्रकर्षे दृह्यवुपस्त्रितायां सपिष्डीकर्षा पक्षेचं

वच्छते । तिस्वन्थनं सासिकानासपकर्षे चपुनराद्यनिञ्च तचैव

वच्छामः ।

इति वोडम्रमाद्वानीत्वेवंप्रसिद्धमाद्वानां कासः।
श्रम सपिन्डीकरणकासः।

तत्र यथाकासं दादमसु मासिकेस्ननुष्ठितेषु पूर्णे संवसारे तदूर्द्वमा -सर्गिकाऽनग्रिसपिस्डीकरणस्य कासः ।

तथा च मार्कण्डेथपुराचे मासिकान्तानि श्राद्धान्युक्काभिहितं । श्रथ संतक्षरे पूर्णे यथावत् क्रियते नरे: । यपिन्डीकरणं सम्बक् तचापि विधिक्चाते ॥

त्रस्य च कासस्यानग्रिमत्कर्रकानग्रिमहैवत्यसपिस्जीकरपाङ्गलं नैमित्तिकस्य कासान्तरसुर्कं भविष्यत्पुराखे ।

यपिष्डीकरणं सुर्यायसमाना सनग्रिमान् । क्लाहिताग्नेः प्रेतस्य पूर्वेयुर्भरतर्षभ ॥

**उत्तद्य पुसस्येन** ।

निरग्निः सद्दिपण्डलं पितुर्मातुस्य धर्मतः ।
पूर्णे संवसरे सुर्थाहृद्धिमा यदि वा भवेत्॥
वृद्धिस्योदमास्त्रीविवाद्यदिक्षेग्रभृद्यः।
उपस्वपद्यीतवान्दीत्राद्धनिमस्तस्य कर्ममानस्य। एतसा-

(१) दादबाहिन वा भीच्या रकाहे दादशापि चेति स॰।

धानाद्युपगंप्राप्तावित्युक्षने त्वचने "कर्मुं नान्दी मुखं" रित क्राब्याद्यनि-वचने च खुटी भवति । भैषा यिस्मन् दिने दृद्धिरापद्यते ततः प्रागेवा-पद्यस्यपिष्डी करणं क्रला तदङ्गभ्रतं नान्दी मुख्यं क्षकं खुर्था दित्यर्थः । चनेन प्रदक्ताधिकारखापरिसमापितप्रेतत्राद्भस्य चाड्-मौच्ची-विवा-द्याधानादौ तदङ्गभ्रते च नान्दी त्राद्धे उनिधकाराऽपि दर्जितः । चाद्य समुद्यारीतः ।

श्वाता वा श्वाहपुची वा सपिष्डः व्रिष्य एव च । सहपिष्डिक्रियां कुर्यात्<sup>(९)</sup> कुर्यादाश्वदयं ततः ॥ मागरखण्डे ।

ततः सपिण्डीकरणं वसरादूर्द्धतः खितम् । रुद्धिवा गामिनी चेत् खात्तदर्वागपि कारयेत्॥ त्राधानाङ्गश्चतास्रान्दीत्राद्धात् प्रागपकर्षमभिप्रेत्याहे। सनाः ।

पितः यपिष्डीकरणं वार्षिकं स्टतवत्वरे । श्राधानाचुपसंप्राप्तावेतत् प्रागपि वत्वरात् ॥

श्रव चापक्रयमाणविष्डिकरणे तरमामपकर्षे सादिति न्यायात् पूर्वाणि मासिकान्यपक्रय विष्डीकरणं कर्चयम् । दृद्धविष्ठोऽप्यादः ।

श्राद्वानि षोड्श्रादला न तु कुर्यात् विपिष्डनम् । तद्धानौ तु चतः प्रेतः पिटलं न प्रपद्यते ॥ श्रपकर्षपत्र एवेतत् । श्रनपकर्षे क्रमविधानादेव तसिद्धेः । श्रतएव ब्राच्यायनिः ।

प्रेतत्राद्वानि वर्वाषि विषक्षीकरणं तथा।

<sup>(</sup>१) जला इति ख॰।

श्यक्तव्य प्रकुर्वित कर्मुं नान्दीमुखं दिजः॥ यम् सौमाचित्रक्तम्।

> यस संवस्तरादवीक् सिपष्टीकरकं भवेत्। मासिकं चेदकुश्वच देचं तकापि क्सरमिति॥

तम् तद्मापकर्षन्यायेन इतेष्यपि मासिकेषु "तान्येव तु पुनः वुर्यात्" इति कस्पस्चकारवचनेक्रपुनरनुष्ठानविषयत्वेन खास्त्रेयम् । भपक्रकेत्यन्द्वमाबाद्देशकाः ।

दक्किमाद्धविद्योगस्य प्रेतमाद्वानि यस्वरेत् । स माद्रौ नरके घोरे पिट्टभिः सद पच्चते ॥

भनुपिखतायां हद्वी यः प्रेनमाद्वास्थयक्वें दिख्यं। इद्विमनरेकानपक्वें।ऽयं यमर्थविषयः। भ्रममर्थविषये तु हद्विमाद्वप्रशुपखानं विवायपद्मध्यमायकः च कासविकस्थानात्र नेभिषः। "पूर्वं
यंवसरे पद्मावे चिपके वा बदक्वा हद्विरापक्वेत"। भ्रम केचित् पूर्वं
यंवसरे यदक्वा हद्विरापक्षेतेत्वेतयोः पचयोरपक्षिकंकविषयतं।
यद्मावे चिपके वेत्वेतयोन्द्व याद्मिकंकविषयत्निति व्यवसां सन्यने।
उद्मावयन्ति चाव पैठीनस्विष्यनम्।

चिपचेऽग्रिमतः काखेा दृङ्कीष्टापूर्णकर्यस् । सपिपडीकरणं सुर्खात् पूर्णे संकाररेऽपि वेति ॥

श्रीमस्पिष्डीकरककासप्रकरके वक्त्यमाणानि वचनान्युपन्य-स्थाना। चनेदं वक्तयं। यश्रीमन्तविशेषकतिक्तिपचादिपचाः सन्तिः, सन्तु तेऽस्य संवत्परान्ने कर्त्तुं समर्थस्थापि सुस्यकस्थाः। वनिम्नक-त्रसामर्थ्यप्रयुक्ताः प्रकृते मोभिसवचने।क्रसंवस्परपचेषैकवास्थतां गताः वन्तः सन्वनुकस्याः । व्यात्रस्यग्निरचितानामपि सद वोड्ज्रभिः त्राङ्कैः सपिष्डीकरणस्य दादत्राद एव प्रत्रसः कास दृत्यादः ।

त्रानन्यात् कुलधर्माणां पुंचां चैवाषुषः चयात्। प्रस्तितेस प्रतीरस्य द्वादत्रादः प्रप्रस्तते ॥

दत्यनिग्नक्षपिण्डीकरणकासाः।

प्रथ याग्निकसपिएडीकरएकासः।

तवाइ समुहारीतः।

श्रमग्रिस्त यहा वीर भवेत् सुर्खात्तहा रही। प्रेतसेदग्रिमान् यस्त विपन्ने वे स्पिन्डनम्॥

श्रव रही श्राद्धकर्ता यदाइवनीयरिक्तः प्रेमसास्वनीयवान् भवेत् तदा स कर्ना तस्त्र प्रेमस्य स्वताइदिवसादारभ्य पत्तवये पूर्णे विपद्गीकरणं सुर्यात्।

तवा ।

यजमाने। ग्रिमान् राजन् प्रेतश्वानग्निमान् भवेत्।
दादण्ञादे भवेत् कार्यं यपिष्डीकरणं सुतैः॥
प्रत्र स्ताहादारभा दादण्ञे दिने दति वेदितस्यम्।
प्राह कात्यास्यः।

एकादत्राचं निर्केर्छ पूर्कं दर्शाद्यवाविधि। प्राक् कुर्विताग्रिमान् विप्रो मातापित्रोः स्पिण्डताम्॥

श्रक्षाभिप्रायः । श्रद्धिमता द्यमावास्थायां विष्डपित्वयञ्चः पिष्डा-न्वादार्थ्यकं कर्त्त्रयम् । तत्र प्रमीतमातापित्कस्य सप्रमीकपित्राद्दिवत। न पात्तत्रसपिष्डीकरणयोक्तयोर्द्शश्रद्धादौ देवतालसुपपद्यते । तस्य र्यापकीकरकोक्तरकाखिकलसारकात्। श्रतः पिष्डपिष्टवज्ञश्चाद्धयो-कापो माश्चदिति मला श्रिमान् वित्र एकादश्चाइकर्मयं प्रेतकार्यं निर्वर्त्तं दर्जात् प्रामेव यस्त्रिन् कस्त्रिश्चण्डनि मातापिचाः यपिष्डी-करणं सुर्व्वादिति । विप्रयहणसुपस्चकम्। विश्वादिव्वपि न्यायस्य सुस्क्रवात्।

पनान्तरमार रारीतः । था तु पूर्वममावास्ता तस्त्रामिति । श्रतएवार जावासः ।

> यपिष्डीकरणं खुर्थात् पूर्वे दर्जेऽग्निमान् सुतः। परता दन्नराचस पूर्णले तु तथापरः॥

स्ताइमारभ यह्मराणं तसात् परता यः प्रथमे। दर्भा भवेत् तसिन्नग्निमान् सतः पिणेः सिपक्षीकरणं सुर्यादित्यर्थः। दमराच-यहणमञ्जीचकाखोपस्रकणार्थम्। तदेवं साग्निकस्य चयः सिपक्षी-करणकासा क्रका भवन्ति। "दादम्राष्टः, दम्राहात् परकासीनाया स्रमावास्त्रायाः पूर्वं किमप्यष्टः, दम्राहात् परामात्रास्त्रा चेति"॥

इति साम्रिकसपिण्डीकरणकासाः। इति चैवर्णिकाणाम्॥

श्रय श्रूद्रस्य सिप्छीकरणकालाः ।

तत्र सिप्छीकरणं कर्त्त्रयमित्यनृष्टन्ते विष्णुः ।

मन्त्रवर्ष्णं दि श्रूद्राणां दादशेऽद्दनि कीर्त्तितमिति ।
श्रमावास्त्राश्रद्धकारिश्रूद्दविषयमेतदिति खद्भाः । वचनवसादश्रीचमध्य एव श्राद्धकरणं ।

दति भूद्रस्य यपिष्डीकरणकालाः । दति यपिण्डीकरणकालाः ।

तदेवमेते यपिष्डान्यादार्थ्यक-माधारणसंज्ञकाभर्यावध-पार्वण-वृद्धिकर्माञ्च-काम्य-सांवस्रिक-श्राद्धानां नवश्राद्धघोड्गश्राद्धानीत्येवं प्रसिद्धार्गा सपिष्डीकरणस्य चास्मिन् प्रकरणे कास्ताः प्रतिपादिताः । त्रयान्येषां त्राद्धकालेषु कार्येष्विदसुच्यते। तीर्यत्राद्ध-ग्रुद्धित्राद्ध-दैविकत्राद्ध-याचात्राद्ध-जीवच्छाद्ध-गेष्ठीत्राद्धानान्वधिकारवाद्योप-दिष्टा एव काला इति । ते विशेषाधिकारप्रकरण एव निक्पिताः । तच च श्रकाले काले वा तीर्थप्राप्तिस्तदनकारमेव तीर्थश्राद्धकासः। त्रकालेऽप्यथ काले वा तीर्थे त्राद्धं यथा नरेः। इति मत्यपुराणसा-रकात्। पापचयार्थकः दूद्वनतसमाप्ती ग्रुद्धित्राद्धकातः। ''त्राद्धं कुर्याद्वतान्ते तु गोहिरछास्रदिचणाः ।" इति जाबाखवचनात् । प्रीषमीयत<del>मा</del> इंतताधिष्ठितं तिथिवारादिकं दैविकश्राद्वस्य कालः। तिन्नित्यत्राद्भवच्छाद्धं दर्भादिषु च यन्नत इति भविखत्पुराषदर्भनात्। तीर्थयाचादिनात् पूर्व्वदिनं, समापिततीर्थयाचस्य ग्रहप्रवेत्रानमार-दिनञ्च याचात्राद्भस्य कासः। गच्छेदेशान्तरमित्यादिभविस्यत्पुराणस्य थः कञ्चित्तीर्थयाचामित्यादिब्रह्मपुराणाग्निपुराणयोस अवणात्। ऋरि-ष्टदर्भनानुमितमरणकाखस्य सुसुचोरुभरकासः जीवच्छ्राद्भकासः। "जीवच्छाद्धं प्रकर्त्तव्यं" इत्यादिभविष्यत्पुराषादिप्रतिपादमात्। कस्य-चिद्रह्मणः समागमसमूहसमय एव गोष्ठीत्राद्धकासः। गोष्ठाां यत् क्रियते त्राद्धिमित्यादिभविष्यत्पुराणोक्तेः । सञ्चासाङ्गानां घोड्नत्रत्रा-द्भानां दैवादित्राद्वाष्टकदिनात् प्राचीनदिनमेव कासः। दैवादीनान्तु ब्रह्माचादित्यादिसार्णात्।

इति देवताप्रकरणं निरूपितं ।

भाषातः सञ्चासविधिं याखासामः।

पूर्वेचुनीम्दीसुखं साङ्क्षसित्यादिना त्रीनकवचनेन दुर्मरकस्तानां पातकवित्रेयवतां स्ताइमारभ्य संक्यारे पूर्णे या काचिच्युक्रीकादत्री स एव नारायणवित्संज्ञकस्त्र श्राद्धस्य कासः।

तयाच भवियोक्तरे दुर्चखुस्तान् पापवित्रेषकारिषद्यानुक्रम्योकः।
पूर्णे संवस्तरे तेषामय कार्यः स्थासुभिः।
एकारत्रीं समासाद्य ग्रुक्कपचस्य वै तिथिमित्यादि॥

इति तीर्घत्राङ्कास्ताः। इति वैश्वेषिकत्राङ्ककासाः।

## त्रय सुख्यकाखातिक्रमकाखाः।

ते च गै।णा वाचिनकानुकस्थिकाञ्चेति दिप्रकाराः । तचे दं ताविद्वचार्थते । सुस्थकासामभावे गै।णकास्त्रप्रणं कार्थं न वेति । ननु के। सुस्थः के। वा गै।णः । ये। विद्यतः स सुस्थः । यथा दक्षित्राद्वादे प्रातरादिः । यथाविद्यतः तस्मिगपवर्त्ती तेस्वेवाङ्ग-भावं नीयमानः सङ्गवादिगैं।णः ।

तदाद चिकांग्डमण्डनः।

स्रकासादुत्तरे। गै।सः कासः पूर्वस्य कर्मणः । यदागमिकियासुस्थकासस्यायत्तरास्वत् । गै।णकासत्विस्क्रित्ता केसित् प्राक्रमकर्मणीति ॥ त्रस्यार्थः। पूर्वेत्तरयोः कर्मणोर्यः स्वकासस्यसम्बद्धपरितनः । उत्तरकर्मस्वकासास पूर्वभावी पूर्व्वापरयोः कर्मणोरन्तरासकास

दित यावत् । स पूर्व्यक्षिम् कर्याणि गाणो क्रेयः । यदा यथाना-नारास्वरागामिकियामुख्यकाससापि पूर्वसान् कर्यसि गासकासतां मन्त्रमा दति । क्रष्टं पुनद्दत्तरकर्षकाखन्यः पूर्वकर्षानुष्ठानाग्रहणमा-मञ्जीत येन खकासात् प्रचुतं पूर्वं कर्स तावदिनष्टप्रायं उत्तरश्च खकासाप्रचुतलाद्विनदृद्धं । तच यद्युत्तरकर्यकाले पूर्वे क्रियते तदा विनष्टसमाधानार्थमविनष्टविनामनं प्रसञ्चेत । तस्रातजीवना-त्रवा जीवनमर्षक्यापद्ममः । उत्तरकर्मकाखे दयारवकाभे सतीद्-मुख्यते न पुनरस्रत्यपि तिकाचिति । ननु सुख्यकाख्यमीपवर्त्तनः कासकाभिधेषाविनाभृतप्रदुत्तिसभ्यतासास्किनेवाचितं । सहसेव । तथापि तप बाबातपकाखीपजक्षेश्वतयातपमाईवादिग्रकोपनीतया क्षीकिका प्रातरादिमन्द्रप्रदृत्वा तस्य गै।पलोक्तिर्ग विद्रध्यते । ननु तकानुपरेत्रात् कर्यं याञ्चलमात्रद्वाते । प्रतिनिधिन्यायेनेति त्रूमः । नचेवं तर्षि षणाकणश्चित् सादृष्णान्यश्चाद्वादिप कदाचित् प्रात-रादिकव्याः प्रसञ्चेरन्। किमचानिष्टं, क्रियत एव दि कदाचिदत्यन-प्रपुरगाषप्रयोगसङ्गिनः सङ्गतादेरसामे। तदेवम-सिन् यंत्रये कचित् पूर्वाचे दैविकं माद्द्रिमत्यादिकास्ययंत्रके वाक्षे कालं प्रति कर्माणी गुणभावेग विधानं मला प्रधानश्चतविद्दितकाला-गुषभ्रतकषीनुग्रहाय कासानारानुष्ठानं न कार्यमिति पूर्वपचमभिप्रेत्य सिद्धान्तितवान्। काखे दि कर्च चेत्राते न कर्मेदि कासः। त्रतः कर्षणामेव प्राधान्यं कासमनुद्य कर्षको विधानात्। ततः कर्म प्रति ग्राषभ्यतिदितकासातिकमे प्रधानभ्यतकर्मानुग्रहार्थं गै। क्वाखेऽयमुष्टानं कार्यः । काक्कानेः कर्यकोऽपि ह्यामद्यान्याय-

लात्। न च्रोकयञ्चनविनाग्रे भोजनमेव संखञ्चत इति। तर्युकं। न तावस्त्रमांगुणीभावेनाच पूर्व्यपचे घटते। कर्मणः फलसम्बन्धात्। फलवत्यिष्ठधावफलं तदङ्गिमिति न्यायेन कालखेवाङ्गलात्। न च कर्मणः कालार्थतया परार्थलात् फलशुतिरर्थलानुवाद इति वार्च। कालस फलवत्कर्यार्थलावगमाभावात् । नापि कालभावस गुणी-भावेनेातः विद्वान्तो घटते। श्रविद्वहेतुलात् वेापन्यासात्। न स्वय कासानुवादेन कर्म विधीयते। कासस्यान्यतः प्राप्तिविरदात्। ननु काखन्य वाकान्तरेष प्राप्त्रभावेऽमावास्यादिक्षेष स्रोकस्यवद्याराय देवज्ञातखानुवादी भविष्यति । मैवं । खेाकसिद्धकासस्यानुवादेन कर्मविधी तस्य खरमेव फलतया फलवत्कर्माङ्गलाभावेन च विधेरा-नर्थकाप्रसङ्गः सात्। किञ्चास्मिन् कर्षाणुद्देश्यस्य कासस्य न कर्या-न्तरसम्बन्धो घटते। तस्त्रीतत्कर्मानुष्ठानानन्तरसेव वित्रचितत्वात्। मन्त्रेवं तर्हि यजेत खर्गकाम इत्यवापि खर्गकामिनमनूच यागविधेरवधार-णात्क्यं न विधेरानर्थकां । उचाते । यद्यपि खर्गकामस्थाद्देशतया वाक्यान्वयस्वधापि भावनायाः प्रथमं भावस्थापेचणलात् पुरुषस्वैव धिद्वरूपतया तदनर्धलात् खर्गकामवत्कामनाविषयभ्रतः खर्ग एव साध्यलेन समर्थते। खर्गकामस्त पूर्वसिद्ध एवानू हाते। यथा ले। हि-तेष्णीग्रस्ट्र विज्ञे प्रचरनीत्यादै। विज्ञेयाणास्त्र वा प्राप्तलादप्राप्त-विश्रेषसमाचपरं वाक्यं, एवमिहापि।

तदुकं मण्डनमित्री: ।

श्रोपे जितला द्भायस्य कामश्रन्दा हि तत्पराः। विशेषणप्रधानलं दण्डीत्यादिषु दर्श्वितमिति॥ त्रतः काखानुकादेन तत्र कर्काविधिरित्नुतं। तदेवं बधोकपूर्व्वा-क्षरपद्मावयुक्तिकावत्र तिष्ठं तौ युक्तौ अद्यते। तत्र तावत् पूर्व्वपद्मः। नित्यनैमिक्तिकेषु त्रावस्वकोन प्राप्तेषु तादृत्विधस्वरूपिन्वीदार्थं स्वा सनुवादित्नुपद्मे विदितायां सन्यक्ती तत्सदृत्रप्रतिनिधिपद्यं कर्कवामिति क्रिते सुस्यकासासम्बक्ती गैर्यकासस्वरूषं कार्यम्।

तदाइ विकास्त्रमस्त्रनः।

सुस्तकासे यदावयां कर्य कर्त्तुं न प्रकाते। गौषकासेऽपि कर्त्तवां गौणोऽयचेदृशो भवेदिति॥

'ई.दुज्ञः' सुख्यकास्त्रयहुज्ञः । जानेगास्त्र प्रतिनिधित्रयोग्यता इजिन्हः । स्रतयोऽपि गाणकासग्रहणं दर्भयन्ति ।

> बद्याक्य द्वित्व र्तांबं नित्यं कर्य विज्ञानता । न प्राप्तेऽस्य विन्रोपोऽस्कि पैटकस्य विश्लेषत इति ॥

तवा ।

दिनेदितानि कर्माणि प्रमादादचतानि वै। यामिन्याः प्रदरं यावकावत् सर्वाणि कार्येत्। सम्ध्याराञ्चोर्ने कर्मयं आद्धं खसु विकाणैः॥

द्रत्यादिकः सार्त्तसम्बादिकासिविवेधसागौणलेन तत्कास-यद्दणप्राप्तौ सत्यामेवावकरूयते । नित्यनैमित्तिके च वया सुर्था-दित्युपनअसमर्थाजित्ववदावातान्यपङ्गान्वनित्यानि भवन्ति ।

तदाइ पैठोनिसः। "प्रधानसहितान्यङ्गानि भवन्ति न भवन्ति चेति"। ननु यदि सुख्यकासातिकमे नैाषकास्यइषमविदद्धं ति दर्ज-पौषमासपार्वस्त्राद्धादीनाममावास्यादिविहितकासासाभे पश्चमा- दिकर्मध्यं प्रयद्येत । का नामैवा प्रसिक्तः । श्राभिमतमेव दि गै। क्ष-काससीकारवादिनसदनुष्ठानं । एतस गै। क्षकासप्रदूषं न काम्येषु । तम दि सम्बंद्वेपदारक्षमसीवाधिकारप्रतिपादनात् । गौ क्षकासप्रस्थेन कर्यानुष्ठाने कि सिद्धिकोषिक्षकास्त्रमस्त्रने । प्रयद्वानुस्थेत । गै। क्षे-स्वतेषु कासेषु कर्या चोदितमा चरेत् । प्रायस्त्रमप्रकरक्षेप्राक्षां निष्कृतिमाचरेत् । कासामारे चोदितं कर्योतेषु पूर्वे क्षित्रसक्षेप्रकृते वास्त्रम् प्रायस्त्रमप्रकरक्षेक्षां निष्कृति प्रायस्त्रममाचरेत् । पत्ताम्तरमपि तेनैवोक्तं । "प्रायस्त्रममकत्वा वा गौ क्षकासे समाचरेत्" । श्रवानक्षा रत्यम पूर्वेकास्ताप्रतीतिरविविचता । तदेवं गौ क्षकासप्रस्थे प्राप्ते विधीयते । सर्वेत्र सप्तम्मकत्वा वा गौ क्षकासे समाचरेत्" । श्रवानक्षा रत्यम पूर्वेकास्ताप्रतीतिरविविचता । तदेवं गौ क्षकासप्रस्थे प्राप्ते विधीयते । सर्वेत्र सप्तम्यमानिर्द्धिकासस्यानुपादेयने ने । द्वेष्ठेकस्वभानस्य निम्नलेनाभिधानादिधिकारिविभेषक्षेत्रस्थे विदितकासमन्तरेकान्यस्थानि स्वान्तर्याने स्वान्तर्याच्याने स्वान्तर्याच स्वान्तर्याच्याने स्वान्तर्याच्यानि साम्तपनीयाधिकरक्षे प्राप्तवाविनिमत्तर्यायः स्वान्तर्यादितः ।

श्रतएव सोगाचिः।

गणितात् ज्ञायते कासः काले तिष्ठन्ति देवताः। वरमेकाङ्गतिः काले नाकाले सचकाटयः॥

यमु निकाष्डमण्डने ।

गै। एका खरा एम् माने तत्पूर्विप चन्याय मैनि सहित्या स्वाप्त माने माने निक्तिन त्युपे चणीयं। यनु यथाकय सिदित्यादि सारणं न तत्र गै। एका खन्य प्रहणं प्रतिपद्यते किन्खरा इण्मेन । यतस्त स्वाप्य मर्थे। उनम्यते। स्वका खंप्राप्तस्य कर्मणे मुख्यद्र याद्यसम्यन्तिवश्चात् ले। पोऽन नुष्टा नं न कार्ये।

किन्तु खकाल एव यथाकथिश्वनुस्यद्रयादिसदृशद्रयान्तरीपादानेन किञ्चिदिफलमपि कर्त्त्वमिति। यस दिनोदितानि कर्षाणौष्टादिव-चनं, तेन न सर्वेद्यपि कमीसु सर्वेषाश्च गाणकालानां गाणलप्रयुक्त्या ग्रहणमुख्यते। किन्नु केषुचिदेव कर्मसु किञ्चिदेव कास्नान्तरमन्-कच्चलेन मख्यकाखवद्यायादपाप्तमेव विधीयते । श्रुतान्येव तद्वचन-बलेन संवत्यरर्त्तुमायतियादिकालविशेषविश्वितानि कर्याणि तत्का-सातिक्रमे कासान्तरेऽपि कर्त्तुं युज्यन्ते। यसु सन्धारात्रोः त्राद्ध-निषेधः माऽपि रागप्राप्तस्य भन्नणादेरिव न्यायाभाषादिना प्राप्तस्थो-पपद्यते । श्रयवा "द्रव्यं ब्राह्मणसम्यन्तिः श्राद्धं प्रति द्विश्व ह । श्रकाखे यदि वा काखे तीर्थश्राद्धं सदा गरे:। प्रातरेवाङ्गि कर्भ्यं" द्रत्यादिभिरपराच्यतिरिक्तकालप्राप्तस्य श्राद्भस्य सन्ध्यादिकालेख्यं प्रतिषेध:। यनु मुख्यकासातिकमे नित्यनैमिन्निकानां गाणकासे-अनुष्ठानं दृश्यते तत् कचित्तु गर्धापरिद्यारमनःपरितेषाद्यर्थं, कचित्रा-मुकक्तालेन काकाम्मरविधेरित्यनवद्यम् । उपदिष्टकाक्षातिक्रमे चाधि-काराभावादेव मुख्यद्रव्यासाभागुस्यकासातिक्रमा न कार्यः । एतदेव च यन्देशपूर्यकर्मुपन्यस्य त्रिकाण्डमण्डने निस्तितं । मुख्यकाले हि मुख्यञ्चेत्यात् कालातिक्रमो न कार्यः। धनं नैव सभ्यते चेत्कासद्र-थयोः कस्य मुख्यत्वं गैापतापि वा।

> मुख्यकासमुपश्चित्य गैष्णमयस्त तद्धनं । न सुख्यद्रव्यक्षाभेन गैष्णकासप्रतीसणं॥

तदेवसेतत्सिद्धवचनमन्तरेष गाषग्रहणं न कार्थं। सित तु वचने गाषस्य तस्मात्परस्थापि वा कार्य्यमिति।

#### तवाद सम्बद्धः।

देचे पितृषां त्राह्ने तु स्त्रीचं जायते यदा। स्राह्मीचे तु खतिकाने तेभ्यः स्राह्मं विभीवते ॥

सुख्यकासिकापक्रमात् प्राग्यदा आद्वाधिकारिणामकीचं जायते । तदा सुख्यकासप्रत्यायस्त्रे प्रश्लेषेत्र पादूषिते प्रश्लोचापममानन्तरकास एव पेटकं कर्ष कार्योमत्वर्थः । यात्रविवयनं ।

> तदस्येत् प्रदुखेत केनचिसूतकादिना । स्रतकाननारं खुर्यात् पुनस्तदस्रेव वेति ॥

तत्र तिथिपचस्तादिश्रम्दोक्त निमित्तानारविधिते मुख्यकालविषये रेति पूर्ववचनाविरोधाय कर्यनीयं। एतच पद्यान्तरचयादिक्रयमाचप्रतिमायिक-त्राद्धविषयं। तच मासस्पृष्टकालाभावेऽपि पचितिथिमाचस्पृष्टस्थापि ग्राह्मलात्। भतस्वाद देवसः। पच रित स्तकस्ततकाभ्यां स्ताद्देषपद्याते तद्तिकम्याद्वीचित्रची त्राद्धं कर्मव्यमित्युक्तं।
तत्पाचापक्रमान्त्रमन्त्रचादा पूर्वमेवाश्चीचित्रचाने सति ने।भारकालं।
तथा च त्रश्चपुराखे।

स्होतमधुपर्कंख यजमानख श्वालितः । पद्याद्वाहे पतिते नाग्रीत्रमिति निद्ययः ॥ तद्रहृहीतदीषस्य नैविश्य महामखे । स्नानमवस्ये यावत्तावनस्य न विद्यते ॥ निद्यत्ते क्रण्क्रहेशमादी ब्राह्मणादिषु भेजने । स्वरीतनियमसापि न स्नादन्यस्य कस्वचित्॥ नैडिकसाचवान्यस्य भिचार्चे प्रस्थितस्य च । वानप्रसास वान्यस माधिकारस सर्वदा। प्रतिग्रहाधिकाराच निवृत्तस्य न विद्यते ॥ गामण्डवादी वैद्यानां रचाकाखाळ्यादपि। निमन्तितेषु विषेषु प्रारक्षे श्राद्धकर्षणि ॥ निमन्त्रचाद्भि विप्रस साधावादिरतस च। देहे पिष्टबु तिष्ठत्व नामार्च विद्यते कचित्॥ त्रपि दाहरुहीचोस स्तते म्हतने तथा। श्रविज्ञाते न दोषः खाष्ट्राद्वादिषु कदाचन॥ विज्ञाते भामुरेव स्थात् प्रायसित्तादिकं तथा। भोजनाई तु संभुक्ते विप्रदेशतुर्विपद्यते ॥ यदा कश्चित्तदोष्क्रिष्टघेषन्यक्का समाहितः। श्राचन्य परकीयेन जलेन ग्राउपे दिजाः॥ विवाहबद्यार्थोर्भधे स्तत्रे सति वांनारा। बेवमजं परेदें दादन् भोकुं स न स्पन्नेत्॥

श्रव "निमन्तितेषु विशेषु प्रारक्षे श्राह्मकर्षणि" इति तह्योप-न्यासात् पाकारकात् प्राक्त यदा निमन्त्रणात् प्रस्त्या कर्षासमाप्तेरा श्रीचाभावः, यदा तु पाकात्पृष्टें निमन्त्रणं क्रतन्तदा पाकारक्षप्रस्त्या कर्षासमाप्तेराश्रीचाभावः तदादिपाकापत्रमखैव प्रथमावयवरूपलेन श्राह्मरक्षाभावनं । भोजनार्ह्वे तु सक्षुके यदि दातुः कश्चिदिपद्यत इत्येतद्य तत्कासस्त्रतदाहस्पिण्डनिमन्धनाश्रीचिषयलेन श्राह्मस्टरस्ट-ताश्रीचिषयलेन वा निमन्तितेषु विशेष्टित्यादिना पूर्वेकिन सह विरेश्चिपरिहारे। विधेयः । ज्ञेषमत्त्रं परैदें यमित्रोतसु भोकृग्छन् व्यतिरिक्तजन्ममरणविषयं । दादृन् भोकृंश्व न स्पृत्रेदित्यच दोष दति ज्ञेषः ।

त्राइ कतुः।

पूर्वमङ्गलितं द्रशं दीयमानं न दुखति।

जनमिदमधाचदूषितेऽधिकारिण सुस्थकासमितिमधाधाचिनवन्ता त्राद्धं कर्म्यमिति । यहनेधिनस्य भार्यया सहैवाधिकारात्तस्यां
रिकादर्धनिवन्धनाद्ध्यप्तित्वदूषितायां सुस्थकासमितिकस्याद्ध्यपितिन्
वन्तावेव त्राद्धं कर्म्यये प्राप्ते रजस्रसापितिनैवैकाकिना सुस्थकास
एवासत्राद्धं कर्म्ययित्याहे। ॥

प्रपत्नीकः प्रवासी च यस भार्या रजस्सा। सिद्धान्नेन न कुर्वीत त्रामं तस्य विधीयत इति॥

श्रस्थामद्रयश्राद्ध्विधेः कचिद्यपसंद्यारपूर्यक्रमपवादः। "श्राद्ध-विन्ने दिजातीनामामश्राद्धं प्रकीर्त्तितं। श्रमावास्थादिनियतं मासं संवत्परादृते"। मासिकसंवत्परिकविषये श्रामश्राद्धनिषेधः। स्टताद्दे प्राप्ते यस्य भार्या रजस्वला भवति तस्मिन्नेव दिने श्रन्नेनैव श्राद्धं कुर्यात् नासेन कालान्तरे वा। स्रायमारे।

-त्राब्दिके समनुप्राप्ते यस भार्या रजस्त्रता। पञ्चमेऽइनि तच्छाद्धं न सुर्यात्तनमृतेऽइनि॥

तद्वर्तः प्रत्याब्दिके त्रपुचा पत्नी खयमेव त्राद्धकर्ची यदि । "त्रपुचा तु यदा भार्या सम्प्राप्ते भर्चुराब्दिके । रजखला भवेला

हि तत् कुर्यात् पश्चमेऽहिन" इति गोतमस्मरणात् यद्गार्थारजादर्ध-गादिक्षेपे श्राद्भविन्ने सत्यामश्राद्धं कर्त्त्रयमिति प्रकीर्त्तितं तदमा-वास्मादिकाणिकमेव न तु यन्त्रताहकाणिकं मासिकं सांवस्मरिकञ्च तदपौत्यर्थः । किन्तु तत् पक्कान्नेनेव कर्त्त्रयम् । तस्वैकभार्येण ।

> एकेाह्छे तु संप्राप्ते यदि विघः प्रजायते । श्रन्यसिंसित्तिंथे। तसिन् श्राद्धं कुर्यात् प्रयत्नतः ॥

'श्रन्यस्मिन्' श्रननारे मासि। 'तिस्थि।' स्टतिथी। 'तिसिन्' ग्रुक्षे रुष्णे वा स्टतस्त्रस्तिन् पर्च। श्राद्धं विष्नवश्रादितकाम्नं सुर्थादित्यर्थः। यदि विष्न इत्यचापि स्वय्यसङ्गवस्त्रनाविरोधायाश्रीष्वयितिरिक्तनिमिन्ने-नेति विश्वेषो द्रष्ट्यः। श्रश्रीपनिमिन्तेन विष्ने जाते मासिकविषये-ऽपि स्टतकानन्तरमेव श्राद्धानुष्ठानं स्वय्यस्टङ्गवस्त्रनोक्तमनुषन्धेयं। श्रतप्व देवस्त्रामिनाणुक्तं। एतत् स्वय्यस्टङ्गवस्त्रनं स्टतकाश्रीपविषयं, निमिन्तान्तरेस्त तद्दविषाते "एकोद्दिष्टे तु संप्राप्ते यदि विष्नः प्रजा-यते" इत्यादि स्वत्यन्तरवस्त्रमिति। यत्युनर्थासवस्त्रमं।

> त्राद्धविन्ने समुत्पन्ने श्रमराम्हतस्रतके। श्रमावास्यां प्रकुर्वीत ग्रुद्धावेके मनीविष इति॥

'श्रम्गराष्ट्रतस्तके' श्राह्मयोगमध्ये पाकापक्रमात् प्राक् स्टतके स्तते वा जाते। 'श्रमावास्थां' श्रमावास्थायां। 'ग्रुद्धौ' ग्रुद्धानम्तरं। एतद्विज्ञातस्ताद्दशांवस्रिकशाद्धविषयम्। श्रमावास्थाग्रहणं ग्रुक्कै-कादस्थाः क्रण्णैकादस्थाश्चोपस्रचणम्। श्रतएव मरौषः। माङ्गवित्रे समुत्यमे श्रविद्याते स्टतेऽद्यनि । एकादमान्य कर्त्रयं क्रण्यपचे विश्वेषतः ॥

कृष्यपत्ते या एकारमी तथां विश्वेषतः कर्ज्यामखन्वः। पिरः-कार्येषु कृष्यपष्टीव ग्राज्ञानात्। क्वणीकारमीताणमावास्थायाः पिरःकार्यभैकां दण्डापूपन्यायसिङ्गनोङ्गयम्। यनु वर्ट्यम्यतं।

> माविकान्दे तु सम्प्राप्ते श्रन्तरास्त्रतस्तको<sup>(६)</sup>। वदन्ति इद्भी तत्कार्थं दर्भे वापि विश्वणा इति॥

तावते। कान्येव हु पुनः खुर्यादिति विधितानुमासिक आदुपिषयं। एके। दृष्ट्यमासिक पूर्यक्रेवानुक स्पक्षोक्ततात्। अत्र शुद्धानन्तर-कालो मुख्यका सम्राह्मास्य स्वात्राक्षेष्टः। द्र्यका सम्बद्धा ततो अधन्यः। सुख्यका सम्राह्मास्यभावादिति मन्तर्यः।

तथा च चकार्कः।

इर्रचीस्रतेन हातयं चा तिचिः प्रतिपद्यते । सा तिथिसस्य कर्मया न लन्या नै कहाचनेति ॥ श्रयमर्थः । इर्रचीस्रतेन ताइहातयं। तेन सुख्यकाले इर्ड्यसम्भवे इर्ड्यनमारं या तिथिः प्रतिपद्यते सभ्यते सा तिथिसस्य कर्मया कर्माङ्गतया नेया। या सुख्या तिथिरश्रीचहृषिता कहाचन सा नानुहेथेति । श्रश्रीचाहृषिता तु सुख्या तिथिः सहानुहेथेति ।

तिचिक्कदे। न कर्त्तस्था विनाशीचं वसुक्तया। पिष्ठं आद्भुश्च दातस्यं विक्कित्तिं नैव कारसेदिति॥ 'यदृक्क्या' खेक्क्या, 'त्राह्नं' बाह्यपतर्पणं, चन्नव्हेनाग्नीकरणमपि

<sup>(</sup>१) मासिने चान्दिने लिक संप्राप्ते स्तस्तने इति ( ख॰)

कर्त्त्रयमिति, यसु चित्येति। त्राद्ध्यब्देनात्र ब्राह्मणतर्पणमानसु पचारा-दुच्यते। न तु मुख्यार्थतया। त्रग्नौकरण-ब्राह्मणतर्पण-पिण्डदानात्म-ककर्षाचितयससुदायस्वेत मुख्यार्थवात्। विक्कित्तिं नैत कारयेदित्य-स्थायमर्थः। क्रत्त्रस्य त्राद्धश्रद्धार्थस्य कर्तुमश्रकालेऽपि तद्देशमानं वा यथामामर्थः कुर्यात्। सर्वथा कर्माविक्कित्तिं नैत कुर्यादिति। त्रतप्त निगमः।

श्राहिताग्नेः पित्रकेनं पिष्डेरेव ब्राह्मणानिप वा भेराजयेदिति ।
तत्र ययासामर्थे यवस्ता । तत्र दितीयपन्नासामर्थे प्रथमेतिप्रतीतिजीयते । तद्वाधो मा श्रदित्येतद्र्यमेवमभ्युपगन्तवं । ननु
दर्भयिक्यमाणेक्तिधाचतुर्धादिविभागवचनेर्थेगिको दृष्टान्तमारूपकस्पनामूलकस्य विभागे बाध्यताम् । सत्यं । पारिभाषिकस्य प्रत्यचवचनोपदिष्टस्य वानवकाञ्चलेन प्रत्यचलेन च यौगिकात् कान्यनिकासः
वसीयस्त्रादेव बाधः । किन्तु परिभाषया यौगिकस्य बाधोमा श्रदित्येतदर्थमेन योगसिद्धोष्यर्थः ।

# स्कन्दपुराणे ।

श्रावर्त्तनात्तु पूर्व्वाको श्रापराक्रवातः परमिति।

'त्रावर्त्तनं' दिनम् , इति दिधाविभक्तस्याक्तो दितीयो यो भागो-ऽपराष्ट्र दत्येकं मतम् । त्रयः निधाविभक्तस्याक्रसृतीयोभागोऽपराष्ट्र दत्यपरं मतं । उच्यते तन श्रुतिः । पूर्व्वाको वै देवानां मधन्दिनं मनुष्याणामपराष्टः पित्वणां । तसादपराके ददातीति । त्रच पश्च-दमगुक्रत्तात्मकदिवसस्य पश्चदमगुक्रत्तपरिमितं पूर्व्वाकादिनामस्तीन् भागान् परिकस्य कमाईवमानुष्येत्वकेषु कर्मसु विनियुक्के श्रुति- रितिप्रतीतिर्जायते। श्रशापराष्ट्रकाखे विश्वित्तः पार्श्वश्राद्वस्य वास-रहतीयांत्रमानतः कर्त्तस्यतीपरिश्वकाखं विनियोगप्रकरके दर्शवित्वे। याऽपि विधाविभक्तस्याक्रकृतीयोभागोऽपराष्ट्र दर्श्वन्यत्रप्रदर्श्वलेगा-नृपन्धेषः, इति सद्दाधिकारिभाष्याद्वषणाद्वार्थान्तरस्य वा रजस-साभाषे तदिषयवषनाभावाद्रजादर्शनक्षपविद्वापगभकास एव कर्त्त-यम्। स चोकः प्रभासस्वादे।

संग्रहा खाचतुर्थेऽक्रि स्नामा मारी रजससा। देवे कर्षांकि पित्रो प पञ्जीऽद्यान ग्रुध्यति॥ स्रायमारे।

स्तिऽहाँन ति सम्याप्ते यस्य भाष्या रमखला । श्राद्धनादा न कर्नांथं कुर्यात्तत् पश्चमेऽहाँन ॥ श्रोधिकारिभार्योक्तरयुक्तिन विधिकारामपगमामुख्यकाल एवं कर्त्तांथं । हति श्रुख्यकालातिक्रमे कालाः ।

श्रयाण किसंसिक्हा है प्रातःकासः। किसंसित् पूर्वेशः किसं-सिनाधात्रः किसंसिद्पराको विकितः। सायद्वाससं निविद्धः। श्रतसिदेकार्षं पूर्वेशकादपराको विक्रियत इति। नन्तप श्राह्मवि-वर्धे पूर्वेशकादपराक्तस्य विजित्यमाणस्याते। न पुनरकः दिधा विभन्नस्य पूर्वभागस्य पूर्वेशकां सकलिति। श्रयोच्यते। दिधा विभन्नस्य मासस्य भागौ पूर्व्वापरी पस्ती भवतः। तौ चान दृष्टान्तीस्रती स्वसंक्रियादन्तीऽपि दिधाविभनास्य पूर्व्वापर्थाभागयोः पूर्वापराक्र-संस्रकलङ्गनस्यतं इति। तम विजित्यमान्यस्य साक्ष्याद्वास्यान्देशस्य पन्तेः। सर्वे। तथाविभागान्तरानुपादानात् सर्वद्वाक्त्यानुराक्षास्य विविधानप्रतीतिर्जायते । तदाधो सा स्वियोतस्यंनेवसभाप-गमार्थः ।

इति चिधा विभक्तस्य हतीयोभागोऽपराङ्ग इति सतं।
चच विषमेभागेस्तुर्द्धा विभक्तस्य हतीयोभागोऽपराङ्ग इत्यपरं।
तथा च गोथिसः।

पूर्वाकं इक्त बाईं मध्यकं प्रकृतं तथा। का क्रतीकादपराकं बाबाकक ततः परतिति॥

चन सर्वेदियान् प्रस्ति सार्ह्यप्रदिसितं दिनभागं पूर्व्याप्तम् । तद् हें प्रदर्गितमं मध्यासं । बहु हें वतीयप्रदर्शसाप्तिपर्व्यम्न-मर्ह्यप्रदर्गितवपराचं । तहु हें प्रचरसामं सामाससाफ्रित्यर्थः ।

द्ति चतुर्द्धा विश्वक्रस्य स्तीयोभागोऽप्राच दति सतं।
श्रय समिवभागैः पश्चभा विभक्तसाम्रस्तुर्चे।भागोऽप्राच दत्यपरमिप सतं।
तम् भ्रतप्रम्मतिः।

मादित्यस्तेव सर्व ऋतवः । सदैविदित्यस्य वसन्तो सदा सङ्गने। स्य वीको सदा सध्यन्दिनोऽस्य वर्षा यदापराकोऽस्य अरस्दैनास्त्रसेत्यस्य हेसन्तः (१) इति। एवं पश्चदअसुर्ह्ण्यंमितस्य दिवसस्य पश्चधा विभाने क्रियमास्य विसुद्धन्तंपरिमिताः प्रातरादयः पश्च क्रास्या भवन्ति । श्रम यद्यपि तस्त्रान्तु सध्यन्दिन एवाद्धौतेत्वनकारमेवान्त्रामनस्यधा-नसन्त्रभे सध्यन्दिनविधः । श्रेष्ठस्त्रस्य पश्चधा विभागः श्रूयते । त्रमस्त्रस्य पश्चधा विभागः श्रूयते । त्रमस्त्रस्य पश्चधा विभागः श्रूयते । त्रमस्त्रस्य प्रातरादिविद्तिः कर्मभिराकाञ्चित-स्वकाक्रपरिमास्रश्चाप-

<sup>(</sup>१) प्रतपचत्रासार्वे — कास्ट॰ २, सम्मा॰ २, प्रमा॰ २, स्र॰ ८।

कतयोपजीयमानः सर्वकामसम्बन्धितां सभते । श्वतएवायित्रसुद्ध-र्त्तपरिमाणावयवः पञ्चधा विभागः साधारकोनैव दृश्यते । तथा च प्रभारखण्डे ।

सुद्धक्तं चितयं प्रातसावानेव च सङ्गवः ।

सधाक्रक्तिमुद्धक्तंः स्थादपराष्ट्रोऽपि तादृष्ठः ।

सायाक्रक्तिमुद्धक्तें।ऽय सर्व्यकर्षविष्कृत इति ॥

अत्वयव तत्कासविष्ठितकर्षमाचोपयोगितामस्य विभागस्याष्ट्र पराष्ट्ररः ।

खेखाप्रश्रत्यथादित्यामुद्धर्तस्य एव च।
प्रातस्त स स्थतः काखेर भागश्वाद्धः स पश्चमः॥
सङ्गविस्तिमुद्धर्नीऽथ मध्याद्धस्यमस्ततः ।
ततस्त्रयो सुद्धर्ताञ्च लपराको विक्रियते ॥
पञ्चमीऽपि दिनांग्रो वः स सायाक इति स्थतः ।
यद्यदेतेषु विद्यतं तत्त्रत् कुर्यादिचचण इति॥

खदयमानस्य भास्तमान्तस्य रेखावत्प्रकाश्रमानः प्रथमे।पस्य-चौग्यभागो 'सेखा'। 'त्रादित्यात्' त्रादित्योदयात्। तथात्र सेखा-प्रभत्यादित्योदयादारभ्य ये तत्र सुङ्कत्तास्ते प्रातःसंज्ञा भवन्तीत्युकं भवति।

उन्नं हि स्कन्दपुराणे।

खेखाप्रभृत्यथादित्ये निमुह्नर्त्तात्यिते तु वै।
पातस्ततः स्वतः काले। भागश्चाकः स पश्चम इति ॥
यद्यदेतेषु प्रातरादिकालेषु कर्म विहितं तत्तदेतेषु यथे।क्रेषु
निमुद्धर्त्तपरिमितेषु कुर्यादित्यर्थः।

श्रथ यथोक्तवचनप्रपञ्चिताः पूर्व्वाहादिकालाः कल्पा एवेच्यको । तच दिधाहर्व्विभागे भाखनाष्डालाई श्रिति चिणादारभ्यष्टममुद्धक्तं-पूर्व्वाई समाप्तिपर्यक्तः पूर्व्वाहः । विधा विभागे लेखाप्रकाश्चात्
प्रभृति पञ्च सुद्धक्तं वसानाविधः । चतुर्धा विभागे तत एवारभ्य षष्ठसुद्धक्तं हतीयपादपूर्व्वाई समाप्तिपर्यंक्तः । पञ्चधा विभागे हृदयादारभ्य षष्सुद्धक्तं परिकास्य कालस्य पूर्व्वाह्मं वक्तव्यं । तदा हि
यौगिकीं हक्तं परिकास्य पूर्व्वाह्मस्य स्थार्था वाच्यः । यद्यपि
दिनाद्यस्य सुद्धक्तं प्रातः सङ्गवात्मक संज्ञाद्वयावरोधोऽस्ति तथापद्यते ।

# इति चतुर्व्विधपूर्व्वाश्वविवेकः।

#### त्रय मधाक्रकस्याः।

दिधाविभागे दिवसस्य मध्यमचणादुभयता मध्याक्रविहितकर्मप्रयोगपर्थाप्तो मध्याक्रः। न चाच विरुद्धसंज्ञान्तरिनवेभेऽप्यभुपेयः।
चिधा विभागे षष्ठसुह्रक्तादारभ्य दश्रममुद्धक्तावसानाविधर्यध्याक्रः।
चतुर्द्धा विभागे षष्ठसुद्धक्तियपादे।क्तरार्द्धादारभ्य दश्रमसुद्धक्तदितीयपादपूर्वार्द्धसमाप्तिपर्यानः। पश्चधा विभागे त षष्ठसुद्धक्तादारभ्य दश्रमसुद्धक्तंसमाप्तिपर्यानः।

इति चतुर्व्विधमधाक्रविवेकः।

त्रचापराइकस्पाः।

दिधा विभागे त्रष्टममुझ्र्नेतित्तरार्द्धादारभ्य पश्चिमसन्धारस्थपर्थ-

न्तोऽपराकः । विधा विभागे विकादक्षमुक्षक्तादारभ्य पश्चिमधन्ध्याप-र्व्यनः । चतुर्धा विभागे दक्षममुक्षक्तं-दिनीयपादोक्तरार्द्वादम्भ दादक्र-मुक्कक्ताद्यपादावयावपर्यमः । पञ्चधा विभागे दक्षममुक्ककादारभ्य दादक्षमुक्ककावयावपर्यमः ।

## इति चतुर्विभापराकृविवेकः।

#### त्रय सायाक्रकस्पाः ।

श्रव सायदाक्षी दिधा विधा विभागे तत्काक्षविदित्कर्मप्रयोग-पर्व्याप्तीऽक्षमयात्पूर्वे करूनीयः। चतुर्द्वा तु विभागे दाद्यमुक्कर्म-दितीयपादादारभ्य स्वर्थाक्षमयाविधः। पञ्चधा विभागे चयोद्द्र-मुक्कर्मादारभ्य स्वर्थाक्षमयं सायाक्ष दित।

एते च पूर्वाश्वादयो वद्यमाणविनियोगानिकसेण यथालाभं याद्याः। प्रावस्त्रतारतम्यकसेण च यो यं कालसपेद्य स्ट्रह्णः स तस्मात् प्रवस्तरः। सहाविधवचनेन सहतः कालस्य पूर्व्वाश्वले प्रसिते तदेकदेवस्यापि प्रसितसेव पूर्व्वाश्वलं। यथा हिसवत् बुहरादारभ्य पूर्व्वसमुद्रसीचो जलप्रवाहविशेषस्य गङ्गाले प्रसिते प्रसितसेव तद्क्वविर्णाः प्रवाहिकदेवस्यापि गङ्गालं। कथ्यसन्यथा गङ्गायां स्नानं कुर्यादपराके पिद्वयद्यमाचरेदिति विहितस्य तदेकदेशेऽनुष्ठाने विधेः सिद्धिकृत्यते च। केचित्समुदायतदेकदेवयोः साधारणक्रस्यः। यदुक्तमाचार्येः।

> विन्दौ च समुदाये च तोयक्रन्दो यथेयते। संसर्गिद्रव्यक्पलात्मुत्रं वाक्यं पदं तथेति॥

श्रतोऽवानारावधिवचन-प्रमितपूर्व्यासैकदेशानारणिवर्षक्षेत्र वा खाभिधेयस्थापि प्राश्रस्थप्रतिपादनपरलेन पार्थवलं वक्षयम् । तचाये पत्ते मदावधिवचनानर्थक्यवाधौ स्थातां । श्रते।ऽवान्तरावधिवचनं प्रश्रसातरलार्थमिति निस्तीयते ।

त्रय कृतपकासाः।

खन्द-वायुपुराषधीः।

कुं यत्र गोपितर्गिभिः कार्त्सेन तपित चर्छ । स कासः सुतपे। श्रेयस्य दसं महापसम्॥

'काः' पृथ्वीः तां, 'गोपतिः' सूर्यः, 'गोभिः' खकीयैः करैः, 'कार्त्वेन' समग्रां, यस्मिन् चणे 'तपति' जणां करोति, स कासः कुतपो श्रेयः । तदनेन कुतपश्रव्दनिर्वेषनं कृतं । निरूपितञ्च कुत-पीऽयमिति । सर्वेक्शयासद्दोषाद्विसमध्य एव दि सूर्यः कृत्वां पृथ्वीं तपति, श्रतो दिवसमध्यः कुतप दृत्येवमसा निर्द्धारिता भवति । स स मुक्क्तपिरिमिताऽपि खल्यमनुष्यायोपचारदृत्या चणश्रव्देनातः ।

जनं हि वायुप्राण एव ।

मुक्रक्तीत् यप्तमादृद्धें मुक्क्क्तीस्वमाद्धः। य काखः सुतपा श्रेयः पिष्टणौ दक्तमचयमिति ॥ प्रभागखण्डेऽपि ।

श्रक्तोमुक्तर्सा विख्याता दम पञ्च प सर्वदा । तपारंगा पुक्रर्सी यः स कासः कृतपः स्वतः॥ खद्रपानादिकं तु सुतपपदम्यमध्याक्रवाच्यवस्थितवात् इचक्कर्त-सम्बद्धानिति मध्याक्रप्रपद्वादिषैव सिख्यते । काखिकापुराणे।

त्राह्मणाः कम्बली गावे। इत्याद्यतिषयोऽपि च । तिसा दभीस मधाक्रः सर्वेते कुतपाः स्टताः ॥ प्रभासस्वर्षे ।

मधाकः खड्गपाचञ्च तथा नेपासकन्तसः ।

इष्णं दर्भास्तिसा गावो दौद्दिचचाष्टमः स्थतः ॥

पापं कुत्सितमित्याङसस्य सन्तापकारिणः ।

श्रष्टावेते यतसस्य कुतपा दति विश्रुताः ॥

कैषितिकना तु तथान्यः कासकम्बस्त दति पठितं ।

दति कुतपः ।

त्रयोतेषामपराद्वादिकालानां पार्व्यणादिषु त्राद्धेषु विनियोगः कथते । तथारु ग्रातातपः ।

श्वामश्राद्धन्तु पूर्व्वाचे प्रातर्रुद्धिनिमित्तकम् । मनुरयाच ।

पूर्वाचे माद्यकं श्राह्मपराचे तु पार्व्वणं ।

एकोहिएक्तु मध्याक्रे प्रातर्रद्विनिमत्तकमिति ॥
श्राच मार्कण्डेयपुराणे ।

प्रक्रपचस्य पूर्वाचे त्राह्यं कुर्यादिच्चणः । कृष्णपचापराचे त रोहिणम् न सङ्गयेदिति ॥ श्रम प्रक्रपचे पूर्वाकामार्गते कुतपपूर्वार्ह्य एव पार्वणमेकोदिष्टं वा त्राह्ममारभणीयं । कृष्णपचे लपराकामार्गते कुतपोत्तरार्ह्य एव । एतच वचनं पार्वणे कुतपस्य पूर्व्यार्द्धमेकोहिष्टे तु पराह्रेँ प्रापिशतं।
वैपरीत्येन हि पूर्व्वापरार्द्धयोः मध्याक्रापराक्षे विध्यन्तरादेव प्राप्तः।
प्रथ्या प्रक्रापचस्थ्यमेन तत्पचिवितं दैविकं श्राद्धसुपस्तस्य
पूर्व्याक्षो विधीयते। क्रब्सपचेत्यमेन पैद्धकसुपस्तस्यापराक्ष इति।
एवस्र विध्यन्तराविरोधेनैव सत्याङ्गतौ मध्याक्रापराक्षो च वाधितौ
न भवित्यतः। तचापराक्षस्य ताविदिनियोगो विविच्यते।
जातातपः।

दर्भमाद्भम् यत् प्रोतं पार्व्यं तत् प्रकीर्त्ततं । भ्रापराके पितृषाम्तु तच दानं प्रमस्रत इति ॥

वत्य खिपव्यज्ञानुष्ठानरहिताग्निकर्द्धकं स्त्रीग्नुद्धादिकर्द्धकं वा दर्भग्राद्धं तचामावास्यायामपराके पिण्डपित्वयज्ञेन चरन्तीति कस्प-स्वकारीकापराक्षकासानुष्ठेयपिण्डपित्वयज्ञोत्तरकास्तवं विधेः, तद्नु-सारेणैव चिधा विभक्तसाक्रसृतीयभागे। यथासाभमासन्ध्यं ग्राह्मः। नयाचाद मनुः।

पिण्डान्वाहार्थंकं श्राह्मं चौणे राजनि बस्यते । वासरस्य स्तीर्थेऽत्रे नातिसन्ध्यासमीपत इति ॥ तथा ।

> पिट्टयज्ञम् निर्म्थत्ये विप्रसम्बच्चेऽग्रिमान् । पिण्डान्वादार्येकं श्राद्धं सुर्योग्यासानुमासिकमिति॥

नदेतदक्तवम् । "पिष्टवज्ञन् निर्मार्थं तर्पणाखान् योऽग्निमान् । पिष्डान्वादार्थकं कुर्वाष्ट्राद्धमिन्दुचये सदा" दति मस्यपुराण-वचनात्पञ्चमदावज्ञानार्भूततर्पणाख्यपिष्टयज्ञाननार्थमन्वादार्थकस्य न पिष्डपिष्टचन्नानमर्थिमिति । तदनुरेधिनापराष्ट्रग्रहणमिति । वतः त्राष्ट्र सीगाष्ट्रिः।

> पचाम्नं कर्य निर्व्यत्ये वैश्वदेवश्व साधिकः । पिण्डयत्रं ततः कुर्यासतोऽन्यादार्खकं बुध इति॥

म्नतः पिष्डपिष्टयञ्चादृर्द्धमनुष्टेषसः दर्भभाद्भसः पिष्टयञ्चसः समाध्यनुमारेषः नातिसन्ध्यासामीप्यपर्यन्तो वासरसः हतीयां शो याद्यः।

### रुत्वपराइकासविनियोगः।

# श्रय पूर्वाइकासविनियोगः।

तच पूर्वाके दैविकं श्राह्मिति द्विकश्राह्माङ्गश्रते पूर्वाके वक्षयाभावादामश्राह्माङ्गश्रतं प्रत्युच्यते। तच चामश्राह्म्लु पूर्वाक द्रत्ययं
पूर्वाकविधिर्दिजकर्द्धकामश्राद्धविषय एव न पुनः ग्रुट्ट्रकर्द्धकामश्राह्मविषयोऽपीति कश्चित्रिश्चिकाय। स हि मन्यते, उभयकर्द्धकामश्राद्धविषयते एकचापराक्ष्यात्यन्तिकं वाधं द्यतान्यच पाचिकं निवेध्यमानस्योकच नित्यत्वमन्यच पाचिकत्वमिति वैश्वस्यमापद्यने।
तथाहि।

दिजामश्राद्धे ताबदातिदेशिकस्थापराइस्थात्यकं बाधस्तृता पूर्वाइं निवेश्वते । पूर्वाइं पदेशे भवित्यपदेशस्वादेशादलीयस्तेन ना-तिदेशिकस्थापराइस्थ पालिकं बाधस्तृता निवेश्वयेदिति । श्रतो ग्रह्मा-सश्चाद्धे द्वपदेशान्तरेख तुस्यवस्त्वादीपदेशिकस्थापराइस्थ पालिकं बाधस्तृता निवेश्वयेत् ।

व्यतिविषम्यं। कथं पुनः दिजामश्राद्धे व्यवराह शातिदेविकाः, श्चद्रामत्राद्धे चैापदेश्विक इति । उच्चते । अखं हि पार्वणं ब्राह्मक-भोजनात्मनं नित्यं। तद्विजक्पकर्दिवषयमेव न प्रुद्धकर्दविषयं। तस्य ब्राह्मणभोजनात्मकत्राद्भनिषधेन नित्यं मेवामत्राद्भविधानात्। निषेधं बाधिलापि यदि तत्र पक्कान्नविधिरपि निविग्रेत् तदा ग्रुह-विषये निषेधवाधवापेचे। दिजविषये निर्पेच इति वैषम्यमापद्येत । तदेवं ब्राह्मणभोजनाताकं चद्बाह्म श्रं चत्रस्यं पार्वेशं तद्विजरूप-कर्र्यविषयं नित्यञ्च। श्रमित्यम् दिजानां पाकासभावादिनिमित्तवि-दितमामत्राद्धं। एवं च यत्यपराह्रप्रस्तयः प्रकृतावृपदिव्यमाना धर्मा ब्राह्मणभोजनात्मक छ नित्यस्थैवे।पदेश्वतो भवितुमईन्ति नाम्यस्य । दिजकर्रकामत्राद्वस्थापि नित्यानित्यमंयोगविरोधात्। यथोपदिम्य-माना दीच गीयादयो धर्मा नित्य खैराग्निष्टोमनंखस्य ज्योतिहोम-खोपदेशतो भवन्ति । नानित्यखान्व धापि । यथा वा क्रयादयः मोमद्रवाधायस निवासी जोतिहोमस, मानिवास मन्यद्रवाध-स्वापि। किन्वनिष्टोऽतिदेश्वत एव भवन्ति। श्रतस्वानिते दिजकर्र-कामत्राहेऽतिदेवत एवापराइः। गूड्रामश्राह्मस्य तु अनैमित्तिकलेन नित्याला इपदेशत एवापराइ इत्हीपदेशिकः । पूर्वाइसीन सह तच विकस्पता दिजामत्राद्धलातिरेशिकलेन बाधते। श्रतसायं पूर्वास-विधिः एकत निर्धाऽन्यन पाचिक इत्येनंविधवैषम्याकुसीकृतः सम्ने-कमेव विषयमात्रयितुमर्दति । स्वान्यस विकस्पदुष्टं ग्रहामत्राह्सं परिचता दिजामत्राद्धमेवात्रयते । एवं च सति "मधाक्रात्परता यसु कुतपः समुदाइतः । त्रासमानेण तत्रैव पितृशां दत्तम वयं"

दित वचनमचापराद्वानुवादकं, साधारखेनैव वचनेनाप्राप्यापराद्य-साभात्। तस्माच्छुद्रामश्राद्धं सुतपोत्तराद्धीत् प्रश्वति प्रवक्तेऽपराद्ये। दिजामश्राद्धन्तु पूर्वाद दति।

इति पूर्वाइविनियोगः।

### श्रव मधाक्रविनियोगः।

तत्र वैकेदिष्टम्तु मध्यक्ष इत्यत्र यद्यपि मध्यक्रलेन वष्टोपक्रमाः यद्य मूक्ष्मी एकेदिष्टकाखलेनोपदिष्टाखाथापि खुतपस्थातिप्रात्रस्थात् प्रयत्नेन खुतपेन श्राद्धारक्षं सम्पादयेत् । तदुक्तं मत्यपुराणे ।

मधाक्रे सर्वदा यसामान्दीभवति भास्तरः । तसादननपत्नदस्तपारभो विश्वियते ॥ यथा सुतपे माद्वारभो विश्विष्टसाथा रोडिये समाप्तरपीत्याद । गौतमः ।

> प्रारभ्य कुतपे त्राद्धं कुर्यादारोहिणादुधः। विधिष्ठो विधिमास्त्राय रोहिणम् न सङ्गयेदिति॥

'रोहिणं' नवमो मूहर्मः । न सङ्ग्येदित्येतद्पि रोहिणामाः-यमाप्तिप्रश्रंयार्थे । न रोहिणातिकमनिषेधार्थे । तस्यापि मध्याक्रलेना-पराहलेन च त्राद्धाङ्गलात् । त्रतएव मत्यपुराणे कुतपात्रभृतिमुझ-र्त्तपञ्चकस्य त्राद्धाङ्गलसुर्ता ।

> सुह्रक्तीत् सुतपादू हैं यसुद्धक्तित्वयं। मुह्नक्तिपञ्चकं द्योतत् स्वधाभवनमियात इति ।

खधाभवनमित्यसाभिप्रायः । खधाम्रब्दवतः पार्श्वणस्थैकेाहिष्टस्य चायकास्त्रो न पुनः खादामञ्दवता दैविकस्य नान्दीत्राद्भस्य वेति । तथार्षि पूर्व्वाप्र-प्रातःकाक्ष्योरेव विधानात् ।

इति मधाऋविनियोगः।

### श्रय प्रातःकास्तिनियोगः।

तच प्रातर्श्वद्धिनिम्मकिमित्ययं प्रातःकाखिविधः पुत्रजमानि-मिम्मकियतिरिक्त द्वद्धित्राद्धिविषयः। तस्य हि पुत्रजमारूपे निमिन्ते सित विधानात्। तदनमारमेवानुष्ठेयले जन्मनद्यानियतकाखले नियतकाख्यमेवावसीयते। ननु निमन्ते विहितमिप त्राद्धं वैद्यान-रीयस्वकाखं प्रति किं नेतस्वयते। जन्मकंकारणाभावादिति जानीहि, न सद्यामाच्युत्कर्षकारणं। न हि वैश्वानरीयेष्टिरामाच्येषिनदृत्वर्थ-मुक्कृश्विता। श्रायोच्यते।

> दानं प्रतिग्रहे। होमः खाध्यायं पित्वकर्मा च । प्रेतिपिष्डक्रियावर्जमात्रीचितिहत्त्वये॥

इत्यादिनिवेधानुरोधादुत्कर्ष इति ।

तप पुषे जाते त्राद्धं कुर्यादितिनैमित्तिकविधेविधेषप्रास्त्रेण निषे-धवाधकलात्। श्रस्ति च तत्काले नास्त्रश्रीचिमित्येवस्परे। वचन-प्रपञ्चः।

मच तावच्छक्रसिखिता।

पिता पितामस्यैव तथैव प्रपितामसः।

भ्रयस्तिनेव जायको तदस्र्वेदबन्ति च । तस्मात् च दिवसः पुष्यः पित्वर्षां प्रीतिवर्द्धनः ॥ त्रादित्यपुरागेऽपि ।

> देवास पितरसेव पुत्रे जाते दिजकानाम् । श्रायान्ति तस्मात्तदश्वः पुष्यं पूष्यस्य सर्वदा ॥ तत्र दद्यात् सुवर्णन्तु श्वमिं गां तुरगं रथं। इत्रं वस्त्रस्य मास्यस्य स्थनस्थासनं स्टइं॥

### हारीते।ऽयाह ।

वाते च कुमारे पितृणामामादात्पृथम्बद्दरिति।

'पिद्धामामीदात्' मित्रयेन हर्षे त्य से:, 'पु छं' 'पावन', तदहः दानादेव। पुष्पस्य स कास इत्यर्थः। भव पुष जन्मदि-वसस्यामीचदू वितलाभावात्तत्कास एव जन्मनिमित्तं श्राद्धं कर्त्त्रयं। नामीचोत्तरकासं प्रत्युत्कर्षणीयं। भव यद्यपि मञ्जादिवचने तदहः पुष्पमिति प्रतिभाति तथापि म्रप्तश्रुनाभ्युक्केदात् पूर्व्यनेवेति वेदितव्यं। तथा च हारीतः।

प्राङ्नाभ्युक्केदात् संस्कारपुष्णार्थान् सुर्व्धिन्तः, नाभ्यासुक्किन्नाया-माज्ञाेचिमिति । 'संस्कारः' जातकर्षः । 'पुष्णार्थान्' गुइतिस्रतेस-गोभ्रह्मिष्णवस्त्रधान्यादिदानानिति ।

## मनुर्थाइ।

प्राङ्नाभिवर्द्धनात् पुंचा जातकर्मा विधीयत इति । 'बर्द्धनं' छेदः ।

जैमिनिर्पि।

यावत् न मध्यते नाखं तावस्राभ्येति स्नतकं। क्तिं गाले ततः पञ्चात् स्रतकम् विधीयते ॥ विष्णुधर्योत्तरे मार्कष्डेय पाइ।

> श्रिक्तिनाभ्यां कर्त्त्रे श्राह्यं वे पुत्रजवानि । ं श्रश्नीचोपरमे कार्य्यमध वा नियताताभि:॥

पुत्रजनान्यानाभिकर्त्तनात्पुष्णं तद्दः। तत्र जातकर्यामश्राद्धं कुर्यात्, पाचाणि सहिरक्यानि वा दद्यात्, प्रजापतये नाभ्यां किनायामशौरं। त्रतो नासच्छेदात् पूर्व्वमेव श्राद्धं। नैमित्तिकलाद्वाचावपि कर्त्तवां।

### यदाइ यासः।

तथा।

राची स्नानं न कुर्वीत दानश्चेव विशेषतः। गैमित्तिकम् खुर्वीत खानं दानश्च राचिषु ॥

यहणोदाइउंकान्तियाचार्त्तिप्रसवेषु च । दानं नैमित्तिकं क्षेयं राचावपि न द्यति। पुनजनानि याचायां सर्व्ययोन्दत्तमचयमिति ॥

एतच तत्काले स्रतकान्तरनिमित्तात्रोचमन्त्रिपाते सरापि कर्च्छा ।

तदाइ प्रजापतिः ।

स्रतके तु ससुत्पन्ने पुत्रजना यदा भवेत्। कर्तुसात्काबिकी ग्रुद्धिः पूर्व्वात्रीचेन ग्रुध्यति ॥ 'कर्तुः' जातकर्षकर्तुः । पूर्व्वप्रवत्तजन्मात्रौचनिवनी सर्वा स कर्माणि इपुद्धो भवतीत्वर्थः। यदि पुनिरदं तत्काले जातकर्मकर्त्तरनुपपन्नेः प्रावाधीचान्तरनिपातादा न कृतं स्थान्तदा स्वतकानन्तरं
किसिंसिद्दिने प्रातःकाल एव कार्यः। ननु स्वकासात् परिश्रष्टमिदं
किमिति कासान्तरे कर्त्त्रस्था। न सुपरागादिकर्माणि निमित्तवश्चनानि
कर्माणि वा तत्कासातिक मेऽपि किथनो । सत्य मेवं। इदन्तु वर्षनात्
किथते ।

तथा च विष्णुधर्मीत्तरे।

श्रिक्तनाभ्यां कर्त्त्रश्चं श्राद्धं वे पुत्रजन्मनि ।
श्रिश्चीपरमे कार्य्यमयवा नियतात्मभिरिति॥
तत्राश्चीपरमोऽप्यस्य कालः । स तु नासक्त्रेदपूर्व्यकासासमावनिवन्धनः । इत्येतत् कुतः । वैजवापायनवचनाद् श्रूमः ।
जम्मनेऽनमारं कार्य्यं जातकर्म यथाविधि ।
देवादतीतकासभ्चेदतीते स्नतके भवेदिति ॥
इति प्रातःकास्तविनियोगः ।
श्रिष्ठ विद्विकासाः ।

तच यात्रपाद श्राइ।

सार्चनर्मपरित्यागो राहेरन्यत्र स्ताने । श्रीतनर्माण तत्नालं खानं ग्रुद्धिमवाभुयात्॥ राज्ञस्तनादन्यसिन् स्ताने सार्चे श्राद्धादिनर्म न कुर्वीत। श्रीतन्तु दर्भपूर्णमासाग्निहानादि साला सद्य एव कुर्यादित्यपरार्नः। स हि जननाभीचे राज्ञग्रसचन्द्रार्कसाचात्पूर्व्यकाले च स्तते स्नतक-भन्दप्रयोगोऽसीत्यभिष्ठेत्वे व्याख्यातवान्। श्रन्यचैवं व्याच्चते। स्नतके जनाशीचे सर्वकर्षात्यागः कर्त्तवः। "स च राहोरन्यन" स च राइदर्धननिमित्तात्मककर्षाणि विद्यायेत्यर्थः। तच प्रथमव्याख्याने जन्ममरणात्रीचयोर्दितीयव्याख्याने तु जन्मात्रीचे श्राद्धं न कर्त्तवमिति सिद्धं भवति। कर्षात्रस्य प्रेतिपिष्डिकियाव्यतिरिक्तकर्षाविषयः। तथा च पैठीनसिः।

दानं प्रतिग्रहा है। सः खाध्यायः पित्रकर्म च । प्रेतपिष्डक्रियावर्जमात्रीचे विनिवर्त्तयेदिति ॥ मनुत्रातातपा ।

> राजी त्राहुं न सुर्वीत राज्यी कीर्त्तिता हि या। सन्ध्ययोदभयोश्चिव<sup>(१)</sup> सुर्व्य चैवाचिरोदित इति॥

रचां चि श्रक्षाञ्चरिना बलविना वा भवन्तीति रावधीत्युच्यते । तस्यां चि रचोभिः श्राद्धमवलुप्यते । पूर्म्वापरयोरिप चन्ध्ययोः श्राद्धं न कर्त्त्रयं ।

सन्ध्ययोक्षानन्तु याज्ञवस्त्र्य त्राष्ट्र ।

उदयात् प्राप्तनी सन्धा सुहर्भदयसुच्यते ।

सा च मन्धा चिघटिका ऋसादुपरि भास्तत इति ॥
सूर्यो चैवाचिरोदित इति यदुक्तं तत्मन्धासमीपकासस्रोपस्वर्णः।
तेनासमयसन्धासमीपोऽपि कालो सभ्यते। तदनेन प्रातःकासविद्यितं
पूर्व्यसन्धा-तत्समीपकासयोः प्रसकं दृद्धित्राद्धं निष्धिते। श्रपराह्यविदितस्य पार्व्यणं पश्चिमसन्धा-तत्समीपकासयोश्च प्रसकं निष्धिते।
मध्यमसन्धा-तत्समीपकासयोस्य जुतपलान्न कचिन्नपेधः।

<sup>(</sup>१) सन्धयादभयार्व्वापीति ख॰।

## स्कन्दपुराषे।

खपसन्ध्यं न खुर्वीत पित्रपूजां कथश्चन । स काख श्रासुर: प्रोक्तः श्राद्धं तत्र विवर्जयेत् ॥

चनेन सम्धासामीयनिषेधे सायद्वाखात् पूर्वे आद्वारक्षसमाछो-रसमधे प्रति सन्धासमीपयतिरिकः सायद्वाखः साऽनुज्ञातो भवति । यमु "सायाके चिमुक्तमंस्तु सर्वेकर्समहिष्कृतः" इति प्रभासखण्डनचनं,

चतुर्धे प्रचरे प्राप्ते आई यः खुद्ते नरः ।
भासुरकाद्भवेष्क्राई दाता च नरकं त्रवेदिति च॥
बीधायनवचनं ।

दिवसका निमं भागे मन्दीश्रते दिवाकरे । श्रासुरनाद्भवेष्ट्राद्धं पितृषां ने।पतिष्ठत इति ॥

#### चात्रवस्काः।

प्रायः प्रान्त खपेष्यः स्वाक्तियिर्देवफलेयुभिः।
मूखं हि पिष्टष्टश्र्यं पैचं चोत्तं महर्विभिः॥
'मूखं' श्रारमाः।

# नारदीयपुराणे।

तिथिप्रान्तं सुराख्यं हि खपे। खं कवथो विदुः।
पैश्वं मूखं तिथे: प्रेक्तं प्राक्तं श्रीः कालके। विदेः॥
निगमः।

"पूर्व्वाहिकासु चेच्छा हुं दाता च नरकं ब्रवेत्"। इति हारी-तवचनं तत् सायद्वासात् पूर्व्वनेव ब्राह्वारश्वयमाप्तियमधें प्रत्येव । ब्राह्म व्यावपात्। विधिष्ठः मद्भयोपेतः सम्यक् पाचे निर्धाजकः (१) । राचेरन्यच कुर्व्याषः ग्रेयः प्राप्तोत्यमुक्तममिति ॥ 'राचिः' सन्ध्या । सन्ध्यातत्समीपकाखनिषेधस्थापवादमास विष्णुः ।

सन्धाराचोर्न कर्त्तवं त्राद्धं खबु विष्त्रणैः। तथोरपि च कर्त्तवं यदि खाद्राइदर्शनमिति॥ 'राइदर्शनं' चन्द्रोपरागः।

इति निषिद्धकासाः।

यय प्रेतिकयास निषिद्धकालाः

## तचाच गार्म्यः ।

प्रत्यचन्नवर्थकारे दिनं नैव विशेषण्येत् ।

श्वाश्चायमण्ये कियते पुनः संस्कारकर्ष चेत्॥
श्वीधनीयं दिनं तत्र यथासकावसेव तु ।

श्वाश्चीयविनिष्ठत्ती चेत् पुनः संस्क्रियते स्तः॥
संशोधव दिनं याद्यमूर्द्धे संवसरायदि ।
श्वेतकार्थाषि खुर्वति अष्टं तत्रीत्तरायधं ।
कृष्णपत्रस्र तत्रापि वर्जयेतु दिनचयम् ॥

इस दिविधः प्रेतसंस्कारः। एकः प्रत्यचन्नरीरस्य । प्रतिक्वतेरपरः।
तत्र प्रत्यचन्नरीरसंस्कारे श्राभाग्रभदिनपरीचानवकान्नः। प्रतिक्वति-

<sup>(</sup>१) सम्बन् पानेऽभियानक इति स॰।

मंखारस्य तु चयः कालाः । चाजीचमध्ये, संवस्परानाः, संवस्परादहि-स्रोत । तणाजीचमध्ये प्रतिकृतिमंखारः स्रति सक्षावे वच्यमाणति-यिनचणादिवर्जिते काले विधेयः । यदा लजीचादिः संवस्परमध्ये प्रतिकृतिसंखारसदानीं वच्यमाणप्रकारेणारक्षकासत्रोधनमवद्यं कार्यः। संवस्परादहिरपि क्रियमाणे तिसान् श्रीधनीय एव कालः । किन्तु तणाचरायण-कृष्णपंत्री सन्पाद्यमाना गुणाचरी भवतः । दिनचय-दिनन्तु सर्वत्र वर्जनीयं । सरीचिः ।

> नन्दार्था भार्गविदिने चतुर्दम्यां चिपुष्करे । तम त्राह्मं न कुर्व्यात रही पुषधनस्थात्॥

प्रतिपत् षष्ट्येकादत्ती च नन्दा। 'भार्गवदिनं' ग्रुक्तवारः। क्रिन-का-पुनर्व्वस्त्रसराफाष्युनी-वित्राखोत्तराषाढा-पूर्व्वभाद्रपदाख्यानि नज्याणि 'चिष्ठक्कराणि। श्राद्धग्रब्देनाच प्रेतिकया विविचिता। नन्दादिक्वेव मध्ये दुष्टतमान्याच स एव ।

> एकादम्यान्तु नन्दायां सिनीवास्त्रां सगादिने। नभस्यस्य चतुर्दम्यां क्रिकासु चिपुम्करे॥

त्रव त्राहं न कुर्व्यातित्वनुषङ्गः । विनीवाद्यां संगोर्दिन इति वन्तन्थः । महाभारते ।

नजनेण न कुर्बीत यसिन् जाते। भनेन्नरः । न प्रैष्टिपदयोः कार्यों तथाग्रेये च भारत । दाद्योषु च सर्बेषु प्रत्यरे च विवर्जयेत्॥ जनानचनमन त्राद्धकर्त्तुः। 'ग्रैष्ठिपदयोः' भाद्रपदादये। 'त्रा-ग्रेयं' रुत्तिका। 'दारुणानि' त्रार्ट्रा-क्षेषा-ज्येष्ठा-मूलानि। जनानच-नात्पञ्चमं चतुर्देशं चयोविष्ठञ्च 'प्रत्यरं। क्योतिःपराष्ठरः।

साधारणभ्रवेशियमें चेषु न प्रस्थते मनुख्याणां प्रेतिकया कथिञ्चत् पुष्करे यमसाधिष्ठे च।

'साधारणे' क्रिक्तिकाविश्वाखे। 'भुवाणि' उत्तराचयं रे।हिष्ण्य । 'उग्नाणि' पूर्व्वाचयं भरणी मघा च। 'मैचाणि' सग-चित्रानुराध-रेवत्यः । जिपुष्कराष्णुकानि । 'यमसाधिष्ठं' धनिष्ठा । सग-चित्र-योर्मेचषु उक्तत्वात् ।

वाराच्युराणे।

चतुर्याष्टममे चन्द्रे दादमे च विवर्जयेत्। प्रेतक्रत्यं व्यतीपाते वैधते परिषे तथा ॥ करणे विष्टिसंक्षे च मनैश्वरदिनेषु च । चयोदम्यां विभेषेण जन्मताराचये तथा ॥ खत्पत्तिमस्त्रं दममसेके।नविंमश्चेति जन्मताराचयं।

#### त्राइ काम्यपः।

भरखाई। मघास्रेषा मूलं जिचरणानि च।
प्रेतकारोऽतिदृष्टानि धनिष्ठाच्यस्य पद्मकं ॥
फाध्यानीदितयं रे। हिष्यनुराधा पुनर्व्वसः ।
दे स्रावाढे विश्वासा च भानि दिचरणानि च।
एतानि किसिद्दृष्टानि वर्जयेस्यति सक्सवे॥

तदेवमेषु प्रेतकत्यमाचस्य प्रतिषेधे प्राप्ते कचिद्पवादमाच गोभिसः।

नन्दायां ग्रुकतारे च चतुर्दम्शां चिजवासु । एकाद्वप्रस्तिषु नैकाद्दिष्टं निविध्यते ॥ 'चिजवानि' कवाताराच्यं ।

#### वैजवापः ।

प्रेतस्य साचाइम्बस्य प्राप्ते लेकाइमेऽहनि । नस्त्रतिथिवारादि मेघनीयं न किस्नन ॥ युगसन्त्रादिसंक्रान्तिदर्भे प्रेतिकिया बदि । देवादापतिता तत्र न नस्त्रादिमेधनं ॥ इति प्रेतिकियासु निविद्धकासाः । स्रम्य पिस्टदाने निविद्धकासाः ।

### तवाइ पुलस्यः।

श्रयमदितये बाद्धं विषुवद्दितये तथा । युगादिषु च सर्वासु पिण्डविक्यपणादृते इति ॥ एतेषु कालेषु श्राद्धं 'पिण्डनिर्व्यपणादृते' पिष्डदानं विना कर्त्तय-मिति । मास्यपुराणे ।

वैत्राखस्य हतीयायां नयस्यां कार्त्तिकस्य च ।

श्राद्धं कार्यम्तु ग्रुक्तायां सस्त्रामिविधिना नरेः ॥

श्रच सस्त्रामिक्यियोनेनैवायबादीनामपि साभे पुनस्तद्भिधानं

तत्कासकृतस्य पिस्डदानस्थातिविस्तिकस्रोतनार्थं। सस्त्रामिविधिने-

त्यनेन पिष्डरानराहित्यसुर्ताः। वैज्ञासस्य हतीयायामित्यादिकं मर्स्य-युगासुपसत्तवणं। युगादिषु च सर्व्वास्तिति पुसस्तवस्वनात्। ब्रह्मपुराषे।

श्रयनदितये श्राहं विषुवद्वितये तथा।

सङ्गान्तिषु च कर्त्तयं पिष्डिनिर्ध्यपणाष्ट्रते ॥
वैद्याखस्य दृतीयायां नवस्यां कार्त्तिकस्य हु।
श्राहं कार्यम् इद्धायां सङ्गान्तिविधिना नरेः॥
चयोदस्यां भाद्रपदे माघे चन्द्रचयेऽद्दिन ।
श्राहं कार्यं पायसेन दिचिषायनवच तत्॥

यदा च श्रोचियोऽभ्येति गेष्ठं वेदविद्ग्रिवित्।

तेनैकेन हु कर्त्त्यं श्राहं विषुवदुत्तमं॥

'विषुवते। विषुवक्त्राद्धात् उत्तमं' श्रेष्टं । श्रोक्षिषागमननिमित्तक-मपि श्राद्धं प्रायःपाठादिपिष्डमेव भवित्तमर्हति । वृष्टत्याराष्ट्ररः ।

युगादिषु मघाबाञ्च विषुवत्ययने तथा ।

भरणीषु च खुर्म्मीत पिष्डिनिर्म्भपणं न दि॥

मघायुक्तां भाद्रपदापरपचनयोदत्रीमधिक्तत्य देवीपुराणे।

तत्रापि महती पूजा कर्त्त्रेया पित्रदैवते।

खस्ते पिष्डप्रदानम्तु न्येष्ठपुत्री विवर्जयेत्॥

'तचापि' भाद्रपदापरपचचचोदस्थामपि, 'पिटरैवते ऋचे' म-धानचचे जाते सति, 'महती' श्राद्धस्त्रचणा पूजा कर्त्तवा। स त कर्त्ता 'खोडपुचवान्' जीवत्प्रधमपुचस्रेद्भवेत् तर्हि तच श्राद्धं सुर्व्वन् पिण्ड-

रुड्डातातपः।

प्रदानं वर्जयेत्। पिण्डरिक्तं त्राद्धं सुर्यादित्यर्थः। च्छेष्ठपुनौत्यनेन मघाकालिकस्य चयोदमीकालिकस्य उभयसमवायकालिकस्य च पिण्डदानस्य च्छेष्ठपुत्रविनाम्रकत्यलचणे। दोषः स्वितः। तच च महाभारते।

सङ्गान्तावुपवासेन<sup>(१)</sup> पारखेन च भारत । मघायां पिषडदानेन ज्येष्टः पुचो विनम्सतीति॥ ज्योतिःपारामरः।

विवाहे विहिते मार्सास्यवेयुद्वीदश्चैव हि। सपिण्डाः पिण्डनिर्मापं मीञ्जीबन्धे षदेव हि। श्रखापवादः।

> महाखये गयात्राह्ने मातापित्रोः खयेऽहित । यस्य कस्मापि मर्त्यस्य मपिष्डीकरणे तथा । कृतोद्वाहे।ऽपि कुर्वित पिष्डिनिर्व्यपणं सदेति<sup>(१)</sup> ॥

पिण्डिनिर्मापरितं यमु त्राद्धं विधीयते । खधावाचनसोपे।ऽच विकिरंस्त न सुप्यते । श्रवय-दिष्णि-स्वस्ति-सौमनसं यथास्थितम्॥

इति पिण्डराने निषिद्धकाखाः॥

श्रवेदं विचार्यते। सपिण्डीकरणोत्तरकालिकानि स्रताद्वापंरपचामा-वास्त्राष्ट्रका-व्यतीपात-सङ्गान्युपराग-युगमनुकल्पादि-गजव्हायादि-

<sup>(</sup>१) संकान्तावुपरागेगेति ग॰।

<sup>(</sup>२) सुत इति ख॰।

युकानि श्राद्धानि प्रतिकाशं भिद्यको न वेति तद्र्यमिदं विचार्यते ।

किं कालयुकानि वाश्यानि कर्षेत्यित्तिविधय जतेत्यस्ने कर्याणि
कालस्य विधय दति । तत्र यद्यपि गुण्विधाने भावार्थे विधिः
वाश्यार्थविधिश्वापाद्यते तथापि विशेषणे विधिन्नकिषंकमात् लाखनात्र
गुण्वविधय एवेति न कर्मभेदमापादयन्ति । श्रतः कर्येक्याद्युगपद्भाविष्यपि वैकल्पिनेषु क्वाचिदेकिमान् कालेऽनुष्ठानं न सर्छस्मिन् । कुतस्य युगपद्भाविषु प्रथमनुष्ठानमिति कालसमवाये सङ्गदेकमेव श्राद्धं कर्त्तव्यमिति । नद्दि कस्यचित्कालक्पगुणानुरोधेन
प्रधानाद्यत्तिः सन्मता । या तु सायंप्रातरादिकालानुरोधेन होमादित्तः सा तत्कालाविष्क्षत्रजीवनक्पिनिमत्ताद्ययेति ।

श्रनेष्यते। यन ग्रुद्धोत्पित्तः धित्रधावित्त तन ग्रुष्युक्तेषु वाक्येषु तत्मव्यभिश्वानाद्गुषमानविधिभेवति । श्रन त ग्रुद्धोत्पत्त्यभावादगत्या विश्वष्टविधौ गौरवाद्यदोषः । ग्रुद्धोत्पित्तकस्पनायान्तु धर्वन विश्वष्ट-विधिलोपेन कविद्रुषाद्वेदः स्थात् । श्रतो विश्वष्टविधिलात् प्रति-कालं श्राद्धभेदः । निमित्तवाषोपरागादीनान्तद्वेदे स्पष्टा भेदः । श्रतस्वत्कालागमने तत्त्तस्त्राद्धमनुष्टेयमिति स्थितम् ।

त्रयेदानीं काससमवाये निमित्तसमवाये च मन्दिद्वाते । किं तदा तत्तत्काणिकानां तत्त्विमित्तकानां त्राद्धानां मध्ये किञ्चिदेकसेवा-नुष्टेयसुत सर्वाणि पृथक् पृथक् । श्रथ तन्त्रेणेति । तन्त्रेकदिनेऽनेक-त्राद्धनिषेधात् किञ्चिदेकसेवेति प्राप्त चच्चते ।

> एककाले गतासूनां बह्नमामचवा द्वयोः। तन्त्रेण अपणं कत्वा सुर्धान्काह्यं पृथक् पृथक् ॥

पूर्वकस्य स्टतस्यादौ दितीयस्य ततः पुनः। स्तीयस्य ततः कुर्यात् समिपातेस्ययं क्रमः॥

इति स्राणा समानेऽणहनि नानानिमित्तानामनेकेषां<sup>(१)</sup>त्राद्धाना-मनुष्ठानस्रोक्तवात् " दादशादः प्रश्रस्तते" दत्यादौ नानानिमित्तकानां प्रेतत्राद्धानामेकस्मिन्नेवाद्दनि त्रनुष्टानस्य युत्पादितत्वात् "नैकः श्राद्भदर्य कुर्यात् समानेऽहनि कुचित्" इति श्रख निषेधस्य श्रद्धा-जडारभ्यमाणैकनिमित्तत्राद्धदृद्धिविषयले स्थिते सर्वार्धिप प्रथमनुष्ठे-यानीति पचो यस्रते । यसु देशकासकर्त्रेकादिशेषग्रहणाभावेना-ग्नेचादिचागाङ्गानां प्रयाजादीनां तन्त्रमनुष्ठानसुक्तं तदेकप्रयोगित-धिग्टहीतेष्वक्नेस्वेदोचितं न तु खतन्त्रेषु प्रधानेष्वपि । यसुकाम्या-पूर्वार्चमनुष्टितयोर्दर्भपौर्णमासयोनित्यापूर्वप्रसङ्ग उन्नः से। उपि कर्मैको वक्रुमुचितः। यावेव द्याग्नेयादिषमुदायौ काम्यापूर्वार्थे। तावेव नित्या-पूर्वार्थे उत्पत्तिवाके क्यादवगमात्। यसु तच भेदव्यवहारः स का-मङ्प-निमित्तङ्पोपाधिसम्बन्धनिबन्धनप्रतीतिकालव्यवस्थाभेदाश्रयो म वस्तुभेदात्रयः। त्रपूर्वभेदस्तु वास्तवेाऽधिकारभेदात् । त्र्यतस्वा-यमीपाधिकाऽप्यपूर्वभेदानुनिष्पादीति क्रता भेदखचणा विचारितः। ननु तत्तत्रकृत्यर्थक्पे।पाधिभेदोपरागप्रतीतिभेदनिबन्धने। वास्त-वाऽपि यागदानहामभावनानां भेदः प्रतिपादितः। सत्यं। किन्तु प्रक्र-त्यर्थापरागप्रत्यायिते। भेदखच बाधकाभावादाखवेाऽङ्गीकृतः । प्रक्र-तेत्रत्पत्तिशास्त्रेकलापादितकर्यीकाप्रतिरूपवाधकमङ्गावादवास्तवः ।

श्रतेराज कर्मेकात्काम्यापूर्वार्थमनुष्टिताभ्यासेव दर्शपूर्णमासाभ्यां

<sup>(</sup>९) भिन्ननिमित्तानामनेकेषामिति ग॰।

नित्यानुष्ठानसिद्धौ न पृथक् त्रनुष्ठानं क्रियते । भिन्ने तु कर्षाखन्या पूर्वस्थान्येनासिद्धेस्तदर्थमन्यस्थाप्यनुष्ठानमिति । त्रस्तु वाच कस्थिदास्तवे। ऽपि स्रस्ताः कर्मभेदः । स तु भेदान्तरेभ्यो विस्तवणः । न स्त्रसा-मान्याभ्यगतं किमप्यन्यचार्थयितुमर्चतीति ।

श्रवीचिते। कर्मभेदेऽपि देशकासकर्ताचेकले सक्तरमुष्टानेन सर्व-कर्मसिद्धिर्युगपदेव सर्वापूर्वनिष्यत्तिर्जायते। न ग्रद्धाते दि तदा विशेषः, दृदं निष्यत्रं नेदिमिति। श्रभ्युपगतद्य यागभेदेऽपि देव-तेको तन्त्रमनुष्टागं। सान्नाय्ये खन्ननदीतरणाभिवर्षणामेध्यप्रतिम-न्नणेषु चैविमित्यच युगपदनेकामेध्यदर्शनक्पिनिस्तसमवाये प्रति-निमित्तं श्रार्थं मने। दरिद्रं चनुरित्येतन्त्रम्बजपक्पनैमित्तिकावृत्ती प्राप्तायां विशेषग्रहणाभावात् सक्तन्नीमित्तकानुष्टानमिति चैकदेशे खितम्।

श्वतः श्राद्धनिमित्तसमवाये काससमवाये च देशैको च कर्नेको देवतेको च विश्वेषग्रहणाभावात्तन्त्रेण सर्वेश्राद्धानृष्ठानं कर्त्त्रयमिति । एवश्च सति संक्रान्तिनिमित्तकममावास्थानिमित्तकं व्यतीपातनि-मित्तकान्येतानि तन्त्रेण करिष्य इति सङ्कल्णं कुर्यात् ।

इति कालसमवायनिर्णयः।

द्दित श्रीमद्दाराजाधिराजश्रीमदादेवीयसमस्तकरणाधीश्वरसकस-विद्याविश्वारदसकसश्रीकरणाधिपतिपण्डितश्री हेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्तामणा परिशेषखण्डे श्राद्धकस्य श्राद्धकास-विद्धपणं नाम पञ्चने।ऽध्यायः समाप्तः॥•॥

## श्रय वष्टीऽध्यायः।

यसारखतिनर्भरव्यतिकरप्रारअपूरे भिषु स्नाधन्ते घनमीनकच्छपकुलसाई क्विडादराः । त्राद्माय-स्पृति-नीति-प्रास्त्वनिकराः सेऽयं विधनेऽधुना स्राद्धे योग्य-तदन्यविप्रकथनं हेमाद्रिमन्त्रीस्वरः॥

श्रथ ब्राह्मणा निरूपन्ते।

श्रव देशकालानन्तरं श्राद्धप्रयोगे निरूपणीये इति:प्रचेपाधिक-रणभ्रताद्वनीयस्थानीयानां प्रथमसम्पाद्यतात् द्रव्यादिभ्यः पूर्व्वं निरूपणं क्रियते । तच चतुर्भिरपि वर्णेः क्रियमाणेषु श्राद्धेषु ब्राह्मणानामेशमम्ब्रणीयत्वेन विदितत्वात् त एव नियोच्याः ।

# तत्र ब्राह्मणप्रशंसा ।

तच तैत्तिरीयश्रुतिः। यावतीर्वे देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति । तसाद् ब्राह्मणेभ्या वेदविद्ग्यो दिवे दिवे नमस्तुर्यात्रास्त्रीसं कीर्त्तयेत् । एता एव देवता एव प्रीणातीति । नमस्ताराऽच पूजापस्त्रचणार्थः ।

श्वतपयत्रुतिरिप । दया वै देवाः । देवा श्वरैव देवा श्वथ ये ब्राह्मणाः श्रुश्रवांचे। द्वानां सनुष्यदेवाक्षेषां देधा विभन्न एव यज्ञ श्राद्धतय एव देवानां दिचला मनुष्यदेवानां ब्राह्मणानां श्रुश्रव्यामनूचानानामाञ्जतिभिरेव देवान् श्रीणाति दिचलाभिर्मनुष्य- देवान् ब्राह्मणां कुत्रुवुषोऽनूचानां सा एनसुभये देवाः प्रीप्ताः सुधायां दधनीति(१) ।

भविष्यत्पुराणे।

ब्राह्मणा दैवतं भूमी ब्राह्मणा दिवि दैवतम्। ब्राह्मणेभाः परं नास्ति भृतं किश्चित्रमस्तये॥ श्रदेवं दैवतं कुर्णः कुर्णु हैंवमदैवतम्। ब्राह्मणा हि महाभागाः पूत्र्यन्ते सततं दिजाः॥ ब्राह्मणेभाः समुत्पन्ना देवाः पूर्व्वमिति श्रुतिः। ब्राह्मणेभाः समुत्पन्ना देवाः पूर्व्वमिति श्रुतिः। ब्राह्मणेभा जगत्मव्वं तस्नात् पूत्र्यतमा दिजाः॥ एषामश्रन्ति<sup>(१)</sup> वन्नोष देवताः पितरस्तथा। स्वयस्य तथा नागा किश्चृतमधिकं ततः॥

### याज्ञवस्काः ।

तपस्त्रघा स्जद्बन्ना बाह्यणान् वेदगुप्तये।
व्यथ्ये पिव्रदेवानां धर्मासंत्रचणाय च॥

मत्यपुराषे ।

नास्ति विप्रसमे। देवा नास्ति विप्रसमे। गुइ:।
नास्ति विप्रात्परः प्रचुनीस्ति विप्रात्परे। विधि:॥
विष्णुधर्मीत्तरे भगवदाक्यम।

बाह्मणे: पूजिते नित्यं पूजिताऽषं न संबय:। निर्भात्मित्य निर्भात्यं स्त्रेश्वरणं सर्व्यकर्मस्य॥

<sup>(</sup>१) भ्रतप्रमाद्मारो - ना॰ २, प्रमा॰ १, खधा।० २, सू॰ ६।

<sup>(</sup>२) येषामञ्जनीति ख॰।

विप्राः परागतिर्मश्चं यसान् पूजयते नृप । तम इं खेन रूपेण प्रपद्मामि युधिष्ठिर ॥ स्कन्दपुराणे देवीं प्रति ईसरवचनम् ।

सुतीनामाकरा होते रक्षानामिव सागराः।
विप्रा विप्राधिपसुखि पूजनीयाः प्रयक्षतः॥
"विप्राधिपसुखि" चन्द्रसुखीति देव्याः सम्बोधनम्।
यन वेदविदो विप्रा न प्रास्त्रन्युक्तमं हविः।
न तन देवा देवेशि हविरस्रन्ति<sup>(१)</sup> कर्हिचित्॥
स्विप नारायणोऽनन्तो ब्रह्मा स्कन्दोऽनखः श्रिखी।
तत्कर्षा नाभिनन्दन्ति यन विप्रा न पूजिताः॥
येषां प्रसादात् सुखभमायुर्धमः सुखं धनम्।
स्रीर्यन्नः स्वर्गवासस्य तान् विप्रानर्षयेद्युधः॥

इति ब्राह्मणप्रशंसा । श्रथ ब्राह्मणस्वणम् ।

# श्रवाऋराचार्याः।

ब्राह्मणत्रजात्यात्रयो ब्राह्मण इति । त्रत्र यद्यपुपदेश्वानपेचा-विमित्रपातमाचानुभवनीय-चित्रयविद्यादिव्यादत्त-वाद्मणत्वाभिमत-व्यक्तिमाचानुदत्त-द्रव्यगुणकर्ममंखानादिकत-वेषच्याभावात्मनुखत्वा-वान्तरमामान्यभिव्यञ्चत्र-स्वूषतरकारणामभवस्वयापि विद्युद्धमा-तापित्यन्तित्रत्वोपदेशमापच-वृद्धिविशेषममुद्धासित-स्रच्यतरमौशी-च्याद्यात्मक-ब्राह्मणताभिव्यञ्चकमभवः परीचकापरीचकमाचिका-

<sup>(</sup>१) येषामत्रन्तीति ख॰।

ऽस्त्रेव । त्रभ्युपगतस्य रह्मादावुपदेशमापेचोऽपि मामान्यांभिद्यञ्चका-वभासः सर्वेः । ननु विष्ठद्भमातापित्समनतिजलं नाम ब्राह्मणजा-तीयमातापिद्वजलमेव तथा चापदेशे ज्ञतिप्रतिबन्धकमन्यान्यात्रयल-मापद्यते । उपदेशार्यज्ञानाधीनं ब्राह्मणलज्ञानं ब्राह्मलज्ञानाधीन-मुपदेशार्थश्चानमिति । मैवं । श्रयमचोपदेशार्थः । ब्राह्मण्वसामा-न्यवान् ब्राह्मणः । ब्राह्मण्यव्यवस्थापकन् तकान्यत्मिति । नन् तर्हि यच ब्राह्मणैकजन्यलं व्यवतिष्ठत इत्येवंविधे व्यवस्थापके।पदेशे व्यवस्थापकधर्मगर्भीकृतस्य ब्राह्मणलस्य व्यवस्थाज्ञानाभावात्त्रयास्त्रतस्य व्यवस्थाञ्चानसाधनत्वासभावादन्योन्यात्मात्रयानवस्त्राद्यापातः । मैतं । श्रल् नाम व्यवस्थाञ्चापकलेऽन्योन्याश्रयादिकं कारकद्देतुले तु न तस्य प्रसङ्गः । सत्तामाचेण कारकलात् । कारकस्य चायसुपदेशः । न ज्ञाप-कस्य। तदेवं व्यवस्थाकारकापदेशाननारं त्राह्मणवाभिव्यञ्जकपूर्वीक-धर्मविशेषावभाषक्रते। ब्राष्ट्राण्यसमामान्यावगमाऽस्रोव । नम्बेवं सती-दृ म्विधोपदेश्रश्रवणवतो नरसादृष्टचरमविज्ञातकुसनामानसुपसि-ताचारवेषत्रिशेषं ब्राञ्चणपुरुषसुपसभ्याचियत्रिपातमाचेण निर्व्विच-कित्सा ब्राम्नणलवुद्धिरूत्पद्येत। तथा च प्रत्रपरीचे न स्थातां। श्रय ब्राह्मणत्वयवखापकस्य विश्रद्धमातापित्यमन्तिजन्तस्व स्राप्ते पाधेः तद्वाकिनिष्ठतयानवगमान्तद्गतमामान्यानभिव्यक्तिः, तर्हि व्यवस्था-पकस्योपाधेः शापकलापाते सति इतरेतराश्रयादिकमापिततसेव। मैवं। उपदेशदशातिकान्तमिदं खिङ्गलेन कारकस्य ज्ञापकलमदुष्ट-मेव। श्रथोच्यते। श्रनादाविष्ठ संसारे द्र्व्वारे मकरध्वे कुले च कामिनीमूखे का आतिपरिकष्णनेति । तस्र प्रतिकूखं कुसाभिमानि- भिः पुरुषे साष्ट्रसिधाभिः स्त्रीभिस रस्त्रमाणानि सुसान्युपसुनान्येबानुवर्त्तमानानि दृश्यन्ते । प्रपश्चितस्यायमध्येतेषु तेषु प्रास्त्रीध्वयुपरस्यते । म च यजन-याजनाध्ययनाध्यापन-दानप्रतिग्रहाचारसम्पदिःसा-सय्य-प्राचादिसम्पन्नतं ब्राह्मस्त्रक्षं। त्रस्य हि घाजनाध्यापनप्रतियहादीनामन्यतमवैकस्पेऽपि त्रध्ययनयजनदानादिमाचसद्वावे ब्राह्मएजातीये ब्राह्मख्यवहारस्यानुपस्त्रवात्र ससुचितस्य खचल्वं । म
चासमुचितस्य, चित्रयदिषु सन्तात् । म च याजनाध्यापनप्रतिग्रहसमुबयस्य ब्राह्मखन्त्रस्य । प्रतिग्रहवर्जनव्रतवत्रोऽप्रतिषद्धवते ब्राह्मखन्त्रम् स्थात् । एतत्वयवतः चित्रयक्षेत्रम् स्थात् । स्त्रमुखनं स्थात् ।
किस यत्यर्थे ब्राह्मसः प्रतिग्रह्शियाद्याजयेदस्थापयेदेति ब्राह्मसस्य
सतः प्रतिग्रहादयो विहिताः । पश्चाद्वाविने । प्रत्रम्याद्यक्ष्यः
स्वाप्रस्तिनिमित्तं भवितुमर्चन्ति, पृपवदिति चेस् । त्रमन्यगितन्यायस्यानामर्थानामन्यगितमद्रथिवषयत्राभावात् ।

वन्तु विक्रपुराणे दन्तान्येव ब्राह्मण्डचणिमत्युक्तं।

न जातिनं जुडं राजन् न खाध्यायः श्रुतं न वा।

कारणानि दिजलस्य वृन्तमेव हि कारणं॥

किं जुडं वृन्तहीनस्य करिस्थिति दुरात्मनः।

हमयः किं न बायनो जुसुमेषु सुनन्धिषु॥

नैकमेकान्ततो याद्यं पावनं हि विक्रास्पते।

वृन्तमन्तिस्थतां तात रचोभिः किं न पद्यते॥

वक्तना किमधीतेन नटस्थेव दुरात्मनः।

तेनाधीतं श्रुतं वापि यः क्रियामनुतिष्ठति॥

कपाचयं यथा तायश्चन्दने च यथा पयः। दृष्यं सात् सानदोषेण वृत्तदीनं तथा श्रुतं॥ चतुर्वेदोऽपि दुर्हत्तः ग्रुद्भादस्पतरः स्रतः। तसादिद्धि महाराज दृत्तं ब्राह्मणस्चणम्॥ सत्यं दमसपोदानमहिषेत्रियनिग्रहः। दृश्यन्ते यच राजेन्द्र स ब्राह्मण हति स्रतः॥

चच ब्रह्माच्डपुराचे चक्रम्।

जातकर्यादिभिर्थस्य संस्कारैः संस्कृतः ग्रुचिः।
वेदाध्यवनसम्पन्नः षट्षु कर्यस्वविस्ताः॥
सत्यवाक् विषयात्री तु श्रीसवांस् गृक्षियः(१)।
सत्यवती सत्यपरः स व बाह्यण जच्यते।
तपः मृते च बानिसाय्येतत् ब्राह्मणकारणं॥
सत्यं दानं तपोद्देशम भानृशंसं समा नृषां।
तपस दुम्यते यम स ब्राह्मण दति स्रतः॥

'वट्षु कर्मसु' यजनयाजनाध्यनाध्यापनदानप्रतिप्रहेषु । 'विषयाजी' प्रवस्थभोजनीयातिथिप्रस्तिशुकाविष्ठभोजी । तथा च थासः ।

देवेभ्यस पिरस्थस स्रत्येभ्योऽतिथिभिः सह।
दत्ता त्रिष्टन्तु योभुद्गे तमाङ्गविषयाधिनमिति॥
यत्र यम-ज्ञातातपाभ्यासुन्धं।

<sup>(</sup>१) श्रीचाचारे स्थितः सम्यक् विषयाशी गुर्वाप्रय इति म ।

तपो धर्ची द्या दानं सत्वं द्यानं श्रुतिवृष्णः। विद्या विश्ववनवेथनेतद्वाद्यवयवणं॥ यच विश्ववेगतं।

योगस्ति द्वा दानं सत्यं ग्रीतं मुतं घृषा ।
विद्या विज्ञानमाचित्रभनेतद्वाद्वावस्वयं ॥
यत्र सन्तं न वासन्तं नामुतं न वज्रमुतं ।
न स्वतं न दुर्शनं वेद कसिस्य ब्राह्मयः ॥
यव यमेनेततं ।

श्रविंगिक्तो कियं जुकामो जातनेद्यं । सदारिक्तो दाता व वे नाद्याय स्पाते ॥ स्रुतं प्रश्चायुनं यस प्रश्चा सैव<sup>(१)</sup> सुतानुगा । समिश्वार्यमर्यादः व वे नाद्याय स्पाते ॥ सामिशेर्यार्थे<sup>(१)</sup> पूजास प्रवक्तोस करोति सः । जिल्लो स्रोधनेत्राच्यां तं देश नाद्याणं विदः ॥

'चानियः' चान्नीर्मादान्। 'चर्चायें' धनकाभायः। 'पूर्जा' चित्रयां, देवतापूर्वां वा। 'प्रसङ्गाः' ताकाः प्रकादनाः, तेषु तेषु विषयेषु त्रासन्नीर्मा।

सत्यं दानं समा श्रीसमानृशंशं दया घृषा । दृश्यनो यत्र से केऽसिन् तं देवा श्राष्ट्राणं विदुः ॥ 'घृषा' कुत्यितविषये विवादः । तदेतसान्यं न श्राष्ट्रायलकाः

<sup>(</sup>१) यस्रेति ख॰।

<sup>(</sup>२) चाशिवोधीचेवि म ।

तिनिराकरखेन जीसहत्तादेरेव बाह्यसम्बद्धपृत्तिनिस्त्रात्तपा-दनपरं, किन्तु स्थकयभोकृषार्षतापादकबाह्यसनतप्राञ्चस्यप्रतिपाद-नपरं। प्रपन्नवेद्धये नोद्धिथः, पत्रवेद नोद्धया इत्येतस्यस नोद्धिथः प्राञ्चसप्रतिपादनपरं। प्रतिप्रवाद नौधायनः।

> विद्या तपस्य वोनिय एतर्त्राञ्च एतस्य । विद्यातपाभ्यां वो होना जातित्राञ्च एव सः॥

रित विद्यादियुक्तलं इयक्यार्षप्रमस्त्राद्वाणस्त्रणं। विद्यादि-रित त यर्त्राद्वाणलं तर्त्राद्वाणलक्पभातिषोगमानिमायर्थः। 'जातित्राद्वाण एव' रत्यम जात्यैव स त्राद्वाण रत्यन्यविग्रही। मतएव विद्यादियोगो त्राद्वाणानां पामल एव स्टितिपुराणेषु हेत्रहको। न त्राद्वाणमस्त्रवृक्ताविति।

> इति वाञ्चयस्त्रणं । यथ पानीस्तवाञ्चयस्य ।

याज्ञवस्काः।

न विद्यया केवसवा तपसा वापि पात्रता । यत्र वृत्तिमि चोभे तद्धि पात्रं प्रकीर्त्तितं ॥ त्रत्र-स्टित-पुराष-न्याय-मीमांसासहिता वेदा विद्या । तपोत्तस्यमाह देवसः ।

षय तपोविधि खाखाखामः । तद्यथा त्रतोपवास-तिबमैः प्ररी-रोनापनं तप इति । त्रतादीन्यपि तेनैव दर्जितानि । तप त्रश्चयर्थे बखवपनं मधुमांबवर्जनं मौनमयापनस्तुकासाभिनमनमित्येवमा- दीनि न्नतानि । यनप्रमस्पवायः । खाध्यायप्रीसनं, मातापित्न-गो-न्नाद्यायग्रम्भूवा, पुद्धनेपाभिगमनं, तीर्घावगारनं, जीतोष्यवर्षातपा-वव्यायागामप्रतीकारः, कष्टक-प्रकरा-दर्भ-दादप्रसक-वन्नज-सिक-ता-श्वमित्रयनं, देमना-जित्रिरयोरार्द्रपटप्रावरणं, वर्षासु अस्त्रव्या, ग्रीयवसन्तवोः पञ्चाग्रिमध्याधिष्टानेन दिवसावस्तानं, गुरु-सवष-गोरस-स्वेष-धान्यादीनां स्वादूनामनुपभोजनं, प्रस्न-मूख-प्राक-पुष्पकपि-ध्याकभोजनमिति नियमाः। निजवर्षात्रमविद्यिक्षांनुष्टानन्तपः। वृद्धवातातपः।

स्वाधायवान् नियमवांसापसी ज्ञानविष यः । बान्ती दानाः सत्यवादी विप्रः पात्रमिशेष्यते ॥ 'स्वाधायः' वेदः, तस्याधापनार्थाववोध-यास्त्रानादिभिर्धृतः 'स्वाधायवान्' । 'नियमवान्' यम-नियमसम्बन्धः । ते व ।

> त्रह्म पर्ये दया चान्तिर्धानं सत्यमकस्कता । त्रहिंसा खेयमाधुर्थे दमस्ति यमाः स्वताः ॥ स्वान-मौनापवाचेच्या-स्वाधायोपस्वनिप्रहाः । नियमा गृदग्रुमूषा-त्रौषाक्रीधाप्रमादताः ॥

दित याद्यवस्त्वोक्ता विद्येषा । तत्र निषद्धक्षीयक्तवर्णं 'ब्रह्मपर्थं'।
प्राणिमात्रविष्त्रतीकारेक्का 'द्या' । दन्दतुःस्वसिष्णुता 'वान्तिः' ।
प्राभिमतदेवानुचिन्तनं 'धानं'। अतदिताय व्यार्थवयनं 'स्त्यं' । दश्यराह्तियं 'प्रकक्तता'। प्रविदितवधवर्जनं 'प्रदिसा' । प्रहार्थ्यपरस्नानपद्यरः
'प्रस्तेयं' । पर्पीतिकरवेष-भाषणचेष्टावन्तं 'माध्यें' । स्वैरवृत्तिनवृत्तिप्रयोजनकं परिमित्यासभोजनादिभिक्तपायैरिक्रियमदापदरणं 'दमः'।

नित्यनैमित्तिकं जखनिमक्जनादिक्पं 'क्षानं'। निविद्वताक्ष्रवृत्तिवर्जनं 'मौनं'। नित्यनैमित्तिकमहोराचानम्रनं 'खपवायः'। म्रावस्थकं देवता-सुद्दिस्य खकीयद्रव्यत्यागः 'दव्या'। वेदाध्यनं 'खाध्यायः'। म्राविदितप्र-कारकद्रक्रविमेश्चनव्यापारवेसुख्यं 'खपखनिग्रहः'। गुरीरमुकूसाचरणं 'गुदद्रप्रमूषा'। वाङ्माध्यक्तरमस्रापहरणं 'म्रीचं'। इनन-भर्सन-प्रपना-दिकूरकर्षारस्थनिदानीश्वताक्तर्विकारविभेषवर्षनं 'म्रक्रोधः'। विदिते निविद्वार्थानमुष्टाने च सावधानसं 'म्रप्रमादताः' दति। ज्ञानस्थात्म-तत्त्वज्ञानस्य वेदेन खाभात् 'म्रानवित्'। महाभारते।

याष्ट्रांसु चतुरा वेदान् चाऽधीते वे दिवर्षभ । यद्भी निवृत्तः कर्मभ्यसं पाषस्वयो विदुः॥

विषष्ठः।

किश्चिदेनम्यं पात्रं ग्राह्मत्रं यस्य नेदिरे । मूद्रस्यप्रतिग्रह्मन्यादितमत्रं 'ग्राह्मत्रं'। साम्राम्बूहात्रस्य वर्जने हि का नामातिपात्रता । वृहस्रतिः ।

> त्रज्ञाचारी भवेत्याचं पाचं वेदस्य पारगः। पाचासासुक्तमं पाचं ग्रह्झासं यस नेादरे॥

व्यासः । किञ्चिदेदमयं पात्रं किञ्चित्पात्रं तपे।मयं । त्रमञ्जीर्षं तु वत्वात्रं तत्पात्रं परमं सतं॥ योगिसञ्जर-वृत्तिसञ्जर-पतितादिसंसर्गरदितं 'त्रसङ्गीर्षं' ।

東四足雪: 1

किश्चिदेसम्बं पाणं किश्चित्पाणं तपासयं। श्रतिश्चिपरं चत्पाणं तत्पाणं परमं विदुः॥ श्रतिशिक्षणं वद्धते।

भविकत्पुराचे ।

चान्यसृदा दमः सत्यं दानं बीचं तपः मुतं । एतदशङ्गसृद्धिं परमं पाचसचणं ॥ बीसकचणसुपरिशदस्थते ।

देवसः । विश्वज्ञः सम्बृत्तिस घृषासुः समसेन्द्रियः । विसुन्तो योनिदोवेभ्या त्राह्मसः पायसुन्यते॥

नीष सुन-विद्या-वृत्तानि 'ग्रुक्कानि' विश्रुद्धानि यसासी 'निश्रुक्कः'। 'घृणासुः' दवासुः। 'सनसेन्द्रियः' ऋहीनाधिकाषुः। 'योनिदोषेनिसुकः' योनिसङ्करकारणानासकर्तता।

वृद्धविष्ठोऽष्याद ।

खाधायाकां योनिमनं प्रज्ञानं वैतानकां पापभी वं वक्तकां। ज्ञीषु वानं धार्यिकं गोमरकां वृतेः क्वानं व्राष्ट्रकां पापमाकः॥ 'ज्ञीषु वानाः' ज्ञीविषये सहिष्णुरखोजुप रत्यर्थः। 'मोमरकाः' गोम्ह्यूवापरः। 'वृतेः क्वानाः' वृतानुष्टानेन संबोधितवरीरेन्द्रियः। यमे। द्याहः।

विद्यायुक्तो धर्यत्रीकः प्रक्षानः द्यान्तो हानः सखवाही क्रत्रज्ञः ।
वृत्तिम्बाना मोहिता मोत्ररको हाता वक्षा प्राह्मकः पानस्यः ॥
'वृत्तिम्बानः' विद्योजकादिभिः द्यामत्ररीरः। 'वक्षा' क्षानानुष्ठानवान् ।
हित पानीभूतवाद्यावस्त्रणं ।

त्रय पात्रमंत्राभिधानप्रसङ्गादुत्तम-सध्यमधिमविभागञ्चाने।प-योगिन्यः कुल-बीस-वृत्तादियोग-वियोगनिवन्धना श्वन्या त्रपि ब्रा-ह्याणानां मंत्राः कथ्यन्ते । तत्राह देवसः ।

माचय ब्राह्मणसैव श्रोचिय तपःपरः ।

प्रमूचानदाया श्रृष खिकक्षे खिवंतिः ॥

देखोतेऽष्टे ध्रमुद्दिष्टा ब्राह्मणः प्रथमं श्रुतौ ।

तेपान्तपःपरः श्रेष्टा विद्यावृत्तिवेषतः ॥

विद्यावृत्तातिश्रयकतावैश्रिश्चाद्धेतोरित्यर्थः ।

खेदेशकमेवैवेतेषां खल्ल्णान्याद य एव ।

ब्राह्मणानां कुले जाता जातिमाचा यदा भवेत् ।

प्रमुपेतः विद्याद्दीना माच इत्यमिधीयते॥

'श्रमुपेतः' खपनवनर्द्धितः ।

क्राद्यमतिक्रम्य वेदस्यादारवान्दिवः ।

स्कारमातकम्य वदस्याचारवान्दिकः ।

स त्राञ्चास इति प्रोक्तो निवृत्तः सत्यवान् घृणी ॥

'एकादमातिकमः' वेदस्य किश्चित्रपूनस्याध्यमं । 'निवृत्तः' ज्ञानाः ।

एकां मासां सकतां वा पर्भिरक्तेरधीत्य वा ।

सङ्गर्यनिरतेर विप्रः मोनियो नाम धर्मवित्॥

यसोऽपि ।

उतारपूर्विकाखिकः साविषीं यस विन्दति । परितत्रक्षपर्यस्य स वै सोषिय खवाते॥ 'अकारपूर्विकाः,' महासादतीरिति ग्रेषः । देवसः ।

महावैवर्त्तेऽपि मोवियसक्वसुमं।

जनाना त्राह्मणे होयः गंस्कारैर्डिज उचाते । विद्यया चापि विप्रतं चिभिः मोचिय उचाते ॥

वेदवेदाङ्गतत्वद्धः द्राद्धाता पापवर्जितः ।

प्रिष्टः श्रोणियतां प्राप्तः वेऽनूषान इति स्रतः॥

प्रनूषानगुषोपेता यद्धसाध्याययन्त्रितः ।

श्रूष रत्युष्यते ब्रिष्टैः श्रेषभाश्री जितेन्द्रिषः॥

वेदिकं सौकिकस्रेव सम्भं द्वानसवाय यः ।

प्राप्तमस्रो वनी नित्यस्विकस्य इति स्रतः॥

'सौकिकं' मर्चार्जनादिमानं ।

जर्हरेतासपसुषो नियतात्री न संत्रवं। त्रापानुपस्योः क्रकः सत्यसन्धेः भनेदृषिः॥

यत्या यत्था प्रभिवन्धिर्गमप्राचा यदा प्रयो 'वत्यवन्धः' यत्य-

निवृत्तः सर्वतत्त्वज्ञः कामकोधविवर्जितः । धानको निःक्रियो दाता चिद्धक्रस्य स्रतो सुनिः ॥ 'निवृत्तः' निविद्ध-काम्यकर्षभ्यः । 'निःक्रिवः' मर्थार्जनादि-क्रियारहितः ।

एवमम्बविद्याभां वृत्तेन च ससुक्किताः ॥ चित्रदक्का नाम विप्रेन्द्राः पूत्र्यको स्वनादिवु । समर्कः । ष्ठत्यत्तिं प्रस्वयञ्चेत भ्रतानामगतिङ्गतिम् । वेत्ति विधामविद्याञ्च स भवेदेदपारगः ॥ महाभारते ।

> श्रधापयेनु यः त्रियं क्रतीपनयनं दिजः । सरहस्यञ्च सक्तकं वेदं भरतसत्तम । तमाचार्यं महाबाहे। प्रवदन्ति मनीविषः ॥

## चार दृहस्यति:।

माचिनेति च प्राच्याचि श्राचारे खापनव्यपि । स्रयमाचरते यसु तमाचार्यं प्रचचते ॥

# मनुः ।

श्रक्षं वा बद्ध बा बद्ध श्रुतक्षोपकरेति षः। तमपीच गुदं विद्यात् श्रुते।पित्रबद्या नद्या ॥ सर्वे वा बदि वाष्ट्रें पादं वा बदि वाचरं। सकात्राद्यक्ष खडीवास्त्रियतं तद्य गौरविमति॥

# त्रिवधर्यो ।

संज्ञतेः प्राज्ञतेर्म्याकोः यः त्रियमनुद्भपतः। देशभाषायुपायैय नेाधयेत् स गुदः स्रतः॥

## महाभारते ।

एकदेशम्तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा गुरः। योऽध्यापयेत् स्वष्टस्यर्थं<sup>(१)</sup> खपाध्यायः म ख्**य**ते ॥

<sup>(</sup>१) वाऽध्यापयति बच्चर्यमिति ग्र॰।

#### यासः ।

श्रम्याधेयं पाकवश्चमग्निष्टोमादिकं तथा। षः करेाति हतो नूनस्रविजन्तं प्रचचते ॥ विवध्योगिरे।

> चराचरस्य कर्त्तारमनमविभवं विभ्रं। प्रात्मानमेव यो वेत्रि स पात्मश्च इति स्रतः॥ त्रिवधर्ष्यरताः त्रान्ताः त्रिवज्ञानपरायणाः।

जिवधर्षप्रवकारी विप्राः खुः जिवचीगिनः॥

### मनुः ।

सामानिकं यच्छमाणमध्यगं सार्ववेदसं। गुर्खेधे पिद्रमाचर्चे साधावार्युपतापिनं । नवैतान् सातकान् विद्यात् त्राञ्चकान् धर्मभिचुकान्॥

'सामानिकः' समानप्रयोजनः विवादार्थीत्यर्थः। 'सध्यमः' स्वय भर्मार्थे प्रचलितः। 'सार्ववेदसः' सर्वसद्चित्रवज्ञकत्। 'उपतापी' थाधिपीडितः।

# चादित्यपुराणे।

श्रक्रोधना धर्मपराः श्रान्ताः श्रमदसे रताः । निखुदास महाराज ते विप्राः बाधवः स्वताः ॥ बौरपुराचे ।

> गङ्कायसुमयोर्याध्ये मध्यदेशः प्रकीर्त्तितः । तत्रेात्पद्मा दिजा ये वे साधवस्ते प्रकीर्त्तताः॥

त्रहाषुपुराषे ।

त्रष्टवर्षा तु या दत्ता त्रुतत्रीक्षयमन्तिता। या गौरी तत्सुता यस्तु य गौरः परिकीर्त्तितः॥

# चारीतः ।

काष्डमेवाङ्कस्थास्था पर्याष्ट्राङ्गानि तु । थस्तु तन्त्रापथेत् रचेत् य खुनीन इति श्रुतिः॥

# देवसः ।

धर्याधर्यावभागन्नो निविष्टो वेदन्नायने । क्रियाखन्नाचमाधीमानार्थे। सेच्हो विपर्यये॥

#### थमः ।

त्रुता खृष्टा च सृष्टा च अक्का जाता च यो नरः।
न इत्यति म्बायति वा स विशेषो जितेन्द्रियः॥
न पाणिपादचपक्षा न नेचचपक्षा दिजः।
न च वाक्चपक्षयैव दति व्रिष्टस्य खचणं॥
दति प्रवसनाञ्चणक्षाः।
श्रयानाञ्चणाः।

### चार ज्ञातातपः।

श्रशाद्वाचास्त वर् प्रोक्ता स्विः श्रातातपोऽत्रवीत्। श्राचो राजस्तकोषां दितीयः त्रयविकयी॥ व्रतीयो वज्जयास्यः स्वात् चतुर्थाः वामयाजकः<sup>(१)</sup>। पञ्चमस्त स्वतकोषां वामस्य नगरस्य च॥ स्वतागतान्तु यः पूर्वां सादित्यास्वेत पश्चिमां।

<sup>(</sup>१) ग्रामयाचन इति ख॰।

नेापासीत दिन: यन्ध्यां य वडोऽत्राद्धाव: स्थत: ॥

यासः।

त्रज्ञवीजससुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवर्जितः । जातिमाचोपजीवी च भवेदत्राञ्चसस्य सः ॥

मनुः ।

गानृग्ज्ञाद्वाषो भवति न विषक् न कुजीसवः । न प्रद्भवेषणं खुवैच सोना न चिकित्सकः ॥ 'सनृक्' च्यविक्तः, वेद्युग्य रत्यर्थः । 'कुजीसवः' गीतन्त्यदक्तिः ।

देवसः ।

कूपमाचोदकवासे विप्रः धंवस्तरं वसन् । बौचाचारपरिभंबार् ब्राह्मखाद्धि प्रसुच्यते ॥ यद्यं द्वांखादाः ।

चनार रारीतः।

पश्चिमीनस्मन्ना चे सर्वेकस्क्पनातिनः। नानावनुबधासकाः प्रोक्ता दुर्नाञ्चना दि ते॥

तचा ।

श्रथ वेदस वेदी च चियुगं बस्त सीदित । स वे दुर्नाञ्चकः प्रोक्ती ब्रह्मदादिषु गर्चितः॥ 'वेदः' वेदाध्ययं। 'वेदी' वेदसाधमका दर्भपूर्णमासादये।

बागाः । 'विशुनं' प्रियामदप्रस्तिपिद्धपर्यनं मिथुनवर्धं यावत्, 'बीदित' प्रवसीदित खिक्कात द्रस्त्वर्थः ।

#### त्राह यमः ।

यस वेरस वेदी च विच्छित्रेते चिपौर्वम्। स वे दुर्जास्त्रेषा नाम यसीव द्ववसीपतिः॥ अस्य व्यक्तीपतिप्रस्तरमः।

श्रम द्ववसीपितश्रम्बेन ग्रुद्धापितरेव योगसामधीसभाते । तस्य च निन्दा नयोदश्रमिभुत्रप्रकर्णे विस्तरेण विवृता । पारिभाविकन्तु दवससीपितमाहेशश्रमाः ।

बन्धा च रुवसी श्रेया रुवसी च स्तप्रजा।
प्रपरा रुवसी श्रेया सुमारी या रजससा॥
यस्त्रेतासुद हेत् कन्यां ब्राह्मको शानदुर्वसः।
प्रमुद्धेयमपाङ्केषं तं विद्यादृवसीपति।

द्यवी हि भगवान् धर्मसस्य यः कुरते लखं।

# चमस्कारखन्छे।

द्ववसर्णं विदुर्देवाः सर्वधर्षंविष्युतं॥
तथैव की द्ववधी तत्पतिः दवसीपतिः। 'चवं' वार्षं यः
सुदते सः 'वृषकः' धर्षीपवातीर्थः।
प्रभासक्ये

वृषकी खुका ग्रही तका यस पित भैनेत्। काको कि हस संयोगात् पिततो वृषकी पितः॥ सं वृषकु परिख्य परेक तु वृषायते। वृषकी सा तु विश्वेया न ग्रही वृषकी भनेत्॥ पाकाकी बन्धकी वेस्सा रक्का या च कन्यका। जड़ा या च खगोचा खात् वृषकः गंप्रकीर्त्तिताः ॥
पितुर्यन्ते तु या कन्या रजः प्रस्तत्यगंक्तता<sup>(१)</sup>।
पतिन्त पितरसाखाः सा कन्या वृषकी भवेत् ॥
यस्तु तां वरयेत् कन्यां ब्राह्मणे ज्ञानदुर्वेकः।
प्रश्लेष्टमपाङ्क्रेयं तं विद्याद्वृषकीपतिं॥
परदाराभिगो ने। हात् पुद्योऽज्ञान खचते।
स एव पतितो ज्ञेयो यः सदा सेवते स्टहे॥

षमः ।

पुनर्भवः पतिर्यस्त स भवेद्धिष्पूपतिः।

मनुः ।

परपूर्व्वापति धीरा वदन्ति दिधिवृपति । दिजोऽगे दिधिवृत्त्वैव चस्त्र सेव सुटुम्बिनी॥

देवसस्य ।

च्छेष्टस भार्यो सम्प्राप्तां सकामान्दिधिषूपतिः । दिजोऽग्रे दिधिषूसैन यस सैन सुदुन्निनी ॥

वृद्धमन्:।

श्रातुर्हतस्य भार्यायां योऽनुरच्येत कामतः । धर्षोणापि नियुकायां च चेयो दिधिषूपतिः॥

देवसः।

गृढि ऋवकी षीं सात् यस भग्नतस्तया।

<sup>(</sup>१) रजः प्राप्नीत्यसंख्नुतेति कः।

'गूढ़ सिङ्गी' ब्रह्मचर्याद्यास्रमे।पदिष्टदण्डादिसिङ्गरदित:। 'भग्न-ब्रतः' विद्युतब्रह्मचर्यः।

चमः ।

त्रती यः स्त्रियमभ्येति से। त्वकीणी निरुचते। "त्रती" त्रचाचारी।

त्रय गूद्रतुस्थाः।

्तम देवसः।

श्रनुपासितसम्धा चे नित्यमस्वानभोजनाः । नष्टश्रीचाः पतन्येते ग्रह्हतुस्वास धर्मतः॥ वसिष्ठः।

> खदकात्वासते येवां ये च केचिदनग्रथः। कुखदात्रोचियं येवां सर्वे ते ग्रुट्टधर्मिणः॥

'खदक्या' रजखला, सा येषां खानभोजनदेवपूजादिकालें समीपे तिष्ठति ।

बौधायनः।

गोरचकान् वाणिजिकांसायाकारतुत्रीसवान्। विप्रान् बार्ड्ड विकांस्वेव राजन् ग्रुट्टवदाचरेत्॥ 'कारवः' वर्द्धक्यादिकर्यकरहत्त्युपजीविनः। 'वार्ड्ड विकाः' वस्य-माण्यस्याः।

मनुः।

गोरचकान् वाणिजिकांसायाकाक्तुत्रीलवान् । विप्रान् प्रैस्थान् चीनवर्णैः राजन्<sup>(१)</sup> प्रुद्धददाचरेत्॥

(१) प्रैचान् वार्डु विकां खेव विप्रानिति ग॰।

'प्रैयान् दीनवर्षेः' ग्रुद्धादिभिः प्रैयान् । चे व्यपेत्य खक्कांभ्यः परिष्छोपजीविनः । दिजलमभिकाञ्जन्ति तांख ग्रुद्धवदाचरेत्॥

भविष्यपुराणे।

म चस्र वेदो न जपा न विद्या च विद्यास्त ।
स प्रदूर दव मनाच दत्याद भगवान् मनुः ॥
वैद्यदेवेन चे दीना ज्ञातिकोन बहिम्कृताः ।
सर्वे ते वृषका क्षेत्राः मुतवन्तोऽपि दि दिजाः ॥
वैद्यदेवग्रहणं पश्चयक्षोपकक्षार्थं।

चमत्कारखखे ।

वृषोसि भगवान् धर्मासायः यः सुद्ते लक्षं । वृषस्रमां विदुर्दैवाः सर्व्यधर्मावस्मिनृतं॥

चार देवसः।

दितीयसः पितुर्थे। इसं शुक्का परिषते। दिजः । त्रवरेड़ दति श्रेयः ग्रुद्धभर्मा स जातितः॥ 'दितीयसः' प्रतिग्रहीतः । क्रेतुर्वा पितुरसादिमा यः संदुद्धः सः 'त्रवरेड़ः' दस्तककीतकादिरित्यर्थः ।

त्रन्यमणवरेडमाच मनुः।

दितीयेन तु यः पित्रा सवर्षायां प्रजायते । श्रवरेढ़ इति ज्ञेयः ग्रुद्ध्यक्षी स न्नातितः॥ श्रथ ब्राह्मसनुसाद्यः।

थामः।

गर्भाधानाहिभिर्युक्तस्रधोपनयनेन च । न कर्मवान्<sup>(१)</sup> न चाधीते स भवेद्वास्त्रपत्रुवः॥

सम्बर्त्तः ।

श्रवती वैयाराजन्यो ग्रह्मसावास्त्रापास्त्रयः। वैदवतविद्योनस्य वास्त्राणा वास्त्राणवृतः॥

विषष्टः।

यस काष्टमया रसी यस वर्षमयो मृगः।
यस विपोऽनधीयानस्त्रयसे नामधारकाः॥
गर्भाधानादिभिर्युकस्त्रयोपनयनादिमान्।
न कर्यात्र वाधीते स भवेद्बाह्यणनुवः॥

शारीतः।

ग्रुद्रप्रेखो स्टता राज्ञा वृषको ग्रामयाजकः । वधवन्धोपजीवी च षड़ेते ब्रह्मवान्धवः॥

ब्रह्माष्डपुराजे ।

श्रात्मार्थं यः पचेदकं न देवातिधिकारणात्। नार्दत्यसावपि श्राद्धं स चोको ब्रह्मराज्यः।

इारीतः।

श्रिप विद्यासुक्रीर्थुका शिनहत्ता नराधमाः । श्रीद्रेषु निरता नित्यं यातुधानाः प्रकीर्त्तिनाः ॥

विष्णुः ।

देशं गोचं कुसं विद्यामन्तार्थं यो निवेदयेत्।

<sup>(</sup>१) वर्काश्चिदिति क॰ ।

वैवखतेषु धर्षीषु वान्तात्री सः प्रकीर्त्ताः ॥ सर्वज्ञा वयमित्येवमभिमानरता नराः । वान्तात्रिनः परित्याच्याः त्राद्धे दाने च खन्पटाः ॥ श्रथ कुष्डगोसकादयः ।

# मनुष्ठातातपौ ।

परदारेषु जायेते दें। सती खुण्डगोसकी ।
पत्यौ जीवित खुण्डस्त स्ते भर्मार गोसकः॥
तौ तु जातौ परचेचे प्राणिनां प्रेत्य चेद वै।
नियुक्तौ द्यक्यानि नामयेतां प्रदायिनां॥

### वृहस्यतिः ।

पारदार्थमधर्ममु तज्जातौ कुष्डगोसकौ । प्रत्राद्धेयावभाष्यासी चेष्जाद्यासतोऽग्रुभाः॥

### त्राइ यमः।

जीवित्यतिर योऽन्येन जातः कुण्डः य उच्यते । तस्य यो ब्राह्मणे भुद्गे य कुण्डामी निगद्यते (१)॥

### पराधरः।

जीवता जारजः कुष्डा म्हते भक्ति गोसकः। यसयोरस्रमञ्जाति स कुष्डाभीति कथ्यते॥ कुष्डगोस्रकावभिधायाद मनुः। यसयोरस्रमञ्जाति स कुष्डाम्युष्यते दिजः। ब्रह्मपुरापे।

<sup>(</sup>१) कुखामी निक्रचते इति ख॰।

चतुःषष्टिपक्षेः ग्रुः हैः कुण्डं प्रखचतुष्टयं ।
भवेत्तद्यस्त निगिरेत् स कुण्डाभी पतत्यधः॥
एकसिन्नेव भाजने यः प्रखचतुष्टयपरिमाणमस्त्रं निगिरेत् भवयति स कुण्डाभी ।

त्रय काण्डपृष्ठाः ।

# तच द्वारीतः।

मूद्रापुषास दक्ता ये ये च वे कीतकाः स्रताः। सर्वे ते मैंपिणा प्रोकाः काण्डपृष्ठा न संभयः॥ स्वतुसं पृष्ठतः क्रवा यो वे परकुसं व्रवेत्। तेन दुस्तिनासौ काण्डपृष्ठा न संभयः॥ स्वतुसं काण्डमित्युकं तत् क्रवा पृष्ठतस्त यः। सुसामारं व्रवेद् यसात् काण्डपृष्ठस्ततः स्रतः॥

### यमाऽपार ।

त्रापह्नो द्यप्रहुते। यस साद् वैषावीस्तः। इत्येते मनुना प्रोकाः काष्ड्रष्टास्त्रयस्या॥

मासापवासादित्रतिर्विणोराराधनपरा विभवा 'वैणावी', तस्तां तदवस्तावां सवर्णादुत्पन्नः 'वैणावीसुतः'। विस्तीर्णापदे। त्राह्मणस्य चिष्यवैस्थवृत्तित्यागोपदेत्रानन्तरमार नारदः।

> तस्त्रामेव तु यो वृत्ती बाह्यको रमते रसात्। कास्त्रपृष्ठस्थुते। मार्गात् सेाऽपाङ्कोयः प्रकीर्त्ततः॥

# देवसः ।

वैद्यापतिः क्रणापृष्ठः काण्डपृष्ठे। भटो भवेत् ।

# प्रय वैडासम्तिकादयः।

# मनु-विष्णू ।

धर्मध्यं मिरा खुन्थः हाशिका खेक्तदक्षकः। वैड्राखन्नतिका ज्ञेयो सिंदः सम्वीभिसन्धकः॥ यस्य धर्मध्येजा नित्यं सुरध्यत्र द्वाच्छितः। प्रच्छन्नानि च पापानि वैड्राखं नाम तद्वतं॥

#### थमः ।

यः कारणं पुरस्कात्य व्रतचर्थी निषेवते । पापं व्रतेन प्रच्छाद्य बैड़ालं नाम तद्भतं ॥ प्रार्थस विपुषं स्टब्स हिला खिङ्गं निवर्मयेत् । प्राप्तमान्तरितं रचेत् वैड़ालं नाम तद्भतं ॥

चे। श्वन्यायेन विपुत्तमर्थं संख्दा राजादिभिसादपशारमाश्वदमानः पूर्वात्रमिक्तानि परिवर्षः श्वतिमाननीययत्याद्यात्रमस्वीकारेस तष्ट्रसं रचति तस्य तदुतं वैदाससंग्रं भवति ।

> प्रतियुद्धात्रमं यसु स्थिता तत्र न तिष्ठति । त्रात्रमस्य तु स्रोपेन वैदासं नाम तद्रतं ॥ दन्तीदकेन कन्यान्तु कता चैव प्रतिग्रसं । कतार्थीा नार्थवान् यसु वैदासं नाम तद्रतं॥

यो जलपूर्वे योग्याय सन्यां प्रदाय क्रतार्थः सस्रिप तासेव भूयोऽप्यन्यसी दातुमिष्क्त्रार्थवान् श्रक्तार्थं दव भवति तस्य तक्षितं वैडासं वर्ते । यस नियतक्रत्यपर्थाप्तं प्रतिग्रद्धाप्यसन्तेषादक्रतार्थमि-वात्मानं मन्यते तस्रापि तक्षरितं वैडासं । यतीनामात्रमं गता प्रत्यवास्त्र तः युनः। यतिधर्माविखापेन वैदासं नाम तद्दतं॥ त्रधोदृष्टिर्नेक्वतिकः खार्थमाधनतत्परः। यटो मिखाविनीतस्य वकत्रतसरो दिजः(१)॥

# कूर्यपुराषे।

वैद्धि-त्रावक-निर्मेखाः पश्चराचिदि जनाः । कापाखिकाः पाद्मपताः पावष्टा चे च तदिधाः ॥ श्वनात्रमी दिखे। यः स्थादात्रमी वा निरर्थकः । मिष्यात्रमासु चे विप्रा विज्ञेयाः त्राद्धदूषणे ॥

### देवसः ।

देवार्चनपरी विंप्रो विसाधी वत्सर्पयं। समी देवसका नाम इयकखेषु गर्हित:॥

### तथा।

देवतां श्रेपनीवी च नाचा देवलका भवेत्। भवेत् करणसंज्ञस सङ्घेषु ध्यवद्वारवान्<sup>(१)</sup>॥ श्रमारदाद्यी स ज्ञेदः प्रेतदम्था ज्ञानेकत्रः<sup>(२)</sup>।

'प्रेतद्ग्धा' प्रेतदाइकः।

य चार्षगारदाही छाछा देवादेम्मदाहकः। चेच-स्थावनीनाञ्च दग्धाराऽरखंदाहिनः॥ महिषीत्युच्यते भार्था सा चैव व्यभिचारिणी।

- (१) वकरत्तधरी दिन इति ख॰।
- (२) स क्रव्यव्यवद्वारवानिति ग्र॰।
- (३) प्रेतदग्धाधमेन य इति ख॰।

तस्यां यो जायते गर्भः स वे मास्विकः स्थतः ॥ मञ्जपुराणे ।

> महिषीत्युच्यते भार्या सा चैव स्थाभिचारिणी। तस्यां यः चमते देश्वं स वै माहिषकः स्रतः॥

## देवसः ।

गोरसानास विकेता गोविकता च वै दिजः।
गुड़-सवण-तिसानां विकेता दुष्टविकयी॥
निक्तष्टोत्कृष्टमधे यो वर्णेषु श्रनवरादः।
शाचरत्यपराचारं वर्णसभोदकसु सः॥
एकाकी व्यसनाकान्तो धन्य दृत्युच्यते बुधैः।
विप्रं बार्द्भविकं विन्द्यान्तृषष्टद्युपजीविगं॥

# विष्णुः।

यस्त निन्देत्परं जीतं प्रशंसत्यात्मने। गुणान् । स वै वार्ड्स्विको नाम सर्वकर्षस्य गर्हितः॥

### विषष्ठः।

समर्षं धान्यमादाय महार्षं यः प्रयक्ति।

य वै वार्डुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः॥

यः संगोचां समाद्धाः य विप्रो गोचवाङ्भवेत्।

राजप्रैषकरेः नित्यं ब्राह्मणेऽधिकतः स्थतः॥

## मारदः।

पुत्राचार्यः स विज्ञेयो ग्रामे यो बालपाठकः। पुत्राद्वाप्तविद्यो वा पुत्राचार्यो निगद्यते॥ थो आम्यति अमरविद्यभवार्थं ग्रहे ग्रहे । त्रतिनुश्वतया विष्ठो आमरी स निगद्यते । यसु दुष्टतपश्चर्यः स मूढो नाम संज्ञया ॥ इन्दोगपरिश्रिष्टे कात्यायनः ।

> यः खाध्यायाग्रिमाखस्याद्देवादीस्त्रीभिरिष्टवान् । निराकक्तामरादीमां च विश्वेयो निराक्ततिः॥

गौतमः ।

श्रधीत्य विस्तृतो वेदं भवेदियो निराकृतिः । देवसः ।

त्रातानं धर्मकत्यञ्च पुत्रदारांश्च पीड़चेत्। खेाभाद् यः प्रचिनेत्यर्थं स कदर्य इति स्रतः॥

उन्ना ।

राज्ञः प्रवेषसमये घष्टाशिक्यस्य घाष्टिकः । ष्टङ्कगौतमः ।

श्रात्मानं धर्माक्रत्यश्च पुत्रदारांश्च पीज्येत् ।

मोद्दाद् यः पितरौ स्रत्यान् स कदर्य द्रति स्रतः ॥

दारीतः ।

चे दिवं बद्धभिः पापैः ह्यादयिक्त नराधमाः । दुष्प्रापणात्तु देशस्य दुराखाना हि ते स्त्रताः ॥ 'दिवं' परखोकं, 'ह्यादयिक्त' तिरस्कुर्यिक्त । 'देशस्य दुष्प्रा-पणात्' दुष्टेन कर्मणा निर्व्यष्टणात् ॥ यमः । परद्रव्योपदर्भारस्तेनाः सुनाह्मकाधमाः । दुष्पापणान् देवस्य दुरालाना वि ते स्रताः । ये व्यपेताः स्वकर्षभ्यः ते नास्तिकाः प्रकीर्त्तिताः ॥

#### कात्यायनः ।

डकारं कासनस्वि स्नोके यस विगर्धनं । श्रमुकुर्यादमुबूयादाग्दुष्टं तं विवर्जयेत् ॥ श्रथ पतिताः ।

#### **उप्रनाः** ।

श्रममान-याजकाश श्रुतिविक्रयिकाश्व थे। श्रन्यपूर्व्वाप्रजाताश्व पतितान् मनुरव्रवीत्॥ 'श्रन्यपूर्व्याः' पुनर्भूप्रभृतयः।

### यमः ।

मूद्रस्थाध्यापनादिप्रः पतत्यच न संमयः॥ देवसः।

स्तकाष्यापका यस भृतकाष्यापितस्य यः। ताबुभा पतिता विष्ठी स्वाध्यायक्रयक्कियात्॥ उक्तस्य गार्ग्येष ।

बेाद्यें तिष्ठति च्येष्ठे बुर्याची दारमंगरं। श्रावसयं तथाधानं पतितस्तु तथा भवेत्॥ बायुप्राचे।

> श्रात्मार्थं यः पचेदसं न देवातिथिकारकात्। नार्षत्यसावपि श्राद्धं पतितो ब्रह्मराक्यः॥

#### त्रय षण्डाः ।

### देवसः ।

पण्डने। वातजः पण्डः पण्डः क्वीवे। नपुंसकः।
कीलकस्ति पण्डे।ऽयं पण्डमेदो विभाषितः॥
तेषां च्वीतुच्यवाक्षिष्टः च्वीधर्मात् पण्डको भवेत्।
पुमान् भृत्वा खिल्ह्यानि पद्याच्चिन्द्यात्त्रयेव प॥
च्वी प पुभावमाखाय पुरुषाचारवहुणा।
वातजो नाम पण्डः स्थात् च्वीपण्डे। वापि नामतः।
प्रच्वीसिङ्गोऽपि पण्डः स्थात् पण्डस्तु स्थानमेदनः॥
स कीलक इति श्रेथो यः क्वेयादात्मनः च्वियं।
प्रन्थेन सह संयोज्य पद्यात्तामेव सेवते॥

#### श्रय नग्नाः ।

### तनाइ पराप्तरः ।

नग्नः काषायवस्तः सामग्नः कापीनमानध्क् । नग्नः सामासवदासा नग्नसाईपटावृतः॥

रखनद्रयमिथासः कषायसेन रतं वस्तं काषायं तदसाना नग्न दत्युच्यते । गुद्यप्रदेशमानाच्छादनपर्याप्ता पुरतः पृष्ठतः कटिस्च्यय-नेगपायेन वसनीया वस्त्रचीरिका कैग्पीनं तत्परिधानाधिकारिलेना-नुक्तो रद्यस्त्रादिसामाप्रस्नग्नः । स्रधीतवस्त्रो रजकादिधातवस्त्रयुक्ती वामस्वदासाः । एकस्रीवानविक्षस्रस्य पटस्ताई वसाने।ऽद्वं प्राप्त-स्त्राने।ऽद्वेपटाटत रत्युच्यते खण्डपटवसना वा। भृगुस्रति-प्रभाषखण्डयोः।

नग्नः स्थानासवदासा नग्नः कैप्पीनकेवसः । विकक्तिऽनुक्तरीयस दिकक्तेऽवस्त्र एव च । नग्नः काषायवस्त्रः स्थानग्रसार्द्धपटः स्मृतः ॥

'कीपीनकेवकः' कीपीनमायधक् । परिहितवासको गुद्धप्रदे-ब्राक्कादनीपयोगी प्रान्तःककः स यस विसुक्तक्तिकक्किनिवक्तर-हितः । 'त्रनुत्तरीयः' उत्तरीयरहितः । कटिनन्धनवक्तं कत्ता । परिहितवक्तो परिहिततदुत्तरार्द्धेन वक्तान्तरेख वा तिर्वक्यस्मिलन-संकुचितविद्धरेख कटिनन्धनं दितीया कत्ता । तदान् 'दिककः'। इमाञ्च दितीयां कत्तामासुरीक्रव्देगाइ याञ्चवक्ताः ।

परिधानाइडि:कचा निवद्धा खासुरी भनेदिति । ब्रह्मवैदर्ने ।

> सर्वे वासेव भ्रतानां भथी संवर्षं चतः । ये वे त्यत्रन्ति तां से। हात्ते तु नग्नाः प्रकीर्णिताः ॥ स्रथ परिवित्त्वादयः।

त्राइ देवसः।

च्येष्ठे बाष्यनिविष्टे च च्येष्ठशुत्तास्त्र द्यः पुनः ।

बिन्देत परिविक्तिश्च परिवेक्ता च तावुभैत ॥

'व्येष्ठे' स्नातरि, 'श्रनिविष्टे' श्रष्ठतिविवाहे, वदा कनीयान्
'विन्देत' दारमंग्रहं खुर्यात्, तदा च्येष्ठः 'परिविक्तिः' इतरः 'परिवेक्तेति वचनार्यः ।

मनुः ।

दाराग्निहोत्रसंयोगं कुर्ते योऽग्रजे स्ति । परिवेत्ता स विक्रोयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः॥ 'स्तिते', दाराग्निहोत्रसंयोगं विनेति वेषः। त्रग्निहोत्रायुत्तर-क्रियाप्रयोज्यमाधानं विवित्ति। सक्रम्च मार्ग्रोषः।

> सेाद्यें तिष्ठति खेष्ठे न कुर्याद्वारसंग्रहं। त्रावसयं तथाधानं पतितस्त्रन्यया भवेत्॥

'मावसयं' मावसयाधानं, दायविभानता से क्रियमाणमीपा-सनाधानमिति यात् । विवादका के क्रियमाणस्वीपायमधानस्य न सुर्थाद्दारसंग्रहमित्यनेनेवार्थासिरस्वलात् । मत्रवीपायनं समादधा-स्वका से परिनेदयं सित नम्मगर्भवचनेऽपि स्वकासम्बन्धेन दायवि-भागकास एवोकः न तु विवादका सोपीत्यवगम्यते । 'म्राधानं' गार्दपत्याद्याधानं । 'पतितो भनेत्' उपपातकी भनेदित्यर्थः । उप-पातकपरिगणनावचने परिनेन्-परिक्सिः कीर्मनात् । सौगासिः ।

> वार्यों तिष्ठति च्छेडे योऽम्याधेयं कराति हि। तयोः पर्याहिता च्छेडः पर्याधाता कनिष्ठकः॥

सोदर्थ्यपद्याद्योदर्थे खेष्ठे तिष्ठति कनिष्ठसः दारसंग्रहादौ जातेऽपि न पातित्वदोष द्रत्यवगम्यते। ज्ञातातपेन त्वचादर्थ्यविषये दोषाभावः साचादेवोकः ।

> पित्वयपुषमापत्नपरनारीस्रतेषु च । च्येष्टेव्यपि च तिष्टस् आतृणानु कनीयसां ।

दाराग्निहायसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥

'पित्वयपुनाः' पित्वभात्तसुताः । 'सापक्षाः' भिन्नभात्वजाः ।
'परनारीसृताः' ह्यासुन्धायसपरिभाषया स्वजननेन परचेनोत्पादिता
भातरः । सत्स्वयितेषु न्येष्ठेषु भात्वषु कनिष्ठानां पूर्वभिष दाराग्रिसंयोगं कुर्वतां परिवेन्नृत्वसंज्ञका देखो नास्तीत्वर्थः । परनारीसृतप्रदर्ष दत्तकादेरप्युपसम्बाधं ।

त्रतएवाच यम: ।

पिटचपुत्रान् सापद्मान् परपुत्रांसधिव च । दाराग्निहात्रधर्योषु नाधर्यः परिविन्दने ॥

परपुषान् दानक्षवादिना खपितः पुषलमापकान् खोडान् आ
खन् परिविन्दता नाधर्षे।ऽस्ति । चेादरेऽपि खोडे यति कदाचित्य
रिवेदने कनिडसः दोषोनास्तीत्याद ज्ञातातपः ।

क्रीवे देवानारखे च पतिते भिनुषेऽपि वा। योगबास्ताभियुक्ते च न दोषः परिवेदने॥

'भिक्षुकः' प्रविजितः । 'योगशस्त्राभियुक्तः' विरुक्तः । कात्यायमेऽध्यातः।

> देशान्तरसङ्गीवैकरपणानसहोदरान् । वेस्थाभिसकपतितशूद्रसुस्थातिरेशिणः ॥ जड्मूकान्धवधिरसुद्धवामनस्वोद्धकान् । श्रतिरद्धानभार्यांस्य क्षषिसकास्त्रपस्य च ॥ धनरद्धिप्रसक्तांस्य कामतोऽकारिणस्या । सुद्धकांस्रस्करांसापि प्रिविन्दस्य दस्वति ॥

'एकटपणः' रेगगपट्ड्रटपणः। 'रोगी' श्रचिकित्यरोगः।
'खोडकः' भग्नचरणदयः। 'श्रभार्यान्' नैष्ठिकत्रश्चचारिणः। 'कामतोऽकारिणः' खेळ्येव नित्यं विवाहमकुर्वाणाः। 'कुहकाः' परवञ्चनाय
रथे। योगपराः। श्रच ये सर्वात्मना विवाहानिधकारिणः क्षीवादयः
तेषु सत्यु काखविश्रेषमन्तरेणापि परिवेदने न दोषः। ये तु काखान्तरे
सन्धावितविवाहाधिकाराः देशान्तरख-विरक्त-वेग्यातिसक-शूद्रतुख-क्रपिसक-राजपरतन्त्र-धनटङ्किप्रसक-कामते। कारि-कुहक-तस्कराः तेषु
सत्यु वद्यमाणकाखप्रतीषां काला परिवेदनं कुर्वतां न दोषोऽस्ति।

तम देवान्तरखे कोष्ठे विशव भाद।

श्रष्टी दत्र दाद्यवर्षाणि च्छेष्ठं श्चातरमनिविष्टमप्रतीचमाणः प्रायिश्वनी भवतीति । देशान्तरादागतस्य विवादादाविधकार-सम्भवादित्यभिप्रायः । श्वन धर्मार्थमर्थार्थं वा देशान्तरगतस्य च्छेष्ठस्य दाद्ववर्षं प्रतीचा ।

तथा च स्रति:।

दादश्रेव तु वर्षाणि ज्यायान् धर्मार्थयोगंतः। न्यायः प्रतीचितं भाता श्रूयमाणः पुनः पुनः॥

धर्मार्थयोरित विद्याया त्रयुपस्तत्वार्थं। त्रतएव गैतिसेन नष्टें भर्तरीति प्रक्रम्य दादत्रवर्षाणि बाह्यणस्य विद्यासम्बन्धेनेति भार्य्याया भर्टप्रतीचाकासमुक्काभिद्दितं भ्राति चैवं च्यायसि ववीयान् कन्या-म्याधेये व्यति । 'नष्टे भर्त्तरि' कुच गत रत्यज्ञाते भर्त्तरि ज्ञत्यम्बदूरदेज्ञान्तरगत इति यावत् । 'विद्यासम्बन्धेन' विद्यासद्यार्थं देजान्तरगते भर्त्तरि, ब्राह्यणभार्यया दादज्ञवर्षाण प्रतीच्या तत्क्रियादिकं कार्यं।

एवं ब्राह्मणः किन छोडे आति विद्याग्यणार्थं देशान्तरगते दादप्रविधा प्रतीच्य विवादान्याधाने खुर्यात्। कार्यान्तरार्थं देशान्तरगमने तु त्रष्टौ द्रव वेति पचदयं। त्रवेदं विविद्धतं, देशान्तरमतः स्वाभिमतं कार्यं निर्वर्त्य प्रत्यागमनयोग्ये कार्येषानागतस्य जीवितसन्देहे सति विवादसभावनानियन्तौ तदुत्तरकासं किनष्ठेन दाराग्निहे। चंयोगे क्रियमाणे न परिवेत्तृत्वक्षपे। दोषो भवतीति। एवसेवं
विरक्त-वेश्वातिसकादिव्यपि च क्रियन्तमपि कासं तथैवावस्थितेषु तत्स्वभावस्थायधारणेन विवाहसभावनानियन्तौ तदुत्तरकासं किनष्ठेन
विवाहादै। क्रियमाणे न देशः। श्रानेनेवाभिप्रायेष समन्तुनासुकं।

व्यसमासकिषिनोवा नासिको (१) वाच वाराजः । कनीयाम् धर्मकामस्य श्राधानमय कारयेत्॥ श्रधानग्रहणं विवाहस्यायुपक्षचणार्थं क्रीवादयस्य स्वभावतः सर्वया विवाहानर्हलात्कियन्तमि कासं न प्रतीक्षीयाः ।

तथाच स्थति:।

जन्मत्तः किल्विषी जुडी पिततः क्रीय एव वा। राजयस्थामयावी च न म्यायः स्थात् प्रतीचितुं। स्वञ्च-वामन-इस्बेषु गद्गदेषु जड़ेषु च। जात्यन्थे विधिरे मूके न दोषः परिवेदने॥

एवं किथे खोडे सित किन्छस्य परिवेदने देखे । एत-माधानाधिकारिक्षण्यक्रताधाने खेडे विद्यमाने तदनु ज्ञातस्य किन-इस्य नाम्याधाने परिवेन्तृत्वदेखः ।

<sup>(</sup>१) कामुक इति ख॰।

तथाच बद्धविषष्ठः ।

भगजस यदानग्निरादधारनुजः कर्थ । भगजानुमतः सुर्योदग्निशे चन्नाविधि ॥

साधानेऽधिकार्यऽप्ययोजा चदाधानविधिमतिक्रम्याम्बाधेयं ना-द्रिचते तदा तद्दुमतिं रहीता त्रमुज त्राधानं खुर्थादित्यर्थः । स्रथमेवार्यः सुमन्तुनायुकः ।

च्चेही आता यदा तिहेदाधानं नैव कारचेत्। भनुद्यातस्त सुर्व्वीत महुत्स्य वचनं यथा॥ च्चेहआदसम्बं पितुरपि प्रदर्भनार्थं। तथाच स एव।

पितुर्धस तु नाधानं कथं पुत्रस्त कारयेत् । त्रिप्रोहोत्राधिकारोऽस्ति ब्रह्मस्य वत्तनं यथा ॥ तथा।

श्रमुज्ञातस्य पित्रा तु श्वाधानं सर्वदा भवेत् । पित्रामुज्ञातस्य पुत्रस्थेति ज्ञेषः । पिक्ष्यदृषं पितामदस्यापि प्रदर्श-नार्थम् ।

श्रतएवेश्रमाः ।

पिता पितामहो यस श्रयंत्रा वायविद्यमान्। तपेरिक्रिहानमन्त्रेषु<sup>(१)</sup> न दोषः परिवेदने॥

श्वनापि पिनाद्यनुद्याततस्रोति शेषः। सन्त्रश्रम्दो वेदोपसञ्चणार्थः। तथान श्रातातपः।

<sup>(</sup>१) यथासिद्वाचमकेव्विति स॰।

नाग्नयः परिविन्दन्ति न वेदा न तपांधि च । न च आद्धं कनिष्ठस्त्र या च कन्गा विरूपिका॥

यथा वेदाध्यनतपः माह्यराहित्येन स्वितेऽपि च्छेष्ठे तानि
तदनुष्ठामकारेणापि कनिष्ठेनानुष्ठितानि परिवेदनहेतवे। न भविका।
तथा च्छेष्ठानुष्ठ्ययाग्रयोऽप्याधीयमाना परिवेदनहेतवे। न भविकात्यर्थः । या च कन्या विक्षिपेकेत्यस्यायमर्थः । विवाहाधिकारिस्यां
च्येष्ठायां कन्यायां विक्रतक्ष्पायामनुद्धायां स्थितायां तदनुष्ठयाः
विनापि कनिष्ठाया विवाहकास्वातिक्रमभीत्या कृता विवाहे। न
देशवायेति । एवं चैवंविधविषयव्यतिरिक्षविषये कन्यास्विप परिवेदने
वरपिवदेनोक्तं स्थ्यमनुसन्धेयं। अनुजस्य च्येष्ठविवाहात् पूर्वं विवाहे
त च्येष्ठानुष्ठायामिप देश्वे। भवतीत्याह(१) हारीतः ।

चे।दराषामु सर्वेषां परिवेत्ता कथं भवेत् । दारैस्त परिविन्दन्ते नाग्निहाचेष नेज्यया<sup>(१)</sup>॥ त्रश्चिहाचादिव्यनुद्वाता न परिविन्दन्त इति स्तितं। दारैः पुनरनुद्वाता त्रपि परिविन्दन्त इति वचनार्थः।

वृद्धयाञ्चवस्त्रः।

श्रावसव्यमनादृत्य चेतायां यः प्रवर्त्तते । चेाऽनाहिताग्निभेवति परिवेत्ता तथात्यत दति ॥ श्रस्मार्थः ।

'बावसर्थं' श्रीपासगामि, 'श्रमादृत्य' 'श्रमाधाय, 'श्रेतार्थां'

<sup>(</sup>१) च्येळानुचयापि देखो नापैतीलाहेति क॰।

<sup>(</sup>२) नाधानेन न चैक्ययेति कः।

मार्रेपत्याद्यग्नियाधाने, 'यः', प्रवर्त्तते 'सेाऽनारिताग्निः', एव भवति । तथा प्रथमनै।पासनाग्निनाधाय गार्रेपत्याद्याधानकारणात् परिवेक्तित गौयते ।

द्गति परिवित्त्यादयः । द्रत्यप्रमत्त्रमाद्यापगंजाः । दति माञ्चणगंजाप्रकरणं । श्रय साद्धे प्रभक्ता माञ्चणा निक्यम्ते । तम मनुजातातपा ।

> तत्र ये भोजनीयाः खुर्ये च वर्षा दिजोत्तमाः। यावन्तस्यैव येखान्येसावदक्त्यान्यभेषतः॥ स्रोतियायेव देयानि इत्यक्त्यानि दाष्ट्रभिः। स्रईत्तमाय विप्राय तसी दत्तं महाफलं॥

यः सकीयां क्रत्यां मन्त्रमाद्याषात्मिकां माखामधीते सः 'मोषियः'। माद्धे विमेदेवानुद्दिया विहितानि ह्वींषि 'ह्यानि', पितृनुद्दिया विहितानि 'क्यानि' 'मर्हक्तमाय' कुलमीलविद्याधारायेत्वर्थः। 'तसी' माद्धादन्यद्पि 'दक्तं महाफसं' भवतीति । विश्विः।

> मोजियाचैव देयानि दशक्यानि नित्यन्नः । त्रुमोजियाय यह्नं द्वतिं नार्दन्ति देवताः ॥

चाह मनुः।

सरसं हि सरसाणामनृषां यम भुद्धते । एकसान् मन्द्रवित् प्रीतः सर्व्वानर्रति धर्मतः॥ 48 'मनुषां' प्रवेदार्थितदामिति श्चेयं। यतः मोष्यायेत देशानीशुक्तेरमधीषानानां प्राप्तिरेव नास्ति। मेधातिष्ठिस प्रमृषा इति
प्रथमावज्ञवषनानां पाठानारं द्य्यितवान्। तस्मिन् पर्धे प्रमृषाः
सद्धं षष भुष्मत इति सन्तभः। 'मन्त्रवित्' वेदार्थवेका। 'प्रीतः'
तिर्पतो भोजित इति यावत्। 'सर्वान्' 'तात्' 'प्रमृषान्' 'प्रईति'
स्वीकरोतीति प्रभेदमायस्ति। प्रभेदे च यक्तेषु सहस्रसंस्रोषु भोजितेषु
प्रक्रमादेकस्थियवायत इत्यर्थः।

ज्ञानोत्कष्टेषु देयानि कथानि च इर्वीषि च। निच च्यावस्थित्नी इधिरेजैव ग्रुध्यतः॥

ज्ञानेन विश्वया उत्कष्टा श्रधिका 'ज्ञाने।क्तष्टाः', तेथः द्रव्यक्तव्यानि देवानि नेतरेश्व इति। ववा 'श्रद्धजा इधिरेष' 'दिग्वी' खित्री, 'इसी' 'इधिरेष' प्रचाकामानी न निर्वाली भवतः, एवमविद्द्वा श्रुवभोजनेने।पिक्रवमाचाः पितरी न तत्प्रसं सभन्त इत्यर्थः। नवा।

> दात्वन् प्रतियद्यीतं स्व स्वत्ते पासभागिनः । विदुषे दक्षिणा दक्ता विधिवत् प्रेत्य चेद च॥

'विदुषे' या 'दिष्णा' दीयते या 'दाद्वन् प्रतिग्रहीतृन्' परि 'प्रस्नभागिनः' 'ख्रुदते'। प्रश्नंभेषा देवृश्नंभेतदिदुषे दानं धर्प्रतिग्रही-तारमण्यवृष्टप्रस्तेन योजयति किं पुनर्दातार्रामति। 'प्रेत्य', स्वर्गः प्रसं, 'दह', कीर्त्तः। भोजयेदित्यनुवन्ता गौतमः।

त्रोचीयावागूपवयः ज्ञीससम्बस्यस्य वृत्तस्यो दानं प्रथमने के पिष्टवत्। 'वाक्सन्यसाः' संक्षतभाविषः। 'क्पसन्यसाः' सने। ज्ञात्ररीनाः। 'वयः-

सम्पन्नाः' परिषतवययः । ते हि प्रायेष प्रमान्तविषयानुरागतयाः विद्युद्धस्मतयो भवन्ति । 'श्रीसमम्पन्नाः' सने।वाक्कार्यः सकस्त्रप्राविष्टिन्तकारिषः । वयःसम्पन्नलखापवादसाद । 'युवस्य' तद्द्यस्यः, 'प्रमानं,' दानं, प्रथमत्राद्धानि नवत्राद्धानीत्यर्थः । प्रथमं प्रधानं वा, यूनां सकसत्राद्धनियसस्याद्गसमर्थावात् । 'एके पिष्टवत्' दति पिष्ट- तुद्धान् बाह्मषान् भोजयेदित्येके सन्यन्ते । पितरसुद्धियः तद्द्यं, पितासदसुद्धियः खविरतरिमति । पितासदसुद्धियः खविरतरिमति । विषटः ।

पिक्षभ्वे दद्यात् पूर्वेद्यः ब्राह्मणान् मित्रपात्य यतीन् स्टक्कान् । साधूनपरिचतवयसेऽविकर्कस्यान् त्रोनियान् ब्रियानन्तेवासिनः॥ 'पूर्वेद्यः' त्राह्मदिनात् पूर्वेसिन्तर्यनि, 'ब्राह्मणान्','मित्रपात्य' त्रासन्त्र्य, 'वंतर्यः' प्रविताः । तदस्यावे 'स्टस्यान्' ।

साधुसस्त्रणसुर्तः। भाषित्रवात्रयसः नातिस्वविरान्। भाविकर्यस्यान् प्रतिविद्धवर्ञ्यकान्। ये च न त्रिया चान्तेवासिनः न सेवका स्वयं। कात्यायनः।

खातकानेके यतीन् रहस्त्रवाधून्या श्रोनियान् रङ्काननदद्यात् - खक्कांस्त्रानभावेऽपि जिल्लान् सदाचारान्।

कत्रसमावनं ने। इत्तिविवादः 'बातकः'। 'दृद्धः' विद्यातपी श्वां श्रेष्ठः । श्रेषां मादृतः पिद्यतश्चावद्यं दोषो नास्ति ते 'श्रनवद्याः'। 'स्वकर्षस्थाः' साश्रमविद्यित-श्रोतद्यानं कर्षानरताः, स्वतस्यस्याद्य-वामावे 'सदाचारान् विद्यान्' श्रिष निमन्त्रयेत् । श्रापस्तवः ।

हस्तगुषेषु वचीरहः श्रेयान् द्रचक्रम्यः, श्रम-तपः-श्रुत-श्रीकर-

दिभिन्तस्थले वयोष्टद्धः श्रेष्ठः। वयसापि तुस्थले द्रयक्तवः सीयहितः श्रेषान्। स च चदि निजेक्क्या द्रयक्तवे। भवति न पुनरबोग्यले-नासन्ध्यतिगद्दतया ।

### पैठीनसिः ।

प्रयताय ग्रज्ये सर्वेष देशं इधं कशं च तसाष्कुचिरिति विज्ञायते ।

'प्रवताय' संयताय । 'ग्रुचये' वाद्याभ्यक्तरत्रीचयुकाय । 'सर्वच' जनने मरणे देवभोजनादी च । च्रयमर्थः श्रुता विद्यायते । सुति÷ प्रतीकन्यठित 'तस्माच्छ् चिः' इति । च्यापसम्बः ।

# प्राचीकाकावतः सर्वक्रत्येषु भोजयेत् ।

'मन्तवनाः' यधीतवेदाः। 'सर्वक्रायेषु' विहितनाञ्चयमोजनेषु मौतसान्तिं कर्यस् । यम केचियया कन्या तथा हिरिति कन्या-साधन्त्रीं हिवषां स्वत्रासीयप्रतिपाद्यां मन्यमानाः स्वत्रासीयमेव श्रोचियलादिगुणवित्रिष्टं श्राद्धे नियोजयिना । तद्यत् । स्ती-तिहास-पुराण-ग्रञ्च-कर्यस्चेषु कचिदिप स्वत्रासीयनियमाञ्चर्यात् । प्रत्युत स्वत्यादिषु 'द्वणाचिकेतिस्तिमधुक्तिसुपर्णा क्रोष्ठसामनाः' हत्याहि-भिनानात्रासीयानां नानावेदाध्यायिनामेव विधिदर्भनाच । न चैतेषां श्रूदकद्वकशाद्धविषयलमिति मन्त्रस्थं । यवस्थायां प्रमाणाभावात् । नापि कन्यासादृश्चदर्भनमाचेण नियमाध्यवस्त्रानं युक्तं । साहृश्वस्था-न्यशास्त्रप्रपन्तेः । किञ्च कन्यासामेव तावदेकशास्त्राध्यायिनियमः स्रुते। हिवसपि साधते । श्राचाराहिति चेत् । कन्यादान-

प्रतिचारेषु खत्राखीयरेव यह व्यवहरनाः परवाखीयां प्रयमेन परिचरनाः भिष्टा दृष्यनो । तेन ज्ञायते श्रस्थन नियम इति । मैवं । बिष्टच्यवदारस्य सुसादिज्ञानाज्ञानमूखलात् । तयोस सन्निधानस्यन-धानाधीनलात्। प्रायेष हि तुस्त्रज्ञाखिनः खाध्यायाध्ययन-वेदव्रत-उट्याकर्य-सन्धोपासनादि-- क्रियाकलाप-विचारणार्थमन्योन्यसङ्गमम-भिस्तवनाः समागदेववासिनो भवन्ति । सन्तिधानाच विज्ञातकस्त्री-साचाराः परसारं यौनसमन्धविधिमाद्रियनो । प्रन्यप्राखीयांसु देवा-न्तरनिवासादविज्ञातस्त्ररूपतयैव न श्रद्धाते । श्रार्थावर्त्तेषु च समानदेववासिनां नानावाखाध्याचिनामयुपसभ्यमा एव परस्परमनव-गीयमानाः सर्वता विवाइसमन्धाः । प्रविज्ञातपरस्पराणामेक-बाखाध्यायिनामपि ने।पसभ्यने। त्रतः। समानदेववासादिसस्-त्यंबुबादिज्ञानमेव परिषयनसम्बन्धप्रवर्त्तकमिति। या तु नेवाञ्चि-सारापि सादृष्ये न दृष्यते सम्बन्धप्रवितः तत्रैतिविदानं येषां पूर्व्वमतिविदूरानेकदेशवासिभिर्विगर्हितेतरेतरदेशाचारै: कासामारे कथञ्चन यह यंवायमायादयद्विरपि खखबुसत्रेथहरूतरं यसुदद्क्षिरन्योन्यं न प्रवर्त्तते यसुदाद्दविधिस्ततस्तत्वनानेवु सैवाप्र-क्तिः कियमं कासमगुवर्त्ततं इति। त्रते। न कन्यादाने नापि इविदीने सत्रासीयदिजनियम इति सिद्धं। एवं च सति वच्छमा-चानि वचनानि समञ्जयार्थानि यः।

चमः ।

वेद-विद्या-त्रतस्त्राताः श्रीषिया वेदपारगाः । स्त्रधर्षांनिरताः चान्ताः क्रियावनास्तपस्तिनः । तेभी स्यञ्च कयञ्च प्रज्ञानेभाः प्रदीयते ॥

वेदान्वेदे। वेदशाधीत्य समाच्ताः 'वेदशातकाः'। विद्यां वेदार्घ-विचारं समाप्य निच्ताः 'विद्यात्वातकाः'। वतं व्रश्लावधें समाप्य निच्ताः 'व्रतस्नातकाः'। सत्यपि वेदपारगते नित्यं वेदाभ्यासनिरत-लप्रदर्भनार्थं सोवियग्रह्यं। दृष्टदुःखसहिष्यदः 'द्यान्ताः'। प्रकोधनाः 'स्रान्ताः'।

मनुः ।

वेद-विद्या-त्रतस्वातान् स्रोपियान् स्टब्सेधिनः ।
पूजयेद्भव्यक्येन विपरीतांस्य वर्ज्जयेत् ॥
'स्टबसेधिनः' स्टब्साः ।

तथा ।

यक्षेत्र भोजयेक्ट्राद्धे वद्दृषं वेदपारगं ।

प्रधानन्यतमे यस भुजीत माद्धमर्चितः ।

पितृषान्त्रस्य द्वतिः स्थाक्कासती साप्तपौद्दी ॥

वेदपारगप्रास्तान्तगासमाप्तिकप्रन्देरेकार्थैः सक्तक्रमाखार्थतार जक्षती।

क्राम्नेदाध्ययी 'वद्दृषः'। वेदस्य पारं पर्यवसानं गक्कतीति 'वेदपा-रमः। नासस्तिम्बिगेषोऽध्यर्थैः किन्तु प्रध्यर्थुवेदस्य यजुर्वेदस्याधिता पुद्दः 'प्रध्यर्थुः'। प्रास्ताया मन्त्रमाद्वाणात्मिकाया प्रमं पारं गक्कन्तीति 'प्रास्तम्यः'। "क्रन्दोगः" सामवेदाध्यायी। प्रासमाप्तिरस्यान्तीति 'प्रास्तमाप्तिकः'। एषां चिविधानां 'प्रम्यतमः' एकाऽपि, यस्त प्राद्धं भुज्ञीत तस्य पितृष्ठां साप्तपौद्दी द्विः स्वात्। 'प्रक्तिः'

'बाप्तपौदवी'। कासमहत्त्वीपसचणार्थञ्चीतत्। यावत् वप्तपुद्रवाः श्रागामिनः पुत्रपौत्रादयो जाताः जनिक्यन्ते च तावस्कासमितिः मेधातिथिः। 'त्रासती' सनविष्क्ता। ननु वहृचादिश्रव्देरेव तत्तदे-दाध्यायिनः प्रत्येकं विद्यिताः। त्रत एवामन्यतम इति किमधें। केचिदाजः। त्राचर्वणिकनिष्टत्त्वर्धमेतत् । एषां वक्षृचाध्वर्युक्न्दोगा-नामेवान्यतमः त्राद्धे भोजनीयो न तु तद्वातिरिकः कश्चित्। चयी वै विद्या ऋचे। यमूंषि सामानीति व्रतपयेऽयर्थाङ्गरसां विद्याले-नानभिधानात् । तद्युतं । श्राथर्श्यक्तं विद्धद्भिः तदतिक्रमे दोषञ्चाभिद्धद्भिष्कभिर्थमत्रातातपादिवचनैः यद विरोधात् । ज्ञत-पचत्रुतेसायमर्थः । स्वायजुःसामसंज्ञका स्योव विद्या वैतानिक-कर्षीपयोगिनी मान्येति म पुनरेतदतिरिक्ता विधेव म भवतीति। श्रुयते च अतपथत्रस्रुयञ्च एव । त्राह्मणस्राध्यायसंत्रन्देन पूर्व्यिकाधर्मा÷ क्रिरमां प्रशंसा स एव विदानयर्थाक्रिरसे। इरहः खाध्यायमधीते सेह न्त्राक्रतिभिरेव तहेवांसार्पयति त एनं व्रप्तासार्पयन्ति योगचेनेष प्रापेन रेतवा वर्षाताना वर्षाभिः पृथाभिः वन्यद्भिर्घृतवुद्धा मधुवुद्धाः पितृण् खधा श्रभितद्गीति श्रतपथः। श्रास्त्रमेधिककाण्डे पारिश्लवत्राच्चणे तेवां वेद्वंज्ञाज्ञव्दतापि दृश्यते । त्रथर्वाणे वेदः वेाऽविमत्यवर्वाषाः-मेकं पर्म व्याचवाणदवामुद्र वेत्। ऋज्ञित्वा वेदः वायमित्यज्ञित्या-में पर्व याच्याणस्वानुद्र बेदिति । श्रृङ्गानि वेदाश्चलार इति स्रातिपुराषादिव्यपि श्रथकाङ्गिर्सामेव चतुर्थवेदलेनाभिधानमभिमतं। श्रतो नाथर्यणिकनिटस्थर्थमिदं किन्तु पिल्डाहो वयसाविमन्त्र-षीयाः । ते च इन्द्रागञ्चेति चयन्देन वहची अर्थुः इन्द्राग द्राव्यं त्रयः सर्वदा सञ्जेरन् नत्वन्य तरवेदाश्चायिने।ऽपीति प्रद्वानिस्त्यर्थसु-क्रमेषामन्वतम रत्यादि । यमः ।

वकृषो चिक्तवीपर्णन्कन्दोगा खोडसामगः।
पञ्चाग्निकां चजुर्बेदी अचर्त्रा महाज्ञीर्षकः॥
श्वात्मविषाङ्गविषेव महादेचासुतस्या।
एते सर्वे चचावन्सुरेकदेशोऽपि वा भवेत्॥
चयः परेवरासेव श्वात्मा तचेव सप्तमः।
ते सप्तपुद्दाः सर्वे तदससुपशुक्रते॥

चिग्रपर्णः। च्याजुषयोः एकदेशः तदध्यमान्नं व्रतम् तद्यासि चर्षो 'चिग्रेपर्णः'। 'च्छेष्ठसाम' सामविश्वेषः। पद्याग्निमं यजुर्वेदविद्या तदध्यमान्नं वृतम् तस्यम्थात् पृद्षः 'पद्याग्निः'। प्रयता गार्षपत्याइतनीयद्विद्याग्निस्थावस्थाः प्रग्नयो यस्य स 'पद्याग्निः'। ब्रह्मश्रीर्षस्वर्भीपनिषदेकदेशः तदेना 'ब्रह्मश्रीर्षकः'। 'प्रात्मवित्' प्रात्मत्यवेना। 'ब्रह्मदेथा' ब्राह्मविवाहोता तस्यासुत्पन्नः 'ब्रह्मदेयासुतः'।
'एते सर्वे' वङ्गुषाद्याः। 'एकदेशोऽपि' इति क्रकानां सर्वेषां प्रस्त्रभवे व्यवक्रो स्वर्थने तावक्रो प्राह्माः। 'परे' चतुर्थात् पृद्धात् प्रस्त्रयः, 'प्रवरे' चतुर्थात् पूर्वे चयः पिट्टिपतामहप्रपितामहाः। 'प्रात्मा' यस्रमानः, एते सप्त पुद्धाः विश्विष्टपाचे दन्तं प्रसं सुद्धते। यथा पिचादीनां पद्यां पृद्धाणां स्राद्धसुपकारकं भवति एवं यजमानस्वापि परखोके विश्वष्टपखोत्यादकं भवति।
साद ब्रह्मतिः।

यधेनं भोजयेष्ट्राह्ने हम्होनं तम भोजयेत्।
प्रेची यजूषि यामानि जितयं तम विद्यते॥
प्रदेत प्रथिवीं कर्षां यग्नैसवनकाननां।
विद्यासी पिषर्थे याचामचरिक्तकः॥
पना त व्रथिति पिता यजुषा च वितामकः।
पितः पितामकः याचा व्यव्होगोऽभ्यधिक्रस्ततः॥
वम-प्रातातप्रौ ।

क्रन्दोगं भोजयेक्का है वैसदेने च वहूचं।
पुष्टिकर्माण चाध्वर्युं प्रान्तिकर्मण्यर्थ्यं॥
पुष्टिकर्माण पुष्टिकर्म। चरिष्ठोपप्रसन्तर्थं चरिक्चयते तक्का-

### त्रातातपः ।

भोजयेद् सदावर्षाणं हैने पिछो च कर्षाकि।
प्रमन्तमक्यधेन प्रसन्तकेति ने जुति:॥
'प्रमनं' पद्मां वसानं। 'पद्मचं' पद्मां ।
पद्मान्यं भोजयेष्क्राद्धे विद्यमानेष्यधर्मस् ।
निराप्तास्तव्य मक्कां देवताः पिद्धभिः सह॥
तस्तास्त्रकं प्रद्रकेत चाक्कां से ल्यकंतं ।
। भोजयेत् इत्रक्षकेषु पितृवास्त्र तद्वयं॥
याज्ञवस्त्रः।

श्रयः बर्बेषु वेहेषु श्रोतिको सञ्जविद् धुवा । वेदार्थेवित् व्येष्ठसामा चिमधुक्तिसुपर्णिकः॥ ४९ कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्रित्रद्वाचारिणः। पिद्यमाद्वपराञ्चैव त्राह्मणाः माद्वसम्पदे॥

'श्रयः' सुखाः श्रधेतृणां। 'सर्वेषु' चतुर्षु वेदेषु । 'श्रोणि यद्याविधि स्वश्नास्त्राध्यायो । 'ब्रह्मवित्' उपनिषत्पृष्पवित्। 'यु मध्यमवयस्तः । 'वेदार्थवित्' मन्त्रब्राह्मणार्थवेत्ता । जिमध्यास्यं क्रवा यस्तदास्त्रास्त्रवेदेवदेश्रमधौते सः 'जिमधुः' । जिसुपर्णवृत्तपूर् तदास्त्रयत्रुर्वेदभागाध्येता 'जिसुपर्णिकः' । 'कर्मानिष्ठाः' विद्यि नुष्ठानपराः । 'झाद्भस्पदे' श्राद्भस्पद्वये । ब्रह्मास्त्रपुराणे ।

थे च भाखितदः केचिद्ये च याकरणे रताः ।

श्रिधीयानाः पुराणं ये धर्मश्रास्त्रमणापि वा ॥

थे च पुष्येषु तीर्थेषु कृतस्त्राताः कृतश्रमाः ।

सखेषु ये च सर्थेषु भवन्यवस्त्रयश्रुताः ॥

थे च सत्यत्रता नित्यं खधर्मनिरतास्र ये ।

श्रिकोधनाः चान्तिपरास्तान् श्राद्वेषु नियोजयेत् ॥

मत्यपुराणे।

म्राधर्वणः (१) वेदविष ज्ञातवंगः सुसान्यतः । पुराणवेत्ता ब्रह्मणः खाध्यायजपतत्परः ॥ भिवभक्तः पित्रपरः स्वर्यभक्तोऽध वैष्यवः । ब्रह्मण्यो धोगविष्कान्तो विजितात्मा सुश्रीसवान् । प्रतांसु भोजयेसित्यं देवे पित्र्ये च कर्मणि ॥

<sup>(</sup>१) स्त्रथर्वेच इति ख॰।

मण्डसनाह्मण्या ये ये सक्तं पुरुषं विदुः।
नांस्त दृष्ट्वा नरः चित्रं सर्व्यपापैः प्रमुच्चते॥
अतर्द्रीयकाणेषु निरता ये दिवाल्तमाः।
पिद्धन् सन्तारयन्थेते त्राद्धे यक्षेन भोजिताः॥

#### तथा।

गायनीजाप्यनिरतं स्व्यक्तखेषु योजयेत् । पापं तिष्ठति ने। तस्मिन्नव्यिन्दुरिव पुष्करे ॥ त्रपां विन्दुः 'त्रव्यिन्दुः' । 'पुष्करं' पद्मपत्रं । त्रद्धापुराखे ।

> षड्क्वियाक्रो योगी<sup>(१)</sup> यज्ञतत्त्वज्ञ एव च । ज्ञयाचिताक्री विप्रो यः त्राद्धकल्पविदेव च ॥ ज्ञष्टादक्रानां विद्यानामेकस्या ज्ञपि पारगः । चिमधुस चिसीपर्णः पञ्चाग्रिर्ज्येष्टसामगः॥

चलारे। वेदाखलार उपवेदाः, षड्ङ्गानि, स्रतयः, पुराणानि, मीर्मासा न्याय इत्यष्टाद्यविद्याः ।

चान्त्रायणेः पराकैका नियमेर्घस संक्रतः।
वार्डसात्यं नीतिमास्तं मन्दिवद्यास वेत्ति यः॥
दितद्यासपुराणेस यः पविनीकृतः सदा।
सक्तत्यमपि कुर्काणः स पविनमतादरः॥
सक्तनान किसुकेन दितद्यासपुराणवित्।
स्रथकंसिरसेऽध्येता तावुभौ पिद्यभिः पुरा।

(१) वड्डानित् चानायोगीति ग॰।

तपः इता निषोनार्षे प्रार्थिते। विकक्षंणि ॥ महाभारते ।

ये प पृष्णेषु तीर्थेषु श्रभिषेकक्रतश्रमाः ।

सखेषु च संबचेषु भवनयवस्थानुताः ॥

श्रमाधना श्रचपत्थाः कान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः ।

सर्वधर्मरता ये च श्राद्धिवेताक्षियोज्ञभेत् ॥

श्रमोधनाः कर्मपराः सन्तो नित्यन्द्रसे रताः ।

तादृशाः बाधवे। विप्रासेन्थो दन्तं सदापत्थं ॥

श्रमानिनः सर्वयदाः सुदृष्टा विजितेन्द्रियाः ।

सर्वन्द्रतिहता नैवासेन्थो दन्तं सदापत्थं ॥

श्रमुद्धाः ग्रुचयो वैद्या श्रीसन्तः सत्यवादिनः ।

स्ववर्धानरता वे च तेन्थी दन्तं सदापत्थं ॥

प्रशास्त्रतान्यां श्रीसेन कुलेन च समुक्तिताः ।

तारयेन्तत् कुलं कत्यस्तेनेतिपीद दिवर्षभः॥

श्रभीवैवर्नी ।

त्रक्रृप्तासं घृषिक्षामं क्षत्रहत्तिमधापकं। एकामात्रीसं द्वीमनं सदा त्राद्वेषु भौजधेत्॥

न विद्यते क्रुप्तमसं यसामा 'स्क्रुप्तासः'। 'घृषा' दघा सा विद्यते यसामी 'घृषी'। 'क्रान्तः' व्रतमानाः, घृषी नासी क्रान्तसं घृणिक्रानाः'। तीर्थयात्रामी जतया वा घृणिभिः सर्व्यरिक्षभिः क्रान्तो 'घृणिक्रानाः' प्रतियदादिसद्गुपिततया क्रमाटिन्तर्वर्त्तनं यसासी 'क्रमटिन्तः'। 'द्रीमान्' सक्जावान्। तथाविधान् विप्रान् ग्रहस्थान् वेदार्थविदे। निर्मिमानिनः।

पत्नीपुष्पमायुकान् त्राद्धकर्षाणि योजयेत्। देषसाईं स्थता पत्नी न समग्रो विना तथा। न वा पुषस्य केन्नोऽस्ति त्रुतिरेषा सनातनी ॥ स्कान्दे प्रभासखण्डे।

श्रय वित्रान् प्रवच्छानः श्राद्धे वै केतनर्जमान् । विश्विष्टः श्रोषियो योगी वेद्वित् च्येष्टसामगः । पञ्चाश्चिः कर्यानिष्टस्य तपानिष्टा जितेन्द्रियः ॥ नन्दिप्रासे ।

> यतीन् वा वासिख्यान् वा भोजवेष्ट्राह्यसंखि । वानप्रकोपञ्चर्याची पूजवेत्परिताबवेत् ॥ यहस्यं भोजवेद् वस्त विश्वेदेवास्त पूजिताः । वानप्रस्थेन श्ववंश वीसिख्यैः पुरन्दरः ॥ यतीनां पूजनादापि<sup>(१)</sup> वासास्त्रका सपूजितः । श्रात्रमाः वावनाः पञ्च सप्रधाभिरतात्रमाः । चलार श्रात्रमाः पुर्शाः श्राह्ये दैवे तथैव स ॥

तथा ।

त्राद्धं देयन्तु विष्रेषु धंयतेस्वग्निहे शिषु । त्रवदातेषु विद्वत्तु त्रीशियेषु विश्वेषतः ॥ मण्डलत्राद्धाणज्ञस्य पुराणार्थवित्रारदः । त्रवन्ताः स्वय्यसम्बद्धः प्रतिग्रहविवेजितः ।

<sup>(</sup>१) भूजवा वाबीति मेर।

एते आहे नियोक्तया त्राह्मचाः पङ्किमूर्हनि ॥ नागरखण्डे ।

निणाचिकेतः सौपणी धर्माद्रोणस्य पाठकः।
सदः प्रचासको यद्य परोपकरणे रतः॥
स्वष्टात्रदो स्ट्टवांस सदा जपपरायणः।
एते वै बाह्मणा क्रेया विश्वेषाः श्राद्धसिद्धये॥
वार्षस्यत्यसंहितायां।

श्वित्तिः ।
पठिना ये अद्धानासेऽभियोच्याः प्रयत्नतः ।
वेदान्तिनद्याः आद्भेषु व्यास्थातारे। विश्वेषतः॥

## प्रचेताः ।

चिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रिसुपर्णः वडङ्गवित् ।
ज्ञानिष्ठस्तपोनिष्ठः कर्षानिष्ठस्त्रथापरः ॥
दान्तस्य माद्रभक्तस्य अद्भूषा देवपूष्णकः ।
ज्ञिलोञ्क्नादिष्टत्तिस्य श्रोजियस्य सुतस्त्रथा ।
एते विप्रा महापुष्णा इयकयेषु चात्रिताः॥

#### यमः ।

न जनति चिपुष्णाद्यान् (९) सुहर्मा सङ्गलानि च। न निर्दिष्ठमिन चे विप्रासीर्भृतं प्राप्तयं भवेत्॥ प्रयक्षाद्वयक्षयानि पानीस्तते दिजनानि ।

<sup>(</sup>१) नचामितिषपुच्यादीनिति ख•।

प्रतिष्ठाष्यानि विदक्षिः फखानन्तमभीप्राभिः॥ षाञ्चवस्त्यः।

गोश्वतिखिंदरक्षादि पाने दातव्यमर्चितं । नापाने विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेयद्वकता ॥ कूर्यपुराणे ।

श्वसमानप्रवरको श्वसगोत्रस्तर्थेव च । श्वसम्बन्धी च विश्वेषा ब्राह्मणाः श्राद्धसिद्धये॥ गरुष्पुराषे।

> माद्धेषु विनियोज्याः खुर्बाच्याणा ब्रह्मविसमाः । ये योनिगोत्रमस्त्रास्तेवासिसम्बन्धवर्ज्जिताः ॥

'योनिसम्बन्धाः' मातुसाद्यः । 'गोनसम्बन्धाः' सपिण्डाद्यः । 'मक्तसम्बन्धाः' सधापकाद्यः । 'स्रकोवासिसस्बन्धाः' सिस्पत्रास्त्रापा-धायाः ।

# रति प्रत्रसा बाह्यणाः। श्रथ पाष्ट्रियाः।

## तत्र प्रकुखिखिता।

त्रय पाङ्गेया वेदवेदाङ्गवित्पश्चाग्निरनूचामः श्राञ्चयोगोपनिष-द्वसंश्रास्त्रविच्छोचियस्त्रिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रियुपणी कोष्टयामगः। श्राञ्चयोगोपनिषद्वसंश्रास्त्राध्यायी वेदपरः सदाग्निको माट्यपिट्टग्रु-पुर्धसंश्रास्त्ररतिरिति।

'ब्राक्क्यवाच्चं' कापिसं, 'योगवाच्चं' पातस्वसं। 'स्पनियस्काच्चं' वेदान्ताः। 'सदाग्रिकः' नित्यमग्रिहेता। पाङ्गेयनिरूपयार्थं सुबद्धतश्रीबटत्तरूपगुणानार रारीतः।

खितिरविष्किन्नवेदवेदिना श्रयोगिसद्गरितमार्थेयलद्येति खुकगुणाः। वेदो वेदाङ्गानि भर्मीर्ध्यातां विद्यानं खितिरिति विद्यां
गुनं। त्रद्यायता देविष्त्रभन्ता समता यौन्नतापरे।पनापिनारनद्ययता खुनापाद्यं मैचना प्रियवादिलं क्रतद्यता प्ररच्नता प्रज्ञानियेति पयोदप्रविधं प्रीकं। सना इनोह्या दानम्हिंचा गुद्पूजनं
ग्रीपं खानं जित्रामस्यः साधायः स्वयवसनं वन्ते।चे दुव्जतलं
खपत्रतिलद्येति वोदप्रगुणं दन्तं। नसात्कुलीनाः जुनवन्तः श्रीस्वकोः
दन्तस्याः सत्यवाहिने।ध्यक्षाः पाङ्गेषा इति ।
प्रस्तार्थः।

श्रमानिक्षेष विरकासावस्थातं स्थितिरिति स्थितिपश्चिता-कारः । दरिदरस्याद । श्रास्तोक्षवर्णाश्रमादिभर्षे स्ववस्थानकापमि तताऽप्रस्थवनं स्थितिः । यदास्यः ।

भयाचाप्रवसनममार्गे वायवर्त्तनम्।

त्रापद्यपि धतो धेर्यं व गुषः स्थितिरूचते रति ॥ त्राष्ट्राध्यादिवत् प्रिक्रपितासदादिप्रस्थेन तेरणाच्यीचादित्रस्या-स्थाद्धनेनाविष्क्षित्रस्य वेद्य वेसृतं चविष्क्रस्रवेदविष्मं । क्याङः।

जातिविद्यप्रयन्थेन सार्थते चरणं कुले । तस्रेदज्ञमविष्ण्यक्षेद्रवित्ताः प्रकीत्तिंना ॥ चपरे तु वेदवेदोरविष्ण्याचेन पूर्वपृष्णेव्यपि वेद्राध्यकावात्रानु हानयोरव्यवच्छेदं कुलगुणमाङः। विजातीयायामपत्वानृत्पाद्देन दत्तकीतादिक्पपरकुलयंधर्गराहित्येन चासद्वीर्भयोनित्तमकोनिधा-द्व्यं, खीयप्रवरगतविज्ञादलमार्वेथलं, "श्रनूचानपुनलपरो यो वै ज्ञातोऽनुचानः स खविः त्रावेथः" इति अतप्यश्रुतिदर्भनात्।

एते तावत्कुसगुणाः श्रुद्धिहेतवः । श्वगादिभेदेन श्रुत्विधी वेदः । वेदाङ्गानि भिनादीनि तदुर्गः ।

> त्रिचा कस्पो व्याकरणं निक्तं च्योतिषाङ्गतिः। इन्दोविचितिरित्येवं वेदाङ्गानि धडूचिरे॥

'धर्मः' मन्वाइधर्मश्राकः । 'श्रध्याकः' श्रात्मित्रविकश्राकः । 'विश्वानं' प्रमाणप्रमेथादिपदार्थविश्वेषश्वानदेतुन्यायदर्शनादि । स्थिति-देतुवाक्तादिश्राकः 'स्वितिः' । श्रधीताविष्णर्षः वा 'स्वितिः' । धर्मा-दिक्रमावस्थितं वा यत्रेतिद्दाषादी कथ्यते सा 'स्वितिः' । एवं च वेद-प्रस्तिचतुर्दश्विद्यास्वानान्युकानि भवन्ति । एतेषां षक्षां श्रवणं 'श्रुतं' । ब्रह्माण साधुन्तं 'ब्रह्माण्यता' । श्रमायया देवपिष्टक्षक्तां नृष्टानं 'देवपिष्टभक्तता' । जीवतार्व्या पिश्वोरशायेन श्रुश्रूषणं 'पिष्टभक्तता' । विगस्तितरागदेषता 'समता' । सर्वश्रमद्दयक्तं 'स्रोस्यता' । वागादिभिः परपीदारादित्यम् 'श्रपरेपतापिता' । परदेशवाना-विष्करणं 'श्रनस्रयता' । श्रक्तमस्स्कृता 'मेत्रता' । साधुकारिणामनुमोदनं 'श्रयवादिना' । उपकारसम्प्रतिपक्तिः 'स्रतश्वता' । श्ररणं ग्रदरिव-भेरित्यनिधानकेश्रस्तरस्थात् श्ररणमाश्रयो रिज्ञता वा, श्ररणमेव श्ररणः । सार्थिकाऽन तद्भितः । श्रयवा श्ररणे श्रामयके रिज्ञते वा बाधुः बर्षः, तस्य भावः 'बर्ण्यता'। विद्याचनुत्सेकः 'प्रवान्तिः'। समादिषु व्यास्त्रातानि न व्यास्त्रायन्ते। व्याविधि स्वस्य सत्तनि वित्तिपृत्वेकं परस्वत्वापादनं 'दानं'। विज्ञिष्टमन्त्रावितः 'जपः'। देवते हि बेन प्रकेपान्तः स्वत्वत्यागो 'हामः'। 'सन्तोषः' विव्रण्यता। स्वीकृतव्रतापरित्यागः 'बृढवत्वं'। 'उपव्रतित्वं' द्वम्यादावेकभन्नता। व्रतान्युपव्रतानि चाइ

खासः ।

श्रिष्ठं वार्यवयनं महायर्थमकस्कता । यसीयमिति पद्येते धमासैव मतानि य ॥ श्रिकोधो गुरुद्रप्रमूषा श्रीयमाहारसाधवं । धप्रमादस्य निथमाः पद्यैवोपमतानि य ॥

### चार यमः।

पाक्तेयान् ब्राह्मणान् वच्छे येभ्यो दल्तमथाष्यं।
यं दृष्टा सर्वभ्रतानां मनया निर्वतिभेवेत् ॥
येषाचैवापिवष्टस्य पक्तिमेकाऽपि पावयेत् ।
प्रतं प्रतम्बद्धः पम्यक्षपि समन्ततः ॥
नमस्तत्य दिजातिभ्यः प्रवच्छान्यदमग्रतः ।
वेदश्रतानसङ्गिर्धासान् मे निगदतः प्रदृणु ॥
ये योमपा विरजया धर्मज्ञाः प्रान्तवुद्धयः ।
प्रतिना नियमस्यास स्तुकासाभिगामिनः ॥
पञ्चाग्निरस्धीयाना यजुर्वेदविदेव च ।
वङ्ग्य वियोपर्णस्तिमधुर्माय यो भवेत् ॥

'चिमधः' स्रमेदैकदेशः तद्वतश्च ।
चिषाचिकेते। विरजाः इन्दोगो खोडसामगः।
श्रयर्वेश्वरसोऽधेता सर्वे ते पङ्किपावनाः॥
विरजा नाम मन्त्रविश्वेषसद्ध्ययनात् पुरुषोऽपि 'विरजाः'।
स्रथर्वेश्वरो नाम श्रथर्ववेदैकदेशः।

भिष्युरप्यग्निहाची च न्यायविद् यः वङ्क्कवित्। मन्त्रताद्वाणिविचेव यश्च साङ्गर्मपाठकः ॥ ऋषित्रती ऋषीकस्य तथा दादव्रवार्षिकः। महादेयासुतसैव गर्भग्रद्धः सहस्रदः॥ चान्द्रायणवतचरः सत्यवादौ पुराणवित्। निष्णातः सर्वेविद्यासु श्रान्तो विगतकस्त्रवः॥ गुरुदेवाग्निपूजासु प्रसको ज्ञानतत्परः। विसुकः सर्वता धीरा ब्रह्मश्वता दिवासमः॥ ्यनमिनो नचामिनो मैनश्वाताविदेव च । स्नातका जायमिरतः सदा पुष्पवित्रियः (१)॥ ऋजुर्म्हदुः चमी दान्तः सत्यव्रतपरः ग्रुचिः। वेदशः सर्व्यास्त्रश्च उपवासपरायणः॥ ग्टइस्रो ब्रह्मचारी च चतुर्व्वेदविदेव च । । एते दिजातयः पुष्याः पाष्ट्रीयाः संप्रकीर्त्तिताः। नियतं तारयन्येव इव्यक्तये च योजिता:॥

'चषीकः' चषेः किञ्चदूनगुषः। "चषेः किञ्चदुर्णेर्न्यून

<sup>(</sup>१) पुष्पवनिधय इति ख॰।

श्वधीक इति कीर्त्तितः" इति सुमनुस्तरणात्। 'दादश्ववार्षिकः' दाद-श्ववार्षिकवेदव्रतचारी। 'सदस्वदः' गोसदस्वद इति सेधातिथिः। 'विसुकः सर्व्यतः' इत्यत्र श्वणादिति श्रेषः। 'श्वनिमनः' श्वनुरहितः। 'न चामिनः' न कस्यापि श्रनुः। 'मैनः' मैचीरतः। 'घृणी' दयासुः।

> इति पाङ्ग्रेयाः । जय पङ्किपावनाः ।

त्रापसम्बः।

श्रपाङ्त्योपहता पिष्कः पायते वैदिनासमैः। तान्त्रिवेषत कार्त्तेन दिजाय्यान् पिष्क्रपावनान्॥

'श्रपाङ्क्यः वच्छमाणस्वणिरपाङ्क्रियः' 'उपह्रता' दूषिता, 'पङ्किः' परिवत्, 'यैः' ब्राह्मणेः 'पायते' निर्देशा क्रियते, तान् 'कार्त्वेन,' वच्छमाणान् 'निषोधत' प्रदेशन । श्रथ्याद हपाछितानि पदानि । यथा ह्योकपङ्करां भुद्धाने। दृष्टोऽन्यानदृष्टानिप दूषस्ति एवं पङ्किन्यानमः खगुणातिश्रयादन्यक्रतमिप दोषमपनुदत्तीत्यस्थार्थः । न चानेनापाङ्करेयानां भोजनमनुद्वायते । किं तर्षि पङ्किपावनस्वावद्वस्थमन्त्रेषितयः ।

श्रयाः सर्वेषु वेरेषु सर्वप्रवचनेषु च । श्रोजि<mark>षान्वयजार</mark>्वेव विज्ञेयाः पङ्किपावनाः॥

'त्रायाः' उत्तमाः। 'कर्वेषु' चतुर्व्वपि, 'वेदेषु' सर्व्यग्रयययुदासेन सम्प्रदायतः खीलतसर्ववेदा दत्यर्थः। प्राच्यते वाखायते वेदार्थी। यसानि 'प्रवचनान्यङ्गानि षङ्को वेदो यैरभ्यसोऽभ्यस्यते वा त इत्यर्थः । 'श्रोनियान्ययजाः' पित्र-पितामसदयो येषा तादृ मा एवेत्यर्थः ।

नन् विदश्ची दानसुक्तं न चेह विदत्तीपात्ता न च तथा विना पंकि-पावनलोपपत्तिः । गुणविशेषापेचं हि पंकिपावनलं न गुणापचये युक्तं । उच्यते ।

विद्वदभावे केवसाय श्रीमियाय दानार्थमेतत् । श्रम्ति विदुषि श्रीनियाय दानं गौणमपि मुख्यमेवेलुकं भवति ।

> चिणाचिनेतः पञ्चाग्निस्तिसुपर्णः वडङ्गवित्। ब्रह्मदेवानुसन्ताने। च्येष्ठसामग एव प्र॥

हणाचिकेतास्था वेदभागोऽध्वर्णणां पीतादका काधहणा दत्यादिः
तद्ध्यग्नसम्बन्धात् पृद्षे।ऽप्यच 'चिणाचिकेतः', उच्यते । अन्ये तु
चिणाचिकेतमधीयानानां त्रतमास्नातं तद्येन चौधं सः,'चिणाचिकेतः'।
अचापि उच्चण्येव पृद्ष उच्यते । न चैवं मन्तव्यं तावस्ताचेण पङ्किपावनत्वं । किं तिर्दे, सित श्रेषियतादिगुणयोगे अधिकोऽयं गुणा
द्रष्ट्यः । पद्याग्रिविद्या नाम च्छान्दोग्गोपनिषदिति तद्देनसम्बन्धात्
पृद्षे।ऽपि 'पद्याग्रिः'। अन्ये तु बस्य वयः चेताग्रयः सभ्यावस्थाविष
दौ स पद्याग्रितियादः । 'चिसुपर्णः' मन्त्रः, तैनिरौधके वाङ्ग्यचे वा ये
बाञ्चणाच्विसुपर्णं पठन्तीत्यादि पद्यते चिसुपर्णाख्यं वतम्च । यङ्कं
वेदं विन्तीति 'सङ्क्रवित्'। 'ब्रह्मदेयानुसन्तानः' ब्राह्मणाय दानेन या
दन्ता तस्या श्रनुसन्तानस्या जातः । 'खोष्टसामगः' साञ्चदेषाने
श्रारण्यकसामानि सन्ति खोष्टसामाखं व्रतस्य । बद्वताचर्णेन

बेदार्थवित् प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सइस्रदः । सतायुर्वेव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः ॥

षड्ज्रवित्तस्थाकतासद्क्रैविना स्वयमेवातिप्राञ्चतया यो वेदार्थं वेत्ति से । वेदार्थवित्, श्रामियेतः। प्रवक्ताः वेदस्याध्यापको व्यास्थाता वा। क्षण्ठाचारी क्षण्ठाचर्यात्रमवान्। क्षण्णचारियस्यं यौव-ने । प्रवस्यो । श्रतप्व श्रोचियो क्षण्णविद्यवेति वाश्चवस्को-ने । युवस्यो दानं प्रथमं पिल्लवयस द्रत्येके द्रति गोतमीयेष्कृतं।

पिद्धवयस इति । पिद्धपितामइप्रिप्तामई सुस्ववयस्कान् तत्तत्-स्वानीयान् ब्राह्मणान्त्रिमन्त्रयेदित्यर्थः । सइस्वब्र्स्स्य वद्वर्थवासि-लात् 'सइस्वदः' बद्धपदः। 'ब्रतायुः' दृद्भवयाः, स हि परिपक्कपोस्तवा पाचतामञ्जते । ब्रतमित्यच प्रसिद्धिवब्राद्धीषि संस्थेयतयावगम्बन्ते । श्वाइ यमः ।

> वेदविद्यात्रतस्ताता त्राष्ट्राणाः पङ्किपावनाः । त्रतचर्यासु निरता ये क्षत्राः क्षत्रकृत्यः ॥ श्रत्युत्कान्तास्त्रभर्षेभ्यसे दिजाः पङ्किपावनाः । सचिषाे नियमस्त्रास्त्र ये विप्राः सुतिस्माताः ॥

श्रत्र मन्त्रिण इति वा पाठः। तस्मिन् पत्ते मन्त्रिणे गायश्वा-दिमन्त्रजपनिरताः।

> प्राणिश्विमानिक्तास्य ते दिजाः पङ्किपावनाः । स्राप्तिशेष्ठान्तरताः स्रान्ताः समावन्ते। अन्यस्यकाः । स्रोतिपद्दिः स्रोद्धास्ये दिजाः पङ्किपावनाः ॥ स्राप्तिस्यास्य स्रोतिस्याताः ।

मङ्गस्थाचारयुकास्य ते विप्राः पङ्किपावनाः ॥ एते वै स्रतखे देवाः पूर्यः देवैर्व्धिनिर्मिताः। यत् किस्तित् पिद्धदेवलमेभ्यो दत्तं तदचयं॥

#### तथा ।

विदांसः सुनताः मान्ता नाञ्चाणाः पङ्किपावनाः । तैर्भुकं नजते देवांसीर्भुकं नजते पित्वन् ।

## त्राच बहुः ।

षड्क्कवित्विसीपर्णे बहुची क्षेष्ठसामगः।
चिषाचिकेतः पद्माग्निक्षेष्ठाणाः पङ्किपावनाः॥
ब्रह्मदेयानुसन्तानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः।
ब्रह्मदेयापतिर्थेस ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः॥
यजुषां पारगा यस सामां यस्नातिपारगः।
प्रथमं सिरसीऽधेता ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः॥
नित्यं योगपरा विदान् समले। शास्त्राणाः पङ्किपावनाः॥
धानश्रीले। यतिर्व्विदान् ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः॥

### देवसः ।

श्रथान्यां य प्रवच्छामि<sup>(१)</sup> ब्राह्मणान् पङ्किपावनान् । समर्थान् स्व्यक्येषु खगुणैरिभपूजितान् ॥ वे दवेदाङ्गनिष्णाता विग्रद्धान्यययोनयः । स्वक्षीदुःस्थिता विप्राः खपङ्किं पावयन्ति हि ॥ जिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्तिसुपर्णः षड्ङ्गवित् ।

<sup>(</sup>१) अधान्धान् संप्रवच्यामीति ग॰।

कन्दोगः सेामयाजी च त्राष्ट्राणाः पङ्गिपावनाः ॥

श्रीष्टात्रमनिविष्टस प्रतायुर्जेष्टसामगः ।

श्रीप्रवित् सेामपास्रते त्राष्ट्राणाः पङ्गिपावनाः ॥

श्रीप्रवित् सेामपास्रते त्राष्ट्राणाः पङ्गिपावनाः ॥

श्रीप्रवित् सेामपर्याद्वाः स्नातकाद्याग्रिकेषिणः ।

त्रश्चादेयानुसन्ताना विद्योयाः पङ्गिपावनाः ॥

### हारीतः।

द्श्रीभवतः त्रीवियान्तिणाचिकेतः त्विमधुक्तिसीपर्णसिश्रीकां ज्येष्ठसामगः पञ्चाग्निः वदक्कविद्रुद्रजाष्ट्रद्धरेता चातुकासाभिगामी तत्त्वविचेति पक्किपावण भवित्त । त्राधायकोदाहरिता ।

पचनः पाचनक्तिता यस पञ्चाग्रयो स्टि ।

सायं प्रातः प्रदीप्यन्ते स विष्रः पङ्किपावनः ॥

सहस्रस्कातं प्राजः स्नातकं पूर्ववदुषैः ।

पञ्चान्यादिगृषेर्धेकः अतसाहस्र उच्यते ॥

श्रमृषां यदि वा क्रस्त्रां पङ्कि योजनमायतां ।

पुनाति वेदविदिप्रे नियुकः पङ्किमूर्द्धनि ॥

'द्शिभवतः श्रोषियाः' स्त्यनेन धाझवस्त्राधुका माहतः पित्त-ताऽपि दशपुरुषग्रद्धद्भिरिमिश्ति । सद्गिरी वैश्वानर्श्विरोऽयर्व्याग्रर-स्ति प्रयाणां श्रीर्ष्कामध्येता 'पिश्वीर्षा'। 'सद्गापी' नमसे सद्गान्यव स्त्यादि सद्ग्रधानजपपरः । अर्द्धमेव रेतो यस म 'अर्द्धरेताः'। स च नैष्ठिकश्रधाचरी । स्टस्से तु नित्यमूर्द्धरेतस्वस्यायुक्तसात् । ऋतु-कास एव गक्कतीति 'स्तुकाकाभिगामी'। स च धर्मपत्नीषु, यः चदेति व्याववचनात्। 'तत्तवित्' श्रात्मतत्त्वः, च च विनापि चिद्पद्धपद्मात्, स्टक्काश्रमादावधात्मञ्चानाभ्याचन्द्योक्ततात्। पञ्चयञ्चाचर्यमञ्चं पचतीति 'पचनः' श्रावचव्यः। पाचयतीति 'पाचनः'
चन्यः। नियतपन्नृप्रत्याचित्तक्वषधर्भयोगादीपचारिकं प्रयोजकत्वं।
गार्चपत्य श्राह्वनौयो दिख्णाग्निरित्यग्निष्यं 'चेता'। एते पञ्चाग्रयो
चव्य स्टहे दीव्यने। वेदन्नताचरणपूर्व्यक्तमर्थञ्चानपर्यम् स्टहीतवेदः
'खातकः,' तमेतं श्रमदमादिभिगुंषेहपेतं चद्दचयञ्चकभोन्नृदिजपरिकचिपतपङ्किपावनत्वात् चद्दचयितमित्यादः। भूषदत्यां वा एते
व्रक्ति ये नाञ्चापाद्धिसुपर्षं पटन्ति श्रामद्धात् पङ्क्षं पुनन्तीति।
च एव पञ्चाग्नित्वाद्गुणेहपेतः 'श्रतसाद्धः', स्वपरिमितपङ्किपावन दत्यर्थः। 'श्रनृचां' वेदरहितानां, समन्ताद्योजनपरिमितदेशव्यापिनीं पङ्क्षं वेदरहस्यविद्त्रद्वावित् पुनाति।
ग्राह्म गौतमः।

पक्किपावनाः । षड्क्कवित् क्येष्टसामनः विणाचिकेतिस्तिसुपर्णः यद्याग्निः खातके।मन्त्रविद्वाद्याणविद्धक्षेत्रो ब्रह्मदेथानुसन्तान इति । श्राह विष्णुस्त्रेवं ।

यथा पित्रोषु कर्षास्तिति पङ्किपावना एवं दैवेस्वपि । वसिष्ठः ।

चिवाचिकेतः पञ्चाग्निक्तिसुपर्धसतुर्योधी वाजसनेयी पड्क्वितित् ब्रह्मदेवानुस्वनानः छन्देश्यो कोष्ठसामगो मन्त्रब्राञ्चाष्ट्रविद् यस धर्म- भिन्नीते यस च द्रप्रदुषं माद्यपिद्ववंगः श्रोविषो विज्ञासते विद्वांसः स्वातकास्त्रीते पक्किपावना भवन्ति । 'चतुर्वेधी' चातुर्वाखयाजी । तच दि चलारे। मेधा अवन्ति । च्छोतिहोमयाजी वा । एवंदपो वाजयनेवौति सम्बन्धः । विद्वाव दति वक्रवचनं वेदुखद्यानेकद्भावार्थं।

### त्रापसम्बः ।

चिभधुक्तिसुपर्यक्तिणाचिकेतः पञ्चाग्निः इन्देश्यो च्येष्ठसामगो वेदाध्याय्यनूचानपुत्र इत्येते माद्धे सुद्धानाः पङ्किपावना भवन्ति । बौधायनः ।

चिमधुक्तिणाचिकेतक्तिसुपर्णः पञ्चाद्धः वड्ड्रावित्चित्रीर्वको व्येष्ठसामग इति पङ्किपावनाः ।

## पैठीनिसः ।

त्रयातः पङ्किपावना भवनि विवाधिकेतिक्तिमधुक्तिसुपर्णवीर्ध-त्रतक्त्र्दोगो कोष्टमामगो वेदाधाय्यनूषानपुषो नद्धादेवानुषकानः सद्द्वदेश बद्राध्यायी पतुर्वेदवड्क्कविद्यर्वेत्रिरेऽध्यायी पद्माग्निकेंद्र-जापी चेति पङ्किपावनाः। तेषामैकेकः पुनाति पङ्कि विद्युके। सूर्वेति सद्दिरवाइयतां। 'बद्राध्यायी' क्रतबद्रीयजपत्रीकः।

#### खन्नाः।

तम त्राञ्चणो वेदविद्यात्रतस्थातकः पञ्चपुरुषपारम्पर्यविखण्डितमारित्रमर्थादित्वसुपर्णीऽङ्गविक्वेष्टसामगः श्रतवर्षासुप्रधर्माध्ययनः
सन्त्रप्रस्तिजायप्रवयनपाखपारमो स्नतुकासाभिगामी सन्द्रसा ग्रुद्धदश्चपुरुषः स्नातक रति पङ्किपावनाः ।

# विष्णुः।

य पङ्किपावनाः चिणाचिकतः पञ्चाशिक्षेंडवामगी वेदपार-

मो वेदाकुखायेकस पारगः पुराणेतिषागयाकरणपारमः धर्ममा-स्वैकसापि पारगः तीर्थपूतो यद्यपूतसपःपूतः गत्यपूतो। इानपूतो अन्वपूतो गायनीवपनिरतो ब्रह्मदेवानुसन्तानस्त्रिसुपर्णे। जामाता दीष्टिमसेति पाचं विश्वेषे वयोग इति ।

मंद्वदेया नाह्यविवाहाड़ा एव समाना यदा प्रसी 'नह्यदेवानु-समानः' ।

त्रहारेचानुबन्ताने। त्रहारेचाप्रदावकः । त्रहारेचापतिचैव त्राह्मणः पङ्किपावनाः ॥ त्रह्माखपुराचे ।

> वङ्क्क्षवित् ज्ञानयोजी वर्ष्यतन्त्रसर्वेव च। वावावर्य पर्वेते विज्ञेयाः पङ्क्षिपावनाः ॥

वर्षतकात्राखीनाको यरस्वितिषेषः । वावावरे।ऽपि यरस्वितिषेषः । ये भावे वैदिके पेपिद् ये च वाकरचे रताः । प्रशीयानाः पुरावश्च धर्मत्राखाकाकापि वा ॥ पसुर्देत्रानां विद्यानामेकसा चिप पारनः । वाद्यस्यं पटेद् वस्त वर्षे ते पश्चिपावनाः ॥

नार्कः ।

दार्ह्यं भोन्तुश्च जानन्ति चे विप्राः चंचितवताः ।

चंद्धारकर्यविज्ञानसम्बद्धाः पङ्किपावनाः ॥
कूर्यपुराचे ।

महादेवार्थनरते। महादेवपराक्यः । वैज्यवे। बाच चो नित्यं च वित्रः पक्किपावनः ॥ श्राप्त वसिष्ठः ।

प्रवाण्दास्रिना ।

प्रय चेनान्त्रविद्युकः त्रारीरैः पङ्किदृवधैः । प्रदूषमां यसः प्राष्ट्र पङ्किपावन एव सः ॥

समाविद्यद्यं गुषप्रकर्षीपसद्यवार्थं । तसिन् यति प्रदीरगते दीवेर्यकीऽपि न दूषित्रवाः । जनाम्नरीयदुःखानुभवेन चीषप्राय-देषिक्रसम्बन्धिलात् । यसग्रहणं स्तृत्यर्थं । य दि कर्यविपाकाभिष्ठ इति । पक्षिपावन एवासी सम्प्रत्यनपराधिलादिति ।

> द्दति पङ्किपावनाः । श्रय पङ्किपावनपावनाः ।

ष्ट्रसम्: ।

वस व्याकुरते वाच यस मीमांसनेऽध्यरं । यस वेत्थात्मकैवन्धं पङ्क्रिपावनपावनाः॥

यः पाणिनिप्रस्तिप्रणीतम्बानुमारेण प्रकृतिप्रत्यय-विभागेन मन्दान् युत्पादयित, यस मीमांसामास्विचारपरिणतत-या प्रस्तरं यज्ञकर्म मीमांसते विविच्च प्रतिपादयित, यस प्रात्म-कैवस्थं ब्रह्मादैतं वेत्ति साचात्कुदते, एते पङ्किपावनेभ्योऽपि पावनाः, प्रतिष्ठयेन पुस्ततमा इत्यर्थः। प्रतः सर्वेभ्योऽपि पूर्वप्रतिपादितेभ्यः प्रथमं प्रयक्षादेते गवेषणीया दत्यवगन्तयम्।

> चस चासुरते वार्ष चस मीमांसतेऽध्वरं । सामस्तरविधिश्वद्य पश्चिपावनपावनाः ॥

## ब्रह्मवैवर्से ।

वेदवेदाङ्गविद्यञ्चा ज्ञाको दाकाः समान्तितः । वितस्पृष्टसपद्धी च पङ्किपावनपावनाः ॥ धीमानखेखुपः ज्ञाकाः सन्तुष्टो येन केनचित् । समदृष्टिः सत्यवादी पङ्किपावनपावनाः ॥ समः ज्ञानी च मित्रे च समस्रोष्टायाकाञ्चनः । न रक्यते न च देष्टि पङ्किपावनपावनाः ॥ गद्युप्राचे ।

बाद्धाश्रास्तार्थनिपुणः (१) योगश्रास्तार्थतस्वित् । वेदानानिष्ठबृद्धिय पिष्क्रिपावनपावनाः ॥
प्रियवादी ग्रुपिर्नेशनी वर्षश्रतिष्ठते रतः ।
एकानाश्रीखे थानी च पिक्क्रिपावनपावनाः ॥
यमेख नियमेः पूतः प्रत्याद्यारपरायणः ।
प्रियाप्रियाभ्यामस्पृष्टः पिक्क्रिपावनपावनाः ॥
प्राचायामपरे धीरे। मैनः कदण एव च ।
प्राधात्मश्रानपूतातमा पिक्कपावनपावनाः॥

# सौरपुराणे।

यो न निन्द्ति न हेष्टि न क्रोचित न काञ्चति । चात्मारामः पूर्णकामः पिक्क्किपावनपावनाः॥ यद्य सर्वाषि भ्रतानि त्रात्मन्येवानपम्यति । सर्वभ्रतेषु चात्मानं स पावनपावनः॥

<sup>(</sup>१) शाक्षाकः ,तिनिपुच इति म ।

प्रवनायापिपासाभ्यां ब्रीतेष्कादिभिरेत च । प्रस्पृष्टः ब्रोकमोद्दाभ्यां पिष्क्रिपायनपायनाः ॥ प्रोमित्येकाचरं त्रद्धा यादरत्यनियं द्रुप्तिः । प्रात्मेकतानधीर्योऽसी पिष्क्रपायनपायनः ॥ यतेन्द्रियक्षपेशिनद्यो निरावीरपरिषदः । ज्ञानविज्ञानिकात्मात्मा पिष्क्रपायनपायनाः ॥

दति पङ्किपावनपावनाः।

त्रय योगिनां माङ्के नियोग उच्यते ।

तचाइ हर्द्वशातातपः।

योगिने। भोजवेशियं पृष्ठतत्त्वाम् मनीविषः । तेवाम्तु दत्तमवयं भक्तीति न वंत्रवः॥

योगिनः' महामुयोनयुकान्। 'तम्वानि' मदरादीनि, देवका-स्वतरणावस्वायमास्वरूपेय विविद्यानि बास्ततः प्रत्ययतस्य येर्डृष्टानि तान्। प्रथ्या 'तम्बं' प्रारापितपंत्रयानय्यवस्तीऽस्य दृष्टात्मस्वभावः, य वेदान्तवास्वविद्यारससुदोधेः स्वर्कानस्याक्षीकनससुत्पस्रवितानः-कर्ण्यन्यसाचात्कारगोषरीस्ति। येसान्। प्रतएव मनीविद्यः देवो-पादेयविवेकपूर्यं देयादिषयपञ्चकादुपादेयात्मतम्साभोपायनिय-सासान्। भोजयेदित्यवित्रयति। भिर्मानादेविष्यमानुस्येषु कर्मस्तिति सम्भते, प्रकरणादा पित्रस्थिति। निर्द्यानिति नियमेन। नाप श्रीवन-वतीऽदरस्योगित्वनिमिन्तं भोजनं विभीयते। किन्तु निमिन्तान-रादेव प्राप्तेषु देविष्यादिषु भोजनात्मनेषु कर्मस्रपिद्यतेषु भोज-नीयानां योगिनां च साभे सति योगिनोऽवद्यं भोजनीया यथेष्टमन्ते इत्येष नित्यमित्यस्थार्थः । त्रादरार्थे। वा नित्यमन्दः । फलाधि-क्यार्थसादरः । त्राधिकामाद तेषान्तु दत्तमचय्यं भवतीति निस्चय एव न संग्रय दति ।

ब्रह्मवैवर्त्तेऽपि योगिप्रशंसापूर्वकं तद्भक्तस्य फलगौरवं दर्शितं।

स्रचे दि यो वेद स वेद वेदान् यजूं पि यो वेद स वेद यज्ञान्। सामानि यो वेद स वेद ब्रह्म धोगान् दि यो वेद स वेद सर्वं॥

स खबु वेदान् वेद यो ऋषो वेद स एव सुक्के य एव घृतेन सुक्के इति च। एवा त्रुतिः। एवसुत्तरचापि। त्राय ऋग्भिः त्राद्धेा-कानां यः ऋषां वेत्ता स सर्व्ववेदवेत्तेव भवतीति त्रुतिः। 'यजूषि' सिन्नप्रयोपकारकारादुपकारकान्तरवर्गसिहतदर्भपूर्णमासादियज्ञविधा-यकवाक्यस्पाणि सारकाणि च मन्त्ररूपाणि, 'यो वेद स यज्ञान् वेद'। 'सामानि' च्येष्ठसामादीनि ऋगाधारगीतिरूपाणि, तानि यो वेद त्रसौ परब्रह्मज्ञानोपायभृतं प्रव्हब्ह्म वेद। विद्युद्धमने।जन्यसा-चात्कारलाक्यानस्य त्रात्मा यस्तं 'वेद', स सर्व्वं 'वेद' नास्य किञ्चिदे-दित्यमविश्वस्त इत्यर्थः।

तथा।

सर्वे योगीयरेर्थातं चेत्रोकां हि निरन्तरं। यसात् पश्चित्तं ते सर्वे यत्किञ्चित्रगति स्थितं॥ यकाव्यकं वशीक्रत्य सन्त्रञ्जापि ततः परं। सन्नासचीभयं स्टूष्टं सर्वे सन्तं महात्मना॥



सर्वेत्रज्ञानस्ष्टानि सेश्वादीनि सशक्षानां । तसात् तेवां सदा भक्तः प्राप्तीत्युक्तेववक्तुभं ॥

चयाचां खेाकानां बनादारः 'चैखेाकां', 'तत् वर्षं' योगीयरैः' श्रविश्वतयोगतया योगिस्वेश्वर्थं महिमानं प्राप्तैः, 'निरनारं सर्वकासं' 'यात्रं' खेन रूपेण यह सन्दर्भ नीतं। धाष्ट्रानुमापकं सिङ्गमाह। 'यस्रात् पम्मिना ते समें', इति । 'समें' वेदजातं, 'पम्मिन' साचात्कुर्व्याना। तथा च पातञ्चसं स्रत्रं। "भुवनज्ञानं स्वर्थसंयमात्" इति । 'ध्यत्रं' सर्वेखेकप्रतीतियोग्यं खूबं वस्तु, कार्यमित्यर्थः। 'त्रवन्नं' स्टबां, कारणमित्यर्थः । त्रथवा 'शक्तं' गुणकार्थः क्रियादिः, 'त्रथकं' प्रकृतिः । 'वज्रीकृत्य' धन्त इति ज्ञेषः । 'धन्तं' धन्तप्रधाना बुद्धिरन्नः-करणं वा । तस्रात् परं परमात्मानञ्च प्रश्लनि । "मनबस्तु परा बुद्धिर्थी बुद्धेः परतस्त सः" इति भगवद्यनात् । सप्तयोगगोत्तरं 'सत्'। तदिपरीतं 'श्रसत्'। 'खभयात्मकं' सदसत् । महता श्रात्मना भगवता ब्रह्मणेत्यर्थः । 'सर्व्यज्ञः' ई.यरः, तदिषयं ज्ञानं 'सर्व्यज्ञ-भानं'। यतसेवां महातानां सर्वज्ञानेन 'स्टानि मे। बादीनि'। थत एवं त्रिष्टाखी त्रातसोवां 'भक्तः' ग्रुश्रृवादिकर्त्ता, 'खन्नोववत्' उत्त-रात्तरसुपचीयमानं, 'ग्रुभं' वज्जविधं प्रखं, 'प्राप्नोति'। तथा ।

कियया गुरपूजाभिर्योगं कुर्म्याना योगिनः ।
तेन चाष्पाययने ते पितरे। योगवर्द्धनात् ।
न्राष्पायिताः पुनः सोमं पितरे। योगस्रविताः ।
न्राष्पाययनि योगेन चैक्रोक्यं येन जीवति ॥

द प• ।]

पितृषां दि वसं योगो योगासोमः प्रवक्ति । तसाच्छाद्वानि देयानि योगिनां यत्नतः सदा ॥

'किया' वर्णत्रमाधिकारविदितेनाग्निहे नादिक्कंषा, 'गृहपूनाभिः' परापरगृहमिकिस्य, विश्विष्टं योगिना योगमष्टाकं सुर्वन्ति ।
तद्योगजन्येन चापूर्वेष स्विपद्विपतामहादीनग्निस्वाक्तादींस 'श्राष्ट्राष्ट्रयक्ते' ग्रीष्यिना। ते चाषायिताः 'चेगमं' चन्द्रं श्राष्ट्राययिका । येन
ग्राष्ट्रायितेन येता चन्द्रेष चैत्रोक्यमाष्ट्राय्यमानं 'जीवति' चिरमनुवर्कते । श्रद्धामाष्ट्रायनपरम्पराचां हेतुहकः पिद्धणां हि वस्तित्यादिना । श्रतो योगिनां विश्वजीवनापयोगियोगानुन्नानवक्तेन
सर्वेभ्योऽपि वैश्विष्ट्राहम्भर्यनादिक्षेत्रमयेनातिश्रयक्षेनापि तानामक्त्र
सरकत्य च तेभ्यः श्राद्धानि देयानि ।
तथा ।

भूषमेधमस्त्राच राजस्यमतादपि । पुष्डरीकमस्त्राच योगिभुकं विभियने ॥ 'स्रममेधादयः पुष्डरीकान्ताः क्रतवः ।

वेशमध्वरः पिद्धगणे। योगध्वरस् चन्द्रमाः ।

साद्धे येशिनियोगस्त तसास्तार्थे। विज्ञानता ॥

तसात् सक्षे परिष्क्रसं विश्वमेतिहस्त्रस्या ।

पविद्यान्तर्गतं योगे नचेयत्ताप्रमा मता ॥

तसादनन्तप्रसदं प्रदत्तं योगिनां इविः ।

कारणानुगतं कार्यमिति तं मान्यवा क्रयाः ॥

ज्ञानौ सस्य स्टेंड-प्राति जसं पिवति वा कवित् ।

सतहारी। भवेदेष यजमानी न संत्रय:॥

'नियोगः' निमक्तणं । श्रविद्याक्तर्गतमेतदिशं सर्व्यमेव दयक्तया 'परिक्तिशं' कलितं । योगे तु 'दयक्ताप्रमा' परिमाणपरिकलना, नास्ति । श्रतोऽपरिमिनयोगविश्विष्टेभ्यः प्रदक्तं इविः 'श्रनकाफलदं' श्रपरिमितफलदं, एव भवति । श्रम हेतुः । कारणानुगतं कार्य-मिति । कारणधर्मानुविधायिनो हि कार्यधर्मा दृष्टाः । श्रतोऽपरि-मितात्कारणादपरिमितमेव कार्यं भवितुसुचितं । द्रत्येतत् 'मान्य-या क्रयाः' मान्यणामंखा द्रत्यर्थः ।

## कागखेयः ।

्मूर्त्तं ब्रह्म इरिः साचाई त्यारिर्योगिविकातः। प्रते। योगिवदे। भोज्याः त्राङ्केषु पिट्टक्सये॥

## रुद्धर्मातातपः ।

ज्ञानी यस रहेऽत्राति खदकं वा पिनेश्वदि । जतकोनेह सकत्यं तारितञ्च कुलक्यं॥

# ब्रह्मपुराणे ।

षड्क्वित् ज्ञानयोगी योगतलञ्च एव प ।

श्रयाचिताशी विशेष यः श्राद्धकर्षाण भोजयेत् ॥

समाधित्रव्दवाच्यद्रद्भात्मपरामर्श्रह्मयोगश्चिमकानिवलेश्वानभोगीत्युच्यते ।

श्रद्धविक्तिं ।

बक्रक्टिंद्रः पुरा प्रोक्तः पैची यज्ञी महर्षिभिः। निष्पृत्वृष्ट्य निन्छिद्री जायते योगरतया॥ 'निष्पृत्यूरः' यातुधानादिक्षते।पघातरिहतः। 'निश्किदः' न्यूनाति-रिक्ततादिदे।षजनितपालवैकस्थविवर्जितः। मार्कपडेयपुराणे।

> योगिनस्र तदा त्राद्धे भोजनीया विपस्तिता । चे योगाधारा हि पितरस्तसात्तान् पूजयेत् सदा ॥

तदेतदमावास्थाष्टकाकुतपापराञ्चादिकाले। सदेति सर्वेषु श्राह्य-प्रयोगेषु ।

तथा ।

ब्राह्मणानां सहस्रस्य यागी लगासनी यदि। यजमानस्य भोकृंस्य नारिवाक्षसि तारयेत्।

ब्राह्मणानां सरसस्य पङ्गावग्रे त्रारको स्थितमासनं यसासौ
'त्रयासनी' । तारयेत् संस्रतिमदार्णवादितिश्रेषः ।

तथा ।

पिद्रगाथास्त्रथैवात्र गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः । या गीताः पिद्रभिः पूर्व्यमेसस्यासमाद्दीपतेः ॥ कदा नः सन्ततावय्यः कस्यचिद्भविता सृतः। यो योगिभुक्तभेषास्रात् भृति पिष्डान् प्रदास्तृति॥

'ऐलस्य महीपतेः' पुरूरवयः, पुरस्तात् पित्वभिर्या 'गीताः' कीर्क्तिताः त्रायन् भुक्तमेषादस्रात्कियद्युद्भृत्य 'नः' श्रसभ्यं, पिन्डान् प्रदास्तीति ।

गायानारमाह श्रापसम्बः।

चपि साम कुछे जाती भोजयेद् यसु योगिनं।

विमं आदि प्रयक्षेत तेन द्वष्णामहे वर्ष॥

रित चोगिनां आदि नियोगः।

अथ योगिनां सर्वीत्कृष्टलसुच्यते।

पद्मपुराधे ।

वाष्ट्राण् यसतुरे। वैदान् योऽधीते व स्रतार्थ्यत् । जन्मवान् कर्पनंत्रद्भः व आद्धे प्रयता सतः । तादृत्रादयुताष्ट्रियानेका योगसमात्रयः॥

मञ्जूवैवर्मे ।

यहसंत्रस्य विप्राम् वै भोजयेष् थान् ध्यागतान् ।

एकसान् मन्त्रविधीतः सर्वान्डति धर्मतः ॥

एकसान् पातकः प्रीतः धर्मान्डति प्रस्तः ॥

एकसान् पातकः प्रीतः धर्मान्डति प्रस्तः ॥

यहस्यानं यहस्य सातकानं प्रतेन च ।

थोगापार्थिण धहुनं चायते महते। भयात् ॥

प्रहस्तानं यहस्य वानप्रस्वत्रताद्पि ।

नन्नापरिषद्याच योगी लेको विश्रिक्षते ॥

नास्तिको वा विध्यो वा सङ्गीर्णसास्त्रदेऽपि वा ।

प्रात्तको तार्थसूनं चोगीत्वाह प्रजापतिः ॥

प्रतिष्ठदेकपादेन वायुभकः प्रतं यमाः ।

थानयोगी परस्रसादिति मन्नानुष्रासनं॥

'यथानतान्' यथाप्राप्तान्, खाध्यायाध्ययनतर्षं शामादिश्रुत्वा-नितियान्त्। तानेतान् यद्धमसः भोजितानेक एव खाधावतर्यविद्- जाहाको भोजितः सन्नईति । तावत्सङ्खकत्राह्मणभोजनेत्याद्यं सुक्रतं जनवित् समर्थं दत्यर्थः । 'स्नातकः प्रीतः' भोजनेनेति प्रेषः । 'सङ्ग-स्थिनः' नानात्रतानुष्टानप्रीसाः । द्योगाचार्य्येण चैकेन तन्तुस्थतया महतः पापभयाङ्गोजयितारं 'चायते' रचित । कूर्याप्राणे ।

> भोजयेद्योगिनं भानं तत्त्वज्ञानरतं यति । प्रकार्भ नैष्टिकं दान्तसुपकुर्वाणकं तथा ॥ तसात् यत्नेन योगीन्द्रमीयरज्ञानतत्परं । भोजयेद्वयकयेषु श्रकाभादितरान् दिजान् ॥

## वायुपुराखे।

4 4. 1]

ग्रह्मखानां महस्रेण वानप्रस्थातेन च ।

श्रह्मचारिमहस्रेण योगी लेके। विशिष्यते ॥

गास्तिके। वा विकर्मा वा मङ्गीर्णस्तस्करे।ऽपि वा ।

गान्यन्त कारणं दाने योगिष्याह प्रजापतिः ॥

पितरस्तस्य तुष्यन्ति सुदृष्टेनेव कर्षकाः ।

पुत्रे। वाष्यवा पौत्रो ध्यानिनं यस्तु भोजयेत् ॥

### श्राहोत्रनाः।

यं कञ्चिदिप यो वेद योगघर्षममात्रितः।

सम्यग्वणीत्रमास्तेभ्यस्तत्पाचं परमं मतं॥

सम्यग्वणीत्रमाचाराः, 'तेभ्यः' 'तत्' पूर्व्वार्ह्वेनोक्तं, 'परमं पाचं

सतं' रत्वर्थः। एतद्योगिनः प्रशंसा शातातपेन दृष्टतत्वानिति
विश्वेदितत्वात्।

ब्रह्मवैवर्से च "चे तु हमें खिता नित्यं ज्ञानिना ध्यानिनस्त्या" दित हम्मखानामेव ज्ञानिनां ध्यानिनां भोजनीयवाभिधानात् आत्मादितन्वपरिखितिः 'ज्ञानं' मूर्मामूर्मे ब्रह्मानु दिक्तनं 'ध्यानं' । महाभारते भगवद्गीतासु ।

तपिस्थि। द्वागी शानिभ्यसाधिका मतः।
किम्मिश्याधिका योगी तसात् योगी भवार्जुनेति॥
इति योगिनां सर्वेशिक्षष्टलनिक्षपणं।
श्रिषान्यत्र योगिने।ऽतिकमदोषमाइ।

#### कागलेयः ।

योगिनं समितिकम्य ग्रहस्यं यदि पूजयेत्। न तत्फलमवाप्नोति सन्त्रं गोत्रं प्रतापयेत्॥

ग्रहस्यं मयोगिनम्। तस्य कर्मणः फलं न सभते। तथा सम्बं गोनं सर्व्यानिप स्वगोनोङ्गवान् पूर्व्यपुरुषान्, 'प्रतापयेत्' योग्यति-क्रमजनितप्रत्यवायेन दुःस्विनः सुर्यादित्यर्थः। तथा।

> थोगिनं समितिकम्य भोजयन्ति परस्परं । दाता भोका च नरकं गच्छतः सह बान्धवैः॥

श्रव दाहभोक्कोद्भयोरिष मरकगमनं, द्यारिष योग्यितिकमा-भिप्राये मतीति वेदितयं। श्रत श्राष्ट्र परस्परं भोजयन्तीति। श्रयमिदानीं भोजितः मन् खर्राष्ट्रं मां भोजियस्यति किं योजिनेत्य-भिप्रायवान् योगिनं दाता भोजयति। भोकाषि तथैवानुसन्द्धाने। शुङ्क दिति। द्यारिष योग्यतिकमाभिप्रायः। यदा तु दातुरैवा- तिक्रमाऽभिष्रेतस्तदा न भोकुः प्रत्यवायः । श्रभिष्रायमक्तरेण प्रमाद-कृते व्यतिक्रमे श्राद्धवैकख्यमाचं, न तदा कस्यापि निरयपात इति । स्टब्रजातातपाऽपि ।

योगिनं समितिकास्य ग्रहस्थं यदि भोजयेत्।
न तत् फलमाप्नोति खर्गस्थमिप पातयेत्॥
यो ग्रह एव तिष्ठति न योगेऽसौ श्वन 'ग्रहस्थः'। 'खर्गस्थं',
स्विपिष्टवर्गमिति शेषः।

थोगिनन्तु यतिकाम्य पूजयन्ति परस्परं।
भोकारस्तु सदातारे। नरके स्युः सवान्धवा इति॥
इति योगिनोऽतिकाने देशिनिक्दपणं।
त्रय रहस्यादीनां योगितमुक्यते।

तम योगो नाम मुख्यया रूचा जीवपरमात्मनेरिकीभावल्चणः सम्मन्धः। स यद्यपि नैसर्गकलेन सर्व्ये नज्ञसाधारणस्वयाणनाद्यविद्याह-तभेदाभासितरस्त्रतः सम्म संस्तिमताञ्चीवानां, किन्तु सुक्रानामेवास्ति। श्रस्य चेपाय श्रात्मतत्त्वज्ञानं। तदुपायस्य यमादिसमाध्यन्तोऽष्टाङ्गोऽपि योगः। युष्यतेऽनेन जीवः परमात्मना सहेति करण्यूत्पत्तिमात्रित्य सुख्यया वा दृत्या स योगः। तदन्तो स्टइखादयोऽपि श्रुतिसामर्थात् योगिनः। न चैतदक्तयं। मावोपायलात् योगस्य, सुसुचोरेव योग-सम्मने न स्टइख्यापि सर्व्यपुरुषार्थातिश्रायिनि मोचे कामनोपप-सानमे स्टइख्यापि सर्व्यपुरुषार्थातिश्रायिनि मोचे कामनोपप-द्यते। सत्याञ्च तस्यान्दुपायानुष्टानसमर्थस्य विदुषो निर्व्युद्धाधिकार-तया युक्रमेव योगानुष्टानं। सन्यगनुष्टितयोगस्य च मोच इति। न च

काममक्यांनुष्टानावर्द्धकालक यहस्य योगाम्यावानवकाम रित वारं। भिनोरिव नियतकालकर्यानुष्टानान्तरालेषु तस्यायवकाम-वस्थवात्। न च तुरीयाममवभीचीनस्थैव योगस्य मेाजवाधनत्वात् यहस्यस्थानर्थकं योगानुष्टानं। यतः स्वरन्ति।

> न्यायार्जितधनसम्बद्धाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । माद्भक्तसम्बन्धाः च स्टस्स्रोऽपि विसुच्यत रति॥

त्रूयते च ग्रहस्थानासेव जनक-जाबास-वासहेव प्रश्नाहप्रस्तीनां योगाभ्यासान्मीस इति । अन च तत्त्वज्ञाननिष्ठ इत्यात्मतत्त्वज्ञाननिष्ठ इत्यवगन्त्रस्थं। अनेन चार्थादात्मतत्त्वज्ञानोपायस्थतो चमादिः समाध्य-नोऽष्टाङ्गोऽपि ग्रहस्त्रस्थोको भवति । तथा च कूर्यपुराणे ।

स्टड्या नैहिकाः बान्ता वनसा यतथाऽपि वा । योगिनः पर्युपायने परमात्मानमात्मनीति ॥

मतो द्रद्रकाद्योऽिय योगिनः । एवं च सित साध्यायादिमुख-यन्यदा तुत्र्येषु द्रद्रक्षादिव्यपि मध्ये ये योगिनसात्पुरः घरेश्वः त्राद्धानि देवानौति ।

श्रय यतेरत्यमविश्विष्ठतया श्राद्धनियोग उत्पति । तत्र श्राप्त मनुः ।

श्चानिष्ठा दिनाः नेषित् तपोनिष्ठास्यापरे ।
तपः साधायनिष्ठास्य कर्मानिष्ठास्ययेव च ॥
श्चानिष्ठेषु क्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यज्ञतः ।
द्यक्यानि देवानि<sup>(१)</sup> सर्वेस्वेव चतुर्स्वपि ॥

<sup>(</sup>१) इवानि च यचान्यायं इति कः।

'ज्ञाननिष्ठः' परिवाजकः । तस्य द्यात्मतत्त्वज्ञाने निष्ठा प्रकर्षे। भवति । 'तपोनिष्ठः' वानप्रस्थः । स हि तापस इत्याखायते । ग्रीमे पञ्चतपासु खादिति तपाविधानात्। 'तपःखाधायनिष्ठाः' ब्रह्मचारिए:। 'कर्मनिष्ठाः' ग्रहस्थाः। एषामपि 'कथानि' पितृनृहिम्स दीयमानान्यन्नानि, 'ज्ञाननिष्ठेषु प्रतिष्ठाप्यानि' तेभ्यो देवानीत्यर्थः । प्रयक्षवचनात्त्रदभावे ऋन्येभ्योऽपि देयानि । इष्टानि चतुर्व्वपि प्रति-ष्टाप्यानि । 'यथान्यायं' श्रास्त्रोक्तेन विधिना । वार्डस्पत्यमंहितायां।

ज्ञाननिष्ठा हि यतयस्तुपानिष्ठा वनाश्रयाः(१)। कर्मनिष्ठा हि ग्रहिए श्राद्याः खाध्यायनिष्ठिताः ॥ 'श्राद्याः' ब्रह्मचारिणः ।

ज्ञाननिष्ठेषु कथानि प्रतिपाद्यानि यस्रतः । इयक्यानि देयानि सर्वेष्वेत चतुर्वपीति॥ यमस्रित-कूर्यपुराषयोः।

प्रकृतेर्गुणतत्त्वज्ञो यस्यात्राति यतिर्देविः। फलं वेदविदान्तस्य सहस्रादितिरिचाते ॥ तसादगामने भोज्यो यजता संयता यतिः। श्रोचियो ब्रह्मचारी वा यज्ञस्तेन न सुष्यते ॥ युतेर्नयभोजने दोषमाइ यमः । यस वै यजमानस्य नाग्रे भुद्धे यतिस्तया ।

<sup>(</sup>१) वनाम्बमा इति ग॰। 53

चनिष्टमङ्गुनं तस्य दरते रक्तगङ्गचः ॥

'चहुनमनिष्टं' पुत्रकलपादिनाग्रक्षपं, तस्य समन्धितया रचसा-क्रमः 'क्रते' खपादरतीत्यर्थः । ब्रह्मवैवर्षे ।

यानि त्राह्मान योगीन्त्रा यतयो ब्रह्मानिष्टिताः ।

प्रश्नकुर्वेन्ति तान्येत पितृणां स्त्रये भुवं ॥

पर्स्वविद्यान् पर्मतन्त्रात्रमे रतान् ।

यतीनाजः खधा-खाद्यायोग्यान् पात्रतया बुधाः ॥

रागदेषविनिर्मुकानाप्तान् ये योगिना यतीन् ।

भोजयन्ति कत्तं तेषामनकां(१) तत्प्रदायिनां ॥

ज्ञाननिष्ठेषु कत्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः ।

द्यानि च यषान्यायं न मिष्याद्यमृतात्मस् ॥

येगाषार्यं यति सन्यग्यः पूजयित भित्ततः ।

स कलं समवाप्नोति कारणानुगतं बुधः ॥

मूर्नां ब्रह्मा दरिः सालाहैत्यारिर्योगविन्ततः(१) ।

प्रश्नं नारायणे ब्रह्मा यतिदेषसमात्रयः ॥

धानेन सततं युक्तं सर्व्यक्तविर्वितं ।

देवे कार्ये(१) च पित्रो च पूज्यद्व भरतमं ॥

**कागलेयः** ।

<sup>(</sup>१) तेवामकभामिति ख॰।

<sup>(</sup>२) देखारियागिवनात इति ख॰।

<sup>(</sup>१) देवकार्ये इति ग्र॰।

गत्ममास्यफ्रसेयेव<sup>(२)</sup> भोजनेः चीरवंस्तिः ।
पूजयेव<sup>(२)</sup> यति त्राहे पित्वणां तृष्टिकारकं ॥ न्
जन्नवारी यतिसेव पूजनीयौ हि नित्यत्रः ।
तत्कतं सक्तं यत् स्थात् तस्थात् वद्गागमाप्तृथात् ॥
जार्य योगस्य यञ्चस्य यतस्य सिंस्त्रयं स्थितं ।
तस्य प्रणामः पूजा च दत्तं भवति चास्यं ॥
यदस्य स्थानमं गत्केद् जन्नचारी यतिस्या ।
स्थायं पानं फर्सं पुष्पमात्मानं परिवेदयेत् ॥
सततं योगयुक्तानां वीतरागतपस्तिनां ।
सर्व्यारक्षित्रस्तानां यतीनां दत्तमस्यं ॥
यतये वीतरागाय दत्तमस्यं सुपूजितं ।
न चीयते अद्भया वै कस्पकाटिकतेरिप ॥

श्रम यतेः सर्वेशासमाश्रमाश्रयत्वेन श्वामधानधुरी एतेन च भोज-नौयेषु सुख्यतया सम्पादनं कर्त्त्यं। तथा च वायुपुराषे।

> यतिस्त सर्व्यविप्राणां सर्वेषामग्रभुग्भवेन् । इतिष्ठासपञ्चमान् वेदान् यः पठेत दिञ्जानमः ॥ श्रमनारं यतेः से।ऽयं नियोक्तयो विजानता । पिवेदे।ऽननारसासात् दिवेदसदमनारः ॥

एकवेदसतः पञ्चात् नित्याध्यायी ततःपरं।

<sup>(</sup>१) गन्धमास्थोपसेपैचेति व॰।

<sup>(</sup>२) यः पुजर्यदिति ख॰।

'सर्व्यविप्राणां' ब्रह्मचारिग्टइखवानप्रखानां, 'सर्वेषां' विमधुवि-सुपर्णविणाविकेतादीनां । ऋग्यः सुख्यः भोका यः तसाद्धि 'ऋग्रभुक्', न तु पूर्व्यकाखभोजी । योदिजसत्तमः सेतिहासांशतुरोवेदानधीते सेाऽयं यतेरनकारं पञ्चाक्रियोजनीयः । एवं विवेदादीनां पौर्व्वापर्थे । 'नित्याध्यायी' ऋषीयमानवेदः ।

नागरखखे ।

त्रामन्त्रयेर्यतीन् पृत्रं स्नातकान् वा निकर्षिणः । तदभावे स्टरस्याञ्च ब्रह्मज्ञानपरायणान् ॥

थाजनाध्यापनदानानि चौछ्येव कर्षाणि येषां ते 'चिकर्षिणः'। 'स्नातकाः' वानप्रस्था इत्यर्थः।

श्राष्ट्र वसिष्टः ।

पित्रभ्योदद्यात् पूर्वेद्युक्राम्वाणान् सम्निपात्य यतीन् स्टइस्थान् साधून् परिणतवयस इति॥

'यन्त्रिपात्य' निमन्त्रणेन त्राद्धिनयायम्बन्धमापाद्य। नारदस्थते।

> यो वे यतीननादृष्टा<sup>(१)</sup> भोजयेदितरान् दिजान् । विजानन् वसता ग्रामे इत्यमाप्नाति राज्यान् ॥

यः खयामे वसता यतीन् जानन्निप ताननादृत्यान्यान् ग्रहस्था-बीनेव श्राद्धे भोजयेत् तस्य तस्यक्षं श्राद्धभोजनीयमन्नं राचसानेव तर्पयति न पित्वनिति। श्रनेन खयामे वसता यतेः श्राद्धे निमन्त्रणी-

<sup>(</sup>१) यतीननामन्त्रेयति ग०।

यतमुत्रं। त्रनिमन्त्रितस्थापि त्राद्धकाले भिवार्थमागतस्य यतेर्भा-वनीयतमुत्रं।

ब्रह्म-मार्क प्छेयपुराणयोः।

भिचार्थमागतां शापि काले संयमिने। यतीन्। भोजयेत् प्रणिपातादीः प्रसाद्य यतमानसः॥

श्रव निमन्त्रितस्य यतेर्निमन्त्रणादेव दारदेशगतस्य पातिथिले-नैव निमन्त्रित्ने नाह्मण-पङ्गिभोजनीयले सिद्धे तद्गामस्यस्थैव तु प्रमादादनिमन्त्रितस्य श्राद्धकालेऽप्णपस्थितस्य यतेः श्राद्धे भोजनीय-लार्थमिदं वचनं । वज्जवचनन्तु वह्ननामपि प्राप्त्र्यं यतिभेदसंग्रहार्थं वा । यतेरपवेश्वने स्थानविश्वेष स्काः ।

### वार्डसायमंहितायां।

श्राद्धकाखे यति प्राप्तं पित्वस्थाने तु भोजयेत् । परिवेषयेत् तत्प्रथमं यदि वा पार्श्वतः स्थितं ॥

'पिष्टस्थाने भोजयेत्' इति प्रमीते हिश्चेन त्य ज्यमामास्रं भोजितं सुर्यादित्यर्थः (१) । 'परिवेशयेत् तत् प्रथमं' इति सुर्खा पिश्चं सुर्यादित्यर्थः ।

पचान्तरमाइ 'यदि वा पार्श्वतः स्थितं' इति निमन्तितज्ञाद्याण-पङ्गावतिथिवदा भोजयेत्।

भूनेयं यवस्या । ब्राह्मणेषु पित्यपितामहादिकस्पनातः पूर्वमागतं वितं पित्रस्थाने भोजयेत् । पश्चादागतं तु पूर्व्यानुष्टितपदार्थकमय-



<sup>(</sup>१) सम्मानेनाच भोजनं कुर्व्यादित्वर्यः इति कचिक्रितपुक्तकपाठः। परन्तवयं न समीचीनः।

क्ष्याचितिभाष आद्भीविदिजसिक्षधावितिथिवत् भोजयेदिति । आद्भक्तासात् पूर्वमिपि पाप्तं सम्यक्संप्रार्थनेन आद्भकाशं वावदवस्थाप भोजयेत्।

श्राद्धकासागतस्य यतेः त्रद्वाचारिषस्य त्राद्धीयवेनातिथिवेन वा भोजनीयतमारं यमः।

भिष्को<sup>(१)</sup> ब्रह्मचारी वा भोजनार्धमुपस्कितः । खपविष्टेष्यन्प्राप्तः कामन्तमपि भोजयेत्॥ भोजने फलविश्रेषं कारणचार कागलेय:। भोजयेष्क्राद्धकालेऽपि वतिं सम्हाचारिणं। विप्रानुद्धरते पापात् पिष्टमाष्ट्रगणानपि॥ भुज्जते यन तनापि यतयो ब्रह्मचारिणः। ब्यक्रिक्त पितरो देवाः स याति परमाक्रितं ॥ तारचन्ति च दातारं पुचान् दारान् पित्हंसाचा । तसासर्भप्रयह्मेन ऋर्चयेदात्रमागतं॥ त्रश्लाचारी यतिस्वैव पकास्त्रसामिनावुभी । पचमानाः पचन्धेते नापचः पचते प्नः ॥ त्रज्ञचार्यादिभ्यो यतेर्विग्रेषमाइ स एव। ब्रह्मचारिसइस्त्रेस्त वानप्रख्यमतैरपि । रहस्यानां सहस्रेस् यतिरेका विश्वियते॥ तदेवं यति सभावे श्राद्धे यतयो भोजनीयाः । तेवाससासे ब्रह्मचार्थाद्यः ।

<sup>(</sup>१) भिद्युर्वा इति ख॰।

## तथा च ब्रह्मववर्ते।

श्रक्षाभे यतिभिन्नूषां वनस्वमिष पूजयेत्। तद्खाभेषुदासीनं नैष्ठिकं संयतेन्द्रयं॥ 'खदासीनः' दातुरसम्बन्धी। श्राह श्रातातपः। यतीन् भोजयेदिति। तत्र विशेष जन्नः। महावैवर्त्ते।

> सुण्डान् जटिसकाषायान् श्राद्धकाले निवर्ज्जयेत्। जिखिन्यो धातुरक्रेम्यक्तिदण्डिम्यः प्रदापयेत्॥ ते चित्रतस्थिता निष्टं ज्ञानिनो ध्यानिनस्तथा। देवभका महात्मानः पुनीयुर्दर्भनादपि॥

'मुण्डाः' त्रिखया यह मुण्डितमस्तकाः । 'जटिलाः' ग्रैवपाग्र्ड-पतकालमुखादयः। 'काषायाः' श्राश्वत्यादिकषायरक्रवमनाः ।

बौधायनः।

एतान् त्राहुकाले विश्वेषेण वर्ष्ययेत्। ये तु जिखावन्तो गैरिक-रक्षवयनाः चिदण्डाञ्च तेभ्यः प्रयक्षेन दद्यात्। एतेन सर्व्याण्यपि योगिवचनान्येतक्षचणान्वितयतिविषयाण्येवेति विज्ञायते।

नमु भैनेष वर्त्तते नित्यं नैकान्नाश्ची भवेद्वती । भैनेष व्रतिनां वृत्तिक्ष्यवास्त्रमा स्रतिति मनुना वृत्त्यवास्त्रमा स्रतिति मनुना वृत्त्यवास्त्रमा स्रतिति मनुना वृत्त्यवास्त्रमा स्रतित मनुना वृत्त्यवास्त्रमा स्रति स्रविद्या वा यतिः । श्रविद्याः श्रोषयेत्रास्त्र तते।ऽश्रीयाद्विज्ञात्तम इति सम्वर्त्तेन यतेभिन्नाकदम्य-क्रभोजनविधानात्त्रयोः कथं श्राद्धे भोजनं ।



श्रम ब्रूमः । भिचार्थभ्रमणाश्रमावनेकात्रलाभाषस्थवे परानुग्र-हार्थं च व्यतेरेकात्रभोजनाभ्यनुज्ञादर्शनात्। तदाह कार्णाजिनिः।

श्रक्तोऽनुग्रहार्थं वा यतिरेकास्त्रभुग्भवेत्। वसिष्ठोऽपि ।

ब्राह्मणकुले वा यत्रभेत तद्गुञ्जीतेति। ब्रह्मचारिणस्त्रेकान्नभोजनमनुजन्ने याज्ञास्क्यः।

ब्रह्मचर्ये खिता नैकमन्त्रमद्यादनापदि ।

ब्राह्मणः काममश्रीयाच्छ्राद्धे व्रतमपीदयम्॥

ब्रह्मचार्यनापयेकस्थात्रं नाश्रीयात् । ब्रह्मचारौ ब्राह्मणस्चेत्तरा-र्घितः यन्नेकास्त्रमनापयपि श्राद्धे भुद्धोत । तदा व्रतपीडाकरं मधुमांसादिवर्क्जयिलाश्रीयात्। मनुरपि ।

व्रतवहेवदेवत्थे पिश्चे कर्षाध्यधिवत्। काममभ्यधिताऽस्त्रीयाद्वतन्तस्य न सुष्यते।

'देवदेवत्ये' दैविके कर्माण, श्रम्यणिते। ब्रह्मचारी भुद्गे। भुञ्जीत कर्थ। 'वतवत्' वतयुक्तं, वताविरे। धेन मधुमां पवर्जमित्यर्थः। 'पिश्चे' पित्रदेवत्येऽपि कर्माण, भुञ्जीत। 'ऋषिवत्' मधुमां पवर्जमित्यर्थः। 'कामं' दक्क्या। एवमस्य ब्रह्मचारिवतं न खुप्यते। श्रन्यया खुप्यत इत्यर्थः। श्रतः मद्भिरभ्यर्थमानस्य तदनुग्रहमिक्कते। यतेः श्राद्धे भुञ्जानस्य न प्रत्यवायो भवति। श्रम्य वैकान्तभोजनजनितं स्वस्पनमं प्रत्यवायं प्रायस्थित्तहपेण वर्त्तमानैः प्राणायामादिभिर्योगाञ्जीन

नाजयित । ननु तथापि श्राह्वे भोक्यलेन सुख्यतया सधुसांसविधानात् कथं यतेभीं जनसुपपद्यते । खच्यते । सधुमांस्नियमाभावात् । तित्रयमे हि तदन्तरेख सुन्यन्नादिमाचे प्रश्नाह्वं न विध्येत् ।
न चैतदिष्टं । न चास्ति श्राह्वे यितिनयमः । तिन्यमे हि यितमनारेख श्रोचिक्तिणाचिकेतादिभिग्र्टहस्थैः श्राह्वं न सिद्धोत् । न
चैतदपीष्टं । श्रते। मधुमांसर्वार्जते श्राह्वप्रयोगे यतेभीं जनं, यितवजिते च प्रयोगे मधुमांसर्वार्जते श्राह्वप्रयोगे यतेभीं जनं, यितवजिते च प्रयोगे मधुमांसेपायकस्पनिति न किश्चिद्रनुपपन्नं ।
मधुमांसस्य यतेश्व नित्यविद्येष्ट्रस्थावकाश्चार्थमगत्या पात्तिकलमाश्रीयते । श्रय कस्मान्यधुमांस्वत्यपि श्राह्वप्रयोगे मध्यादिवर्जितं
यतेभीं जनं नाम्युपनस्यते । निर्व्याप-पाक्योः सर्व्यपिचर्थलाविरोधाथेति नृमः ।

त्रय कसास्त्राह्म यतर्न मधुमां सभोजनं। न यतिर्मधुमां समन्नीयादिति निषेधादिति चेत्। तस्र । निषेधस्य पुरुषार्थलात् कलर्थभोजनबाधे सामर्थ्याभाषात्। दिंसानिष्धस्येव यज्ञीयदिंसाबाधे।
नन् पुरुषार्थस्यापि गोदो इनस्य कलर्थचमस्याधकलं दृष्टं। सत्यं।
यत् कलर्थपदार्थसाध्यकार्थ्यनिष्यादकं पुरुषार्थं तत्र तद्यवतिष्ठते।
न चेद कलर्थमधुमां सभोजनकार्थं पुरुषार्थं भोजनं निष्पादियतुमीष्टे। कतुना कलीयेन वा पदार्थेन सद्दास्य सम्बन्धाभावात्।
गोदो इनस्य तु पुरुषार्थस्यापि कलीयेन प्रक्रयनेन सद्दास्रयात्रयिभावस्रवास्य सम्बन्धस्य विद्यमानलात्। स्रय कस्यास्र यतिर्मधुमांसमस्त्रीयादित्येष निषेधः कलर्थस्य स्राद्धभोजनस्येव न स्थात्।
वृत्रः। प्रास्त्रपात्रनिषधिलापत्ती दृष्टं विकस्यमापाद्येत् रागप्राप्तं

च मधुमां सभी जनं यते रनगं खमाप चाते । जभय निषे घे । एवं तहीं केच विध्व मर सापे चे ऽन्य च निरंपेच इति वेष न्येण पौडेव । एक एवं वायं कार्यः पुरुषार्थे स्वेति विप्रतिषिध्यते । चतो रागप्राप्तस्य मधुमां सभो जनस्य पुरुषार्थे। निषेधो न विधिप्राप्तस्य कार्यप्रकारकस्य भो जनस्य निवर्णकः । चतः आद्धे चते मधुमां सभो जनं न वुस्यती ति । चाचे चित्रं । भो जये दिति आद्धाधिकारिकार्यकं प्रयोजकस्यापारात्मकं मधुमां सभो जनं विदितं । न तु आद्धिनियोज्य चित्रियापारात्मकमपौति क्यं न निषेधः । प्रयोजकस्यापार विधिनार्था चित्रं ति चित्रं । विदेशे सो जनं चिद्रं सो चित्रं अविद्या अविद्या विद्या विद्या स्वित्रं विद्या विद्या स्वित्रं अविद्या स्वित्रं स्वत्रं स्वित्रं स्वित्रं स्वत्रं स्वित्रं स्वत्रं स्वित्रं स्वत्रं स्वत्रं स्वित्रं स्वित्रं स्वत्रं स्वत्यं स्वत्रं स्वत्रं स्वत्रं स्वत्रं स्वत्रं स्वत्रं स्वत्यं स्वत्रं स्वत्रं स्वत्यं स्वत्रं स्वत्यं स्वत

श्रय निमन्तितस विदितं तर्षे किमधं मधुमांसभवणं दूवबीयं। यतं श्राद्धकर्मणि निमन्तयेत् स्वाधिकारविधिसद्धाधं प्रतिग्रहविदिति चेत्। यतिः तर्षे किमधं निमन्त्रणमभ्युपगच्छेत्। निमन्त्रणित्रगृग्रहार्थमिति चेत्<sup>(१)</sup>। न षि कस्विदात्मानमेतावित पातकपद्धे निमन्त्रयमां परानुग्रहकेश्रमिच्छति, इति विदास्नाच्यते। यता प निषेधानुप्रवेशास श्राद्धेऽपि मधुमांसभोजनं। श्रयानिन्दितेनामन्त्रिते नापक्रामेदिति निषेधात् निमन्त्रणमङ्गीकरोति, श्रङ्गीळतनिमन्त्रणस्य सुद्धीरस्रेऽपि वाग्यता इति भोजनविधानात् परिवेषितपरित्यागप्रतिषेधाच निमन्त्रणाङ्गीकरणपूर्वकं विदित्रमेव यतेः श्राद्धीयमधु-

<sup>(</sup>१) निमन्त्रियारमनुष्यश्चीतुमितिचैदिति ग॰।

मांसभाजनमिति। ऋच ब्रमः। ऋपक्रमणे प्रत्यवायमात्रं मधुमांस-भवणे लाग्रमभंत्र एव भवेत्। तताऽपक्रमपस्थैव न्यायक्षात्। न वापक्रमणे प्रत्यवायोऽपि यत्यात्रमधर्मविद्यस्त्वादमपक्रमणादिविधीर्गा र्थातव्यतिरिक्तविषयलात् । तदेवमेतत् सिद्धं मधुमांसविविर्क्तते श्राद्धप्रयोगे यतेर्नियोगः, यतिनियोगवर्क्तिते च प्रयोगे सधुमांचा-पकस्पनमिति ।

दति चतेः श्राद्धे निचागः।

श्रयातियेः त्राद्धपङ्की भोजनीयतं वकुमतिथिखरूपं तावदुखते। श्रव मार्कछ्यपुराणे।

> श्रज्ञातकुलनामानं तत्कालयसुपखितं । बुभुजुमागतं त्रान्तं याचमानमिकञ्चनं । ब्राह्मणं प्राइरतिचिं स पूच्यः प्रकितो बुधैः॥

मविष्कतपुराणे।

श्रचिन्धमानी नाह्नती वैश्वदेवसुपागत:। श्वतिर्घितं विजानीयात् न पुनः पूर्वभागतं। श्रविन्तितागतो यसात् तसादतिथिद्यते ॥

बातातपाऽषाद ।

प्रियो वा यदि वा देखे। मूर्यः पण्डित एव च। त्राप्तस्य वैश्वदेवान्ते मेऽतिथिः स्वर्गमंक्रमः॥ मनुरपि ।

> एकराषम् निवसम्नति चित्री म्नापः स्टतः। श्रनित्यं हि खिता यसाससादितिथिद्चते ॥

बाह्यावयहणं चिचादेर्थुदासाधै । तदपाद समुरेव।

व ब्राह्मक्स वितिधिर्यं राजन्य एकाते। वैश्वप्रदृती सखा केंत्र ज्ञातयो गुरुरेत्र केति॥ काइ यतः।

> तिथिपर्वेतस्वाः सर्वे त्यका येन महात्मना । सोऽतिथिः सर्वेश्वतानां श्रेषानभागतान् विदुः ॥ त्रती यतिर्वेकराचं निवस्तुष्यतेऽतिथिः । यसादनित्यं वसति तसात्तमतिथिं विदः ॥

'तिथिः' दीपासिका प्रतिपदादिः । 'पर्न्थाणि' श्रमावास्थादीनि । 'जस्मवाः' विवाहादयः । एतान्यस्रविश्रेषप्रप्रिष्टेतुश्चतानि येन यति-धर्मप्रविणेन सता स्थानानि योऽतिश्चिरित्यर्थः । 'नती' ब्रह्माचारी, 'यतिः' परित्राजकः, श्रमयोरिव विधिधर्यकयोरितिथिनंश्चकवं, न पुनर्यदृश्यवनस्थयोः । तयोरभ्यागतमंश्चकत्ममुनं वायुपुराणे ।

वालिखिको यतिसैव विद्येशो स्नितिशः सदा ।
श्रभ्यागतः पत्तानः स्नादितिशः स्नादपात्तक दति ॥
'वालिखिस्यः' ब्रह्मचारी । 'पत्तानः' पत्तमानः, पत्ता य्टक्सोवानप्रस्तिश्चेत्रार्थः । दिविधस्नातिश्चः सम्बाह्मागतः सायमागतस्र ।
तन सम्बाह्मागतः ।

श्वादित्यपुराणे । मधाक्रवसंबे चैव वैश्वदेवे छतेऽपि च । श्वितिथिञ्चैव सम्प्राप्तं पांग्रुपादं श्रमातुरं।
तं पूजयेत यत्नेन मोऽतिथिर्श्राह्मणः सदा दति॥
सायमागतस्तु सूर्योढिशब्दवाचाः।
तमाद्द प्रचेताः।

थः सायं वैश्वदेवान्ते सायं वा ग्रहमागतः ।
देववत् पूजनीयोऽसौ स्वर्थोढः साऽतिथिः स्वतः ॥
सायन्तमो वैश्वदेवः । नचैवं मन्तव्यं माध्याक्तिकसायन्तनवैश्वदेवकास एवागतोऽतिथिः नान्यकालागत दति ।
थतोमनुराष्टः ।

भागणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो ग्टइमेधिना । काले प्राप्तस्वकाले वा नास्थानस्नन् ग्टहे वसेदिति॥

माइ याज्ञवल्काः।

द च∙ ।]

श्वप्रणे(द्योऽतिथिः सायमपि वाग्स्टल्णोदकैः। सायमागताऽतिथिरनाभावे वाग्स्टल्णोदकदानतोऽपि संपूज-नीयः। न पुनः प्रत्याख्येयः।

श्विषितागतलादि ज्वणकस्यास्य श्राद्धका जो पस्थितस्य नामा-नारमणुकं पैठीनसिना।

कुते।ऽपि श्राद्धवेलायां श्रोचिया यदि दृश्यते । श्राद्धं पुनाति वै यसात् कुतपस्तेन मंज्ञितः ॥ कुते।ऽप्यविज्ञायमानादेशादागतः पुनाति श्राद्धमित्यतिथिरेव कुतपमंज्ञयोच्यते ।

समानग्रामवासिनेाऽचिन्तितागतस्थायतिथिसंज्ञकवं नासीत्युकं।



## विष्णुधर्मी सरे।

नैक्यामीणमितिथं विद्यासात्राह्मणं तथा। मार्कण्डेयपुराणे।

न मित्रमतिथिं कुर्थास्त्रेकग्रामनिवासिनं । त्रादित्यपुराणे ।

नैकग्रामीषमितिथिं कथयन्ति मनीषिषः। यमु वायुपुराषे।

न घोरे। नापि सङ्घीर्षे। नाविद्या नावित्रेषिति।। नावसन् न सन्द्रधाने। न सेवनपरे।ऽतिचिरिति॥ तदितिचिवज्जले अज्ञ्यभावे च द्रष्टचं।

## यदाह प्रकुः।

वंदि वक्षनां न म्रह्मयादेकसी मीस्रवते दद्यात् प्रथमसुपागतः स्वास्क्रोनियसस्या इति । तदेवमविद्यातगाननामा ग्रामान्तरता उकसादैयदेवादिकासे मैचादिसन्वस्वर्राहतः समागता ब्राह्मणे अतिथिरिति स्वस्यसुकं वेदितस्यं।

द्रत्यतिथिखद्भपनिद्भपणं ।

श्रयातिचित्रश्रंसा ।

## श्रिवधर्योक्तरे।

त्रनुपदाय खेाकानां त्राद्ध्यंप्रेचणाय च । चरन्यतिथिक्षेण देवा यागास भूतसे॥ 'योगाः' योगिनः।

## त्रादित्यपुराणे।

तसात् ग्रहाश्रमस्यस्य नान्यद्दैवतमुच्यते । च्हतेऽतियेर्महाभागे मत्यमेतदिचारय॥

## विष्णुप्राणे।

धाता प्रजापितः ग्रुको विक्वयंसुगणे यमः । प्रविम्यातिथिमेते वै सुझतेऽन्नं नरेश्वर॥

# विष्णुधर्मीत्तरे।

देवा ब्राह्मणक्रपेण चरन्ति पृथिवीमिमां। तस्मात् संप्राप्तमतिथिं प्रयत्नेन तु पूज्येत्॥

## प्रभासखण्डे ।

नातिथेः परमा बन्धुर्विद्यते ग्रहमेधिनां । ग्रहानुपेत्य क्रपया मन्तारयति यः कुलं ॥ मिद्धाश्वरन्ति पृथिवीं कौतुकेन यहच्छया । श्रनग्रह्णन्ति मततं धर्मिष्ठा ग्रहमेधिनः ॥ श्रतिथीनां हि रूपेण ग्रहाङ्गणसुपागताः। तस्मादितिथयो मान्याः मर्वेषां मर्वदा नृप॥

## नारदीयपुराणे।

पुनन्ति ग्रहिणाङ्गेहान् यदीयाः पादपांत्रवः। चालयत्यखिलं पापं यत्पादचालने।दकं॥ सत्तिः प्रणतिर्थेषां यज्ञादपि विशिष्यते। येषामन्त्रोदकं दत्तं तारयत्यखिलं कुलं॥ श्रतिश्रियः परन्तेभ्यः किमस्ति स्वन्त्रये। देवामामभिवन्द्याः खुर्दूरादितथयः ग्रुआः । किं पुनः कर्मनिष्ठानां स्टक्कानां सद्दासते ॥ कार्म्णाजिनिः ।

तिसा रचिन ससुरात् दभी रचिन राचधात्। श्रपङ्कात् श्रोचिया रचेदिति श्रिः सर्वरचकः॥ इति श्रितिष्यप्रमंशः।

श्रयातिथिपरीचानिषेधः ।

तत्र मार्कण्डेयपुराणे।

न एच्छेद्गोत्तचर्णं खाध्यायञ्चापि पण्डितः । श्रोभनाश्रोभनाकारं तं मन्येत प्रजापतिं ॥ विष्णुपुराणेऽपि ।

खाध्यायगाच्चरणमप्रद्या च तथा खुणं। हिरक्षगर्भवृद्धा तं मन्वेताभ्यागतं ग्रही॥ विष्णुधर्मीत्तरे।

र्पान्तितं विरूपं वा मिखनं मिखनाम्बरं। चागीन्द्रश्रद्भया नित्यमतिथिं न विचारचेत्॥ वायुपुराणेऽपि।

श्रविज्ञातं दिजं श्राह्मे न परीचेत् सदा बुधः।

सिद्धा चि विप्रक्षेण चरन्ति प्रधिवीमिमां॥
जन्मीं सागरपर्यन्तां देवा योगीश्वराक्त्या।
नानाक्ष्पाञ्चरत्व्येते प्रजाधर्मेण खीखया॥
नारसंद्पुराणे।

855

न परीचेत चरितं न विद्यां न कुलं तथा।
न जीलं न च देशदीनितयेरागतस्य हि॥
कुरूपं वा सुरूपं वा कुचेलं वा सुवासमं।
विद्यात्रन्तमविद्यं वा सगुणं वाथ निर्गुणं॥
सन्येत विष्णुमेत्रैतं साचास्रारायणं इरिं।
स्रतिथिं समनुप्राप्तं विचिकित्येत्र कर्षिचित्।
वायुप्राणे।

श्रितिथि द्वागतं दृष्टा देखं वस्नुमिवागतं । यादृश्रमादृशं वापि विचिकित्सेन्न जातुचित्॥ न दि विद्यादयस्यस्मिन् पूज्यताहेतवः स्रताः । केवलेनातिथित्वेन स भवेत् पङ्किपावनः॥ श्रनुग्रहार्थिलेकानां महात्माने। महीमिमां। चरम्यतिथयो भूला न विचार्थास्ततस्त ते॥ गुणागुणविचारेण भवन्येतेऽवमानिताः। निर्दे हत्याद्र ग्रेटिणं तादृशेष्ववमानना। श्रतातिथेनं कर्मथा कापि चर्या कराचन॥ दत्यतिथिपरीचानिषेथः।

तप क्षेतुः ।

सम्प्राप्ताय सितिययं प्रदश्चादासने। इते। प्रमुखेव यथाप्रकि सकत्य विधिपूर्वकं ॥

हारीते।ऽषाह ।

55



तस्य स्वागतमधे पाद्यमात्रमनीयमासनं प्रदश्चादिति । पराष्ट्ररोऽपि ।

> श्वितिश्वं तत्र सम्प्राप्तं पूज्येत् खागतादिना । तथासनप्रदानेन पादप्रचासनेन च ॥ अद्भया च तथास्रेन प्रिथप्रश्वादरेण च । गच्छतसानुथानेन प्रीतिसुत्पादयेत् सही ॥

यमस्रती।

चतुर्दद्याकाने।दद्यादाचन्द्रद्याच स्नृतां । जत्याय चावनं दद्यात् स धर्मः पञ्चलचणः ॥ जत्यायेति स्रोनियातिथिविषयं।

त्रतएवापसम्बः।

त्राह्मणायानधीयागायायनमन्नसुदकमिति देथं । न प्रत्युक्तिष्टेद-भिग्रदनीये चेक्तिप्टेदभिग्रदयेदिति । त्रादित्यपुराणे ।

चचुर्रद्याक्षने। द्यात् वाचन्द्द्याच स्नृतां ।
प्रमुक्षनेद्पासीत स यज्ञः पञ्चद्रचिषः ॥
पाद्यमासनमेवाच दीपमस्नं प्रतिश्रयं ।
द्याद्तिचिपूजार्थं स यज्ञः पञ्चद्रचिषः ॥
येन येन च तुस्येत नित्यमेव यथातिधिः ।
प्रधात्मनः प्रदानेन तत्तत्कुर्यादिचचषः ॥
एर्सेन्तरे ।

्तस्मादतिचिमाचान्तमभिगच्छेत् इताञ्चिः।

खागतासमपाद्यार्घसानात्रप्रयनादिभिः॥ वायुपुराणे।

तसादिति विमायान्तमिभाक्षेत् कर्ताक्षिः।

पूजये वार्षपाये न पादाभ्यक्षनभोजनेः॥

पिपासिताय श्रान्ताय संद्वाताय वृश्चिते।

तसी सत्क्रत्य दातव्यं यज्ञस्य फलिमक्दता॥

न वक्तव्यं सदा विग्ने चृधिते नास्ति किञ्चन ।

तसी सत्क्रत्य योदद्यादपूर्वेष्यक अक्यते॥

दीनोत्तमाति यिसमवाये पूजाप्रकारमाद मनुः।

श्रासनावस्यो प्रव्यासन्त्रक्यासुपासनाम्।

खत्तमे वृत्वाद्वीने दीनं सने सम्मिति॥

एकपङ्गुप्रविद्यानासे वास्रोजने तु वैवस्यं निराकरोति दादौतः।

विद्यातपोधिकानाञ्च प्रथमासनस्वयते।

पङ्गी वद्यस्तितानान्तु भोजनादि सनं स्तत्तमिति॥

वैवस्ये देशसमाद वसिष्टः।

थ्येकपक्री विषमस्दाति खेदाद्मयादा यदि वार्थहेतोः । वेदेषु दृष्टां ऋषिभिस्र गीतां तां ब्रह्मद्यां सुनयो वदन्ति ॥ 'विषमं' एकस्रोत्तममन्यस्य दीनमित्यर्थः । दत्यतिथिपूत्राविधः । श्रयातिथिपूत्राफ्लं।

#### तपाद सनुः।

श्वितिर्थि पूजधेशस्य आनं वा दृष्टमानते । सर्व गोत्रतं तेन दश्तं स्वादिति मे मतिः ॥ विन्युरिष ।

साधायेनाग्निशिचेक यज्ञेन तपसा तथा । नावाप्रीति खडी केकान् यथा स्वतिचिपूननात ॥ भादित्यपुराजे ।

श्वतिचिः पूजिते। वस्त धाचते मनसा इद्भं। तन्तु ऋतुश्वतेनापि पत्तमाञ्जर्यानीविचः॥ महाभारते।

श्रकं हि इलातिचये<sup>(१)</sup> ब्राह्मणाय चचाविधि । प्रदाता सुखमाप्रोति देवैद्यापि प्रपूच्यते ॥ ब्रिवरक्से ।

> नित्यं द्राति वश्वाचमतिचिश्वः चुरुंक्कतं<sup>(१)</sup>। च व्याति त्रद्वाचाक्षेक्यमेवमाइ प्रावदः॥

श्रम महाभारतेर्जातिष्यभीष वा मयनुभकायाविद्यमानास्त्रमया सप्तरीरायोग्यसातिर्थं चिकीर्षतः कपेत्तकस्य वाकां।

> हे वतानाम्हणीणाञ्च संवादेषु पुनः पुनः । मृतपूर्वेत मया भयेत महानतिथिपूजने॥ सदूरादाजया प्राप्तः सुनुवासमकर्षितः।

- (१) सनं दचा लिविये हति ग॰।
- (२) चितिशिभाष संस्कृतिमिति सः।

यः पूज्यतेऽतिथिः सम्बक् स तपः कतुरेव सः॥ विष्णुभर्योक्तरे ।

> सततिमस् गरेषः पूजनञ्चातियौनां जलकृषम्हदुवादैः सारविद्विविद्धात् । स्रसमितिषु पूज्यो देवतानां सदा स्थाद् भवति च गरलेको जायमानः सस्द्वः ॥ दत्यतिचिपूजाफलं । जयातिय्यमकुर्वतोदीषः कथते ।

तत्र खासः।

पथि त्राम्मभविज्ञातमितिथिं चुत्यिपासिनं । यो न पूजयते भक्षा तमाञ्जने ज्ञाचातकं ॥

त्रयञ्च ब्रह्मस्यातुष्यः प्रत्यवायः यत्यां ब्रकावत्यन्तपात्रीभूतस्या-तिथेरतिकसे विज्ञेयः ।

तथा त्रादित्यपुराषे।

पात्रस्वतिथिमासाद्य त्रीलाक्यं ये। न पूजयेत् । त्रादक्ते सुक्रतं तस्य पातकञ्च प्रथक्कति ॥ १-----

विष्णुधर्यीकरे।

वैश्वदेवे तु सम्प्राप्ते न कश्चिदवमानयेत्।
श्रादाय सुक्ततं याति भग्नात्रस्मतिथिर्गतः॥
मार्कस्त्रेयपुराणे।

श्रितिचिर्यस्य भग्नामा ग्रहात् प्रतिनिवर्त्तते । स दत्ता दुम्कृतं तसा पुष्यमादाय गक्कति ॥ 'तस्त्र' रुइमेधिनः, स्वकीयं दुम्कृतं इत्वा तदीयं पुर्श्यमादाय गच्छति ।| देवलाऽपि ।

श्रतिथिर्यदेशमधेत्य यस प्रतिनिवर्सते । श्रमंत्कृतनिरावस स सद्यो इन्ति सन्दुलं ॥ श्राइ मनुः ।

> श्रायनात्रनत्रयाभिरद्भिर्मूलफलेन वा । नास्य कञ्चिदयेद्गेडे मिकतानार्चिताऽसिथिः॥

मनु-विष्णु-शातातपाः ।

विष्णुपुराणे।

येवामनत्रस्रतिथिर्विपाणां मजते ग्टहात्।
ते वे खरलमुद्रसमससं प्रतिपेदिरे ॥
यस्य चैव ग्टहे विप्रो वचेत्कस्वदभोजितः।
न तस्य पितरे। देवाः इव्यं कथ्यस्य भुस्तते ॥
त्रतिथिर्थस्य वे ग्रामे भित्तमाणः प्रयस्नतः।
स चेन्निरसितस्तम महाहत्या विधीयते ॥
त्रपि ज्ञाकम्यचानस्य ज्ञिलोञ्क्रेनापि जीवतः।
स्वदेश्वे परदेशे वा नातिथिर्विमना भवेत्॥

देवातिथा तु विसुखे गते यत्पातकं मृप।

तदेवाष्ट्रगुणं पुंचां सूर्योदि विसुखे गते ॥

इत्यातिष्यमकुर्ष्यते। दोषनिक्पणं।
श्रय श्राद्धकासागतस्यातिथे: श्राद्धपङ्का भोजनीयतसुच्यते।

#### तचाइ मनुः।

ब्राह्मणं भिचुकं वापि भोजनार्धसुपस्थितं ।
ब्राह्मणैरभ्यनुद्यातः प्रक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥
तत्काकागतं भिचुकं ब्राह्मणं भोजयेत् ब्राह्मणानुमतेन ।
यसे।ऽपि ।

भिजुका ब्रह्मचारी वा भोजनार्थसुपिखतः । जपविष्टेब्बनुपाप्तः कामन्तमपि भोजयेत्॥ वारादपुराखे ।

काले तत्रातिथिं प्राप्तमन्नकामं दिनेत्तमं।

ब्राह्मणैरभ्यनुद्वातः कामन्तमि भोजयेत्॥

योगिने विविधेः इपैर्भवन्तीख्रुपकारिणः।

अमन्तः प्रथिवीमेतामविद्वातस्वइपिणः॥

तस्मादभ्यर्थयेत् प्राप्तं श्राद्धकालेऽतिथिं बुधः।

श्राद्धित्रयापसं इन्ति दिजेन्द्रोऽपूजिते।ऽतिथिः॥

श्राद्धाभोजने देशसमाइ श्रातातपः।

त्रिति विर्थेख नात्राति तच्छा द्वं न प्रवस्ति । श्रुतस्त्ति विशेष भुक्तमञ्जो विर्धेष यत्॥ एवंविधत्राद्धकर्त्तुः प्रत्यवाया भवतीत्युक्तं । वायुषुराणे ।

> यस्त त्राह्ने श्रितिष्यं प्राप्तं देवे वाष्यवसन्यते । तं वे देवा निरस्थन्ति इतो यदत् परावसुः ॥ सर्व्यस्थेनापि तसाद्धि पूजयेदतिथि बुधः ।

वानप्रखय्डस्था च सतामभागता तथा। कासागता यतिर्वस्थानी वातिथिनंद्वतः॥

तमकसं त्राह्ने पूजयेत् । यतस्यापूजितारं त्राह्मकर्तारं देवाः स्वर्गाह्मोकात् 'निरस्यन्ति' त्रपनुदन्ति। यथा हे।ता हे।ह्रवद्न उपवित्र-न्त्रिरसः परावसुरितिमन्त्रेणासुरित्रमेषं परावसुन्तिरस्थति । त्रवद्याता-तिथिके त्राह्ने भोकृणामपि प्रत्यवायं कागलेय-यहत्रातापावास्तः।

> त्रातिव्यरहिते त्राङ्के भुष्मते चेऽबुधा दिवाः । दया तेनास्त्रपानेन काकचीनि वजन्ति ते॥

खेाभात् प्रमादादा कथिद्वितिश्वमवजानमं श्वजमानमितिश्वध-श्रीपदेशेन तत्स्वीकारमकारयतां ब्राह्मणानामयं प्रत्यवायः। एतस्वित-श्विभोजनमितिश्वस्वण्यस्वित श्वागते सति द्रष्ट्यं, न पुनरितिश्वित्रक्वित-श्वाद्धकरणे देश्वभवण्यद्रमुपस्चितेऽपि तस्मिन् कथमधितिश्विन परिक-स्थाप्यनृष्टेयं। स्वयं परिकस्पितस्य तक्षक्यकेनातिश्विताभावात्।

श्वतिधिवरितानाम् अवियादौनां दूरदेश्वतत्कासागतलादि-नातिधिसमानधर्मेष ब्राह्मणभोजनानम्तरं भोजनीयलमार मन्ः।

> यदि लतिथिधर्थीण चित्रयो ररहमात्रजेत्। भुक्तवत्यु च विष्रेषु कामनामपि भोजयेत्॥

श्रव कामश्रद्धारणात् भाजनं तेवामनावस्वकमिति गम्बते।

विक् "श्रितिथिले तु वर्णानां देथं श्रत्यानुपूर्वश्रः" इति विक्पुपुराषे
श्रितिथिधर्मीण सहागतानां ब्राष्ट्राणविष्यवैद्धानां ब्राष्ट्राणकमेणैक

पङ्गावेवे।पवेश्वनं कारियला भाजनं दातव्यमिति प्रतिभाति तक्ष्ट्रा
द्वयातिरिक्रविषयमेवेति वेदित्यं। श्रवाद्याणानां श्राद्धेऽक्याभावात्।

या पुराणे, "श्रेषान् वित्तानुमारेण भोजयेदन्यवेग्मनि" इति वेग्मान्तरं निम्नान्ततान्यत्राह्मणभोजनविधावितयेः श्राद्वीयपङ्किभोजनेन यह विरुद्धिनव प्रतिभाति तद्पि तद्देग्मन्यवकाश्रणामामभावविषयं श्रातिथ्यतिरिक्तश्राद्धोत्तरकालभोजनीयत्राह्मणविषयं वा द्रष्ट्यं। तदायाद्यो यः सेऽयं श्राद्धीयत्राह्मणेच्छिष्टान्तेपकरणपच एव। पचान्तरे त वेश्मन्येवेति । श्रतिथिजचणरहितमेवालीकातिथिभाव-माविक्काय भोजनयाचनेन प्रकारान्तरेण श्राद्धे विद्यकर्त्तारं प्रत्याह हारीतः।

पतुर्णां दुष्कृतं इन्ति त्राह्मणोविष्नकारकः। प्रमुखान्नपतेः पङ्क्षेभाजनाकाङ्किणां तथा॥

'भोजनाका ज्ञिणां' श्रेषात्रभोजनीयानां, त्राद्धे वा त्राद्धार्थपा-कर्तपंणीयानां पितृणामित्यर्थः।

दत्यिति श्राद्धपङ्की भोजनीयवनिह्रपणं।

श्रधैवसुक्तलचणानां ब्राह्मणानामसभावे न्यूनगुणैरिप श्राद्धं निर्व-र्भायतुमनुक्तस्थोऽभिधीयते। तत्र ज्ञानेत्व्वष्टादौनुत्वष्टतमान् दिजा-नभिधायाद मनुः।

> एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने इत्यकत्ययोः। ग्रनकल्पस्त्ययं ज्ञेयः सदा सङ्गिरन्षितः ॥

'चाः' श्रनन्तरे तः, 'प्रयमः' मुख्यः, 'कन्यः' विधिः, 'इयक्ययो। प्रदाने' 'श्रयं' तु वच्छामाणः, 'श्रनुकन्यः' श्रनु पश्चान्कन्यनं इत्यनुकन्यः, मुख्याभावेऽनुष्टीयत इत्यर्थः । पूर्वमुख्यष्टतमाय देयमित्युक्तं । श्रतः परं तदभावे जलाष्टतराय, तन्द्याप्यभावे जलाष्टाय, तन्द्याप्यभावे किञ्चिन

56



दुक्कष्टाय देयमिति वच्छति । तथा पूर्षमसम्बन्धिने देयमित्युकं।
तद्भावे चम्बिन्ध्यो देयमित्यतः परं वच्छति । स चायमनुकच्यः
सङ्गिरनुष्ठित इति प्रश्रंसा ।
अञ्चाप्यपुराणे ।

श्रकाभे यति भिन्नूणां भोजयेद्धानिनः ग्रुभान् । श्रमभावे तु तेषां वै नैष्टिकान् ब्रह्मचारिणः । तदभावेष्युदायीनं ग्रहस्थमपि भोजयेत् ॥

'भिष्वतः' चिद्ष्डा यतयः, ध्यानिने वानप्रस्याः 'छहासीनः' दातुर-सम्बन्धी मिचारिभावप्रह्न्या वा । प्रथमन्तावत् सर्वे एकष्टलेन भिष्वत्र एव ग्राष्ट्या इति पूर्वमेव प्रतिपादितं । तद्काभे वानप्रस्थाः । तेषा-मध्यसम्भवे वेदपारगा नेष्टिक ब्रह्मचारिणः । तेषामध्यभावे पङ्किपाव-नलादिगृष्ण्युक्तस्टइस्थाः । ब्रह्मवैवर्क्ते ।

> थोगिनः प्रथमं पूज्याः श्राद्धेषु प्रयतासाभिः । तदभावे वेदविदः पाठमाचास्ततःपरं । विनियोज्या महानेष पाचसाध्या विधिर्मतः ॥

ग्रह्मानामपि मध्ये 'योगिनः' ब्रह्मविदः, बुख्याः । तदभावे 'वेदविदः' वेदार्घद्याः । तेषामयभावे 'पाठमानाः' वेदस्य पाठमानं वि कुर्व्यन्ति ।

निर्माकारोऽपि वेदविदां प्रश्नंसामा । स्थापुरयस्थारहारः किसाभद्धीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थे । योऽर्थेज्ञः सक्तसं भद्रमञ्जते नाकसेति ज्ञानविधूतपामा ॥

# कूर्यपुराखे।

द च॰।]

श्रोनियतं श्रोनियपुनलञ्चेति मिलितसुभयं श्रेश्वहेतुतयाः पूर्वसुत्तं। ददानीमन्यतरापाये किन्नायमितिसंग्रये मनुराह।

> श्रश्रोत्तियः पिता यस्य पुत्रः स्वादेदपारगः । श्रश्रोतियो वा पुत्रः स्वात् पिता स्वादेदपारगः॥ स्थायांसमनयोर्विद्याद् यस्य स्वास्क्रोतियः पिता । सम्बसम्यूजनार्थन्तु सत्कारमितरे।ऽईति॥

एकस्य तु पिता त्रपटः, खयन्तु साङ्गवेदाध्यायी । इतरस्य तु पिता वेदपारगः, खयन्तु त्रपटः । तयोः कः श्रेयानिति संग्रयस्य सिद्धान्तमादः । त्रनयोर्द्धयोर्मध्ये यस्य पिता श्रोत्तियसं 'ज्यायांमं' श्राद्धयोर्ग्यं, विद्यात् । 'इतरः' खयमेव यः श्रोत्तियः, सेऽपि 'मन्द्र-संपूजनार्थं' तेन ये मन्त्रा त्रधीताः तत्ससाननार्थं, पूर्व्वाभावे 'सत्कारं' श्राद्धे भोजनीयत्म श्रव्धति । यस्तु श्रोत्तियगोत्तप्रस्ति।ऽपि वक्तदीनो न तस्य विदिताक्त्रियया कुलमावेण श्रेद्धां ।

किं कुलेन विशालेन दत्तहीनस्य देहिनः।

(१) पठनार्धमिति ख॰।



क्रमयः किं न जायमे कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ बाह्यकर्णैरिप ।

> त्र्यपि विद्या**तुसैर्युकान् रमहीनान् दिजाधमान् ।** त्रमहीन् ह्यक्षेषु वाष्ट्राचेणापि नार्चयेत्॥

यस तु कुले कश्चिद्गरीयान् गुणा न विज्ञायते न च कश्चिद्दा-षोऽपि त्रूयते स्वयञ्च विद्यादत्तसम्बद्धः चेऽिप विस्वातवंत्रस्य विद्य-भामस्याभावे ग्राच्यः ।

### त्राइ मनुः।

किं ब्राह्मण्य पितरं किंवा इच्छिष मातरं। श्रुतश्चेदिक वेथं वा तत् मातापितरौ स्वतौ॥

प्रश्नवचनादेव धनन्धवुक्तदेषापरिज्ञानमवनस्वते । 'श्रुतं' श्रास्तं, 'वेद्यं' श्रास्त्राववेषधं कर्षा, वानुष्टेयतया यद्यस्ति तर्दि तावेव मातापितरा किमस्य मातापिवविज्ञानेनेति । विद्यावन्तयोर्द्यनं स्थाय दत्याद मनुः ।

> गायनीसारमानोऽपि वरं विष्रः सुयन्त्रितः । नायन्त्रितश्वतुर्वेदी सर्म्यात्री सर्म्यविक्रयी॥

श्रव्यतर्विद्योऽपि खानुष्टाननिष्टः श्रेष्टः, वज्जतर्विद्यो यचेष्ठचेष्टो नेति वाक्यार्थः ।

## भाखपुराणे।

सावित्रीं जपते यसु चिकासं भरतर्धभ । भैतव्यक्तिकियाबांख स राजन् केतनसमः ॥ केतने निमक्तेणे समा योग्यः 'केतनसमः' ।

### स्कन्दपुराणे।

सदाचारपरा नितां खरणिवद्या ऋषि दिजाः। पित्रणानोऽपि कुर्व्याना स्तिं भुक्ताः कुले।द्ववाः॥ कुलाचारसमे।पेतान् तसाच्छाद्धे नियोजयेत्। बाह्यणान् नृपन्नार्द्रस्न मन्द्विद्याधरानपि॥

ये खन्पदेशा श्रपि वज्रगुषाः, ये च निर्व्विद्या श्रपि खानु-ष्टानग्रीखाः, ये च सदेशा श्रपि प्रायस्थित्तपूतात्मानस्रोषामपि सर्व-गुणसम्पन्नपात्रास्रोऽनुग्रह उक्ती महाभारते ।

स्राहः ये च विनिर्दिष्टाः (१) स्राह्मणा भरतर्षभ ।
दातः प्रतियहीत् स्र स्र्णुव्यानुग्रहात्मुनः ॥
चीर्षत्रता गुणेर्युका भवेयुर्ये च कर्षुकाः ।
साविचीद्याः (१) क्रियावन्तस्ते राजन् केतनचनाः ॥
चन्धिर्मणमपाजा केतयेत् सुख्जं दिजं ।
नत्तेव विण्जननात स्राह्मेषु परिकल्पयेत् ॥
स्राहोची च यो विप्रो ग्रामवासी च यो भवेत् ।
स्राविचीं जपते यस दिकालं भरतर्षभ ।
साविचीं जपते यस दिकालं भरतर्षभ ।
सिचार्यस्तः क्रियावांस्य स राजन् केतनचनः ॥
खदितास्तमिते देशमी नित्यं कर्मपरायणः ।
स्रिहंस्र्याल्पदेषस्र (१) स राजन् केतनचनः ॥

<sup>(</sup>१) देवे च निर्दिष्टा इति ग॰।

<sup>()</sup> सविचाना इति कः।

<sup>(</sup>१) चरिंचचारवके।मचेति खा।

ग्रहस्तर मिर्यश्चापि ब्राह्मणा भरतर्षभ ।
संदक्तिः प्रदुद्ध मिस्र स राजन् केतनस्त्रः॥
प्रव्रती कितवः सेनः प्रास्तिक्रय्य यो विषक् ।
पश्चासेत् पीतवान् सेामं सेाऽपि केतनमर्हति॥
प्रश्निया धनं पूर्वं दार्षोः क्रविकर्षाभः।
पश्चामपा निषेवेत स राजन् केतनस्त्रमः॥
प्रश्निया धनं पूर्वं दार्षोः क्रविकर्षाभः।
भवेत्यर्वातियः पश्चात् स राजन् केतनस्त्रमः।
प्रस्तिन्धां श्राद्धे भोजनीयत्रमभिधाय गारुपुराणे।
सदासीनेव्यस्त्रवेषु भोज्याः सम्विभिनाऽपि हि।
मातुसः श्रास्त्रयाक्यर्विक् व्रियाचार्यादयोऽपि स॥

'मातुसः' मातुर्भाता। 'म्यासः' पत्नीभाता। 'याज्यः' यस्या-र्तिज्यं क्रियते। 'स्वत्विक्' याजकः। 'ग्रियः' त्रभ्याप्यः। 'त्राचार्यः' वेदाभ्यापकः।

#### त्रापसम्बः।

भोजयेद् ब्राह्मणान् ब्रह्मिवदे यो निगो चमन्त्रान्तेवास्त्रसम्भान्
गुणहान्या तु परेषां ससुदेतः से दियों ऽपि भोजयितयः एतेनान्तेवासिने। व्यास्त्राताः । 'ब्रह्मिवदः' वेदार्यज्ञान् श्रध्यात्मज्ञानिष्ठान्
वाः योन्यादिसम्बन्धरहितान् ब्राह्मणान् भोजयेत् । 'परेषां' योन्यादिसम्बन्धरहितानां, यदि वक्तविद्यादिगुणहानिः तदा 'ससुदेतः'
सक्तस्रुणोपेतः, से दियों ऽपि भोजयितयः । किमङ्ग पुनः व्यवहितसम्बन्धाः श्रास-श्रद्धर-जामाद्ध-मातुस्राद्यः । 'एतेन' ससुदितेन

सेदर्खीण, 'त्रम्तेवासिनः' समीपवासिनः, व्याख्याताः । तेन भोज-येदित्यनुष्टमी गौतमः।

श्रियांस्वेते सगोत्रांस भोजयेदूध्वं त्रिभ्योगुणवतः।

चक्रव्याच्याचां स्व दितीयचक्रव्यात्ममानार्षेयां स्व । 'अहँ चिभ्यः' इति सुख्यात्त्रयसावदसम्बन्धिन एव निमन्त्रणीयाः । त्रम-म्बन्धिश्यक्तिश्व अहँ पङ्किपावनगुणयुक्तं क्रियादिकं भोजयेदि-त्यर्थः । त्रम्येत्वेवं व्याचचते । सगोत्रेषु मध्ये चिभ्यः पुरुषेभ्य अहँ गुणवान् भोजनीय इति ।

श्रम विषष्ठ: ।

शियानपि गुणवता भोजयेत्।

'गुणवतः' गुणप्रकर्षवतः । श्रपिश्रब्दादक्तेवासिनेाऽपि । मनुकूर्सपुराणयोः ।

> मातामरं मातुषञ्च खसीयं श्वग्रुरं गुर्द । दौद्दिनं विद्पतिं वन्धुम्हित्वग्याच्यां स भोजयेत्॥

'मातामदः' मातुः पिता । 'खस्त्रीयः' भगिन्याः पुत्रः । 'गुदः' उपाध्यायः । विद्यः प्रजाया दुद्दितः पितिरिति युत्पत्या 'विद्पितः' जामाता । त्रतिथिर्म्या विद्पितः । स दि स्ट्रहाभ्यागतः सन् सम्बासां विद्यां खोकनिष्ठ रति मेधातिथिः । त्राद्धौयदिजसन्निधावतिथिभाँ-जनीर्षं रत्युक्तं । यदि तु त्राद्धे भोकारः प्रकृष्टगुणा न स्युः त्रार्द्धे एवासौ भोजनीय रत्यमुकस्थलं ।

> वन्धुमातुषम्याकादिरसगे। चसाया गुणी। कामं श्राद्धेऽर्चयेन्त्राचं नाभिक्ष्यमपि लरिं।

दिवता दि इतिर्भुन्नं भवति प्रेत्य निष्पत्नं । 'त्रभिरूपमपि' विदासमपीत्यर्थः । काममित्यभिधानादनुकस्यो-ऽचमिति गम्यते ।

माद्भष्यद् रत्यनुवर्षमाने याद्यवस्यः।

ससीयस्विक जामावयाक्यस्य रमातुकाः । विकायिकेतदौरिविषयसम्मिवान्धवाः ॥

वायुपुराखे।

मातापित्रपरसेव खसीयः सामवेदिकत् । स्थितिक्त् परोहिताचार्यमुपाध्यायस्य भेाजयेत्॥ मातुसः सम्मुद्धाः स्थासः सम्बन्धी द्रोणपाठकः। एते त्राद्धे नियोक्तया त्राष्ट्रासा वेदपारमाः॥

मत्यपुराणे।

भेजियेषापि दौहिषं यज्ञतः स्वरूरं गृहः।
विट्यतिमातुष्ठवन्धुस्टिलगाचार्यम्यासकान्॥
गृहरच विष्यादिवास्त्रोपाध्वायः।
प्रभाषस्यके।

दौरिषक्तिग्जामाटलसीवाः श्वर्ध्यस्या । मातापिटपरा भाज्याः विश्वसम्भिवास्थवाः ॥

चिषाचिकेतादीनभिधायाकं विष्णुपुराणे ।

श्वालक खसीयदीहिता आमाव्ययपुरासाया ।

मातुलेाऽय तपानिष्ठः पिव्रमाव्यसमुः पतिः ॥

श्रियाः सम्बन्धिनश्चैव मातापिव्रतस्य यः ।

एतानियोजयेक्काद्धे पूर्वीकान् प्रथमं नृप । बाह्मणान् पित्ततुद्यर्थमनुकल्पेब्बनन्तरान् ॥ वर्षेक्षास्त्रिणाचिकेतादीन प्रथमं नियोजयेत् । एत

पूर्वीक्रां स्त्रिणाचिकेतादीन् प्रथमं नियोजयेत् । एतान् ऋति-गादीन् तदनन्तराननुकत्येषु नियोजयेत् ।

## यव प्रकाधरेणोतं।

कुष्ठकुणिलादिदे। षर्हिताः सन्धोपासनमात्रगुणा एते मातुला-दयोऽनुकल्पत्या नियोज्याः । यदि तु विदांस एते भवन्ति तदा सुख्यकस्पत्नेनेवित । तदेतस्थाः कल्पनायाः किं मूलमिति न विदाः । वयन्तु ब्रूमः । उत्कष्टगुणोदासीनाभावे प्रतिनिधीयन्ते खल्वेते । प्रतिनिधिस्र प्रथमन्तावत् सुसदृश्च एवेति तदलाभे त्रसदृश्च एवेति । खक्कष्टगुणोदासीनानासुत्कष्टगुणा एव मातुलादयः सुसदृशा दति प्रथमतः प्रतिनिधीयन्ते (१) । तदभावे मध्यमगुणाः । तेषामयभावे दीनगुणा दति । एवं सति गुणवन्तरत्ववेदपारगलादीनि तदिश्वेषणा-न्यपि समञ्जसानि स्थः ।

ननु यद्येते प्रतिनिधयस्ति सुख्याभावे सादृग्धात् खयमेव प्राद्धान्ति दत्यनुकल्पवचनानामानर्थक्यमेव<sup>(२)</sup> स्थात्। न। पूर्तिकवच-नवित्यमार्थलोपपत्तेः। यथा सेमाभावे बद्धषु सुसदृग्रेषु प्राप्तेषु वचनेन नियमः क्रियते, पूर्तिका एवाभिषोतत्या दति। एविमहापि नियमार्थानि वचनानि भविद्यन्ति। तदुक्तं जैमिनिना "नियमार्थः काचिद्विधिः" दति। नियमश्चैवं श्रव यथैवे। त्वष्टमुणानासुदासीना-

<sup>(</sup>१) प्रथमता विधीयन्ते इति ख॰।

<sup>(</sup>२) इत्यनुकल्पवचनमनर्थमेव इति ग॰।

कूर्मपुराखे।

नामभावे प्रथमं गुषोत्कर्षशाहुम्बादुत्कष्टगुषा मातुषादवः प्राप्ताः । एवमौदाधीन्यशाहुम्बेन मध्यमगुषा खदाशीनाः प्राप्ताः तत्र नियम्बते मातुषादय एव पाद्वा दति। एवं च सति वच्छमाषानि सम्बन्धिनमतिकम्ब<sup>(१)</sup>वचनान्यपि नियमार्थानि खः। सुख्यब्राह्मणाभावे मातुन्वादीनतिकम्बान्ये न पाद्वा दति। तत्र स्वग्रुरानपीति। किं पुनर्न्थाचेन नार्थवाद्येन नेयं। समूर्खानिति तु पाठे धर्वमनवद्यमेव। स्रथवा प्रेष-मस्रमिष्टेः सद सुख्यतामिति ब्राह्मणाभ्यनुद्वातत्राद्वोपयुक्तभेवासप्रतिप्त्यभे यदिष्टभोजनं तदिष्वषाणि मूर्खानतिक्रमवचनानि। स्वाद्याद्वाराधीः।

नैकमोचे इविर्देशासमानप्रवरे तथा।
न पाञ्चातकुले दशात् यथा कन्या तथा इविः॥
त्रभावे ग्रन्थगे।पाणामेकमोचांस्त भोजयेत्।
त्रसमप्रवराभावे समानप्रवरानपि॥

षभावे द्वान्वगोषाषां सगोवानपि भोजयेत् । त्रव सगोवक्रव्देन वर्धेकगोषाः श्रमम्बन्धिनेऽनुज्ञायको तथा सपिष्डसमानेदिकाषाः सम्बन्धिनेऽखनुज्ञायका दति गण्यते । तव विक्रेषमाहाचिः ।

वड्भासः पुरवेभ्धाऽर्माम् न त्राङ्कीयासः गीनिणः । भसः परता भोच्या त्राङ्के स्त्रुगीनजा त्रपि॥ ये वद्भाः परे न भवन्ति त दद्धानीक्षम्बेन स्टब्सनी।

<sup>(</sup>१) सम्बन्धानतिक्रम्येति ख॰।

तत्र गोत्रे षट्पुरुषाः श्राद्धे न भोजनीया दति तद्वचनार्थः। गुणवतां तेषामभावे श्रुताध्ययनमम्बनाः मप्तमादयोऽपि भीजनीयाः। अत्र पङ्किपावनानन्तरं बौधायनः।

तदभावे रहस्यविदृचे यजूंषि मामानीति श्राद्धस्य महिमा तस्मादेवंविद्यं मिण्डमणाभयेदिति ।

'रहस्वित्' वेदान्तार्थिति । यसादृग्यजुःसामानि आहुस्व 'महिमा' महत्त्वापादकानि, तसात् 'एवंविद्यं' स्थ्ययजुःसामिवदं, सिपिष्डमिप भोजयेत् । तथायं सिपिष्डग्रब्दः साप्तपुरुषमात्रिपषयः । चिभ्य ऊर्द्धं सिपिष्डानां भोजनीयलदर्शनात् । तदुकं गौतसेन ।

भोजयेदूर्ध्वं चिभ्यागुणवन्तमिति । चतुर्थादर्वाञ्चस्तु न भोज-नीया एव ।

तदाइ सुमन्तः।

पिता पितामस्यैव त्राद्धेषु प्रपितामसः । पितुः पित्रव्यः खसीया न भोज्यास सुतादयः ॥

पितः सुतादय इति सम्बन्धः । श्रत्र पित्रपितामहानासुद्दिश्यमानाधिष्ठानस्तत्वेन श्राद्धभोजनं निषिध्यते । न पुनरन्याधिष्ठानीस्तत्वेनापि प्रयक् श्राद्धादिषु । "विप्रवदापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमामयेत् । पितामहो वा तत् साचात् स्वज्ञीत श्राद्धमर्चित इत्यादिभिक्षेषां श्राद्धे भोजनीयलदर्भनात् । श्रविस्तु पित्रादीनां गुणवत्तराणां वैश्वदेवे नियोज्यलसुक्तवान् ।

पिता पितामहो भाता पुत्री वाय सपिण्डकः । न परस्परमर्हाः स्थः न श्राद्धे ऋविजस्तया ॥ महित्यपुत्रादयो द्वोते सकुत्या ब्राह्मकाः स्टताः । वैत्यदेवे नियोक्तया यद्येते गुणवन्तराः॥

श्रते। यदापसम्बेन समुदेतस्य सेादर्यस्य भोजनीयत्मसुक्तं तदपि वैश्वदेवे इति मन्तर्यः। सगुणानामनुकस्पानामसाभे निर्गुणानामनुक-स्पतया स्वीकारमाद्व विषष्टः।

> त्रानृष्ठं यरे। धर्मी यात्रते यत् प्रदीयते । त्रयात्रतः सीदमानान् सर्वे।पार्येर्निमन्त्रयेत्॥

त्रानृशंशं पर जल्ले धर्मकीन सगुणानामभावेऽपि निर्गुणायापि याचते यत् प्रदीयते तद्यमुकल्पो भवति त्रयाचतः सीदमानान् श्रयाचनश्रीलान् कुत एव कारणात् सीदतो निर्गुणानपि सगुणानाम-साभे मन्त्रयेत् । सर्व्वीपायैरिति यादृशेले निमन्त्रणमभ्युपगच्छन्ति तादृशेल्पायैरित्यादरेण निमन्त्रणं तद्याचनेन सीदतामलाभे याच-मानाय प्रदानमिति दर्शयति । एवंविधेषु विप्रेषु सदाचारविकल्प-दर्शनेऽपि निन्दा न कार्योत्याद स एव ।

> युगे युगे तु ये धर्मास्तेषु धर्मेषु ये दिजाः। तेषां निन्दा न कर्त्तया युगरूपा दि ते दिजाः॥

'युगे युगे तु ये धर्माः' युगानृक्ष्परागदेषादितारतम्यनिबद्धा ये ये त्रमत्यभाषणादयो दुःखभावाः, 'तेषु धर्मेषु ये दिजाः' तेषु र्दुःखभावेषु वर्त्तमाना ये दिजाः, युगानुक्षपविप्रेष्विप यथासमार्व श्रेष्ठा एव गाद्धाः । प्रथमकल्पन्नस्य तु त्रनुकल्पानुष्ठातुर्देश्वमास् मनुः।

प्रभुः प्रथमकस्पस्य योऽनुकस्पे तु वर्त्तते । न सम्पराथिकं तस्य दुर्घातेर्विद्यते फसं॥ 'प्रभुः' सम्पादने समर्थः । 'सम्परायः' उत्तरकासः । सम्पराय-श्रन्त्रस्य तदावकताया श्रमरिं हेगिभिहितलात् । एवं वीयमर्थः । 'सम्पराये' भविष्यकाले भवं खर्गादिकं फलं न विद्यते दति ।

द्रत्यनुकन्पनिरूपणं ।

श्रय यन्त्रिहित बाह्यणानितक्रमः।

तच प्रातातप-प्रराप्तरस्रह्याः ।

यित्र हमधीयानं ब्राह्मणं यस्तिकमेत्। भोजने सैव दाने च दहस्यायप्तमं कुलं॥

श्रविकयामनिवासिनां तुख्यगुणानां दिजानां मधे खेळ्या श्राद्धपर्याप्तेषु रुद्धमाणेषु देवात् केषाश्चिद्तिक्रमेशभवस्रपि न देश्वाय भवतीति । बुद्धा यनिकष्टं ब्राह्मणं नातिक्रामेत् तं परित्वं च्यान्यं ने।पाददीतेत्वर्थः । यस्यदितिक्रामन् 'श्रासप्तमं' खप्रस्ति सप्तमपुर-षपर्यान्तं खकुलं, 'दइति' निरयाग्निना भस्नीकरे।ति ।

षड्चिंश्रमाते ।

सिन्निष्टमधीयानं ब्राष्ट्राणं यो व्यतिक्रमेत्। भोजने चैव दानेषु दहेत् चिपुरुषं कुषं॥ 'चिपुरुषं' चिपुरुषपर्यन्तं। त्रधीतवेदस्य सिन्निन्नष्टस्यातिक्रमे येदोष क्षकः सेऽन्यस्यातिक्रमे नासीत्यर्थात् सिद्धमपि व्यास-विश्वष्ट-ग्राता-

चकः चाउन्यस्मातकम नासात्यथात् । सद्धमाप व्यास-वाश्वष्ठ-। तपैर्देह्मपन्यासेन दृढ़ीकतं ।

त्राञ्चणातिक्रमे। नास्ति विग्ने वेद्विवर्जिते । ज्यसन्तमग्रिसुत्युच्य न दि भस्त्रनि इत्यते ॥ 'वेद्यवर्जिते' वेदाध्ययनरहिते विग्नेऽतिकान्ते त्रमुपाने सति तस्य तदितक्रमक्रतप्रक्रतप्रयोजनदानिप्रख्यवाचादिक्षे । क्षित्राची द्विःप्रतिष्ठापनयोग्यः । यथा विक्रं विद्याय भक्ष-नि द्विः प्रचेपयोग्यं न भवतीति दृष्टान्तः । भक्षियत्पुराणे ।

व्यतिकाले न देखे। ध्रिः निर्शुणं प्रति कर्दिचित् ।

दिविधे। प्रसिक्तः समीपग्रहवासी बरीरकम्भी मातसा-दिस। नमु दिविधसापि समित्रष्टसातिकको निषेद्धं न प्रकाते। यसाद्यश्विक्षष्टापेचयोत्तमस्य प्रथमकत्पतादेवानिकमिसिद्धेः समस्य त समिदितातिकमे कारणाभावादितिन्यायादितकमाप्राप्तेः। न चेयं प्राप्तिरिति वाच्यं। यत्र साघवेन निमन्त्रितसासस्य हीनस्य स्ति-क्रमोलिविध्यमानः सर्व्यानिप योग्यायोग्यविधिनिवेधान् बाधेत । तसादतिक्रमस्य निषेधोऽनुपपन्नः । त्रस्त तर्षि ने। चदादित्यवत्पर्योदा-बाड्यं व्यतिक्रमादन्यत् कर्त्तव्यमितिः किं तदन्यत् निमन्त्रणं, नैतदेवं, निषेधपचीक्रविकस्पदूषणेरेव निरसालात्। त्रतो न पर्युदाशेऽपि सम्बन्धिषु व्यतिक्रमनिषेधस्य सम्बन्धिनिषेधानुकस्पविधिन्थां विरोध-ञ्चापरादोषः। त्रतोऽतिक्रमनिषेधसम्बन्धिनिषेधानुकस्पविधीनामवि-रे भिन वक्तयो विषयविभागः । ७ चते । यदा सर्वे निमगुण जदा-सीना न जभाते तदानुकच्पविधिसादानी मेव मध्यमगुणे दासीनग्रहणे प्रिप्ति उत्तमगुणा वा मध्यमगुणा वा सम्बन्धिनः पूर्वे यहीर्त्याः । द्दीनगुषेषु तु खदासीनेषु मध्यमग्रुषा वा दीनगुषा वा सङ्गन्धिन एव ग्राह्माः । चेाऽयमतिकामनिषेधसः विषयः । जक्रमधीयानसः सन्नि-हितस्यातिक्रमे। न कर्चयः मनधीयानस्य च कर्चय इति ।

इदानीमनधीयामस्यापि सिमिहितस्यातिक्रमे। न कर्त्तव्य इत्युच्यते। भविव्यत्पुराणे । श्रहण खवाच ।

एवमेतकागन्नाथ देवदेव जगत्पते।

किन्तु यनो पुरा देव श्रुतं वाकां महात्मनः॥
गदते। नारदखेह प्रशु लं ग्रहनायक।
गदते। ने सुरश्रेष्ठ धर्ममधें सुखावहं॥
सिव्यक्टं दिजं यसु प्रक्राजातिं प्रियम्बदं।
मूखं वा पण्डितं वापि हक्तहीनमधापि वा॥
नातिक्रमेन्नरोविदान् दारिद्याभिहतं तथा।
सप्तपूर्वान् सप्तपरान् पुरुषानात्मना सह॥
श्रितिक्रम्य दिवो घोरे नरके पातयेत् ख्रा।
तस्मान्नातिक्रमेत् प्राज्ञो ब्राह्मणान् प्रातिवेद्मकान्॥
सम्बन्ध्यासर्वान् दौहिनं विद्पतिं तथा।
भागिनेयं विश्वषेण तथा सम्बन्धिनः ख्रा(१)॥
नातिक्रमेन्नरस्वेतान् ख्रित्वतानपि गोपते।
श्रितिक्रम्य महारौद्रं रौरवं नरकं ब्रवेत्॥

प्रभाषखन्छ ।

यमन्धिनसाचा सर्वान् दौदिनं विद्पति तथा । भागिनेयं विशेषेण तथा बन्धुगणानपि॥ नातिक्रमेक्षरस्त्रोतान् मूर्खानपि वरानन इति ।

<sup>(</sup>१) बन्धून् खगाधिप इ ग०।

### महाभारते ।

गायत्रीमात्रसाराऽपि ब्राह्मणः पूजितः खग । ग्रहासन्त्री विशेषेण न भवेत्पतितः स चेत्॥

यसिन् त्राद्वाणे गायनीमानमेव सर्वविद्यासारश्वतं त्राद्वाष्ट्रसारश्वतं वास्ति चाऽप्यनुकल्पलेन त्राद्धादौ पूज्यतां प्राप्नोत्येव । यदि नामैनं-विधो भ्रत्ना खर्रहप्रत्यासन्तरहवासी भवेत्तदासौ प्रत्यासन्तलेन विधे-षतः पूज्यतां सभते । विभेषेणेति वन्तनं तस्यानतिकमं स्वचयति ।

श्रयन्तु भविष्यत्पुराणाद्युको निर्गु णसिश्चितित्राञ्चणानिकसो ग्रण-युकापिश्चितित्राञ्चणाखाभ एव खाभे व्यतिक्रम एव । तथा च महाभारते ।

यदि खादिधिका विषे दूरे हक्तादिभिर्युतः ।
तसी यत्नेन दातव्यमतिकम्यापि सिक्धी ॥

'श्रधिकः' वेदाध्ययमब्सादिगुणसम्पदा ।

श्रधिकग्रहणाद्यदि तु समस्तदा सन्निहितातिकमे। न कर्चव्य इति गम्यते ।

निश्रम्याय गुणे पितं ब्राह्मणं साधुसम्पदं ।
दूराद्गला च सत्कृत्य यक्षतद्यापि पूजयेदिति ॥
सिन्निदितं वेदाध्ययनवन्तादिगुणरिहतं ब्राह्मणमितिकम्य गुण्युकं
दूरमपि क्रते श्राद्वादिरूपे कर्मणि भोजयेदित्यर्थः ।
वैशिधायने।ऽप्याद ।

यस्य स्वेकराचे मूर्खी दूरे वापि बड्डश्रुतः। बड्डश्रुताय दातयं नास्ति मूर्खे यतिक्रमः॥ षट्चिंशनातेऽपि । इंग्लिस स्वाह सहस्र यह स्वाहतास्त्री । स्वी

यस लेकग्रहे मूर्खें दूरतश्च गुणान्तिः ।
गुणान्तिताय दातयं नास्ति मूर्खे यितकमः॥
'यितकमें। नास्ति' यितकमदोषो नास्तीत्यर्थः । 'एकग्रहे'
दत्यनेन चैतत् स्रच्यते एवंविधे विषये श्रत्यन्तमन्तिधिरप्यतिकमप्रयोजने न भवतीति । यनु दूरस्थे गुणाळो मत्यपि मन्निहितस्य
निगुणस्यातिकमें। न कर्नव्य दत्युक्तं भविष्यत्पुराणे ।

यखामन्तर्मतिकम्य ब्राह्मणं पतितादृते । दूरस्यं भोजयेनूदो गुणाळां नरकं ब्रजेत् ॥ तस्मात् संपूजयेदेनं गुणं तस्य न चिन्तयेत् । केवलं चिन्तयेज्ञातिं<sup>(१)</sup> गुणान् वा विततान् खग । तस्मादामन्त्रयेत् पूर्वमायन्नं ब्राह्मणं बुधः ॥

तत् पूर्वीत्तवज्ञतर्वाकाविरोधायानितत्रमणमध्ये मिति हितानतित्तमदर्भनार्थे, न तु दूरस्यगुणाद्यसाभेऽप्यनितित्रमार्थमिति व्यास्थेयं।
प्रथवायं मूर्खानितित्रम्य ग्रहप्रत्यासन्न-तत्समानाधितरण-प्ररीरप्रत्यासन्नविधिष्ट-ब्राह्मणविषयो वर्णनीयः। दैवविषयलेन वा वर्णनीयः।
तत्र हि परीचानिषधसुखेन गुणिने। ग्रहस्थस्य वन्त्यमाणलात्।
देदृश्रो वा वचनानां व्यवस्था। यः सम्बन्धनिषधः स पित्रो, यस्यानुकन्पलेन विधिः स वैश्वदेविते।
तदाहानिः।

<sup>(</sup>१) तथा न चिन्तयेच्चातिमिति ग॰।

पिता पितामहाभाता पुत्रो वाच विषयः । नं परस्परमद्याः स्तुः न माह्ये स्वतिनस्या॥ स्वतिकपुत्राद्योऽय्येते सकुस्ता माद्याचा दिजाः । वैषदेवे नियोक्तया स्त्रोते नुषवन्तरा इति ॥

श्रवा यः सम्बन्धानितम्भः स श्राद्धादन्यस्मिन् देवे मानुषे वा किसिस्टिम्युद्यादिकासिके भोजने श्रववा श्राद्धप्रयोगोत्तरका-स्विके भेषास्प्रतिपत्तिभोजन इति सर्वमनवसं।

इति यविदितज्ञाञ्चाचानतिकमः।

श्रय वर्षा त्राष्ट्राणाः ।

### त्रद्वापुराचे ।

्रदानीं सम्प्रवच्छामि वर्जनीयान् दिजाधमान्। महाभारते।

त्रत ऊर्जे विसर्गस परीचा त्राह्मणे प्रमु । 'विसर्गः' विसर्जनं त्याग इति यावत् ।

श्रम याद्मनाद्वाणसण्णाभिधानेनैव तदन्येवामणीदग्रको सिद्धेऽपि यदर्जनार्थं देशवाभिधानं तत् पूर्वीकानां गुषवतामसामे कदाचिदे-तद्दोवरिदतानां यद्दणार्थं। देशववतां यद्द्ये दन्दं सिद्धमपि प्रकत-कर्मविनागं स्पष्टमाद सत्यन्तः।

विधिहीने पत्तं किश्चित् दुर्शाञ्चाषस्तते न च ।
दुर्शाञ्चाणे प्रदक्तश्चेत्रेष्ठ नासुच तङ्गवेत्॥
विधिना यथोक्तद्रवीः पुचेच गुणवन्तो ब्राह्मणा भोजनीया द्रत्यान्
। तच विधिहीनं यथोकद्रव्यादिहीनमपुचेणापि क्रियमाणं

माई निश्चित् फलं दरात्येव । वच्यमाणे दोषदूषिते दुर्नाञ्चणे तु भोजिते सर्वया त्राद्ध विनम्बतीत्यर्थः ।

यसः ।

जनरें तु यथेहेाप्तं वीजमाइइ विनम्सति। तथा दसमनहेंभ्यो स्थं कयञ्च नम्सति॥ 'जनरं' चारस्रसिकोदेशः।

मद्याभारते ।

थयोषरे वीजसुतं न रेष्ट्रिक वास्त्रोत्ता च प्राप्नुबादीजभागं। एवं त्राद्धं भुक्तमनर्षमाधेन चेर नासुच फलं ददाति॥ व्यासन्नातातपौ।

> प्रसारे वापितं वीजं भिन्नभाष्डे च दोइनं । भन्नन्वपि ज्ञतं स्यं तददानमग्रापुषु ॥

मनुः ।

श्रमकेते यहदाति न ददाति यहकेते । श्रक्षानकानभिज्ञानात् वेऽपि धर्माच हीयते॥

दोषवतां ग्रहणे न केवसं प्रक्रतकर्माविनात्रः किन्तु प्रत्यवाची-ऽपि भवतीत्येतत् द्वापनमपि दोषाभिधानसः प्रयोजनं । प्रत्यवायस दर्जितो वायुपुराणे ।

न माद्धे भोजनीयाः सु निन्दिता नाह्यषाधमाः। यैर्श्वमं नस्रति माद्धं पितृन् दातृंस पातयेत्॥ 'पातयेत्' प्रत्यवायेन संयोजयेत्। नह्यप्रापे। चयताम्यको यच यताचैवावमाननं । दंखो देवज्ञतसाच यद्यः पतति हार्यः ।

दवः ।

विधिहीने तथा पाचे यो ददाति प्रतिग्रष्टं। न नेवसं हि तद्याति भेवमण्यस्य नम्मति॥ विष्णुः।

चचा भवेनीपखेन निमज्जत्युदके नरः । दाक्षप्रतिग्रहीतारौ तचैवान्या निमज्जतः । तचाइ विवडः ।

विदद्भोक्यान्यविद्धांचे। येषु राष्ट्रेषु भुद्धते।

तान्यनादृष्टिम्हण्कानि सददा जायते भयं॥

'ख्याकानि' प्राप्नुवन्ति ।

कचित्रद्गुणदीना ऋषि दोववनाः पङ्किपावनिमित्रततयोपवे-श्रिता नानर्थवदाः । "श्रपाक्त्योपदता पङ्किः पात्यते चैदिवेशक्तमैः" दति मनुनाभिदितलात् । श्रतएव समन्तुना कचित्रदृष्टद्ममाणानां दोववतां पङ्किपावनिमेश्रणसुनं।

काचाः खुण्डास मण्डासायपर्याणः करैर्विना।
सर्वे आहे नियोक्तया मित्रिता वेदपारगैः॥
'काषाः' एकाचाः। 'खुण्डाः' चडुमणाचमचरणाः। 'मण्डाः'
वक्रजहाः। 'सपर्याणः' दुसभीषः। 'करैर्विना' सस्तय
इत्यर्थः।

काम्यपेन तु मिश्रणे विश्रेष छनः।

काणादीन् भोजयेद्देवे श्राद्धे दाने तु वर्जयेत् । श्राद्धे प्रमक्ती वैश्वदेविके भोजयेत् । दाने तु वर्जयेत् । पङ्कि-पावनामिश्रितेषु प्रमादाद्दोषवत्सु भोजितेषु दोषतारतम्यवप्रादेनिम "गुरुषि गुरुषि खघुनि खघुनीति" वचनात् यथाययं प्रायश्चित्तं विभेयं। एतम वीचान्धो न च ते काणा दत्येतन्मनृश्चोकाभिप्रायं वर्णयता नेधातिथिना ममुद्गेदितं । श्रयोग्यस्य श्राद्धे भोकुरपि प्रत्यवायमाद्यः यम-मनु-प्रातातपाः ।

वावते। यसते पिण्डान् इत्यक्येष्यमन्त्रवित्।
तावते। यसते प्रत्य दीप्तान् ऋष्टीनये।गुडान्॥
'पिण्डान्' ग्रासान्। 'त्रमन्त्रवित्' वेदरहितः। 'दीप्तान्' ऋग्निसनाप्तान्। 'ऋष्टिः' त्रायुधविश्रेषः। 'त्रयोगुडाः' श्रयोगोलकाः।
यसः।

देवतानां पितृणाञ्च इय्यकयिवनाश्वकः।
विप्रोऽधर्मपरेम्यूर्खा न लेकान् प्राप्त्रयात् कचित्॥
तदेतत् सर्वमिभिप्रेत्य याज्ञवक्कोनेक्तां।
गोभ्रतिकद्दिरणादि पाचे दात्रयमर्चितं।
नापाचे विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेयदक्कता॥
वर्षा निक्यन्त दति प्रतिज्ञातं। तच मिचादयस्तावत् मनुः।
न श्राद्धे भोजयेन्मिचं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः।
नारिं न मिचं यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेद्विजं॥
सत्यामेव श्रोचियलादिपूर्वगुणसम्पदि मैत्र्यानिमित्तेन प्रतिषेधोऽयं। मनेवावक्षायैरनुकूर्णकप्रवृक्तिः 'मिचं'।

'संग्रहः' चित्तानुरद्धनं । 'त्ररिः' बतुः । यो रागदेवयोरदेवसं भोजयेत्।

> यस मिनप्रधानानि माङ्गानि च स्वीपि च। तस्य प्रेत्य फर्स नास्ति माङ्गेषु च स्विःषु च॥

पूर्वेद्य प्रतिवेधस्यार्थेवादोऽयं । मिनक्रन्ते भावप्रधानः मैनी-प्रधानानीत्वर्यः। 'स्वींवि' स्थानि । प्रत्येति परखेाकवानकमध्ययं अध्यानकर्वकत्वेन क्यप्प्रत्ययानुपपत्तेः ।

यः यङ्गतानि खुदते ने।दात् श्राद्वानि मानवः । य सर्गात् श्रावते स्रोकात् श्राद्वमित्रं दिजाधमः ॥

'सङ्गतानि' सक्यानि । 'नीदात्' प्राक्तार्यमजानन् । 'स्रगीयावते' स्वर्गेष न सम्बंधत दत्वर्थः । आहुं निषं निषसाभद्देत्वर्थस । दिजयद्वं प्रदर्भनार्थं, ग्रुह्येषापि निषीक्षता त्राह्मणा न साह्या दति नेधातिथिना वक्त प्रपश्चितं ।

सभोजनी याभिदिता पैत्राची दिखण दिजे: ।
दहैवासे तु सा खोने गौरने पैकनेम्पनि ॥
सभोजनी या सदभोजनी। मैचा दि सदभोजनी प्रवर्त्तते।
पित्राचानामयं धर्मी यक्त्राद्धे मिचर्चपदः।
सा दिख्णा दहैवासे मिचार्जनपत्ता दि सा।
मिचार्जनमाचपत्ता भवतीत्वर्यः।

बस्य मित्रप्रधानानि ऋद्वानि च स्वीवि च । पित्रषु दैवयञ्चेषु दाता स्वर्गे न मस्कृति ॥ आद्भेन यः खुद्ते सङ्गतानि € **च•** i]

न देवदानेन पथा स याति । विनिर्सुत्रं पिप्पनं बन्धते। वा स्र्गासीकाद्भग्रहति श्राद्धमित्रः ॥

देवयानम्बद्धः पित्वयाणस्याप्युपलचणं। वाम्रव्द उपमार्थः। 'पिप्पलं'

## पिष्पसफ्खं।

### चारीतः।

माद्धेन यः जुरुते सङ्गतानि न देवधानेन पद्या स याति । वन्तासुतं पिष्पलं बन्धनादा स्रोकात् स्वर्गात् स्वते श्राद्धमितः॥

## यमापसम्बी।

सम्भोजनी नाम पिशाचिभचा नैवा पित्हन् गच्छति नेतत देवान् । इहैव सा भ्रमति चीणपुष्णा शासान्तरे गौरिव नष्टवत्सा ॥

# श्राद्भमधिकत्य गौतमः।

न च तेन मिचकर्मा कुर्यात्।

## बाईसायगं दितायां।

यस मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवीं वि च। तस प्रेत्य फलं नैव स्थादित्यन्योन्यभोजनात्॥

## महाभारते ।

यसः मित्रप्रधानानि आद्धानि च इवींचि च।

न प्रीषाति पितृन् देवान् न स्वर्णं य च नच्छति ॥

चस्तु माद्धेः सुद्ते यक्तानि

न देवयानेन पथा य चाति ।

स वे सुक्तं पिप्पसं नन्धनादा

स्वर्गास्तोकाष्यवते श्राद्धनिषः ॥

तस्मानिष्णं श्राद्धस्त्राद्धित

दद्यानिष्णेशः संग्रहार्थं धनानि ।

यं मन्यते नैव ष्णुं न मित्रं

तं मध्यस्यं भोजयेत् माद्धकस्ये ॥

जलाष्ट्रगुणादासीनाभावे कदाचिदुलाष्ट्रगुणं मिनं पाद्यं। प्रनुस्त-नुकल्पतृयापि न पाद्य दत्याद मनुः।

कामं त्राह्नेऽर्चयेन्त्रिणं नाभिक्षमपि वरिं। दिवता हि हर्विर्शुक्तं भवति प्रेख निष्पाणं॥ 'सभिक्ष्यं' योग्यं।

यक्षवत्युदायीने मित्रं न ग्राञ्चमेवेत्युक्तं वार्षस्यत्वयंदितायां । जदायीनमतिकाम्य यः श्राद्धे मित्रमाव्ययेत् । परस्यरस्य दानाद्धि तस्य नासुत्र तत्पत्तसं॥

वायुपुराणे।

न भोजबेदेकगोत्रान् समानप्रवरांसाया। एतेभ्यो हि इतिर्दत्तं भुद्धते न पितामहाः॥ कूर्यपुराषे।

न त्राह्वे भोजयेदिप्रान् सगोपान् बाह्यवान् कवित् ।

सगोत्रेहिं इतिशृंक्तमिहैव परिवर्त्तते ॥ ब्रह्माण्डपुराणे ।

न भोज्या योनिसम्बन्धा गोत्रसम्बन्धिनस्तथा । मन्त्रान्तेवासिसम्बन्धाः श्राद्धे विप्राः कदाचन॥ ब्रह्मवैदर्ने।

> त्रियाय च्हिने याच्याः सुद्दः प्रनवस्तया । त्राद्धेषु यसुरः घ्यासा न भोच्या मातुसादयः ॥

> > इति मित्रादयः।

त्रयानधीयानादयः ।

तत्र मनु-वास-यमाः।

ब्राह्मणो द्वानधीयानसृषाग्निरिव प्राम्यति ।
तसी द्वयं न दातयं न द्वि भसानि इयते ॥
यथा स्तेनादयः पङ्किदूषकाः, एवमनधीयानस्तत्कव्यदोव दृत्ये
वमर्थं पुनर्वचनं । यथा द्वणाग्निर्न प्रक्रोति द्वीं वि पक्षुं इतमात्रे च
द्विषि 'प्राम्यति' चीणप्रक्रिभेवति, एवमनधीयानामूर्यः ।
यथेरिणे वीजसुद्धा न वप्ता सभते फलं ।
तथानृचे द्विदंद्यात्र दाता सभते फलं ॥
'द्विर्णं' ऊषरं । 'श्रनृचे' वेदरदिते ।

श्रातातपः ।

नाविद्रस् प्रदे<del>षनु द</del>यं वा कथमेव प । महाभारते ।

59

यथा प्रश्नाको ज्यसने जुड़े।ति
तन्नैव देवान पितृ गुँपित ।
तथा दन्तं नृत्यते गायते च
थाञ्चानृचे दिचणामाद्यपेति ॥
उभौ दिनस्ति न भुनिक चैवा
था चानृचे दिचणा दीयते वै ।
प्रथायनीगर्भमेषा पतन्ती
तेषां प्रेतान् पातये द्वयानात् ॥

'जभौ' दाव्र-भौकारौ। 'न भुनिक' न पालयति। 'श्रयनी'

पापगतिः ।

कूर्मपुराणे ।

यस्य वेदस्य वेदी च विच्छिसेते चिपौद्यं। स वे दुर्जास्त्रणे। नार्डः माद्वादिषु कदाचन।

वासः ।

सन्ध्याद्योने वत्रश्रष्टे विष्रे वेदविवर्जिते । दीयमानं द्रत्यसं किं मया दुष्कृतं छतं॥

विष्णुः ।

न वार्याप प्रयक्ति विडासनिके दिने । न वक्तिने पापे नावेदिविद धर्मावित् ॥ चिम्नप्रेतेषु यद्क्तं विधिने।पार्जितं धनं । दातुर्भवत्यन्थाय पर्चादातुरैव च ॥

घमः ।

श्वातानाममन्त्राणां जातिमाचोपजीविनां।
नेषां प्रतिग्रहा देयो न श्विला तारयेक्स्लां॥

राजधानी यथा ग्रह्न्या यथा क्रूपस्व निर्जलः । यथा ऋतमनग्नौ च तथा दर्स दिवेऽनृचे ॥ वायुपुराणे । (

प्राइ विदान् वेदस्ता वेदाद्यश्चापजीवति । जभौ तौ नार्चतः स्राद्धं पुचिकापतिरेव च॥

वेदप्राप्तये इत्तवेतनः 'वेदस्तः'। 'वेदोपजीवनं' चटिकाध्य-यनादिद्रव्यग्रहणं।

#### महाभारते ।

त्रनुयोका च यो विप्रो योऽनुयुक्तस्य भारत । नार्हतसाविप त्राद्धं ब्रह्मविक्रयिणौ हि तौ ॥ यसादेक्रपूर्व्वकं हि स्वाध्यायमात्मनोऽव्रवीत् । वेद्विक्रयिणो होते नैतान् त्राद्धेषु भोजयेत्॥

श्रमुं वर्गममुमधायं पठेत्यादिष्टाः मन्तो येऽधीयते ते दत्तानु-खोगाः ।

> ये कुर्यिन यदस्रिन जुइते ददते च यत्। विधिवन्तेन पापेन महच्छुश्रं पतिन ते॥ चभोजनीयासे यद्भिसे चाभोज्यासाया स्तताः। तेभ्या दाता च भोका च महादेशवानवासुयात्॥ स्वर्भकुसारुद्धानां सहासानां।

मंगत्ख्यवद्यार्था खे<sup>(१)</sup> स्त्री ग्रुद्ध द्रकृतिन स्वयाः ॥ त्रमं क्रुताध्यापकास्य स्टतकाध्यापकास्य ये। तमोविश्वन्ति ते घोरमिति वैत्रखते ।ऽत्रवीत्॥

**मौरपुराणे** ।

वेदान् ये निगदन्ती इ लोभानो हात् फलार्थिनः । व्रह्मविक्रयिषस्ते वे श्राद्धकर्भण वर्जिताः ॥ /

यमः ।

न प्रतिग्रहमहीना व्यक्ताधापका दिजाः । ; शुद्धस्थाधापनादिपः पतत्वन न संग्रयः ॥ दत्यनधीयानादयः ।

त्रय प्ररीरदोविषः ।

#### तच वसिष्ठः।

भोजयेद्विनंग्न-ग्रिक्क-विक्रव-ग्यावदन्त-कुनिख-वर्जं। 'दिनंग्नः' दुश्चमा खलतिरित्यपरे। 'ग्रुक्कः' श्वेषी। 'विक्रवः' कुष्ठी। 'ग्यावदन्तः' खभावत एव कृष्णदन्तः। 'कुनखी' कुस्पि-तन्तः। भक्कालिखिती।

न वे दुष्टान् भोजयेत् । दुश्चर्य-जुनखि-खुष्टि-श्विनि-श्वावदुन्ताः शे चान्ये दीनातिरिकाङ्गासानपि वर्जयेत् ।

'दुश्चर्का' गजचर्करोगी । तुष्ठी प्रसिद्धः । 'सिषी' श्वेततुष्ठ-वान् । 'हीनं' परिमाणतः सङ्ख्या वा न्यूनं, 'श्रङ्गं' श्रवयके यस्य स

(६) सदस्यव्यवद्यार्थात्ते इति गः।

'हीनाङ्गः'। एवमतिरिक्ताङ्गः। हीनलं चाङ्गानां खभावतः होदा-दिना वापि भवति। तचोभयमपि गंग्रहाते। श्रामन्तर्वेदित्यनुर-भी कात्यायनः।

दिनंग्र-ग्रः क्त-विक्तव-म्यावदम्त-विद्धप्रजनन-धाधित-धङ्ग श्विचि-कुनस्ति-वर्जं ।

'विद्धप्रजननः' विद्धिष्ठमः । 'व्याधितः' दुश्चिकित्खरोगः, देवलेकिपापरोगवान्वा । 'व्यङ्गः' होनाङ्गः । ब्रह्मपुराणे ।

> भोकुं त्राद्धे न चार्चिना दैवे।पद्दतचेतसः । षण्डोमूनस कुमखी स्वन्नाटोदम्मरोगवान् ॥ भ्यावदम्मः पूतिनासः किन्नाङ्गस्याधिकाङ्गुलिः । गसरोगी च गडुमान् स्पुटिताङ्गस्य सञ्चरः । सम्बद्धतद्वरसण्डास्य ये चान्ये द्यीनकृपिणः॥

'षण्डः' षोढा पूर्व्वीकस्त्रस्य । 'मूकः' वाग्रहितः । 'खन्वाटः' केश्वरहितः । 'पूर्तिमासः' पूर्तिवस्त्रासाचिरागी । 'गलरागी' गल-गण्डादिकण्डरागवाम् । 'गलुमान्' कुछः । 'खन्नः' कुण्टः । 'योवने- ऽप्यजातमाश्रः 'द्वपरः' । स्कन्दपुराणे ।

काणाः कुण्डास्य मण्डास्य खन्नाटाः ग्यावदन्तकाः । कुनखाः कुष्टिनसैव दिनेग्ना विद्वसेष्टनाः ॥ काणाः कुण्डास्य मण्डास्य मूकात्थवधिरा जडाः। त्रितदीर्घा त्रितष्टस्या त्रितस्यूका भृभं कक्षाः ॥ निर्लेगिमानोऽतिखोमाना गौराः कृष्णा प्रतीव थे। एतान्विवर्जयेत् प्राञ्चः त्राद्धेषु भोषियानपि॥ 'जड़ाः' मूकमनसः।

#### श्रालङ्कायनः।

त्रविद्धकर्षेयंद्धुतं सम्बर्जेसधैव च । दम्धकर्षेय यद्भुतं तदै रचांचि मच्छति ॥ ४ समकर्मासचणमार गोभिसः ।

श्रविद्धकर्णः शब्दाय सम्बन्धंसधैव च। वर्जनीयाः प्रयक्षेन ब्राह्मणाः स्राद्धकर्मणः॥

#### हारीतः।

हिनुख्यबादधः कर्णे खम्बी तु परिकीर्त्तितो ।
ह्यानुखी चानुखी प्रसी तेन प्रातानपेऽत्रवीत्॥
दित प्ररीरदीषिणः। •
प्राथ निन्दिताचाराः।

## ष्याय शातातपौ।

जवरे वापितं वीजं यस भसानि ह्रयते। क्रियाहीनेषु यह्तं तस्य नाभोविधीयते॥ 'क्रियाहीनाः' विहितानुष्ठानभूत्याः।

## भैविखत्पुराणे।

नात्रास्त्रणाय दातयं न देयं त्रास्त्रणेऽिक्रये । न त्रास्त्रणत्रूवे चैव न च दुर्त्रास्त्रणे धनं॥ प्रत्राष्ट्राणादीनां स्वचणान्युकानि संज्ञाप्रकरणे।

#### हारीत: ।

विक्रयी भंसते पर्छं क्रयी निन्दति ततुणान्। यायोपायञ्च कितवसमाङ्क्यं प्रजापतिः।

'वाजः' इसं, 'कितवः' धूर्तः।

#### यम: ।

नाम्मिनि पिश्चने देवा नाम्मन्यनृतवादिनि। भार्थाजितस्य नाम्मन्ति यस्य चौपपितर्य्यहे॥ न खरैदपयातस्य न रक्तान्तरवाससः। यङ्गुसातीतकर्षस्य शुस्तते पितरो इतिः॥

'पिश्चनः' परदेषप्रकाश्चकः । 'भार्थाजितः' भार्थापरतन्तः । 'जपपितः' निव्यजारः । रक्तमान्तरं वासः परिधानवस्तं यस्य स रक्तान्तरवासः । वेधस्याने तासपचादिप्रवेशेन यस्य कर्णपाशावङ्गस-द्यादिधकं प्रवद्भी स 'सङ्गुसातीतकषः' । श्रापसानः ।

नीसीकर्षणकर्मा तु नीसीवस्त्रानुधारकः । किञ्चित्र तस्य दातयं चाण्डासमदृग्रे दि सः॥ यः सेने नीसीवीजानि निवपति सं नीसीकर्षणकर्मा'।

#### मनुः ।

श्रवतैर्यद्विजेर्भृतं परिवेश्वादिभिसाया । श्रपाङ्केयेर्यदन्येस तदे रचांसि भुस्नते ॥

#### द्यारीतः।

त्रामपाचे पये। यदद्वसान्येव इतं यथा ।



यमः ।

नुद्रकर्माष्यस्त्रस्थे तददिनं प्रणयति॥

मे। हाइसानि नम्मन्ति कथानि च हवीं वि च । विप्रेभ्यो भस्त्रभूतेभ्यो वीजानि च तथावरे॥

वाको यथाग्री घृतमाजुहै।ति तदेव देवास्त्रपितृपेति। तथा दसं मृत्यते गायते च याञ्चामृचे दिचणां वे ददाति॥ कामं विष्रं दृश्ववनं नियुष्ट्या-स्र लेवमन्येभ्यस्तथा प्रदेयं। क्रोब्रत्यसमृचे दीयमानं तसी दर्स यातुधाना दरनित ॥ तस्मात् तुस्त्रविभिष्टेभ्यो दानं दद्यात् प्रयक्षतः । विद्यातपःसम्दङ्का हि तार्यन्ति दिजातयः ॥ श्रविवाहिकजातस्य हविर्दद्याच यो नरः। न तस्य पितरेादेवाः प्रतिग्टइन्ति तद्भविः॥ देवे वा यदि वा पैचे यच शुक्ते तु मद्यपः। देवानाञ्च पित्वणाञ्च<sup>(९)</sup> दातुस्तकोपतिष्ठते ॥ मद्यपाय न दातवां देवे पित्रा तथा इविः । तसी नम्यति तह्तं यथा भसानि वै जतं॥ दातुष्तु किद्यते इस्तो भोमुर्जिझा च भिद्यते।

<sup>(</sup>१) देवतानां पित्रुवाद्येति ग॰।

क्वितान् यसते यासान् श्राद्धन्तदनृतं भवेत् ।

मद्यप्य निषादय यत्र भुद्धे दिजाधमः ॥

न तत्र भुद्धते देवा न पिविन्त इविस्त्रथा ।

यवसीपितभुकानि श्राद्धानि च इविंषि च ॥

न प्रीणन्ति पिद्धन् देवान् दाता स्वगं न मक्किति ।

हारीतः ।

विवक्षीपतिभुकानि श्राद्धानि च हर्वीवि च ।

देवानां नेापतिष्ठन्ति दाता खर्गे न गच्छति ॥

यमः ।

ये द्वापेताः खकर्षभ्यः स्तेनास्ते परिकीर्त्तताः ।
कयं ददाति यस्तेभ्य साख तत् प्रेत्य मध्यति ॥
द्वानपूर्वन्तु ये तेभ्यः प्रयक्त्रम्यस्पनेभ्यः ।
पुरीषं भुद्धते सर्वे धतवर्षाण सुन्नत ॥
तस्ताद्धि दातुकानेन देवं त्राद्ध्य सर्वेषः ।
प्रधान्तेभ्यः प्रदातयं नाज्ञान्तेभ्यः कद्रापन ॥
नष्टं देवस्ते दत्तमप्रतिष्ठन्तु वार्डुषे ।
यमु वाणिष्यके दत्तं नेद्द नासुन तद्भवेत् ॥
भसानीव उतं द्वयं दत्तं पौनभेवे दिने ।
सेमाविक्रयिणे विष्ठा भिष्ठे पूर्यशोणितं ।
सेमाविक्रयिणे विष्ठा भिष्ठे पूर्यशोणितं ।
सेमा तु पतिते चैव क्रतन्ने विषमुच्यते ॥
दत्तरेषु स्वपाद्भेषु यथोदिष्टेव्यसाध्रमु ।
नेदस्तद्भांसमञ्जादि भवति प्रतियाचितं ॥
60

### बायुपुराणे।

वर्षा दारांख योगक्केत् याजयेषावतीध्वरे । नार्षत्यसाविष आहं दिवे। यसैव नासिकः ॥ भात्मार्थं यः पचेदकं न देवातिथिकारणात् । नार्षत्यसाविष आहं पतिते। नद्यराचसः ॥ सदा रक्ताम्बरा ये च परिवादरताख ये । भर्षकामरता ये च न तान् आहेषु भोजयेत् ॥

#### महाभारते ।

पशीयानः पण्डितं मन्यमाने।
योविद्यया इनि यत्रः परेवां ।
त्रश्चान् य त्रापरित त्रश्चादयां
योकास्त्रः श्वेतद्काः भवन्ति ॥
यर्वे च वेदाः यद्द विद्वरङ्गेः
याक्कां पुराणं च सुस्ते च जन्म ।
नैतानि यर्माणि गतिभवन्ति
त्रीस्त्रयपेतस्य नरस्य राजन् ॥
त्राक्षं प्रमुग्वद्यं च
स्राप्त्रयं प्रमुग्वद्यं च
स्राप्त्रयं प्रमुग्वद्यायगुरोरहेताः
कार्यं नैतदिद्यते(१) त्राञ्चायस्य ॥
एते दिजा निन्दितमाचरनाः

<sup>(</sup>१) कियते इति ख॰।

पिछो च देवे च विवर्जनीयाः । तान् निन्दिताम् से। इवश्रेन रटइन् सहात्सना मज्जयते पित्वंख॥ दति निन्दिताचाराः ।

त्रचात्रमवाद्याः ।

कार्षाजिनिः।

चलार श्रात्रमाः पुष्याः साङ्गे दैवे (१) तथैव च । चतुरात्रमवाद्ये तु त्राङ्गं नैव प्रदापयेत् ॥

प्रचेताः।

त्रात्रमार् ये वहिर्भुता दिजक्षेण राचसाः। तेभ्यो इद्यं न दातयं न हि भसनि इत्यते॥ देवसः।

चतुराश्रमवाद्याय दक्तं भवति निस्कश्चं। वायुपुराणे।

> यसिष्ठेड् वायुभचन्तु चतुराश्रमवाद्यतः। श्रयतिर्मोत्तवादी च जभौ तौ पङ्किदूवकौ॥

'त्रयतिः' त्रसंयतेन्द्रियः ।

खरोषा तपसा युक्तः श्रीनियोऽपि बज्जश्रुतः । श्रनाश्रमे तपसोपे तं विष्रं न निमन्त्रयेत् ॥ भैापपन्तिस्तया श्राक्यो नास्तिको वेदनिन्दकः । ध्यानिनं ये च निन्दन्ति सर्वे ते पङ्कितृवकाः ॥

<sup>(</sup>१) दाने इति ग॰।

'बैापपित्तः' उपपित्तवादी ग्रुष्कतर्केः बाक्यवादवर्यात् । वृष्यामुख्डास अटिसाः सर्वे कार्पटिकासचा । निर्घृणान् भिन्नदत्तांस्व<sup>(१)</sup> सर्वेभित्तांस वर्क्जयेत् ॥ मुख्डजटिसकाषायान् त्राह्वे यक्षेन वर्क्कयेत्।

कूर्मपूराणे।

बुद्धश्रावकिर्मिशः पश्चराचिदि जिनाः।
कार्पाटिकाः (१) पाग्रुपताः पाषण्डा ये च तिद्धाः ॥
यसाश्रमि द्वीं खेते दुरात्मानस्त तामसाः।
न तस्य यद्भवेष्क्राद्धं प्रेत्य चेद फलप्रदं ॥
भागश्रमी थे। दिजः स्वादाश्रमी वा निरर्थकः।
निम्यासमास्य थे विप्रा विश्वेषाः पक्कितृषकाः ॥
भादित्यपुराणे।

त्रनात्रमी तु या विप्रो जटी सुष्डी दृषा च यः। दृषाकर्मपरित्यागः त्राङ्के तं दूरतस्यजेत्॥

नन्दिपुराणे।

ब्रह्मज्ञानापदेशेन ये कुर्व्यन्थर्ध्य महत्। सर्व्यनकीस वर्ष्यासे चाण्डासा दिजक्षिणः॥ सर्व्यावस्था दिजा ये ते ब्रह्मविद्यापदेश्वतः। देशास्त्रिक्वासमीयासे राज्ञा वै धर्माचारिणा<sup>(१)</sup>॥

पद्मपुराणे।

<sup>(</sup>९) निर्धनान् विरतां खैव इति ग॰।

<sup>(</sup>२) कापाजिका इति ख॰।

<sup>(</sup>३) सङ्गरकारिया इति ख॰।

#### 🜓 च ।] स्राज्यकरूपे ब्राह्मसनिरूपसप्रकरसम्।

मिथ्यासङ्गल्पिनः सर्वे दुर्श्ता वा दिजातयः।

मिथ्यातत्त्विदेश वर्ष्णा दास्थिकाः सर्वकर्मस् ॥

ब्रह्मोपदेशं कुर्वेन्ति जनानामर्यक्षिप्रद्या ।

ख्यं मूढास्तु मूढानां धूर्त्ता वे विप्रक्रस्थकाः॥

ब्रह्मविक्रियणः पापान् प्रीत्यावापि न पूजयेत्।

वर्षात्रमविक्द्कानां कर्मणां ये तु सेवकाः॥

सुण्डान् जटिककाषायांसांस्तु श्राद्धे विवर्जयेत्।

कालिकापुराणे।

श्रनाश्रमी तु यो विप्रो जटी मुखी यथा च यः। दृथाकाषायधारी यः श्राद्धे तं दूरतस्थलेत्॥ ये सन्यासापदेशेन दुरात्माना जलाधमाः। परित्यजन्ति कर्माणि तेऽपि वर्ष्याः प्रयत्नतः॥ श्रदृष्टतत्ता श्रपि ये कर्ममार्गादृष्टिः स्थिताः। परितास्ते न सन्देशः सन्याख्याः सर्वकर्मस्॥

विष्णुपुराणे। पुर्मा जटा

पुमां जटाधरणसुण्डवतां ख्यैव
मद्याभिनामखिलभौचिववर्जितानां।
तायप्रदानपित्वपिण्डवहिष्कृतानां
समाषणादपि नरे। नरकं प्रयाति॥

द्रव्यात्रमवाद्याः ।

श्रय केतनानई:।

तच महाभारते।



यावकाः पितता विप्रा जडोकाक्तासायैव च ।
देवे वाष्य्यवा पिद्ये राजसाईक्ति केतनं ॥
'पितताः' पातित्यहेतुपातकवकाः । 'खकाक्ताः' खकादरेानिषः ।
सिनी कुष्टी च क्षीवस तथा पचहतस थः ।
प्रपद्मारी च यसान्धीराजसाईति केतनं ॥
'क्षीवः' नपुंसकः । पचाघातरागेण कर्माचसदेहाईः 'पच-

चिकित्सका देवलकाः ख्यानियमधारिणः। वामविक्रयिणसैव राजन्नार्धना केतनं॥

'देवसकाः' मूखेन देवपूजकाः । 'ख्यानियमधारिषः' दास्मि-काः । 'सामविक्रयिषः' सामस्रताविकेतारः ।

गायका नर्सकासैव सवका वादकासचा। कथका वेश्वकासैव राजकार्रिक केतनं॥ 'स्रवकाः' नाटिकाः। 'वेश्वकाः' वैतास्त्रिकाः। होतारो दवसानां ये दवसाध्यापकासचा।

तथा ववक्रियाञ्च त्राह्वे नाईन्ति केतनं॥

चे मूद्रान् व्याकरणादिमाध्यमध्यापर्याना ते द्ववसाध्यापकाः। एवं द्ववस्त्रित्याः।

घेन कामात् इतः पूर्वं वर्णानारपरिग्रहः । ब्राह्मणः सर्व्वविद्योऽपि राजकार्हति केतनं ॥

येन ब्राह्मणादिकुमारीरपरिणीय मुख्यतया वर्णामारपरिग्रहः इत:।

Loigitized by Google

त्रमग्रयस्य ये विष्रा स्तिनिर्यातकास्य ये ।
स्तिनास्य पिततास्येव राजनाईिन्त केतनं ॥
'त्रमग्रयः' त्रमाहिताग्रयः । मृद्येन प्रेतिनिर्दारकाः 'स्तिनिर्या−
तकाः'। 'स्तेनाः' चैाराः ।

त्रपरिज्ञातपूर्वास गणपूर्वास भारत । पुचिकापुत्रपूर्वास श्राद्धे नार्द्धना केतनं॥ त्रपरिज्ञाताः पूर्वे पूर्वजा येवाको 'त्रपरिज्ञातपूर्वाः'। गणेषु सद्वेषु पूर्वी सुख्याः 'गणपूर्वाः'। 'पुचिकापुत्रपूर्वाः' पुचिकापुत्र-

धमानीयाः ।

स्रणकर्मा च यो राजन् यस वाहुषिको दिजः।
प्राणिविक्रयस्तिस राजन्नार्श्वना केतनं।
योऽनावस्रकययार्थं स्रणं कुरुते सः 'स्रणकर्मा'। 'वार्हुषिकः'
भान्यस्हिजीवी । 'प्राणिवक्रयस्तिः' सेवकः।

चिपूर्वः काण्डपृष्ठश्च यवना भरतर्षभ । श्रक्तिया ब्राह्मणश्चैव श्राद्धे नार्द्धन्ति केतनं ॥ 'चिपूर्व्वः' चिजातः । 'काण्डपृष्ठः' पूर्व्वीक्रसस्यणः । 'यवनः' यव-जदेशोत्पन्नः ।

> इति केतनानर्दाः । श्राचापाङ्केयाः।

श्राहीश्रमाः ।

श्रयापाङ्कोया भवन्ति । तथा जड-बधिरान्ध-सिनि-कुष्टि-कुणि-श्रयावदन्त-वार्डुषिक-देवलक-वणिक्षण्डगणाभ्यन्तर-चिकित्सक-पौन-

\*

भेव-काण-जिन्हेगपजीवि-पतित-सम्प्रयोकृ-कितवानृत-दास्त्रिक-परप-रिभाविताहाः ।

विधिनिषेधप्रतिपिक्तमूढः 'जडः'। श्रोचेक्ट्रियविकल्पः 'विधरः'। श्रवणुः 'श्रत्थः'। स्रेतकुष्ठवान् 'श्रिची'। 'कुष्ठी' प्रसिद्धः। कुल्पितह्यः 'कुणिः'। खभावतः कृष्णद्यमः 'श्रावदक्तः'। सत्यन्यस्मिन् जीविकाः पाये धान्यदङ्क्रिजीवनः 'वार्डुषिकः'। मूल्येन देवतापूकको देवद्रव्यभोक्ता वा 'देवलकः'। क्रयविक्रयय्यवहारोपजीवी 'क्णिक्'। 'षण्डः' षोढा संज्ञाप्रकरणे कृतलवणः।'गणः' सङ्गः, ये सदैकया कियया जीविक्तितेष गणक्रव्याच्याः, तदक्तर्गतसातुर्व्यिचीऽपि ब्राह्मणः 'गणाभ्यक्तरः'। धनार्थं दर्जा प्रतिकर्त्ता 'विकित्सकः'। धर्मार्थंनस्त तस्य प्रत्रस्तवा-दिति सेधातिथः। पुनःपरिणीता 'पुनर्भूः', तस्या श्रपत्यं पौनर्भवः'। एकेनाच्ला विकसः 'काणः'। तिर्यक्षेष्ठी वा 'काणः'। ग्रव्या-सादादिनर्भाणयन्तः 'श्रिल्पोपजीवी'। महापातिकसंपर्गदृषितः 'पतितः'। 'सम्प्रयोक्ता' कृतकारी। कृद्मप्रयोक्ता 'कितवः'। श्रमत्यवद-निर्माणः 'श्रम्ययोक्ता' कृतकारी। कृद्मप्रयोक्ता 'कितवः'। श्रमत्यवद-निर्माणः 'श्रमृतः'। लेकिप्रीत्यर्थं कृद्मना धर्मानुष्ठाता 'दान्धिकः'। गृदतरपातकाभियोगेन परैः परिभवं प्रापितः 'परपरिभावितः'। श्राह्ममः।

ये स्तेनाः पतिताः क्षीवा ये च नास्तिकष्टचयः ।
तान् इयक्ययोर्विप्रानमद्दान्तानुरव्यति ॥
जटिसञ्चानधीयानं दुर्व्यसं कितवं तथा ।
याजयन्ति च ये पूगान् तांच श्राद्धे न भोजयेत् ॥
चिकित्यकान् देवसकान् मांसविक्रियणस्तथा ।

Digitized by Google

विपर्णन च जीवन्तः (१) वर्जासी इद्यकव्ययोः ॥ प्रेयो पामस्य राज्य सुनखी स्थावदन्तकः। प्रतिराद्वा गुराखैव त्यकाग्निर्वार्द्धवी तथा॥ यस्री च पग्रुपालस्य परिवेत्ता निराक्तिः। ब्रह्मद्भिट् परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ कुश्रीखवोऽवकीर्खी च ट्रष्णीपतिरेव च । . पौनर्भवश्व काण्य यस्य चोपपितर्ग्रहे॥ स्तकाधापना यश्च स्तकाधापितस यः<sup>(१)</sup>। मूद्रभियो गुरुस्विव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ॥ श्रकारणात् परित्यका माता पित्रोग्रेरीसाया । ब्राह्मीयानिश्व सम्बन्धीः संयोगं पतितेर्गतः॥ श्रागारदाही गरदः कुष्डाशी सामविक्रयी। समुद्रयायी वन्दी च तैसिकः कूटकारकः॥ पिचा विवद्मानस कितवा मद्यपस्या। पापराग्यभिश्वसु दास्त्रिको रसिवकयी॥ धनु:प्रराणां कर्मा च यथायेदिधिषूपतिः। मित्रभुक् घृतवित्तय पुत्राचार्यस्वयेव च॥ भामरी गण्डमाली च श्वित्रयथा पिश्रानस्त्रथा। चन्नक्तोऽन्धञ्च वर्ज्ञाः खुर्वेदनिन्दक एव 🔻 ॥ इसिगोस्रोद्रदमका नचर्चेर्यस जीवति ।

<sup>(</sup>१) जीवन्तीति ग॰।

<sup>(</sup>२) स्तकाध्यापितक्तचिति ख॰।

पिषणं पोषकोश्य (१) मुद्वाचार्यस्य विवास ।
स्रोतमां भेदकेश्य (१) तेवासावर (१) रतः ।
स्रद्धंवेष्ठको दूतो स्वारोपक एव च ॥
स्रकीडी स्रोनजीवी च कन्यादूषक एव च ।
स्रिकी स्ववस्तिस गणानास्व बाजकः ॥
स्रावारहीनः क्रीवस नित्यवाचनकस्त्रथा ।
स्रिकीवी सीपदी च बद्धिनिन्दित एव च ॥
सेरिक्षिको माहिषकः परपूर्णपितस्या ।
प्रतनिर्व्यापकस्त्रेव(१) वर्ष्णनीयाः प्रयत्नतः ॥
एतान् विगर्दिताचारानपाक्केथान् दिजाधमान् ।
दिजातिप्रवरेशिवदान् सभयन विवर्ष्णवेत् ॥

'क्षेनाः' ब्राह्मक्यितिरुक्त्र्यापक्ष्मीरः । इतरेवा मुपितिपदेनेवाभिधानात् । 'पितताः' महापातिकनः । 'क्षीवः' नपुंसकः, "मा क्षेत्रं
गक्क् कौ मोय" इति खिन्नदर्भनात् । "सन्तप्र्यः क्षीवः" इति हरिहरः । नाखि दसं नाखि छतं नाखि परखेाक इति ये खितप्रद्याः तेषां
'हिन्नः' श्राचारेऽअद्धानता 'नाखिकहिन्तः' सा हिन्त्र्येषां ते 'नाखिकहन्त्रयः' । छन्तरपदखोपी समासः । श्रथवा नाखिकां हिनः जीवनं येषान्त एवसुत्र्यमे । मनुग्रहणं प्रतिषेधादरार्थे । अटिखा ब्रह्मचारीति सेधातिथः । स चानधीयानेऽप्रारक्षाध्यनेऽच निविध्यते ।
प्रारक्षाध्यनस्य तु ब्रह्मचारिणो विहितलात् । न च सर्व्याध्य-

<sup>(</sup>१) पासकी यस्ति ख॰।

<sup>(</sup>२) भेदकचैवेति कृ ।

<sup>(</sup>३) प्रेतनिर्द्धारकचैवेति ग॰।

चनसम्बन्धः प्राप्तिरेव नास्ति तत्कथं प्रतिषेध इति वार्धः। त्रतस्त्रमपि दे। हिनमित्यादिना प्राप्तिसभावात् । 'दुर्खासः' स्नोहितकेत्रः, चचतिर्मा दुर्मेश इत्यन्ये पठन्ति। 'दुर्म्भलः' विकायध्यत्रः, भोकुन मचने। वा । 'पूगान्' सङ्घातान्, याजयन्ति। मांषविक्रयिषः प्रसिद्धाः । 'विपचेन' खवणादिना प्रतिषिद्धेन पछोन। ग्रामस्य राज्ञो वा 'प्रेंबः' भाजाकरः ! 'तुनसी' बुत्सितनसः । सर्मकार्खेषु यो सुरोः प्रतिवेधेन प्रातिकूक्को वर्त्ततेऽसी 'गुराः प्रतिरोद्धा' । 'त्यकाग्निः' नेता-वसव्यवारस्थतरस्थापि परित्यका । 'यस्त्री' राजयकाग्रहीतः । त्राजी-क्नार्थं यः प्रप्रुन् रचित स 'प्रग्रुपासः'। सत्यधिकारे महायज्ञानु-डानरहितः 'निराक्तिः', विस्ततवेदो वा । दुराक्रतिरित्यन्ये । बाह्यषानां वेदस्य वा देश 'ब्रह्मदिट्'। परिवेत्तृपरिवित्ती, पूर्व्वाक्र-सर्वको । चारकनर्भकगायनाद्यः 'क्रुत्रोस्रताः' । 'ऋवकीर्का' विम्नुत-ब्रह्मचर्यः । 'टवली' ग्रह्मा, तस्ताः पतिः । त्रदूचन्यायं वाक मन्यने, रवस्था एव पतिः। 'उपपतिः' जायाजारः। स चोपेस्यमा-षोयस्य यह एव वस्ति। रयता धनेनेदं करोमीति वचनव्यवस्त्रया वेतनगाही 'स्तकः' स्तकशासायधापकस्य 'स्तकाधापकः'। एवं स्तकेनाध्वापितः 'स्तकाध्वापितः'। व्याकर्चादिविद्यासु शुद्रस्य बियः 'ग्रुट्वियः'। 'गुरः' ब्रूट्खेव । अने एयर्जनी सत्यापि ग्रुट्स यमानः । विगर्दिताचारतमः सर्वशिवतात् प्रदृष्टीव च गुदलं गर्दितं नान्वत् । वाचा दुष्टः 'वाग्दुष्टः' पद्वानृतभाषी त्रभित्रस्ते वा । बुख्योक्तकावृक्त वच्छा । गुद्रचाचार्यः । श्रवति व्रह्महत्याद्दिवेष-परित्यागकारणे वो मातरं पितरमाचार्थं च परित्यजति । परि-

त्यागच १३ त्रृवाचकरणं। 'गुरुत्यागः' तिसाम्रधापनसमर्थेऽधापयित तत्त्वारीनान्यवाध्यमं । वाचीः याजनाध्यापनादिभिः, 'यौनैः कन्या-दानादिभिः सम्बन्धैः, यः पतितैः सद संसर्गे गतः, संवस्ररेण पतित पतितेन सद्दाचरित्रति । पतितपदेनैव सक्धेऽपि संसर्गिषि वत्सराद-र्म्यागपि प्रतिषेधार्थमिदं। 'त्रागारदाही' ग्रहादिदाहकः। क्रिमा-क्रचिमविषप्रदाता 'गरदः'। कुष्डगोसक्योरस्रमस्राति सः 'कुष्डाज्ञी'। 'कुण्डं' त्राड़कः, तत्परिमाणात्रभोका वा 'कुण्डात्री'। 'सामं' सता-विशेषं यागार्थमाष्यार्थं वा योविकीणाति यः 'सामविकयी' वामसाधनकयागविक्रोता वा । ससुद्रं उदिधं याति प्रवह्णादि-भिर्कत्वायति 'समुद्रयायो'। 'वन्दी' स्तृतिपाठकः। तिसादीनां पेष्टा 'तेलकः'। साचित्रेऽनृतवादी 'कूटकारकः', 'कूटानां' नाणकादीनां कर्तावा। पित्रा सइ भागादिनिमित्तं पूर्वेत्तरपचभक्ता योविवदते विरुद्धं खपते । 'कितवः' कखितप्रेची ऋध्यईदृष्टिः। कातर इत्यन्ये पठिना । स एव गुज्जपचसद्वातारकः। 'मद्यपः' सुराव्यतिरिक्तस्वारिष्टसः। 'पापरागी' कुष्ठी । 'त्रभित्रसः' पातकापपातकयोः । 'दाक्षिकः' स्तोके प्रसिद्धः । ऋषत्यपि तत्कारितानिख्ये । 'रस्विकयी' विषस्य विके-तेति मेधातिथिः । मधुरादिरसाधिष्ठानानां गुडसवणचौद्रतक्रप्रस्तीनां विक्रेतेति प्रक्कुभरः । 'रषः' पारद इत्यपरे । अगेदिधिवृपतिरित्यच दिधिवृत्रध्दस्य त्रयोपदेन पतिपदेन च प्रथक्षम्बन्धः। ततोऽयेदिधिवृ-रेकः दिधिष्पतिरन्यः । समासान्तर्गतस्यायोकश्रब्दस्य द्वाभ्यां भिन्नप्र-स्रानाभ्यामभिषम्बन्धः स्रातिशास्त्रतादुपपद्यत इति षमाहितं मेधाति-चिना । स्तस्य आतुर्भार्यायां धर्बोष नियुक्तायामपि योऽनुरागवज्ञा-

दासिङ्गनपुम्ननादीनि कुर्यादसञ्जद् वा प्रवर्त्तते स 'दिधिषूपतिः'। जीवतस्तावत् आतुर्भार्यायामनुरुक्तः 'त्रुगेदिधिषूः'। त्रुथवा विवाहा-र्डायां ज्येष्ठायामनूढायां या कनीयसी परिणीयते सा 'त्रग्रेदिधिषूः', तखाः पतिः 'त्रगेदिधिषूपतिः'। मित्राम् द्रुद्यतीति 'मित्रभुक्', मित्र-कार्योपघातक इत्यर्थः। धृतं रुत्तिर्जीविका यस्य सः 'धृतरुत्तिः'। यो चूतकारास्त्रियोच्य तेभ्याऽम्रं सभते सोऽचाभिधीयत इति खयन्देविलात् कितवेन सहापानद्रत्यं। पुचः 'श्राचार्यः श्रधापका यस सः 'पुचाचार्यः'। मूर्खस्थाचार्यालस्य पुचे सक्षवात् । 'भ्रामरी 'त्रपस्नारी। 'गष्डमाखी' प्रसिद्धः। परमर्मप्रकाशकः 'पिग्रुनः'। वातादिदेाषेण पिश्वाचादिग्रहीतलेन वा श्रनविश्वतिचत्तः 'खन्मत्तः' । इस्वादीनां दमनः गतिश्चित्रयिता 'इसिगोश्चोद्दमनः'। नचनग्रहणं स्योति:-ब्रास्त्रीपस्तरुणार्थं। 'पिराणं' स्रेनादीनां, त्राखेटकार्थं पोषयिता। धनुर्खेदोपदेष्टा 'युद्धाचार्यः' । यो बीह्यादिसेचनार्थं श्रोतांसि भिनित्त त्रनेकथा नयति। यश्विरसद्भप्रवद्गानां त्रोतसाङ्गतिबन्धार्थं चेतुबन्धेनावरणं कराति । 'स्टइसंवेन्नकः' वासुविद्यापजीवी स्थप-तिस्र पधारादिः । यः सन्धिविग्रहादिषु प्रेस्थते सः 'दूतः' । यो मुख्येन ब्चान् रेापयित स 'ष्टचारेापकः'। यभिः ग्रुनकैः क्रीड्ति 'मुक्रीड़ी'। स्नेनानां क्रयेष जीवति 'स्नेनजीवी'। यः सता श्रमता वा देविष कन्यासिन्दति सः 'कन्यादूषकः', यो मियुनसम्प्रयोगेष कन्यामकन्यां करोति चाऽपि कन्यादूषकः। 'हिंसः' खभावत एव प्राणिघातनिरतः (१) । ट्रषक्षेभ्यः ग्रुद्धेभ्यः सेवादिना ब्राच-

<sup>(</sup>१) प्रासिनोद्धनिरत इति ग॰।

र्जीवनं बद्धाऽभी 'टवसरिनः'। गचानां देवताविश्वेषायां बाजकः। नषयागाः प्रसिद्धा इति मेधातिचिः। त्राचारः रहाभागतानां पूजासत्कारादिः, तेन वर्जितः 'भाचारहीनः'। कर्जबेषु भग्नोत्साहः 'ज्ञीवः'। सरैव याचनया खेाकानुदेजयति सः 'नित्ययाचनकः। निन्दादिभाः खार्चे कप्। 'क्रविजीवी' यः प्रतिमिद्धवा क्रवा नीवति, सा चानापरि प्रतिविद्धा चापरापि सर्व कियमासा क्रम्यतः कार्यमाणापि चयोक्रविधिविरहिता प्रतिमिद्धाः। क्रविवि-धिस्तु "राज्ञो दला च घड्भागं देवतानाञ्च वित्रकं। निवडभानञ्च विप्राणां क्रविं क्रवा न दोषभाक्" रत्यादिः स्रतिकारैः प्रतिपादितः। दोषवज्ञात् रूखेकपादः 'स्रीपदी'। यस प्रस्यचेष दोषो न सन्धते बद्भिञ्च निन्त्रमाने। दुम्यतेऽमै। 'बद्भिर्निन्दितः'। खरुआः सेवाः पद्धं चस्य स 'त्रीरिभिकः'। एवं माहिविकः। परः पूर्वेशं वस्ताः बा 'परपूर्व्वा' खैरिकादिः, तस्याः पतिः 'परपूर्व्वापतिः'। यो मूख्येन प्रेतामिर्व्यापयति वहति स 'प्रेनिनर्व्यापकः' । 'विगर्हिनाचाराः' निन्दिताचाराः । 'त्रपाङ्क्षेयाः' पङ्कारमर्दाः । 'खभयम' दैने पिछे च कर्याण ।

## त्रवाह सुमन्तुः।

तस्कर-कितवाजपास-गण-गणिका-ग्रू द्रप्रेक्षागम्यागामि-परिवेन्नु-परिवित्त-पर्थाहित-पर्थाधाह-पानर्भवात्य-विधर-वारण-क्रीवाद-कीर्णिवार्द्धु विक-गरदायि-कूटमानि-नाशिक-रुपसीपत्युपंत्रतादोत्सू-ष्टाग्नि-सामविकयविकेयविकेय-पासिक-कथक-सुण्डाज्ञ-सुण्डागी-सकयम्बकार-काण्डप्ट-दुर्खर्भ-चण्ड-विद्वुश्चित्र-देवसक-षण्डाक्डप- तित-प्रायोत्यित--कुमखि-किलाग्नि-म्यावर्क्न-विषक्-श्रिक्यवादिकन्-त्यगीनताखेापजीवि-मृख्यसांवस्परिक-मद्दापियकात्राखुटक-दीमातिरि-माङ्गा विरागवासस्यापाङ्ग्रेयाः । 'तम्बरः' चौरः। श्राजीवनार्थमजाः पासयति 'म्रजपासः'। 'गणः' सङ्गः । 'गणिका' वेम्या। मुद्रहः प्रसिद्धः । एतेषां 'प्रेखः'। ग्रुट्रचेवकप्रतिषेधानादापदि वर्णानारचे-वकस्य देशवान्तररहितस्यानुज्ञावगम्यते । यदाइ प्रचेताः।

> मद्दापद्गते। विप्रः चचचेवां समाश्रयेत्। श्रुद्ध सेवा न कर्त्तव्या प्राणः कष्ठगतैरपि॥

म्रमस्याः परिच्रयोगक्कतीति 'त्रमस्यामामी'। व्येष्ठे आतर्यक्र-ताम्याधाने यदि कनीयानम्यादितः स्वात्तदासी पर्याधत्तेत्युचाते कोष्टसु पर्यादित रति। एतच प्राम्बिसारेण निर्णीतं। चारणी-उच नग्नाचार्यः इतसातः कीर्त्तिप्रचारणात् । नर्त्तकविभेषस्य तुः चारणस नृत्योपजीविष्यस्मेन वच्छामाणलात्। कूटमसीकं साच्य-इरोतीति 'कूटसाची'। पञ्चयज्ञानविधाय यो भुक्के सः 'खपज्जतादः'। 'खत्स्रष्टाग्निः' परित्यकाग्निः। बावेक्नेयं तिस्रयवादि विक्रीणाति 'त्रविक्रेयिकिता'। पुस्तकस्रेखनकर्सणा जीवित इति 'वै।स्तिकः', पुरुकविकेता वा मूख्येन पुरुक्तिखेखका वा। विटजनरस्ननाय छहत्-कचादिकचानां कचियता 'कचकः'। त्राखेटनार्थं दुर्गादिषु सङ्गा-मार्थं वा यन्त्रनिर्माता 'यन्त्रकारः'। त्रस्तोपजीवी 'काण्डपृष्ठः'। काण्डपृष्टः बच्चवीवीतिनामानुबासनसरकात् । बन्धे तु काण्डस्पृष्ट इति पठिनतः। तस्य सर्वणसुत्रं प्राक् । 'दुस्यकी' दुसिकिम्यलयोगी।

'चन्डः' किन्नमेहनचर्मा, चिन्छ वन्कापनयन इति चौरादिके।धातुः, चन्छयतीति चन्छः। विद्वित्रमोद्रविदेषु प्रसिद्धः। तच हि जिम्मद्रविदेषु प्रसिद्धः। विद्वित्रमाद्यः तसात् परिभ्रष्टः 'चान्द्वपतितः'। सन्यासपूर्व्यकं मरणानिकमनव्रमं 'प्रायः'। 'सन्यासवत्यनव्रमे पुमान् प्रायः' इति चिकान्छस्ररणात्। प्रायं परित्यञ्चोत्यितः। 'किसाव्यो' सिधारोगी। 'वादिनं' चाते। 'मृत्यं' नर्चानं। 'गीतं' गानं। 'तान्तः' चच्चत्पुटादिः, एतदिद्याप्रावीक्षेन यो जीवति। धनसिप्यया नजनाद्यदिव्यकः 'मृत्यसंवत्यरिकः'। जक्षञ्च मनुना। "तिथि परस्य न मृ्याञ्चचनाणि न निर्देशेत्'' इति। 'महा-पथिकः' समुद्रपथचारी नित्याध्यगो वा। 'च्याक्षव्रकः' प्रासाद्दा-दिनर्माणाय पाषाणतत्वकः। 'हीनाङ्गाः' स्वञ्चादयः। 'चिरागवाससः', विद्वित्रस्तयः। विविधमाञ्चिष्ठादिरागयुक्रवाससः 'विरागवाससः', चिर्ज्यप्रचर्णं विना लेकिवञ्चनार्थं गैरिकादिरक्रवाससे। वा। 'च्याद्व च यमः।

भपाक्तिया दिजासान्ये तासे निगदतः प्रमु । येभ्यो दन्तं न देवानां न पितृणास्च कर्मकृत् ॥ काषाः कुकास षण्डास कृतम्ना गुद्दतस्पगाः । ब्रह्मम्नास स्रापास सेना गोम्नासिकिस्पकाः ॥ राष्ट्रकामास्त्रेथात्मन्ताः पश्चिकित्यक्य ये । यामकूटास्तुलाकूटाः विस्पिनो यामयाचकाः ॥ दषस्त्रीभिः प्रपीतास्च श्रेणीराजन्ययाजकाः । राजस्त्यात्थवधिरमूकख्वाटपङ्गवः॥ कलोपजीविनसैव ब्रह्मविक्रियख्य ये। इण्डध्वजास ये विप्रा गामक्रत्यकरास ये ॥ श्वागारदाहिनस्वेव गरदा वनदाहकाः। कुष्डाभिना देवलकाः परदाराभिमर्धकाः॥ म्रावदन्ताः कुनिखनः प्रिन्यिनः कुष्टिनश्च ये । विणिवा मधुइन्तारी इख्यश्वदमका दिजाः॥ कन्यानां दूषकाश्चेव ब्राह्मणानाश्च दूषकाः। स्चकाः पेषकास्वेव कितवास कुत्रीखवाः॥ समयानाञ्च भेत्तारः प्रदाने ये च वारकाः । त्राजाविका माहिषिकाः सर्व्वविक्रयिणस्य ये॥ वैषावीषु चये सन्नाः ग्रसाकादाहिन स्र ये। धनुःकत्ती धूतवित्तिर्धित्रधूक् ष्रठ एव च॥ रवुकर्ता तथा वर्जी ययागेदिधिषूपतिः । पाखुरागी गण्डमाली बच्ची च भ्रामरी तथा॥ पित्र्रमः कूटमाची च दीर्घरामी दृषात्रमी । प्रवचीपनिटन्तस्य दृषाप्रवितस्य यः ॥ यन्तु प्रविजिताकातः प्रवच्यावसितस्य यः । तातुभी ब्रह्मचन्डासावाह वैवस्तता यमः॥ राज्ञः प्रेखकरे। यश्च ग्रामख नगरस च। ससुद्रयाची वाक्तामी केमविक्रियणस ये॥ भवकीणीं च वीरघ्ना गुरुष्तः पिट्टरूषकः ।

गोविकयी च दुर्वासः पूगानाश्चेव याजकः॥
मद्यपद्य सद्यय सद्द पिचा विवादकृत्।
दाण्डिको बन्धुकीभक्ता त्यकात्मा दारदूषकः॥
सिद्धश्च निन्दिताचारः (१) स्वकर्मपरिवर्क्तितः।
परिविक्तः परिवेक्ता श्वत्याचार्थो निराकृतिः॥
प्रद्राचार्थः सुताचार्थः प्रद्रविश्वस्य गासिकः।
दुष्टस्त दारकाचार्थो मानकृत्तीसिकस्यया॥
चौरा वार्द्धुविका दुष्टाः परस्वानाश्च नाजकाः।
चतुरात्रमवाद्यास्य ये चान्थे पिष्कृत्वृषकाः।
दत्येतैर्श्वस्यवैर्युक्तांसान् दिजान् न नियोजयेत्॥

'गृद्तस्यगः' गृद्धभार्थागामी। पौरोहित्यार्थे यद्वार्थे वा राष्ट्रं वमीकतुं कामयते यः 'राष्ट्रकामः'। यामं कूटयति इत्तयतीति 'यामकूटकः'। यद्घभिरखीकयवहारेपामद्रयं भवयतीत्यर्थः। श्रखीक-तुखायवहारेण वस्चयिता 'तुखाकूटः'। व्यख्या प्रणीताऽयक्त मितः 'व्यखीप्रणीतः'।'श्रेषः' सुवर्णकाराद्याः प्रक्रतयः, तायां याजकः 'श्रेषी-याजकः'। कल्लया सुवर्णवद्धा जीवतीति 'कल्लापजीवी'। चतुःषष्टि-कल्लापजीवी वा। श्रम्नापो वेदस्य पुषस्य वा विक्रेता 'श्रम्नविक्रयी'। जीविकार्थं श्रम्नविद्योपदेष्टा वा। यो महापराधी राज्ञा च पदाद्यद्वनेन कृतद्यः यः 'द्यद्वस्त्रः' उत्यते। मध्यद्याय मध्मचिकापघाती 'मध्यका'। 'स्नचकः' परदोषज्ञाने।पायप्रयोक्ता। श्रन्थेन प्रकाजितं परदोषं पृष्णाति समद्भवचनेन दृढयति। राजादिक्तता व्यवस्ताः

<sup>(</sup>१) निन्दितचौर इति ख॰।

≰ घ•।]

'समयाः'। त्रजाविकेन जीवन्तीति 'त्राजाविकाः'। एवं साहिषिकाः। यभिचारिणीपुचा वा। 'वैष्णवीषु' रुक्त्जालादिमायासु, 'सकाः' निषष्मतयः। 'त्रलाका' त्रस्तं, 'दाहः' श्रश्चिकमं, ताभ्यां ये भैषश्चमा-चरिन ते 'ब्रह्माकादाहिन:'। श्रपकारबील: 'ब्रठ:'। 'द्रवुकर्ना' ब्रराणां कर्त्ता। यः प्रास्ताविहितेष्वात्रमेषु वर्त्तते स 'ष्ट्यात्रमी'। प्रवचां विधास्त्रामीति सङ्गल्य प्रवच्यां न कुर्ते स 'प्रवच्योपनिस्तः'। यसु वैराग्यादिकमन्तरेणेव प्रव्रजति सः 'ख्याप्रवृजितः'। प्रवृजितेनात्पादितः 'प्रविज्ञानातः'। विधिवत्पवर्या खीकत्य ततः परिश्रष्टः 'प्रवच्याव-सितः'। वार्त्तया क्रविवाणिज्यादिक्वपया वैद्यवस्था यो जीवति सः 'वार्चात्री'। यो वा निगूढप्रचारेण सकलले। कटनान्तमधिगम्य राक्के निवेदयति चेाऽपि वार्त्ताजीवनादार्त्ताजी पुरुष इति खेाके प्रसिद्धः। वान्नाजीति वा पाठः। तत्त्वणसुत्रं संज्ञाप्रकर्णे। 'केन्नविक्रयी' चाम-रादिविक्रोता । 'वीरघ्नः' शासदन्ता । ऋवीरामिव मामयमित्यस्थाः श्रृते-रबाखामिव मामयमिति नैहिक्तियाखानात् । 'पूगयाजकः' संसानजा-तीयानामपि समानव्यवसायानां समृष्टः पूगसास याजयिता 'पूगया-जकः'। कदर्यसन्तप्रमुत्रं। त्रपराधप्रयोज्यदण्डाधिकतः 'दाण्डिकः'। 'बन्धुकीभर्ता' प्ंञ्चलीपतिः। 'खकात्मा' इतात्मघाते। सुखयु-खादिना पुरुषान्तरसंयोजनेन वा कुलस्त्रीणां दूषियता 'दारदृषकः'। वनितानारानुरकतया पूर्वदागणां मिळाभियोका वा 'दारदूषकः'। स्तकाष्यापका स्तकाध्यापिता वा 'स्त्याचार्यः'। एवं भूद्राचार्यः। त्रित्रूमामचरपाठका 'दारकाचार्यः' । धान्यश्रम्यादिमानव्यवसायेन यो जीवति स 'मानक्षत्'। एषु किञ्चिद्वाख्यातं किञ्चिखुवाधं।



# बद्धां सिखिती ।

श्रमृक् तक्षरे। राजस्त्यो रचारे।पकरित्तर्गरदे।ऽग्निरः श्रामिकः श्रुद्रोपाधाये। वन्दी घाण्टिका देवकः पुरे। हिता नचनादे प्रस्ति- नेच्यादे प्रस्ति- नेच्यादे प्रस्ति- नेच्यादे प्रस्ति- नेच्यादे प्रस्ति- नेच्यादे प्रस्ति नेच्यादे प

श्रमधीतवेदः 'श्रमृक्'। श्रमणेः चरतीति 'श्रामिकः'। यः बुद्र-घण्टिकादिनियत्थनपुरः धरेण मृत्यगीतादिना जीवति स 'घाण्टिकः'। यो वा महतीं घण्टां वादयन्त्रेव प्रतिग्रहं भिषते चे।ऽपि 'घाण्टिकः'। गूर्जरदेशे घण्टास इति प्रसिद्धः। यो जीवसुक्रवेषेण स्नोकं प्रता-रयम् द्रयामर्जयति स 'श्रम्णपुरवः'।

पैठीनिसः ।

कुनिख-किसामि-स्रावद्काः पिषा विवद्मानस् यस् स्तीजितः कुष्टी क्तीयः कितवेद्वं तो दुस्यं। सुरानभी विद्धप्रजननः पतितः पिग्रजनः सेमिविकसी यञ्चवेदविकसी वाणिजका सामयाजी मि-स्याभिक्रसो रुपस्थामभिजातः परिविक्तः परिविन्दाने। दिधिषू-पतिः पुनर्भूपुनः गोसककुण्डाजाविकासौरः काण्डपृष्टः सेवकसेत्य-पाङ्कियाः। श्राद्धे चैतास्र भे।जयेस यञ्चकर्मणि।

थस राष्ट्रे प्राधान्येन भार्येव सर्वश्यवद्यारान् विधने स च भीतः सन् तत्पारतन्त्रीण वर्त्तते स 'स्त्रीजितः'।

खक्रम् यसेन।

नास्रन्ति पितरो दैवे नास्रन्यनृतवादिनि । भार्याञ्जितस्य नास्रन्ति यस्य चोवपतिर्घद रति ॥ **६ वा•** ।]

सुरापस्तीगर्भसभूतः 'सुरागर्भः' क्रतप्रायश्चित्तेन सुरापेण जनिते। वा । तीर्थयाचाद्यक्तिंतधर्मविक्रोता 'तीर्थविक्रयी' । क्रातातपः ।

> श्रिष्ठोमादिभिर्यञ्जेर्ये यजन्यस्पदिस्तिः । तेषामसं न भोक्त्यमपाङ्क्षेयाः प्रकीर्त्तताः ॥

देवसः ।

देवके श्रोपजीवी च नासा देवलके भवेत्। श्रपाङ्कोयः स विज्ञेयः सर्वकर्मसु सर्वदा॥

मनुः ।

श्रव्रतिर्थत् दिजेश्वंतं परिवेत्रादिभिसाया । व्यक्ति

बमः ।

श्रपाङ्कियो दश्त्याग्र धावत्यमनुपम्यति । अम्मते तत्पत्वं तेभ्यो दानञ्चापि विनम्यति ॥ अम्मते तत्पत्वमिति काम्यस्य भ्रंगः । दानञ्चापि विनम्यतीति नित्यकर्मभंगः ।

> इत्यपाङ्क्षेयाः । श्रथ पङ्किद्रपकाः । जन्मकार्यसम्बद्धाः

मञ्जः ।

नाञ्चणा चे विकर्मस्या वैद्यालनिकाः गठाः । विकर्णा विद्यालनिकाः गठाः । विकर्णा विद्याः पङ्गिद्रपकाः ॥ विद्याः पङ्गिद्रपकाः ॥ विद्याः पङ्गिद्रपकाः ॥ विद्याः पङ्गिद्रपकाः ॥ विद्याः विद्याः पङ्गिद्रपकाः ॥ विद्याः विद्

खुडी च राजयस्मी च माझासाः पङ्कित्रूषकाः ॥
गुरूषां प्रतिकृत्वास्य वेदान्युत्सादिनस्य ये ।
गुरूषां त्यागिनस्रेव माझासाः पङ्कित्रूषकाः ॥
समध्यायेष्यधीयानाः श्रीचाचारविवर्ष्णिताः ।
गुरूहास्तरसपृष्टाङ्का माझासाः पङ्कित्रूषकाः ॥

श्रविषितप्रतिषिद्धकर्मानुष्ठातारो 'विकर्मखाः' । विस्तिवेदा-स्थकाग्रयस्य 'वेदाग्न्युसादिनः' ग्रुद्धदत्तस्थात्रस्य भोकारः 'ग्रुद्धात्र-रसपृष्ठाङ्गाः' । षारीतः ।

चितित्यत-रवसप्रेय-कार्क-कितव-यक्रीडक-मलुनिजीव-मीन
घातकावेष्टिक--पौद्यस-वार्डुं विकादितु व्हिक-प्रत्यवित--स्ततकाध्यापकाध्यापित-तेसिक-स्रचक-नियामक-कुन्नीसवादीन् देवे पिश्ये च
विवर्ज्जयेत्। नास्तिक-क्षीव-कद्याक्रीडिनाऽनृतवादिना जपहेमसन्ध्यान्नीचिवर्ज्जिताः सीव-योन-सीवसद्गर-सद्भीषापुष्णान्नाद्यापरक्तिन्नवक्षोपजीव-रुवस्नीपति-म्रह्रद्र-यामयाचक-तस्करागारदाहिगरद-सोमविक्रयि-गायन-नर्मक-धनुः त्ररयोजका-त्रव्हगोद्गी नरात्रंसप्रचाव्हिक-मचनजीवि-महाश्चिगामि-दीर्घरीगि-महापिथकाः पितताः पिततपुराहितास्वानिवर्ममानाः पङ्किद्रवकाः। 'कार्कः' क्रिन्पी,
न्नकुनिभिः स्थेनादिभिर्ज्ञीवतीति 'त्रकुनिजीवः'। मरणप्रसक्तकुनेवावेष्टनं 'त्रावेष्टः'। त्रावेष्टेन पद्मसंत्रपनार्थं यो यन्ने परिक्रीयते स
'त्रावेष्टिकः'। सङ्गृहीतपुंस्रसीम्हास्केन यो जीवित स 'पौस्रसः'।
न्निहतुष्डेन दीयतीति 'त्राहितुष्डिकः' सपित्रीडीस्यर्थः। न्नात्रमा-

त्परिच्युतः 'प्रत्यविषतः' । तेष्वविक्रधादिना जीवित सः 'तेष्ठिकः' । प्रोतवाहकः 'नियामकः' । प्रपण्छ नेतित यावत् । स्मयाधीखः 'श्राक्रीड़ी' । स्वं धनं ख्रष्टायं 'सीवः' सचासी सङ्कर्स 'सीवसङ्करः' स्विसङ्कर् इत्यर्थः । नृशंस एव 'नराश्रंसः' यो नरानाश्रंसित स्वीति स्वाऽपि 'नराश्रंसः' । 'महाश्चिगामी' दीपान्तरगन्ता । सुमूर्ष्तया प्रस्थितः 'महापथिकः' । महापथात् दूरदेश्वान्तरादागता वा स चाञ्चातखुखश्चीख्वात्प्रतिविध्यते । 'श्वनिवर्त्तमानाः' प्रायश्चित्तमस्कु-

विष्णुरपि ।

- हीनाधिकाङ्गान् विवर्क्कयेदिकर्मखां वैद्याखन्नतिकान् वया-खिङ्गिने। नचमजीविने। देवखकांखिकित्यकांखानृढपुणान् यज्ञया-जिने। ग्रामयाजिनः भूद्रयाजिने। नात्यांखाद्याजिनः पर्वकारान् स्व-कान् स्तकाध्यापकान् स्तकाध्यापितान् ग्रुद्धान्नपृष्टान् पतितमंयु-न्नानमधीयानान् सन्ध्योपासनभ्रष्टान् राजसेवकानुपान् पिणा विवद-मानान् पिष्टगुर्वग्रिखाध्यायत्यागिनस्रेति त्राद्धे वर्जयेत्।

त्राह्यणाय सदा द्वोते कथिताः पङ्कित्रृषकाः।

एतान्विवर्क्षयेख्वात् श्राद्धकर्मणि पण्डितः॥

'त्रात्याः' पतितसाविचीकाः। 'पर्वकाराः' काण्डकाराः। उग्रसण्डो−

ऽतिकापनः दति यावत्।

त्रापसम्बः।

सिनी भिपितिष्टः परतस्पगान्युपपुत्रः ग्रहहोत्पन्त्रो ब्राह्मछा-मिति । यो विश्वज्ञतीयायामपि त्राञ्चयां श्रृहाक्तृहसमानात् त्राञ्च-बादुत्पसः । त्रूहसमस्य सक्कसुत्रं संज्ञाप्रकर्षे ।

देवसः ।

मोभर्द्रविश्वसाम्बर्-प्रवृत्तिवन्धुनिष्यातकाः । मार्ट्रपिटपुचदा-राभिकास्तानिना बज्ञापक्ता दुवलीपितः चामविक्रवी नात्या नि: क्रियखेति पतिताः जारे।पपतिः कुष्डगोसभर्ता दिधिषूपतिः। मूरुस्तकाधापकायाञ्चयाञ्जकत्रह्मधर्मदुष्टद्रव्यविक्रयि-कर्यवर्षस्थेर्-कानार्यभ्रष्टत्रौचाधन्यदेवसकवार्डु विकगोचभित्यरिवित्ति-परिवेत्तृ-क्रम्णपृष्ठ-काण्डपृष्ठ-निराक्तत्यवकीर्षि-स्वेच्कावरेटकरणागारदाहिनः षर्विधाः जीवाखेत्युपपत्त्वनपत्यकूटोपवाचि-पृष्टोपघाति-स्त्रीजित-मेतुभेट्क-तासावचरच-स**भ्रोपजीविधर्मपाठका नि**ळ्याचक-प्राय-स्मित्तरुत्ति-धूर्त्तमाधनिकस्रगयुक्तितव-गास्तिक-पिद्युन-व्रवर्वणि*म्व-*न्दि-पौनर्भवातासरि-इइस्ति-समुद्रयाचि-क्रत्याभिचारबीस-तेसिक-शांखिक-वैद्यस्तक-कन्याद्रवक-भूषप्त-कृर-कुरक-मिष्युक्-दसाप-ययि-समयभेदक-वाग्दण्डपदवात्रत्वविष्कि-इस्यारे। द्वास वन्धका-द्येति पातनीयकाः ऋष्टाभिः पापरेग्गैरभिश्वता विकलेन्द्रिया शीनाङ्गा श्रधिकाङ्गासेनि पङ्कितृषकाः। ख्यादस्यग्दोबो राज-चच्चा मासमधुमेहासमन्द्रसम्परीत्यष्टी मदारागाः। जडान्ध-काष-विधर-कुणिः इति विकलेन्द्रियः। खभयभागक्केदा दुष्टक्रणः पापिष्ठ-तमास्रेति ।

> एते पञ्चविषाः प्रोका वर्ज्जनीया नराधमाः। खर्यज्ञासचणास्ते स्युर्विभेषशाच दृश्यते॥

Digitized by Google

#### तथा।

एते दुर्नाद्वाणाः सर्वे क्रमणः समुदाहताः ।
कर्मणा योनितस्वैव देश्दोधेस सुत्सिताः ॥
एतेषां कर्मदोखेण पतिता ये नराधमाः ।
यान्ति ते निरयान् घोरान् त्यकाः सिद्धित्वेव च ॥
योनिदोखेण ये दुष्टा ये च दोषैः ग्ररीरजैः ।
इत्तेव वर्क्जनं तेषां भवेदनपराधिनां ॥
छतन्नः पित्रदुनः क्रूरो नास्तिकः सुहकः ग्रठः ।
मिचभुक् चेति सर्वेषां विश्वेषान्तिरयासयाः ॥
सर्वे पुनरभोज्याः सुरदानार्हास्य कर्मसु ।
बन्नुभावान्तिरसास्य पापदोषवन्नानुगाः ॥

घातकशब्दो गवादिभिः सप्तभिः प्रत्येकं समध्यते । माचा-दिभिष्य पश्चभिद्यागिश्रब्दः । तत्र मातापितरौ बद्धौ पुत्रः श्रिश्रः दाराः साधव इति श्रेयम् ॥

'यज्ञापहना' यज्ञविद्यकारी, निष्यमेमित्तिकयोरकर्ता 'निक्रियः'। 'गोखस्य' वैधवेयस्य, 'भर्ता' पुत्रलेन स्त्रीकर्त्ता, 'गोखभर्त्ता'। मूढवर्ण-सभोदकस्य 'श्रन्थगोत्रभित्'। कृष्णपृष्ठमेस्कावरेटकरणानां सत्त्रधानि संज्ञाप्रकरणे द्रष्टयानि । ब्रज्ञीव धर्मीयस्य स 'ब्रज्ञाधर्या' ब्रज्ञावित्त-स्वाजेन सक्तक्षधर्मत्यागीत्यर्थः। 'श्रनार्थः' श्रिज्ञाष्टः। 'निक्रतः' क्या-प्रयोगपरः। पृष्ठोपघाती 'पृष्ठघातकः', परे चि घातोपायप्रयोक्तेत्यर्थः, स्वनरीपुत्कक्तेत्ता वा । 'तासावत्रस्यः' तासवादकः, परतेर्भवणार्थलाक्तास्वस्त्रस्य तास्ति- र्थायस अविता वा। मृतिस्तत्यविदितानां धर्मासामधेता 'धर्म-पाठकः'। प्रायस्मिगपदेशस्त्रेन प्रायस्मिपप्रत्यासायभूतेन वा परप्रायस्मिगपरस्त्रेन वा इस्त्रेय दक्तिनींवनं स्मासी 'प्रायसि-मदिनः'। 'धूर्मः' वस्त्रः। तुरगादिसाधनेस्विक्ततः 'साधिनकः'। 'स्न्रायुः' पापद्विस्यनी। देविपमादिश्योऽप्रदास्य निजोदर्भरस्यमा-मपरायसः 'मात्राक्षरिः'। 'भूषमः' गर्भघाती। 'खुरकः' दाश्विकः। 'दन्तापस्यी' परेर्दमस्य धनसासञ्जयकर्मा।

यम: ।

त्रपङ्किपावनः पङ्ख्या यावत्यमनुपम्मति । भ्रम्भते तत्पासं तसाद्द्रमात्तस्य दुर्मतेः ॥

तथा।

यावते त्राञ्चाणाण् पङ्ख्या वीचते भूद्रयायकः। निरर्थकन्तु तस्वत्रं दातुर्दाणं न संज्ञवः॥

मनुः ।

चादतः संस्कृतेरक्कैः बाह्यकान् कूड्याजकः।
तादतां न भवेद्दातुः फकं रामख पौक्तिकम्॥
प्रक्लस्वर्त्तेऽचादिविकतः वीचत इति यसेनाविधानात्। पूर्णे
भवं 'पौर्चिकं' विदेविद्दानाद्भवं फकं।
तथा।

श्वपाक्त्यां यावतः पक्त्याः शुश्चानाननुपम्मति । तावतां न प्रकंतेषां दाता प्राप्नोति वासित्रः ॥ 'वासित्रः' सूर्यः । वीच्यान्धा नवतेः काणः षष्टेः सिषी व्रतस्य हु ।

पापरीनी सदस्य दातुनीव्रयते फल्लम् ॥

श्रान्यस्य दर्जनाभावात्त्रसिक्षानसनेन खल्यते । श्रातो यावान्
देवस्यसुस्रातो दृष्टिगोषरस्वावतो देवादनाष्ट्रतादन्धा ने।पासनीय
द्रत्यर्थः । तत्र 'पापरानी' बुष्टी ।

यमः ।

विष्टं काणः अतं वण्डः श्विची यदगुपश्चति ।
अतञ्च पाण्डुरेजी च बद्दः पतितस्या ॥
दूषयतीति जेषः । सङ्काभेदो दोषतारतस्येन प्रायस्वित्तभेदार्थः ।
सद्याभारते ।

पिक्तितृ खास्त ये राजम् की र्राख्यामि ताम् भृषु ।
कितवे भ्रूषद्य यद्यी परिवेत्ता निराहातिः ॥
यामप्रेखी वार्दुंषिका गायमः सर्वविकयी ।
श्रागारदाद्यी गरदः कुण्डाभी सोमविकयी ॥
सासुद्रिका राजस्तर्सेखिकः कूटकारकः ।
पित्रा विवदमानस्य यस्य चोपपितर्म्प्रदे ॥
श्राभिभ्रस्तस्य स्त्री च मित्रभुक् पारदारिकः ॥
श्रामतासुपाध्यायः काण्डपृष्ठस्त्रचेव च ।
परिवित्तिस्य योऽपि स्थात् दुस्त्रका गुरुतस्पगः ॥
कुभीस्रवे। देवस्रका गन्नवैर्धस्य जीवति ।
एतानिद्य विजानीसात् माद्यासान् पक्तिदू स्वकान् ॥



# त्रह्मपुराजे ।

मिषभुक् खुनखी क्रीवः चयी सिषी विषक्पषः। भावरमोऽच खनाटः काषोऽन्धेः वधिराज्यः ॥ मूक: पङ्ग: खुणि: वच्छोदुद्यमी खङ्ग-केकरी। कुष्टी रक्तेचणः कुझोवामने।विकटोऽसमः।। मिषप्रवृद्ध्विशीनः पद्भपासी निराक्तिः। परिविक्तः परिवेक्ता परिवेदनिकासुतः ॥ च्यबीपतितत्पुनः<sup>(६)</sup> न्नाद्यत्राद्वस्य भुग्दिनः । ष्ट्रपत्नीपुषसंस्कर्ताः भगृषोदिधिषूपतिः॥ स्तकाधापकायस् स्तकाधापितस् यः। इउनीस्रतेभपोष्टा च स्वग्युः सामविक्रयीः ॥ श्रभित्रसासाया सेनः पतितावार्दुषिः प्रठः । पिग्रुनेविदयन्यागी दाराग्नित्यागनिष्ठुरः॥ राज्ञः पुराहितोस्रत्यो विद्यादीने। उथ मत्सरी । दिधिषुः किङ्करः क्रूरे। मृढोदेवसकसाथा ।। मज्जस्य कस्वेव पर्वकारस गर्हितः। श्रयाज्ययाजनः षण्डेगर्रितोऽन्ये च येऽधमाः : न ते ऋद्धे नियोक्तया दुष्टं स्थात्पङ्किदू क्काः ॥

कूर्मपुराखे।

दुखर्मा सुनसी सुषी सिनी च म्यावदन्तकः । मद्यपा टबसीसको भूणदा दिधिवूपतिः ॥

<sup>(</sup>६) रम्लीपतितत्सृनुरिति ख॰।

त्रागारदाची खुण्डामी वेामविक्रयिणो दिजाः। परिवेक्ता डिंसस्वेव परिविक्तिर्गिराक्ततिः॥ पौनर्भवः कुसीद्य तथा नचनस्रचकः। गीतवादिचप्रक्रमञ्जू व्याधितः काण एव च ॥ हीनाकुयातिरिक्ताक्री श्ववकीणी तथेव च। श्रत्रदृषी कुण्डगासावभिग्रसञ्च देवसः॥ मिनभुक् पिष्रानस्वेव नित्यं भार्थानुवर्त्तितः । मातापिचोर्गुरोस्यागी दारत्यागी तयेव च॥ गोवभुक् भ्रष्टभौचय काण्डप्रस्वरीव च । त्रनपत्यः क्रटमाची याचकेारङ्गजीवकः ॥ ससुद्रयायी क्रतहा तथा समयभेदक:। वेदनिन्दारतस्वेव विशेषात्पङ्किन्दूषकाः॥ वर्वे पुनरभोज्यात्रासाधानदास कर्मसु । ब्रह्माचाराभित्रसास वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ ग्रुद्रास्त्रसपुष्टाङ्गः सन्ध्यापासनवर्जितः । महायज्ञविहीनस्र ब्राह्मणाः पङ्कित्रृषकाः ॥ श्रधीननाम्रमस्वैव<sup>(९)</sup> स्वानमीनविवर्जित: । तामचे। राजसस्वैव ब्राह्मणाः पङ्कित्रृषकाः ॥ इति पङ्किद्रषकाः श्रथ प्रकीर्णकाः।

त्रच गौतमः।

<sup>(</sup>१) अधीतनाश्चनस्वेवेति ख॰।

म भेरवयेत सेन-क्रीव-पितन-तदृक्ति-मासिक-वीरश्योदिधवू-दिधवूपति-स्तीयामयाजकाजपास्त्रोत्तृष्टाग्नि-मश्यसुचर-कूटमासि-प्रातिश्च-कानुपपितर्यस्व<sup>(१)</sup> च स-सुष्टाप्रिसेमिनिकस्यमारदाहि-गरदा-वकीर्ण-गणप्रेस्वामस्यामामि-श्चि-परिविक्त-परिवेक्तु-पर्याश्वित-पर्याश्विट-याकात्मदुर्वसि-सुनस्वि-स्वावद्क्त-पौनर्भव-कितवाजाप-राजप्रेस्व प्राति-स्पिक-प्रकृदापित-निरास्ति-विक्वासि-सुसीदि-संस्क् प्रिस्प-जीवि-स्वामीस-वादिन तासनृत्यगीतजीसान् पित्रा श्वाकानेन विभर्मा-क्रियांस्वक्योवांस्य।

तेश्वः पिततेश्वे। दृक्तिर्यस्य सः 'तदृक्तः'। 'वीरहा' राज-हक्ता। स्त्रीयां ग्रामस्य याजकः 'स्त्रीयामयाजकः'। प्रतिहार एव 'प्रातिहारिकः' ऐन्द्रजासिको वा। 'खपपितर्वस्य' इति। यस्य भार्था नित्यं स्थभचारिषीत्वर्यः। 'त्यकात्मा' प्रापत्यागे कृतप्रयद्धः। 'म्रजापः' गायसादिजपरहितः। 'प्रातिस्थिकः' द्रस्यामां कूटप्रति-कृतिकक्ता। 'स्थामीसः' भ्रायुधाश्वासरतः। से चानिस्कृताऽपि पितु-र्यहाद्वागं स्टहीतवन्तः।

#### याज्ञवक्यः।

रेगग होनातिरिकाङ्गः काषः पौनर्भवस्तथा।
स्तकाध्यापकः क्षीवः कन्यादृष्य्भिष्रस्तकः॥
मिनभुक् पिद्धनः सामविकयी परिविन्दकः।
मातापिनोः गुरेशस्त्रागी कुष्डाजी व्यसात्मजः।
परपूर्वापतिस्तेनः कर्मदृष्टास्य निन्दिताः॥

<sup>(</sup>१) समुपपतिर्यम्थेति पाठान्तरं।

#### कम्यपः ।

दार्तिस्भूणसमृं य यङ्गासवनस्यकाम् । वर्जयेद्वाद्याणानेतान् धर्वकर्मस्य यद्यतः ॥ मागरखण्डे ।

श्वनद्दां ये च निर्दिष्टासानेतान् शृषु वच्मि ते ।
दीनाष्ट्रानिधिकाष्ट्रांस सर्वभवासिराक्षतीन् ॥
स्थावदन्तान् व्यावेदान् वेदविक्रयकारकान् ।
वेदविक्षावकान् वापि वेदबाद्धविवर्जितान् ॥
सुनसान् रेगमंथुकान् दिनंद्रान् परहिंसकान् ।
जनापवादसंधुकान् नास्तिकाननृतानिप ॥
वार्द्धविकान् विकर्मस्थान् श्रीचाचारविवर्जितान् ।
श्रितिदीधान् क्षत्रान् वापि स्त्रूसामण्तिकोमशान् ॥
निर्सेतिमान् वर्जयेस्त्राहे य दृष्केत् पिक्षतपेणं ।
परदार्यस्येव तथा थे। व्यक्षीपितः ॥
स्रोमसिस्तुचेरिकोभी (१) राजस्त्रकृत्यवत्त्रयः ।
स्रोगायास्त्र सभूतस्ययेकप्रदास्त्रपङ्गयः ॥
किनिष्टः प्राकृताधानः क्रतादाद्यस्वपङ्गयः ॥

#### तथा ।

प्राग्दी चित्रोयः किनष्टः सम्बन्धायत्रसंयुक्तं । मातापिद्यपरित्यागी तथा च गुरूतस्पगः॥ निर्देश्यां चस्यजेत्पत्नीं क्रतेश्वास्य कर्षकः।

(१) दम्मीति ख॰।

विष्यजीवी प्रमादी च पद्मजीवी धृतायुधः । एतान् विवर्जयेष्ट्राह्वे येषां न ज्ञायते कुछं॥ वायुपुराले ।

> वर्जनीयांसु वच्छामि गइता मे निनेश्वत । कितवा मद्यपा यद्यी पद्भपाको निराक्तिः॥ यामप्रेकी वाई विका गायना विविजस्तका। श्रागारदाही गरदः खुखाशी सेामविकयी॥ समुद्रयायी द्यमा तैसिकः कूटकारकः । पित्रा विवदमानस् यसः चापपितर्र्यदे ॥ श्रभित्रसस्तवा सेनः त्रिस्यं वसोपत्रीवति । स्रकः पापकारी च यस मिचेषु द्रस्ति ॥ गण्याचनकरीव नास्तिका वेदवर्जितः । जनासः पाषण्डमठी भूणदा गुरूतस्पमः ॥ भिषक् जीवी प्रेषणिकः परस्तीं यस्त गच्छति । विकीणाति च यो ब्रह्म वतानि च तपांसि च ॥ मष्टं खाञ्चास्तिके दक्तं नेह मामुच तद्भवेत्। निचेपदारिणे चैव कितवे वेदनिन्दने ॥ तथा बाणिजने चैव कार्ने धर्मवर्जिते । भसनीव इतं द्रवां दत्तं पौनर्भवे दिवे ॥

मत्यपुराषे।

एते भोज्याः प्रयन्नेन वर्जनीयान्त्रिवेष्ध से । पतिताभित्रस्-क्षीवान्ध-पिग्रः न-सङ्ग-रागिषः ॥

Digitized by Google

खुमसी स्थावदन्तः श्विचि-कुण्ड-गोल-जटाधरान् ।
परिवित्तिर्विभुकात्मा मत्तोन्मत्तवकव्रताः ॥
विश्वालव्रत-वृत्तिव्व-दिश्व-देवलकादयः ।
कृतन्ना नास्तिकास्तदन्म्हेच्छदेशनिवासिनः॥
पिश्वङ्ककरवीरान्ध्राः चीनद्रविडकुद्धणाः ।
एतांस्त वर्जयेत् सर्वान् श्राद्धकालेषु धर्मवित् ॥
सीरपुराणे ।

प्राप्त कि कि से से राष्ट्रान् गूर्जरां ख्या ।
प्राप्तीरान् के द्विषां येव द्राविडान् दिवणापयात् ।
पावन्यान् मागधां येव ब्राह्मणां स्तु विवर्जयेत्॥
दिति प्रकीर्णकाः ।

श्रम ब्राह्मणानां हाने।पादानहेतुभृतदे।षगुणपरिज्ञानार्थे परी-

श्राद्धेषु च महाराज परीचेद् ब्राह्मणान् बुधः ।
जुसाबी जवयोद्ध्येर्विद्यया विनयेन च ॥
जुसादिग्रहणं श्राद्धभोजनयोग्यतामाचे।पजनणार्थं ।
अञ्जीवनी ।

तसात् परीचिते देथं पात्रभ्रते दिजनानि । कष्टः श्राद्धविधिर्नित्यं जायतेऽसौ बज्जच्छतः ॥

यतोऽयं श्राद्धविधिः 'बज्जक्तः' केनायन्यतमेनापि देविण पराशुखी भवितुमिक्कति, श्रतः षण्डपाषण्डवार्द्धविकदेवलवैडाल-व्यतिकलादिदेविनराकरण-पूर्वकं वेदविद्यावतशीलादिमन्तेन पात्र-

64

तया परीचिते दिजनानि श्राह्मन्येयं। तथायं विधिर्देशकासकिया-द्रयक्ष्टभोकृगनमस्प्रमपि देश्वमवाप्य नम्मति। तथा इस्त्यादि-श्राह्मविष्नकर्ष्टरस्वःसञ्चारदारक्षतद्रिवारानेकस्रक्षाच्छिद्रवान्। अतः कष्टानुष्टानः। श्रातः स पङ्किपावनेच्छिणाचिकेतादिविश्वेषस्युक्तेर्ये।गनि-हेश्च निन्द्रिः क्रियते। तदुक्तं।

वज्ञक्किद्रः पुरा प्रोक्तः पैचा बज्ञो सहर्षिभिः।
निव्यृत्वृत्तव निन्द्रितः जावते बोगिरवर्षेति ॥
वतः पिक्किपावनाचे बाज्ञकं परीकेत ।
वतः परीचायां सनुवातातपाभाक्तृकोपदेवः किवते ।
दूरादेव परीकेत बाज्ञकं वेदपारगं ।
तीर्चनाद्भवकवानां प्रदाने केऽतिथिः स्रातः॥

परीचेत दूरादिति आद्भकाखात् पूर्वं दूरतरे काखे परीचेत,
तत्काखे हि परीचा किवमाणा माञ्चणका खेदं जनचेत्। अथवा न
खयं शाचात्परीचां खुर्वीत । किन्तु पुरुवान्तरेख कारचेत्। यथा
मामयमची कार्याय परीचत रत्येवं नाद्याणा नेपलबयेत्। अथवा
दूरान्नावतः पिवतस्य दमपुरुषं चिपुरुषं वा वेदपारगनं परीचेत ।
अथ पिव्रवंधे माव्यवंधे च दस चया वा पुरुषा वेदपारगनं विख्याताः
खयं च वेदपारग रत्येवंविधा परीचा आद्वेऽवस्यं विधेयेत्यर्थः ।
सत्तप्य दथाभयतः ओच्या रति हारीतयासाम्यासुनं ।

मातापिचोर्थक वंग्नाः श्रोषिया दत्र पूर्वाः । प्रचुकायाभिगामी च धर्मपत्नीषु वः बदा ॥ ब्रह्मा सिवितावणाद्यः।

यस दशपुरवाः माहपित्रवंस्थाः मोनिया श्वायने विदांगः स्नात-कार्येति पह्निपावना भवन्तीति ।

दन्नपुरवानवगती पुरविषयपरीचापि च्हागसेयेनाका । सर्वेसचपसंयुक्तं विद्यात्रीसं गुणान्तितं । पुरविषयविद्यातं सर्वे आङ्के प्रकल्पयेदिति ॥

वेदविदितकक्षेवेदनं 'वेदः', तस्य पारः समाप्तिसं गच्छित स 'वेदपारगः' इति मेधाितिथिः। स्रतो मन्तर्यदिताबाद्धकमाचा-ध्याची मोचियक्रस्दवाच्या वेदपारगः। वेदपारगग्रदणं पिष्कृपावन-गुणानामुपलचणार्थं। तीर्थं तद्भव्यकव्यानामिति 'तीर्थं' तीर्थमिव। यथा तीर्थंनावतरणमार्गेणोदकािर्थनोगच्छना उदकं सभन्ते, एवं तादृश्चिधन्नाद्धाणगतानि स्थकव्यानि पिद्धन् प्राप्नुवन्तीत्यर्थः। प्रदाने सोऽतिथिदिति प्रमङ्गादिदमुच्यते। स एवंविधानाद्धाणोन्ध-स्थितिथिपति प्रमङ्गादिदमुच्यते। स एवंविधानाद्धाणोन्ध-स्थितिथिपति प्रमङ्गादिदमुच्यते। स एवंविधानाद्धाणोन्ध-स्थितिथिपति प्रमङ्गादिदमुच्यते। स एवंविधानाद्धाणोन्ध-स्थायमुपिस्तताय निर्व्धिकत्यादिदानेऽतिथिभवति। यथातिथये स्थयमुपिस्तताय निर्व्धिकत्याद्धादिदानेऽतिथिभवति। यथातिथये स्थयमुपिस्तताय निर्व्धिकत्याद्धादिदानेऽतिथिभवति। यथातिथये स्थायमुपिस्तताय निर्व्धिकत्याद्धादिदानेऽतिथिभवति। स्थापिस्ये स्थायमुपिस्तताय निर्व्धिकत्याद्धादिदानेऽतिथिभवति। स्थापिस्ये स्थायमुपिस्तताय निर्व्धिकत्याद्धादिदानेऽतिथिभवति। स्थापिस्ये स्थायमुपिस्तताय निर्व्धिकत्ये इसे महाफले भवत इत्यथः। क्षायाख्यप्राणे।

दूरादेव परीचित ब्राह्मणान् वेदपारगान् ।
दशन् वा यदि वानिशंसांस्त तत्कासमानचेत् ॥
'दशन्' मिचाणि, 'श्रनिशन्' श्रचून् । पूर्वमेव दूरतरकाखे
परीचितानां तेवामानयनं तत्काखे कर्याकाखे कर्त्तवम् ।
यमस्रते। ।

हूरादेव परीचेत बाह्यणां स्वरितवतान्। स्वितरान् तपस्तिनो दान्तानिष्टान्या चदि वेतरान्॥

तचा ।

पूर्वमेव परीचेत बाह्यणान् वेदपारगान् । बरीरप्रभवेदें विविद्धद्वां खरितवतान् ॥

'पूर्वे' त्राद्धदिनात् प्रागेव । 'त्ररीरदेश्याः' काणलकुणिलादयः। 'त्रतानि' त्रद्धाचर्थादीनि । चदाच देवसः ।

त्रह्मचयं यत्यवचनं मधुमांचिववर्जनम् मौनमयाचनम्हतुकासाभि-गमनमेवमादीनि त्रतानीति । म्याच उन्ननाः ।

तचादित एवं पाचपरीचा कार्या पाचिमिति श्रोभनसास्त्रा भवति । नम् ब्राह्मणपरीचानिवेधपराद्यपि वचनानि दृश्यने भविखन्पुराणे ।

श्रादित्य खवाच।

एवसेव न सन्देशि यथा वद्धि खेषर । ममायोतसातं वीर ब्राह्मणं न परीचयेत्॥ सर्वदेवमयं विप्रं सर्वस्रोकमयं तथा । तसात् संपूजयेदेव न गुणं तस्य चिन्तयेत्॥ केवसं चिन्तयेळातिं न गुणान् विमतात्मत्र ।

श्राष्ट्र विश्वामितः।

न ब्राह्मणं परीचेत कदाचिदपि बुद्धिमान्। दाद्धन् परीच्य दत्तानि नयन्ति नरकं भुवं॥ परीचामनुमन्येत यः प्रतिग्रहिष्यया। निरये कर्माचण्डालः पच्यते उसी दिजाधमः॥

था दाहिभः कियमाणामात्मनः परीचां प्रतिग्रहीतानुजानीते, परीचधं मां गुणवानिस्म चेत्ततो यदिभक्षितं तत् प्रदीयतामिति । असी कर्माचण्डाला नरके पच्यते भुवं । तदेवं परीचाकर्त्रनुमन्त्री-दाह्मप्रतिग्रहीचोः प्रत्यवायश्रवणं परीचाविधेर्विक्द्धमिति । नेष देषः । निषेधवाक्यानां साचात्परीचणविषयलात् । कस्मिन् देशे जाते।ऽसि कीदृश्यन्ते कुलं किमधीषे किं ग्रुश्रुवान् श्रमीत्येवं प्रश्नप्रतिवचन् नास्यां यत्परीचणं तदेभिः प्रतिषिध्यते ।

# तदाइ गोभिनः।

4 W. 1]

कीदृशस्त्रमिति ब्रूयात् किं वेत्सीत्यपि योदिजः। संवत्सरायुतं सास्त्रमन्धे तमसि मज्जति॥

## त्राष्ट्र गातमः।

दाता तु यो दिजं पृच्छेदधीतञ्च श्रुतं कुलं। यञ्च तसी प्रतित्रूते तावुभाविप नारकी।।

## रुस्पतिः।

श्रधीतेसिनिदं दास्ये दत्युक्ते यस्तु दुर्भातः । पठेत् शास्त्राणि वेदं वा स प्रेत्य श्वाभिजायते॥ अञ्चार्द्धपुराणे।

नानुयोगोऽस्ति वेदानां योनुयुङ्गे स पापकत्।



भोका वेदपत्वाद्भुखेदाता दानपत्वाक्तथा॥ भविव्यत्पुराषे।

> त्रनुयोगेन योदघार्त्राह्मणाय प्रतियत्रं । स पूर्वे नरकं याति त्राह्मणस्टननारं ॥

श्रधयनादिविषयः प्रत्रः 'त्रनुयोगः'।

वेदाक्राषि षाविना नियुक्त्यादर्थकारणात्। तावतीर्भूणक्त्या वे वेदविक्रयमाप्रुयात्॥

याचात्परीचणमन्नरेष प्रकारानारेण ह परीचायां न कश्च-द्वोषः। गुणवते दानविधानात्। गुणवन्तायास परीचणा विना वुर्ज्ञेयलात्।

यमु विष्णुधर्मी त्तरे।

श्रवदाने न कर्त्तयं पात्रावेचणमखपि। श्रवं सर्वत्र दातयं धर्मकासेन वे दिज॥ सदोषेऽपि तु निर्देशं सग्रणेऽतिगुणावदं। तस्मात् सर्वप्रयवेन देयमसं सदैव तु। पिछो कर्माण तु प्राञ्चः परीचेत प्रयक्षतः॥

एतन्तु त्राद्वयतिरिकासदानविषयं। त्राद्वे परीचाया विचित-लात्।

तदाइ मनुः।

न नाम्मणं परीचेत देवे कर्षात्र धर्मावत् । पित्रो कर्षाण तु प्राज्ञः परीचेत प्रयत्नतः ॥

मञ्जः ।

¥

€ **4.** 1) ब्राह्मधास परीचेत देवे कर्पाएंतिह्तः । पित्रों कर्कीण संप्राप्ते गुक्रमाजः परीचणं॥ चन माद्यापपरीकायां प्रजुपिस्तिता। माझे परीचा न देवे।

विष्णुः । देवे कर्काण ब्राह्मणं न परीचेत यक्षात् परीचेत पिछो । अन जास्त्रपरीवायां गातमः।

इवि: षु चैवं दुर्वाबादीन् श्राह्म एवेके।

'इवि:षु' दैवककीसुं। बड्डवचनं व्याष्ट्राधें। केवसं पित्राङ्गभृते दैवेडन्ग्रेव्वपि देवेषु मोजिया भोजनीयाः खेनाद्या वर्जाः। दुर्धा-सादारम्य येऽनुकान्तास्ते तु त्राद्भएव वर्चाः न दैव द्रत्येनेषां मतं। वायुपुराखे।

न ब्राह्मणान् परीचीत सदा देवे तु मानवः । देवे कर्षाण पित्रे तु श्रूयते वे परीचणं ॥ महाभारते ।

ब्राम्यणास परीचित चित्रयो दानधर्मवित्। देवे कर्मांच पिश्चे तु न्यान्यमात्रः परीचणं। देवताः पूजयनीच देवेनेवेच तेजमा ॥

देवेन तेंजसा बंरच्यमाचाः सन्तः पूजियतारे। देवताः पूजियन्ति। न तत्तत्वर्षप्रत्यूरिववरणाय पङ्गिपावनादीन् गोषृतमिवापेवन्ते। श्रवीदेवतास्य चपक्रत्य परिकल्य सर्वेश्वी बाल्लाकेसी द्धात्। न तचात्यनागुषक्रीवपरीयां सुवितित्वर्थः। अभेदममुख्यते मेन पुनः-प्राप्ता वती देवे अदाने परीचा निविधते । मुखविदिधिदे पवत्प्रति- विधाश्यां प्राप्ता सतीति मूमः । तथा हि तस्य परीच्यमाणे माद्याणे गुणवल्येन देखवल्येन वा ज्ञायते । नचाज्ञात एवे।पादातुं हातुं वा अकाते । तथाच गुणदेखविद्धिप्रतिषेधावतारार्थकी स्थाताम्। चत-साभ्यासेवार्थात् परीका प्रापितित । कथं तर्हि परीकानिषेधापाहितं गुणदेखवत्विधिप्रतिषेधानर्थकां परिहर्नयां। भ्रथ गुणदेखवर्-माद्यालविधिप्रतिषेधयोः पिष्टकाम्बदानकविषयमं ज्ञापियतुमयम् परीकाया नित्यानुवादे। न प्रतिषेधः । निषेधे वा सामान्यन्नास्त्रस्प-योविधिप्रतिषेधयोः पित्र एवास्नदाने खपसंहारायेति सतं। तस्र। विभेषत एव देवेऽस्नदाने गुणदेखवर् माद्यालविधिप्रतिषेधयोर्दभनात्। तथा हि ।

त्रीचियायैव देयानि कथानि च इवींषि च इति। तथा।

थे सेनाः पितताः क्रीवा ये च नास्तिकवृत्तयः । तान् इयक्ययोर्विप्राननद्दात्रानुरववीत् ॥ तच इयक्रवेन देवसुक्तं। जतयायुक्ता देवेऽसदाने परीचानिषेधः।

श्रम तावत् श्रञ्जाधरानुमतं यमाधानं श्रूमः । सुस्यकस्पिकानुकास्पिकेषु श्राष्ठापेषु मिस्तितेषु ये सुस्यास्ते प्रधानभृते पिश्रो नियोकास्पाः । वेऽन्ये देाषरिहता नातीव गुणवत्तरास्ते वैसदैविक रत्येवंविधा न परीचिति देवे कर्माणीत्यस्याश्रय दति । स्वाभिमतं पुनरिदं ।
स्रोतियायैवेत्यादिना योऽयं गुणविश्वयमः, ये स्तेनेत्यादिना श्रम्त दोषवत्प्रतिषेधस्ययो श्राद्धसम्बन्धिन्येव इयो प्रकर्णेन स्ववस्थापितसास्राद्धाङ्गभूतवैसदेविकयितिरिकानि देवते।द्देशत्यस्यमानदविभाज- नीयब्राह्मणकान्यन्यानि दैवानि कर्माणि दैवे कर्माणि न परीचेत्यस्य विषय इति ।

यमु खन्दपुराणे।

सीरण्येन श्राद्धे भोजनीयस्थापरीचणीयलसुकं परीच्य श्राद्धं दातयमित्येवं देदिकी श्रुतिः।

> परीचणाच रस्रोह श्रार्जबङ्गुणवत्तरं। श्रपरीच्य तु योदद्याच्क्राद्धमार्जवमास्थितः। तस्य तुथ्यन्ति पितरे। देवताञ्च न संग्रय दति॥

तद्यमयैव व्यवस्थया समाधेयं। श्रयवा तत्तीर्थश्राद्धविषय-मतिथिविषयञ्च धार्ख्येयम्।

तथा च पद्मपुराणे।

तीर्थेषु ब्राह्मणान्नेव परीचेत कथञ्चन । श्रक्नार्थनमनुप्राप्तं भोजयेन्यनुशासनादिति ॥

श्रितिथिपरीचानिषेधसु ब्रह्मवैवर्त्ते ।

श्रविज्ञातं दिजं श्राद्धेस्वतिथिवे नियोजयेत्॥

श्रतिचिखतिरिक्तस्य च ब्राह्मणस्य परीचाकर्त्तयेति ।

परीचाप्रकारस्त बद्धमनुस्रति-मत्यपुराणवार्दर्शितः।

शीलं संवसनात् ज्ञेयं शीचं संव्यवहारतः।

प्रज्ञा मंकथनात् ज्ञेया विभिः पावं परीचते ॥

चिरकासमितिसिनिहितदेशे वासः 'संवमनं' । तत्वार्थनिर्द्धा-रणार्थं सुद्द्वावे शास्त्रचर्चा 'सङ्कथनं'। 'प्रज्ञा' सेधा प्रकष्टं ज्ञानं वा।

65

परीच्यगुणवत्त्वेन निर्द्धारितानां ब्राह्मणानां त्राद्धे स्वीकारमाष्ट्र जात्कर्षः।

तस्मात्परीच्य युञ्जीत श्राद्धे वेदार्थवित्तमान् । श्रानन्थं स्वस्पमप्येति प्रदत्तं सुपरीचिते ॥ दोषवन्तेन निर्द्धारितत्यागस्त ब्रह्मवैवर्त्त स्त्रः । पस्मिन् दोषाः प्रदृष्येयुः सद्भिवा वर्त्तिनस्त यः । जानीयादापि संवासादर्जनीयाः प्रयक्षतः॥

### त्राष्ट्र देवलः ।

माह्मणेष्यणपाङ्कोयान् सर्वान् काम्येषु वर्जयेत् । परीच्य बड्डधा विप्रानाचरेत् पङ्किपावनान् ॥ इति माह्मणपरीचा ।

दित श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहादेवीयसकसश्रीकरणाधिपति-पण्डितश्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्नामणी परिशेषखण्डे श्राद्धकच्ये ब्राह्मणनिक्पणं नाम वहेा-ऽधायः समाप्तः॥०॥

## श्रय सप्तमाऽध्यायः।

## अपासनीयनिरूपणप्रकरणम्।

पुष्णानां परमाकरेण करूणाकसोलिनीस्रस्ता तत्वातत्विवारचार्गनिधिना प्रज्ञाप्रभाभाखता । नर्मालापसुधार्णवेन सुधिया हेमाद्रिणा वर्छते श्राद्धासत्त्रसुवापनेयमधुना दुष्पाणिजातन्विह ॥ श्रय वर्जनीयब्राह्मणप्रसङ्गादन्यान्यपि श्राद्धादपासनीयान्युच्यन्ते । तच देवल: ।

हीनाङ्गः पिततः कुष्टी बणी पुक्कम-नास्तिकौ ।
कूकुटः ग्रूह्मरः श्वाने। वर्ज्याः श्राह्मेषु दूरतः ॥
वीभत्मुमग्रुं नि नग्नं मत्तं धूर्त्तं रजखलां ।
नीलकाषायवमनं किन्नकर्णञ्च वर्जयेत् ॥
ग्रस्तं कालायमं मीमं मिलनाम्बरवाममं।
ग्रन्तं पर्युषितञ्चापि श्राद्धेषु परिवर्जयेत् ॥

'पुक्कसः' ग्लेच्हिविश्रेषः । 'नास्तिकः' परले तिनासग्रुत्यः । 'शूकरः' विड्वरादः । 'वीभत्यः' ज्याप्तितः । 'श्रायुचिः' ग्रुचिरिद्यः । 'नग्नः' मंज्ञाप्रकरणोक्तलचणः । 'किन्नकणः' मन्धितकणः । दतरस्य द्दीनाङ्गलेने-वोक्तलात् । 'श्रस्तं' खड्गचुरिकादि । 'कालायमं' लेव्हं । 'मीमं' नागास्त्रोधातुः । मिलने श्रम्बरवासमी श्रन्तरीयोत्तरीय यस्त्रामी 'मिलनाम्बरवासाः' । कालायसादिवत् पर्युषितमन्नमि श्राद्धाद्देशा-मिलिदान्वरवासम् ।

विष्णुः ।

न हीनाधिकाङ्गाः श्राद्धं पश्चेयुर्ने श्रूद्रा न पतिता न महा-रे।गिणः।

त्रापस्तम्वः।

श्वभिरपपानेश्व श्राद्धस्य दर्भनं परिरक्तेत । 'श्रपपाने:' श्रपश्चष्टपात्रगुणै: । 'परिरक्तेत' निवार्येत् । स्वानाः ।

विद्वराद-मार्जार-कुक्तुट-नकुल-गृद्र-रजखला-गृद्दीभर्तारस दू-रमपनेतव्याः ।

श्राद्धप्रदेशादिति शेषः। 'श्रूहीभर्त्ता' श्रविद्यमानसजातीयभार्थे। ब्राह्मणादिनित्यर्थः।

मनुः ।

चाण्डालय वराहय कुक्कुटः सा तथैव प । रजखला च षण्डय नेचेरन्न सती दिजान्॥ देचणेन सन्तिधिरच लच्छते।

होने प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीचितं। दैवे हिविष पित्रे वा तद्गच्छत्ययथातयं॥

'होमे' श्रश्निहात्रादी शान्यादिहामे वा। 'प्रदाने' गो-भू-हिरण्यादि विषयेऽश्वदयार्थे। 'भोज्ये' श्रदृष्टार्थे ब्राह्मणभाजने। 'दैवे हिविष' दर्भपूर्णमासादी। 'पिज्ये' श्राद्धे। 'एभिः' वाण्डालादि-भिर्यदीचितं तदयथातथं गक्कतीति, यदर्थं क्रियते तिद्वपरीतमेव साधयतीत्पर्थः। यद्यपि श्राद्धप्रकरणं तथापि वाक्यादन्यमापि होमादावयं प्रतिषेधः । श्रन्ये तु श्राद्धसम्बन्धिस्त्रेत्र होमादिस्त्रयं प्रतिषेध द्रस्याद्धः । ते चैत्रं स्थाचन्नते । 'होमे' श्रग्नीकरणहोमदेशे । 'प्रदाने' पिण्डप्रदानाद्यन्नत्यागदेशे । 'भोच्छे' भोच्छोपकल्पनदेशे महा- नसादौ । चश्रन्दादन्यसिन्नपि स्थाने यदन्नादिकं चाण्डालादिभि- रिभवीचितं तदयथातयं गच्छति तेन श्राद्धदेशादेते दूरते।पनेया द्रत्यिभिप्रायः ।

चाणेन श्रूकरे। इन्ति पचवातेन कुक्कुटः।
चा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्धनावरवर्धजः॥

'न्रवरवर्षजः' ग्रुह्रः । तस्य च दिजातित्राह्ये त्राह्योपकरणस्पर्ध-निषेधेऽयं नात्सीये ।

> खाड़ी वा यदि वा काणो दातुः प्रेथ्वोऽपि वा भवेत्। डीनातिरिक्रगाचे। वा तसयपनचेत्रतः॥

'प्रेथ:' परिचारकः । ऋषिण्ञव्दादन्योऽपि यदृच्छामन्त्रिहिते। बान्धवादिरपनेयः ।

#### यमः ।

कुक् टोविद्वराह्य काकयापि विडालकः । रुपलीपित्य रुपलः पण्डोनारी रजस्वला । एतानि श्राद्धकाले तु परिवर्ज्ञानि नित्यमः ॥ कुक् टः पच्चातेन हन्ति श्राद्धमणंद्यतं । प्राणेन विद्वराह्य वायसय रुतेन तु ॥ स्था तु दृष्टिनिपातेन मार्ज्ञारः श्रवणेन तु । रुपलीपित्य दानेन च्चुभ्यां रुपलस्त्या । क्रायया हन्ति वै षष्टः सर्ग्रेन तु रजखला ॥
खद्मः काषः कुषिः खित्री दातुः प्रेष्यकरो भवेत् ।
जनाङ्गावातिरिकाङ्गसमाग्रः निनयेत्ततः ॥
'विडालः' मार्ज्ञारः। 'वृषतः' मंज्ञाप्रकरणाकः, पूद्रोवा।'श्रमंवतं'
श्रनावतप्रदेशं। 'श्रवणेन' शब्दश्रवणेन। 'दानेन' पाचीकृतः सिन्नत्यर्थः।
हारीतः।

देवे वा यदि वा पिच्ये सुराष्यायतनं स्पृषेत्। रजस्वला पुंचली च निवापे समुपस्थिते॥ 'निवापः' पित्वकर्म। समुपस्थितण्ञन्दात् पाकापक्रमात् प्रस्तीतिविज्ञेयं। तदाइ व्याचपात्।

मद्यपः खैरिणी या च परपूर्वापतिस्तथा।

नैव श्राद्धेभिवीचेरन्नावापात् प्रस्तिकमात्॥

'त्रावापः' पाकं कर्तुं तण्डुलादीनां पिठरादे। प्रचेपः, तत्प्रस्तिनभोजनिव्यक्तिपर्यन्तं, कचित् पाकस्थाने भोजनस्थानेऽन्यच वा स्थितान् भोज्यपदार्थान् भुज्ञानां विप्रांण्काद्धकर्मणि यथा मद्यपादयोगाभिवीचेरन् तथा दूरत एवापामनीया द्रत्यर्थः। मद्यपादियच्णमप्रभसानासुपलचणार्थं।
श्राह गैतिमः।

श्व-चण्डाख-पिततावेचणे दुष्टं तस्मात् परिष्ठते दद्यात्तिखेवीविकरेत् पङ्किपावने। वा श्रमयेत्।

श्वादीनामवेचणे 'दुष्ट' दोषवद्भवति । श्रतः कारणात् 'परिवृते' प्रच्छत्रे, श्राद्धं कुर्थात् । तथा न कृतं चेत्तर्षि समन्तात् तिखानव- किरेत्। पङ्किपावने। वा पङ्किमूईनि निवेशितस्तं धर्वमिप दोषं श्रमयेत्।

#### ष्ट्रस्यतिर्याइ।

0 W. I

श्वपाकषण्डपिततश्वानग्रहकरकुकुटात्।
रजखलायाश्वण्डालात् श्राद्धे कुर्याचं रचणं॥
परिश्रितेषु दद्यादा तिलैकी विकिरेकाचीं।
निनयेदीपिवष्टसु तं दीषं पङ्किपावनः॥

'श्वपाकः' निषादः। 'षण्डः' नपुंसकः। 'रचणं कुर्यात्' इति यथा-श्वपाकदृष्ट्युपघाता न स्थात् तथा कुर्यादित्यर्थः। 'परिश्रितेषु' परिष्ट-तेषु। महीमित्युपलचणं, यावन्तः पदार्थाः श्वपाकादिभिर्युष्टास्तावन्तः श्वणितिस्त्रेरवकीर्णाः। पङ्किपावने।वा दे।षं 'निनयेत्' श्रपहरेत्।

दूरस्थानपि निषिद्धदर्भनान् श्राद्धकर्त्ता यथा न पश्चेत् तथा श्राद्धदेशः परिवताविधेय दत्याह विष्णुः ।

संष्टते च श्राद्धं कुर्यात्र रजखलां पश्चेत्र श्वानं न विद्वरा हं न सामकुक्षुटं प्रयत्नात् श्राद्धमजस्य दर्भयेत्।

'श्राद्धं' श्राद्धार्थान् पदार्थान् । 'श्रजः' क्षण्च्छागः । तद्द्यनेन दि दुष्टदृष्टिदूषिताः पदार्थाः पूता भवन्तीति कला तस्य प्रय-क्षेन दर्भयेत् ।

त्रहाप्डपराणे ।

नग्नादचो न पश्चे यु: श्राद्धमेतत् कदाचन ।
गच्छन्येतेस्त दृष्टानि न पितृन्न पितामहान् ॥
पतिर्दृष्टानि हतींषीतिभेषः । 'नग्नाः' वेदपरित्यागिनः ।

श्वादिश्रन्देन तत्प्रकारा वैदिककर्मानुष्टानत्यागिना यद्यान्ते । तथा च तचेवोक्तम् ।

सर्वेषामेव स्तानां चयी संवरणं यतः ।
ये वै त्यजन्ति तां मेादात् ते वै नग्ना दित स्वताः ॥
'चयी' वेदः, 'संवरणं' प्रावरणं यथा प्रवरणं भीतवातादिश्यः
पुरुषां स्वायते एवं चयपि स्वधर्माननुष्ठापयन्ती दुःस्वेश्वः पायतः
दिति प्रावरणसादृश्यं ।

बैद्धि-आवक-निर्धन्य-आक्त-जीवक-कापिसान्। ये धर्माननुवर्त्तने ते वै नग्नादयो जनाः॥ 'बैद्धाः' सौगताः। 'आवकाः' स्वेतपटाः। 'निर्धन्याः' जैनाः। 'आकाः' कौसाः। 'जीवकाः' वाईत्यत्याः चार्वाका दृति यावत्। 'कपित्तः' खोकायतिकदेशीयः, तेन प्रणीताः 'कापिसाः'। वायुपुराणे।

वयाजटी वयामुण्डी वयानग्रस् यो नरः । महापातिकना ये च ते वै नग्नादया नराः॥ ब्रह्मवैवर्षे । स्मुख्वाच ।

> नग्नादीन् भगवन् सम्यक् ममाद्य परिष्टक्तः । श्राचच्च सर्वथा सर्वान् विस्तरेण यथातयं ॥ एवसुको महातेजा ष्ट्रस्यतिस्वाच तं । पुरा देवासुरे थुद्धे निर्जितेष्वसुरेष्वथ । पाषण्डाधिकताः सर्वे होते स्रष्टाः स्वयभुवा ॥

तपस्रत्सु सर्वेषु ऋसुरेषु च पार्थिव ॥ विष्णुः ।

> सुद्क्तरां महामायामास्याय सुरनेादितः। मार्यामाम योगात्मा तते। विद्वाय तान् विभुः ॥ य मूहान् वुद्धरूपेण तानुवाच महामनाः । बक्या जेतुं सुराः सर्वे युगाभिरिति दर्शनैः॥ बौद्धं धर्मं समास्थाय शाक्यास्तेनुबस्दविरे । तानुवाचाईतेमने यूयं भूला च तदिधाः। चानेन सहितं धमें तेनाईन्त इति स्रताः ॥ बुद्ध-श्रावक-निर्धन्याः सिद्धपुत्रास्तरीव च । एते च सर्वे चाईनो विज्ञेया दुष्टचारिणः ॥ वयीक्तेशं समुत्मृच्य जीवतेत्यत्रवीत्तु यान्। जीवका नाम ते जाताः सर्व्धधर्मवस्थिकृताः॥ यान् भ्रता दिव्यवद्योचि धर्मान् वै प्रत्यपादयत्। कापिचास्तेऽपि मंत्रोकाः कपिचे। हि दिवाकरः॥ परभन्तानुवाचेदं मच्छामनमतिद्यति । चरकास्तेऽपि विज्ञेया ऋधर्मचरणाः ग्रठाः ॥ दीमें चिरमिति प्रोतं सूचां वा धर्मारूपकम्। धर्मञ्चरध्वमित्युक्षा यसाने दीर्घचनुषः। चौराणि चैव नीलानि विभाणाञ्चीरकास्ततः॥ एव चोचित संबुद्धी धर्मसं अयतेतियत्। खवाच मायया विष्णुस्तेहि चैाचाः प्रकीर्निताः॥ 66



स लं सर्वेषु भूतेषु भगवानिति चात्रवीत्। बालतासीऽपि विज्ञेया जना भागवतास ये॥ विड्भचास्वेव चे केचित् कपासक्रतभूषणाः । ब्रैवाः पाद्रप्रतासान्धे पाद्यराचास्त्रधापरे॥ तथान्वे च दुरात्मानः सर्वेऽप्यासुरदैवताः। भ्रब्देन च चयीधर्यापाचनाच्चगतां स्रताः॥ तं वष्डयमा यसासे पावष्डासीन हेतना। त्ततसे कर्याणा बद्धा इइ सम्यग्यवस्थिताः॥ श्रमुरेभ्य: पुनर्जाता भावितासीन कर्मणा। निरयं प्राप्य तैरेव कर्मिभर्भाविताः पुनः॥ बाद्ध-अविक-निर्फ्याः बाच्या जीवकपासिकाः। चरकाचीरकासीखाः चिद्रपुषाः वसलताः॥ नेराव्यवादिनस्वेत श्रयज्ञा नास्तिवादिनः। वर्त्तमानाः खधर्मेषु जायमो च पुनः पुनः ॥ षुषाजटी वृषासुष्डी वृषानग्नास ये नराः। एतेऽन्ये च चयीवाद्याः सर्वे नग्नाइयो जनाः॥

वायुपुराणे।

वैदिकेश्वापि ये मन्त्रेदीं जिता विधिवद्विजाः । यश्चेष्वधिकता नित्यमात्रमासे न संग्रयः ॥ त्रमन्त्रसंक्षता ये तु यश्चेश्वय विद्य्वृताः । पाषण्डांसांस्तदा त्रद्वा जवाचाधवरांसाया ॥ कुसभूमा निस्नासाय व्याधा सृष्टिकसङ्गनाः । कुक्यंसंस्ता ये च कुपयाः परिकीर्त्ताः॥
पूजिययिना वः सर्वा खेच्छा दुर्मतयस्य ये।
एतसात् कारणादेते निन्दा नग्राद्यः स्वताः॥
एभिः संस्पृष्टं दृष्टं वे आद्धं नच्छति दानवान्।
नग्नम्नांस कतम्रांस नास्तिकान् गुद्दतस्पगान्॥
दश्वांसेव नृष्टंगांस दर्भनेन विवर्जयेत्।
ये चान्ये पापकर्याणः सन्दांस्तानपि वर्जयेत्॥
देवतानास्त्रपीणास्च पापवाद्रतास्य ये।
प्रसुरान् सातुधानांस दृष्टमेभिनंजात्यधः॥
भपुमानपविद्वस कुकुटो यामण्डूकरः।
सा चैव इन्ति आद्धानि दर्भनादेव सर्वतः॥
नष्टं सूतकिभिदृष्टं दीर्घरोगिभिरेव च।
पतिनैमेसिनैसेव न द्रष्ट्यं कथसन॥

### नागरखखे।

त्ररटोकुषकोत्ये च यच क्रम्दे खदक्कितम् । प्रदर्भस्य वा विश्वेषेष तच्छाद्धं खर्थतां त्रकेत् ॥

द्गति श्रीमद्दाराजाधिराज-श्रीमदादेवीय-सक्तस्त्रीकरणाधिपति-पण्डित-श्रीदेशाद्गिविरचिते चतुर्वगिचनामणी परिश्चेष-खण्डे श्राद्धक्ते श्रपासनीयनिद्भपणं नाम सप्तमाऽध्यायः समाप्तः॥•॥



## श्रवाष्ट्रमाऽध्यायः।

प्रचीप्यत्रवानिक्यवप्रकरवन्।

चन्रूर्त्तिमाखीका तमः प्रवसं

जहाति खाक: सह ब्रोकवेगै: ।

योग्यान्ययोग्यानि च चाऽभिधत्ते

द्रवाषि डेमाद्रिरिहाबिखानि॥

श्रध श्राद्वाय इति:प्रश्रेपाधिकरणेषु निक्पितेषु प्रशेषितिञ्चा-श्रायां द्रव्याणि निक्ष्णको । तानि च खभूतानि पिष्टपितामहा-शुद्देशेन त्यक्का प्रशेष्णणि । खभावस्य तेषां खेकिसिद्धेरेबोपायैः । ते चोपाया धर्म्योपायार्जितस्य द्रव्यस्य विधिक्षाते । तथा च श्रापसानः प्रश्रसानि द्रव्याणि श्रमुक्तम्याह ।

एतेसीवतरा पितृषां प्रीतिसृप्तिर्द्राघीयांसञ्च कासं तथा भर्मानुइतेन द्रव्येष तीर्थप्रतिपन्नेन ।

'प्रीतिः' परितेषातिष्रयः। 'द्विप्तः' चार्त्तिनिवृत्तिः। 'द्राघीयांचं' दीर्घतरं। 'धर्मानुद्रतेन' धर्म्यापाचार्जितेन। 'तीर्थप्रतिपद्येन' खत्पा-चप्रतिपादितेन।

मञ्जाखिखितावपि।

धर्बीण विक्तमादाय पिद्यभौ दद्यात्।

श्रव पञ्चमहायज्ञानुहिम्न समनुः ।

त्रमुतिष्ठेत्रायागतेन द्रयोखेत्याच नुधः। न्यायागतेन द्रयोच कर्याचि कुर्यादिति। श्वता धर्म्येरेवोपाचैरर्जितानि धान्य-श्राक-फल-मूल-पयःप्रस्ट-तीनि शाह्रे देवानि । धर्म्याश्च द्रव्यार्जनापायाः स्त्रतिषु दर्शिताः तथाइ मनुः ।

सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः । प्रयोगः कर्मयोगस्य सत्प्रतिग्रह एव च॥

'विसागमाः' द्रवार्जणोपायाः। 'धर्म्धाः' पुरुषार्थलपने प्रत्यनावानुत्पाद्काः, वच्छमाणप्रकारेण क्रलर्थले तु क्रियमाणाय धर्माय
हिताः साद्गुण्डहेतवः। तत्र खामिसम्बन्धेनेव निमित्तेन चदन्यदीयं
द्रव्यमन्यस्य खम्भवति सः 'दायः'। श्रत्र खामिसम्बन्ध एवोपायलेनेक्तः।
प्रवम्मपरिग्रहीतस्य जलत्वणकाष्ठादेनिध्यादेवीधिगमः 'लाभः'। द्रव्यविविभयः 'क्रयः'। श्रत्रपराभवः 'जयः'। वृद्धार्थं परस्य द्रव्यसमर्पणं
'अधागः'। कर्मणा श्रात्तिज्याध्यापन-पौरोहित्यादिना श्रित्येन
प्रस्त्रवया वा सम्बन्धः 'कर्मयोगः'। दीयमानद्रव्यखीकारः 'प्रतिप्रदः'। सन् साधुरनिषिद्धः प्रतिग्रहः 'सत्प्रतिग्रहः'। श्रत्र दायादिष्वपि
सक्तमनुषन्धेयं। एतेषु च दाय-लाभ-क्रयाः साधारणाः। जयः
चित्रवर्येव, स च दण्डाकरकरादीनासुपलचणं। प्रयोगो वैग्र्यस्वेव,
स च द्रविवाणिज्यादेरुपलचणं। श्रार्लिज्याध्यापनपौरोहित्यलचणः
कर्मयोगः प्रतिग्रहस्य ब्राह्मणस्थेव। श्रिन्यलचणः कर्मयोगः कारुकाचानेव। ग्रुश्रुषालचणस्य श्रुद्रादेरेवेति।

तथा च गातमः।

सामी रिक्थक्रयमंतिभागपरिग्रहाधिगमेषु त्राह्मणसाधिकं स्था

यद्ग्रस्थं सामिजीवनेन प्रतिसम्त्येन क्रियते स दायः 'रिक्यम्'। यथा पुणायां पेषणायां च पित्रधनं पेतामसं च धनं। सामिजीवनप्रतिबद्ध्यस्यका दायः 'संविभागः', यथा आणा-दीनां विभक्तआणादिद्ध्यं। अनन्यप्रतिग्रहीतस्य जलद्धयकाहादेः सीकारः 'परिग्रहः'। निधादेः प्राप्तिः 'श्रधिगमः'। एतेषु निमित्तेषु सन्धु 'सामी' भवति। 'श्रधिकम्' सर्वाधारणं। 'सर्थं' प्रतिग्रहाधापनयाजनैः प्राप्तं। 'विजितं' विजयदस्कादिस्यं, चित्रवन्धाधिकं। वैष्यप्रद्रयोगिविष्टमधिकं। तभ वैष्यस्य क्रविगोरसादिस्यं 'निर्विष्टम्'। प्रदृद्धः दिजग्रद्भृवादे। स्रतिस्रपेष स्वयं 'निर्विष्टम्'। एवमनुस्रोमजानां प्रतिस्रोमजानां च स्रोक्यस्य स्वयं 'निर्विष्टम्'। एवमनुस्रोमजानां प्रतिस्रोमजानां च स्रोक्यस्य स्वयं 'निर्विष्टम्'। एवमनुस्रोमजानां प्रतिस्रोमजानां च स्रोक्यस्य स्वयं निर्विष्टमस्येने।-स्वाप्त्यस्य स्वतानामयस्य स्वयं निर्विष्टमस्येने।-स्वर्वेशाप्तिस्यापि स्वतिस्वयं । निर्वेशा स्वतिभागयोगित्यभिधान-के। सर्वस्यापि स्वतिस्वयं ।

श्रवार्जनीयलेन धनं प्रकायाद नारदः।

तत्पुनिक्तिविधं क्षेत्रं ग्रुकं व्यवस्थित च ।

कृष्णस्य तस्य विक्षेत्री विभागः सप्तधा पुनः ॥

एकैकस्य ग्रुकादेः सप्त सप्त भेदा भवन्तीत्वर्धः ।

सुतत्रीर्व्यतपःकन्वाबाक्यविद्याऽन्ववागतं ।

धनं सप्तविधं ग्रुकसुद्वीऽप्यस्य तदिधः ॥

भागतम्बद्धः भुनादिभिः प्रत्येकं सम्बध्यते । भुतेन विद्यवा नि-मित्तेन वः प्रतिग्रहदोन यत् प्राप्तम्, हीर्थेष निमित्तेन पदिजितं स्रतिरूपेष वा सर्थ । तपसा निमित्तेन प्रतिग्रहेष बद्धश्चे । सप - W - ]

प्रतिग्रच्य ग्रुक्तले दादप्रतिगाद्यग्रह्मिरिप कारणलेगानुसन्धेया । 'क्रियागतं' कन्याप्रतिग्रच्काले सम्प्ररादिश्या यहस्थम् । 'क्रियागतं' क्रियाय्याप्रधापनेन निमित्तेन यत् प्राप्तं गुददिखणादि । 'स्रन्य-यागतं' दावप्राप्तं । स्रम्य यथाधिकारं ग्रुक्तलमनुषन्धेयं । 'खदयोऽपि तिद्धः' इति तद्भनविचित्तकर्मनं फलमपि ग्रुक्तं । 'ग्रुक्तं' दुःखापंभि-स्मित्यर्थः ।

कुत्रीद-कृषिवाणिन्य-त्रिस्पायुस्तानुवृत्तितः । कृतोपकारादाप्तस्य प्रवसं ससुदास्तं॥

न्यायोपचयार्थं द्रखप्रयोगः 'कुषीदं'। 'कृषिः' साङ्गस्तर्म।

क्रयिकय्यवहारेष धनवर्द्धनं 'वाषिज्यं'। श्रम कुषीदादीनि वैद्ययतिरिक्तेनापदि क्रियमाणानि द्रयस्य श्रवस्त्रकारणानि । श्रमापदि

क्र क्रय्यत्रकारणान्येव । वैद्यस्य तु यदा श्रुक्तान्येव । 'श्रिष्णं' कार्कर्म।

तद्यन्यदीयमन्येनानुष्ठितं श्रवस्त्रवहेतुः। 'श्रुक्तं' विणिजादेः यः करः ।

तस्य राजयतिरिक्तानां श्रवस्तं। 'श्रमुवृत्तिः' दिजातिश्रश्रूषा, तदिर्जितं

धनं श्रुद्रयतिरिक्तस्य श्रवसं। क्रतोपकार्यपेण यद्यश्रीतं तत् सर्वेषां

श्रवसं। श्रवस्त्रस्य किश्चित्प्रत्यवायकरत्तं। एतद्भविद्दितस्य कर्यस्यः

फस्मिप 'श्रवसं' दुःसानुविद्धं।

पार्श्विकचूत्रवार्थार्स्त्रप्रतिरूपक्षाइपैः । वाजेनापार्क्कतं यत् तत् सर्वेषां क्रवासुचते ॥

् चोऽहि राजादिपार्श्वे वर्त्तमानः कस्थापि स्ततः समावितसुपकारं कचित्रदुपसभ्य तं प्रतिश्रूते तवेमस्वेदुपकारं कार्यामि तदा लयेदं सम देयमित्येवं भनमर्जयति स 'पार्श्विकः'। एवं विपत्प्रसमनप्रदर्श- नेनापि धनार्वेषिता 'पार्थिकः'। यद्योत्तमवर्षादित्तमादाय प्रत्यपेषा-निष्णुदात् पुरता नावतिहते वाऽपि 'पार्थिकः'। तेनैवं षदुपार्थितं धनं तत्वष्यम्। 'यूतं' पण्डदेवनादि। तद्य्यितं धनं चिषयमितिरिकानां कष्यम्। 'पार्थें' प्रव्यकापदारः। 'पार्तिः' परपीदा। 'प्रतिद्धपकं' परवश्चनार्थं मणिसुवर्णादेः प्रतिक्रतिकरणं। 'धाद्यं' सप्राणयया- प्रीकारेष प्रस्ते। इत्वं। 'धाजः' द्शेन तपःप्रस्ति। एतैदपार्थितं धनं सर्वेषां 'क्रण्यं' दःसप्रायपक्षं।

तेन क्रयो विक्रयस दानं ग्रहणसेव च।
विविधास प्रवक्तने क्रियाः सम्मोग एव च॥
स्थाविधेन द्रयोण सत्किसित् कुरते नरः।
तथाविधमनाप्रोति तत्कसं प्रेस चेर च॥

'वधाविधेन' इइक्रोन अवसेन सन्तेन च द्र्योण, 'विकिश्चित्' पारकीकिक' दानादिकमें हिक्य आन्तिकपे। ष्टिकादि 'सुद्ते', तस फलं तथाविधं भवति । इइक्रोन इइक्रो दुःखरितं । अवसेन अवसं मिश्रं सुखदुःसं । क्रम्पेन क्रम्पं वक्षदुःसहेतुस्वस्पसुस्तम् । पद्मपुराषे ।

ग्रुक्षेन विस्तेन क्रतं पृष्यं बङफसं भवेत्। त्रवसं सधामकसं क्रम्यं शैनकसं धनं॥ त्रवामोक्षे।

> इड्डाविकोन योधक्षे प्रसुक्यांक्यूड्यात्वितः। तद्धे पाचमापाच देवलेन तद्युते॥ राजवेन च भावेन विक्तेन प्रमुखेन च ।

### प्य ।] श्राद्धकाल्ये प्रचीयद्यनिरूपनप्रकारम्।

**५**२८

प्रद्धाद्दानमर्थिभो मानुषले तदस्र ते ॥

तमेा हत्तस्तु यो द्द्यात् कृष्णं वित्तं तु मानवः ।

तिर्यक्षे तत् फलं प्रेत्य समस्राति नराधमः ॥

नारदः ।

तत्पुनर्दादश्विधं प्रतिवर्णाश्रयात् स्ततं ॥
तदेवं ग्रुक्कादिभेदेन चिविधं धनं प्रत्येकवर्णचतुष्टयाश्रयणादाश्रयभेदेन दादश्विधं भवति ।
तस्वैव प्रकारान्तरेण दादश्वभेदानाद ।

साधारणं स्थात् चिविधम् ।
श्रमाधारणं तु चिषु वर्णेषु प्रतिवर्णं चैविध्यास्त्रविधिभित्युभयं
मिलिला दादमविधं गूद्राश्रितस्थासाधारणधनभेदस्य प्रयावस्थामास्वात्।

कमागतं प्रीतिदायः प्राप्तञ्च यह भार्यया।
प्रविश्वेषेण सर्वेषां वर्णानां चिविधं धनं ॥
'प्रीतिदायः' प्रीतिदानेन सन्धम्।
वैश्वेषिकं धनं श्रेयं ब्राह्मणस्य चिस्तवणं।
प्रतिग्रहेण यस्थं याज्यतः श्रियतस्या॥
चिविधं चित्रयस्यापि प्राद्धवेश्वेषिकं धनं।
युद्धोपस्थं काराच दण्डाच व्यवहारतः॥
'कारात्' करग्रहणात्। 'व्यवहारतः' न्यायेन।
वैश्वेषिकं धनं श्रेयं वैद्यस्यापि चिस्तवणं।
कृषिगोरच्याणिक्यः प्रदूदस्थेभ्यस्तनुग्रहात्॥
67



श्चाहरू पुनः 'एम्यः' दिजातिभ्यः, 'त्रमुपदात्' श्रुश्रूषाजनितम-नःप्रमादात्, यद्मश्चं तद्माधारणम् ।

सर्वेषामेव वर्णानामेवं धर्म्या धनागमः। विपर्यायद्धर्म्यः स्थात्रचेदापद्गरीयमी॥ तदेवं स्त्रीपुंसचेरिवभ्रेषेण धर्म्या द्रव्यार्जनेत्पाया उत्ताः। श्रय स्त्रीनासेवेश्यन्ते।

श्रधम्यधावाहिनकं दत्तस प्रीतिकर्षणि।
स्नाह-माह-पिहपातं पिष्ठधं स्नीधनं स्वतं॥
श्रधम्यादिधनस्वरूपं तु कात्यायनेनाभिहितं।
क्विवाहकाले यत् स्नीभो दौयते द्वाप्रिसिक्षे।।
तद्धप्रिक्वतं यद्भिः स्नीधनं पिर्कीर्त्ततं॥
यत्पुनर्खभते नारी दौयमाना पितुर्यहात्।
श्रधावाहिनकं नाम स्नीधनं तदुदाहतं॥
प्रीत्या दनं तु यत्किस्तित् सन्ता वा सम्प्रदेण वा।
पादवन्दनिकं चैव प्रीतिहन्तं तदुद्यते॥
जड़या कम्ययावापि पत्युः पिहररहेऽपि वा।
स्नातुः सकामात् पिनोवा स्त्रभं सौदायिकं स्वतं॥

किञ्च,—

बन्ध्रदत्तं तथाग्रास्क्रमन्त्राधेयकमेव च ।

कन्याया मात्रबन्धुभिः पित्रबन्धुभिश्च दर्स 'बन्धुदर्स'। यह्ला परिणीयते तन्कुल्कं। परिणयनादनु पश्चाद्यहीयते तत् 'त्रव्याधेयकं'। स्कञ्चकात्यायनेन,— **₹ 4.** 1]

विवादात्परतो बच सक्षं भावकुसात् स्त्रिया । श्रन्याधेयम् मद्द्र्यं सक्षं भवेतुसामया॥

#### याज्ञवस्यः ।

पित्न-मात्र-पित-स्रात्त-दत्तमध्यम्युपागतं ।
श्राधिवेदनिकाद्यस्य स्त्रीधनं परिकीर्त्तितं॥
पित्रादिभिर्यद्दत्तं यस विवादकालेऽग्रियमस्यं मातुलादिभिर्दत्तं ।
'श्राधिवेदनिकं' श्रधिवेदनिनिमत्तं । "श्रधिविश्वस्त्रिये द्यादाधिवेदनिकं समम्" द्रत्यादिवस्त्यमाणं पत्नीदुहितरस्रेत्यादिना प्राप्तं ।
भिगन्यस्य निजादंशाद्दलांकन्तु तुरीयकमिति।

भिनीग्रुकां गोदर्थाणामूर्जं मातुरिति।
श्रनपत्यस्य पुत्रस्य माता द्रायमवाप्त्रयादिति।
मातर्याप च हत्तायां पितुर्माता दरेद्धनमिति।
जनन्यां वंस्थितायान्तु वसं वर्वे वहोदराः।
भजेरस्नाहकं रिक्यं भगिन्यस्य वनाभयः॥
यासायां सुर्देदितरकावामपि यथार्थतः।
मातामद्या धनात् किञ्चित् प्रदेयं प्रौतिपूर्वकिमिति॥

मातुम्त योतकं यत्यात् कुमारीभाग एव स दति। स्त्रीधनं दुष्टित्वणामप्रत्तानामप्रतिष्टितानां चेति पत्नी हि पारिणयसोष्ट इत्यादिभिः प्राप्तं स्त्रीधनं स्त्रीणां धर्मे। तदेवं धर्मे। पार्यार्जितस्य द्रव्यस्य श्राद्वादौ विधिर्दर्शितः।

द्गति धर्म्योषायार्जितद्रयविधिः। श्रयाधर्म्योपायार्जितस्य प्रतिषेधः प्रदर्श्यते।

#### त्राइ रह्यातातपः।

द्रचेषान्यायस्थेन यः करेात्यूईदेशिकं ।

म स तत् फलमाप्तेाति तसार्थस्य दुरागमात्॥
'ऊर्द्धदेशिकं' श्राद्धादि।
देवलोऽप्यादः।

श्रन्यायाधिगतां दला सकलां पृथिवीमपि । श्रद्धावर्जमपाचाय न काश्चिद्गृतिमाप्नुयात् ॥ 'भ्रतिः' फलं। विह्नपुराणे।

श्रन्यायोपगतं द्रयं ग्रहीला यो श्रपिष्डतः ।
धर्माभिकाञ्ची यजते न धर्मफलमश्रुते ॥
धर्मानेतिष्डिको यस्तु पापात्मा पुरुषस्रथा ।
ददाति दानं विप्रेभ्यो लोकविश्वासकारणं ॥
पापेन कर्मणा विप्रे। धर्मां कुन्यो निरंग्रकः ।
रागमीहान्वितः श्रान्तः कलुषां योनिमाप्रयात् ॥
एवं सन्धा धनं लोभाद्यजते यो ददाति च ।
स पापकर्मणा तेन न सिद्धाति दुरागमात् ॥
एतेरन्यैस्र बद्धभिरन्यायोपार्जितैर्धनैः ।
श्रारभ्यन्ते क्रिया यास्तु पिश्वाचास्तव दैवतं ॥

### त्राइ श्रातातपः।

वेदविकयजं नेष्टं स्त्रिया यचार्जितं धनं । न देयं पिट्टदेवेभ्या यच क्कीवाद्पार्जितं॥ 'वेदविक्रयजं' वेदविक्रयल्थं। वेदविक्रयश्च षड्विधः, म चोको भविष्यत्पुराणे।

प्रख्यापनञ्च व्याख्यानं प्रश्नपूर्वः प्रतिग्रहः। याजनाध्यापने वादः षड्विधा वेदविकय दति॥

द्देवृशोऽइं वेदवेदाङ्गेष्वधीतीति धनार्धं तच तचाध्यनप्रकाशनं 'प्रख्यापनं'। स्त्रर्थालप्यया वेदार्थविवरणं 'व्याख्यानं'। ख्यातिलाभपूजार्थं स्रोचियपराजयपर्यंवसाना वेदतद्र्धसम्बन्धी विवादः 'वादः'। स्त्रीया-पारोपजीवनेनार्जितं स्त्रीव्यर्जितं स्त्रीविकयार्जितं वा। 'क्रीवः' षण्डः। व्यासः।

वेदिवक्रयजं नेष्टं स्तिया यचार्जितं धनं । न देयं पित्तदेवेभ्यो यच क्षीवादुपार्जितं ॥ स्तिया खातन्हेरण कुमीदचेवाद्युपार्येर्थदर्जितं तत्पत्या नादेयं।

मार्कण्डेयपुराणे।

यचोत्को चादिना प्राप्तं पतिताद्यरुपार्जितं।
श्रन्यायकन्याद्भुक्तात्यं द्रव्यं चाच विगर्हितं॥
पिचर्यं मे प्रयच्छस्वेत्युक्ता यचाष्युपार्जितं।
वर्जनीयं सदा सद्भिसत्तदे श्राद्धकर्मणि॥

कार्यप्रतिबन्धनिष्ठत्त्रर्थमापत्प्रतीकारार्थं वा राजाधिकतेभ्या यद्दीयते स 'जत्कोचः' तेन रूपेण यत्प्राप्तम् । गोमियुनाधिक-कन्याग्रुस्कमभूतं 'श्रन्यायकन्याग्रुस्कोत्यं' । तथा श्राद्धिकयाप्रयोज-नलेनाभिधाय यद्याचितं तत्स्वप्रकारं द्रव्यं श्राद्धकर्मणि वर्जयेदिति । रेवाखण्डे ।

देवद्रयं गुष्ट्रयं द्रयं चण्डेसरस्य च । चिविधं पतनं दृष्टं दानसङ्गनभचणात् ॥ मह्यपुराणे ।

> इस्तयो गामनद्वाइं मिणसुक्तादिकाञ्चनं । परोक्तं इरते यसु पश्चाद्दानं प्रयच्छिति ॥ न ते गच्छिन्ति ते स्वर्गं दातारो यत्र भोगिनः । श्वनेन कर्मणा युक्ताः पष्यन्ते नरकेऽधमाः ॥ श्वपद्या परस्थाधं दानं बसु प्रयच्छिति । स दाता नरकं याति यस्यार्थसस्य तत्पालं ॥

तथा ।

परिभुक्तमविज्ञातमपर्थ्याप्तमसंक्रतं । यः प्रयक्कति विष्रेभ्यसम्बद्धसम्यवित्रष्ठते ॥ 'परिभुक्तं' परिग्रहीतोपयोगं वस्त्रादि, 'श्रपर्थ्याप्तं' स्वकार्थास्त्रमं जरङ्गवादि ।

### द्रत्यधर्मीपार्जितद्रव्यप्रतिषेधः।

तदेवं धर्में दपायेरिर्जितेन श्राद्वादीनि कर्त्तवानि । न तु यत्-किञ्चिद्यपायार्जितेनेति । ननु खिपास्त्रचेऽर्जनिवयमानां पुरुषार्ध-तोका । एतेन्द्र पुरुषद्धितैर्वचनैः सा समुद्धियते । नान्यायेनार्जन-नियमानां पुरुषार्थतोका वचनेन्द्र नियमार्जितस्य धनस्य क्रत्वर्थतो-ऽच्यते । दति धनार्जनाधिकरणस्य वचनानाञ्च विषयभेदादिरोधा-भावे कथं वचनेर्जनिवयमानां पुरुषार्थता समुद्धियते । नियमा-जितस्य क्रत्वर्थलं प्रतिपादयद्भिवंचनेर्यास्वियमानामपि क्रत्वर्थता- पादिता तथा धनार्जनाधिकरणोक्तेन न्यायेन नियमानां पुरुषार्थलं कुर्वता तैर्जितस्य धनस्यापि पुरुषार्थलमापादितमिति न्यायस्य वचनानां चैकविषयलमेवेति चेत्। तन्न । पुरुषार्थरेव नियमेर्जितस्य धनस्य क्रलर्थलाविरोधात्। नन्यर्जमानस्य पुरुषार्थतामनापाद्य कथं नियमाः पुरुषार्था भवेयः। श्रव श्रूमः। श्रवृष्टमपि पुरुषोपकारं निवर्त्तयन्तो नियमाः पुरुषार्था भविन्त । कथं पुनः पुरुषोपयोगिनि धनस्यन्ते नियमान्तरेणोपायमात्रादेव सिद्धेनियमस्यादृष्टमात्रेक-फललात्। तस्माद् दृष्टदारा पुरुषार्था भविद्धः प्रतिग्रहादिनियमे-र्ज्यमानं धनं पुरुषक्रत्रभयार्थतोदासीनेन रूपेण पुरुषक्रमन्धं सभते। पुरुषापेवितलौकिकवैदिकिकयामात्रार्थतारूपेण वा। तत्रोदासीनेन रूपेण पुरुषक्रमन्धं सभते। पुरुषापेवितलौकिकवैदिकिकयामात्रार्थतारूपेण वा। तत्रोदासीनेन रूपेण पुरुषक्रमन्धं प्राप्तस्य क्रत्ययोगयोग्यता वचनेनोत्यते। यदा त क्रियामात्रार्थतारूपेण तदा नियमानियमप्रकारार्जितस्यापि क्रत्ययोगयोग्यले प्रसक्ते नियमान्यप्रकारार्जितस्य क्रत्ययोगयोग्यन्त क्रत्ययोगयोग्यले प्रसक्ते नियमान्यप्रकारार्जितस्य क्रत्ययोगयोग्यन्त क्रत्ययोगयोग्यले प्रसक्ते नियमान्यप्रकारार्जितस्य क्रत्ययोगयोग्यन्ति व्यनेनोत्यत इति न क्रियदिरोधः।

श्रस्त वा धनस्य पुरुषार्थेकरूपता, तथापि पुरुषार्थसेव सतोऽर्थात् क्राह्मपकारकतास्त । उपकारकले योग्यतामानं तु वचनैरूचते । न क्रात्वर्थतित न विरोधः । श्रस्त्प्रतिग्रहाद्यित्रं तस्य योग्यताभाव-स्तानिष्ठेधवचनैरिति। श्रथवा लिपास्त्रचे प्रतिग्रहादिनियमवाक्ये साम-र्थ्यापनीयमाना पुरुषार्थतोका न पुनर्वचनान्तरे।पकस्यमाना क्रल-र्थता निराक्तता ।

नम्बेवं सति नियमार्जितेनैव कतवः कर्मव्याः, तथाविधेनैव 🔻



खार्थः सधनीयः, ततश्चार्जननियमानां महता प्रबन्धेन पुरुषा-र्धताप्रतिपादनं किमधें । न्याययुत्पत्तिमानार्थमिति त्रूमः । श्रथवा नियमातिक्रमे प्रायश्चित्तप्राष्ट्रार्थम् । श्रथवा धनान्तराखाभे निय-मातिक्रमार्जितेनापि धनेन निर्यनैमित्तिकक्रतुसिद्धिः सम्भवतीति प्रतिपादनार्थमित्यनवद्यम् ।

इति धनार्जनाधिकरणविरे।धपरिचारः ।

श्रथ बीह्यादिद्रयोत्पत्तिः।

मार्क खेयपुराणे श्वरियं पुरा कदाचिदे वधीरश्रमतेति प्रतिपाद्योकं ।

यसास च पुनस्तास विभान्तासाः पुनः प्रजाः ।

ब्रह्माणं ग्ररणं जग्मः चुधार्त्ताः परमेष्ठिनं ॥

स चापि तत्त्वते। ज्ञाला तदा ग्रसां वसुन्धरां ।

वसं क्रला समेदन्तु दुदेा सगतान् विभुः ॥

दुग्धेयं गौस्तदा तेन सस्यानि पृथिवीतले ।

जित्रदे तानि बीजानि ग्राम्यारप्यास्त ताः पुरा ॥

श्रीषध्यः फलपाकान्ताः गणाः सप्तद्र स्तताः ।

श्रीषध्यः प्रज्ञपाकान्ताः गणाः सप्तद्र स्तताः ।

श्रीष्ठयस्य यवास्त्रव गोधूमास्याणविस्तिलाः ॥

प्रयङ्गवोद्युदारास्य कारदूषाः सचीनकाः ।

माषा सुद्रा मस्तरास्य निष्पावाः सकुलत्यकाः ॥

श्राढक्यस्रणकास्त्रव गणाः सप्तद्रश स्तताः ।

दत्येता श्रभवन् ग्राम्यास्त्रथारप्रास्य जित्रदे (१) ॥

<sup>(</sup>१) इत्येता कोषधीनान्तु ग्राम्याबां जातयः पुरा इति गः।

6000

श्रोषध्ये यज्ञियासैव ग्राम्यारणासतुर्दम । श्रीहयस यवासैव गोधूमास्याणवित्तलाः ॥ प्रियङ्गुमहिता होते मप्तमास्त कुलत्यकाः । म्यामाकास्त्रय नीवारा जर्त्तिलाः मगवेधुकाः ॥ कुरुविन्दा मर्कटकास्त्रया वेणुयवास्त्र ये । ग्राम्यारणाः स्तृता होता श्रोषध्यस्य चतुर्दम ॥

पश्चपानेन श्रन्तो नागो यामान्ताः प्रस्तपानानाः । 'त्रीह्यः' पितगौरमहा त्रीहि-कृष्णत्रीहि-जद्रमुख-कुर्तुष्डक-साचक-परापतक-स्वतर-नेाद्दास-नेाजास-चीनगार-वर्दुर-गन्धन-कुरुविन्द-पाटसाद्यः। 'त्रणवः' वर्यिकाः। 'प्रियङ्गः' कङ्गः, उदारचीनः। 'कुरु-विन्दाः' त्रीहिविग्रेषाः। 'नेतरदूषकः' नेाद्रवः। 'नीवाराः' श्ररण्य-त्रीह्यः। 'जर्त्ताः' कृष्णतिसाः। 'गवेधुकाः' कुसुम्भवीजसदृगाः। 'मर्कटकः' त्रणधान्यविग्रेषः। 'वेणुयवाः' वंग्रवीजानि, 'यज्ञियाः' य्राष्टाः। 'मर्कटकः' त्रणधान्यविग्रेषः। 'वेणुयवाः' वंग्रवीजानि, 'यज्ञियाः' यज्ञाष्टाः।

लद्रा वै यजमानेन वार्यमाणा महात्मना ।
पपौ प्रचीपतिः सेामं पृथियां विप्रवेाऽपतन्॥
ग्यामाकास्त तता जाताः पित्रर्थमपि पूजिताः ।
गोधूमास्य यवास्त्रेव ससुद्रा रक्तप्रालयः॥
एते सामात् ससुद्रूताः पितृणामस्तं ततः ।
तस्मात् प्रयक्षता देया एते श्राद्धेषु वंप्रजैः॥

वायुपुराणे।

लहा वे बार्यमायस अवीत्रस्य महातामः ।

प्रकल्प पिवतः सेमः प्रचित्यामपतत्पुरा ॥

स्मामाकास्तत जत्पन्नाः पिनर्थमभिपूजिताः ।

विप्रवस्यस्य कतिचित् प्रचित्यामपतन् पुरा ॥

सिपिताः जीतसा स्था मधुरास्तत इस्तः ।

स्मामाकैरिसुभिसैव पितृषां सार्वकामिकं ।

स्रामाकैरिसुभिसैव पितृषां सर्वकामिकं ।

स्मामाका स्मामामाने विद्वितान् यज्ञनिस्तितान् ।

स्मामाका स्मामामाने विद्वितान् यज्ञनिस्तितान् ।

स्मामोक देवस्टास्त तसासे यज्ञियाः स्रताः॥

## मत्सपुराषे ।

श्रम्धतं पिक्तो वक्षात् सूर्यसाम्धतिवन्दवः । निषेतुर्ये तप्युक्षादित्रास्त्रियुद्रेचवः स्वताः ॥ वर्करापरतसासादिकुषारोऽस्टतात्ववान् । इष्टा रवेरतः पुष्या वर्करा इय-कययोः॥

'त्राखयः' रक्तवाखि-महात्राखि-कखन-द्वर्णक-त्रकुनाक्र-सारासुख-दीर्घप्रक-रोध्रणूक-सुगन्ध-पतक्त-तपनीयादयः। 'सुद्गाः' क्रिन्धिन्य-वित्रेषः। 'द्रख्यः' पौष्डुक-वांत्रिक-कर्षार-नेपाखन्नात-न्नातपर्वकाद्यः। 'न्नकरा' द्रख्यिः। मत्यप्रिका-खण्डसितादया चद्वदः। नागरखण्डे।

> स्रष्टिं प्रकृतिता पूर्में पत्रवी सीककारिया। खड्ग-वाषीय-प्रार्द्रकाः पूर्वे स्रष्टासताऽपरे॥ यो यथा प्रथमं स्रष्टः स तथा मेधनां गतः।

यद्येते प्रथमं सृष्टाः पत्रवीऽच नराधिप ॥ श्रस्थानि स्वाता तदत्तिलाः पूर्वे विनिर्मिताः । ततो यवा ब्रीह्यस ततस्वैव प्रियङ्गवः ॥ गोधूमाञ्च मस्राञ्च माषा मुद्रास्त्रथाणवः । नीवाराश्चापि ग्यामाका एवं सृष्टा यथाक्रमं ॥ यदा पृष्यलताः सृष्टास्तदा प्राक् भतपनिका । सृष्टा तेन च पुष्पा सा श्राह्मकर्मणि सर्वदा ॥ शाकानि स्जता पूर्व कालशाकः खयभुवा। त्रमृज्यत ततः श्राद्धे म खादचयकारकः॥ धात्रंख स्जता पूर्वं रूपं स्टं खयमुवा । तेन तदिहितं श्राद्धे दिल्णार्थं दिलोत्तमाः॥ राजतानि च पाचाणि पित्हणां प्रीतये ततः। रमांस स्जता पूर्व मधु स्ष्यं खयम्भुवा ॥ तेन तच्छ खते आद्धे पितृणां तुष्टिद्यकम् । यच्ह्राद्धं मधुना होनं तद्रमै: सक्लेरिप ॥ मिष्टान्तरिप संयुक्तं पितृषानीव तप्तये । त्रुणुमात्रमपि श्राद्धे यदि न खाच माचिकं॥ नामापि कीर्त्तनीयं खात् पितृणां प्रीतये तत:। बीर्धः स्जता तेन दर्भाः स्टाः पुरा नृप ॥ तेन ते मेध्यतां प्राप्ता विशेषात् श्राद्धकर्मणि । पात्राणि स्जता तेन विधिना नृपसत्तम॥ योगिनः प्रथमं स्टाः श्राद्वाद्दीस्तेन ते स्रताः।

Digitized by Google

पग्रम् वै स्जता तेन पूर्वं गावो विनिर्मिताः ॥
तेन तासां पयः प्रसं श्राह्मे सर्पिविष्ठेषतः ।
प्रजा वै स्जता तेन पूर्वं स्टा दिजोत्तमाः ।
तेन तेसापितेः श्राह्मे पिल्लक्षिः प्रजायते ॥
देवांस स्जता तेन विश्वदेवाः पुरा हताः ।
तेन ते प्रथमं पूज्याः प्रवन्ते श्राह्मकर्मिषा ॥
एतेर्गुस्थतमेः स्टैः पुरा श्राह्मं विनिर्मिताः ॥
तेन ते पूर्वलेक्षेषु गताः स्थातिं परां नृप ।
एतत् श्राह्मस्थ सर्वसं मया ते परिकीर्त्तितं ॥
पिल्लणां परमं गृद्धं दत्तस्थान्यकारकं ।
धर्मेतत्कीर्त्तयेत् श्राह्मे कियमाणे नृपात्तम ।
विप्राणां भोक्षकामानां तत्क्षाह्मं चान्यं भवेत् ॥
यसैतत्कृणुयाद्राजन् सन्यक्षश्रद्धासमन्वतः ।
विदितस्थ भवेत्पुष्यं श्राह्मस्थ तदवाप्त्यात् ॥

इति बीद्यादिद्रयोत्पत्तिः।

श्रय गाञ्चाणि धान्यानि निरूपको ।

मनुः।

इतिर्घेचिरराचाय यद्यानन्याय कस्पाते । पिद्रभ्यो विधिवद्दमं तत् प्रवच्छाम्पप्रेषतः ॥ चिरराचम्रद्यो दीर्घकास्वयनः । यद्यानन्याय केनचिद्धविषा दीर्घकाखा व्यक्तिंग्यते, केनचिदनन्तेव तदुभयं व्रवीमीति प्रणिधा-नार्घमुच्यते । कल्पाते प्रीतय दत्यधादार्यम् ।

> तिस्रेनी हियवैभाषेरिङ्गर्मुसफलेन च। दत्तेन मासं प्रीयन्ते विधिवत्पितरे । नृषां॥

तिखादिग्रहणं नेतरधान्यपरिसङ्घानार्थम्। किन्तु पाचानां फक्षविश्रेषप्रदर्शनार्थम्।

कास्त्राकं महात्रस्काः खङ्गले। हामिषं मधु। स्नानन्यायैव कस्पाने सुन्यसानि च सर्वत्रः॥

'कासप्राकं' कासिकाप्राकं। 'महाप्रस्ताः' प्रस्तका उच्चन्ते। प्रन्ते तु मत्यान् प्रस्तानाञ्चः। 'खङ्गः' गण्डकः। 'खोदः' कृष्णकागः सर्व्यक्तो वा। 'कृष्णकागसाया रक्त प्रानन्यायेव कस्यते' इति सार-णात्। खोद्द्रप्रब्दो वर्णस्त्रचणतया तहुणयुक्ते कागे वक्तते। 'कृष्णायसे च तासे च खोद्द्रप्रद्रः प्रयुज्यते' इत्यभिधानात्। यद्यपि चैत्र वर्णा मेवादिव्यपि सम्भवति तथापि स्पत्यन्तरप्रसिद्धः काग एव ग्रद्धात इति। अन्ये तु प्रकृतिर्खोद्दप्रश्रनामा देवदक्ती दक्त इतिवदुच्यत इत्याद्धः। 'मधु' माचिकं। 'सुनयः' वानप्रस्थाः, तेषां 'प्रस्नानि' नीवारादीनि।

तथा।

सुन्यस्नानि पयः सोमा मांसं यद्यानुपस्नतं । त्रचारस्रवणस्रीव प्रक्रत्या दविरुचते ॥

'पयः' चीरं, श्रवास्य विकारा श्रपि दध्यादया ग्रश्नमे । स्ति-सदाचारानुसारात् । 'सामः' श्रीवधीविश्वेषः । 'श्रनुपक्कतं' श्रविकतं ।



चप्रवस्तिकाररहितं, चप्रतिचिद्व्ञः। 'चचारस्वयं' चारम्हिका-स्तिवयस्य स्वयं। चारच स्वयस्ति दक्षमर्भे हि नञ्चमारे दिन्दियमात्रयणीयं प्रतिपद्श्व नञ्चमन्त्र्य देखेतद्वीरवं स्वात्। 'प्रक्रत्या हितः' दखेत् स्वासितिव सेवासु हित्येष वर्त्तते, हिवा पातरामं भुद्धे दखाखासु सामान्यवोदनासु विश्वेषं। न्याह प्रकेताः।

> कृष्णमायासिकाचैव श्रेष्ठाः स्यु र्गवत्राखयः। महायवा त्रीहियवास्त्रथैव च सभूसिकाः। कृष्णाः योतास सोहास ग्राह्माः स्युः श्राद्धकर्याणः॥

'सेताः' त्रिरप्रकाः, महासवा नीहियवास यवविशेषाः । 'मधू-सिकाः' वावनासविशेषः । ऋथैव विशेषणं कृष्णाः सेतास स्नीहा-स्रोत । 'स्नोहाः' स्नोहिताः । प्रास्तिविशेषो वा 'मधूसिकाः' । स्वितिष्येषाः

चमोभूमच चच्चादं कतमयकतं भवेत्। मचुपुराचे ।

> चनेर्जी हितिकोमीकोमी भू मैखणकोस्तथा सन्तर्पयेत् पित्वन् सुद्गीः स्थामाकोः सर्वपद्रवैः। नीवारैस तथा माषेः प्रियङ्गुभिरधार्चयेत्॥

'चणकः' इरिमन्थकः, महाराष्ट्रदेशेऽश्वाद्वारलेन प्रसिद्धः। 'सर्षपाः।

गौरसर्पपाः ।

मार्कखेयपुरागे।

राजस्मानाकामाकौ तद्वीव प्रशास्त्रिका ।

नीवाराः पाष्क्रराश्चेव षण्तामं पित्तत्वप्तये॥ यवमाषौ मगोधूमीः तिलसुद्गाः ममर्षपाः।

प्रियक्तः काविदारा निष्पावाञ्चाच श्रोभनाः॥

'प्रज्ञान्तिका' मध्यदेशे प्रसिद्धोधान्यविशेषः । 'पौष्कराः' पद्मवौ-

जानि। 'निष्पावाः' वज्ञाः।

## ब्रह्मवैवर्से ।

प्रज्ञानिका प्रियङ्गुञ्च ग्राह्मा स्थाच्छ्राद्भकर्मणि। एतान्यपि समानानि स्थामाकानाङ्गुणैस्त तैः॥

# कूर्यपुराणे।

त्रीहिभिश्व यवैभीषैरिङ्गमूलफलेन वा। स्थामाकेश्वणकेः शाकेनीवारेश्व प्रयङ्गभः। गोधूमैश्व तिलेभुँद्गैभीषम्प्रीणयते पितृन्॥

#### थासः।

द्वीं वि श्राद्धकाले तु यानि श्राद्धविदे। विदुः ।
तानि ने शृषु काम्यानि फलचैषां युधिष्टिर ॥
बर्द्धमानितलं श्राद्धमचयं मनुरव्रवीत् ।
सर्वेष्वेव तु भोज्येषु तिलाः प्राधान्यतः स्रताः ॥
'बर्द्धमानितलं' तिलवज्ञलं ।

### विष्धर्वी सरे।

गोधूमेरिचुभिर्मुद्गेः मतीनैश्चणकैरपि । श्राद्धेषु दत्तेः श्रीयन्ते माममेकं पितामहाः॥ 'सतीनाः' कलायाः । कबायस्य सतीनक इत्यभिधानात्।

रति याद्याणि धान्यानि ।

श्रय वर्ज्यानि धान्यानि ।

तन वायुपुराणे।

श्रकताग्रयणं धान्यजातं वै परिपाटलाः । राजमाषानणूंसैव मस्ररांस्र विवर्जयेत् ॥

नवास्रनिष्यसावाहिताग्रेरिष्टिविषेषः 'त्राययणं'। श्रनाहिताग्रेस् नवास्रेन 'त्राययणं'।

तदुक्तं वायुपुराणे ।

म्यामाकेरिनुभियेत पित्वणां सार्व्वकामिकं। कुर्यादायवणं वस्तु स भीषं सिद्धिमानुवादिति॥

'धान्यजातं' विहितं धान्यमात्रं । 'परिपाटलाः' प्रादेशमात्राः । श्रिम्बिसम्बन्धि-नीलसात्र्रापरनामधेयाः 'राजमावाः'। 'श्रणवः' व्या-स्थाताः । 'मस्ररः' मङ्गल्यकास्त्रस्पिटाकृतिः श्रिम्बिधान्यविश्रेषः । षट्निंशकाते ।

> क्रषाधात्यानि सर्वाणि वर्जयेक्क्राद्धकर्मणि। न वर्जयेत्तिलांस्वैव सुद्गान् मार्षासच्येव च॥

श्रव तिसमुद्रमाषाणामवर्जनमुख्यमानं न तज्जातिमानेण समन्ध्यते, किन्तु रुष्णवर्णवतेव । प्रयक्ते हि वर्जने तिस्रषेधो वक्तवः । वर्जन-प्रयक्तिस्य रूष्णानामेव । रूष्णधान्यवर्जनेन सहैकवाक्यतापस्रत्वाचार्थस्य प्रतिप्रस्वस्य रूष्णेकविषयतं । रूष्णेतराणान्तु तिसमुद्रमाषाणां न

विधिन निषेधः। बस्त स्रितिचित्रकाकारेण भरदाजवचने सुद्रमाषयोः सामान्यते।निषेधे।दिर्जातः, 'सुद्राद्रकीमाषवजें विद्यानि द्यात्'दिति। स तु नञ्जभाव-भ्रान्तिमूखकः। श्रन्यया धर्वस्रितिपुराणनिषिद्वानां सुद्धयमस्रादीनां ग्राह्मसमापद्येत। दृश्यते च महार्णवादिषु नञ्ज्युक्त इव पाठः, ''सुद्राद्रकीमाषवजें विद्यानि न द्यात्' द्रति'।

'त्राहकी' ह्रवरीक्रन्दवाचाः क्रिम्भिन्यविषेषः । 'सुद्रमाषै।' व्रसिद्धाः । अमत्यावाणयन्त्रमर्भवंश्वतानि धान्यानि प्राय्यो दिधा-भिद्यन्ते, तानि विद्वानि मस्तरप्रश्वतीनि । त्रिक्षांच पाद्यवर्च्यधान्य-प्रकर्णे यञ्चणकाहकीनिष्यावादीनां विश्विष्टृंग्यते स कृष्णेतरविषयः । पञ्च निषेधः स कृष्णविषय इति पूर्वप्रदर्भितकृष्णधान्यवर्जनवचन-वषाद्यवस्त्रापनीयं । विद्वितप्रतिसिद्धन्यायादिकस्पो वा क्ष्मयः । त्राच सुमन्तः ।ः

"बीजपूरकमावञ्च न श्राद्धे दखात्" दतिः। 'बीजपूरकं' मातुसुष्गं । सहार्थवे दास्तिवदनपाठः ।

"पासक्या-मास्तिका-पोतीक-क्रियु-इसक-वार्त्ताक-भ्रस्कृष-मात्र-मस्रर-क्रतस्त्रवणानि च श्राङ्के न दद्यात्" ।

ब्रह्मधरे पाठान्तरं । "पासङ्घा-पातका-नासिका-स्रमुक-निष्पा-व-मस्रर-वर्षकादि श्राद्धे न दद्यात्" इति ।

पासक्यादीनां व्याख्यानं भानप्रकरणे करियते । 'क्रतस्वयं' पारस्टित्तिकया कृतं स्वयं । श्रन मावाः कृष्णमावेतरे राज-मावश्रस्वाच्याः । ते हि ''वर्का मर्कटकाः श्राद्धे राजमावास्ययैव प'' इत्यादिवचने निविद्धाः ।





नेद्रिया राजमावास कुलत्या वरकासाथाः । निष्पाकास विशेषेण पर्सेतांन्त विवर्जयेत् । धावनासानपि तथा वर्जयन्ति विपक्षितः ॥

'तुसत्याः' सुद्रवत्स्यप्यूषाद्यनेकोपकारकारिलेन त्रिनिधान्य-विश्रेषस्याः प्रविद्धाः। ते च चेताः खच्चास्य दिविधा स्थि वर्ज-नीयाः। खच्चसुद्धादिवत् प्रतिप्रधवाभावात्। 'क्रकाः' कनसुद्धाः। 'खावनासाः' जीन्यसाः। ते च मधूस्तिकास्त्रचेगन्यस्थितिरिका एव वर्ज्याः। मधूस्तिकाश्रम्दं श्रासिभेदवचनं दा दर्धयिनः। तथाते सर्व एव यावनासाः वर्जनीयाः।

श्राष्ट्र निगमः।

यावनासामपि तथा वर्जयिन विपश्चितः ।
तेसमपापि प्राज्ञाः संप्रयक्तिना याज्ञिकाः ॥
तेसमपि विपश्चितो वर्जयन्तीस्यन्यः । त्रापि स्मियोरप्यभ्यमुज्ञानार्थमारः "त्रापि प्राज्ञाः संप्रयक्तिना याज्ञिकाः" । इति तस्मा-

दन्यवस्त्रभावे श्राभ्धामपि श्राद्धं कर्त्तव्यमेवेत्यत्र तात्पर्थे। न प्राप्तस्य विखेषोऽस्ति पैष्टकस्य विशेषत इति वचनात्। षट्चिंशकाते।

वर्षा मर्कटकाः श्राङ्के राजमाषास्तरीव च । विप्रुषीका मस्त्रस्य श्राङ्ककर्षणि गर्हिताः॥ 'मर्कटकाः' सङ्गाः । 'विप्रुषीकाः' ग्रालिभेदाः ।

कात्यायनः।

C 40 1]

माह्रे न देथाः पालङ्घा निष्पावाः सहकाद्रवाः । सस्र-चार-वार्त्ताक-कुलत्य-ग्रण-ग्रियवः ॥

'बारः' ववचारादिः । 'वाक्तांकं' कण्डकारिकाफलात् किञ्चिद्धिकपरिमाणं तदास्तिनुद्रवाक्तांकी संज्ञकट इती फर्लं । 'प्रणः' धान्यविश्वेषः । प्रस्य स्वयंजातस्य सर्वदा प्रतिषिद्धत्वादच प्राष्ट्रसम्भवेऽपि
स्वादिजातस्य प्राप्तिसम्भवात् । प्रिगोरपि रक्तपृष्यस्य सर्वदा निषिइत्वेनाच प्राष्ट्रभावेऽपि श्वेतपृष्यस्य पचणाकत्वेन प्राप्तिरस्तीति प्रतिविभाऽर्थवान् । प्रस्वार्थे प्रतिविधे क्रतेऽपि श्राद्धवेगु एयपरिइत्रार्थे पुनःप्रतिविधः ।

वाद सरीषः ।

सुसत्वास्थाकाः श्राद्धे न देयाश्वैव केाद्रवाः।
कटुकानि च सर्वाणि विरसानि तथैव च ॥
'कटुकानि' पिप्पच्यादीनि ।
वर्जयेदित्यनुबन्ती विष्णुस्तिः।
राजमाप-मस्दर-पर्युषितञ्जतन्तवणानि च ।

'पर्युषितम्' मोदकादिवर्श्वं।

**महुः** ।

राजमाषामासरां स्व के इतान् के ारदूषकान् । खेा दितान् व्यनिर्यासान् आद्भकर्मणि वर्जयेत्॥ श्रव 'केररदूषकः' वनके इतः।

महाभारते ।

श्वत्राङ्केयानि धान्यानि केाद्रवाः पुलकास्त्रया ।

'के। इवाः' के। रदूषकाः । 'पुलकाः' के। इवाद्यपेत्रसा स्टक्षािक धान्यानि । स्थात् पुलाकः स्टब्स्थान्य इत्यनुत्रासनात् । सधास्तरी-धाभावः पुराणे कान्द्यः । पद्मपुराणे ।

> दात् णाञ्च प्रवच्छामि श्राद्धे वर्ज्ञानि नित्यनः । मस्र-न्नण-निष्याव-राजमाय-कुलत्यकाः ॥ नेत्रद्रवोद्दाल-वरक-कुसुका-मधुकातसी । एतानि नेव देयानि पितृणां प्रियमिष्कता ॥

'मधुकं' को ही मधु। तक्का कर्लन प्राक्त संस्कारक द्र खलेन वा प्रमञ्ज्ञमानं निषिध्यते। 'त्रतसी' उमासंश्विका तेसप्रकृतिम्द्रताना-स्वतिमस्पानां 'विपिटाकृतीनां बीजाना सुत्पादिका त्रोषधिः। सा प्राक्तिन तेसप्रकृतिलेन वा प्रस्कासती निषिध्यते। सत्यपुराणे।

> देखाणि संप्रवच्छामि त्राह्ने वर्च्छानि चानि च। मस्र-त्रण-निखाव-राजमाच-कुसुम्मिकाः ।

o Google

केाद्रवोद्दाल-वरक-कपित्य-मधुकातमी॥ 'कपित्यं' दिधत्यं फलं।

# विष्कुपुराणे।

**८ व∙** 1]

त्राद्धे न देयाः पालङ्घास्तया निष्पात-केाद्रवाः । सस्रर-चार-वार्त्ताक-कुलत्य-ग्रण-ग्रिग्रवः॥

# त्रह्माच्डपुराषो ।

सर्वेत्राद्धेऽञ्चनं पुष्पं कुसुम्धं राजमर्घपाः ।
तोवरी राजमाषञ्च केाद्रवं केार्दूषकं ।
वर्ज्यायिकयं सर्वें निश्चि यत्नाहृतं जलं॥

'श्रञ्जनं पुष्यं' श्रञ्जनद्रुमकुसुमं । 'तोवरी' त्ववरी । 'श्रपिकयं' श्रपिकयं चान्नं यथोचितिकयाराहित्येन विनष्ट-प्रश्रस्तरसगन्धवर्णमिति यावत् ।

## मार्कण्डेयपराणे।

वर्ज्याञ्चाभिषवा नित्यं शतपुष्यं गवेधुकं । 'त्रभिषवाः' सन्धानानि । 'शतपुष्यं' निशिः।

## ब्रह्मपुराणे ।

राजमाषानणूं सैव मस्ररान् केरिट्रषकान्।
विष्रुषान् मर्कटां स्थारान् केरिट्रवां स्थापि वर्जयेत्॥
'वोरः' चोरकः।

## मार्क खेयपुराणे।

वर्क्या मर्कटकाः श्राद्धे राजमावास्त्रघाणवः । विमूषिका मस्रराश्च श्राद्धकर्मणि गर्हिताः॥

## कूर्मपुराणे।

त्राहकीं केविदारांश्व पास्त्रज्ञां मिर्च तथा।
वर्जयेत् सर्वयक्षेतः त्राङ्ककाले दिवासमः॥
'केविदारः' काश्चनपृष्यं। मिर्चान्याई।णि खतन्त्रशाकतया
प्राप्तानि प्रतिविध्यन्ते न तु शाकसंस्कारकद्रव्यव्येन प्रद्र्यकाणि।
मञ्जीवर्ते।

राजमावासचैवान्ये वर्ज्याः सङ्गः प्रयक्षतः।

मस्रराः व्रतपुष्पाच सुसुकां श्रीनिकेतनं।

वर्ज्याचातियवा निष्यं तथा दुरासभा धवा॥

'त्रतियवाः' व्रास्तिभेदाः। 'श्रीनिकेतनं' रक्षविन्वं।

### देवसः ।

न वीजान्युपयुद्धीत रेगगपित्तावते बुधः ।

पत्तान्येषामनन्तानि बीजानां हि विनात्रयेत् ॥

'रेगगपित्तावते' रेगगद्यापदं विना 'नेपयुद्धीत' न नियुद्ध्यात्।

एपयुद्धानो हि तज्जन्यां भूष्यतीं त्रस्यसदृद्धं नात्रयेत् ।

दति वर्ज्यानि धान्यानि ।

प्रथ ग्राह्मानि प्रस्तमूखानि ।

#### त्र प्राइ ब्रह्मः।

श्रासान् पाखेवतानिचून्गृदीका-भव्य-दाड़िमान्। विदार्थाय भदण्डांच श्राद्धकाखे प्रदापयेत्। दक्षत् श्राद्धे प्रयक्षेत्र श्रृङ्गाट-विध-केषुकान्॥ 'श्रासाः' चूतफवानि। 'पाखेवतं' अम्बीराकारं फखं कामगीरेषु प्रसिद्धं। 'मृद्दीका' द्राचा। 'भयं' कर्मरङ्गं। 'विदार्थान्' भृतुषाप्रशिकन्दान्। कृष्णकृषाण्डाः फलानि वा। 'भरुण्डाः' काम्मीरदेशे
प्रसिद्धाः। 'श्रृङ्गाटकं' अख्यं चिकटं। ''ग्रृङ्गाटोजलकन्दः स्थात्
विदेशेषित्वकटिक्वकः'' इति मदनिर्घण्डः। 'विषं' पद्मिनीमूलं।
'केवुकं' चार्द्रक्षवृष्ठः कन्दः महाराष्ट्रदेशे प्रसिद्धः। केवुकस्य विधेधस्वारक्षककेवुकविषयो वर्षनीयः।
प्रस्वारक्षककेवुकविषयो वर्षनीयः।

श्रासमासातकं किलं दाड़िमं बीजपूरकं।
चीणाकं सकुचं अन्नु भन्नं भन्नं भन्नं भन्नं भन्नं ।
प्राचीनामलकं चीरं नारिकेलं परूषकं।
गारप्रस सकर्पूरं द्राचा नीलकपित्यकं॥
पटोलस प्रियालस कर्कन्ध्रवदराणि च।
वैकद्धतं वसकस एवं।रूर्वारुकानि च।
एतानि फस्रजातीनि श्राद्धे देयानि यत्नतः॥

'श्रासातक' कपीतस्य फलं। 'विल्लं' वालश्रीफलं। 'चीणाकं'
श्रातदीश्राकारमेवीदकसदुग्रं। 'खतुचं' लिकुचस्य फलं एलावनेषु
प्रसिद्धं। 'अन्तु' राजजम्बूफलं। 'श्रतं' विद्वः तेसरावतं फलं कर्णाटदेशे प्रसिद्धं। 'श्राहकं' श्रार्ख्येव्योहकं। 'प्राचीनामलकं'
पानीयामस्कं। 'चीरं' राजादनफलं। 'नारिकेलं' प्रसिद्धं। 'परूवकं' कुद्रणे प्रसिद्धं। नारङ्गादीनि प्रसिद्धानि। 'नीलकपित्यकं'
हरितवणे दिश्रियस्य फलं। 'पटोलं' स्वाद्पटोलीफलं। 'प्रियालं'
वारद्यस्य फलं। 'कर्कन्थुः' श्रारस्थवदरीफलं। 'वैकङ्कतं' सुवद्रमस्य

फलं। 'वसकं' सुटजस फलं। 'एवंदि:' खादुककंटी। 'वाहकानि' वाहकीफलानि। 'फलजातीनि' फललजातियुक्तानीत्यर्थः। यद्यत दित वचनमेषामन्येभ्येविश्वष्टतां गमयन्ति न लन्यनिष्पर्थः। यद्वत एषामलाभेऽपि भोज्यवैचित्रार्थमन्येषाभपि फलानां नित्यनिषेधकचने-रनिषिद्धानां आहे दे अलमभ्यनुष्ठातं भाति।

कालकार्क तन्दु लीर्थ वास्तु कं मूलकं तथा। बाकमारस्थक देव दद्यात् पुष्पास्थमूनि च॥

'तन्दुकीयः' त्रक्षमारिषः । 'वास्तकं' कष्ट्रतास्तकं । मूलकन्नदेन दीर्घमूककं ग्राह्मं । पिष्डमूक्कस्य निषिद्धलात् । 'त्रारक्षकन्नाकानि' फन्नी पृद्धप्रस्तीनि । त्रमूनीति वच्यमाणाभिप्रायेण । तथा ।

दाज़िमं मागधी चैंव नागराईकितिकिन्छैं:।
श्राम्नातकं जीरकञ्च कुम्नरञ्च नियोजयेत्(१)॥
'मागधी' पिप्पकी। 'नागरं' ग्रुप्टी। 'बाईकं' ग्रुङ्गवेरं।
'तिम्निड़ी' चिञ्चा। 'जीरकं' गौरजीरकं। 'कुम्नरं' कुस्तुम्बरं।
भूमंपुराणे।

विस्वामसकमृदीकम्पनसाम्रातदादिमं । भवं पारावताचोटखर्जूराम्यप्रसामि च ॥ करोदः कोविदारस तास्रकन्दसाथा विसं। तमासं मतकन्दस मध्यासुः मीतकन्दसी॥

<sup>(</sup>१) कुम्बरं प्रतिये। जयेदिति ग॰।

काखेयं कालजाकश्च सुनिषणः सुवर्षणा।
मांसं जाकं दिध चीरं चुर्चुर्जनाषुरसाधा॥
कट्फलं कौष्मणी द्राचा लक्ष्मणोपनेव प।
छन्नगीवं कचोरस तिन्दुकं मधुसाइयं॥
वैकञ्कतं नारिकेलं ग्रृङ्गाटकपरूषकं।
पिप्पली मरिचर्चेव पटोलं दहतीफलं॥
सुनन्धगन्धि सिश्चन्ती कलायाः सर्व एव प।
एवमादीनि चान्यानि खादूनि मधुराणि प।
नागरश्चाप वै देथं दीर्घमूलकसेव प॥

'श्रामक्षवं' धाचीपतं । 'पगयं' कप्टिकपत्तस्य पतं । 'पारावतं' पालेवतं । 'श्राखोटं' दीपान्तरीयपीसुपतं 'श्राखराटरित प्रियद्धं । 'कर्चवः' पत्तस्त्रेषु रेशमश्चः कन्दः चेदनाचा प्रियद्धः । 'केविदारं' काञ्चनारस्य तत्सदृशस्य वा द्वविशेषस्य कोमसावस्यं पत्नं पृष्यं वा । केविदारस्य निषेधाऽपि वस्यते, श्रतो विकस्यः । 'तासकन्दः' श्रत्यम्पत्तिंदिततास्वपत्तस्यभवमारम्बपत्ताकारं पाण्डादेशादौ प्रियद्धं मूलं । तासमूलीकन्दो वा 'तासकन्दः'। 'तमासं' तापिन्धं । 'श्रतकन्दं' श्रतावरी । 'मध्वासुः' दीघरामा मधुरेकरसः कन्दविशेषः नेशास्त्रिति प्रसिद्धः । 'श्रीतकन्दसी' श्रीतकन्दः, श्रासूक्रमिति यावत् । 'कालेयं' करासास्यं श्राक्रमिति गोविन्दराजः । 'सुनिषसः' चार्ष्वेरियदृशे जसप्रभवः श्राक्वियेषः । सुणसुणिति प्रसिद्धः । 'सुन्वसः' चार्षेरियदृशे जसप्रभवः श्राक्वियेषः । सुणसुणिति प्रसिद्धः । 'सुवर्षसा' श्रादित्यभका । 'वृञ्चः' वृत्वरिति प्रसिद्धः । 'कट्पसं' कट्पस्यस्य द्वस्य पत्तां । 'कोष्टपो द्रासा' सुन्दिवरेशप्रभवा । स्वपस्त्रं कर्पस्य

श्रीतत् सादुरमया द्राष्ट्रायाः । 'मोचं' कद्यीपासं। 'एइगीवं' उद्र-गीवाक्रतिपासमुक्तरायसे प्रसिद्धं। 'तिन्दुकं' बीतिसारकस्य पासं। 'मधुसाइयं' सोदीमधु। 'ब्हतीपासं' कद्यकारिकापासं। 'सुगन्ध-गन्धि' कर्णूरकचोरकः। पिष्डासुक्यसृष्टः चौरितपर्यः सेधीति साटदेत्रे प्रसिद्धः। कन्द्वित्रेष राध्यपरे। 'सिश्चन्ती' इदन्ती। 'दीर्षमूखकं' पिष्डकादन्यसूखकं। वायुप्राषे।

विन्नामक्कम्यदीकमित्यादिकूर्जपुरायसंदृत्रं प्रठितितावाण् विश्वे-वोदर्श्वितः ।

सगद्धाः विवादानाः विवादाः वर्ष एव च ।
सगद्धिः सन्धं सौबञ्च कद्यायाः वर्ष एव च ॥
'यगद्धः' सुनिहुमः, तच 'विखाः' कित्रख्यानि । 'ताचाः' सोहि-ताः । 'कषायाः' कवाद्यस्याः । चन्याः चपि चूतादिवृद्यायां विखाः ।
प्रभासक्तिः ।

विस्तामकसमृदीकं द्राका पासातदादिनं।
भयं पारेवतसैव सर्जूरासफाति प ॥
कसेदका वदर्यस तासकस्याया विसं।
तमालं सतकस्य मध्याकुः सीतकस्यी॥
कालेयं कासकाकस सुद्राक्तस सुवर्षलं।
मांसं प्राकं द्धि सीरं सोरं वेवाकुरासाया॥
कद्दालं कतकं द्राका सकुषं भाषभेव प ।
प्रियाकासकपुकीकाकास्तुकं सध्याक्रयं॥

**₹ 41 · 1**]

विकद्धतं भारिकेलं ग्रह्माटकपक्षकं।
पिप्पकी मरिक्शेंव पटोकं रहतीपालं॥
प्रारामस्र तु सीमन्ताः कस्राधाः सर्व एव तु ।
एवमादीनि चान्यानि प्रसानि शाहुकर्मणि॥
'कतकं जनप्रवादनं। 'चुक्रीका' चाङ्गेरी चिश्चा वा। 'श्वारामस्र'
उद्यानस्र 'सीमन्ताः' नवपस्रवानि ।

इति याञ्चाणि फलमूलादीनि । श्रय वर्ज्यानि फलमूलादीनि ।

वायुपुराणे।

वर्जनीयानि वच्यानि श्राह्ममेखि नित्यक्षः ।
सार्ज राज्यनश्चेत पसास्त्रं पिएडमूसमं ॥
कलमा यानि सान्यानि हीनानि रसगन्धतः ।
साह्यकर्मणि वर्ष्यानि कारणधान वच्यते ॥
पुरा देवासुरे युद्धे निर्नितस्य बस्तेः सुरैः ।
नाष्ठ्राणेखो विस्कुरम्नः पतितासीयविन्द्वः ॥
तत एतानि जातानि वर्ष्यानि श्राह्ममंखि ।
पिष्यसी मरिस्नश्चेत्र पटोसं दस्तीपसं॥
वांश्रं करीरं सुरसमर्जनं श्रुटकानि च ।
स्रवेदोक्राख निर्यासा स्वक्षान्यूवराखि च॥
साह्यकर्मणि वर्ष्यानि यास्य नार्थीः रजससाः।

'सद्भान-प्रश्चन-पसाष्ठवः' पसाष्डुभेदाः। एतम भेदमयं सर्वेदाः मपि पसाष्टुभेदानासुपसनमार्थं। ते च भेदाः सुमुते दर्जिताः।



साउनं दीर्घपषस पिष्क्रगन्धा महीवधं। करणस पसाण्डुस सतार्कस परारिका। रुखना सन्नेष्टस पसाण्डोर्दत्र जातस इति।

पलाण्डुश्रव्यस्ति विशेषद्यक्यापने सामान्ये वर्त्तते। विशेषे वैकसिन् अभयम प्रदेशात्। तम इरिद्रक्रवर्णः 'रुख्यनः'। मेतकन्दः 'पलाण्डुः'। सद्युनादीनां तु भेदका धर्मा वैद्यकादी द्रष्ट्याः। पिण्डाकृतिमूलं 'पिण्डमूलकं'। 'कसमा' वेणुपणाकृतिपणे जलकः श्राकभेदः कटुपला तुनी वा। पिप्पछः प्रार्द्राः स्वतन्त्रशाकतया प्रतिषिधको। श्रुष्काणां तु संस्कारकत्रेनाभिमतत्रात्। पटोखं प्रारक्षपटोलस्य पत्लं न सता। सतायां हि पटोलसिङ्कः कटुरिति पटोलस्व पत्लं न सता। सतायां हि पटोलसिङ्कः कटुरिति पटोलस्व स्व लिङ्गानुशासने पृंतिङ्गतया प्रयोगात्। 'दृद्दतीपत्तं' पुरवार्णाकीपत्लं। 'वांशः करीरः' वंशाङ्करः। 'सुरवं' निर्श्युगिषं। 'श्रुकं' स्वत कुटेरकपणं। 'स्रुष्ट्याः' स्वतीक संश्वाः श्राकतं' स्वत कुटेरकपणं। 'स्रुष्ट्याः' स्वतीक संश्वाः श्वाक विशेषः। स्व कास्मीरेषु प्रसिद्ध दृत्ये । कलम्बीकेत्यपरे। स्वतिचिन्द्रका-कारेण लेवसुपल्लितः। यस्य नाले ग्रन्थिखाने परिमण्डसा-वयवा भवन्ति स्व स्वत्य दृति। श्रस्य च मालाव्यक स्वत्याः द्रावा भवन्ति स्व स्वत्य दृति। श्रस्य च मालाव्यक स्वत्याः द्रावा भवन्ति स्व स्वत्या प्रयोगो द्रावि। श्रम्यति । श्रम्यह हितसाच प्रयोगः कान्द्यः।

'त्रवेदोकास निर्यासा' इति । वेदे भच्छालेनाभ्यनुक्तातेभ्यान्ये द्वतनिर्यासा स्रोहितवर्णा ब्रस्थनप्रभवास निर्यासा इति यावत्।

श्रयो खसु य एव स्रोहिता यो वा त्रस्नास्त्रिवेवित तस्र नाम्यं काममन्यस्रेति तैत्तिरीयमूतेः। 'त्रस्ननं' केदः। तस्राह्मीहित- वर्णादन्ये। उपि वचादीनां रसे। निर्याति, योवा वश्वनमन्तरेण ले। हि-तवर्णा निर्याति तस्य रसस्येकदेशोऽपि न भचणीयः। श्रन्यस्य तु कामं यथेष्टं भचणीयः। लवणानि चारमृत्तिकाक्षतानि कष्णानि विटसंज्ञकानि प्रत्यचानि चाच निषिधन्ते। स्रत्यन्तरेखेतेषासेव निषद्धलात्। तच प्रत्यचाणां निषेधं विष्णुराह ।

न प्रत्यचं लवणं द्यादिति।

कृष्णकिषमिविटानां तु निषेधः पुरस्ताद्दर्भिययते। त्रतो न सासु-द्रादीनामप्रत्यचाणां निषेधः। तथाच देयमित्यनुष्टन्तो ब्रह्मपुराणे।

गद्यं पयो दिध घृतं तेलाञ्च तिलसमावं।

मैन्थवं खवणञ्चीव तथा मानसमभवं।

पविचे परमे होते प्रत्यक्ते ऋषि नित्यम दित॥

'सैन्धवं' सागरेत्यं। सैन्धवमानससम्भवयोस्त प्रत्यचयोरप्यनिषेधः। तथा च ब्रह्मपुराणे।

श्राकसंस्कारमरिचिपपालीवर्जं ग्रुण्टीवर्जञ्च कटुरसानि द्रव्याणि। खवणान्याषराणि चेत्यसिंस्तु पाके ऊषरमृत्तिकया छतानि खवणा-नीति॥

'रजखलाः' विरावाद्यनन्तरमणनिवृत्तरजस्काः दति । त्राह विष्णुः ।

भू त्रण-भिगु-सर्वप-क्रूभाण्डालावु-वार्त्ताक-पालङ्या-तन्दुलीयक-कुसुभ-महिषीचीराणि वर्जयेदिति ।

'शिगुः' सोभाञ्चनकः । तस्य रक्तपुष्पस्य सर्वदा निषिद्धलेनाच प्राष्ट्रभावेऽपि श्वेतपुष्पस्य पचशाकलेन प्राप्तिरस्तीति प्रतिषेधोर्थनान्। सर्वपस राजसर्वेपा विविश्वता न त सर्वपमानं, खुस्कां राजसर्वप इति साखनारे विशेषप्रतिवेधात्। तसा च श्रेषाभ्यन् शार्थवात्। श्रत: सामान्यवचनं सर्वपविश्रेषे सङ्घोष्यं। सामान्यानि डि विश्रेषं प्रति वाकाञ्चाचि विश्वेषमनुदन्धनि । न त्रपसचणीभूय विश्वेषः गामान्यानुपारी भवति । मामान्यापेषया विश्वेषस्य मसीयस्वात् । श्रन्ययैकसिम्नपि वाक्ये सामान्यश्रन्थेविशेषस्पर्यस्पीकत्य श्रन्द्वि-श्रेषयवद्यारं द्यात्। का द्योकवाकागतया वाकाम्मरगतस्य वा वित्रेषक्रम् थासि वित्रेषः। यदि तु सादित्रेषः तर्षि चतुर्द्शकर्षं नाग्नेयपुराजात्र जपवंद्वियेत । त्रतः सर्वपे। त्रराजसर्वप एव । त्रतस् गैरिसर्वपा याद्म एव। 'क्रुमाप्तं' कर्काह्। 'श्रवादु' हिमिनीफलं। तच वर्तुं जानेव वर्ष्यं। प्रसावु वर्तुं सञ्चीत वचनानारे विशेषदर्श्वनात्। 'वार्त्तानं' चुद्रवार्त्ताकीपार्च। पासद्या' सुसुन्दास्त्रो गन्धद्रव्यविश्वेषः। 'कुसुयं' प्रसिद्धं। कुसुयास चाकप्टिकना नित्यनिषद्धसात् कस्ट-किनोऽपि केमिसावस्यस्य प्राक्तसम्भवात्रिवृत्त्वर्थः प्रतिषेधः ।

विष्णुवचने पाठान्तरं ।

पिप्पसी-स्युक-अद्रणापुरी-सर्वप-सुरस-क्रुमाप्डासावु-वार्त्तास-पालङ्का-तन्द्सीयक-कुमुक्ष-पिष्डमूख-महिवीचीराचि वर्जयेदिति । 'स्सकं' खदिरणाकं। 'श्रासुरी' राजमर्षपः। श्रासुरी रामे। सर्षपः स्रोति वा विग्रहः। तथा च गारसर्पेगे न वर्षः। हारीते।ऽषाह ।

पाश्रद्धाः नासिका-पातीक-त्रिय्-स्युक-वार्त्ताक-अस्एए कफेब्र-माष-मसुर-हातसवणानि च श्राङ्के न दद्यादिति।

ना लिका नाम दीर्घनाला भिरोभागावस्थितस्वल्पपल्वा जलाभ-योद्भवा भाकत्वेन प्रसिद्धनालद् लावितः। 'पातीकं' पातिक श्रापाद-केतिपर्यायाभिधेयं भाकं। 'कफेल्लः' 'श्रारण्यविभेषः' काम्मीरेषु प्रसिद्ध दित हारीतस्यतिभाष्यकारः। 'क्षतलवणानि' क्षविमलवणानि। श्राह भङ्खः।

भू स्तृषं सुरसं प्रिगुः पालङ्घा स्टस्कं तथा।
कृषाण्डालावु-वार्त्ताक-केाविदारां वर्जयेत्॥
पिप्पलं मरिचर्चेव तथा वै पिण्डमूलकं।
कृतञ्च लवणं सर्वे वंशाग्रञ्च विवर्जयेत्॥

'वंशायं' वंशाङ्करः, न लगमाचं।

श्राकायने। प्रकृतिक क्षित्र क्ष

मारिषं नालिका चैव रक्ता या च कलम्बिका। अपनिक श्रमुरान्निमदं मर्वे पितृषां नेापतिष्ठति ॥

'मारिषः' जीवप्राक्षश्च क्लान्द्र जीयक पर्याक्ष दिये च्या स्थूलतरः श्वाक विश्वेषः । 'कल स्विका' वेणुपचा क्र तिपन्नवा जल जैव, रक्ते तिविश्वेच प्रणात् श्वेता न प्रनिषिध्यते । मार्क एडेयपुराणे ।

वर्च्यास्थाभिषवा नित्यं मतपुष्पा गवेधुका । जन्मिक्य जन्मीरजं फलवर्च्यं कोविदारस्य नित्यमः ॥

सर्वप-लवणादियुक्तेषु जल-तक्र-काञ्चिका द्रवेषु निविष्य चिपञ्च-सप्ताहादिकालेनाञ्चवारादिरसान्तरमणुकां। श्रतो विकल्पः प्रशस्त-जम्बूफलविषयो वा निवेधा वर्णनीयः। यस्य फलमूलाम्रादेरपरि केनचित् चुतं क्रतं तदवज्ञुतिमत्युच्यते, यस्योपित् केनचिद्रोदनं क्रतं तदवद्दितं। उपस्वचणश्चेतदपविचश्चेशादिसंसर्गापादकानां निष्ठीवना-दिक्रियाप्रसङ्गानां।

#### खन्नना ऋपि।

गासिका मण-हजाक-कुसुभासावु-विङ्भवाग् । कुभी-कम्नुक-वृन्ताक-कोविदारां स्वर्जयेत् ॥ वर्जयेद्यस्त्रनं त्राह्वे कास्त्रिकं पिष्डमूसकं । करस्त्रं येऽपि चान्ये वै रसगन्धोत्कटास्त्रथा ॥

'ह्याकं' मतपुष्पा, वर्षाकाखे भूमी वृत्तेषु वा समुद्भूतं रूपमि-त्यपरे।

"भ्रमिजं वृचजं वापि क्याकं भवयन्ति थे। ब्रह्माझांसान्विजा-नीयाद्बद्वावादिवु गर्हितान्" इति । धमस्रस्णात् ।

'विज्भवान' विष्ठासंसर्गदृषितस्त्रप्रदेशोद्भवान् । जपस्त्रस्य स्वित्रस्त्रप्रदेशस्य स्वानां। 'कुसी' श्रीपणीं का। 'कम्बुकं' वृत्ताकारमस्या-वृप्तसं । श्रस्तावुष्टव्स्तु पचादेः श्राकलप्रतिषेधार्थास्तु । कम्बुकमित्य-चाम्बुकमिति पाठाम्तरं । 'वृत्ताकं' स्रेतवृत्ताकं । 'ग्रस्तनं' गाजर-इति प्रसिद्धम् । 'कास्त्रिकं' स्थातं। करस्तं, नक्तमास्त्रफसं । एवमन्येऽपि ये 'रसगन्थे।स्वटाः' श्राहत्योग्ररसगन्थयुकाः तेऽपि वर्जनीयाः । भारदाजः ।

नकोड्डृतन्तु यत्तोयं पत्त्वलाम् तथैव च । खल्पन्तु कूषाण्डपालं वज्रकन्दश्च पिप्पली ॥ तन्दुकीयकषाकश्च माहिषश्च पयो दिध । श्रीमिकानि करीराणि कोविदारं गवेधुकं ॥

सुस्तव-प्रण-जीराणि करमाणि तथेव च ।

प्रसादन्यद्रकपृष्यं श्रियुः चारस्तथेव च ॥

नीर्मान्यपि मर्वाणि भोच्य-भोज्यानि यानि च ।

एतानि नैव देयानि मर्वसिन् श्राद्धकर्मणीति ॥

'नते हुतं' राषा जलाशयात् उद्धृतं पृथक्षृतं। 'पल्ललाख्' यामे वा अरखे वा खल्पतरिन्द्वावटद्रीण्यादिमकृतं जलं। पल्ललाख्नां विशेषणं खल्पिति एकस्या श्रिप गोस्तृप्तेरपर्याप्तं। 'वज्रकन्दः' श्रारएस्टरणः। माहिषमिति पयोदिधिविशेषणान्माहिषमात्रं पयोदिधि वर्ष्यमिति गस्यते। मस्रगं, कृष्णाङ्की, कृष्णानिष्पात्रं, कृष्णाचणकं, कृष्णोतरमाष-कृष्णेतरसुद्रादीनि श्रिम्बिधान्यानि श्रीम्बिकानीत्युच्यन्ते। 'करीरः' पत्रकृत्योवदराक्षतिफलोजाङ्गले।द्भवोवृचविशेषः। 'जीरकं' कृष्णजीरकं, स्थायकरे विशेषितलात्। 'करमाणि' दिधिमश्राः मक्तवः। प्रक्रिश्चात्रमुक्तात्रपुष्पजातिविशेषवचनः। 'चारः' मर्जिकायवचारादिः। प्रक्रिश्चानि' मन्दरमानि निकृष्टरमानि वा। 'भच्याणि' दन्तरवखण्डाव गौर्थाणि, श्रवखण्डनमन्तरेणाभ्यवद्यारयोग्यानि 'भोज्यानि'। मर्वस्मिनितात्। श्रातिदिनं दि कुश्चाण्डादिद्रव्यवर्जनमृत्रतिकास्यवन्यः। श्रातिदिनं दि कुश्चाण्डादिद्रव्यवर्जनमृत्रतिकास्यवन्यः। श्रातिदिनं दि कुश्चाण्डादिद्रव्यवर्जनमृत्रतिकास्यवन्यः। श्रातिदनं दि कुश्चाण्डादिद्रव्यवर्जनमृत्रतिकास्यवन्यः। श्रातिदनं दि कुश्चाण्डादिद्रव्यवर्जनमृत्रतिकास्यवन्यः। श्राविदनं दि कुश्चाण्डादिद्रव्यवर्जनमृत्रतिकास्यवन्यः। श्रातिदनं दि कुश्चाण्डादिद्रव्यवर्णन्तिकास्यवन्यः। श्रातिदनं दि कुश्चाण्डादिद्रव्यवर्णनाम्याद्वाद्वस्यत्रस्याव्याद्वस्याप्रकालात्। श्रात्यव नित्यश्चाद्वं विषयी-कृष्टा रामायणाद्वावुच्यते।

इकुदैर्बदरै बिंब्वैरामस्तर्पयते पितृन् । यदत्रं पुरुषो भुक्को तदन्नासस्य देवता इति ॥

चार समनुः।

71

बीजपूरकमाषाणि श्राद्धे न देखात्। ब्रह्मपुराणे।

> तासं कर्णकाको से यद्यपुत्रार्जुनी पासं। जमीरं रक्रविन्यञ्च प्राप्तकापि फर्च त्यजेत्॥ प्रालाबु तिकपणीं च कुमाण्डी कटुपनिका। वार्त्ताकं त्रिनिजातिश्व सोमग्रानि जटीनि च॥ का खिद्रं रक्तचारश्च ची वाकं धृतचारकं। श्राद्भक्तमंणि वर्ज्यानि गन्धचिभंटिकं तथा । कपासं काकमाची च करमां पिष्डमूलकं। रुद्धनं चुनिकां चुनं गाजरं पातिकां तथा॥ जीवकं प्रतपुष्पाञ्च गासिकां ग्राम्यप्रुकरं। इसं मृत्यं सर्वपञ्च पत्नाष्डु सम्द्रमं त्यनेत् ॥ माणकन्दं तन्द् बीचं विषकन्दं गतास्थिगं। पुरवासं यपिष्डासुं श्राद्धकर्मणि वर्जयेत्॥ गोगमभञ्च दातवां कोविदारकश्चिगुकौ। त्रायमं पिक्सं इतमन्यम सुनियत्तम ॥ न वै देथं गतरमं मद्यगन्धञ्च यद्भवेत्। हिंकूग्रमन्धापनसं भूमिम्बनिम्बराजिने । कुस्तुमरं कसिङ्गोत्यं वर्जयेदस्वेतसं ॥

तथा।

कुसभाषाकं जम्बीरं शिवुकं के।विदारकं । पिष्याकं शिवुषाचीव मस्तरं रुखनं प्रणं ॥ च स• ।]

काद्रवं कािकलाच्य पुत्रं कम् प पद्मकं । चकारध्येनमां सच्च वर्तु लाखावुना लिनीं ॥ फलं तालतक्षाच्च भुक्ता नरकम्ब्यक्ति । दत्ता पिद्यभ्यक्तैः साह्यं प्रकेत् पूचवषं नरः ॥ तस्मात् सर्वप्रयक्षेन नाष्ट्रेत विचचणः । निविद्वानि वराष्ट्रेण खयं पिचर्यमादरात्॥

'कर्णं' कर्णस्य फलं गूर्जरदेशे प्रसिद्धं। 'काकोलं' काकेली-फलं उत्तरापथे प्रसिद्धं। 'बङपुचा' श्वतावरी तस्या मूलं किस-खयञ्च । 'त्रर्जुनीफलं' ककुभकताफलं । 'ग्राखः' सर्जः । 'तिकपणीं' कटुकरोडिणो। 'कटुपिका' राजिका। 'ग्रिन्बिजाति:' कुसत्य ममूरा-दिन्निम्बिधान्यानि । 'रामन्नानि' कपिजम्बूफलानि । खेादितचारफसं । 'धतचारकं' चिरमंग्रहीतचारबीजं । 'कपासं' नास्त्रिकेरं । गुड्मधुकाञ्चिकमस्वादिद्रवद्रयं धान्याद्युप्पणि चाइसप्ता-द्दादिकालमवस्त्राप्यातिम्यक्कतां नीतं 'चुक्रं' दत्युच्यते । 'गाजरं'गाजर इति खोने प्रसिद्धं। 'जीवकः' काकोच्यादिजीवनीयादिने पठिते जीवकसंद्वयेवोत्तरापथे प्रसिद्धः । 'इसं' साङ्गसी । 'नृत्यं' नटी । 'खयगन्धा' वचा। 'भ्रुनिम्बः' किरातितककः। 'पिष्याकं' यक्त्रस-माक्तप्रतेस्नानां तिसानां कस्तः। 'कोकिसाचः' ईनुरः, कोसिसा इति खोके प्रसिद्धः । 'पद्मकः' खनाचैव प्रसिद्धः। 'चकोरम्येनौ', पश्चिविश्रेषौ । मार्कछेयपुराणे।

सन्दर्भं रहस्तमञ्जेव पलाखुं पिण्डमूसकं।

करकं थानि चाम्यानि चीनानि रसवर्णतः॥ गळारिकामखावृनि सवकान्यीवराचि च। वर्जयेत्तानि वै माद्धे यच वाचा न प्रस्तते॥

'गन्धारिका' गंजाधिका सङ्गीत्यर्थः । यस वाचेति । दाचा प्रदानकाले सत्काराभ्यं वाचा यस स्वयते तदपि त्राद्धवाहुस्थाय न भवतीत्यर्थः ।

#### तया।

पूति पर्युवितश्चेव वार्त्ताकाभिषवासाया । वर्जनीयानि वै श्राद्धे तथा वसु च स्रोहितं ॥

'यूति' दुर्गन्धं, 'स्रोहितं' बसुकाखं त्राकं। चदा स्रोहितवर्षं वसु द्रयं करवीरपृष्पादि। श्रन्ये सु तथा वस्त्रश्च स्रोहितमिति पठिना। कूर्म्यपुराणे।

पिप्पत्नी दशकश्चेव तथा चैव मस्दर्भ ।
सुगाण्डासावुवाक्ताकश्चमृषं सुरसं तथा ॥
सुग्रमं पिण्डमूलश्च तन्दुलीयकमेव च ।
राजमाणंखया चीरं माहिषास्त्रं विक्वंयेत् ॥
श्राहकीं कोविदारश्च पास्त्र्यां मरिषं तथा ।
वर्जयेत् सर्वयक्षेन श्राह्मकाले दिकालमः ॥
'दशकं' सीवर्षसं।

# युद्ध-मत्यपुराणयोः ।

पद्म-विज्वन-धुसूरपारिभद्राहरूवकाः । त्र देयाः पिहकार्येषु पत्रस्वाजाविकं तथा॥ 'पारिभद्रः' निम्बः। 'त्राहरूषकः' सिंहास्यः। महाभारते।

हिङ्गुद्रशेषु शानेषु मालानं लग्छनं तया ।

पलाण्डुमीभाञ्चनकी तथा ग्रञ्चनकादयः ॥

किष्किण्डजान्यलाबूनि कृष्णं लवणमेव च ।

ग्राम्यं वराहमांमञ्च यचैवाप्रोषितं भवेत्॥

कृष्णाजाजी विटञ्चैव शीतपाकी तथेव च ।

श्रञ्जुराद्याख्या वर्ज्या ग्रह्मग्रहङ्गाटकानि च ॥

वर्जयेक्षवणं मवें तथा जम्बुफलानि च ।

श्रवचुतावरुदितं तथा श्राद्धेषु वर्जयेत् ॥

किष्किष्डजान्यलावृनीत्यच कुकुष्डकान्यलावृनीत्यपि पठिन्त । व्याचनते च 'कुकुष्डकानि' क्चाकसमानप्रकृतिद्रव्याणि पिष्डोप-मानि । 'कृष्णं लवणं' सौवर्चलं । श्राकादिसंस्कारद्रव्येषु मध्ये हिङ्गु वर्जनीयं। यनु हिङ्गुनो ग्राह्मलसुन्नं श्रादित्यपुराणे।

मधुकं रामठञ्चैव कर्पूरं मरिचं गुड़ं। आद्भकर्मणि ग्रस्तानि सैन्थवं चिपुसन्तयेति॥

ति दि तप्रतिषिद्धला दिक ल्येनेति मन्तयं। श्रन्ये तु तक्केत हि हुविषयं वर्णयन्ति । लो दितान् यत्ति निर्धामान् वर्जयेदिति स्ययन्तरेदर्भनात् । श्रन्ये च भाकसंस्कारद्रयान्तराला मेऽनुकल्यलेन हि हूपादेयमित्याज्ञः । श्रपरे च भाकक्षपादि हि हुविषयं वदन्ति ।
हि हुल्व ल्यामिरचाना मिश्रलेन प्रत्यचाणां निषेधादिति । एतन्तु
हि हुनः पृथक्ष्रतस्यानुपयो ज्याला स्वल्येव च प्रत्यचस्य निषेधाद्युकं ।



ब्रह्माण्डपुराणे ।

सुगत्धं पञ्चित्रमञ्ज कलायाः सर्व एव च। वांग्रं करीरं सुरसमर्जकं अस्मृणानि च। भक्त्यतेन निषद्भञ्च न देयं त्राद्धकर्षणि॥

'सुगर्सं' गत्थनाकुच्याः पचादि । निष्पाव-मस्र-राजमाव-मठ-कुक्तत्याच्यानि पञ्चित्रिमिधान्यानि 'पञ्चित्रिमं'। यच धर्मात्राक्षेषु भक्षणीयलेन प्रतिविद्धं तद्पि न देयं।

किं पुनस्ति हिराष्ट्र ।

हमाक-नासिका-पौतीक-कुंसभायम्मकास्रित प्राका न भद्धाः

हित ।

'बन्ताकं' श्वेतबन्ताकं। तथा च देवलः।

काष्ट्ररं मेतरमाकं कुमाण्डञ्च विवर्जयेत्।

'कष्टूर' कष्टूरायाः प्राव्वे उष्णापरनामधेयायाः पालं। तचा-त्यम्मकष्टूतिजनकषद्भरोमयुक्तं भवति । 'कुभाष्डं' कुभावदर्त्तलमरी-घीलावु सदृशं पालं। 'कु सुभां' कष्टकरहितं। स्रत्यमारे विशेषित-लादिति देवस्वामी।

कुसुकादीनां भवणे देशवमाहेशवनाः । कुसुकां नासिकात्राकं चन्ताकं पौतिकं तथा । भवयन् पतितस्त स्थादिप वेदान्तगो दिजः (१) ॥ भविद्यत्पुराणे ।

<sup>(</sup>१) व्यपि दाता तथा दिनः।

सद्भनं ग्रञ्जनञ्चीव पलाण्डुं कवकानि च। वार्त्ताकं नालिकालावु ह्यवेयाज्ञातिदूषितं॥ एतज्जात्येव दृषितं 'त्रवेयात्' जानीयात्।

हारीतः।

न वट-मनोद्स्वर-द्धित्य-नीप-मातु लिङ्गानि भनयेत्। - 'दधित्यं' कपित्य**फ**लं। 'नीपं' कदम्बपत्रं। त्राह मन्:।

🚃 चोहितान् वचिनयीसान् व्रञ्चनप्रभवांसाया । ্ৰিলতে মীলু गर्यञ्च पौयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ 🕬 🕬 🕬 🍣 'ग्रें जुः' क्षेत्रातकः। प्रस्ताया दशाहं पयः 'पीयूषं'। 💎 🖽 🕦 🖟 🖟 दित वर्चानि फलमूलादीनि । 💮 🗀 🗎 🖽 -|গ্রাচালিভি শ্বয় ग्राह्माणि वर्ज्यानि च चीरादीनि । াদি সাহাজাল

स्वाह। या उभयोः कास्त्रपेट गरभदोर कवां सुद्यास्त्र दु**। क्रांग्रु**क्<mark>रम्भूक</mark>

🚃 चीरं चीरविकारञ्च पायमं प्रकंरा मधु । 📉 💛 💛 देयं श्राद्धेषु यनेन सर्वदा पित्रत्रिये ॥

बन्धानात् भविनकौत् कीन स्वायमहर्कत समाधन्त्रात् मनि शिर्मिम

त्रिकृ श्रमञ्ज सद्धिचीरं गोघृतं प्रकरान्तितं । विक्रीविक्षिति pp क मांगं प्रीणाति वै सर्वान् पित्वनित्यन्नवीदजः ॥ विविधिष्ट कि <mark>- पितरसृप्यन्ति इत्यनु</mark> हतौ मनु-देवल-कात्यायनाः । । । । । । नाम संवत्परन्तु गर्येन पयसा पायसेन च । मनुः। ताप्तकारी पोल तका तका वाप विकासित मानुः

अनिर्द्शाया गोः चीरभीष्रमैकसमं तथा ।



माविकं सन्धिनीचीरं विवसावास नोः पषः॥ मारकानास सर्वेषां सगानां माहिवं विना। स्त्रीचीरसेव वृद्धानि सर्वग्रह्मानि चैव हि॥

इइ अनिर्देशाइञ्च गोः चीरमिति पाठे अनिर्देशाइक्रव्हानुक्की **उद्गादीनामपि दाश्राद्दिकः प्रतिवेध श्रामञ्चोत। त्रशात्यन्तिकतत्र्यतिवे-**धार्धं समाचार त्रात्रवणीयः। त्रनिर्देत्राया इति स्त्रीसिङ्गपाठे त्रात्र-क्षेव नासि। न दि तद्धितान्तेरौद्रमित्यादिभिरनिर्देशाचा दत्त्वचिति। यस्याः प्रस्ताया दम्रदिनात्यनपद्मान्तानि सा गौरनिर्देशा । उद्याः करभ्या इदम 'श्रीइं'। एकश्रकादीनाम् वड्वाप्रस्तीनां इदं 'विकाक्षं'। श्रविकानामिद्म् श्राविकं । उत्तर्ष पुनः चौराग्रइण्यमाचाराच श्रीहै-कश्रफाविकानिर्देशगवादिचीराणि सविकाराणि प्रतिषिधको। सन्धिन्या प्रवासायास गोः चीरमेव । दृष्केष काला 'सन्धिनी'। सेधातिश्च-स्ताह। या जभयोः काखयोः प्राप्तदोद्या कथञ्चिदन्यतरत दुद्वते, साय-मद्ग्धा प्रातर्द्ग्धा प्रातरद्ग्धा बार्य वा द्ग्धा वा 'वन्धिनी'। श्रन्या तु खरपद्मधलानित्यमेकसिन्नेव काखे दुन्नमाना प्रव दोदप्रस्ख सन्धानात् यन्निकर्षात् यन्धिनीप्रव्यप्रयक्ती सन्धाप्रव्यात सन्धिप्रव्यादा त्रीद्यादिपाठादिनिः। कश्चिदाइ या खतवस्या वस्रान्तरसन्धानेन दुद्धते स्र मिनीति । सन्धिनीमन्दस्रावस्त्राविष्ठेषवचनलात्तरवस्त्राया एव चीरं वर्जे। मोत्तरकासमपि विवसायाः। स्टतवसायासः मोर्कसवि-रइजनितशोकशान्तिपर्यमं प्योवर्च्यः । या तु जीवद्वसापि वसमन्त-रेखैव तुष-चूक-पिष्काकादिना दुद्धोत तस्ता ऋपि विवत्सायाः पथो वर्क्षं। पर्योग्रहणञ्च समासामार्गतस्य चीरपदस्थेत्मरकान्यातः। श्रार-

ष्यानां स्रगाणामित्यन पुंखिङ्गस्य पयः प्रक्तिभावेनान्वयासभावाच्या-तिमानविवन्नायां सामर्थ्याचमरीप्रस्तीनां पयोवर्ष्यमिति सभाते । 'माहिषं विना' त्रारण्यमहिषीनीरमन्तरेण । 'स्त्रीनीरं' मानुषीनीरं। तदिप नित्यं वर्ष्यं । सर्वाणि श्रुकान्यपि वर्ष्यानि । यमः ।

श्वनिर्वश्वाया गोः चीरं श्वाजं माहिषसेव च।
श्वाविकं सिनीचीरं श्वीहर्मेकत्रफञ्च यत्।
वर्जयेद्वीरवत्यायाः पयसैवान्यवत्यायाः॥
श्वारक्षानान्तु सर्वेषां वर्जयिता तु माहिषं।
श्वाविकादीनि वर्ष्णानि सदा खायभुवोऽनवीत्॥

याज्ञवस्काः।

सन्धिन्यनिर्दञ्जावसागोः पद्यः परिवर्जयेत् । भौज्ञमैकञ्चकं ऐषं भारस्यक्रमचाविकं ॥

विश्वष्टः ।

श्रग्रामपाश्रविपयः सन्धिनी बीरं गोमहिष्यजानाम निर्द्श्राहानां । गौतमः ।

गोय चीरमिर्न्द्रायाः स्तने श्रश्रामिष्यास नित्यभाविकम-पेयमीद्रमेकत्रफञ्च स्वन्दिनी-यमसू-यन्धिनीनाञ्च याञ्च वत्यव्यपेताः। 'स्वन्दिनी' ख्यमेव चीरं प्रस्वन्दमाना प्रस्वन्दमानयोनिर्वा। 'यमस्वः' प्रस्तत्यमसा।

बौधायमः ।

श्रनिर्दशाहासिनी चीरमपेयं विवत्सायास्य विक मैक्शप्रसापेयं।



त्रापस्तमः।

त्रपेयं तथें एकं पय उद्गी वीरं स्गी वारं सन्धिनी वीरं यमस्वीरं मोसानिर्द्रायाः ।

शरीतः।

स्वन्ति व्यस्नी तसाः पयो न पिनेत्। न स्तुमद्भविति। न स्तवसायाः श्रोकाभिश्वतसात्। न दुग्धाया विना वसात्। यथा श्लास्त्रत श्रास्त्रिचात्मनाश्रीयादेवं तत्। न नवस्नतायाः सरअस्क-सात्। सप्तराचादित्येके दशराचादित्यपरे मासेनापि पूर्यं भवतीति धर्मविदः।

एवं द्याकः।

दी मामी पाययेदलं हतीये दिसनं दुहेत्। चतुर्थे चिसनचीन यथान्यायां यथावलं॥

खेष मैथुनिक्कती 'दृषसन्ती' तदीयं पयः । 'ऋतुमद्भवति' ऋतुमत्याः सम्निक्ध भवतीत्यर्थः । अनेन निद्यसमेथुनेतरायाः पयो न निषद्धिमिति गम्यते । 'इतवत्सा' म्द्रतवत्सा । श्रोकाभिभ्रतलादिति हेतुः । तेन विस्ततवत्सश्रोकायाः पयि न प्रतिषेधः । अस्य हेतुव-विभादार्थवादता स्तिचित्रकारेणेव निराक्ततेति तस्त्र प्रपञ्चाते । वसादिनेति चौरखोभात् । जीवन्तमेव वत्सं अन्यतोनिधाय दुग्धायाः पयो न पिवेत्। दृष्टान्तेन निषद्धं द्रद्रयति । यथा 'अन्नतः' भुज्ञानात्, 'अन्नं 'आष्क्रद्य' इटात् ग्रहीला, 'श्रात्मना' स्वयं, अन्नीयात्। एवं तदिति। नवसूत्।याः पयो न पिवेदिति सम्बन्धः। रजस्कलादिति हेतुः। सन्नरावाद्यरि पूर्य भवतीत्येके । द्रश्रराचाद्यपरीत्यपरे । मासाद्य-

रीति धर्मविदः मन्यन्त दति ग्रेषः । एतेषु मप्तराचादिपचेषु यथा रजोनिष्टित्तिथ्वस्था द्रष्ट्या । धर्मविद्यहणं मामान्ते रजोनिष्टित्त-संग्रयोऽपि नास्तीति ज्ञापनार्थं तेन यदा सप्तराचादाविष रजोनि-ष्टित्तिश्वयः तदा पयःपानेऽपि न धर्महानिः । श्रद्धास्तिविते ।

माहिषं गयमाजञ्च भच्छं चौरनु निर्दशं।

मञ्जः ।

सर्वासां दिस्तनीनां चीरमभोज्यं त्रजावर्जमिति ।
त्रापसम्बस्त ब्राह्मणव्यतिरिक्तेन कापिलं पयो न पेयमित्याह ।
स्वियश्चेव वन्तस्था वैग्यः ग्रुद्धोऽयवा पुनः ।
यः पिवेत् कापिलं चीरं ततोऽन्योनास्यपुष्यक्षत् ॥
तेन ब्राह्मणव्यतिरिक्तः किपलाया गोः चीरं त्राद्धादिकर्मीपयुक्तभेषमि प्रयत्नेन वर्जयेदित्यर्थः । ब्राह्मणस्य इतग्रेषयतिरिक्तकापिसचीरपाने दोषोभविष्यतपुराणे दर्भितः ।

कापिलं यः पिवेत् ग्रुह्रो नरके स विपच्यते। इतभेषं पिवेदिप्रो विप्रः स्थादन्यया पश्चिरिति॥ इतभेषे पौते विप्रस्थ जन्मान्तरेऽपि विप्रत्वं भवति।

### तथा ।

इत्रश्रेषव्यतिरिक्तकापिलचीरे पीते विषय जन्मानारे पश्चलं भवतीत्यर्थः । चीरवर्जनविधानादेव चीरविकारस्थापि कूर्चिकादे-वर्ज्यलं सिद्धं । कूर्चिकादिविकारेऽपि चीररमस्य सद्भावात् । श्वतएव चीरे वर्जायत्ये तद्रमदतः पायसादेरपि वर्जनं कार्यमिति मीमांसायां



प्रतिपादितं । श्रतएव निविद्धचीरविकाराणां भचणे निविद्धातिक-मस्य कृतत्वात् प्रायिश्वत्तमाद श्रद्धाः ।

चीराणि यान्यभक्त्याणि तदिकाराभने बुधः।
सप्तराचन्नतं कुर्यात् प्रयह्नेन समाहित हति॥

श्राद्धेषु मिष्वीचीरस्य निषधेऽपि वचनान्तरेण प्राज्ञस्यप्रति-पादनान्त्रस्वीचृतं ग्राज्ञानेव ।

भवियात्-पुराणे।

त्राद्धेषु महिषीचीरमजाचीरञ्च वर्जयेत्। गवाञ्चानिर्दशाद्यानां यन्धिनीनां पयस्यवेत्॥

त्रादित्यपुराणे।

न च गोव्यतिरिकानां पयः श्राद्धेषु श्रस्तते। स्विकारं गवामेव पित्वणां त्वप्तये पयः॥

समन्तुः ।

पद्योद्धि घृतस्वैव गर्वा श्राद्धेषु पावनं। महिषीणां घृतं प्राज्ञः श्रेष्ठं न तु पद्यः कवित्॥

देवलः ।

म्नजावि-महिषीणान् पयः त्राद्धेषु वर्जयेत् । विकारान् पयसस्वैव माहिषं तु घृत हितं॥

मार्कण्डेयपुराणे ।

मार्गमाविकमीष्ट्रञ्च सर्वमैकश्रफञ्च यत्। मारिवञ्चामरञ्जैव धेन्वा गोञ्चायनिर्दश्चं॥ पित्रर्थे मे प्रथक्कखेत्युका यदायुपाद्द्रतं। वर्जनीयं सदा सङ्गिः तत्पयः श्राद्धकर्मणि॥ ब्रह्मपुराणे।

> माहिषञ्चामरं मार्गमाविकैक शको द्ववं । ऐणमीष्टं याचितञ्च दिध चीरं त्य जेत् घृतं ॥ घृतात्फोनं घृताना एडं पीयूषमय चार्द्रगोः । सगुदं मरिचाकन्तु तथा पर्युषितं दिध । दीणं तक्रमपेयञ्च नष्टास्वादञ्च फोनवत्॥

श्रयमर्थः। 'घृतात् फेनं' घृतादुद्भृत्य फेनं, श्रपेयं। 'घृतानाण्डं' घृतादुद्भृता सन्तानिका। तथा 'श्रार्ट्गोः पीयूषं'यावत् प्रस्नतागौरा-र्द्रयोनिस्नावत् चीरमपेयं। तथा पयोदिधगुडमरिचिमिश्रितं यत् पर्यु-षितं तदप्यपेयं। तथा यत्तकं 'दीणें' दवीं धट्टन-ग्रुल्याग्नितापादिना स्ततोवा स्तुटितं। यच 'नष्टास्वादं' ग्रुक्तं नष्टरसं। यच बद्घदिनस्थित्या सञ्चातफेनं तदप्यपेयम्।

द्दित ग्राह्याणि वर्ज्यानि च चौरादौनि। त्रय ग्राह्याणि मांगानि। तच तावत् ग्रामान्यतः श्राद्धे मांगदानविधिः।

# मनुः ।

सुन्यनानि पर्यासोमा-मांसं यचानुपस्ततं । स्रवार्ववणञ्चीव प्रकृत्या इविरूचते ॥

पूर्वं व्याखातः स्रोकः।

पितृषां मासिकं श्राद्धं श्रन्वाद्दार्थं विदुर्वुधाः। तदामिषेण कर्त्त्रयं प्रश्रस्तेन प्रयत्नतः॥ तदेतल्यतिमासममावाद्यायां विहितं श्राद्धं तत्यित्वणामन्वा-हार्यमिति सुनयोमन्यन्ते। तदेतदामिषेण मसिन कर्त्तयं। प्रश्वसेना-प्रतिषिद्धेन दौ मासौ मन्यमांसेनेत्यादिविश्वविहितेन वा। श्रयञ्च सुख्यः कत्यः। नद्भावे दिध घृतस्यपादि विधायिय्यते। मांसञ्च याद्धनं भक्तादेभीं श्रयस्य न पुनरेतदेव नेवसं भोक्यं। येन वस्त्यति। गुणांस्य स्वपन्नाकाद्यानामिति। तथा यावनासैव येशसानि हति स्वत्यन्तरे।

> विना मंत्रिन चत् ऋद्धिः क्रतमयक्ततं भवेत्। क्रव्यादाः पितरो यसादभावे (१) पाचमादयः॥

पुराणे।

मांगं प्राकं दिध चीरं मधु चान्यत्तयैव च<sup>(२)</sup>।

इति सामान्यतः श्राहे मांसदानविधिः।

श्रय मांसभन्नणे विधिरुच्यते।

मनुः ।

यत्रोत्तितं भवेद्यांसं ब्राह्मणानाञ्च काम्यया । यथाविधि नियुक्तञ्च प्राणानामेव चात्यये॥

पद्मं प्रोचतीत्यादि विदितप्रोचणादिसंस्कारयुकाग्रीषोमीयादि-पद्मप्रकृतिकं मांसं प्रोचितमित्युच्यते । 'ब्राह्मणकाम्यया' ब्राह्मणे-च्छया । काम्यब्रब्दः ह्यान्द्रशः ।

<sup>(</sup>१) यसादनाभे इति न॰।

<sup>(</sup>२) मृन्धन्नमेव चेति ग्र॰।

यदा ब्राह्मणाः प्रार्थयन्ति तदा प्रोत्तणाईप्रकृतिकमण्यप्रोत्तितं हताभवणसङ्कत्योऽपि भवयेत्। 'ययाविधि' ययाशास्त्रं, मधुपर्कयज्ञ-श्राद्धेषु 'नियुक्तः' नियोगमङ्गीकारितः मांमं भच्येत्। ऋतः श्राद्धे भोच्य दत्युपेत्य द्रदमश्रामीदं नाश्रामीति नाईति वनं । यतिब्रह्म-चारिभ्यां तु नियुक्ताभ्यामपि मांसं न भचणीयमिति प्रतिपादितं प्राक्। 'प्राणानामत्यये' श्रमनान्तराभावात् भाविप्राणापगमनिस्यये देविपत्वकार्थीपयुक्तभेषादन्यदिप निषिद्धमिष पौनःपुन्येनापि ब्रह्मचर्थे-उपि मांसं भचयेत्। सर्वत त्रात्मानं गोपायेदिति वचनादात्मघात-पातकपरिहारस्यावस्थकार्यत्वाच । यमोऽपि।

भचयेत्रोचितं मांमं मकत् त्राह्मणकाम्यया । दैवे नियुक्तः श्राद्धे वा नियमे तु विवर्जयेत्॥ त्रनियमे पूर्विपादवयोक्तनियमाभावे मांसं विवर्जयेत्। याज्ञवल्का-विश्वामित्री।

प्राणात्यये तथा श्राह्ने प्रोचितं दिजकाम्यया। देवान् पितृन् समभार्च खादनांसं न दुष्यति॥

देवलः।

ट ख॰।

भचयनि मांसानि भेषभोजी न लिखते। त्रीषधार्धममनी वा नियोगाद्यज्ञकारणात्॥

वहस्पतिः।

रागी नियुक्तो विधिनाहितं विप्रवतस्त्रया । मांसमदाचतुर्द्भेषा परिसङ्घा प्रकीत्तिता॥

Digitized by Google

'रागी' मांसभवणैकपरिचार्थरागवान्। निचुकः श्राद्धादौ। विधिनाचितं क्रतग्रेषं। 'विप्रचतः' विप्राभ्यर्थितः। 'चतुर्द्धा परिसङ्क्षा', चतुर्द्धा चतुःप्रकारे। नियम इत्यर्थः। चरीतः।

व्यामांसं भत्तयंस्त पुष्पक्तक्त्रसरेहुधः।
काम्यया ब्राह्मणामान्तु यथाकामं समञ्जयात्॥
'यथाकामं' यावदिक्यं।

विष्णुः।

श्रमंत्रतान् पग्रम् मन्त्रेनीखादिगः कथञ्चन ।

सन्तेन्त संज्ञतानद्यात् ग्रायतं विधिमाखितः॥

'ग्रायतं' नित्यं वैदिकमित्यर्थः ।

यजुवा संज्ञतं मांसं भचयीत यथाविधि ।

न भचयेदृथामांसं दृथामांसं विवर्जयेत् ॥

श्राद्धे मांसं समग्रीयात् यदातिय्ये निवेदयेत्<sup>(१)</sup> ।

दृति मांसभचणविधिः ।

म्रय नियुक्तस्य मांसभन्तणे प्रत्यवाय उचाते ।

पैठीनसः।

निमिन्तितो योगास्त्राति स्राद्धे मांधं दिजोत्तमः।
यावन्ति पद्धरेगाणि तावसरकम्ब्यति॥
यावन्ति इतस्य प्रयोः रोमाणि तावत् मञ्चानि च वर्षाणि नरके
वसतीत्वर्थः।

<sup>(</sup>१) यदातिष्यनिवेदितमिति ग॰।

## मनुः ।

च **च** ।]

नियुक्तस्त यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । स प्रेत्य पद्भतां याति सम्भवानेकविंद्यतिं॥ 'सम्भवान्' जन्मानि ।

### विश्वष्ठ: ।

नियुक्तस्त यदि श्राद्धे देवे मांधं ससुत्वृजेत् । यावन्ति पद्भरोमाणि तावन्नरकमृष्क्ति ॥

#### यमः।

श्रामिक्तितस्त यः श्राद्धे दैवे मांगं यमुक्वित्। याविका पद्भरोमाणि तावस्नरकत्वस्थिति ॥ दति नियुक्तस्य मांगामचणे प्रत्यवायनिक्षपणे । श्रथ प्रश्रसामांगप्रहतयः ।

प्रमस्तेनामिषेण त्राद्धं कुर्यादिति मनुवचने पूर्वमुकतात्। तपाइ महुनः ।

> तित्तिरञ्च मयूरञ्च खावकञ्च किपञ्चलं । वार्ष्टीषयं वर्त्तकञ्च भच्छानाइ यमः यदा ॥

'तित्तिरः' चित्रपत्तः । 'मयूरः' श्रिखण्डी । 'सावकः' प्रसिद्धः । 'कपिद्धतः' श्रद्धंभुवणः पत्ती । 'वाश्रीणसः' क्रष्णयीव रत्यादिना बाद्यवार्षिकदृत्ती वद्यमाणसत्त्वणः । 'वर्त्तकः' बत्ताकृतिश्चित्रविन्दु-साञ्चितः तसपुष्कः पत्तिविश्वेवः ।

## मनुः ।

पाठीनरोहितावासी नियुक्ती इखकखयो: । 73

राजीवान् सिंदतुष्डांस समस्तांसैव सर्वन्नः॥

'पाठीनः' वज्जदंद्रोमस्यः, यद्यवदंद्रः पाठीन दत्यभिधानात्।
'रोहितः' रक्तवर्षामस्यः। इतावुभौ द्रथकव्यनियोगेन त्राद्धादौ
भचणीयौ। 'राजीवाः' पद्मवर्णा मस्या दति केचित्, राजीभिः
रेखाभिर्युका दत्यपरे। 'संदतुष्डाः' सिंद्रमुखाङतिमुखाः। 'सत्रकाः'
पृष्ठप्रतिष्ठितग्रद्धत्याकारभक्षकाः, राजीवाद्याः सर्वभोऽनियुक्तेनापि भच्छाः।
तथा।

माविदं मध्यकां गोधां खड़ं कूमें ममांस्रथा। भन्द्यान् पञ्चनखानाज्ञरनुद्रांश्वेकतोदतः॥

'साविदः' सभक्कोत्याष्मवित्रेषः। 'प्रस्थकः' प्रस्कीग्रंज्ञतमूर्दः सापद्वित्रेषः। 'गोधा' दीर्घाक्तर्तिविक्षेत्रयः प्राणिवित्रेषः। 'खदः' गण्डकः। 'कूर्षः' कच्छपः प्रसिद्धः। त्रत्रः पञ्चमखानां मध्ये सावित्र-स्तीन् भच्छानाजः। सात्यन्तरे तु खद्गे विकन्तः। तथाच विश्वष्टः।

खड्गे तु विवर्ने दति।

खद्रवर्जितानेकविभागस्त्रितद्क्तपङ्कीम् गोजाविस्रगाम् भद्या-नाजः।

भच्या दत्यनुवृत्तौ बौधायनः।

मत्याः सद्द्यदंदा गोजावित्तृगा वृद्दक्रिसः तित्तिरिरोचितरा-जीवाः।

भच्या रत्यनुवन्ती गीतमः। मत्यासाविज्ञताः। विश्वष्टः ।

1 . B 3

श्वाति ऋ ग्राप्तम मञ्जूषगोधाः पञ्चनखानां भद्धाः श्रनुषाः पशूनां श्रदनाश्च।

देवसः ।

पञ्च पञ्चनखा भद्धाः धर्मतः परिकीर्त्तिताः। गोधावूर्माष्ठमाः श्वावित् म्रस्थकश्चेति ते स्मृताः॥ भद्धा रत्यनुवन्तौ बौधायनः।

पविणः तित्तिरि-कपात-कपिञ्चल-साव-व्रणमयूर-वार्णाचार-साऽवर्ञ्याः पञ्च विष्किराः ।

'कपोतः' प्रसिद्धः । विष्किराणां मध्ये एते पञ्च भक्त्याः । 'वार-णाचारणो' कपोतभेदौ ॥ मञ्जलिखितौ ।

> माहिषद्वात्रमीरभं सार्गं रौरवसेव च। भक्तमांचं चमुद्दिष्टं यच वे पार्षतं स्ततं। वराहास्त तथा भक्ता महार्श्वनिवासिनः॥

महिषकोरं 'माहिषं'। एरअस नेषक मांसं 'त्रीरस्त्रम्'। स्ट्रमञ्च तास्रहरिणस 'मामें'। हरोः क्रक्षसारङ्गस बड्डाइङ्गस वा स्ट्रमस्य मांसं 'रौरवं'। प्रवतस्य विन्दुवता स्ट्रमस्य 'पार्षतं'। 'वराष्टाः'

भूकराः । द्वारीतः ।

याम्यारक्शनां प्रमूतामृष्क्रित यथाजमेष-हिरक्ष-खड्ग-रूद-पृषत-स्थ-वभु-महारक्ष्वाधिनस्य वराहासाथा प्रमूक-मस्थक-मेधा-

Digitized by Google

गोधा-कूर्य-वर्णकः तिश्विर-मयूर-वार्शीणय-सावक-कुर्र-कपिञ्चसाम् समस्तां स मह्यात्रायोपपनाम् अच्येत ।

> रति प्रश्नसमां सप्रकृतयः। श्रथ मांसभन्न सप्रतिषेधः।

मनुः ।

त्रमंक्षतान् पश्चमक्षेनीचादिपः कदाचनः (१) । मन्त्रेयु मंक्षतानचादैदिकं (१) विधिमास्त्रितः॥

प्रोक्षणादिसंस्कारमकारेण ये निश्तिसाखाद्यात्। ये तु वैदि-कैर्मकी: संस्कृतासानेव भचयेत्। पुस्तस्थोऽपि।

> वर्जयेदूरतः श्राह्मे यदप्रोचितमामिषं । राज्ञानृत्पादितं यच व्याधिनाभिष्ठतञ्च यत् ॥

'श्रप्रोचितं' प्रोचणादिरहितं मांगं, श्राद्धे ब्राह्मणादिर्दाता वर्ज-चेत्। राज्ञा तु स्वगयोग खयं यदगुत्पादितं। व्याधिनाभिष्ठतात् पन्नोर्यंद्रुहीतं तत्सर्थे वर्ज्यं। श्रयमप्रोचितप्रतिषेधे ग्राम्यपद्भविषयः। श्रार्ष्यास्तु प्रोचणमन्तरेणापि प्रश्रसा एव। श्रह्मपुराणे।

न्नारणानाञ्च सर्वेषां प्रोचणं ब्रह्मणा हतं। त्रतएव तु ते भच्छा ब्राह्मणचित्रचादिभिः॥ व्यासाऽपि।

<sup>(</sup>१) क्यञ्चन इति ग॰।

<sup>(</sup>२) शाश्व भिति खः।

८ छ। ]

प्रजानां हितकासेन श्रगस्थेन सहात्मना। श्रारण्याः धर्वदेवत्याः प्रोचिताः धर्वश्रोन्द्रगाः। तस्मादप्रोचिता एव प्रयोज्यासे सदा बुधैः॥

त्रारक्शनां पश्नूनां त्रगस्येन ब्रह्मणा च सर्वार्थतया प्रागेव प्रोचणस्य क्रतलादन्येनं कर्त्तस्यमित्यर्थः ।

श्रव कश्चिद्द । श्रमंक्षतान् पश्चित्त । श्रवः फलिविशेषकामस्य पर्युद्दास्ववचने (१) न प्रतिषेधः । श्रवः फलिधितामावे (धंस्त्रतमिष मांसं भच्चणीयमेवेति । तस्त । यतः प्रतिषेधत्वे सम्भविति
पर्युद्दास्रतं फलकच्यना चेति न न्यायं । "न मांसभच्चणे दोषो न
सस्य न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषा जन्तूनां (१) निवृत्तिस्तु महाफला"
हत्याद्विचनोक्तन्यायादिति चेत् । न । श्रस्य वचनस्य मन्तरहितशूद्रादिविषयत्वेनैवोपपत्तेः । श्रतो विशोमन्त्रसंस्त्रतमेव मांसमद्यान्नात्यत् ।
येन दि मांसेन देवास्य पितरस्यार्थ्यन्ते तन्यन्त्रसंस्त्रतमेव भवित ।
देविषयत्वेनसम्बद्धस्यैव ब्राह्मणभोद्यत्वेन विद्यत्वात् ।
तद्कं मनुना ।

देवान् पित्वन् समभ्यक्यं खादनांसं न दोषभागिति । विधिपूर्वकभवणे गुणमिभधायाविधिपूर्व्यकभवणे दोषमाह स एव। यस्त भचयते मांसं विधिं हिला पिशाववत् । स सोकेऽप्रियतां याति व्याधिभिसेव पौद्यते ॥

तथा

<sup>(</sup>१) मांसविधेषवर्जनति।पदेशः इति ग॰।

<sup>(</sup>२) भूतानामिति ग॰।

यज्ञाय जग्धिमां सस्येत्येष देवी विधिः स्रतः ।
तिराज्यया प्राक्तनस्य राजसी विधिक्ष्यते ॥
'जिम्धः' भज्ञणं ।

विष्णुः ।

नाद्याद्विधिना मांसं विधिज्ञोनापदि द्विषः । जग्धा तु विधिना मांसं प्रेत्य तैर्स्थते तु सः ॥

तैः पश्जभिरर्चते । सारीत-मातातपी ।

विवक्दाइनं मांसं व्याधिभिकेश्वितञ्च यत्।

न प्रशंसन्ति वै श्राद्धे यस मन्त्रविवर्णितं॥

'विषेष', 'क्याना' कूटयन्त्रादिप्रकारेण, इतस्य तथा व्याधिनिः सिंद्याच्यतिरिक्तमापदेश्च इतस्य प्रत्रोर्थनांसं यस मन्तवर्जितं तस्त्राद्वादौ न प्रश्नंसन्ति श्रष्टं न मन्यन्ते । श्रापसानः।

> हिंसर्थिनासिना च्छिनं तदभोज्यं विदुर्बुधाः। इति मांसभज्ञणप्रतिवेधः। श्रथ निविद्धमांसप्रकृतयः।

तचाइ मन्: ।

कथादः प्रकुनीन्<sup>(१)</sup> सर्वान् तथा ग्रामनिवासिनः । स्निर्दिष्टांस्वेनग्रफान् टिष्टिभांस्व विवर्जधेत्॥

<sup>(</sup>१) कथादान् प्रकुरानिति ख॰।

- W. |]

Digitized by GOOQ

कसिवक्षं प्रवं हंसं चकाक्षं । सारसं रज्जुबालञ्च दात्यूहं ग्राजसारिके॥
प्रतुदान् जालपादां य कोयप्टिनस्विविष्किरान्।
निमज्जतय मत्यादान् सौनं वसूरसेव च॥
वक्षेव बलाकाञ्च काकोलं खन्नरीटकं।
मत्यादान् विङ्वराहां य मत्यानेव च सर्वग्रः॥

कर्यं मांसमद लीति 'क्रव्यादः' केवलमांसभचकाः काकग्रधादयः ।
'प्रामिनवासिनः' श्रक्रव्यादे।ऽपि पारावतादयः । 'एकप्रफाः' श्रश्वाश्वतरगर्द्भादयः । 'श्रनिर्द्दिष्टाः' श्रुतौ भच्छलेन नोक्ताः । येष्ठकास्ते
तत्र भच्याः । यथा "लाइं वाड्वमालभेत गौरं वा गर्द्भं प्रजाकामस्य
स मांसमश्रीयात्' इति । 'टिडिभाः' श्रत्युचतरप्रव्होपलचिताः ।
कदुत्काणनामानः पचिविग्रेषाः(२) 'टिडिभाः' । 'कलविद्धः'
पामचटको निगमे दृष्टः । तस्य पामवासिलेन प्रसिद्धौ सत्यामिप
पुंतिष्ठभव्ये पुनस्तस्रतिष्धः तत्स्तियाश्वास्यनुज्ञानार्थम् । श्रन्ये तु
कलविद्धभव्यस्य चटकजातिमाचवचनलं मन्यमानाः श्रारण्यनिष्टन्यर्थं
तस्प्रतिषेधं वर्णयन्ति । 'स्रवः' जलकुकुटः । 'इंसः' मरालः । 'चक्राइः'
सक्रवाकः । स्रवइंसचक्रवाकानां वर्ज्यमानजालपादप्रतिषेधात् सिद्धे
प्रतिषेधे नित्यार्थं वचनं । श्रत्याषादीनां विकल्पेन भचणं गम्यते ।
पामग्रहणादारण्यकुकुटोभन्द्यः । 'मारमः' पृष्कराइयः । म च दीर्घगस्त्रवानीकाङ्गः पनी । 'स्ज्वालः' रज्जुसदृषदीर्घकेषः पन्ती ।

<sup>(</sup>१) चक्राङ्गिनि कः।

<sup>(</sup>२) कदुतूकाणनासाः पिचिविग्रेघा इनि ग॰।

र्ज्दाख इति तु पाठे एचकुक्षुटकोज्ञेयः । 'दाल्रूइः' काखकण्टः । 'ग्रुकः' कीरः। 'सारिका' 'सारिका' एवं नामप्रसिद्धा। प्रतुच प्रदाय चञ्चा ये भचयनौति 'प्रतुदाः'। जीव-जीवक-सङ्गाइ-खदार-कोकिल-इारित-कपोत-प्रतपनादय:। 'जालपादा:' जासस-इम्रपादाः। चाषादयः। 'कोयष्टिः' मार्खपचित्रिषः। नखैर्विकीर्य भचयन्ति ये ते 'नखविष्किराः' वातीकवर्तीरक्तवर्क्षकक्षेपच-काइचकोर्कुरराइककचकरणानईगिरिवर्त्तकशारपदेद्राभवाडादयः । निमन्य ये मत्यान् भन्यन्ति जन्नवायमप्रस्तयः तेऽपि वर्ज्याः। यच मांसविकयार्थं पत्रवी इन्यने सा सूना। श्रापणोमांसखेळाेके। स्रनायां भवं 'सीनं'। 'वनूरं' संशोध स्थापितं इतारिसांसं। वकः प्रसिद्धः। 'वलाका' विकप्टका(१)। 'काकोलः' कृष्णकाकः। 'खद्मरीटः' खद्मनः। या वर्षासु मिखोद्गमेनाद्ययो भवति । बकव-साकाकाकोसानां निमञ्जनातादैः यह पौनक्त्रं परिष्ठते ये कदा-चिर्माञ्च न भवयिना ये च नेवलान् मत्यानेवादिना तच मक-रादयो मत्यादमञ्देन राम्नन्ते । विदुराहप्रतिषेधादारप्रकाभ्यनुमा । पूर्वस्य प्रस्तिस्य यामनिवासित्रब्दस्य प्रकर्णात् पत्तिविशेषणले सिद्धे विद्वराष्ट्रविषयालाभावाद्यौनस्त्त्यम् । 'मत्याः' मीनाः। 'सर्वप्रः' सर्वदा । जत्सर्गेऽयं ।

यमः ।

मत्यानम्रस्तान् वे सर्वान् वेदाधायी विवर्जयेदिति। 'त्रमस्तान्' पृष्ठभागे मस्तरिहतान्। 'वेदाधायी' चैवर्णिकः।

<sup>(</sup>१) सकायटका इति कः।

# **८ वि∘** 1]

देवसः ।

बलाको हंम-दात्यूह-सङ्गरा इवक-चित्रकाः । जलूक-कुरर-ग्रेश-ग्रेश-कुक्कुट-वायमाः ॥ चकोरः को किलोरज्जुबालकश्चाष-सङ्गुकौ । पारावत-कपोतौ च न भच्छाः पचिणः स्टताः॥

'श्रृष्टुराजः' तेनैव नामा प्रसिद्धः । 'चित्रकः' मयूरः । 'उलूकः' कौन्निकः घूकञ्च । 'कुररः' क्रोण्यकः । 'चकोरः' चन्द्रिकाहरो लोहि-त्रचञ्च चरणचनुः पची । 'कोकिन्नः' कुह्रकण्टः । 'चाषः' किकीदिविः । 'मदुः' अन्नवायमः ।

## देवसः।

त्रभच्याः पग्रजातीनां गो-खरोष्ट्राञ्च कुच्चराः ।

सिंह-व्यावर्त-ग्ररभ-मर्पाजगरकास्त्रथा ॥

श्राखु-स्वकर-मार्जार-नकुल-ग्राम्यस्वकराः ।

श्र-स्वगाल-कपि-दीपि-गोलाङ्गूलक-मर्कटा दति ॥

'खरः' गर्दभः । 'ऋचः' भद्यः । 'ग्ररभः' श्रष्टचरणः सिंह्यनुः ।

'श्राखुः स्यूलोन्दुरः । 'नकुलः' बधुः । 'स्गालः' जम्बुकः । 'कपिः'

सवङ्गः । 'दीपी' महाव्याप्रः । 'गोलाङ्गूलः' गोपुच्छसदृष्णपुच्छो वानरिविश्रेषः । 'मर्कटः' लोहितसुखः श्राखास्त्रगः । श्रत्रोताः पञ्चनखा

श्रावित्पस्तिपञ्चनख्यतिरिक्तपञ्चनखोपलचणार्थाः । श्रत्राप्य न

भवयेदित्यनुवृत्तीः श्राह्म मनुः ।

स्वीन् पञ्चनखांस्रचेति ।

द्ति निषिद्धमां सप्रक्रतयः ।

श्रय कास्तविशेषावक्छेदेन द्वप्तिकराणि द्रव्याष्टुच्यक्ते। तवाष्ट्रमनुः।

तिसेशि हियव में पिरिहार्मू संपालेण वा ।
दत्तेण माणं प्रीयन्ते विधिश्त् पितरो गृणां ॥
दी माणी मन्धमांचेण चीन्धासान् हारियेण तु
श्रीरक्षेणाय चतुरः श्राकुनेनेह पञ्च तु ॥
चय्सासान् इत्यानांचेण पार्वतेनाय सप्त तु ।
श्रावियेण मांचेन रौरवेष गवैव तु ॥
दश्च माणांच्य स्यान्ति वराहमहिषामिषेः ।
श्राकुर्मयोग्तु मांचेण माणानेकाद्भैव तु ॥
ग्रंवत्यरम्तु गव्येण पयसा पायसेण वा ।
वाशिष्णस्य मांचेण हिर्दिश्यवार्षिकी ॥
कालशाकं महाश्रस्तः खद्मसोहामिषं मधु ।
श्रानम्यायैव कस्यन्ते सुन्यसाणि च सर्वशः ॥

श्राद्धविधमात्रित्य दत्तिकादिइ येणेकवारं मासमेकं पितरसृष्ट्यनुष्टत्या प्रीयन्ते। श्रम दिजातिकर्द्धकस्य सुस्यस्य श्राद्धस्य
प्राद्धायभोजनात्मकत्वादन्नाकाञ्चायां तत्पीतियोग्यानां तिस्त्रश्रीद्धाः
दीनां स्तिसाधनत्वेन विधीयमानानां दृष्टदारेण साधनत्वोपपत्त्रये
स्वविकारभ्रतान्नदारेणेव स्तिसाधनतं तेषां च तत्प्रयमं ससुचितानामेव भोजनस्य स्वोकतः समुचितनानाविधान्नफसमूसादिसाध्यतावगमात्। श्रनाभे तु स्तिकरत्वयोग्यान्तप्रकृतिभृतस्वैकस्थापि श्राद्धीयभोजनसाधनतं। स्वोकिकोपायसाधनकं हि भोजनं समुचितासाभे

एकेनापि दृश्यते। एवं चामश्राद्धेऽपि ममुचयाममुचयो वेदित चीर, तचापि तेषां भोज्यान्नप्रकृतिभावानुपमन्धानेनैवोपक न्यितलात्। उक्त-न्यायादन्त्रदारेणेषां साधनलमामश्राद्धे च वचनादपे। द्यत दति नेष्य दोषः।

प्रवदारेणैवेषां श्राद्धमाधनलमुत्तं प्रचेतमा ।

हित-सुद्ग-क्रष्णमाव-ग्रामाक-प्रियङ्ग-गोधूमेचुविकारां यह द्या-दिति । विधीयने चापूपपायमादीन्यन्नानि श्राद्धे । तानि च प्रकाति— इयमाकाङ्गाणि। त्रतोत्री हिपुरोडामयो रिव तिलत्री ह्यादीनां ऋता नां प्रकातिविकारभावेनान्यमिद्धिः । न विकन्पो दोषबाङ्खात् ।

कात्यायनवचने चान्नीस्तानाभेवैतेषां तृतिभाधनलं स्पुटं भिन्निश्वित । सत्यिष समुचये त्रिज्ञर्मूलफलेन वेति विकल्पवचनं ब्राह्मासाविप्तिपर्याप्तान्त्रसाधनीस्त्रत्रीद्याद्यलाभेनुकल्परूपपत्तान्तराभिप्रायेनेति
कात्यायनव्याख्याने च दर्शियव्यते ।

मास्टिप्तिकराणि तु मूलफलानि मार्कण्डेयेन प्रपञ्चितानि ।

विदार्थेसु परूषेसु विमः ग्रह्ङाटकेस्तथा।

कानुके स्व तथा कन्दैः कर्कन्धुवदरेरिय॥

पास्रेवतेरार्केञ्च ऋजोटैः पनमैस्तथा ।

काको ल्या चीरकाको ल्या तथा पिण्डाल की: ग्रुभी:॥

बाजाभिञ्च मधानाभिः चपुमैञ्चारुचिर्भटैः ।

सर्वपाराजप्राकाभ्यामिङ्गुदैराजजम्बुभिः॥

प्रिया लामलकेर्मुकीः फलगुभिञ्च विलम्बकीः ।

वंशाङ्करैम्तालकन्दैः चुक्रिकावीरिकाधवैः॥

वोचै: समोचैर्सकुचैस्तथा वै बीजपूरकै:।
सुञ्जातकै: पद्मफर्लेभेच्छभोज्येस्त संक्रतै:॥
रागवाड्वचोब्येस्च विजातकसमस्तिः।
इन्तेस्त मासं प्रीयक्ते श्राद्धेषु पितरो नृषां॥

'कन्दः' सरणः। त्रर्भेषः सरणः कन्द दत्यभिधानात्। 'बदरं' घदरीफलं। 'काकोली-चीरकाकोस्थी' गौड़देशे प्रसिद्धी। सर्घपेति स्त्री सिङ्गतया निर्देशः छान्दसः। 'राजशाकं' राजद्यस्यं श्राकः । 'इतुरी' तापसतदः । 'राजअम्तुः' जम्बुविग्रेषः । 'सुख्यान्या-मलकानि' खूलामलकानि । 'फल्गूनि' चुद्रामलकानि । 'विसम-कानि' पटोखानि । 'वंशाक्तुरः' प्रसिद्धः । 'चीरिका' फखाध्यचं । राजादनः फलाधचे चीरिकायामित्यमरिं हेनाभिधानात् । 'मोचं कदलं । 'स्रकुचः' सिकुचः। य च जम्नीरफलतुस्त्रसर्वक्षतान् गुल्मविश्रेषः । 'बीजपूरः' मातुलिङ्गः । 'सुद्धातं' गौड़देशे प्रसिद्धः फ्लं। 'पद्मफ्लं' पद्मबीजकोशकर्णिकेति यावत्। सुद्गाद्धा-दीनि मांगानि वा मूलफलादीनि निष्कास्य ग्रहीता रसाः प्रकरा-मध्वादिद्रव्यमुने मधूरीकताः 'रागाः' । श्रवद्रव्यसंयोगेनाचीकतासु 'बाड्वाः' उच्चन्ते । 'चोय्याणि' वच्चमाणस्वचणानि । 'चिजातकं' सवङ्गेलापचकार्णा समाद्यारः । एतेईचीमासमेकं पितरः प्रीयन्ते । एवमनिषिद्धेन मत्यमां सेन दौ मासौ। 'इरिणः' ताम्रह्माः तस्य मांसं 'हारिखं'। खरस्रोसेषः तस्य मांसं 'त्रौरस्रं'। प्रकुनिः पची। स चाचार् शकुक्कुटिति त्तिरादिरनिषिद्ध एव विविचतः। तस्य मांसं 'बाकुनं' 'इ।गः' वसः । एवतः चिचत्रगः तस्रेदं 'पार्घतं' । एषः

कृष्णस्यः। तस्येदमेणं। एणः कृष्णस्यो श्रेयसाम्रोहिरण एष्यते द्रायिभधानात्। येन्ययेवेण्यमसिनेति पठिन्त तत्र हरिणीमसिनेत्युत्यते। 'हृदः' बद्धारङ्गोस्यः। तस्य मांसं 'रौरवं'। 'वराहः' श्ररण्णस्वतरः। ग्रामस्वतरस्य निषिद्धलात्। 'महिषः' सुस्रापः। 'श्रामिषं' मांसं। श्रव माहिषाणि च मांसानि श्राद्धेषु परिवर्जयेदिति विष्णुपुराणदर्शनात् माहिषमांसस्य विहितप्रतिषिद्धलेन विकस्पो वेदितयः। स च तदामिषेण कर्न्तयं प्रश्रस्तेन प्रयक्षत इति विना मांसेन यत् श्राद्धं कृतमप्यकृतं भवेदित्यादिवचनावगतावस्थकाङ्गभावस्य मांसान्तरस्थाभावे महिषस्य ग्रहणं कर्त्त्यमन्यदा नेत्येक्स्प इति वेचित्। तदिचारणीयं। श्रप्रश्रस्तस्य द्धवगतन्वेन भवेषा प्रतिषेधे स्रद्धमाणस्य प्रश्रसहरिणोरश्रह्णागादिमांसेभ्योधिकं माहिस्यसुच्यमानं विहर्ष्टं स्थात्। 'श्रश्नः' प्रसिद्धः। 'कूर्षः' कष्क्रपः। श्रुतसन्यवस्थीयस्त्रान्ताहिषेण प्रथसेति सम्बन्धे। न मांसेनेति।

## मङ्घाधरस्वाद ।

E E 1

गर्छ प्रकरणात्रांसमेव। त्रुतएव थासः।

> गवयस्य तु मांचेन व्हिर्मासं सदैव तु । मासानेकादम प्रीतिः पितृषां मास्विष तु । गयो तु दन्ते श्राद्धेषु संवत्सरमिहास्यत रति ॥

तस्त कस्तौ गवास्त्रभास्य निषिद्धलात् स्रोकविदिष्टलासेति। प्रथमा सिद्धमादनं 'पायमं' पयोविकारे। दथादि स । 'वाधीं पमः' क्रागविशेषः पचिविशेषो वा।



तया च निगमविष्णुधर्मीत्तरयोः।

चिःपिवन्त्रियचीणं सेतं रहुमजापतिं। वाश्रीणयम् तं प्राज्ञयीज्ञिकाः स्राह्नकर्मणि॥

यस पिरतोजसं कर्षी सृष्ठतः स किस कर्णाभ्यां सुस्रेन पिर-तीति 'चि:पिरः' । 'चीणेन्द्रियः' संभोगाचमः । 'त्रजापितः' श्रज इत्यर्थः । पाठाम्तरे ।

चि:पिवन्तिन्तियचीणं यूथस्थायचरं तथा । रक्तं वर्णेन राजेन्द्र ऋजं वाधींचसं विदुः ॥ तथा निगम एव ।

> स्रक्षाचीवोरक्रक्रिराः श्वेतपक्षो विस्क्रुमः । स वै वार्शीणसः प्रोक्त इत्येषा नैगमी श्रुतिः ॥

कालग्राकादीनि धान्यप्रकरणे व्याख्यातानि । इइ धर्वन प्रीत्य-तिग्रयो विविचितः । न तु यद्यात्रुत एव कालः । तथा सित दादम-वर्षपर्यन्तं पित्वणां त्वप्रतात् त्राद्धाकरणे प्राप्ते सित न "प्रतिवर्षे यत्नात् कार्ये" इत्येतद्वननं विदद्धात इति दिवराद्यः । ग्राष्ट्र कात्यायनः ।

श्रय हितर्पाम्याभिरोवधीभिर्मासं हितरारकाभिर्वा तदसाभे
मूलफर्लरिद्धवी सहास्त्रेनी त्तरास्तर्पयन्ति । कागोस्य-मेषा श्रास्त्रश्रयाः
श्रेषाणि कीला सन्धा वा खयं स्तानां वाष्ट्रय पचेन्यासदयं मात्येः,
बीन्यासन् धारिणस्यगमांसेन, चतुरः श्रासुनेन, पञ्च रौरवेण, घट कागेन, सप्त कौर्नेण, श्रष्टौ वाराष्ट्रेण, नव सेषमांसेन, दश्च माष्ट्रिण,
एकादश्च पार्षतेन, संबत्सरं गर्येन पायसेन प्रयसा वा, वार्श्वीणसन्ध E # 1]

'याग्याभिः' श्रालियवगोधूम-सुद्राद्याभिः, 'त्रोषधीभिः' महह्त्ता—
भिर्माषं दृतिर्भवितः । 'त्रार्ष्याभिः' त्रर्ष्योषधीभिः माममेव दृतिः ।
यत्तार्ष्यानामेव स्रत्यन्तरे दृतिसाधनत्मुकं, तद्दानप्रस्यादिकर्द्यक्त—
त्राद्धविषयं। 'तद्लाभे' याग्यारष्यानामोषधीनामलाभे, मूलफलीर—
दिस्य माममेव दृतिः । मूलादीनां नेवलानां दृतिसाधनतं निराकत्ति—
माइ सद्दान्नेति । 'उत्तराः' मूलफलादयः । त्रोषधीनासुपरिष्टान्ति—
दिस्तादुत्तराः श्रत्नेन महैव दत्ताः सत्यस्तर्पयन्ति न नेवलाः, तद्द—
स्रोपसर्जनीभूता एव दृतिकारिलेन लोके प्रसिद्धाः ।

मन्योषधीनामलाभे मूलादीनां प्रदेवलमन्नसाहित्यञ्चिति विद्य-तिषद्भम् । मैवं। दह हि सम्पूर्णतिप्तसाधनीभूतान्नसम्पादनपर्याप्ताना— मोषधीनामलाभे खल्पान्नसहितानां मूलादीनां तिप्तसाधनलसुच्यतः रत्यविरोधात् ।

त्रथ चोत्तराः मत्यन्ने महान्नेन, त्रमति तु तस्मिन् नेवस्ना इत्यनुषन्धेर्यं।

प्रथ कें व्याखा। ग्राम्योवधिमिद्धान्नालाभे मूलफलेरिङ्सञ्च-पिताः 'जन्तराः' त्रार्ण्या त्रोवधः, 'त्रन्नेन' त्रन्नदारा, मामं तर्पयन्ति। यद्यपि ग्राम्योवधिमिद्धान्नमाहित्यं प्राक्तनेन मूलादीनामस्येव तत्रा-प्यार्ण्यानां मन्द्रमलात् प्राक्तमाहित्यमपेचिततरमिति प्राधान्येन तनोक्तमिति मन्त्यं। त्रन्नादिभिभाषं वित्रमुक्ता मांगैदिमामादिविन्नि प्रतिपादिष्यसंसदुपादानिविधं तावदाह। क्रागोस्तमेषा त्रालक्ष्यका

í

ĸ

इत्यादि। 'छसः' श्रमञ्जान्। प्रोचणादिसंस्कारपूर्वकं संज्ञपनं 'श्रासकाः'। एतत्पग्रुचययतिरिकानां तु पशूनां प्रोचणादिसंस्कारमन्तरेणापि स्वयं परेण वा इतानां क्रयायुपायसम्पादितं मांसं श्राद्धादायुप-योजनीयं।

तथा चाइतुः हारीतभातातपा ।

चिचियु सग्योग विधिना समुपार्जितं। श्राद्धकाखे प्रश्नंपन्ति सिंह्याप्रस्तश्च यत्॥

मनुः।

1

कीला खयं वाणुत्पाच परेापइतमेव वा । देवान् पित्वंचार्चियता खादकांमं न दुर्खात ॥ गौतमः।

थासस्तादृष्टदे।षवाक्प्रत्रस्तान्यभ्युच्छोपयुच्चीतेति । भारोत्रमाः ।

तच ब्रीइयवैर्माषैर्श्विता मासं पितरसृप्ता भवन्ति, मासदयं मान्येन मांचेन, चयं इरिषम्द्रगमांचेन, चतुरीमासान् इष्णसारङ्गेन, पञ्च ब्राकुनेन, षट् इरागेन, सप्त पार्षतेन, श्रष्टौ वराहेण, नव इद्र्णा, मेषेण दब्र, एकादब्र कूर्मेण, पायचेन पयसा गव्येन संवत्सरं, वार्षी-णसस्य मांचेन क्षप्तिदीद्ववार्षिकी । खन्नमांचेनानन्यमपि चोदा-इरिना ।

खद्रस्य कालगाकस्य लोहकागसयीव च । महाप्रकास मन्नं पित्रीनन्याय करण्यते ॥ याज्ञवस्याः । हिव्यान्नेन वै मामं पायसेन तु वत्सरं।

मात्य-हारिण-कौरभ्र-प्राजुन-काग-पार्वतैः ॥

ऐण-रौरव-वाराह-प्राफ्रिमांसैर्ययाक्रमं।

मामवद्याभित्यपिन दत्तिरिह पितामहाः॥

खद्गामिषं महाप्रकां मधु सुन्यन्नसेव च।

खेरामिषं कालगाकं मांसं वार्षीणसस्य च।

यहदाति गयास्यस्य सर्वमानन्यमस्रुते॥

'इविद्यं' इविद्याग्यं तिस्त्रीद्यादि, तत्प्रकृतिनेनान्नेन सक्षद्दन्तेन मासपर्यन्तं पितृणां विप्तिभवति । तत ऊद्धं तु यथान्नमसेनैनमास-दृद्धा मात्यादारभ्य प्राप्तपर्यन्तेभासिसृप्तिभवति । मत्या श्रनिषिद्धा रोहितादयः । 'प्राप्तं' प्रप्रमांसं । 'सुन्यन्नं' नीवारादि । यमः।

श्रिक्ष्मं श्रीणाति मार्थ दत्तेन श्राद्धेने ह पितामहान् ॥

मत्यीः प्रीणाति मार्थो दो चीन्नामान् हारिणेन तु।

ग्राच्यकश्रुत्ते मासान् रुकः प्रीणाति पश्च च ॥

ग्रागः प्रीणाति षण्तामान् कूर्मः प्रीणाति सप्त तु।

श्रुष्टौ मासान् वराहस्तु मेषः प्रीणयते नव ॥

माहिषं दग्ममासांस्तु गावयं रुद्रसम्मितान्।

गव्यं दादग्मासांस्तु पथः पायममेव वा ॥

वार्ष्टीणसस्य मांसे तु विप्तिदादग्रवार्षिकौ।

श्रानन्याय भवेद्दनं खन्नमांसं पिव्यचये।

75

पित्रचयो गया श्रेया<sup>(१)</sup> तम दर्म महापतं ।

कासमाकश्च सम्यास पिन्धे जनसाय किस्पताः ॥

यत्किसिन्धा भृषंयुक्तं तदानन्याय कस्पयेत् ।

खपाञ्चतन्तु विधिना मन्त्रेसान्नं तयाञ्चतं ॥

गवयोनामार्थो गवा सहायन्तसहन्नः पद्मस्य मांसं 'गावयं'।

'इद्रमसितान्' एकाद्मेति चावत् । 'पितृषये' पितृषां चयो ग्रदं,

तम गयासंज्ञकं तीर्थं। 'खपाकर्षं' वैदिकसंस्कार्विभेषः ।

देवसः।

श्रिकृष्णकीः श्राकेशी हिमायये देपि।

सासं द्वयमि पितरः श्राद्धे व्यिष्ट निवेदितैः ॥

तुर्व्यान मत्येदें। मासी चीन्मासान् इदिभर्द्धे ।।

श्रातुनेश्वतुरो मासान् पञ्च द्वयमि पार्वतैः ॥

श्रातुनेश्वतुरो मासान् पञ्च द्वयमि पार्वतैः ॥

श्रातुनेश्वतुरो मासान् पञ्च द्वयम्यजेन च॥

श्रात्री मासान् वराष्ट्रेन नव द्वयम्यजेन च॥

दश्च माहिषमांचेन द्वयम्येकादश्चाविकैः ।

संवत्परम्तु गर्येन पयसा पायचेन वा॥

वाश्रीणमञ्च मांचे तु द्वप्तिद्वादश्चवार्विकी ।

श्रानन्थाय भवेद्दमं खन्नमांसं पिद्वच्ये ॥

महाश्वकिनो मत्याम्हागो वा सर्वसोहितः ।

कासश्चाककमित्येतदानन्याय प्रकीर्त्तितं॥

<sup>(</sup>१) पिटच्चयाचे ता तत्रेति- ख॰।

त्राइ विष्णुः।

तिस्त्री दियव मार्थे रिक्क मूं सफरों: प्रास्तिः प्रियमुगीवारीः सुद्रैः गो-धूमैस मासं प्रीयने । दौ मासौ मत्समांसेन, जीनासान् दारिणेन तु, चतुरस्रीरक्षेष, पश्च प्राकुनेन, षट् हागेन, सप्त रौरवेण, श्रष्टौ पार्वतेन, नव गावयेन, दश्च माद्यिणैकाद्य द्वपरेणाजेन, सम्बस्तरम्, नयेन प्रथमा पायसेन च तदिकारैवा। कास्त्राकं मदाप्रका वा वाश्री समासं सद्भमांसमक्याय ।

श्रव पिल्लगीता गाचा भवन्ति ।

कासमाकं महामस्का मांसं वाभीणस्य च । विषायवर्था ये खद्वा मासूर्यं तान् सभेमहि ॥

'गाथाः' स्रोकवित्रेषाः । 'म्रास्त्रयों' यावसम्द्रसूर्यादिपदार्थाना-मवस्तानं, तावस्कासं तान् वर्थं स्रभेमहीति पितरः प्रार्थयन्ते । विष्णुधर्मीत्तरे ।

खद्गा विषाणे: परिवर्जिता ये तेषां हि मांसेन भवत्यमन्तम् ।

चृतेन मांचं प्रीचाति । कासमाकेन दिमायं, यवाम्यपूपक्रमरेण चिमायं, मध्येयतुरो मायान्, त्राजेण मांचेन पञ्च, पायचेन वएसा-वान्, प्राज्ञनेन यप्त मायान् , त्रष्टौ मायानिणेथेन, नव मायान् पार्वतेन, दम मायान् नथेन, एकादममायान् माद्यिण, दादममायान् कागेन, खद्गेन त्रयोदममायान्, सर्वस्तोदकागेनानन्यमिति ॥ मञ्जपुराणे ।

मामं एपि: पितृणान्तु इविकान्तेन जायते।

मासदयं मत्यमंसेकृतिं यान्ति पितामहाः ॥

नौत्मासान् हारिणं मांसं विश्वयं पित्वव्यये ।

प्रीणाति चतुरोमासान् प्रज्ञीयैः पित्रितैः पितृन् ।'

प्राद्धनं पञ्च वे मासान् षप्ताषान् प्रक्रदामिषं ।

क्रागलं सप्त वे मासानेणद्यवाष्टमासिकीं ॥

करोति व्यतिं नव वे द्दमांसं न संज्ञयः ।

गवयस्य मांसं व्यतिं करोति द्रज्ञमासिकीं ॥

तथैकाद्य मासांस्तु ज्ञौरभं पित्वव्यतिदं ।

संवत्यरं तथा गव्यं पयः पायसमेव च ॥

वाष्ट्रीणसामिषं लोहं कालग्राकं तथा मधु ।

दुहिनामिषमञ्ज्ञ दत्तान्यात्मकुसोद्भवेः ॥

ग्रमन्तां वे प्रयत्क्षित्त व्यतिं गौरीसृतस्त्रथा ।

पितृणां नाम सन्देहो गयात्राद्धञ्च भो दिजाः ॥

'दुच्चित्रामिषं' **खन्नमां**सं ।

कूर्मपुराणे।

त्रीहिभिस यवैभीषैरिक्षभूष्णपत्तेन वा ।

प्रामानिस्याने: प्राने: नीवारेस प्रयक्षभिः ।

गोधूमेस तिष्मेर्नुक्षभिषं प्रीपयते पितृन् ॥

दी मासी मत्यमांचेन चीन्यासान् हारियेन तु ।

प्रीर्भणाय चतुरः प्रानुनेनेह पश्च तु ॥

प्रशासान् स्मामांचेन पार्धतेनेह सप्त वे ।

प्रशासेणस्य मांचेन रौरवेण नवेव तु ॥

दशमासांस्तु त्यांना वराहमहिषामिषैः।

श्रामकच्छपयोमीं सं मासानेकादश्रेव तु॥

संवत्सरन्तु गर्येन पयसा पायसेन तु।

वाश्रीणसस्य मांसेन त्रिश्वीदश्रवार्षिकी॥

कालशाकं महाश्रस्काः खड्नलोहामिषं मधु।

श्रामन्यायैव कर्ण्यन्ते सुन्यनानि च सर्व्यशः॥

प्रभासखण्डे।

गुणैश्च स्रपणाकार्यैनानाभनैस्वर्यैव च।
त्रवन्तु सद्धिनीरगोघृतं प्रकरान्तितं ॥
मामं प्रीणाति वे मर्वान् पित्विनित्याद्द वाज्जज्ञः ।
दो मामो मत्यमांसेन चीन्यासान् द्दारिणेन तु॥
त्रीरभेणाय चतुरः प्राकुनेनाय पञ्च वे।
सत्र कोद्दस्य मांसेन तथाष्टावेणजेन तु॥
प्रवतस्य तु मांसेन वित्रमीसान् नवैव तु।
दण मासांस्तु वयन्ति वराद्दमहिषामिषैः॥
प्रावत्सरन्तु गर्येन पयसा पायसेन वा॥
वार्ष्रीणसस्य मांसेन वित्रदीद्यावार्षिकी।
कालगाकेन चानन्त्यं खद्गमांसेन कैव हि॥
यित्विचन्त्रधुमंमिश्चं गोचीरघृतपायमं।
दन्तमचय्यमित्याद्धः पितरः पूर्वदेवताः॥

वासुपुराणे । मूर्व किति है कि किति हो। सि हिस

तिखेबी हिर्थवे मी वैरिक्स मूंखफ खेन वा। दसेन मार्च प्रीयमे श्राद्धेन तु पितामदाः॥ मत्यें जुष्यनित दो मासी चीन्त्रासान् दारियेन तु। त्रज्ञन्त चतुरी मासान् पञ्च प्रीणाति जानुनं॥ वराष्ट्रेण तु वण्यासान् झागसं सप्तमासिकं। **त्रष्टमासिकमित्युनं यच वै पार्षतं भवेत् ॥** रौरवेण तु प्रीयमो नव मायान् पितामद्याः । गवयस तु मांचेन दृतिः साद्वमासिकी॥ कूर्मस्वेव तु मसिन मासानेकाइमैव तु। त्राद्धमेवं विजानीधात् गर्यं संवत्यरं भवेत् ॥ तचा गव्यसमायुक्तं पायमं मधुसर्पिषा । वार्शीणस्य मांचेन द्वतिद्वाद्यवार्षिकी। त्रानन्याय भवेद्त्तं खद्गमांसं पिक्षचये । गयायामचयं त्राद्धं वपेश्शिमस्ययेव च॥ पिट्रचये हि सा प्रोक्ता तसान्तवाचयं स्रतं। क्रव्यक्रागस्या स्रोद्द श्रानन्यायैव कस्यते॥

#### महाभारते ।

तिस्त्रीं हियवैभी पैरिक्समूं सफलेन वा । इत्तेन मासं प्रीयने श्राद्धेन पितरो नृप ॥ दौ मासौ तु अवेन्तृतिमीत्स्यैः पिद्धन्येः सद् । भीन्यासानाविकेना क्रस्तुर्मासान् श्रमेन तु ॥ श्राकेन मासान् प्रीयन्ते पद्म वै पितरो नृप । वाराहेण तु षण्मासान् सप्त वै शासुनेन च ॥

मासानष्टी पार्षतेन रौरवेण नवैव तु ॥

गवयस्य तु मांसेन त्विप्तमीसान् दश्चैव तु ॥

मासानेकादश प्रीतिः पित्वणां माहिष्ठेण तु ।

गव्येन दन्ते श्राद्धे तु संवत्सरमिन्देग्चिते ॥

यथा गव्यं तथा युक्तं पायसं सिप्वा सह ।

वार्शीणसस्य मांसेन त्विप्तिद्यादार्षिकी ॥

श्रानन्त्याय भवेदन्तं खड़मांसं पित्वचये ।

कालशाकच्च लोहचाप्यनन्तं कागसुच्यते ॥

गायाखाप्यच गायन्ति पित्वगीता युधिष्ठर ।

श्रिप नः स कुले जातो यो ने। दद्यात् चयोदशीं ॥

श्रापेमूलफलं मांसमन्नच्चापि पित्वचये ।

यत्किच्चिकधुसंमिश्रं तदानन्त्याय कल्प्यते ॥

नागरखण्डे ।

त्रप्राप्तौ खद्गमां सस्य तथा वार्शी एमस्य च।

मधुना सद्दातवां पायमं पित्रत्वप्तये ॥

तेनापि वार्षिकी तृप्तिः पितृ णाञ्चोपजायते ।

त्रभावे चापि तस्यापि श्रिश्रुमारममुद्भवं ॥

मांमन्तु तृप्तये प्रोक्तं वत्सरं मामवर्जितं ।

तदभावे वराहे त्यां दश्रमामप्रतृष्टिदं ॥

त्रारण्यमादिषोत्येन तृप्तिः स्थान्तवमासिकी ।

हरोश्चैवाष्टमामान् वै एणस्य मप्तमासिकी ॥

क्रागस्य मासवर्कञ्च प्रश्नकस्य च पञ्च वै । चतुरः श्रस्थकस्थोकास्त्रयो विक्किरिकस्य च ॥ मासदयञ्च मत्यस्य मांसं किपञ्चसस्य च । नान्येषां योजयेकाांसं पित्रकार्ये कथञ्चन । एतेषामपि चाभावात् पायसञ्च नराधिप ॥ योजयेदिति श्रेषः।

द्ति कासविशेषाव को देन तिकरणानि द्रव्याणि।
श्रेष्टासानि।

तत्र धात्यप्रसम्भाविनां साबादभ्यवद्दार्यभवभोव्यलेख्वपेयचोय्य-इप-खिवतारप्रद्वतिभावेन श्राद्धसम्बन्धात् धान्यादीनां पाद्मलवर्च्य-लप्रतिपादनं तिद्देतारप्राद्मलवर्च्यलपर्यम्मिनि पाद्मद्रव्यसाध्यस्यस्य ग्राह्मलं वर्च्यसाध्यस्य च वर्च्यलिमिति सिद्धसेव। त्रतो यद्गाद्मद्रव्यवि-काराणां सामान्यतो ग्राह्मलं वर्चनेः प्रतिपाद्यते तत् स्पष्टलायें। यच विश्रेषतो विकारविश्रेषाणामपूपपायसादीनां तदन्यभ्यो विकारेभ्यो-ऽपि प्रश्रस्ततरत्वप्रतिपादनार्थमिति विवेक्तव्यं। तत्र ग्राह्मास्थ्यम्ते।

श्राह प्रचेताः ।

पायम-तिखक्तार-त्रज्ञासुवर्षका-इरित-सुद्ग-कृष्णमाष-म्यामाक-प्रियज्ज-यव-गोधूमेजुविकारां च दद्यात्। तिस्तर्णुस्तिस्त्रोदनः 'कृत्ररः' 'त्रज्ञासुवर्षकाः' त्रादित्यभकाः। विकार्णुस्तः प्रत्येकं प्रक्रतिभिः सम-भ्यते। विहितद्रस्थप्रकृतिकाभ्यवद्यां ग्रेषविकारोपस्रच्यां मिति। देवसः।

ततोन्नं बद्धमंस्कारं नैकयञ्चनभच्यवत्। चोखपेयमसद्भञ्च यथामत्युपकल्पयेत्॥

'बड्डमंस्कारं' स्वपकारशास्त्रोपदिष्टैः सम्दङ्कतरग्टइजनप्रतिसिद्धैर्दि-कुमरिचैनाकर्प्रादियुक्तिजन्यैरभिज्ञरसनीयैरितशयविशेषैर्युतं। 'नैक-व्यञ्जनभत्त्वत्' वज्यतेनेनात्रस्य रम इति 'वञ्जनं' सुप्रमानादिकं। दनीरवखण्डा यहुज्यते तद् 'भच्छम्'। यस ग्रेष्टदशनरमनादिभि-र्निवीडितस्य सफूत्कारेण सुखमारतेन रसोनिः व्यीयते तत् 'चोधं' यथेनुखण्डादिनं। 'पेयं' द्रवैकखभावं पानकादि। उपलचणं चैत-द्भी ज्यले ह्ययो: । यलन तिकाठिन्यादित प्रयत्नवत् खण्डनान पे चं चर्ळीय-तिव निगीर्थाते तत् 'भे ज्यं'। यत्तु मान्द्रद्रवखभावतया दमनानपे चेण रमनाव्यापारेणाग्यते तत् 'खेद्यं'। 'यथामित' मिनमनतिकम्य। 'उपकन्पयेत्' सम्पादयेत् । ब्रह्मपुराणे । । ह जीवाज्य

गुड़-प्रकर-मत्यण्ड्यो देयं फाणित-सुर्सुरं। गर्य पयो दिध घृतं तैलञ्ज तिलसमावं ॥

पाकाद्वनीभ्रतो गोलाकारेणोपनिबद्धेचुरमः 'गुड़ः' । दचुरम-पाकप्रभव एव श्वेतवर्णचूर्णात्मकोविकारः 'प्रकरा'। उत्कष्टः प्रकरा-भेदः 'मत्याखीं'। देषन्कियतस्येनुरमस्य द्रव एव विकारः फाणितं'। गुड़मिरिचैलामिश्रो गोधूमस्यूलचूर्णविकारः 'सुर्भुरः'। तैलिमित्यादि, तिलमभवमेव तेलं देयं नान्यत्। श्रयञ्च श्राद्वार्थप्रदीपप्रवर्त्तकस्य श्राद्वीयगाकपाकार्थस्याभ्यङ्गोदर्त्तनार्थस्य च तेलस्य नियमायोपदेशो-ऽनुसन्धेयः । कार कर वर्षिय वर्षा प्रधानीय में कर राज

#### तथा।

पायमं श्रासिमुद्राकां मोदकादीं स भिक्ततः ।
पूरिकाञ्च रमासाञ्च गोचीरञ्च नियोजयेत्॥
यानि चाम्यवद्यायाणि खादुिख्यभानि भो दिजाः।
देवदुष्णकटून्येव देयानि श्राद्धकर्याणि॥

ं मोदकः' सडुकः । 'पूरिका' त्रनेनैव नासा प्रसिद्धः त्रपूपित-ग्रेषः । प्रकर्तासगेसानागकेषरमधुमरित्रमित्रमनुद्भृतस्रेद्दभागं वस्त्रे संघृष्य गासितं गोद्धि 'रसासा' । तदुक्तमार्थुवैदे ।

> सिताचतुर्जातमधूषणाळां दिध प्रघृष्टं सर्धं रसालेति ।

#### तथा।

म्हदिव्यानि यानि खुरीषस्बद्धम्बकानि च । खादूनि देवभोज्यानि तानि श्राद्धे नियोजयेत्॥ कूर्यपुराणे ।

> साजान् मधुयुतान् दद्यात् सकून् प्रकरिया सह । दद्याच्छाद्धे प्रयक्षेन प्रदङ्गाटिबससेबुकान्॥

किश्चिदाद्रीकत्य सष्टाः भालयः 'लाजाः' । गर्करायुतानि स्टष्ट-यविपद्यानि 'सम्नवः' । बायुपुराणे।

> भच्छान् वच्छे करमाञ्च रष्टका घृतपूरकाः। कामरं मधु सर्पिस पयः, पायसमेव च।

स्तिम्धसुषाञ्च यो दद्यादिश्रष्टोमफलं लभेत्॥

करमास्य विहितप्रतिषिद्धलादिकन्यः । दष्टकाष्ठतिः स्वाप्डेष्ट-कास्यो भन्यविशेषः 'दष्टका' । घृताकदुग्धानोड्तिः शानिगोधूम-पिष्टमारै विहितापूपविशेषाः (१) 'घृतपूराः' । 'मर्पिः' त्राच्यं, तच गय्यं माहिषं वा । 'पयः' चीरं, तच गयमेव । 'सिग्धं' स्नेहद्रयमंकृत । 'उष्णं' देषदुष्णं । 'श्रिप्तिष्टोमः' च्योतिष्टोमस्याद्या मंस्या ।

उणां दद्यादित्यस्थापवादः मौरपुराणे ।

विविधं पायमं दद्याङ्गच्याणि विविधानि च। लेह्यं चोयं ययाकाममुष्णमेव फलं विना। विविधान्यपि मांमानि पितृषां पित्पूर्वकं॥

श्रवाग्निपकात् फलादन्यत् फलं विनेति बोद्धयं। पकस्य कदुष्ण-स्वैव स्वादुलात् तथाविधस्वैव दानं युक्तं। उपलचणं चैतदपक्तभ-स्थाणां कन्दमूलादीनां। श्रतएव कूर्मपुराणे।

उष्णमत्रं दिजातिभ्यो दातयं श्रेय दक्कता। श्रन्यच फलमूलेभ्यः पानकेभ्यस्तयैव च॥ पानकानि' गुड़मरिचप्रकरिताकपूरादिसंस्नतापकद्राचाकदला-

दिफलद्रवाः । भविय्योत्तरे ।

> खणामत्रन्तु विप्रेभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्। श्रन्यत्र फलमूलेभ्यः पानपृष्पादिकां स्वया॥

(१) पूरीविशेषा इति ख॰।

वायुपुराणे।

द्धि गयमसंद्रष्टं भनायानाविधानपि । दला न घोचति त्राद्धे वर्षासु च मघासु च॥

'समंस्ष्टं' असंप्रकं । महिष्यादिचीरितकारैः अपितमद्रयानारेष वा भचनटकमण्डकमोदकादयो कोकसिद्धप्रकारका एव विश्विष्टतर-आद्वाचरणसमुत्पादितपरिपृष्ट-पारकोकिक-सुकोत्पादक-सुक्ततराश्चिन लादकतान्यवक्षपृष्णोऽपि स्वर्मसुखाभावनिमित्तकं श्लोकं न करोति । तथा ।

घृतेन भोजबेदिपान् घृतं भूमौ ससुत्वृजेत्।
प्रकाराचीरसंयुक्ताः प्रथुका नित्यमचयाः॥
स्तुष्य संवत्वरं प्रीता वर्करेर्मेषकेषकेः।
सकूबावांस्त्रथा पूपान् कुल्यावान् यञ्चनेः सद् ॥
सर्पि:स्विप्धानि सर्वाणि दश्रा संस्कृत्य भोजयेत्।
स्राद्धवेतानि यो दद्यात् पितरः प्रीणयन्ति तं॥

घृतं भ्रमी ससुत्वृजेदित्यस्य घृतवाज्ञस्ये तात्पर्थे। तथा घृतं परिवेद्यं यथा पात्रमापूर्यं भ्रमावयुपर्पति । अङ्गारस्यष्टकणिमगिस्ता धान्यकणाः 'पृषुकाः'। 'वर्करेः' तक्षेः। 'मेषेः' उरभैः। 'पूपाः' पूपस्थिकादिवज्ञभेदाः। अर्द्वेस्त्रिज्ञानि धान्यानि 'कुस्त्रादाः'। कूर्यपुराणे।

श्रय पिण्डाविष्यस्य विधिवद्गोत्रयेद्विजान्। मांचान्यपूपान् विविधान् द्यात् क्रवरपाच्यं ॥ पूपमाकष्मानीषून् पद्योदिधि घृतं मधु। श्रत्नं चैव यथाकामं विविधं भोज्यपेयकं ॥ यद्यदिष्टं दिजेन्द्राणां तत्तत्ववं निवेदयेत् । धानास्तिलां स्व विविधान् प्रकरा विविधास्तया ॥ श्रयोत्यग्रीकरणकालीनपिष्डप्रदानानन्तरं ।

का चिकापुराणे । 💛 😕 🙃 📼 🙀 💮 💮

पायमं मधुमिर्पर्भां खण्डेन च विमित्रितं । श्रादौ पिण्डान् समुद्दिग्य दिजेभ्यस्तदनन्तरं॥ दद्यादिति श्रेषः।

देवलेन तु प्रदेयस्थानस्य तिलादिमाहित्यसुक्तम् ।

श्रय पिण्डाविश्रष्टानं भोजयेत्रयतोदिजान् ।

भोजनेः सितलेः सेहैर्भन्त्यपूपिविमिश्रितेः ॥

मित्रायणीयस्त्रे तु परिवेषणीयस्य मध्यादिमाहित्यमप्युक्तम् ।

तिलवनाधुमचानं सामिषञ्च दद्यादिति ।

प्रदेशसालस प्रस्तालं तु पिप्पलादस्त्रे प्रतिपादितं।

मांसै: शाकैभाषैभधुना घृतेन दक्षा पर्यसा च प्रस्तमलिम् स्थात्।

प्रद्धा प्रथम च प्रस्तिमिष्ठमनं द्यात्।

तत दत्यग्रीकरणभेषप्रतिपन्युत्तरकालं। यच जीवतः पिचार भेच्य-भोच्यादिकं प्रियमासीत् तत्पिटताङ्गताय तसी श्राद्धे देयम्। यदिष्टं जीवतञ्चासीत्तद्दशत्तस्य यक्षतः । सुद्वत्रौ दुस्तरं मागं तते।याति न संग्रयः॥ पायसाद्यन्नविशेषदाने फलविशेषाः।

## तत्र ब्रह्मवैवर्क्त ।

सदात्रं पायसं सिर्पर्भधुमूलप्रसानि च ।
भचां च विविधाग् दत्ता परचे ह च मोदते॥
नवश्रस्थानि योदद्याच्छ्राद्धं सरक्षत्य यत्नतः।
सर्वान् भोगानवाप्तीति पूट्यते च दिवङ्गतः॥
भच्यभोच्यानि चान्यानि प्रलेद्यान्यपराणि च ।
सर्वश्रेष्ठानि योदद्यात् सर्वश्रेष्ठोभवेत्नरः।
वैश्वदेव्यच्च सौम्यच्च खद्गमां स्वरं हितः॥

## प्रभाषखण्डे ।

तिलानिचूं सचा भोज्यं त्राद्धे मलात्य दापयेत्। मिनाणि सभते लोके स्तीषु सौभाग्यमेव च॥ भगवतीपुराणे।

सर्वेषासेव चाझानां परमाश्रञ्च पायसं।
सर्वाञ्चदः स तु प्रोक्तो येन दत्तन्तु पायसं॥
पायसेन पितृन् प्रीणन् प्रीणाति सुध्या नरः॥
कपिलापायसं गर्यं पयः सर्पेसाथामिषं।
मधु वेत्यचयां द्वप्तिं पितृणां साधयन्ति हि॥
मत्यपुराणे।

यत्किञ्चित्राधुना मित्रं गोचीरघृतपावधैः।

दत्तमचयमित्याज्ञः पितर पूर्वदेवताः॥ यत्तिश्चिद्गच्चभोच्यं मधुमित्रितं गोचीरघृतपायमैः महितमचय-मित्यर्थः।

पयमा प्राप्त्रयाचैव गोचीरं गोमवे फलं।

मर्पिषा तु ग्रुमं चचुः षोड़ग्राइफलं लभेत्।

मधुना तु चिराचछ फल इ ममवाप्त्रयात्॥

श्रद्धं नरः प्राप्त्रयाच्छ्रद्धानः मर्वैः कामैभी जयेद्यस्तु विप्रान्।

मर्वार्थदः मर्वविप्राभिवन्द्यः फलं भुङ्को मर्वमेधस्य नित्यम्॥

दिति ग्राह्याख्यानि ।

श्रय वर्ज्यान्यन्तानि ।

तचाइ ग्राचायनिः।

वर्ज्यमत्रं चिधा प्रोक्तमाद्यमाश्रयगर्हितं । जातितो गर्हितं यच यच भावादिदूषितं ॥ श्रभोज्यात्रं विजानौयादत्रमाश्रयगर्हितं । खाउँ नादिक्रमत्रं यत् ज्ञेयं जातिविगर्हितं । दुष्टं भाविक्रयावस्थासंसंगैस्त हतौयकं ॥

श्रभोज्यात्रमिति तच परिभाषाप्रकरणे वच्छते। तच कारणगतजातिदुष्टतया वर्ज्यानि वर्ज्यधान्याभिधानेनैवाभिहितानि भाविकयामंमगावस्थादुष्टतया वर्ज्यानि त्रस्थन्ते।
विश्वामितः।

जातिकियादुष्टमसत्संमर्गदुष्टं सक्तसेषं न भचयेत्। स्त्राइ गोभिनः। श्वतिश्चिकोराखवणं विरसं भावद्रिषतं राजसं तामसञ्जीव स्थकथेषु वर्जथेत्॥

'श्रितिश्चर्तं' यत् खयमनषं द्रयान्तरेण संष्टष्टं वा काखवशादु-त्यम्नातिकुत्सितरसं। 'खग्रखवणं' खवणाधिक्येन सुखोद्देगकरं। 'विरसं' खभावताऽतिमन्दरसं, काखाद्रपगतखाभाविकरसं वा। 'भावदूषितं' कार्पण्यकुत्साकुत्सितसाङ्खारापादिभिरन्तः करणविकारें दूर्षितं। 'रा-जसं' रजोगुणस्य कार्यं कारणं वा। एवं तामसं। तषोभयसुत्रं भगवद्गीतासु।

कद्वम्झसवणात्युष्णतीत्रणक्ष्मितदाहिनः। श्राहारा राजमस्तेष्टा दुःस्वम्रोकामयप्रदाः॥ यातयामङ्गतरमं पूतिपर्युषितस्य यत्। एस्क्षिष्ठमपि चामेश्यं भोजनं ताममप्रियं॥ श्रतः सात्त्विकमेवास्रं प्रमसं। तदपि तचैव दर्भितं।

श्रायुःसत्तवसारोग्यसुखप्रीतिविवर्द्धनाः ।

रमाः स्त्रिग्धाः स्थिरा इद्या श्राहाराः मास्तिकप्रिया इति ॥ 'हराकरोषु' इराकस्थमाध्येषु कर्मसु । ब्रह्माण्डपुराणे।

श्रामनाइत्मन्नाद्यं पादोपहतमेव च।
श्रमेधादागतैः सृष्टं ग्र्इंगं पर्युवितञ्च धत् ॥
विःखिन्नं परिदम्धञ्च तथैव।ग्रावलेहितं।
श्रक्तराकौटपाषाणैः केशैर्यचाष्णुपद्रुतं॥
पिष्णाकं मधितञ्चेव तथातिलवणञ्च धत्।

सिद्धाः कताञ्च ये भच्छाः (१) प्रत्यचनवणीकताः ॥ साग्भावदृष्टाञ्च तथा (१) दुष्टैश्चोपहता ऋपि । सास्मा चोपधूतानि वर्ज्यानि आद्धकर्माणि ॥

**'त्रावना**रूढ़ं' माचादामनस्थोपरिस्थापितं, भूव्यतिरिकाधिकरण-सापितपाचिस्थतं वा। 'त्रवार्यं' त्रदनाईं मन्नं। 'पादोपहतं' साचात् भाजनदारा वा पादस्पर्भटूषितं । 'त्रमेध्यादागतैः' त्रपविचस्पर्भटूषितै-श्चेतनाचेतनैः, स्पृष्टम् । 'ग्रुकं' पूर्व्वमुक्तं । 'पर्युधितं' रात्र्यन्तरितं । 'दि: खिन्नं' वार्द्वं पक्तम्। यदन्नमवश्रयणान्नं पचिक्रियया सिहं सन्तार्दवाय पुनरूदकं निनीयावस्तावरणान्तमेव पच्यते तत् द्विःखिन्नं। न तु यसिद्धमेव पुनरोष्णानिर्वाद्यार्थमग्निमनिष्ठी स्थायते । "श्रत्यृष्णं सर्वेमनं सात्' दति वचनात्। त्रतएव पुनर्व्विलायमानमाज्यमपि न दि: खिन्नं। यस्य तु सुर्णादेरिध अयणद्वर्यनैव सिद्धिः प्रसिद्धाः तस्य तावदवयव एक एवामी पाक इति तचापि न दि:पकता। 'परिदर्भं' द्रवांश्रमंश्रोषणात् भाष्डाग्निना परिशुष्टं । 'श्रयावलेहितं' त्राये उपरिभागे मार्जारादिभिरवलीढं, पूर्वमन्येनास्वादितैकदेशंवा । 'व्यर्कराः' स्रेतासाजातिविशेषः । 'कीटाः' पिपीलिकादयः । 'पाषाणः' **दृषत्। 'केग्नः'** कचः । एतेर्दृषितं त्रन्तःप्रविष्याभच्यतां नीतं। 'मिथितम्' पाले। डितं दिधि । 'श्रतिलवणम्' प्रतिमाचलवणयुक्तं । 'सिद्धाः कताञ्च ये भच्छाः' येषु तैलपक्तगोधूमचूर्णमयवर्त्तिशोषित-कल-काणि-पर्पटकादिक्षपेषु भच्छेषु चिरकालस्थितेव्वपि पर्युषित-

<sup>(</sup>१) भक्ता इति ग॰।

<sup>(</sup>२) वासावदुष्टास्व तथेति ग॰ ।

व्यवहारो नास्ति ते अच्छाः सिद्धाः क्यता द्रत्युच्यन्ते । 'प्रत्यचसवणीक्यताः' भोकति पद्यति स्वयोन संयोजिताः । 'वाग्दुष्टाः' निन्दाहिस्पया वाचा दूषिताः । 'दुष्टेश्चोपहताः' स-म्रूक्र-काक-सुकुटाहिभिनंग्र-पतित-पाषण्डाहिभिस्य दर्भन-स्पर्भनाहिगोचरीकतास्य ये
भच्छाः । 'वास्या चोपधूतानि' येषासुपरि मचिकापगमार्थमौण्यनिवन्तये वा प्रसङ्गान्तरेण वा वस्त्रमवधूयते तान्यन्नानि तथोच्यन्ते ।
मनुः ।

केन्नकीटावपस्तस्य पदा स्पृष्टस्य कामतः।
भूषम्मावेश्वितसीव संस्पृष्टसाणुद्काया॥
पतिष्णावश्वीद्वस्य ग्रांना संस्पृष्टमेव च।
गवा चान्तसुपमातं घृष्टान्नस्य विशेषतः॥
ग्रांकं पर्युषितसीव ग्रांद्रस्थोव्हिष्टमेव च।
वृष्णाकृष्णसंयावपायसापूपमेव च।
प्रानुपाकृतमांसस्य देवान्नानि स्वींषि च॥

केशकीटेरवपसं धंखुष्टं 'केशकीटावपसं'। केशवहणं नखरेखां
दूषिकादिमलानाश्च प्रदर्शनार्थं। कीटवहणं चुद्रजम्मूनां क्रमि-पतद्वानां। कीटेषु च मिलकादयो स्ता एव दूषयन्ति न जीवमाः, श्रन्थे
तु जीवनोऽपि। 'कामतः' बुद्धिपूर्वं, कामकारेख यत्पादखृष्टं, श्रतः
प्रमादखृष्टे न दोषः। 'श्रूषहा' ब्रह्महा, तेनावेचितं निपृणमवलोकितं। प्रदर्शनार्थं चैतदन्येषां महापातिकनां। खृष्टख तु प्रतिषेधः स्नानविधानादेव खिद्धः। 'खदक्या' रजखला, तथा खृष्टखेव प्रतिषेधानावेचितस्य। खदक्यासृष्टसापि स्नानविधानादेव प्रतिषेधिसद्धौः प्रचा-

खितमि तदन्नं भोज्यमित्येतदर्थं सृष्ट्यहणं। 'पतनी' पची म च समाचारात् क्रव्यादो ग्रप्त-वायमादिः, न तु ग्रुक-इंमादिः। 'घृष्टानं' भुज्यतामच ये केचिदर्थन दित यदुद्घृष्य दीयते। यदान्यसी प्रति- श्रुत्यान्यसी दीयते। प्रतिज्ञाने ह्ययं धातुः पचते। 'ग्रूद्रस्य' ग्रुद्रस्या- मिकं यदन्नं। 'उच्छिष्टं' भुकाविष्यष्टं। तिलीः मह मिद्धोदनः 'क्रपरः'। 'संयावः' तिलमिप्गुंडादिमहित-गोधूमण्रकलिर्मिता भन्द्यविषयः सदेषु प्रसिद्धः। पयमि मिद्धौदनः 'पायमः'। 'श्रपूपः' श्रस्तेह- पक्को गोधूमिवकारः। त्याप्रव्दः मर्वनानुषच्यते। यदात्मार्थं क्रियते देवान् पित्वनितयीन् वानुद्दिश्य तद्या। 'श्रुनुपाक्षतम्' श्रुपोत्तितं मांसं। 'देवान्नानि' देवस्वीभ्रतान्यन्नानि। 'हवींषि' देवतार्थमुप-किष्यतानि।

## याज्ञवल्काः।

श्वनितं रियामां के शकी रसमन्तितं । श्रःकं पर्युषिते चिक्ष्यं (१) श्वस्पृष्टं पतिते चितं ॥ खदक्यास्पृष्ट-संघुष्ट-पर्यायात्रञ्ज वर्जयेत्। गोधातं शकुनोच्छिष्टं पदा स्पृष्टञ्च कामतः ॥

### तथा ।

रघारुमरमंयावपायमापूपश्रम्बुनीः ।

'श्रनिर्ति' श्रचिद्दाय यदवज्ञया दीयते। 'तृथामां मं' देवाद्यर्च-निज्ञष्टं न भवति, श्रात्मार्थमेव यत्साधितं, तच प्राणात्ययादिव्यति-देनेण वर्जयेत्। 'श्रस्पृष्टं' ग्रुना स्पृष्टं। श्रन्यसम्बन्धव्यपदेशेन यद्दी-

(१) पर्योघितं प्रिष्टिमिति ख॰।



यते तत् 'पर्यायात्रम्'। पर्वाचाक्तमिति पाठे परिगतमाचाक्तं गच्छूपग्रहणं यसिन् सुव्यमाने तत् 'पर्याचाक्तं'। पार्श्वाचाक्तमिति पाठे एकद्यां पङ्क्षी पार्श्वसे श्वाचाक्तं न भोक्रयं, भस्नोदकादिति-च्छेदो न क्रतस्रेत्। 'ब्रह्जनः' क्रयादपची । खेइपक्रोगोधूमविकारः 'ब्रह्जुसी'।

यम: ।

जदकाया च संस्पृष्टं गवाचातम् यद्भवेत् । काक-बुक्कुटसंस्पृष्टं ग्रुकम् क्रिमसंयुतं । त्रभोज्यस्य दिजातीनां धर्मराजवनो यया ॥ यवामूं क्रमरस्रीत पायसापूपप्रम्कुसीः । स्जीवपक्रमांसस्य मन्यानप्यनुपाकतान् ॥ वर्जयेत्सर्वग्रुकानि देवासानि स्वींपि च । न्वेसेन तु समायुकं नैव सर्वे प्रयोजयेत् ॥

तथा।

श्रवधूतमवञ्चातं घरेषं विसायान्वितं। गुरोरपि न भेक्तिस्थमस्नं संस्कारवर्जितं॥ श्रवषुष्टं यदुष्किष्टं वाग्दुष्टमपि यद्भवेत्। श्रमद्वया इतं दत्तमभोज्यश्च दिजातिभिः॥

तथा।

भिन्नभाष्डे न भुज्जीत न राषौ दिधमकुकान्। दिवा दिघत्यधानाषु राषौ च दिधमकुषु। केन्नातके तथा बच्चीर्नित्यमेव क्रतासया॥ यवागूप्रस्तीन्यात्मोद्देशेन साधितान्यभच्याणि । त्रानवत्रावितो-विरखद्व त्रोदनः 'यवागूः'। 'ऋजीषं' पिष्टपचनभाण्डं। त्रानिप्रक खन्ना 'ऋजीषं' तेन धान्यराक्षादिगतोत्रापकमिति स्वितचिन्द्रकायां। 'त्रावधूतं' वाससा । 'दिधित्यं' किपत्यं। 'धानाः' स्षष्टयवाः। देवसः।

> त्रभोज्यं प्राक्तराहारं ग्रुकं पर्युषितञ्च यत् । त्रम्यत्र मधु-मकुभ्यां भद्येभ्यः मर्पिषो गुड़ात्॥ नाश्चीयात् पयमा नकं भुकं चेत्र खपेत्रिशि। न चीरमुत्मृजेत् प्राप्तं पवित्रं हि पयः स्वतम्॥

## गौतमः।

**□ 4.** 

खद्भृतस्रे इविलयन-पिष्णाक-मिश्यतप्रस्तीनि चान्नवीर्थाणि ना-स्रीयात ।

'विलयनं' भक्तमण्डः।

#### चापसम्बः।

विजयनं मिथितं पिछाकं मधुमां मं वर्जयेत्। क्षण्यधान्यञ्च श्रूद्राक्षं ये चान्ये नास्य ममाताः। श्रहविष्यमनृतं क्रोधं येन च क्रोधः स्प्रितिमिच्छन् यशोमेधां स्वर्गं बुद्धं द्वादशैतानि वर्जयेत्। तथा।

श्रायते। पहतमन्त्रमप्रयतमभोज्यं। श्राप्रयतेन श्रूदेणोपहतमभोज्यं। यसिं यान्ने केशः स्वादन्यदा मध्यमभेधीरवस्पृष्टं कीटो वाऽमेधः। सदा मूखकिलिङ्गं वा पदा चे।पहतं श्रिवया श्रुना वाष्यपाचेण वा दृष्टं श्रुपा वोपहतं भुञ्जानं श्रा श्रूद्रो वा उपसृश्चेदनईद्भिवा समानपङ्की



भुद्धानेषु वा यत्रानुत्याचािष्क्ष्ठं प्रयक्केदात्रामेदा कुत्वचित्वा वा यत्रात्रं दद्युः गोभिरवत्रातमन्यैर्वाऽनेध्यैः । तथा ।

नापणीयमञ्जायात्या रसानां मांमं मधुलवणानि परि-हाप्य तेल-सर्पिणी द्वपयोजयेत्। उदके बधाय क्रतान्नं पर्युपितमण्यात् तवानायं ग्राः चेत्यपराणि च प्रयुक्तत्युलकरमात्रक्षमनुष्राकमांस-पिष्टचीरवचौषधिवनस्यतिमूखप्रस्ववजं ग्राःकञ्चापरियोगं । श्रङ्खालिखितौ ।

तचापेयान्यभद्धाणि वर्जयेदमेध्यपतितचण्डाखपुक्कशरजखसाकु-णपकुष्ठिसंस्पृष्टानि ।

तथा ।

नापणीयमस्त्रश्रीयात्र दि:पक्षं न ग्रांत्रं न पर्यवितमन्यन रागचु-कखाडवद्धिगुडगोधूमयविष्टिविकारेभ्यः । स्रस्रीयादित्यनुष्टमी हारीतः।

न रजखलादनं न पुंचल्या न कुद्ध्या न मलवदायमा नापरया दारापनं न दि:पन्नं न प्रकृतं न पर्युषितमन्यच गुड़पिष्टमकुल्लेचगो-रसतेलादिषु पन्नान्नतेलदध्यन्नपानं नावजुतासं न जुगृप्यितं। गौतमः।

नित्यमभोज्यं केश्वकीटावपमं रजखसाक्षणाशकुनिपदे।पहतं भूण-प्रावेचितं गवाधातं भावदुष्टं ग्रांकं केवसमद्धि पुनःसिद्धं पर्युषिता-न्यन्नाकभच्छक्षेदमांसमधूनि । श्वभोज्यमित्यनुवृत्ती विश्वष्ठः । श्रसं पर्येषितं भावदुष्टं मक्तनेखं पुनः मिद्धमामस्जीषपकञ्च कामं सु दक्षा धृतेन वाभिचारितमुपभुञ्जीत । तथा ।

खिक्ष्यमगुरोर्न भोज्यं ममुक्किष्टमुक्किष्टोपहतञ्च यद्यननेश-कीटोपहतञ्च । बृहस्पतिः ।

> नाद्याच्हास्त्रनिषिद्धन्तु भच्छभोज्यादिकं दिजः । मांसं विगर्हितस्त्रेव ग्रुकं बज्जविधं तथा । प्रायम्बं ग्रुकमाख्यातं निन्दितं ब्रह्मवादिभिः ॥

#### थमः ।

षृतं वा यदि वा तेलं विप्रो नाद्यात्रखच्युतं ।

यमसदग्रिपि प्राष्ट् तुल्यं गोमांसभचणैः ॥

इसदत्तास ये स्नेदा व्यञ्जनं लवणानि च ।

दातारं नापतिष्ठन्ति भुक्ता भुञ्जीत किल्लिषं ॥

एकेन पाणिना दत्तं ग्रुट्रदत्तञ्च यद्भवेत्।

घृतं तेला स्वां सवणं पाणीयं पायसं तथा॥

वर्ष्यभितिश्वेषः। द्यांद्यनन्तर्द्वाय साचाद्धस्तेनैव यद्त्तं तद्धस्तदत्तं।
तथा इस्तेन दत्तं श्रीद्रं यदिप किमानीयतां तदिप श्रीतसं श्रीद्रं श्रुद्धैः परिविष्टं भवित । श्रयवा श्रीद्रं श्रूद्दोचितं श्राद्धायोग्यमिति यावत्। यद्योदनायसं किं तत्तदर्थमानीयतामिति पृष्ट्वा श्रानीतं तदिप श्रीद्रम्।
भविष्यत्पुराणे।

सुरासग्रानसंस्रष्टं पीयूषादिसमन्ति । संसर्गात् दुखते तद्धि भूद्रोक्षिष्टवदाचरेत् ॥ इति वर्ष्णास्त्रानि ।

त्रयतेषु वर्ञ्यलेनेक्सिखन्नेषु नेषाश्चित्प्रतिप्रसवः क्रियते । तबाइ मनुः ।

> दिध भन्छाञ्च ग्रुकेषु धर्वञ्च दिधसभावं । यानि चैवाभिष्यको पृष्यमूलफलेः ग्रुभैः॥

तथा ।

यत्किञ्चित्तेरधंयुकं भच्छं भोज्यमगर्हितं । तत्पर्युषितमणाद्यं इविःश्वेषञ्च सर्वेशः ॥ चिरिष्णतमपि लाद्यमखेराकं दिजातिभिः । यवगोधूमजं सर्वे पयससैव विकियाः ॥

'द्धिमभवं' खद्यिकाधृक्षिकाटकूर्यकादि। ग्रुकान्युष्यक्ते। याति
मधुर्रमान्यपि कालात्ययेन द्रयान्तरमंभंण वात्यक्तीभावमापद्यक्ते,
यथामद्राचादीनि, यानि तु स्वभावतोस्त्रानि दाखिमामसक्रमनीरादीनि तानि नैव ग्रुक्तानि यानि चाप्राप्तपाकान्याद्यादीनि। न ग्रुव्यमस्त्रपर्यायः ग्रुक्तग्रस्दः। तेषु च केवलानि कालतः ग्रुक्तानि प्रतिषिध्य द्रयान्तरैर्मूलादिभिः मित्रितान्यनुद्यायक्ते। तथा च गौत-मेनोक्तम् केवसमद्भीति।

खदकेन संस्का परिवासनं 'त्रिभिषवः', पुष्पादिभिः सह धान्य-भिषूयन्ते । 'भक्त्यं' धानामध्कुल्यानि । खरविमदभोच्यमोदनादि । त्रागर्षितमनपेतगन्धवर्णरसं तचेत्त्वेष्टसंयुक्तं सत्पर्युषितं तदा भक्तपीयं । श्रमिघारणस्ने संयुक्तस्यापि इतिः भेषस्य पृथक् ग्रहणमादरार्थे । 'चिर-स्थितं' दिचिराश्यक्तरितं । 'यवगोधूमजं' श्रपूप-सक्वादि, श्रस्ते हाक्तमपि भोज्यं । 'पयसः', 'विकियाः' विकाराः दिध-मिथतादयः । याञ्चवल्काः ।

> श्रमं पर्युषितं भोज्यं स्ने हातं चिरसंस्थितं । श्रस्ने हा श्रपि गोधूम-यव-गोरसविकियाः ॥

## ष्ट्रस्पतिः।

ट ख॰।ो

द्धि भच्छं ग्रुक्तमपि यचैत दिधसकातं। ऋचीषपकं भच्छं स्थात् समर्पिष्कमिति श्रुतिः॥

#### तथा ।

यवगोधूमजं सवैं विकाराः पयसय ये।
राग-खाडवचुकाद्यं भद्यं पर्युषितं भवेत्॥
श्रमूपाय करस्थाय धानावटक-सक्तवः।
शाकमांसानि पूपश्च स्रपं क्षश्ररमेव च॥
यवागूं पायसञ्चेव यचान्यत् खेदसंयुतं।
सवैं पर्युषितं भोज्यं ग्राक्तञ्च परिवर्जयेत्॥

## विश्वष्टः।

श्रपूप-धाना-करमा-सनु-वटक-तैल-पायम-शाकानि विना श्रुकानि वर्जयेत् । श्रन्यांश्च चौरयविष्टिविकारान् । पैठीनिसः ।

कामं दभा घृतेनाभिघारितं पर्युवितान्नं भुच्चीत ये हाच ग्राक्त-पर्युवितादीनां प्रतिप्रसवास्तेषां पुरुषार्थेकरूपलान्न आद्वान्नविष- यहं। न उषां न खिसं दद्यात् न दि:पकं दद्यात्। प्रातः पाकं समारभेदिति त्राद्धदिन एव पाकारभाविधानाच्छुद्धपर्युषितादिप्रस-क्राभावाच ।

यस नापणीयमसमसीयाहित्यस यमेनापवाद सकः ।
सपूपाः सक्तवो धानासकं दिध घृतं मधु ।
एतत्पुखेषु भोक्तयं भाष्डलेपो न चेद्भवेदिति ।
सार्यमपूप-सक्तु-धानास्यतिरिक्तेषु सम्भवत्प्रसङ्गेषु तकादिस्ववतिष्ठते।
द्रित वर्ष्यास्त्रप्रतिप्रसवाः ।
स्रथ याद्माशृदकानि ।

### प्राप्त सनुः।

न्नापः इरुद्धा श्वमिगता विद्याषा यत्र गौर्भवेत् । च्याप्ताचेदमेधेन गन्धवर्धरसाम्बताः॥

## विष्णुः ।

श्वमिखसुदकं ग्रुद्धं विद्वष्णा यत्र गौभंवेत् । प्रयाप्तं चेदनेध्येन तददेव ग्रिकागतं ॥ श्वमिष्ठसुदकं ग्रुद्धेच्छुचितीयं ग्रिकागतं । गन्धवर्षंरसिद्धेर्विर्जितं यदि तद्भवेत् ॥

### चमनाः ।

त्रापः ग्रुद्धा भूमिगता विक्षणा यत्र गौर्भवेत्। चयाप्ताचेद्नेध्येन गत्थवर्णरसान्विताः॥

## देवसः ।

म्नविगन्धा रचे। पेता निर्मलाः पृथिवीगताः ।

€ का ।।

त्रजीणाश्चेव गोपानादापः गुद्धिकराः स्रताः ॥ उद्भृता वा प्रमस्यन्ते ग्रुद्धैः पानैर्यथाविधि । एकराचोषितास्तास्त त्यंजेदापः मसुद्भृताः ॥ श्रनुद्राणामपां नास्ति प्रस्तानाञ्च दूषणं। स्रोकानामुद्धृतानाञ्च कम्पर्लेर्टूषणं भवेत्॥ तच चुद्रतड़ागानि नद्यो वाय सरांसि च। क्याचा ग्राइचियुकानि तीर्थतः परिवर्जयेत्॥ याज्ञवल्कः। हुलीमानाकोकनिमात ग्रीहर भन्ते विक्रियाः । गालक

ग्रुचिगोवित्रकत्तीयं प्रकृतिस्यं महीगतं। <mark>श्रद्धानभिधाय वश्रिष्ठः ।</mark>

चितिस्थास्रीव या त्रापा गर्वा तित्रकरास्य याः। परिमङ्खाय ताः मर्वा ग्रुचीनाच प्रजापतिः॥ ग्रंचिरद्गिरिति चानुबन्ती विषष्टः ।

प्रद्राद्पि(१) या गोस्तर्पणाय सुन वर्णरमदुष्टासाभिधीय न ख्राद्भागमाः । अविविधिक्षामामा । विविधानिकार अस्ति अस्ति अस्ति श्रह्म जिबितो । विकास केला परिवासिका वर्ष व विविद्या करे

त्रापे। रूप-रम-गन्धवत्यः परिश्रद्धा जीवचर्मकर खेरनभुद्धृताः (१) भ्रमिगता सेध्या यत्र गौर्विद्यषा भवेत्। पैठीनिसः। अ मानूक मोहिएकप्राव्यक्तिक संसीते एक

Digitized by Google

<sup>(</sup>१) प्रदरोगर्व इति पारिजाते। (२) कुरखेरिहता इति ग॰।

गन्ध-वर्णग्रुद्धा श्रापो भूमिगताः विष्टणा यन गौर्भवेत्। विपर्यसं महोदकमपि वर्ष्यं।

यमः ।

प्रपामरको च घटश कूपे द्रोक्षां जलं कोशगतासचापः।
कतेऽपि शूद्रात्तदपेयमाङरापद्गता भ्रमिगतं पिवेत्तु॥
हारीतः।

भू मिष्ठाः पुष्णा त्रापोऽग्र्अभवर्जमणि ब्राह्मणं देवानां वागेषा मत्यापः प्राविश्वं देवा त्रद्भा वाचमेन्द्रं लानापोऽबुवन् यद्भाकं प्रजाभ्यो यद्न्येभ्योऽग्र्अं तत् पावयध्वं तता वाचं दास्याम इति तथिति देवाः प्रत्याक्रसा त्रिमं प्राविश्वं लाः त्रिमं प्राविश्वं लाः त्रस्वं स्वादेता यन तिष्ठनि तद्दन्ति ताः वायुं प्राविश्वं लाः वायुपूता त्रभवं ससादेता यने तिष्ठनि तद्दन्ति ताः वायुं प्राविश्वं लाः वेषामपूता त्रभवं सन् सादेता स्विश्वाः श्रेत्रं श्रेत्रं वायुपूता त्रभवं सन् सादेता स्विश्वाः श्रेत्रं श्रेत्रं वायु प्राविश्वं लाः वेषामपूता त्रभवं सन् सादेता स्विश्वाः श्रेत्रं श्रेत्रं विश्वं विश्वं श्रेत्रं विश्वं श्रेत्रं विश्वं विश्वं विश्वं श्रेत्रं विश्वं विश्वं श्रेत्रं विश्वं स्वावं विश्वं श्रेत्रं विश्वं स्वावं स्वावं

त्रपो निश्चि न रहीयाद्रहस्त्रिप कदाचन ।
विध्याग्निसुपर्यासां धास्नो धास्न दतीरयन् ॥
त्रसमित त्रादित्यसुदकं रहहीयादापदि रात्रौ यदि रहहीयादिग्निसुपरि धारयन् धास्नोधास्नोराजितिति यजुर्जपन् रहहीयात् ।

### बैाधायनः।

श्रस्तितश्रादित्य उदकं ग्रहीयात्र ग्रहीयादिति मीमांसन्तेन ग्रहीयादित्येके श्राक्तश्रह्मवादिना ग्रहीयादित्येतदपरे यावदुदकं ग्रहीयात्तावत् प्राणमायक्केदिग्निई वा उदकं ग्रहाति। जन्नाः।

> नद्यः कूप-तड़ागानि सरांसि सरितस्तया । ऋसंद्रतान्यदेषाणि मनुः स्वायमुवोऽत्रवीत् ॥

#### पराग्रर:।

श्राचैरिप कतान् दोषान् कूपसेतुपयेषु च ।
तेषु वेगेषु यत्तीयं सम्यक् चेत्रपयेषु च ।
प्रतिग्राह्मास्य पेयास्य न दुष्टान् मनुरत्रवीत् ॥
दति ग्राह्माष्णुदकानि ।
श्रय वर्च्याष्णुदकानि ।

## ब्रह्माण्डपुराणे ।

दुर्गिन्धि फोनिसं वर्ष्यं तथा वै पन्तसोदकं।
न सभेत् यत्र गौसृप्तिं नकं यस्वैव ग्रह्मते॥
यत्र सर्वाय चोत्सृष्टं यसाभोज्यं निपानजं।
तद्वर्ष्यं ससिसं तात सदैव पिष्टकर्माणि॥

'यत्' कूपादिकं, तत्कर्त्तभिः सर्वप्राष्णुपजीवनार्थं 'नोत्पृष्ट'' न परित्यकं,तत्मिललं पित्कर्मणि वर्ज्यं।कूपमसुद्भृतं पश्चादिपेयोदकधार-णार्था जलाश्रयः 'निपानं' 'तक्जं' तत्र स्थितमपि, मिललं वर्ज्यनीयं। योगयाञ्चवल्काः। श्रवाद्यास्वितिमा श्रापो नद्याः प्रथमवेगगाः । प्रचोभितास्य केनापि यास्य तीर्थान्त्रयोद्धृताः<sup>(१)</sup> ॥

'त्रियमाः' प्रथमवृष्टिसभूताः, ता नद्याः कसुषतरैकि दित्रादिदिन-स्त्राचिवेगगता एव न याद्याः। निवर्णमाने तु प्रथमवेगे प्रसादवत्यो-याद्याः। दितीयादिवेगे च वेगानिवृत्ताविष याद्याः। नदीयितिरि-क्रात्रयसंस्तास्त्रियमाः दत्रराचमयाद्याः।

तथा च वचनं।

श्रजा गावो मिष्ठियस ब्राह्माध्यस्य प्रस्तिकाः।
द्यराचेण ग्रुष्थन्ति भ्रमीषु च नवोदकं॥
यास्य केनचित् सङ्घाभ्य कलुषीकृताः यास्य तीर्थाक्सस्रावतरणमार्गादुङ्गृतास्ता श्रपि न ग्राह्माः।

व्यासः ।

नद्या यस परिश्रष्टं नद्या यस विवर्जितं । गतप्रत्यागतं यस तस्रोयं परिवर्जयेत्॥

गीयाचूमसंग्रुखक्कसास्त्रीप्रवाहात् पृथग्श्रय पन्नसे स्त्रितिं 'नद्याः परिश्रष्टं'। यच खन्पनिर्मरक्षेण पृथक्श्रय पुनर्महाप्रवाहेण सह संस्था न स्नाते तत् 'नद्या विवर्जितं'। सहदसहद्या खता वा का-रणान्नरेण वा यत्रतिलोमं खन्दते तत् 'गतप्रत्यागतं', तत्परिवर्जयेत्। मरीचिः।

नभीनभस्रयोर्भधे सर्वा नद्यो रजस्रसाः । तासु स्नानं न सुर्वीत देवर्षिपिष्टतर्पणं॥

<sup>(</sup>१) तीर्थेषु विख्ता इति ख॰।

तर्पणक्रन्यः स्राद्वायुपलचणार्थं । नभास नभस्य वभोनभस्ती स्रावण-भाद्रपदौ तयोर्मध्ये तयोर्न्तरं तावत्कासमिति यावत् । राजस्वनाक्रन्दो गौष्या वृत्या पविचलविपर्ययं वदन् तकास्य कर्मार्धतां वारयति । मार्कष्डेयः ।

श्रादित्यदुहिता गङ्गा अचजाता सरखती।
रजमा नाभिभ्रयन्ते चे चान्ये नदसंज्ञकाः॥
'त्रादित्यदुहिता' यसुनाः। 'गङ्गा' भागीरची। 'अचजाता
सरखती' कुरचेचे स्थिता सती।
स्थातमारे।

कासिन्दी नर्मदा गङ्गा स्रचनाता सरस्ती।
एतास्त पृष्याः सरितः सङ्गोभपरिवर्जनात्।
वैमस्त्रगुषसंयोगाद्रजोनाभिभवत्युत॥
गङ्गा धर्मद्रवः पृष्या यसुना च सरस्तती।
श्रमार्गतर्जोयोगात् सर्वाहेस्वपि चामसाः॥

## निगम: ।

प्रतिक्रीते रजायोगे रखाजसनिवेषनं ।
गङ्गायां न प्रदुष्यन्ति स हि धर्मद्रवः खयं॥
द्रति वर्चाणुद्कानि ।
प्रयाभ्युद्धणाद्दर्णं ।

तन ग्राव्यायनिः।

ततः सूर्यमुपस्राय सम्यगाचम्य च खयं।

श्रम्थुचणं समादाय सिद्धतात्मा ग्टडं वजेत्॥ श्राचम्येत्यच दिरितिषेषः।

तथा च वृद्धभातातपः।

तपःसिद्धे दिराचम्याभ्युचणार्थमथाहरेत्।

न विनाभ्युचणं जातु विधिष्ठः किञ्चिदाचरेत्॥

श्राइरणेतिकर्त्तवतामाच श्राव्यायनिः।

बापानत्कः सदर्भः सदग्रीत्तरीयः समाइर्ना।

'सेपानत्कः' उपानद्युगसाक्त्रः। 'सदर्भः' दर्भपवित्रयुक्तपाणिः। 'सदग्रोक्तरीयः' दश्रायुक्तोक्तरीयवस्त्रावृतः, 'समाहर्का' पात्रस्त्रमभ्युत्त-णार्थं जसमाहरेदित्यर्थः।

प्रचेताः ।

श्रनुग्रप्ता श्रपे। यद्य प्रचारार्थं यहं व्रजेत्। सवने प्रोचणं कुर्याद्यहीतेन सदा प्रदुचिः॥

'मनुगुप्ताः' मन्येनादृष्टाः । 'म्रपः' नलं । 'ग्रह्म' ग्रहीला । 'प्रचा-राधैं' ग्रहनिर्वर्त्त्वकर्मानुष्टानार्थं । 'सवने' प्रातरादिकाले । ग्रहं गच्छेत् । गला च तेन जलेन कर्मार्थद्रव्यदेशानां ग्रुचिर्भूला प्रोचणं कुर्यात् । उश्चनाः ।

> स्वन्यादिष्वयाचम्य चेापानत्को श्वामंस्पृत्रन्। श्वागतः चेादपात्रस्य यत्नेन ग्रुचिरेव सः॥ तेनोदनेन द्रव्याणि प्रोक्त्याचन्य पुनर्ग्रहे। ततः कर्माणि जुर्वीत नित्यं वै यानि कानिचित्॥

श्रातातपः ।

बहिर्नद्यादिव्याचानाः चेादकः कञ्चिदस्पृथत् । रथ्यागते।ऽपि यत्नेन ग्रुचिरेव हि मानवः॥

गर्गसु जलाइरणे नियमान्तरमाइ।

चिमन्ध्यं वाग्यतोवारि गुप्तमाइत्य शोधयेत् । श्रीकृष्टि श्रीइत्य वारा द्रवाणि देशच्च प्रोच्य शोधयेदिति ॥ श्रीकृष्टि वाग्यतः' मौनी । श्रीकृष्टिक श्रीकृ

गोभिनः । वा तक्त्री कंत्रपालांकक्त सीमार्केशान-प्रक्रपार

पुरा प्रादुष्करणवेलायाः सायंप्रातरनुगुप्ता त्रपो इरेत् परिचर-णीया वा इति । जान्या सामग्रीक विकास सिकासिक प्रावासिक

श्रमिविचरणं प्रायुष्करणं ,तस्य 'वेला' कालः तस्मात् , पुरा' पूर्वकालं।
श्रम सुख्यासुख्यानि जलादरणपाचाणि ।

श्राह योगियाज्ञवल्कः। हाह्याहोहहेर् हे हिप्ट-हजनाहाह

सौवर्षं राजतं ताम्रं सुख्यं पात्रं प्रकीर्त्तितं।

शाव्यायनिः।

त्र्यं हिर्णायं रौषं दारवं स्वत्रयं दृढं । जिल्लाको स्वाप्तः तामं पनपुटं पुष्यं पानमभ्यन्तवाय वै॥

'पनपुटं' प्रश्रस्तपनिर्मितं जलाहरणयोग्धं पानमित्यर्थः। एतच

पानान्तरालाभे वेदितव्यं।



वर्ञ्यपाचाण्यपाद त्रापसम्यः।

मैवाल-वालुका-दूर्वा-व्रल-पर्कायमैरपि । श्रभ्युच्चणं न ग्रङ्गीयादापस्तम्बेऽत्रवीस्मृनिः॥

पर्णिनवेधोऽच पाचान्तरसङ्कावविषयः। चनापाहितपुटाक्ति-विषयो वानुसन्धेयः।

> निक्काभित्रपाचेण कांस्थपाचेण चैव हि । प्राप्यक्र-फक्षजेनापि कुर्यात्राभ्युचणं दिजः॥

'निस्तिया' वैद्यादिमया 'भिसेन' खुटितेन, 'कांखपाचेष' घोषपाचेष, घोषमिति निघण्टे। कांखनाम। 'प्राणक्षेन' मङ्ख्याह्या-द्विष्येस । 'प्रास्त्रेन' नासिकेर-विव्यादिमयेन । सङ्ग्रातातपः।

मैवास-त्या-पर्णाचैरसंस्काराम्नुभाजवैः । सिकतामस्त्रसेपेस न खुर्यात्रोचणं मुधः॥ स्रादिमन्देन नसिका-प्रास्त्रकृति स्टस्नते ।

द्रव्यश्चित्रकरणोक्तसंमार्जनादिमंस्काररिक्तः 'श्रम्भाजनैः' जस-पानैः, सिकताभिर्वस्त्रेण वा संस्टिहीतानि 'सिकता-वस्त्रलेपानि'। यमोऽपि।

> पाचाहिरहितं ते त्यं खद्भृतं बवापाणिना । न तेन प्रोचणं कुर्यादस्त्रनिष्पीड़नेन च ॥

'पाचादिरहितं' भैवलाखाह्तं । 'सञ्चपाणिना' वासेन पाणिना । श्रमेन द्विणपाणिना समाहतं तोयं शोचणार्डामत्वभ्यनुज्ञातं । पाच-खितं सञ्चपाणिनाष्याहतसभ्यनुज्ञाः ।

## भातातपः । अन्य त्राप्त अवस्य । अन्य में निर्माणानाम

ट का ।]

यत्पाचरहितं तोयं धतं सथेन पाणिना ।

न तेन प्रोचयेट्ट्यं वस्त्रनिष्यीड्नेन च ॥

नाधावस्त्रैकदेशेन गुड्यार्थमप श्राहरेत्।

श्रथानीते तु सथेन प्रोचयेद्द्विणेन तु॥

# श्राखायनिः । अधिकृति अकृतिहरू पीतातिकाम (अन्यान)

नाइरेदेकजातिस्त नाइता न च जन्यकः। जिल्ला न पाणिना न वस्त्रेण जनमन्युचणाय वै॥ । शिक्षा

'एकजातिः' ग्रुद्धः । "ब्राह्मणः चित्रयोवैग्यस्त्रयोवणा दिजातयः । चतुर्थ एकजातिस्त ग्रुद्धरोनान्यस्त पञ्चमः" दति मनुसारणात् । 'जन्यकः' श्रमोनी ।

त्रभ्यचणाहरणानन्तरकत्यमाह प्रचेताः । स्वाप्ति । स्वर्णाः प्राथात्मोपानत्का ग्रहं प्रति । स्वर्णाः प्रायात्मोपानत्का ग्रहं प्रति । स्वर्णाः प्रायाः प्रायः प्रायाः प्रायाः प्रायाः प्रायाः प्रायाः प्रायाः प्रायाः प्रायः प्रायाः प्रायः प्रायाः प्रायः प

श्रनेना इत्याभ्युचणं कचिद्रनिधायैव केनचिद्द्त्तेन जलान्तरेणा-चम्य मंत्रोच्याभ्युचणपात्रं निद्ध्यादित्युकं भवति । किएक श्राच्यायनिरपि । किर्मानसम्बद्धाः विकासमानिक विकास

श्रादाय प्रोचणं पात्रं न निद्धाद्ग्रहं गतः । श्रवतासमनं भूमावाचानाः प्रयताभवेत्॥ श्रवताभवतीत्र्यर्थः।

## चारमगानमरं पुसस्यः।

तेन द्रवाखन्नेवाणि प्रोच्याचम्य पुनर्यहे।
ततः कर्माणि जुर्नीत यत्निवास दिवान्तमाः॥
त्रम ग्रहे पुनराचम्य तेन द्रव्याणि प्रोच्येत्यन्यः।
प्रोचणीयानि द्रव्याक्षाइ गर्गः।
विसन्ध्यं वाग्यतावारि गुप्तमाइत्य भोधयेत्।
होमोपहारभोगे इ द्रव्यात्मपरिचारकान्॥

## चमोऽपि।

न्नभ्युचेन्तु प्रयक्षेन प्रचाराष्ट्रवितं यदं। मध्यक्रि चैव सन्ध्यायां न चानभ्युचिते यजेत्॥

## गर्गः ।

गोचर्ममानमिनन्दु गां श्रोधयति पातितः । समूहामग्र्जीनान्तु यत्र खेपे। न विद्यते ॥ त्रपां बिन्दुः 'त्रम्बिन्दुः', 'गां' भूमिं, 'समूहां' कतपरिसमूहनां त्रपसारितावकरामिति यावत् । जक्ताभ्युचपासमर्थे प्रत्याद

## श्राकायनिः ।

नद्यादी सम्यगाचानाः संयतो ग्रहमागतः । उद्घृत्य मिषकात्तीयं तथाभ्युचणमाचरेत् ॥ ग्रहे वा समुपणृष्य क्वता खर्णकुष्रोदकं । क्वताचमनमाचानाः पुनः प्रोचणमाचरेत्॥ सम्यग्दिराचम्य संयता नद्यादेः स्वयं प्रियादिभिनी प्रोचणमाह- रेदिखेकः पन्नः । तथैव ससुपसृष्य ग्रन्ते स्थितात् मणिकादभ्युन्तण-तेरियमाहरेदिखपरः पन्नः । पूर्ववदानमनं कला ग्रन्त एव यनध्कुन-चित् स्थितसुदकमादाय निन्तिप्तसुवर्णकुणं कला पुनरानान्तस्तदभ्यु-चणार्थसुपकन्पयेदिखन्यः ।

तथा—

श्राग्नेयं प्रथमं प्रोत्तं विप्रहस्ताद्वितीयतं।

हतीयसुदकस्थानाचतुर्थं मणिकात् स्रतं॥

नदादे: खयमाइतं प्रथमं, श्रन्येन ग्रुचिना ब्राह्मणेन तत एवा-नीतं दितीयं, ग्रहस्थितादेव कूपादेर्जनस्थानात् ग्रहीतं वतीयं, मणिकादुपात्तं चतुर्थं। टहक्कन्नसंश्रयं भाण्डं मणिकः। प्रचेताः।

वैश्वानरेण यित्य श्चित् कुरुते प्रोत्तर्ण दिजः।
गङ्गातोयसमं सर्वे वदन्ति ब्रह्मवादिनः॥
'वैश्वानरम्' श्राप्नेयं।

द्रत्यभुचणा इरणं।

दित श्रीमदाराजाधिराज-श्रीमहादेवीय-सक्तश्रीकरणाधिपति-पण्डित-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्तामणी परिग्रेष-खण्डे श्राद्धकच्ये प्रवेषद्रव्यनिरूपणं नाम श्रष्टमाऽध्याय: ॥०॥



## श्रय नवमाऽध्यायः।

#### श्राजीपकरवानि।

-----

श्रेषान् केषासयन्ती भुवि बिलस्दने श्रेषयन्ती भुजङ्गागाकात्रे भानुमनं श्रिविरकरतुषां प्रापयन्ती सितिषा ।
यत्कीर्त्तः कौतुकेन विभुवनमटिन खष्टपुष्यः स एषः
श्रीहेमाद्रिः पुरस्तादुपकरणगणं श्राद्धयुकं अवीति ॥
श्रयान्यान्यपि श्राद्धोपप्रकरणान्युच्यन्ते ।
तत्र खुश्रास्तावत् । तत्रायुत्पत्तिपूर्वं यस्त्वां महिमा तत्र श्रतप्रश्रुतिः।

या वै ब्लाहीभत्ममाना आयो धन्त दृभन्य उदायं हो दर्भा अभवन् यहभन्य उदायं सामाहभासा होताः ग्राद्धा सेथा आयो व्लाभिप्रचिताः यहभा इति (१)। 'दलात्' लष्टृपुलात्, 'वीभत्ममानाः' विभव्यः, 'आपः' उदकानि, 'धन्त्र' महस्त्रकं, 'दृभन्यः' संदृभ्यमानाः, 'उदायम्' उदपतन्, 'ग्राद्धाः' निर्देशाः। 'सेथाः' यज्ञियाः। 'श्रव्याभिप्रचिताः' व्लेख कासुक्यमप्रापिताः। श्राह्म-गोभिखः।

कुश्रमूखे स्थितो त्रद्धा कुत्रमधे तु केत्रतः । कुत्राचे त्रद्धरं विद्यात् सर्वे देवाः समन्ततः ॥ दर्भान् प्रकृत्य त्रतपथश्रुतिः ।

श्रयमिव वे देवानां मध्यमिव मनुखाणां । मृखमिव पित्वणामिति। श्रादितोऽपि ।

<sup>(</sup>१) का॰ ७, खधा॰ २, प्र र सूर.

कुष्रस्तेन यक्तातं दानच्चैव कुष्णैः सह । कुष्रपूर्वं भवेत्द्वानं कुष्णेनोपस्पृषेद्विजः । कुष्णेन चोद्धृतं तेायं सोमपानेन सम्मितं ॥ कुष्णमाखान्तु यः कण्डे समावहति सर्वदा । खिण्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्थमा ॥ करे कण्डे शिखायाच्च कर्णयोरूभयोरिप । पविचधारको यञ्च न स पापेन लिप्यते ॥

## कौत्रिकः।

कुत्रासमं सदा पूतं यतीनान्तु विशेषतः । कुत्रासने।पविष्टस्य सिध्यते योग उत्तमः ॥ यथा पुष्कत्पर्णेषु ऋषां लेपे। न दृश्यते। एवं पविषद्दस्तस्य न सोपे। विद्यते काचित्॥

#### चारीतः।

जपहोमहरा ह्येते श्रसुरा व्यक्तरूपिणः । पविषद्धतहस्तस्य विद्रवन्ति दिशो दश ॥

#### गोभिषः।

वजी यथा सुरेन्द्रस्य प्रूरुलं इस्ते इरस्य च।
चन्नायुधं यथा विष्णोरेवं विप्रकरे कुण दति॥
न्रथ कुणविधिः।

#### ऋाष्ट्र कौ शिकः।

इर्जो देशे इर्जिर्भूवा स्थिवा पूर्वी तरामुखः।



ॐकारेणैव मन्त्रेण कुन्नाः स्पृष्टा दिजोत्तर्मैः ॥ जत्पाटनमन्त्रसानीव ।

विरिञ्चना सद्दोत्पन्नः परमेष्ठीति सर्गनः । नुद पापानि सर्वाणि मम खिलाकरो भव॥ स्मृत्यमारेऽपि तमेव मन्त्रमभिधाय।

एवं मन्त्रं ससुचार्यं ततः पूर्वे त्तरासुदः । इं फद्वारेण मन्त्रेष सक्तेष सक्तिक्ता ससुद्धरेत्॥ कार्णाजिनः।

भुवन्तु शिथिजीकत्य खनिनेष विचचषः । त्रादद्यात् पिट्टतीर्थेन इंफट् इंफट् यक्तत् यक्तत् ॥ त्राच काजनियममाइ हारीतः ।

> मारे नभस्यमावास्या तस्यां दर्भाषया मतः । श्रयातयामास्रे दर्भा नियोक्तयाः पुनः पुनः । नार्द्रान् सुनीयादात्री तु सुनीयादापि सन्ध्ययोः ॥

'नभः' त्रावणः। 'यातयामं' त्रानेकच प्रयोगानकें। 'त्रयातयामाः' खपयुक्ताः त्रयानेकचः क्रियान्तरोपयोगयोग्या दति भावः। त्रतस्ति खपयुक्ताः। त्रयापवादस्त्रानं विद्याय क्रियान्तरेऽपि पुनः पुनद्य-योज्याः। कास्त्रान्तरे ग्रहीतास्त्र सक्षद्युपयुक्तया तया मतया क्रियान्तरानकेः।

बाखदुगयमः।

नभोमासस्य दर्शे तु प्रदुविर्दर्भान् समास्रेत् । श्रयातयामास्रो दर्भा नियोज्याः सुः पुनः पुनः ॥

Digitized by Google

## यद्पि साञ्चवचनम्। जहीत्रक्षित्रप्रवेत्तरम् । वास व

दर्भाः कृष्णानिनं मन्त्राः ब्राह्मणास्य विश्वेषतः । हा एक त्रयातयामान्येतानि नियोज्यानि पुनः पुनः ॥ इ यस रह्मपरिशिष्टे । क्राह्महान्द्रिक क्रिके क्राह्म क्रिकेट

दर्भाः कृष्णाजिनं मन्त्राः ब्राह्मणा इविरम्भयः।
श्रयातयामान्येतानि नियोज्यानि पुनः पुनरिति ॥
तद्पि पूर्व्ववचनानुसारेण नभोऽमावास्याग्रहीतदर्भविषयमेव

मन्तयम् । विक्रित्राधि विक्रित्रीक्षि । मन्त्रयम्

मार्कण्डेयोऽप्यमीषां मापवादामयातयामतामाह ।

सपवित्रेण इस्तेन कुर्यादाचमनिकयां।

नोच्छिष्टं तत् पवित्रन्तु भुकोच्छिष्टन्तु वर्ज्ञयेत्॥

येन पवित्रेण महाचमनं कतं तदुच्छिष्टं न भवति, येन तु मह
भोजनं कतं तदुच्छिष्टतया त्याज्यं। एतच ग्रन्थिरहितपवित्रविषयं।

ग्रन्थियस्य पवित्रस्य न तेनाचमनञ्चरेदिति हारीतसारणात्।

एतदपि ब्रह्मग्रन्थिमत्यवित्रविषयं।

न ब्रह्मग्रन्थिनाचामेत्र च काग्रादिभिः कचिदित्यादित्यसरणात्। इरितः ।

त्राचामेत्रयते। नित्यं पविचेण दिजोत्तमः ।

नोच्छिष्टञ्च भवेत्तत्तु भुक्तशेषन्तु वर्जयेत्॥

'पविचेण' सद पविचयुक्तपाणिरित्यर्थः । 'तत्' पविचं, उच्छिष्टं न
भवति, कर्मानदें न भवतौत्यर्थः । 'भुक्तशेषं' भे।जनाङ्गतां नौतं,
'वर्जयेत्' त्यजेत् । एतच ग्रुचेराचामतोवेदितव्यं 'प्रयतः', दिल

80

वचनात्। त्रन्ये तु कर्माङ्गाचमनविषयमेतदित्याङः। तथा च कात्याचनः।

सपिवनः सद्भाँ वा कमान्ते पिस्कर्मणि। न्नानून्यं तु करं छला सर्वनाचमनञ्जरेत्। नोच्छिष्टात्तसदर्भस्य भुकोच्छिष्टन्तु वर्जयेत्॥ न्नान्य पवित्रसम्बेन पन्सिमस्यवित्रमित्येके।

श्राइ श्रातातपः।

जपे होने तथा दाने खाधाये पिष्टकर्मणि। प्रभूत्यम्तु करं कुर्यात् सुवर्णरजतेः कुष्टेः ॥ जपे होने तथा दाने खाधाये पिष्टतर्पेगे। सधापसयौ कुर्वीत सपवित्री करी वृधः॥

कम्यपः।

श्वाने हामे जपे दाने साधाये पिटतर्पणे। सपिवचौ सद्भाें वा करौ सुवीत नान्यथा॥ मार्काखेयपुराणे।

> कुत्रपाणिः सदा तिष्ठेद्राञ्चणो दस्मवर्जितः । स नित्यं इन्ति पापानि द्वसरात्रिमिवानसः (१) ॥

पुराणेऽपि।

कौभेयं विभ्यासित्यं पवित्रं द्विणे करे । भुजानस्य विभेषेण स्हीतास्र च भोधनं॥

<sup>(</sup>१) इबराश्चिमवानक इति ग॰।

'कौशेयं पवित्रं' कुश्रपवित्रं।

## श्रविर्षि ।

उभाभ्यामेव पाणिभ्यां विप्रैर्दर्भपवित्रके । धारणीये प्रयत्नेन ब्रह्मग्रन्थिसमन्त्रिते ॥ ब्रह्मयज्ञे जपे चैव ब्रह्मग्रन्थिर्विधीयते । भोजने वर्तुल: प्रोक्तः एवं धर्मी न दीयते ॥

दिशुणीकृतानां दर्भशिखानां पात्रः प्रदिचणमर्द्धवेष्टनं विधाय पद्माद्वागेन यदा प्रवेश्वते तदा वर्तुनग्रन्थः। यदा स एव प्रादिचिखेन समग्रवेष्टनं विधाय पुरोभागेन प्रवेश्वते तदा ब्रह्मग्रन्थः। दर्भधारणायाङ्गुनिचमः स्कन्दपुराणे दर्शितः। श्रनामिकाधृतो दर्भा ज्येष्ठानामिकयापि वा। स्रमाभ्यामनामिकाभ्यां धार्ये दर्भपविचके॥

#### स्रात्यकारे।

श्रनामिकाभ्यामेवेते पवित्रे ग्रन्थिसंयुते । धारयेद्द् चिणेनेव पाणिना वा कुश्रग्रहः ॥ 'श्रनामिका' उपकनिष्टिका ।

### पविचलचणमाइ कात्यायनः।

श्वनन्तर्गर्भितं सायं कौशं दिदलमेव च ।
प्रादेशमाचं विज्ञेयं पविचं यच कुचचित्॥
पविचकरणप्रकारमाइ योगयाज्ञवल्क्यः।
पविचे स्थेति मन्त्रेण दे पविचे च कारयेत्।
मान्तर्गर्भे कुश्वच्छिन्ने कौशे प्रादेशसमिते॥

'नामार्गर्भ' गर्भे जिखारित । 'जुजिक्ति' जुजेनावेद्य क्ति । 'कौ मे' जुजमये । "पविषेखो वैष्णयी" इति छेदनमकाः । श्रम विशेष जिता देवीपुराणे । पवित्रेख इति छिलं मूलदेने जुजदयं । जुजनयेण प्रादेशमाने ते साः पविषके ॥ श्रापसानोऽपि ।

समी साँगी दर्भी प्रादेशमाची पवित्रे जुर्ते। पवित्रेखी वैच्छवी वा पुनर्मनसा पुनालिति द्वणं काष्टं वास्तर्द्धा यच्छिनत्ति न नखेनेति। चन्नपार्सीऽपि।

या श्रोषधीमकोष काला जुष्टा जु ि स्पर्विण ।
किन्द्यात्मादेशमानम् पवित्रं विष्णुदैवतं ॥
न न स्वेन न काष्ट्रेन न खोडेन न स्प्ययः ।
न स्वेन त भवेद्याधिः काष्ट्रेनार्था न सिद्धाति ॥
श्रायसेन भवेत्रमृत्युः स्टप्सयः कल्डो धुवं ।
स्त्रीं प्रद्रिणीकत्य शिखां पाश्रं प्रवेशयेत् ।
केष्णुवेनेव मार्गेण स्त्रपत्था पवित्रके ॥
'वैष्णुवेनेव मार्गेण स्त्रपत्था पवित्रके ॥
'वैष्णुवेनेव मार्गेण स्त्रपत्था पवित्रके ॥
स्त्रीयस्थिमत्पवित्रलचणमि तसैवोक्तं ।
सत्त्रायस्थिमत्पवित्रलचणमि तसैवोक्तं ।
सत्त्रस्थिमत्पवित्रलचणमि तसैवोक्तं ।
सत्त्रस्थिमत्यावं मार्गे स्त्रामार्गविनिःस्तं ।
सत्त्रस्यपत्थिमत्योक्तत्य पवित्रमभिधीयते ।
सद्ग्रस्यपत्थिमत्योक्तं पवित्रमभिधीयते ।

पविचकर्त्रभिमुखः प्रदेशः 'ब्रह्ममार्गः' ।
पविचदर्भशिखामञ्चापि तचैवोक्ता ।
सप्तभिर्दर्भपिञ्जूलेः कुर्याद्वाद्वां पविचकं ।
पञ्चभिः चिचयस्वैव चतुर्भिस्त तथा विशः !
दाभ्यां शूद्रस्य विहितमन्तराणां तथैव च॥

## मार्कप्डेयमु ।

चतुर्भिर्दर्भिपिच्चूलेकीह्मणस्य पिवचकं । एकैकं न्यूनमुद्दिष्टं वर्षे वर्षे यथाक्रमं ॥ सर्वेषां वा भवेद्वाभ्यां पिवचं ग्रन्थितं न वा । चिभिस्तु ग्रान्तिके कार्यं पौष्टिके पञ्चभिस्तथा । चतुर्भिञ्चाभिचाराख्यं कुर्वन् कुर्यात्पिवचकं॥

दर्भसचणमाच कौणिकः।

सप्तपनाः ग्रुभा दर्भास्तिसस्तेनसमुद्भवाः ।
ते प्रमस्ता दिजातीनां दैवे पित्र्ये च कर्माणि ॥
श्रप्रस्ताः स्त्रता दर्भाः प्रस्ततास्तु कुणाः स्त्रताः ।
समूखाः कुतपाः प्रोकाश्कित्राग्रास्तृणसंज्ञिताः ॥
भग्नस्रस्ताः श्रमञ्जातप्रस्वाः श्रपृष्यिता दत्यर्थः ।

### द्यारीताऽपि ।

दभीगं दैविमित्युक्तं समूलागं तु पैत्वकं । तव मूलं विना ये तु ते कुशाः कुतपाः स्पृताः॥ श्रिच्छित्राग्रान् सपवांश्व समूलान् कोमलान् ग्रुभान्। पित्वदेवजपार्थञ्च समादद्यात् कुशान् दिजः॥ एतस्रसरादिव्यतिरिक्तविषयं।

तथाच ब्रह्माण्डपुराणे ।

इरिता वै धपिच्चूबाः खिम्धाः पृष्टाः समन्त्रिताः।

रिक्रमाचप्रमाणेन पिरुतीर्थेन संक्रताः॥

क्तिमृद्धा यद्दीतचाः प्रस्तरार्थं सुत्रोत्तमाः।

श्रिप्रकार्ये च यागे च समूखान् परिवर्जयेत्॥

'सिपिच्चूलाः' श्रष्टथक्कतद्खाः । बद्धसृष्टिकारपरिमाणं रितः,

तया संक्रताः पिद्यतीर्थयहणेगोत्पादितातिश्रयाः।

सुमन्तुः ।

चिक्क्वाचाः ग्रुभा दभीः पिच्चे तु इरिताः ग्रुभाः।

त्रमूला देवकार्येषु प्रयोज्यास जपादिषु ।

सप्तपचा: कुष्ठाः प्रस्ता दैवे पिच्चे च कर्बाणि॥

श्वाइ कात्यायमः।

इरिता यज्ञिया दभीः पीतकाः पञ्चयज्ञिकाः ।

बमूलाः पिह्रदेवत्याः कल्माषा वैश्वदेविकाः ।

ष्ट्रस्ताः प्रचरणीयाः स्तुः कुशा दीघीस वर्षिकाः ॥

'पञ्चयज्ञियाः' पञ्चयज्ञार्दाः । 'प्रवर्षं' ऋनुष्ठानं, तद्दीः 'प्रवर-

**णीयाः', 'पिट्टदेवत्याः' पित्रर्थाः ।** 

तथाच यमः ;

ममूलस्तु अवेद्रभीः पितृषां श्राद्धकर्षाण ।

वहिर्जूनाः सङ्ग्रनाः सर्वन पित्रकर्मणि ॥

'वश्चिनाः' खपमूससूनाः।

#### E 40 1]

## एवस यदुकं ब्रह्माण्डपुराणे।

उपमूखे तथा लूनाः श्राद्धार्थं तु कुणाः स्त्रताः। तथा ग्यामाकनीवारौ दूर्वा च मसुदाइतेति॥

**यदि** गोभिलेने।पमूललूनाः पित्वकार्येध्विति तदेकोहिष्टेतर-श्राद्धविषयमित्यवगन्तव्यम् ।

# श्रव पुराणे।

सिपण्डीकरणं यावदृजुिभञ्च कुण्णैः कियाः ।
समूर्जेञ्चापि कर्त्तव्याः साग्नैः ग्रुचिममाहितैः॥
सिपण्डीकरणादृद्धें दिगुणैर्व्विधिवद्भवैत्।
तिजनेत्रोद्भवेंः प्रयत्नाद्विगुणीकृतैः॥
पितृणां तर्पणं कार्यं देवतानां यदृक्त्या।
पैत्रां मूलेन मध्नेन नारं दानं प्रयत्नतः ।
देवं कर्म कुणाग्रेण कर्त्तव्यं भूतिमिक्कता॥
'यदृक्त्या' त्रनियमेनेत्यर्थः ।

## नारदीयपुराणे।

तर्पणादीनि कार्यानि पितृणां यानि कानिचित्। तानि खुः दिगुणैर्देभैः सप्तपत्रैर्विभेषतः॥

### श्रव वर्ष्यानाइ हारीतः।

चितौ दर्भाः पथि दर्भा ये दर्भा यज्ञस्रमिषु।
प्रस्तरासन-पिण्डेषु षट् कुमान् परिवर्जयेत्॥
ब्रह्मयज्ञे च ये दर्भाः ये दर्भाः पित्तर्पणे।
धता सूचपुरीषाभ्यां तेषां त्यागो विधीयते॥

श्रपूता गर्भिता दभी ये च दभी नखेंसचा । कचितानग्निद्ग्यांच खुश्रान् चक्षेन वर्षयेत्॥ 'गर्भिताः' गर्भद्खयुक्ताः । 'कचिताः' श्रटिताः । पुराणेऽपि ।

पिष्डार्थं ये ज्ञता दभा येः ज्ञतं पित्तर्पणं।
मूचोक्किष्टधता ये च तेषां त्यागो विधीयते॥
प्राकार्यानः।

थै: क्रतः पिण्डनिर्वापः श्राद्धं वा पिष्टतर्पणं । भोजने च मखेासर्गे चे धतासान् परित्यवेत् ॥

कात्यायनः।

पिण्डाचें ये सृता दर्भासर्पणार्चे तचैव च।

धतैः कते तु विष्मूचे त्यागसीमां विधीयते ॥

त्यागापवादमाद द्वारीतः ।

नीवीमध्ये तु ये दभी ब्रह्मसूचे च ये स्ताः। पविचांसान् विजानीयाद्ययाकायस्येव ते॥

गौतमाऽप्याइ।

नीवीमधे स्थिता ये च यज्ञस्त स्थितास्त्रया । जिक्कष्टमूचायुक्तर्गे न तेषूपहितर्भवेत् ॥ वामहस्ते स्थिते दर्भे न पिवेह् जिणेन तु । वस्तादिने।पग्रहणे न देशः पिवते। भवेत् ॥

शरीतः।

यमित्युष्यकुत्रादीनि श्रोनियः खयमाइरेत्।

Digitized by Google

गूट्राह्नते: कुर्मैविपः कर्म कुर्वन् व्रजत्यधः ॥ कुमपुष्पाणि समिध श्रीषधं तु विभेषतः । निषेधेऽपि च गरहीयादमावास्थाहनि दिजः॥ कुणानामे प्रतिनिधिमाइ णङ्कः ।

कुणाभावे दिजश्रेष्ठः काणैः कुर्वीत यत्नतः। तर्पणादीनि कर्माणि कामाः कुमसमाः स्नृताः॥

त्रय ग्रतपयमुतिः ।

यज्ञो इ देवेभ्योऽपचकाम चेाऽश्वो भूलापराड्राववर्त्त तस्य देवा <mark>श्रनुहाय बालानभिपेदुसानालुलुपुसानालुष्य मार्ङ्कर म</mark>न्यासुस्तत एता त्रोषधयः समभवत् पदश्च बाला दति । प्रभामखण्डे ब्रह्मवेवर्त्तप्राणेषु ।

> पूर्वं कीर्त्तमतां श्रेष्ठो बस्रवासी प्रजापतिः। तख बाला निपतिता भूमी काशलमागताः॥ तसानोधाः सदा काणाः श्राद्धकर्मणि पूजिताः। पिष्डनिर्वपणं तेषु कर्त्तवं स्रतिमिच्छता ॥ प्रजापृष्टियुतिप्रज्ञाकीर्त्तिकान्तिसमन्विताः। भवन्ति रुचिरा नित्यं विवामाना विवर्जिताः ॥ पिण्डप्रदानं काग्रेषु ये कुर्वन्ति यथाविधि ।

विष्णुः । वाश्राक्तर्यकृतिस्थारं सं विकार । एन्हानक विकार कुशाभावे कुशस्थाने कार्श दूर्वा वा दद्यात्। हरूहानक्ष्माहरू यज्ञपार्थः कादान्तिक वर्ष्ट्राहर्यानः। यक्षद्रान्तिकार्वाम्। क्षेप्रहानि

कुशाभावे तु काशाः खः काशाः कुश्रसमाः स्थताः।

काज्ञाभावे ग्रहीतथा श्रन्थे दर्भा यद्यात्रमं ॥
'श्रन्थे दर्भाः' दर्भकार्यकराः । ते चाचिषा प्रोक्ता दश्रदर्भेषु ।
कुज्ञाः काज्ञा यदा दूर्वा उज्जीरास्य सकुन्दुराः ।
गोधूमा बीच्यो मुद्धा दश्रदर्भाः सवस्वजाः ॥
'उज्जीरः' वासकः । 'कुन्दुरः' कुन्द दति गासा प्रसिद्धः
हण्विश्रेषः । 'वस्वजः' काज्ञसदृष्ठस्तृणविश्रेषः यस्य रस्कुभिः पामरैः

वर्षिः प्रत्याच् चमः ।

कुषाः काषासाचा दूर्वा यशा त्रीष्ट्य एव च । वन्त्रजाः पुण्डरीकाणि सप्तधा वर्षिक्चते ॥

उन्ननाः ।

खट्टा वितन्यते ।

पिछवर्षिः जुणाः काणा दूर्वा सुद्धाञ्च वन्त्रणः ।

सुद्धेनुत्री हिगोधूमयवजुन्दु दशस्ताः ॥

एकादम्यां नयोदम्यां मघाक्रिक्तियोरिष ।

पिछदानं न कर्त्त्रयं दूर्वासु श्रियमिच्छता ॥

पिछवर्षित तु वन्यजनिषेधमाइ गोभिसः ।

बर्षिद्य मूससूनं पिद्यस्यसेषामसाभे भूकद्यसम्बन्धनवर्त्तं सर्व
हणानि ।

'भूकद्रणं' ग्रूकवन्तृणं ।

श्रापसान्यस्त्रम्म् ।

यमूखं यद्याच्छत्रं वर्षिराष्ट्रिना । यद्याच्छत्रानि वा द्या-न्युपमूखं दितानीति । 'खपमूखं' मूखयमीपे, 'दितानि' क्रिजानि ।

Digitized by GOOGE

ह छा।]

निषिद्वानि त्रणान्युकानि वायुपुराणे।

सदा श्राद्धे चुपाश्चैव वन्वजासारवस्त्रथा।

वीरणाश्च खवाश्चैव वर्ज्ञा वर्षाश्च नित्यगः।

एवमादीन्यथान्यानि त्रणाणि परिवर्ज्ञयेत्॥

दित कुग्रनिरूपणम्।

श्रय तिलाः।

तच तेषासुत्पत्तिस्तावनिरूषते वाराहपुराणे । कार्याकारण

कथं तिलाः ममुत्पनाः केन चोत्पादिताः प्रभो । पितृणां बल्लभाः कस्मादिति मे वकुमर्चमि ॥

व्यापालका श्रीवराष्ट्र खवाच । वाल १९३ हा ह

ब्रह्मचेचे सुरुचेचे देवा ब्रह्मपुरेगमाः ।

श्रादित्या वसवः साध्याः भास्तरा मरुतोश्विनौ ॥
विश्वदेवाश्व उषिता रहाश्चेन्द्रो व्हस्पतिः ।

श्रारेभिरे महायद्यं गोसवं संसितवताः॥

श्राह्मतास्त्रच वे देवाः सर्वभो वरवर्णिनि ।

श्राह्मतास्त्रच वे तेवाः सर्वभो वरवर्णिनि ।

श्राह्मतास्त्रच वितात्माने। नानादेभनिवासिनः ॥

श्राद्ध्यश्व जितात्माने। नानादेभनिवासिनः ॥

श्राद्ध्य जितात्माने। नानादेभनिवासिनः ॥

श्राद्धाह्य जितासिनः स्वासिनः स्वासिनः स्वसिनः सिनः सिनः सिनः स

(१) दीप्यमानेष्विति कः।

विचिचाणां तथात्रानां प्रदानेरनिवारितैः॥ ययाकामाभिसन्वज्ञीसर्प्यमाणेषु भोतृषु । मो-भू-हिर्क्-त्रासीभिदीयमानैर्यदृष्क्या । श्रनार्चिश्वमिद्वेषु नीयमानेषु क्रत्स्र । द्विणाभिरननाभिः प्रीतेवृतिवु चैव हि ॥ यमागतेषु देवेषु तत्र सर्वेषु केवलं। राज्ञा सोमेन सहिता त्राजग्सः पितरखदा ॥ यज्ञसभारसम्।नीर्नाह्नतास्ते पुरामरैः। श्रय ते पितरः श्रुला तायमानं (१) तु गोसवं ॥ वेमिन राज्ञा महिताः समाजम्मुस्वरान्विताः। तान् दृष्ट्वा यवनस्थाने विश्वता भीतमानसाः॥ प्रोतुः प्राञ्चलयः सर्वे गस्यतां गस्यतामिति। ततः सरीमाः पितरः क्रोधसंस्क्रलोचनाः ॥ प्रत्यूचुर्वेयमानाङ्गाः किमसाभिरिद्दागतेः। पूर्वमस्मानवद्याय युग्नाभिर्विततः ऋतुः॥ बाङ्माचेणापि वै देवाः किं न समाविता वर्य। श्र्यामडे ततः सर्वान् यजमानान् सच्छलिजः ॥ श्रय ते विवुधा भीता रजेत्यूषुः पितामधं । खवाचाच विरिच्चोऽपि कम्यपं तेर्भुवं तदा ॥ सवेामकान् पिद्रगणान् सान्वय लं महासुने। कश्येपाऽपि महाभागो निवेशात्परमेष्टिनः॥

<sup>(</sup>१) नीयमानमिति कः।

प्रणम्य सामं राजानं भक्ता पिष्टगणानपि । तुष्टाव विविधेः सोचैर्चग्यजुःसामसभवैः॥ तमूचः पितरः सर्वे तुष्टास्तव महासुने। न च प्रापप्रदानस्य विघ्नः कार्य्यस्त्रयाधुना॥ श्रष्टला दण्डमेतेषामवलेपवतां सुने । नासाकं मनयः प्रान्तिरतोऽसाना निवारय॥ श्रववीत्वस्रोपाऽयेतान् चमध्वं योगवित्तमाः । यज्ञभागादपि श्रेष्ठं भवझोऽस्रं ददाम्यसं॥ इत्यूचिवान् सुनिः खेभ्यो गाचेभ्यायस्जत्तदा । तिसान् कष्णानति स्वान् सम्द्रानस्ताद्पि॥ स्पृवानच रामभ्यस्तिसान् मेतान् सुनीयरः। तेषामधिपतिं सामं राजानं समकस्पयत्॥ प्रकस्य तिसरासीन् वे पितृन् प्रोवाच कम्यपः। इदमनं मया दत्तं पितरः प्रतिग्टञ्चतां ॥ त्राकल्पं द्वप्तये वे।ऽस्तु त्यञ्यतां वापसभुमः। श्रधातः पितरः सर्वे प्रीताः सामपुरागमाः॥ तिलानां दर्भनेनेव परमां व्यक्तिमागताः। **जच्: प्रसन्नमनम**स्नाताः स्रो सुनिपुङ्गव । किं कार्यं यज्ञभागेन तिला एव भवन्तु नः॥ वयं त्रापान्त्रिटत्ताः सन्तिद्त्राः सन्तु निर्भयाः । श्रतःपरं तिखा एव देया नः श्रद्धयान्वितैः॥ नाम्रतेनापि नः क्षत्यं तिलान् यदि कभाम है।

यस्तर्पणस्य त्राह्मं च तिसपूनं करियति॥
भच्छांसिसमयांसापि भक्ता नः सम्प्रदास्ति।
देयद्रयाणि चान्यानि प्रदास्यन्ति तिसोदकैः॥
तस्य प्रजां धनं स्वगैं प्रीता दास्यामहे वयं।
दत्युक्ताम्मर्दधस्ते वै पितरो दिय्ययोगिनः॥
हिरस्यगर्भप्रसुसा ययुर्देवा यथागतं।
दत्येवं सेमस्वत्या गोसने देवनिर्मिताः।
तिसाः स्वास प्रक्रास किमन्यक्कोतुमर्दसि॥

मत्खपुराणे।

विष्णेर्दिइससुद्भूताः कुषाः कष्णतिसासाया । धर्मस्य रचवायासमेतताइदिवीकसः॥

प्रभाषखखे ।

विष्णोः खेदात्तिसा जाताः कुष्ठा रोमभ्य एव च। स्राद्धसः रचणार्थाय दति प्राक्तमंदर्भयः॥

ब्रह्मवैवर्ने ।

तिला विष्योः समुद्भूतास्तरसे परमं इविः।
तिलीः त्राद्धाच होमाच खात् जगत्पीतिभागेव॥
त्राय तिलानां महिमविधिद्यते।

श्रादित्यपुराणे ।

दुर्म्वामा खवाच । कथं तिखाः मसुत्पचाः कथ्रद्वीवावतारिताः । एवं में मंत्रयं देव केनुमईस्रग्नेषतः ॥

#### भानुस्वाच ।

स्युष्वाविद्दितो विप्न सर्वे वत्त्यास्य भेषतः ।
पुरा कृतवान भ्रायदनाव्य्वान्तिल चये ॥
जुत्वानकप्टास्तृषिताः पितरः सर्व्व त्रागताः ।
तपसे द्व विपुलं तिलार्थे नात्र संग्रयः ॥
दिव्यवर्षसङ्खन्तु निराहारास्तपिखनः ।
परिवृत्तः सर्व्यगणेः सर्वेदेवै विश्वेषतः ॥
गन्धेवैद्यारणेयं चैः सिद्धैः किन्नरपन्नगैः ।
प्रजापितः पिव्यपितः साचाद्देविपतामदः ॥
परितृष्टोऽस्मि वो दिद्म बूत यचेप्पितं हि वः ।
पितर जन्तः ।
तिस्तान् देष्टि महाभाग काङ्कितान् वे न संग्रयः

तिखान् देशि महाभाग का ज्ञितान् वे न मंग्रयः। तिखेळिना न जीवामा नातिल खिष्ठते हदि॥

ब्रह्मा उवाच ।

गच्छक्षं वे तिला दत्ताः मर्वेषां वो दिजोत्तमाः।
परितृष्टास पितरः तिलानादाय निर्ययुः॥
ततः पितृषामाद्दारः मर्विल्लिमयोऽभवत्।
तिलास्तेन मन्तृष्टाः पितरो निर्वतिं ययुः॥
तिलान् यस्तु प्रयच्छेत पितृषां त्वित्रताम्यया।
श्रीष्टोमसद्द्यस्य फलं प्राप्तोति मानवः॥
वैश्वास्त्रां पौर्षमास्त्राञ्च तिलान् चौद्रेण मंयुतान्।
यः प्रयच्छेद्विजाय्येभ्यः मर्व्वपापैः प्रमुच्यते॥



श्राचिभागी च धनवान् जायते नाच संज्ञयः ।

यः अद्धानः आद्भेषु गुड़ेन तिस्ने।दकान् ॥

सितया वापि मत्थण्ड्या श्रत्ना भत्त्या प्रयक्ति ।

तस्य द्वप्ताः पिद्रगणाः प्रयान्ति परमां गतिं।

तस्येवायुः प्रयक्तिना स्वर्गमारोग्यमेव च ।

तिस्नेस्त श्राज्ञरान् श्रता दद्याच तिस्त्रश्र्वतीः ॥

ददाति यः पिद्धणां वे तस्य खोकोऽचयो मतः ।

यञ्चाचयद्वनीयायां तिस्तपाचाणि यक्किति ॥

श्रयने चोत्तरे चैव तस्य पुष्यमनन्तकं ।

यो धर्मराजाय तिस्तान् ददाति अद्भया नरः ॥

महर्षेः कम्यपस्थैव गाचेभ्यः प्रस्तास्तिसाः ।

ततो दियं गता भावं प्रदानेषु तिसाः प्रभो ॥

महाभारते ।

तिसाच्छाद्धे प्रशंसन्ति दानसेतदनुत्तमं । तिसा निर्द्धं प्रदातचा यथाश्वत्या दिजर्षभ ॥ -श्रवाद सत्यवतः ।

जर्सिखास्त तिसाः प्रोक्ताः खण्णवर्णा वने।द्भवाः । जर्सिखास्वेव ते ज्ञेया श्रद्धशित्पादितास्य ये॥ श्रापसम्बोऽपि।

श्रद्यां ये समुत्पका श्रक्तष्टफिलतास्त्रथा । ते वै श्राद्धे पविचास्त तिसास्ते न तिसास्त्रिसाः ॥ येऽट्यामृत्पन्ना श्रक्तष्टायां च भूमौ फिलतास्ते जिल्लास्यास्त्रिसाः

zed by Google

आद्भवर्मणि प्रश्वस्तमाः। ये तु ग्राम्याः क्षष्टेचेचे प्रस्तिताः प्रसिद्धास्ति-स्वास्ते न तिसाः। नायं तेषां तिस्वस्पस्य निषेधः। अभ्यक्यत्वात्। नापि तिस्वकार्यकारित्वनिषेधः। स्वौकिकतत्कार्यकारित्वनिषेधस्य प्रत्यसादिवाधितत्वात्। नापि वैदिककार्यकारितस्य निषेधः। वचन-विरोधात्। इतस्ति । क्षाप्ति क्षाप्ति । स्वाप्ति विरोधात्।

प्तान् भवीन् यमुगासम्य यजसानस्य । गिरुष्टगाह्नहः ह कि

E 401

यतिस्तिदण्डी करणं राजतं पात्रमेव च । हार विश्वित दीहिनः कुतपः कालः कागः कण्णाजिनं तथा ॥ विश्वित गौराः कण्णास्त्रथारण्यास्त्रथेव विविधास्त्रिलाः । हार पितृणां स्वर्थे स्टा दशैते ब्रह्मणा स्वर्थमिति ॥

श्रव विद्रष्डीति यते विशेषणं । राजनमिति पाचसः। सुतप इति कालसः । गौरास्तिलाः क्रण्णास्तिलाः श्रारण्णास्तिला इति विशेषण-भेदात् वयः पदार्थाः। एवं च दश्यसञ्चा घटते। श्रिसिंश वचने संप्रका-राणां तिलानां वैदिककार्यंकारिलाभिधानान प्रसिद्धानां तिलानां तत्कारिलनिषेधा घटते। श्रतः "न तिलास्तिलाः" इति "श्रपश्रवो वा श्रत्ये गौऽश्रेभ्यः" इतिवद्विधीयमानजित्तं लप्रशंसार्थं निन्दामानमिति ।

कार्या कि दति तिलिक्षिपणम् । एष्ट्र हारिष्

मथान्द्रने च मनु । शब्द श्रेष्ट विश्व है।

तच तेषासुत्पत्तिः शतप्यश्रुतौ । हिल्लाहरूहे हे हे

पुरुषं इ वै देवाः। श्रग्ने पग्रुमालेभिरे तस्मालश्रस्य मेधोऽपचकाम चाऽत्रं प्रविवेश तेऽश्वमालभन्त तस्मालश्रस्य मेधोऽपचकाम स गां प्रविवेश ते गामालभन्त तस्मालश्रस्य मेधोऽपचकाम चाऽविं प्रविवेश

82

तेऽविमासमम तथास्थस मेधोऽपषकाम सेऽजं प्रविवेत्र तेऽलमा-समम तसासथस मेधोऽपषकाम। य दमां पृथिवीं प्रविवेत्र। तं समम दवान्वीयुक्तमन्यविन्दंसाविमी न्नीष-थवी तसाद्येतावेतर्षि समम दवेवानुविन्दन्ति य यावदीर्यवद्ध वाऽवसैते सर्वे पत्रदः प्रास्थाः सुसादीर्यवद्धास दविरेव भवति य एवमेतदेदेति<sup>(१)</sup>।

एतान् सर्वान् पत्रूनासभ्य धजमानस्य चावत् पत्रं तावर्ति स्थितेवा धजमानस्य पत्रं स्थादिति वचनार्थः। समकारसम्बद्धे ।

प्रजाकामः पुरा लष्टा तुष्टाव परमेष्टिनं ।

तता गोषभिदः प्रषुं द्यं पुषमजीवनत्॥

णातमापः य खेाकानां महाकायो महावकः ।

भयं यद्धनयामाय भुवनगायकाखयः ॥

प्रथ्यादृर्द्धतिकार्यमिषुमापं हि वर्वतः ।

प्रयादं वर्द्धते तद्य प्ररीरममितीवयः ॥

य विश्वं यानमे वीरः खक्यकेनायनेहमा ।

विवसुर्युनपदिशं य हि पिषा निवारितः ॥

पूर्वाक्रे वृशुने देवेदीयमानं विश्वं वसी ।

मधन्दिने च मनुर्वेरपराचे पिष्टन्ननैः ॥

एवं य वर्षमञ्जाद्यमेकाकी ग्रथते तदा ।

हक एव पपौ चामनेक एवाइरद्भवः ॥

तता ष्ट्रस्थितदेवैः संस्थता यज्ञयक्तिनः ।

<sup>(</sup>१) बा॰ १, प्र २, ख॰ २, स् ६, ७।

चित्रेप चेपणायास्य ज्वलन्तमग्रनि ग्रने ॥ म दभोऽलिप्रहारेण दुईरेण धरातले। चनः पपात पातालकु इराणि प्रदारयन् ॥ ततः प्रस्तन्नमनाद्यर्गं मर्वे वसुन्धरा । दधार जगदाधारा धाराभिरभिपातितं ॥ हो हिक्रमा हि त्रिय तसामादीषधा जित्र यज्ञमाधनं । ाकि । मित्रान्तरमजातलाङ्कीयमाना यवाख्यया ॥ 🕬 🕬 🔻 : कार्य स्वास्त्रवधात् परितृष्टा दिवीकमः । विकास स्वास्त्रका <mark>ार्चित्र वर्षानाचेत्राच्या परमं परितेषसुपाययुः ॥</mark> ोर्नारानासास 🧩 ि जिल्लुः सर्वे प्रसुदिताः सुधाहाराः परस्परं । 🕬 🗷 🕅 ाना श्रीराष्ट्रानामाषधीनां ग्राम्याणामप्ययं रसः ॥ 📑 📑 📑 राज्ञः सामस्य साराज्यमाविभूता यवाताना । किंगिक - एक एक बनासरस्य वीर्थेण परमेणोपर्यहिताः ॥ विकास एते पविचमसाकमेत एव परं इवि: । अवस्थि प्रकृष्टा एते पीयूषमधुराः मर्वदा प्रीणयन्तु नः॥ 📝 📝 🧖 ाहर हिर्विद्याः प्रवर्त्तनामेतेरस्त्रतभोजिनां । हिर्हे हिर्हे हिर्हे कर्माखेते नियुज्यनां प्रान्तिने पौष्टिनेऽपि च ॥ 💴 🗟 यत्किञ्चिद्देवत्यं अद्भावद्भिः प्रदीयते । तदेतिकश्चितरेव मलिखेः मंत्रदीयतां ॥ अविविधानाः हत श्राद्धेषु वैश्वदेवानि यानि कर्माणि कानिचित्। एतेरेव विधीयनां तानि श्रोचियपृङ्गवै: ॥ यवैर्था यवैदानं यवैरचा यवा इविः।

वैसदेवे ह चन कानृतिकाषास्य सामती ॥
दत्युक्ता विवृक्षाः प्रीताः सानि धामानि भेनिरे ।
पूर्ववहुवनामासन् पाकस्यनसम्भे ॥
वस्र बहानां महिला ।

तव ब्रतपथश्रुतिः ।

देवास वा त्रसुरास । सभये प्राजापत्याः पस्पृष्टिरे ततो देवेभ्यः सर्वा एवीषध्य देव्यंवा देनेभ्ये नेयः । तदे देवा त्रसृष्ट्यतः । त एतैः सर्वाः सपत्नामाने।पधीरयुक्त सद्युवत तसासवा नाम । ते हेाषुः । हन्त यः सर्वासामोवधीनां रससं धनेषु द्धामेति ॥ त्रः पर्वासामोवधीनां रस त्रासीनां यवेष्वद्धुस्तसास्त्रामा त्रोषध्यो सायिन तदेते मोद-माना वर्द्धन एवं होषु रसमद्भुक्षयोऽ एतेष एतैः सर्वाः सपत्नामा-मोषधीर्युते (१) इति ।

पुरा देवासुरविग्रहे प्रवित्तविक्तिभाष्युरैदे नेभ्यः सक्षे एवीषध-चीऽपद्या नीताः। केवसं रखोन्नक्रकिविक्षेषवक्को सबेभ्यो विभ्यक्किर-सुरैक्ष एव नेतुं नाष्ट्रस्थला । ततो देवा देवानासेव मिक्ना सर्वा-नष्यसुरान् विद्राय सर्वा चळोवभीरात्मना सद इसुरतः सर्वतस यवा इति वाक्यार्थः।

चय छच्छा जिनम्।

तच व्रतपथ्रञ्जुतिः।

यदः य बद्धसान्तृत्वाकिनज्ञिति ।

नचा ।

<sup>(</sup>१) वा॰ ३, प्र ३, वा॰ ई, व्र ८, ८।

श्रेयांचं वा एव उपाधिरे। इति यो यज्ञं यज्ञो हि सम्पाजिनमिति। वैद्योक्यात्मकलेनापि सम्पाजिनस्य स्तुतिस्त्रचैव।

यद्य एकं भवित तदेषां कोकानां रूपं तदेनमेषु कोकेस्वधिदी चयित यानि ग्रुफ्तानि तानि दिवो रूपं यानि कष्णानि तान्यस्थे यदिवेतरया यान्येव कष्णानि तानि दिवोरूपं यानि ग्रुक्तानि तान्यस्थे यान्येव वस्तू-नीव ररीषि तान्यन्तरिचस्य रूपं तदेनमेषु कोकेस्वधिदी चयतीति।

ग्रुक्तानीत्यादिषु रेामाणीतिभेषः। 'श्रसी' पृथियाः। 'वभूणि' करारानि, 'हरीणि' हरिणवर्णानि । नागरसाखे।

भर्वयज्ञ उवाच ।
ततः शत्या पुरा स्टष्टः स्टिष्टिकामेन वेधसा ।
श्वासीत्कतुक्रियादची दची नाम प्रजापितः ॥
श्वतमेकोत्तरं कन्याः स प्रास्तत महातपाः।
तास्र धर्म्येण विधिना सुरेभ्यः प्रत्यपादयत्॥
स्दौ स दश धर्माय कथ्यपाय नयोदश ।
पौयूषभानवे चैव प्रीतात्मा सप्तविश्वतिं॥
श्वन्येभ्यो मितमानन्यास्ताः कन्याः स च दत्तवान् ।
सता दाचायणी नाम स्वाभ्योऽपि यवीयसी ॥
तेन विभुवनेशाय प्रदत्ता कृत्तिवाससे ।
स कदाचित् कृतुं कर्तुमारेभे धर्मकर्मठः॥
संस्ताशेषसन्धारः पुरुह्णतपुरागमान् ।
स्रानाकारयामास तेन तच महोत्सवे॥

Digitized by Google

वामातरस्य सळ्य छत्तिवाससमन्तरा । त्राह्मतास्त्रेन सर्वेऽपि नीवायनयवन्दिना ॥ श्रभवगृतिष्रसाच मरीच्याद्या मद्दवयः । ततः प्रवितते तसिन्धन्दे बद्धद्विषे ॥ यज्ञान् सुपर्वणः सर्वान् गत्धर्वानुरगानृषीन् । पम्मनी दीव्यताऽश्रेषान् वसन्ती भवने पितुः ॥ द्चितं समगासेका परिचानसुसाम्जा । दाचायणी चणात् चोणीं विश्विसनी यदा तदा॥ चपेत्य पितरं साध्वी साध्वसासुसस्रोचना । श्रास्त्रमामा मन्दाचं मन्दाचरस्वाच सा ॥ तात नातः परः कश्चिद्स्यवो भविता ततः । कसादसाकमीत्रोऽयावेतसित्रपि विस्तृतः॥ श्रद्यापि जगतां कत्ती मह्नत्तीह्रयतामिद् । तं विना यञ्चपुरुषं यञ्चोऽपि तव कीरृष्ठः ॥ द्रत्युक्री बाबचा दचः कोपविस्कुरिताधरः। खवाच वसे बीभसदर्भनोऽसौ निराक्तति:॥ कापासिकः कथंकारं प्रवेश्वो यज्ञभूमिष् । दह तेन वयं पुचि वामाचाऽपचपामहे॥ पतिवतानामेताचां पश्चन्तीनां पुरः कथं। त्रसावमञ्जूखाचारः समानेया दिगम्बरः ॥ इति रेषिण पर्षं दचेऽनस्यं प्रमस्यति । पिधाय कर्षें। तन्तक्री सारमी सारवैरिषं।

विसमर्ज तदा प्राचान् न वाचं श्रोकर्यथुता(१) ॥ तता जगत्मश्रेषेऽपि दादाकारी महानभृत। त्राकर्छ तमपर्णाया ब्लान्सं चिपुरान्तकः। ग्रजाः संपीत्रमानोऽपि क्रीधरीनाभवद्यः ॥ श्रव चणेन संनद्धां मुद्धां मखपताकिनीं। पुरक्ताय पुरां भेत्ती प्रतस्ये दुःस्वयं जगत्॥ ततः प्रवदते युद्धं साईं विबुधसैनिकै:। दचयः पचपातेन प्राप्तिनीरायणादिभिः॥ त्रच रहगणेः रहां समरेऽमरवाहिनीं। ववर्षाधिकसम्बद्धाः त्ररासारैनिरनारं॥ घोरैः श्रद्धान्त्रसन्यातैः प्रश्रत् प्रतनादयं। ससार योगप्रक्तिं खामनादिनिधनः विवः॥ ततः चषात्पराभूताः प्रभुता दिविषद्भटाः । कां दिशं कां दिशं जम्मुराकान्तरे समन्ततः॥ श्रयदन्त न इन्तारं नाकिनसे पिनाकिनं। तेनाविन्दमा गोविन्दप्रसुखा न तु धीरतां॥ त्रच यद्मपतिं चसं क्रष्णसारवपुर्धरं। पश्चायमानमद्राचीत् भगवान् भगने बहा॥ विद्याध चिपुरचाधसं ग्ररेष चिपर्वणा। चिक्केद च बिरा बाबि तदेनसुमशीर्वकं॥ प्रधापि कृष्यते लेकि लेकियस यत्रोद्धवं।

<sup>(</sup>१) श्रोकसङ्केति म॰।

भूमी म्यावरप्राच्य कार्य निषयात चत्॥
तं वाखपुर्वं प्राक्षवाख्याक्षविक्षारदाः।
यक्षाप्रश्नाधरसाय कत्तिसुत्कत्य कत्वज्ञः॥
सम्यर्वे पूर्णेटः पृष्टं कष्याजिनमनुत्तमं।
यत्रवीच विद्याची दीषायाधनसुत्तमं॥
ददमस्य समस्यानां दानानामपि चाधिकं।
सिक्षधापिता यस्य त्राह्ये कष्याजिनं नरः॥
प्रास्थिता पितरसास द्रितमाकस्यकाखिकीं।
दत्युक्ता वामदेवस्य देवदादवनं क्यी॥
दत्येवमिदसुत्पनं सेखं कष्याजिनं पुरा।
एतस्त्राह्ये प्रयत्नेन विद्यापं मनीवितिः॥
एतस्य विद्यानेन पित्रधामस्या नितः।
यासीर्थं दिष्यपीवनेतद्त्रतस्यां स्थापरि निवेत्रसेत्॥
सर्वान् नाहस्य स्थारान् तस्यापरि निवेत्रसेत्॥

## ब्रह्मवैवर्त्त ।

कृष्णाजिनसः सामिष्यं दर्भनं दाननेव सः । रखोत्रं ब्रह्मवर्षसं पत्रून् पुषांस्य तार्थेत् ॥ नागरसन्ते ।

> बंखर्षनात् स्वयाखगाजिनस्य बर्वे पदार्थाः द्रुपयो भवन्ति । तस्तात् प्रयक्षेत्र निवेशनीयं माद्वपदेशेचिदमानमञ्जः ॥ दति स्वयाजननिक्पपं ।

#### चय रजतं।

तन तावदुत्यिनर्नन्दिपुराखे।

श्रथ देवे। विद्याचः प्रत्याचीढं यमात्रितः ।
खानकं ग्ररमादाय वर्वदेवमयं तदा ॥
श्राह्मय मन्दरं चापं वास्तिं च्यावनामितं।
चिपुरख वधार्थाय निर्निमेषै विद्याचनेः ॥
तताऽश्रुकण एकसादपतत्तस्य खोचनात्।
तसाद्रूणं यमभवत्यश्राखं पिष्टपे। ज्वलं॥
दितीयादपतन्ने चादश्रुविन्दुख वामकात्।
तसाद्रजतसुत्यन्नं पिष्टकर्मस्य शंसितं॥

श्रन पिट्टकर्मस्वितिविशेषणाई विकर्मसु रजतस्व निवेधा गम्बते । श्रातएव मत्यपुराणे रजतं प्रकत्योत्रं ।

> श्रिवनेचे द्वां यसान्तसात् तत्पि व्यवस्थं । समक्रमञ्जास यश्चेषु देवकार्थे विवर्णितं (१) । रजतं दविणामाजः पिव्यकार्थेषु सर्वदेति॥

### तैित्तरीयशाखायां।

देवासुराः संयता श्रासंसे देवा विजयसुपसनोऽग्रो वामं वसु संन्यद्धनो दसु ने। भविष्यति यदि नोजेखन्तीति तदग्निर्णकामयत तेनापाकामत्ते देवा विजित्यावददत्समाना श्रन्यायंसादंख सहसादि-साना बे।ऽरे।दीत् यदरे।दीत्तप्रद्रस्य दद्रतं। यद्श्रुत्रीर्यत् तद्रजतं

<sup>(</sup>१) देवकार्थे च वर्जितमिति ख॰।

हिरक्षमभवत् तसाद्रवतं हिरक्षमद्विकमत्रुत्रं ये। वर्षिव ददाति पुराख संवत्तराद्यहे ददन्ति तसाद्विधि न देवनिति । श्रक्षार्थः ।

'देवाद्यासुराद्यान्योन्याः, 'संस्ताः' संग्रामोद्यतः, पुरा वश्चतुस्त्रं विजयकामाः सन्ते। देवाः संग्रामश्चमिं प्रतिष्ठमानाः 'वामं' रमणीयतमं, 'वसं' धनं, खकीयं, रमणायाग्निष्कं न्यर्ध्वदं नामासुरैर्जिता वयं भवेम तदैतत् धनमस्त्राकं निर्वासाय भविष्यतीत्यनुसन्धाय, तदिदं धनमग्निरितिलुश्चतवा ममैक्ट्रमस्त्रिति नितर मकामचत, स तचे।— पायं विचार्य्य तसाहे प्रात् 'चपाकामत्' चपसायत । प्रयासुरान् विजित्य देवा सद्धनं 'अवस्क्रसमानाः' प्रवराद्धमवाप्नुमिक्कनः, श्रिष्ठं 'प्रवायन्' चापकन् 'तदस्त्रं चग्नेः, सक्ताप्तात् 'सहसा' बलेन, 'चादिस्तम् ' चादातुमेक्कन्, तदासावग्निररोहीन्ततोऽस्रो स्ट्रममा भवत्। तदस्य स्दतः 'सद्भु' लोचनवस्, 'च्रीकंत' भ्रमावपतत्, तद्रजतमभवत्। तसात् 'वर्डिपि' देवदेवत्ये कर्षात्रं, रवतं न देयमिति। स्थ रजतमिका।

नन्दिपुराणे ।

रजतेन समायुक्तं यशक्ताह्रेषु किश्चनः।
तसद्वयभित्रृकं रहवं प्रिष्टिमः खयं ॥
श्रिष्टाच रजतामाने वरं रचतपंज्यं।
काला स्राहेषु श्रीचाति पित्रुचन्दानि पोड्स ॥

कान्दपुराखे ।

यः प्रयच्छिति विप्राय रजतं चातिनिर्मशं।

स विधूयाश्च पापानि खर्मलेको महीयते । रूपकः सभगः श्रीमानिह लेकि च जायते ॥ अञ्चविवर्ते ।

रजतस्य क्या हाथि दर्भनं दानमेव च।
प्रमामनयं सम्यं राजतं दानमेव च।
पिद्धनेतिन दानेन सत्पुपास्तारयन्युत ॥
नागरखाडे ।

धातूंस्त सजता पूर्व रौषं सष्टं खयस्वा।
तेन तिइहिता श्राद्धे दिचिणा पित्तवप्रये॥
श्रासाभे सित हृष्यस्य नामानि परिकीर्त्तयेत्।
तुष्यिना पितरे। राजन् कीर्त्तनाद्रजतस्य च॥
न हि हृष्यात्परं किञ्चित् पित्हणां विद्यते प्रियं।
हृष्यं दृष्ट्वेव पितरे। बान्ति प्रीतिमनुत्तमां॥

नारदीयपुराणे।

प रक्तित्यसमां द्वितं पित्वणां चाचयां गति ।
तेन माहेषु यत्नेन रूपं देयं दिजीत्तम ॥
रूपं रस्तेन दातयं यत्किञ्चित् पित्वदैवतं ।
तेन खुः पितरसृप्ता यावदाश्वतसंत्रवं ॥
रजतं दिखणां दद्याक्त्राह्मकर्मणि यो नरः ।
पित्वनेतेन तेन खुरिष्टाः पित्वपितामहाः ॥

वाराचपुराचे।

तर्जन्या रजतं भ्रता पित्रभ्यो यत्प्रदीयते ।

श्वनोऽश्वि परमाणूनां तस्यानो नैव विद्यते ॥
राजतान्यर्थपानाणि कारयेत् पिष्टकर्मणि ।
तथा भोजनपानाणि खुर्याद्रूष्यमयानि तु ॥
परिवेषणपानाणि पिष्डपानाणि चैव दि ।
रूप्येणैव प्रकुर्वीत पिष्टभित्तपरे। नरः ॥
एवं कृतं तु यक्कृद्धं यन कुन स्कितेन हि ।
तद्गयात्राद्धसेव स्थान्नान कार्या विचारणा ॥
रजतं दिचणां दन्वा त्राद्धेषु प्रयते। नरः ।
श्रात्मानञ्च पिढंसैव नयति ब्रह्म श्रास्तं ॥

प्रभाषखण्डे ।

इयं पितृषामितिवसभं तत् दला नरा वसभतासुपैति। बामख खाने सभते स तावद् भुवे निबद्धा ऋषयो हि यावत्॥

'भुवे निबद्धा ऋषयः' सप्तर्षिभंशका ऋषयः। रजतदानमभ दिवणादिक्षेण त्राद्धनाह्मणेभ्यो बेदितव्यं। रजतभाजनप्रश्नंसा तु भा-जनप्रकरणे वस्त्यते।

> द्गति रजतनिरूपणं । श्रन हिर्ण्यं।

तच व्रतपचत्रुतिः।

1

श्रमस्य वा श्रास्त्रसस्य रेत उदकामसत् सुवर्णं हिर्ण्यमभवदिति । तथा । त्राग्नर्षं वा त्रापे। श्रिक्षे ि मिथुन्याभिः स्वामिति ताः संबभ्रव तासु रेतः प्रासिञ्चलाद्धिरस्थमभवत् तसादेतदग्निमंकाशमग्ने हि रेत-स्त्रसादपु बिन्दन्यपु हि प्रासिञ्चलसादेनेन न धावयति न किञ्चन करोत्यपयशे। देवरेतसं हि तस्रश्मेवेनमेतसमर्द्धयति । स्कान्दे-काशीखर्ष्डे भगवानुवास ।

> मदेश्वरख यद्देतः पविषं ग्रुक्रमुत्तमं। समाक्षष्टं पुरा गौर्या दुराधर्षतमात् पतेः॥ देवतानां हिताधाय तद्यो प्राचिपत्पुरा। सुखेनैवापिवद्रेतः ग्रुजं चैव पिनाकिनः॥ नतो ज्यस्ति वे विहः काष्ट्रमध्यस्थितो यथा। तदीष्य्वेन परीतोऽसौ गङ्गायां प्राचिपत्पुनः॥ काथिता च पुनर्गक्वा समसुद्रमित्रणा। भ्रम्यां निखनिता साथ पर्व्वतेरभ्यपातयत्॥ तप्तायःपिष्डवङ्ग्रमः सदीपकुलपर्वता । ततसदैश्वरं रेतः खर्चेन मपावकं॥ दग्धा समसं भुवनं यातं शरवनं प्रति । ततः खान्दः समभवत् खान्दमन्यकि यज्जलं ॥ तत्ख्य खर्षमभविद्यपुषी याः ममुत्यिताः । क्षेद्काञ्चापतकोरावासीदाद्यन्तमंयुतः ॥ दचगुलासतायुक्तो सेदः पर्मकाञ्चनं। द्धित्यः समभूत्राम्ते जम्मूपककचिद्गिरेः॥ तस्य मूखेन संयुक्तो व्यवर्द्धत महातरः ।

तस्य पर्यातकावः वि प्रसानि समुजीवनः ॥

सद्यास्त्रित व्यवतम् धर्म्यविशेषतः ।

तेषां रयोधान्यदतः वरिदाणीकसुद्रगा ॥

जान्तृतीति विकाता पुराणे तरकोर्णिकाः ॥

जाञ्चस्रमाना सततं विक्रवास्त्रसम्बद्धाः ॥

द्रष्टु न प्रकाते के विद्याणीकावास्ताः ॥

तिरस्तत्रदं प्राप्ता हेमलकभिनक्ति ॥

तसंयक्तवः तद्रश्रद्भृषितापि वा ।

स्तिका स्त्रते के विद्याणीक परिकीर्णते ॥

तसंयक वृद्यास्त् व्यवतं परिकीर्णते ।

एतस्यवितं हेमाभूत् पुरा धर्मसमुक्तमं ॥

ब्रह्माख्डपुराखे।

दिमवहुदिता पूर्वस्वमाराकेति विश्वता।

पूर्वजनानि वा चावीद्यस्य मनदा वती॥

दचनोपाच तत्वाज वती चात्मकलेकरं।

दिमवहुदिता जन्ने छोचे गौरीति विश्वता॥

दत्ता तेवापि या तसी प्रस्पित्य पिनाकिने।

विवाचं कार्यासाय विधिवहुदितुस्तदा॥

वैवादिनेन विधिवा जुदादाग्निं पितासकः।

देशा कुर्वतस्यस्य विकारे। मानायोऽभवत्॥

इपं दृष्टा तदा देशा रेतस्कनं महातानः।

पद्माच स्टिंते तेव मक्रधा यमपद्यतः॥

तचीत्वन्नामहातावी वालिख्खा मरीचिपाः। प्रग्नी प श्रेषमपतत् तपाश्चलवप्रभं॥ जाञ्चस्रमानदीष्ट्या च श्रविमध्यगतं तथा। श्रणंसिरे ततादेवा दृष्ट्वा पुत्रं विभावसाः॥ जरुडः क्रिसा चैव पुछलात्ते सुदान्तिताः । विस्वषम् देवास चनुरसमतेषसः॥ त्रय दिरम्बम्बिमा ।

तच प्रतपचत्रुतिः । देवरूपमस्तं हिर्श्वमिति। स्कान्दे-काभिखण्डे ।

> रेशितुर्दरवाष्ट्रातं भोतृणाञ्च प्रियं धर्न । यसुद्रस्य तथा मेरीर्जम्नूनद्यास्तरस्य च॥ तसाहेक्ममुखाणां पवित्रं प्रियमुक्तमं । यत्पविचं पविचाणां तद्भिन्छसुदाहृतं॥ बिरमा धार्यते देवैरी बरेणापि किं परै:। धारणात् स्पर्भनाद्दानाद्र्भनात्नीर्यानाद्या ॥ लिङ्गार्चन समं पुष्यं मथापि प्रियते चतः। इरणाकाश्वनाद्वेषादवमानाद्ये ततः॥ महत्रजायते हेम भिरा वर्ष हि पृथ्वलं । तसादेव श्वभूद्रखं प्रधमस्वादिसर्गिकं ॥ श्रतो हेममचं कुर्यादङ्गुशीयकशंज्ञकं। पवित्रं पर्म क्षेत्रद्रामाष्ट्र शिसंश्वतं ॥

श्रन्यानि च पविचाचि कुत्रतूर्व्याताकानि वै। देशाताकपविचस द्योकां नार्दन्ति वे कसां॥ विष्णुधर्मोक्तरे।

जाम्बूनदं तहेवानामिन्हगोपकषन्त्रिभं । पितृणां चन्द्रसमाभं देत्यानां प्रवस्तापमं ॥ नागानां तत्र्यकाभं खास्रारीषां पीतसुच्यते । विक्रिपुराणे सवर्णं प्रकत्य रामा खवाच । एतत्पवित्रमतुसं सभूतमिइ विश्रुतं। श्रमोर्वीजं परं द्येतदपत्यं जातवेदसः॥ यहजं कार्त्तिवेयस स्ट्राइक्ससुद्भवं। पविचलासुरै: सर्वेधार्यते सुकुटादिषु ॥ श्रमिसु देवताः सर्वाः सुवर्णस्य तदात्मकं। तस्मात् सवर्षे ददतां प्रीताः स्यः सर्वदेवताः ॥ दश्चपूर्वान् परांश्चीव नरकात्तारयन्ति ते । सुवर्णं ये प्रयक्किना प्रावाचेदं रहस्पतिः॥ सर्वान् कामान् प्रयच्छन्ति चे प्रयच्छन्ति काश्वनं। मरीचिभंगवान् पूर्वं पितामइसुतोऽनवीत् ॥ यः सुवर्षं नरा निष्टं ब्राह्मणेम्यः प्रयक्ति। स चिरं विरजा विदान् देवविद्वि सादते ॥ र्चवैषामेव दानानामेकजन्मानुगं फखं। द्याटकस्विति गौरीषां सप्तजन्मानुगं फखं॥

क्रवापि सुमदत्पापं जातरूपं ददाति यः।

स सद्यस्तेन पापेन सुच्चते नाच मंत्रयः॥ ब्रह्माष्ट्रपुराणे।

> सुवर्षं परमं दानं सुवर्षं द्विषा परा । पविचार्षा पविचं च दानानां नाच संग्रयः ॥ पविचं परमं खोके सुवर्षेन समं कचित्। न विस्रते द्रव्यवातं दानं वा श्रवणं तथा॥

च्ह्यतिः ।

ग्रहादिने पृथ्यस्यं भवेन्यूकानुसारतः।
तस्मात् सर्वप्रदानानां दिर्थ्यमधिनं स्टतं॥
तथा सन्तानिकादीनां देवां सम्पद्यते किया।
तथा न ग्रहदानेन दिर्थ्यमधिकं ततः॥

वेदवासः ।

वर्वान् कामान् प्रयच्यक्ति ये यम्हन्ति काञ्चनं । एवं दि भगवानिः पितामदस्तोऽन्नवीत् ॥ पविषमय वा पृद्धं पित्ववामस्यञ्च तत्। सुवर्षं मनुवेद्धेष मनुना संप्रकीर्त्तितं॥

मनुः ।

भूमिदः सर्वमाप्तोति दीर्घमापुर्धिरखदः। सम्बर्गः।

**हिरक्षहो महाहद्भिं हीर्षमायुश्च** विन्दति । विष्णुः ।

सुवर्षदानेनाग्निषाचोकामाञ्चाति । ४४ विश्वाभिनः।

यवासे लिखिता गेचे खर्णदानसा संमुतिः। रचोभूतिपशाचासं न पथानित त पार्थिव॥ देवीपुराषे।

> ज्ञाला मानं सुवर्णादेः पाचेषु प्रतिपादयेत् । कामानिष्टानवाप्नाति विधित्रद्वासमन्त्रितः ॥

वित्रष्टः।

तसादग्रिमुखाः सर्वेदेवता रति ग्रुश्रुम । ब्रह्मणे। हि प्रस्ततोऽग्निरग्नेरपि च काश्चनं॥ तसादेव प्रयक्ति हिर्णं सर्वदेवतं। तस्य वे वैधसा लोका गच्छतः परमाङ्गति । खर्गकोके च राज्येन सोऽभिषिच्येत भार्गव ॥ सुवर्षमित्रमृहसी कालिकापुराचे। पूतमेतत्परं पुष्यं सुरकार्येषु नित्यमः। धारयन्ति यतः सर्वे लमसार्थं मसोष्टियतं ॥ त्रतः सर्वाणि पापानि पानेभ्यो विधिपूर्वर्का। दत्तं पुनाति कास्त्रे च देशे च इरसिन्नधी ॥ महामारते भीषां प्रति पिल्वाकाम्। वेदोपनिषदे चैत सर्वकर्मसु दक्तिणं। धर्वकतुषु चोदिष्टा भूमिगावोऽय काञ्चनं ॥ ततः श्रुतिम्त परमा सुवर्णं दिचिसेति वै। तदिदं सम्यगार्थं लयास भरतर्धभ ॥

मन्दिप्राणे।

तिन्तु भू सेर्गवां चार्चे सुवर्णं दीयतामिति ।

एवं वयस धर्माज्ञाः सर्वे चास्मत्पितामहाः ।

तारिता वै तरिव्यन्ति पावनं परमं हि तत् ॥

दम पूर्वान् दम्भैवान्यांस्त्रया सन्तारयन्ति ते ।

सुवर्णं ये प्रयक्कन्ति एवं ते पितरे।ऽभुवन् ।

रामं प्रति वसिष्ठवाक्यानि ।

सर्वरक्षानि निर्मय्य तेजाराभिसमन्ति ।
स्वर्णमेभ्ये विप्रेन्द्र रक्षं परमसुक्तमं ॥
एतसात् कारणाह्वा गन्धर्वारगराचसाः ।
मनुष्यास पित्राचास प्रयक्षाद् धारयन्ति तन् ॥
सुकुटैरक्वद्युतैरलङ्कारैः पृष्यम्बिधः ।
सुवर्णरचितैरच विराजन्ते रघूक्तम ॥
तसात् सर्वपविचेभः पविचं परमं स्थतं ।
पृष्यवीं गां च दलेच तथान्यदपि किस्चन ॥
विश्वय्यते सुवर्णस्य दानं परमकं विभो ।
प्रयक्तेद्विजसुख्येभ्यः पावनं द्योतदुक्तमं ।
सुवर्णमेव सर्वच दिचिणास विधीयते ।
सुवर्णमेव सर्वच दिचिणास विधीयते ।
सुवर्णं चे प्रयक्तिन सर्वदाक्षे भवन्यतः ॥

क्रचालाः पञ्च मावस्तु मापैः वोड्यभिः स्रतं। सुवर्णमेकं यद्दानात् स्वर्गलोकमवाप्नयात्॥ तथा।

रहस्रति: ।

स्वर्षे परमं दानं स्वर्षे दक्तिचा परा । एतत् पविषं परमसेतत् खख्ययनं महत् ॥ द्वपूर्वान् परान् वंस्थानात्मानञ्च विवासते । श्वपि पापमनं शला दत्ता विप्रेषु तार्यत्॥ सवर्षं चे प्रचन्नि नराः गुद्धेन चेतसा । देवताको न सन्देषः समस्ता इति नः सुतं॥ श्रुग्निर्छ देवताः सर्वाः सुवर्षेश्च जनावनः । तसात् सुवर्षे ददता दत्ताः वर्गाय देवताः॥ क्रम्यभावे च खुर्वन्ति वक्रिखानेषु काञ्चनं । सर्ववेदप्रमाणचाः श्रुतिबास्त्रनिद्र्धनात्॥ ये लेनं चाचिताग्रिमादित्योदयनं प्रति । द्युर्वे त्रतसुद्धिय सर्वकामानवाप्रयः॥ 'त्रतसुदिख' त्रतमनुसन्धायेत्वर्थः। सुवर्णदः स्मीस्रोके कामानिष्टाम् यमश्रुते । विरचाऽम्बर्धवीतः परिचाति बतस्ततः ॥ विमानेनार्कवर्षेन भाखरेष विराजितः। श्रुप्रोगफकीर्जन आखता खेन तेत्रसा ॥ इंसवर्डिश्युकोन कामगेन नरे। तमः। दिव्यगत्थवदः खर्गे परिगक्तितस्ततः ॥

- एक प्रकार अभेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं भूवेषावी सर्थमुतास्य गावः । विश्व विश्व विश्व क्रिक्ट को छ जो खोकास्त्रयसीन भवन्ति दत्ताः काष्ट्रका वास्त्र महीस द्यात्॥ ह ह जावास

कान्द्र-प्रभामखखे । जातकार इस्ते त्रिश्च लीशसम्बद्धास्य

द्रवं पृथियां परमं सुवर्षं हाज्ञानां हिल्लाहरू १६ इष्यन्ति देवा यदि दीयते तत्। अनामाद्रुङ सर्चे। इपि तसी सुचिरं विमानं द्दाति तावड्ममतेऽच यावत् ॥ 🕔 📴

द्रति हिरण्यनिरूपणं। कांक नवस्त्रिकां तथा प्रभवं प्रमान विश्वा

व्यवसाय प्राचाणि । प्राप्त विकार

तवाधीवर्धपावाणि हारीतः। ने लात निवार किर्वार कांस्थपार्ण-राजत-तासपाचार्ख्यादकधारणानि खर्वाखुपकरूयानि 'खर्वाणि' द्रखानि । दे । विश्वानिष्णम प्रेमणे । प्रेमणे प्रमानिष्णम

द्विजवाप: । जाने अस्ताम्याती समा तन् हो।स्वर्डन्युक (क्रिक्त्राचक) खादिरौदुम्बराखार्घ्यपाचाणि श्राद्भकर्मणि। श्रयम्मस्यानि खुरपि पर्णपुटाखयेति॥ 'खादिरं' बालपचतस्दासमयं। 'ग्रीदम्बरं' जन्तुफलव्चनिर्मितं, तास्रमयं वा। 'पर्णपुटाः' यज्ञीयव्चपर्णनिर्मितास्रमसास्रतयः पाच-

विश्वेषाः । अन्य सेहत अग्रे हार्ष्याप्तमाप्तम हेहार्रिहारो कात्यायनः । अस्ति केल्विन प्रकारक वृक्षक हान्द्रावर

सीवर्ण-राजतीदुम्बर-खद्ग-मिक्सयानां पाचाणामन्यतसेषु खण्स-यवर्जं यानि वा विद्यम्ते पलामपचपुटेषु वा ।

'खद्गमयं' गण्डकार क्विनिर्मतं । श्रम स्वामयवर्जनं सति सभावे। श्रमभावे तु तद्युपादेयं तैजसाम्ममयस्याप्तये व्यायास्यापानव चनात्। श्रयामास्यापानि सुरिति वैश्वापवचनात् श्रामाभेदेन व्यवस्तिते वा स्यापायवर्जनोपादानेऽवगन्तवे। सङ्ग्रातातपः।

दौहिनं खद्गायङ्गन्तु ससाटे यनु दृष्यते । तस्य प्रयुक्तस्य सत्पानं दौहिनमिति कीर्त्तितं॥ मत्स्यपुराणे ।

> पाचं वनस्पतिमयं तथा पर्धमयं पुनः। जलजं वापि कुर्वीत तथा सागरसभावं। सौवर्षे राजतं तासं पिदृषां पाचमुत्तमं॥

पुष्यं विना ये फलन्ति ते वनस्यतयः तद्दार्मयं 'वनस्यतिमयं'।
पर्णमयमित्यच पर्णान्यपि वनस्यतीनामेव। 'जलजं' कमिलनीपचं।
'सागरमयं' श्रञ्ज-श्रुत्थादि।

रजतस्य कथा वापि दर्भनं दानमेव वा । राजतिभाजनेदेंचमपि वा रजतान्वितः॥ वार्यिप अद्भ्या दत्तमचयायेव करूयते। यचार्यपिष्डभोज्येऽपि पित्वषां रजतं मतं॥ प्रिवनेचे।द्भवं यसात्तस्यात्तत् पित्ववद्यभं। अमङ्गलस्य यद्योषु देवकार्येषु वर्जितं।

€05

एवं पाचाणि सङ्गल्य यथालाभं विमत्तरः॥ ब्रह्मवैवर्ने ।

पालाचे ब्रह्मवर्चस्यमञ्जले राज्यभागिता। सर्वभ्रताधिपत्यस सचे नित्यसुदाइतं ॥

'ञ्चः' जटी।

पुष्टिः प्रजास न्यग्रोधे बुद्धिः प्रज्ञा धृतिः स्रुतिः ।

'न्यग्रोधः' वटः ।

रचोन्नस्य यत्रसम्य कायार्थाः पात्रस्चिते ।

'कायारी' श्रीपर्णी।

यौभाग्यसुत्तमं लेकि मधूके यसुदाइतं।

'मधूकः' गुड्पुष्पः ।

फल्गुपाचेण कुर्वाणः सर्वान् कामानवा प्रुयात् ।

'फल्गुः' काको दुम्बरिका ।

परां शुतिमधार्के च प्राकाम्यच विशेषतः। । विष्टृष्ट्राह

'त्रकं:' रूपिका।

विन्वे सम्बीसपो नेधा नित्यमायुख्यमेव च । चेवाराम-तड़ागेषु पर्वसम्मेषु चैव हि॥ केन्स्र किर्हा वर्षत्यज्ञसं तचैव पर्जन्यो वेणुपाचतः । । । । । एतेषां सभते पुष्यं सौवर्षे राजते तथा॥ है । हि पलाग्र-फल्गु-न्यगोध-प्रचाश्वत्य-विकङ्कताः । हिन्ह उरुमरस्रथा विक्यसन्दनी यज्ञियास ये ॥ विकास बरखोदेवदार्य प्राजीऽच खदिरस्त्या । निष्ट्रक नि एते द्वार्थादिपाचाणां जोनयः सुरजेवतः।

यसैर्देशात् य यज्ञानां सर्वेषां फलमाप्तुवात्॥

'विकद्वतः' सुवद्यः, 'श्ररतः' पीतद्रः, 'श्रातः' सर्वकः। प्रश्रीदीत्यादिक्रव्देनावनेजनादिपाचाणि तिस्त्रुज्ञादियाद्वोपकर्णधारणार्थानि पाचाणि च स्रज्ञाने।

तसिस्त्रेव पुराषे।

राजतं रजतामं वा पितृषां पात्रसुष्यते ।
रजतस्य कथा वापि दर्भनं दानमेव च ॥
श्वनम्मस्ययं स्वर्धां राजतं दानमेव च ।
पितृनेतेन दानेन सत्पुषासार्यन्यतः ॥
राजते हि सुधां दुग्धा पाषेऽस्मिन् पृथिवी पुरा ।
सुधाष्याधिभिषात तस्मिन् द्यां ततोऽषयं ॥
व्यथ भोजनपात्राणि ।

वायुपुराणे ।

पात्रं वे तेजसं द्यान्त्रानोशं त्राह्मभोजने ।

पाणं भवति कामानां विद्यानाञ्च धनस्य च ॥

'तेजसं' सुवर्ण-रजत-कांस्थ-ताष्मयं ।

राजतं काञ्चनद्वीव द्याच्छा होषु चः पुमान् ।

दला स सभते दाता प्राकाम्यं धनसेव च ॥

राजतेभीजनेरेषामपि वा रजतान्वितैः ।

वार्याप सह्या द्त्रमच्यायोपकरूपते ॥

तच यद्यप्यविशेषेण राजतानि सौवर्णानि च पाचाणि त्राहरे

Digitized by Google

**ट घ•**।]

विहितानि तथापि वैश्वदेविके सौवर्णानि पिचे राजतानीति गुण-प्रकर्षार्थं व्यवस्थामाहाचिः।

भोजने हैमक्षाणि देवे पिश्चे घथाकमं। विष्णुः।

तैजसानि च पात्राणि द्यादिशेषते। राजतानि। श्रव हैमपात्राभावे हारीतः।

राजत-कांख-पार्ध-तासपाचाणि ब्राह्मणभोजनाथानि महान्ति कार्याणि भोजनार्थे।पकस्पितसर्वास्त्रधारणपर्यातं महत्त्वमाचमचानुस-श्रेयं । कांखपाचं तु दिपञ्चाश्रत्यसपरिमितकांखनिर्मितमेव ग्राह्म तदसभवे यथोपपस्रं ।

तथाच श्रविः।

'ग्रइखेरिति' ग्रइखाश्रमिभिरित्यर्थः । पर्णमयं चाच भोजनपाचं पक्षाश्रपचमेव ग्राह्मं । तद्वातिरिकस्य पचपाचस्याचिणा प्रतिसिद्धलात् । तद्यथा ।

पालाक्रेभ्यो विना न खुरन्यपनाणि भोजने।

इति विश्वेषितलाहार्वादिषु तु न प्रतिषेधः । पर्णपात्रपचेऽपि घृतादिद्रव्यधारणार्थं, सित सभवे तैजसानि सन्पाद्यानि । घृतादिदाने तैजसानि पात्राणीति विष्णुस्तरणात् । तेषामलाभे पलाप्रपत्रनि-र्मिताः पुटकाः घृतादिद्रव्यधारणार्थं विनियोज्याः ।

85

सौवर्णनीह पात्राण सम्पाद्यान प्रयक्षतः।
तदभावे त रूपाणि कांस्यानि तदस्यावे ॥
पलाजपर्णजानि छः त्राद्धेषु दिक्सोजने।
त्रान्यान्यपि हि पात्राणि दार्जान्यपि जानना॥
यथोपपद्यं कार्याणि स्रप्त्यानि न त कवित्।
नायसान्यपि कुर्वीत पैत्तसानि न पैत हि।
न च सीसमयानीह प्रस्तेन वपुजान्यपि॥

#### च्ह्रजातातपः ।

्पाने तु स्टब्सचे बन्तु आह्य भोजयते पिछन्। तन दाता पुरोधास भोजा च नरकं प्रजेत्॥ कूर्यपुराये।

> पाचे तं ऋष्मचे चे। वे श्राह्में भोजवते पिह्नम्। य चाति नंरकं घोरं भोका च वपुरेक्तिः॥ इति।

श्रिक्ताः।

न जातीतुसुमानि द्याम कदसीपनिमिति ॥ श्रय परिवेषणपानाणि ।

चारीतः।

काञ्चनेन तु पात्रेष राजनीयुम्बरेष वा। इत्तमक्ष्यतां वाति खद्वपात्रेष चैत हि॥

विष्युः ।

भृतादिदाने तैअशानि पात्राणि **अत्र**पात्राणि पालगुपात्राणि वी प्रश्नकानि। श्रव च गाथा भवति।

ह अ।

मीवर्णराजाताभ्या च खन्नेनौदुम्बरेण वा। दत्तमचयतां याति फाल्युपात्रेण वाष्यय ॥ प्रव विशेषमाह पैठीनमिः।

देवे सौवर्णानि श्रेष्ठानि पित्रो तु राजतानि परिवेषणपात्राणीति। मनः । नामक्राहित

राजतैर्भाजनैरेषामपि वा रजतान्वितः। वार्थिप श्रद्ध्या दत्तमच्यायापकत्पते॥ श्रवम्यं चेदं परिवेषणं द्वीदिना प्राचेणैव विधेयं माचा द्वसीन परिवेषणस्य निषेभश्रवणात् । विकास स्वयोगिकारविक रेशकारिकार दिसा। 'सायम' । स्थान ग्यापना में एवं विश्वपंचन ।। इंग कूर्मप्राणे ।

न ददादिकहसीन प्रत्यत्तं लवणं तथा। न चायसेन पात्रेण न चैताश्रद्धयान्वितः<sup>(१)</sup>॥ किलानका काञ्चनेन तु पात्रेण राजतीयुम्बरेण च। दत्तमचयतां याति खड़ेन च विशेषतः॥

विष्णु:। अधि मुक्त पाकन्तु पेयल हु हिला प्रत्यचलवणं न दद्याद् इस्तेन न घृतवाञ्चनादि दद्यात्। पाचाद्यभावे वर्णेन पर्णेन वा इस्तमनाई।य प्रदेयमित्याह ब्रह्मातातपः।

इसद्ताञ्च ये खेदा सवणं यञ्चनानि च । दातारन्त्रोपतिष्ठन्ति भोता भुद्धीत किन्त्रिष्ठं॥ तसादनारतं देशं पर्णेणैत व्योग वा।

(१) पुनिरिति ख॰। निकार समाहि स्वारो कि एक

-(

प्रद्यात्र तु इस्तेन नायसेन कदाचन॥

वृद्धभातातप- अधुद्दारीत-वसिष्ठाः।

श्रायसेन तु पात्रेण यदत्रं संप्रदीयते।

भोका विष्ठाभनं सुक्के दाता च नरकं वित्।

पैठीनसिः।

सीयकाययपाचाणि रीतिश्रेषाणि पाचाणि चेत्ययज्ञियानि। मार्कण्डेयपुराणे।

नापविचेण इसीन न नैकोन विना खुर्म।
नायमे नायमेनैव आहे तु परिवेषयेत्॥
'श्रपविचेण' दुर्लेपमंगर्गादिना अपूतेन। 'श्रायमेन' श्रयोमबर्कादिना। 'श्रायमे' श्रयोमयपाचेऽपि न परिवेषयेत्।
श्रय प्रमुभाष्डानि।

#### चमकारखखे ।

खर्णभाष्डेषु कुर्वीत पितृषां पाकसुत्तमं।
तेनाषौ भाग्यमायुव्धं सभते चाचयां सियं ॥
राजतेषु तु भाष्डेषु कुर्व्वन् पाकन्तु पेहकं।
पितृषां कुरते हितं यावदाश्वतसंप्रवं॥
पचमानस्तु भाष्डेषु भत्त्या तास्त्रमयेषु तु।
समुद्धरति वै घोरात् पितृन् दुःखमद्दार्णवात्॥
तैजसानामभावे तु पिठरे स्टप्सये तु यः।
नवे प्रदुषौ प्रकुर्वीत पाकं पित्रर्थमाद्ररात्।
तस्म तुव्धन्ति पितरः प्रीता यक्कन्ति वाञ्चितं॥

#### नागरखण्डे।

याजीन पिटपाकार्थं पिठराणि प्रकल्पयेत्।
सौवणान्यथ रौष्याणि तास्रकांस्थोद्भवानि च ॥
मार्त्तिकान्यपि भव्यानि नृतनानि दृहानि च ।
न कदाचित् पचेदन्नमयःखाखीषु पैटकं॥
प्रथमो दर्भनादेव पितरा विद्रवन्ति हि ।
प्रथमियसमञ्जूखं खोदमान्तर्भनीषिणः ॥
देवेषु चैव पित्रोषु गर्दितं सर्वकर्माष्य ।
काखायसं विशेषेण निन्दितं पिटकर्माणा॥
पखानार्येव शाकानां केदनार्थानि यानि तु ।
मद्दान्येऽपि बद्धाणां तेषासेव हि सन्निधिः ॥
दक्षते नेतरसाच शस्त्रमाचस्य दर्भनं।
प्राद्धदेशे तु विदुषां पिट्ढणां प्रीतिमिक्कता ॥
मद्दान्ये।पयुक्रानां प्रिप कार्थं निदर्भनं ।
प्रथःशह्नमयं पीठं प्रदेशं नोपवेष्ठनं ॥

### श्वादित्यपुराणे।

पचेदस्रानि सुस्नातः पाचेषु ग्रांचिषु खयं। खर्णादिधातुजातेषु म्हण्सयेष्यपि वा बुधः॥ श्रिक्टिइषु विखेपेषु तथानुपद्दतेषु च। नाथमेषु न भिन्नेषु दूषितेष्यपि कर्षिचित्॥ पूर्वे क्रते।पयोगेषु म्हण्सयेषु तु न कचित्। पकास्रसापनार्थन्तु श्रस्तन्ते दादजान्यपि॥

# दर्व्यादीन्यपि कार्याणि यज्ञियेरेव दार्काः । इति पात्रविद्यप्यं।

श्रय गत्भाः ।

# गर्डपुराणे।

यस्त ग्रभान् पितृषां वे द्याद्यवे हिता नृप । ग्रभां पर्यापवारेनु पितृषामसिनक्षभाः । ग्रभां विवाते प्रान्यस्तो देखाः प्रयस्ततः ॥ विवेषामपि देवानामस्यन्तं ग्रीतिहेतवः । ग्रभाक्षसात् प्रयसेन ग्रमेस्सम्पि पूजसेत् ॥

# वाराइपुराणे ।

यः त्राह्नेषु प्रद्यादे गत्भावतिमकोहरान् । स्वर्गे कराक्षरागास्त्रमासिक्षाना सुराक्षनाः॥ योऽनुस्त्रियति गायापि त्राह्मं सुर्भ्यन् दिस्त्रमात्रां। देवास पितरसीव तस्त्र तुष्यन्ति सर्दशः॥

# भगवतीपुराणे।

यसन्दर्भन ग्राह्मेन सुसन्दर्भन सुगन्धिना । चनुष्तिम्पति ने विप्राम् स कदाचित्र तप्यते ॥ तेनेवागुद्दमित्रेण परं सौभाष्ट्रयसमुते । च्यारोक्त विसेपेन<sup>(९)</sup> सुङ्को भोगानमानुषान् ॥ यः श्रीख्यां सकर्पूरं पिक्षभः प्रतिपादयेत् ।

<sup>(</sup>१) युक्तेनेति।मः।

चन्नः प्राप्तिति विपूर्णं स पृष्टिक्यां महामतिः ॥

यः जुडुमसमिपितं ददाति मसक्योद्भवं ।

केवलं खुडुमं वापि इपवान् स प्रजावते ॥

दद्यात्रालयजं दिवं यस्तु कस्त्रिकान्वितं ।

कस्तुरीं केवलां वापि स प्राप्तिति महान्नियं॥

योवचकर्तमं दत्ते त्राह्मेषु मह्मयानितः ।

स स्त्रपतिलमासास महेन्द्र दव सीदते ॥

यस्तु त्राह्मे ददेन्नशालानासुस्मवासितान् ।

स सर्वकामसम्बद्धः स्वर्गे वैमानिको भवेत्॥

यचनर्वमस्त्रचं "कर्पृराग्रदनकोखद्पंतुसुमचन्द्रनेः। यचनर्दम दत्युक्तो गन्धः स्त्रगेऽपि दुर्चभः" इति विष्णुधर्मीक्तरोक्तमनुषन्धेचं। विष्णुः।

चन्दन-बुद्धम-कर्पूरागृह-पद्मकान्यनुखेपनाय । मार्कष्टेयः ।

चन्दनागुइ-कर्पूर-कुडुमानि प्रदापचेत् । ऋषमेधमवाप्नोति पित्वणामनुखेपनार् ॥ मरीचिः।

कर्पूर-खुक् ने। पेतं सुगन्धिसितचन्द्रनं। दैविके लघ वा पिछी गन्धदानं प्रत्रस्ति॥ नद्यपुराये।

> सेतपन्दन-कपूर-सुदुमानि ग्रुआनि च । विसेपनार्थं दशानु सवान्यत् पिटवस्म ॥

कुष्टं मांची वासकन्न सकुष्टी जातिपनकं । मास्तिकोत्रीरसुरतञ्च ग्रन्थिपर्णञ्च दुम्बरं । सुरा चेत्येवमादीनि मन्धयोग्यानि पैटके ॥ श्रष्ट वर्ज्या गन्धाः ।

# विषापुराचे।

श्राह्मे न देवा पासस्था तथा निष्पावकोद्भवाः ।

'पासस्था' सुकुन्दास्थं मन्धद्रयं। बासकञ्चाच पासस्था सुकुन्दः
कुन्दकुन्दुक् दति विकास्त्रीस्मरकात् ।
नृतिंहपुराचे ।

माद्भेषु विनियोक्तया न गन्धा जीर्ध्दार्जाः । प्रक्रीभावं समापाच न च पर्युविताः कचित् । न विगन्धाय दातया भुक्तवेवा विज्ञेषतः ॥

# नारदीयपुराखे ।

जीकं विक्रतगत्मञ्च मत्मं श्राद्धे न योजयेत्। पिटकर्मकि तज्ज्ञीन प्रदेशं न च वर्वरं॥

## त्रञ्जपुराचे ।

पूतीकं स्मनाभिञ्च रेजनां रक्तवस्त्नं। काखीयकं जोङ्गकञ्च तुरुष्कञ्चापि वर्जयेत्॥

'पूतीकं' सगित्यस्थितिषः, पूतिकं करस्वकारं वा प्रकीर्यः पूति-करतः पूतिकः कस्तिकारक रत्यमरिषंदेनाभिधानात्। 'स्वम्नाभिः' इस्तुरी, तस्यास्य विदितप्रतिषिद्धसादिकस्यः। 'रोचमा' गोरोचना । 'रक्षसन्द्नं' प्रसिद्धं।'कासीस्थक-चोक्नके' नन्धद्रस्यविष्ठेषौ । कासीस्थकस्य कालानुवार्यद्वाय वमानार्थकं, "वंद्रकागुद्राजार्रखोदं क्रमिज्रजोङ्गक-मिति सुगन्धद्रयप्रकरणे समरसिंदेगभिधानात्। 'तुद्रकाः' विद्रकः।

इति गत्धनिक्पणं।

श्रथ पुष्पाणि ।

#### ब्रह्मा खपुराणे ।

पिटभोषः सुमनसः सुमन्धसात्पराचणः।

सदा दद्याद्दिजातिभ्यः वे।ऽपि वाति दिवाकरं॥ वायुपुराणे।

पिष्टभ्योयस्त मास्त्रानि सुगन्धीनि च दापयेत् । सदा दद्यात् श्रिया युक्तः सेऽपि याति दिवाकरं॥ भविष्यत्पुराषे।

> यसु श्राह्मे दिजायाणां पुष्पाणि प्रतिपादयेत् । सगन्धीनि मनेश्वानि तस्य स्थात्पृष्णमत्त्रयं ॥ सगन्धिपृष्पगन्धेन प्रीतिं यास्ति पितामद्याः । प्रीयमाणास्य यस्क्षिता दातुः कामान् यथेपितान् ॥ श्रातः पृष्पेस पर्नेस मस्त्रीभिरत्यापि वा । सनुमारेः किमस्त्रयेयंवदूर्वासुरेरपि । संपूजनीयाः पितरः श्रेयःकामेन सर्वदा ॥

# स्कन्दपुराणे।

गन्धमास्त्रिया नित्यं पितरः त्राह्वदेवताः । त्रतागन्धेस पुष्पेस पूजयेत्तान् सगन्धिभिः॥ त्रेष्ठानि बर्वभोगेषु पुष्पाणीद परत्र च । 86 स्रताभक्ता प्रदेशानि पितृषां सुसुमानि वै॥ विपरीतपासं खेाने यदसकात्य दीयते । स्रतः सकात्य संपूष्य दानिष्क्रिन स्ररयः॥ न प्रस्नैर्विना पूषा कता पुष्कतमा भवेत्। स्रतः साह्रपरे।विदान् साह्रेन प्रीषयेत् पितृन्॥ संपूष्यीत प्रथमं पृष्पेः सर्वे।क्तमेः सदा। स्रपर्वेषितक्षेत्र तथानुपद्तेरिष । स्रमिकीटाद्यविद्धेस भ्राक्षिः प्रोक्षितेरिष॥

पद्मपुराणे ।

थव-नीवार-सुद्राख ग्रुक्ताः सुमनसस्था। वक्तभानि प्रवक्तानि पितृषामित्र सर्वदा॥

नन्दिपुराणे ।

पुष्पजातिर्यदा स्रष्टा तदा प्राक् अतपिका । स्रष्टा तेन च सुख्या सा आद्भक्षीण सर्वदा॥ वायु-त्रह्माण्डपुराणयोः ।

ग्रुकाः युमनयः श्रेष्ठास्तया पद्मीत्पसानि च । गन्धवर्षीपपन्नानि यानि चान्यानि कस्त्रत्रः॥ त्रुच पद्मीत्पसानि ग्रुक्केतराष्ट्रपि देयानि ।

त्रत्र विष्णुः।

जसनानि रक्तान्वि दश्चात् । प्रभासखण्ड-मार्कण्डेयपुराणयोः । जात्यस्य सर्वा दातया मिकका सेतयूणिका । अलेक्किवानि सर्वाचि जुसुमानि च चन्पकं॥ 'जात्यः' मासत्यः। 'महिका' सुद्गराख्यानि पुन्पाचि। 'मेत-वृ्चिका' चेमजुसुमानि।

घान्यफलप्राकान्यभिधाय मञ्जपुराखे ।

> मानमारक्षकर्षेव दद्यात् पृष्पात्यमूनि च । मानी-चन्पन-रोशांस्व मिन्नना-वाण-वर्षरीः॥ पूराभोत्नाटक्षश्च द्यस्पी तिस्तनं तद्याः। पारमी मतपबद्य गन्धनेपासिकामपि॥ सुन्ननं तगरसैव स्वगमारस्य केतकी । पृष्टिकामतिसुकास्य माझ्योग्यानि भी दिजाः॥ कमसं सुसुदं पदां पुष्टिरीकस्य यस्ततः। दन्दीवरं कोकनदं कस्हारस्य नियोजयेत्॥

'तमकः' चाम्येदः । 'रिष्रः' गासकः । 'बाषः' चार्मगसः । 'वर्गरे' कर्वरी । 'पूतः' चादः । 'चांचाकः' वच्चनः । 'चाटक्यः' सिंहासः । 'तुस्मी' सुरमा । चस्ताच माद्धे वर्जनीयवसुनं साखर्यमारकारेण । तणु वक्कसतीतिहासपुराणेखदृष्टाकाविर्मूकमिति वानीमः । 'तिसकः' कुरकः । 'पारन्ती' ग्रेफालिकासदृष्ठपुष्यं । 'प्रतपनं' प्रसिद्धं । 'नेपा-सिका' गवमासिका । 'खुजकं' खुक्ककं । 'तमरं' गत्थतगरं । 'स्रगमारं' भावणिकापुष्यं । 'चित्रमुक्कं' माध्वीसतापुष्यं । कम-सादयः पद्मजभेदाः प्रसिद्धाः ।

माथ वर्णानि पुष्पाणि ।

तत्र वायु-ब्रह्माण्डपुराणयोः ।

जपादि सुमना भण्डी इपिका च कुरण्डकः।
पुष्पाणि वर्जनीयानि त्राद्धकर्मणि नित्यमः॥
थानि गन्धादपेतानि उपगन्धानि यानि च ।
वर्जनीयानि पुष्पाणि त्राद्धकर्मणि नित्यमः॥
थानि गन्धादपेतानि उपगन्धानि थानि च ।
वर्जनीयानि पुष्पाणि भ्रमिनन्दिक्ता सदा॥

'जपा' सद्रपुष्पम् । श्रादिश्रन्दः प्रकारवचनः, तेम जपासुस्म-सदृशानां करवीरादिसुस्मानां वर्ज्यनं । 'स्मना' जातिः । समना मालतीजातिरिति स्मरणात् । 'भण्डी' मिश्चष्टा । 'स्पिका' श्रकः । 'सुरण्टकः' पीतपुष्पमदागद्दा । जातीसुस्मनिषेधोऽच न नित्यः नित्य-निषेधे ''जात्यस्य धर्वा दातव्याः'' दिति पूर्वे । कार्यस्य निर्विषयसमापद्यते । मागरस्यक्षे ।

जातीपुण्यसमायुक्तं तच्छाह्यं व्यर्थतां व्रजेत्॥ श्राष्ट्र श्रक्तिराः।

न जातीकुसुमानि द्धान्न कदसीपनमिति । कदसीपनमन भोजनपानतया प्राप्तं निर्विध्यते ॥ अतुराह ।

> श्वसराचां जुले जाता आती पूर्वपरिगरी। तस्मा दर्भनमाधेष निराधाः पितरेगनाः॥

'पूर्वपरिश्वचे' पूर्वजनानि देचपरिश्वदावस्ये, यद्यपि चीणि इते यद्य-स्रोदराणि सम द्वोवावस्ति स्रतएवादस्तीति वर्समागापदेसत्यार्थ- वादसक्षे वाक्षे श्रर्थवादिनृविद्यां गायचादिखावापे। दापविधि-कल्पनवद्व निन्दार्थवादक्षे वाक्षे निषेधविधिः कस्थते तचापि पाक्ति एवायमपि प्रतिषेध दति न मार्कष्डेयवचनं निर्विषयं किन्स-निषिद्धपुत्र्यान्तराखाभविषयं । प्रतिषेधदयं तु तक्षाभविषयमिति मन्तव्यम् ।

#### त्राद मञ्जः।

खराग्यान्यग्यानि चैत्यविचाद्ववानि च।
पुष्पाचि वर्जनीयानि रक्षवर्णानि यानि च।
वनोद्भवानि देथानि रक्षान्यपि विशेषतः॥
'खराग्यानि' श्रष्ट्यग्यानि। 'चैत्यवचः' स्वानवचः ।
सौरपुराचे ।

श्रकादन्यद्रक्षपृष्यं शिश्यमारं तथैत च।
नीर्धान्यपि धर्वाणि भच-भेाच्यानि यानि च।
एतानि नैत देयानि धर्वश्विन् श्राद्धकर्मणि॥
वर्जयेदित्यनुष्टनी विष्णुः।
खग्रम्थानि कष्टिकिजातानि रक्तानि च पृष्याणि।
तथा।

सितानि सुगन्धानि कष्टकिषातानि प्रपि। पद्म-मत्थपुराषयोः।

पद्म-विष्वार्क-धुस्त्रर-पारिभद्राटक्षकाः । न देयाः पिष्टकार्थेषु पष्टशाजाविकं तथा॥ पद्मपत्रं सास्त्रं प्रतिविध्यते । जस्त्रस्य विदितसात् । 'विन्नः' श्रीफलः । 'धुस्तरः' जनात्तः । 'पारिभद्रः' रक्तस्तवकषुको मन्दारः । 'श्राहरूपः' विंदास्यः ।

> दति पुष्पनिक्षपर्यः । श्रव धूपाः ।

बायुपुराणे।

भूपं गत्थगुणोपेतं ददित्पद्धपरायणः। सभते स्त्रीव्यपत्यानि इह सासुन जनानि॥ गुग्गुलादींसाया भूपान् पित्थसो यः प्रयच्छति। संयुज्य सभुवर्षिभीं साऽग्रिष्टोसपत्नं सभेत्॥

श्रिपुराणे ।

गत्थपुष्पेरसंज्ञत्य ब्राह्मणान् माद्धकर्मणि। नदानेदिन सन्तुष्टाः पितरे। भुष्तते इतिः॥

त्रादित्यपुराणे ।

धूपैर्मनारमेर्दिशेसतः सम्प्रीषयेत् पितृन् । प्रीतासे श्रास्त्रसेः कामैदीतारं प्रीषयन्युत्॥ गन्धमात्राय धूपस्य मनःप्रद्वादनं परं। पितृषामचया प्रीतिजीयते नाम संत्रयः॥ नासि धूपसमं किश्चित् पितृषां प्रीतिकारकं। ग्रातः श्राद्धे प्रदातयो धूपः पृष्णमभीषुभिः॥

कूर्बपुराणे।

त्रामीदिना तु धूपेन ततः संधूपयेद्विजान्। प्रयानित हप्तिमचर्यां तेन सर्वे पितामदाः॥

#### ब्रह्मवैवर्से।

चन्दनागुरुषी चोभे तमाखे। श्रीरपचकं।
धूपञ्च गुग्गुलश्रेष्ठं तरुष्कं धूपमेव च॥
धूपाञ्चाच घृतमधुमंयुक्ता देयाः। "मधु-घृतसंयुक्तं गुग्गुलं दद्यादिति विष्णुस्मरुषात्।

#### ब्रह्मोऽप्याच् ।

भूपार्चे ग्रम्मुसं दद्यात् घृतयुक्तं मभूत्कटं। चन्दमञ्चतया दद्यात् कर्पूरं कुङ्कमं ग्रमं॥

# नह्याच्डपुराणे ।

गुम्मुबादींसया धूपान् पिद्यश्वो यः प्रयच्छति। वंयुक्तान्मधुवर्पिर्श्वा चेाऽग्निष्टोमफखं सभेत्॥

## नहापुराजे।

चन्दनागुरुषी चोभे तथैवाशीरपदाकं। तरुष्कं गुग्गुसञ्चीव घृताकं युगपद्देत्॥

#### तथा।

रागुषं चन्दनश्चेव श्रीवासमगुरं तथा । भूपानि पिद्वचेरायानि ऋषे रागुससेव स ॥ विष्णुधर्मीकरे ।

भूपे। गुजने विद्यस्या चन्द्रनसारजः । चगद्य स कर्पूरस्तदस्य तथैद च॥ भूपभेदास्त भविष्यत्पुराषोक्ता साम्राः ।

#### तच्या ।

त्रागृह चन्दनं सुस्ता सिद्धकं रूषणं तथा। समभागम् कर्त्तवं धूपे। त्यमस्ताइयः॥ श्रीखण्डं यन्त्रिमहितभगुरं सिक्कं तथा। मुस्तामिन्दुञ्च अतेशं प्रकराञ्च दहेदिइ॥ द्रशेषोऽनन्तधूपय कथिते।देवसनमः । क्रच्यागुरं सिद्धकञ्च बाबकं रुषणं तथा॥ चन्दनं तगरं सुसा प्रवाधः प्रकरान्वितः। कर्पूरं चन्द्रमं कुष्ठसुत्रीरं सिद्धकं तथा॥ ग्रन्थिकं दृषणं भीमं कुरूमं रहानं तथा। इरीतकी तथे। बीर वक्षुप उदाइतः॥ युवणं सिद्धकं वित्र श्रीखण्डमगुरं तथा। कर्पूरच तथा सुसां प्रकरा यवचं दिज॥ इत्येव विवयोधूपः खयं देवेन निर्मितः। कर्पूरं चन्दनं मांसी लक्पचेला सवक्रकं ॥ त्रगृह सिद्धकं धूपं प्राजापत्यं प्रचचते। श्रीखण्डमागरं कुष्ठं कर्पूरं शिष्ठकं तथा॥ श्रञ्जनं प्रकरा क्रयां महाक्षं पिञ्चकं तथा। महाङ्गोऽयं स्रतेष्ट्रपः प्रियोदेवस्य सर्वदा ॥

देवीपुराणे।

बाखाराखयमायुकः तथा कुन्दुरसंयुतः । श्रीवेष्टगुग्गुशकता धूपः पद्मरसेगमतः॥ कालोक्तरे । कपूरदार्वगुरुभी रक्तचन्दनसंयुते: । धूपः समुद्रको नाम सर्वदैवतवसभः॥

एते चाम्तादयो धूपाः प्राच्छङ्गद्रयपरिचारेणोपकस्य श्राद्धे नियोज्याः । "श्रीवर्जं सर्वं न धूपार्थे तैले घृते च दद्यात्" इति विष्णुसारणात् । विष्णुसारणात् । विष्णुसारणात् । विष्णुसारणात् ।

ये हि प्राण्यक्षजा धूपा हस्तवाताहताञ्च ये।

न ते श्राद्धे नियोक्तया ये च के चोग्रमध्यः।

घृतं न केवलं दद्यात् दुष्टं वा त्रणगुग्रमुलं॥

दित धूपनिरूपणं।

अथ दीपाः।

# वायुपुराणे । देशस्त्रीहरू । यह हो। स्वाह वर्गास्त्री । प्रह

दीपं पित्रभ्यः प्रयतः सदा यस्तु प्रयक्ति।
गतिमप्रतिमञ्चनुस्तसात् स लभते ग्रुमं ॥
तेजसा यश्रमा चैव त्रायुषा च बलेन च।
भुवि प्रकाशो भवति भाजते च त्रिविष्टपे।
त्रप्रदेशिः परितृतो विमानाये स सादते॥

# मिखुगूर्क दान्याः भयकं ते चवाविष्य ॥ । श्रिक्ष

श्राद्धदीपप्रदानेन तेजस्वी जायते नरः । किंकि रूपवान् धनवान् भोगी सुखमैश्चर्यमश्रुते ॥ किंकि तसाद्दीपः सदा देखो यज्ञमानेन वै पितृन् । किंकि दीपहीनं ददच्छाद्धमन्धे तमि मञ्जिति ॥ प्रतिभोकृदिजं दीपाः खापनीयाः प्रयक्षतः । पिष्टयाणेषु मार्गेषु स द्वाखोकः प्रकावते ॥ विष्णुधर्मोक्तरे ।

श्रह्ण श्राददेशेषु दीपदस्रमुक्तमं।
सभते नाम सन्देष्टः कान्तिमांस्य प्रजायते॥
दीपः प्रकाशः परमः प्रकाशे श्वानसृत्तमं।
स्वतः श्राद्धे दरद्दीपं श्वानवानभिजायते॥
स रक्षेदिमसं श्वानं तमे। निर्मूखनं परं।
स भक्ता पिढदेवेभ्यो दीपमेव प्रयक्ततु॥
सः स्वेन तेजसा विश्वं प्रदाता येन कृत्स्त्रमः।
वाञ्क्ति व्याप्यमानं वै श्राद्धे दीपप्रदेाऽस्तु सः॥
स्था निष्ट्नि ध्वान्तानि दीपः प्रव्यक्ति।ऽभितः।
तथेव सर्व्यपापानि श्राद्धे दत्तो निष्ट्नि सः॥

स्तन्दपुराणे ।

खायाः प्रतिदिजं दीपाः स्वेतस्वजवर्त्तयः।
गर्थन माधिवेणापि घृतेन स्वतभाजनाः॥
प्रया तिखतेलेन पूरिता विमलार्चिषः।
पिद्वनृद्दिस्य दातव्याः प्रत्येकं ते यथाविधि॥
तेनालेकिन पितरे। दीव्यन्ते दिवि सर्व्वतः।
दातुरिष्टान् प्रयक्किन्त कामान् कामावसायिनः॥
पद्मपुराणे।

घृतप्रव्यक्तितं दीपं पिद्यभ्यो यः प्रयक्कृति।

विष्णुः ।

स विराजेषु लेकिषु चरम् न प्रतिहत्यते॥
गवां घृतेन तत्रापि यो दीपयति दीपकं।
गवामेव स लेकिषु लेकिष्ठैः सह मोदते॥
घृताभावे त यो दीपं तिस्तिसप्रवर्त्तितं।
प्रयक्ति पित्तणां वे सालेकिं तस्य भानुना॥
प्रसाभे तिस्तिसस्य सेहैः प्रास्थङ्गवर्जितैः।
यः श्राद्धे दीपदः सेऽपि तमस्तरति दुस्तरं॥
कास्तिकापुराणे।

सेतवर्त्तिकतान् दीपान् गयमिं प्रपूरितान् ।
दीपिकां धातुमभूतां मारदारमयीमिषि॥
प्रकाभे स्टक्तयीं वापि मने ज्ञामिधमं स्थितां ।
यो ददाति पित्रभ्यस्त तस्य पुष्क्षप्तलं प्रम्णु ॥
तेजमा यश्रमा कान्या प्रज्ञया परया श्रिया ।
स्नाजमानः स हि स्वर्गे विमानवरमा स्थितः ॥
रसते भुवने दिये रत्ना ले ाकस्मा कुले ।
प्रभ्ये यः पित्रणां वे कुर्यादारा चिकं नरः ॥
स हि नी राज्यते नाके दियी रप्तरमा दुर्णः ।
धाला दिनिर्मितां रम्यां दी पिकां श्राद्धकर्मणि ॥
पित्र नृहिष्य यो दद्यात् म भवेद्भाजनं श्रियः ।
यो धूपद इनं पाचं पाचमारा चिकस्य स ।
दद्यात् पित्रभ्यः प्रयतस्तस्य स्वर्गे ऽस्त्रया गतिः ॥

दीपार्थं खेश्द्रचेषूपकस्पनीयम्। मरीचिः।

घृतादा तिस्तिसादा नान्यद्रव्यानु दीपकमिति ।

'सन्यद्रवं' वसामेदेष्ट्रपं विविचतं । न पुनरतसीसुसुभादिवीजसभावं सोहद्रवं ।

यत श्राष्ट्र श्रृष्टुः ।

चृतेन दीपा दातखस्मधवाष्योषधीरसैः। वसामेदोद्भवं दीपं प्रयक्षेन विवर्जयेत्॥

'वसा' पाकात्मसुद्भृतो मांसचे इः । मेदस्त इदयकमसाच्छादको मांसविशेषः । पाकात्मसुद्भृतस्वदीयस्वेदो मेदम्ब्देन सद्धाते । मेदःप्रब्दोऽकाराकोष्यसि । मेदिनीत्यादिषु दर्गनात् ।
प्रथाच्छादनं ।

पद्मपुराखे ।

संपूष्य गत्थपृष्याचैरेचाराष्कारमं ततः । प्रधातं घरतं नूमं निष्किद्रममसीमयं ॥ तक्षाभावे तु देथं क्षात् सर्वर्णः सास्तिन्तु चत् । प्रदेशं पिष्टकार्थेषु कार्यकातं न जातुचित् ॥

भगवतीपुराणे।

श्रधरीचे । श्रध्याचित्र विषयिता । वासे युगं प्रदातचं पित्रकत्ये विपश्चिता । विश्वाची वा यद्यात्रक्ति वक्ताचाभे प्रदीयते ॥ स्क्रम्यपुराये ।

महाधनानि वासांसि पिल्लभ्यो यः प्रयक्ति। धमधान्यसम्द्धोऽसौ सुवेषस्य प्रजायते ॥ रपवान् सुभगः श्रीमान् वनितानाञ्च वन्नभः। मायुरारे। ग्यसम्पन्नः कीर्त्तः विन्दति चामसा ॥ चित्रकाजाखग्रुभाणि यः चौमाणि प्रयक्कति । य चान्द्रमसमासाद्य लेकिं दीचिति देववत ॥ दत्ता चौमाणि रक्तानि सूर्यवीकं समग्रते। पीतानि तानि दला वै याति खोकं मधुदिषः। चिनाणि दत्ता माहेन्द्रे लेकि नित्यं महीयते ॥ पद्वस्त्रमये दला वाससी पिलतत्वरः । रूपसौभाग्यसम्बन्धा राजराचा भवेदिह ॥ कौसुकान्यपि वार्षांसि पिल्थो यः प्रयक्कृति। य नाकपृष्ठे रमते दिव्यैभी गै: समामतं॥ कार्पासस्यकं वासः सुस्रद्वाञ्चाति श्रोभनं। यो ददाति पितृषां वे से। जन्मं सुखमाप्रयात्॥ मिच्चिष्ठाचीः ग्रुभैरागैरिच्चतं वा मने।रमं। प्रदाय पिट्टदेवेभ्यः परमास्टद्भिस्च्छिति ॥ विष्णुधर्मीत्तरे।

> बड़मूखानि वासांसि चौमादीनि महामितः । श्राद्धे विश्राणयेद्यस्त तस्य विष्णुः प्रसीदिति ॥ यः कञ्चकं तथोष्णीषं पित्तभ्यः प्रतिपादयेत् । दन्दोद्भवानि दुःखानि स कदाचित्र प्रथति ॥

वायुपुराणे।

तथा।

ददाति यः प्रयन्नात्मा पटान् क सुक्ष स्थान् ।
विसुत्तः पापबस्थेभ्यः चे। प्रयां विन्दति सम्पदं ॥
स्त्रीणां त्राह्रेषु सिन्दूरं दशु खण्डातकानि च ।
निमन्त्रिताभ्यस्त्रीभ्यो ये ते खः सौभाग्यसंयुताः ॥
'चण्डातकानि' स्त्रीपरिधाने।चितान्यंग्रुकानि ।
वस्त्रस्थापनभाण्डानि सवस्त्राणि प्रयस्क्रति ।
चः पिहभ्यः स सम्पद्गः सर्वाभिरभिपूर्यते ॥
श्रीतवातससुद्भृतां पौजां वारियतुं चमान् ।
यः प्रावारानित्रधनान् विश्वासान् सुदृहास्त्रवान् ॥
दश्चात् पिहभ्यस्तस्येष्ट दन्ददुःखं न विद्यते ।
ऊर्णायुले।मरिचतान् सुविश्वासान् महापटान् ॥
विचित्रान् विविधेरागैर्वातप्रावरणोचितान् ।
प्रयस्क्रति पिहणां चः स सदाराग्यवान् भवेत् ॥

कै भेयं चौमकार्पासं दुकूलमहतं तथा । श्राद्धे सेतानि यो दद्यात् कामानाप्तीति पुष्कलान् ॥

वासे हि सर्वदेवत्यं सर्वदेवैरिभष्टुतं।
विद्याभावे किया न स्थाद्यज्ञदानादिका किति।
तस्मादस्माणि देयानि श्राद्धकाले विशेषतः।
ददलेतान्यवाप्नोति यज्ञदानतपांसि च॥
प्रभासस्यक्षे।

Digitized by Google

त्राच्हादनञ्च यो दद्यादहतं श्राद्धकर्मणि । त्रायुः प्रकाममैञ्चर्यं इपञ्च स्रभते तु सः॥

प्रहतस्वचणमाद् प्रचेताः।

देषद्वीतं मवं चैव सद्धं यत्र धारितं। श्रद्धतं तदिजानीयात् सर्वकर्मसु पावनं॥ 'देषद्वीतं' श्रकाद्यीतं।

श्रतएव रुद्धमन्:।

खयं धौतेन कर्त्तवा किया धर्मा विपश्चिता।
न तु नेजकधौतेन नेापभुक्तेन वा किचित्॥
'नेजकः' रजकः। खयंग्रहणादेव नेजकिनवृत्तौ पुनर्नेजकप्रतिषेधेाउन्येनापि सवर्णेन धौतस्य क्रियाईलज्ञापनार्थः।
आद्धमधिकत्य ब्रह्मवैवर्त्ते।

चौमकौश्रेयपत्रेषांस्या प्रावरकं बसात्।
श्रितं रोरवं यत् सादौर्षिकं स्वगत्तामकं॥
दत्ता द्वोतानि विप्रेभ्यो भोजयिता यथाविधि।
प्राप्तोति श्रद्धानस्त वाजपेयस्य यत्फसं॥
बह्योनार्थः सुद्धपास्य पुत्रा स्त्यास्य किङ्कराः।
वभ्रे तिष्ठन्ति भ्रतानि वपुर्विन्दत्यनामयं॥
श्रस्तसीं नामयत्याग्र तमः सूर्योदये यथा।
भाजते च विमानाग्रे नवत्रेव्वित चन्द्रमाः॥
नित्यश्राद्भेषु यो दद्यादस्तं पित्यपरायणः।
स्वीन् कामानवाप्नोति राज्यं स्वगं तस्यैत च॥

## त्रादित्यपुराणे।

न क्रप्यवर्षं दातकं वासः कार्पाससम्भवं। पित्रभ्यो नापि मिलनं नेापशुक्तं कदाचन। न च्छिद्रितं नापदमं न धौतं कारूणापि च॥ ब्रह्माण्डपुराणे।

कापीमं मैंव दातस्यं पित्रभ्यः क्रम्णमंग्रुकं। क्रम्णं वापि प्रदातस्यमन्यस्कापीममभवात्॥ नामापि न पदीतस्यं नीखीरकस्य वासमः। दर्भनात् कीर्त्तनास्त्रीस्था निरामाः पितरे। गताः॥ ब्रह्मवैवर्त्ते।

> यञ्चोपनीतं दातव्यं वस्त्राभावे विजानता। पितृषां वस्त्रदानस्य फलं तेनात्रुतेऽस्त्रिलं<sup>(९)</sup>॥

#### श्रातातपः।

युवा सुवासा इति वक्तं दद्यात्। श्रभावे यद्योपवीतमिति।
श्रयेदं यद्योपवीतं श्रूद्रेण खिपद्यभोदेयं न वेति विशार्थते। तस्र
तावद्देयमित्युच्यते। सामान्येन श्राद्धे देयलाभिधानात्। न च श्रूद्रख्य
यद्योपवीताभावाद्यकोरदानमिति वाच्यं। क्रयसम्पादितस्य द्रानस्रभवात्। न च क्रीतस्याद्दवनीयलाभाववत् क्रयोत्पादितस्य ब्रह्मस्रचस्य
क्रेतारं प्रति यद्योपवीतलाभाव इति वाच्यं। श्राद्धीतेति कर्त्वगामिक्रियाफलप्रतिपादकात्मनेपदसामर्थ्यावगताधात्वपुद्यविकसम्बन्धादाद्ववनीयलोत्पच्यनुरोधात्। क्रीतस्याद्वनीयलाभावावर्थते। नमु यद्यो-

<sup>(</sup>१) तेनाप्रतेऽखिलमिति ग॰।

Digitized by GOOGLE

पवीतविधावात्मनेपदमस्ति । विद्यमानमयविवचितं भिबस्यति यज्ञोपवीतदानविधिदर्भनात्। न च भूद्रश्राद्धे न दातव्यं यज्ञोपवीत-मित्यपवादो दृष्यते । ननु येन पितरः प्रीयन्ते तत्पिद्धभ्या देयं । आङ्कीयस्य दानस्य पिल्पीत्यर्थलात्। न च यज्ञोपवीतं भूद्रपित्नन् प्रीणयति । न तावद्भषणलेन हार्केयूरादिवत् वर्जनिकस्वणप्रत्यय-वैद्यलाभावेनाभ्रषणलात्। यसु परिचयविशेषप्रस्तवासनापनीता-उस्य स्वणभावः सेर्पाप चैवर्णिकान् प्रत्येवेति न भूद्रपिललप्तये प्रभवति । मैवं । यदिहितमप्रतिषिद्धं वा श्राद्धे दीयमानं ब्राह्मणान् प्रीणयति तदेतद्धिष्टानतयोद्देग्यान पितृन्। न तु यज्जीवन्तं प्रीण-यति तदेव पिल्लं गतमपीति नियमे। उस्ति। के। जानीते जन्मान्तरे कां योनिं गताऽसाविति। त्रतएव स्तीत्राहु स्तीसवणानि न दीयन्ते, यज्ञोपवीतानि दीयन्ते। न च परिवाजकश्राद्धे यज्ञोपवीतं न दीयते, ऋलावुपत्रादि वा दीयते। न च यतित्रह्मचारिश्राद्धे मधुमां न दीयते, येन जीवता यत्पायमादिकं वर्जितमामीत् तत्तदीयश्राद्धे न दीयते। नन्दनौत्तित्यादनुपयागात्तदपि न देय-मेवेति चेत्। भिष्टाचारे तथानुपलक्षात्। किञ्चेदमाच्छादनस्थाने यज्ञोपवीतं विधीयते । श्राच्छादनेन च ग्रुद्राणामयुपयोगोऽस्येव । न्त्रतः श्रूद्रश्राद्धे कामं यज्ञोपनीतं देयम्। त्राच्छादनप्रतिनिधिल-व्यतिरेकेण गन्धादिवत् वच्यमाणप्रकारेण यदि हितं तदिप देयमेव। श्रपवादाभावात्।

हा हात । इत्याच्छादननिरूपणम् । हाहारका सम्बद्धाः प्रथ यज्ञोपनीतं । चादित्यपुराणे।

पितृ सक्तत्य वासे। भिर्दश्वार्थको पवीतकं। यक्कोपवीतदानेन विना आद्धं तु निष्पसं। तसार्यको पवीतस्य दानमावस्यकं स्रतं॥

भविष्यत्पुराणे ।

द्द्याद्यज्ञोपवीतानि पितृषां प्रीतये सदा । अञ्जावान् धार्मिकस्तेन जायते ब्रह्मवर्षसि ॥

कूर्मपुराणे ।

यो ब्राह्मणेन ग्रुचिना ब्रह्मस्यं विनिर्मितं । पिद्धभ्यो यक्कृति प्राज्ञः स भवेद्देदपारगः॥

वायुपुराणे ।

उपवीतं तु थे। दद्याच्छ्राद्धकर्मीच धर्मवित्। पावनं धर्वविप्राणां बद्घादानसः तत्मालं॥

चमत्कारखखे।

सितस् खोण स्रचेण रिवतं मन्त्रपूर्वकम्।
जपवीतं ददच्छाद्धे मेधावानिप जायते॥
चामीकरमयं दिव्यं पित्रणासुपवीतकं।
दत्वा चामीकरमयैर्विमानैदिवि दीव्यति॥
राजतान्युपवीतानि पित्रणां ददतः सदा।
चायः प्रजा च तेजञ्च यश्चैवाभिवर्द्धते॥

पूर्वं वस्त्रां काभे तत्प्रतिनिधित्वेन यज्ञोपवीतदानसुत्रं। श्रम तु सत्यपि वस्त्रे गन्धपुष्पादिवन्युख्यतयैव यज्ञोपवीतं देयत्वेन विधीयत दित गम्बते । पित्वम् चत्कत्य वासोभिरित्यादिषु ससुचयदर्जनात् । तथा च न्युक्तपाचं कत्वाच वैजवापः।

> तस्थोपरि सुप्रान् दत्ता प्रदद्याहेवपूर्वकं । गन्धपुष्पाणि धूपश्च दीपं वस्त्रीपवीतकम्॥

इत्यचे।पवीतस्य देयत्वेन विधानात् गन्धपुष्पादिवसुस्थातयैव सञ्चोपवीतं देयत्वेन विधीयत इति गम्यते ।

> रति यद्धोपवीतनिक्पणम्। ष्यय दण्ड-योगपद्दी।

## विषाधर्मीकरे।

दण्डान् त्राद्धेषु यो दचात् पिल्पीति महातावान्।
कदाचित्रं न बाधन्ते व्यापदः श्वापदोङ्गवाः॥
दण्डांश्व योजपद्वांश्व योगिभ्यो यः प्रयक्ति।
कामैसामभिवर्द्धन्ते पितरा योगवित्तमाः॥
पालाज्ञान् वैणवान्वापि यस्त दण्डान् यथोचितं।
प्रतिभ्योऽय स्टइस्रेभ्यो यतिभ्यः पिल्हतुष्ट्ये॥
ददाति योगपद्वांश्व पद्वस्त्वादिनिर्मितान्।
स योगिनां कुले भ्रता योगिराजः प्रजायते॥

चादित्यपुराणे ।

वैषवान् सदुहान् दण्डान् सद्यान् सन्नतपर्वणः । पित्रप्रीतिस्तते दस्या न भयं जातु विन्दति ॥ श्रायसेन खनिनेण मूखदेशे परिष्कृतान् । खत्कुश्रानां यथाकाखं<sup>(१)</sup> खननेषु समान् स्यां॥

<sup>(</sup>१) यथाकाममिति म॰।

केतलान्वाच दण्डान् वा चः त्राह्वे प्रतिपाद्येत् ।
तस्य महाञ्च मेधाञ्च प्रौचमासिकामेव च ।
दूष जन्मनि चान्यच प्रयच्छन्ति पितामहाः॥
स्कन्दपुराणे।

थोगपहान् स्टून् भथान्<sup>(१)</sup> यो वै पिट्टपरायणः । वित्राणयित विप्रेभ्यः स योगं विन्दते भुवम्॥ थोगिनासुपयुक्तानि वस्त्रन्थन्यानि यानि च । तानि दत्ता पित्हन् प्रीणन् सद्यस्तरति दुष्कृतं ॥ पदार्थान् यस्त दण्डादीन् योगिनासुपयोगिनः । ददाति श्रद्धया युक्तः स सुखी ह परच च ॥

त्राइ जात्रकर्षः।

दण्डं दत्त्वा दिजाय्याणां पिश्चे कर्मणि भिक्तिमान्। श्रदण्डनीयो भवति यमस्यापि न संग्रयः॥

#### त्राइ प्रासद्वायनः।

प्रदाय वैणवीं यिष्टं मूतनां सदृढ़ां सदुं।
स्नित्णामनुष्वणयिष्टं दिजाय श्राद्धभोजिने ॥
विजयी जायते नित्यं न पश्चित पराजयं।
सा चेद्भवित कल्माषी सर्वन्तरित कल्माषं॥
दित दण्डयोगपद्दीः।
स्रथ कमण्डलादिजलपाचाणि।

भविष्यत्पृराणे।

<sup>(</sup>१) रम्यानिति ख॰।

#### ८ ष • ।] माडकक्षे श्राद्धीपकर सप्रकर सम्।

श्राद्धेषु भित्तसंयुक्तो जलपूर्णं कमण्डलुं । दद्यादिभिनवं रम्यं दिजेभ्यः पित्तव्यत्तये ॥ पितरे। दादक्राव्दानि तेन खुरभितर्पिताः। दाता च सुखद्यत्त्ववें सर्वतोऽप्यभिविन्दति ॥ श्राप्तिपुराणे । 800

सर्वेषु पिहदेवेषु प्रधानं दयमेव हि । प्रमुख सिलस्थिति परं व्यक्तिकरे ह्युभे ॥ श्रमादिप वरं नूनं जलमेव न संप्रयः। न बाधते चुधा तादृक् यथा पौड़यते द्रषा॥ विनायसं कदाचिन् प्राणिनः प्राणितुं चमाः। चणाईमपि जीवन्ति द्रषान्ती मैव देहिन: ॥ मूर्च्छासुपागताञ्चेव संसिकाः विविर्देर्जनेः । सभनो चेतनां मद्यस्तात् मञ्जीवनं हि तत्॥ श्रताऽधं मिललं देयं प्रमीतानां विशवतः। परां निर्देतिमायान्ति यसिसायायनेन ते ॥ परतन्त्राः परे लेकि प्राणिनः पीडितास्त्वा । मसिलान्यभिवाच्छिनि दीयमानानि वंश्रजै: ॥ त्रताऽर्थं तर्पणं कार्यं पितृणां मसिसी: ग्राभी:। जसपूर्णानि पाचाणि प्रदेयानि च पर्वसु ॥ गीमे धर्मघटा देखा बाह्यणेभेगः नुवासरं। तथाचयहतीयायां पूर्णान् कुसान् प्रदापयेत् ॥ श्रमत्यसेषनं कार्यं पित्रणां व्ययम्बरं।



श्राद्धे कमण्डणून् दद्यात् पूरितान् दिमवारिणा ॥ एवं नानाप्रकारं यः पिद्धणां यच्छते जखं। सर्वकामैः समं द्वप्तविरं स्वर्गेऽभिमोदते॥

#### नागरखखे ।

कमण्डम्ं जलापूर्णं दत्ता त्राह्ने समाहितः।
पूर्णकामैरभेषेच्य चेऽज्ञयां सभते गतिं॥
प्रभासखन्डे।

कमण्डलुख यो दद्याद्वाद्वाद्वाये वेदपारगे।
मधुनीरस्वा धेनुदीतारमनुगस्कृति ॥
चक्रवद्भनु यो दद्यास्त्राद्धकाले कमण्डलुं।
काद्यनेन विमानेन किद्धिणीजासमासिना।
रमते चिरराषाय सुक्ष्मी सेदमूईनि॥

वायुपुराणे।

यः काश्वनमयं दिव्यं प्रयक्तित कमण्डलुं । धेनुं स सभते दिव्यां घटप्रस्तिदेश्वनां ॥ नरसिंहपुराषे ।

द्यात् पित्वषामापूर्णं यः कमण्डलुमश्रमा ।

पृतकुच्यामध्यमतं मधुकुच्यानुयाति तं ॥

स्वर्णादिधातुष्यदितं यः प्रद्यात् कमण्डलुम् ।

पित्रम्यः य चिरं भोगेमीदिते काञ्चनाचले ॥

यो द्दाति पित्वणां चि राजतं वे कमण्डलुम् ।

यग्यनः सक्तीरक्नैः य राजा धार्मिका भवेत् ॥

कमण्डलुं ताद्यमयं श्राह्मेषु प्रददाति थः।

स महत्यात्रिया युक्तः खुले महति जाषते ॥

काद्येन निर्मितं यस्तु नालिकेरमधापि वा ।

दद्यात् कमण्डलुं श्राह्मे स श्रीमानभिजायते ॥

पर्मणा निर्मितं वारिपाणं नानाविधन्तु थः।

प्रतिपाद्यति श्राह्मे स सुली वायते चिरं॥

थो म्हित्तकाविरिषताम् श्राह्मेषु करकाञ्चवाम्।

प्रयक्किति महामेधाः स दुःसं नैव विन्दति॥

### स्कन्दपुराणे।

यसङ्गांसया वापीरपि कूपान् प्रपासया । उत्भृषेत् पिटत्यस्यर्थं बद्धालीकं व गच्छति॥ मणिकानभाषा पूर्णान् प्रद्यादा गलिकां। प्रद्यात्करकान्यापि यदि वा करपिकाः। श्राद्धकाले यथात्रकि चेऽचयं विन्दते सुखं॥ वायुप्राणे।

> दत्वा पविषं योगिभ्यो जनुवारणमभावः । श्राद्धे निष्मवदस्यस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ दति कमण्डम्बादिनलपाषाणि । श्रय क्षम् ।

#### वायुपुराणे ।

श्रेष्टं इत्रञ्च के दशात् पुष्पमाखादिशोभितं। प्रासादे। सुत्रमे अता गच्छकसमुगच्छति॥

#### व्हिद्धिणुपुराणी ।

क्वं विचित्रं यो दद्यात् पितृषां श्रेयसान्वितः । स विन्दति न सन्देष्टः सन्तापं कुविषय हि ॥ पद्मपुराणे ।

यो वे प्रयच्छति इत्रमसुकछेदमस्त्रिति । तेन सन्तारितस्तापात् स भवेदायुगचयात्॥ भगवतीपुराणे।

> वर्षातपत्राणयोग्यमातपत्रं प्रयक्ता । ससुद्भृताः खुः पितरा दुस्तरात् दुःसवारिधेः ॥

नारदीयपुराणे।

द्द्यात् पितृणां यः इचं दृष्णातपनिवारणं । महाभृतसमुद्भृतां नैव पीड़ां स प्रश्नति॥

ब्रह्मवैवर्से ।

कृतं नरपतेचींग्यं नानाभोभासमस्ति ।

क्वाहाय वृत्ति परिकल्य यथोपितं ॥

प्रद्धादिप्रसुख्याय पितृनुहिम्स यः स्वकान् ।

स प्रभासि नरः कृत्नसेक क्वं महीतसं ॥

कृतं मतभस्ति व सितवस्तोपभोभितं ।

पितृणां प्रयतो द्धात् सेऽपि राजा भवेदिह ॥

मयूरपिक्वे के जिनिर्मितं दिचराकृति ।

कृतं ददाति यसस्य विद्यारा नन्दने वने ॥

यः प्रद्धास्युक्कां रम्यमातपवारणं ।

igitized by Google

श्राद्धकाले स मनुजा न किंचिरितियते। यो दृष्टिवारणं छत्रं वर्षाकाले प्रयक्कित ॥ स्विपतृणां हिताशाय स दुःखैनिसिस्त्यते।

इति इविन्हपणम्।

अधोपानत्या दुने । है ।

बाबुपुराणे ।।। कुछ कुछ्छ :िलाए छ सरीक्षार ग्रेंड ए

ह अ०1]

श्राद्धेषूपानहो दद्याद्वाह्मणेभ्यो विभेषतः । विशेषतः । विशेषतः । विशेषतः । विशेषतः । विशेषतः । विशेषतः । विशेष

ब्रह्मपुराणे ।

उपानद्युगलं यसु श्राद्धकर्मणि धर्मवित्। कर्ण एकैकसी दिजाय्याय पित्रधें संप्रयच्छति॥ कर्ण पित्रणां तत्परे लेकि विमानसुपतिष्ठते। क्षिण्युक्तिक दातापि सर्गमाप्तिति सुयुक्तिवेड्वारथीः॥ वार्ष

देवीपुराणे। विश्वासामा वालामा । विश्वास

उपानहीं प्रयच्छिना ये पित्रभ्यः समाहिताः । जन्म काल

आदित्यपुराणे । ॥ मुद्देश किना महिला एक वित्र छ छ छ

प्रतप्तवालुकाः केचित् केचिदङ्गारमङ्कलाः । लोइकष्टकमङ्कीणाः केचिद्व्यालसमाकुलाः ॥ यमलोकस्य पत्थानः प्रमीतानां सुदुस्तराः। उपानद्दानमेवैकं तेषु तारियतुं चमं ॥ उपानद्दो स्वयं दला दिनेभ्यो वै यथाविधि ।

89

येभ्याता वंब्रजेर्ड्स पन्यानं ते तर्गन तं ॥

एतसात् कारणान्तित्यं त्राद्धे दानस्पानदां ।

पुराणद्याः प्रशंसन्ति दानमन्यसमं न तत्॥
सौरपुराणे ।

निर्माय सुदृहे दद्यादर्गन्धेन चर्मणा।
न न्यूने नातिरिक्ते च पादयोः सुखदे स्ट्रू॥
उपानदौ ब्राह्मणेभ्यः पितृणां सुखदेतवे।
प्रीयको पितरसाख प्रीता यक्कन्ति वाञ्कितं॥
वायुपुराणे।

म्बजू पूर्णे तु यो दद्यात् पादुने श्राद्धकर्मणि । श्रोभनं सभते यानं पादयोः सुखनेव च ॥

## मन्दिपुराणे।

यः पाद्के प्रद्धानु पित्तत्वप्रर्थमादरात्। तस्य पुष्येषु खेाकेषु भवेदप्रतिघा गतिः॥ वमत्तारखण्डे।

> धालादिनिर्मितं दद्यात् पिष्टभ्यः पादुकायुगं । यस्य देवले केषु गतिर्वेमानिकी भवेत्॥ गजदन्तकते यस्य पादुके संप्रयक्कति । स वै चित्राणि यानानि सभते प्रेत्य चेष्ठ चेति ॥ यः पादुके प्रयक्केन्तु सारदाद्यमये प्रदुभे । पिष्टभ्यः सोऽपि नेधावी सुखमत्यन्तमञ्जुते॥ दत्युपानत्पादुकानिक्ष्पणम् ।

#### त्रधासनानि ।

#### ब्रह्मपुराणे ।

श्रासनानि च रम्याणि पित्रभ्या यः प्रयक्कति । स श्रास्ते सुचिरं कालं चिद्धैरभिपूजितः ॥ देवीपुराणे ।

पौठान्यतिमने। ज्ञानि पित्हणां प्रदराति यः । तस्य पौठेश्वरी नित्यं वरान् यस्कृति वाञ्कितान्॥ श्रादित्यपुराणे।

सुञ्चन्त्णानि विश्वासानि प्रस्दात्यासनानि यः। श्राद्धेषु तस्य भवने सदास्ते पद्मसभावा ॥ गार्डपुराणे।

प्रयक्कत्यायमं यसु पिद्धम्यः सुमहामितः। स्वैरं वैरविनिर्सुकश्चिरमास्ते चिविष्टपे ॥ चमत्कारसम्बद्धे ।

> षामीकरमयं श्राद्धेष्वायमं यसु दापयेत्। तत्थायमं मेरपृष्ठे यमीपे परमेष्टिनः॥ यः पिद्धणां सुघटितं दद्याद्राजतमायमं। य खर्गे सुखमायीनः कीड़ते कालमचयं॥ येन तासमयं दत्तमायमं पिटकर्याणः। य वै दिव्यायनारूढ़ो न हि प्रच्यते चिरं॥ प्रदद्यादायमं यसु निर्सितं सारदारुभिः। तस्य नाकगतसोषैः कस्यते भव्यमायमं॥

## विणुधर्ये। सरे।

यसु भद्रासनं चार पितृषां प्रतिपादयेत् । स वै सिंहासनासीनकावते न चिरादपि ॥ यस्तायनं वक्तमयं इंगिपक्तः सुमभातं । प्रयक्ति महीपालासमासीनसुपासते॥ तूखें: पूर्णेदरं वास्त्रमामनं यो निवेदयेत्। पितृषामादरादेनं प्रधामीदिन सम्पदः ॥ यः पट्टगद्दिकाः त्राद्धे गद्दिकाश्च मने।इराः । ददाति तस्य हि खर्गे कल्पते दिव्यमायनं ॥ पितृनुहिस्य योगिभ्यो दत्ना कुत्रमबीर्वश्री: । मर्वमङ्गविनिर्मुको विद्युद्धातमा म जायते॥ चैत्रासनानि चित्राणि पित्रभ्यः प्रतिपाइयेत । नीरागः सुभगः श्रीमान् पुरुषः सम्प्रजायते ॥ यस्वासनापयागार्धं प्रदद्यात् कम्बलान् नदान् । त्रष्टाङ्गयोगसंसिद्धिसाख प्रेराऽभिजायते ॥ यसृषेर्वेदुभिः स्नत्त्णं निर्माय प्राभमासनं ॥ दद्याच्छ्राद्वेषु तस्थाः उ स्थिराः स्थः धर्वतः त्रियः। द्रत्यासननिरूपणम्।

श्रय ग्रयास्तरषप्रकादनपटीपधानानि ।

### ब्रह्माण्डप्राणे ।

ष्रयामासरणोपेतासुत्तरक्कदसंयुता । जपधानेन संयुक्तां पित्रुदेशेन यो ददेत् ॥ मोदन्ते पितरसाख सुखिनः शास्त्रतीः समाः । दातापि खर्गमासाद्य विमानं दिव्यमास्त्रितः । सेव्यते सुरनागैभिगौंयमानस्य किन्नरैः ॥ अस्त्रीवर्त्ते ।

यो मञ्चकञ्च द्यादे चार तृश्विकयान्वतं । विद्युद्धाच्छादनपटं रमणीयोपधानकम् ॥ पित्तभ्यः श्रद्धया युक्तः श्राद्धकास उपस्थिते । स चिविष्टपमासाद्य दिव्यभागसमन्वितं ॥ सन्द्यैः सुरनारीणां रमते परिवारितः । कालच्यादिष्टागत्य नारीणां वस्त्रभाभवेत् ॥ कृत्यंप्राणे ।

प्रयां सतू लिकां दद्यात् पिष्टकर्माण यो नरः । रमयन्यनुरकासं खर्गे सारङ्गले वनाः ॥ विष्णुधर्मीत्तरे ।

मञ्चनं तू लिकायुक्तं निर्मितं दाइभिः शुभैः ।
भत्त्या विप्राय प्रयते। दिनेभ्यः पिष्टकर्मणि ।
प्रयीरपारमां वन्दैरत्रान्तं परिचर्यते ॥
प्रान्दोलकं सास्तरणं सेपधानं प्रसुन्दरं ।
धातुजाभिः सुरम्याभिः श्रृह्यः साभिष्य संयुतं ॥
मनवारणशोभाद्यं ग्रिथतं स्टर्शः पटैः ।
ददाति पिष्टकार्धेषु योहि स्रद्धापरायणः ॥
गर्भ्वापारमां लोके गीयमानो निरन्तरं ।

स भुक्ते विविधान भोगां स्तिद्धैरिप दुर्सभान्॥
पद्दान् काष्टमयान् यश्च ग्रयनेषूपयोगिनः।
दत्ता खासारकोपेतान् मत्तवारक्ताञ्कितान्।
वर्षायुतश्च रमते खोके वै विश्वकर्षाणः॥
पमस्कारखण्डे।

दारभिर्घटितान्तस्थैः खर्णपर्नेरसङ्गतां। गयां ददाति यस्य वामः गक्य वेयानि॥ भूषितां पित्तसमयैः पचक्केरैर्यशाचितां । श्राद्धे प्रयां प्रयक्केद् यः सूर्यलेको स राजते ॥ गजदन्तमयं दियं त्राद्धे दला तु मञ्चकं। गला चान्द्रमसं लेकिं गरदामयुनं वसेत्॥ पद्मस्यमयेः पहेर्गियताश्च ददाति यः । श्रयां पिहभ्योमेधावी देवीलाकं स गक्कति॥ कार्पासस्वजीः पट्टैः सुदृढां यः प्रयक्कति । चन्द्रस्य भवने चे।ऽपि कामान् भुक्के यथेपितान्॥ कृतां जनमयै: पट्टै: सुचैवा वस्त जैर्पि । दत्ता जन्मानारे जातः स्त्रियो विन्दति सुन्दरीः॥ इंगिष्क्रमयों द्वलीं पिद्यभ्यः प्रददाति यः। गर्भ्वापारमां खोके मोदतेऽभी यथासुखं॥ कार्पायनिर्मितां तूखीं दत्ता खदीं सुधाभनां । उपधानेन संयुक्तां सन्त्रीवान् जायते नरः॥ इंगिपक्समयं रम्धं उपधानं ददाति यः।

कीर्त्तमान् जायते नित्यं सुखानामिप भाजनं ॥
चौमं वा पष्टस्चं वा ये। दद्यादुत्तरक्कदं ।
खावण्येन समायुक्तो जायतेऽसौ जनप्रियः ॥
यः प्रयक्कदुत्तरपटं सृक्षकार्पासस्चनं ।
तस्यायुर्विपृषं लेकि प्रयक्कन्ति पितामहाः ॥
सदुषस्मियीं दद्यान् यो नरः पष्टमिह्कां ।
सेऽपि त्रिया समायुक्तो नौरेगोजायते भृवि ॥
विचित्रेश्वर्षभिर्युक्तं रिततं स्टुभिकृणैः ।
प्रदायास्तरणं त्राद्धे न दुःखं पम्यति कचित् ॥
दद्यादास्तरणं यस्तु निर्मितं स्टुभिकृणैः ।
त्राद्धकाखे तु योगिभ्यः स दुःखेनिभिभ्यते ॥
दत्ति प्रयास्तरणप्रक्कादनपटेपिधामानि ।
त्राय चामरव्यजनदर्पणकेष्वप्रसाधनानि ।

## वृह्दिष्णुराणे ।

चामरव्यजनश्चेव भत्त्या यः प्रतिपाद्येत् ।

स वै दिवस्पतेर्जाेके बद्धकालं महीयते ॥

राजापकरणं द्वोतत् पित्वणामपि वक्कमं ।

श्वता विद्वान् प्रयक्षेन तेभ्यो द्द्यादतन्द्रितः ॥

प्रदाय द्र्पणं तेभ्यश्चचुशानभिजायते ।

केश्रप्रसाधनं दला तथा कूर्चप्रसाधनं ॥

सुपृष्ठां रूपसामग्रीं सभते से।ऽन्यजकानि ।

सौरपुराणे ।

चामरं ताखरनाञ्च श्वेतच्छत्रञ्च दर्पणं ।
दत्ता पित्वणामेतानि स्रिमिपाले। भवेदि ॥
प्रभावखण्डे ।

क्षेत्रप्रधनीं रस्यां दद्यात् कङ्कतिकान्तु यः । त्राद्धें निर्मलश्चैव पूर्णचन्द्रसमास्तिं । त्राद्धकाले प्रसन्नात्मा तस्य खर्गेऽचया गतिः ॥ गजदन्तिनिर्मतं केशसंस्कारसाधनं 'कङ्कतिका' । वाराष्ट्रपुराणे ।

चामरीधेनुलाङ्गुलयेतवालससुद्भवं ।
चामीकरविचित्रेण तथा दण्डेन निर्मितं ॥
पिद्रभ्यश्वामरं दत्त्वा खर्गे स्त्रीभिस्त वीज्यते ।
तदेव क्रष्णवर्णन्तु दत्त्वा भूमिपतिभेवेत् ॥
मयूरपिक्क् निर्माणं देनदण्डन्तु चामरं ।
प्रतिपाद्य पिद्रभ्यस्तु राजराजाऽभिजायते ॥
बासैदीचेंरतियैतेरस्रवालधिमभवेः ।
निर्मितं चामरं स्राद्धे दत्त्वा माण्डलिको भवेत् ॥
कृष्णास्रवालरचितं चामरं यस्तु यक्कित ।
दे।ऽपि पुष्येन तेनेद धनी भवति धर्मभाक्॥
कूर्मपुराणे ।

दिवेभ्यश्वामरं दद्यात् स्थापयेदामराजये । पित्हनुद्दिम्य यक्तस्य पितरः सर्वकामदाः॥ वायुपुराणे। धजनं तासरमा इत्वा विप्राय संक्रतं । प्राप्तुयात् संप्रंयकानि सुगन्धीनि स्ट्रिनि च ॥ 'तासरमं' वस्तव्यजनं ।

#### चमत्कारखण्डे ।

नानाकवायधौतेन निर्मितं सृद्चर्मणा । चित्रागैरनैकैश्व खर्णदण्डेन श्रोभितम् ॥ दिनादन्तमयेनापि इण्डेन सुविराजितं। खजनं ये प्रयक्तित ते वै गलामरावतीं। नारीभिरभिवीज्यन्ते निर्द्धं सत्वद्भणेः करेः॥ मयुरपिक्कघटितं व्यजनं यः प्रयक्कति । पित्रभ्यः चै।ऽपि देशको स्कन्दसोने महीयते ॥ रचितं बासकेनाच यदोशीरेण निर्मितं। प्रदाय व्यजनं श्राद्धे समस्तापं न विन्दति॥ वेचपट्टेन रचितं वस्त्रेरन्येरचापि वा। प्रयक्तिसाखद्रन्तं यः स भूपाली न संगयः ॥ तासीदसैर्विरिषतं इतं भूर्जलचाय वा । प्रदाच वाजनं श्राद्धे महदारीग्यमश्रुते ॥ क्रतञ्च विदंशक्रेदैः सुस्रक्षेश्वेव गुन्फितं । दत्ता पिल्भ्यो खजनमननं सुखमञ्ज्ते॥

# गार्डपुराणे।

समर्घ दर्पणं भत्त्या पित्तभ्यः पित्तकर्मणि। श्रुवि प्रकाणा भवति यद्योभिरभिपूजितः॥ 90

### भविद्यत्पुराणे ।

द्र्पणं कखधातेन निर्मलेन सुनिर्मितं ।
प्रतिपाद्य पिद्धभ्यो वे खोकं चान्त्रमसं प्रकेत्॥
विमलेनापि कांस्थेन पद्माप्रत्पिक्तिन तु ।
कल्पितं द्र्पणं दत्त्वा तेजस्थी जायते ध्रुवम्॥
चित्रत्पलेन कांस्थेन कृतमाद्र्यमण्डलं ।
पद्मवित्रातं वापि दत्त्वा वे कान्तिमान् भवेत्॥
चो द्र्पणं विर्चितं कांस्थस्य दश्वभः पक्षेः ।
प्रतिपाद्यते चेऽपि समते चनुक्त्तमं॥

# स्कन्दपुराणे।

केशप्रसाधनं दत्ता करिदन्तविनिर्मतं ।

पित्रकर्मणि धर्मात्मा चेऽिश्वनोर्खे कमञ्जते ॥

ताख्य नालिकेरस्य वेणोर्वे नस्य वा पुनः ।

प्रकाकाभिर्विरचितं दत्ता केशप्रसाधनं ।

सुभगस्य सुवेशस्य निस्तितं जायते नरः ॥

दाइणा निर्मितं दत्ता केशसंस्कारसाधनं ।

प्राप्तोति सन्दरान् केशान् दीर्घमायुस्य विन्दति ॥

वराहरोमरचितां सम्भुवैश्वसकारिणीं ।

पित्रभ्यः कूर्चिकां दत्ता सुद्धपः सुभगोभवेत्॥

इति चामरस्यजन-दर्पण-केशप्रसाधननिद्धपणम् ।

श्रमात्र-मधु-पत्त-पान-पानाधार-पतद्गह-ताम् स्व-तत्पानाणि ।

श्राद्धमधिकास्य ब्रह्मवैवर्ने ।

तर्णादित्यसङ्घामं विमानं सार्ध्यकामिकं।
प्रमदो सभते तिसः कन्याकोव्यस्ययेव प॥
प्रमदोत्तात्परं दानं विद्यते नेद किञ्चन।
प्रमाद्धतानि जायको जीवन्ति च न संभ्रयः॥
जीवदानात्परं दानं न किञ्चिदिष्ठ विद्यते।
प्रमाद्धीवति वैश्वेकां तेन तत्परमं भवेत्॥
प्रमाद्धीकाः प्रतिष्ठको खेकदानस्य तत्पक्षं।
प्रमाद्भावताः प्रतिष्ठको खेकदानस्य तत्पक्षं।
प्रमाद्भावताः प्रतिष्ठको खेकदानस्य तत्पक्षं।
प्रमाद्भावताः प्रतिष्ठको खेकदानस्य तत्पक्षं।
प्रमाद्भावताः प्रतिष्ठको खेकदानस्य तत्पक्षं।
तस्मादस्रसमं दानं न भ्रतं न भविस्थति॥

## मार्कण्डेयपुराणे ।

बद्धप्रकाराष्ट्रश्नानि खष्टानि च स्ट्रूनि च।
फालानि चैन खादूनि यथाकाले। द्वानि च॥
निवेदयेत्पिटभ्यो घः समृत्य खयमादरात्।
स पित्रणां प्रसादेन ब्रह्मसायुष्यमञ्जुते॥

### नारदीयपुराणे।

भन्धं भोज्यश्च लेश्चश्च पेयश्चायं तथैव च।
पश्चप्रकारं श्च्यमं द्रव्यगन्धर्मान्वतं॥
द्राचाकदस्मनारङ्गमङ्कारादिकानि च।
वर्ष-गन्ध-रम-स्पर्भमयन्नानि फस्नान्यपि।
समर्पयेच्छाद्धकाले मन्त्रजिक्षेषु यक्षतः॥
तेन द्वतिं परां यान्ति पितरः सपितामहाः।
कामानसी प्रयक्कन्ति द्र्सभानन्यकर्मणा॥

यस्त भोजनपाचाणि पित्तभः प्रतिवादचेत् ! सौवर्ण-राजतादीनि तचा कांस्त्रमयाम्यपि। स पुमान् पाचतानेति सर्वासामपि सम्पदाम्॥ धालादिनिर्मिता भुक्तिपाजाधाराव्तिपादिकाः। खत्मृत्र्य खिपद्यप्रौत्ये प्रापयेद्वास्त्रणास्यः। स ज्ञातीनामनेषाणामाधारतं प्रपर्यते॥ पतद्यसं धातुमयं ष्ठीवनाचमनादिषु। खप्युकं साद्भकाले पित्तभः परिकल्य तु। दिजस्य भवने स्थाप्य स्थिमाप्नोति पृष्कसां॥

वक्रिपुराखे।

स्रतं तद्य मसुद्दिष्टमिखं सुतिपारगेः।
तत्र भ्रिरगुणोपेतं देवस्ताकेऽपि दुर्श्वभं॥
तत्मित्वणामितिमीत्या यः प्रयक्ति भ्रिरित्रः।
स्रामेषक्तेमनिर्मुकः च याति तद्य बायतं॥
ताम्मूलं यो ददातीह राउचिकपूरसंयतं।
ऐसर्यं सोऽतिविपुलं परचेह च विन्दति॥
यसूर्णपणपूगादिखापनार्थानि हात्स्रतः।
दद्यात्ताम्मूक्षपाचाणि पूगाद्यः पूरितानि च॥
तथा कपूरभाष्डस कपूरेणाभिपूरितं।
दिशं वर्षस्रह्मं हि सुङ्को भोगान् सुवि खितः॥

पद्मपुराखे ।

चनं दि प्राणिनां प्राणाः प्रमनेवास्टतं दिवि ।

त्रस्तदः प्राणदः प्रोको ह्यन्नदोऽस्तदस्तथा।
तसात्पुचेण कर्त्रवं पिचधं स्वरिभोजनं।
स्वयंन्नदाता पुरुषो न मन्तव्यो हि मानुषः।
तस्य निर्देग्धपापस्य निवासो वैष्णवे पुरे ॥
फलानि च सुगन्धीनि पक्तानि मधुराणि च।
सदीकादीनि यो दद्यात् पित्रभ्यः प्रणयान्विनः।
स स्वर्गे नन्दने।द्यानफलपीयूषभाग्भवेत् ॥
उत्कर्षेः क्रमुकेश्वेव नागवसीदलेरिष।
कित्यतं घनसारादिसुगन्धिद्रव्यमंयतं।
दत्ता पित्रभ्यसाम्बूलमननां लभते त्रियं॥
नान्नात् परतरं किञ्चित् प्राणिनां विद्यते प्रियं।
ताम्बूलाच परं नास्ति भोगेषु प्रवरं यतः॥
तेनतदुभयं देयं पित्वणां त्वितिमच्चता।
प्रारायमन्नदो याति भोगी ताम्बूलदो भवेत्॥

# प्रभामखण्डे।

जाम्बूनदमयं दियं विमानं सर्यमित्रभं । दियापारोभिः मङ्गीर्णमन्नदो सभतेऽच्यं ॥

अगवतीपुराखे ॥

श्रनं हि प्राणिनां प्राणाः सुप्रसिद्धिसदं वरः । तस्मादनप्रदो यस्तु प्राणानेव ददाति सः ॥ तस्मादनं प्रदातव्यं पितृणामपि श्वरिशः । श्वारोग्यमनदो याति दौर्घमायुश्च विन्दति ॥

Digitized by Google

#### मद्याद्रिखण्डे।

श्रोवधीनां हि सर्वासां परमो वे रसे। मधु । मर्वामानामयं मारी विश्रुती मधुमंश्रया ॥ देवानाञ्च पिद्धणाञ्च तदेतदतिवस्मं। श्रतः श्राद्धं न कर्त्तवां चत्किश्चिमधुना विना ॥ मध्ना रहिते श्राह्मे निराधाः पितरो गताः । देवाय पितरसैव मधुना तर्पिता भुवम्॥ सुधारसेन ह्यान्ति यावदाभूतसंस्वनम्। कचिश्चिद्ध विप्रेभ्यः प्रदक्तं भोजने मधु । पिण्डास्त नैव दातवाः कदाचिकाधुना विना॥ मुतेन मधुपर्पिभी चैईनाः पाचमेन वै। पिण्डाः पित्रभ्यसे पैनात् ममुत्तीर्णा ऋणार्णवात् ॥ थैंवा मघाचयोदयां मधुना पायसेन च। विश्वतः पिण्डनिर्वापः क्षतक्षत्यास्त ते नराः॥ न्ननाद्यैर्भधुषंष्टकीः यमुभिर्वा मधुषुतीः । थैनिक्सा नरे: पिण्डा गयाशीर्षे महाह्मिः॥ कस्पकोटिशतं सार्यं नानाभोगसमन्त्रिताः। ते खीरी: पूर्वजी: सार्ड्से ब्रह्मलेके निवासिनः॥ मधु मध्विति वै श्राद्धे चिःससुचरितं वदः। श्रावणामाधुनामकीः पितरः खुः सुनर्पिताः ॥ त्रतोऽधं मध् ग्रंगिन धर्मज्ञाः त्राह्यकर्मणि । सौवर्षं राजतं वापि कांस्थेनाषय निर्मितं॥

श्रात्था भोजनपात्रन्तु विश्वासञ्चातिनिर्मालं।
घृतादिपात्रेर्जघुभिर्युतं खर्णादिसभावैः ॥
हेमादिधातुसंभ्रते स्थितमाधारयन्त्रने ।
पतद्ग्रहाभिधानेन मलपात्रेण चान्वितम् ॥
यो ददाति दिजाग्रेभ्यः पित्वणामिदमस्त्रिति ।
सुचिरं स दिवि स्थिला सम्राड्भवति भूतले ॥

### वायुपुराणे।

पात्रं वै तेजमं दद्यात्मनोज्ञं श्राह्मभोजिनां।
पात्रं भवति कामानां विद्यानाञ्च धनस्य च॥
राजतं काञ्चनञ्चेव दद्याच्छ्राद्धेषु यः पुमान्।
दत्ता म लभते दानात् प्राकाम्यं धनमेव च॥
रौयां रजतयुक्तं वा पित्धणां पात्रमुच्यते।
पित्वनेतेन दानेन मत्पुचास्तारयन्युत॥
लबणेन तु पूर्णानि श्राद्धे पाचाणि दापयेत्।
रमाः ममुपतिष्ठन्ति भच्यं मौभाग्यमेव च॥
तिलपूर्णानि यो दद्यात्पाचाणीह दिजन्मनां।
तिलो तिलो निष्क्षभतं म ददाति न मंग्रयः॥

### ब्रह्मवैवर्ते ।

सुरभिद्रव्यते छेस्त गत्थविद्धस्य वे च ।

पूरियला तु पात्राणि श्राद्धे सख्य दापयेत् ॥

गत्थवद्दा मद्दानद्दः सुखानि विविधानि च ।

दातारसुपतिष्ठनित युवत्यस्य पतित्रताः ॥

## नरसिंइपुराणे।

पासानि वदसादीनि पितृणां यः प्रयच्छति । पितृभक्तस्य स्रोकेऽस्मिन् सफलं तस्य जीवितम्॥ ब्रह्माप्डपुराणे ।

विर्मगोदरप्रसेर्जनाभिख समाजुलान्।
प्रारामान् ये प्रयक्किताभिख समाजुलान्।
ते चक्रवर्त्तिनो भूला प्रधासन्ति वसुन्धरां॥
ये पुष्पवाटिकां वापि वृद्धैः कितपर्ययुतां।
प्रयक्किति पित्रभ्यस्ते भूमिपास्ता न संक्रयः॥
येऽध्येकं प्रसितं वृद्धं सतामण्डपमेव वा।
प्रयक्किति पित्रप्रीत्ये ब्राह्मणानां महात्मनां।
यञ्जनति पित्रप्रीत्ये ब्राह्मणानां महात्मनां।
यञ्जपन वज्ञधनास्ते दृश्यन्ते महीतस्ते॥
ये तु कीलाय सन्धा वा प्रसान्यादाय भिक्ततः।
पितृषां सम्प्रयक्किता धनिनस्तेऽपि निश्चितम्॥

## स्कन्दपुराणे।

ये तु पूगदुमान् भयान् ताम्नूकीमण्डपानि ।
पिद्धभ्ये ददते तेषामण्रोभः षद खितिः ॥
पूणं क्रमुकपालीभः क्रमुकावापभाजनं ।
पूगविच्छेदनिर्वन्त्रेर्युतं कालायचाद्ववैः ॥
पर्णखापनपानस्य पूणं पर्णः समुज्यसः ।
तथा कर्पूरपानं चेत्येवमादीनि कत्स्वकः ।
समाद्या दिकायेभ्यः त्राहेषु प्रतिपादयेत॥

ताम्बूलग्रहणार्थञ्च द्रव्यं मंतसरोतितं।

पूर्णे मंतसरे भ्रयः सर्वमेव प्रदापयेत्॥

एवं यः कुरूते तस्य पितरः प्रीतमानमाः।

प्रायुः प्रजां धनं तस्मै प्रयच्छन्ते सुखानि च॥

दृत्यन-मधु-पाल-पान-पानाधार-पतद्ग्यह-ताम्बूल-तत्पानिह्पणं।

प्रथ हिरण्डालङ्कार-यानानि ।

## नन्दिपुराणे । 😘 🕮 📳 हा भी हो हुए । हा सम्बद्धाला हो .

मर्वेषामपि दानानां हिर्ण्यमधिकं स्रतं। प्रभवन्ति हि सर्वेऽपि पदार्थासु हिरखतः॥ 🄝 श्रते। हिर्ष्धं दात्र पितृणान्त विशेषतः। त्रतः संपूज्य गन्धाद्यैर्वस्त्राद्यैरभिपूज्य च ॥ हिरण्यं सम्प्रदातयमिद्मसी खधेति हि। दिचिणादी तु रजतं पिचे कर्माणि अखते॥ श्रलङ्काराः प्रदातवा यथामिक हिरएसयाः। नेयूर-हार-कटक-मुद्रिका-कुण्डलादयः ॥ स्त्रीत्राद्धेषु प्रदेयाः स्थुरलङ्कारास्त योषितां। हारणुहा मञ्जीरमेखलादामकर्णिकाकङ्गणादयः ॥ इ।रमा विकावेदूर्थमुकागारतातादिभिः। रतिर्विताः खच्छेरलङ्कारा मनाहराः। पित्रभ्यः सम्प्रदातव्या निजवित्तान्ह्पतः ॥ यानानि भिविका-गन्ती-तुरङ्गादीनि यत्नतः। श्राद्धे देवानि विदुषा खमामर्थानुमारतः॥ 91

श्रक्षानि च विचित्राचि खादूनि यक्तिसानि च ।
दातवानि वचाकामं पिह्नसोदवता यदा॥
एवं यः कुदते श्राद्धे श्रद्धवा धार्थिकोत्तमः ।
प्रजीषाभेषपापस्य तस्य यंश्रद्धचेतयः ।
विक्षित्रक्षेत्रजासस्य<sup>(६)</sup> सुक्तिरेवामसं फसं ॥
श्रादित्यपुराणे ।

हिरष्यमस्तं याचाहेवरूपमिति श्रुतिः।
हिरष्यदाता श्राह्मे स्वात् पितृषामस्तप्रदः॥
श्रुते। हिरष्यं दातस्यं पितृषां प्रीतये यदा।
रजतं वा स्याप्रिक्त तेषां तदितवह्नमं॥
पितृ संपूष्य चाष्काद्य हिरखं प्रददाति यः।
तुसादामसमं पृष्यं सभते नाच संत्रयः॥
रजतस्य प्रदानेन गोसहस्वपत्यं सभेत्।
दिचिषार्थं पृष्यग्देयं स्वधं रूपम्यापि वा।
तेनास्य बर्द्धते स्वभीरायुदीर्घस्य विन्दति॥
वासुपुराणे।

रक्षतस्य कथा वापि दर्भनं दानमेत च। विश्वेषादच्यं स्वर्गं राजतं दानसुच्यते॥ भविस्थत्पुराणे।

यो दराति सुवर्षं वे रूणं वा पिल्पू जनः।

<sup>(</sup>१) विच्छित्र-स्रेधजातस्वेति ख॰।

तस्य दियायुतं पूर्णं निवासः काञ्चनाचले (१) ॥
ददाति रजतं वापि यः पित्वणं महामितः ।
तस्यापि बद्धते वंगः पित्वणं हि प्रसादतः ॥
प्रसद्धारांस्यान्धान् पित्वणं भिक्तपूर्व्वं ।
यो ददाति महाभागः सुरस्तीणां सुवसभः ॥
जाम्बृनदेन ग्रुद्धेन यः कला श्वषणानि वै ।
प्रयक्ति दिजाय्येभ्यः श्राह्मकाले विग्रुद्धधी
यश्रोभागी बद्धधनः स नरो जायते स्थां ॥
प्रसद्धाराम् कतान् दद्याद्यस्त रह्मभेदाधमैः ।
स श्वामपास्तो भवति सर्व्यसामन्तवन्दितः ।
ततः काक्षे बद्धतरे विष्णोः साक्षोन्यमाप्त्रयात् ॥
गार्द्पुराणे ।

त्रसङ्गरं महामुखं पित्रभ्यो यः प्रयक्ति । तस्य पुष्यवतः पुष्यं गष्यते केन सत्तम॥ यस्त यानानि रम्याणि सुखहेत्वनि वाहने। दद्यात् पित्रभ्यसस्य स्वादिमानेश्वर्यमहुतं॥

#### स्कन्दपुराणे।

मूई। सद्भरणं दन्ता त्राद्धे वक्रधनोचितं। मूई। भिषित्रो भवति पृथियां नाच वंशयः॥ कर्षभ्रवणदानेन निश्चितं स्थादक्षत्रुतः। कण्टालक्कातिदाता तु वाग्गी स्थानाध्रस्तरः॥

<sup>(</sup>१) काञ्चनालय इति ग॰।

मेधावी जायते विदान् दन्ते इंदयस्य पे । जायते बाइस्रवाभिः प्रदत्ताभिर्म हावसः ॥ इस्तासद्भरणं दत्ता दाता भवति विश्वतः । स विश्ववन्द्यो भवति यो दद्यात् पादस्रवणं ॥ स्वर्गच्युतानामेतानि फलान्युक्तानि स्वरिभिः । पित्रस्रवणदानस्य स्वर्गे। सुस्थतमं फलं। रस्नजैर्भवणदेनीनं सुक्तिरिप दुर्जभा॥

## त्रह्मपुराणे ।

यद्यदिष्टं निष्ठिष्टस तत्त्रहेयं पितृन् प्रति । तत्राप्यत्नं जलं वक्तं श्वषणानि विश्वेषतः । यानान्यपि प्रदेयानि पितृष्यं परितृष्ट्ये ॥

### मत्यपुराणे।

श्राद्धे वाशांशि देवानि भ्रथनान्यासनानि च । दातव्यानीस विदुषा यानानि तु विभेषतः ॥ पद्मपुराणे ।

> सुदुर्गमाः प्रमीतानां पन्थानः पारस्रोकिकाः । यानदानादृते ते वै न प्रकामते विसक्तितुं । स्रतो यानानि देयानि पिल्लभेषा वंत्रजनाभिः ॥

#### विष्णुधर्मात्तरे।

श्रिविकां यः प्रमच्छेत्तु सर्वे।पकरणैं युैतां । दोखावाद्दनकर्माभ्ये। दृत्तिं संवत्मरोचितां ॥ वर्षपर्याप्तममनं कुटुम्बार्थं दिजस्य तु । क्नप्रदानमध्येवं कर्त्तव्यं पिष्टकर्माणि ॥ भूयोऽपि सर्वे दातव्यं वर्षान्ते पिष्टतुष्ट्ये । प्रतिवर्षे सक्तदापि य एवं कुरुते नरः । वैमानिकलं प्राप्तस्य तस्माद्यन्तिनं विद्यते ॥ यसु चित्रगतिं दद्यात् तुरगं खन्नणान्तितं । श्राद्धेषु तस्य देदान्ते सूर्यकोकेऽच्या स्थितिः ॥

#### चमत्कारखखे ।

दद्यानातङ्गजं यसु युवानं चार्लवणं ।

स लोके लोकपालानामेकैकमयुतं वसेत्॥
तेजिक्वनं चार्गतिं लचक्यं यसुरङ्गमं।

द्यात् पिष्टभ्यो विजयः तस्याप्रतिष्ठतो भुवि॥

रयं ददाति यो रम्यं युग्मैर्युक्तं तुरङ्गमैः।

खवभिवा महाकायस्वरूषः सर्वेलचणः।

माहाहवेषु कुवापि न तस्य स्थात्पराजयः॥

गन्तीं वा प्रकटं वापि लोहचकाचकूवरां।

दला पित्वणां प्राप्नोति धनर्द्धिमतिभ्रयसीं॥

### ब्रह्मवैवर्त्त ।

श्राद्धे समोदते दन्तैः खन्दगैस्त सुखावहैः।
राजभिः पूज्यते वापि धनधान्यैश्च बर्द्धते॥
दति दिराखासद्वार-याननिरूपणम्।
श्रथ गो-महिषी-वसीवदेशहादयः।

मत्यपुराणे।

श्राह्रे गावो महिख्यस बजीवर्रासचीव च। प्रदातचा महोद्रास यसान्यदस्त श्रोभनं॥ पद्मपुराणे।

गो-महिखादया देवाः पदार्थाः त्राहुकर्मणि । प्रीतः त्राह्मेषु कर्त्तवा पित्वणां सार्वकामिकी॥ नानापदार्थैयः त्राह्मे पित्वंस परितोषयेत्। पदार्थास्तस्य सर्वेऽपि नित्यं स्टह्मुपासरे॥ वृहद्विष्णुपुराणे ।

तर्णीं सुखसन्दोद्धां जीववत्सां पयसिनीं।
ददाति धेनुं विप्रेभ्यः तृष्टिमुह्म्य पैष्टकीं।
यसस्य सा दिविष्ठस्य सर्वकामद्धा भवेत्॥
सुश्रीलां सचणवतीं सवतां बद्धदोष्टनां।
दत्ता पिष्टभ्यः कपिलां घष्टाचामरश्रवितां॥
सुश्चवस्काद् यथेपीका प्रथमावति निर्मला।
एवं स सर्व्यापेभ्यः प्रथमावति निर्मलः॥
श्रयुतानां मतं साग्रं ब्रह्मलोके महीयते।
ददाति यः सुमहिषीमयाङ्गाङ्गीमकोपनां।
धरिचीरां गुणवतीं सापत्यां बद्धसर्पषां॥
चीरस्य सर्पषां द्धः परिपूर्णा दिवि द्भदः।
पिष्टणामुपतिष्ठन्ते यावदाश्वतमंत्रवम्।
दातापि स्वर्गमाप्नाति वर्षाणामयुतानि षट्॥
यस्तु धुर्थान् बलीवदीन् पृष्टीभारवहानपि।

देवीपुराणे।

श्रविद्धनासिकान् दश्वादचुष्टवणांस्रथा ॥

टवक्पः खयं धर्मस्रस्य साचात्रसीदति ।

प्रसन्ने भगवत्यस्मिन् किं किं नाम न खभ्यते ॥

क्रमेखकान् भारवद्दान् बद्धयोजनगामिनः ।

थेऽलङ्गत्य प्रयक्किनि राजानस्ते न संश्रयः ॥

श्रजास्वैवाक्यस्वैव महिषा भारवाहिनः ।

पिद्यभ्यः सम्प्रदातव्याः सर्व्यपपच्चयार्थिना ॥

नारदीयपुरासे ।

दत्ता पिष्टम्यः सेतां गां सेतदीपे सहीयते।
प्रदाय धेनुं कृष्णाङ्गीं यमकोकं न पश्चिति ॥
पीतवर्णान्तु गां दत्ता न क्रोचित क्वताकृते।
प्रदाय रोहिष्मीं धेनुं सन्वें तरित दुष्कृतं।
नीकां तु सुरभीं दत्ता वंशक्केदं न विन्दिति ॥
श्रन्थेन येन केनापि धेनुं वर्णेन कवितां।
दत्ता पिष्टभ्यो जयित नाके सुखमनुक्तमं॥
सकीवर्दाम् सक्तवतो यो ददाति धुरन्थरान्।
समग्रं भृतिदानस्य फलमान्नोति मानवः॥
पृष्ठे वहन्ति ये भारमुचाषो वहनच्चमाः।
तान् प्रयक्कन् पिष्टणां तु धनाक्यो जायते स्वां॥

महिवीं पुष्कालचीरां पित्रभ्यः ग्रस्तलचणां। यः प्रयच्छति नानेऽस्य सुधाधारा प्रवर्तते॥ महिषं भारवोड़ारं यः पित्हणां निवेदयेत्। तस्य पुंचा भगवती महिषन्नी प्रमीदति॥ स्कन्दपुराणे।

उद्गीर्वेगवद्दा यस्त द्यादुद्दानयापि वा ।
तस्य खर्गे प्रयातस्य गतिर्नेव विद्यते ॥
प्रमूनजाविकादींस्य यस्त श्राद्धे प्रयस्कृति ।
प्रजया पर्राभिस्वैव ग्टहं सुपरिपूर्यते ॥
दति गो-महिषी-बस्तीवर्देग्द्रादिनिरूपणं ।
श्रय भ्र-ग्रह-पुस्तकाभयानि ।

# ब्रह्मपुराणे ।

थथात्रत्या प्रदातया भ्रमिः त्राह्ने विपिस्ता। विद्यां सम्पदे सा हि सर्वकामं प्रस्रयते (१) ॥ भूमिप्रदं हि पुरुषं प्राक्तः सर्वेप्रदं जनाः। सर्वेप्रदः परे खोने सर्वान् कामान् समस्रुते॥

### कूर्मपुराणे।

भू मिप्रदानेन समं दानमन्यत् (१) न विद्यते। त्रतः पित्वणां दातव्या भू मिर्भू तिमभी पाता ॥ भू मिदानेन पितरः सर्व्यान् कामानवाय वै। मोदन्ते ब्रह्मणा सार्द्धे यावदाभू तसंक्षवं॥

#### भगवतीपुराणे।

- (१) पिद्धवां सम्प्रदेयानि भूमिदानानि यत्नत इति ग. ।
- (२) दानं मची न विद्यत इति ग॰।

भूमेर्भवन्ति धान्यानि भूमेर्वस्त्राणि चैव हि। भूमेर्गावो महिक्यस वराम्या वरवारणाः॥ उद्यानानि च रम्याणि नद्यः कूपाः सरांसि च । श्रातपत्राणि यानानि श्रयनान्यासनानि च ॥ श्रवणनानि इद्यानि गत्थमाखानि चैव हि । रूण स कनकरीय रक्षानि विविधानि च ॥ त्रबद्धारा मनोज्ञास यचान्यस्ख्याधमं। प्रभवसास सर्वस्य भूमिरेव न संप्रय:॥ त्रतोऽधं पित्रभनेन भूमिर्देचा प्रयव्रतः । पिद्धणामचर्यां द्वितिमक्ता सार्व्वकामिकीं । भूमिप्रदस्य पितरो वैरिच्चं खोकमास्थिताः। विचर्नित विमानाय्यैर्यं चाकामप्रचारिभिः ॥ भूमेर्दाता च पुरुषः प्रध्वसाधेषकस्त्रवः । प्रयाति ब्रह्मसाखोकां यद्गला न निवर्त्तते॥ गार्डपुराणे।

य रक्षेद्रिक्षिभें गिः पितृं सर्पयितं नरः ।

श्वामिस्तेन प्रदात्या पितृनृद्दिश्य धीमता ॥

श्वामदानाम्नरः स्वर्गे की इते व्यामतीः समाः ।

कासचयादिद्यागय भूपतिः स्थात् प्रतापवान् ॥

श्वाणि च विचिचाणि पित्रभ्यो यः प्रयक्किति ।

जामूनदमयं दियं यथाकामगमं ग्रुमं ।

सर्वसम्पत्समोपेतं विमानं से १८ धिरे दिति ॥

92

पुत्तकान्यपि यः श्राद्धे पित्तम्यः प्रतिपादयेत्। श्रर्षणां सभते से।ऽपि सभायां परमेष्टिनः॥ ब्रह्माण्डपुराणे।

पितृन् भाषा यमभार्च भूमिं दद्यात् यमाहितः। भूमिदानेन संद्वप्ता विद्न्यात्तिं न ते कचित्॥ ग्रामं वा खर्वेटं वापि पिक्षभ्यः प्रस्दाति यः। भन्नस्य भवनं गला यावदिन्द्रं स सादते॥ श्राह्मे ददाति यः चेचं दत्रकाङ्गलयस्मितं । पञ्चलाङ्गलिकं वापि यदा गोवर्धमाचकं॥ श्रुलाभे दिइसं वापि इसमाचमचापि वा । बाङ्गर्ने: सबबीवरेंग्राज्य-तोबादिसंयुते: ॥ चन्यस्वोपकरकर्परक्कुफालादिभिर्युतं। वाजपेयस्य यञ्चस्य स फलं प्राप्नुते नरः<sup>(९)</sup> । काले खर्गात् परिश्रष्टेः भ्रपतिर्द्धार्मिकेः भवेत् ॥ जासीनामधवेचूणां चव-गोधूमयोरपि । माष-सुद्ग-तिसानाच चेत्रसृत्यत्तिचेतु यत् । पिद्धणां तन्नरादन्ना विष्णोः सायुज्यमाप्रयात्॥ पुनमानुष्यमायातो धनधान्यसमन्वितः। तेजसा यश्रसा युक्तो विदान् वास्मी च जायते॥ द्ध इं प्रक्षेष्टकचितं सुधाभिर्धवसीहतं । मत्तवारणग्रोभाकां गवाचदार्भित्तिमत्॥

<sup>(</sup>१) पालं सम्माप्यते नर इति ख॰।

£ 40 1]

त्रनेकस्र सिसंयुक्तमेकस्र मिकमेव वा। पित्स्यो यो ददाती इस याति ब्रह्मविष्टपं॥ प्रामादा यत्र मीवणा नानामणिविश्विताः। तत्रासी रमते नित्यं नृत्यवादित्रगायनीः। दिव्यं वर्षायुत्रमतं तन्त्रेव परिवर्त्तते॥ दचा ग्रहं पित्रभ्यस्तु त्याच्छन्नमथापि वा। लभतेऽय्याणि वेम्मानि स्त्रीमन्ति धनवन्ति च॥ प्रासादान् नेप्रवादीनां निर्माय सुमने। इरान् । पित्रीः पितामहादिभ्धा यसु श्रेयः समर्पयेत्॥ वैकुष्टादिषु लोकेषु खकीयैः पित्सिः सह । मादतेऽसौ महाभागो यावदिन्द्राश्चतुर्दम ॥ पुस्तकानि सुवाचानि सच्कास्त्राणां ददाति यः। ब्राह्मणानां कुले यज्वा जायतेऽसी वज्जश्रुतः॥ ब्रह्मविवर्ने। अस् ॥ व्यक्तिम् ।

श्राद्भकाले गुणवतां विपाणां समुपस्थिते। द्याच्छास्त्राणि धर्म्याणि स्त्रति मेधाञ्च विन्दति॥ चमत्कारखण्डे। वश्रुवाराव्योक स्वीत्रक विकास वृद्ध

यः पुस्तकानि विप्राणां पित्रधें विनिवेदयेत्। स विदान् जायते वाग्मी मेधावी च बङ्गुतः॥ पुस्तकानि पित्वभ्यस्तु वेदान्तानां ददाति यः। म श्रोवियान्वये(१) भूला जायते वेदवित्तमः॥ दत्ता व्याकरणं तु स्थाच्छश्यत् ब्रह्मविदां वरः।

(१) स स्रोतियागां कुले इति क॰।

Digitized by Google

सीमां सायाः अदानेन वेशमयाजी भवेत्ररः॥
प्रदाय न्यायप्राक्ताणि भवेदिदक्तमः पुमान्।
पुराणदाता भकः स्थात् पुराणपुद्धे हरौ॥
सन्यादिधर्माश्राक्ताणां दानाद्भवति (१) धार्मिकः।
कलाशास्त्रप्रदानेन कलास क्षत्रको भवेत्॥
यः त्राद्धदिवसे विद्वान् प्राणिनामभयं ददेत्।
भयं न तस्य किश्चित्यादिह सोके परच च॥
सौरपुराणे।

यद्यस्य भयसुत्वन्नं खतो वा परतोऽपि वा ।

श्राद्धकर्षाण सम्प्राप्ते तत्तस्यापनयेत् सुधीः॥

राजतसीरतो वापि व्यासाच श्रापदादपि ।

सञ्चातान्तु इरेद्गीतिं पिटकर्माण प्रक्रितः ॥

एकतः क्रतवः सर्वे सर्वेखवरदिषणः।

एकतो भयभीतस्य प्राण्यनः प्राण्यत्त्रस्थं॥

श्राद्धकाले विशेषेण स हि धर्मः परो मतः॥

यथा द्वाभयदानेन तुष्यन्ति प्रपितामहाः।

न तथा वस्त्र-पानास्न-रवासद्वारकाञ्चनेः॥

एतसादभयं देयं श्राद्धकाले विजानता।

श्रभयस्य प्रदातारो भयं विन्दन्ति न कचित्॥

जन्म-सृद्धभयाभावादभयं मोच उच्यते।

<sup>(</sup>१) दाता भवतीति ग०।

मोचमेव नरो याति प्राणिनामभयप्रदः॥ आद्भमधिकत्य ब्रह्मवैवर्त्ते।

जीवितस्य प्रदामाद्धि नान्यद्दानं विश्वियते । तसात् सर्व्वप्रयक्षेन देयं प्राणाभिरचणं॥ त्रविंसा सर्व्वदेवत्यं पविचं सर्व्वपावनं । दानं हि प्राणिनामाद्धदीनानां परमं बुधाः॥ प्रभासखण्डे।

यः त्राद्धे द्वान् प्राणिनां जीवितेषिणां।
त्रत्रदानसङ्खेण रघदानम्भतेन च।
दिन्तनाञ्च सङ्खेण त्रभयं वे विभिन्धते॥
यानि रत्नानि मेदिन्यां वाङ्गानि स्नियस्त्रचा।
चिम्नं प्राप्तोति तत् सर्वे त्राद्धकाखेऽभयं ददत्॥
वस्त्रमोचन्तु(१) यः कुर्यात् त्राद्धकाखे तु मानवः।
न तस्य गदितुं भक्तं सुद्धतं साधुकर्मणः॥
वामनपुराणे।

बन्दीकतास्त थे केचित् खयं वा यदि वा परै: । येन केनाणुपायेन यसान्त्रोचयते नरः । पितरसास्य गच्छन्ति शाश्चतं पदमय्यं॥ बन्दिनो सोचयेत्तस्मात् पिष्टकार्येषु यो नरः । स याति विष्णुसायुष्यं निर्मृत्तः कर्मबन्धनात्॥ दति भूमि-ग्रष्ट-पुस्तकाभयनिक्ष्पणं।

<sup>(</sup>१) वन्दिमोच्चिति ग्र०।

#### श्रयाञ्चनाभ्यञ्चन-सूत्राणि ।

## ब्रह्मवैवर्ने ।

श्रद्धानाश्रद्धाने चैव पिद्धन्यः प्रतिपादयेत्।
स्वद्याभिनवं सृद्धां पिण्डानासुपरि न्यचेत्॥
तव चैककुदं प्रसामञ्चनं पिद्धकर्षणि ।
तिस्तिलोद्भवाद्दीपात् कळासं वापि यहुतं॥
'चिककुत्' नीसपर्यतः, तव भवं 'चैककुदं' स्रोतोऽञ्चनास्यनीसपर्यतिश्वसापूर्णजमित्यर्थः।

तिसतेलेन दातकं तथैवाश्यद्मनं बुधै: ।
चौमं कापांसजं वापि पितृषां स्वमिखते ॥
प्रसावङ्ख तथाश्यङ्खेटाञ्चनादीनि दापयेत् ।
प्रसावेतस्य द्यां स्वद्यापि निवेदयेत् (१) ॥
दायेवमञ्चनं दत्ता चनुप्राम् जावते नरः ।
प्रश्यञ्चनप्रदानेन सभते रूपसुत्तमं ।
सभेदस्याण्यननानि पिण्डस्वप्रदानतः ॥

वायुपुराणे।

श्रञ्जनाभ्यञ्जने चैव पिण्डनिर्वपणे तथा। श्रश्चमेधफलेनेव सम्मितं मन्त्रपूर्वकं। क्रियाः सर्वा यथोहिष्टाः प्रयक्षेन समाचरेत्॥

प्रभासखण्ड-वायुपुराणयोः ।

श्रेष्ठमाङक्तिकजुदमञ्चनं नित्यमेव च।

(१) नियोजयेदिति ख॰।

दीपात् क्रष्णतिलेख्नुत्रतेलजाद्यस धारितं॥ ब्रह्माण्डपुराणे।

> त्रपषयं पिरम्थन्त द्यादञ्चनमुत्तमं । नामान्युषार्यं सर्वेषां वक्तार्थं स्वनमेव प ॥ पेषियताञ्चनं सम्यक् बेद्या उत्तरतो बुधः। रह्म तद्दर्भिषञ्जूकेष्टिभः कुर्याद्यथाविधि॥

तथा।

एकं पवित्रं इस्ते स्थात्पित्वणान्तु सक्तसक्तत् । तैसं पात्रेण दातवां पिण्डेभ्ये।ऽभ्यञ्चमं दि तत्॥

तथा ।

चौमं सूचं मवं दद्याक्क्णकार्पासमं तथा।
पनोर्णं पहस्रचश्च कीम्रेयस् विवर्जयेत्॥
'पनोर्णं' धीतकौन्नेथं।

वर्जयेनु इष्ठाः प्राष्ठी यद्येता इतवस्त्रजाः।
न प्रीणस्ति तथैतान् हि दातुषायफ्षं भवेत्॥
श्रापसम्बद्धने तु वस्त्रहमा श्रपि दातया दृष्णुकम्।

एतानि वः पितरे। वासांखतो नान्यत् पितरे। मयोष्टेति वास-वेदिशां किला निद्धात्यूणीसुकां वा पूर्वे वयसुन्तायुषि सं कोमेति 'जणासुकाः' मेषकोमद्याः । 'क्नरे वयसि' पञ्चात्रद्वेभ्य जड्डें । स्तं लोम क्रःसम्प्रविमिति शेषः । "पञ्चात्रत जर्डसुरोकोम यज-मानस्य" इति श्राव्यायनिवसनात् । कात्यायनसुने । एतद द्रायपास्थित स्वनाणि प्रतिपिष्डमूर्णाद्या वा वयस्युत्तरे यजमानस्रोमानि वेति । ब्रह्मपुराषे ।

द्यात्क्रमेण वार्षां विद्या वा श्वेतवस्त्रजाः।
ततो वयिष बद्धे च स्त्रां कोमान्यवापि वा॥
चौमं स्त्रचं नवं द्याच्छाणं कार्पायमेव वा।
पचोर्णनीस्रकाक्रकोश्वेयानि विवर्जयेत्॥

#### नागरखखे।

स्वश्च प्रतिपिष्डम् द्यात्तेषु पृथक् पृथक् । श्रन्यम् सर्वपिष्डेषु सततं विनियोजयेत् ॥ म चुत्रति यथा तम्मुस्तथा तिस्विषिष्डनैः । विरोधमापरेत्तेषां चोटनाच परस्तरं ॥ तच रमं प्रदातयं रागैंवा सुक्कुमेन वा । रमास्विविदीनं यत्तत्ते श्राहुं भवेदिति ॥ मन्नापैंवं वरो दत्तः कयभजाय रजसे । एवं द्दाति यः स्वनं सेऽज्यां सभते श्रियं ॥

ब्रह्माण्डपुराणे ।

श्रद्धनाभ्यद्धने गत्थं स्वत्रणयनं तथा । कुश्रः पुनर्भवैः कुर्वन् श्रश्वमेधफलं लभेत्॥ द्रत्यद्धनाभ्यद्धन-स्वतिरूपणं। श्रय प्रकोणिकम् ।

प्रभाषखण्डे ।

खेले श्रेष्ठतमं सर्वमात्मनस्य प्रियं सदा । तत्तत् पित्वणां दातयं तदेवाचयमित्कता ॥ वायुपुराष-त्रद्वाप्डपुराणयोः ।

गन्धेः पृष्णेसाथा धूपैसाथाञ्जतिभिरेव च ।
फसमूखनमस्कारैः पित्वणां प्रयतः ग्रुचिः ।
पूजां कला दिजान् पञ्चात् तर्पयेदस्रसम्पदा ॥
श्राद्धकाखेषु नियतं वायुश्वताः पितामद्याः ।
श्राविश्वन्ति दिजान् श्रेष्ठान् तसादेतद्ववीमि ते ॥
कुर्म्प्राणे ।

प्रद्धाद्गन्धमास्थादि धूपादीनि च प्रक्तितः।
तचैव पुराणे विश्वान् देवान् प्रति पित्ववाक्यं।
पुष्पैर्गन्धेसाथान्नेन युगानगेर्चियव्यति।
प्रापे दत्त्वा तु युगानमस्मानं दास्रते पुनः।
एवं क्रते क्रतं सम्यक् सर्वमेव भविव्यति॥
वायुपुराणे।

विद्येष्मप्रदानिस भद्धपेयेसचिव च ।
गोभिरसेसचा गामैः पूजयेद्विजयसमान्(१) ॥
भवन्ति पितरः जीताः पूजितेषु दिजातिषु।
तस्मादनेन विधिना पूजयेत दिजान् सदा॥
वाराइपुराणे ।

<sup>(</sup>१) सम्पूजवेद्विजात्तमानिति ख॰।

गत्थाः पुष्पाकि ताम्बूसभूषदीपाचकानि ए। पिरुक्तये प्रम्कानि सादकं विसकं दिमं॥ एतानि श्रद्धयोपेतः पिरुक्षो यो निवेदचेत्। स एव धर्मश्रीतो ने प्रियकारीः वस्तुभरे॥

#### तथा ।

खपवेष्यासने ग्रामं क्यं तम प्रकल्पयेत्। श्रावरणार्थस्य तत् क्लं झाझायाय प्रदाययेत्। ततो क्लाप्ति रसाणि सर्वाचाभरणानि च ॥

# ् विष्णुपुराणे पिह्नवाकां।

रव्यक्तमस्यानं सर्वभोगादिकं वसु । विभवे सति विग्रेभ्यो चोऽसानुहिस्स दास्यति । स भुक्ता निस्तिकान् भोगानको स्वयं गमिस्यति ।

## नरसिंहपुराणे।

उपानक्षपतस्ताषि भुक्तिपाचं कमण्डसुं । ज्ञयनासनयानानि दर्पणयाजनानि च ॥ श्रत्नं सुसंस्कृतं गन्धं ताम्नूसं दीपपामदं । पित्रभो चः प्रथक्तेनु अद्धाने। विमन्तरः । स ग्रोकसेश्चौ तरित प्राय ग्रानमनुक्तमं ॥

## नन्दिपुराषे ।

श्रन्नोदके धूपदीपवस्त्रमास्त्रानुलेपनं । मोमिष्टिव्यस्य करभवस्त्रीवदीदिकं तथा ॥ श्रादर्श्वेद्यननक्षत्रस्थनायनसङ्काः । त्रिविका रथगन्तीका सुखवासाय मेगमाः ॥

मनेत्राः पटवासाय सुमन्धायूर्वसृष्ट्यः ।

गङ्गगरधानिकाः जीते योगपद्याय यहवः ॥

काटस्याणि जिन्धानि मेखलासीव कन्यसाः ।

यद्योपनीतं पीठानि कीवीनं सुण्डिकासया ॥

वर्स्यन्तितान्ययान्यानि पिद्धशां प्रीत्ये युधेः ।

ययोपनोगं देयानि भ्रान्धणेश्यो वकाविधि ॥

एवं ददाति शो भन्न्या यवासामं यद्याधनं ।

सोऽश्वनेधस्य यद्यस्य कसं प्राप्नोति मानवः ॥

रकन्दपुराणे ।

त्रसद्धाराम् वक्कविधाम् काञ्चनेन विनिर्धनाम् ।

रक्कें विनिर्धनाम् काञ्चनेन विनिर्धनाम् ॥

कर्पूराण्डकस्यरीकुङ्गारीनि यान्यपि ॥

गन्धद्रव्यापि रन्यापि त्रीखख्जकस्यान्यपि ॥

कर्पूरादेश्व भाष्ट्यानि ताम्मूसावपनं तथा ।

रीपपानं धूपपानं तथा भोजनभाजनं ।

भाजनाधारवन्त्रासि पत्तर्यापन्ययेष च ॥

प्रान्दोसकान्यञ्चतांश्च म्दद्वा संवद्धस्यका ।

कटाहासास्रधाद्वासाम्रजाः क्षज्ञास्त्रधा ॥

चर्का दर्विका सोही भाष्टानि विविधानि च ।

तास्राहिषात्रस्थूताः गद्दकाः करकाक्ष्या ॥

भद्रपीटानि यीटानि गहिकाश्चावनानि च ।

वस्तपूर्वाय मञ्जूषा मनेश्वाय विष्ठिकाः॥
मीमांसादेश प्रास्त्रथ पुस्तकानि नवानि च।
सौधानि कमनीयानि वापीकूपादिकं तथा॥
प्रामान् चेषाणि केदारान् उद्यानान्यथ वाटिकाः।
व्यान् स्तावितानानि पूगादिद्रुमवाटिकाः॥
प्रकटान् सोपकरणान् साङ्गचानि च श्रुरिष्ठः।
सुससीस्त्रुखं दाषं प्रिसा मन्यानमण्डकं॥
तथाञ्चनप्रसाकाय केष्ठानाय प्रसाधनं।
एतान् पदार्थानन्यां च चतुरात्रमकाञ्चितान्॥
प्रात्मन्य प्रियान् द्यात् पितृणां युक्तमानसः।
विभवस्तानुसारेण देशकास्तानुरूपतः॥
एतान् द्यान् यः सन्यक् पदार्थान् भोगसाधनान्।
न तस्य दुर्धभं किश्चिदिष्ठ स्त्रोने पर्य च॥

### रामायणे।

श्वमतीते दक्षा है तु इतक्षीची विधानतः।
चक्रे दादक्षकं श्राह्मं चयोदक्रकमेव च ॥
ततश्चीहिष्य पितरं ब्राष्ट्राणेश्वी ददी धनं।
सहाई।णि च रक्षानि गास्र वाइनमेव च ॥
चक्रम भरत दिन शेषः।

## ब्रह्मवैवर्क्त ।

त्रतःपरं प्रबद्धामि दानानि यजसानि च। तारणानि पितृषां वे स्वर्गास्थातासुखानि च॥ खेके श्रेष्ठतमं यच श्रातानश्चापि यतित्रयं। सन्दें पित्वणां दातव्यं तेषामेवाशिषोर्थिना॥ वापीसंकीडनं दत्त्वा महासच्याखं सभेत्। वनं पृष्यफखोपेतं दत्त्वा गोमेधमश्रुते॥

तथा।

द्याद्यः मित्रिरे विक्तं बद्धकाष्ठं प्रयक्षतः । कायामिदीप्तिप्राकाम्यं रूपं सौभाग्यमेति सः ॥ इत्थनानि तु यो द्याद्विजेभ्यः चित्रिरागमे । नित्यं जयति संग्रामे श्रिया युक्तस्य दीयते ॥

तथा।

त्ररणं सर्वसम्पूर्णं सम्रम्यासनभोजनं। त्राद्धे दत्त्वा यतिभ्यस्त नाकपृष्ठे महीयते॥ 'मरणम्' त्रावासः।

सुकावेदूर्यंवासंसि रत्नानि विविधानि च।
वाइनानि च दिव्यानि जायको तस्य केाटिजः ॥
गन्धवीप्रसस्तद्य गायको वादयन्ति च।
सुमद्यम्बनप्रस्यं सर्वकामसमन्तितं ॥
सर्व्यम्बर्गप्रभन्दियं विभानं सभतेऽच्यं ।
श्रम्परोभिः परिवतं कामगन्तु मनोजवं ॥
वसते स विमानाये स्वयमानः समन्ततः।
दिवीः पृषीः प्रसिद्धाना पूर्णसृष्ठिभिरेव च ॥
कन्यायुवत्यसासाद्य हासभरणनिस्तनैः।

सुखिनको विवृध्वनित सततं हि मने।रमैः । ग्रमदानशङ्केष रघदानम्तेन च । दन्तिदानशङ्काच योगिन्धावक्यो वरः ॥ ग्रमनेधसङ्केष राजस्वमतेन च । पुष्करीकसङ्केष योगिन्धावसयो वरः ॥

#### तथा ।

भोजनागासनं दत्ता त्रतिषिधः सतास्रविः । वर्वयद्यक्रत्रहास्य फलं प्राप्नोत्मन्तमं ॥ विप्रमायुव्यमिक्षष्टं खादु रत्तम्युचिते । सवाञ्चनं सदा स्निग्धं सत्कत्य प प्रयत्नतः ॥ प्रतित्रयं यदा दश्चादतिथिभा सतास्त्रिकः । देवावासं प्रतिष्ठन्ति दिस्मतिकीः सहस्रकः ॥ वर्वाछोतानि यो दद्यात् पृथियानेकराष्ट्भवेत्। चिभिद्यामध्येक दानेन हु सबी मनेत्॥ दानानि परमे धर्मः वद्भिः सकता पूजितः। वैजीकासाधिपतां हि दानादेव भवं सितिः ॥ राव्यभष्टस्त राजा स्वार्थनः स्वात्तमं धर्णः। चीणायुर्कभते चायुः पित्रमकः सदा नरः॥ यान् कामान्त्रमधा चेच्छेसांखच पितरे। इदुः। यानि स्त्रावि वेदियां शहनानि स्त्रियसया । चिप्रसाप्नोति सत्ववं विक्रमक्त मानवः ॥

महाभारते ।

श्रत्नपानाश्वगोवस्त्रक्षत्रश्र्यासनानि च । प्रेतलोके प्रश्रस्तानि दानान्यष्टौ विशेषतः ॥ दासीदासानलङ्कारान् भोगोपकरणानि च । दत्ता पित्रभ्यः प्राप्तोति साम्राज्यं नेह संश्रयः ॥

तथा।

दिख्रा धर्मराजसु वासुदेवस्य धीमतः ।

मातुलस्य च दृद्धस्य रामादीनां तयैव च ।

श्राद्धान्युद्धिय सर्वेषां चकार विधिवत्तदा ॥

ददौ रत्नानि वासांसि ग्रामानश्राज्यानिप ।

स्वीश्वैव दिजमुख्येभ्यस्तया प्रतमहस्त्रगः ॥

श्रलद्वारांसाथाश्वांश्व गाञ्च काम्या वरस्तियः ।

श्रादिश्वादिश्व विग्रेभ्यो ददौ स नृपसत्तम् ॥

देशेणं सात्यञ्च भीग्रञ्च सेामदत्तञ्च वाह्निकं ।

द्र्योधनञ्च राजानं पुत्रांश्वेव प्रथक् प्रथक् ॥

जयद्रथपुरागांश्व सहदश्वेव सर्वग्रः ।

श्रादिश्वादिश्व विग्रेभ्यो ददौ स नृपसत्तम् ॥

तथा स पुत्रपौत्राणां पित्वणामात्मनस्तथा ।

गान्थारस्य महातेजाः प्रददौ चौर्द्वदेहिके ॥

श्राद्धमेवे।पक्रम्य विष्णुधर्मीत्तरे पित्रमाथाः।

त्रिपि स्थात्म कुलेऽस्माकं कश्चित्पुरुषसत्तमः । दद्यात्मण्याजिनं यो नः स्वर्णग्रहङ्गं विधानतः ॥ त्रिपि स्थात्म कुलेऽस्माकं कश्चित्पुरुषसत्तमः ।

> वापीकूपतसागानि खनानाराममेव च । बासी जुनेचनेदाराः सस्दृद्धाः पुष्पवाटिकाः ॥ श्राद्धेषु दत्ता प्रयतः पित्वनात्मानमेव च । खद्भरत्येनचे। दुःखाद्यावदाभूतसंद्ववं ॥

तदेवमेतेष्वभिद्दितेषु प्रदेशेषु यानि प्रदेशानि श्राद्धप्रशामान-गंतार्चनाङ्गश्चतानि तानि तत्तत्तिष्टमामगोषधङ्कीर्त्तनपूर्वकं पिट्टम्य एव देशानि । यानि पुनरन्यानि गोश्वदिरष्यक्रणाजिनप्रस्तीनि श्राद्धकाखे खपित्वणां श्रेयः सिद्धार्थं दानखण्डेक्तप्रकारेण श्राष्ट्राणेभ्यः प्रदेशानि । तप निमित्तान्तराणेचा न कर्त्तन्या श्राद्धमेवाधिकत्य तेषां विधानात् । तानि वैवं प्रदत्तानि पित्वणामात्मनय विशिष्ट-स्वर्गादिषस्त्रप्राप्टार्थं भवन्तीति ।

> इति प्रकीर्णकं। श्राथ दक्षिणाद्रव्याणि।

ब्रह्मपुराणे।

यद्यदिष्टतमं खोके यदास्य दियतं यहे । दिचणार्थम्तु तद्देयं तस्य तस्याचयार्थिना ॥ मतस्यपुराणे ।

यतिसं नामगोषेष दद्याच्यस्याय दिवणां।

गो-भू-हिरख-वासांसि यानानि श्रयनानि च ॥
दद्याद्यदिष्टं विप्राणामात्मानः पितुरेव वा ।
विस्वश्रायेन रहितः पित्रभ्यः प्रीतिमाचरम् ॥
'नामगोत्रेण' सम्प्रदानस्थात्मनस्य नामगोत्रोद्यार्थन ।
नामगोत्रे समुद्यानस्थ सम्प्रदानस्थ चात्मनः ।
सम्प्रदेयं प्रयक्कि कन्यादाने तु पुंस्त्यम् ॥
इति व्यासस्मरणात् ।

'श्रत्या' खन्नत्वनुसारेण, 'पित्रभ्यः प्रीतिमाचरन्' पैत्रेण कर्मणा पितृन् प्रीणयन् । भाद जमद्ग्रिः ।

सितलं नामगोत्रेण दशास्त्रत्याश्च दिश्वणा । हिरणः-धन-वासीसि धर्मीणि त्रयमानि च ॥ विक्रपुराणे ।

> भत्याथ दिवणा देशा श्राद्धकर्मण मिततः । यामान् केपाण्यारामान् विचित्राः पुष्पवाटिकाः ॥ बद्धभौमानि रम्याणि भवनानि स्ट्हाणि च । स्वर्ण-रत्न-वामां सि रजतं श्रूषणानि च ॥ श्रूनबुद्दो महिव्यस्य विधिधान्यासनानि च । पाउका दासदासीस्य क्च-व्यजन-चामरं । खाङ्गलान् भकटान् गन्तीर्ग्ट्होपकरणानि च ॥ येन येनोपयोगोऽस्ति विप्राणामात्ममस्त्रया । तत्तस्त्रदेखं श्राद्धेषु दक्तिणार्थं हितेषिणा ॥

यथा यथा हि मुख्यद्वं भूरि यथा यथा। जायते फल्लभूयस्वं त्राद्धकर्त्तुंसया तथा॥ वायुपुराषे।

धेनुं त्राह्मेषु यो दद्यात् ग्रष्टिं कुभोपदोइनां ।
गात्रसासुपतिष्ठिमा गवां पृष्टिस जायते ॥
प्रयमाधनानि तथा भूमयो वाइनानि च ।
त्राह्मेस्नेतानि यो दद्यादसमेधफलं लभेत् ॥
सर्पिःपूर्णानि पाचाणि त्राह्मे सक्तत्य दापयेत् ।
कुभादिदोइधेनूनां बङ्गीनां फलमञ्जते ।
यथेष्टां दिचणां दद्यात् पृण्डरीकफलं लभेत् ॥
'पुण्डरीकः' क्रतुविभेषः ।

रम्यमावसयं दत्ता राजस्रयफ्तं सभेत्। कूपाराम-तडागानि चेनघोषग्रहाणि च। गां दत्ता मादते खर्गे नित्यमाचन्द्रतारकं॥ खासीणें प्रयमं दत्ता श्राद्धे रक्षविश्ववितं। पितरसास्य तुष्यिना खर्गे चानन्यमश्रुते॥

# ब्रह्मा खपुराणे ।

सौवर्णरौष्यपाचाणि मनोज्ञानि ग्रुआनि च। इस्थय-रथ-यानानि सम्द्धानि ग्रहाणि च। उपानत्पादुकाच्छचचामराष्यजिनानि च॥ यज्ञेषु दिवणा पृष्या सेति सिश्चन्तयेत्तदा। दरिद्रोऽपि यथायनि दश्चादिप्रेषु दिवणां॥ सैवेयमिति बुद्धिः कार्योत्यर्थः । सौरपुराणे ।

> वक्षीभिर्दे चिणाभिर्यः श्राद्धे प्रीणयित दिवान् । स पितृणां प्रसादेन याति खर्गमनन्तकं ॥ श्रमकस्त यथात्रका श्राद्धे दद्यान्तु द्विणां । श्रद्धिणन्तु यच्छ्रकृद्धं च्रियते तद्धि राचसैः॥ यद्योपनीतमयना द्यतिदारिद्रपीड़ितः । प्रद्धाद्द्विणार्थं नै तेन स्वात् कर्म सद्गुणं॥

> > इति दिचणाद्रव्यनिक्षपणम्।

इति श्रीमद्दाजाधिराज-श्रीमद्दिवीय-समस्तकरणाधिपति-पष्डित-श्रीदेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्तामणौ परिश्रेष-खण्डे श्राद्धकरूपे श्राद्धोपकरणं नाम नवमोऽध्याय:॥०॥

## श्रव दशमाऽध्यायः।

गणकगणसङ्खैरणक्रको यदीयः
कलियतमिखलानां राजिरचैरीणानां।
कतसुकतसम्बद्धिः सोऽष हेमाद्रिस्रिः
कथ्यति परिभाषां त्राह्नकर्मण्येषाम्॥
त्रय परिभाषाः।

तम सर्वेत्रास्त्रोपसंदारः तदर्थमिदं चिन्यते। किंखित् त्राखाकल्पस्परद्वीषु यावद्भमंकं श्राद्धसुनं तावन्यानमेव कर्मथम् उत
मन्वादिस्प्रतिविद्दितसर्वधर्मीपसंदारेणिति। तम यदि तावन्यानधर्मकं
क्रियते तदा ग्राखाकरूपस्चरस्त्रेषु तावन्यान्रोपदेग्रार्थवानन्यथानथेकः
स्थात्। ननु यदि स्प्रतिविद्दितधर्मीपसंदारः क्रियते तदा स्प्रतयेऽर्थवत्यः
श्रान्यथानर्थिकाः स्थुरिति समानन्यायतया स्थान्तधर्मकलापोपसंद्रारोऽपि निरवद्यमासीदिति। न च प्रातिखिक्तग्राखाकरूपस्चरद्वश्रून्यान्
पुरुषान् प्रति स्प्रतयोऽर्थवत्यो भविष्यन्तीति वाच्यं। प्रातिखिकग्राखादिष्रस्नयानां चैवर्णिकानामभावात्। न च स्रह्मान् प्रत्यर्थवत्यो
भविष्यन्तीति वाच्यं। चैवर्णिकानामभावात्। न च स्रह्मान् प्रत्यर्थवत्यो
भविष्यन्तीति वाच्यं। चैवर्णिकाधिकारिकोपनयनाध्ययनामिद्योचादिकर्मीपदेग्रप्रधानलात् स्प्रतीनां चैवर्णिकान् प्रत्यपि तासामर्थवत्वन
भाष्यम्। मैवं। कर्मविश्वषे स्रह्मान् प्रत्येवार्धवन्तं कर्म्यनाम्। श्रथवा

वैवर्णिकान् प्रत्यपि बज्रधर्मकश्राद्धान्तरे।पदेशेने।पये।गिलं वर्ष्टतां। श्वतः खश्राखाकषपस्च चरुद्धोकश्राद्धप्रये।गसावानेव कर्न्तयो न सार्त्त-पदार्थप्रवेशेनातिरेष्यः। श्वतिरेष्यमाने। दि प्रये।गविध्यभिमतौ क्रमकाखौ हिलान्यावाधादयेत्। श्वतएव खश्राखाकख्पस्च चरुद्धो-कश्राद्धप्रये।गः परशाखाद्युक्तपदार्थप्रवेशेन न यंहणीयः।

किञ्च। कख्पस्च चरद्वाषामधेहिविशेषसम्भित्विनयमान्तिङ्गान्ति-क्विनेश्वेकाश्रयत्वात् कर्हिविशेषात्रितेन कख्पस्चेष सिङ्गेन तदात्रितैव सिङ्गिनी श्रुतिः कल्यते। त्रतः खखकख्पस्च चरद्वीत्रानां साद्धकर्मषां व्यवस्थैव।

किञ्च। श्राखाक्तरस्याक्तरादी विधीयमानस्य पौनक्त्यादिदोपपिदारस्याश्रक्यवान्तर्मान्तरते तदन्त्रितस्य धर्मजातस्यातिदेशमक्तदेश श्राखाक्तरीयकर्मसम्बद्धानुपपक्तौ सर्वे।पसंदारी निष्पुमाणकः।
न चोपपदासक्षवेन व्यवस्थानुपपक्तिः। तक्तव्स्यास्याध्येद्यवस्यपस्य तक्तव्स्यायाभिमानिल्यस्य चोपपदस्य कर्द्धविशेषकस्य
सक्षवात्। न च प्रतिविधिवाक्त्यसुपपदकस्पने गुर्वी कन्पनेति वाच्यं।
सर्वानपि विधीनिदमादिना केनचित् सर्वनात्वा परास्यस्य युगपदुपपदात्रयस्य कर्द्यमानलात्।

मैवं। परम्परागतखभाखापरित्यागेन भाखान्तराध्ययनकर्तापि दि खकुलपरम्परागतभाखायद्योक्तधर्मानेवानुतिष्ठति। दिनिवेदाध्यायी च वेदान्तरान्तर्गतं खभाखान्तरमधीयाने।ऽपि खभाखायद्योकानेव धर्मानाचरति। भनधीतवेदे।ऽपि श्राद्धादिकं कर्म कुर्वन् भाखादि-भेषयद्याविभेषोपदिष्टामेव सर्णिमाभयत इति न तत्तव्हाखायश्च-

ध्येव्रत्मस्त्रचणसुपपदं यावदाचारमनुवर्त्तते तच्छाखीयताभिमाने।ऽपि तच्छाखाध्येद्रलभ्रम एव वाचाः। न चार्षा खन्नाखामधीतवता-उमधीतवता वा सभवति। प्रथमे तच्छाखाध्येद्धलज्ञानस्य सव्यतात, दितीये तादृष्टक ज्ञानसीवासभवात् । श्रतस्तयोः श्रासायद्या-चारविश्रेषान् मरणं ने ापपद्येत । श्रन्यश्राखाध्येतुरपि च वातादिदोष-वश्रीपजातश्राखान्तराध्येद्वलभ्रमस्य तच्काखायद्वानुपर्षं प्रयन्तेत । दोषमन्तरेण समुत्पन्नभ्रमस्यायं नियम इति चेत्। म। कारण-मन्तरेष भ्रमखामभवात्। श्रणाद्यारीपद्यभ्रमख दोषमन्तरे-णापि समात्र इत्युचाते। तर्षि तस्य सर्वत्र समावादव्यवस्थैव प्राप्तीति। गौणे च प्राखान्तरीयलव्यपदेशे तस्य विद्यमानलात् परप्राखासस्त्रो-क्रविधियइणप्रमङ्गः । त्रतः कर्द्धविभेषणीभ्यते।पपदासभावात् सर्वश्रा-खाकच्यस्त्रप्रसासात्वाचारप्राप्तानां त्राद्धकर्मणां सर्वान् प्रति साधा-रक्षमेव न पुनर्श्वस्थेति । नैतदेवं । प्राखाविश्वेषाध्येद्वसन्ततिजला-नपायात्तकाखीयतमस्येव । श्रतः खत्राखाकव्यस्ययद्भोत्रधर्ममाय-युक्रमेव त्राद्धं कर्त्तवं नाधिकसार्त्तपदार्थप्रवेशेन परत्राखाकसपद्धत-रख्याक्रपदार्थप्रवेशेन वातिरेचिमिति खितं।

श्रवोश्यते। श्रवन्यथासिद्धप्रत्यभिद्धावसादभेषप्रासाप्रत्यथमेकनेवाग्निहीचादिकर्मिति श्रासान्तराधिकरणे स्थापितं "एकं वा
संयोगक्पचोदनास्थाविश्वेषात्"। सर्वास्तपि श्रासासु स्थोतिष्टोमादिकर्मणः संयोगक्पचोदनास्थानामविश्वेषात् प्रत्यभिद्यायमानस्थैकलं
निश्चीयते। संयोगोऽच प्राधान्यात् फलसम्बन्धो विविष्ठतः। रूपश्चानारङ्गलात्कर्मस्रक्पनिक्पकलाच द्रयदेवता। चोदना च धालर्थ-

सहितभावनाविषयोविधिः । श्राख्या तु च्योतिष्टोमादिनामधेयं ।
एतदेव सूत्रं व्याचचाणाः प्राइराषार्थाः । "सर्वत्र प्रत्यभिद्यानात्
संद्याद्यगुणादिभिः । एककर्मलविद्यानं न ग्राखाखपगच्छति" इति ।
न चात्र किश्चिद्वेदकं कारणमिता । ग्राखान्तरोक्तस्य भेदप्रयोजकलानवधारणात् । प्रकरणान्तर् इव परस्पराप्तिधानं भेदकमिति चेत्।
न । एकस्याध्येतः ग्राखान्तराध्ययनाभावात् तत्प्रतिपाद्यमानच्योतिष्टेामादिकर्मानुपस्त्रभे भेदावभाषासम्भवात् । कुतः पुनरेकस्य ग्राखान्तराध्ययनाभावः । इत्यं ययवाद्यतिरेकस्यां व्यक्ता समाप्यते तथा
स्वाध्यायलमेककस्यां ग्राखायान्ततस्य स्वाध्यायोऽध्येतयः इत्यनाधीतेन
स्वाध्यायेन कर्माववाधं भावयेदित्युक्तेः स्वाध्यायस्य कर्माववोधनं प्रत्युपादीयमानलादिवचित्रकसंस्थिका ग्राखायत्वेति गम्यते । कुतसर्व्हि
वेदान्तराध्ययनमपि वेदानधीत्य वेदौ केत्यादिवचनेरिति श्रमः ।

किञ्च । वेदानारे कर्मणः साकाञ्चलात्कर्माववोधं प्रति वेदानां समुचये सत्येकस्य नैकवेदाध्ययनं। एकवेदान्तर्गते तु प्राखान्तरेपि परि-पूर्णधर्मकं प्राखान्तरिनर्पेचमेव च्योतिष्टोमादिकर्मावगम्यते। श्रतस्-स्थकार्यत्वादेकवेदान्तर्गतेकप्राखाध्ययनियमे प्राखानां विकस्प इति।

तदाङ्कराचार्थाः। "खाध्यायग्रहणे नैका ग्राखा हि परिग्रह्मते। एकार्थानां विकल्पञ्च कर्मेकले भविष्यति" इति। मनु यद्येकखेकवेदान्त-गंतानेकग्राखाध्ययनाभावाच्छाखान्तरीयकर्माप्रतीतिस्तर्हि कुतः प्रत्य-भिज्ञापि भवेत्। श्रय खयमनधीयमानेऽपि परैरधीयमाने ग्राखा-न्तरे समाकर्ष्यमाने तत्प्रतिपाद्यमानकर्मावगितर्भवतीति प्रत्यभिज्ञा-पपद्मत दत्युच्यते तर्हि तथैव भेदावगितरिप भिविष्यति।

7

उच्यते। कर्मखरूपगतविशेषाभावात् प्रत्यचभेदप्रतीत्यभावे नाम-रूपाद्यविशेषनिबन्धनापरे। चप्रत्यभिद्योत्पत्ती परस्परायिवधानप्रयुका-मुमानजन्यभेदप्रतीतेष्त्यस्तिपतिबन्धात्। त्रस्तु वा भेदमुद्यभावस-एकताखरूपप्रतीतिरेवाभेदप्रमात्मकप्रत्यभिद्याकार्यकरत्वादप्रत्यभिद्योव यती गौषी प्रत्यभिद्या। गुणान्तरं तर्ष्ट् भेदकमस्तु। न। तस्त्री-कस्तिन्नेव कर्मणि विकल्पेनान्वयोपपत्तेः। ननूत्यस्तिवाक्यशिष्टे गुणे यति गुणान्तरानवकाशादाजिन दव गुणान्तरे कर्मभेद एव। मैवं। दयोष्त्यस्तिवाक्यशिष्टयोस्तुस्थवस्त्रे यत्येकस्तिन् कर्मणि विकल्प-यभावत्।

नन् यदि धर्वासु शाखाखेकसेव कर्म प्रतिपाद्यते तदा पुनरक्तताप्रसङ्गः । श्रतस्तरपरिष्ठारार्थमभ्यासन्यायेन शाखाक्तरे कर्मभेदो
वाच्यः । मेवं । यत्र तावत्माचार्थलेन पुनः श्रुतिः प्रयोजनप्रद्वन्या
भवेत् तत्र भेदमापादयति । शाखाक्तरे तु गुणाक्तरार्थलेन प्रश्रंसार्थलेन वा प्रयोजनवती सती न भेदं करोति । न चेयं पुनः श्रुतिः ।
यत श्राद्यः ।

एकणाखानिबद्धानां ज्ञायते हि पुनः श्रुतिः । कण्डादिचरणानान्तु प्रतिशाखं सङच्छृतिः ॥

श्रमैकशाखाध्यमनियमाद्येनैकशाखागतमग्निहात्रादि श्रुतं नासौ
श्राखान्तरगतं ग्रहणोति । कदाचित् परैरधीयमानं श्राखान्तरगतं
ग्रहखन्नपि च परप्रतिपत्यर्थमेवैतदित्यध्यवस्रति । श्रतः पुरुषान्तरप्रतिपत्यर्थवाच्छाखान्तरस्य न पुनः श्रुतिवं । श्रपि च श्राखानां
युगपद्वन्तेर्न पुनः श्रुतिकस्पना तर्षि तत्रैकशाखाबत्कमेणाध्ययन-

स्थितिः। क्रमेषाध्ययने हि काचित्पुनः श्रुतित्वमापद्यमाना कर्म-भेदं करोति । श्रन ह युगपच्छृतेः का पुनः श्रुतिर्भवेत्। श्रतो-यथैकश्राखागतं कर्म देशामारपुरवामारादिषु पुनः श्रूयमाणमपि प्रति-पाद्यभेदान पुनक्कमेवमेव प्राम्मान्तरेचिति । यस्त्रेक्यैव प्राख्या सर्वे प्रतिपद्मनासमर्थकं प्राखामार्मिति । तच्छाखामाराणामक्रजिमलात् प्रतिष्ठाखं चाध्येष्टनियमस्यानादित्वादनुपासभा एवेति । प्रतएवै-तद्पि व वार्च । यथा छतस्य कर्णामभावस्तया विश्वितस्य विभागा-सभावोऽपीत्येकस्रां बाखायां विचितस्य बाखानारे तावदिधानास-भवः। त्राखानां युगपवुपस्तानाचानुवादासभवोऽपौत्यतो भेद एवेति। यतज्ञत्तरकाखाधायितः प्रवर्त्धान् प्रतिपाद्यांस प्रवान् प्रति प्रवृत्ति-भेदेन प्रतिपत्तिभेदेन च विचित्रछापि विधानं न विद्र्धते। तदेवं कर्मेंकले खिते यत्र कचनापदिष्टैर्धर्मेः ग्रम्थामामग्रिहाचादिकं बाखान्तराध्येद्धभिरप्यनुष्ठीयमानं नर्चैकं प्रतिब्रियत इति न्वास्तत् तद्भमंयुक्तममुष्टेयमिति सर्वत्राखोपशंचारे स्थिते सर्वत्राखारास-क्रक्यस्य च-स्मृति-पुरामितिश्वाचारावगतधर्ममाचयुक्तसेव सर्वैः माह्यं कर्त्तव्यमिति खितम्।

चतएवैकां कामपि भाखां पुरखाय करपस्याणि रचयमो-चुनयः खत्राखोत्रधर्ममाचीप्रनिबन्धनेनापरितृष्यनः प्राखान्तरीय-धर्मसंग्रहं कुर्वाणा दृष्यन्ते।

ननु प्रवेत्राखारुद्यादिषु कर्मैकलेऽपि तत्त्रकाखारुद्याखेरपुर्य-भेदयवस्त्रया तत्त्रकाखाविश्वकेतिकर्त्त्रयताभेदयवस्त्रोपपत्तेः सर्वशाखोपमंदारः ।

मैवं । रेवृत्विधायां व्यवस्थायां श्रुतिसिङ्गादिक्पमानाभावात् । न च श्रुत्यादिवत् नेनचिक्काखानारं व्यवस्थामानलेनाभ्युपनतं ।

नन्सि तावत्साधायोधेतय रित वचनादाचारपरम्परागतपुरविकेषाणां त्रासाविकेषाध्यनयवस्या। त्रतो यवस्तितप्रमाणीपनीयमानं प्रमेयमपि तदद्ववस्यातुमईति। तथा हि। यथा दृष्टे
सभावति नादृष्टकस्पना न्यायोति स्वाध्यायाध्यनविधेः कर्माववेषधार्थनेन दृष्टार्थलमिखते। एवमेव क्रास्वविकेषाध्यनयवस्याया त्रपि
दृष्टार्थलाय कर्वविकेषयवस्थितकर्माववेषधार्थलमेष्ट्यम्।

ज्यते । प्रज्ञाविभेषभाषिनां खवेदवत् परवेदाध्यनसायनुज्ञा-तत्वात् परवेदान्तर्गतप्राखायां च व्यवस्वाभावादव्यवस्वैकष्ठासाध्ययनं कर्मायं। तद्पि कर्माववेषधार्थं वेषधोऽप्यनुष्ठानार्थं इति प्राखान्तरीय-कर्मानुष्ठाने कुता व्यवस्वा। नद्मदृष्टार्थं दितीयवेदाध्ययनम् , प्रध्ययनविधिवेषम्यापन्तेः।

श्रन्थेश्वसद्धर्मी। पदेशार्थमन्वश्राखाश्वयनं दृष्टार्थमेवास्त । न । श्राधीतेन वेदेन कर्मावने। धं कुर्यादिति विधर्षे निर्धीतः । न तु कर्मावने। धं कार्यदिति ।

यसु खन्नाखागताधिकार्धम्तरकर्त्तथकमंविधायकवेदप्रदेशाध्ययनं क्रियते तत् कर्माववेषधार्थं समग्रनाखाध्ययने विश्वित सित नामारी-यकलेनेति न देशः।

त्रय पराधापनार्थमधापनविधिना दितीयवेदाध्ययनं प्रयो-जितं नाध्ययनविधिनेति न वैषम्यं। न चादृष्टार्थलमिति चेत्। तस्र। एकचाध्ययनविधिप्रयुक्तमध्ययनम् श्रन्यचाध्ययनविधिप्रयुक्तमिति वैद्ध्यं प्रसन्देत । न च सर्वनाध्यमविधिप्रयुक्तमध्यममिति वाच्यम् । चाध्यमविधानर्थकाप्रसङ्गात् ।

किञ्च। श्रध्यनविधिप्रयुक्ते परवेदाध्ययने प्रज्ञाविज्ञेवज्ञासिनोः सचियवैष्ययोर्वेदान्तराध्ययनं न प्राप्नोति तयोरनधापकतात्। श्रते। न श्रासारुद्धादियवस्त्रया कर्मणां व्यवस्ता।

यत्तृकं । धर्वश्राखोपगंदारे क्रमकासौ विद्धिते दति । तस्र ।

प्रचागविधिर्द्धं सुतिस्यत्याचारादिप्रमाणप्रापित-धर्वपदार्थप्रतीचां छला

प्रचागं विधन्ते । न पुनः स्वयिधिषमाचातपदार्थमाचप्राप्ति
परितृष्टः सद्यविति । स्रत्यव वेदवेद्याद्यन्तरा प्रवित्रतः स्मार्त्तस्या
चमनादिपदार्थस्यापि वा कारणाग्रद्धभे प्रयुक्तानि प्रतीचेरिक्तस्य 
प्रचामविधिपरिग्रद्धा वर्णितः । किञ्च पदार्थानां धर्मः क्रमे। व

दीनप्रमाणप्रापितमपि पदार्थं वाधितं चमते ।

त्रपि च कस्याश्चिकाखायां सामान्त्रमेवोपिद्षृं न विश्वेषः ।
तपानुष्ठानकाखेऽवस्यं खनुश्चाध्यवस्य कश्चिदिशेषो ग्रहीतस्यः । स च
रश्चमाणः कदाचिकाखान्तरोपिवष्टो रश्चते । तन यदि श्राखान्तरानुसारेण स एव रश्चते तदा किस्नामासमञ्जमं छतं स्थात्। योऽपि
तस्यामान्यानन्तर्गतो भिन्नदारतया ससुचयेनैकप्रयोगनिवेशं सभमानः
स्वश्चाक्षेत्रपदार्थाविरोधी श्राखान्तरीयः पदार्थः सायपूर्वस्यानिर्शान्ते।
वेतपायपरिमाणलादिसङ्कप्रमाणान्तरानिवारितप्रवेशो रश्चमाणो न
किश्चिद्दृष्वयेत् । यस्त स्वश्चाक्षेत्रविदङ्कः श्वाखान्तरीयः सोऽपि
प्रमाखस्यापचपातिलादेकदारकते सति तस्त्रम्वलादिकस्यन्यायेन
रश्चमाक्षो नातीवानीसिर्यन भैद्यायिकानां सम्रतः।

श्वतः सर्वश्राखाकस्पस्यस्यस्यतिषुराचेतिहासाचारावमतान् पदार्थानुपसंहता प्रयोगोऽनुष्टेय हति सिद्धम् ।

श्रवार्थे सिङ्गदर्शनम् ब्रह्मपुराणे ।

रामेष भोजिता विषा सुन्युक्तेन यथाविषि । वैदिकी प छता सर्वा क्रिया या मानवी स्रता। पुराषोक्री विधिसैव वैसदेविकपूर्वकः ॥

'सुन्युक्तेन' सुनिभिः प्रेरितेन । 'वैदिकी' वेदविष्टितपिष्डपिष्ट-यञ्चसन्तिनी, पिष्डपिष्टयञ्चवदुपचारः पिश्च द्रष्टातिदेशेन आहे प्रापिता। 'मानवो' मनुप्रणीतश्चास्त्वविष्टिता, 'स्रता' श्रन्थेरपि द्वारीत-गौतमप्रस्तिभिर्धर्मशास्त्रकारै वेदार्थमनुस्राक्षोपदिष्टा। सर्गप्रतिसर्गाद्दि पञ्चसम्बद्धविक्त ब्राह्म्यादीनि 'पुराणानि' तेषु 'स्कः' प्रतिपादितः। 'विधिः' श्रनुष्ठानप्रकारः। एवं सर्वश्चास्त्राष्ट्रपश्चस्त्य रामेष श्वाहं स्तिस्तित्वर्थः।

चनाइ कार्चाजिनिः।

पात्मतक्षेषु यस्रोतं न तुर्यात्पारतन्त्रकं। विभेषाः खणु सामान्या वेदोका वेदवादिमिः॥

'मातातन्त्र' माबाग्रद्यादिक्पे सकीये प्रास्ते, यदमुष्टेयपदार्थ-सक्पं नेत्रं तत्परकीयतन्त्रोक्तमपि सुर्खात् । यतो वेदोक्ताः सर्वे विजेषाः सर्वेषामनुष्टाद्धणां सामान्याः साधारणा रति वेदवादिश्चि-र्निचीतम्।

धन्युनरेतदिरहं वैजवापायनस्य वचनम्। "वइन्यं वा स्वयःहोात्रं यस्य कर्म प्रचादितं। तस्य तावति प्रास्तार्थे क्रवे सर्वकतो भवेत्" इति। तत्तावत् केचिदेवं व्याचवते यद्गभाधानचौड़ोपनयनविवाहादिकं कर्म रखोषु सम्यगुनं मन्तादिखतिपन्थेषु चासम्यगुनं तत्र स्रत्यपेचा न कर्त्तवा। यत्तु आद्घाष्टकादिकं स्रतिषु सम्यग्रद्धो चासम्यगुनं तत्र स्रत्यपेचा कर्त्तव्यविति। त्रतः स्वरद्धोत्तस्य स्रत्यपेचा निवार्थते।

न तु परम्यद्वाचपेकापीति धर्वे।पसंदारन्याद्यस्य वचनस्य च वतस्य च विषयस्यवस्येति ।

नन्यस्यगुकार्यं नास स्वरूपधर्मकस्याभिधानं तत्रायस्यं वेत्यनि-धानात् स्वत्यपेशा वार्यत एवेति सुतस्वयाविधे तदपेश्वोक्ता । नैतदेवं श्रमस्यक्तं नामात्र कर्मस्यस्पनिन्यादकेन सन्त्रिपातिना दृष्टार्थेन धर्मेश्व विनाभिधानं । सन्यक्तस्य सास्पनिन्यादकधर्माभिधानेन सन्पूर्णलम् । श्रम्यमस्य तदनिधानसमाप्तावन्यशेकादृष्टेकार्थधर्मानभिधानम् । श्रतो-श्रमस्यगमिधाने युका स्वत्यपेशित ।

तिहरं खाखानमयुक्तं रुद्धोक्तस्य स्रितमानापेचानिवेधवचने सक्त्रानर्थकाप्रयङ्गः ।

श्रस्त तर्झेवम्। यस्त्रस्यो सम्यग्ननं तत्र परस्यस्याद्योचा न कर्त्तस्या। यसु सम्यगनुकं तत्र कर्त्तस्या। श्रतएवैकवेदान्तर्गतानां बाखानां कर्मावयोधे विकल्पोङ्गीस्ततः वेदानाञ्च समुख्य दति।

तदिप न युनं । प्राखान्तरोक्तधर्मीपसंदारन्यायखासम्यगुक्तकर्म-विषयते वेदान्तरवद्यम्यगभिधायकप्राखाया श्रिप प्राखान्तराधि-करणेऽनुदादरणत्नसेव प्रसच्चेत । न चैकवेदान्तर्गता काचिदिस्त तादृत्री प्राखेत्यधिकरणवेयाये चापद्येत । श्रत एवं व्याख्येयं, स्वश्राखारुद्योके सम्पर्भके कर्मणि प्रशास्त्रोक्ताधिकधर्मीपसंदारं क्रसेव तावत्- प्रयोगोऽनुष्ठेयः । यदि कदा षिद्देवाना नुषादा प्रतिवसात् परत्रासायद्भोक्ताधिककर्मे। परंदारा न प्रकाते कहीं तदा खन्नाखायद्भामाचेक्रिखन्पधर्मयुक्तमपि कर्त्त्रयं । तावति च क्रते वर्षण्यायद्भीपसंदारेख यस्मग्रमास्त्रार्थक्षपं क्रियते तददेव तदपि समग्रमास्त्रार्थक्षपमेव तेन क्रतं भवतीत्यनुकन्पोऽयमिति ।

श्रन्ये तु पुनः सारक्षोक्तधर्मिवस्द्वपररद्वाधर्मानुष्ठानिवधपरिमदं वचनं वर्णयन्ति । तस । न्यूनाधिकधर्मविषयलस्य वचने प्रस्त्रचेषोप-स्वभात् विसद्धधर्माणां वैकल्पिकलादेकोपादानेऽन्यद्वानात् प्रयोग-परिमाणसाम्ये सति बद्धस्यं वेत्यनुपयोगात् ।

यच विष्ठ्रश्राखामारीयधर्मी।पशंदार निषेधकिमदं खोगाचि-वचनं "जने। वाणितिरिक्ती वा यः खत्राखोदितोविधिः। तेन समानु-पाद्यश्चं न खुर्थात् पारतिकासिति" तद्यनुकक्पलेन खत्राखामाचे कि-यद्ये कियमाणे यद्यीत् परत्राखीयाग्रद्यं प्राप्तमादनुवादपूर्वकमनु-कक्पविधिपरमेव। न तु श्राखामारीयधर्मी।पशंदारिनवेधपरिमत्वेवं श्राख्येयम्।

यत्तपरं खोगाचिवाकां। "यः खश्चाखां परित्यज्य परणाखां समा-चरेत्। त्रप्रमाणस्वविं छला चेऽस्थे तमसि मज्जिति" दृति । तक्काखाम्तराध्ययननिवेधकमस्तु ।

श्रय प्रकरणादिपर्याखोत्तनया यदि श्राखात्रन्दसद्क्रकर्मपर-सादेवं व्याख्येयं। खत्राखोक्रपरित्यागेन श्राखान्तरीयग्रहणे देश्वोऽयं न पुनः खत्राखोक्रेन यह समुचितपरश्राखीयग्रहणे, परित्यन्त्रेति वच-नात्। श्रयता परश्राखोकस्थापि ग्रहणे क्रियमाणे तदविरद्भस्त्रा- बोक्रधर्मपरित्यागसाप्रमक्तवात् स्वासीयविद्यपरवासीयग्रहस-निषेधपरमिदं वचनं निञ्चीयते। श्रव खरुद्यमुखस्ततेदो राह्यकारो वा व्यवस्तितत्राचारो वा दर्भनादू विरूचते, तं 'म्रप्रमाणं कला' श्रप्रमाणलेग परिकल्ण 'श्रन्धे तमिष' क्रमि-कीट-पत्रन्न-पिपीसि-कास्त्रावरादियानिवैश्वेषिके तमोगुणेऽविद्यार्था पाप्रनि निरयविश्वेषे वा, निमक्ततीत्वर्थः । त्रविरद्धानि तु पर्याखाचातानि सर्वाख्यक्तान्य-पसंच्या कर्मानुष्टेयम् ।

तदुकं भविष्यतपुराणे।

यकाचातं सत्राखायां पारकामविरोधि यत्। विदक्षिसद्गुष्टेयमग्निहाचादिकं यथेति ॥ दति सर्वज्ञास्त्रीपसंदार्निर्णयः। श्रघानुसमयस्य निर्फयः ।

य चार्य दिविधः । पदार्थानुसमयः काष्डानुसमयश्चेति । दिविध-मिप चैतमाद्रियने याज्ञिकाः कर्भणि । तथाज्ञाग्रेयाग्रीषोमीययोः पुराजाश्याः कपाले।पधानाधिश्रवणोदासनादीनां पदार्थानामेवा-नुसमयमिष्क्रांना । श्रमप्रतिग्रहेष्टाविष खल्पसङ्गानेषु प्रोडाश्रेखेवमेव मतसस्मादिसङ्गानेषु तु तेषु काष्डानुसमयमङ्गीकुर्वते । तथा पश्चमखे खपाकरणादीनां पश्चधर्माणां पदार्थानुसमयमात्रयन्ते। यूपगचे चाञ्चनादीनां यूपधर्माणां काण्डानुसमयं। श्रतः सन्देदः क पदार्थानुषमयः क काण्डानृषमय रति । किञ्च पदार्थानु-समयेऽपि चिकीर्षिते कियानेकः पदार्थे दुखेवं पदार्थपरिमाणे कचित् संबेरते। यथा सुष्टिकपासावदानाजनवपनपावनेषु, यथा चावघाते

क्रणाजिनासरणोज्यसाधिवर्णनादिषु प्रसीकरणानेषु कर्मस, किश्व कश्चित्रियास्मा कश्चित् पदार्थावयवीभ्रतायन्यण पदार्थतामञ्ज्वानेम दृश्यते । यथा पदपुरे। डाज्ञसास्माव्यादिषु प्रदानं तस्म पतुरवणस्म पदार्थावयवीभ्रतं पतुरवण्तमाणं सास्माव्यविक्रतिभ्रते यम्प्रतिपद्म-देवताके पद्मुनणेथ्वेवसेव । विप्रतिपद्मदेवनाके तु प्रदानान्यसतुरवण्त-यदार्थावयवतामेवागतम् । श्वत दृष्ट् श्राद्धेऽपि निमन्त्रकादिविसर्जन्नानेषु श्राद्धभोकृदित्रसम्बद्धेव्यवनेजनादिप्रतिपत्त्रक्षेषु पिष्डसम्बद्धेव्यवनेजनादिप्रतिपत्त्रक्षेषु पिष्डसम्बद्धेव्यवनेजनादिप्रतिपत्त्रक्षेषु पिष्डसम्बद्धेव्यवनेजनादिप्रतिपत्त्रक्षेषु पिष्डसम्बद्धेव्यवनेजनादिप्रतिपत्त्रक्षेषु पिष्डसम्बद्धेव्यवनेजनादिप्रतिपत्त्रक्षेषु पिष्डसम्बद्धेव्यवनेजनादिप्रतिपत्त्रक्षेषु प्रचाद्धन्त्रक्षेषु म-स्वाद्यसमद्भेषु क बदार्थाणुसमयः क काष्डाणुसमय द्वि विचार्थे निर्णत्वयम् ।

तम तावद्यसुसर्गे। सत्पदार्थानुसमयेनानुष्टानम् । त्रते। त्राह्मचादिषु प्रत्येकं सम्त्रिपत्योपकारकं पदार्थमावत्यं तेनेव न्यायेना-न्यमावर्त्तयेत् न तु प्रत्येकं पदार्थकाण्डमिति ।

ननु पिटटितिकामः पुत्रादिकामो वा ब्राह्मणान् भोजयेत् पिष्डान् प्रदश्चादित्यन तावस्कर्मिविभक्तिनिर्दिष्टा श्रपि ब्राह्मणाः पिष्डाश्च भूतभाव्यपयोगान्तररित्तलाङ्कोमदानाभ्यामिव सक्तुगावौ भोजनेन प्रदानेन वा न चिकीव्यते । श्रतो वैस्तु द्रव्यं न चिकी-र्व्यत दति न्यायान्त्रयोः प्रधानकर्मताफखवत्यिष्याचातफखरित्त-कर्मभ्योऽन्यानि च प्रधानकर्माण्यधिकारवाच्ये कर्णलेनोपादीयन्ते । श्रतस्य ब्राह्मणभोजनेन पिण्डप्रदानेन वा पिटटितिं पुनपश्चक्यंहि वा भावधेषिति वषमधिक्रिंशयते । तथ न किश्चिरपीतिकर्त्रध्यताभून्यं करषं भवतीति काला करणाभिधायिना परेन पहेत्यमितीतिकर्त्त्रध्यताभिधायकमपि परं सम्बद्धते । यतः फलकरणेतिकर्त्त्रध्यतागामेककाल्यलं प्रयोगविधिमावगम्यते । अन्दष्टलं तावदेवं यदुत प्रयाणामेककाल्यलं वस्ययेवमेव । तथा हि । यदि तावद्भुतकालं भाव्यं
भविद्यत्काले करणेतिकर्त्त्रध्यते ततः करणेतिकर्त्त्रध्यतालमेव न
स्थात् । न हि पद्याद्भाविकरणिमितकर्त्त्रध्यतं वा भवति । तथा
भविद्यति भाव्ये भूत्रपोश्च करणेतिकर्त्त्रध्यतं वा भवति । तथा
भविद्यति भाव्ये भूत्रपोश्च करणेतिकर्त्त्रध्यतं वा भवति । तथा
भविद्यति भाव्ये भूत्रपोश्च करणेतिकर्त्त्रध्यतं वा सभवति । करणेतिकर्त्त्रध्यत्योकिश्च करण्यत्विमित्वर्त्त्रध्यातं वा सभवति । करणेतिकर्त्त्रध्यत्योकिश्च करण्यत्विमित्वर्त्त्रध्यातं वा सभवति । करणेतिकर्त्त्रध्यत्योकिश्च भित्रकाल्यतेऽप्ययमेव दोषः । न हि विगष्टमनागतं वानुगादकमनुगाद्यं वा भविद्यमर्थति । तदेवं प्रयोगविधिना प्रधानकाल्यनमकुनां बोधितं ।

नन्वेतमञ्ज्यार्थे। पदेशप्रसञ्चः । नद्योनेन कर्त्ता युगपदनेकानुष्टानं कर्त्तुं प्रकाते। यतां। किन्सच यावनां विप्रकर्षमन्तरेखानुष्टानमञ्जय-नावान् विप्रकर्षे। अप्रथानयते । क तर्षि प्रयोगविधिवोधितमेकका-स्रातं। मेवं। यतः प्रयोगवचनं यावतः पदार्थाननुष्टापयति ताविज्ञ-रवर्जनीयतया यावान् काखाे व्याप्यते तावानेकः काखः तावत्येव यर्वेषां साहित्यं विधीयते न लेकस्मिन् चणे। श्रवक्यार्थविधिप्रस-क्रात्। स्रतः प्रत्यासन्तिरेषां साहित्यं। सा च श्रुत्यर्थादिभिः यस्य यावती प्रमिता तस्य तावती क्रियते। स्रतो नानवस्तिततास्याः वर्षता वा श्रुत्यर्थादेः। तदेवं महाप्रयोगवचनः सर्वेषां प्रधाना-नामक्रसाहित्यं वोधयक्षेकिष्मन् प्रधाने।वानतरप्रयोगवचनान् परि-

कल्ययम् खयं वा तदवस्ततामाविष्कृत्वैकैकस्य प्रधानस्य खखाक्तमः हित्यं वृते । एवमवाक्तरावाक्तरप्रयोगवचनत्वमभ्युपेत्याङ्गानामपि प्रत्येकं खखाङ्गवर्गसाहित्यं प्रतिपादयति । तथा चैकैकस्य ब्राह्मस्य पिण्डस्य पानस्य वा परभ्रमानुष्ठानस्यक्षानरहितसाङ्गवर्गस्यहितस्या-नुष्ठाने प्राप्ते काण्डानुसमय एव न्यायः न पदार्थानुसमय इति । प्रचासिधीयते । ब्राह्मसाम् भोजयेत् पिण्डान् प्रद्यात् पाचासा-साद्यदित्यादौ दन्दसमासार्थकभ्रेषवमात् प्राजापत्येश्वरक्तीतिवत् ब्राह्मसादौ परस्यरमहितानामेवानुष्ठामं गम्मते । तस्र तदङ्गस्यत-पदार्थानुष्ठामदारकमेव न स्वद्भपतः । तत्र यश्वेकसिन् ब्राह्मसादौ समयमधङ्गकाण्डमनुष्ठायापरसिन्नस्यनुष्ठीयेत तदैकस्यानुष्ठानेऽपदके सत्यपरसारसात् साहित्यासिद्धः । धदि पुनरेकं पदार्थनेकसिन् कत्यानकार एव चस्रे तमेवान्यसिन्नपि सुर्थात् तदा ब्राह्मसा-हीनामन्योन्यसाहित्यमापादितं भवति ।

ननु प्रयोगवचनानुग्रहाय परस्परमाहित्यवचनं सर्वार्थतया तन्त्रा-नुष्ठीयमानारादुपकारकाङ्गमाचविषयमस्त ।

मैवं। कास्पनिकं हि प्रयोगवननिवन्धनं साहित्यं, न तहसात् त्रुतप्रत्यचमाहित्यवाधः सङ्गोचो वापि कर्तुं न्यायः।

तसात् पदार्थानुसमय एवीसर्गिक इति स्तितं।

निमन्त्रणादीनां काण्डानुसमये च बद्धवाध इत्यपरो दोवः।
तथाचि पूर्वेद्युरेकस्य निमन्त्रणं कता यदि तस्त्रीवान्येद्युरम्योपकस्पनपर्य्यन्तं पदार्थकाष्डं कता तं तथैवावस्त्राप्यान्यस्त्र निमन्त्रापादि कर्तुं
प्रवर्त्तते तदा पूर्वेद्युत्राह्मणानिमन्त्रयेदिति सर्वनिमन्त्रसस्य पूर्वेदिन-

समन्यासगितः, यावत्रयोगं प्रयोगदेशे कर्द्धितः, श्रीचं, कुतपापराः द्वादिकातः, पाकाष्यता, सक्रत्यवसम्बन्धयोग्यानां प्रवादीनां तन्त्रता, न्याद्वत्यादिप्रसङ्गात् प्रयोगपांग्रुभावः, समाचारस्रेश्चेतत्स्वं वाध्येत । तच तावित्रमन्त्रणीयसमीपापगमनस्य निमन्त्रणाचित्रस्य प्रथक्पदार्थः व्यविरद्यादनर्थकायन्तिप्रसक्तेरनवस्थानान्त्रिमन्त्रणाचित्रस्य प्रथक्पदार्थः व्यविरद्यादनर्थकायन्त्रिप्रसक्तेरनवस्थानान्त्रिमन्त्रणाचित्रे विभन्त्रणान्तस्य वेवसस्यानुसम्ये निमन्त्रणीयदिज्ञानामन्योन्यं दूरेऽवस्थानादुपगमनदये प्रयोगविध्य-पेचितप्रांग्रुभावभङ्गप्रसङ्गः ।

किञ्च ।

दिचिएं जानुमासभ्य तं मयाच निमन्तितः ।

एवं निमन्त्रा नियमान् त्रावचेत् पैद्यकान् बुध ॥

दत्यचैकवचने।पात्तैकैकिनिमन्त्रणस्य क्वात्रुत्या पूर्वकासतासुक्ताः नियमत्रावणस्थास्यविदेतान्तर्जणवर्त्तितोच्यते सापि बास्येत ।

न चैतदमयम्। "श्रकोधनैः श्रोचपरैः सततं अञ्चापरिभिः भवितयं भविद्वयं मया च श्राद्धकर्मणि"॥ इति देवले।पिदिष्टे निय-मश्रावणवाक्ये बद्धवचनात् समिलितानां युगपित्वयमश्रावणेन सह सम्बन्धे।ऽवगस्यमानः नेवलस्य निमन्त्रणस्य नियमश्रावणान्तस्य वानु-समयेन युद्धात इति। बद्धवचनस्य पूजार्थलोपपन्तः। श्राद्धदि-नपूर्वाके प्रावन्तिकक्रमानुरोधाय निमन्त्रणक्रमेण विष्रेभ्यः पदार्था-नुसमयेनः दन्तकाष्ठं प्रदाय तैलोदर्जनपानीयादिखानीयद्रयप्रदा-नानि काण्डानुसमय इव समुदितान्येकैकस्मिन् श्राह्मणे कुर्यात्। तथा हि द्याान्निमस्यपादिपानीकर्षान्तानि कर्माणि तण्डल- निव्यक्तिप्रस्कावधातभावनाचित्रलेन तदवस्योश्वयेकपदार्थताङ्गतानि सिना नानावीनेष्टी सन्तानादावेकेकस्थिन्वीने काष्डानुसमय इत इसुदितान्वेव क्रियन्ते। तथा तैसादिप्रदानान्यपि सानभावना-चित्रलेनेकपदार्थीश्वतलात् ससुदितान्वेवेकेकस्थिन् ब्राह्मस इति।

श्वाकारश्वमपि निमन्त्रश्वक्रमेष पदार्थानुसमयेनैव स्नामतप्रश्रस तन्त्रानुहानक्षमं निराक्तुं पदार्थानुसमयसुपदित्रति मार्कस्टेवः।

"बातः बातान् समाह्रतान् खागतेनार्चयेत् पृथक्" इति ।

चवनश्राचर्षनद्रयप्रचेपास्त्रेकैकस्मित्राष्ट्रले साधवात्त्रकेषेव तावत कर्त्त्रयाः । प्रथमनुष्टामपचेप्यर्षनभावनाचिप्तत्त्रेनैकपदार्थाभावादेकैक-सित्राष्ट्रले काष्डानुषमय दव समुदायवन्तोऽनृष्टेयाः । चरणप्रचास-नाचमनप्रदानाधने।पवेप्तनानि पदार्थानुसमयेन । श्रासनचणावाद-नाच-गश्य-पृष्य-धूप-दीपाष्ट्रादनानां पदार्थानां क्रस्त्रं काष्टं वैय-देविकेषु दिन्नेव्यपवर्क्य पैटकेव्यारभणीयं । याश्चवक्क्य-मस्त्रपुराष-वेशस्या वचनात् ।

वचनानु परिव्याषान्तमञ्चनादीत्यच वैमिनिनापि पूमनचे वचनात् काण्डानुसमयो वर्षितः चेाऽचापि वचनाङ्गवितुमर्चति ।

तथा च याज्ञवस्यः।

पाचिप्रचाकनं दत्ता विष्टराधं कुत्रानि । जावाइयेदनुजाता विसेदेवास दत्यृचा ॥ या दिखा दति मन्त्रेष इसोपधं विनिःचिपेत् । दस्तोदकं मन्धमास्त्रं धूपदानं सदीपकं ॥ जपस्यं ततः सता पिद्धणामप्रदिष्णं । दिगुणांस सुत्रान् दस्ता सुत्रानस्तेष्ट्रचा पितृन्॥
प्रावाद्य तदनुष्ठाता जपेदायन्तु नस्ताः।
ववार्णस्त तिस्तैः कार्यः सुर्यादर्थादि पूर्त्रवत्॥ इति ।
इस् वैसदेविकेषु दिखेव्यासनाद्याच्हादनान्तपदार्थका ष्टस्य परिसमाप्तिसुक्ता पैत्रकेषु तदारसाः प्रतिपादितः ।
सस्यपुराणेऽपि ।

विशान् देवान् ववैः पुष्पैरश्वर्षासनपूर्वतं ।
पूरयेत्पाचयुग्रम् स्वाप्य दर्भपविचने ॥
प्रस्रो देवीत्यपः सुर्याद्यवेशसीति यवांस्या ।
गन्धपुष्पेस्र संपूष्य वैश्वदेवं प्रति न्यसेत्॥
विश्वदेवास रत्याभ्यामावाद्य विकिरेद्यवान् ।
गन्धपुष्पैरसङ्ख्य या दियेत्यर्थसुरुवेत् ।
प्रश्वर्षे तैरनुद्यातः पिद्यकार्थं समारभेत्॥ रिति ।

तदेवमासनाद्याच्हादनानाः पदार्था वैसदेविते पेतने च वचनात् काष्डानुसमयेनानुष्ठीयमानाः। अधैकैकवर्गान्तर्गतेषु ब्राह्माण्यु पदार्थानुसमयेनेव निर्वर्त्तनीयाः परियन्त्रोपकत्यनपाचावस्थापनति-स्नाविकरणोपसरणपरिवेषणानि सर्वेष्ट्यपि दिलेषु पदार्थानुसमयेनेव कार्याणि। परिविष्टासप्रोचणाभिमन्त्रणाङ्गुष्टनिवेषनानि देवते।द्वेष-दिवस्थानास्य प्रदानान्तावदानवदेकपदार्थीभ्रताः ससुदिता एकै-कस्मिन् ब्राह्मणे काष्डानुसमयवदनुष्टेयाः। एकैकभाऽन्ये प्रतिपाचं सामवत् प्रधानादित्तः। सद्याययेगयेगयानां तन्त्रतेति ब्राह्मणेषु। स्वनेषनादीन्येकैकषः। अस्रनाभ्यस्नवासांसि चिक्तिरेकैकस्मिन् निर्वापसृष्टिपुरे। डाम्रकपासाग्ने यास्वदानदी स्थिताभ्यस्त्रनादिवत् पि-स्डास्त्रनादीनामपि सङ्घाविशेषविश्विष्टानामेव विश्वितलादिति पिछेषु ।

श्रधानेकाग्नीकरणानुष्ठानपचे अत्रोद्धरणात् प्रस्तायवदानात् प्राक् सन्ने पदार्थानुसमयेन कला प्रदानान्तेनेव चतुरवन्तेनानुसमेतस्य । दैवतान्यवदाय न तावत्येव हातव्यं सौविष्टकतास्थवद्यतीस्थग्नीचा-मीयपन्नावितदेन्नागतं चतुरवन्तस्य प्रदानान्तन्तं यथा वचनादपे। स्वते तथान कुतस्वदपवादाभावादित्यग्नौ करणे । श्रथ पानेषु सर्व-मेकेकन दित ।

## द्रत्यनुसमयनिर्षयः।

श्रय भोज्याभाज्यात्राः निमन्तवप्रकर्षे वत्त्रको । श्रनिन्दोनाम-क्तिता नापकामेदिति । तचानिन्दा भोज्यात्राः निन्दा श्रभोज्यात्राः । श्रतसदिवेकः क्रियते । तच गौतमः ।

प्रवत्तानां खकर्मसु दिजातीनां ब्राह्मणो सुन्तीत । यमः ।

> स्रोजियाणां सदास्रीयाहे। प्रसेषां न विद्यते। विकल्पोपहतानाञ्च नास्रीयात्रीव दापयेत्॥

परच परलोकशास्त्रार्थेषु सदर्थेषु सदसदिकस्पैर्नित्यमध्यवस्थित-चित्तरुत्तयो विकल्पे।पहताः ।

यम-हारीत-जमद्ग्रि-पैठीनसयः । ब्राह्मणस्य सदास्त्रीयात् चनियस्य च पर्मसु । प्रकृतेषु च वैस्रस्य प्रदृद्धः न कदाचन ॥ त्रस्तं आञ्चषसात्रं चियस पयः स्ततं। वैक्षस लक्षमेवात्रं त्रूहात्रं इधिरं स्ततं॥ आञ्चणात्रं चियात्रं वैक्षात्रं त्रौहमेव च। तां तां योगिं त्रवेद् विप्रो सुक्षात्रं यस्य वै स्ततः॥

'सदा' कालनियममन्तरेण। 'पर्वसु' प्रश्नसदिवसेषु, श्रद्धया श्राद्धार्थां निमन्त्रितः जनियस्य स्टिंडश्रीयात् 'प्रकृतेषु' प्रकर्णेषु विवाहासुस्रवेश्विति यावत्। 'श्रस्टतिमद्यादिः पूर्वस्थार्थवादः। 'तां तां योनिं व्रवेदित्यनेनानिन्द्ययोरिष चित्रयवैस्वयोरस्वमसङ्कस्र भोक्त-स्वमिति नम्यते।

पैठीनसिः।

ब्राह्मस-चिषय-विश्वां यस्थान्ने जठरस्थे नियते तासेव योनि क्रजतीति ।

त्राप्रसम् ।

चयाणां चिचयप्रस्तीनां समावृत्तेन भोक्रवं प्रक्रत्याः ब्राह्मणस्य भोक्रवं कारणादभोच्यं चदप्रायिच्यं कर्मासचते प्रायिच्यति कर्मणि चरितनिर्वेशस्य भोक्रयं सर्ववर्षानां स्वधर्मे वर्णमानानां भोक्रवं प्रदूदवर्जमित्येके।

'प्रक्रत्या' खत्मर्गतः । 'कारणान्' निमित्तान् । 'त्रप्रायश्चित्तं कर्म' प्रायश्चित्तानर्दमभ्यसं मद्दापातकादि । 'त्रासचते' सम्बधते । 'प्रायश्चित्तवति' प्रायश्चित्तयोग्ये, तु कर्मणि । 'चरितनिर्वेश्वस्थ' क्रत-प्रायश्चित्तस्य । विष्टः ।

अहधानचा भोक्रयं चौरखापि विश्वेषतः । न खेव बद्धयाच्यस यसीपनयते बह्धन् ॥ चौरखापीति श्रद्धाप्रशंसार्थं।

### तथा च मनुः।

श्रोषियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्ड्स्वः । मीमां विलोभयन्देवाः यममञ्जमकस्पयन् ॥ तान् प्रजापतिराइ सा मालकुं विषमं समं। श्रद्वापूतं वदान्यस्य स्तमश्रद्धचेतरत् ॥

थो धनवानप्रतिखोभादात्मानं धर्मकृत्यं पोस्ववर्गञ्च न पुच्छाति य 'कदर्थः'। 'वदान्यः' यक्तप्रदानत्रीसः। निषिद्धरुद्धुपजीवी 'वार्ड्ड्-विकः'। 'मीमांसिला' विचार्य। एकः श्रीचियोऽपि सन् कर्यः। इतर्य वार्ड्डविरपि यन् वदान्यः । श्वनयोरसं तुक्यलेन करणयते। देवान्त्रिवार्थं वदान्यस्त्रैव अद्भापृतत्वेन श्रेष्ठ्यं प्रजापितः समर्थितवा-नित्यर्थः ।

### बौधायनः ।

प्रचेरत्रद्वधानस त्रद्वधानस चाराचेः। मीमांधिलोभयन्देवाः सममञ्जमकस्ण्यम् ॥ तान् प्रजापतिरित्याः माक्यः विषमं समं। इतमग्रह्धानस्य श्रद्धापृतं विश्विसते ॥

#### चमः।

श्रविषय मूर्खक दुईर्त्तक च दुर्घतेः । प्रममब्रह्मानस्य योभुक्के स त भूषदा ॥ -1

सग्रतात्रम् योभुङ्को स भुङ्को पृथितीमखं।
नृषामाद्धमंखञ्चासं सर्वमन्ने प्रतिष्ठितं॥
दुष्णृतं हि मनुष्यस्य स्त्रमात्रित्य तिष्ठति।
यो यस्यात्रं समन्नाति स तस्यात्राति किल्लिखं॥
'स्रविलितः' गर्वितः। 'मूर्खः' समधीतवेदः। 'दुष्टक्सः' दुराचारः।
'दुर्मितिः' कृ्रात्रयः। सग्रद्धरास्त्रमिति सर्वदा सग्रद्धरास्त्रभोजनस्वैष प्रतिषेधः।

त्रत्येषामपि भोज्यानानां रहे नित्यं न भोनत्यमित्याद याज्ञवक्यः ।

परपाकरित्तर्ने खादनिन्द्यामन्त्रणादृते । 'परपाकरितः' । परपाकाभिलाषुकः ।

मन्रपाइ।

उपासते ये रटस्काः परपानसम्बद्धयः । तेन ते प्रेत्य पद्धतां मनन्यवासदायिनां ॥ श्रनानापदीति ग्रेषः ।

तदाइ यम:।

खपाके वर्त्तमाने यः परपाकं निषेवते ।
चे।ऽश्वलं ग्रुकरलश्च गर्दभलश्च मच्छिति ॥
परपाकेन पृष्टस्य दिजस्य ग्रहमेधिनः ।
दष्टं दन्तं तपोऽधीतं वस्रात्रं तस्य तङ्गवेत् ॥
यस्यात्रेन त भुकेन भार्थाः समधिनच्छिति ।
यस्यात्रं तस्य ते पुचा श्वनाद्रेतः प्रवर्त्तते ॥
97

#### हारीत-जमदग्री।

न्नातातप-कागलेखाः ।

ब्राह्मणानेन दारिष्ठां चित्रयानेन प्रेष्यताम् । वैद्यान्तेन तु प्रहृदलं मूद्रान्तेर्नरकं वजेत्॥

#### पैठीनसिः ।

यहमेधी नान्यसास्रं काङ्वेदित्युदाहरिक्त । परपाकसुपास्रिक्त ये दिजा यहमेधिनः । स्रभास-रासभानान्ते योनि गच्छिक्त दुर्द्धियः ॥ चप समीपं गत्ना येऽस्रिक्त स्रिनमिक्ता एव स्वयं याचितास्रम्तीत्वर्थः। भोज्यात्रयोरिप ब्राह्मणप्रद्रद्रयोः कदाचिदभोज्यास्रतामा इर्यम-

त्रभोक्यं ब्राह्मणस्थानं रुषसेन निमन्तितम्।
तयेव रुषस्थानं ब्राह्मणेन निमन्तितम्॥
ब्राह्मणानं ददक्कूद्रः ग्रुद्धानं ब्राह्मणोददत्।
स्रावेतावभोक्यानौ सुक्का चान्द्रायणस्रिते॥
'निमन्तितं' निमन्तितभोकृकं, सुक्का तदस्रमिति ग्रेषः।

श्रन्यानयभोज्यात्रानाह मनुः । माश्रोचियतते यद्ये ग्रामयानद्वते तथा ।

स्तिया क्रीवेन च उते भुज्जीत ब्राह्मणः कचित्॥

'त्रत्रोवियः' त्रनधीयानः, तेन 'तते' प्रारखे, यशे। स्विग्भि-वीऽत्रोवियेस्ततेन भुद्धीत बाह्मणः। 'ग्रामयात्रः' बद्धयात्रकः, तेन, स्ती-स्तीवाभ्याश्च यत्र इयते, यत्र यशे भक्ता दारिद्र्योपस्तः स्ती स सौदायिकेन धनेन ज्ञातिबस्तेन वा दर्णिता सती प्रधानं भवति स स्तिया द्वत दति मेधातिथिः। मत्त-मुद्धातुराणाञ्च न भुञ्जीत कदाचन । गणात्रं गणिकाखञ्च विद्वा च जुगुप्तितम्॥

यावनादादियोग एतेषां तावदभोच्यात्राः । श्रन्ये तु बाइखं मन्यन्ते । बाइखोन यः क्षीवोभवति तदसं न भोक्रंयम्। एवं क्षोधप्रधानस्वभावस्य । 'श्रातुरः' दीर्घरागी, 'गणः' सङ्घातः, तस्यात्रं गणात्रं । श्रातृषान्त्वविभक्तानां न गणव्यपदेशः । "श्रातृषामवि-भक्तानामेकोधर्मः प्रवर्त्तते" इति वचनात् ।

एकस्य धर्मस्तेषामातिष्यादिक्रियैवेति तद्धर्मे वर्षितं । 'गणिका' वैस्था। यद्गस्थमपि विदुषा 'जुगुधितं' निन्दितं ।

> स्रोन-गायनयोद्यान्नं त त्र्णोर्वा द्वं विकस्य च । दीचितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगड्स्य च ॥

'गायना' श्रव गीते। प्रजीवी। श्रन्यस्य ह्रपराम्मकादिगानं विचितमेव। 'तचा' बर्झकिः। 'दीचितः' दीचणीयेक्यादिजनितदीचास्थसंस्कारवान्। दीचास्थमंस्कारवत्ताचावश्चेष्टेः प्रागेव, श्रवश्चेष्या
तत्मंस्कारापगमात्। एवद्य दीचणीयेक्यनुष्ठानप्रस्त्यवस्थेक्यनुष्ठागपर्यम्नं दीचितस्थाभोच्याश्रत्वमनया स्त्रत्योक्तमिति यद्यपि प्रतिभाति तथापि संस्थितेऽग्रीषोमीये यजमानस्य स्टेडिश्वतव्यमित्यादि
श्रुत्या सत्यपि दीचास्थमंस्कारेऽग्रीषोमीयपद्भयागममाप्तः प्रागेव
भोच्याश्रत्वावगमात् तदविरोधाय तत्पर्यममेवाभोच्याश्रत्वमनया
स्त्रत्याद्यक्रमिति मन्नव्यं।

श्रापसम्बद्ध पूर्व्वमणश्रीषोमीयवपाश्रोमाद् यञ्चार्थं द्रवे प्रथक्कते यदविष्यष्टं तदेव दीचितस्यापि भोक्रवमित्युक्तवान् । न दीचितस्य वसनं परिद्धीत नास पापं की र्त्तयत् नाममश्रीयात् यश्चार्यं वा निर्दिष्टे भेषाहुश्चीरम् संस्थिते वाग्नीषोमीये ज्ञतायां वा वपायामिति। श्रतपथे तु दीचितस्वाषुत्वीविसर्जनात् पूर्व्यमभोज्यास्रतं तदुत्तर-काले च भोज्यसं सार्थवादसुतं। तस्वादस्वास्राश्चीत्त मानुषो हि भवत्यथ यत्पुरा नाश्चीत्त यथा दिवषो ज्ञतस्य नाश्चीयादेवं तत्तसादि चितस्य नाश्ची-याद्याचात्रुत्वीर्वस्वत दति। 'निगडः' निगडितः। बद्धनिगढयोरि-यान् विभेषः। एकोवाङ्मानेणावदद्धः, श्रपरेार्ञ्यादिना नियन्तितः।

श्रभिमसस्य षण्डस्य पृंश्वस्था दाश्मिकस्य च । चिकित्सकस्य स्रगयोः क्रूरस्थे च्किष्टभोजिमः । ख्यात्रं स्रतिकासञ्ज पर्थाचान्तमिर्दशं॥

'त्रशिष्ठसः' पतनीयकर्मकारिलेनाभियुक्तः । 'षण्डः' नपुषकः । 'पुंचली' श्रभिषारिणी । 'दाक्षिकः' स्थानिलाभादिप्रधाजनाभिष-भानेनेव धर्मानुष्ठाता । 'चिकित्यकः' चिकित्याद्यत्तिः, श्रम्यक्चि-कित्यक इतरे।ऽपि । 'स्टग्युः' स्टग्याधः, श्र श्राखेटकार्थं मांषविकयार्थं वा प्रायोग्छगान् इन्ति । 'क्रूरः' श्रनृजुप्रक्रतिर्दुःप्रसाद इति यावत् । 'उच्छिष्टभोजी' परभुकोचिकतास्रभोजनशीलः । 'उपः' जातिविशेषः, श्रद्धाचिषययोद्य इत्यमरिष्टेनाभिधानात् । पद्यभाषणादिना दुःसद्यक्षिधिवा । 'स्रतिकासं' स्रतिकासुदिस्य यस्त्रतं तत्कुलीनेरिप तत्र भोज्यम् । 'श्रनिर्द्शं' दशादं यावदशौषिनामसं न भोक्यं । तेम यद्यपि चित्रयादीनां दशादादुर्ध्वमणश्रीचं तथापि दश्चेवादानि न भोज्यं । स्रतकास्रमिति पाठाकारे स्रतकश्रब्देन तदनाः पुद्धा उचनो, ते च दशाइमभोज्याताः । श्रीनर्दश्रयइणमश्रीचानिटत्युपस्चचार्थं तेन यस यावानश्रीचनासः स तावत्कासमभोज्यात्रः।
प्रथमपाठे खास्यानाम्तरम् । स्वतिकायाः प्रस्तताया गवादेरश्रमदनीयं दुग्धादि श्रनिर्दश्रमनिकाम्तदशाहं न भोज्यं। 'परि' मध्ये,
'श्राचामां' श्राचमनं यस तत्पर्याचाममाचनयपेतमित्यर्थः । श्रर्द्वभुकः
केनचित् कार्शन यदाचामित तदा भुकोच्छिष्टं पुनर्गश्रितयं।

श्रनिर्वतं दृथामांसमवीरायाञ्च योषितः ।

दिषद्भं नगर्वमं पतिताममवत्तं॥

त्र्यनीयेभ्यो यदवज्ञवा दीयते तदनर्चितं, न तु सुद्दादेः । 'दृष्यामां गं' देवार्चनिष्मष्टं चन्नागं न भवित त्रात्मार्थं यत्माधितम् । त्रवीरा स्त्री यस्या न भक्ता नापि पुत्रः। 'दिषन्' प्रतुः । 'नगरी' राजव्यतिरिक्तो नगरस्वामी । 'त्रवचृतं' यस्रोपरि स्वयुः कृतः।

> पिग्रानानृतिनोञ्चासं क्रतिकियिकस्य च । ग्रेसूपतम्तुवायासं क्रतन्नस्थासमेव च ॥

'पिग्रज्ञः' यो विश्रव्यमधें कथितं भिनत्ति । परेषं परिक्रिद्रवादी वा । 'श्रृनृती' छतकेाटसाच्यः । 'क्रतुविक्रियकः' क्रतुर्यज्ञः तं छला विक्रीणीते क्रतुपालं मदीयं तवास्त्रिति मूख्येन तह्दाति । यद्यपि परमार्थतः क्रताविक्रयोगास्ति तथापि वस्त्रैवंविधभानया विप्रक्षमोन वा प्रवृत्तिस्तदश्रस्य प्रतिषेधः । 'ग्रेष्ठूषः' नटमार्थः, 'तन्तुवाचः' स्वचीक्रिस्पोपजीवी । 'छतप्रः' छतसुपकारं विनाध्योप-कर्त्तरपकारे वर्त्तते' यस्र तस्य न प्रत्युपकरोति । कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतरकस्य च । सुवर्णकर्तुर्वेनस्य ग्रस्तविक्रयिणस्या ॥

'कर्मारः' खोडकारष्टित्तजीवी । भूद्रायां ब्राह्मणाज्ञातः 'नि-षादः' । 'रङ्गावतरकः' नटगायनकेश्वोऽन्योमद्गादिः । यो वा कुत्र-इलेन प्रतिरङ्गसुपतिष्ठते । 'वेनः' वादिचजीवनः । 'श्रस्त्रविक्रयी' कृतस्य सङ्गादेरकृतस्य वा श्रयसोविक्रेता ।

> म्वतां ग्रीष्डिकामाञ्च चैलनिर्धेजकस्य च । रजकस्य मृत्रंसस्य यस्य चोपपितर्य्वहे॥

श्राखेटकाद्यधें ये श्रुमेशिक्षति ते 'श्रवन्तः'। 'श्रीष्डिकाः' मद्ययमिनः, तत्पण्यजीविने। वा। चैखं वस्त्रं निर्णेनेक्षीत 'चैलिन र्णेजकः' वस्त्रधावक द्रस्त्रधः। 'रजकः' वाममां नीखादिरागकरः। 'नृश्रंसः' नृन् मनुष्यान् श्रंमित स्तौति यो खेरके वन्दीति प्रसिद्धः, श्राध्या निर्देयश्रयो नृश्रंसः। 'उपपतिः' जारः, यस्य भार्याया राष्टे जारोपि वर्त्तते।

पुष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानाञ्च सर्वशः(१)। दशादिकञ्च प्रेतास्त्रमतुष्टिकरमेव च॥

पूर्वक्षेति भर्ना त्रविदितीभार्याजारेग्यहे वसतीत्मुक्तम्। त्रव तु यहादन्यनापि वसन्तं भार्याजारं विदिलापि यः त्रमते, न भार्याया नियहं करेाति, नापि जारस्य, तदस्रस्य प्रतिषेधः। त्रतो येषामवि-दिता यहान्तरवासिनस्य भार्याजारास्ते भोज्यास्ताः। 'स्तीजिताः' येषां यहेषु भार्येव कर्नी हर्नी स, ख्रयं परिजनस्य धनस्य वा

<sup>(</sup>१) सत्तम इति ख॰।

नेश्वते। दशाहिकं प्रतिषेधित, तदेव प्रेतासं, प्रेतसृहिस्य यदसं कतं। यस्थाश्रीचं नास्ति सृष्ट्रदान्धवादेः तस्थापि कारुणाचतुर्थीत्राद्धादि-प्रवृत्तस्य यदसं तस्र भोक्तयं। 'दशाहिकं नाविमकं चतुर्थीत्राद्धं" दत्यादिना रामायणे वर्णितम्। वर्णितमन्येरिप रुद्धकारः। 'श्रतु-ष्टिकरं' यस्तिन् भुज्यमाने चित्ततुष्टिनं भवति। श्राह याद्यवस्त्वाः।

श्रदत्तान्यग्रिहीनस्य नात्रमद्यादनापदि।
कद्यंबद्धषीराणां क्षीवरङ्गावतारिणाम्॥
वैणाभिश्रस्तवार्द्ध्य-गणिकागणदीचिणां।
षिकित्सकातुरकुद्ध-पृंश्वलीमत्तविद्धषां॥
कूरोग्रपतितवात्य-दाभिकोष्ट्रिष्टभोजिनाम्।
श्रवीराष्ट्रीखर्णकार-स्वीजितग्रामयाजिनां॥
श्रस्तविक्षयिक्षर्थार-तक्तुवायश्रवित्ताम्।
वैल्लधावसुराजीव-सहोपपतिवेश्यनां।
पिश्रुनानृतिनेश्चिव तथा चाक्रिकवन्दिनां।
एषामस्रं न भोक्रयं सोमविक्रयिणस्तथा॥

श्रदत्तानीति पूर्व्वाकावयवः, श्रीतसार्त्ताम्यधिकाररिहतस्य भू-द्रस्य प्रतिलोमजस्य च तथा सत्यप्यधिकारेऽग्निपरिग्रहमकुर्वाणस्थोत्नृ-ष्टाग्नेसान्तमनापदि न भुद्धीतेत्यर्थः । श्रनेनार्थादापद्यग्निहीनस्थान्न-मद्यादित्युक्तं भवति । 'चौरः' ब्रह्मस्वयितिरक्तपरद्रव्यापहर्त्ता, 'वैणः' वीणावादनजीवी । 'वार्डुयं' निषद्भवद्भ्युपजीवनं, तेन च तदान् सच्यते । 'दीची' दीचितः । 'विदिद' मनुः। 'पिततः' क्रहारत्यादिमहापातककर्ता । 'ब्रात्यः' पितत्याविनीकः । 'यहनी'
यहन्तवान् सेवक दित यावत् । यदा ग्रुमां हन्मस्त्र यस्मिन्
स महिनी ग्रुनकवान् । 'राज्यः' जनपदपुरपिपासकः । यः
प्राणिवधेन जीवित स 'बधजीवी' । 'सेस्वधातः' वस्त्रप्रसासकः ।
'सुराजीवी' सुराविक्रयी । 'सहापपितविश्वा' निजभार्याजारसहितग्रहः । 'सोमविक्रयी' सेमस्ताविक्रेता । 'चिक्रिकः' तैसिकः ।
'बन्दी' परस्तिपाठकः । एषां कदर्यलादिदोषदृष्टानां नैवर्षिकाणामस्रं कदर्यलादिदोषदृष्ट्यामिसम्बन्धात् परम्पर्या दृष्टं न
भोक्रयमित्यर्थः । यद्यपि दीचितास्रस्थात्रबदोषाभावास्र कतदृष्टलभावस्त्यापि तस्य वन्तवस्त्रादेवाभोज्यत्यम् ।
यमः ।

नटनर्त्तकतशाणसर्मकारः सुवर्णस्त । स्थायुकाः षण्डगणिका त्रभोच्यासाः प्रकीर्त्तिताः ॥ गान्धर्वे । खोत्तिकारस्य सीत्तीकस्त्रन्त्रययकः । चक्रीपजीवी रजकः कितवस्रक्तरस्त्रया ॥ ध्वजी मानोपजीवी च प्रद्राध्यापकजीवका । सुसाखस्त्रवक्कां च वार्डुषी चर्मविक्रयी ॥

'नटः' खयं मृत्यकर्ता । 'नर्जकः' मृत्यिक्रियोपदेष्टा । 'खायुकाः' ग्रामाधिकताः, खायुकोऽधिक्रतोग्रामः इत्यमर्गिष्टेना-भिधानात् । 'गार्थ्यः' गायनः । 'मौत्रीकः' स्वचीक्रिक्पोपजीवी । 'तम्तुवायः' कुविन्दः । 'चक्रोपजीवी' क्राकटिकः । 'कितवः' स्तृत-

Digitized by Google

कारः। 'ध्वजी' मद्यविक्रयी । 'मानोपजीवी' धान्यादिमानकर्याया जीवति । 'दारोपजीवीति क्रित् पाठः। तच दारार्जितेनार्थेन यो जीवति स तथा ।

सुमन्तुः ।

श्रभिश्वस-पतित-पौनर्भव-भूषष्ठ-पृंश्वश्चाद्यः चि-श्रक्तकार-तेक्षिक-पाक्रिक-ध्वित्र-सुवर्णकार-लेखक-पण्डक-बन्धकी-गण-गणिकासानि पाभोज्यानि । सौकरिक-व्याध-निव्यन्द-रजक-वुरुष-पर्मकारा श्रभो-स्थाना श्रप्रतियाद्याः ।

'चाक्रिकः' वैताखिकः । "वैताखिका वेधिकराञ्चाक्रिका घाष्टि-कार्थकाः" इत्यमरसिंहेनाभिधानात्। 'खेखकः' चित्रकरः । 'पख्रकः' पद्धः । 'वत्थकी' पुंचली । 'सीकरिकः' यः स्टकरैं स्वरति । 'द्याधः' स्वगवधजीवी । 'वृद्धः' ग्रूर्णपटकादिवंत्रपाचकर्त्ता ।

विष्टः। चिकित्यक-म्हगयु-पृंश्वकी-राष्डिक-खेगाभिष्रस-ष्ठ-पतितानामस्रमनाद्यं तथा कर्य-रीचित-बद्धातुर-चेगमविक्रथि-तदकरस्क-प्रौष्डि-सीनिक-वार्ड्ड विक-चर्मावक्रतानां। प्रदूर् य चास्त्रप्रतस्त्र
उपपतेर्यस्रोपपतिं मन्यते यस स्ट्हान् दहेत् यस वधार्षानुपद्दन्यात्। के। भोच्यत इति चावकृष्टं गणास्रं गणिकास्रं चेति।
स्रायापुराहरनि।

नाम्निस सर्वता देवा नाम्निस व्यक्षीपतेः।
भार्याजितस्य नाम्निस यस्य चापपितर्य्यहे॥
'दाष्टिकः' यो दण्डं रहिता राजादीनामगतस्र्रम् मनुष्यानुस्वारयति स 'दाष्टिकः'। 'ब्रटः' मनुजुद्दयः । 'तचकः' वर्द्धकः।

98

'श्रखश्चतस्त्र' यं प्रति खखामियम्बन्धा नास्ति । यः खभार्याया उपपति 'मन्यते' श्रृमन्यते । श्राना विद्यन्ते यसायी श्रवान् तस्त 'श्रवतः'

गौतमः । जत्मृष्ठ-पुंच्चल्यभित्रस्तानपदेश्व-दान्डिक-तत्तक-कदर्थ-वत्थनिक-चिकित्सक-स्वगयु-विषचार्युं च्छिष्टभोजि-गण-विदिषाणा-नामपङ्क्यानां प्राग्दुबीसादस्रं नाचात्। त्रचास्नाचमने त्यानव्यपेतानि यमायमाभ्यां विषम-धमे पूजितानर्चितञ्च।

'उत्पृष्टः' खजातिबिध्कृतः । 'त्रनपदेश्यः' श्वविद्यातकुलश्रीख-देशादिः । 'बत्धनिकः' बागुरादिबत्धनेः प्राणिश्का । 'विषणारी' योविषविद्यया जीवति । 'विदिषाणः' श्रनुः । श्रपङ्त्यप्रकर्णे दुवीलात् पूर्वं यावन्तः कथिताः एतेषामन्नं नाद्यात् । 'श्राचमन-यपेतं' श्रनाचान्तेन दत्तं । 'उत्थानव्यपेतं' श्रभ्युत्यानादिसत्कारश्रुत्वं । तथा समेन विषमं, विषमेण समं, पूजाईण चानर्चितं नाश्चितवं ।

श्रापलानः । सङ्गालामभोज्यं परिकृष्टश्च सर्वेषां च शिल्पजीवानां ये च शक्तेण जीवन्ति ये चालिभिभिषणार्धृतिका दीचितां क्रीत-राजके। श्रीवोमीयसंखायामेव इतायां वा वपायां दीनितस्य भोक्त्यं। यद्वार्थे वा निर्दिष्टे श्रेषा हुच्चीरिलिति क्राह्मणं क्रीतो राजप्रेषकरो इविद्यांजी चाविधिना प्रविजिते। यश्वाश्रीनपास्थेत् यश्च सर्वान् वर्जयेत् सर्वान्त्रीनो श्रोचियो निराकृतिर्यख्णीपितर्मक्त उत्सक्ती बद्धा बिषक् प्रत्युपविष्टिय प्रत्युपविष्टयते तावन्तं काखं। के श्रस्थाको यर्द्धे स्वित काखः। पुष्ण इति कीत्यः। यः कश्चिद्धादिति वार्था-यणिः। यदि दि रजः स्थावरं पुरुषेण भोक्तयमप्यचेदस्वदानेन निर्देशि भवति श्रद्धा भिचा भोक्षयेकतः कुणिको कष्ठकुत्सौ तथा पौष्कर-

सादिः। सर्वतोऽष्यसं वार्षायिषः । पुष्प्रस्थेस्वतः भोक्रयं पुष्प्रसा-ष्यनीपाते। न भोक्रयं यः सर्वान् वर्जयते वस्तापि रुद्दे नात्राति । 'सर्वात्रीनः' सर्वात्रभोजी । "सर्वात्रीनस्तु सर्वात्रभोजी रुप्नुस्तु गर्धनः" इति श्रमरिष्टेनाभिधानात्।

स्रोकापस्तम्नः।

दावेवात्रमिणी भोन्दी ब्रह्मपारी तथा ग्रही । सुनेरत्रमभोन्धं खात् सर्वेषां लिङ्गिनां तथा ॥ 'सुनिः' वानप्रखो चतिस्र। 'लिङ्गिनां' श्रुतिवाद्मिक्षप्रधारिणां। श्रह्मुलिस्रितो।

भीत-रुदिताक्रन्दितावजुष्टावनुत-परिभुक्त-विश्वितोन्यसावधूत-राजपुरोद्दितास्त्रामि वर्जयेत् ।

पुनः प्रज्ञानिखतौ ।

विदिषाणस्य नाश्रीयात् ब्रह्मविद्यापकारिणः । श्राह्मस्रतगणास्रानि परिश्वतानि यानि च ॥

देवसः ।

पतितात्रमभोज्यात्रमपाङ्गेयात्रमेव च । ग्रह्मानं कुत्सितात्रम् हूरतः परिवर्जयेत् ॥

विश्वष्टः ।

त्रनिर्देशाहे प्रसवे नियोगाद्गुनवान् दिजः। क्रमिर्श्वता स देहानो तां विष्ठां ससुपात्रुते॥

यमः ।

यस्त प्राणान्त्रिसुसेन् भुका त्राह्मं नवं दिजः।

श्रवाद्यास सुघोरास तिर्घम्योनिषु पत्यते॥ यसु प्रवायते गर्भी सुक्का साद्धं नवं दिजात्। न स विद्यामवाप्नोति चीषायुश्चैव जायते॥

तथा।

भुक्तं राजस्तकास्त्रं चीरकास्त्रं तथैव च । स्रतके स्वतके चासं स्वर्गसमिप पातथेत्॥

NET: 1

पराजीचे नरा सुक्का क्रमियानी प्रजायते। सुक्कासं वियते यस तस जाता प्रजायते॥

त्रापसम्बः।

यस कुछे सियते तनानिर्देषे न भोक्तस्यं। तथानुत्यितायां स्रतिकायामनाः प्रवे च।

श्रक्तिराः ।

जनाप्रस्तिसंस्कारे वाषशास्त्रस्य भोजने । श्रमपिण्डेनं भोक्तयं साम्रानाने विशेषतः ॥

श्रातातपः ।

यस नामानि वै देवाः पितरस्य तथातिथिः । वृद्या पाकः स विज्ञेयो न तसासास्त्रशस्त्र ॥

श्वापस्तम्बः ।

दिषन् दिवते। वा नाजमञ्जीयादोषेष वा मीमांस्थमानस्य मीमांसितस्य वा तथा पापानं दि तस्य भजयतीति विज्ञायते। मनु-विश्वितः।

त्रत्रादेर्भूषदा मार्छि पत्था भार्थापचारिणी। गुरी बिखस याच्यास सेनाराजनि किल्विषं॥ मञ्जासिवती ।

त्रकादेर्भूषदा मार्छि पत्यौ भार्यापचारिकी। ग्री ब्रिव्यस याकास सोना राजनि किलिएं॥ श्रक्तिराः ।

त्रप्रजानामु नारीषां नात्रीयाच्चातु तहुई । मोहादा यसु अञ्जीत सपूर्य नरकं मजेत्॥ 'नारीणां' दुह्तित्वणां। तथा च क्रामस्य:।

त्रप्रजाबास्त कन्याया नात्रीयाच्चातुसिद् रहे। गान्धेर्वे चैव राजन्यः कुर्यादे गमनागमं॥ महादेयां न वे कन्यां दलाश्रीयात् कदाचन । त्रथ भुचीत माहात्मा पूर्वं व नरकं व्रवेत्॥ त्राह्मादिविवाइचतुष्टचपरिषीता 'त्रह्मदेया'।

त्रधीत्य चतुरो वेदान् साङ्गोपाङ्गान् विशेषतः । नरेन्द्रस्य रुद्दे भुक्ता कमियोनी प्रजायते ॥ राजास्त्रं हरते तेजः ग्रुद्धास्त्रं ब्रह्मवर्षसं। वैद्यानं स्तिकामच खोकेम्यः परिक्रमति॥ हारीत: ।

राजान्नं तेज मादको प्रद्वान्नं ब्रह्मवर्षसम्।



गवात्रं गविकात्रय स्रोकागपि निक्रमति ॥ य दक्केष्णुद्धमात्मानं दशन् स्रोकांस वेदितं । गवात्रं गविकात्रय दूरतः परिवर्जयेत् ॥

श्रवश्च स्वधर्मव्यपेतस्य राज्ञोऽत्रभोजने प्रतिवेध इति द्रष्टव्यम्। "प्रवापासनद्दीनानां राज्ञासुच्छास्त्रवर्त्तिनां। श्रवं न नातु भोक्रवं भुज्जानो रीखं वजेत्"॥ इति कागलेयसर्णात्।

चाइ मनः।

राजानं तेज श्राद्ते श्रुद्धानं अञ्चावर्षमं।
श्रायुः सुवर्णकारान्नं यश्रस्मीवकित्तंनः॥
कादकान्नं प्रजां हिना बखं निर्णेजकस्य ए।
विद्यानं गणिकान्त्रञ्च खेकिभ्यः परिक्रमति॥
पूर्यं चिकिसकस्थानं पुंश्वस्थास्वन्नमिन्द्रियं।
विद्या वार्डुषिकस्थानं श्रस्तविकश्विणो मलं॥
य एभ्योऽन्ये तभोच्यानाः क्रमशः परिकीर्त्तिताः।
तेषान्वगस्त्रिखोमानि वदन्त्यनं मनीषिणः॥

'पूयं' पूयतुष्यं, चिकित्सकष्याश्चं भोजने । एभ्यः प्रतिपद्नि-दिष्टेभ्या चेऽन्ये श्वभोज्याश्चा श्वस्मिन् प्रकरणे पठितासेषां चदश्चं तत् लगस्तिरामतुष्यं । चस्तदीयायां लिच भुकायां देावः स एवाश्वेपीति ।

चार पैठीनसिः।

गणानं गणिकासञ्च दुष्कृतं, वार्डुवेर्विष्ठा सांवत्सरघास्टिकगाम-कौटानं विषः, वत्थकीनां रेतः, भिषक्शस्त्रकताः पूर्यं, परिवित्ति- परिविविदान-विद्ध-प्रजनन-रुवसीपति-दिधिवूपति-स्रगेदिधिवूपति-पुनर्भू पुनाणां दिधरं पतितानां च दुष्कृतदेतुबादुष्कृतं ।

'शंवसरः' सुझर्ने।पदेश्वजीवी, 'ग्रामकौटः' ग्रामेणनन्याधीनः तचा। "कौटतचोऽनधीनकः'' इत्यमरिषं हेनाभिभानात्। 'ग्रामकूटः' इति तु पाठे ग्रामवासिनामनेकोपद्रवैरात्मश्वरिः 'ग्रामकूटः'। यमः।

विष्ठा वार्ह्युषिकस्थानं रुधिरं ब्रह्मघातिनः ।
पूर्यं चिकित्मकस्थानं वन्धकास्त्रनमिन्द्रियं ॥
मर्णं दि रजकस्थानं चर्मकारस्य किष्टिषं ।
यस्ता तथानं श्रीष्डस्य घाष्टिकस्य तथैव च॥
दूतरे ये लभोज्याना तेषामन्नं विवर्जयेत् ।
तेषान्त्रगस्थिरामाणि वदन्यन्नं मनीषिणः ॥
'यसा' रोगः । 'श्रीष्डः' सुराविकस्यी ।

धारीतः।

विष्ठा वार्डु विकस्मानं भिषत्राश्चेव श्रोणितं । रेतोऽत्रं बन्धकीनान्तु गणान्नमिष्ठ दुष्कृतं ॥ दुष्कृतं पतितस्मानं तास्करं पूर्वश्रोणितं । स्रतिकान्नं रजः प्राज्ञः स्वविष्ठा श्रद्धयाजके ॥

'र्जः' श्रार्मवं।

पैठीनसि:।

य्ट्डमधीनग्रुद्राश्वमत्रीयादसाद् ब्रह्मवर्षमं बसं तेजः इति व्यपकामति।

ष्टारीतः ।

ग्रुट्राक्षेन तु भुक्तेन जठरखेन थे। स्टतः । स वै खरलसुद्रसं ग्रुट्रसं चोपगच्छति ॥ विषयः ।

> म्हान्नेनेदरखेन यः कश्चित्र्यते दिजः । स भवेत् सकरोग्राम्यस्तस्य वा जायते दुखे ॥ मह्हान्त्रसपुष्टाङ्गो द्वाधीयाने।ऽपि नित्यत्रः । जुइदापि जपन्यापि गतिमूई्गं न विन्दति ॥ महहान्त्रेन स भुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति । यस्रान्त्रं तस्य ते पुषा न स स्वर्गास्को भवेत्॥

चमः।

ग्रुद्रान्नेगोदरस्थेन ब्राह्मणो सस्यवेत्तनुम्। श्राहिताग्रिसाया यज्या स गूद्रगतिमानुयात्॥ यञ्चाहिताग्रिकिंगस्त गूद्रान्नान्न निवर्त्तते। पञ्च तस्य प्रणस्थित स्नातमा ब्रह्म पयोऽग्रयः॥

श्रक्तिराः ।

षण्तासान् यो दिजो सुङ्को बृद्रसासं विगर्श्वतं। स प जीवन् भवेष्कुद्रो स्ताः या पाभिजायते॥ बृद्रसा न करापनेत्यादिभिः सक्तरपि बृद्रास्रसाभोस्यते सिद्धे षण्तासवपनं रोषाधिकाप्रतिपादनार्थं।

विशिष्ठ:।

श्रश्रीचे यस्त्र श्रृद्रस्य स्नतके वापि श्रुक्तवान्। स गच्छेत्ररकं घोरं तियंग्यानी च जायते ॥ त्राभौतादिवचनमपि दोषातिभयार्थमे । । श्रविभेषेणोत्रस्य भूद्राक्षप्रतिषेषस्य विषयविभेषमा ह मनुः । नाद्यास्कृद्रस्य पकात्रं विदानश्राद्धिनो दिजः। श्राददीताममेवासाददनावैकरात्रिकं ॥

'त्रत्राद्धिनः' त्राह्मत्रवेन पाकयक्वादिकिया ग्रूट्स विहिता-पस्त्रस्थते । तेन तर्क्षमिक्तयानुष्टायिनः सच्कूद्रादन्यस्य यत्पक्षमस्नं तत्राद्यात् । 'त्रत्रद्धिनः' इति वा पाठः त्रत्रद्धानस्थेत्यर्थः । 'त्रामं' त्रपक्कं धान्यतण्डुलादि, तच 'ऐकराचिकं' एकास्पर्याप्तं न बद्ध । 'त्रवन्ती' प्रकाराक्तरेण वन्त्यभावे सति ।

न ग्रुद्धात्रमञ्जीवादित्युकं तच प्रतिप्रसवार्थमाद्युमंनु-विष्णू । श्रद्धिकः कुलिमचञ्च गोपास्रो दास-नापितौ ।

एते ग्रुहेषु भोज्याना यश्वात्मानं निवेदयेत्॥

'त्रिह्नंतः' यो स्विमक्षणिदिना सस्तार्ह्मभागी। 'कुलिमनं' पिट-पितामहादिक्रमायातं। 'गोपालः' गवां पालनेन यो जीवित। 'दासाः' गर्भदासादयः। दास-गोपालो सम्बन्धिमन्दै।। यो यस दासः यस्र यस्र गाः पालयित स तस्य भोज्यात्रः। 'नापितः' चौरकर्मा। ऋषं त्रक्करणः लिय संबद्घोवत्यामीत्येवं वाष्ट्रानःकायकर्मभिरात्मानं यो निवेदयित। ग्रुद्देखिति निर्द्धारणे सप्तमी। तेन ग्रुद्धाणां मध्ये श्रिद्धिकादयो भोज्यात्राः नान्ये ग्रुद्धाः। श्रात्मिवेदनमपि यक्तीकराति मनुः।

याहुमोऽस्य भवेदात्मा याहुमञ्ज विकीर्षितं । यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत्। यम् भीना यच वेषो यच्चित्त्यस विकीर्षतं॥

श्रमेन कार्येष लामइमात्रिता धर्मेषान्येन वा राजकुखरचादिना
प्रयोजनेन यथा चौपचरेष्क्रिक्तेनानेन लां चेवे पादमर्दनादिना रण्डहार्यकारिलेन वा, एवं धर्वसिक्तिवेदिते श्रात्मा निवेदितो भवति ।
श्रम्ये तु श्रात्मा वै पुत्र नामासीत्यपत्यवचनमात्मश्रम्दं मन्यमानाः यथा
श्रद्रस्य कामतः प्रवन्ता दुहिता विवाह्मते तस्यानेन भोज्यास्रतोष्यत
दत्याद्यः। तद्युनं। न तावद्यमात्मश्रम्दे। दुहितरि स्पष्टं प्रयुक्तः, पुत्रश्रम्य पुस्तेव प्रसिद्धतरः। न च परोत्तश्रम्द्रोने किञ्चित्पयोजनमस्ति। तथा हि सति एतावदेव वनुं युक्तं द्याहहितरस्य च दति।

श्रम्ये त्वर्हिकादिग्रहणं मन्यन्धिश्रूद्रोपसणार्थं वर्षयन्ति तेन पार-श्रवस्थावि श्रुद्रस्थ भोक्याश्रमा विद्वा भवति।

याज्ञवस्काः।

भूद्रेषु दाय-गोपाल-कुलमिचार्ड्डभीरिषः । भोज्यात्रा नापितस्वेव यश्चात्मानं निवेदयेत्॥

'म्रद्भिरी' सभूयसमुत्यापितया इसपर्यायसीरोपसचितक्रिक-प्रस्तभागगाही।

यमः ।

कुर्जामणं चाईसीरी गोपाको दास-जापितौ । एते प्रदृष्टेषु भोज्याचा चस्रात्माणं निवेदचेत्॥ पैठीनसिः।

> दास-नापित-गोपास-कुलिम गर्हसीरिणः । एते गूरेषु भोच्यान्ता यद्यात्मानं निवेदयेत ॥

देवसः ।

खदासे। नापितो गोपः बुस्पकार-क्रवीवसी । ब्राह्मणेसीव भोज्यासाः पश्चेते ग्रुद्धयोगसः॥

कागलेयः।

मोप-नापित-खुश्यकार-खुश्वमित्रार्द्धिक-निवेदितात्माना भोच्या-स्रा:। श्रूटाधिकारे गौतमः।

पग्रुपास-चेनिक-कुसमङ्गत-कार्यिद-परिचारका भोच्यासाः। 'पग्रुपासः' गोपासः। 'चेनिकः' श्रद्धंसीरी। 'कार्याता' ना-पितः। 'परिचारकः' दासः।

सुमन्तुः ।

क्रवि-गोपाल-चेनिक-परिचारक-नापित-निवेदितात्मानस्भोज्यासाः। प्रात्मायनिः ।

कुसिनं कुलपुनो भचदः प्रियकः सुद्दत्।
भवेदास सुद्धं साभे भवे नाता च यो भवेत्।
एते तु प्रूदा भोक्यामा मने। यन विभायते॥
'कुलपुनः' दासः। यन्ये तु कुसकर्षकः तत्पुनः कुलपुन दायाजः।
'विभायते' प्रमीदति।

इति भोक्यासनिद्धपणं । श्रथद्रव्यग्रुद्धुरशयाः ।

तत्राग्रह्मिम द्रव्यादेः सार्थमाद्यनर्षतापादका दोषविशेषः।
ग्रह्मिस संस्कारविश्रेषोत्पादिता तन्त्रिष्टिनिः। ग्रह्मिमत एव प सक्तकर्मीपयोगयोग्यतं। तदुकं ब्रह्माण्डपुराणे ।

त्रीतं सार्त्तं तथा कर्म कर्त्तव्यमधिकारिका । प्राचिना साधनैः ग्राह्नैः सम्यक्त्रद्वास्वितेन चेति॥

त्रतो यथात्रास्त्रं गुरुचिना गुरुचिभिरेव द्रवीः प्रचरणीयं । नम्बच किं प्रास्त्रेण, खोकव्यवहारेण प्रसिद्धलात् ग्रुखाग्रुखोः, व्यवहरत्येव चि लोको जुगुप्रातमूत्रपुरीषादिषंसृष्टं द्रव्यमद्भद्धमित प्रचासना-द्यपनीतगन्धनेपञ्च ग्रुद्धमिति। सत्यं। किन्त्वयं नेकियवदारः क्रचिदेव जुगुश्चितस्पर्भेष्टत एव द्रव्ये न सर्वेच । सामान्यतञ्चासी व्यवदारो न द्रव्यदेश-कासावस्थादिकतभेदगुद्धागुद्धितारतम्यविशेषे-णापि। त्रतः सर्वेच विशेषतस्य ग्रह्मग्रद्धोः श्रास्तादेव विनिस्रयः। यसु चण्डाखरात्रीदाविप विशेषतञ्च खे।कयवदारः स तु त्रास्त्रमू-चिकामेव चिद्धिमात्रित्य<sup>(१)</sup> यागदानहोमादिषु श्रेय:शाधनत्वयव-द्यारवत्। कयं पुनः कार्य्यार्थपरेण धर्मश्रास्त्रेण ग्रुह्यग्रुद्धिरूपस्य सिद्धार्थसाक्गतिः त्रूतार्थापत्थेति त्रूमः । तथा दि यथा दर्भपूर्ण-मासाभ्यां खर्गकामी यवेतिहान चिषकानां यागानां श्रूयमाष-कालानारभाविखर्गसाधनलान्यथानुपपत्त्या सुक्रतापूर्वसिद्धः, यथा वा चणिकस्थावगोरणस्य श्रुतकासान्तरभाविष्रतयातनासाधनत्वान्य-थानुपपत्त्या दूरिता पूर्विधिद्धिः । तथा मूत्रपुरीवादिस्पृष्टेन न व्यव-इर्त्तवां प्रचालनप्रोचणादिगंस्कारवता तु तेन व्यवहर्त्तवमिति श्रूत-द्रवादिगतग्रुद्धाग्रुद्धिरूप-व्यवसार् निषेधतद्भ्यनुज्ञान्ययानुपपन्या मिद्धार्थकन्यना न विरुध्यते । श्रथवा ग्राह्मग्राह्मस्यतीनां सिद्धार्थ-

<sup>(</sup>१) शास्त्रमृषप्रसिद्धिभात्रियेति ग॰।

परत्नमेवास्त । तासाञ्च तादृश्यमेव वेदवाकां मूखं कल्प्यते । स्मर्थ-माणार्थानुसारिणी हि कल्पना । नास्ति नियमः कार्यार्थेनैव वेद-वाकोन भावमिति ।

नन् सिद्धार्थानां स्रतीनां मञ्दस्रतिवदनिन्द्यप्रथमबद्भव्यवहा-रमूललम्भवात् किं वेदमूललकल्पनया। मैवं। व्यवहारमूलले विधा-नर्थकां खात्। कथं तर्हि "साधुभिर्भाषितव्यमसाधुभिर्न" दति पाणि-निस्रतेरर्थवन्तं। कथं च खन्तविषये "खांग्रं हरेत्" द्रत्यस्य विधेः। उच्यते। या तावत्वाधुभाषणनियमस्यतिः सा न पाणिनेः किन्तु कन्य-स्वकाराणां। या च "खांगं इरेत्" इति स्रितः, न तच विधिरसि यखानर्थकां खात्। न च बिङ्गुतेर्विधिकष्पना, प्राप्तकाबादावपि लिङ्सकावात्। न चाच विधेयमस्ति, श्रंग्रहरणस्य रागतः प्राप्तेः। इरेदिति च विधावहरणे प्रत्यवायः स्थात्। खांश्रमेव इरेदिति नियमे परांत्रं न वा इरेदिति परिमञ्जायां आत्मिरभ्यन्जातमपि विभागक्षेणाधिकमंत्रं ग्रह्मन् प्रत्यवेयात् । यदि चेयं प्रतिवेधक्षा परिसङ्खा स्थात् तदा प्रतिषेधातिक्रमकृतं प्रत्यवायमभ्यपगम्य यः किञ्चदननुज्ञातमपि परांशं रहीयात्तच तस्य खलं प्रसञ्चेत । न हि तदा परिग्रहादन्यत्खलकारणं किञ्चत्यात्। तथाच चौर्थादिना-पर्ज्येत धनं। त्रतश्च खांग्रं ग्रहीयादित्येषा स्रतः खांग्र एव स्वत्वं नान्यत्रेत्येतावकात्रप्रतिपादनपराध्यवसीयते। त्रतएव गौतमः खत्त्वमे-वाइ। "खामी रिक्थकयमंविभागपरिग्रहाधिगमेषु" द्रायादि। तदे-वमनिन्दाप्रथमदृद्धयवदार्सिहेऽर्थे नास्ति विधिः । इह तु प्रचासि-तेनैव व्यवहर्त्तव्यमिति नियमे विधिर्दृश्वते। श्रता वेदमूलावक्ष्पना।

नमु तर्हि व्यवदार्तिचमोऽस्त वेदमूखः न ग्रुड्सिस्डपं । मैवं । श्रुतार्थापत्तिकस्पितेन वाक्येन खरूपिसिस्समावात्। श्रतः ग्रुह्य-इउद्दी जमे श्रपि प्राक्तावयेथे। तदुर्ता। "इउद्घारउद्दी द्वादृष्टलादि-ज्ञाचेते यथाश्रुति" इति । तदेवं वसाइड्झिमित्यादिभिरइडिङ्कवचनैर-श्इंडिर्गम्यते । असेमैव विश्वस्त्रतीत्यादिभिस् श्वंद्विरवधीयते । त्रतोऽष्टकादिनदिधिमुखे एव ग्रह्मग्रह्मो । एतावांस्त विश्वेषः । त्रष्ट-कादयः प्रधानविधिमूलाः ग्रुख्यग्रुद्धी संस्कारविधिमूखे रति। श्इंड्रिवचनैयाश्इंद्विरवगम्बते । श्इंड्रिष्टं मृषाद्यपद्यानेनार्इंड्रानां द्रयाणां मंस्कारक्या कर्त्तव्यतया विधीयते, न पुनरेवमेव प्रयुच्य-मानानां । न हि सुवर्षादयो भावाः स्वभावेनाग्रुद्धाः । येन प्रयोगकाले प्राद्धमपेचेरन्। श्रथादृष्टार्था दृष्टप्रयोगात्रयः मंस्का-रो विधीयते प्राक्त्रखतेव भोजने । तस्र । तथा सति हि ग्रुद्धि-वचनं विरुध्तेत । ये तु पाचाणां भोजनारस्ये सवार्जन-प्रचालने ते समाचारते। न पुनरस्थाः ग्राङ्किस्ततेः। श्रतः सिङ्कं ग्राह्मग्राह्मोः शास्त्रगस्त्रति ।

> इति ग्रुज्ञग्रुज्ञोः ज्ञास्तीयसमिद्धणां। श्रथाधात्मग्रुज्ञुपायाः।

तचोत्रनाः ।

त्रत ऊर्ड ग्रीचाध्यायं व्याख्यास्यामसम् दिविधं त्रीचं वाद्यमा-भ्यम्तरञ्च । तमाभ्यम्तरग्रीचं नाम चदुद्धाइद्वारनिन्दितेभ्या मना निवर्त्तयेत् । वाद्यमपि गन्धक्षेपस्रेद्दोपघातेऽद्भिरनिष्टक्पस्पर्धगन्धनात्रे प्रोचणाभ्युचणाकुचिरित्यग्रद्धचिप्रतिषेधः ।

### प्नर्शनाः ।

तच इदयत्रीचमनुतप्तानां साधुता, कर्मत्रीचमगर्हितकर्मछता, त्ररीरत्रीचं स्टक्किरक्किस, वाचामित्रयानृतनेष्टूर्यवर्जनं, मनचा मिया-सङ्कल्पप्रतिषेधः, बुद्धेर्ज्ञानं । वीधायनः ।

प्रचातः श्रीचाधिष्ठानं ।

श्रद्धिः ग्रुह्मन्ति गानाणि बुद्धिर्ज्ञानेन ग्रुह्मिति । श्रिष्ठंषया च भ्रतात्मा मनः सत्येन ग्रुह्मिति ॥ मनःग्रुद्धिरन्तःश्रोणं, बिर्च्यास्त्रासाः ।

पुनर्वे धायमः ।

श्रूयते दिविधं श्रीचं यक्तिष्टैः पर्युपासितं । वाद्यं निर्केपनिर्गन्धमनाःश्रीचमहिषनं॥

प्नर्बेधायमः ।

काखोग्निमंत्रमः ग्रुद्धित्दकान्यनुखेपनं । श्रविज्ञानस्य भ्रतानां षड्विधं भौतमुखते ॥ देभं काखं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रधोश्रनं । उपपन्तिमवस्तास्य परिज्ञाय यथाविधि ॥ भौतज्ञः खुम्रको धर्मे धर्मेषुः भौतमाचरेत् ।

भौषमित्यनुहस्तौ हारीतः।

पश्चविधमाभानारं भवति मानसञ्चाचुषं घाणं वाच्यं खाद्यञ्चेति । पुनर्हारीतः ।

प्रनिसानस-सेाम-सर्यांग्रु-काञ्चन-रजत-भस-तेाय-तार्धेः ।

श्रजसुख-बालगोमय-रजन्नाचैः स्पर्भगुणैरिह मेध्यतां नयति ॥
सुख-श्रुत-भील-भौचाउद्भो धनजन-वस्त-भाजनैस विदान्।
श्रतमोरजाः सत्तभावपरममचसं पदमाप्रुवीतेति॥
श्रद्धिरिखनुष्टन्ती खङ्का-लिखितौ।

श्रात्मयाजिनां श्ररीरस्याद्भिर्धद्भिय, श्वानेन बुद्धेः, तपसः पापानां, सन्तानजानां माह्यपिहकाणां देशवाणां यम-नियम-मन्त-त्रतोपवासादिभिः ।

## वसिष्ठः।

कालोग्निर्मनसस्तृष्टित्दकान्यवस्त्रेखनं । श्रविद्यानस्य स्वतानां षड्विधा ग्रुद्धिरिय्यते ॥ सन्-विष्णु ।

> ज्ञानं तपाऽशिराहारे। स्वत्ययो वार्यंपाद्मनं । वायुः कर्मार्कवाली च श्रुद्धिकर्तृणि देहिनां ॥ सर्वेषामेव श्रीचानामर्थश्रीचं परं स्थतं। योऽर्थे श्रुचिर्हं स श्रुचिर्न स्ट्वारिश्रुचिः श्रुचिः ॥ चान्या श्रुद्धान्ति विदांषो दानेनाकार्थकारिणः। प्रच्छत्रपापा जाप्येन तपसा वेदवित्तमाः॥ श्रीध्यं श्रुद्धाति स्टचीर्येनदीवेगेन श्रुद्धाति। रजसा स्त्री मनोदृष्टा सत्यासेन दिचे।क्तमाः। श्रद्धिंगाचाणि श्रुद्धान्ति सनः सत्येन श्रुद्धाति॥

## यात्रवल्यः।

काखोऽग्निः कर्म स्टडायुर्भनो ज्ञानं तपो जसम्।

पश्चात्तापो निराहारः सर्वे अभी ग्रुद्धिहेतवः ॥
त्रकार्यकारिणां दानं वेगो नद्यास ग्रुद्धिहत्।
त्रोधस्य स्टब ते।यस सत्यासा वे दिजनानां ॥
तपा वेदविदां चान्तिर्विदुषां वर्षणो अलं।
जपः प्रक्रञ्जपापानां मनसः सत्यसुच्यते ॥
अतात्मनस्रपो-विद्ये बुद्धेर्ज्ञानं विश्रोधनं।
चेत्रज्ञस्येत्ररज्ञानादिश्रुद्धः परमा मता॥

यमः ।

मत्यं श्रीचं तपः श्रीचं श्रीचिमिन्द्रियभंयमः। सर्वभ्रतदया श्रीचं श्रीचमिद्भम्त पञ्चमं॥

तथा ।

कासाग्रिमनसा ग्रुङ्किस्दकेन तथा स्टरा । ऋविज्ञानन्तु भ्रतानां पिष्ठधं ग्रुङ्किस्तर्णं ॥

तथा ।

गानाण्यद्भिर्विद्युष्यन्ति नदी वेगेन द्युष्यति । रजमा द्रुष्यते नारी मद्याचेन दिजात्तमः ॥

तथा ।

गाचाणक्किर्विग्रुध्वनि मनः सत्येन वाक्धिया । भ्रतात्मा तपसा बुद्धिर्ज्ञानेन चमया बुधः ॥

व्हस्पतिः ।

गानं म्हरूभसा ग्रुध्येचित्तं भ्रतातिश्वंसनात् । विद्यया तपसा देची मतिश्रीनेन ग्रुध्यति ॥ 100 खाध्यायीमानुतापेन होसेन तपरीव च । धानेन चेनवासेन दानेनेह परिचयः ॥

तथा ।

परापवादात्रवर्षं परस्तीणामदर्शनं । एतच्छीचं भोष-दृशीर्जिङ्गाग्रुद्धिरपेश्रुनं ॥ त्रप्राणिवधमसीयं श्रुचिलं पाद-इसयोः । त्रमंश्रेषः परस्तीयां शारीरं श्रीचमिखते ॥

तथा।

सवाद्याभ्यन्तरं श्रीत्रमेतदुक्तमञ्जेवतः । सर्वस्थास्त्राधिकं प्रोक्तमर्घश्चीचं स्वयभुवा ॥

पैठीनसिः।

उच्छिष्टोपेताऽभ्युचणाच्छुचिर्विष्मूचं संस्पृष्योग्स्टच्याचम्य प्रयते। भवति चिः प्रसाद्य च तं प्रदेशं। विष्णुः।

> प्राणिनामपि<sup>(१)</sup> सर्वेषां स्टङ्किरङ्किस्त कारयेत् । त्रात्यकोपदतानाञ्च वैष्यं नाम्बदतन्त्रिनः ॥

मनु-विष्णु ।

विष्मू नेत्सर्गश्च्यार्थं सदार्थादेयमर्थवत् । देशिकामां मसामाख्य श्चित्रु दादग्रस्थि॥ वसा श्क्ष्णमस्यास्त्राच्या मूचविट्कर्णविट्मखाः । स्रेमासुदूषिका स्रेदे। दादशैते मृषां मसाः॥

<sup>(</sup>१) प्राविनामधेति ग ।

## देवसः।

तथा प्ररीरे श्रोनेश्वो सलविखन्दिवस्तः ।
प्रश्नादीनां प्रदेशस्य खादमुचिर्वश्रेषतः ॥
पतिताश्रुचनेश्वानां स्पर्धनाचामुचिर्भवेत् ।
खप्तादस्त्विपर्यासात् सुतात् बुद्धिपरिश्रमात् ॥
उक्तावाचमनं मुक्तममृतं कृरमेव च ।
देपाविद्धं धनुर्खेच्छं दृष्ट्वा सायमुचिर्भवेत् ॥
प्रस्तेप-चेद-गन्धानाममुचौ चायकर्षणं ।
ग्रीचलचणमित्याद्धर्मदेशी-गोमयादिभिः ॥
सेपे खेदे च मन्धे च व्यपद्यष्टे च दूरतः ।
पद्यादाचमनद्यापि भौचार्थं वच्छते विधिः ॥

## हारीतः।

त्रत्र शारीरं दुष्टाभित्रसा-पितत-तिर्वग्रस्थ-वर्षे प्रदेशनां वंस्पर्धः । स्पर्शाचास्य खेद-तेय-पूच-भेषित-स्कृदि-लाखा-निष्ठीवित-रेणुक-दंभोस्किष्टजलविष्मू च-पुरीषादिभिवास्त्रवरीरे प्रधातादिभिक्षपपूता-भिर्द्वित्वेद्वस्य भया-गोमशैषधिमन्त्र-मङ्गलाचारविद्धेः प्रधुकैवीह्य-प्ररीरे प्रधातात्पूत्रे भवति ।

# विष्णुः ।

नाभेरधसात् प्रवास्त्रषु च कायिकैर्मकैः सुराभिर्मधैर्वे।पहती स्त्रीयैसदङ्गं प्रवास्त्रातिन्तः ग्रुध्धेत्। चन्यवे।पहती स्त्रतीयेस-दङ्गं प्रवास्त्र सात्रेन चनुःभूपश्तरस्रधोया स्नाता पद्मगयेन दश्चनस्त्र-दे।पहतस्र । श्रक्तिराः ।

जर्डें नाभेः करौ सुक्का चदक्रसुपहन्यते । तन स्नानमधसान् चासनेमैव मुध्यति ॥ इन्द्रिये तु प्रविष्टं स्थादमेध्यं यदि कर्षिचित् । सुखेऽपि संसुद्धा मसं तन स्नानं विद्योधनं॥

शक्षः ।

रव्याकर्रमते।येन ष्ठीवनाद्येन वा तथा । नाभेरुद्धें ततः<sup>(९)</sup> खृष्टा यद्यः स्नानेन ग्रुध्वति॥

यम: ।

सकर्दमे तु वर्षासु प्रविष्य ग्रामसङ्गरं । जङ्गाभ्यां म्हिन्तकास्तिसः पद्माद्य दिगुणाः स्टाताः ॥

मनुः।

दिवाकी त्तिमुद्द्याञ्च स्वतिकां पतितं तथा।

प्रावं तत्स्पृष्टिनश्चेव स्पृष्ट्वा खानेन प्राध्यति ॥

प्रावम्य प्रयते। नित्यं जपेदग्रा विद्यंने।

सौर्याम्यान् यथात्माचं पावमानीश्च प्रक्तितः।

नारं स्पृष्ट्वास्त्रि सस्तेचं स्नाला विद्रो विद्राध्यति ॥

प्रावम्येव तु निःखेचं गां स्पृष्ट्वा वीस्त्र वा रविं।

वान्तोविरिकः स्नाला तु घृतप्रावनमाचरेत्।

प्रावामेदेव भुक्ताम्नं स्नानं मैथुनिनः स्रतं॥

'दिवाकी क्तिः' चण्डासः, 'तत्स्पृष्टी' चण्डासादिस्पृष्टेन यः स्पृष्टः।

<sup>(</sup>१) नर इति ख॰।

खानश्चान सर्वेलं । 'वान्तीविरिकः' सञ्चातवमनविरेकः । स यदि भोजनादन्यदिवसे तर्हि खाला घृतप्राधनं, भोजनदिवसे चेदात्रमनमानं कुर्यात् । मैथुनानन्तरस्वते गर्भश्रद्धायां खानं । "स्वतौ तु गर्भं प्रद्धिला खानं मेथुनिनः स्रतं । श्रनृतौ तु यदा गच्हेच्हौतं मूत्रपुरीधवत्"॥ दति ज्ञातातपस्रारणात् ।

#### तथा ।

श्रजीर्षे अधिदते वान्ते साश्रुकर्मणि मेथुने । दुःखप्ते दुर्जनस्पर्धे खानमाचं विधीयते ॥ प्राुना चैव श्रपाकेन स्त्तिक्षारकेण वा । स्पृष्टमाचस्तु सुर्वीत सचेलं श्लावनं जले ॥

## ष्ट्रस्पतिः।

दुःखप्तदर्शने रैव वान्ते वा जुरकर्मिश । मैथुने कटधूमे च सद्यः खानं विधीयते ॥ जदक्या-पतितान्यानां स्पर्धे खानं विधीयते । वान्तोविरिकः खाला तु घृतप्रामनमाचरेत्॥

#### तथा ।

पिततं स्रितिकामन्यं शवं स्पृष्टा तु कामतः। स्राला सचेलं स्पृष्टाग्निं घृतं प्रास्त्र विद्रुष्टिति॥ श्रवस्पृशन्दिवाकौत्तिं चितिं यूपं रजस्रसां। स्पृष्ट्वा प्रमादते। विप्रः स्नानं कला विद्रुष्टिति॥

### याज्ञवस्यः।

उद्चाश्चिभः स्नायात्मंस्पृष्टसीद्पस्पृत्रेत्।

श्रम् शिक्नानि अपेषेत गायणीं मनसा सकत् ॥ खपरवृत्तिरण खानार्थः, खदक्यादिरपृष्ठः खायात्। 'तैः' खदक्या-दिरपृष्टैः, संस्पृष्टोऽपि खाषादिति वचनार्थः । श्रक्तिराः ।

ग्रवस्पृत्रं तथोद्क्यां स्तिकां पतितं तथा।
स्पृष्टा द्वानेन गुर्थान्त सचेलेन न संग्रयः॥
त्रह्मग्रातातपः।

चण्डालं पिततं चङ्गसुकातं व्यवसम्बर्णः । स्रतिकं स्रतिकां नारीं रजसा च परिश्रुतां ॥ श्व-कुकुट-वराष्ट्रांस्य ग्राम्यान् संस्पृक्ष सानवः । सचेलं सिवराः स्नाला तदानीसेव मुध्यति ॥

देवसः।

श्वपानं पतितं खङ्गसुसानं स्वराहनं ।
श्रमुद्धान् स्वसमयेतानमुद्धस्य यदि स्पृत्रेत्॥
विमुध्यत्युपवासेन पुनः कृष्क्रेण वा पुनः ।
उपस्पृत्रामुचिस्पृष्टं हतीयं वापि मानवः॥
इस्ती पादी च तायेन प्रसास्त्राचस्य मुध्यति ।

याचाचण्डासादिना यः स्ष्रष्टः य प्रथमः। चण्डासादिस्ष्रष्टेन स्पृष्टो दितीयः तेनापि स्पृष्टसृतीयः। एतेषां चयाणां स्वानेन शुद्धिः। वच्छमाणगौतमवचनेष्यार्थस्य स्थकमेवः प्रतीयमानलात्। स्तीयं यः

<sup>(</sup>१) ऋलाधिमिति ख॰।

स्पृष्ठति तस्य पाणिपादप्रचासमपूर्वकमाचममभैव । यानि तु व्यनीय-स्याचमनविधायीनि वचनानि तान्यप्रक्रविषयाणीति वेहितयं । तथा ।

मानुषास्त्र वसां विष्ठामार्त्तवं मूत्ररेतसी ।

मञ्जानं भोषितश्चापि परस्य चदि संस्पृणेत् ॥

स्वाला प्रस्टच्य खेपादीनाचन्य सं भुचिभवेत् ।

तान्येव स्वानि संस्पृथ्य पूतः स्वात्यरिमार्जनात्॥

कामखेयः ।

चाडालं पतितं स्ष्टश्वा सचेखे। जलमाविश्वेत् । श्वां तत् स्ष्टिनश्चेव चिति सूपं रजखलां ॥ पराश्वर-बौधायनौ ।

वैत्यद्वस्थितिर्यूपयण्डासः वेषमविक्रयौ ।
एतांस्य नाम्नणः स्पृष्टा यचेला जसमःविभेत् ॥
दुःखत्रं यदि पश्चेत्तु वान्ते च जुरकर्मणि ।
मैशुने कटधूभे च सानमित्यमिधीयते ॥
य-कार्केरपणीदृस्य नर्वेविसिखितस्य च ।
प्रद्रिः प्रचासनं भौचमग्रिना चोपचूसनम् ॥

## शरीतः।

श्रपचमू हिक प्रेत हारक श्रवानि संख्या देवीराप दारोता भिरना-र्जले खातः पूर्ताभवत्य श्रीर्णवाना-साश्रुकर्मा यो निपग्र दिवामे युनग-मनेन च । श्राह गौतमः। पतित-चण्डाल-स्रितिकोदक्या-ब्रवस्पृष्टि-तत्स्यृष्णुपस्पर्धनं तद्दा-श्रृवैः सहाश्रुपातं कला खानेनाकतेऽस्थिसञ्चये सचेलखानेन । विष्णुः।

चिताधूमावसेचने सर्वे वर्णाः स्नाममाचरेयुः । मैथुने दुःखप्ने वमनविरेकयोख माश्रुकर्मणि क्षते च मन स्पृष्ट्वा रजखलां मचण्डाल-यूपांख भक्त्यवर्जं पञ्चनखन्नवं तदस्य सस्त्रेच्च सर्वे स्वेतेषु स्वानेषु पूर्ववस्त्रं नाप्रचालितं विश्वचात् ।

त्रय ब्रह्मचर्यानुहत्ती पैठीनिसः ।

खन्दने क्दरेने सचेखदानमनुद्रकघृतप्राधनञ्च । काककेशमख-स्पर्धने सचेलं खानमनुद्रकमूचपुरीषकरणे सचेलद्धानं महाव्याइति-होमस असेहमस्य संस्पृष्य अचैलद्धानं । सस्नेहमस्य संस्पृष्य सचेलद्धानं महाव्याइतिहोमस्य खरेगद्र-चण्डाखस्पर्धने सचेलद्धानं । कन्नव्याः ।

श्रय संस्पितं व्याख्यास्यामः । चण्डाल-स्वान-स्वतद्यार-रज-खला-स्वितामंस्पर्धने छिदितासमिते स्विन्दिलाचिस्यन्दने वर्णक्रोश्वने चितारोद्दणे यूपसंस्पर्धने चैव प्रायस्थितं ब्राह्मणेश्यो निवेद्य सचेलं खाला पुनर्मनेजपात् मद्दाव्याद्दितिभः सप्ताज्याङ्कतीक् इयात् ततः श्रुद्धिभेति

यवनः। यानं यपानं प्रेतधूमं देवद्रव्योपजीविनं ग्रामयाजनं यूपं चितिं चितिकाष्टं समयभाण्डं सस्तेष्टं मानुषास्त्रि प्रवस्षृष्टं रजस्वनां मद्यापातिकनं प्रवं रष्टश्वा सचेसवासा श्रमोऽवगाच्च उत्तीर्याग्निसुप-स्पृथेत्। गायत्र्यष्टप्रतं जपेत्। घृतं प्रायस पुनः स्नात्ना चिराचमेत्।

श्रातातपः ।

गुनामातावलीवृद्ध नवीर्विश्वितक वा। श्रद्धिः प्रकालनं प्रोक्तमग्निना चोपचूलकम्॥ भापसान-बोधायनौ ।

श्रुनोपहतः सचेखेाऽवगाहेत्। प्रच्याच्य च तं देशमधिना संस्पृथ्य पुनः प्रच्याच्य पादौ चाचम्य प्रचतो भवति । दङ्कश्रातातपः ।

> त्राह्म संस्थाने वस्त्र एक एव स दुष्यति । तं स्थृद्वान्यो न दुष्येनु सर्वद्रयोद्ययं विधि: ॥

यस सर्भे चाचमनमाचं विदितं सोऽचाम्य्यचिमन्देने।चात इति भास्यकारः। यद्यप्यचाम्यचित्रृष्टसिर्मनः सर्वया निर्देशवलसुच्यते तथापि बमाचारादाचमनं विधेयम्। सन्दर्भः।

> य-वराष-खरानुषान् त्रक-गोमायु-वानरान् । काक-कुकुट-ग्रम्भ सृष्ट्रा सानं समापरेत्॥

भाम-वानर-मार्जार-खरोद्दानां गुनां तथा । स्वतराणामेमधं वै सृष्ट्वा खायात् वरेखकं॥ दारीतः।

षण्डकं सुद्धुरं काकं य-ग्रगास-त्रिवा-स्कान् । विति-यूप-मात्रागानि विद्वराष्ट्-खराष्ट्रचीन् । त्रवकीर्ष्णनमन्त्रम् सुद्धा सानं विभीयते ॥ मार्कण्डेयपुराषे ।

101

थामः।



श्रभोज्य-स्वतिका-षस्य-मार्जाराखु-श्व-सुक्कुटान्। पतितापविद्ध-षाष्ट्रास-म्वतद्वारांस्य धर्मवित्॥ संस्पृश्च श्रुध्यते स्वानादुदक्यामन्य-सकरौ। तदस्य स्वतिकाभोषं दूषिते। पृद्दवाविष॥

## षद्चिंशकातेऽपि।

बुद्धान् पाशुपतान् जैनान् स्रोकायतिक-काषिसान् । विकर्मस्थान् दिजान् सृष्ट्वा सचेको जसमाविभेत्। कपिसां गां तु संस्पृष्य प्रासायानीऽधिको मतः॥

# ब्रह्माण्डपुराणे ।

भीचान् पाभुपतान् स्पृष्टा खोकायतिक-मास्तिकान् । विकर्मस्थान् दिजान् प्रदृद्रान् सवासा जलमाविभेत्॥

प्राष्ट्रोच्छिष्टं दिजः स्पृष्ट्रा उच्छिष्टं प्राह्मीव वा। प्राचिमणवगाचीनं सचेलं खानमाचरेत्॥

## कागलेयः।

सम्बर्भ: ।

सृष्ट्वा देवसकश्चीव सवासा असमाविजेत्। विष्णुः ।

> नाभेरधः करागं वा मुना यद्युपद्दन्यते । प्रद्यास्य तदवत्तास्य पुनराचम्य मुध्यति ॥ नाभेद्धः मुना स्पृष्टो सिप्तो मध्येन वा पुनः। प्रम्हन्य स्टक्किएकुःनि<sup>(१)</sup> सचेसं स्नानमर्दति ॥

<sup>(</sup>१) स्डिगाचाबीति गं।

#### वातातपः।

रजनसर्मनसैन याध-जालापजीविनौ ।
निर्णेजकः प्रौष्डिकस नटः प्रैसूषनसद्या ॥
सुस्रोभगसामा मा च विनता सर्व्वर्षमा ।
चन्नी ध्वजी वधवाती ग्राम्यजुक्दुट-सकरी ॥
एभिर्यद्र स्पृष्टं स्थाच्छिरोवजें दिजातिषु ।
तायेन चासनं क्रमा भाषानाः प्रयता मताः ॥

# नात्रकर्षः।

ऊर्ज नाभेः करौ सुक्ता यदक्तं सृक्षते सामः। स्वानंतच प्रकुर्वित कैवं प्रचास्य मुध्यति॥ कूर्कपुराखे

> उच्छिष्टोऽद्भिरनाचान्त्रयाण्डासं सृत्रते दिजः । प्रमादादे जपेत्ज्ञात्मा गायत्र्यष्टसस्यकं ॥ चाण्डास-पतितादींस्त कामाद्यः मंस्कृतेद्विजः । सम्बद्धसम्बद्धीत प्राजापत्यं विश्वद्वये ॥

## विष्युः।

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टे स्वानं येन विधीयते । तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टे प्राजापत्येन मुध्यति ॥

## समर्कः ।

नीखी-नीखिविकारांश्व मानुषास्थीन्यपि दिजः। चण्डास-पतितच्छायां स्पृष्टा स्नानं समाचरेत्॥ स्कन्दपुराणे। खृष्ट्वा इट्रच्य निर्माच्यं सवासा त्राधुतः गुचिः। प्रान्यायनिः।

> श्रष्टन्याश्च शतुर्देश्चा दिवा पर्वीष मैथुनं। कला संचेतं ज्ञाला तु वादणीभिश्च मार्जयेत्॥

## चिक्किराः।

ज्ञानं रजस्रसायास्त चतुर्घेऽद्दनि निर्दिन्नेत् । सुर्थाद्रजसि निर्देत्ते बौचार्यन्तु ततः पुनः । रजस्युपरते साध्वी ज्ञानेन स्त्री रजस्ससा ॥

रजोनिय्यननारं पुनः ज्ञानेन साध्वी दैवादिकर्मथोग्येत्यर्थः। यत्पुनसाधैव वचनं "ग्रुद्धा भर्त्तुंशतुर्थेऽकि स्नाता नारी रजससा। दैवे कर्माख पित्रो च पश्चमेऽद्दनि ग्रुध्यति" तद्रकानिय्यन्तिकाले।प-स्त्रपार्थं।

## चदाइ मङ्घः ।

याध्वाचारा न तावत्यास्त्रातापि स्त्री रजससा । यावत् प्रवर्त्तमानं दि रखा नैव निवर्त्तते ॥ 'याध्वाचारा' कर्मयोग्या । स्पर्भयोग्या तु द्यानादनन्तरं भवत्येव । तदाद कात्यायनः ।

रजखना चतुर्चेऽक्ति ज्ञानाच्कुद्धिमवाप्रयात् । यदा तु रोगेष रज्ञे निःसरति तदा तु न तेनाग्रुद्धिरित्याहः प्रकृः ।

> रोगेच यद्रजः स्तीषामत्यर्थम् प्रवर्मते । षागुचो नैव ताह्रेन येन वैकारिक हि तत् ॥

**€**∘¥

एवमकालेऽपि रक्तादर्जने द्रष्ट्यं। तथा च कागलेय:।

> श्रकाले यद्भवेत् स्त्रीणां रक्तमाञ्चर्मनीविषः। काले तु यद्भाः प्रोक्तं तस्माक्तचेव सा ग्रुचिः॥

> > रत्यधातामुद्धपायाः । त्रय तेजसादिद्रयमुद्धपायाः ।

## तनाइ मनुः।

एष भौषण वः प्रोतः भारीरस विनिर्णयः ।
नानाविधानां द्रयाणां भुद्धेः भ्रष्णुत निर्णयं ॥
तेजमानां मणीनाञ्च सर्वस्थासमयस्य च ।
भसानाद्गिर्मद्रा चैन भृद्धिरुका मनीषिभिः ॥
निर्सेणं काञ्चनं भाष्डमद्भिरेन विभुध्यति ।
सम्मस्मयञ्चेन राजतं चानुपस्कृतं ।
अभेञ्चापाञ्च संयोगाद्धेमरूणञ्च सम्भौ ॥
तसात्त्रयोः खयोन्येन निर्णेका गुणवत्तरः ।
नामायःकांस्करीणाणां चपुणः भीमकस्य च ।
श्रीचं यथार्षं कर्तयां चाराष्ट्रोदकवारिभिः ॥
द्रयाणाञ्चेन सर्वेषां भृद्धिरुत्यवनं स्थतं ।
प्रोत्तर्णं संद्रतानाञ्च दार्व्याणाञ्चेन तचणं ॥
मार्जनं यज्ञपाचाणां पाषिना यज्ञकर्मणि ।
सममानां ग्रहाणाञ्च भृद्धिरुष्णेन नारिणा ।
चर्मणां सुक्सुनासाञ्च गृद्धिरुष्णेन नारिणा ।



स्मा-प्रूपं-प्रकटानां च सुप्रक्षानुस्वतस च ॥

श्रद्भित्त प्रोत्तपं भीचं वह्ननां धान्यवासमां ।

प्राचासनेन त्वस्थानामिद्भितेव विधीयते ॥

चेखवसमेणां मुद्धिवेदसानां तथेव च ।

प्राक्त-मूख-प्रकानाञ्च धान्यवच्छुद्धिरिक्यते ॥

कौभेयाविकयोद्भिः कुतपानामिरिष्टकैः ।

श्रीप्रक्षिरंमुपद्दानां चौमाणां गौरसर्वपैः॥

चौमवच्छक्क-प्रद्भाणां श्रस्थि-दन्तमयस्य च ।

पुद्धिविजानता (१) कार्या गोमूनेणोदकेन वा ॥

प्राच्चणात् व्रणकाष्टानां पद्धासञ्च विश्वधित ।

मार्जनेपाञ्चनैवैभा पुनःपाकेन स्वस्यं॥

यमः ।

सुवर्णसाथ रूपस्य यञ्चेषु चमसस्य च । यतीनाद्येव पाचाणां ऋद्भिः श्रोचं विधीयते ॥

तथा ।

रजतस्य सुवर्णस्य तासस्य चपुणस्तथा ।

रीत्ययः-कांस्य-भीभानां भसाना ग्रीचसुच्यते ॥

भणि-सुका-प्रवासानां ब्रह्मानासुपसस्य च ।

श्रक्षानाद्येव सर्वेषामद्भिः ग्रीचं विभीयते ॥

नदी ग्रुध्यति वेगेन दारवं तवणेन च ।

फसमाचस्य सर्वस्य वासर्क्या प्रघर्षणं ॥

(१) ऋचिर्विज्ञानतेति मं।

प्रभ्युच्छ दृष्काष्ठानां वेणवे गोमयेन प ।
स्नायानाञ्च सर्वषां पुनर्दाहो विभोधनं ॥
द्रव्याणां संहतानाञ्च ग्रुद्धिरिद्धर्म्हदा तथा ।
सोमपानन्तु यत्पाचमिद्धस्त्रच्छुद्धिमाप्त्रयात् ॥
धान्यानां प्रोवणाच्छुद्धिरिद्धः प्रवासनेन वा ।
चेसवसमेणां ग्रुद्धिवेदसानां तथेव प ॥
गाक-भूस-फलानाञ्च पुष्पाणामासनस्य प ।
ऊर्णाकापीसिकानाञ्च ग्रुद्धरिद्धम्हदा सह ।
दुकूस-पट्ट-कोभेयाः ग्रुद्धन्यद्धः सदैव तु ॥

#### तथा।

कुतपानामरिष्टेस श्रीफलैरंगु-पह्योः । कृष्णाजिनानां विष्वेद्य बालानां स्टक्किरम्भगा ॥ गोमूचेणास्त्रिदन्तानां चौमाणां गौरसर्वपैः । पांगुकं परिवर्त्तेन स्टित्तकाभिद्य कादनं॥

## वृहस्पतिः ।

श्रम्भाग हेमह्यायःकांसं शुद्धति भसाना । श्रम्भाभाग तासरियं पुनर्दाहेन स्टन्ययं ॥ श्राकमूलफलानान्तु गृद्धिः प्रचालनेन तु । दाह्मस्योसस्योग प्रोचकेन स्र्योदके ॥ वस्तवेदस्वचमीदेः गृद्धिः प्रचालनं स्ततं । श्रितदृष्ट्रास्य तन्त्राभस्यागन्त्रित्वान्यज्ञद्वये । श्रम्थुचयोन शृद्धिः स्थात् बद्धनां धान्यवासर्वा॥



प्रचाखयेद्यज्ञपाचाकाश्वेषाचीन यसतः । ग्रह्म मार्जनं सेपः मुद्धिः प्रावे। द्रवस त । प्राकमूखपासानाम्, मुद्धिः प्रचासनेम त ॥

#### याज्ञवस्कः।

सौवर्षराजतासानामूर्द्भपाचयहासानां ।

प्रावरक्रमूलप्रसवाचे।विदल्लपर्मणां ॥

पाचाणाञ्चमसानाञ्च वारिणा मुद्धिरिक्षते ।

परसुक् सुवसक्षेद्रपाचाक्षुण्णेन वारिणा ॥

स्पापूर्णाविनधान्यानां सुसलीालूक्षसानयां ।

तचणं दादप्रदृङ्गास्थ्रां गोवालेः प्रस्तमभुवां ॥

मार्जनं यञ्चपाचाणां पाणिना यञ्चकर्मणि ।

सौषेद्रकगोमूणेः मुद्धात्याविककौष्ठिकं ॥

सशीप्रस्तेरंभुपट्टं सारिष्टेः कुतपं तथा ।

सगौरसर्षपः चौमं पृनःपाकाक्षदीमयं ॥

#### तथा ।

चपुषीयकताचाणां चाराष्ट्रीरकवारिभिः। भस्माद्भः कांखले।हानां मुद्धिः श्वावे। द्रवस्य तु ॥

# प्रज्ञः ।

श्राचीद्रनेन ताम्रस्य मीयस्य चपुणस्तथा । चारेण भृद्धिः कांस्यस्य सोहस्य च विनिर्द्येत ॥ सुक्राफसप्रवासानां भृद्धिः प्रचासनेन तु । श्रामाश्चेव भाष्टानां सर्वसामामयस्य च॥

माक-रज्जु-मूख-फख-वेदखानां नचेव च॥ मार्जनं यञ्चणपाणां पाणिना यञ्चकर्मणि। उष्णाभाषा तथा मुद्धं यस्नेदानां विनिर्दिभेत्॥ प्रयमायम-यामानां स्पन-पूर्व-कटकस्य च । मुद्धिः संप्रोत्तपात् श्रेया पसाक्षेत्र्यनयोस्तया॥ यसर्जिचारते।येन वाससां मुद्धिरिष्यते। वद्भनां प्रोचणाच्छुद्धिधान्यानाञ्च विनिर्दिशेत् ॥ मुद्धिर्द्रवाणां विज्ञोया नित्यसुत्पवनेन तु । प्रेरिक्षातंद्वतानाञ्च दारवाणां च तचलात्॥ सिद्धर्यकानां कव्येन ग्रङ्गदन्तमयस प। गोवाले: फलपाचाणामखूर्व खाच्छृङ्गवन्तवा॥ निर्यासानां गुडानाञ्च सबकानां तथैव च। कुसम-कुडुमानाञ्च ऊर्णा-कार्याययोद्धाया । प्रोचणात्कथिता प्रदृद्धिरित्या ह भगवान् यमः॥

तथा ।

स्त्रायं भाजनं सर्वं पुनःपाकेन प्रदुश्वति ।

देवसः ।

हेम-स्काटिक-रौषाणां यज्ञेषु चमसस्य च । यतीनां चैव पाचाणामिकः भौचं विधीयते ॥

तथा ।

तान्तवं मिलनं पूर्वमिद्धः चारैस शोधयेत्। श्रंग्रभः श्रोषसिला वा वासुना वा समाहरेत् ॥ 102

जर्षा-पद्दांग्रक-चौम-दुकूसाविकचर्मणां । श्रस्पात्रौचे भवेच्छुद्धिः कर्मभिः त्रोवणादिभिः॥ तान्येवामेध्ययुकानि निषिच्यात् चारसर्षपैः। धान्यारिष्टक-कब्केस रमेस फल-वस्कर्छः ॥ ह्यसिकासुपधानानि पुष्परकाम्बराणि च। भोषयिवातपे किञ्चित् करैरमार्जयेमुङ:॥ पञ्चाच वारिणा प्रोच्य ग्रुचीन्येवसुदाइरेत्। तान्ययतिमि बिष्ठानि यथावत् परिज्ञोधयेत्॥ स्रोद्यानां दहनाच्हुद्धिः भस्रमा गोमयेन च । दञ्चनात् श्वयनादापि शैक्षानामसायापि वा ॥ काष्टामानाचणाच्छुद्धिर्मद्रोमयअखैरपि । स्त्रायानान्तु पाचाणां दहनाच्छुद्धिरिखते॥ सर्वद्रवाषां पचाषां स्वषस्य गुड्ख च। नान्यकौरं परित्यागादश्रद्धानामिति स्ति:॥ तोवाभावे परस्पर्धे श्वमिसंवेषकेऽपि च। कुण्डिकाचाः परित्यागो दश्नं वापदि स्थतं॥ द्रवाणामविष्रष्टानां तोयाग्निभ्यां विष्रोधनं। श्रोधनार्थं हि सर्वेषासुभयं ब्राह्मणै: स्टतं॥ श्वपाको यत्सृभेट्ट्यं समायं द्रवसेव वा । पक्कं वा भोक्यकस्कां वा तत् सर्वे परिवर्जयेत्॥ उच्चिष्टाग्रुचिभिः खृष्टमद्रवं मोध्यतेऽभाषा । जनं वापि प्रश्वतं वा श्रोधयेत् प्रोचणादिभिः॥ विष्णुः ।

यौवर्ण-राजताख्न-मणिमयानां निर्लेपानामद्भिः ग्रुद्धिरमामया-माञ्च चमसानां यदाणाञ्च, चरुसुक्सुवाणासुष्णेनाक्षमा यज्ञकर्मणि । यञ्चपाचार्णां पाणिसंमार्जनेन स्य-गूर्प-श्वतट-मूश्वलोखूखखानां प्रोचणेन च। त्रयनयानासनानाञ्च बह्रमां धान्याजिन-रज्जु-तान्तव-वैद्स-स्वन-कार्पाधवासमाञ्च प्राक-मूल-फल-पुष्पाणाञ्च हण-काष्ठ-पलानाञ्च एतेषां प्रवासमेनान्यानामूषे:, कौशेयाविकयोर्रिष्टकैः, सुतपानां श्रीफले:, श्रंग्रुपट्टानाङ्गीरसर्वपै:, चौमाणां ग्रङ्गाखि-दन्तमयानाश्च पद्मार्चः, सगसोमिकानां ताम-रीति-चपु-सीममयानां श्रसोदकेन, भस्रना कांखलोइयोः, तचलेन दारवाणां, गोवालेः फलसभावानां, प्रोज्ञणेन मंदतानां, उत्पवनेन द्रवाणां गुडादीनामिनुविकाराणां, प्रस्तानां स्टब्सितानां स्टबार्यग्रिदानेन, सर्वस्रवणानाञ्च पुनःपा-केन, स्वयानां द्रव्यवत्कृतभौ वानां देवार्थानां भ्रयः प्रतिष्ठापनेन, श्रमिद्धस्थात्रस्य यसात्रमुपश्तनात्रात्रं परित्पत्र श्रेषस्य अप्डन-प्रचासने कुर्यात्।

हारीतः।

श्रथार्थश्रोषमङ्किः काञ्चन-राजतानां । तत्तरुण-वर्ण-खेर-वैव-र्चीपहतानां चव-गोधूम-कलाय-माय-गोमयनूर्विमार्जनं शोधनमद्भिः प्रचालनं खादम्य-सःगाभानावाणां, भसाना कांखानां, श्रेल-तेल-घर्षणैः कार्ष्णायसानां, सिकतावघातन-घर्षणैः ग्रीलानां, ग्रीलावघर्षण-मार्जनेमीणमयानां, निर्लेखनैदीरमयानां, पुनःपाकात्मार्त्तिकानां। गोमूच-गोमय-विश्ववेदलानां, गोबालरच्या सोदकया फलपाचाणां। मार्जनं कमाछबूनां यतिपात्राषाञ्च । चारोषाभ्यां कार्पाय-प्रथमयानां, पुत्रजीवकारिष्टकेः चौमदुकूखानां, पुत्रजीवकोदखिद्धिः चौराषां, श्रीफखेः मेत्रपर्षयः कौभेयानां, सुद्खिदखीकम्टदा सर्वपेद्धर्णानां, सुद्खिदखीकम्टदा सर्वपेद्धर्णानां, स्वेद-सक्तु-कुल्याषोद्दर्भनेः गृद्धणां । गौतमः ।

द्रवार्षिद्वः परिमार्जन-प्रदाष-तवण-निर्णेजनानि तेजस-मार्त्तिक-दारव-ताम्तवानां, तेजसवदुपल-मिष-प्रद्धा-प्रकृतिनां, दाखवदिख-श्रम्योः, श्रावपनं च श्रमेः, चैलवद्रक्कृतिदलचर्माणां। जत्मगां वा। तेजस-मार्त्तिक-दारव-ताम्तवानां भसापरिमार्जन-प्रदाष्ट-तचण-धा-वनानि, तेजसवदुपल-मणीनां। मिषवच्छञ्च-ग्र्यूकीनां। दाखवद्खां। रक्कृतिदलचर्मणाद्येलवच्छोचं। गोवालेः फलमयानां। गोरपर्षप-कब्क्रेन चौमानां। तथा श्रद्भिरेव केवलं काञ्चनं पूचते तथा राजतं। श्रञ्ज-लिखितौ।

श्रत ऊर्ड्सं श्रीचिविधः। कार्यसः ग्रुचिः। तथा करखद्रव्याणि च प्रोवितानि ग्रुचीनि। श्राकरजातानान्वभ्यवहरणीयानां घृलेनाभिधारितानां ग्रुद्धः, प्रवनेन खेशानां, संश्तानां स्टिइरिइः, द्रवाणासुत्पवनं, ग्रुट्काणासुद्धृतदोषाणां संस्कारः। परिग्नावितानां दोषाणां
ततस्यागः। चैसानां स्टइसा-गोमूच-चारोदकः। चैसवद्धान्यानां पचचामर-चर्म-त्यण-वासवेच-वस्कस्तजानाञ्च। सुवर्षरजतानां स्टिइरिइः,
भसाना तेजसानामभ्यवहरणीयानां, पुनर्दाशे स्टबायानां, परिखेखनं
वैषवानां, तक्षणं दारवाणां, दादवदिख-दन्त-ग्रुङ्गाणां, तेजसवदुपस-मणि-श्रञ्ज-ग्रुकोनां।

### बौधायनः ।

तैजसानां पाचाणामसङ्ग्रह्मस्राभः परिमार्जनमन्यतमेन वा।
तास-रजत-सुवर्णानामस्तैः। त्रमचाणां दहनं। वैषवानां गोमयेन।
फालमयानां गोबालरज्या। रूप्णाजिनानां विष्ततष्डुलेः। कुतपानामरिष्टैः। जर्णवानामादित्येन। चौमाणाङ्गिरसर्वपकस्कोन। स्ट्रा
चैलानां। चैलवचर्मणां। तेजसवदुपल-मणीनां। दादवद्यां।
चौमवच्छञ्ज-स्ट्रङ्ग-प्रदुक्त-दम्मानां पयसा वा चचुर्धाणानुकूद्यादा।
पैठीनसिः।

चमसानाञ्चा चिक्ष्यम्थ-हिरण्य-रजत-तामाणामलेपानामङ्गः,
सक्षेपानां गोमयेन । भिन्नमभिन्नमिति न दोषः । कार्णायसानां
सिकताभिः । दाहेन स्वत्रयानां । च्यङ्किः ग्रेखानां । चपुसीसकानां
गोमयतुषैः। कांग्रं भस्मना । काष्टमयम्बर्णन । चीरोदकाभ्यां मञ्चप्रक्री । वस्ताणां निर्णेजनेन । चैक्षवरुपल-मणीनां । कृष्णाजिनानां
गौरसर्वपैः । गवाविषसाजिनानां विस्वतण्डुकैः । कुतपानामरिष्टैः ।
पत्रनाः।

काष्टानां परिखेखनं। फल-मूल-पुष्प-स्नि-हण-दार्-पश्चास-धान्यानां त्रभ्यवणं। रक्तु-वैणव-यज्ञ-पर्म-कार्पासिक-चौम-दुकूस-चौनां ग्रुक-पृष्टकौष्टेयोर्णकानामङ्गिरेव प्रचाखनं। सुवर्ण-रजत-ताध-खोद-त्रपु-सीसकानामङ्गिरेव भसासंयुक्ताभिः, मणिमयानाभङ्गिरेव स्टासंयुक्ताभिः, तेजसानाश्चाच्छिष्टानां भस्मना चिः प्रचाखनं। प्रख-मयानां गोबाखरच्या। वैणवानां गोमयेन। कृष्णाजिनानां विक्य-तप्रदुखेः। खुतपानामरिष्टेः। क्रीश्चेयानां गौरसर्वपकच्कोन। स्टिज्ञ-स्थान्येवां वाससां।

### सुमम् ।

मणि-कनक-रजत-प्रक्ल-प्रत्राप्य-प्रवासानां प्रमार्जनं ग्रुद्धः।
वस्त-विद्स-रज्जु-धर्मणामद्भिः प्रसासनं। श्रम्यस्ति-काष्टानां तस्तरं।
स्त्रत्याच-लोहानामग्निनोत्तापनं। सीय-चपु-कांस्य-तासायमकुद्दासानासुदकभसानां चिःप्रमार्जनाच्छुद्धिः। गोवासरज्या पुष्पपत्सानां।
प्रत्यच प्रकुने।च्छिष्टेभ्यकोषामदोषः। श्वदष्टानाञ्च मांसादीनां सुक्सुवाणामन्येषाञ्च भाष्डाणां खच्णेन वारिणा श्रीचं। तेजमानाञ्च
भ्र-जतु-चर्म-चीर-वेणु-पत्सवस्त्रसानामद्भिः प्रसासनं।
कम्प्रपः।

श्रय पात्राणां श्रीत्रविधि व्याख्यास्थामः। परिलेखनं दारूपात्राणां । श्रीपक्षानां घर्षणं । स्वत्रायानां पुनर्दादः । रीतीनां परिमार्जनं । भस्रमा कांस्थ-त्रपु-सीसक-तास्रायसानां । सिकताभिर्दन्त-श्रद्धन-श्रद्धन-श्रद्धन-श्रद्धन-स्पीनां । वस्त्र-राजत-सीवर्णानामद्भिः श्रीतं । स्वप-काष्ठ-रक्क-श्रद्धन्ताण-चौम-चौर-त्रर्म-वेणु-वेदखपत्रवस्त्रसानाञ्चेसव-

च्हीचं। त्रत्यक्तोपहतानां परित्यागो विधीयते। द्वारीतः।

पयसा दन्तानां । कीतानामवहनननिय्यवनैः । क्रीहि-यव-गोधू-मानां घर्षण-दलन-पेषणैः । क्रिविधान्यानां खण्डन-विस्वक्षनप्रचालनैः । फलीकृतानां घर्षण-प्रचालन-पर्यक्षिकरणैः। क्राक-मूल-फलानां स्रस्य-यहण-प्रचालनैः दनुकाण्डानाञ्च । विधिविधानात् यञ्चद्रव्यहविय्यस्य । उत्पवनमेव खोदानां । पुनःपाकः क्रतलवणानां । पुक्कसादिभिः स्पृष्टानां स्रस्थानां व्रण-काष्ठानामादित्यदर्भनाष्ट्यीचं ।

#### श्वापसाम्बः।

श्रनाग्रीते स्वयाये भोक्तव्यमाग्रीतश्चे स्थितं परिस्ष्टं खोडं प्रयतं विखिखितं दारमयं यथागमं यश्चे तापनीयमश्रीयात्। तथा।

रसानाममासमधुलवणानीति परिद्याय तैल-सर्पिषी त्रपयोजये-दुदकेऽवधाय ।

#### श्रातातपः।

गवाचातेषु कांखेषु ग्रह्होक्किष्टेषु वा पुनः। दम्मभंस्रभिः ग्रह्झः य-काकोपहतेषु च॥ मञ्ज-सिसितौ।

चमसानामद्भिर्यज्ञसे।मैकश्रीचमध्यरेषु चमसवद्वतिपात्राणां चित्रममयपात्राणां भस्रोदिकेन परिघर्वयेत् । बौधायन: ।

वचनात् यञ्चे चमसपाचाणां न सोसेने व्याह्म भवन्तीति सुतिः। पैठीनसिः।

यतिपाचाणामद्भिः श्रीचं।

### खग्रनाः ।

चन्ने चमनपाचाणां ने च्छिष्टं न मोमेनोच्छिष्टं भवतीति श्रुतिः। बौधायनः।

> त्रासनं प्रथमं यानं गवां पन्यास्तृषानि च । मार्तार्कोष ग्रथम्त पक्षेष्टकवितानि च॥ त्रात्मक्यासनं वस्तं जायापत्यं कमण्डलुः ।

इड्जीन्यात्मन एतानि परेवामग्ड्जीनि तु ॥ ब्रह्मः ।

खभार्था-विषय नक्तं खसुपवीतं कमण्डसः । श्रात्मनः कथितं ष्युद्धं न तु ष्युद्धं परस्य तु ॥ दृष्टाभिष्ठस-पतित-तिर्थंगान्धवर्णेपदतानीत्वनुवन्तौ । इरिीतः ।

पानम्रथमामनानि परिहार्थाखेके मन्यने। तत्र वर्णविभेषाक्षुक्कमिल्लिनंधर्मर्वज्ञात् पादोपसर्गाद्याधिसंक्रमस्योगात् । तसात् पृथक्
भौताः श्रेयांस दति। खानुपपन्तौ ग्रुक्यन्त्रांसः समामनिना, सर्वेलं
संसर्भे स्नाममेवं ह्याह। श्रासनं भ्रथनं पानमनार्द्धाय समाचरेत्।
बौधायनः।

श्रमंस्रतानां भूमो न्यसानां हणानां प्रचासनं नरोजाद्यतानामभ्युचणं। एवं चुद्रधिमधां मद्दां काष्ठानासुपद्याते प्रच्यास्थावद्योपनं,
दादमयानां पानाणासुक्तिष्ट्रधमलारभानासुद्रेखनं उक्तिष्ट्रखेपोपद्दतानामेव तचणं। मूच-पुरीष-सोदित-रेतःप्रस्तिभिद्द्यमः स्ट्या-,
यानां, पानाणासुक्तिष्ट्रधमन्यारभानामवन्यसन उक्तिष्ट्रखेपोपदतानां
पुनर्दद्दनं। मूच-पुरीष-सोदित-रेतःप्रस्तिभिद्द्यमः। तदेतदन्यच निर्देशात् यवैतद्शिद्देशने च धर्माक्तिष्टेष्टे च दिश्वधर्मे च खुण्डपायिनामयने चोत्सर्गिषामयने च दाचायणयश्चे चेडादी च चतुस्वके च
दृद्दक्ते च ब्रह्मोदनेषु च तेषु सर्वेषु दर्भेरद्भिः प्रचासनं सर्वेषु च सोमभच्येष्ट्रद्भिते मार्जारसीहे प्रचासनं मूच-पुरीच-सोदित-रेतःप्रस्तिभिदृद्धाः। तेजसानां पानाणासुक्तिष्टोपद्दतानान्तु वि:सप्तक्रतः परि- मार्जनं परिमार्जनद्रव्याणि गोग्रहन्द्रद्भसानि । मूत्र-पुरीष-खेाहित-रेतःप्रस्त्युपहतानां पुनःकरणं गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिणायमं । महानद्याद्वीवमस्ममयानामलावु-विष्य-वैदलानां गोवालेः परिमार्जनं । नखवेणु-गर-कुण्ण्युतानां गोमयेनाद्भिरिति प्रचालनं । जीहीणासुप-घाते प्रचाल्यावशेषणं । तण्डुलानासुत्सर्गं एव । पैठीनिसः ।

काष्ठं वणं चाण्डालादिसृष्टमादित्यदर्भनात्पृतं भवति । श्रापसम्बः।

गूढः प्रसारे वासः सृत्रस्रन्यानप्रयतानप्रयते। मन्येत तयासृष्य-काष्टेषु निखातेषु प्रोच्छ वास उपयोजयेत्। बौधायनः।

परिहितमधिक्छप्रवासितप्रावर्षं नापसुसितं मनुख्यसंयुतं देव-नायुद्धते । अक्तिराः।

> श्रीचं सहस्ररोमाणां वाय्यन्थर्नेन्दुरियाभिः। रेतःसृष्टं प्रवस्पृष्टमाविकं नैव प्रदुष्टित॥ प्रयमासन-यानानि रामबद्धानि यानि तु। वस्ताक्षेतानि सर्वाणि संहतानि प्रचलते॥

वैसाना मित्यनु वसी।

प्रज्ञ-सिखिती।

सर्वेषामापा स्टर्रिष्टके कृद-विन्त-तन्तु स-सर्वप-कस्त-चार-गोमूच-गोमयादीनि श्रीवद्रव्याणि संहतानां प्रोचणिमत्येके।

103

मनुः ।

वावनापैत्यमेधाको गन्धो लेपस तत्कतः। तावनादारि देशं स्थात् सर्वास द्रवाद्यहिषु॥

गौतमः ।

क्षेपगत्थापकर्षणे ग्रीयममेधिसप्रसाद्गिर्दरा प।

याज्ञवस्काः।

श्वमेधातस्य स्तोयैः ग्रुद्धिर्गन्थापकर्षणात् । वाक्शसमम्बनिर्णिकमञ्चातश्च सदा ग्रुचिः ।

मनु-वसिष्ठ-भौधायनाः ।

चीणि देवाः पविचाणि ब्राष्ट्राणामामकस्पयत् । ब्राहृष्टमद्गिर्निर्णकं यच वाचा प्रबस्तते ॥

पैष्टीनिसः।

ग्रुचिरित्यग्रुचिरिति प्रतिषेधी वाग्दुष्टानि वर्जयेत् वाक्प्रज्ञ-स्तानि च सुर्वीत ।

हारीतः।

खपघातवर्षं श्रीषं प्रतिघातसचणं गन्धखेपापकर्षषं द्रयस्य भाव-श्रुद्धिः श्रीचं बह्यार्थेषु ।

बद्धन्नातातप-हारीतौ ।

शोधितानानु पाचाणां यद्येकमग्रुचिर्भवेत्। इति तैजसादिद्रव्यग्रह्मुपायाः। श्रयात्यन्तोपचतद्रव्यग्रह्मुपायाः।

तच विष्णुः।

ţ

त्रारीरैर्मलै: सुराभिर्मचैर्यदुपद्दतन्तद्यक्योपद्दतं । त्राह्यक्योपद्दतं सर्वं लोदभाष्डमग्रौ प्रचित्रं ग्रुध्येत । मणिमयमग्रमयमञ्जद्य सत्र-रात्रं महीनिखननेन । श्रृङ्गदक्तास्त्रिमयं सन्तत्र्यकेन । दारवञ्च स्टक्य-यञ्च जञ्चात् । त्राह्यक्योपद्दतस्त्र प्रचास्तितस्त्र निरवद्य तत् किन्द्यात् । दारीतः ।

ऋयन्तोपद्यानां धर्वतेषमामामग्रना श्रीचं । स्टब्स्य-चर्मणा-न्यागः । तन्त्राचच्छेदनमित्येके वासमां । नववासमां धारणं दि श्रीचिमत्याचार्याः । तस्मात्सर्ववासमामाञ्चवनादेव श्रुद्धः । श्रुक्षास्वितौ ।

तेजधानां कुषप-रेता-मूच-पुरीधोपदतानामावर्त्तनसुद्धेखनं भ-स्नमा चि:सप्तक्रवः परिमार्जनसुच्छेदनं तन्माचच्छेदनं वा । सौधायनः ।

मूच-पुरीवासक्षणपसुष्टानां पाचाणां पूर्वेकानामन्यतमेन चि:-सप्तकः पारमार्जनमतेषमानामेवस्थूतानासुत्सर्गः । पुनर्वेधायनः ।

चौमानि वासांसि तेषामकाभे कार्पासिकान्यौर्धिकानि भवन्ति ।

मूच-पुरीष-लोक्ति-रेतःप्रध्य्यपदतानां स्टराङ्किरिति प्रचालनं, वासेवन्तार्ध-वस्कानां वस्कलवत् क्रण्याजिनानां ।

मुख-वसिष्ठ-कम्मपाः ।

मधेर्मू च-पुरीवेश्व श्वेष-पूर्वाश्वशिक्तिः। संस्पृष्टं नैव १३ ध्येत पुनःपानेन स्टबायं ॥ एतेरेव तथा स्पृष्टं तास-सौवर्ष-राजतं। ग्रुभ्थत्यावर्त्तितं पद्मादन्यया केवसाकासा ॥

यमः।

श्रसावु-दादपात्राणां वैदलानां तथैव च । श्रायमापदतानाञ्च परित्यागो विभीयते॥

तथा।

भाष मूच-पुरीषाम्यां रेतमा इधिरेष वा।
चैसं यदुपइन्येत पुनः प्रवासयेन्तु तत्॥
यसमामा न ग्रुध्येन्तु वक्तश्चोपइतं दृढं।
केदनं तस्य दाशो वा यमापमुपइन्यते।
किस्नाषार्पातेन भाग्रहं तत् परित्यजेत्॥

वृद्दस्तिः।

वस्त-वैदख-चर्माचे ग्राह्यः प्रचाखनं स्रतं। श्रतिदृष्टस्र तन्माचं त्यजेच्छित्वात्मग्रह्यये॥

**खत्रनाः** ।

मूच-पुरीष-रेतो-रक्तोपहतानामत्यन्तोत्वर्गः। देवलः।

> दूषितं वर्जितं दुष्टं कमासञ्चिति सिक्तिनां। चतुर्विधमनेष्यञ्च पर्वं चाखास्राते पुनः॥ इर्ज्यायग्रहित्तंस्पृष्टं द्रयं दूषितसुच्यते। मभक्त्य-भोज्य-पेयानि वर्जितानि हि वस्त्राति॥ न्यदुः पतित-पष्टाको ग्राम्यस्कर-कुकुटौ। मा प नित्यं विसर्चाः स्त्रः पड़ेते धर्मतः समाः॥

सत्रणः स्रतकी स्रती मत्तोकात्त-रमस्याः ।
स्रतक्ष्युरग्रद्भस्य वर्ष्यान्यष्टौ स्वकासतः ॥
स्रोदाश्रुविन्दवः फोषो निरसं गखरोम च ।
प्रार्द्रचर्मास्प्रितित् दुष्टमाङ्किष्ठातयः ॥
मानुषास्ति कफो विष्ठा रेतो मूत्रार्त्तवानि च ।
स्रुष्पं पूर्यमित्येतत् कम्मस्रद्वेत्युद्दास्तं ॥
स्रूषितप्रेविषेगापि<sup>(१)</sup> ग्रद्धिस्त्रका विधानतः ।
स्रुष्टिमीर्जन-संस्कारैः कम्मस्रैः सर्वेषा भवेत् ॥
स्रति श्रत्यन्तोपस्ते द्रस्ये ग्रद्धप्रपायाः ।
प्रथ स्रग्रद्धापायाः ।

### तवाच मन्ः।

समार्जनेनाञ्चनेन सेकेनेक्किखनेन च। गवाञ्च परिवासेन भूमिः ग्रुष्थति पञ्चधा।

#### यमः ।

खननात् पूर्षाहा हा सेपनादिभ घर्षणात् ॥ गोभिराक्रमणात् का साङ्गृतिः ग्रुध्यति सप्तभिः॥

### देवसः।

पश्चभा वा चतुर्झा वा भरमेष्या विश्वष्यति । दुष्टा दिधा निधा वापि श्रोष्यते मिस्ननेकधा ॥ दश्नं खननं भूमेदपस्तेपन-वापने । पर्जन्यमार्जनश्चेति श्रीचं पश्चविधं स्मृतं॥

<sup>(</sup>१) दूषितमोचितेनापीति ख•।

प्रस्ते गिर्भिकी वन सियते यन मानुषः ।

चण्डाबैद्धितं वन यनोपन्यस्तते प्रवं ॥

विष्तूने वहती यन सुष्यं यन दृश्यते ।

एवं कल्प्रवश्चिष्टा श्वरमेधीत सच्छते ॥

इसि-कीट-पतङ्गासैदूषिता यन मेदिनी ।

इसीः प्रकर्षाक्तिहैवां वान्नैवा दृष्टतां असेत् ॥

नस-दन्त-तनूज-सक्तुष-पांस-रजोमकैः ।

भसा-पद्य-द्वर्षवापि प्रक्षमा मिसना भवेत् ॥

### बीधायनः।

वनाया भूमेर्पवाते उपसेपनं सुविराद्याः कर्षणं, त्राच्छित्रायाः मध्यमाद्यः प्रच्छादनं, चतुर्भिः शोध्यते भूमिः गोभिराक्रमखात् वनगह्दनाद्भिवर्षणात्पञ्चमाचोपलेपनात् वहात्कासात्। विवहः।

भूमिस संमार्जन-प्रोचणोपलेपनोक्षेखनैर्यथास्त्रानं दोषविश्वेषात् प्रायत्यसुपैति । त्रथाप्युदादरिन । "खननाद्द्रभादपाद्द्रोभिराक्षमणा-दपि चतुर्भिः त्रोध्यते भूमिः पद्यमादुपलेपनां" दति । प्रद्यमुद्दनौ ब्रङ्क-सिसितो ।

कर्षणसुपलेपनमङ्गिरभ्युच्यं काखो दाइस्य भ्रमेः । इरितः।

खननात् पूरणाद्वास्त्रक्षेपनादभिघर्वकात्। गोभिराक्रमणात् कालात् भ्रमिरेतैर्विशुध्यति॥

याञ्चवस्त्यः ।

भ्रश्रुद्धिर्मार्जनाद्दाहात् काखाद्गोक्रमणात्त्रघा<sup>(१)</sup>। चेकाषुक्षेखनासेपात् स्टई मार्जन-खेपनात्॥

विष्णुः।

मार्जनेगाश्चनेवीक्षा प्रोश्चणेन च पुस्तकं।
मार्जनेगाश्चनेगापि चेनेनोलेखनेन च॥
दाहेन च अवः प्रदुर्द्धितीसेनाष्य्यवा गवां।
गावः पविचं मङ्गखं गोषु खोकः प्रतिष्ठितः॥
गावो विष्तन्तते यश्चं गावः सर्वाचस्रद्दनाः।
गोमूचं गोमयं चीरं सर्पिर्देधि च रोचना॥
पङ्क्रमेलत् परमं मङ्गखं सर्वदा गवां।
प्रदुष्कोदकं गवां पृष्णं सर्वाचिविनिषूदनं॥

मनु-बोधायनी ।

स्तेम् संमार्जन-प्रोक्तकोपलेपने।पस्तरकैर्यथास्त्रानं दोवित्रवेषात् प्रायत्यं। यथात्राणुदाहरिन्तः। गोत्तर्भमात्रमिष्यन्दुर्गीः श्रोधयित यातितः। समूदमसमूढं वा यत्र लेपे। न दृष्यते॥

गैतिमः।

दादवदं खि-भ्रम्योरावपनञ्च भृनेः ।

**बहुः**।

मार्जनादेयानां धड़िद्धः चितौ शोधनतचणं।

<sup>(</sup>१) काकाङ्गोक्रमबादपीति ग॰।

वृहस्तिः।

ग्रहस मार्जनं सेपः श्रुद्धिः द्वावो द्रवस तु।

थमः।

ब्राह्मणावसचे अभिर्देवागारे तथैव च। मेधाचीव सदा मन्ये गर्वा गोष्ठे च चा भवेत्॥

पराजरः।

रच्या-कर्दम-तोयानि नावः पन्धासृषानि च । स्वर्धनास्त्र प्रदुखन्ति पक्तेष्टकचितानि च ॥ वापी-कूप-तडागेषु उद्यानोप्यनेषु च । चि:सप्तमार्जनं क्रमा एवं श्रीचं विधीयते॥

याञ्चवक्य-विष्णु ।

र्ग्या-कर्रम-तोचानि सृष्टान्यन्य-म्-वायसेः। मादतार्केण ग्रुष्टन्ति पक्षेष्टकचितानि च ॥

तथा।

पन्नानस् विद्युध्यन्ति सोम-सूर्थाद्यु-मार्तः।

त्रातातपः।

वस्त्रीकादुत्कराक्षेपाळासाच पशिष्टस्योः ।

कृतभौचावसिष्टास्य न याद्याः सप्तम्हित्तकाः ।

शुचौ देशे च संयाद्याः सकस्टाम्बादिवर्जिताः ॥

श्रित अश्रद्ध्युपायाः ।

श्रिष्ट पक्कावश्रद्ध्युपायाः ।

तच त्रातातपः।

केश-कीटकतामातं वाससे।पहतस्य यत् ।
कीवाभिश्वस्य-पतितैः स्वतिकोदक्य-नास्तिकैः ॥
दृष्टं वा स्याद्यदन्नन्तु तस्य निष्कृतिक्च्यते ।
श्वश्वस्य किस्तिदुद्वृत्य तङ्गुस्त्रीताविश्वद्भितः ॥
भसाना वापि संस्पृश्य संस्पृश्चिद्वस्कोन वा ।
सुवर्ण-रजताभ्यास्च भोज्यं मातमजेन वा ॥
सृतं सपायसं चीरं तथैवेसुरसो गुड़ः ।
श्वर्द्वभाष्डस्थितं तक्रं तथा सधु न दुखिति ॥

केशादीनां वासेन्तानां स्वतिकेदिकायोश्च द्वन्देकिवद्भावः । 'खदक्या' रजख्खा । 'निष्कृतिः' ग्रुद्धिः । यावन्यक्तिकादिसंस्पृष्टं तत् सन्निष्टितेन कियतापि सहोद्भृत्य वच्चमाणमन्तैः सिल्लोनाभ्युच्च ततो भसानोल्सुकेन वा संस्पृत्य ततः सुवर्णेन रजतेन वा संस्पृशेत्, अजेन वा भ्रापयेत् । 'पायसाः' पयोविकाराः दध्यादयः ।

श्रवाभोज्यमित्यनुबन्ती विश्वष्टः ।

यह्मन-नेपकीटोपहतच्च कामन्तु नेपकीटानुद्धृत्याद्भिः प्रोच्य भस्मनावकीर्थ्य वाचा प्रणस्तमुपभुच्चीतः, निर्देषिमदं पूर्तामदं इदानीं सरम्ममिति वाचा प्रणमनीयं। नोधायनः।

सक् केश-कीट-रोम-नखान्याखुपुरीषाणि दृष्टा तद्देशिपिण्डान-सुद्धृत्याद्गिरभ्युच्य भसानावकीर्थाभिघार्थ पुनरिप प्रोच्य वाचा प्रशस्तं ॐ भूरभुवः खरित्युपष्टात् ध्याला पुनरेवसुपभुज्जीत । 'त्राखुपुरी वं' मूधकस्य प्रकृत् । तहे प्रस्थितं धासमाधमन्तरहृ-त्यावातादिभिः संस्कुर्यात् ।

पैठीनसिः।

केन्न-कीट-गवान्नातमन्त्रं हिर्ग्योग भग्नाना सृष्टं प्रोक्तिश्च । जपभुज्जीतेतिन्नेषः ।

चमः ।

ग्रुक्तानि हि दिने। अति न भुद्धीत कदावन । प्रचालियता निर्देशिषाण्यपद्धमें। यदा भवेत्॥ मस्दर-माष-संयुक्तं तथा पर्युषितञ्च यत् । तत्तु प्रचालितं सत्ता भुद्धीत श्वभिषातितं॥ 'माषाः' राजमाषाः ।

तथा ।

मिस्तना-नेश्वमस्तेषु पतितं यदि दृश्यते ।

मूषकस्य पूरीषं वाजुतं यसावधूनितं ।

भस्रमा स्पृष्य वास्तीयादभ्युच्य समिलेन वा ॥

सुतेमाकान्तम् 'श्राजुतं' । 'स्रवधूनितं' वस्तेणेति शेषः ।

तथा।

श्रवजुतं केश्र-पतङ्ग-कीटेस्ट्रकाया वा पतितेश्च दृष्टं । श्रक्षात-भसामु-दिरष्य-कागैः शंस्पृष्टमस्रं मनुराह भोज्यं॥

तथा ।

वाकांशसानि भुज्जीत वाग्दुष्टानि विवर्णयेत् । शुज्जीनि सम्न-पानानि वाक्ससानि न संशयः ॥

#### तथा।

मिष्यका संभा पृषाः स्रचाः पिपीसिकाः। भामिषामेध्यवेती च नैते कीटा विपत्तयः ॥

# सनु-विष्णू ।

याज्ञवलागः।

पचित्रमञ्जूवा प्रातमवधूतमवनुतं । दूषितं केम-कीटैस स्टल्पचेपेष ग्रुध्वति ॥

गोघातेऽन्ने तथा केत्र-मचिका-कीटदूषिते । यखिलं भस्र सदापि प्रचेत्रयं विश्रद्भये ॥

## ब्रह्सतिः।

गोचातेऽवचुते चास्रे मिनका-नेत्रदृषिते । म्हद्भसः मिललं तच प्रचेत्रयं विमुद्धये ॥

## म्रमनुः।

केश-कीट- जुत-निष्ठीवित-वचौऽभिइतं यभिरावातं प्रेचितं वा द्धि पर्युवितं पुनः सिद्धं चण्डाखावेचितमभोम्यमन्नमन्यच दिर्छी-दकस्पृष्टादिति ।

### उप्रनाः।

श्वजाघाणेनाघातानां खेर-घृत-गुड़-मधु-खवणानां पानेन। श्रद्ध-चिखितौ।

श्राकरजानान्वभ्यवद्दरणीयानां घृतेनाभिधारितानां भुद्धः पुनः-पचनमेव, खेदानां खेद्दद्रसानां संदतानामिद्धः, द्रवाणासुत्पवनं, भुष्काणासुद्धृतदोषाणां संस्कारः, परिश्वावितानां दोषाणां ततस्यागः। श्रापसानः। परोचमसं बंख्यतमग्रावधिश्रित्याद्भिः प्रोचेत्तदसं पविचमित्वाचवते। इारीतः।

श्रनिष्टगन्धोपचाण-श्रवण-दर्भने नेश-कीट-पिपी सिकाभिरता-द्योपघाते काञ्चन-रजत-वेदूर्य्य-प्रवास-गोबासाजिनदर्भाणामेकतमे-नाद्भिः संस्पृष्टेन मन्त्रप्रोत्तसं पर्यद्यिकरणमादित्यदर्भनात् पूतं भवति । वङ्कत्रोपघाते श्राह्मसमात्तदन्तरपनीय श्रजम्बन्नाय पूतं भवति । त्यागो रसमयानां ।

बौधायनः ।

सिद्ध इतिषां महतां श्वतायसप्रस्त्युपहतानां तहे शे पिष्ड सुद्ध्य पवमानः सुवर्जन हत्येतेनानुवाकेनाभ्युचणं, मधूदके पयोविकारे प्र पाचान्तरनयने ग्रुद्धः । एवं तेस-सर्पिषी । उच्छिष्टसमन्वारभे सुद्दके अथायोपयोजयेत् ।

'महतां' श्रयसां । 'तहे भे' उपघातदेशे । 'पवमानः सुवर्जन इत्या-दिर्जातवेदामूर्जयन्या पुनालित्यन्तोऽनुवाकसैन्तिरीयाणां प्रसिद्धः । माध्यन्दिनादिभिन्तः "पुनन्तु मा पितरः सोम्यास इत्यादिभिः पवन-प्रकाशकैर्यज्ञिभिरम्बुचणं विधेयं । 'उष्क्षिष्टसमन्त्रारक्षे' उष्क्षिष्ट-संस्पृष्टे, 'श्रवधाय' पाचान्तरे निधाय ।

सौगाचि:।

पयोदिधिविकारादि मुचि पाचान्तरिखतं। पावनोत्पवनाभ्याञ्च पर्याग्नप्रकरणेन च॥

'पावनं' वस्तादिगासनं । 'उत्पवनं' दर्भपवित्रेष "सवितुस्ता प्रसव उत्पुनामीत्यनेन मन्त्रेष याज्ञिकप्रसिद्धप्रकारेण मंस्करणं । यमः ।

त्राममांमं घृतं चौद्रं खेरास फलमभवाः। चेष्टभाण्डस्थिता दृष्या निक्रान्ताः ग्रुचयः स्टताः॥

बद्धः ।

घृत-द्धि-पयस्रकाणामाकरभाष्डस्थितानामदोषः।

तथा।

श्राधारदोषे तु नयेत् पाचात् पाचान्तरं द्रवं । घृतं तु पायमं चीरं तयेवेचुरसो गुड़ः । प्रद्रभाष्डस्थितं तकं तथा मधु न दुर्थात ॥

तथा।

त्रपणं घृत-तेसानां श्वावनं गोरसस्य च।
भाष्डानि श्वावयेदङ्किः श्वाक-मूख-फस्तानि च॥
सिद्धमन्नं तथा सर्पः चीरश्च दिध चाम्नु च।
एतेषामवसीढानां तेजसा शुद्धिरियते॥
काक-मार्जार-नकुल-सर्प-मूषक-पचिभिः।
संस्नृतन्तु यदा श्वान्तमविस्त्वीत केनिचत्॥
सुवर्णवर्णताम्रोक्केनीवासः रजतेन च।
स्पृष्टमेकतरेणापि भोज्यं घातमजेन वा॥

'श्रपणेन' पानेन, घृत-तैसयोः गुद्धः। 'श्रावनेन' भाष्डस्य विहः-प्रदेशे सिससपूरणेन, गोरसानां गुद्धः कार्या। 'तेमसा गुद्धः' पर्याग्ननरणं। सुवर्णवर्णसं तासस्य विशेषणं। इयञ्च गुद्धः सिन-नेशादिकं दूषकसुद्धृत्य कार्या। मह्माण्डपुराणे। द्रवद्रवाणि भ्ररीणि परिश्वावानि चाम्भमा । यस्मानि नीष्ट्रवस्तेन ज्ञान-मूसफसानि च । त्यका तु दूषितं भागं श्वाव्यान्वच जलेन वा ॥

## विष्णुः।

द्रोषादश्वधिकं सिद्धमञ्जसुपद्दतं न दुखिति । तस्रोपद्दतमानमपास्य गायत्र्याभिमन्त्रितं सुवर्णाभः चिपेत् । वसस्य च दर्भवेदग्रेख ।

षट्पञ्चाष्ठद्धिकं पष्णवनद्यं 'ट्रोणः'। द्रदश्च द्रोणाधिकपरिन्माणकथनं काक-त्रुनक-विश्वराष्ट्रावलेश्नादिमशोपथातेव्यनुगन्धेयं। केवकीटखन्पोपधाते तु खल्पपरिमाणखापि यथोका ग्रुद्धिर्विधेया। परावरः।

ग्रटतं द्रेषणधिकस्यासं य-काकैरपषातितं।

न त्याच्यं तस्य ग्रह्मधं नाद्मणेश्यो निवेदयेत् ॥
कर्त्तव्यं वन्दनन्तेषामस्रसंस्कारकर्मणि ।
वेदवेदाङ्गविदिपा धर्मग्रास्तवङ्गस्रताः॥
खवार्य्य धर्मग्रास्तन्तु स्ववेद्मादिनिःस्तं ।
सुनिवक्रस्युतान्धर्मान् गायक्तो धर्मपाठकाः॥
एभियं छक्तो धर्मी वे वेद्यः स्थास्तेतरस्राथा ।
द्रेषणधिकस्य ग्रह्मस्य धर्मग्रास्तेषु पद्यते ॥
यकाकैरवसीद्रन्तु द्रोषणस्रं न विसर्जयेत् ।
सासमुद्धृत्य तक्याचं यस लाखात्रितं भवेत्॥
स्वर्षोदकेनाभ्युद्ध ज्वलनेन तु तापयेत् ।
स्वर्षोदकेनाभ्युद्ध ज्वलनेन तु तापयेत् ।
स्वर्षोदकेनाभ्युद्ध ज्वलनेन तु तापयेत् ।

विप्राणां मक्त घोषेण पूर्त भोक्यस तद्भवेत् ॥ द्रोणात्रूरनपरिमाणस्य लक्षस्य युनकाद्यवलेश-महोपघातदू वितस्य स्याग एव कर्त्तव्य इति स एवार ।

> य-वायय-मवारोस्त जाधमन्नं यदा भवेत् । स्नेदो वा गोरसो वापि तत्र ग्रुद्धिः कथक्षवेत् ॥ श्रम्नं परित्यजेत्तत्र स्नेदस्थोत्पत्रनेन तु । श्रम्रत्यस्रतया गृद्धिर्गीरसस्य विधीयते ॥

देवलाऽपि।

श्रवलीढं श्व-मार्जार-ध्वांच-कुक्कुट-मूषकैः। भोजने नोपयुष्त्रीत तदमेश्वं हि सर्वतः॥

चण्डालसृष्टस द्रोणाधिकस्थापि त्याग एव कर्मय इत्याह

स एव।

चान्डानेन प्रज्ञा वापि दृष्टमन्नमयज्ञियं। चान्डानादिभिरुच्हिं खृष्टं भ्रयोऽपि वर्जयेत्॥

यमः ।

देक्द्रोष्णां विवाहेषु यश्चेषु प्रसवेषु च।
काकैः सभिस्य यत् स्पृष्टम्मदन्नं न विवर्जयेत्॥
तमाममन्नसुद्भृत्य श्रेषं संस्कारमर्हति।
घनानां प्रोचणाच्छुद्धिर्दवाणामपि तापनात्।
संस्पर्धनाद्भवेष्णुद्धिरपामश्चेष्टृतस्य च॥
कागेन सुस्रसंस्पृष्टं शुचित्वेन विनिर्दिशेत्॥

वसिष्ठः।

देवद्रोष्यां विवाहेषु यशेषु प्रकृतेषु च। काकै: सभिस्य संस्पृष्टमसं तच विवर्जयेत्॥ तन्माचमन्त्रसृद्ध्य शेषं संस्कारमर्हति। द्रवाणां भावनेमैव घृतानां प्रोचणेन च॥ कागेन सुखसंस्पृष्टं शुचिलेन हि तद्भवेत्॥

### वृहस्पति:।

तीर्थे विवाहे याचायां संग्रामे देशविश्ववे ।
नगरे ग्रामदाहे च सृष्टासृष्टं न दुर्धात ॥
गोकुले कन्दुशालायां तसचकेनुयन्त्रयोः ।
श्रमीमांस्रानि श्रीचानि स्वीभिराचरितानि च ॥

#### वातातपः ।

गोकुले कन्दुप्रासायां तैसपक्रेसुयक्रयोः । श्रमीमांस्थानि भौचानि स्तीपु वासामारेषु प ॥

## इारीतः।

कन्दुपकानि तेलानि पायसं दिध सकतः।

एतानि ग्रुद्धान्तभुजो भोज्ञानि मनुरवित्॥

दयन्तु यथोका गुद्धिरत्नान्तरसम्पादनाप्तकिक्पायामापद्येव कर्त्तव्या।

प्रनापदि दुष्टमत्रं परित्यज्ञात्रान्तरसेव सम्पादनीयं।

यश्च नग्नादीनभिधायोकं वायुपुराखे।

प्रश्नं पश्चेयुरेते तु यदि वै इद्य-कव्ययोः।

जलपृष्ट्यं प्रधानार्थं संस्कारस्त्वापदि स्ततः॥

नग्नादिभिद्दृष्टमन्नं 'जलपृष्ट्यं' परित्याच्यं। 'प्रधानार्थं' श्रुग्नौ-

करणमाञ्चाणभोजन-पिण्डप्रदानाताक-प्रधानसम्बन्धधं श्रन्यदश्चं सम्पाद्यं। श्रापदि तु नग्नादिदृष्टमश्चं नेत्युष्ट्यं। किन्तु तस्त्रैव पविचीकरणं कर्त्तव्यं। तद्कं ब्रह्मपुराणे।

> हिवषां संस्कृतानान्तु पूर्वसेवापवर्जनं । स्टत्संप्रकाभिरद्भिय प्रोचणन्तु विश्वद्भये॥ सिद्धार्थकेः कृष्णतिलेः कार्यसाणवकौरणं। दिज-सर्याग्रि-वसानां दर्शनस प्रयक्षतः॥

श्रव्यार्थः । 'दिवणं' द्रयक्यानां, पाकेन संज्ञतानां नद्वादिद्रश्रेने सित 'श्रपवर्जनसेव' परित्याग एव, कर्त्तय द्रत्येषः सुख्यः कन्यः। श्रापदि तु दोषापगमहेतुस्रतसंस्कारिसद्वये प्रश्नसम्हित्तकासंप्रकारिसद्वये प्रश्नसम्हित्तकासंप्रकारिसद्वये प्रश्नसम्हित्तकासंप्रकारिसद्वये प्रश्नसम्हित्तकासंप्रकारिसद्वयः प्रोचणं विधेयं। तथा गौरसपंपः स्रप्णतिलेखावकीरणं दुष्टदय-कव्ययोद्दपरि प्रचेपणं कार्यः। तथा दिज-सर्व्याग्न-कागानां दर्शनं कार्यः। एवं यथा द्रव्य-कव्ये शुध्यतस्त्रथा प्रयतित्यमिति। श्रथवा अमद्ग्रिनोकामस्त्रश्रद्धं कुर्यात्।

इइत्योऽच क्रुक्तण्डाः पावमान्यस्तरसमाः । पूर्वन वारिणा दर्भैरस्रदेश्वानपामुदेत्॥

श्रुद्भवत्यादिमकाभिमिक्तिसुदकं दभैक्षादाय नग्नादिवीचणा-दिप्रभवदोषापने।दनार्थं प्रोचणं कुर्यादित्यर्थः । एता लिन्द्रं स्वामेत्या-द्याक्तिस्र स्टचः श्रुद्धवत्यः । यद्देवा देवहेस्नमित्याद्यास्तिसः कूमा-प्द्यो यजुर्वेदे प्रसिद्धाः । यदिन यह दूरक इत्याद्याः पावमान्यः । तरत्समन्दीधावतीत्याद्यास्तरस्माः ।

इति पकाश्रद्भद्रुयपायाः।

105



## श्रयोदकग्रुद्धुगपायाः ।

तवाइ दृइस्पतिः।

उच्छिष्टं मसिनं क्षित्रं यच विष्ठानुसेपितं ।

श्रद्भिः शुध्यति तत्सर्वमपां शुद्धिः कथं भवेत्॥

स्वर्थेन्दुरिमापातेन मार्तस्पर्धनेन च । गर्वा मूचपुरीषेण ग्राध्यन्याप दति स्वितिः ॥

विष्युः।

स्तपञ्चनखात् कूपादत्यन्तोपहतात्तथा ।

श्रापः समुद्धरेत्सर्वाः ग्रेषं भ्रास्त्रेण श्रोधयेत्॥

वक्रिप्रज्वासमं क्रवा कूपे पक्तेष्टकाचिते। पद्मगयं न्यसेत्पश्चास्त्रवतायससुद्भवे॥

जलान्नयेष्ययाच्येषु स्थावरेषु महीतले ।

कूपवत्किथिता ग्रुद्धिर्महत्सु च न दूषणं॥

यराज्ञरः

बापी-कूपतड़ागेभ्य श्रापा चाह्यास्त सर्वेश: ।

पञ्चात्पश्चेरसेथन्तु पञ्चगद्येन ग्रुधित ॥ कार्व्य-कर्मातस्कित स-सार्वारीस समस्ति।

श्रक्ति-चर्मावसिकोन श्व-मार्जारैस्त मूषकै:। दूषितं तद्भवेत्तायं तथाधसान्तु श्रोधनं॥

श्रस्ति-चर्भावपतितं खर-वानर-स्रकरैः।

खद्धरेरुदकं सर्वे श्रोधमं परिमार्जनं॥ वापी-कूप-तड़ागेषु दूषितेषु कथसन ।

**चह्न्य वै कुभावतं पद्मगर्थेन प्र**स्थिति॥

Digitized by Google

खनि-कूप-तड़ागेषु मन्दिग्धेषु विशेषतः ।
तीयं (१) इता घटशतं पचगव्येन ग्रुध्यति ॥
पादुके।पानविषमूत्रं कूपे यदि निमक्तति ।
षष्ठिकुक्षान् मसुद्भृत्य पचगव्येन ग्रुध्यति ॥
दूषितच मलीः क्षित्रं यच विष्ठामुखेपितं ।
श्रद्धिः ग्रुध्यति तत्सर्वमपां ग्रुद्धिः कथं भवेत् ॥
गवां मूत्रपुरीषेण सोम-स्र्य्याग्निरिमिभिः ।
माद्दतस्य तु वेगेन श्रापः ग्रुद्धिमवाशुयुः ॥
दत्युदक-ग्रुद्धुग्रपायाः ।

त्रयाः इद्यपनादाः ।

तव मनु-विष्णु।

नित्यमास्यं ग्रुचि स्तीणां मनुनिः फलपातने । प्रस्नवे च ग्रुचिनंताः श्वा स्मग्यस्ये ग्रुचिः ॥ विज्ञष्टाचि-ज्ञातातप-वौधायनाः।

> वसः प्रस्वने सेधः शकुनिः फलपातने । स्त्रियस् रतिगंगर्गे सा स्वग्यस्णे ग्रादिः॥

उन्ननाः ।

रइस्ते स्त्रीमुखं ग्रुचि । ग्रुचयः फलपातने पण्तिषः । प्रस्नवने वताः । स्त्रग्रद्धे या मेध्यतीत्मनृष्टमी पैठीनिशः । वताः प्रस्नवने, या स्ग्राद्धे, प्रक्रमाः फलपातने, स्त्रीमुखं रतिशक्तमे ।

(१) तेभ्य इति ग॰।

मञ्जः।

नारीणाद्येव वत्सानां प्रकुक्तानां ग्रुगं सुखं। रतौ प्रस्वने द्वते स्वगयायां तथा ग्रुवि॥ श्राकराः ग्रुचयः सर्वे श्रकुनिः प्रस्वपातने। वत्सः प्रस्ववणे सेध्यः श्रा स्वगयद्दणे ग्रुचिः॥

हारौतः ।

वत्यः प्रस्ववणे मेध्यः सा स्टगगृष्टले प्रदुचिः । त्राकराः प्रदुच्यः सर्वे प्रकुनिः पालपातने ॥

मनु-विष्णु ।

म्बभिर्दतस्य यमासं ग्रांचि तमानुरत्रवीत् । क्रवाद्गिस दतस्यान्यैस्रप्डानारीस दस्युभिः॥

ग्रं चीत्यनुष्मी याज्ञवस्कः।

तथा मांग्रं म-चण्डास-क्रयादादिनिपातितं।

वसिष्ठः ।

श्वहताश्व सृगाः धन्वाः पातितच खगैः फर्छ । बार्लेरनुपरिकान्तं स्त्रीभिराचरितच यत् ॥ प्रधारितं च यत्पछं ये दोषाः स्त्रीसुखेषु च । सम्रकेर्मचिकाभिश्व निस्तीनं नोपइन्यते॥

यमः ।

याः खुर्भूमिगता चापो यच मांगं सभिर्डतं। स्तीषां मुखेषु ये दोषा न दोषा मनुरत्रवीत्॥

तथा ।

बासकेर्यत्पिकामां स्त्रीभिराचित्ति चत्। मक्केर्मिकाभिस्र निसीनं ने।पद्दन्यते। चितिस्थासेव या त्राणा गवां द्वितिकरास्य याः॥

याज्ञवस्काः।

रिम्रारिश्विष्टाचा भीरयो वसुधानिखः। विमुषो मचिकाः सार्वे वसः प्रस्वने ग्रुचिः॥ तथा।

कार्डसः ग्रंचिः पयं भैच्यं योषिनुषं तथा ।

यमः ।

त्रात्मभयासनं वक्तं सेश्वं वा मसदूषितं । ब्रह्मचारिगतं भैच्यं नित्यं केश्यमिति स्थितिः॥

तथा ।

श्रामनं श्रयनं यानं स्तीमुखं कुतपं चुरं।
न दूषयन्ति विदांसा यज्ञेषु चमसं तथा॥
गौरस्रो विष्रवन्द्राया मचिकाः श्रवभाः श्रद्भाः।
श्रवा दसी रणे श्रस्तं रक्षयसन्द्र-सूर्ययोः॥
भूमिरग्रीरचा वायुरापा दिध घृतं पयः।
सर्वाष्ट्रेतानि श्रद्धानि स्वर्शे सेधानि नित्यशः॥

तथा।

इ.उचिरग्निः इ.उचिर्वायुः पविचा ये बहिस्रगः । श्रापस्य इ.उचयो नित्यं पन्याः स्वरणाच्छुचिः ।

तथा ।

श्रापः ग्रुद्धा स्वस्तिमताः ग्रुचिर्मारी पतिव्रता। ग्रुचिर्धर्मपरा राजा सन्तृष्टो ब्राह्मणः ग्रुचिः॥ सन्-बौधायनौ।

नित्यं ग्रुड्डः कारुष्टसः पर्धः यष प्रसारितं । ब्रह्मचारिगतं भेट्यं नित्यग्रुड्डमिति स्थितिः॥ मनु-प्रातातपौ ।

> मित्रका विपुषण्काया गौरमः सूर्य्यरमयः । रजा भूवीयुरिप्रस सार्थे मेध्यानि सर्वदा॥

विष्णुः ।

नित्यं ग्रुद्धः कार्यस्तः पण्यं यस प्रसारितं । ब्राह्मणान्तरितं भैच्छमाकराः सर्वे एव तु ॥ मित्रका विपुषण्काया गौरश्वः स्वर्यरम्मयः । रजा भूवीयुरग्निश्च मार्जारश्च सदा ग्रुप्तिः ।

सुमन्ः ।

स्त्री-बास-मञ्जन-मिर्चका-काया-श्रासन-ग्रयन-यानाम्नु-विप्रुषी-नित्यं सेध्याः । घृत-कदसागाराणामत्याच्यानामशेषः । इारीतः ।

> मिलका विपुषो नार्थी। भूमिस्तोयं क्रतात्रनः । मार्जारसैव दब्बी च मारुतस सदा ग्रुचिः ॥

बहुः ।

ग्रुद्धं नदीगतकोयं सर्व एव तयाकराः। ग्रुद्धं प्रसारितं पर्यः ग्रुद्धमश्वाजयोर्मुखं। सुखवर्जय गौः शुद्धा मार्जारश्रङ्गमे शुचिः॥ रहस्मति-पराधरौ ।

श्रद्रष्टा समाता धारा वाते द्भूतास रेणवः। क्तियो दृद्धास बालास न दृष्टम्ति कदाचन॥ मिलका विप्रुषो नारो अमिरापो ज्ञतामनः। मार्जारसेव द्वीं च मार्तस सदा ग्रुचिः॥ ग्रुज्-लिखितौ।

बाल-स्त्रीपरिगतान्यगारेषु न दुष्यन्ति, धूमाग्निरजांसि वास्त्री-रितानि विप्रुषः काया मचिका इति सार्गे नेध्याः । एक्सनाः ।

कार्डसः ग्रुचिनित्यं पर्णं यच प्रसारितं। त्राकराः सेामपानस वाचा यच प्रश्वस्थते॥ बौधायनः।

श्रदृष्याः समाता धारा वातोद्भूताञ्च रेणवः। श्राकराः ग्राज्यः सर्वे वर्जयिता सुराकरं॥ पैठीनसिः।

श्राकराः ग्राज्ययः सर्वे पण्यं यस प्रसारितं । रजसा स्त्री मने प्रस्था नदी वेगेन ग्राध्यति॥ पुनः पैठीनसिः।

गैरिजोऽश्वरजोवायुर्मिचका वेति खंबे सेधानि । भातातपः ।

> रेणवः ग्राज्यः सर्वे वायुना समुदीरिताः। श्रन्यच रासभाजावि-श्व-समृहनिवाससां॥

उप्रमाः।

गजाश्व-रथ-नागानां (१) प्रत्नस्ता रेखवः सदा। श्वप्यश्वस्ताः समूदान्याः श्वावि-रासभ-वाससी ॥ बौधायनः ।

पुरे रेणुगुण्डितप्ररीर-खप्रतिपूर्णनेषवदनस्य नगरे वसन् स नियतास्त्रा मिद्धिभवाष्यतीति नैतदस्ति ।

रचाश्व-गज-धान्यानां गवाञ्चेव रजः ग्रुअं। श्रप्रवसं समूहन्याः श्वाजावि-खरवाससां॥ श्रातातपः।

> श्रपां नोच्छिष्टदोषोऽस्ति मधुने। न च सर्पिषः। न फलानां न चेनूषां नाकराणां न योषितां॥ बालकेर्दत् परिक्रान्तं स्त्रीभिराचरितच यत्। मक्रकेर्मचिकाभिद्य निलीनं नोपइन्यते॥

पैठीनिसः।

मधु-सर्पः-फल-बाल-स्त्रीणामनुष्किष्टं । देवलः।

> ग्रुचिपूर्त खयंग्रुद्धं पविच्छेति केवलं। मेथ्यचतुर्विधं लेको प्रजानां मनुरस्वीत्॥

तथा।

नवञ्चानिर्मसं वापि ग्रुजीति द्रव्यसुच्यते । ग्रोधितन्तु यदान्येन तत्पूतमभिधीयते॥

(१) गवाश्वरधनागानाभिति ख॰।

ख्यमेव हि यहकं नेवलं धन्यतां गतं। खावरं अङ्गमं वापि खयं ग्राह्मिति स्रतं॥ श्रन्यहर्योरदृष्यं यत् खयमन्यानि श्रोधयेत । इय-कयेषु पूर्व्य यत्तत्पवित्रमिति स्मतं॥ श्रय मर्वाणि धान्यानि द्रवाण्याभरणानि च। मुक्कंभक्य-भोज्यानि मुद्रचीन्येतानि केवसं॥ वर्जिते निखिलद्रबेऽप्रउचिमंत्रा प्रवर्जते। तिसिन्नेवेद धर्मश्र(१) श्रुद्धता न पुनर्भवेत्॥ तसाच्छ्रं तु कर्मश्रं ग्रुचीत्याङ्गर्दिजातयः(१)। निर्मनं संक्रतं द्रयं क्रियाईं पृतसुच्यते॥ वसतिख्यसमी यानं वाहनं साधनानि स्व(६) चुरे। नौरायनश्चेति खयं ग्रुड्डमिति स्रतं॥ त्रित्रवस्य खयं ग्रुद्धा योषितस्वानृतौ तथा। ब्रह्महत्या हि नारीणास्तुकालेन संस्पृत्रेत्॥ श्राकरा हि खर्य ग्राह्मा द्रव्याणामिति निर्णयः। कीतञ्च व्यवहारिभ्यः पण्यं ग्रुद्धमिति स्रतं ॥ श्रद्षृष्टं वाक्प्रश्रसं हि खयं श्रुद्धश्च केवसं। चीष्येतानि विश्वद्धानि भगवान् मनुरववीत् ॥ श्रजाया सुखतो मेथा गावा मेथासु एष्टतः । तर्वः पुष्पिता मेथा ब्राह्मणास्त्रैव सर्वदा ॥

<sup>(</sup>१) सळ्च इति ग॰।

<sup>(</sup>२) मनीधिन इति ख॰।

<sup>(</sup>३) साधनाम् चेति ग॰।

भस्म चौद्रं सुवर्णम सद्भीः वृतिपास्तिसाः ।
श्रामार्ग श्रिरीषाकीः पद्ममामस्कं मिषः ॥
मास्त्रानि सर्पपा दूर्वाः सद्दा भद्राः प्रियङ्गवः ।
श्रचता रोचना साजा इरिद्रायन्दर्ग यवाः॥
पस्ताय-खदिराश्रस्थ-तुस्ति-धातकी-धटाः ।
एतास्त्राञ्चः पविचाणि श्राञ्चाणा इत्य-कत्ययोः ॥
पौष्टिकानि मस्त्रानि श्रोधनानि स्देशिनौ ।
तथापोऽग्निः श्रद्धन्तुम् पविचाणि विश्रेषतः ।
सर्वाग्नौचविश्रद्धार्थं सर्वेषां सर्वतः सद्दा ॥

तथा।

त्रकसलेः समिद्धोऽशिष्ट्रभेनुकीरदृषितः । सर्ववासपत्रीचानां समर्थः श्रीधनाय सः॥ द्रव्याखामप्रिद्रम्थानां मेध्यमसुपदिस्यते । ज्ञाखाभिस्ट्रपाचाचां ग्रुचितं निचतस्यवित्॥ अग्नेर्ध्वससुकस्य यष्टणं नास्यनापदि । स्पाको द्रवत्तां भोकृताश्चापोऽशिर्माचितः॥ चण्डासाग्रेरमेथाग्रेः स्रतिकाग्रेस कर्ष्ट्वित् । प्रतिताग्नेसिनाग्नेस न व्रिष्टेर्यदणं स्टतं॥ गोत्रहःस्टुद्धदेशस्या स्वत्रामाश्चविता विवा । स्रयास्या स्टब्लेस्टुद्धा सम्हणा विष्मू प्रवर्जिता।।

मनु-विष्णू।

उर्द्ध नाभेर्यानि खानि तानि मेधानि सर्वत्रः।

यान्यधस्तान्यमेष्यानि देश्वाचैव मखास्थुताः॥ बौधायनः।

नाभेरधःसंस्पर्धं कर्मयुक्तो वर्जयेत्। उद्धं वै पुरुषसा नाभे मैधः त्रावाचीनमनेधानिति श्रुतिः। विष्णु-याज्ञवस्म्यौ।

श्रवामं सुखतो सेधं न मौर्न नरका सक्षः ।

### उप्रनाः।

ऊर्डुं नामेः पुरुषः, गौर्मधः पृष्ठे, पुरसादकाः, व्यियः सर्व-ताद्वयमामामग्रुचि ।

### यमः ।

मेधा रहागता नारी स्तीसुखेषु च वार्षी। सार्थने न तु वुष्यका वाता मन्ध-रसाः स्त्रियः॥ स्त्रीणां सुखरवर्षेव गन्धो निसास एव च । सुखतो गौरमेधा स्थानोधोऽको सुखतः स्टतः॥ पृष्ठतो गौर्गजः स्त्रन्धे सर्वतोऽत्यः ग्रुचिस्त्रयाः। गृगां मूचपुरीये तु स्रमेधे सास एव च ॥ गोः पुरीषञ्च मूचष निष्यं मेध्यमिति स्त्रितिः॥,

## वृष्ट्यति:।

पादौ ग्रुची बाह्मणानामजायस्य सुखं ग्रुचि।
गवां पृष्ठानि मेध्यानि सर्वगाचाणि चोचितां॥
रोसोद्भेदे बजी सुङ्को गन्धर्वः कुचदर्भने।
अनसस्य रजी सुङ्को स्तियो मेध्यास्य बात्यया॥

बलात्कारे।पभुका वा चौरहस्तगतापि वा ।
स्वयं विप्रतिपन्ना वा त्रयवा विप्रमादिता ॥
त्रयान्तदूषितापि स्त्री न परित्यागमहैति ।
सर्वेषां निष्कृतिः प्रोक्ता नारीणान्तु विश्रेषतः ॥
स्वियः पवित्रमतुलं नैता दुव्यन्ति कर्षितित् ।
मासि मासि रजस्तामां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥
सेमाः श्रोचं ददावामां (१) गन्धवास् शुभां गिरं (१) ।
पावकः सर्वभन्द्यतं मेध्या वै सर्वते। (१) ह्यतः ॥

#### यमः।

ब्राह्मणाः पादतो मेथ्या गावो मेथ्यासु पृष्ठतः ।
ब्रजाश्वं सुखते। मेथ्यं स्तियो मेथ्यासु मर्वतः ॥
बीष्णाद्यः पातकान्यामां स्त्रीणां मर्वविदो जनाः ।
भर्मुर्वधो भूणदृत्या खस्य गर्भस्य पातनं ॥
यानि कानिचिद्रन्यानि कुर्व्वन्ति भुवि योषितः ।
सर्वाष्णामां खक्रमाणि देवैर्द्रन्तवराः स्त्रियः ॥
पूर्वः नार्यः सुरैर्भुकाः से।म-गन्धर्व-बक्रिभिः ।
तैश्व दत्तवरा ह्येतानैव दुष्यन्ति क्रिचित्॥
सोमस्तामां ददौ श्रीचं गन्धर्वः श्रिचितां गिरं ।
इताशः सर्वभन्द्यतं तेन निष्क्षममाः स्त्रियः ॥

### यमात्री।

<sup>(</sup>१) ददी स्त्रीयामिति ग॰।

<sup>(</sup>२) गन्धवीः प्रिचितां गिर्मिति ग०।

<sup>(</sup>इ) याधितः इति कः।

प्रचि: ।

न स्ती दुखित जारेण नाग्निर्इनकर्मणा।
नापा मूत्रपुरीषाश्यां न दिजो वेदकर्मणा॥
गावा न दुखन्यम्दतं वह्त्यः
स्त्रियो न दुखन्ति परोपशुक्ताः।
श्वापो न दुखन्ति महीतलखाः
विप्रा न दुखन्ति प्रतिग्रहेण॥
विश्वास्त्रीधायनी।

न स्त्री दुर्व्यात जारेण न विश्रो वेदकर्मणा।
खयं विश्रतिपद्मा वा यदि वा विश्रमादिता॥
बस्नात्कारोपभुक्ता वा चौरहस्तगतापि वा।
न त्यनेदृषितां नारीं नास्यास्थागो विभीयते॥
पुष्पकास्त्रमुपासीना स्तुत्कालेन श्रुध्यति।
स्त्रियः पवित्रमतुसं नेता दुर्व्यान्त कर्षितित्।
मासि मासि रजो द्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति॥
पूर्वं स्त्रियः सुरेभुंकाः सेाम-गन्धर्व-त्रक्षिः।
तेश्च दत्तवरा द्योता नेव दुर्व्यान्त कर्षित्वत्॥
तासां सेामा ददौ श्रीसं गन्धर्वः शिक्तां गिरं।
त्रिश्च सर्वभक्त्यालं तस्त्रास्त्रिक्तसमाः स्त्रियः॥
नीणि स्त्रियः पातकानि स्रोके धर्मविदे विदुः।
भक्तिंधो भूणद्रत्या स्त्रस्थ गर्भस्य पातनं॥

ः वस्रात्कारीपभुका वा चीरदस्तगतापिवा। प्रश्चेत रखसा नारी नही नेनवती यदा॥
स्वयं विप्रतिपद्मा वा चयता विप्रवादिता।
च्रात्मकृषिता नारी नाद्माद्मागो विधीयते॥
स्वयः पविचयतुः नेता दुखन्ति कर्षित्।
मासि मासि रखो द्यापा दुब्कृतान्यपकर्षति॥
पूर्वं स्वियः सुरैर्भुकाः सेम-गत्भवं विक्रिभः।
सेमसासां द्दा जीचं गत्भवंः प्रिचितां निरं।
पावकः सर्वमेश्वलं तमाजिक्क्षसमाः स्वियः॥

#### याज्ञवस्कः।

सामः त्रीचं ददी स्तीकां गर्भवस्य ग्रुभां निरं।
पावकः धर्वनेश्वलं नेश्वा वे योषितो सतः ॥
श्वभिचाराहृतौ ग्रुह्मिर्गर्भे त्वानो विभीयते ।
भर्व-गर्भवधादौ च तथा महति पातके ॥
स्वधिकारे पैठीनियः।

नीणि पातकानि भर्तवधो ब्रह्मवधः खगर्भपातनश्चेति। स्रतौ मासि मासि ग्रुध्धनीत्यारः।

> श्रामि मामि रजन्तामां वृष्णृतान्यप्रकर्षति । पुष्पकाषमुपामिता ऋतुकास्त्रेन ग्रुध्यति ॥ मेलक्यामां ददी ग्रीचं गन्धर्वः त्रिचितां गिरं । श्रामिय सर्वभक्त्यमं तस्त्राचिष्णसमाः स्त्रिषः ॥

यमः।

बस्नात्कारोपभुका वा चीरच्यागता च या।

कन्दर्पमदमूहा या यदि वा मद्यमे। हिना ॥ खयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रमादिता । चतुकालेन ग्रुष्टेन् भर्मापेता च या भवेत् ॥ ग्रुष्टेन् रजसा नारी नदी वेगवती यथा । पृष्पकालसुपासीना पुंसा सह विग्रुष्टिति ॥

#### नया।

स्त्रियः पवित्रमतुसं नेता दुक्कान्त कर्षिति । मासि मासि रजः स्त्रीणां दुक्कृतान्यपकर्षति ॥ म्हभायस्थाग्निना १३ हिर्दारवस्य तु तस्रणात् । भस्राना सेव तु कांस्थस्य स्त्रीणान्तु रस्त्रसा स्रता ॥ नाग्निस्तृष्यति काष्टानां नापगानां महोद्धिः । नान्तकः सर्वस्थतानां न पुंसां वामस्रोत्तना ॥

#### वसिष्ठः।

रजमा ग्रुध्यते नारी नदी वेगेन ग्रुध्यति । असाना ग्रुध्यते कांच्यं पुनःपाकेन स्वयायं॥ ग्रुष्क-विखितौ ।

न वे स्तीर्णा नतं न मन्त्रविद्या न कार्यमिति। प्रजापति:।

पाणिग्रहीताः सन्तानार्थिना परैरवकीकां न दुष्णनीति स्वति-वादः । ता द्वानंवेन मुध्यन्तीति वैवस्वतः । कामानुपगमप्रहित्तर-कार्यमिति । हारीतः । तदुतलादात्मसभावाच दोष इति । गौतमः।

चान्द्रायणमार्या पावनमित्याचार्याः । प्राजापत्योवा । द्वारीतः ।

गर्भन्नों मध्ये वर्षेत्रिखसुतगामिनीं पानव्यसगासकां धनधान्यस-यकरीन्तु वर्जयेत्। नाभिचारिणीं रजसा मुध्यतीत्येके। व्यक्ति-भोगान् परेरसूच्य न दुखतीत्यन्ये ।

विषष्ठः।

योमो द्रौ त्रौत्रमायां गत्थवः त्रित्तिताङ्गिरं । त्रिप्राय वर्षभच्छावं तस्राजिष्क्रयमाःस्त्रियः ॥ इति ।

श्रपरे।

एक प्रतस्का भावतात् परेन्द्रियोग इतला च दुखाः सुसमंकर-कारिक्षा भवन्ति ।

यमः ।

खक्कन्दगा हि या गारी तखाख्यागो विधीयते।

गैव स्तीवपनं कुर्यात् न चैवाङ्गविकर्तनं॥

खक्कन्दयभिचारिष्या विवद्धांस्थागमझबीत्।

चतस्रस्तु परित्याच्याः श्रिय्यगा ग्रह्मा च या।

पतिज्ञी च विश्रेषेण अधन्योपगता च या॥

भातातपः।

यामे तु यत्र संस्पृष्टं यात्रायां कलहादिषु । यामसंदूषणे स्व स्पृष्टिदेशो न विद्यते ॥ 'यामे' राजमार्गाही।

देवयाचा-विवाहेषु चक्केषु प्रकृतेषु च । जन्मवेषु च सर्वेषु सृष्टास्तृष्टिनं दुखति ॥

रुख्यतिरपि।

तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देवविश्ववे ।

मगर-ग्रामदाहे च खुष्टाखुष्टिनं दुख्यति ॥

एतच वाक्यचयं यनाहमनेन खुष्ट इति ज्ञानं नास्ति तदिवय
मिति केचित् । जिक्क्ष्टागुचि-संखुष्टविषयमित्यन्थे ॥

रत्यमुद्धपवादः।

षय दानसुचते ।

त्य सामप्रत्रंसा ।

त्राप्ट विष्युः।

खाताऽधिकारी भवति देवे पित्ये च कर्माख।
पविचाणां तथा जणे दाने च विधिचोदिते॥
प्रसच्धीः कास्कर्णीं च दुःखप्तं दुर्विचिन्ततं।
प्रमाचेनाभिषिकस्य नम्बन्त दति धारणा॥
याम्यं दि यातनादुःखं नित्यसाची न पम्मति।
जित्यसानेन पूयन्ते येऽपि पापकता नदाः॥
प्रसम्प्रमायासुदिते रवी।
प्राजापत्येन तमुखं महापातकनाम्रनं॥
प्रतम्भिक्तः कायो नविक्त्रसमन्तितः।
स्वत्येष दिवाराची प्रातःसानं विग्रोधनं॥
107

क्तियां च सुषुप्तस्य दिन्द्रयाणि स्विति च । यञ्जानि समतां चानि उत्तमाम्बंधमानि च ॥ प्रस्नाता नाचरेत् कर्म जप-हेम्मादि कियन । सासा-खेदसमाकीर्वः प्रयनादुत्यितः पुमान् ॥ यतः सानं प्रयंशित दृष्टादृष्टकरं गुभं । सर्वमर्चति मुद्धाद्वा प्रातःस्वायी जपादिकं॥

#### संख्यत: ।

वसं इतं वज्ञे धर्मी ज्ञानमायुः स्वयं धर्तः। जारोग्यं पुष्टिमाप्तीति यन्यक् जानेन मानवः॥ योगयाज्ञवस्काः।

श्वगम्यागमनात्पापात् पापेश्वश्व प्रतिग्रहात् ।
रहस्याचितात्पापाम्गुस्यते स्नानमाचरन् ॥
प्रकर्त्तमसमर्थस्वेत् जुहाति-वजतित्रियाः ।
सान-धान-जप-दानैरात्मानं ग्रीधयेषुधः ॥
यदेव स्नानं सुकते विजुद्धेनान्तरात्मना ।
तेनैव वर्षमाप्तिति विजिध्यक्तिसापसं ॥
मनःप्रसादजननं रूप-सीभाग्यवर्डुनं ।
ग्रीकदुःस्वप्तरं सानं मोचदं श्वानदं तथा ॥
स्नानमूक्षाः कियाः सर्वाः सृति-स्रात्मुदिता नृष्यं ।
तस्मात्मानं निषेवेत स्नी-पृद्धारोग्यवर्डुनं ॥
गुष्या दम्न स्नानपरस्य साध्ये
रूपस्च तेजस्य समस्य ग्रीचं।

त्रायुष्यमारे। ग्रमसोस्त्रुपनं दुःस्त्रप्रधातस्य तपस्य मेधा॥ दति स्वानप्रजंशः। त्रस्य स्वानभेदाः।

#### तचाइ दवः।

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं चिविधं खानसुच्यते ।
तेषां मध्ये त चित्रत्यं तत् पुनिर्भयते चिधा॥
मजापकर्षणं पार्श्वं समन्त्रन्तु जस्ते स्टतं।
सन्त्याचानसुभाभ्यानात्नानदेशाः प्रकीर्त्तिताः॥
स्टद्गोमयाश्यां प्रदीरजासनं 'मस्त्रपकर्षणं'। 'पार्चे' तटे।
'सन्ध्याद्वानं' मार्जनं। तत् 'स्रमान्यां' जस्त्यस्वाभ्यां, कार्थं॥
मह्नाः।

खानं तु दिविधं प्रोक्तं गौज-सुख्यप्रभेदतः।

तथास्त वाद्यं सुखं तत् पुनः षद्विभं भवेत्॥

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं क्रियाच्चं सखकर्षणं।

क्रियाचानं तथाः षष्ठं घोढ़ाः खानं प्रकीर्त्यते॥

एतेषां क्रमेण खजणान्याद स एक।

श्रवातस्त पुमाचारी जगाधिस्तनाहितु। प्रातःखानं तद्येष नित्यं खानं प्रकीर्त्तितं ॥ पण्डाल-प्रव-पूर्वादि सृष्ट्वा खानं रजखलां। खानार्षस्त यदा खाति खानं नैमित्तिकं हि तम्॥ पुष्पद्वानादिकं यन्तु देवज्ञ विधिचेदितम्।



स्वानं समाचरेड्यम् सिमाप्तं तत् प्रकी िर्मतं ॥

सक्षापकर्षणं नाम सानमश्रमपूर्वकं

मलापकर्षणं त्र प्रवृत्तिसास्य नान्यया॥

सरःसु देवसातेषु तीर्थेषु च नदीषु च ।

क्रियासानं समुद्दिष्टं स्वानं तच मता क्रिया॥
स्वानमेव तच 'क्रिया' कार्यं, 'मता' विद्यितेष्ययंः।

तच काम्यम् वर्त्तयं वस्रावदिधिचोदितं।

नित्यं नैमित्तिकसेव क्रियाप्तं मसकर्षणं॥

तीर्थाभावे तु कर्त्तयं खच्चादिधिचोदितं।

स्वातस्य वक्रिततेन तथेव परवारिका॥

स्वरीरमुद्धिविश्वेषा न तु स्वानफकं भवेत्।

मुद्धिनाचाणि मुख्यित तीर्थं स्वानाक्षभेत्(१) फलं ॥

सरःसु देवस्वातेषु तीर्थंषु च नदीषु च ।

स्वानमेव क्रिया यस्नात् स्वानात् पुष्यफकं स्वतं ॥

गोभिनः।

नित्यं वततिर्वर्शं काम्यं कामाच यद्धितं ।

निमित्ताद्य जातम्, खानं नैमित्तिकं स्थतं ॥

श्रमेन मधन्दिनस्थानस्थापि नित्यलगुकं भवति । तस्थापि
नित्यनिर्वर्त्यंतात् ।
तथा च वैयाघपादः ।

प्रातःखायी भवेसित्यं मध्यसायी यदा भवेत् ।

(१) बानाङ्कवेदिति ग०।

यथोक्रतामासमर्थं प्रत्यन्यान्यपि स्वामान्यास् योग-याञ्चवस्यः । त्रमामर्थाण्यरीरस्य कास्त्रक्ष्यास्येषया । मन्त्रस्वामादितः सप्त केचिदिष्यम्ति स्वरयः ॥ मान्त्रं भौमं तथाग्रेसं वाससं दिस्यमेव च । वास्यं मानसञ्जेव सप्त सामान्यमुक्रमात्॥ एतेषां सम्बद्धान स एव ।

श्वापोशिष्ठादिभिर्मान्तं स्ट्रासम्बद्ध पार्थितं । श्वाप्तेयं भसाना सानं वाययं गोरतः स्टतं ॥ यनु सातपवर्षेत्र सानं तिद्यसुच्यते । वाद्यं चावगाञ्चु मानसं विष्णुचिनानं ॥ श्रसं सानं वयोद्दिष्टं मन्त्रसानात्त्रमेव तु । कासाद्देशद्यामर्थात् सर्वं तुस्त्रफ्रकं स्टतं ॥ मानसं प्रवरं सानं केचिद्चिन्तं स्टर्यः । श्वात्मातीर्थप्रशंपायां साचेन पठितं यतः॥

#### तथा ।

श्रम श्रापस द्रुपदादापोषिष्ठाधमर्वसं।
एतेस्रहिर्भर्षक्मकीर्मन्द्रशानसदीरितं॥
श्रप्रायत्ये समुत्पन्ने स्नानमेवन्तु कारयेत्।
पूर्वेदिष्टैस्राया मन्त्रैरन्यथा मार्जनं भवेत्॥
श्राप्त गौतमः।

दिय-वाययमाग्रेयं त्राच्चं सारस्ततनाथा । मानसञ्चिति विश्वेयं गौसखानना पड्विधं॥

### पराष्ट्रराऽपि।

पच खानानि पुद्धानि यास्त्रभावना तदिदः ।
सम्यक् तानि प्रवच्छामि वचावर्णपूर्ण्यः ॥
प्राग्नेयं वाद्यस्य हतीयं ब्राज्ञमेव प ।
सत्र्यस्य वाद्यस्य पञ्चमं दिखसुच्यते ॥
प्राग्नेयं भसाना खानमनगाद्म त वाद्यं ।
प्राप्तेयं भसाना खानमनगाद्म त वाद्यं ।
प्राप्तेयं हित च ब्राज्यं वाद्यं मोरकाभवं ॥
काले वा चदि वाकाले सूर्यं भेषविविकति ।
तिसान् दृष्टे तु चाद्यानं तदिखामिति चोच्यते॥

### कागबेयः।

श्राग्नेयं असाना सानमद्भिर्वाद्यसुच्यते । श्रापोदिष्ठेति च त्राद्धं वाययं मोरमः स्वतं॥ श्रद्भिरातपवर्षाभिदियं सानमिद्येखते । एतेस्त्रीमस्ततः स्नामा तीर्थानां प्रसमाप्रुवात्॥ श्रद्भ विश्रेषः कूर्यपुराणे द्शितः।

त्राग्नेयं भसाना पाद-मस्तकाहे इधूसकं । वृष्टस्पतिः ।

वाययं गोरजः प्रोक्तमसङ्गन्दिति गोपतौ । विदत्यरखतीप्राप्तं चारखतमित्यर्थः॥ तत् सद्दं यामः।

> ख्यमेवे।पश्चाय विजयेन दिजातचे। तज्ज्ञः सन्पाद्येत सानं विद्याय च सुताय च ॥

दावायणमयेः कुषैः मन्त्रविक्ताक्रवीजवैः।

क्रतमङ्गलपृष्णादैः खानमस् तवानषं॥
दृत्युक्ता जाङ्गवीत्याने तीर्थान्यन्यानि कीर्मवेत्।
सर्वतीर्थाभिषेकस्ते भूषादित्यक्तते।वर्देत्॥
दृत्येवं विप्रवर्थाणां वचनेन महात्मनां।
सर्वतीर्थेषु सुद्धातः पूता भवति नान्यथा॥
'खपसद्याय' सभीपे खपविक्षय, 'दावायणं' हिर्द्धं।
जावादाः।

श्रीवरकं भवेत् स्नानं स्नानाशको तु कर्मिणां। श्राद्रेण वाससा वापि मार्जनं देशिकं विदुः॥ एतत्कापिसं स्नानं।

तदाच रुच्यतिः।

त्रार्द्रेण कर्पटेनाङ्गन्नोधनं कापिकं स्रतं। ब्रह्माण्डपुराणे।

नित्यं नैमित्तिकं काम्यन्तिविधं खानसुष्यते।
तर्पणन्तु भवेत्तस्य प्रकुलेन प्रकीर्त्तितं॥
कविन्नीमित्तिके तर्पषापरादमाद्दापस्तम्यः।
प्रस्पृय्यस्यक्रेचे वान्ते प्रश्रुपाते सुरे भने॥
स्वानं नैमित्तिकं कार्यं दैव-पिद्यविवर्जितं॥
प्रज विशेषमाद विष्युः।

(१) ते।यावगाइनमिति ख॰।

स्नानाई। यो निमित्तेन स्ना अयोऽवगाइनं(१)।

श्वाचम्य प्रयतः पञ्चात् स्वानं विधिवदाचरेत्॥ 'क्रलावगाइनं' द्वन्यीमिति ज्ञेषः।

तथा योगयाञ्चवस्यः।

ह्यणीमेवावगान्तेत बदा स्थादग्र्याचर्नरः। श्राचम्य प्रयतः पञ्चात्कानं विधिवदाचरेत्॥

बृद्धविषष्ठः ।

वद्धाखादेख वंस्कों वार्ष स्नाममाचरेत्।
रतराषि तु चलारि यथायोगं स्पतानि वै॥
'रतराषि' नाम्नादौषि।
वार्षसानेऽपि नित्यविज्ञेषमाच गार्कः।
कुर्यक्षिमित्तिकं सानं जीताद्भिः काम्यमेव च।
नित्यं यादृष्टिकं चैव यथाद्यि समाचरेत्॥

'वादृष्टिकं' मखापकर्षणार्थं । "मसव्यपादनं सानं प्राक्तर्था-दृष्टिकं पुनः" इति तेनेवोक्तवात् । श्रातुरसानं प्रत्याद परावरः ।

> मातुरे सान जत्पन्ने दमकलो समातुरः । साला साला सुन्नेदेनं ततः ग्रुद्धेता मातुरः॥ स्नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजससा । पाचामारितते।येन सानं कला नतसरेत्॥ सिम्माचा भवेदद्भिः साम्नोपाष्ट्रं कथसन । न वसपीडनं सुर्यासान्यदासस्य धारयेत्॥

उत्रगः।

ज्वराभिश्वता या नारी रजसा च परिश्वता। कथनस्या भवेच्हीचं ग्रुद्धिः स्थात् नेन कर्मणा ॥ चतुर्चेऽइनि संप्राप्ते स्पृत्रदेन्या तु तां स्त्रियं। सा सचैकावगाद्वापः स्नाला स्नाला पुनः सृत्रेत्॥ दब-दादबकलो वा श्राचामेच पुनः पुनः। श्रन्ते च वासमां व्यागस्ततः ग्रुद्धा भवेत्तु सा । दद्याद्वत्या ततो दानं पुष्णाचेन विष्युभाति॥ स्रतिका रजखबयोर्मरणे विशेषमाद कागलेयः। स्रतिकायां स्तायाञ्च कथं कुर्व्वन्ति याज्ञिकाः । कुमे मिललमादाय पञ्चगव्यं तथैव 🔻 ॥ पुष्णिर्भरभिमन्त्ररापे। वाचा ग्रुह्धं सभेत्ततः । तेनैव सापयिता तु सुर्यात्सानं यथाविधि ॥ पद्मिः सापयिला तु स्टतां गर्थेरजखलां । वस्त्रान्तराख्तां कला दाइयेदिधिपूर्वनं ॥ इति स्नानभेदाः। त्रय खानकर्त्तुः प्रतिषेधाः ।

तवाइ व्यापः।

राची स्नानं न कुर्वीत दानश्चेत विशेषतः । नैमित्तिकं तु कुर्वीत स्नानं दानस् रात्रिषु ॥ एतमाश्चित्राभिग्रायं।

यदाह मनुः।

न स्नानमाचरेझुका नाहरो न मुद्दानिश्च। 108



न वासाभिः सहाजसं नाविज्ञाते जसाधये॥ जावासिः।

न पारको सदा स्नायात्र भुक्ता न महानित्रि । नार्द्रमेकञ्च वसनं परिद्धात् कदाचन ॥ महानित्रास्त्रणमाह मार्कछेयः ।

महानिश्वा दे घटिके राजी मध्यमयामयोः ।
निमित्तिकं तदा खुर्यात् काम्यं न तु मनागिष ॥
काम्यमचाविहितकालविश्वेषं । दितीययामयान्या हतीयस्र
चार्यति घटिकाद्वयं ।

मध्यमयामद्यसीव महानिश्वालमाह देवल: ।

महानिश्वा तु विज्ञेया मध्यमं प्रहरद्यं ।

तस्यां स्नानं न सुर्वीत काम्य-नैमिस्तिकादृते ॥

काम्यं तत्कालविहितं। यथा,—

प्रतियामं तताराचेः सायाच्छीतैर्घटामुभिरित्यादि । पैठीनसिरपि ।

> श्वपेयं दि सदा तीयं राजी मध्यमयामयोः । स्नानं चैव न कर्त्तव्यं तथेवाचमनक्रिया ॥

विश्वामित्रः।

महानिशा तु विश्वेया राजी मध्यमयामचीः।
तस्यां स्नानं न सुर्वीत काम्यमाचमनन्तथा॥
षट्चिंश्रमातेऽपि।
श्रोपेयं हि सदा तीयं राजी मध्यमयामयीः।

स्वानं तत्र न कुर्वीत काम्यमाचमनिकया ॥
निमित्तविश्रेषे लाचमनप्रतिप्रववाऽपि तत्रेव ।
मूत्रोचारे महारात्री सुर्यादाचमनन्तु यः ।
प्रायस्वितीयते विप्रः प्राजापत्यार्द्धमर्हति ॥
'उचारः' पुरीषोत्सर्गः ।

तदेव महानिश्राचामेव साननिषेधादन्यन रानावणविरुद्धिमिति गम्यते ।

#### त्रतएव पराष्ट्ररः।

यदाह स एव।

महानिष्ठा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्वयं।
प्रदेखि पश्चिमे यामे दिनस्तानं समाचरेत्॥
'प्रदेखः' पूर्वयामः।
एतस दिने सानासकाने सति वेदितव्यं।

दिवाकरकरैं: पूर्त दिवास्तानं प्रमस्यते । श्रप्रमस्तं निभि स्नानं राष्ट्रारन्यच दर्भनात् ॥

#### व्यासः।

श्वप्रश्वस्तं निश्चि स्त्वानं राहोरन्यत्र दर्शनात्। पराक्षिषि तथैवाच्ये नाश्चिरस्कं कथञ्चन॥ 'राइदर्शनं' ग्रहणं, संकान्धादेरपि प्रदर्शनार्थं।

# त्रतएव देवसः।

राज्यदर्शन-संक्रान्ति-विवाहात्यय-रिद्धेषु । स्नान-दानादिकं कुर्युर्निमि काम्यव्रतेषु प ॥ 'त्रहायः' मर्गं । 'रङ्किः' जननं ।

योगयाज्ञवस्कोऽपि।

ग्रहणेदाइ-सङ्गानित-यात्रार्त्त-प्रसवेषु च। स्नानं नैमित्तिकं क्षेयं रात्राविष तदिखते॥ 'त्रक्तिः' मरणं।

पराष्ट्ररांऽपि ।

पुत्रजनानि यज्ञे च तथा संक्रमणे रवे:।
राहाश्व दर्भने स्नानं प्रवस्तं नान्यथा निश्चि॥
'यज्ञे' श्रवस्थे।

यसु राची नदीसानप्रतिषेध उत्ती व्यासेन,

नद्यामसमिते स्नानं वर्जयेत् सर्वथा नरः । नद्यां स्नातो नदीमन्यां न प्रशंसेनु धर्मवित्॥ श्रन्तद्वीय न च स्नायास्त्र च तीर्थे जलानारे । न मेरेत असद्रीएशां स्नातुं च न नदीनारेत्॥ सेऽयमस्यूक्षस्पृष्टविषयः।

यदाइ दृद्धभातातपः।

त्रादित्धेऽस्तिते राजाववस्पृद्धं स्पृणेद्यदि । भगवन् केन ग्राद्धिः स्वासमी ब्रुष्टि सुनिश्चितं ॥ त्रमस्तिनित त्रादित्धे संग्रहीतं तु यक्तसं । तेन सर्वाताना ग्राद्धिः ज्ञवसर्वञ्च वर्जयेत्॥

पराश्ररः।

श्रसं गते यदा सूर्ये चण्डानं पतितं स्तियं।

च्हर

स्रतिकां स्पृत्रतस्वि कथं ग्राहिर्विभीयते ॥ जातवेदाः स्वर्णश्च सेाममकं तथैव च । ब्राह्मणानुमते चैव स्नाला स्पृष्टा च ग्राध्यति॥ श्राचान्तमनुगत्तं वा निश्चि स्नानं न विद्यते । स्नानमाचमनं प्रोक्तं दिवादतज्ञलेन तु ॥

यम: ।

विग्रः सृष्टो निश्चायां त्रदक्ताया पितिनेन वा।
दिवामीतेन ते।येन स्नापयेदग्निमित्रिधी॥
दिवाइतं तोयमपि कला खर्णयुतं तु तत्।
राजिसाने तु सम्प्राप्ते स्नायादनसमिधी॥
यदा तु दिवाइतं तोयं न सम्भवति तदा विश्लेषमाइ
मरीचिः।

दिवाच्चतं तु यत्तीयं यहे यदि न विद्यते।
प्रज्वाच्याग्निं ततः खायान्नदी-पुष्करिणीषु च ॥
स्त्रच विश्रेषमाच कात्यायनः।

प्रचेता वर्णश्चाषु न राची जलसुद्धरेत्। श्रन्यत्र धाच द्रत्येतन्तीरस्यः स्नाममाचरेत्॥

धाक्रोधाव इति प्रतीक्रीपक्षचितमक्तमकारेण राजी जलं नोद्धरे दित्यर्थः । एवसुद्धृतेन च जलेन नद्यादितीरखः खायात् । मापो मौवधीर्षिप्रवीधाक्रोधाको राजनित्यादियीजुर्वेदिको मक्तः । जलेाद्धरणे विशेषमाइ पैठीनसिः ।



यदि गेष्ठे न तोयं स्थानावक्कुद्धिः कथभवेत्। ज्ञोधाव दति मन्त्रेण रहीयादग्निष्विधौ ॥ 'त्रग्निष्विधौ' जलस्थोपरि ज्यलनामग्निं धारयिलेखर्थः।

तथा च इारीतः।

धाने। धान इत्यग्निमुपिग्झाद्वारयन् स्वज्ञीयात्। राज्जदर्भनादौ तु राचाविष नद्यादावेश स्नानं प्रवस्तं।

यदाह व्यामः।

चन्द्र-सूर्य्यक्रे चैव थोऽवगाहेत जाक्रवीं। स स्नातः सर्वतीर्थेषु किमर्थमटते महीं॥ देवीपुराणे।

गोदावरी महापुष्णा चन्द्रे राज्यसमिते। सर्वे च शश्चिना यस्ते तमेरहरे महामते॥ मौरपुराणे।

> चन्द्रगृहे भवसार्थे रवेः संक्रमणेषु च । नक्तमण्यवगाहेत सलिलं सरिदादिषु ॥

देवलः ।

यथा सानस दानस सर्व्यस ग्रहणे दिवा।

सेर्गस्थापि तथा राजी सानं दानं विधीयते॥

यत्र सर्व्योदयादूर्द्धे ग्रसस्य चन्द्रसासमयसाच सर्व्योदयात्

प्रागेव राज्ञदर्भननिमित्तं सानादि कार्ये। न तु पश्चादित्यर्थः।

यद्भविश्वशः।

सर्वेषासेव वर्णानां स्नतकं राष्ट्रस्तके ।

**वर्षसन्तु भवेत्द्वानं स्नतकास्त्रस**्वर्जयेत्॥

'स्रतकाश्रं' राज्ञस्रतकाश्रं।

गौतमः ।

न कदाचिद्राची नग्नः स्नायात्।

बौधायनः ।

नग्नः स्वायात्र नकं स्वायात्।

त्रापसम्बः।

समिरोमज्जनमपु वर्जयेदस्तमिते न स्नानं । समिरोमज्जनप्रतिषेधः स्वावरे।दकविषयः।

तथा च नन्दिपुराणे।

मग्ना नदीजले स्नायात् प्रविष्यान्तर्जले दिज: ।

तड़ागादिषु तेायेषु प्रत्यचं स्नानमाचरेदिति।

मनुः ।

न नग्नः सानमाचरेदिति ।

उप्रनाः।

म नग्न: स्नायात्।

हारीत: ।

न नग्ना जलं पेयात्।

मञ्ज-सिखिती ।

श्रमग्रे श्रमग्रः स्वायात्राष् मेहेकोद्वर्षणं कुर्यात्र पादेन पाणिना वा असमभिद्याद्यसादापा वे सर्वा देवता न सवन्तीं द्याभिकामे-दविष्यामेध्येदकं परिचरेकाष्पोदके स्वायात्र समुद्रम्बगाहेत न नदीषु नदीं भ्रूयात्र पर्वतेषु पर्वतान्।

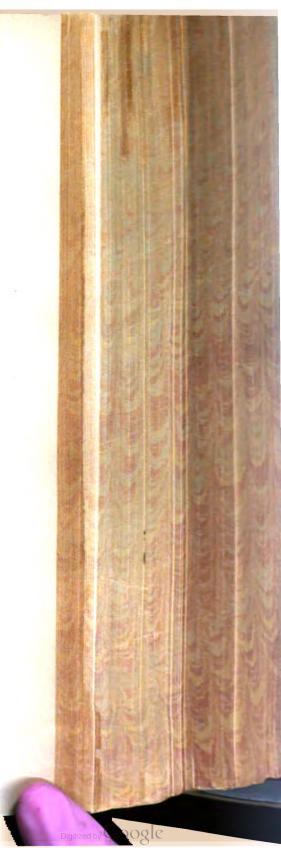

#### योगयाज्ञवस्काः।

पादेन पाणिना वापि यद्या वस्त्रेण चेादकं। न इत्यान्त्रेव वादेच न च प्रचेाभयेदुधः॥ न कुर्यात् कस्यचित् पौड़ां कर्मणा मनमा गिरा। श्राचरेन्नाभिषेकन्तु कर्माण्यन्यानि वाचरेत्॥

### देवलः ।

न नदीषु नदीं ब्रूयात् पर्वतेषु च पर्वतं । नान्यत् प्रशंचेत्तत्रस्यस्तीर्थेव्यायतनेषु च॥

त्रत्यासु नदीषु स्थिते। त्यां नदीं न ब्रूयात् । ऋत्येषु पर्वतेषु स्थिते। तया श्रत्येषु तीर्थेष्वत्येष्व। यतनेषु पुणकेत्रेषु च स्थितो नान्यत्तीर्थं केत्रं वा प्रशंसे दित्यर्थः ।

# इारीतः।

न चलरेापदारयोः स्नायात् । पुनर्हारीतः ।

न स्नात-वर्णकरो।रग्रं प्रयच्छेदन्यत्र देव-गृह-ब्राह्मणेभ्यः। स्नानमाचरेदित्यनुब्क्तौ विष्णुः।

नाजीणीं न चातुरा न नग्नो न राज्ञदर्शनवर्जराची न सन्ध्यायां। जावासि:।

नित्यं न द्यापयेत्झानं काम्यं नैमित्तिकञ्च यत् । द्याम्यादिषु कर्त्त्रयं न च यादृच्छिकं कचित्॥ 'यादृच्छिकं' मजाप्रकर्षणार्थं।

#### त्रापसम्बोऽपि।

यादृष्टिकम् यस्त्रानं भोगार्थं क्रियते दिजै: । तित्रविद्धं दमन्यादौ नित्यं नैमिसिकं न तु॥ दारीत: ।

दममीं पञ्चमीश्चेष पूर्णमायीं चयोदत्रीं।
एकादत्रीं द्वतीयाञ्च यसैसमुपयेवते।
जन्मीर्णा तस्त रहिः स्नादनापत्तिवसायुगं॥
वोधायने।

नन्दासु चैव रिकासु पूर्णासु च जयासु च। दादम्बाचैव सप्तम्बां व्यतीपाते सबैधते। रविसंक्रमणे चैव नाभ्यकुं स्नानमाचरेत्॥

'नन्दाः' प्रतिपत्-षष्ठ्यैकादस्यः । 'रिकाः' पतुर्थी - जवमी - चतुर्दस्यः । 'पूर्णाः' पञ्चमी - दश्रमी - एचदस्यः । 'जयाः' ष्टतीयाष्टमी - जयोदस्यः । तदेवं दितीयां विद्यायेतरासु तिथिषु अभ्यङ्गस्तानं न कार्याम -त्युकं भवति ।

> सन्तापः कान्तिरक्पायुर्धनं निर्द्धनता तथा । श्रारोग्यं सर्वकामाः स्वरभक्ताद्वास्करादिषु ॥

श्रव प्रचेताः ।

वारनिवेधोऽपि पराग्ररेण दर्शितः।

बार्षपं गन्धतेलय चत्तेलं पुष्पवासितं । श्रन्यद्वयुतश्चेव न दुष्पति कदाचन ॥

**यमे**।ऽपि । 109 घृतञ्च सार्षपं तेसं यत्तीसं पुष्पवासितं। न दोषः पक्षतेखेषु स्नानाभाक्ते तु नित्यमः॥ ब्रह्मवैवर्त्तपुराणे।

पचयारभयोराजन् सप्तम्यां निश्चि सन्ध्ययोः । विद्या-पुत्र-कसत्तार्थौ तिस्तैः खानं विवर्जयेत् ॥ तिस्रक्षानं सदा पुद्धं कुर्यादामसकैः त्रियं । सप्तमी-नवमी-दर्श-रविसंक्रमणादृते ॥

वायुपुराणे।

नवार्या दर्श-सप्तम्धेः संकान्ती रविवासरे । चन्द्र-सूर्योपरागे च खानमामसकैस्थजेत्॥

थामः।

1

į

दम्रस्थाच व्यतीयायां चयोदस्यां तथैव च। न वर्णेवीदणं स्नानं कर्त्तयं चित्रयादिभिः॥

आवासिरपि।

चयोदस्यां हतीयायां दमम्यां तु विश्वेषतः । जूद्र-विट्चचजाः<sup>(९)</sup> स्नानं नाचरेयुः कथश्चम ॥ श्रम प्रतिप्रसवसास मर्गः ।

पुनजनानि संक्रान्ती त्राहे जवादिने तथा। नित्यखाने च कर्त्तचे तिथिदोषो न विद्यते॥ नाइड्पुराणेऽपि।

<sup>(</sup>१) श्रुद्ध (बट् क्य विया इति ग॰।

मित्यसाने च कर्त्तव्ये तिथिदोषो न विद्यते॥ भविष्यत्पुराणे।

म खायादुत्ववेऽतीते मङ्गस्थानि निवर्त्त च ।

श्रमुमञ्च सुरहत्म्यूनर्षयिलेष्टदेवताः ॥

प्रतिप्रसवोऽपि तन्तेव ।

मङ्गस्थेव्ययते खानं दृद्धौ पर्वेतस्ववेषु च ।

खेरमन्त्रसमायुकं मध्याक्कात् प्राम्बिभेषतः ॥

दृति खानकर्त्तुः प्रतिषेधाः ।

श्रथ खानार्थं पाद्याणि वर्ष्यानि चोदकानि ।

### तच मनुः।

नदीषु देवखातेषु तड़ागेषु घरःसु च । खानं समाचरेखित्यङ्गर्त्तप्रसवसेषु च ॥

'नदी' श्रभोष्यपिक्षा खननी। ग्रीश्रभोष्यपिक्षासु खल्पपरित्यु खाननिषेधात्। देवै: खातिमिति यत्स्यर्थते तत् 'देवखातं'। सहस्व-दयहसाधिकपरिमाणः कृषिमोजलाश्रयः 'तडागः'। इस्तमहस्राधिक-परिमाणं तड़ागाच न्यूनं 'परः'। गर्मस्वरूपं डकं कात्यायनेन।

> धनु: सहस्राष्यशे च गतिर्यासां न विद्यते । न ता नदीमन्दवाच्या गर्त्तास्ते परिकीर्त्तिताः ॥

श्रष्टभनु:पदस्रायामश्चप्रदेशाविस्तानामपां यत्र परतो गतिः प्रवादो नास्ति स जसाश्रयो गर्नाश्रन्दवास्त्रो न नदीश्रम्दवास्तः। 'प्रस्ववर्ण' निर्द्धरः, पर्वतादेः प्रस्नन्दमानस्रोकमसप्रवाद द्रह्यर्थः।



याज्ञवस्यः।

स्रायात्रदी-देवस्रात-हूद-प्रस्रवणेषु स् (१) ॥ स्तिमितप्रवासोऽतिगस्तीरजसी नदीकदेगः 'हूदः'।

द्वः।

सानं चार्काचमे जले।

विष्णुपुराषे।

नदी-नद-तड़ागेषु देवसात-सरःसु च । नित्यक्रियार्थं सामीत गर्त्त-प्रस्वकंषु च ॥

'नदाः' हिर्ख्यवाज्ञप्रस्तयः।

भपासुत्तरोत्तरं पुछलमाइ मार्कण्डेयः।

भ्रमिष्टसुङ्गृतात्पुष्यं ततः प्रस्तवणोदकं। ततोऽपि सारसं पुष्यं तसास्त्रादेयसुच्यते । तीर्घतोषं ततः पुष्यं गाङ्गं पुष्यम्तु सर्वतः॥

'तीर्घ' वाधुत्रृष्टं। "चदध्यासितमईद्भिसद्धि तीर्थं प्रवस्त्रते"

दृति सार्षात्।

विष्णुरपि।

खद्भृतात् पुण्यं श्वनिष्ठसुदकं तसास्रादेयं तसादिष साधुपरि-यद्दीतं सर्वत एव गाङ्गमिति ।

विश्वानपि।

एकतः सर्वतीर्घानि जाऋयेकीत चान्यतः । ब्रह्मकोकेऽपि ब्रिस्सः पतिता या मदीतसं ॥

(१) नदी-देवखात-ऋदेषु च सरःसु चैति ख॰।

### मरीचिरपि।

भ्रमिष्ठसुद्धृतं वापि श्रीतसुष्णमधापि वा। गाङ्गं पयः पुनात्वाद्य पापमामरणान्तिकं॥

# पद्मप्राणे ।

खडूतं तु ग्रुभं तोयमपर्यं वितमेव हि । भागीरायास्तु यत्तीयं न तत्पर्यं वितं भवेत् ॥

# चादित्यपुराणे ।

चिरं पर्युवितं वापि ग्राइस्पृष्टमचापि वा । जाक्रयाः सानदानादौ पुनात्येव घदा पयः॥

त्रतएव गाङ्गव्यतिरिक्तेनो द्भृतोदकेन प्रद्रादिसृष्टेन न स्नातव्य-

### मित्याद योगयाश्चवस्यः।

त्रग्राचित्राभेदृष्टाभिद्द्यृताभिष्त मानवः । स्वानं समाचरेद्यस्त न स ग्राध्यति कर्षिचित् ।

#### तथा।

चिराचपसदा मधो याः कास्तिद्यसुद्रगाः।

ससुद्रगासः पचसः भाषसः धरितां, पितः॥

'चिराचपसदाः' चिराचोपवाधव्रतपस्त्रदा द्राय्यः। एवं पच
मासयोरिप।

वाराइपुराणे।

चिभिः सारखतं तीयं पञ्चाहेन तु यासुनं । सद्यः पुनाति गाङ्गेयं दर्जनादेव नार्मदं॥ ससुद्रगानां सरितामन्यासामपि यत्पयः। पावनं स्वान-दानेषु प्राजापत्यसमं स्वतं ॥
श्रमसुद्रगतास्वापि याः कासिदिपृकोदकाः ।
श्रमोद्या ग्रीश्वकालेऽपि तासु स्वानं समाचरेत्॥
श्राद्यन्ति याः कुमरिता ग्रीश्रे स्व्यांश्रातापिताः ।
तासु स्वानं न कर्त्तवां दृष्टतीयास्वपि कचिन्॥

#### निंगमः ।

याः भोषसुपगक्किन्त ग्रीभे तु सिरतो भुवि ।

तासु स्नानं न सुर्वीत प्राष्ट्रव्ययम्बुदर्भने ॥

प्रश्नसानामपि नदीनां रजोदोषकालं तत्र सानासनर्दत्वमाइ,
काळायनः ।

सम्प्राप्ते श्रावणे मासि सर्वा नद्यो रअखलाः । तासु स्नानं न खुर्वीत वर्जियला तु आक्रवीं ॥ श्रावणे इति वर्षाकाखापसम्बद्धार्थे । श्रातण्व मार्कण्डेयः ।

दिमासं सरितः सर्वा भवन्ती इ रजखलाः । श्रप्रश्चसं ततः स्वानं वर्षासु नववारिषा॥ कर्कटसंक्रान्तेरारभ्य मासदयं वर्षाकान्तः। "वर्षाः कर्कटसिंह्योः" इति स्योतिःपराश्वरस्परणात्।

स्नानग्रहणं तर्पणादेरिप प्रदर्भनार्थं। यदाह कात्यायनः।
नभी-नभस्ययोर्मध्ये पर्वा नद्यो रजस्वाः।
न स्नानादीनि पर्वाणि तासु सुर्वीत मानवः ॥
कर्कटादिमासदयं यावद्रजस्वता द्वार्थः।

चन्द्रसूर्य्ययहे चैव संकानवादिदिने तथा। यदाह स एव।

प्रावद्वाले महानद्यः सन्ति नित्यं रजसलाः।
तासु स्नानं न जुर्वीत वर्जयिला तु जाक्रवीं॥
जाक्रवास्तु दिनचयमेव रजोदोष दत्याद स एव।
प्रवत्ते त्रावणे मासि च्यदं गङ्गा रजस्वता।
चतुर्चेऽद्दिन सम्प्राप्ते घुद्धा भवति जाक्रवौ॥
एतदपि सौरमानाभिप्रायमेव। त्रन्यचा "प्रचमे कर्कटे देवी
च्यदं गङ्गा रजस्वता। सर्वा रक्षवद्या नद्यः करतोयाम्नुवाद्दिनौ॥'
दति योगयाज्ञवस्क्यवचनविरोधः स्थात्। सौरमाने संक्रान्तिवज्ञादेव
त्रावणादित्यवद्यारदर्जनात्। 'करतोया' नदीविग्रेषः।
तथा।

कर्कटादौ रजोदृष्टा गोमती वासरचयं।
चन्द्रभागा सतौ सिन्धुः ग्ररपूर्वर्मदा तथा॥
जनव्यतिरिकानां सर्वासामपि नदीनां मासदयं रजोदोषे प्राप्ते
विभेषमाइ स एवं।

यव्यदयं श्रावणादि सर्वा नद्यो रजख्लाः।
तासु स्नानं न खुंबीत वर्जविक्षा समुद्रगाः॥
'यव्याः' मासाः, "घुरेकः संवत्यर" इति स्नतपयश्रुतेः।
समुद्रगामिनीनां तु षड्राचं रजोयोग इत्युक्तं भगवतीपुराणे।
मासदयं कर्कटादि सर्वानद्यो रजख्लाः।
समुद्रगामिनीनाम्नु षड्राचं रज दक्षते॥

समुद्रगामिनीव्यपि कासाञ्चित्सर्वथा रज एव नास्तीत्यु वामनपुराणे।

सरखती नदी पृष्णा तथा वैतरणी नदी।
श्रापमा नर्भदा चैव मङ्गा मन्दाकिनी नदी॥
मधुखवा श्रंग्रुमती कौशिकी यसुना तथा।
दृषदती महापृष्णा तथा हैरखती नदी॥
वर्षाकाखवद्दाः सर्वा वर्जयिला सरखतीं।
एतासासुदकं पृष्णं वर्षाकाले प्रकीर्त्ततं।
रजखलालमेतासां विद्यते न कदाचन॥

# कात्यायनोऽपि।

तपनस्य सुता गङ्गा अस्तजाता सरस्वती।
रजसा नाभिभ्रयन्ते ये चान्ये नदसंज्ञकाः॥
कुरुचेचे या सरस्वती सा 'अस्तजाता'।
एवसुक्तरजोदोषस्य कचिद्रप्वादमाइ स एव।
स्वपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रातस्ताने तथैव च।
चन्द्र-सूर्य्यग्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते॥
गार्ग्यः।

प्रत्यावर्त्तेऽभिष्ठि स्नानं वर्ज्यं नद्यां दिजातिभिः।

यस्यां रजकतीर्थस्य दणहस्तेन चोपरि॥

प्रत्यावर्त्ते श्रावर्त्तयुक्ते।

बौधायने।ऽपि।

तथावर्त्तीदने स्नानं वर्त्यं नद्यां दिजातिभिः।

तथां रजकतीर्थन्तु दश्वदस्तेन वर्जयेत्॥
स्नानं रजकतीर्थे तु भोजनं गणिकायदे ।
पश्चिमोत्तरशायितं श्रकादिप दरेन्द्रियं॥
निरुद्धासु न तुर्वीरन् श्रंशभाक् तत्र सेतुक्तत्॥
श्वत्र स्वन्तीव्वित्यनुष्ट्ती जमद्ग्निः।
न परेण निरुद्धासु स्वन्तीषु कदाचन।
स्नानं समाचरेदिप्रः सेतुकर्त्तुः फलं यतः॥

মন্ত্ৰ:।

नान्योदके स्वायात् न ससुद्रमवगार्हत । एतत्र प्रस्रतोदकसभवाभिप्रायं ।

यदाइ कागलेय:।

नद्यां सिम्निहितायान्तु नान्यत्र स्नानमाचरेत्।
प्रदुराणामपां साभे न च खल्पोदने कचित्॥
खल्पोदनखनणसुन्नं स्कन्दपुराणे।
नाभिमाचन्तु यत्तीयं तत्तु खल्पसुदाइतं।
तच स्नानं प्रकुर्वीत जानुमाचे न तु कचित्॥
श्रीगयाज्ञवस्त्राः।

प्रभाते विद्यमाने तु खदके सुमने। हरे । नाल्पोदके दिजः स्नायास्त्रदीं चेत्सृष्य क्विमे ॥ नारदीयपुराणे ।

> नद्यां तु विद्यमानायां न स्त्रायादन्यवारिषु। न स्त्रायादस्यतोयेन विद्यमाने बह्रद्वे॥ 110

मद्यसिक्षाने तड़ागादिव्यपि स्नातव्यमित्याद मरीचिः । श्रमित्रधाने सरितां तड़ागेषु सरःसु च । बद्धतोबासु वापीषु कूपेब्यपि कदाचन ॥

विष्णुपुराणे।

कूपेषूत्तानतोयेषु स्नानं कुर्वीत वा दिणः । स्नायौतोद्भृततोयेन श्रन्यया रूचमकावे॥ सार्कण्डेयोऽपि।

पुराणानां नरेन्द्राणास्वीणाच महातानां । क्वानं क्रूपतड़ागेषु देवतानां समाचरेत् ॥ महातानामित्यनेन पतिताद्युदपानेषु न खाबादित्युकं भवति । त्रातप्त बद्धमनुः ।

श्वन्यायोपार्जितार्थेख पतितख च वार्ड्वः । न खायादुद्यानेषु खाला छच्छं समाचरेदिति ॥ एवममुत्रुष्टेखिव द्रष्टयं।

चदाइ वासः।

त्रमृत्युष्टेषु न स्वायात्त्रचैवासंस्त्रतेषु च ॥
'त्रमंस्त्रतं' त्रकतप्रतिष्ठं । 'त्रनृत्युष्टं' सर्वार्थस्वेनात्यकं परकीयमिति यावत् ।
त्रतंपव जानासिः ।
न पारक्ये सदा स्वायात् ।
मन्रपि ।

परकीयनिपानेषु खायाधीव कदाचन ।

निपानकर्तः स्वायी हि दुस्कृतांत्रेन लिखत इति । यत्पुनकी सेनात्रं।

पषिण्डामनुद्भृष्य पारको स्नाममाचरेदिति । यच याज्ञवस्कोन ।

पञ्चिषिकान् समुद्भृत्य न स्वायात्परवारिषु ।

यस अञ्चलिखिनौ । निष्ठिकिचिते पित्वंस्वर्पयेत् । नापीक्रूपतडागीदपानेषु सप्त पञ्च चीन् वा पिष्डानुद्भृत्य देविपत्वंस्वर्पयेदिति ।

यस पैठीनसिना ।

परक्तान् बेतुकूपांच वर्जयेत्।

्र श्रमभाक् तच चेतोच्चीन् पिष्डानुङ्ख्य सायादि।त । तन्न-

चाच ताभविषयं।

तथा च मनुः।

श्रवाभे देवखातानां बरमां बरितां तथा । खडुत्य चतुरः पिष्डान् पारको स्नानमाचरेदिति । बौधायने।ऽपि ।

तस्रात्परकृतान् सेत्रन् कूपांस परिवर्जवेत् ।

प्रद्वाय वापि चीन् पिष्डान् सुर्यादापत्मु नेर सदा ॥

निरद्धात्पञ्चन्दिष्डान् कूपास चीन् घटांसचा ।

जीनकोऽपि ।

वापीक्रपतड़ागेषु बदि खाद्याम् कदाचन । जङ्गृत्य स्वत्तिकापिष्डान् दम्म पञ्चाद्यवा विषेत्॥ द्यागयाज्ञवक्कोऽपि । परकीयनिपानेषु यदि स्नायात् कदासन । सप्तिपण्डांसादोङ्गृत्य ततः स्नानं समाचरेत्॥ विष्णुरिप ।

परिनपानेषु न स्नायात् स्नानमाचरेदा पञ्चपिण्डानु द्वृत्यापदीति। श्रव ययामामर्थे व्यवस्था। एवस ययानु द्वृत्य पर्कीये स्नानं तनेव तद्दोषभाक्षमित्युकं भवति। तद्दार श्रीनकः।

श्रमुद्भृष्य तु यः खायात् परकीयजलाभये॥ रुषा भवति तत्स्नानं कर्तुः पापेन खिष्यत इति॥ 'रुषा' निष्पलमित्यर्थः। सर्वार्थलेनेत्सृष्टे तु परकीयलाभावा-दमुद्धरणे न दोष इति भावः।

एवसुष्णोदकस्तानेऽपि नेष्पस्त्रमाच प्रक्षः । स्नातस्य विक्रतप्तेन तथैव परवारिणा । प्ररीरग्रुद्धिर्विष्ठोया न तु स्नानफलं भवेत्॥ षोगयाज्ञवस्कोऽपि ।

ष्ट्या उप्णोदकस्नानं ख्या अष्यमवैदिकं। द्या लग्नोचिये दानं ख्या अक्रमसाचिकमिति॥ यमु यमेनेकां।

श्राप एव बदा पूतास्तामां विक्वविश्रोधकः । तस्मात् सर्वेषु कालेषु खण्णाकाः पावनं स्थतिमात ॥ यदपि षड्चिंभकाते ।

त्रापः खभावतो मेध्याः किं पुनर्वक्रितापिताः।

तेन सन्तः प्रशंसन्ति खानसुष्णेन वारिणेति ॥ तदातुरस्नानविषयं।

तथा च यमः।

श्रादित्यिकरणैः पूतं पुनः पूतन्तु विक्रमा । श्राचातमातुरस्नाने प्रश्चसन्तु प्रदेतोदकमिति ॥ यदा तु नद्यादिकं न सभ्यते तदानीमनातुरस्यापुष्णोदकस्नान-मविषद्धमित्यास् स एव ।

> नित्यं नैमित्तिकश्चेव क्रियाङ्गं मस्तकर्षणं। तीर्थाभावे तु कर्त्तव्यसुष्णोदकपरोदकैरिति॥

यमु बद्धमनुनेक्तम्।

स्ते जनानि संकानयां श्राद्धे जनादिने तथा।
श्रस्युग्यस्पर्धने चैव न स्वायादुष्णवारिषा॥
संकानयां भानवारे च सप्तम्यां राइदर्धने।
श्राराग्यपुचिमचार्थी न स्वायादुष्णवारिषा॥
पौर्णमास्यां तथा दर्भे यः स्वायादुष्णवारिषा।
स गोस्रयाद्यतं पापं प्राप्तोतीस् न संबय दित॥

तेनायुक्तेषु मरणादिषु तीर्थाभावेऽपि नोष्णोदकीः स्वायात्, किनु परौदकेषद्भृतेर्वेत्युक्तमित्यविरोधः । खणास्नाने तु विशेषमास् यासः।

भौताखपु निविच्योष्णा मक्त्रमभारममृताः । रुद्देऽपि भद्यते स्नाममप्तसं स्नात्तदन्यथा॥ 'मभाराः' स्ट्राद्यः । श्रतएव मध्यन्दिनद्यागधिकारे विवस्तान्।

सन्त्रमक्षारमंयुक्तसुपस्तर्श्यनसुष्यते।

द्यागेऽवगाइने चैव भावनं विधिवर्जितमिति॥

दति द्यागार्थं याद्याणि वर्ष्यानि चोदकानि।

श्रथ स्वानस्काराः।

#### तपाइ दचः।

चतुर्चे तु तथा भागे खानाघें सदमाहरेत्।
तिलपुष्पकुषादीनि खानं वा क्रिके जखे॥
प्रष्टधा विभक्तखतुर्चे। भागोऽन ज्ञेयः।

### योगयाज्ञवस्काः ।

म्हित्तां गोमयं दर्भान् पुत्र्याणि सुरभीनि च। श्राहरेत्स्नानकाले तु सानार्थं प्रयतः ग्रुचिः। गलोदकामं विधिवत् कमात् स्वापं प्रथक्षितौ॥

# भौनकः।

नदीतीरे ग्रुची देशे भाररे कृत्तिकां खुत्रान्। प्रवतो स्टदमादाय दूर्वापामार्गगोमयं। एकदेशे प्रथक् खुर्थाकृदः स्रोकं ततः क्रमात्॥

### जाबासिः।

ततस म्हित्तकां ग्राद्धामदुर्गन्थामनूषरां । ग्रापिदेशादितसम्हणां काषग्राह्यार्थमास्रोत्॥ ग्रामेथ्यामनग्रान्थानां नीर्जानां तथा गवां। श्रायञ्जानाञ्च सद्यकं ग्राप्ति गोमसमास्रोत्॥ श्रार्षप्रतानिनीं देशात् सःशानादिविवर्जितात्।
मार्जनार्थं हरेत् दूवीं श्रणामार्गं तथैव च ॥
सर्वकर्मीपयोगार्थं कुशान् काशानथापि वा ।
श्रानयेत्तर्पणार्थं तु यवानिप तिलांस्तथा ॥
देवतार्चनकर्मार्थं नवाः सुमनसः ग्रुभाः ।
श्राददीत विश्रद्धात्मा धौतवासे।युगं तथा ॥
तथाभ्युचणमाहर्तुं पाचमौदुम्बरं दृढ्ं ।
जपार्थमचमालाञ्च स्द्राचादिविनिर्मितां ।
एवं सम्भृतसम्भारः स्नानकर्म समारभेत् ॥

#### श्रव श्रातातपः।

वस्त्रीकाखून्करा से पाळा च पिष्ट चयो: ।

कात भी चाव भिष्टा च न या द्धाः सप्त म्हित्तकाः ॥

गुचौ देशे तु संग्राह्या भक्तराभादिवर्जिता ।

रक्ता भीरा तथा श्वेता म्हित्तका चिविधा स्त्रता॥

न मृदं ने दिकं वापि न निभायां तु गोमयं।

न गोमूचं प्रदोषे तु गुस्तीया दुद्धिमान्नरः ॥

तिले । द्वी तिलस्तायी गुचिनित्यं तिले । दकी ।

होता भोका च दाता च षट्तिली नावसी दित ॥

# मरीचि:।

सहर्भितिलपुष्पाणि दूर्वापामार्गगोमयं।
तिलामलकवामांसि पात्रमभ्युचणस्य च॥
एकान्तमुदकं गला तटं प्रचास्य पाणिना।

मभारान खापयेसव(१) यथादेशं पृथक पृथक् ॥

ऋङ्गिराः।

220

विना दर्भेष यत्ज्ञानं यच दानं विनादकं । त्रमञ्जातञ्च यक्तप्यं तत्त्ववं निष्मसं भवेत ॥

व्यामः।

श्रादाय पर्या भन्त्या गङ्गातीरे। इवां सृदं । मंबर्इयति गाचाणि तस्य धर्मे। महान भवेत ॥

वसिष्ठ: ।

प्रयतेम्हद्मादाय दूर्वामाद्रीच गोमयं। खापियला तथाचम्य ततः स्नानं समाचरेत ॥ इति खानस्याराः ।

त्रथ प्रातःस्नानं।

तवाइ दचः।

दिवस्थाद्यभागे तु इत्यं तस्थापदिस्थते । उषःकाले तु संप्राप्ते भी चं कुर्याद्ययार्थवत । ततः स्नानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकं ॥

शीनकः।

। प्रातराचमनं कत्वा श्रद्धायुको यथार्थवत्। दन्नभीचं ततः इता प्रातःस्नानं समाचरेत्॥

गौतमः ।

(९) तत्र संस्थापयेत् सर्व्धमिति ग॰।

क्षतत्रोचिविधः सम्यक् खाचानेत दनाधावनं । विधायोषि सुर्वीत खानच विधिपूर्व्वकं॥ जात्रकर्षः।

चर्चेर्क्येः प्रकर्त्तकां प्रातःस्त्रानं दिने हिने । मन्त्रवसु दिजाः सुर्युः त्रूद्रा मन्त्रविवर्जितं ॥ सत्यत्रतः ।

चतुर्णामपि वर्णानां प्रातःखानं विशोधनं । दिजातिभिः प्रकर्त्तवं मन्त्रेख श्रुतिचोदितैः॥ बौधायनः ।

श्रभोऽवगाइनं स्नानं विहितं सार्व्ववर्णिकं। मन्त्रवन्त्रोचणञ्चापि दिजातीनां विशिष्यते॥ महाभारते।

ब्रह्म-चन-विश्वार्श्वेव मन्त्रवत्ज्ञानिमध्यते ।

स्वार्षोभेव दि ब्रूट्स स्वीषाश्च सुरुगन्दन ॥
कूर्मपुराषे ।

नित्यमभ्युदयान् पूर्वं स्नातवं श्रुद्धिमिस्हता । एव साधारणो धर्मञ्चातुर्वर्णस्य कीर्त्तितः । स्वीभिः मूद्रैञ्च कर्त्तवं मन्त्रवर्जं विगाइनं ॥

गोभिनः।

कुर्यादहरहः स्नानं उषस्यमुदिते रवौ । नित्वमप् सङ्गकैर्मसीक्तर्पयेच तथा पितृन् ॥

विष्णुः।

111

प्रातः खाय्यदणकरयसां प्राचीमवसेक्य सायात्।

चनु चतुर्विंद्यतिमते "खषशुषि चत् खानं सन्धायासुदितेऽपि च" इति तदपि पूर्व्ववचनाविषद्धं। 'खदिते' खदयाभिसुख इति या-ख्यानात्। श्रन्यथा "प्रातःसन्धां सनचनाम्" इत्यादिविरोधः खात्। "खाताऽधिकारी भवति" इत्यादिभिः खातस्वैव सन्धासधिकारात्। न चैतदचनवलादेव सन्धोत्त्वयतामिति युक्तं। "सन्धा सन्धासुपासीत नास्त्रो नोइते रवा" इति योगयाद्यव्योगेदिते निषधसरणात्। षाद्यवस्त्यः।

उभे मन्धे तु सातवं ब्राह्मणैश्च ग्रहात्रितैः।

तिस्रचपि च सन्धासु खातवानु तपिसना ॥

'उभे सन्धे' प्रातर्मधाङ्गाखो । 'रहाश्रितैः' रहस्यैः । 'तपस्ती'

चतिः।

विश्वाभिषः।

प्रातर्मधाक्तयोः स्नानं वनस्त-ग्रहमेधिनोः। दिने दिने यतीनां तु स्नानं चिषवणं स्वतं। सक्तदेव हि तत्प्रोतं नियतं ब्रह्मचारिणः॥

दचः।

प्रातर्भधाक्रयोः सानं वाषप्रस्त-स्टइस्तयोः । यतेस्त्रिषवणं प्रात्नं सक्तन् ब्रह्मचारिषः॥

कात्यायनः।

यथाइनि तथा प्रातर्नित्यं खायादतन्त्रिनः। दन्तान् प्रचास्य नदादौ रहहे चैतदमन्त्रदत्॥ 'श्रमक्रविदिति सर्वेषा मन्त्रनिषेधपरं न भवति किन्तु मन्त्र बद्धतिनिषेधार्षे । बदाइ जैमिनि: ।

यहेऽपि हि दिजातीनां मन्त्रवत्ज्ञानिमञ्चते । विधेर्कीपं न ते सुर्युः सामर्थे सति कर्षिचिदिति॥ । सर्वेद्या मन्त्रनिषेधे दोषमाह विवस्तान् । श्रविदित्तैव यः सान्तें विधानं स्नानमारभेत् । स याति नरकं घोरमिति धर्मास धारणा ॥ स्वावोऽपि ।

मन्त्रपूर्तं तु यत्ज्ञानं प्राज्ञः स्वानं<sup>(१)</sup> फलप्रदं । न दृषा वारिमग्नानां याद्यामिव तत्समं ॥ 'यादमां' जलजन्मूनां । योगयाज्ञवस्कारोऽपि ।

> खपखानादिर्धसासां मन्त्रवन्कीर्त्ता विधिः। निवेदनान्तस्त्रत्तानमित्या छत्रेद्वावादिनः॥ निवेसात् प्रश्ति यावत् स्वाधानं स्नृतिदर्धनात्। नामन्त्रविद्वजातीनां कर्म किसित् प्रवर्तते॥ विधिदृष्टन्तु यत् कर्म करेत्यविधिना तु यः। न फर्स किसिदाप्ताति क्षेत्रमानं दि तस्य तत्॥ मत्य-कष्क्प-मण्डूकास्तोये मग्ना दिवानिष्ठं। वसनोऽपि च ते सानात् फर्स नार्हन्ति कर्षित्॥

<sup>(</sup>१) प्रातःचानमिति गण।

श्रद्धाविधिसमायुक्तं कर्षा यत् कियते नृभिः।

श्रुचिग्रद्धेन भावेन तदानन्याय कल्यते ॥
विधिहीनं भावदृष्टं क्षतमश्रद्धया च यन् ।
तद्भरन्यसुरास्त्रस्थ मूढस्थ लक्षतात्मनः ॥

श्रद्धा-चन-विशासीन मन्त्रनत् स्नामस्यते ।
त्रस्पीमेन हि ग्रूद्रस्य सनमस्कारकं स्थतमिति ॥

श्रता हे।मादिकक्षेत्रापसभागात्<sup>(१)</sup> संचेपेण प्रातःखानं लमन्त्रकं

कुर्थात्।

यदाच भाव्यायनिः।

कालाल्पलाद्धि प्रहोत यदि हे।मादियाधनं । तदा मंचेपतः कुर्थात् सर्वया तत्त्वमन्त्रकं॥ कात्यायने।ऽपि ।

भन्पवाद्वीमकासस्य बद्धवात्मानकर्माणः ।

प्रातः संचेपतः सानं हामलापा विगर्हत इति ॥

मंचेपस्नानप्रकारमाच् योगयाज्ञवस्काः।

योऽसौ विस्तरतः प्रोक्तः खानस्य विधिर्त्तामः । श्वसामर्थ्यात्र सुर्थासेत् तत्रायं विधिर्त्यते ॥ स्नानमन्तर्जले चैव मार्जनात्रमने तथा । असाभिमन्त्रणस्थैव तीर्थस्य परिकत्यमं ॥ श्वसमर्थस्यकेन चिराहसेन निस्नासः ।

श्रवमष्पस्तान चिराष्ट्रसन नित्यनः । खानाचरणभित्येतत् यसुद्दिष्टं महाताभिः।

(१) हाभादिकर्माबायग्रक्रयेति ख॰।

श्रन्यान् वा वार्षणात्मकान् कामतः संप्रयोजयेत्॥ स्नानं चतुर्व्विंश्वतौ ।

स्नानमन्देस तैर्मन्तेर्वास्णिस स्टा मह।
कुर्याद् व्याह्तिभिर्वाय यत्किसेदस्रशिप वा॥
द्रुपदादिवेति वा स्नानं तर्पयेद्देवमानुषान्।
ददस तर्पणं स्नानाङ्गं। "तर्पणन्तु भवेत्तस्य त्रङ्गलेन प्रकीर्त्ततं"
दित ब्रह्माण्डपुराणसारणात्।

बीघायनः ।

तपस्यमपामवगाइनं देवतासार्पयिका पिट्टतर्पणमनुतीर्थमप उच्चित्रक्ष्यूजें वहन्तीरित्यथाणुदाइरिन्त । स्वन्तीस्वनिरद्वास चयोवर्णा दिजातयः । प्रातरत्याय कुर्वीरन् देविषपिटतर्पणं॥ चतुर्विंक्रते।।

स्वानस्वानसर्त्तावत्तर्पयेत् पित्तदेवताः ।

रदस तर्पणं अलस्वेनेव कर्त्त्वं । यदा स्वातः ।

नाभिमाने जले स्थिता चित्तयमूर्द्धमानसः ।

श्रागच्छन्तु मे पितरा ग्रम्पत्वे तान् जलाञ्चलीन् ॥

पित्वणामम्बरस्थानामभास्थेदिसिणामुखः ।

पीत्वीन् जलाञ्चलीन् दबाद्येद्वतरान् नुभ रति ॥

प्रादेशमानमुद्भृत्य पिनुद्देशेनाञ्चलिनयं देयं । तता स्सामानमुद्भृत्य पितामदेद्देशेन, तता गोग्र्यङ्गमानमुद्भृत्य प्रपितामदेद्देशेन
नेति क्रमेणोचैद्वतर्त्वं ।

तदुनां गारुउपुराणे ।

प्रादेशमात्रमुद्भृत्य इस्तमात्रं ततः परं । तता गोग्रम्मात्रश्च पित्रादिभ्योजलं विपेत् । प्रादेशमात्रमुद्भृत्य तर्पयेद्देवमानुषान् ॥

ब्रह्मवैवर्से ।

नाभिमाने जले स्थिता कुर्यत् स्नानाङ्गतर्पणं । देवानृषीम् पिष्टगणान् स्विपत्वंश्वापि तर्पयेत्॥ जद्भृतेददकीः स्नाता न कुर्यादन्यदा पुनः। स्नानाङ्गतर्पणं विदान् कदाचित्रीत सापयेत्॥

त्रता सध्याक्रसानेऽपि सानाक्षतर्पणसस्थानेव कार्यं। न चापराक्षः पितृणामिति श्रुतेः कथं प्रातः पितृतर्पणमिति प्रकृतीयं। तथाले पूर्वाको वे देवानामिति श्रुतेर्मध्यन्दिने साने देवतर्पणं न स्थात्। न च माभूदिति वार्यः। "स्नानेषु चैव धर्वेषु तर्पयेत् पितृदेवताः। काम्ये नित्ये विशेषेण तत् प्रसुर्यात् प्रयत्नतः" इति स्थासस्यरणात्। त्रातः श्रुतिदयं तर्पणस्थितिरक्तविषयमित्यवगन्तयः।

किञ्च श्रकरणे दोवाऽपि वसिष्ठेन दर्श्वतः । मास्तिकाभावाद्यः स्नाला न तर्पयति है पित्हन्। पिवन्ति देइनिःस्रावं पितराऽस्य जसार्थिन इति ॥ 'देइनिःस्रावः' देइमसः ।

कथपः ।

देवानृषीन् मनुष्यां श्रांचाः पित्तगणानपि । स्नातः सम्मर्पयेदिदांसादाधारा दि ते यतः ॥ एवं छते फलमाइ दनः।

प्रातस्त्याय योविषः प्रातःसायी सदा भवेत्। यप्तजनाकृतं पापं चिभिवर्षे र्यपोद्दित ॥

# भौनकाऽपि ।

प्रातरत्याय योविषः प्रातः सायी गदा भवेत् । सर्वपापविनिर्मुकः परं ब्रह्माधिगच्छिति ॥ इति प्रातःस्तानं । त्रय मधाऋदानं।

#### तच योगयाज्ञवस्काः ।

एतच्छ्रला तु वचनं याज्ञवस्कास्य वै तदा । ऋषयः ग्रंसितात्मानः पृष्कन्ति स्नाननिर्णयं॥ स्नानमव्देतिर्मन्त्रैर्थलयोत्रं पुरानघ । तदाचच विशेषेण सानस्य तु विधि प्रभो॥ तान् प्रत्युवाच प्रीतात्मा याज्ञवस्त्योऽमितद्युतिः । इट्णुध्वं वस्थते स्नामं सर्वपापप्रणाश्चमं ॥ म्दारीनि समाइत्य गला शुद्धं जलावयं। कुर्यादहरहः सानं प्रातमधाक्रयोर्दिजः॥

## समन्ः।

ततो मध्याक्रसमये पुनःस्वानं समाचरेत्। स्वर्थेस चाणुपसानं जप-होमादिकं ततः ॥ वसिष्ठचारीतावपि। पविचपाणिरेकायः पार्श्वाननवलेकयन्।

श्वरिद्वाचरेत् स्नानं मध्याक्वात् प्राम्बिशेषतः ॥
'त्रहक्' रेगगरिहतः। श्वते।रेगिणा न स्नातव्यमित्युकं भवति ।
सक्तञ्च व्यापेन ।

सानं मधन्दिने कुर्यात् सुजीर्षेऽस्रे निरामयः (१)। न भुक्तासङ्गतेरोगी नाज्ञातासम्य नाकुसः॥

11厘: 1

प्रातः सङ्घोपतः स्नानं श्रीचार्धम् तदिखते । मन्त्रेस्त विधिनिष्पाद्यं माध्यक्ते तु सविस्तरं॥

पारस्करः ।

स्द्रोमय-तुम-तिसं सुमनम भादायोदकामाङ्गला ग्रुचौ देशे संस्थाप्य पाणि-पादं यञ्चोपवीतश्च प्रचास्त्र श्रिखाम्बद्धाचामेत्। स्कन्दप्राणे।

प्रचालयेशक्यस्य स्ट्रिरङ्गः भनेः भनेः।

स्गः।

मन्त्रपूर्तं स्थितं काचे चसाचक्रोपवीतकं । नेक्तारचेत्ततः प्राक्की च दक्कोक्क्रेय त्राह्मनः ॥ देशस्त्रमेव तत्त्वास्त्रमुत्तार्थं न कदावन ।

व्यासः ।

स्मत्नोद्वारञ्च गायनीं निवधीया च्छिखां ततः । पवित्रपाणिराचम्य नाभिस्कन्धी च संस्पृत्रोत्॥

बौधायनः।

<sup>(</sup>१) निरामये इति ग॰।

श्रथ इस्तौ प्रद्यास्थ कमण्डसं मृत्यिण्डञ्च परिग्रह्म तीर्थं गला चिः पादौ प्रवासयेत्। चिरात्मानमथ हैके ब्रुवते आधानमापा देव-ग्रदं गोष्ठं यच ब्राह्मणा श्रप्रवास्थ पादौ तस्त्र प्रवेष्टयमिति। योगयाज्ञवस्त्यः।

विधा छला स्ट्रं तान्तु नोमयश्च विश्वतणः।
प्रथमोत्तममध्यानामङ्गानां चासनम् तैः॥
भागैः पृथक् पृथक् कुर्यात् चासने स्ट्रसङ्गरः।
प्रजित्तंश्च पर्णे। प्रचास्त्राचस्य वै ग्रुचिः॥
प्रव नाभेक्र्ड्रभागं दचिषदस्तेनाधोभागं वामदस्तेन प्रचासयेत्।
"धर्मविद्विषं दस्तमधः श्रोचेन योजयेत्। तथैव वामद्येन नाभेक्र्ड्रं
न श्रोधयेत्" द्ति स्गुस्तरणात्।
नन्दिपुराणे।

श्रायुष्कामः श्रिरेखिपं म्हदा कुर्याद्विजः पुरा । श्रीकामः पादयोः श्रीचं म्हदापूर्वं समाचरेत्॥ मलश्रीधनं प्रकृत्य खासेऽपि । षड्भिः पादौ चतस्मिर्जद्वा नाभि-कटौ चिभिः । स्टदैकया श्रिरः चाखं ततः कुर्यात् प्रमार्जनं ॥

### वसिष्ठोऽपि ।

स्टरैकया त्रिरः चान्धं दाभ्यं नाभेसचोपरि । श्रधञ्च तिद्धभिः कायं पादौ क्ड्भिसचैव च । प्रचान्ध मर्वकायन्तु दिराचम्ब यथाविधि ॥

पार्करः।

112

एकवा तु जिरः चाखं दाश्वां नाभिं तथेपरि ।

सृद्धियतस्भिः कायं पड्भिः पायुं तथैव च ॥

कटिवस्यू रुजद्वास पादी च तिस्भिस्ततः ।

तथा इसी परिचाद्य दिराचामेत् समाहितः ॥

प्रच यथास्त्रासं यवस्या ।

स्दादिपरिमाणन् कूर्यपुराणे दर्धितं ।

स्तिका च ससुद्दिष्टा लार्द्रामस्कमाणिका ।

गोभयस्य प्रमाणन् येनाकुं खेपयेन्ततः ॥

एतच मस्त्रोधनं तटे कार्यं।

तथा च नृसिंदपुराणे ।

प्रची देशे समभ्यस्य स्वापयेत् सुग्र-स्वित्तान् ।

स्त्रोयेन स्वकं देशं विदः संत्रोधयेन्ततः ॥

चमः ।

मक्क्षानं ततः कता त्राचम्य प्राक्षुतः शुचिः।
प्राणायामचयं कता ततोध्यात्वा दिवाकरं॥
प्राचम्य दिरिति श्रेषः। एतचाचमनमेकं पादञ्जलान्तर्निधाय व यदुर्भं चतुर्विश्रतिमते।

खले जनस्य त्राचामा जलामासु खले ग्रुचिः। पादौ खाण्योभयनैव श्वाचामाः ग्रुचितामियादिति खानबाटौ तटे बोधियलेदमाचमनं कार्थे। म्हत्तीयेन खकं देषं बहिरुदर्य यक्ताः। खानबाटीच संबोध कुर्यादाचमनं सुधः॥ इति मरीचिस्ररणात्।

उपवेशनाद्ययोग्ये च तीरे जानुभ्यामूर्द्धस्य तिष्ठते।ऽप्याचमने न दोष इत्याच जात्रकर्यः।

जर्द्धजानुर्जले तिष्ठन्नाचान्तो न प्रदुखतीति । यासः।

> इइचिर्भूता इइची देशे खदकानो समाहितः। नित्यं चिरायमेत्राषांस्ततः स्वानसुपक्रमेत्॥

'ग्रुचिर्भूता' मसग्रह्धं क्रतेखर्थः । निखग्रहणान्मसग्रह्ध-प्राणायामौ सानादावावस्त्रतौ । प्राणायामस्हपमार समर्चः ।

> प्रषवेन तु संयुक्ता खाइतीः सप्त नित्यकः । गायनीं क्रिस्सा सार्ड्डं मनसा चिः पठेद्विजः । निग्टस्न लात्मनः प्राणान् प्राणाचाना विधीयते ॥

श्रव च प्रथमं नासिकायां वायोरापूरणं। ततः पूरितस्य वायो-निश्वलीकरणं। ततस्त्रिमेन्त्रजपः। ततो रेचनक्रमेण पूरक-कुम्भ-करेचकानुष्ठानं। तथाचोकं वस्तिहेन।

नासिकाक्तष्ट उच्छासी ध्यातः पूरक उच्यते ।
कुस्मको निश्चलश्वासे रिच्यमानस्त रेचकः ॥
पूरकादिषु च स्थानविश्वेषे देवताविश्वेषध्यानमभिहितं तेनैव ।
नीस्नोत्यसदस्वस्थामं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितं ।
चतुर्भुजं महात्मानं पूरकेण तु चिन्तयेत् ॥

कुस्नेन इदि खाने धायेनु कमलामनं।
मह्माणं रक्तगौराष्ट्रं चतुर्वम्नं प्रजापति॥
रेचनेणेयरक्यायेललाटस्यं महेयरं।
प्रदूर्कटिनसङ्गातं निर्मेखं पापनामनमिति॥
मूर्मपुराणे।

तता देशविशेषकाकावधवाननुस्तायोपात्तद्रितवयाधं मधन्दन-द्वानमदं करिय इति सङ्क्षं वुर्यात्। "ततः उदं दि राजा वद्-षञ्चकारेत्युदकप्रार्थनं कला "ये ते यतं वद्दपेति प्रद्विणसुद्कमावर्त्य सुमिनियान इत्यञ्जिकिने।दकमादाय दुर्मिषियान इत्यनेन काम-क्रोधादीनुद्दियोत्तरतः प्रचिपेत्। तदाइ योगी।

> उदं हीति त्यृचा तोयसुपस्ताय प्रद्धिणं। त्रावर्त्तयेत्तदुदकं ये ते क्षतमिति त्यृचा ॥ सुमिषियान इत्यञ्जिससुद्धरेहैवतं सारम्। दुर्मिषियान इति देखं थायंश्वापः प्रवेषयेत्॥

त्रव स्दोभागदयं विधाय विधासतेन प्रथमभागेन पूर्वेति मलकानं विधायाविष्ठिष्टं भागं स्टित्तकाकानार्थं "त्रश्रकाना दिति मन्त्रेणाभिमन्त्रयेत्। तथा च मत्यप्राणे।

द्धानं कुर्यानुदा तददामन्त्रा च विधानतः। श्रयुकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे दति॥

तदनन्तरम्।

खडुतासि वराहेण कृष्णेन प्रतसाज्ञना । स्वित्ते ब्रह्मदत्तासि काम्यपेनाभिमन्त्रिता॥ स्वत्तिके इन तसर्वे यन्त्रया दुष्कृतं कृतं। स्वत्तिके देहि से पृष्ठिं त्विय सर्वे प्रतिष्ठितं।

लया इतेन पापेन जीवामि बरदः बतम्॥

इत्यनेन ब्रह्माण्डपुराणोक्तेन मन्त्रेण स्टर्सुड्रुत्य "नमे। मिचस्य वर्षणस्थेत्यनयर्था सर्थाय दर्शियला ।

श्रारुद्धा मम गाचाणि सवैं पापं प्रमीख्य। स्वत्तिके लाञ्च स्टक्षामि प्रजया च धनेन च॥ इत्यनेन कस्त्रपोक्तेन मन्त्रेण श्रिरःप्रस्टितगाचाणि विलिप्य दिराचसेत्। तदुक्तं श्रिवपुराणे।

> श्रश्यकामा इति स्थला मन्त्रेणामन्त्रा हित्ता । उद्धरेदुङ्गासीति मन्त्रेण सुसमाहितः॥ नमोमिनस्थेति ऋचा दर्शयला च भानवे । श्राहश्चेति च गानाणि समासभ्य दिराचमेत्॥

श्राष्ट्र जमद्भिः।

१ • 🗷 ।]

श्रम्बकामोति वै ग्रह्मां स्वित्तामा हरेक्की: । नमो मिनको त्यादित्याय दर्भयेत् मसदौ करे ॥ गन्धदारामिति अधा खान्यङ्गानि विखेपयेत् । श्रङ्गाखेपने मन्त्रान्तरमा इयोगौ । श्राखभेत सदाङ्गानि हदं विक्षुरिति त्यृका । तथा । श्रद्भिश्च गाचाणि क्रमञ्चलवने जपेत्।
श्रीवाद्या नाभिस्वाणि स्तरन् विष्णुमनामयम्।
कटि-वस्त्राइ-जन्ने च चरणौ च निभिक्तिमिः॥
तथैव इस्तावाचम्य नमस्त्रत्य जसं ततः।
यत्किश्चेदमिति मन्त्रेण नमस्तेत्रयताश्चिष्टः॥

## नमद्ग्रिः।

हिरखारङ्गं वर्षमित्यपोऽभिप्रपद्यते । सुमित्रा इत्यपः सृष्ट्वा दुर्मित्रासः विहः विपेत् ॥ यदपां क्रूरभित्यपित्तरालेखाः तु पाणिना ।

# बीधायनः ।

श्रवापोभिप्रपद्यते ।

हिरक्षक्ष्यक्षं प्रविधे नी यें ने देहि याचितः । यत्मया सुक्रमधाधूनां पापेभ्यस प्रतिग्रहः । यस्मे मनसा वाचा कर्मणा दृष्कृतं कृतं ॥

तमा रेन्द्रोवर को व्रद्यातिः सविता च पुनन्तु न द्रश्याञ्चाञ्चिता भ्रम उपहन्ति सुमिनियान भ्राम भ्रोषधयः सन्तित तां दिशं निर्-जित यस्तामस्य दिश्चि देखे। भविष्यति दुर्मिनास्तसी अयासुः योसां देष्टि यञ्च वयं दिश्च द्रश्याम उपस्पृश्च निःप्रदिच समुद्रक-मावर्त्तेयति यदमां कूरं यदमेध्यं यदमानां तदपगन्छतामिति । मत्थपुराके।

> श्रनुद्धृतेदद्धृतेवा जले: स्नानं समाचरेत्। तीर्थं करुषं दिश्सन्न चतुरसं समन्तत:॥

दर्भपाणिस्त विधिना श्राचानाः प्रयतः ग्राचाः ।
तीर्यन्त कल्पयेदिदान् मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्॥
ॐनमो नारायणयेति मूलमन्त्र उदाइतः।
चतुर्दससमायुकं चतुरसं समन्ततः॥
प्रकल्यावादयेद्गङ्गामेशिर्मन्त्रेविचचणः।
विण्योः पादप्रस्तासि विण्यवी विष्णुदेवता॥
चादि न स्तेनससासादाजन्त्रमरणान्तिकात्।
तिस्तः केन्योर्द्धके। दिस्र तीर्थानां वायुरव्रवीत्॥
दिवि भुव्यन्तरीचे च तानि ते देवि जाक्रवि।
नन्दिनौद्येव ते नाम देवेषु नस्त्रनीति च॥
दचा प्रस्ती च विद्या विश्वकाया विवासता।
विद्याधरी सुप्रस्ता तथा खेक्तप्रसाधनी(१)॥
चेमा च जाक्रवी चैव श्रान्ता श्रान्तिप्रदायिनी।
एतानि पुष्यनामानि(१) स्नानकाले प्रकीर्त्तयेत्।
भवेत्यस्त्रिहिता तच गङ्गा चिप्यगामिनी॥

तथा गङ्गावाकामपि।

नन्दिनी निक्तनी भीता मास्तती च महायसा । विष्णुपादार्ध्यसभूता गङ्गा चिपयगामिनी ॥ भागीरथी भोगवती जाक्रवी चिद्रशेश्वरी ॥ दादशैतानि नामानि यच यच जन्नाव्रये।

<sup>(</sup>१) लाप्रसादनीति ग॰।

<sup>(</sup>२) मङ्गानामानीति ख॰।

स्त्रानाद्यतः सारेस्त्रित्यं तस्त्र तत्र भवाम्यहं॥ विषष्टः।

> हात्वेवं मार्जनं मन्हेरश्वकाक्तादिभिस्ततः । इष्टेव देवीरम्हतं पारावर्यस्वरादिषु । ये ते अतमिति दाभ्यां तीर्थान्यावादयेदुधः ॥

व्यामः।

कुर्चेत्रं गयां गङ्गां प्रभावं पुष्कराणि च।

तीर्थान्येतानि वर्षाणि खानकाले भवन्तु मे ॥

एतस्वें क्रचिमेध्वेव जलेषु कर्म्तयं। ''गङ्गादिपुष्यतीर्थानि
क्रचिमादिषु वंस्ररेदिति'' योगयाज्ञवलक्यस्ररणात्।

यच खाने तु यन्तीर्थं नदी पुष्यतमा च या।

तां ध्यायक्षमधा खायादन्यत्रेष्टविचिमानम्॥

द्रत्यक्रनिमेषु तन्तीर्थधानस्वैव धगुणा स्थातलात् न नदीषु नदीं ब्रूयादिति तीर्थे तीर्थाम्तरसारणनिषेधाच । एवं तीर्थान्यावाह्म ख-ब्रास्त्रोक्तेन<sup>(१)</sup> विधिना स्नायात् ।

योगयाज्ञवल्काः।

खदुत्तमिति विशेत्तकालं प्राङ्मुखः ग्रुचिः । येन देवाः पवित्रेति कुर्यादास्त्रभनं चिभिः॥ महाव्याहितिभिः पञ्चादाचामेत् प्रयतोऽपि सन्। भास्तराभिमुखो मक्षेदारो श्रसानिति त्यृचा॥

जमद्ग्रिः।

(१) खप्राखासोनेति ग॰।

त्रादित्याभिसुखोमकोदापो त्रसानिति त्यृचा । ब्रह्माण्डपुराणे ।

> त्रापे। त्रसात्रिति द्युक्ता भास्तराभिसुखः खितः। इदं विष्णुर्जपिता च प्रतिस्रोते। निमञ्जति॥

श्रापसम्बः।

श्रनेरपोभ्युपेयादनभिन्नसभिमुखादित्यमुद कमुपस्पृत्रेदिति सर्थ-चादकोपस्पर्धनविधि: ।

त्रादित्याभिमुखत्वञ्च स्त्रावरे। तथा च नरसिंद्पुराखे।

नद्यां स्वत्यु च स्नायात् प्रतिस्नोतःस्थिते। दिजः। तडागादिषु तायेषु प्रत्यक्षं स्नानमाचरेत्॥

वामनपुराणे।

त्रीत के इभिमुखीमकोदाचापः प्रवहन्ति वै । स्थावरेषु च ते। येषु चादित्याभिमुखः सदेति ॥

योगयाज्ञवस्कः।

तते।ऽवघृष्य गात्राणि निमन्योगान्य वै पुनः । त्राचम्य गोमयेनापि मानसोक्या समासभेत्॥

त्रवाचमनमन्त्रमाइ जमद्ग्निः।

मधन्दिने य श्राचामेत्राक्तेणापः पुनित्विति । श्रियस्य मे च सायस्य प्रातः सूर्यस्य मे इति ॥ एतसाचमनं तीरमागत्य कर्त्तव्यं ।

तदाइ बोधायनः।

113

त्रपु निमञ्चोत्राच्य नापु सतः प्रषयं विद्यते न वाससः पच्छूलनं नेपस्पर्धनं यद्यपदद्धाः खुः नेपितिष्ठते नसे। प्रायेऽपुमते नम इन्हाय नसे। वहणाय नमो वाह्यं नसे। द्व्या द्व्युत्तीर्थाचन्याचान्तः पुनरा-चासेत्। त्रापः पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु मां। पुनातु ब्रह्मणस्पतिर्बन्नापूता पूनातु मां। यदुच्चिष्टमभोञ्चं वा यदा दुर्खरितं मम सर्वं पुनन्तु मामापे। उसताञ्च प्रतिग्रहं खाहेति। गोमयं भानवे प्रदर्श्व मानस्तोक इत्यनेन,

श्रयमयञ्चरक्तीनां से वने ।
तासां श्रवभपत्रीनां पवित्रं कायशेधनं ।
तमेव रेगान् श्रोकांश्च पापं में इर गोमय ॥
श्रनेन वा श्रिरःप्रस्तिगाचाणि खिरुपेत् ।

तदाइ विष्णुः ।

श्रयमयमिति खाला मानलोकेन वा पुन: । गोमयैर्केपयेत् प्राज्ञः चेादकैभानुदर्शितै: ।

विश्वः।

पुगस्य गोमयेनैव श्रयमयमिति श्रवन् । श्रयापामार्ग-दूर्वाभ्यां मार्जनं ।

तदाइ विष्णुः।

श्रपासमित्यपामागं दूर्वा काण्डादिति सारम्। दिस्तिरेकैकमादाय मार्जयेत्युयमादितः।

वसिष्ठः ।

काष्डात् काष्डादिति दाभ्यामङ्गमङ्गसुपस्रुत्रेत्।

दूर्व्वयेति भ्रेषः । काष्डात्काष्डादित्यादिरेकः, पाभ्रतेन प्रतने।-षीति दितीयो मन्त्रः ।

बौधायनः ।

पवित्रे क्रलाद्भिर्मार्जनं श्रापे। इष्टामयोभुव इति तिस्थिः, हिरख-वर्णाः ग्रुचयः पावका इति चतस्थिः। पवमानः सुवर्जन इत्यनु-वाकेनेति।

विश्वष्ठ: ।

तते। महाव्याह्रतिभिगीयव्या वाभिमुक्तयेत्। त्रापे। हिष्टेदमापञ्च द्रुपदादिव दत्यपि ॥ तथा हिर्द्धवर्णाभिः पावमानौभिरन्ततः। तते। क्षिमीच्या चे। द्वारं निमञ्चान्तर्जले वृधः॥

जमदग्नि:।

सुरिभमत्याप् सिङ्गाभिः प्रोचयेत् सुन्नपाणिना । हिरण्यवर्णयाभिञ्च पावमानीभिरेव च ॥

योगयाज्ञवस्काः ।

ततेरऽभिषिच्य मन्त्रेस्त वार्षेश्च यथाक्रमं । इमं मे वर्ष इत्यृग्धां लन्नः सत्तं न इत्यपि ॥ माप उदुत्तममिति सुञ्चलवस्थिति च । श्रभिषिच्य तदात्मानं निमज्याचम्य वै पुनः॥

ततः सारीः प्रादेशमाने स्तिभिरगर्भेः कुर्शनिभेरारम्य मुखप्राद-चिष्येनापां मध्ये स्थितः प्रतिमन्त्रं मार्जनं कुर्यात् । सदाद योगी । दर्भेस् पावयेनान्तेरव्यक्तैः पावनैः ग्रुभैः ।

श्रापो हिष्टेति तिस्रिभिरिदमापे हिवसतीः ॥
देवीराप इति दाभ्यामापे । देवीरितित्यृषा ।
द्रुपदादिव रत्यृषा श्रक्तोदेवीरपां रसं ॥
श्रापे । देवीः पावमान्यः पुनन्त्वाद्यास्तृषो नव ।
चित्पतिर्मेति च श्रनैः पाव्यात्मानं समाहितः ॥
हिर्ण्यवर्णा इति च पावमान्यस्त्रथापराः ।
तरत्ममाः ग्रुद्धवतीः पविचाण्यपि श्रक्तितः ॥
वाक्ण्यस्र च्हनः स्नकं श्रक्तितः सम्प्रयोजयेत् ।
जलमध्ये स्थिते विप्रः ग्रुद्धभावे। हिरं स्मरेत् ॥
ॐकारेण व्याद्मतिभिगीयव्या तु समाहितः ।
श्रादावन्ते च कुवौत श्रभिषेकं व्याक्रमं ।
श्रापां मध्यस्थितस्थैवं मार्जन्य विधीयते ॥

विष्णुः।

म्हणायैः क्रतमसापकर्षणोऽप् निमञ्ज्योपसृष्यापो हिष्टेति तिस्-भिर्हिरण्यवर्णेति चतस्भिरिदमापः प्रवहतेति च तीर्थमभिमन्त्रयेत्। ततोऽपु निमग्नः चिरघमर्षणं जपेत्। तदिष्णोः परमं पदमिति वा द्रुपदां साविचीं वा युद्धते मन इत्यनुवाकं पुरुषस्नकं वा। पैठीनसिः।

हिरण्यवर्षा इति स्निन स्नाता श्रीचं क्रता श्रापां मध्ये भीन् प्राणायामान् सुर्यात् । जमद्शिः । स्वतंत्रेत्रद्यस्य कारितः पठेद्घमर्षणं । यथायमेधेवश्रयस्य सानेऽघमर्षणं ॥ यन्तर्जस रत्यनुवसी विष्ठः । प्राणायामां सुवीत गायनीं वाघमर्षणं । यथोकैः चोभितसीस्य मञ्जेत् विर्दण्डवस्ततः ॥ यथोकैं वोभितसीस्य मञ्जेत् विर्दण्डवस्ततः ॥

### बौधायनः ।

मार्जियतान्तर्जसगते। अवसर्वेषेन चीन् प्रापायामान् धार्यितेति। योगयाज्ञवस्यः।

श्र-तर्जले जपेमान्तं चि:क्रावस्त घमर्षणं ।

हुपदां वा चिरम्यसेत् श्रापङ्गीरिति वा त्यृचं ॥

हंसः ग्रुचिषदित्यृचं चिरावर्त्य जपेदय ।

श्रन्यानि चेत्र स्रक्तानि सार्तदृष्टान्यनुस्रारेत् ॥

स्रव्याहितं सप्रणवाङ्गायचीं चिर्जपेदय ।

श्रावर्त्तयेदा प्रणवं स्रारेदा विष्णुमव्ययं ॥

विष्णोरायतनं द्वापः स द्वापां पतिक्ष्यते ।

तस्यैव स्नवश्रेतासस्मानं द्वाप्, संस्ररेत् ॥

नरादापः प्रस्तता वे तेन नारा इति स्रताः ।

ता एवास्यायनं द्वापसस्मान्तारायणः स्रतः ॥

यो हि व्रतानां वेदानां यमस्य नियमस्य च ।

भोकारं यद्यतपमां ध्वायिनां ध्वानसेव च ॥

ध्वायेन्नारायणं नित्यं स्नानादिषु च कर्मस् ।

प्रायिश्व नेषु देखुतामुखते पुमान् ॥ प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवत्यध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तदिष्णोः सम्पूर्णं स्थादिति श्रुतिः ॥ तदिष्णोरिति मन्त्रेण मञ्जेदपा पुनः पुनः । गायत्री वैष्णवी होषा विष्णोः संस्मरणाय वै ॥

#### च्ह्साति:।

द्रुपदादिव योमन्त्रो वेदे वाजसनेयके । श्रम्मर्जले चिरावर्त्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

#### विश्वामिनः ।

द्रुपदा नाम सा देवी यर्जुर्वेदे प्रतिष्ठिता। श्रन्तर्जले निरावर्त्य सुच्चते ब्रह्महत्यया॥

# थासे।ऽपि।

द्रुपदा नाम गायची ब्राह्मी वाजमनेयने । सक्तदम्तर्जले जन्ना ब्रह्महत्यां व्यपे। इति ॥ द्रुपदां प्रक्रत्य कूर्मपुराणे ।

> श्रपः पाणे समादाय जहा वे मार्जने कते । विन्यस्य मूर्ड्कि तत्तीयं सुच्यते सर्वपातकेः ॥

### ध्युः ।

श्रपः पाणौ समादाय चिःपठेर्द्रुपदाम्हर्ष ॥ तत्त्रायं मूर्ड्कि विन्यस्य सर्वपापैः प्रमुख्यते ।

#### थामः।

मनार्काखे चिरावर्ष्य साविनीं प्रयतस्वया ।

सुच्यते पातकीः सर्वेर्धाद न त्रह्महा भवेत्॥ हारीताऽपि ।

> जुम्बका नाम गायत्री वेदे वाजसनेयके । त्रमार्जले सक्तमक्षा ब्रह्मस्त्यां व्यपादित ॥

जुमकाय खादा इति मकः।

सुमन्तुरपि ।

मातरक्षिगिनीं गला माहस्त्रसारं सुषौ सस्तीं वान्यदागम्यागमनं स्नला श्रवमर्षणस्त्रममन्तर्जसे चिरावर्त्य तदेतसात् पूता भवति । सारीताऽपि ।

श्रापङ्गीः पृथ्विरङ्गमीदित्येताम्हचित्ररः नार्जले जपन् धर्वस्नात्पापात् प्रमुच्यते । इंसः भ्राज्विद्व्येताम्हचित्ररः नार्जले जपन् धर्वस्नात्पापात् प्रमुच्यत इति । गौतमे।ऽपि ।

त्रपि वा गायचीं पच्छोर्ज्ञचंश्वः सर्वामिति चिर्न्सर्जले पठन् सर्वस्मात्पापात् प्रमुच्यत इति । दच्यः

मार्जनं जसमध्ये तु प्राणायामा यतस्ततः । जपस्थानं जपः पञ्चात् सावित्रीजप उच्चते ॥ भाव्यायनग्रद्धां ।

सवस्त्रोऽहरहरा अवेता शुखात्युदकी न्यदस्त्रमास्कादयेत् । श्रवापि जलमध्ये स्नानाङ्गतर्पणं विधेयं। श्रयामर्थ्ये तु पूर्वे किन प्रकारेण संवेपसानं कर्म्मस्यं। विष्ठष्टः ।

योऽनेन विधिना स्नाति यन तमाश्वसि दिजः। स तौर्यक्षसमाप्तीति तौर्येषु दिगुणं कसं॥ मनेवाक्कर्मभिञ्चापि यत्पापं सुक्ते तु सः। नाममायाति तसर्वमामपानमिवाक्षसा॥

श्रुष्टः ।

त्रनेन विधिना सातः पुर्खं फलसुपास्तृते । रति मधाक्रसानं । त्रय क्रियासानं ।

तचाइ प्रक्षः।

कियासानं प्रवच्यामि स्थाविधिपूर्वकं।

स्टित्रिस्य कर्त्तस्यं भौत्रमादौ स्थाविधि।

जले निमग्रस्यमञ्ज्य उपस्पृष्य स्थाविधि।

तीर्थस्यवाहनं सुर्यात् तत् प्रवच्छाम्यतः परं॥

प्रपश्चे वह्यं देवमभाषां पितमूर्जितं।

यात्रितं देहि मे तीर्थं सर्वपापानुपत्तये॥

तीर्थमावाहियस्यामि सर्वाघिविनिषूदनं।

सात्रिध्यमस्मिन् स्वे ते।ये भजतास्यदनुग्रहात्॥

हद्रान् प्रपश्चे वरदान् सर्वानप्रुषदस्त्वहं।

सर्वानप्रुषदस्त्वेव प्रपश्चे प्रस्तः स्वितः॥

देवमप्रुषदं वित्रं प्रपश्चेऽधिनषूदनं।

न्नापः पुष्याः पविचास्य प्रपश्चे सर्यं तथा॥

ब्द्रासाग्रिस स्पाय वर्षमाप एव च ॥ ब्रमयन्बाद्ध से पापं पुनन्तु च सदा सम । द्रत्येवसुक्का कर्तव्यं ततः समार्जनं कुन्नै: ॥ त्रापो दिष्टेति तिस्भिर्यथावदनुपूर्वत्रः । हिरणवर्ण इति च ऋषिस्तस्भिस्त्या ॥ बन्नोदेवीति च तथा बन्न त्रापसधैन च। ददमापः प्रवहत तथा मन्त्रसुदीरयेत ॥ एवं समार्जनं कता इन्द श्राषें सदैवतं। श्रवमर्वपद्धन्नस्य संस्मरेत् प्रयतः सदा ॥ कृन्द त्रानुषुभं तस्य ऋविस्ववाधमर्षणः । देवता भाववत्त्रस्य पापन्नस्य प्रकीर्त्तिता ॥ ततोऽसासि निमर्क्कास्त निःपठेदघमर्षणं। यथात्रमेधः कतुराट् सर्वपापप्रनेादनः(१) ॥ तथाधमर्षणं सुत्रं सर्व्यपापापनादनं। प्रपद्मान्त्रूईनि तथा खाइती भिर्जसं ततः ॥ श्रनेन विधिना साला श्रमेधे सानवाससी। परिवर्क्तितवासास तीर्थतीर उपस्पन्नेत्॥ इति क्रियास्त्रामं। त्रथ जलाद्नीर्थक क्रतां।

तचाइ बौधायनः।

उनीर्थ वासः पौड्यिला प्रचास्त्रितेपवातान्यक्तिष्टानि वासांसि

<sup>(</sup>१) सर्व्वपापापतीयन इति ख॰। 114

परिधायाप त्रात्रमय दर्भे व्यामीने दर्भात्यारयमाणः प्राङ्मुखः सावित्रीं सदस्तकलः त्रावर्त्तयेत् ।

'प्रचालिते।पवातानि' प्रचालनानन्तरं ग्रुष्काणि । श्रव व्यासः ।

पीड़नात् पूर्वमसंक्षतप्रमीते हिंग्रेन खले जलाञ्चलिर्देशः । इत्युकं पद्मपुराणे ।

प्राचीनावीतसंयुक्तः सुप्रपाणिः तिस्तैः सह ।
त्रसंक्ततप्रभीतानां स्थले दद्याञ्चलाञ्चलिं ॥
प्रेच्यमाणे।दिशं याम्यां मन्त्रेणानेन यत्नतः ।
त्रसंस्त्रतप्रमीता ये गोचजा दुर्गतिङ्गताः ।
तेषां हि दत्तमचय्यमिदमस्र तिलीदकं ॥

याचाऽपि।

श्वमंक्ततप्रमीतानामेकमेवावटे चिपेत्। श्वनग्निद्यधा ये जीवा येऽष्यद्यधाः कुले मम। भ्रमी दत्तेन हृष्यनु हृप्ता यानु पराङ्गतिं॥

स चायञ्चलाञ्चलिर्जलस्वेनैव स्वले प्रहेपणीयः। यताऽन्यथाकर्षे देशकाह समन्तुः।

जलाई वासाः खलगे। यः प्रद्धाञ्चलाञ्चलि । वस्त्र निस्त्रोतनं प्रेता ऋपवार्थ पिवन्ति ते ॥ 'श्रपवार्थ' जलाञ्चि तं त्यक्षेत्यर्थः । वस्त्रोदकस्रावणार्थस्य किसित्काखं तटे स्थातव्यं । तदाइ भरदाजः । वस्त्रोदकमपेचन्ते ये स्ता दासवर्गिषाः। किञ्चत्कालं स्थितसासास्त्रसं भूमौ निपातयेत्॥ ततः स्वानवस्तं निष्पीड्येत्।

## पुलस्यः।

कता तर्पणमेवन्तु समुक्तीर्य जलाशयात्।
पीड्येस्त्रानशाटीन्तु तट एव विचचणः॥
तट एव निष्पीड्येदित्यच हेत् इक्ती वायुपुराणे।
वस्त्रनिष्पीडितं तीयं श्राद्धे चोच्छिष्टमागिनां।
भागधेयं श्रुतिः प्राह तसाक्षिष्पीड्येत् खले॥
जलमधिनष्पीड्ने निषेध जको नारदीयपुराणे।
जलमधे त यः कश्चिद् ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वतः।
निष्पीड्यति वस्तं तत् स्नानं तस्य ख्या भवेत्॥
कत्वा तर्पणमितिवचनात् पूर्वं वस्त्रनिष्पीड्नं न कुर्यात्।
तदाइ योगयाज्ञवस्त्यः।

यावद्देवानृषीं स्वैव पितृं स्वैव न तर्पयेत् ।
तावन्न पीडयेदक्तं येन स्वाता न चादके ॥
येन वक्तेण स्वातसान्न पीड़येत् ।
निष्पीड़यति यः पूर्वं स्वानवस्त्रन्तु तर्पणात्॥
निरात्राः पितरस्तस्य यान्ति देवैः सद्दर्षिभः ।

#### परावरः।

निराषाः पितरे। यान्ति वस्तनिष्यी इने छते । तसाम्न पीड्येदस्तमञ्जला पिटतर्पणं ॥ देवताः पितरबेखनुवन्ते। श्वातातपः । निराशाखे निवर्त्तने वस्त्रनिष्पीड्ने कते । तस्रास्त्र पीड्येदस्त्रमकता पिटतर्पणं ॥

बद्धः ।

**उदकसाण्दानाद्धि सानशाटीं न पीड़बेत्।** 

विष्णुः।

श्रक्तता देविष्टतर्पणं श्वानशाटीं न पीडचेत्। वस्त्रनिष्पीड़ने प्रकारमाद सुमन्तुः। दिख्णाभिसुखस्तिष्टन् प्राचीनावीतवानिष। वेष्टयश्वपस्त्रचेन स्वानवस्त्रम्, पीड्येत्॥

त्रव मक्तमार कार्याविनि:।

ये चात्राकं कुछे जाता प्रपुचा गोचियो स्ताः।
ते रहक्तु मया दक्तं वस्त्रनिष्पीड्ने।दकं॥
वस्त्रनिष्पीड्नानकारमाचमनं कर्त्तयं दत्याद स एव।
स्नानवस्तं ततः पौद्य पुनराचमनद्यरेदिति।
एतदाचमनं केवसं स्वस्तिमे कर्त्त्रयं।

चदाइ इारीतः।

जलाई वासा खलगो य त्राचा मेश्वराधमः । वस्त्रविक्षातनं तस्य पिवन्ति पितरोऽद्युषि ॥ तस्त्रादेकं जलस्यान्तः पादमेकं स्वते तथा । कृत्वाचामन् विधानज्ञः पूतो भवति नान्यथा ॥ पैठीनसिरपि । श्रम्बद्क श्राचामोऽमाः श्रुद्धोभवति । विश्वदक श्राचामो-विश्वित श्रुद्धः स्थात् । तस्मादमारेकं विश्वेकञ्च क्रमा पादमाच-मेत्सर्थेच श्रुद्धो भवति । मत्स्यपुराणे ।

एवं झाला ततः पश्चादाचम्य तु विधानतः।
जत्याय वासमी ग्रुद्धे ग्रुक्ते तु परिधाय वै॥
दिराचमेदिति भेषः।

तथा च याप्रः।

तते।वस्तद्यं ग्रुहं यशीला दिवपसृशेत् । वशिष्ठोऽपि ।

प्राम्बोदम्बा ग्रुषी देश खपविश्व दिराषमेत्। वक्तपरिधानाषमनयोर्मधे जङ्गादिशोधनं कर्त्तवं। तथा च जावाखपराष्ट्री।

स्वाता निषस्य वाचे। ज्यास्त्रक्षे श्रेष्टे स्ट्सासा।
स्वपविचीकते ते सि कीपीनास्त्रामवारिया॥
स्वापविचीकत इति देत्विधानात् जङ्गायदणमपविचीकताक्रोपस्यणार्थं।

श्रतएव योगयाञ्चवस्त्रः।

सालैवं वाससी भौते श्रिक्किसे परिधाय च । प्रसास्त्रोक् स्ट्राङ्गिय चस्तै प्रचासयेक्तः ॥ स्नामाईवासाय विष्मूचे।सागें न कुर्यात् । तथा च सिङ्गपुराखे । स्नानं क्रानाद्रवासास् विष्मूचं कुरते यदि । प्राणायामवयं कवा पुनस्नानेन ग्रुध्यति॥ मार्कण्डेयपुराणे।

श्रवसृज्यात्र च स्नातो गाचाक्यमरपाणिभिः । न च निर्द्धुनुयात् नेशान् वासस्वैव न निर्द्धुनेत् ॥ श्रव हेतुमाह व्यासः ।

तिस्रः केट्योर्डुकेटिश्च यावन्यक्करहाणि वै । स्ववन्ति सर्व्वतीर्थानि तस्रास्त्र परिमार्जयेत्॥ गोभिसेऽपि ।

> पिवन्ति शिरसे। देवाः पिवन्ति पितरे। सुखात्। मध्यतः सर्व्वगन्धर्वा श्रधस्तात्सर्व्वजन्तवः । तसासीयं नावस्त्रज्ञात् सानशास्त्रा न पाणिना ॥

विष्णुपुराणे।

स्ताता न मार्जयेदङ्गं स्नानमात्या न पाणिना। स्नानमात्येति विभेषग्रहणात् वस्नान्तरेण मार्जनमनुमतमिति केचित्। सनुः।

घिरःस्वानस्त तेलेन नाङ्गं किञ्चिदपि स्पृत्रोत् । स्वपृद्वारीतः ।

स्तानं कला तुयः कस्तित् पुष्यं यहाति वै दिजः। देवतासाम्र यहन्ति भक्ती स्थात् स च दादवत्॥ विष्णुः।

चातः बिरो नावधुनुयात्। नाङ्गेश्वस्तोचसुद्धरेत्र तेसं सुधेना-

प्रचालितं पूर्विष्टतं वासे।विष्टयात् । न स्वेष्क्रान्यजपतितैः सङ् सम्भा-षणं कुर्यात् ।

व्यामः।

न चानुष्ठिमेदस्ताला वासेवापि न निर्धुनेत्। स्रार्द्र एव तु वासंसि स्नाला सेवेत मानवः॥

हारौत: ।

चाला न गाचमवम्बन्धात् न मिरो विधुनुयात् न वासे। विधु-नुयात् नात्तरीयविपर्यासं कुर्यात्।

व्यासवसिष्ठौ ।

ने शिरीयमधः सुर्यान्नोपर्याधस्त्यमम्बरं । नान्तर्वाचा विना जातु विवचेद्रसनं बुधः॥

श्राचमनानन्तरं तीर्थम्टदादितिसकं विधाय यथाप्रकि गायशा-दिजपं सुर्थात्।

तथा च भविखत्पुराणे।

धीतवस्तयुगं ग्रुक्तं परिधाय समाहितः ।

उद्घ जङ्गे च संग्रोध्य परिचाच्य तथा करौ॥

दिराच्य कुण्रासीनः साविचीजपमाचरेत्

त्रान्यानि पुष्पस्रकानि मन्त्रांस्य नियतो जपेत्॥

इति जलोत्तीर्णकृत्यं।

श्रथ परिधेयवस्त्राणि।

तवाइ सगुः।

ब्राष्ट्राणस्य सितं वस्तं नृपतेरक्रसुरूपां।

पीतं वैद्यस्य भूद्रस्य नीसं मस्वदिखते॥ 'अन्वणं' निविज्रकां, तच धातुरकांनेव।

न वेष्टितिश्वराः कृष्णकषायवासा वा देविपिष्टकार्थाण वा सुर्था-दित्युश्वनसा कषायरकस्य निषेधसारणात् "श्वरतं धातुरकश्च तत्पवि-चिमतिस्त्रितिः" इति तस्यानुग्रहस्ररणाच ।

श्रनेनैवाभिप्रायेष गौतमाऽपि।

न रक्तमुम्बणमन्यधतञ्च वासे।विश्वयादिति । श्रहतस्रचणमुक्तमाङ्कादनप्रकरणे ॥

श्रव विशेषमाइ देवलः।

खयन्धीतेन कर्त्तवाः क्रिया धर्मा विपश्चिता ।

न तु नेजकधौतेन नाइतेन च कर्इचित्॥

'ब्रह्तेन' ऋधौतेन, तत्राषहतक्रव्दप्रयोगात्।

यथोतां सत्यतपसा ।

चाइतं यम्मनिर्मुक्तमुकं वासः खयभुवा ।

प्रसन्तकाङ्गिसकोषु तावत्कासं न सर्व्यदा ॥

'माङ्गिष्कां' विवाहादि ।

मार्कण्डेयपुराणे ।

श्रम्यदेव भवेदासः श्रयनीये नराधिप।

श्रन्यद्रथासु देवानामर्चायामन्यदेव हि।

त्रन्यच लेक्याचायामन्यदीश्वरदर्भने॥

वीधायमः।

उत्तरं वायः कर्त्तवं पञ्चखेतेषु कर्मसु।

खाथायोतार्गदानेषु भुकात्रमनयोत्तया॥ 'खतार्गः' मूत्रादेः, 'भुक्तं' भोजनं ।

योगयाज्ञवस्काः।

स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पित्ततपेषं। नैकवस्त्रोदिजः सुर्याच्छ्राद्धभोजनसिक्तयाः॥

भविष्यत्युराणे ।

न दान-जप-होनेषु श्राद्धाध्ययनकर्मसु । एकवस्तः प्रवर्त्तेत दिजवाचनके तथा।

'दिजवायनकं' पुष्णाइवाचनं।

विष्णुपुराणे।

होम-देवार्चनाद्यस्त दिजानां वाचनं तथा। मैकवस्तः प्रवर्त्तत दिजो नाचमने जपे॥

गोभिषः।

एकवस्त्रो न भुज्जीत न कुर्याह्वतार्चनं । न चार्चयेट्टिजान्नान्यं कुर्यादेवंविधी नरः ॥

एकवत्त्रस्य सचणमाद स एव ।

सवादंसात्परिभ्रष्टकटिदेश्रधतामरः ।

एकवस्त्रमु तं विद्यात् देवे पित्रये च वर्जयेत्॥

मयात् स्कन्धात् परिनुप्तं कटिरेशधतं त्रम्बरं यस म तयोकः।

एवं दितीयवासे।विदीनस्थापि वेदितयं।

श्रीतं सार्त्तं तथा कर्स न नग्नश्चिन्तयेदपीति ॥ विष्णुपुराणे नग्नस्रचणसुर्ता।

115

श्राइ जात्रकर्णः ।

खाध्याये तु जपे चैव दान-होमार्चने तथा। वधीयात्रासुरीं कर्चा देवे पित्र्ये च कर्मेषि। परिधानाद्वहिःकचा निवद्गा द्वासुरी भवेत्॥

श्रव वासःपरिधाने पारस्करेख मन्त्रोदिर्श्वतः ।

परिधासी यत्रोधासी दीर्घायुष्टाय जरदिष्टरिसः

श्रतस्य जीवासि श्ररदः पुरीचीरायस्थोषमभिसंयपिखतः इति ।

तथोत्तरीयेऽपि ।

यश्रमा मा द्यातापृथियी यश्रमेन्द्राङ्गद्रस्ती यश्रोभगश्व मा विद्द्यश्रो मा प्रति-पद्यतामिति ।

एतच मन्त्रदयं नववस्तपरिधाने पित्रतयं। वासःक्ष्त्रोपानद्या-पूर्वाणि चेन्नान्त्र दति तेनैवान्नस्वात्।

श्रव वर्ज्ञान्याद स्रगु: ।

न रक्तमुल्वणं वासी न नीखञ्च प्रश्नस्वते । द्रशाहीनं मखाकञ्च वर्जबेत् कुल्सितं सुधः॥ जात्तकर्षः।

कषायं कृष्णवस्तं वा मिलनं नेमदूषितं। किन्नामधोपवस्त्रच कुत्सितं धर्मतो विदुः॥ प्रयच मिलनवासोनिषधः सति सामर्थे। चदाइ गौतमः। सति विभवे न जीर्षमस्त्राचाः स्वादिति। त्रानुकस्पमाइ योगयाञ्चवस्त्यः। श्रभावे धौतवस्त्रस्य भाषचौमाविकानि च । कुतपं योगपट्टं वा दिवासा येन वे भवेत्॥ स्टभीयादिति भ्रेषः।

'कुतपः' पार्वतीयाजरेामनिर्मितकम्बसः ।

विश्वामित्रोऽपि।

यज्ञोपवीते दे धार्थे श्रोते सार्ने च कर्मणि। वतीयमुत्तरीयस् वस्ताभावे तदिखते॥

**उचरीयस्वणमार जात्रकर्णः**।

वस्त्रोत्तरीयाभावे लेकाङ्गुलं द्वाङ्गुलं चाङ्गुलञ्चतुरङ्गुलं वा स्वी-रेव क्रतं परिमण्डलन्तर्त्तरीयं कुर्यादिति ।

> दति परिधेयापरिधेयवस्त्राणि । श्रय तर्पणं । तन कासदेशौ तावत् ।

श्राह श्रातातपः।

तर्पणन्तु ततः कुर्यात् प्रत्यदं द्वातको दिजः । याज्ञवस्त्रोऽपि ।

स्राता देवान् पितृंसैव तर्पयदर्भवेत्रया ।

थासः ।

तर्पणं दिविधं प्राज्ञमुं नयः शंधितवताः ।

एवं जले स्थितः कुर्योदपरन्तु स्वर्ते स्थितः ॥

प्रनयोर्यवस्थामाद विष्णुः ।

द्वातस्थार्द्रवासा देव-पिष्टतर्पणमकाःस्य एव कुर्यात् परिवर्त्तितवासास्य तीर्थतीरसुक्तीर्यः ।

### हारीतोऽपि।

त्रार्द्रवासा जले कुर्यात्तर्पणाचमनं वर्ष। ग्राष्ट्रवासा खले कुर्यात्तर्पणाचमनं वर्ष॥ वले स्थिति शेषः।

खक्तव्यवस्थातिकामे दोषमाच सिखितः।

प्रद्रव्योषाक्राकंसे चैव बहिरप्याद्रवाससा॥
स्वानं दानं जपोद्दोमो निष्पासं पिटतर्पसं।
स्वानं बाद्यं। श्वतएव द्वारीतः।

श्राद्धां स्वानं तथा दानं देवता-पिहतर्पणं। सस्त्रमधे तु सुर्वाणः ग्रास्कावस्त्रोऽति दुखिति॥

# मार्कछ्डेय.।

नाईवासा खाले खिला बुधस्तर्पणमाचरेत्। जानुदन्नजसस्थोवा विगसत्द्वानजाटकः॥

### मरीचि:।

स्नागङ्गमेव कुर्वीत तर्पणं सिससिस्ताः। स्नागङ्गादितरत् कुर्यात्रध्याचे स्वस एव तु॥ मध्याकसागानमारं जपविधिमभिधाय सत्यवतः। जप्तानेन विधानेन देवर्षि-पिद्यतर्पणं। स्वमाखाविहितं कुर्यात् स्नागङ्गं पृथगेव हि॥ विधिष्ठोऽपि।

> स्वकामाधर्ववेदोकान् अपेयास्त्रान् चर्त्रुवि च । जिपलेवं ततः कुर्याद्देविष-पिष्टतर्पणं॥

यत्तु योगयाज्ञवस्कोन ।

जपे दे दादि मे कायस्य टे बद्धाञ्चिः श्रनैः ।

ब्रह्मयञ्चप्रसिद्धार्थं ब्रह्मविद्यामयापि वा ।

जप्ता वा प्रणवं ब्रह्मया ततस्वर्षणमाचरेदिति ॥

ब्रह्मयञ्चानन्तर्थमुकं तत्प्रातराज्ञतेरनन्तरं ब्रह्मयञ्चाकरणविषयं तनापि
तस्य विधानात् । तथा च श्रुच्यतिः ।

संवार्गक्तर्पणात्कार्यः पञ्चादा प्राप्तराञ्चतेः। वैश्वदेवावसाने वा नान्यदा लनिमित्तत इति॥ व्यदा तु खले खितसार्पणं कुर्यात् तदा तर्पणोदकसुदकमध्ये न निचिपेदित्याइ विष्णुः।

साले स्थिता जले यसु प्रयक्ते दुदकं नरः।
नेगपितष्ठति तदारि पितृषां तित्रर्थकं॥
स्वस्तर्पणमेव प्रक्रत्याद गोभिसः।
नोदकेषु न पाचेषु न कुद्धो नैकपाणिना।
नोपितष्ठति तक्तीयं यस भूमी प्रदीयते॥
स्रतः स्वस्त्येन भूमावेव देयिमत्यभिप्रायः।
प्रक्वारेपि।

खदके नोदकं कुर्यात्प्रहम्बद्ध कदाचन। खनीर्य तु ग्रुची देग्रे कुर्यादुदकतर्पणमिति॥ श्रन विशेषमाइ हारीत:।

विधिश्वसार्पणं कुर्यात्र पाने तु कदाचन॥

पाचादा जलमादाय ग्रुभे पाचान्तरे विपेत्। जलपूर्णेऽयवा गर्ने न खलेषु विवर्धिषु॥ पाचचाच पितामहेनेकां।

हेम-इत्यमयं कार्यं तास-कांस्वससुद्भवं । पितृणां तर्पेषे पात्रं स्टकायन्तु परित्यवेदिति ॥ परिस्तरणविशेषो योगयाज्ञवस्कोन दर्शितः ।

श्रावाद्य पूर्ववयान्त्रेरास्तीर्थं च कुमान् ग्रुभान् । प्रागगेषु सुरान् सम्यम्दिक्षागेषु वै पितः निति ॥ तर्पयेदिति श्रेषः।

यच पुनर्नेष्टकाचिते पितंस्तर्पयेदित्यादिना प्रतिषिद्धभग्रदि वा स्तर्सं तच जले दद्यादित्याद विष्णुः ।

> चत्राम्युत्ति खलन्तु खायुद्ते देवता-पित्वन् <sup>(९)</sup> । तर्पयेनु यथाकाममपु ववें प्रतिष्ठितं ॥

यदा त्रदक्तमध्यस्थितसार्पणं सुर्यात् तदा तर्पणोदनं स्थले न निचिपेत्। तरुकं वर्ड्विंग्रकाते ।

न तर्पयेत्पितः न्देवान् जसगंद्यः खले कचित्। खसखस्त कचित् सुर्यात् जलेष्यग्रः चित् खसं॥ अयंक्ततप्रमीताञ्चसिस्त सर्वदा खस एव चेपकीय दत्याद कार्ष्याजिनिः।

> देवतानां पितृषाञ्च जले दद्याक्यसाञ्चलि । प्रमंक्ततप्रमीतानां शके दद्याक्यसं पुनरिति ॥

<sup>(</sup>१) उदकादच तान् पिट्रमिति।

इति तर्पणकाख-देश्वनिक्रपणं। श्रय तर्पणसाधनानि।

# तवाइ खीगाचिः।

खद्रमौक्तिकइसीम कर्त्तयं पित्ततपंषं। मणिकाचमयुक्तेम म इरुद्धेम कदाचन॥ 'खड्गं' गण्डकास्त्रि। 'इरुद्धेम' केवलेन।

#### योगयाज्ञवस्यः ।

श्रनामिकाध्तं हेम तर्जन्यां इष्यमेव च।
किनिष्ठिकाधितं खड्गं तेन पूतो भवेन्नरः॥
कात्यायमोऽपि।

श्रद्भारम् करं कला स्वर्णरजतेः कुष्रैः । प्रयतस्वर्णणं कुर्याकाणिखन्गतिलेरपि॥

# ब्रह्मोऽपि ।

मरीचिः।

विना इ.य-सुवर्णेन विना ताम-तिसेसचा।
विना इ.संच मन्त्रेच पित्हणां नोपपद्यते (१) ॥
सौवर्णराजताकाभ्यां खन्ने नारुम्नरेण वा।
इत्तमचयतां याति पित्हणान्तु तिखोइनं॥
हिमेन सह यह्तं चीरेण सधुनायवा।
तद्यचयतां याति पित्हणान्तु तिखोइनं॥
'हिमं' कर्पूरं चन्दनं वा।

<sup>(</sup>१) ने।प्रतिखवीति ख॰।

रजते मनमा यायासुतर्णे इसनिर्गतं ।
तिलेषु च चणाद्गच्छेत् तास्रे तु दिसुह्रर्त्ततः ॥
दर्भे सप्तसुह्रर्त्तेन मन्द्रयुक्तं तद्वयं।
यच यच हि योयस्य तस्य तचोपतिष्ठते ॥
नैतानि सुत्रणादिससुचयार्थानि वचनानि ।
यदाइस एव ।

एषामन्यतमेनापि युक्तपाणिः समाचरेत्। दाभ्यां वाच चिभिर्वापि सर्वेर्वा तर्पणं बुधः॥

याज्ञवक्जेगाऽपि।

तिकामामणकाभे तु सुवर्ण-रजतान्वितं।
तदभावे निषिद्येन्तु दर्भेर्मन्त्रेण वा पुनः॥
त्रुमेन सन्त्रस्थावस्थकलं भवति।

श्रतएव जावासिः।

सुवर्षं रजतं दर्भान् यथासाभं प्रयोजयेत्। न मन्त्रेण विना कार्यं कदाचित्<sup>(१)</sup> तर्पणं बुधै:॥ मरीचिः।

> वज्जगोषु यथा नष्टां मातरं सभते सुतः। मनुना यस यह्तं तद्धि तस्रोपतिष्ठते॥

योगयाज्ञवस्त्राः।

नाम-गोच-खधाकारै सार्पयेदनुपूर्वशः । मन्त्रेस देयसुदकं पित्हणां प्री।तवर्द्धनं॥

(१) कदापीति क॰।

## गौतमः ।

कुष्ठानामणसाभे तु काष्ठान्दूर्वामणि वा।
संयोच्य तर्पणं कुर्यास्त्र तु ग्रून्यकरः कचित्॥
प्रच विश्रेषमाह प्रजापितः।
तर्पणादौनि कार्याणि पित्हणां यानि कानिचित्।
तानि खुर्दिसुर्णैर्देभैः सपविश्रेविंग्रोकतः॥

## स्गः।

प्रागरी सर्प चेहे वानुद्व पेख मानुषान् ।
तानेव दिगुणी क्रत्य तर्प चेत् प्रयतः पित्हन् ॥
तानेविति देवतर्पण विनिधुन्धनामपि तेथा पित्र तर्पण चोग्यतेत्युनं ।
तथा च ग्रह्मपरिभिष्टे ।

दर्भाः ख्रेषाजिनं मन्त्रा ब्राह्मणा इतिरग्नयः । श्रयातयामान्येतावि नियोच्यानि पृतः पुनः ॥

#### कागलेयः ।

समुपानं करे कता सीवधं सद्भीव च। राजतं तास्रजं वापि तेन सन्तर्पयेत् पितृन्॥

#### महुः ।

सीवर्णेन पाचेष राजतेन श्रीदुम्नरेश खद्मपात्रेश वा प्रसुनायुद्धं पिटतीर्थं स्पृत्रन् दद्मात् ।

'श्रोदुम्बरं' तासमयं। 'श्रङ्कुना' सुक्णीदिनिर्धितया श्रह्णाकया । विष्णुः ।

यवोद्केन देवेभ्यः पिस्थ्यस्त तिकोद्कैः।

तर्पणं कुर्यादिति प्रेषः।

कूर्मपुराणे।

देवान् ब्रह्मस्वींस्वेव तर्पयेदस्तीदकीः । पित्रभक्ता तिसीः स्वर्णीः सम्बन्धनेकविधानतः ॥

मत्यपुराणे।

यवेस्त तर्पयेदेवान् मनुष्यान् सनकादिकान्। तिसैविभेषतः कृष्णेर्ग्निष्यात्तादिकान् पितृन्। त्रात्मनस् पितृन् सर्वान् सुद्दसम्बन्धिभः सद्द ॥

बहुमन्:।

यथा योधसङ्खेस राजा गच्छति धार्षिकः । एवं तिससमायुकं जसं प्रेतेषु गच्छति ॥

चनु रामायणे।

पादत्रौचममधन्नं तिलहीनञ्च तर्पणं।
सर्वन्तत्विजटे तुभ्यं यच त्राद्धमद्विषमिति॥
तत्तिललाभेऽपि तदिहीनतर्पणाभिप्रायं, त्रन्यथा तिलानामषलाभे दत्यादिवचनविरोधः स्थात्।

गोभिषः।

ग्रुक्तेस्त तर्पयेहेवान् मनुष्यान् प्रवलेसिलेः । पितृंस्त तर्पयेत्कष्णैः तर्पयन् सर्वदा दिजः ॥ तिस्तर्यस्ये विशेषमास् मरीसिः । सुक्तस्योन दातथं न सुद्रां तच दर्शयेत् । वामस्त्रे तिसा याद्या सुक्तस्यस्त द्विषः ॥ 'सुद्रा' प्रदेशिन्यक्तुष्ठायसंयोगः । एतदमुद्धृतोदकतर्पणाभिप्रायं । यथा च योगयाञ्चवस्याः ।

यद्युद्धृतं निविञ्चेतु तिलान् समित्रयेक्जले । त्रतोऽन्यया तु सय्येन तिला याद्या विचल्पैः॥ 'त्रतोऽन्यया' त्रनुद्धृतोदकतर्पणे ।

तत्र जलस्यस्य विशेषमाद्य शासद्वायनः । बाडं पूर्णं तिस्तेः कला जलस्यसर्पयेत्यितृन् ।

ख्यसक्षेन न कर्त्तवं पितृषां दृप्तिमिष्कता॥ एवस यद्कं गोभिनेन ।

रामसंखान् तिलान् कला यस्त तर्पयते पितृन्। पितरसार्पतासेन रुधिरेण मसेन चेति॥

तत् खलतर्पणविषयमित्यवगन्नथं। यदा तु खलखोऽपानुङ्गृतेन चोदकेन तर्पणं कुर्यात् तदा वामचलखाले। मके प्रदेशे शायां वा तिलानिधाय तर्पणं कार्ये।

तदाइ कार्ष्णाजिनिः।

रेामसंस्थान् तिसान् क्रता तर्पयेत् पिट्टदेवताः ।
जस्ते स्थले तसस्यांस्त क्रता श्रामामधापि वा ॥
स्वत्तिस्वतर्पणस्य किसद्पवादमाद्य मरीचिः ।
सप्तस्यां रविवारे च स्टहे जन्मदिने तथा ।
स्टा-पुच-कलपार्थी न कुर्यात् तिस्वतर्पणं ॥
पचयोरभयोराजन् सप्तस्यां निम्नि-सन्धयोः ।
विद्या-पुच-कस्तवार्थी तिस्नान् पद्यस्व वर्जयेत्॥

निम्बस्य भक्तणं तेसं तिसीसर्पणमञ्जनं । सप्तम्यां नैव सुर्वीत तासपाचे प भोजनं॥ कास्तिकापुराणे ।

रिव-ग्रुक्ष-चयोदयां सप्तन्यां निक्षि-सन्ध्योः।
तिखतर्पणसंयोगात् तव्यकं दिधरं स्थतं॥
प्रधिकारिविभेषेण तिखतर्पखप्रतियेभमाद कौष्टिकः।
दर्भग्राह्यं नयात्राद्धं त्राह्यञ्चापरपिषकं।
न जीवत्पिहकः सुर्यात् तिसैसर्पकमेव च ॥
दित तर्पणसाधनानि।
प्रयाद्धसिसक्षाः।

#### तवाह व्यासः।

एकैकमञ्जलिं देवा दो दो तु सनकादयः। चर्रिक पितरस्त्रीस्त्रीन् स्त्रियस्त्रेकैकमञ्जलिं॥

#### श्राष्ट्र सत्यतपाः।

देव-पित्र-मनुष्यादि खत्राखाविधिचादितां । एकैकास्त्रखिना व्हितं प्रथमान्तेन वाचयेत्॥

# विष्णुपुराणे ।

निरपः प्रीणनार्थाय देवानामपवर्जधेत् । तथर्षीणां यथान्यायं यसदापि प्रजापतिः । पितृणां प्रीजनार्थाय चिरपः प्रथिवीपते ॥ 'त्रपवर्जयेत्' दद्यात् ।

कूर्मापुराणे।

देवतानान्तु मर्वामामेकेकाञ्चलिरिखते । ऋषीणामेक एव खान्मनुखाणां दयं तथा । त्रयस्त्रयः पित्वणान्तु स्त्रीणामेकेक एव हि ॥

ब्रह्माण्डपुराणे ।

श्रञ्जितियं दद्याद्वान् सन्तर्पयन् बुधः ।
स्वीणाञ्च मनुष्याणां सकदेव प्रदापयेत्॥
चिक्तिः पित्वभ्योदद्यान् स्वीणान्तु सकदेव हि ।
दी दी मातामद्दानाञ्च मातुलानां सकत्त्रया ।
गुर्व्वाचार्य-श्रद्भराणां सुहत्सम्बन्धिनां सकत् ॥

बौधायनः।

जलाञ्चलित्रयं देयं ये चान्ये मंखता भुवि । श्रमंखतप्रमीतानामेकमेवावटं चिपेत्॥ तत्र यथाखणाखं व्यवस्था वेदितव्या। येषां तु शाखिनामनास्नातं

तेषां विकल्प इति।

द्रायञ्जलिमञ्जाः। श्रयः तर्पणीयगणत्रमः ।

तच कागलेयः । अध्यक्षिपुरासम्बद्धाः विकास विकास

देवान् देवगणां स्रेव सुनीन् सुनिगणानि । पित्वन् पित्वगणां स्रोव नित्यं सन्तर्पयेत्ततः ॥

श्रातातपः । विकास स्थानिक स्थानिक स्थान

देवेभ्यय ऋषिभ्यय पित्रभ्यय यथाकमं । वसिष्ठोऽपि ।

DIVERSE

देवानृषीन् मनुष्यां स्व स्वत्यामं चराचरं । वस्वन् बद्रांखणादित्यांखतः पित्रगणानपि । प्रमीतानात्मनसापि क्रमश्चर्ययेदुधः ॥ ब्रह्मपुराणे ।

प्रथमन्तर्पयेद्देवाम् ब्रह्मादीम् सुसमाहितः । ततः सन्तर्पयेदिदान् मरीचिप्रसुखानृषीन् ॥ वस्रन्दद्रांखणादित्यान् क्रमग्रसतदनन्तरं। यचान् पशून् सुपर्णाञ्च भ्रतगामं चतुर्विधं ॥ श्राचार्थानितरांश्चेव काखस्यावयवानपि। यनकप्रसुखांस्वेव मनुष्यांस्तदनन्तरं॥ कव्यवासनसादीं स्व ततः पित्रगणानपि । खिपत्थस्तते।दद्याचात्रभ्यस्यः चाष्यन् । तती मातामहानाञ्च पित्व्याणां ततः परं॥ पत्नीनाच सुतानाच्च पिल-मालखसुस्ततः । मातुसानी च दुहिना खमाचार्यर्लिजसाया॥ भियास ज्ञातयश्चेव सङ्क्षम्बन्धिमस्त्रधा । एतेषां तर्पणं कार्यं यथावदनुपूर्वमः ॥ ज्ञाताज्ञाताम् ससुद्दिम्य प्रदेयसाञ्जलिखतः । श्रमंक्रतप्रमीतानां पृथग्देयोऽञ्जलिस्ततः॥ इति क्रमेण यः कुर्याद्देवादीनान्तु तर्पणं। तेन खुसर्पितासे तु सुधाभिनाच संत्रयः॥ स्तन्दपुराषे ।

पूर्वं मेादप्रमेादादीम् तर्पयेत् षिष्ठमायकाम् ।
तता ब्रह्मादयोदेवास्तर्पणीया मद्दामते ।
ततस्य सनकादीनां प्रयतस्तृतिमाचरेत् ॥
त्रिप्रस्वात्तादिकानान्तु पितृणामप्यनुक्रमात् ।
यमाय धर्मराजाय कुर्यात्मन्तर्पणं ततः ॥
पितृणामप्य मातृणां तता मातामद्दस्य च ।
पत्नी-स्वप्रदर-बस्थूनां सत-सम्बन्धिनां ततः ॥

# नारदीयपुराणे।

श्रिप्रस्तयो देवासर्थाः खुः प्रथमं मृप । ततः श्रतिचेनाद्यास्त सुनयः श्रंसितव्रताः ॥ ततः काण्डऋषीम् सर्वास्तर्पयेक्क्रद्भयान्वितः । मनुष्यांस पिद्वंसैव यथापूर्वे प्रतर्पयेत् ॥

#### सत्यव्रतः

पूर्वं स्विपितरस्तर्थाः पञ्चादन्यांश्च तर्पयेत् ।
पित्वभ्यः प्रत्यद्वं दद्यात्तते। मात्वभ्य एव च ।
तते। मातामद्दानाञ्च पित्वव्यस्य सुतस्य च ॥
पिचादितर्पणानन्तरं वाज्ञवस्काः।
सुद्वसम्बन्धि-बन्धूनां ततः सुर्यात्तु तर्पणं ॥

#### चमः ।

यिण्डानाञ्च बन्धूनां क्रलादावुदकितयां । सुष्रसम्बन्धिवर्गाणां ततोदद्याञ्चलाञ्चलिं॥

## विष्णुः ।

त्रादी खवंसानां तर्पणं कुर्यात्ततः सन्वस्थि-बान्धवानां, ततः सुद्दामेवस्य नित्यसायी स्थान् । प्रज्ञुः ।

त्रायप्तमान् पृद्धात् पिष्टपचे धावतान्तु नाम वानीधात् तावतां पिष्टपचाणासुद्वतर्षणं कला मृद्धणं कुर्यात्। गृद्धणां कला माष्ट-पचाणां कुर्यात्। साष्टपचाणां कला तस्यवन्धि-बान्धवानां कुर्यात्। तेषां कला सुद्धतं कुर्यात्।

> इति तर्पणीयगणज्ञमः । प्रय इस्त-तीर्थापवीत-जानु-दिङ्नियमाः ।

तच यमः।

दौ रखी बुगातः क्रवा पूर्षेद्दकाञ्चलि । गोग्रहङ्गमानसुद्धृत्य वसमध्ये वसं विपेत्॥

यमु व्यावेणोक्तं।

खभाभ्यामच पाणिभ्यासुद्कं चः प्रचक्कित । स मूढ़ो नरकं याति काखसुचनवाक्त्रिराः॥

तच्छाद्वादिविषयं।

तथा च कार्क्णाजिनिः।

श्राद्धे विवादकाको च पाणिनैकेन दीयते । तर्पणन्तु भवेकीवं विधिरेष पुरातन इति॥ त्रातप्व भविष्यत्पुराषे।

जमान्यामण स्यान्यामावणाञ्चित्तमादरात्। देवानृषीनानृष्यांच पित्वंचैवाभितर्पयेत्॥ मन्यपुराणे। जभवोर्बस्वोः हला यक्तिः पूर्णमञ्जलि । देवानाञ्च पित्वषाञ्च ग्राचित्वपंषमाचरेत्॥ प्रच विशेषमाच योगयाञ्चवस्त्रः । जभाग्यामष च्साम्यां त्रपराजितदिश्चाद्धः । यंदताङ्गुष्ठकाम्यान्तु सर्व्यापग्रक्षेत्र वा॥ प्रचिपेत्तायमिति शेषः । वायुपुराणे ।

> खभाभ्यामच इसाम्थां पित्हन् देवांस तर्पसेत्। सद्योपग्रह्युक्तेन दिचिषेनैव वा पुनः॥

वसिष्ठः ।

एकेन वा इस्रोन सुर्याहेवपिटतर्पणं स्थारश्चेनोभाश्यां बीत । कूर्मपुराणे।

श्रमारक्षेत्र सक्षेत्र पाणिना दक्षिणेत हु । देवधीं सर्पयेद्शीमानुदकाश्वकिभिः पितृत् ॥ श्रमारक्षेत्र दक्षिणपाणिना सदाश्वविदिकस्यः। विष्णुप्राणे ।

ग्रुचिवस्त्रधरः सातो देवर्षिपित्तर्पणं।
तेवामेव दि तीर्थेन सुवीत सुमादितः॥
'तेवां' देवादीनां, ततस्र देवतीर्थेन देवानां, प्रजापिततीर्थेन
स्वीणां, पिटतीर्थेन पितृणां तर्पणं कर्त्तवाित्राक्षं भवति।
नरसिंसपुराणे।

देवतीर्थेन खुर्वीत देवानां तर्पणं सदा।

सनकाहिमनुष्याणां ऋषीणामिय सर्वन्नः ॥ प्राजापत्येन सिश्चेत्तु सिल्लं श्रद्धया ग्रहिः । पिटतीर्थेन कर्त्त्रयं पित्वणां तर्पणं बुधैः । श्रन्थया तर्पणं कुर्वन्नेनसा युष्यते नरः ॥

श्रम्भिपुराणे।

दैवेनैव हि तीर्थेन देवानां तर्पणं स्टतं। प्राजा रहोन तीर्थेन तर्पथेत् ब्रह्मणः सुतान्। पिद्धणामपि तीर्थेन तेषामेव हि तर्पणं॥

विष्णुः।

श्रादावेव दिखेन तीर्थेन देवानां तर्पणं खुर्यात् पिश्चेष तीर्थलचणसुत्रं योगयाच्चवस्क्येन ।

> पद्म तीर्थानि विप्रस्थ करे तिष्ठन्ति दिचिए । ब्राह्मं देवं तथा पिद्यं प्राजापत्यद्म सौमिकं ॥ श्रृष्ठमूले ब्राह्मम् देवं ह्यङ्गुलिमूईनि । प्राजापत्यम्तु मृलेषु मध्ये साम्यं प्रतिष्ठितं ॥ श्रृष्ठस्य प्रदेशिन्या मध्ये पिद्यं प्रकीर्तितं । एवं ज्ञाला न सहान्ति सर्वकर्मस् वै दिजाः ॥

हारीतेन तु । मध्ये श्राग्नेयमुकं । श्रङ्गुष्ठस्थे त्तरती हिंते, किंनिष्टिकायाः पश्चात् प्राजापत्यं, श्रयोऽङ्गुकीनां देवं, किंग्योरकारा पिद्यं, मध्ये श्राग्नेयं । जुत-निष्टीवितााशत-प्रमुच-पुरीवयोर्दश्चनोत्सर्गे स्त्री-श्रूद्रोक्षिष्टाभिभावणे देवताम कोऽध्येयमाणो वा ब्राह्मेण तीर्देनाचामेत् । श्रावपन-हेाव प्राजापत्येन कुर्यात्मार्जनार्चन-बिलकर्म-भोजनानि देवेन, विचार्यान् विच्येष, प्रतियद्दमाग्नेयेनेति । मार्केष्डेयपुराणे ।

नान्दीसुखानां खुर्वीत प्राज्ञः पिण्डोदककियां।
प्राजापत्येन तीर्थेन यच किश्चित् प्रजापतेः॥
अमद्गिः।

यशोपनीती देवेभ्यः प्रद्द्यात् सिख्यास्त्रकीत् ।
निनीती त मनुष्याणां कुर्यास्तर्णमादृतः ।
प्राचीनानीतसंयुक्तः पिद्यभ्या निर्वेपेक्यसं ॥
यशोपनीतादिखचणमाद भरदाजः ।
दिच्छं बाइसुद्भृष्य नामस्त्रभ्ये निनेत्रितं ।
यशोपनीतिमित्युकं देवकार्येषु श्रस्थते ॥
कण्टाबलम्नितश्चेन ब्रह्ममूचं यदा भनेत् ।
तिन्ननीतिमिति स्थातं श्रसं कर्मणि मानुषे॥
जित्निते नामबादी च दिचणस्त्रभ्यमात्रितं ।
प्राचीनानीतिमित्याङस्त्त् पिश्चेस्वेन कर्मस् ॥

#### सत्यव्रतः ।

क्रतोपतीती देवेभ्या निवीती च भवेचतः। मनुष्यां सर्पयद्वाच्या ब्रह्मपुचानृषीं स्वया॥ त्रपमयं ततः कुर्यात् सयं जान्याच्य भृतत्ते। दर्भपाणिस्तु विधिना प्रेतान् सन्तर्पयेच्यतः। पित्रादीक्यामगोनेण ततोमातामद्यागि॥

#### पुसस्यः।

श्रमाश्च दिश्वणं जानुं प्रागरीस्त सुत्रेदिंतः । देवान् सन्तर्पयेत्रित्यं श्रद्धापूतेन चेतमा ॥ श्रमाश्य जानुं सयम्, सुत्रेस्य दिश्वेरिष । सन्तर्पयेत् पिद्धन् भक्त्या ध्यायंसद्गतमानसः ॥

#### गोभिषः।

देवं समार्पयम् प्राञ्चो दिचकं जानु भरतते । निद्धादय वामना पित्वनपि विचक्कः । मनुख्यतर्पकं सुर्वेत्र किसिक्जानु पातयेत्॥

# समनुः ।

नुष्टं जानुं निवेम्हाधो दिष्णं तर्पयेसुरान् । तथैव षर्थं विन्यस्र पिद्धणान्तर्पणक्षरेत् ॥

# ब्रह्मवैवर्त्ते ।

पूर्वाज्ञाभिमुखो भ्रता पूर्वायेषु कुजेषु च।
प्रयोगिषचेत् प्रयतो देवानृहिष्म धर्मवित् ॥
धौन्याज्ञाभिमुखो नित्यमुद्रमये च वर्षिष ।
मनुष्याणाञ्च त्रप्रश्यं निर्वयेन् जलाञ्चलीन् ॥
धमात्रायमुखः खिला दिच्छायकुजेषु च।
पिद्रभ्यः यक्षितं दद्यानृष्ट्रश्यं गीतमानमः॥

## विश्वामितः।

खभाभ्यामय इसाभ्यामपराजितदिक्कृषः । न्यादाय यक्तिकं यम्बय्वीन् देवांच तर्पयेत् ॥ त्राग्नेयीमच वा याम्यां प्रेचमाणा दिशं नरः।
दद्यात् पित्वन् यमुद्दिमा चौंस्तीनच जलाञ्चलीन्॥
नन्दिपुराणे।

हेन्द्रीदिगाभिसुस्थेन चिद्यानान्तु तर्पणं । ऐत्रान्यामण कौवेर्थां त्रद्वापुणांस तर्पयेत् । दिज्ञषस्थान्तु काष्टायां विधेयं पिष्टतर्पणं॥ दति इस्त-तीर्थापवीत-जानु-दिङ्नियमाः ।

श्रथ प्रत्येकतर्पणीयदेवादिनिक्पणं।

# व्यक्तिसम्पराणे।

प्रथमं तर्पयेद्देवानुपवीतौ विनायकान् । मोद्द्यैव प्रमोद्द्य सुमुखो दुर्मुखस्त्रथा । स्वविद्वो विद्वकर्त्ता च दृत्येते विद्वनायकाः॥

### योगयाज्ञवस्काः।

महाणं तर्पयेत् पूर्वं विष्णुं इदं प्रजापति । देवान् इन्दांधि वेदांश्च ष्टपींश्चेव तपोधनान्॥ त्राषार्थंषैव गन्धवानाषार्थानितरांखाया । संवत्धरं सावयतं देवीरपारससाया ॥ तथा देवानुगासागान् सागरान् पर्वतानिप । सरितोऽय मनुखांश्च यवान् रक्षांसि चैव हि॥ पित्राषांश्च सुपणांश्च अत्तरामश्चतुर्विधं॥

## भौनकाऽपि।

त्रिविष्णुः प्रजापितर्मन्ना वेदा ख्वयः सर्व्याच्य छन्दार् स्वोद्धारे व्याद्धारे व्याद्धार सावित्री यज्ञो द्यावा प्रथिवी जन्तरिक्षमहारावाणि सङ्घाः सिद्धाः ससुद्रा मद्यो गिरयः खेवीविध-वनस्वितगन्धर्वापारका नागाः वयां सि गावः साध्या विप्रा यचा रचां सि स्वतान्येवमन्यान्यर्थयः क्षतिचिने माध्यमा स्वसमदो विप्यामिको वामदेवोऽिवर्भरदाजोविसष्टः प्रगाधाः पावमान्यः चुद्रस्काः मद्दास्काः
द्रति प्राचौनावौती सुमन्तु-जैमिनि-वैज्ञन्यायन-पैस-स्वभाव्य-भारतमद्दाभारत-धर्माचार्याः जानिक्त-बाद्दि-गार्थ-गौतम-प्राक्तस्थ-वास्वय-माण्ड्य-माण्ड्रकेयाः गार्गी वाचकवी वड्वा प्रावौधेयी सुद्धमा
मैत्रेयी कद्दोलं कोषीतकं मद्दाकोषीतकं योग्यं मद्दायोग्यं सुयन्नं
साङ्खायनसेतरेयं मद्दैतरेयं बाष्क्रलं गार्ग्यं सुजातवकामोदवादिं
मदौदवाद्दं सौजामिं प्रोनकमास्रस्थायनं ये चान्ये प्राचार्यासे सर्वे
व्यक्तित प्रतिपुद्दमिति ।

पैठिनसिः।

गौतमोथ भरदाजो विश्वामित्रस्य । जमद्ग्रिवंसिष्ठस्य कथ्यपोऽनिस्तर्थेव च ॥ स्वारोचिषस्रोत्तमस्य तामसे रैवतस्त्रथा। चाचुषस्य मद्दातेजास्त्रर्था वैवस्ततस्त्रथा ॥

द्रत्येवं यज्ञोपवीती प्राङ्सुखः श्रम्याचितद्विणवानुः प्रागयेषु कुत्रेषु प्रागरीः कुत्रेदेवतीर्थम श्रक्कतिसमिश्रेयविमश्रवा उदकैः देवा-मृषीं य तर्पयिला नियीतीत्रामदिगभिसुख उदस्सुखो वा उदगग्रेषु खु शेषु खु श्रमधेन प्रजापिततीर्थे । श्रवस्ति बिम श्रेवी उदके । सनकादीन् मरीचादीं श्र तर्पयेत् ।

#### तदाइ संवर्त्तः।

निवीतन्तु ततः क्रता यञ्चस्यं उदङ्गुखः।
प्राजापत्येन तीर्थेन मनुष्यांस्तर्परेत् पृथक्॥
एवं देवान् खषींस्वैव तर्पयत्वाथ भिततः।
मनुष्यान् ब्रह्मपुषांस्य निवीती तर्पयेदृषीन्॥
एनकस्य सनन्दस्य दृतीयस्य सनातनः।
किपलस्यास्रिस्वैव वोदुः पश्चित्रस्यस्या।
एते ब्रह्मसुताः सप्त मनुष्याः परिकीर्त्तिताः॥
मरीचिरत्यक्तिरसी पुखस्यः पुखरः क्रतुः।
प्रचेतास्य विषष्टस्य भृगुनारद् एव च।
देव-ब्रह्मस्विगेनतांस्तर्पयेद्वतादकैः॥

श्रय प्राचीनावीती दिचणामुखोऽन्याचितमयात्रागुर्देचिणागेषु कुम्रेषु दिगुणीकतेः कुमैः पिद्यतीर्थेन कुम-तिल्सिम्रेरदकैः पिद्य-तर्पणमारभेत्।

#### श्राद योगयाज्ञवस्ताः ।

मावाद्य पूर्ववसान्त्रेरासीर्थं च कुमाञ्कुभान्। सन्धं जानु ततोऽन्याच्य पाणिभ्यां दिचणासुखः॥ तिम्नद्गेस्तर्पयेनान्त्रेः सर्वान् पित्वगणांसाया। प्राचीनावीत्युदनं प्रसिद्येदे तिस्नान्तितं॥

तथा।

कव्यवासनसं के सं यसमर्थमणं तथा ।

श्रिष्टात्तान् के सम्पांस तथा विष्यः पितृन्॥

यदि स्थाक्तीविपत्तकः एतान् दिव्यान् पितृंस्तथा ।

येश्वो वापि पिता दद्यात् तेश्वो वापि प्रदापयेत् ॥

एतांस्र वद्यमाणांस्र प्रमीतिपत्तकोदिनः ।

वस्रन् क्द्रांस्तथादित्यान् नमस्कारस्वधान्तितान् ॥

एते सर्वस्र पितर एष्ट्रायत्तास्र मानुषाः ।

श्राचार्यास्र पितृन् स्वांस पितृप्रस्तिनामतः ॥

यदि जीविष्टकसर्पणं सुर्यात् तदा देव-स्विमनुख-तर्पणान-मारं कव्यवासप्रस्तीनष्टौ देविष्ट्वन् समार्थः तर्पणं समापयेत्।

चेश्वः पिता द्यात् तेश्वा वापि तर्पणं कुर्यात् । प्रमीतपितः-कस्त्रेतान् कव्यवासप्रस्तीन् वच्चमाणान् वमून् इद्रादित्यान् स्वान् पित्रपितामदांस्य तर्पयेत् ।

विद्यत्रपंषं प्रक्रत्य पैठीनिसः।

श्रपसयं ततः क्रमा स्थिता च पिटदिङ्सुखः । पितृन् दिखानदिखांस पिटतीर्घेन तर्पयेदिति ॥ 'दिखाः' वस्रादयः । 'श्रदिखाः' स्विपचादयः । ते च दिखास्तेनैव दिश्वताः ।

भुवाऽध्वरस्य वामस्य त्रापस्रीवानको नकः । प्रत्यूषस्य प्रभावस्य वमवाऽधी प्रकीर्त्तताः ॥ त्राजेकपादहिर्वभ्रो विरूपाचोऽस्य रैवतः । इरस्य वक्ररूपस्य व्यानकस्य सुरेसरः॥ षाविषय जयनाय पित्राकी पापराजितः ।

एते इद्राः समास्याता एकादम सुरेश्तमाः॥

इन्द्रो धाता भगः पूषा मिचोऽय वहणोऽर्यमा।

यचिविवसांस्वष्टा च स्वता विष्णुरेव च ॥

एते वै दादमादित्या देवानां प्रवरा मताः ।

एते च दित्याः पितरः पूष्याः स्वैं प्रयक्षत इति ॥

जैमिनि:।

दिखान् पित्धं श्व बनार्ष खपित्वनच तर्पयेत्। आवालिः।

खिपनादीनय धायन् दिचणिभिमुखः खितः।

तर्पयेदय मानादीन्यातामहगणांखया ॥

त्राचार्यां य पिष्टयां य नमूनन्यां य तर्पयेत्।

सहस्रम्निभनसान्यान् याच्यश्चिर्विजोऽपि च॥

दित प्रत्येकं तर्पणीयदेवतानिक्पणम्।

त्रय तर्पणीतकर्त्तेयता।

चाइ योगयाज्ञवल्काः।

श्रान्यारक्षेन सब्बेन पाणिना दिचिणेन तु ।

हण्यतामिति चेक्रव्यं नामा तु प्रणवादिना ॥

हण्यतामित्यच तर्पणीयव्यापारस्य प्रतीयमानत्यात् श्रभिद्दिते कर्क्तरि

प्रयमेव युक्तेति प्रणवादिप्रथमान्तं नाम सङ्घीर्त्य तदक्ते हण्यतामिति

वक्रस्यं दिति प्रयोगं दिर्मितवाम् ।

माद्धकर्षानु परकीपदेनापि प्रयोगं दर्षितवान्। 118 हणिति समुवार्थे हणतामित्यचापि वा । विधिन्नः प्रचिपेक्तोर्थं देवादीनामन्नेषतः ॥ 'देवादीनां' देविषमनुष्यपितृषां। कात्यायनस्त उक्तमपुरुषान्तस्थास्थानपदस्य प्रचोगसुक्तवान्। श्रणद्भिसापयेदेवान् सतिसाभिः पितृनपि । नामान्ते तर्पयामीति श्रादावोमिति च ब्रुवन्॥ कूर्मपुराषे।

> ततः सन्तर्पयेद्देवान् पितृनृषिगषांस्तया । त्रादावोद्वारसुवार्यः नमाऽन्ते तर्पयामि चेति ।

तर्पयामीत्वच तर्पषीयस्य कर्मालेनाभिषम्बन्धात् प्रणवादि देव नाम द्वितीयान्तमुचार्यं तर्पयामि नमः इत्यन्ते समुचारयेत्। त ॐ ब्रह्मा द्वप्यतां। ॐ ब्रह्मा द्वपत् । ॐ ब्रह्माणं तर्पयामि नमः वा एकवचनेन । ॐ वेदासृप्यन्तां। ॐ वेदासृप्यन्तु। ॐ वेदांसर्पय नम इति वा बड्मवचनेन प्रयोगः कर्त्त्रेय इत्युक्तं भवति। ऋच य स्वारासं यावस्था।

श्रव, वस्तादितपेणे विशेषमाह कम्यपः ।

वस्नम् रद्रांसायादित्याम् नमस्तारसमन्वितान्,।

श्रद्धाः सन्तपेयेस्त्रत्यं नामभिः प्रणवादिभिः ।

तर्पयम् यमराजञ्च नमस्तारं प्रकीर्त्तयेत् ॥

श्रव, स्त्रतिचन्द्रिकाकारादिभिः ॐ ध्रवाय नमः दृहत्येवं प्रको

इर्जितः । श्रन्ये तु वाक्यपरिपूर्त्तये ॐ ध्रुवं तर्पयामि नमः इति प्रबे माजः । श्रतः खाचारीऽनुसर्त्तयः । यमतर्पणे तु स्वतिवस्त्रस्य चत् म्तनमोम्तनामानुकीर्त्तनात् 🗳 यमाय नमः इत्यादय एव प्रयोगा विधेयाः।

तथा च कागलेय:!

यमाय धर्मराजाय रत्यनुकीर्त्तयन्।
यमं यन्तर्पयम्नद्भिनिरयं नैव प्रम्मतीति।
भवापि, ॐ यमाय नमः रति। यमं यन्तर्पयामीत्येके।
स्व्यम्बद्भेष तु पित्वतर्पणे मध्यमपुरुषान्तस्मापि पदस्म प्रयोगो दर्भितः।
पिवादिस्थोऽस्मिलं दद्यात् जपन्मस्मान् यथाविधि।
त्वपध्यमिति च विर्वे ततो मात्वस्य एव च॥
मन्नानुदीरतामित्यादि वच्छ्यमाणात् विरिति एकैकस्य पुरुषस्म

तथा च पैठीनसि:।

नींकीन् जलाञ्चलीन् दद्यादित्यर्थः।

सनामगोचग्रहणं पृद्धं पृद्धं प्रति ।

तिलोदकाञ्चलीं स्त्रीं स्त्रीन् उचैदचैर्विनः क्षिपेत्॥

उचैद वैरिति पितुरञ्चलिभाः पितामहाञ्चलयः किञ्चिदुचैदिकप्रपा
पिना देयाः। ततोऽपि प्रपितामहाञ्चलय इति स्नानप्रकरणे स्यास्त्रातम्।

योगयाञ्चलक्षः ।

द्चिषे पिष्टतीर्थेन जलं सिञ्चेषयाविधि । द्विषेनैव स्कीयात् पिष्टतीर्थसमीपतः ॥ सवर्षेभ्यो जलं देयं नासवर्षेभ्य एव च । गोजनामस्रधाकारैस्तर्पयेदमुपूर्वजः ॥ नामाद्यिक्षेऽपि विजेषमाह बौधायमः । त्रमानं ब्राह्मणखोत्तं वर्मानं चिवयः तु ।
गुप्तानं चैव वैग्यस्य दासानं ग्रूट्रजकानः॥
चतुर्णामपि वर्षानां पितृणां पित्रगोचता ।
पित्रगोचं कुमारीणामृद्गानां भर्तगोचता॥
श्रव सम्बन्धानुकीर्त्तनमपि वर्त्तयं।

"गोचसम्त्रभामानि पित्नक्षिण कीर्त्तयेन्" इति स्गुस्तरणात भ्रत्न गुरुषु गौरवार्थमाचारानुसाराइडवचनं, किन्छेषु पत्नीषु देकवः प्रयोक्तव्यं। ततस्य ॐ श्रमुकसगोचान् श्रस्तिपत्वन् श्रमुकश्रक्षेणस् यामि ख्रधा नमः इति। ॐ श्रमुकसगोचाः श्रस्तिपतरः श्रमुकश्रक्षां स्नुष्यध्यं ख्रधेति वा प्रयोगः कर्त्तव्यः। कनिष्ठेषु तु श्रमुकसग श्रम्भित्ताचं श्रमुकश्रक्षीणं तर्पयामि ख्रधा नमः इति। ॐ श्रमुकसग श्रम्भित्ताच श्रमुकश्रक्षीन् त्रष्यस्य ख्रधेति वा प्रयोगः।

श्रवाह पैठीनिसः। पविचैरभुद्धाचम्य वसुभ्या ब्रह्मणे वैश्रवण त्युदकं निनयेदुदीरतामिति विभिर्मन्त्रेष्ट्रीनुदकाञ्चलीविनयेत्। रि वंश्वस्य नाम स्टब्ज् श्राचार्याय मात्रे मातामहाय मातुलेभ्यस्थेति। योगयाज्ञवलकाः।

मन्त्रेश्व देयसुदकं पित्हणां प्रीतिवर्द्धनेरिति । ते च मन्त्रास्त्रेनेव दिर्घताः । उदीरतामिङ्गरस श्रायन्त्रित्यूर्ज व्यपि पित्रस्य इति ये चेह मधुवाता इति त्यृचं ।

पितृन् धायन् प्रसिद्धेदै जपकान्त्रानिमान् क्रमात् । व्यथ्धमिति तु चितै ततः प्राश्चिषिरानतः॥ श्रक्कार्थः। खदीरतामिति मन्त्रान्ते श्रमुकगोत्राः श्रस्मत्यि श्रमुक बर्धाण सृष्यधं खधेति प्रथमं तिसा इसिं द्यात्। ततसा क्तिरसेन दिति मन्त्रोत तथेव वाका मुवार्य दितीयं। तत श्रायम्तु न दित मन्त्रोत्त तथेव हतीयमित्येवं पिचेऽइसिं स्थात्। तत उर्ज्ञां वहन्ती-रिति मन्त्रान्ते उर्णे श्रमुक सगोचाः श्रम्पत्पितामहाः श्रमुक श्रमीण सृष्यधं खधेति प्रथमं। पिष्टभ्यः खधा दित तथेव दितीयं। ये चेह पितर दिति तथेव हतीयमित्येवं पितामहाया इसिं चयं द्यात्। ततो मधुन्वाता दित मन्त्रान्ते उर्णे श्रमुक गोचाः श्रम्पत्पितामहाः श्रमुक श्रमीण सृष्यधं खधेति प्रथमं। मधुनक्तमिति तथेविदितीयं। मधुमाञ्च दित तथेव हतीयमित्येवं प्रपितामहाया इसिं चयं द्यात्। श्रमुक इति तथेव हतीयमित्येवं प्रपितामहाया इसिं चयं द्यात्। श्रमाञ्च दित तथेव हतीयमित्येवं प्रपितामहाया इसिं चयं द्यात्। श्रमावसरे प्रथमं माचादीनां तपेण मत्तो मातामहादीनां।

पूर्वं पित्रादयसार्था सतोमात्रादयोऽपि त । ततोमातामहास्रेव मातामद्यस्तः परमिति ॥

#### व्यासस्पर्णात्।

ॐ त्रमुकसगोनाः त्रसातातरः त्रमुकदास्तृष्यध्वं खधेति माने। त्रमुकसगोनाः त्रसात्पतामद्यः त्रमुकदास्तृष्यध्वं खधेति पितामद्ये। त्रमुकगोना त्रसात्पपितामद्यः त्रमुकदास्तृष्यध्वं खधेति प्रपितामद्ये। इत्येवं मानादिभ्य एकैकमेवाञ्चलिं खधाकारवता नाममानेण दद्यात्। तथा च पिट-मातामहादिमक्तविधेरमक्तरमाह योगयाज्ञवल्काः।

माता माहख्या चैव मातुषानी पिहस्यमा । दुष्टिता च ख्या चैव विव्यर्लिक्ज्ञातिबान्धवाः। नामतस्तु खधाकारैसार्थाः खुरनुपूर्वक इति ॥ तद्मकारं नमा व इति मन्त्रान्ते ॐ त्रमुक्यगोत्राः श्रद्धाकातामहाः श्रमुकश्च भी जस्मृष्यध्वं स्वभेति प्रथमं, तथैव दिती य-हती यावित्येवं माता-महायाच्वित्वियं द्यात्। एवमेव प्रमातामद-सद्धप्रमातामदयोद्यी-स्तीनच्वितीन् द्यात्। मन्त्रस्तु नमो व द्रत्येक एव पुनः पुनरावर्त्तते। तथा च योगवाच्वक्षकाः।

> नमो व रति जहा वै ततो मातामहानपि । तर्पयेदानु मंखाचें धर्म परममाश्रितः॥

श्रव मात्ववत्रयोगसुवार्यं मातामद्वादीनासेकैकाश्वाखर्देयः। ततः पत्नीभ्यः क्रवा पिह्नयादीनां तर्पणं कार्यं मातामदत्रपणानकारं। तदुत्रं गहरुपुराणे।

त्रय मातामहीनाश्च खपत्नीनामनमारं।
तर्पणश्च पित्रयाणां तत्पत्नीभ्यस्तोऽपि च॥
पित्रखस्य तद्वर्श्वमातुष्वसापि नित्यतः।
मातुषान्यास्ततो मात्रखस्यत्यत्युरेव च॥
यग्गरस्य च कर्मयं यश्रूणामि तर्पणं।
श्राचार्याणां ततः कुर्यादाचार्याणीभ्य एव च॥
वन्धूनां भात्रपत्नीनां पुत्रं चैव खुषामि।।
पुत्रीं तस्याः पतिं चैव भगिनीं तत्पतिं तथा॥
भागिनेयस्य पौत्रस्य दौद्दिनं यात्र्यस्तिनं।
श्रियं मित्रस्य सम्पर्ध तत्पत्नीस्त तस्येव च॥
श्रायेषामि दातस्यं स्थाऽयं दातुमिक्कृति।
मातामद्वादिस्वर्वेषामेकीकं सिख्याश्चिषं।
द्वानीर्थे विश्वषेष धमें परममास्तितः॥

# वाराइपुराणे।

प्रेतेश्वस्त प्रस्मदशास्त्रनमा तत्परः स्वरन् । श्वातामोऽपि असं दद्यादिति देपायमोऽज्ञवीत्॥

श्रनावसानाञ्चलिमाइ कात्यायनः।

पिद्धवंग्या माद्धवंग्या ये चान्ये मत्त उदकमईन्ति तांसर्पयामीत्यन्तेन तिसाञ्जलिं द्यात्। ब्रह्मवैवर्त्तेऽपि ।

यत्र अत्रन संखानां जुमृष्णोपहतातानां ।
तेषां हि इसमजयमिदमस्य तिस्रोदकं ॥
ये मे कुले जुप्तिपद्धाः पुत्रदारिवविर्ध्यताः ।
तेषां हि इसमजयमिदमस्य तिस्रोदकं ॥
माहवंसा स्थता ये च पिहवंस्थास्ययेन च ।
तेषां हि इसमजयमिदमस्य तिस्रोदकं ।
दत्युचार्यं ततो इद्यात् सिल्ले सिल्लाञ्चलिमिति ॥
कामे।दकास्यमण्यमणञ्चलिं दद्यात् तदुकं विष्णुपुराणे ।

द्दश्चापि जपेदम् द्देदाक्षेष्ण्या मृप । उपकाराय भ्रतामां क्षतदेवादितर्पणः ॥ देवासुरासाथा यचा गम्भवीरगराचसाः । पित्राचा गुद्यकाः सिद्धाः क्रूमाण्डासारवः खगाः ॥ जलेचरा भ्रतिसया वाव्याभारास्य जम्मवः । द्वित्रमेते न यान्याद्य मद्द्येगाम्नुनाखिलां ॥ नरकेषु समसोषु यातनासु च ये मताः ।

तेषामाप्यायनायैव दीयते यसिसं मया॥ येऽबात्भवा बात्भवा वा येऽन्यजन्मनि बात्भवाः। ते द्वप्तिमिखलां यानु यद्यासन्तोऽभिवाञ्क्तीति॥ विसारासमर्थस्य सङ्घित्रं मत्यपुराणोक्तप्रकारेण तर्पणं कुर्यात्। देवा यज्ञास्तया नागा गर्ध्वापारसोऽसुराः। सर्पाः सूराः सुपर्णाञ्च तरवो जुमाकाः खगाः॥ वाखाधारा जलाधारासधैवाकाश्रगामिनः। निराधाराख ये जीवा ये च धर्मरताख्या॥ क्रतोपवीती द्वैवं निवीती च भवेत्रतः। सनकञ्च सनन्दञ्च हतीयञ्च सनातमः॥ कपिसयासरियेव वोहुः पञ्चित्रखस्तया । सर्वे ते व्हितमायान्तु मह्त्रेनाम्बुनाखिखां॥ मरीचिमचिङ्गरसं पुलस्वं पुलहं क्रतुं। प्राचितमं विशिष्टश्च स्गृं मारदमेव 🔻। देवब्रह्मऋषीम् सर्वाम् तर्पयाम्यक्तोदकः॥ श्रपस्यं ततः क्षता सयं जान्याच्य भूतले । श्रिम्रिव्यात्तासाया सौम्या इविश्वन्तसायोग्नपाः॥ विकालिनो बर्ष्डिषदस्तयान्ये कार चारिणः। तर्पयामि पितृन् भत्या सतिसेश्वन्दनोदकैः। दर्भपाणिस्त विधिना प्रेतान् सन्तर्पयेक्ततः॥ विष्णुपुराणे त्रतिसङ्खेपतर्पणसुक्तं। त्रात्रम् साधापर्यमं जगन्तृषातिति वृवन् ।

चिपेत्पयोच्चलीन् चींस्त कुर्वन् सङ्घोपतर्पणं। श्वचावसरे खानवस्त्रनिष्पीड्नं कर्म्तयं। तदाइ वसिष्ठः। तीरे जलाष्रयखैवं निर्वर्त्यं पिष्टतर्पणं। निष्पीड्येत्ज्ञानवस्तं दिचणाभिसुखः खले॥

त्रतो मधाक्रस्वाने जलमधिस्तिः स्नानाङ्गतर्पणं क्रता बहि-र्निर्गतो वस्त्रम् निष्णीसैवासमनं कुर्णात्। वस्त्रनिष्णीड्नन्तु स्वस्तर्पणानम्तरं कुर्णात्। तदुकं ब्रह्माण्डपुराणे।

> ततः स्नाता विधानेन सन्तर्ण पिष्टदेवताः । जलात्रयादिनिर्गत्य दिराचामेत् समाहितः ॥ स्नानवस्त्रमनिष्पीस्य स्वाप्यमास्यस्तर्पणात् । स्वस्तेऽपि तर्पणं क्रता ततो वस्तं निपीड्येत्॥ तदनु दिह्पस्पृष्य स्वर्णायार्थं निवेदयेत् । ततो देवार्षनं कुर्यात् एष माध्याक्रिको विधिः॥

# योगयाज्ञवस्यः।

पूर्वं निष्पीइनं केचित् प्राग्देव-पित्यत्पेणात्।
स्नानवत्त्वस्थ नेच्कन्ति तसादृद्धं निपीइयेत्॥
प्रत्नप्रकरक्तस्य अपमय्येन पीइनं।
निष्पीद्य स्नानवत्त्वन्तु श्राचम्य प्रयतः १६६ः।
देवानामर्चनं कुर्यात् ब्रह्मादीनाममत्तरः॥
प्रवास्य पादौ इस्तौ च स्वयमेव दिराचमेदिति।
119

एवं कुर्वतः फलमाह शहुः।

स्वातः मन्तर्पणं कला पित्वणान्तु तिसामामा।

पित्वलोकमवाप्तोति प्रीणाति च तथा पित्वन् ॥

मनु-गातातप-योगयाज्ञवल्काः।

यदेव तर्पयत्यद्भिः पित्वन् स्वाला दिखेश्चमः।

तेनैव मर्वमाप्ताति पित्वयज्ञित्वयाप्तसं ॥

प्रव पित्वगायासु यमः।

प्रिप नः मकुले भूयाद्यो ने। द्यास्त्रसाम्रस्त्रीन्।

नदीषु बद्धतोयासु ग्रीतलासु विभेषतः॥

प्रव तथैव विष्णुः।

कुलेऽस्माकं म जन्तुः स्वात् यो नो द्यास्त्रसाम्रस्त्रीन्

नदीषु बद्धतोयासु ग्रीतलासु विभेषतः॥

तर्पणाकरणे दोष उत्तो ब्रह्मवैवर्न्तः।

देवतास्त्र सुनींस्रव पित्वन् वै यो न तर्पयेत्।

देवादीनाम्हणी स्वता नरकं म ब्रजत्यभः॥

हारीत:।

न स्वन्तीं व्याकामेदेवं द्याह पितासहः (९)। देवाय पितरसेव काङ्कान्त सरितं प्रति। श्रद्त्ते तु निराधास्ते प्रतियान्ति यथागतं॥ पराधर-धातातपौ।

(१) प्रजापतिरिति ख॰।

ब्राह्मणं स्नातुमायान्तमनुगस्कन्ति देवताः । पितरस्व महाभागा वायुभूता जलार्थिनः । श्रप्रदत्ते जले ब्रह्मा निराबाः प्रतियान्ति ते ॥ कात्यायनोऽपि ।

₹ · ₩ |]

कार्या यथेक्केक्हरदातपार्तः

पयः पिपासः चुधितोऽखमन्नं ।

बाखो जनिनीं जननी च बाखं

योषित् पुमांसं पुरुषञ्च योषां ॥

तथा सर्वाणि भ्रतानि खावराणि चराणि च।

विप्रादुदकमिक्किन्ति सर्वेऽभ्युदयकाञ्चिणः ॥

तस्मात् सदैव कर्त्त्रयमञ्जर्वन् महतैनसा।

युक्यते ब्राह्मणः कुर्वन् विश्वसेतदिभक्तिं हि॥
कूर्मपुराणे ।

एवं यः सर्वभ्रतानि तर्पयेदन्वष्टं दिजः।
स गच्छेत् परमं स्थानं तेजोमूर्त्तिरनामय इति॥
इति तर्पषेतिकर्त्तव्यता।
सय यम-भीसतर्पषे।

तन स्कन्दपुराषे ।

कृष्णपचे चतुर्दश्चामङ्गारकदिनं चदा ।

तदा खाला ग्रुभे तोचे तर्पचेद्यमनामभिः ॥

तचाद बहुमनुः ।

यां काश्चित् सरितं प्राप्य कृष्णपचे चतुर्दश्चीं ।

यसुनां वा विशेषेस ब्राह्मणो(१) नियतेष्ट्रियः ॥
यमाय धर्मराजाय स्टायवे चान्तकाय च ।
वैवखताय कालाय धर्वस्रतचयाय च ॥
श्रौदुम्नराय दश्राय नीलाय परमेष्ठिने ।
क्षोदराय चित्राय चित्रग्रप्ताय वे नमः ॥
इत्येतिनीममन्त्रेश्च प्रणवादिनमोन्तकैः ।
तर्पयिला यमं देवं धर्वपापैः प्रमुख्यते ॥

श्रव 🗳 यमाय नमः इत्येवं प्रयोगः ।

श्रन विशेषमाह दृद्धमनुः।

एकेनस तिनेमित्रांस्तींस्तीन् कता जलास्त्रसीन्। यावकीवकृतं पापं तत्त्रणादेव नम्मति॥

पद्मपुराखे ।

पिटलादपसयोन दाचणाभिमुखिसिसै: । देवलादेवतीर्थेन यमं समार्पयेदुधः॥

व्यामः।

रुष्णचयोदम्यां चतुर्दम्यां वा । यमाय धर्मराजाय म्ह्यावे चान्मकाय च । वैवखताय कालाय सर्वभ्रतचयाय च ॥

श्रत्येतैः सप्तनामिभनंमस्कार्मन्त्रः सप्तोद्काञ्चलीन् द्यात् सर्वपापेभ्यः प्रसुच्यत इति ।

चमः ।

<sup>(</sup>१) नियत इति ग ।

दत्ता जलाञ्जलीन सप्त क्षणापचे चतुर्दत्रीं। धर्मराजं समुद्दिम्य सर्वपापैः प्रमुच्चते ॥ श्रनकी भ्यूदिते काले माघल पाचतुर्दश्रीं। स्नातः सन्तर्धे तु यमं सर्वपापैः प्रमुख्यते ॥ यन क्षरन नद्यां हि स्नाला क्रष्णचतुर्दश्रीं। सन्तर्ध धर्मराजानं सुच्यते सर्वकिल्लिषेः॥

एवं कुर्वतः फलमाइ मन्ः। द्दजनाकृतं पापमन्यजनाकृतस् यत्। श्रङ्गारकचतुर्देश्यां तर्पयंसञ्जयोगद्यति॥ तथा माघग्रुक्काष्टम्यां भीषातर्पणं सारन्ति महाभारते। ग्राक्षाप्टम्यां तु माघस्य दद्याङ्गीमाय यो जलं। संवत्यरक्षतं पापं तत्चणादेव नम्बति॥

श्रवायं मन्त्रः ।

वैयात्रपदगोचाय साङ्गत्यप्रवराय च । गङ्गापुचाय भौभाय प्रदाखेऽइं तिलोदकं। ऋपुचाय ददाम्येतज्ञलं भीन्नाय मर्मण इति । इति यम-भीग्रतर्पणे। श्रय बीधायनात्रं तर्पणं।

पूतः पश्चभिन्नह्मयधैरिक्किरेवासु यथोत्तरं देवतास्तर्पवित । श्रग्निः प्रजापितः चामाबद्रोऽदितिर्ध्यस्यतिवर्षा द्रायेतानि प्राग्दाराणि दैवतानि सनवनाणि सग्रहाणि साहारानाणि समुद्रनीनि तर्प-चामि । वसंच तर्पयामि । पितरे।ऽर्थमा भगः चनिता लष्टा वायुरि-

न्द्राग्रीत्येतानि दिचणदाराणि दैवतानि सनचपाणि सग्रहाणि साहे।रात्राणि समुद्धर्नाणि तर्पयामि । मिष इन्द्रा सहापितर श्रापे। विश्वेदेवा ब्रह्मा विष्णुरित्येतानि प्रत्यग्दाराणि दैवतानि यनचनाणि यग्रहाणि याहाराचाणि यमुह्रनीनि तर्पयामि । त्रादि-त्यां स तर्पयामि । वस्रम् तर्पयामि वर्षं तर्पयामि । प्रजापतिं तर्प-थामि । परमेष्टिनं तर्पयामि । चतुर्मुखं तर्पयामि हिर्ण्यगभें तर्पयामि । ब्रह्मपारिषदांस नर्पयामि । ब्रह्मपारिषदीस तर्पयामि । **ॐ**भः पुरुषं तर्पयामि । अभुवः पुरुषं तर्पयामि । असः पुरुषं तर्पयामि । अभूर्भुवः स्वः पुरुषं तर्पयामि । अभूरसर्पयामि । अभुवसर्पयामि । अस्तर्पयामि । अमन्तर्पयामि । अननसर्पयामि । अनतप्तर्प-चामि । ॐषत्यं तर्पचामि । ॐभवं देवं तर्पचामि । ॐप्रवें देवं तर्पयामि । अर्देशामं देवं तर्पयामि । अपशुपतिं देवं तर्पयामि । अँदर् देवं तर्पयामि । ॐ उगं देवं तर्पयाम । ॐभीमं देवं तर्प-यामि । ॐमहान्तं देवं तर्पयामि । ॐभवस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि । उँर्शानस्य देवस्य पक्षीं तर्पयामि । उँपग्रउपतेर्देवस्य पक्षीं तर्पयामि । अँदर्स देवस पत्नीं तर्पशामि । अँखगस देवस पत्नीं तर्पशमि । अभीमख देवस पत्नीं तर्पयामि । अभारता देवस पत्नीं तर्पयामि । अभवस्य देवस्य सतं तर्पयामि । अभवस्य देवस्य सतं तर्पयामि । अर्धेशानस्य देवस्य सतं तर्पयामि । अपश्चपतेर्देवस्य सतं तर्पयामि । ॐ बद्रस्य देवस्य सुतं तर्पयामि। ॐ उपस्य देवस्य सुतं तर्पयामि। अभीमस्य देवस्य सतं तर्पयामि । अभिहतो देवस्य सुतं तर्पयामि । **उँ**रहांश्व तर्पयामि । अँरहपारिषदांश्व तर्पयामि । अँरहपारि-

षदीस तर्पयामि । ॐविनायकं तर्पयामि । ॐवीरं तर्पयामि । ॐग्रुरं तर्पयामि । ॐउगं तर्पयामि । ॐवरदं तर्पयामि । ॐइस्तिमुखं तर्पयामि। उँएकदं इं तर्पयामि। उँबमोदरं तर्पामि। उँविघ्न-पारिषदांश्च तर्पयामि । ॐ विघ्नपारिषदीश्च तर्पयामि । ॐशनस्कमारं तर्पयामि । अस्त्रन्दं तर्पयामि । अरङ्गं तर्पयामि । अवधी तर्पयामि । ॐवषमुखं तर्पयामि । ॐवित्राखं तर्पयामि । ॐसुब्रह्माश्चं तर्पयामि । अभाषासेनं तर्पयामि । अध्यान्द्रपारिषदांश्च तर्पयामि । कुंखन्द्रपारिषदीस तर्पयामि। कुनारायणं तर्पयामि। कुमाधवं तर्पचामि । ॐगोविन्दं तर्पचामि । ॐविष्णुं तर्पचामि । ॐमधुस्रद्गं तर्पद्यामि । अविविक्रमं तर्पद्यामि । अवामनं तर्पद्यामि । अश्रीधरं तर्पचामि। ॐच्चीकेशं तर्पचामि। ॐपप्रमाभं तर्पचामि। उँदासादर तर्पयामि । उँत्रियं देवीं तर्पयामि । उँपरखतीं तर्पयामि । अपृष्टिं तर्पयामि । अगरतामां तर्पयामि । अविष्णु-पारिषदांश्व तर्पयामि। अविष्णुपारिषदीश्व तर्पयामि। अयमं तर्पचामि । अध्यमराजं तर्पचामि । अधर्मराजं तर्पचामि । अकासं तर्पयामि । उँनीसं तर्पयामि । उँम्हत्युं तर्पयामि । उँचिनग्रुप्तं तर्पयामि । अवैवस्ततं तर्पयामि । अवैवस्ततपारिषदांस तर्पयामि । अवैवस्तरपारिषदीस तर्पयामि । अधिमिदेवं तर्पयामि । अकास्तर्प तर्पयामि । अविद्यां तर्पयामि । अध्यन्तरिं तर्पयामि । अध्यन्तरि-पारिषदीश्च तर्पयामि । ॐधवन्तरिपारिषदीश्च तर्पयामि ।

श्रथ निवीती।

अध्यामि । अभवाभि सर्वासि । अपरमधी सर्वशासि ।

उन्ना विश्व विश्व

# श्रय दिचणतः प्राचीनाबीती ।

पित्न खधानमस्वर्पयामि । पितामहान् खधानमस्वर्पयामि ।
प्रिप्तामहान् खधानमस्वर्पयामि । मातः खधानमस्वर्पयामि ।
पितामहोः खधानमस्वर्पयामि । प्रिप्तामहोः खधानमसर्पयामि ।
मातामहान् खधानमस्वर्पयामि । मातः पितामहान् खधानमस्वर्पयामि । मातः प्रिप्तामहान् खधानमस्वर्पयामि । मातामहोः
खधानमस्वर्पयामि । मातः पितामहोः खधानमस्वर्पयामि । मातः
प्रिप्तामहोः खधानमस्वर्पयामि । श्राचार्य्यान् खधानमस्वर्पयामि ।
श्राचार्य्यत्नोः खधानमस्वर्पयामि । गुरून् खधानमस्वर्पयामि ।
श्राह्मार्थ्यत्नोः खधानमस्वर्पयामि । स्वीन् खधानमस्वर्पयामि । स्विन्
पत्नोः खधानमस्वर्पयामि । श्रातीः खधानमस्वर्पयामि । श्रातिपत्नीः

खधानमस्तर्पयामि । श्रमात्यान् खधानमस्तर्पयामि । श्रमात्यपत्नीः खधानमस्तर्पयामि । सर्वपत्नीः खधानम-सर्पयामि । इत्यमुत्तीर्यं श्रपजत् सिञ्चति "ऊर्ज्ञां वहन्तीरस्ततं धतम्ययः कीलालं परिस्तृतं। खधा स्व तर्पयत मे पित्वन् त्यात त्यात" इति । नार्द्रवासा नैकवन्त्रो दैवानि कर्मास्वनुसञ्चरेत् पित्वकर्मास्व चेत्येकेषां ।

# इति बौधायनोक्ततर्पणं।

# त्रथ प्रद्वानेत्रतर्पणं।

स्नातः क्रतज्ञणोऽन्तर्जानुः खदश्युखय दिख्येन तीर्थेन देवानुद्वेन तर्पयेत्।

## श्रय तर्पषविधिः ।

भगवनां शेषं तर्पयामि इति प्रत्येकश्चर्पयामीति शब्दी दावाद्यने लिखिता न मध्ये पुनक्कलात्तदोद्ध्यं इति । कालाग्निक्द्रं स्वेतवराह-मितिं क्वाभौमं श्रेलभौमं नीलभौमं रक्तभौमं प्रेतभौमं श्रेलभौमं नीलभौमं रक्तभौमं प्रितभौमं स्वेतभौमं क्वाच्यभौमिनित्पातालक्षक्रकं । अमृदीपं शाकदीपं क्वादिपं क्रीश्चरीपं शाक्यिकदीपं गोमेदं पुष्करदीपं श्रचदीपमिति दीपस्रकः । लोका-खोकाख्यं पर्वतं सुधामानं श्रद्धःपदं केतुमन्तं हिरण्यरेमाणमिति कच्यस्यायिना लेकिपालान् । लवधं चौरोदं दध्योदं घृतोदकं सुरो-दकं द्वतुरसेदकं खादूदकमिति ससुद्रसप्तकं । सागरचतुष्कां । स्टङ्ग-वन्तं सेतं नीलं मेदं माल्यवन्तं गन्धमादनं निषधं हेमकूटं हिमवन्त-मिति महाद्वतान् । महेन्द्रं मलयं सत्यं स्वयं स्वयं प्रतिमन्तं ख्ववन्तं विन्धं पारियाचिमिति सप्तकुलपर्वतान् । केलास-मैनाकप्रमुखान् सर्वपर्वतां तांख विन्द्रमसुखानि सरांसि सप्तप्रवादां गङ्गां चिलोकवाहिनीं 120

श्चतद्रं सप्तसरस्वतीय । यसुनां प्रथमं पुष्करं दितीयं पुष्करं हतीयं पृष्करं प्रयागं नैमिषं इयग्रीषं सर्वतीर्थानि सर्वप्रस्तवणानि मर्वाः सरितस्य इदं तीर्थं त्रश्रत्यप्रमुखान् वनस्रतीन् यवप्रमुखा-नेावधींसु मानमोत्तराखं पर्वतं लेाकपालांश रुद्धं कवीं वच्चमैरावतं मानिलं चित्रमेनप्रमुखान् गत्धर्वास्तु च्रप्रस्यः प्रमुद्दोनामाप्रस्यः पृष्टयोनामापारमः श्रायुवानामापारमः स्नावा नामापारमः भेकुरयो-नामापारमः जर्जीनामापारमः त्रियं सन्तं खाद्दां सन्तं त्राग्नीधं यमं धमें प्रियं मत्यं तपः मन्तं। यज्ञदिष्णां दीषां ब्रह्मवर्थे व्यवसायं धर्मराजानं दण्डिपङ्गलं पाभौ श्राय्धं। खर्गं सृत्यं चित्रगुतं चम-प्रवान स्थानमब्बी किर्पाचं निर्श्वतिं धर्मप्रधानान्। दैत्यदान-वान्। विद्याधरान्। यचान्। राज्ञधान्। पित्राचान्। रोगान्। ज्वरं रोगाधिपमारोग्यं वहणं गौरीं नागान्। वासुकिमनन्तं। सर्पान्। वनस्पतीन् वायुन् सर्थान् प्राणापान-समानादान-यानान्। दन्द्रियाणि इन्द्रियाधीन जीवं। सीमं नचनाणि वर्त्तमानं नचनं पितृन् सभा-स्तरान् बर्द्धिपदोऽग्निस्वात्तान् क्रव्यादानुपञ्चतानाञ्चपान् सुकास्त्रिनः महादेवं पार्वतीं सेनान्यं स्कन्दं विशाखं स्कन्दग्रहान्। बालहान् मालग्रहान् स्कन्दपारिषदान् स्कन्दपारिषदीः भ्रतानि । भौमान् ब्दीयाक्तरिचान् ब्द्रान् दियान् ब्द्रान् सङ्गतान् ब्द्रान् मादः थोगीम्बरीः देवपन्नीः देवमाद्यः गणान् धनाधिपान् । विनायकं मितं समितं सन्तं गालं सङ्गटं क्रुयाण्डं राजप्तं धर्ममध्यं कामं गति प्रीति निद्रां चुधमदिति श्रायति नियति की मिं प्रश्नां दृत्ति सेधां पार्कातं दिचं श्रद्धां वाणीं सरसतीं ऋषं दाचायणीः प्रजां

प्रजापति सनकं सनातनं सनक्मारं क्रतं पितृन् ब्रह्माचीन् देववींन् राजवीन् ऋषिकान्। ऋषिपत्नीः ऋषिपुत्रान् गायत्रीमु-ष्णिहमनुष्ट्भं पक्किं जगतीं सर्वेच्छन्दांशि गर्इमर्षं इयं जाते सुरभि दिनाधे गामुबै: त्रवमं धन्वनारि भुवननागान् दिङ्नागान् कुलनागान् विश्वकर्साणं वैश्ववणं ऋद्धं नलं कुवेरं रेवन्तं प्रद्धः-पद्मौ वज्रपुत्रं तत्पन्नीं तत्प्रजां कथ्यपं तत्पन्नीं तत्प्रजां। धनदं तत्पन्नीं तत्मर्जा। प्रजापति नत्पत्नीं तत्मर्जा। चन्द्रं तत्पत्नीं तत्मर्जा। ऋरिष्ट्र-नेमिं तत्पत्नीं तत्पत्रां। क्रजानुमान्यायां तत्प्रजास प्रस्ताणि प्रास्ताणि श्रकाणि। अध्वेदं यजुर्वेदं सामवेदं श्रथर्ववेदमितिशसान् पुराणं धनुर्केदं गान्धर्कवेदमायुर्केदं फलवेदं ज्योतिषं त्रिचां करूपं व्याकरणं निक्तं इन्दोविचितिं धर्भभाक्ताणि भारतं मनुं विष्णुं यमं प्रक्ति-रसं विश्वष्टं नारदं इसं संवक्षे जातातपं पराजरमायलायनमीधनसं क्रम्पादेपायनं कात्यायनं षष्ट्रस्पतिं गौतमं मञ्जः चिखितं दारीतमनि थाज्ञवल्कामध भगवन्तं धर्ममुत्तानपादं यज्ञं नारायणं नाम शं वक्षार्धमाणौ संवक्षरं मित्रनिन्द्राग्नी मरीचि-कम्यपौ भ्रवमगस्वं धातारं मार्च छं रामं बाल्गीकिं कर्णं महाकर्णं मलनर् वर्त्तमा-निमन्त्रमे।जिल्लनं खायभुवं खाराचिषमौत्तमं तामधं रैवतं चाचुवं महातेज्यं वैवस्वतमके यावणि ब्रह्मयावणि रह्यावणि द्वयावणि धर्माधावणिं रौचां भौग्यं युगं वर्त्तमानं संवत्वरं वर्त्तमानमधर्नं वर्त्त-मानसतुं वर्त्तमानं मार्च वर्त्तमानपर्व वर्त्तमानं त्रादित्यं वेामं कुजं बुधं जीवं ग्रुकं भनेखरं राष्ट्रं के द्वन् श्ववाणि वर्त्तमानं दिश्यं राचि सन्ध्ये कियुद्धान् सन्धीण अतानि देवानुषरान् देवांत्रान्।

अं एकच्छे।तिषं दिच्छोतिषं विच्छोतिषं चतुःच्यातिषं एक अकं दिशकं चिश्रकमीदृशमन्यादृशं शान्तं प्रीतं प्रीतसदृशं मितं सस्मितम-सितं ऋतजितं सत्यजितं सुवेणं सेनजितमतिमित्रममित्रं पुरुषमित्रं च्छतं सत्यं धर्त्तारं विधर्त्तारं वहणं धृतं विधारयमी दृचमेता दृचमसितं सितं । प्रीतिनं प्रीतिषदृचं सचरसमतिधत्तीरसुरां धुनिं भीममं-भियुक्तस्वपादं । सदं द्युतिं वसुमनाध्यं वासं कामजयं विजयं जयमित्येकोनपञ्चाश्वताहतः भुवनं भावनमजन्यं सुधाजनं क्रतुं वसुं मूईं।मं वाजं व्यस्वं प्रस्वमाणायनस्वामित दादश्रस्गृन्। मन्तारं प्राणमपानं चितिं नयं रूपं इसं नरं नारायणं विशुं प्रभुमिति दाद्शमाधान्। मनितारं धातारं मिचमर्थमणं पूचणमंत्रः लष्टारं विवखन्तमिन्द्रं विष्णुं वर्षां भगमात दादमादिखान्। पङ्गारकं सूर्थं निर्द्धतं सखमजैकपादमहिर्देशं धूमकेतं वहं स्टत्यं कपालिनं इरमित्येकादशब्दान्। त्रात्मानं त्रपं समं ऋचं तृमं प्राणं इविश्वन्तं गरिष्ठं ऋतं सत्यमिति दादणाङ्गिरसः। कतुं दर्चं वसुं सत्यं कामं धुरिं कालं रे। वनं पुद्र्वसमार्द्रवसमिति दश्रविश्वान्। देवान् धरं भुवं सामं श्रापं श्रनलं श्रनिलं प्रत्यूवं प्रभासं दत्यष्टौ वस्नन्। नासत्यं दस्नमित्य-श्विनौ । एतासवदेवगणान् सानुचरान् खयस्ववं सावित्रों सर्वान् देवान् सतीं देवीं खच्मी श्वरीं श्रनिरुद्धं प्रदुषं सङ्गर्षणं वासुदेवं भूर्जीकं सुवर्जीकं खर्जीकं महर्जीकं जनलीकं तपीलीकं सत्यलीकं ब्रह्माण्डं पृथिती श्रपः विक्रं। वायुमाकामं मनः बुद्धिं श्रासनं श्रवातं प्रवं तर्ययामीत श्रन्ते श्रव्दः प्रयुक्तः । श्रत्यूचं पुरुषस्त्रे-नाञ्चलीन्द्दात् पुष्पाणि च भक्त्या । त्रच क्रतापस्यो द्विणांभि

सुखः त्रम्तर्जामुः पिश्चेण तीर्चेन पित्वणां यथात्रहं यथाप्रकात्र-सुदकं दचात्।

> इति मञ्जानेकतर्पेषं। त्रयाचमनमुच्चते ।

यक्तकर्भणामाचमनपूर्वकलात्कर्मणि याप्रियमाचामापि ज्ञा-दिनिमित्तोपनिपाते चाचमनखावस्त्रकार्य्यतादिस्त त्राद्भकर्त्वणामाच-मनविधिज्ञानापेचेति । तत्र कर्मणामासमनपूर्वकलमाइ मार्कण्डेयः।

सम्यगाचम्य ते।येन क्रियाः कुर्वीत वै ग्रुचिः। देवतानाम्हषीषाञ्च पितृषाचैव यक्षतः॥ श्रकताचमनस्य क्रियाकरणे देख उक्री ब्रह्मपुराणे। यः क्रियां कुर्ते मोद्दादगार्ययेव गासिकः। भवन्ति हि दृषा तस्य क्रियाः सर्वा न संप्रयः॥ तचाचमननिमित्तानि मनुः।

कला मूत्रं पुरीषञ्च खान्याचान्त उपस्पृत्रोत्। वेदमधेखमाणयापन्नमश्रंय मर्वदा ॥

श्रनेकार्थवात्करेते: 'क्रवा' उत्पृच्येति प्रतीयते। उत्पृच्य मूर्च पुरीवच पायूपस्यं कालियता ययोक्तविधिनाचानाः 'खानि' इन्हियाणि, उपस्पृत्रोत्। वेदमध्येष्यमाण इति सौकिकानि क्रियान्तराणि कलाऽना-चान्तो वेदाचराणि नेषारयेत्। 'श्रवमञ्जन्' श्रवं भोच्यमाणः। मन्त्रिरावृहस्पतयः।

सुप्रा चुना च भुक्ता च निष्टीकोक्कानुतानि च।

पौलापोऽध्येयमाणश्चायाचामेत् प्रयताऽपि सन्।।

'सुप्ता' प्रचिता, 'जुता' जुतं कता, 'भुक्ता' भोजनं कता, 'निष्ठीय' सुखेन स्नेप्राणमृत्यूच्य, 'प्रनृतं' प्रमत्यं, 'प्रपः पीता' जसं निपीय, प्रचत इत्यधेयमाणपदेनेव सम्बध्यते। प्रचतापध्येयमाण श्राचन्याधीत प्रध्यवनविध्यङ्गतया श्राचमणं कुर्यादित्यर्थः। विष्णुः।

जुला सुप्ता भुक्ता भोजनाध्ययेषुः पीला स्नाला निशिय वासेविपरिधाय रथामाक्रम्य कतमूचपुरीषः पसनखास्यस्तेषं सृष्ट्वा-चामेत् चाण्डाल-स्वेच्क्सभाषणे च । प्रक्वः ।

> हाला मूर्त्रं पुरीवञ्च स्नाला भोकुमनास्तथा । भुक्ता हुला तथा सुद्वा पौला चाम्भोवगाद्ध च । रथामाकम्य चाचामेदाचा विपरिधाय च ॥

श्रापस्तम्बः।

मूनं क्रला पुरीषं वा मून-पुरीषात्रश्चेषतेपान् रेतसञ्च ये लेपा-स्तान् प्रचास्य पादौ चाचम्य प्रयते। भवति । श्वाचमनविध्यनन्तरं देवसः ।

> रेतो-मूच-प्रक्रकोचि भोजनेऽध्वपरियमे । प्रौचनेवंविधं प्रोक्तमीषचान्यच वक्तते ॥ विज्ञेषणीचं वस्त्यामि भोजन-नुरकर्मणोः । सामान्येन चि निर्दिष्टः स्वेचाचमनक्रमः ॥ उच्छिष्टं मानवं सृष्ट्वा भोज्यचापि तथाविधं ।

तथेवं इसी पादी च प्रच्यास्थाचम्य ग्रुह्मति ॥ तथा ।

यदमाः भौषधंयुक्तं चितिं प्राप्य विनयति । प्रचास्थाग्रः चितित्रञ्च तत्स्पृष्टु चम्य ग्रः द्वाति ॥ त्राचमने वस्त्यमाणे हारीतः । रय्यामाकम्य सषुपुः कतमूत्रपुरीषोभचित्वा । 'सषुपुः' निद्रां करियान् ।

वृष्ट्यति: ।

श्रधेावायुषसुत्तर्गे श्राकन्दे क्रोधसमावे । मार्जार-मूषकसार्थे प्रष्टासेऽनृतभाषणे । निमिन्तेस्वेषु धर्मार्थं कर्म कुर्वत्रुपसृष्टेत् ॥ 'खपस्पर्धनं' श्राचमनं ।

कूर्मपुराणे।

श्रापसम्बः।

चण्डालम्लेक्समभावे स्ती-ग्रुद्रोक्षिष्टभावले।
जिक्क्ष्टं पुरुषं स्पृष्टा भोक्यञ्चापि तथाविधं।
त्राचामेदत्रपूपाते च लेवितस्य तथैव च॥
त्रप्रेर्गवामथालको स्पृष्टाप्रयतमेव वा।
स्तीणामथात्मनः स्पर्धे नीवीवां परिधाय च॥
नीवीग्रब्देनावाधोवासे।लस्यते साइचर्यात्। त्रधोवासे।यन्थनं हि
नीवी।

स्त्रे चवधा विद्वाणिकाश्वासको सोहितस्य केप्रानामग्रेर्गवां

माञ्चाषस्य क्तियासासको महापयङ्गलामेध्यदे।पस्पृथ्याप्रयतस्य मनुद्धं मीवीस्य परिधाय उपस्पृत्रोदाईं वा श्रकदे।वधीर्भूमिं वा ।

'चवयुः' चुतं । 'सिङ्गाणिका' नासिकामसः । 'स्रश्रु' ने च असं । चार्द्रमिति प्रद्यदादिभिः सर्वैः सम्बधते । 'ब्रह्मत्' गोमयं । बौधायनः ।

नीवीं विषय परिधायाचमेत् उपसृशेदाई व्यं श्वमं गोमयं वा पंस्कृशेत्।

त्रार्द्रत्यणादिसार्शनं तु कयश्चिद्याचमनासमावे वेदितश्चं । श्वन्यथा विषमणिष्टविकस्पापत्तेः । एवं च सत्याचमने न सदं विकस्पमानत्या दिचणत्रवणसार्शनं ।

चरुकं यमपुराषे<sup>(१)</sup>।

चण्डालादीन् अपे हेामे दृष्ट्वाचामेद्दिओत्तमः । मादीन् दृष्ट्वा तथैवापि कणें वा दिलणं स्पृत्रेत् ॥ अप-हामादिक्रियायां क्रियमाणायां चण्डालादि-मादिद्येने वाचमनं कुर्याद्विणकणें वा स्पृत्रेदिति । यदिप विषष्टेन ।

चुते निष्टीवने सुप्ते परिधानेऽश्रुपातने । पञ्चखेतेषु वाचामेच्छ्रोचं वा दिचणं खुश्चेत्॥ इति । यच सार्थवादं पराश्चरेख ।

चुते निष्ठीविते चैव दन्तसिष्ठे तथानृते । पतितानाञ्च सभाषे दिचणं अवणं स्पृत्रेत्॥

(१) यदुक्तं पद्मपुराये इति ख॰।

प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्रथा । विप्रस्य दिचिणे कर्णे सन्तीति मनुरव्यीत् ॥ श्रादित्वो वर्षणः सोसी विक्कवायुस्तथेव च विप्रस्य दिचणे कर्णे निष्टां तिष्ठन्ति देवताः ॥ इति । तदेतदाचमनासभवविद्यिताई हणादिस्पर्शस्याप्यसभवे सति वेदितस्यं । तद्तां मार्केण्डेयप्राणे ।

> सुतादी सम्यगाचामेत् सृशेदाई हणादिकं। सुर्वीतासमानं वापि दिसण्यवणस्य वै॥ यथाविभवते। द्योतत् पूर्वासाभे<sup>(१)</sup> ततः परं। न विद्यमाने पूर्वच उत्तरप्राप्तिरिस्थते॥ दति।

श्रप्रायत्वकारणे समुत्पन्ने झटिति यथासभावं ग्रुह्ये प्रयतनीय-मित्याइ बौधायनः ।

त्रितिषये सुहर्त्तमपि नाप्रयतः खादिति । श्रापसम्बोऽपि ।

रिक्तपाणिः पयसे उद्यम्याप उपस्पृत्ते स्वकित्ये सुद्धर्मनयप्रयता न स्थात्। नया वा नाप्तु सतः प्रथमणं विद्यत उत्तीर्थं लाचामेत्। 'रिक्तपाणिः' जलपानप्रुत्यहस्तः। 'पयसे उद्यम्य' जलार्थसुद्यमं कला। जलस्थितस्तु प्राप्तेष्याचमनकारणे जलादुत्तीर्थाचामेत्। ऋच हेतुमाह 'श्रप्तु सतः' जले वर्त्तमानस्थाचमते।ऽपि, 'प्रथमणं' प्रथतता गुरुद्धिः, न विद्यतहति।

जलमिखनुबसी दारीतः।



<sup>(</sup>१) पूर्व्वाभावे इति गः। 121

नामरेदन्पसुद्ध।

यमः ।

उत्तीर्थीदकमाचन्य प्रवतीर्थ उपसुप्रेत्। एवं खाच्छेचचा युक्ती वर्षस्वैव पुष्टितः॥ पूर्वमाचम्योदकं 'म्रवतीर्थं' प्रविद्य, तदनमारं 'छत्तीर्थं' जला-न्निर्मत्यापि, त्राचामेत्॥

दचः।

श्वानादनम्तरमावद्पस्पर्धनमियते।

प्रजापतिः ।

उपन्ने विशिष्ट्य कर्मणः प्रयते।ऽपि सन्। श्राचामेदिति श्रेषः।

मार्क खेयपुराणे।

देवार्चनादिकार्थाणि तथा गुर्वभिवादनं। क्रवीत सम्यगाचम्य नददेव शुजिकियां॥

कमण्डलिधकारे विशेष्ठः।

क्रवा वावस्वकार्याणि श्राचामेक्कोचवित्तमः। 'श्रवस्रकार्याषि' नित्यानि कर्माषि।

चारीतः।

देवतासभिगमुकाम पाषानेत्।

ब्रह्माण्डप्राणे।

सन्देहेवु च सर्वेषु भिखामोचे तथैव च। विना यशोपनीतेन नित्यमेवसुपस्पश्चेत्॥

#### श्रातातपः ।

श्राचामेचर्वणे नित्यं सुक्षा ताम्बूखचर्वणं। श्रोडी विद्यामकौ खुट्टा वादीविपरिधाय च ॥

#### षापस्तमः।

म्यानान्तपर्यनावोष्ठावुपस्पृत्रेत्।

'श्वावान्तपर्यनाविति दन्तमूत्रादारभ्य ग्राश्रुममीपवर्त्तिग्राम-खेखावधि इत्यर्थः।

## मार्कपडेय: ।

**उक्छिंग तु मंस्पृष्टा द्रव्यह्यतो निधाय च**। श्राचन्य द्रव्यमभुद्ध पुनरादातुमहित ॥ उक्छिष्टबन्देनाचाचमनाईंकाप्रायखेन युक्तः पुरुष उचाते । भुकावित्रष्टमण वा द्रव्यमाचाभ्यवदायाँ।

#### तथा च वसिष्ठः।

प्रचरत्रभ्यवद्यार्थेषुष्किष्टं यदि संस्पृष्ठेत्। भूमौ निचिष तद्र्यमाचम्य प्रचरेत्पुनः॥

'प्रवरन्' परिवेषणं कुर्वन्। 'ऋभ्यवद्यार्येषु' ऋसपानेषु, इस्तस्रही-

## तेखिति घेषः।

## ष्ट्रस्यतिर्पि ।

प्रचरस्रसपानेषु यदे। चिरुष्टसपरपृत्रेत्। भूमौ निधाच तद्द्रव्यमाचानाः प्रचरेत्पृतः॥

# कूर्मपुराणे ।

तैजरं वै समादाय यद्यक्तिष्टो भवेद्विज:।

भूमौ निचिष्य तट्ट्यमाचान्तः प्रचरेत् पुनः॥ भौधायनः।

तैजमं चेदादायोच्छिष्टी स्वात्तदुदस्वाचम्यादास्वस्नद्भः प्रोचेत्। म चेत्तदन्येनोच्छिष्टी स्वात् तदुदस्वाचम्यादास्वस्नद्भः प्रोचेत्। म चेदद्भि-इच्छिष्टी स्वात्तदुदस्वाचाम्यादास्वस्नद्भः प्रोचेत्।

'खदस्य' निधाय, 'तदन्यत्' तस्नात् तैत्रसादन्यदभ्यवद्दार्यः, तेन इस्रस्थेन सतित्यर्थः ।

यमु मनुनोक्तं।

उच्छिष्टेन तु संसृष्टो द्रव्यह्मः कथञ्चन । त्रनिधायैव तद्र्वमाचान्तः ग्रुचितामियादिति ॥

तत्र सेधातिथिनेका व्यवखा । गरीयो द्रवं निधीयते श्रन्थ-इनिधायैवाचम्यत इति । श्रनभ्यवद्दार्थस्य वस्त्रादेरनिधानं इतरत्र निधानविधानादिति स्तिचिन्द्रिकाकारः । श्रथवा श्रमन्त्रास्थस्य द्रव्यस्थानिधानं श्रभ्यवद्दार्थ-तेजस्योनिधानं तद्वातिरिकेषु वस्त्रादिषु विकस्यः ।

तरुकं कूर्मपुराणे।

यद्यमन्त्रं समादाय भवेदुक्केवणान्तितः । श्वनिधायेव तद्व्यमाचान्तः ग्रुज्तितामियात् । वस्त्रादिषु विकल्पः स्थात् तत्स्पृष्टावेवसेव हि ॥

'तत् स्पृष्टी' उच्छेषणस्पृष्टी, निधानमनिधानं वा कार्यामत्यर्थः। निधानं प्रकृत्य बौधायनः।

एतदेव विपरीतममन्त्रे वानसार्ये विकस्पः। कथं पुनर्दसास्ये द्रस्ये

श्राचमनसभावः उच्यते । श्रा मणिबन्धनात्पाणी प्रचास्त्रेति दि, तच विधिः । शरीरसंसर्गमाचं द्रव्यस्य विविचितं न इसास्त्रतेव । एवमग्रद्धा-विप स्कन्धाद्यारेपितेस्विप द्रव्येषू च्छिष्टस्पृष्टस्याग्रद्धतेव । तथैवा-चानस्य ग्रद्धिः । श्रतोदसात्प्रदेशान्तरे प्रकाष्टकचादिके तत् द्रव्यं य्यद्येलाचानेत् । श्रयमभिप्रायः यथैव पृद्वाश्रीचसन्धादग्रुच्येव तच्छुद्धेः ग्रद्धमिति । यदा तु तद्व्यं भ्रमी निधायाचमनं तदा कथं द्रव्यस्य ग्रद्धः । प्रयतेन पृद्वेण यद्द्वात् । श्राचन्य द्रव्यमभ्युचे-दिति स्वत्यन्तरविदितेनाभ्युचणादिना वेति । एवं च व्यवस्थायाञ्च वच्छामाणेषु गौतमादिवचनेस्वनिधायेति वा निधायेति वा यथेष्टं केदः क्रियतां ।

गौतमः ।

द्रयहस्त उच्छिष्टोनिधायाचामेत्। प्रज्ञासिसितौ।

द्रव्यस्त उच्छि शेनिधायाचम्याभ्युचेट्ट्यं।
पकात्रमादाय मूचकरणे स्रोकापस्तम्नाकं द्रष्ट्यं।
भूमी निचिष्य तद्भ्यं शोचं कत्ना यथाविधि।
जसङ्गापत्रपकात्र उपस्पृष्य ततः ग्रुचिः॥

एतदापद्यश्रकविषयं।

श्वरखेऽनुदके राजी चौर-खान्नाकुले पणि । कला मूचपुरीषं त द्रव्यह्लो न ग्रह्मिति ॥ श्रीचं प्रकुर्यात् प्रथमं पादी प्रचालयेत्ततः । उपस्थम्य तदाभ्युद्ध ग्रहीतं ग्रह्मितामियात् ॥

# द्रति ष्टश्सितिसारणात् ।

मार्क छियस जी चमणि निधायैत कार्यमिखाइ।

पकास्रेन रहीतेन मूत्री चारं करोति यः।

श्रानिधायैत तद्व्यमङ्गे क्रत्या समाश्रितं॥

जीवं क्रत्या यद्यान्यायसुपस्पृक्ष यद्याविधि।

श्रद्धमभुष्वयेषैत उद्भृत्यार्कस दर्जयेत्।

त्यक्षायमाचं वा तस्माक्केशं ग्रुद्धिमवाश्रुयात्॥

इत्याचमननिमित्तानि ।

श्रय दिराचमननिमित्तानि ।

#### त्रव चाज्ञवल्कः।

स्ताला पीला चुते सप्ते भुक्ता रथाप्रसर्पणे। स्राचानाः पुनराचामेदासो विपरिधाय च॥

पैडीनसि: ।

भुक्ता चुला च स्रुष्टा च वासश्च विपरिधाय कलिसकासशासामासे च रथा चलर-सामानाकान्नेव्याचान्तः पुनराचासेत्। सन्दक्तिराष्ट्रस्यतयः।

सुद्धा चुत्वा च भुक्का च निष्टीचे क्वानृतानि च। पीत्वापे उधे खमाण ख श्राचामेत् प्रयते पि सन्॥ श्राचामे दित्य नृष्ट्ती गौतमः। सुद्धा भुक्का चुत्वा च पुनः। भोजनविधौ दारीतः। · ध्यायेदयक्तं पुरुषं मूचपुरीषे रख्यामाक्रम्य साधानश्चाक्तनः पुन-राचामेत्। पैठीनसिः।

रयामाकम्य कतमूचपुरीषः पञ्चनखास्याचे स्पृष्टाचामाः पुन-राचामेत् चण्डालखेक्समभाषणे च । मञ्च-लिखितौ ।

स्नान-भोजनकाखेट्याचामाः पुनराचामेत्।

श्रापसम्बः।

भोच्छमाषस् प्रयता दिराचानेत् दिःपरिम्टच्यात् सङ्गदुपस्पृशेत् । व्यासः ।

प्रवास्त्र पाणि-पादौ तु शुझानो दि इपस्पृत्रेत्। कूर्मपुराणे।

> प्रचाच्य पाणि-पादी त भुज्जानी दिवपस्पृशेत्। प्रदुषी देशे समासीनो भुका च दिवपस्पृशेत्॥

विश्वष्टः।

शुक्ता सुष्ठा शुक्ता प्रीका चाचाकाः पुनराचामेत् वासस् परिधाय श्रोष्टी च संस्पृष्ट विद्धानकौ । कूर्मपुराणे।

श्रोष्टी विलेगिकी स्पृष्टा वासीपि परिधाय च।
रेतामून-पुरीवाणासुसर्गे ग्रुक्तभावणे॥
ष्ठीविलाध्ययगरमे कास-श्वासागमे तथा।
चलरं वा साधानं वा समागम्य दिजोत्तमः॥

सन्धयोरभयोसहराचाकोष्याचमेत् पुनः॥ प्रह्ल-बिखितौ।

मूच-पुरीष-ष्टीवनादिषु इद्धतवाक्याभिधानेषु च पुनस्पस्पृत्रेत्। बीधायनः।

> भोजने इवने दाने उपहारप्रतिग्रहे। इविभेचणकाले च न दिराचमनं स्पतं॥

थामः।

दाने भोजनकाले च संध्योदभयोरि । श्राचान्तः पुनराचामेज्ञप-होमार्चनादिषु ॥ दति दिराचमननिमित्तानि । श्रथ श्राद्वाचमनानि ।

तच ब्रह्माण्डपुराणे

श्राद्धमारभ्यमानस् प्रस्थास्थाङ्घी करौ तथा।
श्रद्धाः सम्यग्विग्रद्धाभाः दिराचामेदृदङ्सुखः॥
ततस्त मण्डले ग्रुद्धे दिजाः प्रचालिताङ्घयः।
कुर्युराचमनं दिवै मण्डलोत्तरतः स्थिताः॥
श्राद्धकर्त्ताथ भ्रयोऽपि समाचम्य यथाविधि।
दर्भपाणिश्च दर्भेषु ब्राह्मणानुपवेषय्येत्॥

श्राष्ट्र सत्यव्रतः ।

चालिताङ्घिषु विप्रेषु दिराचान्तेषु च खर्थ। धौतपादः प्रकुर्वीत कर्त्ताप्याचमनक्ततः॥ मार्कण्डेयपुराणे।

श्वाचान्तः पुनराचम्य हिजपादावनेजनं । विधाय पुनराचामेत्पादौ प्रचास्त्र यन्नतः ॥ : जात्वकर्ष्यः ।

> श्रभ्यक्यं गन्धमास्त्राधैर्विश्वान् देवान् पितृनपि । श्राचम्य चाग्नौकर्षं कुर्वीत सुसमाहितः॥

जमदग्निः ।

जलपूर्वनातो इत्ता गन्धादीन्यनुपूर्वज्ञः । त्राचामेदाचित्रता तु पूर्णतामर्चनस्य वै॥ विष्णुपुराणे ।

पित्वन् सम्पूज्य गन्धाचैराचन्याय दिजायतः।
सौवर्ण-राजतादीनि भाजनानि निवेत्रयेत्॥
ब्रह्मपुराणे लर्घदानानन्तरमेव श्राचमनसुत्रं।
जलं चीरं दिध घृतं तिसं तष्डुल-सर्वपान्।
कुन्नायाणि च पुष्पाणि दन्ताचानेःपुनः स्वयं॥
श्रादित्यपुराणे।

येऽग्निद्म्धा द्रति प्राज्ञो भुव्यकं विकिरेत्रतः। खयमाचम्य विप्राणामपोदद्यात् सङ्ख्यकत्॥

विष्णुः।

जिल्ह्हिष्टमीपे तिलेदिकेगाभ्युच्यासंक्षतप्रमीतानामस्रं विकी-र्थाप जपस्पृष्य द्वप्तिं प्रच्छेत्। संवर्त्तः।

> **दिणाभिसुखः** स्थिला विकीर्यासं ततो सुवि। 122

निर्णिकस्स श्राचम्य ततो मधुमतीर्जपेत् ॥ श्रादित्यपुराणे ।

पिण्डनिर्वपणं छला पित्वणामनुपूर्व्याः। तथा भातामदानाञ्च कुर्यादाचमनं ततः॥

#### कात्यायनः।

निक्ष प्रयतः पिण्डानाचम्योदक्परीत्य च । नमस्कृतीत घट्छलः पूजयेचैकमानसः॥

## विश्वामिनः।

निधाय पिष्डान् संपूच्य गन्ध-मास्त्रादिभिस्ततः । खपस्तृत्रेदपसाद्य देशं प्रोत्तेदमसारः ॥

# श्रियुराणे ।

गळ-माखादिभिः पिष्डानभाष्ट्यांचम्य वंयतः । दिजद्दसेव्यपो दद्यात् सपुष्याः साचतास्रतः॥

## ष्ट्रस्पतिः।

यमाण च ततो विप्रान् यीमान्तमनुगम्य च। प्रचाखिताङ्चिपाणिख दिराचमनमाचरेत्॥

#### पाराचरः।

श्राद्धं समाण विधिवत् विसर्भ ब्राह्मणानि । दिराचम्य प्रकृवीत वैश्वदंवादि नैत्यकं ॥ तदेतदाचमनसप्तकं समासेनाइ सङ्ग्रहकारः । श्रादी विप्राङ्धिशौरान्तेऽभ्यर्चने विकिरे छते । पिन्छान् दन्तार्चियला १ विसर्भ ब्राह्मणांकाया ॥ श्राचामेष्क्राद्धकर्तात् स्वानेऽखेतेषु सप्तसः। श्राचम्त्रचार्दिराचामेष्केषेषुत् सकस्त्रकत्॥ गोभिसः।

श्वारको चावसाने च दिराचमनमिखते। श्वन्यच पित्रकार्थीषु सक्तदाचमनं स्थतं॥ श्वन केश्विद्कां।

श्राद्धारमेऽवधाने च पादबौचार्चनामायोः। विकिरे पिष्डदाने च दिराचमनमिखते॥ इति। तथा।

श्रादावन्ते तथाचायां विप्रपादप्रशोधने।

विकिरे पिष्डदाने च यद्भिराचमनं स्रतमिति च॥

तच तकाते पिष्डनिर्वापानन्तरसुदगावर्त्तनात् पूर्वं श्राचमनं न
विद्यते किन्तु गन्धादिदानानां सकसमपि पिष्डदानप्रयोगं समाप्याचमनं कियत इति।

दति त्राद्धाचमनानि । श्रथाचमनापवादः ।

तन याज्ञवल्कः।

सुखजा विषुषो मेध्याखायाचमनविन्दतः । यात्रु चास्यगतं दन्तमकं त्यक्का ततः ग्रुतिः॥ 'सुखजाः' सुखान्निःस्ताः, 'विषुषः' स्नेमविन्दवः, 'मेध्याः' नेाच्किष्टतामापादयन्ति । निष्टीयोक्कानृतानि चेति निस्नुतवत

श्वाचमनविधानादनाचान्त्रस्थाग्रुद्धता ज्ञायते। विगुवामपि सुखान्नि-

क्रमणं निष्ठीवनमेव । श्रतोऽचापि प्राप्तस्याचमनस्यापवादार्थमिदमुस्यते । तथा श्राचमतो इस्ताद्धोऽङ्गुस्तिविवरैः पतम्त खद्विन्द्वोऽपि मेथाः । 'स्रश्रु' सुखलाम, तत् श्रास्त्रगतं सुस्रान्तःप्रविष्टं,
श्रिपि मेथां । दन्तसक्तमप्यन्नादिकं श्रनाचामन्नपि श्रुचिभवति । विपुषां
स्पेशे तु मस्तर्स्यानिमित्तमाचमनं कर्त्त्रयमेव ।

तषाचापस्तम्बः।

यदास्यादिन्दवः पतना उपसभ्यन्ते तेस्वाचमनं विहितं ये भूमौ न तेस्वाचामेदित्येक दति ।

'उपसम्यन्ते' संस्पृथन्ते ।

त्रतएव गौतमः।

न मुख्या विपुष उच्छिष्टं कुर्वन्ति न चेदङ्गे निपतन्तीति। विश्वष्ठोऽपि।

न सुख्या विष्रुष उच्छिष्टं कुर्वन्यनङ्गस्रिष्टाः । मनुरपि।

ने क्षिष्टं कुर्वते सुख्या विपुष्ता कुं न यान्ति याः।
न साम्मूषि गतान्यास्यस्य दन्तान्तरिधिष्ठतं॥
'दन्तानाः' दन्तानां सध्ये किद्रे वा। 'श्रिधिष्ठतं' संसक्तं।
श्राचमनविन्दवो सेध्या इत्युक्तं तच विश्वेषमाह मनुः।
स्पृत्रन्ति बिन्दवः पादौ य श्राचमयतः परान्।
भौनिकैसी समा श्रेया न तैरप्रयते। भवेत्।
श्राच परानाचमयतः पादाविति सम्बन्धः।

चः परसी श्राचमनं ददाति तस्राचमचिष्टइसपितितैदद्विन्दु-

भिर्यद पादौ खुक्षेते तदासौ नाग्रहिः। यतस्ते भौमिकैः समाः ययानुपद्यतायां भूमौ खिताः काश्चिद्दकमाचाः ग्रह्माः एव-सुक्षिष्टदस्तात्पतन्ते।ऽपि ते ग्रह्मा एवेत्यर्थः । श्राचमयितुरेवाच ग्रह्मिभिधानादाचमनकर्त्तुरन्थेषां च समीपखानामाचमनविन्दुस्पर्धे भवत्येवाप्रायत्यमिति श्वायते । बौधायने।पि ।

स्पृत्रान्ति विन्दवः पादौ यस्वाचामयतः परान्।
न तैरुक्षिष्टभावः स्वानुस्थासे भौमिकैः यह ॥
वसिष्टोऽपि ।

परानष्वाचामयतः पादौ या विप्रुषो गताः ।
ताभिनीच्छिष्टतां याति भ्रम्या तास्तु समाः स्नृताः द्दति॥
श्रत्र पादग्रहणमवयवान्तरस्थापि प्रदर्भनार्थं ।
तथा च यमः ।

प्रयान्याचमतो यास भरीरे विषुषो नृषां । जिक्क्ष्यदोषो नास्थन श्वमितुस्थास्त ताः स्वताः इति॥ एते च श्वम्यभिघातोत्यिता एव ग्रुद्धाः नान्तराजस्पृष्टाः । यथाच पैठीनसिः ।

भूमिगता विन्दवः पराम्हष्टाः पूताः विप्रुषः ग्रःह्या विखे।मिक्किन् स्रोब्बाचामेदिति । सुखप्रविष्टैः साम्रुभिर्ने (च्छिष्टतेति । देवखे।ऽष्याद ।

मात्रुभिष्य सुखाविष्टैराष्ट्रीचं नेापदिष्यते । श्रव विशेषमाद श्रापसम्मः । न सम्मुभिद्ष्ष्टि भवत्यन्तराखे सद्भियात्रत्र इसेने।पस्मुद्रान्त । इस्तग्रहणमवयवन्तरस्वाणुपस्रचणार्थं मङ्गान्तराणामपि सुस्वमस्तर्भे माचमनविधानात्। यस दन्तस्त्रस्य त्यागमाचेणेव प्रागम्हित्त-सुन्नं तत् स्वयं च्युतदन्तसन्नविषयमिति श्चेयं। "स्रस्तेषु तेषु नाचा-मेनेषां संत्रावणाच्युचिः" इति बौधायनस्रद्रणात्। 'संत्रावणं' सुस्वात् विहिर्नर्सनं।

स्तयं प्रचातस्य निगिरणादेव ग्राद्धिरित्याच मनुः।
परिचातेस्ववस्तानान्तिगिरस्नेव तच्कुचिः।
'निगिरन्' श्रन्तः प्रवेशयम्। निगिरण-त्यागयोस्य विकस्यः।
गौतमोऽपि।

चुतेब्बात्रावविद्यास्त्रिगिरसेव तच्छुचिरिति।

'श्राश्रावः' मुखोदकं, तत् यथा खुतमणश्राचि न भवति तद-दित्यर्थः । निगिरस्रेवेत्येवकारात् चर्वणिक्रयायां "श्राचामेषर्वणे नित्यं" एवं विष्णुनेक्रमाचमनं कर्त्त्रथमेव बखात्रस्थाविते तु दक्तलग्ने श्राचान्त्रयं "भोजने दन्तकग्नानि निर्देत्याचमनं चरेत्" इति देवस स्रर्णात् ।

दनादपरिचातन्त्रसादिकं दन्तवश्री च्छिष्टं करोति । तदाइ बौधावनः।

त्रवाणुदाहरन्ति ।

दन्तवद्दन्तस्त्रोषु यशायन्तर्भुखे भवेत् । त्राचान्तस्याविष्ठष्टं स्थान्निगरन्नेव तस्कुषिः॥

विषष्ठः।

न यात्रुगतोलेपः।

दन्तवद्दन्तसग्नेषु यचायन्तर्मुखे भवेत् । त्राचान्तस्याविष्ठष्टं स्यास्त्रिगरस्रेव तच्छुचिः ॥ द्यारोतः।

दम्तवद्दन्तस्रप्रेषु यचायमार्भुखे भवेत् । त्राचाम्तस्याविष्ठष्टं स्यान्निगरन्नेव तच्कुचिः॥ पैठीनसिः।

दन्तवद्दनसम्प्रानां दन्तान्तरगतेषु च निगिरस्रेवानार्गुर्से ग्रुद्धः। दन्तवद्दनसम्बद्धीत्विति रसानुपस्तकौ सत्यां वेदितव्यं। तबाद श्रद्धः। दन्तवद्दनस्त्रीषु रसवर्षमन्यच जिक्काभिमर्शनादिति। श्रन्यचेत्यादिरसानुपस्तकाविप जिक्काभिमर्शने सत्यश्रुचित्वित्यर्थः। मनुः।

दन्तवद्दन्तसम्भेषु जिज्ञास्यभे ग्रुचिर्भवेत्॥ केचित्तु जिज्ञाभिमर्भनेऽपि यावसुर्गतर्न भवति तावन्नाग्रुसिरि-त्याद्यः। तथा च गौतमः।

दनासिष्टेषु दन्तवदन्यच जिङ्काभिमर्षमात् प्राक्चुतेरित्येके । "दन्तवद्दन्तक्यं" दत्यनिर्द्रार्यकेपाभिप्रोयं । तथा च देवल: ।

> दम्तसग्रमसंदार्थं लेपं मन्येत दमावत् । म तन बड्डमः सुधाद् यक्षमुद्धरपे पुनः ॥

भवेदगौचमत्यर्थं त्रणवेधाद्वणे छते ॥

श्रातातपः ।

दन्तसम्रो पत्ने मूले भक्तो स्रोहे तथैव च ।

तामूले चेनुदण्डे च ने क्लिष्टो भवति दिजः ॥
स्रोहोऽच क्रताचमनस्रापि यो इस्तादिसम्रो भोजनस्रोहः ।

सर्विमन्ति ।

ताम्बू चे पत्ते चैत्र भुक्त हात्र शिष्ट् । दन्त खग्न संस्पर्शे ने क्षिष्टस्त भवेत्ररः॥ लियाः पवेर्मु लपुष्येस्वृषकाष्ट्र मयेस्या। सुगन्धिभिस्तया द्वीनी क्षिष्टस्त भवेद्विजः॥ दन्त खग्नस्य संस्पर्शे जिज्ञयेति शेषः।

पराश्वरः ।

तामृतिसुपति चैव शुक्तस्त्रेचानुतिपने।

सधुपर्के च सामे च नाच्छिष्टं मनुरव्रवीत्॥
स्रत्राङ्गरसी।

सधुपर्के च सामे च ऋषु प्राणाज्ञतीषु च। नेाक्किष्टस्त भवेदिपो यथाचेर्वचनं तथा॥

श्रप् खिति प्राणाञ्जतियन्त्रिधानादस्ततापिधानमधीत्यादिने दक्षपाने कर्त्तां भुकतानपि मन्त्रोचारणं प्रति ने क्षिष्ट दत्यर्थः । विषष्टः ।

> प्राणाज्जतीवु वेामे च मधुपर्ने तथैव च। चाराहोमेवु सर्वेषु नेाच्छिशो भवति दिजः॥

'श्राक्ष हे। सेषु' दशाविष्ठश्वकोषु । द्याचमनाचनादः ।

श्रयाचमने निषेधः।

## तच दारीतः।

नायज्ञोपवीती न सुक्राधिको न तिष्ठस्न इसदः जन्मस्न विलेकसम्माबिन लोकिताभिर्द्भिर्ने न्याभिर्न कलुयाभिर्न कोनाभिर्म समुद्रुदाभिराचामेत्।

'तिष्ठन्' ऊर्ध्वचनुः 'विखेतिक्यन्', दिश्व इति श्रेषः तिस्राकेत आहे निजप्रतिष्यां वा । श्राचामेदित्यन्यसौ श्रङ्कालिखितौ ।

न तिष्ठस प्रवतो नाष्ट्रसिर्भ सुस्त्रस्य सुर्भवाधौतपादो नायज्ञीपवीती न सुक्तमिखः। बौधायनः।

नाजुलीभिनं सबुद्धदाभिनं सफेनाभिनं चाराभिनें च्याधिनं कल् वाभिरद्भिनं इसस्र विलेकियत्र प्रक्षेत न प्रवतो न सुन्धिक्को नासुन्ध-भिखोनाबद्धकक्को न बिर्फानुद्यस्पृथेत् । 'प्रक्षः' नसीक्षतकायः ।

#### तद्या ।

पादप्रचासनोच्छेषेण नाचासेत् यद्याचासेद्गुभौ प्राविव्यवाचासेत् । श्रापसामः ।

न वर्षधाराखाचामेत्त्रचा प्रदरादके तमा शिक्षाकारकात्। 'प्रदरः' किचिदिभिन्न निकीक्षत्रोधानः। 'वक्षरकात्' रोगा-दिकारकमन्तरेष ।

123

तथा नान्योदकप्रवेष दृथाकर्माणि कुर्वीताचानेदा पाणिषंकु धे-नोदकेनेकपाण्यावर्जितेन नाचानेत्।

त्राचामेदित्यनुहसौ गौतमः।

न प्रद्राग्र्ञचेकपाचावर्जितेन जलेन।

विश्वष्टः ।

ब्रजंसिष्टम् प्रयामः प्रणतो वा नाचासेत्।

श्रापसम्बः।

न तिष्ठश्राचासेत्रक्को वा ।

प्रचेताः ।

नाम्तर्वासा न निर्वासा नात्रु कुर्वन्नासमपाद त्राचामेत्। गौतमः।

माञ्चिता पिवेन्न तिष्ठन्नानुद्धृतेनोदकेनाचामेत् न पद्मवसुखेन पिवेदित्यर्थः।

श्राचामेदित्यमुहत्तौ विवष्टः ।

न वर्ष-रसदुष्टाभिर्याञ्च खुरग्रःभागमाः ।

इारीतः।

विवर्षं गन्धवस्तीयं फेनिखच विवर्जयेत्।

मञ्जः।

विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखो दिजः। श्रप्रचालितपादस्त श्राचान्तोऽप्यश्चिभवित्॥ बिर्जानुदपस्यृश्य एकद्दसार्पितैर्जलैः। बोपानत्कस्रथा तिष्ठस्रैव श्चिद्धमवाप्नुयात्॥

# त्राचामेदित्यनुब्सी देवसः।

न गच्छन्न प्रयानस्य न स्वस्तन्त परान्स्पृत्रन्।
न इसन्नेव वा जन्मनात्मानञ्चापि वीचयन्॥
केत्रान्नीवीमधःकायं न स्पृत्रन् धरणीमपि।
चिद् स्पृत्रति चैतानि स्वयः प्रचास्रयेत्वर्गः॥
'स्वस्तन्' प्रचसन्।

#### तथा।

सोपानत्को जलस्यो वा सुक्तनेत्रोऽपि वा पुनः । जन्मीवी वापि माचामेदस्त्रेणावेद्य वा त्रिरः ॥ स्मृत्रदेशेऽपि वेष्टनवान् 'जन्मीवी'।

#### व्यासः।

त्रिरः प्राष्टत्य कण्डं वा सुक्तकच्छत्रिखोऽपि वा।
श्रक्तवा पादयोः ग्रोचमाचान्तोऽप्यग्र्ऽचिभंवेत्॥
श्रपः पाणिनखायेषु श्राचामेद्यस्य ब्राह्मणः।
सुरापानेन तत्तुन्यमित्येवस्वविद्वविद्ववीत्॥

# विष्णुः।

न गच्छन्न प्रयानस न स्थितः प्रक्र एव च।

न स्पृत्रस इसन् जस्पन्न स-चापडालदर्शने॥

'स्थितः' उद्शीश्वतः, 'न स्पृत्रन्' श्रन्यमिति श्रेषः।
गोभिसः।

नामरीयैकदेशस्य कला चैवोत्तरीयता । त्राचामेदिति शेवः। 'त्रमारीयं' त्रधोवासः, सस्त्राधोवस्त्रेकदेशस्य प्रथमपरिधानसमये मन्त्रपूर्वमुत्तरीयता न कस्पिता तदिषयमेतत्। दितीयवस्त्राभावे हि परिधानवस्त्रीत्तराईस्वैवेक्तरीयलं क्रियते। "एकश्चेदाचा भवति तस्त्रीवात्तरवर्गेण प्रच्छादयति" इति समन्त्रका-त्तरीयग्रहणविधेरणनारं पारस्करसारणात्। समर्नाः।

> ग्र्ड्राग्र्ज्येक इसीस दत्ताभिनं कदार्थन । त्रार्ड्ड्रपादुकञ्चापि न ग्र्ड्ड्रेत दिजोत्तमः॥

मरीचिः ।

न बंक्जिं। मुख्यस्या गासमस्यो न चौरियतः। न पादुकास्यो नाचित्तः ग्रःचिः प्रथतमानसः। भुक्तासमस्योऽयाचामेन्नान्यकास्ये कदाचन॥

स्गुः ।

विना धरोषवीतेन तथा धौतेन वासता ।
सुद्धा विखा वाषानस्य कतस्वै पुनः विधा ॥
सेव्योचो बद्धपर्धदः प्रौष्ठवादश्व यानगः ।
दुदैशे प्रपदस्य नाचामन् ग्रुद्धिमापुयात् ॥
'बद्धपर्यदः' वस्तादिना वेष्टितजधनभागः ।
प्रौद्धपादस्यक्षमाद गौभितः ।
प्रावने रूढपादो वा जान्वीवी जङ्गयीसाधा ।
कतावसक्तिका यस प्रौढपादः स उच्चते ॥
योगपद्वाकृतिना वस्तिकाविष्टितष्टम् - जानुद्दयमवस्त्रानम् 'स्रवसविका' प्रपदं' पाद्यं ।

40 At 17

ब्रह्माण्डपुराणे ।

कर्ण भिरो वा प्राच्छा रच्यापणगतेरऽपि वा। श्रक्तवा पाइयोः भीचमाचामोष्यगु चिर्भवेत्॥

'न्नापषः' कय-विक्रयभूः।

कै। बिकः।

श्रपविश्वतरः कश्चित् वाञ्चाको च उपसृत्रेत् । श्रपूनं तसः तस्त्रें भवत्याचमनं तथा ॥

विष्णुः।

जानोक्ष्यं जले तिष्ठजाषामाः ग्राप्यतामानाः । प्रथमान्यत्वक्षोपि समायामो न ग्राप्यति ॥ जान्वारथसादाचमननिषेधाच्यानुमाचेपविषद्भगायमनमिति शायते । तदाइ जात्वकर्षः।

नानुमाने जले तिष्ठकाकीनः प्राक्ष्यः खले। वर्वतः ग्रहित्तिकाक्ष्यक्षेत्रं युनपरिस्रतः॥ 'तयोः' जल-स्वस्रयोरितार्थः।

त्रतएव द्वारीतः।

जबस्रो वा समस्रो वा दयोग यमतः स्वितः । जबस्रो जबकायेषु समस्रः समर्भस् । समयोक्तम्यस्यस्य कर्मस्रिकतोभवेत् ॥

यदि असस्यित श्राचमित तदा जसकृत्य एवाधिकतोभवित । यदा तु स्थलस्यः तदा स्थलकृत्य एव, यदि पुनद्दभयस्यः तदोभयोरिप क्रियमाणेषु कर्मस्विधकृती भवित ।

# द्बोऽपि ।

खालाचानेद्बदा विप्रः पादौ स्रता वसे खसे । जभयोरणसौ ग्रहः ततः कार्यचमो भवेत्॥

यमः ।

श्रपः करनखसृष्टा य श्राचामित वै दिनः । सुरां पिवति सुव्यक्तं यमस्य वचनं तथा ॥ जङ्ग्र्य वामध्योन यत् पिवेत् ब्राह्मषोनस्यं । सुरापाणेन तत्तुस्यं मनुः खायभूवोऽनवीत् ॥ श्रम विशेषः कूर्मपुराणे दर्जितः । न वामध्योने। द्वृत्य पिवेत् वश्रोष वे वसं। 'वश्रोष' श्रद्धेनेति श्रेषः।

### त्राकायनिः।

श्रखावृतामपात्रसं करकसञ्ज यत्पयः । स्टहीला स्वयमात्रामन्न तेनाप्रयतोभवेत्॥ कागलेयः।

> करकालावुकाष्टेम तास-वर्मपुटेन च । खदकावममं कार्यं खेदाकापांच वर्जयेत्॥ करपचे च बक्तीयं बक्तीयं तासभावने। सौवर्षे राजते चैव मैबाइड्डोन्, कर्दिचित्॥

> > रत्याचमननिषेधः।

प्रयापमनोर्कानि ।

तप मनुः ।

प्रमुखाभिरफेगाभिरदुष्टाभिद्य धर्मतः।

श्रीचेष्ः वर्वराचामेदाबीनः प्रागुरसूचः॥

चनुष्णाभिरित्यपाग्नियंषोगजमीष्यं प्रतिविद्यते ।

"श्रमम्युष्पाभिरफेनिसाभिरद्ग्रहेककरावर्जिताभिरपाराभिरद्भि-

राचामेत्" इति विष्णुस्मरणात् ।

'त्रदृष्टाभिः' त्रमेध्यसंसर्गादिदोषरहिताभिः।

समुपस्पृत्रेदित्यनुहसौ याज्ञवस्त्रः ।

श्रद्भित्त प्रकृतिस्थाभिर्द्धीनाभिः फेनबुदुदै: ।

'प्रकृतिस्थाभिः' श्रविकृतगन्ध-वर्ष-रसाभिः ।

मञ्जः।

श्रद्भिः यसुद्भृताभिन्त शीनाभिः फोनमुद्दैः।

विक्रिना च न तप्ताभिरचाराभिदपस्पृष्टेत्॥

**उद्घृतयस्यं वसात्रयस्थानामपां सुखेन यस्यं निराक्तें।** 

मौतमः ।

**उद्धृतोदकेनाचामे**त्।

प्राचामेदित्यनुष्टभौ प्रज्ञु-निखितौ।

खड़ृतपरिपृताभिरङ्किरवेचिताभिरचाराभिरवधिश्रिताभिरफेना

भिरबुद्धाभिः।

'परिपूताभिः' वस्त्रपरिस्रुताभिः। 'त्रनधित्रिताभिः' त्रविक्र-

तप्ताभिः।

त्रापसम्यः।

भूमिगताखप्खाचम्य प्रयतोभवति यं वा प्रयत श्रामाममस्म । प्रदरेदिकेन नाचामेहित्सुमं अत्र विशेषमाद । विषष्टः ।

प्रदराद्धि या बीखप्रेष्टाः युः ताखिः । भाषासेदिति वेगः। भाषासेदित्यनृहत्तौ पैठीनिषः ।

श्रद्भाभिरफ्रेगाभिरतुषुदाश्विः।

'त्रप्रताभिः' त्रपकाभिः। एतपानातुरविषयं । त्रतएव यमः।

राजावनीचितेनैव शुद्धिका सनी प्रियां।

उदने नातुराणाञ्च तथोष्णे ने प्णपायिनां॥

'उष्णपायिनां', जातुराणां, न पुनरातुरमाणाणामित्यर्थः।

यन पुनदक्त ज्ञाचा जापे। न जन्यको तण कथित्यपेचिते देवलः।

येषु देशेषु ये देवा येषु देशेषु ये दिजाः।

येषु देशेषु यक्तीयं या च यजैव स्वक्तिका॥

येषु सानेषु यच्छी चं धर्माचारस्य यादृष्ठः।

तण तास्रावमन्येत धर्मात्विव ताबुकाः॥

एतचोदकं यावदासेन न स्पृष्ठित तावद्याचासेदिस्याच यसः।

तावस्रोपस्पृष्ठेदिदान्यावदासेन न स्पृष्ठेत्।

वासे चि दाद्यादित्या वद्याच व्यक्तेत्रः॥

दत्याचमनोदकानि।

प्रथाचमनोदकपरिमाणं।

तच मनुः।

चद्गाभिः पूर्वते वित्रः कष्टगाभिष्तः भूभिषः । वैश्वोद्भिः प्राधिताभिष्तः ग्रह्माः खृष्टाभिरन्ततः॥

इदयं गच्छन्त प्राप्तुवन्तीति 'इद्गाः, 'पूयते' पवित्रतां प्राप्तोति। 'कष्टगाभिः' कष्टमात्रसर्धिनीभिः, 'श्रमिपः' चित्रः। 'प्राप्ति-ताभिः' सुखान्तःप्रवेशिताभिरिप कष्टमप्राप्ताभिः, वैष्यः। श्रन्तत् इति हतीयार्थे तिषः। समीपवचनद्यान्तश्रन्दः। स च सम्बन्धान्तरमपे-चते। ततस्य यच खाने वैष्यस्याचमनं विद्यितं तत्सपीपवर्त्तना स्थानेन स्पृष्टाभिरद्भिः श्रद्धः पूयते। वैष्यस्य च स्थानं जिङ्का तत्स-मीपवर्त्तिस्थानं दन्ता एव। श्रन्त यद्यपि दन्तनिद्दितस्थोदकस्य द्रव-वाक्तिङ्कारसंभाऽपरिद्वार्थः। तथापि पूर्वपरिमाणात् किश्चित्रयूनता-श्वापनार्थमिदं।

प्रज्ञ-चिखितौ ।

इदयङ्गाभिरद्भिन्नाम्याः ग्रह्णः। मच्छमाभिः चिच्यः। ताख-व्याभिर्वेग्यः। स्त्री ग्रूदः सर्भान्तिकाभिः। विषष्टः।

ष्ट्रज्ञमाभिरवृदुदाभिरफ्रोनाभिर्जाञ्चणः । कण्डगाभिसः चित्रयः १६ विस्रोऽङ्गिः प्राणिताभिः । स्त्री श्रुद्धः सृष्टाभिरेव तः । श्रुद्धः ।

> विप्रः शुद्धति **र**हाभिः कष्टगाभिस् भूमिपः। । तालुगाभिस्तथा वैश्वः शुद्धः स्पृष्टाभिरम्ततः॥

देवसः।

124

श्रपु पीतास इदयं प्राप्तास ब्राह्मणः प्रद्रिशः । राजन्यः कष्टमाद्यं वै विद्युद्धः स्पर्धनास्कृषिः॥ पैठीनसिः ।

चदयङ्गमाभिरद्भिनाद्वाणः। राजन्यः कष्टगाभिः। श्वासं प्राप्ता-भिर्वेश्वः । स्त्री ग्रह्नः सृष्टाभिः। बौधायनः।

श्रयाणुदा इरन्ति ।

गताभिर्षद्यं विषः कप्याभिः चित्रः ग्रुचिः । वैद्यस्त्रद्धिः प्राघिताभिः स्त्री-ग्रुद्धी सर्घते।ऽन्ततः॥ याज्ञवस्त्र्य-विष्णु।

इत्सब्ध-तासुगाभिद्ध यथावंखं दिजातयः। इद्ध्येयुः स्त्री च इद्भूद्रस्य सक्तत्सृष्टाभिरमातः॥ इत्रीतः।

गताभिर्द्दयं विप्रः कण्याभिः खनियः ग्रुचिः । वैक्षोऽन्तःप्रामिताभिः खात् स्ती-गूदी सर्प्यनादपि॥ ज्ञासङ्ख्यानः ।

त्रासु प्राप्तासु इदयं ब्राह्मणः ग्रुड्सिमाप्तुयात्। कन्दं राजा च नाभौ च वैद्यः ग्रुड्र-व्लियोऽन्ततः॥ ग्रुड्राधिकारे गौतमः।

श्वाचननार्थे पाणि-पादप्रचासननेवेने । इदयङ्गमादीनामपि परिमाणमारेशश्रनाः । मायमञ्जनमात्रा इदयङ्गमा भवन्ति । तदेकैकपाददान्या कष्ठ-ताषु-दन्तगासाभिक्षेविषिकाः। स्ती-ग्रुद्राञ्चाचानेरिविति। भरदाचाऽपि।

माषमव्यनमाचासु वंग्रद्धा चिः पिवेदप इति।

इदयङ्गमानां परिमाणज्ञाने प्रकाराम्तरमाइ कस्तः।

वंदताङ्गुलिना ते।यं ग्रदीला पाणिना दिजः।

सुक्षाङ्गुष्ठ-कनिष्ठे तु ग्रेषेणाचमनश्चरेत्॥

इत्याचमणोदकपरिमाणं।

त्रयाचमने दिङ्नियमः।

तच बहुपराह्य:।

कलाय भीषं प्रवास्त्र पादी इस्ती च खळाली:। निवद्गविस्वककस्त प्रागुदक्षुख भाषमेत्॥

पादप्रचासनमाजङ्गामूलात्, इसप्रचानमा मिषवन्थात् कर्मायं।
"त्रा मिषवन्थात्पाणी प्रचास्त्र त्राजङ्गाभ्यं पादौ" इति हारीतस्वरणात्। "इत्येवमिद्धराजानु प्रचास्त्र चरणौ प्रथक्। इस्तौ चामिषवन्थाभ्यां पद्मादासीत संयतः" इति देवसस्वरणास्य।

'मिखा' चूड़ा। परिधानवक्षगुद्धसंसकोऽञ्चकः 'कक्कः'। तख निवन्धनं कटिदेशे निगूहनं। 'प्रागुदक्षुख इति सुखक्रदः प्रत्येकमिन-सन्वधते। त्रतः प्राक्षुख उदक्षुखो वाचामेदिति। विग्रहसैवं। प्रागु-दक्षुखमस्येति। न चैव दन्दगर्भे। बज्जनीहिरिति वाच्यं। इन्दगर्भतायां समाहारे तावत्समासान्तेनाकारेष भवितव्यं। इतरेतरयोगोपि तथैव। न हि युगपत्प्रागुदक्षुखता सक्षवति। तच कश्चिदाचमनभागः प्राक्षु- खेन कर्त्त्रयः । कश्चिद्दश्चुखेनेत्यापति । न चैकदेश श्राचमनं, न च दिगर्थ उपादेयः, येन परस्परापे ने दिश्रो सम्बर्धयातां । नापि दिन्ति-पूर्वादिवत्प्रागुदक्शब्दोऽपराजिताया दिश्रोवाचकलेन प्रसिद्धः, येन दिक्समासबद्धन्नी हिपूर्वको बद्धन्नी हिर्विश्वायेत । तस्नान्नायं बन्तन्तर-गर्भा बद्धनिहः । श्रतोऽच प्राच्युदौच्यो विकल्पः । यथा बहुद्रथन्तरं साम पठतीस्यच केषुचिददःसु ब्रष्टम्केषुचिद्रथन्तरं न लेकैकसिन्नहनि समस्रोभयसामलमिति ।

तथाच याज्ञवस्काः।

श्वम्तर्जानु ग्रांची देशे उपविष्ट उदक्षुखः । प्राम्बा बाह्मोण तीर्थेन दिना नित्यसुपस्पृत्रेत् ॥

'म्रन्तर्जानु' जानुने। मध्ये इसी हता, 'ग्रुपी' म्रग्रुपिट्र यासंसृष्टे, 'देशे' भुवि ने। पानच्छ्यनासनादी । 'उपविष्टः' मासीनः, न स्थितः, मयानः, प्रक्रोगच्छन्या । 'प्राक्' प्राम्नुखः । दिजयहणात् स्त्रीग्रुद्धयो-र्नेते नियमा दति विद्यायते । 'नित्यं' सर्वकालं, माम्रमान्तरस्थोऽपि । मञ्जूः ।

श्रमकीम् ग्राची देशे उपविध्येष्ट्र दिश्वाखः। उदस्राखो वा प्रचतो दिशसामवस्रोक्षयम्॥ गौतम-भौधायनौ ।

प्राक्त्य खदक्त्यों वा श्रीचमारभेत्। वसिष्ठः।

प्राम्बोदम्बासीन श्राचाभेत्। द्वारीतः। पाणि-पादौ प्रकास्थोत्मम्य च नीविं प्राक्तुख खदक्तुखो वोपवि-म्यापः पिवेत्। विष्णुः।

ग्रुचौ देशे खामीनेाऽकांगुः प्राज्ञुख उद्झुखो वा तमानाः सुमनाञ्चाचामेत् । ग्रुज्ज-खिखितौ ।

प्राक्तुख उदक्तुखो वा इउचौ देश उपविद्योऽनार्जानुरपसृत्रेत्। रैशान्यभिमुखवमप्याद हारीतः।

र्रमान्यभिसुखो भूलापः खृष्टेत्तु चचाविधि । म्रम मनुख-देव-पिष्टकार्चेषु दिग्व्यवस्थामार पैठीनसिः ।

त्रथ प्रथमकत्यः । प्राष्ट्रां उद्घुषो वोपविद्यान्तर्वे हिंसी कता ग्रद्धा त्रापः संग्रह्म त्रामणिकस्थनात्पाणी प्रचास्थाभिसुखं त्रह्मदारं मनुष्याणां प्राचीनद्येव देवानां पितृणां दिवणं स्मृतं ।

'त्रिभिमुखं ब्रह्मदारं' ध्रुवमण्डलाखं। "मण्डलखाख पुन्छन्तु ब्रिद्यमाराक्षते ध्रुवः। मध्ये नारयणस्रित ब्रह्मदारिमदञ्जगुः" इति गादडपुराणे भिधानात्। ध्रुवमण्डले न चात्तरा दिक् लच्छते। त्रत-स्रोदीची-प्राची-दिल्णा मनुष्य-देव-पित्हणान्दित्रः। मनुष्यादिकर्मस्र तत्त्रहिंगभिमुखेनाचान्त्रयमित्यर्थः।

देवलाऽपि।

प्रयमं प्राङ्मुखः खिला पादौ प्रचालयेक्कनैः । खद्क्मुखो वा देवत्ये पैहने दक्तिणासुखः॥ प्रिखामद्भा विस्ता च निर्णिने वाससी प्रुत्ने । हण्णीं भ्रताप प्राचामेरकुण्य विवेशकथिति॥
इत्याचमने दिङ्गियमः।
प्राचमने तीर्थनियमः।

तच थासः।

बाह्र जान्यमारा छला तीर्थेन ग्रुचिराचमेत्।
तारणाय पापप्रमेाचनाय तिष्ठतीति तीर्थमन्देन कश्चित्पावनतमे।
देव उच्यते। तरत्यनेन तीर्थमिति कच्चित्वावतरणमार्गः। इष्ट तृद्धकाधारे करतस्त्रकदेशे खुत्यर्थं तीर्थमन्दप्रयोगः। त्रतः करविश्रेष-तस्त्रकदेशेनाचामेदित्यर्थः। पाचादिनिराकरणार्थमेतत्।

श्रम विशेषमाच देवलः ।

श्रयापः प्रथमात्तीर्थाद् चिषात् निः पिवेस्प्रमं । श्रमन्द्रमनवस्रावमवहिकात्त्वबुद् ॥

'प्रथमात्तीर्थात्' ब्रह्मतीर्थात् । 'दिचणात्' दिचणहस्तस्थितात् । 'चि:' वार्च्यं । 'समं' तुस्त्रकासं, श्रव्यवधानेनेत्वर्थः ।

ब्रह्म-सिखितौ। ब्रह्मतीर्थेनाचानेत्।

विष्णुः ।

श्राह्मोण तीर्थेन चि:पीला दि: परिस्टच्यात् । श्राह्मोणेति खत्यर्थं श्रद्धा देवतास्थेति । न हि तीर्थस देवता सभावति । श्रह्मदि:सक्षर्पलात् । तद्रूपतान्तु केनचिद्धर्मेण श्रुद्धि-हेतुलादिनाधाराण देवता तद्भितः । परिस्टच्यासुस्वमितिश्चेषः । बीधायनः ।

प्राची देश प्राचीने। दिल्लं बाइं जानकारा कता प्रच्यास पादौ पाणी चामणिवन्धनात् ब्राह्मेण तीर्चनाचामेत्। त्राद्यतीर्थं खचयत्राह । पैठीनसः ।

श्रङ्गुष्ठमूखस्रोत्तरता रेखा ब्राह्मं तीर्थं विरावामेत्। वसिष्ठः ।

प्रवास्त्र पादौ पाणी चामणिवस्थनादङ्गुष्टमूबस्थोत्तरता रेखा ब्राष्ट्रां तीर्थं, तेन चिराचामेद्ब्रव्दवत् । प्राजापत्यतीर्थेनायाचमनमार प्रजः।

प्राजापत्येन तीर्चेन विःप्राश्रीयाच्चकं ग्रुविः । देवतीर्घखाणाचमगाङ्गलमाइ मनुः। ब्राह्मण विप्रसीर्थेन नित्यकाससुपसुमेत्। काय-वैदन्नकाभ्यां वा न पित्रोण कदाचन॥

विप्रग्रहणं चिवादेरणुपजजणार्थं। "दिना नित्यसुपस्तृत्रेत्"इति स्मर्णात् । नित्यकासं श्रीचार्थं कर्माङ्गलेन वा। कः प्रजापतिः स देवता श्रस्थेति 'कायं' प्रजापत्यं। चिद्वा देवासे देवा श्रस्थेति 'भैदक्रकं' दैवं। चिद्रक्षक्रव्हाद्देवताणि क्रते खार्थिकः कप्रत्ययः। कदाचनेति स्कोट-पिटकादिना ब्रह्मादितौ र्थेव्ययोग्यतामापकेव्यपि 'पिश्चेष' पिहतीर्थेन, न पाचामेत्।

> रत्याचमनतीर्थेनियमः। त्राचात्रमने गष्ड्रवसङ्खा ।

तच विष्णुपुराचे ।

निष्यादिताङ्गिषीचस्त पादावश्युच्य वै पुनः । चिः पिवेस्मसिसं तेन तथा दिः परिमार्जयेत्॥

तेन सोदकेन इस्तेन दिरभ्यासेन परिसुज्यात् । परिमार्जनसाम च्रोष्ठस्मिष्टानासुदकानामपनथनं ।

याज्ञवस्काः ।

त्रिःप्राध्यापो दिस्तमृष्य खान्यद्भिः ससुपस्पृत्रेत् । 'खानि' दिन्द्रयिष्कद्राणि । त्रद्भिष्क्यस्थिताभिः ।

मनुः ।

चिःप्राश्रयेदपः पूर्वं हिस्तृष्ट्यात्तते सुखं । खानि चैव सुश्रेदद्विरात्मानं त्रिर एव च ॥

'मुखम्' त्रोष्ठदयं । मुखग्रन्दखाचैकदेशयृक्तिलात्। मुख्यानामेव खानामेष स्पर्भविधिः मुखस्य प्रकृतलात् । 'त्रात्मानिमिति इदयं नामि वा निर्दिश्वति । उपनिषत्मु "त्रन्तईदय त्रात्मानं प्रयोत्" इति कथ्यते । त्रतो इदस्यायं स्पर्भः । चेत्रज्ञस्यात्मने विभोरमूर्तस्य स्पर्भासभवात् । स्पर्थते च "नाभिमासभेतिति । खासः ।

> चि:प्राषयेदपः पूर्वं दि:प्रम्हन्यात्तते मुखं । पादावभुद्ध्य मूर्द्धानमभ्युचेत्तदनन्तरं॥

श्रव विशेषमाइ दरः।

श्रनेनैव विधानेन श्वाचाकाः श्राचितामियात्। प्रचाख्य पादौ इक्षौ च चिःपिवेदम्बु वीचितं॥ श्रनेनैबेति वद्यमाणस्थाचमनविधेः परामर्शः। उत्तरकास्त्रमेव तस्याभिधानात्। 'वीचितमिति दिवसाभिप्रायं। ''रानावनीचितेनैव
प्रद्धिरुका मनीविषां'' इति यमस्ररणात्।

विश्रेषान्तरमाइ हारीतः।

प्रमाद्वीररत्नी छला चिरपोदाई पिवेत्।

'श्रन्तः' मधे, 'ऊर्वाः' जानुनेः 'श्ररह्नी' इस्ती, क्रवा चिरपः 'हाईं' इदयसम्बन्धि यथा भवति तथा फुल्कारादिशब्दभन्तरेणेव, पिवेत्। श्रतएव बौधायनः।

म्रष्ट्मकुवंस्तिरपे। इदयक्तमाः पिबेत्।

एतचोदकपानसुपविष्टेनैव कार्यम्।

तथाचापसामः।

त्रासीनव्यिराचामेत् इदयङ्गमाभिरङ्गिरिति।

विलेन यह वैकिष्पकं।

संस्थान्तरमाइ प्रचेताः ।

श्रमुष्णाभिरफोनाभिरश्रूद्राञ्चताभिरश्रव्दाभिक्तिश्चतुर्वाद्विराचामेत्। गौतमोपि।

ग्रुचे देने त्रासिनो दिचणं बाडं जान्यनारा छला यद्योपनीत्या-मणिबन्धनात् पाणी प्रचाच्य वाग्यतो इदयसृग्रस्तिश्चतुर्वाप त्राचामेत् पादौ चान्युच्छेत् ।

'इदयसुग्रः' इदयङ्गमाः ।

एतच संख्यादयं दिजातिविषयमेव। स्त्री च ग्रुद्रश्च सक्तत्सृष्टा-भिरिति याच्चवस्क्येन स्त्री-ग्रुद्रयोः सक्तस्विधानात।

उपस्पर्धन-परिमार्जने प्रक्रत्य बौधायनेनायक्रम ।

125

बन्नदुभयं ग्रुद्रक सिवाबेति। उन्नञ्ज वद्धमनुना।

चिराचामेदपः पूर्वं दिःप्रस्टक्यानातो सुसं।

ग्रारीरं ग्रीचनन्त्रकृत् की-ग्रुद्रन्तु सकत् सकत् ॥

क्री-नूद्रसिति समाद्यारददः।

पाचनने दस्तस्य संस्थानविश्रेष चक्तो भविस्यत्पुराखे।

दचिषन्तु करं कला गोकर्णाक्रतिनत्युनः।

चि:पिवेद्चियोनाम्न दिरास्यं परिमार्जवेत्॥

द्चिणं इसं गोकणं हति क्रवा विश्मु पिवेत्। द्चिणेन इसोन दिराखं परिमार्जयेदिति सम्बन्धः। पुनर्यदनात् पूर्वं गोकणं क्रितिना इसोनेदिकं रहीता तनोऽङ्गुष्ठ-किन्छे बद्दिः क्रत्य पुनरिप गोकणं हति-इसं जुर्यादिति गम्यते। कथितश्चाङ्गुष्ठकनिष्ठाविद्यः कर्षं परिमाण-प्रकर्णे।

इस्तस्य विशेषाक्षरमधाइ मार्कप्रदेशः । सपविचेष इसीम कुर्यादाचममित्रयां । ने क्षिष्टं तत्पविचन्तु भुक्तोच्छिष्ट्यतु वर्जयेत् ॥ इसीमेत्येकवचममविवचितं इस्रदयेऽपि पविच्थारणस्य प्रमस्त-तमलात् । तथाच गेरिभसः ।

द्भयत्र सितिदंभैः समाचयति यो दिनः । सामपानफणं तस्य शुक्का यज्ञफणं सभेत्॥ यक्तुकं विष्ठेन । वामदक्षे कुद्रान् छला समाचामित यो दिजः। जपस्मृष्टं भवत्येव दिषरेष मखेन चेति॥ तत् केवस्रवामदस्रविषयं।

> रत्याचमने मण्डूवर्गस्या । श्रथ दादशाङ्गसार्वनं।

तच सम्बर्तः।

परिष्टच्य दिराचन्तु दादशङ्गानि चासभेत्।
सुखं नासिकादयं नेचदयं स्रोचदयं नाभिर्ददयं मूर्ह्या बाड्यदयश्चेति दादशङ्गाचि । परिमार्जनश्च चिःप्राश्चनानन्तरं कार्यः ।
तथा च शङ्क-खिबितौ ।

निःप्रास दिस्त्राृत्य शिरस्तुः स्रोपं भाषं भद्यं मूर्झानभाषाभेत्। परिमार्जने सङ्खान्तरमधाभ सौभाषनः। निःपरिस्टच्यात् दिरित्येने ।

श्रापसम्बेदिए ।

चिरोडौ परिस्टच्याद्विरित्येके।

श्रोष्ठश्रब्देनाच तत्त्रमीपस्तः सल्लामकः प्रदेशोविवचितः।

चर्षवेवेदेतिशास-पुराणानि चायन् ब्राह्मेण तीर्थेन चौष्ठयोः विद्यासदेवसुन्धृच्यादिति कस्तस्मरणात्। बाह्मं तीर्थमङ्गुष्ठमूसं। देवसः।

दिखाशाष्ट्रमुखेन परिमध्यात्ताती सुखं। एतचोष्ठयोरलोमकप्रदेशे यथा इसासर्गे। न भवति तथा विभेगं।



# श्रतएव द्शः।

संख्त्याङ्गुष्ठमूखेन दि:प्रस्टच्यात्ततो सुखं। नायाङ्गुच्या न पृष्ठेवा परिस्टच्यात्कदाचन(१)॥

संस्टब्य निर्लोमकमोष्टदेशमिति शेषः। एतच चास्तितपाषिना

कर्चयं।

श्रतएव पैठीनसिः।

श्रृङुष्टमूलेन दि:परिष्टञ्चान्त्रिर्लेपपाणि: इतभौच:।

'निर्केपपाणिः' चालनादपनीताचमनोदकलेपपाणिः ।

परिमार्जनानन्तरं खसार्थनं कुर्यात्तदाह प्रह्नः।

दि:प्रस्टच्यानुखं पञ्चात् खान्यन्ते ससुपस्गृग्रेत् ।

खानि च सुखस्तितान्येव सृत्रेदित्याच गौतमः।

खानि चोपस्पृशेच्छीर्वष्णानि मूईनि च दद्यात्।

श्रप इति भेषः।

तानि च जलेन सृषेदित्याच विष्णुः।

खानाद्गिर्मूईानं इदयञ्च सृशेत्।

# वसिष्ठोऽपि।

दि:परिम्हञ्चात् खान्यद्भिः संस्पृथेत् मूईन्यपो निनयेत्वये पाणौ च। भनेतं क्रमः। चिरपः पौला प्रचालितपाणिर्दिरोष्ठौ परिम्हञ्च दिचल-इत्तेन सम्यपाणौ जलं निषिच्य भ्रेषेण पादौ मूईानच्च प्रोच्छ सम्य-पाणिखितसुदकं ग्रहीला वच्छमाणप्रकारेण सुखादीनि संस्पृष्कान्ते-ऽपः स्पृथेत्।

<sup>(</sup>१) कथस्रनेति ग॰।

## तदाचापसम्बः।

दिविषेन पाणिना सर्थं प्रोच्छ पादौ मिरश्चेन्द्रियाखुपस्पृभेचचुषी नासिका-श्रोचे चेत्यथाप उपस्पृभेत्। वैयामपादिप ।

श्रीचखानानि सर्वाणि खृष्टा चैव जलं खृशेत्। त्राचामन् ब्राह्मणो नित्यमित्याः भगवान् धगुः॥ व्यासः।

> श्रिचिणी नासिके कर्णावेष्ठी च तदनकारं। ततः सृष्टेश्वाभिदेशं पुनरापश्च संस्पृत्रेत्॥ संस्पर्धनाक्ते पुनः सव्यपाणिं प्रोचयेदित्याद बौधायनः।

खान्यद्भिः संस्पृष्य पादौ नाभि घिरः सयं पाणिमन्ततः । प्रोचयेदिति त्रेषः ।

पैठीनसिस्त पादशोत्तवणपूर्वकं सव्यपाणिप्रोत्तवणमाइ। तत्र स्रोकः।

नासिका चनुषी श्रोचे सुखं नाभिं ततः श्रिरः।
स्पृष्टा प्राणान् यथासंख्यं पादौ प्रोच्छा ततः श्रुचिः॥
संस्पर्भनञ्ज सकलाकदिधेयमित्याच दारीतः।

दि:परिस्ट ज्योष्टी सहस्मूर्द्धानञ्चनुः श्रोने नासिकां इदयं पादी चाम्युच्छीपस्पृष्य प्रयतो भवति नाप्रयताय इद्यं कर्यं न खाध्यायं।

संख्यान्तरमयाद्यापसम्नः । सज्ञदुपस्तृत्रेत् दिरित्येने ।

कामेनाविभेषेण संस्पर्भनात् पूर्वं कर्त्तव्यान्तरमाद हारीतः । ज्ञातिश्रेष्ठ्यकामोऽत्राद्यकामा वा दक्षिणचरणाङ्गुष्ठे पाणिमवस्त्राप्य प्राणानाखभ्य नाभिसुपस्पृज्ञेत्। पाणिमाचमनोदकर्षपृत्रं। श्रोष्ठी परिस्टन्य प्रथमं मुखस्पन्नं कुर्यादित्याः भागेयः। श्रीष्ठी परिस्टच्य नते। सुखं परिस्ट्येद्ग्निं धायम्। त्राखसार्जनानन्तरमपि खानमाच वापपात्। श्रास्यं स्पृष्ट्वा कराग्रेण तोयं स्पृष्ट्वा समाहितः । संस्थाय पदानाभन्तु विषः सन्यम्बिष्ण्यति ॥ भाव वे। द्वारं यद्वेशं मनमा सारेदिति नारायणः। धंसार्त्रमं चानुसीभिर्विधेयमित्यास देवनः । ततः कलाकु लिखाँ दुक्षाण-श्रोष-गाभिषु । मूर्द्वानञ्चरणी चाङ्गिः संप्रोच्छाय ग्र्इविभवेत् ॥ खानविशेषेणातुः नीविशेषमा इ दत्तः। संहत्य तिस्भिः पूर्वं त्रास्त्रमेवसुपस्पृत्रेत्। भ्रहृष्टेन प्रदेशिन्या भ्राणं पश्चादनन्तरं॥ त्राङ्गृष्टामामिकाभ्याम् । चनुः स्रोत्रं पुनः पुनः । माभि कनिष्ठाङ्गुष्ठेम इदयम्, तखेन वै।

मञ्जन्स ।

पूर्वमेव मृद्धि स्पर्धनमङ्गुखीनां स्थानामारं क्रमामारसास । ततोऽङ्गुलिचतुम्लेण स्पृशेक्यूईानमादितः । मध्यमाङ्गुष्टयोगेन स्पृशेक्षेचदयं पृचक्॥

सर्वाभिन्त भिरः पश्चादाह्र चायेच संस्पृतेत्॥

त्रज्ञुष्टानामिकाभ्यान्तु स्पृथेत्रासापुटे क्रमात् । त्रज्ञुष्टेन कनीयस्या कर्षे। संयोगतः स्पृथेत्। तर्जन्यज्ञुष्टयोगेन नाभि इदि तसंन्यवेत्॥ 'तसं' इस्तमधं, इदये म्यवेत्।

पैठीनसिन्त प्रकारामारेष सार्थवादसंखर्भनमाइ।

श्रद्ध होन प्रदेशिका च नासिके सुभेद सुष्ठाना मिकाभाष ने ने किनिष्ठ का सुर्वेश स्थाने स्थानिकया सुख्य सुष्ठेन नाभि स्वाभिः भिरः, प्रदेशिनी वायुरना मिका सुर्यः कनी निका सधवाना ध्यमिका प्रजापितर ग्रिक्ष सुष्ठ सासा से ने व सह स्वाधि स्थाना नि स्थाति वायुः सुर्यः रुद्धः प्रजापितर ग्रिक्षि स्थाना दिवता एनं पुनी युरिति। व द्व श्रद्धा स्थाने स्थाने साम स्थाने स्था

तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन सृष्ठेकासापुटद्यं।
त्रज्ञुष्ठमधायोगेन सृष्ठेकेषदयं ततः(१)॥
त्रज्ञुष्ठमधायोगेन सृष्ठेकेषदयं ततः(१)॥
त्रज्ञुष्ठानामिकया च योगेन अवणौ सृष्ठेत्।
कनिष्ठाङ्गुष्ठयोगेन सृष्ठेत् स्कन्धदयं ततः॥
सर्वासामेव योगेन नाभिष्ठ च्ह्रयं तथा।
संस्पृष्ठेच तथा श्रीषं श्रयमाचमने विधिः॥

दृष्ट येवां प्राखिनामङ्गस्पर्धनं नाषातं तेवां विकश्य एव। येवान्तु तदुर्फं तेवामविरेधात् वचनान्तरानुसाराष प्रङ्गान्तरेष-स्पर्धनमणसीत्यवगन्तयं।

<sup>(</sup>१) पुनरिति ख॰।

श्रवार्थवादमाच स एव।

निःप्राश्रीयाद्यसभस् प्रीतासेनास्य देवताः।

शक्का विष्णुस रुष्ट भवन्तीत्यनुग्रःश्रुमः॥

गङ्गा च यसुना चैव प्रीयेते परिमार्जनात्।

नासत्य-दस्ती प्रीयेते सृष्टे नासापुटदये॥

सृष्टे लेक्नियुग्भे तु प्रीयेते प्रश्नि-भास्तरी।

कर्णयुग्भे तथा सृष्टे प्रीयेते चानिकानकी॥

स्कन्थयोः स्पर्यनादेव प्रीयन्ते चर्वपर्वताः।

गाभिसंस्पर्यनात्रागाः प्रीयन्ते चर्यद्वताः।

संस्पृष्टे दृदये चास्य प्रीयन्ते चर्यदेवताः।

मूर्द्रसंस्पर्यनादस्य प्रीतस्य पुरुषो भवेत्॥

एवमाचमनं कुर्वतः फलमाद्द वैयाप्रपात्।

य एवं ब्राह्मणो नित्यसुपस्पर्यनमाचरेत्।

शक्कादिसम्भपर्यन्तं जगत् स परितर्पयेत्॥

इति दादब्राङ्गस्पर्यनं।

इत्याचमनप्रकर्णं।

श्रष्य नियमाः ।

तत्र निमन्त्रितनियमसावत्।

श्राह कात्यायनः ।

श्रीनिन्दितेनामन्त्रितो नापकामेत्।

'श्रीनिन्दितेन' भोज्यान्नेन, 'निमन्त्रितो' निमन्त्र्यमाणः । 'नापकामेत् निमन्त्रणं नेक्केत्। किन्तु तद्भ्यूपगक्केदेव ।

तथा चान्निरमां दूततथा ममागतेनाग्निमा तत्परिखर्डिनामादिखानां वरणे खीकते सति मुद्धेखिङ्गरःखग्नेः प्रति वचनं क्रतपथे श्रूथते। सहो वा चानिन्द्या वै मातृषत चेाऽनिन्दीर्धता नामकमपकमीत् मिति तसारुदानिन्दा हता नापकासेदिति।

श्रमिन्द्वामन्त्रवसमध्यमभ्युगम्यमित्या इ देवसः । कामं प्रतिश्रवस्तेषामनिन्द्यामन्त्रणे कते ।

'त्रनिन्द्यामन्त्रषे छते' तेषां निमन्त्रितानां काममस्त्रित्येनं, 'प्रतिश्रवः' श्रङ्गीकार एव युक्त दत्यर्थः। एतच सामर्थे सतीति वेदितखं।

तथाच गौतमः।

श्रानिन्दितेनामिन्तितेन श्रकोन न प्रत्याख्यानं कर्त्तव्यमिति ।

त्रनेनार्थात्रिन्द्यामन्त्रणे भोनुमयामर्थे च प्रत्याख्यानं कर्त्तव्यमि-त्यवगम्बते । त्रङ्गीकतिनमन्त्रणसाङ्गीकारादृध्धेमपि भोत्रुमसामर्थे सत्यतिक्रमा न युक्त इत्यर्थात् ज्ञापियतुमाइ स एव ।

विधिवत् केतनं प्रतिग्टइः जनः सन्नायकासेदिति ।

'बेतनं प्रतिग्रह्म' श्रामन्त्रपमङ्गीह्महोह्मर्थः ।

## श्रतएव ।

त्रामन्त्रितस्त विधिवत् ब्राह्मणे इय-नर्ययोः। कचिद्धितकामम् पापः भूकरतां व्रकेत्॥ ब्राह्मणच सुखं छला देवताः पित्रभिः सह । चदनं ससुपात्रानिः तसात्र न व्यतिक्रनेत्।। इति यमवचनम्पि चनिन्द्यामन्त्रितप्रक्रविषयमेवेति व्याख्येयं ।

126

चसु निमम्बसमङ्गीकत्य भोजनसमर्थे।ऽपि तत्परित्यजति तं प्रत्याद मनुः ।

> केतितसु यथान्यायं इधे कसे दिवेशत्तमः । कथिद्यद्यतिकामन् पापः मूकरतां त्रजेत्॥

'केतितः' उपनिमन्त्रितः । निमन्त्रणमभ्युपगम्य चद्यतिकामेत् तदा शूकरः स्थात् । 'कचिश्चत्' कामादिस्यत्य वा । श्रन्ये लाजः, प्रार्थ-मानस्थानभ्युपगम एवातिकम इति । तत्र मेधातिथिना दूषणसुत्रं । तथादि सिप्यया दि प्रवित्तः श्राद्धे न पुनः श्रास्त्रतः । श्रत्र सत्यां सिप्यायां धदि नाङ्गीकराति के। दोष इति । तदेतस्क्रतपथीय-सिङ्गदर्शनविषद्धमित्युपेचणीयं ।

चमः।

2008

चामन्त्रितस्त यो विष्रो भोतुमन्यच गच्छति। नरकाणां व्रतं गला चाण्डालेखभिजायते॥

त्रामन्त्रितस्त यः त्राद्धे कुर्वीतान्यस्य त सर्व । संवत्सरं कृतं पुर्धं तस्य नम्मति दुर्मतेः ॥

कूर्मपुराचे।

नाराचणः।

श्रामिक्तिते ब्राह्मणो वै योऽन्यस्मिन् खुरूते छणं। स याति नरकं घोरं घूकरतं प्रयाति च॥ मत्यपुराणे।

> श्रामित्रतस्त गुणिमा निर्धनेमापि च दिजाः । न नान्यमिष्टाञ्चलोभेन तमतिक्रमयन्ति हि।

निमन्तितास् चेनादौ तसादृष्टना नान्वतः॥
तदेतस्वमाद्यविषयं। "विद्यमानधनेविदान् भोज्यास्त्रेन निमन्तितः।
कचित्रस्यतिकामन्पापः शूकरतां व्रजेत्' इति षट्चिंब्रकातेऽभिधानात्। त्रतोऽत्यन्तिर्धनस्य बद्धदिषणिदिसाभन्नोभात् कदाचिद्तिकमेऽपि न दोषोऽस्तीति गम्यते।

यस्य यसीतनिमन्त्रकोन्यसादपि प्रतियः हाति तं प्रति निषेध-माइ कात्यायनः।

श्रामन्त्रितोन्यदत्तं न प्रतिग्रहीयात्।
'श्रामन्त्रितः' पूर्वमन्येन निमन्त्रितः, श्रन्यदीयादश्रादन्यत् पञ्चाश्रिमन्त्रकस्यात्तं श्राद्धोपक्षृतं तष्डुखादिरूपमण्यतं न प्रतिग्रहीयादिखुपाध्यायकर्के। व्याख्यातवान्। श्रन्ये लेवं व्याचचते। वष्क्राद्धार्थं निमन्त्रितस्वर्थादश्रादन्यदाममपि श्राद्धव्यतिरेकेणापि केनचिद्दीयमानं
तष्क्राद्धोपखचिताहे।राचपर्यन्तं न प्रतिग्रहीयादिति।

यः पुनः प्रतिग्रहाति तस्य दोषमाह देवसः।
पूर्वं निमन्त्रितोऽन्येन कुर्यादन्यप्रतिग्रहं।
भुकाहारोऽयवा भुक्के सुक्कतं तस्य मध्यति॥

'निमन्तितः' पूर्वः भुकाद्वारः, यदि तसिन्नहाराचे पुनर्भुक्के तदा तस्य पूर्वकृतं सक्ततं नम्मति ।

यसामन्त्रितः क्रताङ्गाने।प्यनागमनेन कुंतपादिकासातिपत्तिं करे।ति तस्य दोष त्रादित्यपुराणे दर्शितः।

> श्रामितिश्वरं मैव खुर्यादिप्रः कदाचन। देवतानां पित्वणाञ्च दातुरन्यस्य चैव हि॥



चिरकारी अवेद्गोड़ा पच्यते नरकाग्निना । 'द्रे।ढ़ा' द्रोहकारी ।

याद्मवस्यः।

तैश्वापि संइतिभायं सनेवासायकप्रभिः।
'तैः' निमन्त्रितत्राष्ट्राणैः।

चमस्रति-कूर्यपुराषयोः।

श्रामिकतास्य ये विप्राः श्राद्धकाल उपस्ति । वसेयुर्नियताः सर्वे ब्रह्मचर्यपरास्त्रणः ॥ 'ब्रह्मचर्यं' श्रष्टप्रकारं स्त्रीसङ्गवर्षनं ॥ तदकं गोभिन्नेन ।

> सार्षं की तंतं के लिः प्रेचणं मुद्यभाषणं । सङ्ख्योऽध्यवसायश्च कियानिर्धेत्तरेव च ॥ एतन्त्रेश्चनमष्टातुं प्रवद्गि मनीषिषः । विपरीतं ब्रह्मचर्य्यमेतदेवाष्ट्रसच्चणं॥

पूर्वानुभूतस्य स्रतस्य स्त्रीक्ष्पस्य तानुषिकानं 'सारणं'। सरतस्य योषितो वा सरागतया मन्देन प्रतिपादनं 'कीर्त्तनं'। उपस्रस्यः
चेदं इस्तमद्वेतादिप्रतिपादनस्य । स्त्रीभः सद क्रीड़ा 'केखः'। परप्रयुक्तस्य स्रतस्य स्त्रीणां वा सस्युद्दमवस्त्रोक्षनं 'प्रेन्नणं'। स्त्रीभः सद स्रतानुकूककयाकरः 'गृह्यभाषणं', स्त्रीयतिरेकेस्राण्यस्त्रीसभाषणं वा। एवमिदं करियादति स्त्रीसभागसम्बद्धो मने।यापारः 'सद्भाष्यः'।
स्रतोन्गुखप्ररीरकापारः 'त्रभ्यत्रसायः'। त्राफ्तस्यप्राप्तेः स्वरत्यस्यादनं
'क्रियानिर्वस्तः', 'श्रष्टाक्रं' सप्टप्रकारं, 'मेथुनं' मिथुनकर्मः। एतदेव विपरीतमिति। एतस्यैव सार्णादेवेपरीत्यमसारणादि 'ब्रह्मवयें' किमेतान्येकैकमो ब्रह्मवयें नेत्याद 'श्रष्टसच्छं' श्रस्तरणादीन्यष्टाऽपि समुचितानि सचणं सन्द्रपं यस तत्त्रया।

उक्तनियमाचर्वे इतुमाद मन्ः।

श्रकोधनाः श्रोचपराः सततं ब्रह्मचारिणः ।

न्यस्त्रक्ता महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः॥

'श्रक्तोधनाः' क्रोधवर्जिताः । 'श्रीचपराः' श्रीचं श्रुद्धता स्दारिश्यां प्रायस्तिने च, 'सततिमिति श्रुद्धेविशेषणं, तेन निष्ठीवणादावाचमन्मादि तत्चणसेव कर्त्तस्यं। 'श्रद्धाचरिणः' परिष्ठतस्त्रीधंश्रोगाः । 'न्यस्तश्रस्ताः' न्यसं त्यक्तं श्रस्तं यैः । श्रस्तप्रदृष्णं द्रस्तपादस्थे।पक्षचणार्थं। 'महाभागाः' द्यौदार्थदीनलादिगुण्युक्ताः । यत एवंविधं पिद्धणं रूपं ते च श्राद्धाणानाविश्वन्ति । चतस्त्रेस्तद्रूपभारिभिर्भवितयमिन्त्र्यचित्रस्तिनेव । यद्कान्तेनैव ।

निमन्त्रितांसु पितर उपतिष्ठन्ति ताम् दिजान्। वायवसानुमक्कन्ति तथासीनानुपासते॥

यस्त्रा विमन्तितान् ब्राह्मणान् दियोन रूपेण पितरः 'खपितष्ठिन्ति' तस्तरीरमाविश्वन्ति । यथा भूतप्रदाः स्वयद्दीतं वायुवदनुगस्त्रिन्तं, यथा वायुः प्राणः पुर्षे गस्त्रत्यनुगस्ति निर्गस्त्रन्तं प्राणो जद्दाति एवं पितरो वायुभ्रताः ब्राह्मणानुषासने मस्त्रत्यनुगस्त्रन्तं खप्-विष्टेषूपिश्वन्ति निर्मन्त्रताः पित्ररूपापन्ना भवन्तीत्यर्थः । श्रते। निर्मन्तितिस्कीलेभीवत्यं ।



देवसः ।

तसाहोषान् परित्यञ्च चीनेतानपरानिष । ब्रह्मचारी ग्रुचिर्भूता त्राद्धं सुझीत ब्रक्तिमान् ॥ 'चीन्' स्त्रीसस्रोगान्यप्रतिग्रष्ट-पुनर्भोजनास्थान् ।

तथा।

श्राद्धे निमन्त्रिता विष्रो रुपको यदि गक्किति । दातुः पापं समग्रं यत् चयात्तत्र्यतिपद्यते ॥ दमोश्रमसौ ।

> श्रामित्रतस्त यः श्राद्धे व्यक्ता सह मोदते। भवन्ति पितरसास्त्र तं मासं ग्रुक्तभोजनाः॥

मनुः ।

त्रामन्त्रितस्त यः त्राद्धे रुषस्या यद मोदते । दातुर्यदुष्कृतं किञ्चित् तस्त्रवं प्रतिपद्यते ॥

वृषसीमन्दः स्त्रीमानोपस्त्रणार्थः। सामान्येन ब्रह्मचर्यस्य विधानात्। व्यस्यनी हृषं भक्तारं स्ति स्वीतुर्त दृति सृत्यस्थाः
ब्राह्मण्यपि व्यस्थेव । तेनायमर्थः। निमन्त्रणमङ्गीकृत्य तद्द्र्यः
स्तिया सद मोदते तस्यायं दोषः। 'मोदनं' द्र्षात्यित्तः। तेन
संस्रापासिङ्गनाद्यपि न कर्त्त्रस्यं। 'दातुः' श्राद्धकर्तः, 'यद्दुष्कृतं'
पापं यत्किसित्, 'तस्र्वं', तस्मिन् संक्रामित । श्रभौष्टपस्ययोगमात्रमनेन च निर्दिस्रतेऽन्यया यत्र दाता पुष्यक्षत्तन न कसिद्देषः
स्थात्।

ब्रह्मवैवर्च-वायुपुराणयोः ।

Digitized by Google

श्रामन्त्रितस्तु यः श्राद्धे योषितं सेवते नरः (९) । पितरसास्य तं मामं तिसान् रेतिस घेरते ॥ कूर्मपुराणे ।

त्राह्रे निमन्त्रितो विप्रो मैथुनं योऽधिमक्कृति । ब्रह्महत्यामवाप्नोति तिर्थग्योनौ च जायते॥

त्रच च मैधुनं खभार्यायास्तुमत्यामि देवरादिना नियुक्ते-नापि न कर्त्त्रयं। तदाइ बद्धमनु:।

> च्छतुकाले नियुको वा नैव गच्छेत् स्तियं कचित्। तच गच्छन् समाप्नोति इतनिष्टं फलमेव तु॥

नियुक्त इत्यनेन रागतः प्रहत्त्यभावेऽपि दोष इत्युक्तं भवति । कूर्मपुराणे ।

> निमन्त्रितस्त योविप्रो द्याध्वानं याति दुर्गातः। भवन्ति पितरसास्य तं मासं पांसुभोजनाः॥

यमः ।

त्रामन्त्रितस्त यः त्राह्वे त्रध्वानसूपपद्यते । भवन्ति पितरसास्य तं मासं पांसुभोजनाः॥

खन्नाः।

त्रामन्तितस्त घः त्राह्वे त्रध्वानं वहति दिजः । भवन्ति पितरस्तस्य तं मासं पांसुभोजनाः॥ कूर्मपुराषे ।

<sup>(</sup>१) दिन इति ग०।

श्रामितनस् यः श्राह्वे कुर्यादे कसरं दिनः। भवन्ति पितरसस्य तं मासं मसभोजनाः॥

यमः ।

श्रामिकतस्तु यः श्राद्धे कस्तरं कुरते दिजः । भवन्ति पितरस्तस्य तं मायं क्षच्छ्भोजनाः॥

#### उप्रनाः।

त्रामिक्ततस्य यः त्राह्वे कसरं सुद्ते दिजः।
पितरस्यस्य तं मासं दुःखस्य व्यक्ति दादणं॥
समोजनसौ।

भामिकतन्त वः त्राह्मे भारतुद्ददित दिजः । पितरसन्ध तं मासभाविका खेदभोजनाः ॥ श्रामिकतन्तु यः श्राह्मे दिंशां वें कुदते दिजः । तं मासं पितरसन्ध भविका दाधराजनाः ॥ श्रामिकतन्तु यः श्राह्मे श्रायासं कुदते दिजः । भविका पितरसन्ध तं मासं पित्तभोजनाः ॥

#### उप्रनाः।

श्रामिन्त्रतस्त यः श्राद्धे यूतं संसेवते दिजः । भवन्ति पितरस्तस्य तं मासं मसमोजनाः॥ तसामिमिन्तितः श्राद्धे नियतास्मा भवेत् दिजः। श्रकोधनः श्रोवपरः सत्यवादी जितेन्द्रियः॥

#### यमः ।

श्रहिंसा सत्यमकोधो दूरे चागमनिकया ।

Digitized by Google

श्रमारोद्दर्भ शाम्तिः श्राद्धे उस्शोपायनाविधिः॥
दूरे सीमः पुरसादगमनविधानात् सीममधे गच्छतौ न दोव
दिति ।

तथा च ब्रह्माण्डपुराणम्।

व सीमानमितकामेच्छा द्वार्थं वे निमन्दितः। पर्यटन् सीममध्ये तु कदाचित्र प्रदुखतीति॥

धमः।

पुनर्भीजनमधानं भाराध्ययनमैधुनं । बन्धां प्रतिपदं होनं त्राह्यभुम्बर्जयेत् बदा ॥ होमं खयं न कुर्यात् चन्येन तु कार्येत् । चदाह कात्याचनः ।

सतने च प्रवासे च प्रक्रती आद्धभोजने। एवमादिनिमित्तेषु हावयेदिति योजयेत्॥ हावयेदिति यद्गोभिसादिभिदतं तदेवमादिनिमित्तेषु यौजये दित्यर्थः।

होतुरत्यस्वासाभे भविष्यम्पुराणे उन्नं।

दश्वकतः पिवेदापे। गायत्रा श्राद्धभुमृदिजः।
ततः सम्धासपासीत जपेच जुड्डयादपि॥
दति निमन्त्रितनियमाः।
श्रय श्राद्धकर्त्तुर्नियमाः।

त्रादित्यपुराणे।

तदश्तु ग्रुचिर्भूलाक्रीधनोऽलरितो भवेत्। 127 श्रामक्तः सत्यवादी यजमाने।ऽथ वर्जयेत्॥ श्रध्वानं मैथुनश्चेव त्रमं खाध्यायमेव च।

'तद्दः' तिक्षान् त्राद्धोपखचिते काले, स च निमन्त्रखात्रस्ति माद्भुक्तात्रपरिषामाविधः काले। द्वांत्रस्टार्थः। "विनीतः प्रार्थयन् भक्ता विप्रानामन्त्र्य यद्भतः। साद्भुकात्रपाकानां नियमानाचरे-नतः॥" इति लेगाचिक्षरणात्।

'ग्रुचिः' सानादिभिः ग्रुद्धदेशः । 'म्रकोधनः' कोधवर्जितः । स्यक्षस्यस्थितमात्मर्थ-दमादीनां मने।दोषाणां । 'म्रलिरतः' द्रुतका-रिल्हीनः । तथाले हि कदाचिद् यथावत्नार्थानिष्यक्तिः स्थात् । 'स्रप्रमत्तः' मनवधानविधुरः । प्रमाणवत्यदार्थविषयो स्वणोयेतस्य मन्दः 'सत्यः' तददनन्नीसः 'सत्यवादी' । मध्यमन्देन सत्त्रणया दूराध्यममन-मवसीयते । 'मेणुनं' स्त्रीमक्षोगः । 'म्रमः' भारोदहनादिजनितः क्रेत्रः । खाध्यायमन्देन मान्नस्य वेदस्याध्यममध्यापनस्य विवित्ततं । मूर्णपुराषे ।

श्रकोधने।ऽतरो।ऽमत्तः सत्यवादी समाहितः। भारमेथुनमध्वानं त्राद्धकदक्कंयेकापं॥ 'बतरः' तराष्ठ्रत्यः।'ब्रप्रमत्तः' ब्रप्रमादी।'वपः' खाध्यायाध्ययनं। सद्गमनुः।

निमन्त्य विप्रांसदहर्वजंधेनौथुनं चुरं।
प्रमत्तताच्च खाध्यायं क्रोधाशीचं तथानृतं॥
'चुरं' खुरकर्म।
एतच नखनिक्रमानादेरयुपखच्यं।

#### नावासः।

्ताम्बृबं दमाकाष्ठय खेरुवानमभोजनं। रत्यौषधपरास्नानि श्राद्धकर्त्ता तु वर्जयेत्॥

श्राद्धं प्रकृत्य हारीतः।

बीणि चाच प्रशंसन्ति श्रीसमकोधमलरं।

## देवसः ।

त्रक्रोधा निर्दतः खम्यः श्रद्धावानलरः ग्रुचिः। समाहितमनाः श्राद्धिकायामसञ्ज्ञवेत्॥

पैठीनिस: ।

श्राद्धे मत्यञ्चाकोधस भीचञ्चालराञ्च प्रश्नंगिना।

विष्णुः।

केापं परिचरेन्नाश्रु पातखेन लर्गं कुर्यात्।

संग्रमाः ।

न लखा न क्रोधेन कुर्वीत।

वराइप्राखे।

दन्तकाष्ट्रञ्च विस्रजेद्वज्ञाचारी ग्रुचिर्भवेत्।

वायुप्राणे।

न दीने। नापि वा कुद्धी न चैवान्यमना नरः। एकायमाधाय मनः त्राद्धं कुर्यात्सदा मुधः॥ निमन्त्रितब्राष्ट्राणपरित्यागेन ब्राह्मणान्तरनिमन्त्रणप्रतिषेधः

कूर्मपुराणे।

त्रामकायिला यो मोहादन्यञ्चामक्रयेद्दिजः।

स तसाद्धिकं पापी विष्ठाकीटोऽभिजायते ॥
यो ब्राह्मणोऽन्येन निमन्त्रितोऽन्यसी चणं कुरुते तसाद्भाद्धाणात्पूर्वस्थोकोकादुक्रलचणो यजमानाऽधिकं पापौत्यर्थः ।
दोवान्तरमाद नारायणः ।

केतनं कारियता तु निवारयति दुर्मितिः।

नद्मावध्यामवाप्ते।ति प्रहृद्योनौ च जायते॥

एतिसाक्षेनिस प्राप्ते ब्राह्माणो नियतः प्रदुष्तिः।

यतिचान्द्रायणं कता तसात्पापात् प्रसुच्यते॥

'एनः' पापं। यतिचान्द्रायणं नाम चान्द्रायणिविभेषः। तदेतदन्ती
कतकेतनस्य भोजनयोग्यस्य निराकरणे सति द्रष्ट्यं।

यमः।

श्रामग्य माद्याणं यस्त स्थान्यायं न पूजयेत्। श्रातिकष्क्रास घोरासः तिर्थग्यानिषु जायते॥ इरितः।

देवे वा यदि वा पिस्ने निमन्त्य ब्राह्मणं यदि ।

तर्पयेत्र यथान्यायं च तत्तस्य फलं इरेत्॥

प्रमादादिस्ततं ज्ञाला प्रधारीनञ्च यस्नतः ।

वर्पयिला विभेषेण पर्वं तत्फलमाप्तुयात्॥

गौतमस्त श्राद्धकर्त्तुर्धविष्ठीगमने दोषाधिकामाद ।

सद्यः श्राद्धी ग्रद्धातस्यमस्तत्पुरुषे माधं नयते पितृष् ।

श्राद्धं करिय्यमाणं कृतं वास्य विद्यत इति 'श्राद्धी' दाता । 'स्वः'

तत्वणमारभ्य, माधं नयतीत्प्रर्थः ।

निमन्त्रणप्रस्ति त्राद्धकर्मधमाप्तिपर्धनां त्राद्धकर्तुर्निराहार्तमाः हापसनः ।

श्वारखे चाभोजनमासमापनादिति ।

निमन्त्रषदिने तु भोजनियममाच जाद्यकर्थः ।

निरामिषं सङ्ग्रुक्षा भुक्तपर्वजने रहे ।

निमन्त्रयीत पूर्वे गुरूपगम्य दिजोत्तमान् ॥

एतेषां नियमानामवस्थकार्थलसुक्रमग्रिपुराणे ।

श्वमेथुनादयः सर्वे नियमाः श्राह्मकारिणा ।

श्वममत्त्रेन कर्त्त्रयाः प्रमाच निर्यं ब्रजेत्॥

गुरतरकार्थाद्युपनिपाते तु खयमपारयम् यदि कदाचित्पुच-मिन् स्यर्तिगादिनान्येन साङ्कं कारयेत् तदानेन यजमानेन चेत्युभाभामपि मग्रपर्यादिनियमा यथावदनुष्टेयाः । तदुकं वाराष्ट्रपराणे ।

न मक्कोति खयं कहुँ यदा श्वनवकामतः।
माह्रं भियोष पुत्रेष तदाग्येनापि कारयेत्।
नियमानाचरेत्वोऽपि विहितांश्व वसुन्धरे ।
यजमानापि तान् धर्वानाचरेत् सुसमाहितः॥
मञ्जाचर्यादिभिर्भूरिनियमेः माह्रमचयं।
प्रन्यथा कियमाणन्तु मोषमेव न संप्रयः॥
दिति माह्रकर्चुनियमाः।
प्रयोभयनियमाः।

तम दारीतः।

पामन्त्रताः पामक्षिता प ग्रापवसां रापि वर्षेयुः।

निमन्त्रणानन्तरं त्रातातपः।

वसेनु प्रयतो नित्यं सह विप्रैः कृतवतः। ब्राह्ममार्कण्डेय-नागरखण्डेषु।

तेश्व संयमिभिभीयं यश्व त्राह्नं करिखति। मनुर्थमञ्च।

> निमन्त्रितो दिजः पिश्चे नियताता भवेत्पदा । न च कन्दां सधीयीत यस श्राद्धश्च तद्भवेत्॥

पिश्चे त्राहे निभिन्ततो नियतासा भवेत् मंयतासा त्रद्वाच्यं परिरक्ति। श्रन्यां यम-नियमाननृतिष्ठेत्। श्रन्य स्नातकत्रतादीनां पुरुषत्रतादीनां नृत्यगीतादिप्रतिषेधानां कर्माङ्गता विधीयत इति क्षेधातिथिः। तथा कर्मयं श्राद्धकता यथासी त्राह्मणो निमन्त्रणात् प्रश्चित संयतेन्द्रयो भवित श्रन्यथा श्राह्मं दुख्येत। न च 'क्रन्दांसि' वेदान्, श्रधीयीत वाचा वेदाचरे। चारणमध्ययनं। अपस्त मन्त्रोपास-नाद्यावप्रतिसिद्धः। यस्य च तत्कर्त्तस्यं श्राद्धं भवेत् से।ऽपि नियतात्मा भवेदिति योजना। श्रतो भोतः कर्त्तं विमन्त्रणात्रस्थति तस्यो नियमोऽनध्यनस्य।

कात्यायनः ।

तदः प्राचिरक्रोधने।ऽलरितोऽप्रमत्तः सत्यवादौ स्थादध्व-मैथुन-श्रम-स्वाध्ययां स्ववर्क्तयेदावाद्दनादि वाग्यत श्रोपस्पर्धनादामन्त्रितासैव-मिति ।

'त्रावादनादि' त्रावादनप्रस्ति, उपस्पर्धनपर्यन्तं यजमानः 'वा-ग्यतः' मौनी स्वादिति । 'त्रामन्त्रिताद्वैनमिति' त्रामन्त्रिता त्राह्म-साद्यापेवं ग्रास्त्रित्वादि-वाम्यमादिनियमवन्तो भवेषुः ।

# कूर्मपुराणे।

तसानिमन्तितः श्राद्धे नियताता भवेद्दिजः । श्रकोधनः श्रौचपरः कर्त्ता चैव जितेन्द्रियः॥ श्रादित्यपुराषे।

तां निष्ठां ब्रह्मचारी खाच्छ्राद्धकच्छ्राद्धकैः सद । श्रन्थथा वर्चमानौ तौ खातां निरयगामिनौ॥ पादा-मात्स्थयोः।

> पुनर्भीजनमध्वानभारमायास-मैथुनं। त्राद्धश्रक्ताद्धभुक् चैत्र धर्वमेतदिवर्जयेत्। साथश्र कस्त्रश्चीत दिवास्वापनायैत च॥

विष्णुपुराषे।

ततः क्रोधय्यवायादि नायासञ्च दिजैः सह।
यजमाना न जुर्नीत दोषस्तच महानयं॥
श्रचादिश्रद्धेन हिंसा-चूतानृतादीनि ग्रद्धन्ते।
तथाःश्राद्धे नियुको वा भोजयिला नियुष्य च।
यवायी रेतसा गर्ने मक्जयत्यात्मनः पित्वन्॥

'नियुक्तः' निमिक्ति ब्राह्मणः, श्रद्धभोजनात्माक् शुक्का श्राह्म-भोजनात्तरकाखं वा यदि 'ध्वायो' मैथुनकर्त्ता, खात्तदावौ खिपत्दन् रेतोगर्त्ती मज्जयेत्। एवं यजमानापि 'नियुज्य' निमम्बणं क्रला श्राह्मणभोजनात् पूर्वं, तथा 'भोजियला' ब्राह्मणभोजनानम्बरमि श्रुकात्वपरिणामपर्यन्तं यदि 'ध्वायो' खात्तदा वे। प्युक्तदोषं प्राप्नुयातः तथा च प्रवेताः। स्थादसपरिणामान्तं ब्रह्मचर्यं दयोस्ततः।

तत इति निमन्त्रणात् प्रस्तितियर्थः। ब्रह्मचर्ययच्चणं दयोर्निमनिन्नत-यजमानयोर्विद्यितनियमोपचचणार्थं, "भुक्तासपरिणामान्तं नियमात्र विवर्जयेत्। निषिद्धं कुर्वतां दोषात्तददैधमकुर्वतां" इति
ष्टइस्पतिसारणात्।

बहुदः ।

निमन्त्रितस्त यः त्राद्धे मैथुनं सेवते दिजः। त्राद्धं दत्वा च भुक्ता च थुकः खान्मस्तैनसा॥ नागरखण्डे।

> श्राद्धं दत्ता च शुक्का च मैथुनं चोऽनुतिष्ठति (६) ; पितरसाख तं मासं तस्मिन् रेतिस भेरते ॥ गला तु चोषितं श्राद्धे चो शुक्के चस्र गच्छिति । रेतोमूवक्षताहारासं मासं पितरसाचोः॥

ब्रह्मवैवर्त्त-वायुपुराणयोः।

साइदाता च भोका च मैघुनं यदि गच्छतः । पितरक्तु तथोमीसं रेतोऽत्रका न संत्रयः ॥ चभयोर्जियमाचरके हेतुमाह हारीतः ।

पूर्वे शुरामिन्तता न्विप्रान् पितरः संविज्ञानि । यजमानश्च तां राचि वसेयुर्नियतास्ततः॥

रह्युभयनियमाः। त्रव त्राद्धभोकुर्नियमाः।

(१) याऽनुमच्छतीति ख॰।

Digitized by Google

तच प्रचेताः।

पीतापोधानमत्रीयात् पाचे दत्तमगर्हितं। सर्वेन्द्रियाणां चापकं न कुर्यात् पाणि-पादधोः॥ दन्द्रियादिषु चापकं भोजनार्थयापारादश्यधिकव्यापारः। मनुः।

> प्रभ्युष्णं सर्वमसं स्थाद्गुज्ञीरंसीव वाग्यतः। नेष विजातयानृयुदीचा पृष्टा दविर्गुणान्॥

ईवद्ष्यम् 'श्रभुषां'। उष्यातिऽपि यथा सुखे सुखस्त्रं भवति।
यसोष्यस्य भोजनस्पितं तनैनेदस्य्याताविधानं न तु द्ध्योदनादेस्त्रीष्यं याधिकरमप्रीतिकरं च। तादृष्रस्य च प्रदाने द्वंयतं नाह्यधानिति विद्ध्यते। उष्याभोजनविधानाच न सर्वमनं सक्तत्परिनेष्ट्यं।
तथा दि वज्ञभोजिनः श्रीतश्चीभवेदनं तस्मात् पूर्वपरिविष्टे सुक्ते पुनरन्यद्यात्। न च सुद्धानेभ्य उष्टिष्टलाह्यामयुक्तमिति वाष्यम्। भोजनविधिरेवं रूप एव। श्रा ह्योभाष्यतिर्वापारः। न द्वाच श्रीदनादिप्रतिपाद्मतया सन्वध्यते। श्रतएव न तच प्रतिपद्मनन्त्र श्रोदनादिन्
प्रतिपाद्मतया सन्वध्यते। श्रतएव न तच प्रतिपद्मनन्त्र श्रोदनादिन्
यत्रवाच। 'दर्षसुष्यं द्विय्यस्य द्यादसं श्रने श्रनेः" द्वात जावाखिस्वर्वाच। 'वाग्यतः' नियमितवाचः। व्यापारिनरोधः 'नियमनं'।
वाचस्य व्यापारः श्रव्होचार्षं। तिवरोधविधानात्। ध्वताव्यकं
श्रव्होचार्णं न कर्त्तवमित्युक्तं भवति। दाचेत्वविद्यति। श्रत्योगिप्
पृष्टैर्चविगुणा न वक्तव्याः। ननु वाङ्नियमादेवैतिस्तिद्धं। स्त्यं।
श्रभित्रवादिनापि न कर्त्तव्यमिति प्रतिपादिवृतं भविद्यति। न
त्रूपुरिति कथिन्वद्वास्थेयं।

## तचाचाचिः।

उद्घारेकापि चोनूचाइस्वादापि मुकान् वरेत्। श्वतकाकोदरेत्पाणं सुद्धेइस्वेन वा पिवेत्॥ बौद्रपादो विद्यक्तिविद्यक्तिगुकरोऽचवा । बाहुष्टेन विनाञाति सुस्वक्रव्येन वा पुनः॥ पीलाविष्ठितोचानि पुनदङ्ख्य वा पिवेत्। स्वादिताई।त् पुनः स्वादेकोदकानि पस्वानि वा ॥ सुद्धेन वा धनेदकं निठीवेद्वाकनेऽपि वा। द्रत्यमञ्जन्तिः माई दल्वा गच्हत्यधोनतिं॥

'प्रौढ़पादः' चाक्नारे।पितपादः । ''चाक्षनाक्ड्पाद्खः प्राह्मपादः च जच्चते" इति भविव्यत्पुराषेऽभिधानात् । 'बिद्धःकचः' जन्तरीयवा-चाविद्धभूतकचदयः । अतकात्पाचोद्धर्षे दोषोऽचाद्याभारमद्दाभाजन-विवयः । पानाद्याधारसप्तपाच्य "पुनदद्भुत्य वा पिनेत्" इत्यनेने।-द्वाराभ्यनुद्धावनमात् । चन् देवसेने।मं ।

सन-पानक- जीतादं द्दर्भोद्यवसोकितः।
वनसे कारणे गंजां सुर्वन् भुज्जीत पास्ति।।
वपित्रानुसारेखान-पान-जीतस्वार्थाद् दाद्यभिरपेचां जातुमव-स्रोकानुसारेखान-पान-जीतस्वार्थाद् दाद्यभिरपेचां जातुमव-स्रोकितः, स्रुत्पिपासास्त्रचेषे प्रपेचादेः कारणे वक्तस्ये पास्तिना गंजां स्रोतमपेचादिस्त्रचकं सुर्वन् भुज्जीतित तस्त्रार्थः प्रह्येतस्यः। न तुः स्नादुलादिस्विर्गुंबद्धपे प्रपेचाकर्षे गंजां सुर्वित्रिति। एवंविधार्थ-परिग्रहे पूर्वे।क्रवरमविरोधापनेः। चम्युष्णं वर्षमसं साहित्यादिविधेरर्थवादमाह मनुः । यावदत्रं भवत्युष्णं यावदत्रम्ति वाग्यताः । तावहत्रम्ति पितरो यावस्रोका हविर्गुणाः ॥ बायुपुराणेऽपि ।

यावन्न स्त्रयते चान्नं बावदौन्धं न मुञ्चति । तावदत्रमन्ति पितरो यावदत्रमन्ति वाग्यताः॥ प्रभाषखण्डे।

रसा यच प्रवसन्ते भोकारो बन्धुगोचितः। राजवाक्तादिसंकन्दो रचःत्राद्धस्य सम्बन्धं॥ इतिमुँगकसमप्रतिषेधस्य त्राद्धसमाप्तेः प्रागेव । ऋद्धसमाप्ते तु इतिर्णपप्रशंसा कर्त्तस्याद रह्वसिष्ठः। श्राद्धावसाने कर्त्तस्या दिवेरस्रगुणैः स्तृतिरिति। श्रद्धास्त्रितौ ।

त्राह्मणा श्रस्तगुणं दोषं नाभिवदेयुः नानृतं त्रूयुरन्योन्यं न प्रश्नं-वेयुरस्रपानं न प्रश्वतमिति त्रूयुरन्यत्र इस्तमंत्रायाः।

त्रभ्यधिककाञ्चक्याप्रतिग्रहार्थं पूर्वपरिविष्टं प्रभ्रतमनास्ति किम-चेनेति भोकृभिनं वक्तवं किन्तु इस्तमक्केतेन स्वनीयमित्यर्थः। निगमाऽपि।

नात्रपान।दिकं माद्धे वारचे युखतः कचित्। त्रनिष्टलादक्रमादा वारणं इस्तर्यक्रया॥ एवमभीष्टयाचनमपि न सुखतः सुर्घात् मौनभङ्गप्रयङ्गात्। तेन तदपि इस्तरंज्ञया कार्यं। श्रोशितं चावसं वाचनीयसेवेत्याच रह्णातातपः । श्रोशितं याचितयं श्राह्यार्थसुपकिष्यतं । न याचते दिजोमूदः स भवेत्पित्वधातकः ॥ यम् वायुपुराषेऽभिचितं । याचते यदि दातारं श्राह्मणो श्रामविर्क्ततः । पितरसास्य दयमि दातुर्भेतिन् संत्रयः ॥ यश्र यसेन ।

क्रम्बादत्रराचेष सुच्यने कर्षिषसतः।

तसाद्विते नैत द्वास याचेस च द्यायदिति॥

तक्काद्वार्थमननुकस्पितवस्विषयं। सामान्येनाभिधानात्।

माद्वार्थसुपकस्पितमप्यसादिकमत्यनाधिकं दाता न द्वात् भोकाः
च न प्रतिग्रहीयात् तदादतः मञ्ज-सिकिते।

नाग्रासनस्यः पूर्वमन्नीयासाधिकं द्वास प्रतिग्रहीयात्।

गृह्वातातपः।

म्रासने पादमारेष्य चर्शुक्के तु दिनेष्माः । हन्ति दैवञ्च पिश्चच तदसञ्ज प्रजाः प्रग्रुन् ॥ मौधायनः।

पादेन पादमाक्रम्य यो भुक्के उनापदि दिकः ।
नैवासी भीज्यते त्राह्वे निराधाः पितरो नताः ॥
तथा तथ्यों भुज्जीरक्षविखे कथमाना चनुद्भृत्य पानिति।
पविखे कथमाना दतस्तत दति ग्रेषः ।
पाने द्भिष्णे दोषान्तरसुकं वाराष्ट्रपुराणे।

खद्भरेद्यदि पात्रम् त्राञ्चको ज्ञानवर्क्कितः। इरन्ति राज्यासाख भुञ्जते।ऽसञ्ज सन्दरि॥ मनुः।

> यदेष्टितित्ररा भुक्के यहुक्के दिख्यासुखः। सोपानत्कस यहुक्के तदे रचांसि भुद्धते॥

वेष्टितसुष्णीषादिना । दिश्वणाभिसुखसः दोववस्नादनवकात्रे देशे दिश्वेतरयस्मिश्चिदभिसुखानामपि भोजनमनुमतं भवतीति ज्ञायते। श्रन्ययोदशुखानां विधानात् सुतो दिश्वणाभिसुखलप्राप्तिः । 'खपानदौ' सर्भपाद्वे ।

देवसः ।

चोऽप्रयत्नमना भुक्के वेापानत्काऽपि वा पुनः। प्रचापत्रीयः मुद्धा वा च विप्रः पिट्टदूषकः ॥

विष्णुः ।

श्रश्रीयुर्नाञ्चाषा न बेापानत्का न पीठोपनिहितपादाः। श्रञ्जः।

एकवासास चेाऽत्रीचात्रिरात्राः पितरेग्यताः। प्रभासस्यक्षे ।

यस स्रत्कारवहुक्के यस पाणितसे दिनः।
न तदम्मिनः पितरेश्यस् वायुं समुत्युनेत्॥
'स्रत्कारवत्' स्रत्कार-फुद्तकारादिष्ठव्दवत्।
पाणितसे निषेधादकुन्त्रयेष गासेश्याद्धः। गासं स्ट्हीता स्रण्यस्थानस्य निर्वापणार्थं योवायं मुखमादतमुत्युनेत्।

यमः ।

यस पाषितसे भुद्धे यस वायुं समुत्स्चेत् । न तस पितरोऽश्रन्ति यसैवाग्रे प्रश्नंसति ॥ 'स्रगे' माद्वसमाप्तेः पूर्वे ।

धारीतः।

कर्इषाचिः प्रविष्यम् सक्तीको विस्रयानितः । साङ्काखे त यङ्गुङ्को न तस्तीपाति वै पितृन्॥

- बातातपः।

भग्नपृष्ठस्त योभुक्ते बहिर्जानुकरस्वया । इसते विक चाजसं स ज्ञेयः पिट्टमातकः ॥

तथा।

श्वभ्रुष्णाविरसं सर्वसमिवारितमङ्कृतं। श्रुत्तेषुपा जितकोधो सुद्धीतास्रं मनेदितं॥ कार्षााजिमिः।

> भुच्चीत चापरित्रान्ता दक्षाइद्वारवर्जितः। स्रोधं खेामं तथा मारं वर्जयेष्ट्राद्धकर्मवि ॥

वकृचपरिक्रिष्टे ।

चच पाषितसे दन्तं यचात्रसुपकस्पितं।

एकीभावेन भोक्तसं प्रथम्भावो न विद्यते॥

पाषितसे दन्तमग्नीकरणातं। 'उपकस्पितं' दिजभाजनेषु पिनुहेन्नेनेत्रमृष्टं। एतद्वयमपि मित्रस्थिता भेक्तस्यं।

प्रचेताः।

न स्पृत्तेदामस्तेन श्रुसाने। इसं कदासन । न पादी न बिरो विसंपदा न भाजनं स्पृतेत्॥ यमः।

चनु भुक्ता पुनर्भृक्के वच तैकाभिषारितं। रजखकाभिर्यदृष्टनादे रचांचि गच्छति॥ रजखकादिभिरिति चाष्ट्रीयं बज्जवचे।पर्देशत्। वायुपुराषे।

श्राद्धे नियुका ये विमा दशं क्रोधम् पापसं।
क्रायोग्यस्पर्यनं कामात् वर्जयेयुर्मदक्तथा ॥
कामग्रहणादुद्धिपूर्वमन्योग्यस्प्रकपरिहारं खुर्चः।
प्रमादादितरेतरस्पर्धे तु यत् कर्त्तयं तदाश श्रृष्ठः।
श्राद्धपद्गी तु श्रृष्ठामो मान्नको मान्नकं स्रृष्ठेत्।
तदस्रमत्यत्रम् श्रृक्का मान्नकष्टकतं वपेत्॥

विषष्ठ:।

निषुत्रस्य घरा आहे देवे वा मांसबुत्यृत्वेत् । चावन्ति पग्रः रोमाणि तावस्ररकस्यक्ति॥ मांसग्रहणसुपस्रक्षार्थं यतोऽन्यद्पि आहे परिविष्टमसमपरि स्थान्यमेव ।

तदाइ यमः ।

नियुष्कसैन यः माद्धे यम् किषित् परिवर्षवेत् । पितरसास्य तं मासं नैराम्यं प्रतिपेदिरे ॥

रइस्रति: ।

दैवे नियुष्णः बाह्ये वा निषमं न विषर्कयेत्। निविद्धं सुर्वतां दोषखदे देधमसुर्वतां॥ बाह्यकर्थः।

> भाजनं परिविष्टाचं इसेन नाह्ययः खुत्रेत्। रचीभ्यव्यायते यसाद्भारकीयं प्रयक्षतः॥

श्राद्धास्त्रमपद्दर्गुकामेश्वी रखोश्वी दखेन पानं खुत्रन् नाद्धाय-स्तायते "न्नाद्धाणोद्दि रख्यामपदन्ता" दित प्रतपद्यश्रुते: । श्वतः परिवेदपात्प्रस्ति दखेन पान्धारचीयं । विश्वाः।

> खभयोर्डस्रवोर्स्तं पिहभोऽसं निवेदितं । तदमारं प्रतीचनं द्वासुरा दृष्टचेतयः॥ तद्यादप्रदृन्यं एक्षेन सुर्थादस्रसुपागतं। भावनं वा समासभ्य तिष्ठेदोच्हेषणाद्विजः॥

खभयोत्राज्ञाणक्यायोरन्यतमेगापि यदा तदस्रमगिधितं भवति तदमाराज्ञमसुराः सर्वदा प्रतीचने स्वश्वामारास्य तदस्रमपक्रमी-त्यर्थः । तस्त्राद् यदैवाससुपागतं भवति । ततः प्रस्त्योच्छेषणात् सुन्नजिष्टासस्य भाषगादिक्तःकरणप्यमं वामक्सीन भाजनं विश्वत्य तिष्टेत् । कस्त्रूयनास्यैं वामक्स्त्रायारसमये त दिस्वक्रिन भाजनं समास्रभ वक्तेतित तात्पर्यार्थः ।

देवताहेकेन त्यागात् पूर्वे परिविष्टमस्तं इस्तेन न स्पृष्टव्यमित्या-इतिः।

श्रमञ्जूष्यितमञ्जाद्यं पाणिभ्यां च उपस्पृत्रात् ।

श्वभोच्यं तद्भवेदसं पितृषां नेापतिष्ठते ॥ निगम: ।

> मांसाप्पफलेच्लादिदनाच्छेदं न भवयेत्। यासमेषं न पाचे उच्छेत्पीतमेषन्त ने। पिवेत्॥

'दमाच्छेरं न भवयेत्' इसीन मांचादि ध्वा खर्च खर्च दमीः किला न भचयेत्। 'वासभेषं' सुखार्पितवासभेषं, पुनर्भाजने ना-खेत्' न निचिपेत्।

प्रचेताः ।

दनाच्छेदं इस्तपानं वर्जयेचातिभोजनं । 'इल्लपानं' इस्तेन पाषीचादिपानं, वर्जबेत्। प्रिपि तु स्रघुपा-चेनैव कुर्यात्। 'त्रतिभोजनं' ह्रारी स्त्यामपि भोजनं। सातातपः ।

> श्रद्धें भुक्के सु यो विप्रसास्त्रिम् पाने जलं पिवेत्। यद्भनं तत्पित्वषान्तु शेषं विन्यादयासुरं॥

जमद्धिः ।

न किंद्रेयुनीवभ्रषयेयुः।

नावभेषयेयुरिति निषेधो हप्तसः क्रोधमदादिवभात् खेच्छया षदवश्रेषणं तदिषयः।

वतः पाइ समन्तः।

चा स्त्रेर्भे अनं तेषां कामते। नावशेषणं। क्त्री जातायां दथादीनि विदाय यत्किश्चिदवशेषणीयं। तदाशोधनाः।

129

भोजनम्तु न निःशेषं कुर्यात् प्राज्ञः कथयन । श्रत्यत्र दभ्रः चीरादा चौद्रात्मकुश्य एव च॥ 'चौद्रं' मधु।

जमद्ग्रिरपि।

श्रन्यत् पुनस्त्पृष्ट्यं। तस्यामंत्कतप्रमीतानां भागधेयत्वात्। 'श्रन्यत्' दथ्यादिभ्यः।

> रति त्राद्धभोकृनियमाः। श्रथ भोजयिवनियमाः।

तपाइ सनुः।

हर्षयेद्वाद्वाणां स्तृष्टो भोजये बायनं यनैः । प्रत्नाचेनासक्षेनान् गुणैय परिचोदयेत्॥

तृष्ट इति सत्यपि निमित्ते न खदुः खं दीर्घश्वासास्त्रा केनित् प्रकारेण प्रकटयेत्। श्रिपि तु इष्टवत्यात्। ब्राह्माकान् इष्येत्। गीतादिना परप्रयुक्तेन। श्रिविद्देन खयं प्रयुक्तेन वा। प्रमङ्गागतेन परिद्वासेन वा। तेन चिरकाक्षं खाध्याये पत्यमाने यदि किष्यदुदिनेत् तते। वीरखाख्यानैः गीतादिभिर्व्या रख्ययेत्। 'श्रमेभी जयेत्' कितिचिद्गामान् ग्रहीला तत् खादेतत्यम्यम्यख्यन-मित्येवमादिभिः प्रयवचनेरसंरक्षेन वदन् भोजयेत्। 'श्रवाद्येन' पायमादिना, ,गुणैः' खद्यानैः। 'श्रम्मत्त्र' पुनः पुनः, 'परिचादयेत्' साध्या इमाः श्रष्कुद्धः सरसेयं चीरिणीति पाचस्रमेवमादि इस्तेन ग्रहीतं क्षता पुरः स्थितः पुनः पुनर्कूयादित्येषा परिचोदना । तथा। यद्यहोचेत विप्रेभ्यस्तत्तद्यादमस्तरः। ब्रह्मोद्यास कथाः कुर्यात् पित्वणामेतदीप्पृतं॥

श्रश्नमिष्टं इविखञ्ज दद्यादक्रीधनोऽत्वरः।

'इष्टं' ब्राह्मणानां प्रियं। वाचं यमलादकथयत्विपि ब्राह्मणेषु तेषामादरातिष्रयादा तत् इतद्वापद्वेतेन वानुमाय यद्यसभीष्टं जानीयात्तत्तत्रयक्षेन द्वादित्यर्थः। समन्तुरिप।

श्रकोधनो रसान् सम्यग्दद्याद्यद्या राचते। श्रपेचिताप्रदाने दोवमाद बद्धश्रातातपः।

> चपेचितं यो न दद्याच्छाद्वार्थमुपकिष्यतं । कपणामन्दबुद्धिय न म त्राद्धफलं सभेत्॥

न केवलं त्राद्धपालाकाभः त्रपि तु कष्टतरजनाप्राप्तिरपि । तथाच निगमः।

श्रपेचितं यो न दश्चाच्छ्राद्वार्थश्रुपकस्थितं। श्रधःश्रच्छासु घेरासु तिर्थग्योनिषु जायते॥ यम-श्रातातपौ।

यावद्भविष्यभवति यावत् खिष्टं प्रदीयते।



तावदस्रिना वितरो धावसाह दराम्यहं॥
'नाहेत्यादि'। अञ्चानेषु ब्राह्माषेषु पुनरस्वरानसमये नाभ्यधिकं
भविष्यतीति श्वापनार्थमीपद्दामीति दाना सुखता न वक्तस्यं किन्नु
दृष्यीं किञ्चित्प्रदर्भनाभ्यनुश्वास् पकेहस्तसद्वेते सत्यसाद्यगुणाननुकीर्षं
दातस्यं।

यत पाइ ष्टइस्पति:।

भच्य-भोज्यगुणानुक्ता भोजयेत् ब्राह्मणान् ग्रवै: । श्राख्यानै: चेतिश्रवेश्व पूर्ववन्तेश्व इवंचेत्॥ नांस इतिर्गण-देश्रौ न एच्छेदित्यास ग्रह्मः ।

> त्राह्रे नियुक्तान् भुद्धानान् न प्रक्रेसवणादितु । अच्छिष्टाः पितरो यान्ति प्रक्कतो नाम संप्रधः । दातुः पतित वार्ड्वे जिक्का भोकुन्त भिद्यते ॥

खवणादिषु म्यूनाधिकाभावेन इविषः साहुणं पुनरिष प्रदानार्थं न एक्छेत्। न च एष्ट्रा सम्यक्तेन ज्ञातं दद्यात्। दातुः पक्ति बाज्ज-रिति दोषसारणात्। जिज्ञा भोकुन्त भिद्यत इति निन्दाबलाद्भविषः साहुणं सङ्केतेनापि भोक्ता न स्वच्येदिति निषेधविधिर्मस्यते। मह्मपुराणे।

> एकायः पर्युपामीत प्रयतः प्राञ्जिकः स्थितः । तत्परः श्रद्धानस्य कामानाप्तोति मानवः॥

षमः ।

निरोद्धारेण यहुकं परिविष्टं समन्युना । दुराताना च यहुकं तदे रचांसि गच्छति॥ श्ववेदव्रतचारित्रास्त्रिभिवेषेदिंजातयः। मन्त्रवत् परिविद्यमे तदै रक्तांसि मन्त्रति॥ विधिदौनमस्दृष्टात्रं मन्त्रदीनमदिश्वां। श्वत्रद्भूषा इतं जप्तं तदे रक्तांसि मन्त्रति॥

मनुः।

नास्त्रमापादयेकातु न सुप्येन्नानृतं वदेत् । न पादेन स्पृष्णेदन्नं न वै तदवधूनयेत्॥

'श्रसं' रेदनं न सुर्धात् । प्रायेण प्रेतत्राद्वादाविष्टविधोन-विनतः दुखानुस्मरणादश्रुपाता जायते तस्य निवेधः नानन्दाश्रुषः। श्रनृतवदनस्य पुरुषार्थतया निविद्धस्य कर्मार्थीयं निवेधः। उच्छिष्ट-मनुच्छिष्टं वा श्रम्भं पादेन न स्मृत्रोत्। वस्त्रेष चान्नं नावधूनयेत्। श्रासार्थवादः।

श्रसङ्गमयति प्रेतं केापे।ऽरीननृतं ग्रुनः । पादस्पर्भस्त रचांसि दुष्कृतीनवधूननं ॥ ब्रह्माप्छपुराणे।

नचात्रु पातयेकातु न ग्रुकाङ्गिरमीरयेत्। न चोदीचेत मुद्धानान् न च कुर्वीत मह्यरं॥ 'ग्रुकां' त्रोकवतीं पद्याञ्च।

देवसः।

नाश्रु वा पातयेष्क्राह्वे न जस्पेल इवेन्मियः। न विभ्रमेल संजुद्धेन्नोदिजेषाच कर्षिपत्॥ प्राप्ते हि कारणे श्राह्वे नैव कोधं ससुष्टरेत्।



श्राश्रितः खिल्लगाची वा न तिष्ठेत्पित्वसिक्षधी ॥
न चाच ग्रेन-काकादीन् पिचिषः प्रतिषेधयेत् ।
तद्रुपाः पितरको हि समायान्तीति वैदिकं॥
'कोधं' न स्रजेत् नेत्पादयेत् । सह सुदा वर्त्तत द्वति सुसुत् ।

श्रश्रुपातादिकारणे सत्यपि सद्दर्ष एव खादित्यर्थः। 'श्राश्रितः' भित्ति-स्तमादौ निहितश्ररीरभागः। श्रोन-काकादिनिवारणप्रतिषे-धस्तीर्थश्राद्भविषयः। श्रन्यथा "क्रयादाः पश्चिषः श्राद्भं नेचेरन्" सत्यादिवचनविरोधः खात्। तीर्थे च काकादिनिवारणं न कार्य-मिति तीर्थश्राद्भे वच्छते।

विष्णुः ।

नाम्रमासनमारोपयेम पदा स्पृत्ते न्नावनुतं कुर्यात् । भासनग्रहणमाधारोपस्नचणार्थं । ततसाम्रपानमाधारोपरि न स्वापयेदित्वर्थः ।

थमः ।

द्रष्टं निवेदितं दत्तं भुक्तं जप्तं तपः श्रुतं। यातुधानाः प्रसुम्पन्ति श्रीचं श्रष्टं दिजन्मनः॥ तथा क्रोधेन यहत्तं भुक्तं यत्तरया पुनः। उभयं तदिसुम्पन्ति यातुधानाः सराचसाः॥ पिद्धनावाद्यय्वा तु नायुक्तप्रभवो भवेत्। तसात्रियम्य वाषञ्च केषञ्च श्राद्धमाचरेत्<sup>(९)</sup>॥ न क्रोधं कस्यचित्कुर्यात् कस्मिंश्विदपि कारणे।

<sup>(</sup>१) क्रीघं श्राबं समाचरेदिति ग॰।

अनुद्धपरिविष्टं दि आद्धे प्रीणयते पितृन्॥ बौधायनः ।

> . प्रत्रद्धा परमः पामा पामा श्वज्ञानसुच्यते । श्रज्ञाना सुप्तधर्मः स्वासुप्तधर्माऽधमः स्वतः ॥ श्रद्धया श्रोधते (१) बृद्धिः श्रद्धया श्रोधते मतिः। श्रद्धया प्राप्यते ब्रह्म श्रद्धा पापप्रकाचनी । तसादश्रह्धानस्य इविनाश्रन्ति देवताः॥

कात्यायमः ।

अद्भान्तितः श्राद्धं कुर्वीत शाकेगपि। मनुः।

> यद्यह्दाति विधिवत्सम्यक् श्रद्धासमन्वितः। तत्तत् पित्वणां भवति परचानम्तमचयं ॥

प्रापसम्बः।

प्रयतः प्रसन्नमनाः तृष्टो भोजयेद् ब्राह्मणान्। इति भोजयिव्यनियमाः। श्रय गन्धादिदानसम्प्रदाननिर्णयः।

तचायं संग्रय:। किं गन्ध-पुष्प-धूप-दौपाच्छादनानि ब्राह्मणेस्रो देचान्युत पिद्धभ्य इति । तत्र तावदत्तनार्घदर्धनन्यायोपस्रश्चेत्रीह्मणेभ्यो देयानीति महार्णवप्रकाशकारी मन्यते।

वचननावदाइ मरीचिः।

गन्धान् ब्राह्मणसात्कृत्वेति । ऋष सातिप्रत्यथञ्जवणाद्गन्धादीनां

(१) साध्यते इति ख॰।



माद्याणखामिकतं कर्त्तविमित्येतस्थार्थस्य विधानमुपस्स्यते । तद्धीन-वचने दत्येतस्मिन् हि स्त्रचे सातिप्रत्ययस्य तत्त्वामिकद्रयवचनसेगा-नुषासनात्। माद्यापखामिकत्वस्य तेभ्य स्व दीयमानेषूपपद्यते नान्यया। मद्यपुराणवचनं ।

श्रयं वो धूप इत्युक्ता तद्ये च दहेन्तत इति।

श्रन तच्छव्दस्य सर्वनामलेन प्रक्रतवचनलादयं व दत्यन ये वः अव्दे-नेत्रास्त एव तदय दत्यन तच्छव्देवे च्याने। ते च पितरो यदि विविचि-तास्ति तेषामभूर्त्तलाद्यपदार्थविश्रेषणलं ने पपद्यते। स्ततस्क्रव्द्स्य मूर्त्तिमद्वाश्चाणवचनले तत्परामर्शनीयस्य वः अव्दार्थस्य न्नाश्चाण्यस्पत्ने ना-द्वाणेभ्या धूपदानं सिध्यति। उपस्रवण्यत्वेतत् गन्धादीनामचनद्रव्याणां। श्वन्यार्थदर्शनानि तु पुराणेषु । तम महाभारते।

> द्रत्युक्ता धमाराजस्य वासुदेवस्य धीमतः । मात्रुषस्य च दृद्धस्य रामादीनां तयैव च ॥ श्राद्धान्युद्धिस्य धर्वेषास्कार विधिवन्तदा । ददौ स्त्रानि वासांधि यामानश्वान् रथानिप ॥ स्त्रीस्व दिजसुस्थेभ्यस्या स्तर्यस्वत्रः । श्रसद्धारांसाधाश्वांश्व गाश्च काम्या वरस्त्रियः ॥ श्रादिश्वादिश्व विप्रेभ्या ददौ स मृपसत्तमः । द्रोणं सात्यस्य भीषाश्च सेामदत्तस्य वाह्निकं ॥ दुर्याधनस्य राजानं पुणांसैव पृथक् पृथक् । जयद्रथपुरोगांश्व सुद्दस्वेव सर्वश्वः ॥

श्राहिष्याहिष्य विशेशो दरी स नृपस्तमः॥
तथा सप्तपीत्राणां पितृश्रासात्मन सथा।
गान्धारस्य सद्दातेजाः प्रदरी चोर्झ्टेडिकं॥
दश्रथस्य खोकान्तरगमनानन्तरं रामाध्ये।
समतीते दशाहे तु क्रतश्रीचा विधानतः।
चक्रे दादश्रकं साङ्गुन्तयोदश्रकनेव च॥
ततस्रोहिष्य पितरं नाह्याणेश्री दरी धनं।
सद्दार्शिष च रक्रानि गोऽस्वाइनसेव च॥

भरत इति ग्रेषः।

विष्णुपुराखे च पिहवाक्यं।

130

रत्नवस्त्रमहायानं सर्वभोगादिकं वसु । विभवे सति विप्रेभ्यो योऽस्नानृद्दिया दास्त्रति ॥ वाराद्दपुराषे ।

> खपविष्यासने ग्रुअञ्चलं तत्र प्रकल्पयेत्। न्नावरणार्थेस तद् वत्तं ब्राह्मणाय प्रदापयेत्। ततो वत्त्वाणि विप्राय सर्वाष्याभरणानि चेत्यादि॥

श्रम सर्वन ब्राह्मणेश्य दित श्रवणात्तेश्य एव देवानौति गम्यते। कात्यायनाश्वसायनप्रोक्ते पार्घ्यपानन्युक्षीकरणेक्ष्यनन्तरं भवति वचनं। एतस्मिन् काले गन्धपुष्पधूपदीपाच्छादनानां प्रदानमिति। श्रम् पाठकमादेव विविज्ञिकमास्ताभेपि यदिद्मेकस्मिन् काले दित श्रुत्या कमविधानं तेनैतद्भयते। यदि हि एताभ्यास्विभ्यामेवमाश्रस्तितं यथा पिद्यसां श्रेयःसिद्यर्थे किश्माणं क्वाेपान्त्कमण्डन्यादिदानं

ददाति चोदगचोदितलेन ब्राह्मधमप्रदानकलेन च सामान्येन दिख्या-दानकाले कुर्वते । एवं गत्थादिदानमपि ददाति चादनाचे।दितं ब्राह्मणसम्प्रदानकश्चेति साम्यात्। पाठकममतिकम्यापि दिचिणादानं काले करियातीति तच मा भूदित्येतदर्थं प्रब्देन क्रम लकः। त्रत-स्रवोर्गन्थादिदानं ब्राह्मणसम्प्रदानसमेवेति त्रभिप्राची गम्यते । त्रन्यचा एतत्काल दत्यनर्थकं सादिति। प्रिप्त न्यायोध्य भवति। घरि हि पितृनृद्दिया गन्धादिदानं स्थात् तर्हि तेषां विग्रहाशभावेन प्रतिपदीह्वामक्षवे सम्प्रदानवाभावात् गन्धादीन् द्दानीत्वच सत्वा-मपि गतौ ददातिश्रम्दे खार्थैकदेशसंचलाप्रसङ्ग इति। यदि च गन्धा-दीनि पिष्टभो दीयेरस दिजेभ्यसदा गन्धादीनां देवद्रयातापत्तः। चतुर्थ्यकोन हि नाचा किञ्चिद्हिया न ममेदिमिति यत् द्रथान्यञ्चते तदेव द्रथमुच्यते। न पुनर्यत्रतिमायुद्देश्वेनेव त्यञ्चते यत्र वा विज्ञा-दिदेव सा सामु इसि देव देवह यं। श्रमू र्त्तरेवतो हे श्रेम वाक्ष सादेव-द्रव्यत्रमङ्गात्। यद्यपि च खोद्देशयानद्रव्यविषयत्वबोधवती देवता तथायर्थवादावगतचेतनलागुरेाधेन इरि-इर-इरख्यमभादिवद्देवपित-णामपि खत्ववोधोपपत्ते:।

## **उत्त**ञ्चापसम्बेन ।

पितृषामपि देवतालं। तत्र पितरे। देवता त्राह्मणास्वाद्वनी-वार्थमिति।

त्रतः पिरम्यस्यमं गन्धादिकं देवद्रव्यमेव भवति, विश्वेश्वस्त देवेश्वस्थमं स्पष्टमेव देवद्रव्यं। तथा च तन स्वलगुद्धं बद्धा तट्ट्य-सुपयुद्धाने। दिजः सर्वेश्ममदेवद्रव्यशैर्व्यान्यशपतकी महासाहसेक्नेन दण्डेन दण्डाञ्चापर्येत। तन देवस्त्रस्थानमद्रव्यतम्। तचौर्यस सवसं चाइ नारदः।

हिरख-रत-कौकेय-स्ती-युग्य-गज-वाजिनः । देव-बाग्नाष-राज्ञां च क्रेयन्तु द्रव्यसुत्तानं ॥ खपायैर्विविधेरेषां चाखिववापकर्षतं । सुप्तमत्त-प्रमन्तेभ्यस्त्रेयमाङ्गर्मनीषिण इति ॥

स्तेयपापन्तु मनु-यमावाहतुः।

देवस्वं ब्राष्ट्राणस्वं वा खोभेनीपिकृति यः । स पापात्मा परे खोके ग्रधोक्किते जीवति ॥ देवद्रव्यापहर्न्तारं ब्रह्मस्वहरणं तथा । पुरुषं पापकर्मानं नरकः प्रतिपद्यते ॥ दुष्डप्रकरणे चोकं।

मार्चेषु च यः प्रोक्तित्वषु दण्डा मनीविभिः।
म एव दण्डः स्तेथेपि द्र्येषु चित्रनुकामात्<sup>(१)</sup>॥
पुरुवाणां मध्याच पुरान्निर्वायनं तथा।
तदङ्गक्तदे दत्युकी दण्ड जन्ममार्चे॥

चार ष्टरस्ति:।

स्त्री-युग्य-हेम-रत्नानि देव-विप्रधनं तथा। कौश्रेयञ्चोत्तमं द्रव्यक्तेषां मूख्यममो दमः॥ दिगुणे। वा कल्पनीयः पुरुषापेचया नृपैरिति।

त्रतः पित्रभ्यस्यक्रीर्गन्थादिभिर्यजमानेन ब्राह्मणाभ्यर्चनं कार्यमि-त्योतावति विद्तिते सति वजमानेन तयागतेऽभ्युपगतचणैस्यव्यमान-

<sup>(</sup>१) स्तेये तु पिद्धत्रवेष्वमुक्तमादिति ग ।

त्राद्वीयद्रव्यप्रवेपणाधिकरणभूतेर्द्रवीरम्थुपगस्य कियत्पापं यावत्प्रयो-गसमाप्तिं गन्ध-पुष्प-वासांखुपादाय प्रयोगसमाप्ती यजमानवेश्वन्थेव सन्त्राच्य गन्तव्यं स्थात्। नचैतिष्क्रिष्टसम्बतं, तसाद्वाह्मणेश्व एव गन्धा-दीनि प्रदेशानीति।

#### श्रवोच्यते।

पित्रवित-प्रीतिकरं कर्म श्राह्मसुखते। दीयमानेन राजासद्वार-णादिना विति-प्रीती सम्पाद्यमाने दृष्टे। श्रता चक्का हे देयलेने। खते ताक्तप्रायेण पित्रभ्ये। देयमित्यवगम्यते। भवति चैवं गन्धादि। श्रत-स्तिपित्वनुदिश्य देयं। पेषेण कर्मणा पित्रणां व्यक्तिप्रीती च मन्त्र-सिङ्गादवगम्येते।

श्रचन् पितरे।ऽमीमदन्त पितरे।ऽतीव्रयम् पितरः पितरः श्रुत्भध्वमिति ।

श्रस्य च व्यास्थानं श्रतपथे। श्रप श्रानीय निनयति 'श्रसन् पितरः इति । श्रन्नाद्यमेवेषु इधाति 'श्रमीमदन्त पितर इति । मद्यत्येवेतान् 'श्रतीद्वप्यन्त पितर इति । तर्पयत्येवेतान् 'पितरः श्रुत्थध्यमित्यनुपूर्वमेवेतान् सर्वान् पावयतीति दर्षवित । तथा।

श्रव पितरे। माद्यक्षं घयाभागमाद्या यक्षं। श्रमीमद्ना पितरे। बयाभागमाद्या चिवतेति।

त्रमयोद्यास्यानं त्रतपर्य ।

तत्र अपित 'श्रव पितरे। मादयध्यं घद्याभागमाद्या यध्यमिति। यद्याभागमञ्जीतेत्वेवैतदाइ तद्या । श्रवीपायम्य अपित 'श्रमीमदन्त पितरे। यथाभागमायवा यिवतेति यथाभागमाञ्चिषुरित्येवैतदाहेति।
सातिप्रत्ययस्तिनिषद्धोपभाग्यत्यस्त्रचणस्त्रस्त्रावाभिप्रायेण पित्रभ्यस्त्रते गन्धादौ दिजानां स्त्राम्यविधानार्थत्वेन पासिस्त्रपि पस्ते
स्वास्त्रातो न स्त्रभ्यति। पत्रस्त्रित्रस्त्रस्त्रयत्यनस्त्राधिष्ठानभृतेषु नाद्धकेषु पित्राद्यावेशादभेदमुद्धिमात्रित्य पितृसस्त्रिधमात्रित्य वा पितरेतत्तेष्यं पितरयन्ते पिष्ड दतिवत्प्रवर्तते। पिष्डोपचारेषु चैतदः
पितरे। वास दत्यस्तिन् यश्चेवि वःशब्देन सास्तात् पितृनेवोद्दिस्त
बस्तदानं दृश्यते। सूयते च पुराणादिषु सास्तात् पितृभ्य एव
नन्धादिदानं।

तथाच वाराइपुराणे।

गन्धाः पुष्पाषि वस्ताणि धूपदीपाचतानि च। पिष्टकत्वे प्रश्वसानि खादसं सिन्नं हिमं॥ एतानि श्रद्धयोपेतः पिष्टभ्यायो निवेदयेत्। स एव धर्मश्रीलो से प्रियकारी वसुन्धरे। इति॥

यानि पूर्वं गन्धादिदानस्य ब्राह्मणसंप्रदानकता सिङ्गलेन दर्शितानि महाभारतादिवचनानि तानि तानि गन्धादिश्रृतिष्ठ्यत्यसादिषयास्वेव न भवन्तीत्यन्यार्थदर्शनभनेषेवोपन्यसानि । तत्प्रतिपाद्यानाम् रत्न-ग्रामादिदानानां ब्राह्मणसंप्रदानकलं न प्रत्याचन्त्राहे । कात्याचनात्रसा-यनयोस्केतस्मिन् कास इतिवचनमनियतकासप्रदेयगवादिसाम्यनि-स्त्र्या कास्नियमार्थं । एतत्क्रमपिठतान्यपि हि गवादीनि भेजना-त्राक् तरुत्तरकासे वेद्यनियमेन दीयमानानि हृस्यने । दराति-क्रम्दोष्यन्नादाविवेकदेशस्यक्रणार्थीपि सम् विष्यते । तथाचाथमेक- १०३८

यदि च पिचाद्युद्देशे त्यकेषु गन्धपुट्यादिषु स्वीकियमाणेषु दिजानां देवखापदारदेषः स्थात्। स तर्दि वैश्वदेविकदिजानां दुर्वार एव स्थात्। तत्र हि ब्रह्मपूराणामे गन्धादिदानवाक्ये विश्वेषां देवानां साचा रहे गर्भनात्।

> ददं वः पाद्यमर्थेष पुष्प-धूप-विलेपमं। श्रयं दीपप्रकाश्रय विश्वदेवान् समर्थत इति॥

श्रधैवसुच्चेत । विश्वान् देवानुह्म्य गन्धादिदानं बोधचतानेन वाक्येन वाक्यानारीयमाद्याणसम्प्रदानगन्धादिदानप्रतिपत्तेवे धियतुम-प्रकालादन्यदेवेदं विश्वेभ्धा देवेभ्धा गन्धादिदानं बाध्यते। प्रताविश्वदे-विके गत्थपुष्पादिकं विश्वेभ्या देवेभ्या दस्ता प्रध्यम्बाह्मणेभ्या देयं। कुर्विमा च तर्थेव बिष्टाः । श्रतएवास्मिन् ब्रह्मप्राणवाक्ये ब्राह्मस्-

कभाग्यत्वेग निञ्चतं वक्तं ने।पानं। कथं प्नविश्वेषविषयेष विश्विष्टार्थेन ब्रह्मपुराणवाक्येन सामान्यविषया साष्टार्थवाक्यान्तरीया प्रतिपत्तिर्न-बाधते । त्रधैवसुच्चेत । त्रापाततः सन्दिग्धार्थसः सामान्यणास्त्रसः वाक्यगतपौर्व्यापर्यास्त्राचनन्यायास्त्रीतार्च्यविश्रेषस्य नियतेकार्च्यविषये -षापि विश्वेषश्चास्त्रेष बाधनं। विश्वेषशास्त्रस्य च विश्वेषमाचपरत्वं दृष्टं। यथा प्रजापतिर्वेदकायासमनयत् स स्वां देवतामार्क्तस पर्य-दीर्यत। स एतं वाद्यञ्चतुःकपालमपस्यत्तित्रवपर्त्तता वै स वद्य-पान्नाइसुचात वहणा वा एतं रहकाति योऽयं प्रतिरहक्ति यावता-ऽयान् प्रतिग्रहीयात्रावतः चतुःकपासान्वादणात्रिवपेदित्यच पौर्या-पर्यापर्यास्री चनप्रस्ताया दाह कर्द ने ष्टिपतीतेः प्रतिगद्दीह कर्द ने ष्टि-विधायकेन स एवोऽसः प्रतिग्रह्मत इति मैत्रायणीयवाक्येन वाधेर न कतः किन्तु प्रतिग्रहीतुरपीष्टिर्विहिता। तद्भं वास्तिकक्षता। प्रतिग्रहीतरि स्पष्टं यदि वाक्यान्तरं ततः भवेत्रस्थापि तेनेष्टिदातुस्त न निवार्यत इति। प्रकृते लेष विश्वेषः। यद्वास्त्रणसम्प्रदानकदान-प्रतिपादकानि बद्धनि स्पष्टतराणि वाक्यान्युपसभ्यन्त इति । तत्र त्रतस्य प्रतिग्रन्ते हि परस्परपरिहारावस्थितदाद-प्रतिग्रहीहरूपविश्रेषदय-विषयता च्हात्त्वदयस्य बाध्य-बाधकभावानास्ति। प्रकृते तु दैविपिश्री-भयवित्रेषयापकमेकं वाकां। त्रपरम् वैत्रदेविकद्रपविशेषविषयं। श्रताविश्वेषविषयेणान्यवादोपपत्ती न वैश्वदेविके प्रथमान्धादिदानं । किञ्च। चित्रमेश्या गन्धादि दीचते, न दि तेन ब्राह्मणार्चनमञ्ज्ञा चन्यच तत्त्वव्यते । त्रतस्तद्पि बाह्यपै: स्त्रीक्रियमाणं कथं देवसापदा-रदोषं नापाद्येत्। यद्युकं ब्रिष्टास्ययेव कुर्वन्तीति तद्पि उपेता-



माचं कुचाधदर्शनात्। श्रतः पितृनेवादिश्च गन्धादीन् साचादुाञ्च-षेव्वर्पयेदित्युपपनं। किच यथा पित्रायुद्देनेन त्यक्तेसे भुज्यमानेऽपि ब्राह्मणानां न देवस्वापद्यार्दोषः। तथा गन्धास्ययोगेपि नास्येव। प्रधैवसुच्चेत । त्रनिन्द्ये नामन्त्रितो नापकामेदिति कात्याचनवचनेना-नपक्रमणस्य विधानात्तस्य च भाजनप्रयोजनकत्वेन तत्पर्यमालाद-चनेन भाजने विहिते तत्करणे पापं नेात्पद्यते। यद्या "हणं काष्ठं फलं पुत्रपं प्रकाशं वे इरन दिजः। गी-त्राञ्चाणार्थं स्टबन्ये न स पापेन खिप्पते" इति यमेन विशेषविद्यिते चौर्षे । तत्र निन्द्यसाद्धभावने तर्हि देवखापहारदोषः प्रमञ्चेत । श्रक्तेवेति चेत्। न । निन्द्यभा-जननिवन्धने। इसे न देवसापदारनिवन्धनः । तस्य त्राद्धभे जनाद-न्यस्मिन् देवस्वभचणरिहतेपि निन्दाभे।जने मङ्गावात्। दे।बानारस तु निन्दाश्राद्धभेषानेष्यसार्षात्। श्रथ यत्र देवस्तीयत्वुद्धं सत्तोप-थोगः क्रियते तचापश्रातिमित्तका दोषः। यत्र तु त्राद्धसाध-नमसं स्वीयबुद्धिमञ्जलैवोपयुञ्चते तत्रासी न जायते। न चावं नियमा यद्पयुच्यते तच खनुद्धीवोपयुच्यत इति। न हि गङ्गायां सानं कुर्वेसे प्रतामात्मीयामवगच्छतीति। उचाते। एवं तर्षि प्रसि-द्वमपि देवलं खबुद्धिमञ्चला देवखबुद्धीवोपयुष्टानः पापी न स्वात्। श्रपि च श्रव्यवदेव गत्थादावपि खलबोधमन्तरेणैवापयोगसभावाच पापसम्बद्धः ।

नन्तत् गत्थादावेवं, श्राच्हादने तु चिरकाछीपभाग्ये कर्थ स्त्रीचलबुद्धिमन्तरेकोपयोगस्य सभावः। मैवं। चिरकाछीपभाग्येऽपि गङ्गाप्रवादादी स्त्रीयलबुद्धादर्भनात्। ननु खलबुद्धिमनारेणैवाच्हादनस्रोपभागेऽभिमतेऽन्तेन तद्प-हारे कियमाणे मदीयमिदं वाचा न लदीयमिति नाभिद्धीत ।

मैवं। राजाश्वपासकस्याश्रेषु कारावरद्वस्य च तत्कोषदेश्रे स्वीयताव्यपदेशवत्तद्व्यपदेशोपपत्ते:।

ननु तर्द्धशादिवदेवाच्छादनस्य यथेष्टविनियोगे। न स्थात्।

मैतं । श्रदृष्टदोषस्य सत्त्वायायप्रमेयलेनानुपलचितलाद् दृष्ट-दोषस्याभावाद्दानखद्भपेष समर्पणात् खेन कर्मणा समध्यमानलेनानु-पत्तभ्यमानखाम्यन्तरलेन च खलाभ्रमात्तदुपपत्तेः ।

श्रयाख्येव श्राद्धीयात्रभाजनेपि देवखभन्नपनिमन्ते। दोषः।
श्रतप्व श्रिष्टाः श्राद्धभोजने गर्डां कुर्वन्ति। न पैतावता भोकृर्यवहार्य्यत-दण्डाल-महाप्रायिश्वनानां प्रयक्तिः। ग्रनपन्नमण्वाक्येन
भोजनिवधः पापलाघवात्। श्रत्यविश्वष्टेपि निषेधे निषिद्धिकियैक्येपि
केनिपिदिश्वेषेण पापगौरवय्यवस्था। यथा प्रकाशकते मह्मवधे
दादश्रवार्षिकमतिनास्थलोपदेशात्पापगौरवं। तस्मिन्नेव रष्टः हातेप्रमार्थणादिस्रक्तजपमात्रापने। यत्रप्तिपादनात्पापलाघवं। श्रस्तिच
प्रकृतेऽपि प्रायस्थिनोपदेशोलघुद्ध।
यदाष्ट्र श्रातातपः।

दण्याः पिवेदापोगायचा माद्वभुग्दिजः।
ततः सम्धासुपासीत जपेच जुड्डयात्तयिति॥
एवं तर्षि गन्धाद्यपयोगेषुक्तदोषानवकाण एव।
दति गन्धादिदान-सम्प्रदान-निर्णयः।
स्रथ दिख्णा।

131



तच तावद्विषात्रन्दनिर्वचनं त्रतपच्युती ।

स एव यञ्चो इतो न ददहिन्दां तं देवा दिन्दाभिरदन्त्रयंस्य-स्वदेनं दिन्दाभिरदन्त्रयंस्यसाहिन्दा नाम तस्वदेवाच यञ्चस्य इतस्य स्ययते तदेवासीतहिन्दाभिर्दन्यस्य सस्बद्ध एव यञ्चो भवति। तसाहिन्दां ददाति।

एननं च यज्ञस्रोलुखल-सुवस-दृषद्पतादिकियमाणावहनन-पेषणादिक्पं जतपथ एव निरम्तरपूर्ववाक्ये प्रतिपादितं । देवतोद्ग्रेन द्र्यायागो यज्ञः । एतज्ञचखयोगाच्छाद्रस्थापि यज्ञनं । त्रातो यज्ञध-स्टद्भिकरणलाच्छाद्धेपि द्विणादानमावस्थकमेव । द्विणावस्थकलेऽपि जतपथ एव श्रुत्यन्तरं । "नाद्विणं ६विः स्थात्" इति । चतुर्विष्ठतिमते तु श्राद्धसेवाश्रित्य द्विणादानस्थावस्थकतसुक्रं ।

> दर्भदीना दया सन्धा दया दानं विनादकं। द्या जप्तमसंख्यातं द्या श्राद्धमद्विणं॥

स्रतिहर्गमसायनोऽपाद।

इतमश्रोचियं श्राद्धं इतो यञ्चस्तद्विषः। तसात्पणं काकिणौं वा फलं पुष्पमधापि वा। प्रदद्याद्विणां यञ्चे तया स सफलो भवेत्॥

पणं काकिणों वेत्यनुकस्यः। सुस्थकस्यस्यः 'गो-भू-हिर्ण्य-वार्धासि नथानि प्रयमानीत्यादिभिः स्रितिपुराणे द्रस्यप्रकर्षे द्रष्ट्यः। देवस्थवस्था तु नागरखण्डे।

हिरणं देवतानान्तु पितृषां रजतं तथा । बहुमनुः । हिरक्षं वैश्वदेवे तु दबादै दिचणां बुधः। पिश्वे तु रजतं देवं ब्रह्मा श्वमि-गवादिकं॥ श्राह पारस्करः।

हिरणं विश्वेभ्यो देवेभ्यो रखतं पिद्यभ्योऽन्यव गी-कृष्णाजिनादिकं यावच्छकुयादिति ।

श्रव विश्वेभो देवेभो दीवमानाद्रजतात्तेभी दीवमानं हिरछं गुणवत्तरमित्येव तात्पर्यार्थः। न पुनर्विश्वेभो देवेभ्यो रजतं न देवं पिष्टभ्यश्च हिरछं न देवमिति। मो-भू-हिरछ्-वागंबीत्यादिषु पिष्टभ्योऽपि हिरछ्दानविधानात्।

श्रतहत महाव्हपुराणे पिष्टसम्बन्धिनो रजतदानस्य गुणवत्तरत्वसेवोच्यते।

श्रनन्तमचयं खार्यं राजतं दानमुच्चते । पित्वनेतेन दानेन सत्पुचासारयन्युतेति॥

यदुकं यावच्छकुयादिति तदनेकजातीयगो-भू-दिरक्शदिदेय-द्रव्यसञ्चापरिमाणकक्ष्यनस्य अक्तिमाचपरिच्छेद्यतां वक्तुं। सक्षावित-भविष्यद्रव्याकाभात् पूर्वकाश्वीनानामावस्थकानां खौकिक-वैदिकानां चिकीर्षितकाम्यानाञ्च यावता निष्यित्तः स्थात् तद्वातिरिकाद्रव्य-सद्भावः 'अक्तिः', अव्यक्तिस्त्वेवंविधद्रव्याभावः । दिख्यादाने वैषम्यमष्यनुजानीते पारस्करः।

एकपङ्कारपविद्यानां विप्राणां श्राद्धभोजने । भच्छं भोज्यं समन्देयं दिचणा तनुसारतः॥

पाचगुणतारतम्यानुसारेण, धम्बन्ध-सम्बन्धितारतम्यकप्पितपित्त-गौरवजनितदित्तानुसारेण वेत्वर्थः।



#### ष्टच्यतिरपि ।

दशानु दिश्वामितां सर्वेषामनुद्भातः । गो-भू-दिरश्य-वासांसि तृष्टिर्भुन्नवतां यथा । भवेत्तर्थेव कर्नायं समर्थेन विशेषतः॥ सर्वेमेतन् यो दशात् दिजपानानुसारतः। श्रन्थेषां दिश्वादानं श्रन्तितः श्राद्धसम्बदे॥

द्विषादानस्य कासमाद प्रातातपः।

त्राह्मणान् भोजयिता तु द्याच्ह्रत्या च द्विषां।
चानिमेनार्थिषद्मर्थमिष्टान् कामांच वाचयेत्॥
चानिभेया देयमिति दानसामान्यविधेः प्रकृतत्व-योग्यताभ्यां
वाचानीभ्यः त्राद्धभोतृभ्य एव च द्यादिति गग्यते।
तदाइ देवसः।

श्वाचान्तेभ्यो दिवेभ्यस्त प्रबच्छेदय दिवशामिति।
श्वानेनाचमनान्तरकास्त्रतमानमुक्तं न पुनराचमनाव्यविद्यत्तेन्तरकास्त्रतं। श्वाचमनोत्तरकास्त्रम् स्वस्तिवाचनादीन् कियतः पदार्थानभिभाय स्वतिपुराणादिषु दिश्वणादानिविधेर्दर्शनात्।
तथादि सौरपुराणे।

इसप्रचासमं कता कुर्यादे सस्तिवाचमं। दद्यामु दचिषां प्राप्ता स्वधाकारसुदीरथेदिति॥ मत्सपुराषेऽपि।

> खधानिनवनं कुर्याद्वयोदकमेव च । यतिकं नामगोनेण द्वाच्यक्त्यां च द्विवामिति ॥

नागरखण्डेऽपि पिण्डदानादिखधावाचनान्नान् पदार्थानिभधाय द्विणादानमुत्रं ।

ज्ञानमर्थपाचम् ज्ञला दद्याच दिचणिमिति। सा चेयं दिचणा प्रथमं वैत्रदेविकदिनेश्वसदनम्मरं पिट्टदिनेश्वः प्रदेयेति तावत् प्रतीयते। श्राद्धकमेणि विसर्जनविजितानां सर्वेषां पदार्थानां देवपूर्वकलविधानात्। तथाच मन्:।

दैवाचनां समीहेत पित्राचनां न तद्भवेत्।

विसर्जनात् प्राचीनाः पदार्था दैवादयो वैसदैविकपूर्विका यसिं-साहेवादि । तथा दैवः पदार्थाऽन्ते यसिंसहैवानां । स्वान् पदार्थान् वैसदेविकादौन् कला विसर्जनना वैसदेविकमनो कर्मायमित्यर्थः । मार्कछेयोऽपि ।

त्राह्ने प्रयक्षतः धर्वं दैवपूर्वं धमाचरेदिति। तदेवं धामान्यवचनैर्देचिणार्था प्रतीयमानस्य दैवपूर्वकलस्यापवा-दमाच बहुमनुः।

दिषणां पिट्टविप्रेभ्या दद्यात् पूर्वं ततो दयोरिति ।
पूर्वं पिट्टविप्रेभ्या दत्ता तदनन्तरं दयोर्वेश्वदेविकविप्रयोर्दद्यात् ।
तयोश्व सम्प्रदानलासतुर्थर्थे षष्टी व्याख्येया।
दिषणादाने प्रकारमाद जमद्गिः।

सर्वकर्मापसयोन दिखणादानवर्जितमिति। सनेन दिखणायां सव्यसुत्रं। स्रपसयपचोऽपि तेनैवोतः।

# श्रपस्यक् तवार मत्योष्टि भगवायानाः ।

सधं प्रद्विणं यञ्चोपवीतञ्च । श्रपस्यमप्रद्विणं प्राचीनावीतञ्च । श्रय स्वापस्य योर्विकस्यः । श्रयवा द्विणादाने यदा श्राह्मणानां सम्प्रदानलं इति पचसदा सथं । यदा पितृनुद्दिश्व दानिस्तिषेप पचसदापस्यमिति व्यवस्था । वस्थते च पचदयमिदं । श्राह जमद्गिः ।

यतिलं नामगोषेण दशास्त्रत्या च दिचणामिति।

त्रच पितृ नृदिस्य दिचलादानिमारीतिसान् पर्केऽपस्यं कला क्रम-तिल-जलपहितं रजतादिइ यं करे ग्रहीता देयद्रयमकं दक्षिण-मन्त्रं चोचार्य पिद्वणां नामगोचसन्त्रशंखात्र्यंनीः पर्देः सद्वीर्त्यं-दमसुकद्रव्यं दिचणाचयक्षेप स्वधा समयतां नम इति तस्तित्य-धिष्ठानभूतविप्रइसे पिटतीर्थेनार्पयेत्। ततः सर्थं ऋता सव-कुम-कुसुम-मिलक्षिकि हित-हिरक्षादिद्रयं करे ग्टहीला मन्त्रदयमुकार्य प चतुर्थानां विश्वदेशनाम सङ्गीर्थादमसुकं दिचणाचयरपेष स्वाहा समस्तां नम रति तद्धिष्ठानविप्रइसे देवतीर्थेनार्पयेत्। आञ्चासेसो दिचणादानमित्येतसिंसु पचेपमयं छता तिख-सुत्र-सुस्मास्त-श्रीससरितं रजतादिद्रयं करे रहीला देयद्रयमकं दशिकासक-भोबार्य पितृषां नामगोनसम्भायतुर्धनीः पदैः सङ्घीर्त्वीदम-मुकद्रष्यं दिजणाचयक्षेण स्वधा सम्पद्यतां नम इति तत्त्रिय-विधिष्ठानभूतविप्रदसी पिटतीर्धेनापेयेत्। ततः सद्यं क्रावा यद-कुत्र-कुसुम-सिक्क्सिहितहिरक्षादिद्रयं दिच्चास्यक्षेष स्नाहा सम्पद्मतां नम इति तद्धिष्ठानविप्रदस्ते देवतीर्थेनार्पसेत्। ब्रह्मसेशी दिचणादानमित्वेतिखांखापचे बयाकृता तिख-कुम्माचत-कुम-मिलक-यदितं रजतादिद्रयं करे ग्रहीता देयद्रयमन्त्रं दिचणामन्त्रं चे।चार्यः नाह्मणस्य चतुर्थमाभ्यामात्मनस्य प्रथमान्ताभ्यां पदाभ्यां नाम-गोचे यद्गीर्त्यास्यामुक्तममेषः प्रतिष्ठार्थं तुभ्यममुकं दिचणां यम्प्रददे नम दति पित्रविष्रद्दस्ते देवतीर्थेनार्पथिता वैश्वदेविकदिन्नेभ्येण्येव-मेव दिर्ष्यादि दद्यात्।

द्दति द्विणानिर्वचनावस्त्रक्षतस्यानुकस्ययवस्थापरिमाणवैषम्यकालक्रमनिरूपणं ।
श्रथ द्विणासम्प्रदाननिर्णयः ।

तत्र तावदेने पित्रभो दिखणा देयेति मन्यन्ते। ते ह्याडः। द्विणादाने जमदिश्चना तिखापस्यसम्बन्धस्य पित्रनामगोचाभिधामस्य च विधानात् ब्रह्माण्डपुराणे च दिखणाद्रयान्यनुकीर्यः सर्वे
पित्रणां दात्रयमिति पित्रसम्बन्धाभिधानाच पित्रनुद्दिस्य दिखणा
देयेत्यवगम्यत इति।

यत्र स्वितिचित्रकाकारेणाचेपसासमाधानं चोतं। तच ताव-दाचेपः। यदि पिचायुद्धेयेन द्रव्यत्यागः न पुन दिंजोद्देयेन कथं तिर्घ त्राह्मणानां दिचिणाद्रव्ये खान्यं। समाधानन्तु। यथा दार्घपौर्ण-मासिके दिचिणादाने ब्राह्मणात्रयस्य श्रोदन दत्युक्ता सजमानेनोदने समर्पिते सित ब्राह्मणोद्देशेनौदनत्यागाभावेऽप्यृत्विजां कर्मकरत्वेनैवा-दने खाम्यसुत्पद्यते तथेहापि दिर्प्य-रजतादिसमर्पणे कर्मकरत्वेनैव तच ब्राह्मणानां खाम्यमिति। यथा वा प्रतिष्ठादौ प्रतिष्ठायां देवता-सुद्दिस्य त्यके वक्ताभरणादौ प्रतिष्ठान्ते सर्वसुपकरणमाचार्यो स्टइा- तीत्येतद्वनानुग्रहीतकर्मकरलेनाचार्यस्य स्वास्यं भवति तथेहापि
"न्नाम्नाणान् भोजयिला तु द्याच्छत्या च दिल्लां" दत्येतद्वनानृग्रहीतकर्मकरलेनेवान्योद्देशेन त्यकायामपि दिल्लायां नाम्नाणानां
स्वास्यं सम्पद्यत दति तदेतन्यतमयुक्तमिवाभाति । तथा हि दिलानामपि सम्प्रदानले दिल्लादानस्य पिश्वकर्माङ्गलेन पिश्वलानिलापस्यसम्बन्धो घटत एव । स्तिलं नामगोत्रेणेत्येतस्मिन् वन्नने
नाम्नाणसम्बद्धयोनाम-गोत्रयोविवचापि सभाव्यते ।
स्मर्थते च दानविधी ।

नाम-गोचे समुचार्य सम्प्रदानस्य चातानः। सम्प्रदेयं प्रयच्छन्ति कन्यादाने तु पुंस्तर्यामिति॥

पितृषां दातव्यमित्यचापि चचणया पितृविप्रेभ्यो दातव्यमिति कच्यितुं प्रकाते । त्रतः पूर्वे को हेंतुभिरेकाक्ततः पितृषासुद्देश्यलमय-गक्तुं न पार्थते ।

यचोकं। त्रदत्त एव दार्घपौर्णमासिके त्रोदने कर्मकरलेनैवर्लिजां खान्यमिति। तस्र। दत्त एव स्वसावोदनः।

त्रतएवाचापस्तम्बः ।

तेभ्योन्वाहायें ददाति ब्राह्मणा श्रयस श्रोदन इति ।
श्रतएव च प्रतिग्रहीत इति ब्राह्मणानासुक्तरं देवते हिंग्रेन त्यक्रे
तु द्रव्ये प्रतिष्ठाचार्यायादक्तेऽप्याचार्या ग्रह्मोतेति तस्य स्नाम्यवचनादविच्छं स्वाभ्यं। प्रकृते तु न तादृशं वचनमस्ति। स्थितस्वीतत्।
यज्ञकर्मकारिणामनितकरी स्वतिर्देशिणेति। श्रता दिखणाश्रम्द्यामञ्जस्यार्थं स्रोकप्रसिद्धस्वतिर्वाहार्थस्य ब्राह्मणेभ्य एव दिखणा देथेत्येत्रव्याय्यमिति प्रतीयते।

वचगानि चाच भवन्ति । त्राचान्तेभ्यो दिवेभ्यस्त प्रयच्छेद्य दिखामिति। तथा।

दिचिषां पिटि विप्रेभ्यो दद्यात्पूर्वं ततो दयोरिति । दिचिषादानस्य ब्राह्मण-सम्प्रदानकलेपि पित्र्यकर्माङ्गलनिटास-भावादपस्य एव प्राप्ते वचनं ।

यवें कमापसयेन द्विणादानवर्जितमिति।

श्रवस्थापवादेन सथस्थैकान्तिकलं माभूदिति पुनस्तश्रैवापसथ-विधिः। श्रतो विहितप्रतिषिद्धलादिकस्यः । श्रवस्थविधेश्वार्थक्वमिति। श्राचान्तेभ्यो दिवेभ्य द्रत्यादिना श्राद्धभोजिभ्यो दिविणा देवेत्कृतं ।

व्हस्पतिस्त्रन्येभ्योऽपि त्राद्धार्थपानग्रेषभोजिभ्यस्तर्न्येभ्योऽपि तस्त्रालोपस्तिभ्यो दिचणा देयेत्याह ।

ज्ञातयो बात्थवा निष्टासचा चातिचयोऽपरे । प्रद्याद्विणानोषां सर्वेषामनुद्भपतः॥ 'ज्ञातयः' पिटसम्बद्धाः । 'बात्थवाः' माहसम्बद्धाः ।

प्रति द्विणासम्प्रदाननिर्णयः ।

इति दिचिषानिरूपणं।

त्रय वैश्वदेवनिर्णयः।

तत्र पाककाखी सांप्रयिकावर्षी। तत्र तावत्पाको संप्रयः। किं वैश्वदेवाद्यर्थः श्राद्धार्थस्वैक एव पाकः उत भिन्न इति। तत्र तावत्पश्च महायज्ञान्तर्गतस्य नित्यश्राद्धस्य वैश्वदेवादेस्वैक एव पाकः। श्रान्त-हिकस्य हि पाकस्यान्वहममुष्ठीयमानास्त्र निन्धाद्यसर्वकर्मार्थनात्। 132 मामीचित्रभेषे लेकादमादात्युवे वैसदेवाचेव मासीति तदानीकाननवमाहेषु पानेकामद्वीव नासि । एकादमादिने तु माहे वैसदेवस्य
पाकान्तरेणेवानुष्ठानं "एकोदिष्टेषु भेषन्तु ब्राह्मधेश्यः समुत्रुजेत्" दति
देवलेन बक्नाह्मधेम्रकेखेकोदिष्टेषु सर्वस्यायम्बर्धस्य माह्मधेश्वो
देवलविधानात् प्रेतमाहेषु चैतदस्यते । मानावास्यामहिवद्यतिभूतेषु सांवस्यरिकादिषु तु प्रकृतिनिर्धयेनैक निर्धय द्रसमावास्यामाद्वार्थे पाके संग्रवः सुतः विप्रतिपन्तेः ।

वनु विप्रतिपत्तेः कि मूखं देतु-तदाभाषात्यापिते भित्तधित-पण्यसम्बद्धी यद्यार्थययार्थाय्यवस्यायो । क्रियते हि प्रतिवास-रिकं ब्राह्मं वैसदेवार्थन पाकेनातोऽन्यद्पि कर्त्तवस्यति देवाभास-क्षितिऽयद्यार्थिऽध्यक्यायः । कारणविशेषं विनान्यार्थस्यान्यन विनि-योगो नास्यतो न वैसदेवार्थन पाकेन दर्भन्नाद्धिति यद्यार्थिऽध्यवस्ययः संबये मूलं । श्रम्यदा विशेषमण्यातीयसभयशा दर्भनात् संबयः । दूष्यते स्निकेषामपि कर्मकानेकणकसाध्यविनयमः ।

तच तावत्वर्कीपाधायो वैश्वदेवर्धिनैवासेन श्राहं कर्त्तस्यमिति
स्विद्धानां प्रतिश्वाय पाकान्तरेष कर्त्तस्यमित्वेदं रूपं परसिद्धानां
पूर्वपचतयोपन्यस्ववान्। तथा हि। न हि वचनमन्तरेणान्यकोपयुक्तमन्नं कर्मान्तरोपयोगमर्चति। श्वायते चेदं श्रेषमस्त्रमनुश्वायोन्तिष्टसमीपे पिष्डान् दद्यादिति पिष्डदानेऽनुश्वावचनात्। किश्च। यदि
सन्यकोपसुनं कर्मान्तरेपयोनयोग्यं स्वात्। तर्ष्टं नाम्नासभोजनोपयोजितमस्तं स्वत एव पिष्डदानित्वयार्चमित्वनुश्वापनमन्वर्षनं स्वात्।
किश्च। यदि वैश्वदेवार्थादस्वात् श्राद्धमपि स्वात् तर्ष्ट् ततो सह-

निसं सुर्यादित्येतदचनं विद्धते । त्रंच दि त्राद्वोत्तरकालं ग्रद्विन र्षिहितः। स च वैश्वदेवास्थकर्भैकदेशः। श्रते। वैश्वदेव एवायं श्राद्धी-त्तरकासमुक्ती भवति । श्राद्धश्चीतसात्पूर्वे, व चैतद्वटते, स्वप्रयुक्तपा-कसाध्येन वैश्वदेवेन हि पूर्व भवितयं। परप्रयुक्तीपजीवकेन आह्रेन च पद्मात्। च च त्राद्धार्यमेव पक्षा त्राद्धमनुष्टाय तेरीव पार्वेज बैयदेवानुष्ठानं करिस्तन द्रत्येकपाकावसुभयोरिति वाचां। एकपाकावे ज्ञानसाध्यसर्वत्रिया-सन्पादन-समर्थ-वैन्तदेवार्थापकव्यमानास्रोपनीवक-सिद्धेर्नारम्थान्तरप्रयोजकतेति वैश्वदेवार्थाङ्गस्य एव माद्वार्थः पाक द्रति । एवं पूर्वपचतयोपम्यस्य स्त्रसिद्धान्तसुक्रवान् । सर्वकर्माईस वैसदेवार्थस पाकस विद्यमानलात् प्रचक्पाकस वा वचनार सहेवार्चेनैव श्राद्धमपि कर्चायमिति । श्रतएव पित्रयज्ञम् निर्व-चौंत्यादिमा वचनेन पिल्लयश्चोपखचितं पिचोदकतर्पश-वैश्वदेवश्चेता-दिपञ्चमहाचज्ञ-निर्वपनं त्राद्धात् पूर्वमेवे।पदिष्टं। ततः त्राद्धं। वेरधं क्रमः त्राद्धस्य वैश्वदेवार्थास्रोपजीवकले घटते । प्रन्यचा(१) स्नतस्त्र-याकवाश्वलात् त्राद्भक्ष वैश्वदेवात् पूर्वमधनुष्ठानं स्थान्। न च बास्यं पिक्डिविहयक्केन यह ऋद्भियायं क्रमेर न तु पिह्नतर्पवादिभिः पञ्चस-दायक्रैः सद्देति । विष्डपिटयञ्च नेक्खेन पिटयञ्च स्थान भागात्।

यत्तु तते। ग्रह्वलिं कुर्यादिति श्राद्वीत्तरकालं ग्रह्ववलेर्विधानं न तत्पाश्चयत्तीयस वैश्वदेवात्मकस्य वलेः विनवन्यस्रीय वास्तदेवता-पूजात्मकस्य।

<sup>(</sup>१) अधनेति ग॰।

यनु पिष्डदानेनुज्ञावननं तन्तृप्तप्रश्नवदृष्टक्षपान्नसंस्काराधं नवन्यार्थस्य कर्मान्तरे।पयोज्यवक्षपदोषपरिद्यारार्धमिति ।

स एव कर्कीपाध्याय सद्धान्तः सह पूर्वपच हेत् भिस्तदूषणैद्यापि सार्द्धमयुक्तः। न हि पिण्डदानार्थं तदनु ज्ञापनं किन्तु यथेष्टविनि-योगार्थं। श्रतपवेष्टैः सह अञ्चता सित्येवानु ज्ञादानं न तु पिण्डार्थ-सुपयुज्यतासिति। किन्तेवं सति यदा ब्राह्मणभोजनात् पूर्वं कदाचित् पिण्डदानं क्रियेत तदा ब्राह्मणभोजनारको शेषमस्रं दति प्रश्नेनानु ज्ञापनं ब्राह्मणभोजने खपयुज्यता सित्यनु ज्ञा च प्रसञ्चेत।

यचोत्रं खप्रयुक्तपाकसाध्यतं पूर्वं ग्रह्मिला भित्तव्यमिति
तदिप नैयायिकस्य क्रमस्य वचनमिहस्यान्यथाभावसभावाद्युक्तमिति
पूर्वपचे। उनुपपन्नः । यचोत्रं सर्वार्थस्य विद्यमानलादिति तदिप न ।
श्राम्महिकस्य हि पाकस्यान्यहमनुष्टीयमानकर्ममान्नार्थतावधारणास्नामावास्यादित्राद्धार्थता । यचोत्रं पित्यज्ञन्तु निर्वर्त्येत्यादिना
पित्रोदकर्तपंणादिपसमहायज्ञानां त्राद्धात् पूर्वमनुष्टेयलसुक्तमिति ।
तन्त । पित्रयज्ञश्रस्तेनान पिष्डपित्रयज्ञाभिधानात् । केवसस्यापि
पित्रयज्ञश्रस्त्रस्यार्थेतित्पत्रस्यज्ञेनेवाचारीदित्यादिश्रतपथ्यवाक्येषु पिष्डपित्रयज्ञाभिधायकत्रेन दर्शनात् । यनु वचनं पित्रयज्ञन्तु निर्वर्त्यं
तपेणास्थमिति तदिप पिष्डपित्रयज्ञमेव द्विसाधनत्यान्तर्पणास्थममृवदतीत्यविद्धः ।

श्वतिविश्वदेवार्धेमैव पाकेनामावास्वादिश्राद्धं कर्त्तव्यमित्ययं सिद्धान्तोऽनुपपन्नः। तत द्रदसुच्चते। वैश्वदेवार्धात् पृथग्भृत एवामावास्वादिश्राद्धार्थः पाक द्रति। यतः निरूष द्रविरन्यसै श्रान्यसी न हि इत्यते । यनु कर्कीपाध्यायेनेकां प्रथक् पाकस्य चावचनादिति तन्न । यत श्राह सौगाचिः ।

> पिचर्धं निर्वपेत्पाकं वैश्वदेवार्धमेव च । वैश्वदेवं न पिचर्धं न दार्शं वैश्वदेविकं ॥

श्वत यद्यपि पूर्वार्द्ध एकमेव पाकसुभयार्थं निवेपेदित्यपि प्रति-भाति । तथायुत्तरार्द्धेन पाक्रभेदः स्फुटीक्रियते । वैश्वदेवं न पित्रधिमिति। वैश्वदेवाधें नित्यहामाधें पक्तमसं वैश्वदेवं तस्न पित्रधें, दर्भश्राद्वार्थमपि न भवात । श्रन्वदमन्ष्ठीयमानानां देव-पिष्ट-भ्रत-मनुष्योपपदानां यज्ञानामेकपाकसाध्यलनिख्यात् दर्भत्राद्वाधं न भवति । दर्भश्राद्धार्थं पक्तमत्रं दार्भं तद्देश्वदेवार्थं न भवति । दर्भ-अञ्देन पाच दर्भश्राद्धेतिकर्त्त्रथतावलाश्रित्यनैमित्तिकाम्यान्येकाे दि-ष्टामानि त्राद्धानि खच्छान्ते । वैत्रदेवप्रब्देन भूतयज्ञ-पित्यज्ञ-मनुष्ययज्ञा त्रण्पलच्यन्ते । कथं प्नरन्यार्थस्य सते। ज्यार्थतात्रज्ञा । श्रिष्ठानसम्बद्धापि विना कार्णं विनियुक्त विनियोगानभूपगमात्। यहां। नचाचान्यार्थस मते।ऽन्यार्थलमाप्रक्तितं निषिद्धं वा, किन् निर्वापपाकयोस्तन्द्रताश्रद्धा निराक्तता । श्रन्यार्थस्य मतायन्यच प्रमङ्गि-ताचेति तत्र प्रसङ्गः भद्भा च प्रत्यासन्नकालानां कर्मणां एकपाक-साध्यलीपपत्ती साधने।पादानलाघवादिति। श्रव न दार्शे वैश्वदेविक-मिति यसौगाचित्रचनैकदेशेने। कंतदेश्वदेवस्य श्राद्धात् पूर्वं मध्ये वा-मुष्ठाने क्रियमाणे सहोव वेदितयं न तद्त्रासामिति। यत त्राइ पैठीनिसः।

पिटपाकात् वसुद्धृत्य वैश्वदेवं करेाति थः। श्रासुरन्तद्भवेच्छ्राद्धं पितृषां नेापतिष्ठते॥ इति।

नमूद्धृत्येत्यनर्थकं, नद्मनवदाय प्रको हामः कर्त्तुम्। चवदानच यमुदायादेकदेवस्थाद्भरवनेव । मैवं । त्रव दि पिद्यपाकवन्देन संकल्पितपिट्टदेवह्यत्वावस्तः पाकेाभिधीयते । तदवस्ताचोद्भर**यमे**-कदेवसः तद्वस्ता प्रचावनमेव । न विभागमाचं तदवस्या । प्रचावनच पूर्वदेवतासम्बन्धापनयने सत्येवापपचते। चतः पितः-इपदेवतान्धे। उपनयग्वायमुद्धरति नाप्रतिपाद्यते । स चायं निर्वत्प-कासीनं पिट्टदेवस्यमसुं पाकं करिखामीस्रोवंविधानुसन्धानक्रपं संकल्पवित्रेषं वाधिला त्राह्वात् पूर्वं तकाध्ये वा प्र<del>काः, न तूक्तर-</del> कासं। न दि पितृनुद्यि त्यकस्य तत श्राच्हेदः प्रकाः तद्दैवत्य-मस्य निष्यस्वात्। न दि निष्यसमनिष्यसं त्रकां कर्नुं। मनु व त्रुमा निव्यत्रमनिव्यत्रं क्रियतइति किनाई तत्रायत इत्युच्यते । मैवं। नात्रकासकावात्। श्रन्यदेवते।हेश्रेने।हरणं नात्रकमिति चेत्। न। तस्रोक्तरदेवतासम्बन्धमाचपरलेन पूर्वदेवतासम्बन्धनात्रकले प्रमाणा-भावात्। ननु पूर्वसम्बन्धनात्रमन्तरेषोत्तरसम्बन्धासिद्धेः पूर्वनात्र-कत्वमनुमीयते, न सम्बन्धदयस्त्रैकचाविरे।धात् । वचनोपदिष्ट आक्रोदे। नात्रक इति चेत्। मैवं। तरुद्दे क्रेन त्यव्यमानलमेव दि तद्दैवत्यत्वं। तच त्यागनिष्यत्युत्तरकाखमेव भूता विनष्टं। चतः किमाच्छेदेन विनाम्बं किसोहृत्यवादकाभिधेयं। नन्वेवं प्रतिसा-चिधिष्ठाहदेवनोद्देशेन त्यकस्थापि द्रयस त्यागोत्तरकासमेव देवता-सम्बन्धो भ्रत्वा विनष्टः ततस्य द्रत्यस्य प्रशीणले तदपदारे देव- श्चापशारदोषो न श्चात्। मैंतं। यत्ताविष्ठायं प्रतिमायुपभोग्यत्वायः द्रव्यन्यकं तत्र तहैंबत्यलश्चोपभोगफश्चकलाश्चावद्पभोगमविनाशात्। विनाशे हि निमित्तनिवत्ते नैमित्तिकानुवत्तिर्देषेटा श्चात्।

यमु परिसमाप्तोपभोगं द्रयं तत्र देवस्ततासुपस्तविक्तयो निर्मास्थवन्त्रदेशिविधोऽस्त, त्रतः त्राद्धोत्तरकासं पाकस्य पिटसम्बन्धो स्त्रा विमष्टः इति किमास्त्रदेश विभावस्ये । वस्त्रस्त त्राद्धवेषे नास्थेव पिटसम्बन्धः के विनायः। उपभुक्तमेव सुपस्तवस्या प्रवासी। न स्वयं तदक्सो निवसंनमईति । श्रयं कस्मात्पिटपाकत्रेषादुद्भृत्य विमस्त्रेति न व्यास्थायते । तत्त्रदूरसामर्थक्यादित्युक्तप्रासमेव । श्रते । नानार्थ इत पित्र्ये प्रारम्थापरिसमाप्ते वा यः पित्रर्थात् पाकान् ससुद्भृत्य वैश्वदेवं करोति तस्य तन्त्राद्धमासुरं भवेदिति वचनार्थः । युक्तसेतत् । यद्धं यदुपकस्यते तददसीव तसी परसी दीयमानस्य यत्किश्चत् सौकिकमण्यपद्दतं मन्यमानाः प्रचन्त्रना स्वपि तस्य कर्मसे युक्ततां मन्यको किस्तृत यत् पित्रधं देवतार्थं वेषकस्यते तस्यन् प्रागेव परसी दीयमाने । यदा तु तत्तसी दस्यान्यसी दीयते न तदा कश्चिद्धपरत्यस्थक्तां वा मन्यते । जक्षश्च श्राद्धोत्तरकाले श्राद्धार्थस्थापि वैश्वदेवे विनियोगः ।

तवा च पैठीनसः।

श्राद्धं निर्वेश्वं विधिवदेश्वदेवादिकं ततः । कुर्याद्भियां तता दशाहुम्मकारादिकं तर्वेति ॥ श्रमाश्चेम तत दति श्रम्देन पूर्वास्नोकार्या हेतुलेनास्वते । दिती-वेक श्राद्धाविश्वशदस्त्रादिखुस्वते । तेमायमर्थः । यतः श्राद्धात् पूर्वं पिष्टपाकात् समुद्धृतेनाक्षेन वैश्वदेवे क्रियमाणे तच्छाद्धमा-सुरं स्थात् ततः कारणात् त्राद्धं निर्वर्त्वं ततस्यच्छाद्धाविष्ठद्यात् किस्वदादाय वैश्वदेवादिकं कुर्यादित्यर्थः। न सानात्रस्थाप्रकृतत्वेन तच्छव्दपरामर्थायोग्यत्वं वाच्यं। पिष्टपाकात् समुद्धृत्येत्यस्मिन् पूर्व्य-स्रोकेऽत्रप्रक्रमात्। सन्निस्तितं सर्व्यनासा पराम्हस्यते। न सेपन्यासे-नैव सन्निधिरिति नियमः। मुद्धिसन्निधिस्त सन्निधिरित्यभ्यप-गमात्।

श्रवादिशब्देन सर्वसम्बर्धाधं नैत्यकं कर्म यश्चते । तेन नित्य-श्राद्धमपि दर्शश्राद्धीपयुक्तपाकश्चेषात् कर्मधं । तदेवं यदि श्राद्धाष-विसर्जनान्ते वैश्वदेवं कुर्यात् तदा श्राद्धार्थेनैव पाकेनेति । यदा तु वस्थमाषप्रकारेष श्राद्धाषविसर्जनात् प्राचीनकालच्यान्यतमकाखे वैश्वदेवं कुर्यात् तदा पृथक् पाकेनेति ।

### श्रव स्टितिचन्त्रिकाकारः।

पिनधं निर्विपेत् पाकिमित्यादि न दाशं वैश्वदेविकमित्यनं सौगा-स्वित्तनं पिठला दर्शश्राद्वाधं निरुप्तमश्रं क्रतेपि श्राद्धे न वैश्वदेवाधं भवतीति च व्याख्याधैतदिग्रमद्र्शश्राद्धविषयमिति चामिधायाच न्यायसुक्तवान् । साग्रिकस्य स्व दर्शश्राद्धात् प्रागेव वैश्वदेवविधानेन श्राद्धान्ते श्राद्धश्रिष्ठेन वेश्वदेवायोगादिति । स एष न्यायसदिव-स्वितार्थिविपरीतमेवाधं साधयित । सत्तरकासं वैश्वदेवाभावे श्राद्ध-श्रेषसाध्यत्प्रमितिवरस्य स्विधानुपपत्तेः पूर्व्यकास एवायं निषेध दित् साग्रिकानग्रिकविषय एव स्थादिति । श्रष्ट प्रसत्त्वाभावानिष्धिव-धिलानुपपत्ताविष यदि नित्यानुवादः स्थादित्युक्यते । तदा ताव- दन्वादलमानर्थकाञ्चेति दोषदयं प्रसच्चेत वषम्यञ्च । श्रयं हि याग्निकैकविषया अवन् पूर्वकासीनमुत्तरकासीनम् वैम्बदेवमात्रयते । तच पूर्वकाखीने निषेधविधिरत्तरकाखीने च निषेधानुवाद दति। त्रता बाह्मपविषर्जनात् प्राचीनेषु कालेषु विहितस वैत्रादेवसा श्राद्धेन सर पाकेकानिषेधासौगाचिवचनं साग्निकानग्निकविषयमेवास्त। चमु मन्यते "त्राद्धं निर्वर्त्यं विधिवदेश्वदेवादिकं ततः" द्वादिना माद्व्रषेष वैत्रदेवादिकर्त्तवाविधायकानाञ्च वचनानां दर्षमाद्ध-विक्रतिभ्रतेषु प्रतिसांवसरिकारिषु श्राह्मेषु निवेशः, "न दाशेवेश्वरे-विकं" इत्यादेस दर्भग्राह एव निवेश इति, स एवं प्रतिनेध्यः । सर्व एवति सामान्यविधयो दर्भत्राद्धसेवारभाषायने । न कश्चिद-प्यचानारभ्यवादोऽस्ति । श्रस्तु वा सेाऽपि तथापि प्रक्रतौ वा हिस्क्रला-दिति न्यायेन यस पर्णमयो जुद्धभेवतीतिवत्तसः प्रकृतिगामिलनिय-मार्ह्यात्राह्य एव निवेत्रः । त्रघोच्छेत त्रारभ्याधौतविरुद्धधर्माव्रुद्धार्था प्रकृतावनारभ्यवादस्य विकृतौ विनिवेत्र इति तस्र। पूर्वेाऋण विषय-व्यवस्त्रया त्रारभ्याधीतविरेाधस्य परिश्वतलात्। त्रतोऽनायं दर्भत्राह्न-विषया विधिरयं नेति वक्तयं।

> पिण्डरानात् प्राक् पाकभेदे स्यायन्तरं । श्रातरेभ्यः प्रहीणेभ्या बाखेभ्यो यद्य पष्यते । वैसेदेवं न तत्कुर्याष्ट्राद्वार्थं यद्य पष्यते ॥

तथा ।

स्रद्वाग्नि-श्रिग्ज्-देवेभ्ये। याये ब्रह्मचारिके। त्राद्धपाकः<sup>(१)</sup> व दातयो यावत् पिष्डात्र निर्वेपेत्॥

<sup>(</sup>१) पिट्टपाक इति ग॰। 133

प्रचेतसाधुकां।

र ज्ञपाकाद्वलिं कता निर्वर्त्ते पिल्लयज्ञियं। ततो निरुप्तमञ्जं यत्तेभ्याऽग्रे तस्त्रिवेदयेत्॥

य ह्यक्रमार्थः 'यद्यः', बिलरच वैश्वदेवः, 'पिव्यित्रियं' साङ्गं पिण्डिपिव्यक्तं, 'निर्वर्त्त्यं' समाप्य, 'ततः' तदनन्तरं, श्राद्धार्थनिस्त्रं यदनं तत् 'तेभ्यः' श्राद्धोद्देग्येभ्यः, 'श्रो' पूर्वं, 'निवेदयेत्' दद्यात् । श्रिथाद्तरकालमन्येभ्येऽिप दद्यात् ।

> इति वैश्वदेवकपाकनिर्णयः। श्रथ वैश्वदेवककास्त्रनिर्णयः।

तच तावदनिश्चितेन श्राद्धात् पूर्वं वैश्वदेवः कार्योः न वेति संबये
पूर्वपतः । वैश्वदेवहामं कुर्यादिति वैश्वदेविधिनैवानश्चिककर्द्धक्यः
वैश्वदेवस्य कस्मिंस्थित् काले कर्त्तं यतायां श्राद्धात् पूर्वकालेऽपि पाचिकी
कर्त्तयता प्राप्तिव । यस्त पड्विंशकाते पूर्वकालतायाः प्रतिषेधः ।

प्रतिवासरिको होमः साद्धादौ कियते यदि । देवा इयं न ग्रह्मित कथाच पितरसाथेति ॥

यस्य गौतमकतः प्रतिषेधः।

पिल्याद्धमञ्जला तु वैयदेवं करोति यः। श्रक्ततनद्भवेत् त्राद्धं पिल्लां नोपतिष्ठत इति॥

स तु त्राद्धपाकेनैव वैश्वदेवस्य पूर्वकास्त्रममुष्टाने वेदितस्यः न तु पाकान्तरेणायनुष्टाने । त्रतएव वैश्वदेवे छते त्रस्त्रश्चेषदेव त्राद्धान-ईतामाइ विश्वष्टः ।

वैश्वदेवमञ्जलीव श्राह्मं कुर्यादनग्निकः।

₹ • **च** • 1]

खौकिकेशे फते घेषः पितृनां ने।पितृष्टत इति । दिर्भितवासिस्त्रेवार्थे त्राद्धपाकात् समुद्भुत्येत्यादिपैठीनसिवचनं। न श्लेतच्छाद्वीत्तरकाले श्राद्वपाकात् समुद्धत्य वैश्वदेवानुष्ठानस्र निषेधकं । त्राद्धपाकात् समुद्धृत्येत्यचोद्धरतेर्विभागमाचाभिधाय-कलं मन्यमानसापि मते श्राद्धं निर्वर्त्यं विधिवदित्यादिवचनप्रति-पादितत्राद्धभ्रेषकर्त्तव्यताविरोधापत्तेः । त्रतोऽनग्निकस्य पाकान्त-रेष श्राद्धात् पूर्वं वैश्वदेवहामा न केनचित् प्रतिषिद्धोऽतस्तेनापि कर्मयः। उच्चते। तथा श्राद्धोत्तरेकाले श्राद्धभेषेणान्नेन वैश्वदेवस्य विहितलाच्छाद्भपाकात् समुद्धृतेनैकदेशेन कर्त्त व्यताया निषेधा-भदन्यकासविषया याखायनो। तथा श्राद्धात् पूर्वकासे वैश्वदेवस्य सर्वेषा निविद्धलात्तरन्यकासविषया त्रिप ते व्याख्येयाः। तथाचा-नग्निकेन त्राह्वीत्तरकालं त्राद्धपाकेनापि वैश्वदेवः कर्त्तवः। त्राद्ध-मध्येतु न कदाचिच्छ्राद्धपाकेन किन्तु पाकान्तरेणैव। श्राद्धात् पूर्वन्तु सर्वथा न कर्त्तथ एवेति । ननु सर्वेषामेकपाककर्त्त्वता-निषेधानां श्राद्धमध्यकास्त्रिकवैश्वदेवैकविषयत्वेनानग्रिकैकविषयत्वे च सद्दोचनयमापद्यते। तथा हि कियासामान्याचित्रमाख्याताभिधेवं सञ्चाचित्रं पाख्याताभिद्दितं वा साग्निकानग्निकविषयदययापकं कर्रमामान्यमन्त्रिककर्रक्ष एवेकिसिन्यिशेषे व्यवस्थायते । साग्नि-ककर्रकस्य वैश्वदेवस्य पूर्वकासलिनयमेन मध्यकासलाभावादिति कर्तुः सङ्कोषः । केवलं वैश्वदेवश्रव्दावगतस्य पूर्वमध्यमकालीना-नेक्वैश्वदेविजयायिज्ञयापकस्य वैश्वदेवरूपिजयासामान्यसमकासीम-वैश्वदेवयात्र्येकविषयत्वे क्रियासङ्कोषः। श्रतएव कारूसङ्कोच इति

यद्भी चनयमापद्यते । किश्च एवं यति याग्निककर्रिकस्य वैद्यदेवस्य आद्भुपाकषाध्यता न निवर्त्तेत । पूर्वकास्तानिषेधवास्यस्य चानग्निकै-किविषयत्वे कर्र्वयद्भीचः स्थादिति । अचाभिधीयते । तचेद्रमाविद-चार्ये । किं आद्भात् पूर्वे वैद्यदेवहामा न कर्त्त्व द्रत्येष निषेधः क्रियामान्यावगतकर्र्वयामान्यान्ययनिविदार्थे आद्भुपाकादुद्भृत्य न कर्त्त्वयमिति वाक्यामारेस्य सद्देकवाक्यतया आद्भुपाकेन न कर्त्त्वयस्थिनिति वाक्यामारेस्य सद्देकवाक्यतया आद्भुपाकेन न कर्त्तव्यव्यवे साग्निकाविषयत्वेन व्यास्थियः । उत् यथा अतत्वामुग्रहास्य विद्यदेवस्य स्वरूपमाचनिष्धतयानग्निकैकविषयत्वेनित तत्व

नैरपेस्थास्कृतत्यागादिधेयान्तरमंक्रमात्।
श्वानर्थकाप्रमङ्गास नान्येनास्थैकवाकाता॥
न वास्याः पूर्वमेवास्य माग्निकेन महान्वयः।
पूर्वकालोपदेशेन बाधितत्वात् प्रतीयते॥
श्वन्योन्याश्रयदोषोऽन प्रमञ्चेतान्वये स्पुटः।
श्वन्ययो द्योकवाकाले तक्षापि प्रमितेऽन्वये॥
न स भाव्येकवाकालप्रतिमन्धानतोऽन्वयः।
योग्यः कर्तुसुपन्यस्तदोषजातं विज्ञानता॥
न स प्रत्यच्चवाधेन कन्पस्थानुग्रहोमतः।
कस्यं हि कर्द्यमान्यं निषेधं बाधते श्रुतं॥

वैश्वदेवखरूपनिषधेनाप्युपपद्यमानं वाक्यं न वाक्यामारेण सहैक-वाक्यतामपेषते । वाक्याम्नरमपि तथा । एकवाक्यले च श्रुत-वैश्वदेवखरूपनिषधपरलद्दानेन श्राद्धपाकसाध्यतानिषधपरलं निषध-विधेः कर्ष्येत । एवश्च सत्यानर्थक्यमपि एकपाककर्त्तवातिषध- करेव क्रतार्थलादित्या खस्नोकार्थः । दिनीयादयस् यमार्था एव स्नोकाः । स्नतः श्राद्धात् पूर्वे वैस्रदेवो न कर्त्त्र स्त्येष निषेध-सावदनिम्नक्षेत्रस्यते । श्राद्धपाककर्त्त्रथतानिष्धास्त सर्वे सा-मिन्नम्निम्नस्यात्रयने । तपानिम्नकं प्रति श्राद्धपूर्वकाले वर्वथा वैस्रदेवस्य निषद्धलादनिम्नकं मध्यकाले वैस्रदेवकर्त्वस्ततमात्रयन्ते साम्रक्तम् पूर्वकाले कर्त्वस्ता । स्नतो न पूर्वेक्ताः सद्धोपदोषाः । स्ननिम्नम् पूर्वकाले कर्त्वस्ता । स्नतो न पूर्वेक्ताः सद्धोपदोषाः । स्ननिम्नम् पूर्वकाले वैस्रदेवो न कर्त्त्रयः । मध्यमोत्तरकास्तानियम-विधिरप्यनिम्नकेकविषयेसस्य पूर्वकाले वैस्रदेवोनिवर्त्तिः । न चैवं प्रतिष्यान्यकं वाष्यं स्तिप्रत्यान्तस्त्वादिति, तदेवं यत्र कर्त्वयान्यस्त्वास्ति। स्नान्यान्ययवादितापि वाक्यान्तरेकवाक्यता न स्रभा स्नुतस्त्वानिम्नम् स्तिविधस्तान्यवादितापि वाक्यान्तरेकवाक्यता न स्नभा स्नुतस्त्वानिम्नाम्यवादितापि वाक्यान्तरेकवाक्यता न स्नभा स्नुतस्त्वानिम्यवादितामवास्यति ।

माद्भमधे वैमदेवकर्त्तवता तु ब्रह्माप्द्रपुराणे।

वैश्वदेवाञ्जतीरग्रावर्वाक् माञ्चणभोजनात्।

जुड्डयाद्भृतयञ्चादि त्राद्धं छत्वा तु तत्स्यतम्॥ इति ।

'त्रवीक् ब्राह्मणभोजनात' इत्यनेनाग्नौकरणाननारं वैश्वदेवाज्ञती-र्कु ज्ञचादित्युकं। 'त्राद्धं कला भ्रतयज्ञादि स्मृतं' इत्यनेन भूतयज्ञस्वैव श्वाद्धान्ते कर्त्तव्यतेतिकतार्थादेश्वदेवाज्ञत्यनन्तरमेव विस्त्ररणं कार्य-स्निति द्र्शितमिति स्मृतिचित्रकाकारः।

श्रयमेकोऽनिधकवैश्वदेवस्य कासः, दितीयोऽपि भविष्यत्पुराणे।
पितृन् सन्तर्थे विधिवद्वस्तिं दसादिधानतः।
वैश्वदेवं ततः खुर्यात् पञ्चाद्वास्त्रणवास्त्रम्॥

बिक्रब्दोपि तत्रिव व्याख्यातः । ये त्रप्रदर्भा मन्त्रेण भूमौ यन्त्रिचिपेदुभः। जानीदि तं बिलं वीर त्राद्धकर्मणि सर्वदेति॥

श्रनेन विकिरभंश्वकशिष्ठदानानन्तरं खिखिवाचनात् पूर्वं वैश्वदेवं कुर्यादित्युक्तं भवति । श्रयं दियीयकाखः। हतीयोपि सृतिपुराणा-दावुक्तः । तचाइ मनुः ।

उच्छेषणन्तु तत्तिष्ठेद्याविद्या विसर्क्षिताः। ततो स्टब्स्सं कुर्यादिति धर्मा व्यवस्थितः॥

श्रस्थ सेधातिथिकता थाख्योचाते । सुद्धानेषु दिजेषु यद्भुष्यधिकरणपात्रस्यां भूमी च पिततमन्नं तसादेशात्तावन्न मार्थ्यं यावत्
श्रास्त्रणा न निष्णुत्ताः । तते। निष्यन्ने श्राद्धकर्मण श्रनन्तरं वैश्वदेवहोमान्यहिकातिव्यादिभोजनञ्च कर्त्तयं । बिल्याब्दस्य प्रदर्शनार्थलात् ।
श्रन्ये लाइः । भूतयञ्च एव बिल्याब्देन प्रसिद्धतरः ततस्याग्ना होमः
श्राद्धात् प्राक् न विरुद्धात इति । न चैतदाच्यं, पित्र्ये कर्मणि प्रार्थ्ये
कयं तन्त्रध्ये कर्मान्तरस्य करणं । यतो यथा पूर्वयुर्निमन्त्रितेषु
श्राद्धाणेषु श्राद्धमक्रलेव सायं प्रातर्हीमकरणं न विरुद्धाते एवमोपसदिकस्य वैश्वदेवहोमस्थायन्तराकरणं न विरुद्धात एव । श्रतोभूतयञ्चे ससुत्कृत्यमाणे तदासुत्कर्षन्यायाद्भृतयञ्चात्पराच एव पदार्था
खल्कव्यन्ते नावाद्योपि वैश्वदेवादय इति । श्रचोच्यते । यदि श्राद्धात्
प्राक् वैश्वदेवहोमः क्रियते ततः श्राद्धं तत्तो विश्वदर्णं तदा देवयञ्चभूतयञ्चो थवधीयेयातां । तथा च वैश्वदेवं प्रकुर्वीत नेत्यकं विलसेव चेत्यादिवचमप्रतिपाद्यमानस्यथारस्थवदित्रपौर्व्याप्यात्मकः क्षृप्तः

कमो बाध्येत । तदन्तोत्कर्षनयोपि हि क्षप्तकमावाधार्यवाश्रीयते । श्रतस्तदवाधयेव तदनोत्कर्षे।पि कचिदाश्रयनीय:। न चैवं सति तदाद्युत्कर्षनियमविरोधः। यन दि पूर्वे। त्कर्षे तदीययोः क्रम-कास-योबीधः तचासी नियतः। न च क्रतेऽपि त्राद्धेऽनुष्ठीयमाने वैसदेवे तदीयथोः क्रम-काखयोर्वाधः। तस्रात् सर्वमदायज्ञानुष्ठानं श्राद्धा-दौत्तरकालिकमिति। यमाप्ताच मेधातिथिकता व्याख्या। ऋयमेवार्था मस्यपुराणे।

उच्छेषणन् तत्तिष्ठेद्यावदिप्रा विसर्किताः। वैश्वदेवं ततः कुर्यात्रिवत्ते पिव्नक्षणीति॥ अविखत्पुराणे।

कला श्राद्धं महावाहे। ब्राह्मणांश्व विश्वर्थ प। वैश्वदेवादिकं कर्म ततः कुर्यान्नराधिप॥ स्रात्मनारे।

यदा श्राद्धं पिष्टभ्यसु दातुमिच्छति मानवः। वैश्वदेवं तदा कुर्यानिष्टत्ते श्राद्धकर्मणि॥ त्राष्ट्र पैठीनसिः।

श्राद्धं निर्वर्त्य विधिवदेश्वदेवादिकं ततः । कुर्याद्भिचां ततो दद्याङ्कनकारादिकं तथा॥ इति। श्राद्धसमाप्ती मार्काण्डेय:।

ततो नित्यिकियां कुर्याद्गोजयेश तथातिथीन्। ततसदन्नं भुज्जीत यह स्टादिभिर्नरः॥ नित्यक्रियां वैश्वदेवहाम-विश्वहरण-नित्यश्राद्वादिइपां। तदेव- मनग्निकर्वंकस्य वैश्वदेवादेस्त्रयः काखाः । एकेऽग्नीकरणानमारं । श्वन्यो विकिरादुपरि । हतौयो ब्राह्मर्णविषर्जनात्पश्चादिति ।

दत्यनियक-कर्तक-वैश्वदेवकाख-निर्णयः ।

श्रय साग्निककर्टक-वैश्वदेव-निर्णय:।

श्रस्य न श्राद्धमधे श्राद्धान्ते वानुष्ठानं कित्स्वकृत एव श्राद्धे। यतः श्राद्धात् पूर्वं पिण्डपित्वयज्ञो विस्तिः तस्तादपि पूर्वं वैश्वदेवः। तथा च देवसः।

> त्रक्तते वैश्वदेवे तु स्वाखीपाकाः प्रकीर्त्तिताः। श्रन्यत्र पिण्डयञ्चात्तु सेाऽपराक्षे विधीयते ॥

श्रव खाजीपाकसाध्यानि कर्याणि खाजीपाकशब्देनी खन्ते। तानि पिण्डपिलयज्ञादन्यानि श्रक्त एव वैश्वदेवे कियन्ते। पिण्ड-पिल्ल्यज्ञस्तु क्षते वैश्वदेवे पञ्चादपराचे कियते।

पित्रयञ्जय श्राद्धात् पूर्वमुक्तो मनुना । पित्रयञ्जन्तु निर्वर्च्य विप्रयुक्त्वयेऽग्रिमान् ।

पिष्डान्वाद्यार्वकं श्राद्धं कुर्यान्यापानुमापिकमिति ।

श्रमुमेवाधं स्पष्टमेवाद खौगाचिः।

पचान्तं कर्म निर्वर्त्य वैश्वदेवं च साग्निकः।

पिष्डयर्ज्ञ ततः कुर्यात्ततेऽन्याद्यर्यनं बुध इति ॥

'पचान्तं कर्म' श्रम्यम्बाधानं । 'श्रम्याद्यार्थं' द्रश्रेत्राद्भम् ।

ननु पत्ताना-पिण्डपित्वश्वयोर्भधे विधानादेव वैश्वदेवस्य साग्नि-ककर्त्वकत्वावगमान् किमधे साग्निकग्रहणं, पत्तादिस्तासीपाकपिण्ड-पित्वश्वकर्तुर्निर्श्वकस्य श्रीपासनाग्नेर्निष्टस्थर्थे। श्वतस्तेनाप्यनग्नि- कान्तरतत्पूर्वप्रकरणोक्तेषु काखेषु वैश्वदेवः कर्त्तवः। गोभिखेषापि पिश्वस्य वा खब्ययनवाक्यार्थस्य वेत्यच सन्ने वर्षप्रकारस्थापि श्राद्धस्यादावेव वैश्वदेव इत्युक्तं। श्रुताविष वाग्निकस्यादावेव वैश्वदेवः श्रूयते। नाज्ञतस्याश्रीयुनीज्ञतं दशुरिति। वाग्निकस्यापि श्राद्भविश्वेषे पश्चादेव वैश्वदेवः। तथा च परिश्रिष्टे।

> सम्प्राप्ते पार्कणश्राद्धे एके। दिष्टे तथैव च । श्रमते। वैश्वदेवः स्थात्मश्रादेकादश्रेऽप्रनि ॥

श्रव पार्वषग्रद्यमनेकदैवस्थोपलक्षार्थं । ततस्वैकादश्रादिकय-तिरिक्रेषु भाद्वेषु पाग्निकस्य पूर्वमेव वैश्वदेवः । एकादश्रादिक एव तु पश्चादिति निर्णयः ।

त्दाद प्राखद्वायनः

₹• **च•** 1]

श्राद्धात्मागेव खुर्वीत वैश्वदेवन्तु बाह्मिकः ।

एकादमाहिकं सुक्षा तच सन्ते विधीयत इति ॥

इति बाह्मिककर्वविश्वदेवकास्त्रिर्णयः ।

श्रथ स्तरस्त्रादिकास्त्रिर्णयः ।

तम कर्कीपाध्याया मन्यते। यदैव वैश्वदेवसादैव तदनमारं भूत-यञ्चगंञ्जभावितः। यस्तु तते। ग्रह्मबर्कं कुर्यादिति मनुना श्राङ्काले बिस्कः स तु वास्तुदेवताभ्यः न भूतयञ्चास्तः। श्रतएव ब्राञ्चण-विस्कंनमभिधायाद पारस्करः।

विस्ञ्य बिद्धानेन पूजसेद्रस्टदेवता इति । मञ्जूषाराऽपि ।

134

यदैव वैश्वदेवसादैव तदननारं भ्रतयज्ञोऽपि। न कदाचिदपि वैश्वदेव-भ्रतयज्ञयोर्षाधे कर्मानुष्ठानेन व्यवधानं कर्त्तवं। श्रव्यवधान-वचनात्। तथा हि।

देवयज्ञः स्रतः पूर्वं भूतयज्ञस्तयापर इति । तथा ।

देवेभ्यस् ज्ञतादन्नाच्छेषाङ्गतवलिं इरेदिति।

चत् पुनः पूर्वं क्षते वैश्वदेवे श्राद्धश्वतयञ्चस्य वर्षमं तद्देश्वदेवाननारमेव श्वतयञ्चे क्षतेपि श्राद्धाङ्गतया तावन्याष्य पुनरनृष्टानं
कर्मस्यमित्येवं परं। यदपि पूर्वं क्षते वैश्वदेवे श्राद्धाङ्गतयेव तावन्याष्य पुनः करणार्थमिति । तदेतदनुपपस्यं। श्वतयञ्चादेः पुद्सार्थश्राद्धाङ्गविरोधात्। श्रय संयोगप्रयक्षविध्वदेकस्योभयार्थता न
विद्द्धात इति मन्यसे। तस्र। श्रृत्यादेः श्राद्धाङ्गतापादकस्यादर्भनात्यंयोगप्रयक्षस्यासिद्धेः। श्रय कर्मान्तरमेवेदं प्रकरणापादितश्राद्धाङ्गभावं विधीयत इत्युच्यते तदिष न। पुद्धार्थसेव श्वतयञ्चस्य
वैश्वदेववन्त्रत्यभिञ्चानात्। श्रन्थया वैश्वदेवं ततः सुर्थादित्यज्ञापि
श्राद्धाङ्गतया वैश्वदेवान्तरविधिप्रमङ्गः। न चैतद्युच्यते, गौरवात्।
क्रममात्रविधौ हि साध्यं प्रत्यभिञ्चानुग्रद्यते गुणः, श्वते। वचनाद्वा—
वधानमिष कदाचिदम्युपेयं। वचनद्य स्वतिचन्द्रिकावारेण दिर्धतं।

वैसदेवाज्जतीरमावर्गाक् माञ्चणभोजमात्। जुज्जवात् स्रतयज्ञादि श्राद्धकृता तु तत् स्रतमिति॥ न चानाज्ञतिमानश्रवणादेश्वदेवाङ्गं बिलहरणं पश्चास्त कर्त्तव्यमिति मन्तव्यं । उत्तरार्द्धे भूतयज्ञादेरेव श्राद्धानन्तरकाले विधानात्। श्रतण्व वैश्वदेवं प्रकुर्वीत नैत्यकं विलमेव चेति श्राद्धप्रकरण एव मत्योगानयोर्नेरन्तर्यमुक्तं।

> इति भ्रतयज्ञादिकाखनिर्णयः। त्रय नित्यत्राद्धकाखनिर्णयः।

श्वतयज्ञादिप्रकरणनिणीतमपि नित्यत्राद्धं किञ्चिदिशेषाभिधा-नाय पुनः प्रस्त्रयते । तत्र मार्कछेयः ।

> तते वित्यित्रियां सुर्याद्गोजयेष तथातियीन्। ततसद्वसुष्त्रीत यह स्त्यादिभिनेरः॥

'ततः' तेन त्राद्धभेषात्रेन, 'नित्यिक्तियां' त्रत्रसाधां, त्रतीनित्य-त्राद्धमपि तेनैव कर्त्तवं। त्रय वा नित्यत्राद्धं प्रथक्पाकेन कार्यः। तस्य त्राद्धात्मकलेन त्राद्धकर्मश्रतस्य पाकस्य प्रथक्प्रयुक्तिसभावात्।

श्रत एव नित्यश्रद्धमधिकत्य मार्क प्छेयपुराणेऽभिहितं। प्रथक्पाकेन नैत्यमिति।

श्रस्थार्थः । दशादिश्राद्धपाकात् पृथक्पाकेन नित्यश्राद्धं कर्त्तयं । श्रन्ये लेतन्नत्याद्धः । दर्शादिश्राद्धपाकश्रेषेण नित्यश्राद्धमपि कर्त्त्रयमिति मन्यन्त इत्यर्थः ।

एतच श्राद्धान्तरे क्रते यद्यनियतं । यदुनां तनेव । नित्यिक्रियां पित्वणाच नेचिदिच्छन्ति मानवाः । न पितृषां तयैवान्ये श्रेषं पूर्ववदाचरेत् ॥ पित्वणां 'नित्यिक्रियां' नित्यक्राद्धं, त्रस्य च नित्यक्राद्धिवक्यस्थैवं स्ववस्था । त्रमावास्थादिसाधारणकालिकेषु त्राद्धेषु तथा नान्दीमुसन्तीर्थन्राद्धेषु च नित्यत्राद्धदेवतानामिष्टलात् प्रमङ्गिसद्धत्तथा नित्यन्त्राद्धं न कर्त्तयं । सांवत्यरिक्षेकोद्दिष्टादिषु तु सर्वासां नित्यत्राद्ध-देवतानां दच्यानियमाभावासित्यक्राद्धमवस्यं कर्त्तयं । 'शेषं' वैत्रदेवा-दिकं, 'पूर्ववदाचरेत्' नियमेनैव कुर्थादित्यर्थः । तदुकं चमत्कारस्यदे ।

नित्यश्वाद्धं न कुर्वीत प्रमङ्गाद्यन सिश्वति । त्राद्धान्तरे कृतेऽन्यन नित्यतात्तस्य द्वापयेत् ॥ दति नित्यत्राद्धकासनिर्णयः ।

त्रथ जणानि ।

तन तावच्छा इभोकृता द्वाचानां जणानि श्वाह, सगुः। श्वामन्तिता जपेहोग्श्रीमासीनस्त निवक्तिणः। सुक्षा तु वामदेखाच श्वाहे भोका न द्यात॥

'श्रामित्ततः' निमम्लणाग्युपगमानम्तरं, 'दोग्रीमिति' दोग्री धेनुरित्यादिपदोपलिनानि श्राबद्धान् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्षमी जायता-मित्यादीनि योगचेमा नः कल्पतामीत्यमा नित्यं थजूंवि जपेत्। 'श्रामीनः' श्राद्धदेशोपकल्पितसदर्भामनोपितष्टः। निविष्टिण इति। नमः कृत्यायताया धावते सलानां पत्य इत्याद्येकं यजुः, नमा वस्ते परिवस्ते खाणूनां पत्य इत्यादि दितीयं, नमा धृष्णवे च प्रस्त्राय चेत्यादि वतीयं, ये तीर्थानि प्रचरन्तीत्यादि चतुर्थं, स इषुद्द्यः स निविद्विभिरित्यादि प्रमुमं, एक्सेतास्त्रिवङ्गिपद्युक्तान् प्रमुमस्त्रान् **१• 4•** 1]

जपेत्। वामदेर्थं कयानश्चिष श्राभुव इत्यादि हत्तं। 'भुक्का' कत-श्राद्धात्रभोजनः, विषर्जनानन्तरं अपेत्। सामविश्वेषो वामदेर्थं कयानश्चिष श्राभुव इत्यादि हत्तं। गोभिनः।

श्रामिकता जपेदोहानियुक्तसृषभाग् अपेत्।
श्रामिकता जपेदोहानियुक्तसृषभाग् अपेत्।
श्रामिकतां व तसेव अधाश्रीयात् दिकास्तमः ॥
श्राह्वास्त्रय परस्तोभाग् जपेत्तम समाहितः।
गोस्रकद्वाश्रस्कद्य मध्ये तस्य मनीनरं॥
गलासीनः ग्रुचौ देश्रे वामदेवं तते। जपेत्।
एवं सामिनराच्छको भुद्धानस्य दिजोत्तमः॥
श्राद्धभोजनदोषेस्य महद्भिनीपिक्षयते।
श्राद्धभोजनदोषेस्य महद्भिनीपिक्षयते।
श्राद्धभोजनदोषेस्य महद्भिनीपिक्षयते।
श्राद्धभोजनदोषेस्य सह्मिनीपिक्षयते।
श्राद्धभोजनदोषेस्य सह्मिनीपिक्षयते।
श्राद्धभोजनदोषेस्य स्थानस्यास्ति।
श्राद्धभोक्षश्राद्धाराज्यानि।

### तपाइ मनुः।

खाध्यायं त्रावयेत्पे से धर्मशास्त्राणि चैव हि।
श्राख्यानानीतिहासांस्य पुराणानि खिलानि है।
'खाध्यावः' वेदः। 'धर्मशास्त्राणि' मन्यादिप्रणीता यन्याः।
'श्राख्यानानि' सीवर्ण-मेनावहण-पारिश्ववादीनि, वाझुच्ये पयन्ते। श्रन्यान्यपि पित्वसम्बन्धीनि पौराणानि सप्तव्याधाख्यानप्रस्ततीनि। 'दतिहासाः' महाभारतादयः। 'पुराणानि' सर्गादिपश्चव्यव्यव्यक्षितानि शास्त्राणि तद्यया।



सर्गस प्रतिसर्गस वंश्वा मन्तन्तराणि च।
वंश्वान् चरितस्रिति पुराणं पश्चलचणमिति ॥
'स्विलानि' स्त्रीसृत्तमदानानिकारीनि । एतानि भुश्चानान्
ब्राह्मणान् श्रावयेत् ।
पाद्म-मात्स्य-प्रभासस्रण्डेषु ।

खाध्यायं त्रावयेत् पैत्रो पुराणानि खिखानि च । त्रद्धा-विष्यकं-रूट्राणां खोचाणि विविधानि च ॥ त्रुच विश्रेषमाद्दतः मञ्जू-खिखितौ ।

पविचपाणिर्दर्भेष्वासीने। मधुवाता इति जपेत्।

'पविचपाणिः' दर्भहसः । 'दर्भव्यासीनः' दर्भापर्युपविष्टः । मधु-वाता स्थतायत दति तिस्रः स्वेषाजपेत् । एतस विद्तिसमसाजपे।पस्रच-णार्थम् । कुत्रपाणिः सुत्रासीन उपवीती जपेत्रतः । वेदोक्तानि पवि-चाणि पुराणानि खिखानि चेति ॥ ब्रह्माण्डपुराणेऽभिधानात् ।

श्रम मध्वाता इत्यादिष्णः प्राचीनावीतिनैव कार्यः। यस्त्र भुद्धानानां ब्राह्मणानामग्रे यजमानेन क्रियते स यज्ञोपवीतिनैक-कार्य इत्युपरिष्टादक्त्यते। श्रमे कर्त्त्रयतम् जपस्य यसेनाकं।

खाध्यायं त्रावयेत्मस्यक् धर्ममास्त्राणि पासकत्। इतिहासांस विविधान् कीर्त्तयेत्तेषु पायतः। इर्षयेद् ब्राह्मणान् इष्टोभोजयेदमनं मनैः।। 'तिस्वयतः' तेषां पुरतः। पुरतः स्त्रितेनाणभिसुखेनैव कर्त्त्व्यमित्याह, प्रचेताः। भुद्धानेषु तु विप्रेषु स्थयजुःसामस्त्रणं। जपेदभिमुखेा भृता पित्राद्वीव विशेषतः॥

'स्वरयजुःसामस्रज्ञणं' जयमितिश्वेषः । तेषास्वरयज्ञार्थवश्चेन पाद-यवस्था । गीतिषु सामास्था श्रेषे यजुःशब्दः । 'पित्र्यं' पित्वदेवत्यं । निगमः ।

भुञ्जत्म जपेत्पवित्रमन्त्रान् ऋग्यजः सामेतिहासपुराणानि रचे।-भीपावमानीह्दीरतामवरमध्वन्नवतीश्च मन्त्रान दादशाष्टाचर-प्रस्तीन्।

'रचोन्नीः' क्रणुव्वपाजः प्रसितिं न पृथ्वीमित्याद्याः पश्चदश्चरः।
रचोद्दरणं वाजिनमाजिष्टमीति पद्यविंग्रतिः। दन्द्रासेमातपतं रच
छज्जलमिति पश्चविंग्रतिः। त्रग्ने दंसिन्यिजिणमिति नव पावमान्यः।
पुनन्तु मा पितर इत्याद्याः षोड्षर्चः। तरसमन्दीति वर्गः। पवख्य
विश्वचर्षण इति चिंग्रहृषः। लं सामाग्रीतिदाचिंग्रतित्येताः।
छदीरतामवर दत्याद्याश्चतुर्दंग्न। मधुमत्यः मधुवाता ऋतायत
दत्याद्याः। तदा नरायनयेदमित्येवं प्रकारश्च। श्रन्नवत्यः पिनुं नुस्तो
पिमत्याद्याः एकाद्यर्षः।
वीधायनः।

मध्वृचोऽष पविचाणि श्रावयेदाशयेक्क्नैः । 'मध्वृचः'मधुमत्य ऋषः'। 'पविचाणि' पुरूषस्रकादीनि स्रकानि । द्यारीतः ।

यद्यत् पूर्तं मन्येत पुनन्तु मा पितर इति षोड्श्रपावमानीर्जपेदा-दितस्त्रीन्। पूर्वं पावनिक्कन्ननं यद्यन्त्रन्येत तथ्जपेत्। पुनन्तु मा



पितर इत्येता षोड्म पावमानीसः। तास्रायादितस्त्रीन् मन्त्रान् विभेषेण जपेत्।

प्रचेताः ।

यजूंषि चैव रहांस रहे। जी: चन एव च। पावमानी: पुराणश्च धर्मशास्त्राणि चैव हि॥

'इट्रान्' ज्ञतहद्विषप्रस्तीन् इट्रप्रकाजकान् सन्धान् अपे दिति-ज्ञेषः ।

जपेदित्यमुरुक्ती ब्रङ्का-लिखिती । पविचं धर्मशास्त्रमप्रतिरथं मध्ये मायकीमनुष्रास्य ।

'त्रप्रतिर्घं' सामेति भाष्यकारः । त्राष्ट्रः प्रियान रत्यादिदार-यर्चमित्यन्ये ।

विष्णुः ।

ततस्वद्यु ब्राह्मणेषु चे मेः प्रकामा श्रहाराचेर्षदः क्रवादिति कपेदितिहासपुराणं धर्मश्रास्त्राणि च । श्रस्तार्थवाद श्रादित्यपुराणेऽभिष्टितः(१) ।

वष्टन्यस्तनद्यसु पिटलोने महाहुताः । दतिषामपुराणैसु पठितैः पिटनर्मणीति ॥ विष्णुधर्मीकरे ।

> थनी प्रकामाद्दोराचेर्यदः क्रयात्तरीय च । इतिदासपुराणानि धर्मशास्त्राणि चाप्यथ । सप्तार्चिः परमं मक्तं त्रावयेद्यतो दिजान् ॥

> > (१) दर्भित इति ग॰।

# बौरपुराणे।

धर्मशास्त्रं पुराणानि तथाधर्वशिरस्तथा । ऐन्द्रच पौरुषं स्नृत्तं स्नावयेद्त्राष्ट्राणांस्ततः॥ पाद्म-मात्स्य-प्रभासखण्डेषु ।

दन्द्रेत्रसोमस्कानि पावमानीस प्रक्रित: ।

स्वादिस्कान्य । एतान्येन्त्राणि। (१) इमा स्ट्राय तनसे कपर्दिने स्वादिस्कान्यस्य। एतान्येन्त्राणि। (१) इमा स्ट्राय तनसे कपर्दिने स्वोकाद्यमें। कद्रुदाय प्रचेतस इति नवर्षे। आते पितर्मस्तां सुस्रमे-न्विति पश्चद्रम्षे। इमा स्ट्राय स्थिरधन्यने गिर इति अतुर्ष्ट्रमे। एकमादीन्येन्नानानि स्वकानि। स्वादिष्ट्रयेत्यादीनि चलारि स्वकानि सौन्यानि।

भविय्योत्तर-भवियम्पुराषयोः ।

म्इद्भवत्यस्य कूमाण्डाः पावमान्यसरस्यमाः । रचोन्नानि च सकानि पित्तस्वकान्यथापि च । अञ्जानेषु दिजेष्यन्यानपि मन्त्राञ्कुभांसाथा ॥

### याञ्चवस्यः।

श्राह्मप्रेस्त पविचाणि जप्ता पूर्वजपं तथा।

पूर्वजपं सवाहितकाङ्गायकीमित्यादि पूर्विकं। तद् यथा वक्ष्-चामग्रिमील इति नवचे सक्तं। वायवाया हि दर्भतेति च। श्रिमा यन्वरीरिव इति दादमर्च। गायिन ला गायिच्या इति च। इन्द्रं विश्वा श्रवीद्वधित्रत्यष्टी स्वयः। श्रस्थ वामस्य प्रस्तितस्य हे।तुरिति

<sup>(</sup>१) वाजसनेयसंदिता १६. ४८.

दिपशामदृषं स्नुनं। श्वारण्यकं विदा मघवन् विदा गातुमिति खण्डं। माञ्चायनीयानान्तु नवा छ देवाःचुधिमदृधन्ददुरिति नवर्षं। श्रीमित्रे पुराष्ट्रितमित्यादीन्येकाद्व स्नुकानि। श्रय यज्वेदिनां जपानि।

### तच दारीतः।

श्व पितर इति थजुः। नमे वः पितर इति थजुः सान्तं।

(१) मधु वाता स्वतायत इति तिसः। (१) पुनन्तु मा पितर इत्यनुवाकः।

सं वाम प्रचिकित इति चैषा पिव्या संहिता। एतास्त्रपन् पित्वन्

प्रीषाति पित्वणां चास्रास्त्रयं भवति।

'स्नामां' वयन्तेषां विषष्ठा श्रयास्रोत्येतदमां। चनुःप्रकरणाद्यान-मगता नपतः पिष्टप्रीतिः। श्रसास्रं च पित्वणामस्रयं भवति । बौधायनः ।

र्चोक्तानि च सामानि खधावनि यजुंषि च।

'रचोन्नानि' रचो इनन सिङ्गानि देवत्रतसंज्ञानि। स्तौ भिकानि सामानि। त्रध्यता दा उत्तिष्यति सिता इति प्रसावं उत्तहो वाहे। इडा इति निधनकं साम रचोन्नं। सनादग्न इति त्राहे।वे।इा-सनादग्ना इह स्टपसि यातुधानानिति प्रसावं, विश्वपाद्या इति निधनकञ्च। 'स्वधावन्ति' खधात्रब्दयुक्तानि, खधाविभ्यः खधानम इतिप्रकाराणि यशृंषि।

मान्य-पादा-प्रभाष-खण्डेषु ।

<sup>(</sup>१) बाजसनेयसंहिता १३. १७.

<sup>(</sup>२) वाजसनेयसंहिता १२. ३७.

तथैन ब्रान्तिकाथायं मधुत्राद्मणमेन च।

मण्डलत्राद्मणं तदत् प्रीतिकारि च यत् पुनः॥

विप्राणामात्मनद्यापि तस्त्वं समुदीरयेत्।

भारताथ्यमं कार्यं पिद्वणां परमं प्रियं॥

श्रमोवातः पवतामित्यादिः श्रान्तिकाथायः । द्यं प्रधिवीत्यादि मधुनाद्वाषं । यदेनमाण्डणं नपतीत्यादि मण्डलनाद्वाणं । तथा भुद्धा-नामां विप्राणां श्रात्मनश्चापि यत्मीतिकरमितिद्यास्थानादि वीणा-वेणुध्वन्यादिकं, 'तदत्' वेदजपवत्, श्रद्धापूर्वेन मनसा तद्पि कारयेत् । तथा च ब्रह्मपुराणे ।

वीषा-वंब्रध्वनिं वाच विप्रेभ्यः समिवेद्येत् ।

श्रम्यान्यिप समाचारात् पिवचाणि जप्यामि । तद्यया तैतिरीबाणां । दिने वा विष्णव जत वा प्रथिया द्रायादि विष्णवेत्यमानि
सर्जुषि । श्रम्भ उद्धियात द्रष्युवानामेत्यादि वन्यप्यम द्रायमानि
च । रज्ञोद्यणे वे बलगहनो वेष्णवान् खनामीत्यनुवाकः । सेमाय
पित्रमते पुरेखामं बद्भपालं निर्वपेदित्यनुवाकः । अश्रमास्ता द्रवामद्र
जश्रमाः समिधीमद्रीत्यनुवाकः । श्रमी वा श्रादित्योऽस्मिन् लोके
श्रामीदित्यनुवाकः । विश्वदेवेन वा प्रशापतिः, प्रशा श्रम्भजत तावद्यप्रधामेवंद्यपात्रादसुञ्चतेत्यनुवाकदर्य । श्रयं वा वयः पवत द्रत्यनुवाकवयं । श्रयां प्राची मदती दिगुच्यत द्रत्यनुवाकः । श्रम्हते।पस्तर्यः मभीत्यादयः पञ्चानुवाकाः । ब्रह्ममेदमामितिविस्पर्णाद्यनुवाकन्यं ।



<sup>(</sup>१) वाजसनेयसंदिता १३. १६.

चणोरणीयात्राहते। महीयानित्यनुवाकः। मेधाम इन्हो ददातु मेधा देवी परखतीत्यादयस्त्रारोऽनुवाकाः। न कञ्चन वसती प्रत्याप-चीतेत्यादि। य एवं वेद इत्युपनिषदित्यन्तं खण्डं।

वाजसनेयिनामु । सप्रणवां सयाइतिकाङ्गायचीन्तः सहदा
पिठता, राचेन्तिः हाणुव्य पाजः दित पञ्चर्यः। श्राये कयवाइनाव
स्वाहेत्याद्याः षट्किष्डिकाः । स्ररावन्तिमत्याद्याः सप्तद्रम । (१)श्राद्याकान्वित्याद्याः षट्किष्डिकाः । स्ररावन्तिमत्याद्याः सप्तद्रम । (१)श्राद्याः
कान्वित्याद्यास्त्रव पिश्रमन्त्रान् । पृद्दषस्त्रकं । श्रपतिरयं यज्ञापत दत्यादि
पट्स्वं । श्रिवमङ्क्षणं प्रजापति वे भूतानीत्यादि पिण्डपित्यञ्चन्नाद्वाणं । सहादविषेति पित्यञ्चनाञ्चाणं । पञ्चेव महायञ्चा दत्यादि
मञ्जयञ्चनाञ्चणं । दन्द्रस्य वे यनेत्यादि स्ररादि स्रराहे।मन्नाञ्चणमिति ।
मैनायकीयानान्तु । द्वेता स्भूताय वायवः स्त्र देवेतः स्वतित्यादयः पञ्चानुवाकाः । कठानान्तु । सोमाय पित्रमध्याञ्चं पित्रभ्यो वर्षिषद्भा
दत्यमुवाकः । उश्चन्त स्त्रा द्वाम दत्यनुवाकाः । न प्रात्कित्पात् पित्यञ्च दत्याद्यमुवाकः ।

प्रथ क्न्द्रोगानां जणानि ।

तच गोभिसः।

श्वत्रम् अपेद्वाइतिपूर्वां साविशें तसासैव गायसं पित्रास संहितां माधुक्रन्दसञ्च सर्वीके महीयते इदसासासयं भवति।

<sup>(</sup>१) वाजसनेयसंचिता १२-- ५.

<sup>(</sup>२) वाजसनेयसंहिता ३१. १.

<sup>(</sup>१) वाजसनेयसंहिता १७. ३३.

'सन्नात्,' भुद्धानेषु । 'साविची' सविहदेवत्या सा च गायशेव । बाइतयस महः जन इति दयन्यका इतराः पञ्च जयाः। ताश्व प्राणायामपूर्विका:। प्राणायामपूर्वकं पञ्च सत्यान्तं कता गायची मप्रवर्गं मचाइतिं पठेदिति वरतन्तुसारणात्। ॐभूः ॐभुवः ॐखः उन्तपः उन्धित्यमिति पञ्च सत्यान्तं क्रला भूर्भुवः खः इति प्रणव-चाइतिपूर्वां गायचीं जपेदित्यर्थः । तस्याञ्च गायत्रां गायचं साम गायेत्। तत्सवितुर्वरेक्षिमिति प्रसावः, श्रा इति निधनं। यदा उवि-म्बतिः समादग्ने ऋचन्न गामदन्तही ऋभित्री पृष्टः ऋकें ससुद्रः कनि-क्रमीति दे एषा पिच्या मंहिता । माधुक्कन्दमन्वामिदाह्या नर दूति साम । तस्य प्रसावः लामिदाहा इहीयानराए । निधनं रसा गाः हा इन् इडा इदं ह्यन्वेजिमेति प्रथमात्तमे दे च। प्रथमस्य प्रसावः इद-मैहियाम भोजा त्रसा, निधनं वासा । दितीयस प्रस्तावः श्रोजसा । निधनं घृतस्थुताः, सुक्षकनुमिति च। प्रसावः सुक्षकनु मृतये सुद्बामा । निधनं, ज्योतीः पवस्व साममधुमंत्रतावेति च । प्रसावः दा देखार रहापवस्व सेाममध्मारतावा । निधनं द्रायानाः। मात्य-पादा-प्रभास-खण्डेषु।

वृद्धयनारे तदुज्येष्टमाम मरौरवं।

जपेदिति शेष:। 'तृहत्' तृहत्यंज्ञकं साम। प्रसावः लामिद्धि इवामदाए । निधनं इस्त्रथन्तरं । प्रतावः श्रभिला ग्रहरनानुमोवो । निधनं त्रस् । ज्येष्ठसामानि मूर्द्धानन्दिव द्वाखास्त्रि गौयमानानि चौषि। तत्र प्रथमस प्रसावः श्राज्यदेश्चं मूर्द्धानन्दाइ। निधनं बाट्यदोष्टं। दितीयस प्रसावः लिदे हिं मूर्द्धानं। निधनं योष्टं

Digitized by Google

मूई। इ. वितीयस्य प्रसावः स्थारं मूई। इ. विधनं स्वतं । रौरवास्त्रमासः प्रसावः पुनानः सोमाधाराया । निधनं स्वया जहावा ।

प्रचेताः ।

पुरुषत्रतानि कोष्ठवामानि विविधानि च।

'पुरवन्नतानि' पुरवस्ति गीयमानानि पञ्चसामानि । तत्र प्रथ-मक्ष प्रकावः । सदस्त्रीवी पुरवः । निधनं रट् रखा । दितीयस्त प्रकावः त्रिपादूर्द्धं उदेत्पृद्यः । निधनं ज । द्वतीयस्य प्रकावः पुरव एवेदं सर्वे । निधनं रट् । चतुर्थस्य प्रकावः । एतावानस्य महिमा । निधनं रट्रडा । पञ्चमस्य प्रकावः । तते। विराहजायत । निधनं रेट्। मह्याण्डपुराणे ।

> त्रादित्य-ब्रह्मणेश्वेव विष्णोर्द्रस्थ चैव हि। सामानि त्रावधेस्कृद्धे तथान्यान्यपि अदिज्ञः॥

'श्रादित्यसामानि' श्रादित्यनतास्त्रान्येकविन्नतिः सामानि। (१) नद्भ जन्नानं प्रथमं पुरसादिति प्रसादः। दृष्ठा दृति निधनकं। विष्णु-स्ट्रयोः सामानि क्न्द्रोगानामेव पुष्पप्रस्थे दर्शितानि। दृदं विष्णुः प्रसाय हृष्याः प्रकायसुग्रस्थे च नुवास दृति वारादमनयं पुरुषन्ते चैदा विष्युः प्रकायसुग्रस्थे च नुवास दृति वारादमनयं पुरुषन्ते चैदा विष्युः प्रीसाति। श्रावाराजा तदोवर्गः, श्राड्यदे। इति देवन्नतानि चैदा रौद्री नाम संदिततां प्रयुद्धन् दृदं प्रीसाति। श्रावास्यपि सामाचारास्तामानि गेयानि। तद्यया श्रादृष्टिश्रास्तिनां। स पूर्वे। महानामिति सधुश्रु स्त्रिधनं। प्रसावः

<sup>(</sup>१) वाजसनेयसंदिता १३. ३.

स पूर्वेनिश्वासिति। निधनं मधुमुताः। पुराक्षान्दुर्युवाकविरिति मार्ता। प्रसावः पुरां भिन्दुर्युवाकविः। निधनं पुरुष्ठुताः। हे। दृडा छपप्रचे मधुमती चियना दृति वाचः सामां। प्रसावः ॐ वा छपप्रचे मधुमती चियनाः ॐ वा। निधनं ऊपा। ताद हो वाचेत्यादि-सप्तखण्डानि कौथुमग्राखिनां। यदा उविम्नतिरित्यादीनि पञ्चद्य-सामानि त्रसौ वा त्रादित्योदेवे मध्येत्यध्यायः। राणायनीयभ्राखिनां। मश्चावीसाम। प्रसावः ए विदामघवन् विदा। निधनं एवा हि देवाः। त्राधार्यवेविदनां अप्यानि।

रऋख वाह दत्यप्रतिरयं सक्तं। प्राणाय नम दत्यादीनि चीणि प्राण-स्रकानि। सहस्रवाद्यः पुरुष दति पुरुषस्रकं। कालोऽस्रो वहतु सप्तरिक्य-रिति कालस्रकं । उपनिषद्मधात्मं। प्राणाग्निहाचमहोपनिषदं।

उक्रसर्वपकारजपासभावे प्रकारान्तरसुकं मत्यपुराणे। श्रभावे सर्वविद्यानां गायजीजपमारभेत्।

त्रय पुराणाकान्यन्यापि जयानि ।

तच यप्तार्चिमन्त्रः विष्णुधर्मीत्तर-भविष्यत्पुराण-ब्रह्मवैवर्त-ब्रह्म-

पुराष-वायुपुराष-प्रभासखण्ड-भविष्योत्तरेषु ।

पापापदं पावनीयमश्रमेधसमं तथा।
मन्त्रं वच्छाम्यदं तसादम्दतं ब्रह्मनिर्मतं॥
देवताभ्यः पिद्यभ्यश्च महायोगिभ्य एव च ।

नमः खधायै खाहायैः नित्यसेव नसा नमः॥

त्राद्यावसाने त्राद्धस्य चिरावसं जपेत्सदा ।

श्रमभेधपालं होतद्विजै: सत्कृत्य पूजितं ॥



पितरसृप्तिमायानित राष्ठमाः प्रद्रवनित च।
पित्वं च चित्र खेरानेषु मन्त्रोऽयं तारयत्युत ॥
पयमानः सदा श्राद्धे नियतेर्भद्वावादिभिः ।
राज्यकामा जपेदेतं सदा मन्त्रमतन्त्रितः ॥
वीर्य्यसर्वार्धश्रौर्यादिश्रीरायुष्यविवर्द्धनं(१) ।
प्रीयन्ते पितरोऽनेन जप्येन नियमेन च॥
दति सप्ताचिमन्त्रः ।

ष्रय विष्णु इदयमन्त्रः।

# गारूउपुराणे ।

यो विष्णु इदयं मन्तं श्राह्मेषु नियतः पठेत्।
पितरस्तिपितास्तेन पयसा च घृतेन च ॥
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च दाभ्यां पञ्चभिरेव च ।
इयते च पुनर्दाभ्यां स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥
यस्य स्वत्या च नामोत्त्या तपे यश्च क्रियादिषु ।
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं ॥
श्रादिमध्यावसानेषु श्राह्मस्य नियतः ग्रुचिः ।
जपन् विष्णु इदं मन्त्रं विष्णु लोकं समञ्जते ॥
न्यूनश्चेवातिरिक्तश्च यत् किश्चित् कर्मणोभवेत् ।
सवैं यथावदेव स्थात् पित्वंश्चेव ससुद्धरेत् ॥
अत्रावयेति चलारि श्रवराणि, श्रस्तु श्रीषडिति चलारि,

<sup>(</sup>१) बौर्ळसर्व्वार्थश्रीकादिक्रीरायुर्वुद्धवर्द्धनमिति गः।

यजेति दे । ये यजामहे इति पत्त । वौषडिति दे । एतैया इयते स षज्ञपुरुषो विष्णुर्मम प्रमीदिलत्यर्थः।

तथा चैतद्शानुसारि ज्ञतपथेऽपि वाकां दृश्यते।

तदेतस्व ज्ञायातया में। श्रावयास्य श्रीषट् यजये यजा महे वीवहि-ति। एतासां व्याहतीनां सप्तद्या चराणि। ॐश्रावयेति चतुर्वरमस्तु श्रीविदिति चतुर्वरं यजेति द्वावरं ये यजामद्द इति पञ्चावरं द्वावरे। वषट्कारः स एव सप्तद्यः प्रजापितः श्रधिदेवतञ्चाष्यात्मस्व प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति प्रजया पश्चिभः श्रसिंक्षे कि उन्हातस्वे गसुचित्रिति।

> इति विष्णुष्ट्रद्यमन्त्रः । त्रय बप्तार्चिद्धोणं ।

प्रभाषखण्ड-ब्रह्माण्डपुराण-विष्ण्धर्योक्तरेषु ।

मप्तार्षिषं प्रवच्याम पर्वकामप्रदं ग्रामं ।

श्रमूर्तीनां समूर्त्तीनां पितृषां दीप्ततेत्रमां ।

नमस्यामि मदा तेषां ध्यायिनां योगचनुषां ॥

दन्द्रादीनां जनेतारः (१) दन्त-मारीचयोसाथा ।

मप्तार्थीणां पितृषाञ्च तान् नमस्यामि कामदान् ॥

मन्यादीनां जनेतारः स्र्याचन्द्रमसे।स्वथा ।

तान्तमस्यामि प्रवान् वे पितृन-प्रवर्षवेषु च ॥

नचनाषां यहाषाच वाव्यञ्चि-पित्रसाथा ।

द्वर्षीणां जनेतारः सर्वलोकनमस्नताः ।

देवर्षीणां जनेतारः सर्वलोकनमस्नताः ।

<sup>(</sup>१) जनेतारः इत्ययं पाठः खार्षः। जनयितारः इत्येव सभीचीमः पाठः। 136

वातारे। ये च भूतानां नमस्ये तान् पितामहान् ॥
प्रजापतेर्गवां वक्षेः चे। साय च यसाय च ।
योगेयरेश्यस्य सदा नमस्ये तान् कतास्त्रस्यः ॥
पिद्रगणेश्यः सप्तश्यो नमो स्ने लेले च सप्तत्रः ॥
स्यस्त्रवे नमस्त्रत्य बद्धाणे खे। कच्चुणे ॥
एतत्तदुकं सप्तार्चित्रं द्वार्चित्र प्रत्ने चेतत् श्रीमद्रचो विनामनं ॥
पतेन विधिना युक्तस्त्रीन् वरान् सभते नरः ।
प्रत्ने विधिना युक्तस्त्रीन् वरान् सभते नरः ।
प्रत्ने विधिना युक्तस्त्रीन् वरान् सभते नरः ।
प्रत्ने विधिना युक्तः श्रद्धाना जितेन्द्रियः ।
सप्ता परमया युक्तः श्रद्धाना कितेन्द्रियः ।
सप्ता परमया युक्तः श्रद्धाने समाहितः ।
सप्ता परमया प्रथ्यामेकराट् भवेत् ॥
दित सप्ता चिस्ता नं ।

# मार्कस्ट्रेयपुराणे।

शक्का चाइ इचि विग्नं श्रुत्वा तस्थाभिवाञ्कितं। प्रजापतिस्वं भिवता स्रष्ट्या भवता प्रजाः॥ स्रष्ट्वा प्रजास्त ता विग्नः ससुत्पाद्य क्रियास्त्रया। स्रताकताधिकारस्वं ततः सिद्धिमवास्थि॥ स त्वं यथोक्तं पिष्टभिः जुद दारपरिगर्डं<sup>(१)</sup>। कामस्रोममनुष्याय जुद तिपिष्टपूजनं॥

<sup>(</sup>१) क्रब दारीपसंग्रहमिति मः।

एवं च तुष्टाः पितरः प्रदास्त्रीमः तत्रेषातं । पत्नीः सुतांस्र सम्मुष्टाः किस्न दद्युः पितामदाः॥ मार्केण्डेय खवासः।

द्रत्यृषेर्वचनं श्रुता ब्रह्मणेऽव्यक्तजन्मनः । नद्या विविक्ते पुलिने चकार पिटतर्पणं॥ सुष्टाव च पित्वम् विश्रस्वैरेभिरचादृतः। एकायः प्रयते। श्रुता भक्तिनसास्मकस्थरः<sup>(१)</sup>॥

### रुचिर्वाच ।

नमस्रोऽषं पितृन् भत्या<sup>(१)</sup> ये च सन्यधिदेवताः । देवैरपि हि तर्यन्ते ये त्राद्धेषु<sup>(१)</sup> स्वधेत्तरैः ॥ नमस्रोऽषं पितृन् स्वर्गे ये तर्यन्ते महर्षिभः । त्राद्धेमेनोमयैभेत्या भुक्तिमुक्तिमभिष्भुभिः ॥ नमस्रोऽषं पितृन् स्वर्यान् सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् । त्राद्धेषु दिस्यैः सङ्कर्पेदपहारैः (४) त्रानुत्तमैः ॥ नमस्रोऽषं पितृन् भत्या येऽर्त्यन्ते गुद्धकैर्दिव । तन्त्रयत्ने वाञ्कद्भिर्धद्धिमात्यन्तिकी राभां ॥ नमस्रोऽषं पितृन् मत्यौर्र्चन्ते भुवि ये सद्दा । त्राद्धेषु त्रद्धयाभीष्टलेकप्राप्तिप्रदायिनः (॥) ॥ नमस्रोऽषं पितृन् विपर्राक्ते भुवि ये सद्दा । त्राद्धेषु त्रद्धयाभीष्टलेकप्राप्तिप्रदायिनः (॥) ॥ नमस्रोऽषं पितृन् विपर्राक्तेने भुवि ये सद्दा ।

<sup>(</sup>१) अक्तिनमात्मको विचिरिति कः।

<sup>(</sup>२) माडे इति ग॰।

<sup>(</sup>३) येच आडे इति ग॰।

<sup>(8)</sup> सक्जैदपदारैरिति ख॰।

<sup>(</sup>५) ऋद्धयाभी छत्ते। कपुष्टि प्रदायिनः इति ख॰।

वाञ्चिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदाविनः ॥ नमखेऽषं पित्वन् भन्ताभ्यर्चन्ते भुवि ये<sup>(१)</sup> सदा । धन्यैः श्राद्वैर्यताहार स्पोनिर्द्धतिकस्पिषेः ॥ नमस्रेडं पितृन विप्रैनेष्टिकव्रतचारिभिः। ये संयतात्राभिनितां सम्मर्कनो समाधिभिः ॥ नमस्रेऽइं पिद्धन् माद्धे राजन्यासर्पयन्ति याम्। कथैरशेषैविधिवत स्रोकदयफ्सप्रदान्। नमसेऽइं पितृन् वैशेर्क्ने भुवि ये सदा। खक्मनिरतैनितं<sup>(२)</sup> पुष्प-धूणन्न-वारिभिः॥ नमखेड पितृन् श्राह्ये ये ग्रहरेरपि भक्तिः। समार्थमे अगताच नासा खाताः सकानिनः ॥ नमस्रे इं पितृन श्राद्धे पातासे ये महासुरैः। बन्तर्थन्ते सुधाचारै:(२) त्यन्नदसमदैः वदा ॥ नमस्रे ए पितृन माई रर्चने ये रशतले। भोगेरश्रेषेविं विधेर्गगैः (8) कामानभीषुभिः॥ नमखेऽइं पितृन् श्राङ्के वर्षेः यन्तर्पितान् यदा । तरीव विविधेर्मन्त्रेभेंगिसम्पत्समन्तिः॥

> पितृत्रमस्ये निवसन्ति साचात् चे देवस्रोकेषु महीतस्रे वा ।

<sup>(</sup>१) बमस्रेऽषं विद्रृन् ये वै तर्पन्तेऽरख्यवासिभिरिति ग॰।

<sup>(</sup>२) सक्सामिरतेनित्वमिति ख॰।

<sup>(</sup>३) खधाहारा इति ख॰।

<sup>(8)</sup> विधिवज्ञागैरिति ग॰।

तथामारीचे च सुरादिपूच्या-स्ते सम्प्रती क्लुन मयोपनीतं॥ पित्वनमखे परमाणुभ्रताः(१) ये वै विमानेषु वशन्यमूर्ताः। यजन्ति यानसमस्तर्भने।भि-र्धागीयराः क्रेबविसुक्तिहेताः॥ पित्वमस्ये दिवि ये च मुर्त्ताः खधाभुजः काम्यफलाभिषन्धौ । प्रदानश्रमाः सकलेपितानां विसुक्तिदा घेऽनिभमंश्वितेषु ॥ व्यनु येऽस्मिन् पितरः समस्ताः इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्। सुरल-मिन्द्रल-मताधिकलं वखाताजान् स्थामवसां ग्रहाणि॥ सूर्यस ये रिसाषु चन्द्रविमे ग्रुक्ते विमाने च सदा वशन्ति। ष्ट्रणन्तु तेऽसिन् पितराऽस्रते।यै-र्गन्धादिना तृष्टिमते। त्रजन्तु ॥ चेवां ऋतेऽग्री इविवा च व्यप्त-र्थे भुच्चते विप्रश्ररीरषंखाः । ये पिण्डदानेन सुदं प्रयानित



<sup>(</sup>१) परमात्मभता इति ख॰।

व्यम्तु तेऽस्मिन् पितरोऽन्नतोयैः ॥ ये खिडामांचेन सरीरभीष्टैः क्रणीसिनैर्दियमने हरेश्व<sup>(१)</sup>। कालेन प्राक्तेन महर्षिवर्थैः यम्प्रौषितास्ते सुदमच यान्तु॥ क्यान्यभेषाणि च यान्यभीष्टा-न्यतीव तेषाममराचितानां। तेषान्तु साम्निधमिशस्त पृष्प-गन्धामुभोच्चेषु मयाच्रतेषु ॥ दिने दिने ये प्रतिग्रहतेऽची मासान्तपूच्या भुवि येऽष्टकासु । ये वत्परामोऽभ्युद्येषु पूच्याः प्रयान्तु ते में पितरोऽद्य हिप्तं॥ पूच्या दिजानां कुसुदेन्दुभासा-ये चियाणाञ्च नवार्कवणाः । तथा विश्वां ये कनकावभाषाः नीसीनिभाः ग्रुट्रजनस्य ये च ॥ तेऽस्मिन् समसा सम पुष्य-गन्ध-धूपास-तोयादिनिवेदनेन। तथाग्निहोमेन च यान्तु व्हिप्तं मदा पिष्टभ्यः प्रणते। सम तेभ्यः ॥

<sup>(</sup>१) देख-मझारग्रेखेति ग॰।

ये देवप्वाच्यपि व्यक्तिहेना-रश्रमि कथानि ग्रुभाइतानि । हप्तासु ये भूमिस्बे। भवन्ति वयम् तेऽसिन् प्रण्तोऽसि तेभ्यः ॥ रचांि भूतान्यसुरांसाथायान् नि:सार्यमस्विधवं प्रभानां । त्राद्याः सुराणाममरेख पूज्या-सुयम्तु तेऽच प्रवतोऽस्मि तेभ्यः ॥ श्रीम्बान्ता वर्ष्ट्वद श्राट्यपाः से।मपास्त्रया । वजन्तु हप्तिं त्राद्धेऽस्मिन् पितरसर्पिता मया ॥ त्रग्निव्यात्ताः पिद्यगणाः प्राचीं रचनु मे दिशं। तथा बर्षिवदः पान्तु याम्यां चे पितरसाचा॥ प्रतीचीमाञ्चपासाददुदीचीमपि सामपाः। रज्ञाभूतिपन्नाचेभ्यसायैवासुरदेषतः॥ मर्वतस्वाधिपस्तेषां यमो रचां करोतु मे। विश्वो विश्वभुगाराध्ये धन्यो धर्मः सनातनः। भूतिदो भूतिदा भूतिपत्वणां ये गणा नव ॥ कुन्याणः कुन्पपः कुन्ता कुन्पः कुन्पतराश्रयः। कस्पता हेत्रनमः षडिह्येते गणाः स्रताः॥ वरे। वरेक्शे वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा । विश्वधाता तथा दाता सप्त चैते तथा गणाः॥ महान् महात्मा महतो मतिमांस महाबलः।

गणाः पञ्च तथैवेते पित्वणां पापनाञ्चनाः ॥
सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोन्यश्च भूतिदः ।
पित्वणां कथ्यते चैतत् तथा गणचतुष्टयं ॥
एकविंग्रत्पित्वगणाः यैर्थाप्तमिखलं जगत् ।
ते मेऽच त्रप्ताः पृथ्यनु यक्कन्तु च सदा हितं॥
मार्कण्डेय जवाच ।

एवन्तु स्तवतस्तस्य तेजमां राजिह्न्स्स्यः<sup>(१)</sup>। प्राद्वंभूव महमा गगनवाप्तिकारकः॥ तह्यु समहत्तेजः समाच्हाद्य स्थितं जगन्। जानुभामवनीं गला हिस्सोत्तमिदं जगी॥

क्चिक्वाच ।

मूर्त्तितानाममूर्त्तानां पितृषाममितीजमां।
नमसामि बदा तेषां ध्वायिनां दिख्यच्चृषां (१) ॥
दन्द्रादीनां जनेतारा दच-मारीचयोक्तथा।
बप्तवींषां तथान्येषां तास्त्रमस्थामि कामदान्॥
मन्वादीनाध्वनेत्वं स्व (१) स्व यो पन्द्रमसे स्व था।
तात्रमस्थान्यदं सर्वान् पितरस्वार्षवेषु च॥
नच्चाषां ग्रहाषाध्व वास्त्र मिस्ताधि तथा।
द्यावा-पृथियोस तथा नमस्यामि क्रताध्वितः॥

<sup>(</sup>१) राण्रिकत्यित इति क॰, राण्रिकच्छित इति ख॰।

<sup>(</sup>२) ध्यानिनां यागचन्तुवामिति कः।

<sup>(</sup>३) मन्बादीनां मुनीन्द्रांबाभिति ग॰।

देववीं णां जने दृंस सर्वदेवनमस्तान्।

प्रभायस्य सदा दादृन् नमस्रोऽहं कृताञ्चितः॥

प्रजापते कम्यपाय सेमाय वहणाय च।

योगेम्बरेभ्यस्य तथा नमस्रामि कृताञ्चितः॥

नमें। गणेभ्यः सप्तभ्यस्या सोनेषु सप्तस्र ।

स्वयसुवे वमस्रामि ब्रह्मणे योगचतुषे॥

यदाधाराः पिट्रगणा योगमूर्तिधरा हि ते।

जमस्रामि ततः सेमं पितरं जगतामदं॥

प्रज्ञिक्पांस्रयैवान्वान्तमस्यामि पिदृन्दं।

प्रज्ञीषोममयं विश्वं यत एतद्भेषतः॥

ये तु तेने। मयास्ति सेमः सूर्याग्रिमूर्भयः।

जगत्स्वक्षिणस्रवे तथा ब्रह्मस्वक्षिणः॥

तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पिट्रभ्या यतमानसः।

नमो नमो नमस्ते ने प्रसीदन्तु ख्यानुजः॥

मार्कण्डेय स्वाच।

एवं स्तास्ततस्तेन तेजसे सुनिस्तामः।

नियक्तस्ते पितरे भाषयन्तो दिशो दशः।

निवेदितश्च यत्तेन गत्थमास्थानुसेपनं ।

तङ्गूषितानय स तान् दृदृशे पुरतः स्थितान् ॥

प्राणपत्व पुनर्भक्ता पुनरेव स्तान् स्थाः।

नसस्त्रभं नमस्त्रभ्यमित्याद पृथगादृतः॥

ततः प्रसन्ताः पितरस्तमूषुर्मृनिस्त्रमं।

137

वरं रुणीस्वेति स तानुवाचानतकत्थरः॥
स्विस्वाच ।
साम्प्रतं सर्गकर्मृत्वमादिष्टं ब्रह्मणा सम ।
सार्द्धं पक्षीमभीषामि धन्यौ दियां प्रजावती ॥
पितर असुः ।

श्रदीव सदाः पत्नी ते भविष्यति मने।रमा । तस्याञ्च प्त्री भविता संचिरी सुनिसत्तमः॥ मत्वन्तराधिपे। धीमांख्यसाधिवोपलितः। द्वे रौच इति खाति प्रवास्त्रति जगस्रये॥ तस्यापि बह्बः पुत्रा भविक्यन्ति महात्मनः। महाबस्ता महावीर्याः पृथिवीपरिपासकाः ॥ लञ्च प्रजापितर्भूला प्रजाः सृष्टुा चतुर्विधाः । चीणाधिनारो धर्मजः ततः विद्धिमवास्यवि॥ स्ताचेनानेम वि इचे घोऽखांस्तोस्थित भिततः। तस्य तुष्टा वयं भोगान् दास्थामो ज्ञानसुत्तमं॥ श्ररीरारोग्यमेश्वर्यपुक्त-पौक्तादिकं तथा। वाज्र्यंनित सततं सत्याः स्तोचेणानेन यद्गतः॥ श्राद्धे च ब इसं भक्त्या श्रक्तिणीतिकरं सात्रं। पठिस्वति दिजायाणां भुखतां पुरतः खितः॥ स्तोन अवणसम्प्रीत्या सन्तिधाने परे कते। श्रसाकमचयं श्राह्मं तद्भविष्यस्यसंत्रयं॥ चद्यवश्रीविश्वं श्राह्मं वद्यव्यव्यतं भवेत्।

१ · 🕶 1]

श्रन्याचीपात्रवित्रेन यदि वा क्रतमन्त्रया ॥ श्रश्राद्वार्द्वित्यक्तीह्यकारे स्वया छतं । श्रकाले उत्रचना उद्देशे विधिहीनसचापि वा ॥ त्रश्रद्धानै: पुरुषेद्शामात्रित्य वा कतम् श्रमाकं द्वप्तये श्राहं तथायेतद्दीरकात्॥ यचैतत् पचते त्राह्वे खोचमसासुखावहं। श्रसाकं अधिते द्विस्तत्र दादश्रयार्षिकी ॥ हेमनो दादबान्दानि व्यत्रिमेतत् प्रयक्कति । शिधिरे दिगुषाध्दानि लप्तैः स्तोत्रमिदं शृतं ॥ वसन्ते चोङ्गसमासृत्रये श्राह्मकर्माण । बीको च बोड्केवैतन् पठितं व्यक्तिकारकं ॥ विकलेऽपि कते आई सोचेणानेन बोधिते। वर्षासु वित्रसाकमच्या अध्यते इते ॥ श्रारत्कालेऽपि पठितं श्राद्धकाले प्रयच्छति । श्रक्षाकमेतत् पुरुषेसृप्तिं पश्चद्रश्राञ्चिकीं ॥ यस्मिन् रहेऽपि सिखितसेतत्तिष्ठति नित्यदा । सन्निधानं कृते त्राह्ने तचास्नाकं भविष्यति ॥ तसादेतत्त्वा श्राङ्के विप्राणां अञ्चतां पुरः। श्रावणीयं महाभाग श्रक्षाकं प्रीतिहेतुकं<sup>(९)</sup> ॥ श्रधात्यात्यपि जयानि ।

अविष्योत्तर-वाराइ-विष्णुपुराणेषु ।

(१) पुष्टिहेतुकमिति ग॰।



स्रोकानिमां य पौराणां त्रावयेद्वाद्वाणान् बुधः ।

पिता पितामस्स्वैव तथैव प्रपितामसः ।

मम द्वतिं प्रयान्वस्य विष्रदेशेषु वंस्विताः ॥

पिता पितामस्स्वैव तथैव प्रपितामसः ।

मम द्वतिं प्रयान्वश्चिश्चामाण्यायितमूर्त्तयः ॥

पिता पितामस्स्वैव तथैव प्रपितामसः ।

द्वतिमाणान्तु पिण्डेन मणा दत्तेन भत्तले ॥

पिता पितामस्स्वैव तथैव प्रपितामसः ।

दित्रमाणान्तु मे भन्ना यन्वयैतदुदास्तं ॥

मातामस्यात्पिता च पिता तस्यापि द्वण्यतु ।

दिजानां तर्पणाद्वोमात् पिण्डदानास्य मे सदा ॥

मातामस्कृप्तिसुपैतु तस्य
तथा पिता तस्य पिता तु योऽन्यः।
विश्वे च देवाः परमां प्रयान्तु
व्वित्रं प्रयायन्तु च यातुधानाः॥
यश्चेश्वरो स्थासमस्तकयभोकाव्ययात्मा स्रिरीश्वरोऽन।
तस्यिधानाद्ययान्तु सद्यो
रच्चांस्त्रश्चेषाक्षस्रराश्च सर्वे॥

माम मान्निवर्त्त-वाराष्ट्रपुराणोक्तानि गयाप्रश्नंसावचनान्यपि ग्रिष्टाः पठिका। गयायां धर्मपृष्ठे च सर्सि ब्रह्मणस्त्रथा। गयात्रीर्वे वटे चैव पिढणां दत्तमच्यं॥ गयायां पिट्रक्षिण खयसेव जनाईनः ।
तं दृष्ट्वा पुष्डरीकाचं सुष्यते च ष्ट्रणत्रथात्॥
प्रसीपनप्रमाणेन पिष्डं दद्याद्गयाण्यरे ।
खद्भरेत् सप्तगोचाणि कुक्तमेकात्तरं व्रतं॥
भूमिष्ठास्तु दिवं यान्ति खर्गस्ता मोचगामिनः ।
खर्ग-पातास्त-मर्त्येषु नास्ति नीर्थं गयासमं ।
पितरो यान्ति देवलं दत्ते पिष्डे गयात्रिर दति ॥
कालिकापुराणे।

खाध्यायमीरेत पुराणमाद्यं खधर्मप्रास्तं पिट्टबबातञ्च। कथां विरिञ्चादिचरिचविप्र तुष्टी च तेषामितिहासमेव॥

कूर्मपुराणे।

खाध्यायं त्रावयेदेषां धर्मप्रास्ताणि चैव हि। इतिहासपुराणानि त्राद्धकस्यांस्त प्रोभनान्॥ नारदीयपुराणे।

> माखानानि पित्वणाञ्च माद्धेव्यचयत्रप्रये। गाणाञ्च पित्वभिर्गीता भुञ्जानान् त्रावयेद्विजान्॥

पितृषामास्थानानि त्रावयेदित्युक्तं, तत्र सप्तव्याधास्थानं त्राह्य-प्रश्नंसाप्रकरणे द्रष्टव्यं। पौद्धरवसमास्थानममावास्थाप्रकरणे विस्तोक-नीयं। श्रक्कोदास्थानमष्टकाप्रकरणे प्रतिपादितं विश्वयं। श्रन्थान्यपि त्रश्चपुराणोक्तस्थानमार्कण्डेयपुराणोक्तमरी त्यास्थानप्रस्तीन्यतिप्रसङ्ग-



भयादिशां जिल्लानि पिकास्थानानि तत्तत्पुरासेषु विकेश्य या-वणीयानि । समग्रसप्तवाधास्थानपठनासमर्थस्य तत्सनुष्यस्यं मात्स-पद्मपुराणोक्रमिदं स्रोकदयं पठेत्।

सत्रवाधा दशारको स्त्रगः कालच्चरे निरौ ।

चक्रवाकाः सरोदीपे इंसाः सरिस मानसे॥

तेऽपि जाताः कुरु वेचे बाह्मणा बेदपारमाः।

प्रस्थिता दीर्धमध्वानं यूयन्तेभ्ये। उनसीदतेति॥

पिल्लगायास्तु नानास्त्रतिपुराणेभ्यः समाद्याय प्रदर्श्यन्ते।
तच यमस्ति।

गाथाय पित्वभिर्गीताः कीर्चयमि पुराविदः।
श्रिप नः स कुले भ्रयाद् यो नो दद्याच्ययोदश्रीं॥
पाथसं मधुसंयुक्तं प्राक्काये कुद्धरस्थ स।
श्रिजेन सर्वलोहेन वर्षासु स मघासु स॥

श्राह विष्णुः । श्रय पिटगीते गाथे भवतः । श्रवि जायेत बेाऽस्माकं कुले कश्चित् शृपे।क्तम । प्राटट्कालेऽसिते पचे चयोद्यां समाहितः॥ मधूत्कटेन यः श्राह्मं पायचेन समाचरेत् । कार्त्तिकं सकसं वावि प्राक्ष्काये कुञ्चरस्य वा॥

## पैठीनसः।

क्रागेन सर्वकोष्टेन वर्षासुष मघासुष।
पुन्नी वा यदि वा पौन्नी यो ने। द्यात् चयोदश्रीम् इति॥
ष्टब्स्यतिः।

काञ्चिमि पितरः पुत्ताम् मरकापातभीरवः । गयां यास्ति य कञ्चित् भोऽस्ताम् भन्तारिययिति ॥ करियति यद्योत्सर्गमिष्टापूर्त्तं तस्वैव स । पातिययिति गार्डस्यं श्राद्धं दास्ति वास्वरं॥

### याज्ञवस्काः।

कुलेऽसानं स जन्तुः स्वात् यो नो द्वाक्तसाञ्चलिं।
नदीषु मक्ततेयासु श्रीतलासु विशेषतः॥
श्रिप जायेत सोऽसानं कुले नियमरे।त्तमः।
गयाश्रीषेवटे श्राद्धं यो न कुर्यात् समाहितः॥
यम-याज्ञवस्त्य-विष्णुधर्भीत्तर-त्रश्चवैवर्त्त-भविक्योत्तर-कूर्मपुराणेषु।
एष्टव्या बह्दः पुत्रा यद्ययेका गर्या व्रजेत्।
यजेत वाश्वमेधेन नीसं वा स्वसुत्स्जेत्॥
मत्स्यपुराष-विष्णुधर्मीत्तरयोः।

श्रतः परं प्रवश्यामि पित्तभियाः प्रकीर्तिताः ।
गायाः पार्थिशार्षृ लकामयङ्गः खके पुरे ॥
श्रिप खात् खकुलेऽसाकं यः श्राष्ठं नित्यमाचरेत् ।
पयोमूल-फलेः पृष्पेसिलते।येन वा पुनः ॥
श्रिप खात् खकुलेऽसाकं यो नो दशास्त्रकास्त्रलिं ।
नदीषु वक्तते।यासु श्रीतलासु विशेषतः ॥
श्रिप खात् खकुलेऽसाकं हेमिशं जलास्त्रलिम् ।
निल-माचिकसंयुकं यो नो दद्यात् समाहितः ॥
श्रिप खात् खकुलेऽसाकं यो नो दद्यात् समाहितः ॥

पायमं मधुमिपिभीं वर्षास च मघास च ॥ त्रपि स्रात् सकुन्तेऽस्नाकं सङ्गमांभेन यः महत्। त्राद्धं कुर्यात् प्रयत्नेन कालक्षाकेन वा पुनः॥ कालप्राकं महाप्राकं मधु सुन्गन्नमेव 🤻 । विषाणवर्ज्या चे खङ्गा त्रास्टर्यादात्रयामहे ॥ गयायां दर्शने राहाः खङ्गमांचेन योगिनम् । भोजयेदै हतेऽसाकं छ।यायां कुञ्चरख तु। श्राकल्पकालिकी हिप्तिसोगासाकं भविखति॥ दाता सर्वेषु खोकेषु कामचारी भविष्यति। श्राभृतसंद्रवं काखं नाच कार्था विचारणा॥ यदेतन् पञ्चकं तस्रादेनेनापि वयं सदा । हितं याखामहेऽनन्तां किं पुनः धर्व्वधम्पदा ॥ श्रपि स्थात् खकुलेऽसाकं दृषभं यः पसुत्रुवेन् । प्रस्वमानां वे धेनं दद्याद्वास्त्रणपुर्वे ॥ श्रपि स्थात् खकुषेऽसाकं कश्चित् पुरुषसत्तमः । र्म्वीपकर्णेर्युकं ग्रन्थं यः सम्प्रदास्त्रति ॥ त्रपि स्थात् खतुस्रेऽस्थाकं दद्यात् क्रष्णात्रिमञ्च घत् । सुवर्षेद्र्यः सबुरं विधिना च नरात्तम ॥ त्रपि स्थात् खकुकेऽस्माकं कञ्चित् पुरुषसन्तमः । सर्ववर्णं इयं दद्याच्छुक्तनी संविशेषतः॥ त्रपि स्थात् खनुसिऽसानं यः नुर्याः स्कृद्भयान्वितः । सुवर्णदानं गोदानं पृचिवीदानमेव च ॥

श्विष शात् य खुर्चेऽस्माकं कश्चित् पुर्ववस्त्रमः । त्रूपारामतदागानां वापीनां श्रम्य कारकः ॥ श्विष शात् य्रृष्ठेश्वेऽस्माकं सर्वभावेन यो दिरं । प्रयायाच्हरणं विश्वं देवेशं मधुद्धदनं ॥

वायुपुराख-ब्रह्मास्त्रपुराख्योः ।

मार्कछेयपुराखे।

चन गाथाः पिह्नगीताः कीर्त्तयिन पुराविदः।
तास्त्रचं सम्प्रविद्धानि यथावन निनेधित॥
चित्र स कुने जायात् यो नो दद्यात् नयोदत्रीं।
पायसं मधुनिर्धां कायायां कुन्तरस्य च।
चित्र वर्षकोद्देश वर्षास च मयास च॥
एष्टका नद्दः पुना बस्कोऽपि गयां जजेत्।
गौरीं वाष्युद्देद्वार्थां नीनं वा स्वसुत्युजेत्॥
प्रभासवास्त्रे।

म्म मुवन् पितरस्मेतां गायां पौरासिकीं प्रिये। गयां गम्तुं न मक्कोति चदि पुनः कयस्म ॥ तदा यद्येन गम्तवां गोष्पदं तीर्थसुम्म । कन्दे भूषीः फर्बिवापि पिष्माकेष्गुदकेन वा। म्मपि नः स सुस्ने भ्रूयासोऽन साद्धं प्रदास्मित ॥

पित्रगाथाः सदैवाच गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः। या गीताः पित्रभिः पूर्व्वं रच्छासन्सदीपते॥ कदा नः सन्ततावय्यः कछचिद्भविता सुतः।



यो योगिभुक्तभेषान्तेर्भृति पिण्डं प्रदास्ति॥
गयायामयवा पिण्डं खन्नमांमं महाहतिः।
कालमाकं तिलाशं वा क्रमरं ममद्वप्तये॥
वैश्वदेव्यस्च मौम्यस्च खन्नमांमं परं हतिः।
विषाणवर्जं ये खन्ना श्वास्तर्य्यादामयामहे॥
तथा वर्षाचयोदय्यां मघासु श यथाविधि।
मधुमपिःसमायुकं पायमं दिचिणायने॥
महाकालखण्ड-वराहपुराणयोः।

पित्गीतास्रधेवाच स्नोकांसान् प्र्णु यस्तम ।

श्रुता तथेव भवता भायस्वैव धतात्मना ॥

श्रिप धन्यः कुले जायादस्माकं भिक्तमास्तरः ।

श्रुक्वन् विस्त्रमायं यः पिष्डास्रो निर्व्वपिखित ॥

रत्न-वस्त-महायान-सर्वभोगादिकं वसु ।

विभवे सित विप्रेभ्यस्त्रसानुद्दिश्य दास्ति ॥

श्रुत्रेन वा ययाश्रत्या कालेऽसिन् भिक्तमस्रधीः ।

भोजियखित विप्राग्यान् तन्माचिभवो नरः ॥

श्रुसमर्थाऽस्त्रदानस्य धान्यश्राकं स्वश्रक्तितः(१) ।

प्रदास्ति दिजाय्येभ्यः खल्पान्पां वापि दिन्तणां ॥

तनाप्यसामर्थ्ययुतः कराग्राग्रस्तितांस्तिलान् ।

प्रणस्य दिजसुख्याय कसीचिद्दिज दास्ति ॥

तिलीः सप्ताष्टभिवापि समवेतं जलान्नालं।

(१) खभितात इति ग्र॰।

भित्रनमः समुद्दिम्य यद्यसानं प्रदाखित॥ चतः सुतस्त्रित् संप्राप्य गोभ्यो वापि गवाक्रिकं। त्रभावे प्रीखयत्रसान् भक्तियुकः प्रदास्यति ॥ सर्वाभावे वनं गला बन्दमूलप्रदर्शकः। स्र्य्यादिले। कपानानामिदसुनैः पठिष्यति ॥ न मेऽस्ति विन्तं न धनं न वान्यत त्राद्वोपयोग्यं खपितृत्रते।ऽस्मि । व्यक्त भत्या पितरा मया नृतौ हतौ भुजौ वर्त्धान माहतस्य॥ सयवं पायसं वापि म्यामाकं सम्निवारकं। यकून् चौद्रतिसेर्युकान् कवा पिण्डान् प्रदास्रति॥ तेन पिण्डप्रदानेन वासे।ऽस्माकं चिपिष्टपे। तर्पणचीव योऽसाकमिर कुर्यात् समाहितः। तिलीः सप्ताष्टिभिवीपि सेाऽपि व्हिप्तं परां नयेत्॥ कूर्मपुराणे।

> गायिन पितरे। गायास्तृष्यिन च मनी विषः । एष्ट्या बह्दः पुनाः शीलवन्तो गुणान्विताः॥ तेषान्तु समवेतानां यद्येकाऽपि गयां व्रजेत् । गयां प्राप्यानुषद्गेण यदि श्राद्धं समाचरेत्॥ सन्तारिता वयन्तेन स याति परमाङ्गति । वराहपर्वते चैव गयायां वै विशेषतः॥ बाराणस्या विशेषेण यन देवः स्वयं हरः।

नन्दिपुराचे।

चिप तेषां द्र्यु मतं पिद्धृषां निस्तितं तदा । रहस्रं तेरिदं प्रोत्तं सुनीनां भावितातानां ॥

> बाकानि मुखानि फखानि वापि चे श्राद्धसुद्धिया तु निर्वपन्ति । भिकानि ताचेन सतीर्थजेन ते पुलिकां पुलक्षकं सुप्**छं** ह न यञ्जयाजी न च सर्ववेदी प्रियः पिष्टुषां न नवां प्रवातः। प्रियः स पुत्रोऽभिमतः पिदृषां यः सादराऽभः सक्तदेव दद्यात्॥ मधं हि दानाध्यन सपि। भि-साचापरैः संवसवन्त्रज्ञेस । सतीर्घमेकं परमं पविचं पापापहं प्राप्य निरस्तदोवं॥ पानीयमधन तिसैर्विमिसं द्यात् पिद्धभ्यः प्रयते। मनुष्यः । श्राद्धं हतं येन समान्द्रसं रस्स्रमेतत् पितरा वदन्ति ॥ रति जणानि ।

गोय-सम्बन्ध-नामानि वद्यावस्त्रतिपाद्चेत्।

प्रथ विभन्नव: ।

इति वचनात् गोचप्रतिपत्तिचेतीः प्रम्दस्रोचारणं कर्म्यं, तचा-विभक्ति कर्तुमप्रकामिति विकस्पमानासु यस्या विभक्तौ प्राप्ताचां प्रास्त्रेष नियमः क्रियते तप विभक्तिविश्वेषेरेव आह्ने देयमित्याच नारायणः।

> विभक्तिभिन्तु संघुक्तं दीयते पिष्टदैवतं। दत्तमन्त्रयतां चाति विपरीतमनर्थकं॥

'पिट्रदेवतं' पिचधं देवताधं च द्रखं विभक्तिभिः संयुक्तं इति । वि-भक्तिभिर्धासादिधमंत्रास्त्रप्रणेट्टिनयिमताभिस्तुर्धादिभिः सम्बद्धम् । तचोद्दिस्त्रमानदेवताभिधायिपदस्य विभक्तिसम्बन्धेन परम्परया त्यस्य-मानस्य द्रव्यस्य सम्बन्धाभिप्रायेषः । न तु साचाद्व्यवाचकस्य पदस्य विभक्तिसम्बन्धो विधेयदर्श्वयिष्यमाधैर्वचनैद्दिस्त्रमानाभिधायिपदस्य सतुर्धादिविभक्तिनियमविधानावगमात् । क्रियाविश्वेषस्पत्ते तु न किस्तिद्वनुपपस्रं । ततस्तुर्धादिविभक्त्यन्तैः पदैर्देवान् पिद्धनृदिस्त्र गन्धादिद्रयं देयमित्यर्थः । 'विपरीतं' यथाविद्दित्वभक्तिरिद्धतं । 'श्वनर्थकं' निष्कत्तं ।

#### नागरखखडेऽपि।

विभिक्तिरितं माद्धं क्रियते चिद्दपर्यंचात् । मक्तं तदिजानीचात् पिदृषां ने।पितहते ॥ तस्मात् सर्वप्रयक्षेन त्राह्मणेन विजानता । विभिक्तिभियंचोक्ताभिः माद्धं कुर्योाणिभः सदा ॥

'विपर्ययात्' आकोः। 'यथोकाभिः' यथात्रास्त्रविहिताभिः। 'चिभि-रिति कान्द्रमं विभक्तीमां विश्लेषणम्। श्रतखिस्भिर्विभक्तिभिः सर्वदा



. श्राद्धं वर्ष्यं। एतच तिस्रणां विभक्तीमां सर्वदा श्राद्धमाचसन्था-भिप्रायेण न त तिस्रणासेव श्राद्धमाचसन्थ इति मन्त्रयं विभक्ति-चतुष्टयस्य वच्छमाणलात्। क्यं तर्षं चतस्रणां न श्राद्धमाच-सन्त्यः एकोहिष्टे श्रावादमाभावेन दितीयाया मन्त्रभावात्। का पुनस्ता विभक्तयः दत्यपेचायासुकं तचैव। प्रथमा च चतुर्थी च घष्टी स्वाच्छाद्धसिद्धये। प्रथमा चेति चम्रब्देन तिद्मेषः सन्तुद्धिदपादीयते। उत्तरेण चकारेण दितीया, तेन प्रथमा-सन्तुद्ध-दितीया-चतुर्थी-षष्टीनां यथौचित्यं प्रयोगेण श्राद्धं साधयेत्। जक्तविभक्तीनां विनियोगमाद्य व्यासः।

> चतुर्थी चासने नित्यं सङ्क्ष्णे च विधीयते । प्रथमा तर्पणे प्रोक्ता सन्दृद्धिसपरे जगुः॥

'चतुर्थी चामने नित्यं' रति भूयोद्र्यनाभिप्रायेण न त तिस्तित्यार्थं तस्त्रापाचिकस्य द्र्ययिव्यमाणलात्। श्रयवा नित्यमित्युपरितनेन सम्बंधते श्रव्यमङ्क्षे तस्त्रानियतलात्। 'तर्पणं' पित्राद्युद्रेशेन जस-दानं। तनासुकगोनाः श्रस्तित्यतरः व्रप्यन्तिति प्रथमया श्रमुकगोना श्रस्तित्वरः व्रप्यस्तिति समुद्धा वा प्रयोगः कर्क्तवः। समुद्धिनित्यादेवीक्यान्तरलम्। 'श्रपरे' श्रपरिसन् श्रर्धदानादौ, कर्क्तवं। सम्बद्धिप्रयोज्यं शास्त्रविदः प्राष्टः।

प्रक्राचयासने षष्टी चतुर्धी चासने मता । श्रष्टावनेजनं पिष्डं तथा प्रत्यवनेजनं । समुद्धीतानि कुर्यीत सर्वशास्त्रविशारंदः॥ 'प्रच्छा' त्रनुत्रा बाह्मणार्थं त्राद्धारक्षे प्रत्रवाक्यं, 'त्रचयं' त्रचयो दकदानं।

स्गः।

ष्टकायने तु वै षष्टी तथैवाक्ययदानने ।
श्रावाहने दितीया खादेष श्राष्ट्रविनिश्चयः॥
श्रावाहने दितीया खादेष श्राष्ट्रविनिश्चयः॥
श्रावाहने पिण्डे तथा प्रत्यवनेजने ।
सनुद्धितां प्रयुक्तीत श्रेषे षष्टी विधीयते॥
गन्धं माख्यश्च धूपश्च दीपमन्नं सदिचणं।
श्राप्ट्यक्रोन दातयं चतुर्था विधिमिक्कता॥
क्रोन' श्रविश्वेषेण श्रवैषस्त्रोणित यावत।

'त्रप्रयक्कोन' त्रविश्वेषेण त्रवैषम्येणेति यावत्।

प्रचेताः।

श्रप्रदिचिणमेतेषामेकैकन्तु पित्रक्रमात्। सम्बोध्य गोत्रनामभ्यामेष तेऽर्घ्य इतीरयेत्॥

एतेषां पित्व-पितामस-प्रिपतामसानां मध्ये पित्रक्रमादेकैकं गोच-नामभ्यां समन्धप्रतिपादकेन च पित्र्यादिशब्देन सम्बोधीष तेऽर्घ इति कीर्त्तयेत्।

ब्रह्मपुराखे।

इदं वः पाद्यमर्थञ्च चतुर्थ्यनं निवेदयेत्। श्रवापि नाम-गोव-पिचादिशब्दान् समुद्धान्तानेव सङ्गीर्त्थं व इति युग्नदिव चतुर्थ्यन्ता विधेया इत्यर्थः। नागरखण्डे।

अचयं सतिलं देयं पछ्या चैव ततः परं।



पविषाणि समादाय खधेति च प्रकीर्मयेत्॥ संगदकारोष्यचय्यदाने वष्टीमाच ।

श्रचयामनयोः षष्ठी दितीयावादने सृता । श्रन्नदाने चतुर्थी साच्छेषाः समुद्धयः सृताः ॥

भविष्योत्तरेऽपि।

चतुर्थी सर्वकार्येषु प्रथमा तर्पणे स्मृता । पष्टी विभक्तिरस्यये पिहकार्ये यथाविधि ॥ प्रच विकस्पे यथास्वज्ञासं यवस्या । भावाइने तु दितीयानियमा विभक्त्यमार्गिषेधस्रोक्ती नागर-खस्त्रे ।

> त्रावाहमम् कर्त्त्रयं विभक्ताय दितीयया । ये नामक्कित ते सर्वे समाह्रताः प्रथक् प्रथक्॥ त्रन्यथा तु विभक्ता च प्रिव्वज्ञावाहयेत् कचित्। नामक्कित्त महाभागा यद्यपि खुर्बुसुक्तिताः॥

श्रथेखासनदानानन्तरं पिद्धणामावादनं करिये श्वागक्तन्तु पितरः पितर श्वागक्केति विभक्त्यन्तरसभवादन्यनिषेधोऽयसुक्यते । श्वन्यैस्त सविभक्तिकपदप्रयोगदर्शनेनैव विभक्तीनां विनियोग जकः।

तच तावद्गोचसंबत्धनामानि यथावत् प्रतिपाद्येदित्युक्तकसेणैव प्रयोग उक्तो वक्षृचपरिविष्टे ।

गोंचं खराकं धर्वच गोचखाचयकर्मण । गोचस तर्पणे कुर्यादेवं दाता न मुद्धति ॥ 'गोचं' गोचप्रद्रः, 'खराकां' त्रजकां । धर्वच स्नापवादयतिरेकेच,

त्रजन्तता च गोत्रज्ञस्यः। सप्तम्यर्थासभावात् प्रयोगायोग्यतयेव सप्त-मीव्यदासाभविव्यति । श्रयवा खरामामिति यत्किञ्चित्खरामाना-प्राप्ती प्रथमं वा नियम्येतेति न्यायाद्धर्मसमास्राये प्रथमनिर्देष्टसा-कारसेवान्यावयवता तथा चाकारान्तः गोत्रश्रन्द उत्तारणीय इति गम्यते । श्रयवा खरानामित्युदात्तखरानां वर्षधर्मक्षेषु खरेषु प्रथमतात् प्रधानताच निर्विशेषणेनापि खरशब्देन निर्दिधाते, तसीव विज्ञातुं प्रकालात्। ततस्रोदात्तताविज्ञिष्ट एव वर्णे। यस्रान्तो न वर्णान्तरं। तद्व खरान्तता च गोत्रम्बद्ख समुद्धावेव घटत इति । श्रेनैकवचनप्ं सिङ्गपिनादिश्रव्दाः प्रदर्शनार्थाः बज्जवचर-क्तीलिङ्गमाद्यमातामहादिश्रन्दानामिति तत्र प्रयोजकलात्। एवञ्चान प्रयोगो भवति श्रमुकगोत्र पितरमुकश्रमंत्रेतत्तेऽर्धमिति । एवं पिता-महादिखपि। प्रथये लसुकगोत्रस पितुरसुकप्रमणोऽचयमस्त्रित प्रयोग:। एवं पितामहादिष्यपि । तर्पणे तु श्रमुकगोत्र: पिता श्रमुकमर्मा व्रथलिति प्रयोगः। एवं पितामहादिव्यपि। एवमासन-दानादाविप खयमूद्धं। विखरेण तु प्रतिविभक्तिप्रतिपदार्थलप्रयोग-वाक्यान्यपराचकत्यप्रतिपादने दर्शिययन्ते। वृह्यम्वेतापि।

गोत्रं खरानं सर्वत्र गोत्रस्थाचयकर्मणि । गोत्रस्त तर्पणे प्रोक्तः एवं कर्त्ता न सुद्धति ॥ सर्वेचैव पितः प्रोक्तः पिता तर्पणकर्मणि । पितुरचयकाखे तु पित्वणां दत्तमचयं॥ गागरखण्डे तु विभक्त्यन्तपित्रादिपदपूर्वकप्रयोगपूर्वकंतदिनियोग उक्तः।



सर्वचैव पितः प्रोक्तः पिता तर्पणवर्भणि । पित्रं सङ्गल्पकाले तु पितुरचय्यदापने॥ गोचं खरान्तं सर्वच गोचस्तर्पणकर्मणि। प्रमणे सस्दाने तु प्रमणोऽचयके विधी॥

'संकल्पकाले' त्रवायागकाले । 'सम्बदाने' त्रवदाने । स्तीलिङ्गेऽपि विभक्तान्तपदप्रयोगदर्भनेन तदिनियोगस्त्रेव ।

मातुर्भाचे तथा मातः श्वासने कल्पनेऽचये।
गोचे गोचाञ्च गोचायाः प्रथमाचा विभक्तयः॥
देवि देथे तथा देखा एवं मातुञ्च कीर्तयेत्।
गोभिखोऽपि।

गोत्रायासासने कुर्थात् गोते तैवार्ध-पिष्डयोः । गोत्रायासात्रयकाखे गोत्राये त्याग एव त । गोत्रामावाहने कुर्थात् स्तीलिङ्गे तु न संप्रयः॥ श्रन्थान्यपि नमे। विश्वेभ्ये देवेभ्य दत्यन्नमादौ प्राङ्मु बेभ्योऽपि निवेदये-दित्येवस्यायाणि विभक्त्यादिवत्रनानि प्रयोगसमवायात्त्रतेव दर्भयिखन्ते।

॥ इति विभक्तयः॥

॥ श्रय प्राचीनावीत-यद्योपवीतनिर्णयः॥

तच तत्सामान्येन रह खबु चतुर्व्यिधं कर्म भवति किञ्चित् पिचेक-सम्बन्धिलात् पित्रं खधानिनयनादि । किञ्चिद्देवेकसम्बन्धिलाद्देवं यथा विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति वाचनं । किञ्चिदुभयसम्भिलादुभयात्मकं यथा पाकप्रेज्ञिणादिस्तनाचाद्यनुवादेन प्रमीमबादिसोदितम्। ज्ञायते लिङ्गप्रधानार्थं पूर्वं बिद्धान्तपच्योरित्यादौ दृष्णते चाङ्गप्रधानयोः **१• ■•** 1]

साधारणधर्मतं । किञ्चि इदेव-पित्यममन्धरहितलाह्नौकिकसेव । यथा खागतप्रश्नादि। तत्र यत्पिश्चं यच्चोभयात्मकं तत्प्राचीनावीतिना कार्यमित्याच मनः।

> प्राचीनावीतिना सम्यगपस्यमतन्त्रिणा। पिश्वमानिधनान्कायं विधिवद्दर्भपाणिना ॥

'प्राचीनावीतिना' दचिषस्कश्वापरि वामकचाया मधसाच विन्यस-ब्रह्मस्चेण, ब्रानिधनान् त्रासमाप्तेः। दर्भपाणिनेति दर्भपाणिलस्य पिचे त्रयोगयादत्वर्थं न तु दैवमानुषेभो निद्यस्य आद्भदेणं प्रोच्य दर्भ-पाणिः सर्वं कुर्यादिति विष्णुना तस्य सर्वार्थलेने।पदेशात् । श्रन्न पिश्च-ग्रहणात् पित्रसम्बन्धि यावत् किञ्चित्कर्म तज्जैव प्राचीनावीतिलं विधी-यते। त्रता यत्पित्रेकसम्बद्धं यत्र देवपित्रसाधारणं तलाचीनावी-तिना कार्ये । साधारणेपि हि पिश्व एव धर्मी न्यायो न त कदाचि-द्वेवधर्मः विप्रतिषिद्धप्रधानाप्रधानधर्मसमवाचे प्रधानधर्मस्य ससीय-स्तात्। यवाग्रीकरणस्य दैविपिचे।भयात्मकलपचे यज्ञोपवीत-प्राची-नावीतयोर्विक ल्याभिधानं तत्क खचिदेव मत इति न विरुद्धम्। प्रतः साधारणेऽपि प्राचीनावीतमेव कार्यं दैवेषु तु यज्ञोपवीतमेव कार्यं श्रतएवाश्वचायमः।

> मधेनैव च देवानां कर्त्तथं श्राद्धमुत्तमं। त्रपसयं पित्वणाञ्च कुर्याच्य्र्तिनिदर्भनात्॥

देवानां श्राद्धं पित्राष्ट्रभूतं वैश्वदेविकं श्रन्यच श्राद्धभेदप्रकरण-प्रदर्शितमभीष्टदेवदेवत्यं तत्स्योन प्रादिक्ष्येन यज्ञोपवीतिना च कार्यः। श्राद्धग्रद्भात होमादिदेवदेवत्यकर्ममात्रोपसत्त्वणार्थः । पितृषाञ्च



स्राद्धमपस्थमप्रद्विणं प्राचीनावीतिना च कर्तथं। स्राद्धमन्दस्थाच पित्रकर्ममाचोपलक्षणार्थः। 'स्रुतिनिदर्भनादिति प्राचीनावीतं पित्र-षासुपवीतं देवानामित्युपवीतविधिवाक्यमेषे दर्भनादित्यर्थः।

प्रभासखच्डेऽपि ।

यज्ञोपवीतिना कार्यं देवं कर्म विजानता । प्राचीनावीतिना चैव पित्वणामयज्ञेषतः ॥ नागरखण्डे तु प्राचीनावीतस्य कचिद्पवादोदिर्भितः । एवं सर्वाः क्रियाः कार्याः देविकाः सय्यपूर्विकाः । पैत्वकासापसयोन सुक्षीकं स्वस्तिवाचनमिति ॥

'खसिवाचनं' पिष्टबाह्मणान् प्रति यः खसिवाचनप्रैयः, यानि तु ब्राह्मणेकसम्बद्धानि प्रत्युत्थानखागतप्रश्नादीनि विजिष्टपुरुषसन्कारतया श्राद्धानङ्गलास्त्रोकिकानि तेषु नित्योदकी नित्ययद्वोपवीतीत्यादिभि-इत्सर्गतः प्राप्तं यद्वोपवीतसेवानुसन्धेयम्।

> द्रति सामान्येन प्राचीनावीतिनिर्णयः। स्रथ विशेषतः प्राचीनावीतादिनिर्णयः।

तत्र यद्यपि पित्रपाकादिसाधनीश्वतत्रीद्यादिद्रव्यसम्बन्धिनां क्रया-दीनां कथित्रत् पित्रसंबन्धेन सनुवाकागतपिश्वपद्वाच्यतं वक्षुं अक्षं तथायत्र विहितसेव तद्भित्रश्रुत्यादि पित्रसम्बन्धित्वेन विविचतं न पित्र-सम्बन्धिमात्रं इति प्रसङ्गनिष्टत्त्यर्थमवच्छेदाकाङ्कायां अञ्चरसिद्धधापि-तान्तरङ्गपदार्थयहणस्य न्याय्यतात्। न च क्रयादयोविहिताः, तेषाम-नुष्ठानं तु विहितनीद्यादिसिद्धिकरलेनार्थादेव प्राप्तं क्रियते अतस्तेषां न प्राचीनावीतधर्मकलं। स्रय प्राचीनावीतिना कार्यमित्येतसिम्

भनुवचने विधिवक्कव्यस्य पित्रामित्यनेन यह सम्बन्धः क्रियते, त्रतस्य विधिविधियुक्तं विदितं यत्पियं तत्राचीनावीतिना कार्यमित्येवं विधानार्थनिष्यत्तावविद्यितेषु ऋयादिषु न प्राचीनावीतप्राप्तिः । श्रविहितलादेव प्रयोगान्त:पातिनां क्रयक्षप्रिप्तिग्रहादीनां यदा कदाचिदन्ष्टानं न प्रधानप्रत्यासिनियमः । श्रवघात-निष्यवनफानी-करण-पेषण-संयमनादीनामणविधानादेव प्राचीनावीतयोगः। नन् पचादिखालीपाक दव श्राद्धेष्ववघातादीनामितदेशतः प्राप्ते कथं न विधानम्। उच्यते । धान्यस्य हि निरुप्तस्यावघाता विहितः। न चाच धान्यावख्य निर्वापे।ऽस्ति। सायितदेशते।ऽस्तिति चेत्। न। "श्रश्च-मान्निर्वेपेत् पैनपाकं वा सक्तुमुष्टिभिः। पिल्लभ्यो निर्वपामीति सर्व-द्चिषते। न्यसेत्" द्रति पद्मपुराणवचने पाकग्रहणात् पाकसाधनप्रत्या-सन्नाष्डु नावस्त्रस्य इयस निर्वापावगमनात् । श्रताऽतिदेशागता धान्यावख्रस्य निर्वापे। बाध्यते, त्रते। अवघातादिषु न प्राचीनं "त्रप्रि-मानिति ग्रइषाद्तिदेशेन सामान्येन प्रापिताऽपि निर्वापः साग्निक एव नियम्यते । श्रसु तर्षि वस्त्रभोचादिकर्त्तव्यसिति विहिते दैव-पिश्ववाधारणे वक्तशौचक्षपेऽङ्गे प्राचीनावीतं। मैवं। शुद्धद्रव्यविधे-र्श्यप्राप्ताया वस्त्रग्रोचभावनायाः कालमात्रं विधीयते न भावनाखरूपं, श्रते। जपहतभाष्डादिपदार्थश्रीचेऽपि न प्राचीनावीतं। न हि द्रयेषु श्रीचभावनाविधिरस्ति। तथा सुस-भग्रचिद्रवान्तरसाग्रचौ द्रवे त्यागेच्ह्या ग्रुद्धिमकुर्वतः प्रत्यवायः स्थात्। श्रस्याः ग्राह्मरपाकर्णिकलाच न प्राचीनावीतं। पानभाज-नभाष्ड मौचं जलेखाद्या यंमार्गद्रव्ययंस्कारार्थप्रकरणे भाष्डग्राद्धरा-



बायते तस्या श्रपि नियतयजमानकर्र्वकतानवगमान्न नित्यवन्तन प्राचीनावीतान्वयः। श्राद्धस्य खेपनभावनापि इइचिलविश्विष्टश्राद्ध-देशविधेरेवार्थात् प्राप्तानुद्यत एव न विधीयते । श्रतएव येन केनापि यमीकरणोपलेपनादि। मंक्रतेषु ग्रहेषु सुत-श्रिख-पत्नीप्रसुसेन केनचित्समार्जितेषु गर्रचिषु प्रदेशेषु कुर्वत्येवानियमेन न्निष्टः त्राद्धानि । श्रस्त तर्हि निरामिषं सङ्गङ्गक्कोतिवचनेन विहिते पूर्व्यदिने निमन्त-बाङ्गभूते भोजने प्राचीमावीतं। मैवं। म श्लाच भोजनविधिरस्ति। किन्तु रागतः प्राप्त एव भोजने निरामिषलादिनियमो विधीयते। ननु तर्हि नियमख पित्राङ्गलेन विहितलात् तदिशिष्टभोजनानुष्टाने प्राचीमावीतं कर्त्तव्यमेव । तस्र । द्राव्यक्रियागुषादीनां स्नप्राप्तांत्र-प्राप्तिः क्रत्स्त्रप्रयोगयाष्ट्रपरपर्यायानियमः । न सामावेकस्मिन् प्रयोगे श्रमवस्ता श्रक्येति, मैक्केकप्रयोगषाङ्गुखादनवस्ता खात्। श्रते। नियमस विधावपि नियमखरूपाधिकस्थानुष्टेयस्य विश्हास्र तत्रयुक्त्या प्राची-नावीतप्राप्तिः। नन्धेवं तर्षि एकस्य कर्तुरनेकस्य वासः सर्वप्रकर-षासभवादमुष्टेयार्थलसेव विधेः प्रसच्चेत । मियमविधितः प्राग्वे प्राप्तनियमखद्भपातिरिक्तान् छेयविरचे चानर्थकमेवापचेत । श्रतः प्रतिप्र-योगं पत्तीश्वतद्रवाशुपादानपत्ते यः प्राप्तिविरहस्तदुपमई नेन तवापि या प्राप्तिः च नियमः च च नियम्यधर्मस्तर्तिरिकः प्रतिप्रयोगमनुष्ठेय एवेत्यभ्युपगन्तव्यं। ततस्य तत्प्रयुक्त्या प्राचीनावीतप्राप्तिः। म्नाइ। नियम्य लक्ष्पयितिरिकानुष्ठेयविरहेपि पाचिकलापादकद्रयमित्रसर्थहे विधे:। न च निट्त्री किञ्चिद्गुष्ठेयमस्ति। प्रदृत्थात्मकत्वाद्गुष्ठा-नस्त । त्रतो न तत्प्रयुक्ता प्राचीनावीतकरणं। मैवं। त्रस्ति निष्ट

त्ताविप विधायकप्रयक्षानुष्टित्तारूपमनुष्टेयं। तचापि विधिनैव प्रवृत्त-लात्। निषेधस्थापि विधिमन्तरेणानिष्यन्तः। त्रथ नेषु जित्रयोगेव्य-प्राप्तियावत्या तत्मरूपमाचानुष्ठापकलेनैव विधेरर्थवत्त्वमिति मन्यसे त्रिं तत्खरूपानुष्ठानस्य विहितत्वात् सुतरां तत्र प्राचीनावीतप्राप्तिः। श्रधोच्यते । केषु प्रयोगेव्यप्राप्तिं व्युदस्य विधिना प्राप्तिः क्रियते केषु पुनः प्राप्तिरिति विवेकाभावास्त्र विभागेन प्राचीनावीतानुष्टानपरिनि-ष्ठेयलं तर्द्धग्रिक्कतवेगुष्यपरिचारार्थं सर्वत्र प्राचीनावीतसेव कर्त्तव्यं। न। चात्रक्षिताविद्यितपदार्थकरणभयाद्वैवरीत्यमेव किं न स्थादिति वाचां। यता विहितत्यागादरमविहितापादानम् श्रधिकं नैव द्य-तीत्यादेरेवंविधविषयसावकाश्रलात्। तस्मात् भोजनात्रितत्वेन विद्वि-तस्य निरामिषलादिनियमस्यानुष्टाने प्राचीनावीतं कर्त्तस्यमिति। श्ववोच्यते । भोजनखङ्गस्य रागतः प्राप्तवात्प्रवार्थं तदाश्रिते। निरामिषलादिनियमः त्राद्धीयनिमन्त्रणार्थलात् कर्षाण्यः कर्षाणान पुरुषार्थं बतीयः श्रतः कर्मार्थनियमविधिप्रयुक्तप्राचीनावीत्वाधेन पुरुषार्थखरूपभोजनप्रयुक्तं यज्ञोपवीतमेव कार्यः । किञ्च धिर्मारूपं हि भोजनं तदात्रिता नियमसु धर्मारूपः धर्म-धर्माणोधर्मी बसीयान् मता भोजनप्रयुक्तमत्र यज्ञोपवीतमेवाश्रयणीयं। किञ्च "शासरक्कादनश्चेव यज्ञोपवीती भुद्धीतेत्यापसम्बवसमात् भोजना-श्रितस्य यज्ञोपवीतस्य पुरुषार्थलेग प्रधानलं निरामिषलनियमा-श्रितस्य प्राचीनावीतस्य निमन्त्रणाषुत्रसेनाप्रधानसं प्रधानाप्रधानयो-विरोधे च प्रधानस्य बलीयस्वेनाप्रधानबाधी न्यायः। ऋता न निरामिषलादिनियमप्रयुक्तस्य प्राचीनावीतस्यानुष्ठानं। किञ्च पित्र-



लेन प्राप्तस्य प्राचीनावीतस्य तचापसयपूर्वकं पिहपूर्वं निमन्त्रयेदि-त्यादिना सङ्ख्यात्प्रस्ति निमन्त्रणे पुनर्विधिना क्रते पूर्वक्रते निरा-मिषभोजनादौ प्राचीनावीतं परिसञ्जायते । श्रव निमन्त्रकाय सत-श्रियादिप्रेषणमादरार्थं निमन्त्रणीयखानापमप्णश्च लोकतः प्राप्त-प्रमादार्थमन् चत इत्यतापि न प्राचीनावीत हेतुतामवगाहते श्रता वाकायग्रुद्धार्थं प्रस्ररणक्षेण सङ्गिराचर्थमाणानां विभिष्टेष्टरेवता-संसारण-कीर्त्तन-प्राणायामानां श्राद्धाकुलाख प्राचीनावीतप्रयोजकलं देशकाखं संकीर्त्तनपूर्वकं श्राद्धं सङ्गल्यवाच्यं परिसङ्खाङ्गलविरदात् प्राचीनावीतिनेव प्रयोख्यं वैश्वदेविकं दिजनिमन्त्रणञ्च यञ्चोपवीतिना कार्यं। तदाइ स एव सब्येन वैश्वदेवार्थान् प्रशिपत्य निमन्त्रचेदिति। 'सर्थन' यज्ञोपवीतेन विश्विष्टः, विस्तरी निमन्त्रणप्रकर्णे जान्वास-भादिनियमत्रावणान्तयोदैविपित्रानिमन्त्रणेतिकर्त्तव्यतयोर्पि यथाखं ययापस्यसम्भोऽनुस्रथेयः । ब्रह्मचर्यादिनियमपासनञ्च त्राद्भार्थलेन विहितलात् पिश्रमपि यज्ञोपवीतधर्मकदैवमानुषानेककार्यसङ्कीर्णलात् भूयशं स्वात् स्वधक्यंत्रिति न्यायेन यज्ञोपवीतवतेव कार्यं। ब्राह्मण-कर्टकेषु स्तृतित्रचन-मन्त्रजप-दन्तधावन-नख-ग्रात्रकर्त्तनोदर्त्तनाम्य-ञ्चनप्रतिपाद्यमानस्त्रीकरणाभ्यवदृरणवमनादिषु पदार्थेषु पित्रालात् प्राचीनावीतिरस्त्रिति चेत्। न। जक्तरीयीव प्राची निरस्त्लात्। सर्वेषां प्राचीनावीतिना सम्यगित्यादीनां प्राचीनावीतिविधवाक्यानां त्राद्ध-कर्चेकसंबद्धतात् का वा ब्राष्ट्राणेषु प्रसङ्गः। पाकश्रस्थापखेपनप्रीचणी-स्मृकोपनयन-तिसंबर्षपाविकिरण-वस्त्रबन्धनापासनीयनिरसनभाण्डा-दिसेलन-चासन-तण्डुलाचिभ्रायण-श्रयणावश्रायणोदासनादीनि तु दिवापित्रमाधार्णलेन विहितलात् पित्रालेऽपि पत्यादिकर्वकाष्ठपि भवन्तीति न प्राचीनावीतधर्मनियतलेन प्रकानि वक्तुं। श्रता यजमाने-वापि क्रियमाणान्यासर्गिकयञ्चापवीतधर्मकाष्येव कर्र्मव्यानि । वच्य-माष्यतन्दुलादिनिर्वापसु पित्वभ्यो वोजुष्टं निर्वपामि पितामहेभ्यो वोज्ष्टं निर्वपामीत्येवमादिमन्त्रकरणका यजमानकर्द्धक एवेति प्राची-मावीतयुक्त एव युक्तः। श्रम पिचर्था वैश्वदेविकार्धश्चेक एव पाक इति न वै यदेवार्थः । प्रथक्निर्व। पेऽपि न तत्रयुक्तमपि यद्भोपवीतलं वाच्छं । मन तर्षि कथं पिचेथं निर्वेपेत्याकं वैसदेवार्थमेव चेति प्रथक् बैस-दैविनिर्वापवचनं । मैवं । वैश्वदेवश्रब्दमाचपश्चमहायज्ञान्तर्गतदेवसञ्चले प्रसिद्धवैश्वदेवाभिधानात् । कथमिति । चेत् । न । दार्भवैश्वदैविकमित्यनेन बहैकवाकालात्। प्रव हि दार्प्रस्य वैश्वदेविकलं निविध्वते, न च तहार्ज-माद्वान्तविश्वदैविके घटते तस्यापि दार्भशब्दार्थान्तर्गतलात्। न च दार्श-खेव टार्जनिषेधः सभावतीति। ब्राह्मणनखरामकर्त्तनस्मधावनते-खाम जकादिखानार्घद्रव्यप्रापणानि तु दैविपि चर्धमीविभागग्रात्सवादौ-त्मर्गिकयज्ञोपवीतवतेव कार्याणि । जन्नधर्मविशेषे विभागग्रात्यानं लिह पाचैरौदुम्बरैदंशादैश्वदेवत्यपूर्वकमित्युत्तरपदार्थे तिहभागविधेरव-मसते। दाने च वैश्वदैवत्यपूर्वकमिति दैविपिचधर्मविश्रेषोपदेश्वलि-क्राचन्नोपवीतप्राचीनावीतादिधर्मविभागीऽपि गम्यते । नित्यकर्माक्र-बानयोक्षन्त्रेणानुष्ठाने क्रियमाणे तद्भर्मयोर्यज्ञोपवीतप्राचीनावीत-सोर्विइ द्वादवस्वमन्वतरस्मिन् हातये सत्यागन्तुकप्राचीनावीतं हिली-स्मर्गिकं यद्योपवीतमेवात्रयणीयं। ननु कर्माष्ट्रसानस्य तावित्रय-कानविहितेतिकर्भवताग्राहकतया तदिकतित्वम्, श्रद्धा च यज्ञी-140

पवीतिना कर्त्तस्यं दिखणानारेण कर्त्तस्य मित्रोवमादिवाकीर नारश्य विदितं प्रकृतसानित्यकाने यद्योपवीतं, श्रते। शित्रहे कतः प्राप्तस्य यद्यो-पवीतस्थीपदे क्रिकं प्राचीनावीतं बाधकं भविस्थात । न च क्रिया-प्रस्थानं परिकृत्यान्यस्थित्याचे प्राचीनावीतिविधानसभावात् तस्थो-पदेश्व एव नास्तीति वाच्यम् । श्रतिदेशानुरोधेनोपदेश्वसद्भोचस्था-स्थायस्थात्। न च नित्यस्थान-कर्माङ्गस्थानयोस्थान् मान्यनिवसोप्यस्ति, धर्मभेदात् । श्रतः प्रचानुष्ठीयमाने कर्माङ्गस्थाने स्वतरां प्राचीनावीतं प्रसम्यमानं केन वार्यते । स्थावति च प्रत्यायामपि पिद्यमाचे प्राचीनावीतं विधीयते । सभावति च प्रतिक्रियायामपि पिद्यमेधश्रस्त्रप्रयोगात् पिश्चपदस्थपदेश्वलं एका-स्थासं प्रतिक्रायामपि पिद्यमेधश्रस्त्रप्रयोगात् पिश्चपदस्थपदेश्वलं एका-स्थासं प्रतिक्रियायामपि पिद्यमेधश्रस्त्रप्रयोगात् पिश्चपदस्थपदेश्वलं एका-स्थासं प्रतिक्रियायामपि पिद्यमेधश्रस्त्रप्रयोगात् पिश्चपदस्थपदेश्वलं एका-स्थासं प्रतिक्रस्त्रस्ते स्थाने पिश्चलात् सामान्याकारेण प्राचीनावीतेः प्राप्ति-रिक्षा, दृश्यन्ते च प्रवर्ष्टिकेषत्रात्रस्ति सामान्याकारेण प्राचीनावीतेः प्राप्ति-रिक्षा, दृश्यन्ते च प्रवर्ष्टिकेषत्रस्ति सामान्याकारेण प्राचीनावीतेः ।

तथा च प्रद्ध-लिखिती । प्रेतस्य बान्धवा यथापरृद्धसुदकमवतीर्थं नेाह्ववंयेरस्रपः प्रसिद्धेरम् सङ्गत्पादिचणाभिसुखा राजन्वेग्यावणेव-सेवापस्थं वासोयज्ञोपवीते इस्ति ।

'प्रतस्य' प्रमीतस्य, 'बान्धवाः' विपाष्डसमाने।दकादयः, 'यथादृद्धं' दृद्धक्रममनितक्रम्य 'खदकमवतीर्य्य' जलाष्ययस्यसुदकमवगाद्धा, श्रङ्गानि करेख वा वाससा वान्येन वा केनिचन्नोद्वर्षयेरन्, पुनस्तीरमागत्य तचा— खलिना 'सक्तत्' एकवारं, प्रादिच्छाभिसुद्धाः, सक्तदित्यादिविश्रेषच- सुदकावतरेखापि सम्बध्यते, राजन्यवैद्धावष्येवं। ब्राह्मखबद्देवे।दक्रमव-तीर्यं श्रपः प्रसिद्धेरन्, 'श्रपस्यं' वासोयन्नोपवीते क्रवा 'वासः' उत्त

रीयं, 'यद्योपवीतं' ब्रह्मस्रचं, ते उभे श्रपस्यं यथा स्नातां तथा स्नातां तथा स्नातां तथा स्नातां तथा प्रयत्नं विधाय प्राचीनावीतक्षेपणावस्नाप्येत्वर्थः । राजन्य-विभायोस्त प्रथगिभधानात् दिगन्तराभिसुस्त्रमपि गम्यते । श्रतएव प्रचेताः ।

प्रतस्य बान्धवा यथारुद्धसुदकमकतीर्थं नेाह्वषयेयुद्दकने प्रसिश्चेयु-रपस्यै: यज्ञोपवीतवाससी दक्षिणाभिसुखा ब्राह्मस्योदसुखाः प्राक्सुखाः राजन्य-वैद्ययोः ।

तचापसथस्य प्रसेकेनैव सम्बन्ध इति वाच्यं यतः साष्टमेव स्वाने-नाणस्य सम्बन्धः।

बौधायनेने च्चते । मर्पे तु यथा हु यूं पुरस्कृत्य यद्योपवीतान्यपे-यसानि क्वता तीर्थमेवावतीर्थ यक्त श्रीश्रिमञ्ज्यो वाञ्च तत्रात्ययमुदकं निविच्य ततावतीर्थाचामन्ति ।

'श्रपेत्रसानि' श्रमङ्गसानि प्राचीनानीत्यर्थः।

बान्धवमरणं प्रक्रत्य पारस्करायाइ।

एकवन्त्राः प्राचीनावीतिनः सयसामा-नामिकयापने। ह्यापे नः ज्ञो इउचदचमिति दिखणासुखा निमञ्जन्ति ।

'एकवच्दाः' उत्तरीयग्रह्न्याः, एतचापमयं वा यञ्चोपवीते क्रलेख-नेनोत्तरीयदर्शनेन सह विकचाते शाखाविश्रेषे व्यवतिष्ठते वा, सव्यपाणे-रनामिकयोपकनिष्ठिकयाङ्गुच्या जलावयवांसानत्यञ्चामलहणादि 'श्रप नेत्यः' श्रपमार्थः, श्रापेतः श्रोग्रह्मस्यमेन मन्त्रेष दिचणाभिमुखा श्रातयः स्नानं कुर्यः । तदेवं प्रेतसाने पुनः प्राचीनावीतविधेः पार्वण-श्राद्धादिक्पकामार्थसाने प्राचीनावीतपरिमक्क्षाध्यवसीयते । नन्



प्राचीनावीतिनेत्यादिमनुवचनं दर्भश्राद्धप्रकरणे यमास्तातं तत् प्रक्रता-दन्यच न खादेवेति प्रेतसाने प्राचीनावीतप्राप्तिविरहात् कयं परि-सङ्क्षा । नचाखानारभ्यवादिख्यतत्वेन साधारणप्राप्तिरिति वाचं । श्रमारभ्यवादानां प्रतिगामित्विनयमात् । उच्यते । दर्भश्राद्धाष्ट्र-भ्रतखापि प्राचीनावीतस्थातिदेशेन प्रेतिक्रयायां प्राप्ती तदङ्गभ्रते स्वाने प्रक्रतवत् प्राप्तिरस्थेव ।श्रते।ऽतिदेशतः प्राचीनावीतपात्ती स्वान-विश्वेषे पुनर्विधानात् भवत्येव परिसङ्क्षा।श्रयवा प्राचीनावीतिपित्वणा-मिति वैदिकसिङ्गदर्भनात् सामान्याकारेच पिश्रमाचे प्राचीनावीत-प्राप्तिः।तस्थात् प्रेतिकयाङ्गस्त्रानादन्यस्थिन् दर्भादिश्राद्धाङ्गभ्रते पित्रेऽपि स्वाने न प्राचीनावीतं किस्त्रोत्सर्गिकं यञ्चोपवीतमेव कार्य्यमिति सिद्धं। पिश्यकमाङ्गस्त्रानार्थमाचमनं यञ्चोपवीतिनेव कार्य्यं यञ्चोपवीती सा-यादित्यच वेतिकर्त्तव्यताके स्वाने यञ्चोपवीतिविधानात्। यानि च श्राद्धारभन्नाद्धाषपादश्रीचार्चनविकिरपिष्डदानश्राद्धाक्तेषु कर्माङ्गान्या-स्रमणवाह यञ्चोपवीतविधानात् यञ्चोपवीतयुक्तानि कार्य्यास्थ।

यज्ञोपवीत्यामणिबन्धनात् पाणी प्रचाच्य वाग्यते। इदयं स्पृत्रंच्यि चतुर्वाप प्राचामेदिति ।

श्रन शिष्टाचारदाक्यां यज्ञोपवीतशब्देन पूर्वयाख्यातसंख्यानविशेषयुत्रं ब्रह्मस्रनं विविचतं न ब्रह्मस्यमायम्।

भाषमनं प्रकारा तत्र यञ्चोपवीतित्वनिषेधभञ्चा यञ्चोपवीतिविध-माइ हारीत:।

नायज्ञोपनीती न मुक्तजिख इत्यादि।

# मञ्जोषाइ नाधातपादो नायज्ञोपवीती इति।

नन् सामान्यवचनान्येतानि पिद्यं कर्म प्राचीनावीतिना कार्यमित्यनेन विशेषवचनेन खविषये वाध्यन्ते । मैवं । पिद्यमिति तद्धितश्रुतिस्तावत् पिष्टसम्बन्धितया विद्यितं कर्माभिभन्ते । तच किश्चिसाचात्
पिष्टसम्बन्धितया विद्यितं पिद्यभवित यथा पिष्टम्राञ्चाष्यगन्धादिदानादि
किश्चिषिष्टकर्माङ्गलात् पिद्यं यथा पाकप्रोचणादि तचाचमने साचात्
पिष्टसमन्धात् प्रकरणास्थप्रकरणारभ्यप्रमाणावगतान्यालानुसन्धानेन
पिष्टलं भवतीति तद्विषये प्राचीनावीतभास्तं विखम्बेन प्रवर्तते ।
यद्योपवीतभास्ताणि लन्तरा प्रमाणान्तरस्थापारानुसन्धानमन्तरेणैव
भादिति सर्वसिश्चाचमने प्रवर्तते । भातः क्रियाङ्गेयाचमने प्रथमं प्राप्तं
यद्योपवीतं पद्यात् प्राप्यमानेन प्राचीनावीतेनाचमनस्थितिरक्तविषये
सावकाभेन न बाध्यते । तस्रात् तचापि यद्योपवीतसेव कार्थं दिचणासुखलंतु वचनात् कर्त्यं । तथा चाचमनाधिकारे देवलः ।

प्रथमं प्राक्त्र्वं खिला पादौ प्रचाखयेक्क्नै:। उदक्त्युक्षोवा दैवत्ये पैक्ष्के दक्तिणासुख दति॥

यानि तु प्रयोगमधे जुतादिनिमित्तकान्याचमनानि तेषां कर्माजुलाभावादेव तत्र प्राचीनावीतिवरदः। ननु तेषामि वेगुण्यदेतुम्हताप्रद्भितनिव्या षाङ्गुण्यापादकप्रद्भित्वजननदारेण च कर्माङ्गलमस्त्रेव
एतदेवानुसन्धाय सार्तप्रदुद्धर्थाचमनप्रवेशे श्रश्रौतकर्मकालादिविरोधं
परिदरद्भिराचार्येदकम्।

वेदं कला यदा वेदिमकलाचामित चुते। वेदिमेव करेातीति स वकुं प्रकाते तदेति॥



उच्यते । ग्राचिना कर्म कर्तव्यमित्यनेन वाक्येन ग्राह्वेः कर्माक्रल-मवगिमतं या च पुरुषार्थतया विहितेनाचमनेन क्रातुप्रयोगमध्ये निष्पा-द्यमाना तन्त्रेण क्रातुनापि सम्बधते । न च पुरुषार्थस्याध्याचमनस्य खादिरस्वादिवत् क्राल्थेलमस्त्विति वाच्यं । संयोगप्रथक्काभावात् । श्राचार्योक्तिराचमनजनितायाः ग्राह्वेरस्यवधायकत्मित्येवंपरा, यतः ग्राह्विमाचस्यायवधायकत्विमत्येवं परा, यतः ग्राह्विमाचस्यायवधा-यकत्वसुक्तं तेरेव ।

वेदिमेव श्वमाचम्य कुर्वीत विगुणीभवेत् ।
तामेव सगुणीकर्तुं प्रद्धा म व्यवधास्वत दति ॥
प्रद्धार्थाचमने यज्ञोपवीतिवरहे दोषमाह प्रश्लुः ।
विमा यज्ञोपवीतेन तथा सुक्रविस्वो दिजः ।
प्रप्रचालितपादस्तु श्राचान्तोऽप्रप्रदुषिभवेदिति ॥

यानि पुनिरहाग्र जिल्लमनापदि देवे निमित्तेः प्रयुक्तान्याचमनानि तेषु प्राचीनावीतग्रद्भेव नास्तीति सर्वमनवद्यं। दर्भच्छेदनाहरणयोर्दर्भविधिनैवार्थप्राप्तयोरनुवादात् प्रयोगविहर्भावाच कृषिकियादिवदौत्सर्गिकयज्ञोपवीतधर्मकलं। किञ्च। यहाञ्चतस्य श्राद्भ
देशं प्रत्याहरणे प्राचीनावौते।पदेशाञ्चतं प्रत्याहरणे तिस्तदिक्तरवसीयते। वरूणसुत्यादौतिकर्तव्यतासहितस्याभ्युचणाहरणस्य च पञ्चमहायज्ञादिसर्वकामार्थिलाङ्ग्र्यसां स्थात् सधर्मलिमत्यनेन न्यायेन
यज्ञोपवीतकर्तव्यलं श्राद्धार्थद्रव्याणां, श्राद्धप्रदेशं प्रत्याहरणं प्राचीनावीतेन कार्यम्। श्राहरेदपस्थेन सर्वं दिष्ठणतः श्रनेरिति मस्सपुराणवचनात्। द्रस्पप्रोचणस्य च दैविपित्सं।धारण्येन पिश्वासादित्यप-

बयं नानुष्ठानं । ब्राह्मणाक्रानस्य चार्यप्राप्तस्यानुवादात् पूर्ववद्यज्ञोपवी-तिकर्तेयतं । प्रत्यत्थानस्वागतप्रश्नामनापवेषर्थारजापनयनार्थपाद-प्रवासनादीनि गन्धमाखाद्यसङ्गरणं चेति सौकिकलात् मध्येनैव कार्याणि । पुनर्निमन्त्रणदयं च पूर्वनिमन्त्रणवद्दैविपश्चस्थाने सव्यापस-व्यविभागेनैवानुसन्धेयं। यथाप्रथममेकं दितीयं हतीयं चेत्यापस्तम्-वचनात् मण्डलकर्णादर्चनब्राह्मणचरणचालनतदभ्यर्चनार्घ्यदानादीनि दैवानि पित्राणि च पूर्वप्रकरणस्यं मलाश्वनायनप्रोक्तसामान्यवचन-प्रतिपादितेनोपवीतधर्मविभागेन कार्याणि । इह केषुचित्पदार्थेषु विभागेन सव्यापसव्यधर्मप्रतिपादका नागरखण्डोकाः स्रोकाः प्रयो-गप्रतिपाइने प्रदर्भवियन्ते। देवपिश्चपादप्रचालनार्चनाद्पयुक्तद्रय-ज्ञेषप्रतिपत्तिः । सव्यापसव्यविभागेनैव श्राद्धभूत्यागमनमव्यर्थप्राप्तं यज्ञो-पवीतयुक्तस्वेव श्राद्धिसिद्धवाचनं चोभयात्मकलादिहितलाच प्राची-ना वीतिना कार्यं ननु जपात्री:खिखवाचनमित्यनेनात्रिषि यज्ञोप-वीतिविधानादस्य चार्षक्पलात् कथं प्राचीनावीतिमिति। मैवं। माभ्यर्थनाताकलेनासा ल्याशी:सारूपे कर्मसरूपसम्पर्यलेन कर्मैक-संबद्धलात् तत्रयुक्तं प्राचीनावीतमिति । एतेनैव पैलकाभ्यर्चनिपण्ड-दानश्राद्धानि पैतकब्राह्मणे सङ्गल्पसिद्धिवाचनमिक्ट्रवाचनं चेत्येतेषु प्राचीनावीतमनुषत्थेयं। गोमयगोमूत्रोपलेपनौलुकपरिश्रमणकुश्रति-खविकिरणवन्त्रवन्धनादयः श्राद्धभूमंखाराः प्राचीनावीतवन्त एव । न्त्रासनीपकल्पनं तेषु च दिजपादयोरधस्ताच कुप्रनिधानं दिजापवेश-मञापहता दति तिखविकिरणं भाजनदीपिकादिस्थापनं पङ्किभेदार्थं असादिमर्थादाकरणं भाजनचालनं कर्ग्रोचदानं तयोहदकस्य प्रति-



भाजनेम्बाञ्चोपसरणं चेत्येतानि दैविपश्यस्ताने यथाययं यज्ञोपवीत-प्राचीनावीतवता कार्य्याणि। श्वित्य्युपवेज्ञनपृथिव्यादिस्तुतिदेवता-स्तुतिप्राणायामाः सर्व्येनेव देशकासमङ्गीर्तनादि युग्नदमुज्ञया करिस्रे इत्येवं प्रश्नवाक्यं प्राचीनावीती ससुसारयेत्।

एतदुवारणपूर्वभाविने। मन्त्रविशेषजपस्थापि प्राचीनावीतधर्मकल माइ प्रचेता: ।

श्रपस्यं ततः स्तवा अहा मन्त्रन्तु वैष्णवं । गायचीं प्रणवञ्चापि ततः त्राद्धमुपक्रमेदिति ॥

'ततः' इति ब्राह्मणोपवेशनानन्तरकाखीनप्राणायां को त्तरकाख-मित्यर्थः । श्राद्धोपक्रमञ्च श्राद्धसङ्ख्यकरणं ब्राह्मण्यभोजनकाखा-दन्यच सप्तार्चरादिजपस्त प्राचीनावीतेनैव सुक्का यस्त्रश्रतां जप इत्यनेन भोजनकाखीन एव जपे प्राचीनावीतापवादवचनानासुप-नंदारात् । नीवीबन्धञ्चापस्र्यमेव कर्तयः पिढदेवत्या वै नीविरिति पि-दक्कत्रश्रुतेः । द्भासनदानाद्याच्छादनान्तं वैश्वदेविकं यद्योपवीतिनां कर्त्यं।

पित्रञ्ज तदादितदमं प्राचीमावीतिनेत्याः वहस्यतिः।
स्त्रुम् सयोग वै दत्ता देवे दर्भान् प्रदक्षिणं।
दिगुणानपसयोग दद्यात्पिचेपसयवत्॥

श्रव सवापस्याभ्यां यज्ञोपवीतप्राचीनावीतयोर्ग्रहणं म तु प्रद्-चिष्वताप्रदिचणवयोः। प्रदिचणापस्यवच्छम्दाभ्यां तयोः पृथगुपा-दानात्। दर्भानिति दर्भासनं एतच सव्यमाच्छादमदानान्तेषु वैश्वदेवि-कपदार्थकाण्डसमाध्यननारं। प्राचीनावीतसुपदिशंसावत्कालं यञ्जोपवीतानुदृत्तिं सूचयति याः भावस्काः ।

श्रपसर्थं ततः क्रमा पितृषामप्रदिष्णं।

दिगृषांस्त सुत्रान् दत्ता सुत्रन्तस्वेत्यृषा पितृन्॥
श्रावादयेदित्युत्तरेण सम्बन्धः। एतच प्राचीनावीतमर्थसंसवविनियोगं
विद्याच्हादनान्तमनुवर्त्तते। श्रतएव दभ्रसनाद्याच्हादनान्तिवाकाण्डमध्यवर्त्तिषु केषुचित्पदार्थेषु कण्डेक्त्र्वेव प्राचीनावीतवचनं दृश्यते।
तथा च मह्याण्डप्राणे॥

श्रपस्यं ततः क्रवा तिलागदाय संयतः । पितृणावादयामीति एक्केदिप्रागृद्भुखान्॥ श्रर्थंपात्राणधिकत्य वैजवापकत्रदश्चे प्राचीनावीतपात्राण्यपूर्णानि सदभाषि सतिलानि पञ्चादग्नेर्दर्भेषु निधायेति ।

'त्रग्नेः' श्रन्याद्यार्थपचनादेः, श्रते दर्भ। सनदानाद्याच्छादनानां पिश्चं कर्मकाण्डमपमयोन कर्त्तयं। नच गत्थ-पुष्प-धूप-दीपाच्छादनं ब्राह्म- योभ्य एव क्रियते, पिद्धभ्य दति तस्य खौकिकलास्यद्योपवीतधर्मकलमिति वाच्यम्। ब्राह्मणाधिष्ठानकं पिद्धभ्य एव तद्दानमित्युक्तत्यत्। श्रग्नौ- करणन् कात्यायनमतानुसारिभिरनृज्ञाभ्यर्थनात्रभ्रत्यो प्राचीना- वीतिभिः कार्यः। श्राप्यखायनमतानुसारिभिरनृज्ञाभ्यर्थनात्रभ्रदिनि तदुत्तरकालभाविपदार्थात्रभ्रति वा प्राचीनावीतिभिरेव कार्यः। श्रयवा सर्वेरेवादितः प्रभृति प्राचीनावीतिभ यज्ञोपवीतेन वा कार्य- मिति। एतत् सर्वमग्नीकरणप्रयोगान्तर्वित्तप्राचीनावीतादिनिर्णय- 141



प्रकरणे प्रपञ्चेने।पपादियस्ते । इतक्रेषप्रतिपत्तिस्त सर्वेः प्राचीना-वीतेनैव कार्या यते। साधारण्येनापस्यमात्र श्रीनकः।

> क्रताग्रौ परिविष्टम् पिटपानेव्यममारम् । निवेधैवापसव्येन परिवेषसमाचरेत्॥

रत्येवंविधोऽन्वयः प्रतिपत्तयः। यत त्राष्ट् कार्णाजिनिः।

त्रपश्चेन कर्त्तयं पिश्चं क्रत्यमग्रेवतः । श्रद्धानादृते सर्वसेवं मातामहेव्यपि ॥

श्रन्तदानमन परिवेषणं विविचितं। न तु पित्याचुदेशेनास्त्रामः। तस्य याचात् पिष्टसम्बद्धालेन सुस्थतया पित्रमञ्ज्व। स्थलात् प्राधान्येन प्राचीनावीतविधिविषयसात्।

श्रपस्योनास्त्रपरिवेषणे दोषमाइ स एव । श्रपस्योन यस्त्रसं ब्राह्मणेखः प्रयक्ति । विद्यासश्रन्ति पितरः ते च सर्वे दिजोत्तमाः॥

पात्रास अनाक छनिवे सनाक्षायाग-भोजन-प्रेषा वैश्वदेविके संद्येन पिश्चे श्रपस्थेन कार्याः। श्रतियेः सर्वे यद्योपवीतयुक्तसेव पिता पिता-मस्द्रेखादिः स्रोकजेपा भोजनात् प्रागुन्तरकासीना गायचीमधु-वातेखादिजयसापस्थेन । यसपि चान प्रद्रिष्णं प्रिवा श्रामो जपा-सीरित्यादिजमद्ग्रिवचनसामान्येन जपमाने यद्योपवीतिलसुक्तं, तथापि सत्त्यक्तरे स्रक्रसोचजपं सुक्तित, सुक्ता स्वस्त्रश्रतां जप इति च, जप-विश्वेष एव प्राचीनावीतिलापवाददर्शनात् श्रापेश्वानन्तु नित्यभोजन-विस्तिनेवानृष्ठीयते दत्यस्य पितः सन्वस्विरसास्यजमानकर्वकमिष सस्य दानं पिश्वसेवेति यद्योपवीतिनेव कार्यः। भुद्धानेषु ब्राह्मध्यु पिश्वस्त्रक्तोचमन्त्रगाथास्थानादिजपो यद्योपवीतिना कार्यः।

तथा च मरीचि:।

प्रद्विषं भिना भागोजपात्री:-खिखनाचनं। विप्रेषु दिखणादानं षट् मध्यानि प्रचलते॥

'प्रदक्षिणं' विश्वज्ञमानकारं विश्विनिर्गेश्य अध्यक्षेपपर्धविक्षतानां व्यक्षणायां प्रदक्षिणोकरणं। 'श्रिवा श्वापः' मश्चित्वादिभिर्मकीः क्रियमाणं जलकुषुस्राचतक्षेत्रात्मकं कर्म खद्यते। श्वहृष्टार्थं मक्तायुवारणं 'क्यः'। 'श्वाश्रीय यजमानगतफलप्रार्थनात्मिका दातारोनोऽभिवर्द्धनां दत्यादिकाभिप्रेता, न पुनः कर्मलक्ष्यसम्बद्धधर्मस्यक्षिप्रमृत्यक्तिप्रार्थना-क्ष्या। 'स्वित्वाचनं' सिस् भवन्ते। श्रुवन्तिति वाचनं। 'विप्रेषु दिख्या-दानं' यत्पिनायुद्देशमन्त्रेण विप्रेभ्य एव दिख्यादानं किष्यते तद्या-भिमतं। न तु यत्पिनायुद्देशेन विप्रक्ष्याधिष्ठाने कियते तद्पि, विप्र-श्रुवेन विश्ववित्तवात्। एतानि षट्कर्माणि 'स्र्यानि' स्र्यधर्मकानि यश्चोपवीतधर्मकाणीत्यर्थः।

### जमदग्निरपि।

स्वयस्थेन कर्न्स्थं सर्वं आहं स्वयाविधि। स्वत्रसोपजपं सुक्षा विप्राणाञ्च विसर्जनम्॥

स्रुक्तसोत्राणि व्यास्थातानि । वाजे वाज इत्यानया सुष्ठारोष यत् क्रियंते तत् 'विसर्जनं', तत्यि इसम्बन्ध्यपि सव्येनेव कार्ये । स्रुक्तसोत्रयहणं भुज्जानेषु ब्राञ्जाणेषु यद्यव्यायं तस्य सर्वस्थोपसम्बणार्थे ।

### तथा च दह्रमातानपः।

श्चनापम्बः कुर्वीत सुक्का यस्त्रभताञ्चमः। श्वभनामित्यभन्दः ब्राञ्चणेषु यजमानेत क्रियमाणो जप दत्यर्थः। श्वभनामितिग्रहणाद् ब्राञ्चणभोजमकालादन्यत्र योजपस्तत्र प्राचीमा- वीतमेत कर्त्त्रं। प्राची शिषा भेषस्की याष्ट्र शिक्त विकिरदानमप् स्योन। भाजनिवेसे पनार्थं सकत् गण्डू पदानमा पे मानदानसमान-न्यायला चन्नो पनीतिना कार्यं। हप्ताः स्थिति प्रत्रः, भेषा स्वितिन्योग-प्रत्रस्वः। दैविप स्वसाधार स्थेने छलाद पस्योन कार्यः। श्राचान्तेषु श्र दिलेषु सुप्रोचितमस्विति श्राद्धदेवप्रोचणमा भिषा सद समान स्पेषास्व-र्थने नानु विद्धमपि कर्मे कसन्यास्त्राद्धविध्यम् स्वेतान्यर्थनवत् प्राची-नावीतिना नुष्ठेयं। ब्राह्मस्यपाणिषूदकपुष्पाचतदानानि तु स्तत्याचा-रप्रमाणकि विवासापः सन्तित्यादिय जमानसम्ययोग्या भीः प्रतिपादकम-न्या नु विद्धलात् सर्वसन्त्र स्था कर्मसम्बन्धात्य चासु देशसन्तरेष्ठ कियसाय-स्वास स्वामेपवीतिना कार्याणि ।

तथात्राच प्रज्ञुष्धरेष च्छागलेयस्रतिः द्रिता।
इतः पुष्पाणि स्थेन सेव्कानि पृथक् पृथक्।
दर्भपाणिः प्रदद्यान्तु वाक्मनःकायसंयत इति॥
अतोऽध्यापककर्व त्राहः।

श्वाचान्तेषूद्पुष्पाचतदानाम्मञ्च दैवपूर्वं ततोऽपषयं पिश्चे केचिन् षयोनेष्कन्ति। तस्र दानषंयोगात्। पिष्डपिद्वयञ्चवदुपचारः पिद्वते।-पदेशादिति।

तिसरम्तरं प्रदर्भितन्वायवचनाभां दूषितिमित्यमादेयिमवीपष-ष्यते । श्रचय्योदकञ्च देवोद्देशेन पिनाद्युद्देशेन विष्टितिमिति हैनेषु यञ्चोपवीतेनापिश्चेषु प्राचीनावीतिना कार्यं। श्रघोराः पितरः यन्तु मोनं नेविद्धतां द्वातारेविऽभिवर्द्धमां दत्येवमादिकानामात्रियां जपात्रीःखिद्यवाचनिमत्यादिपूर्वप्रदर्शितजमद्ग्निवचनाश्चन्नोपवीतिक- क्तंयतं। खधावाचमञ्च साक्तं पित्रातात् प्राचीनावीतधर्मकं पाचखार्ध-संस्रवमोचनं न्युझपाचोक्तानीकरणञ्च प्राचीनावीतिना कार्यं। स्रतणवाशीःप्रतिग्रहानकारमाहाचिः।

> श्रपसयं ततः क्रवा पिष्डपार्चे समाहितः । चिद्या दर्भपविचाणि माचयेत् संस्वांस्ततः॥

इति दिचणादानम् केश्वित् ब्राह्मणेश्व एवानत्यधं क्रियते, केश्विद् ब्राह्मणक्पाधिष्ठाने पिष्टभ्य एव तत्रतीत्यतिष्रयकामैः क्रियते, तत्र पूर्वेयंश्वोपवीतेन कार्यः, उत्तरेख प्राचीनावीतेन । श्वतएव जमद्भिना पचदयं दर्शितम्।

सर्वं कमापस्रयेन दिचणादानवर्जितम्॥
तथा। सर्वं कर्मापस्रयेन यत्किश्चिदि कीर्तितं।

विद्याय दिष्णामेकां तथा विप्रविधर्भनं द्रति॥

विश्वदेवप्रीतिवाचने च यद्योपवीतं पूर्वमेवोत्तं। भोजनपाचचा-स्त्रमस्य दैविपश्चस्थानकस्य मयापमय्यविभागेनानुष्ठानं। स्विक्षवाचनं केचित् पिष्टमस्वित्या सुर्वन्ति, केचित्तु यजमानमस्वित्या, तदु-भयमपि जपाश्ची:स्वस्तिवाचनमितिवचनास्यश्चोपवीतिनेव कार्यं। दैवे पित्ये च विसर्जनं यश्चोपवीतिना कार्यमित्यपि प्रागेव दर्श्वतम्। श्चीनकोऽप्यादः।

उपचीय खधेति विस्रजेदस्य खधेति चेति श्रमुवजनम् प्राचीनावी तिनैव कार्यः ।

त्राद्याणप्रदिचिषकरणे यञ्चीपवीतिकार्थ्यतं । त्राह्यणद्त्तपुष्पाचतग्रह-षाद्य मे सफलं जन्मेत्यादिप्रियभाषण-मनुचारण-संवाहन-खखानग- मनार्थानुद्वापन-पीमनानुनमनानि तु प्रस्वाधमानवित्रिष्टपुरुवसुह-तिक्पलेव सौकिकलायज्ञोपवीतिना निव्याचानि। उक्तिष्टाकादमस च नित्यभोजन दव कार्यप्रयुत्त्रीवानुष्ठीयमानस्य सौकिकलेनैव यद्गी-पवीतनिर्वर्त्यां । योष्यचे च्छेपन्तु तिमाष्टेदित्यादिभिर्विद्वितः काल-नियमो दृष्यते चास सौनिकलेपि न विरुधते। प्रतीकर्दकस मध्यमपिष्डभच्चपञ्च पुत्रकामसम्बन्धेन विधानात् कार्यकस्यक्पले चजमानकर्दंकप**जी**कम्प्रदानकपिण्डदानस पिक्रसम्बन्धराहित्यात्। यज्ञोपवीतधर्मकलं। या तु पिष्डासु मोऽजविष्रेश्य दत्यादिका नित्य-लशुता पिण्डनिर्वापाङ्गभूता प्रतिपत्तिस्थाः पित्रकर्मसम्बर्भन पित्र-लात् प्राचीनावीतिधर्मवत्तं । श्रखास् प्रतिषत्तेः कामसम्बन्धावानेपि नित्य-काम्योभयक्पलात् पिश्वलसङ्कावेच प्राचीनावीतिकर्र्त्यल्योवा-ध्यवसातुं युक्तं, न तु काम्यप्रयुक्त्यानुष्टीचमाने प्राचीनावीतं निवर्त्तेत । स्वजनकर्दकस्य यजमानकर्दकस्य च त्राद्धश्रेषभोजनस्य त्रश्रेपात्रितत्वेन श्रद्धोषकारकलेपि प्रयोगसामासुन्तरकासविदितपञ्चमहायञ्चान्छ-नानन्तरकासीनलेन प्रयोगविद्यभावं अन्यमानाः सर्वेऽपि ब्रिष्टा यज्ञोप-वीतधर्मकलमाचरमा दूमान इति तथा तद्भनेकलमाश्रयणीवम्।

> इति विशेषतो निर्णयः। इति प्राचीनावीतिनिर्णयः।

इति श्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवीय-सकसकरणाधिपित-पण्डित-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्नामणौ परिशेष-खण्डे श्राद्धकच्ये परिभाषाप्रकरणं नाम दश्रमोऽष्टाय:॥०॥

# श्रव रकाद्याऽध्यायः।

दाने दानवपुत्तवं विलम्य दैपायनं वाष्ट्रये स्वीनप्यजयस्त्रीस्पिषि यः प्रज्ञाप्रकर्षे गृदं। सोऽयं प्रारभते पयोधितनयाप्राणेसरं संस्परम् हेमाद्रिविहितं प्रयोगमधुना त्राह्मस्य वक्तुं सुधीः ॥ त्रादौ तत्र निमन्त्रणप्रकरणं प्रस्ताति विस्सारित-प्रज्ञालोकससुद्धृतकतुलससूक्षार्थसार्था विधिः। यसिक्षिमिलितप्रयोगवितित्वालोचिता स्कानै-रानन्दास्तनेसुरीभवदिभप्रायास्पदेः स्वास्तति॥ त्रय निमन्त्रणं।

दह किस श्राद्धप्रयोगे प्रारिधितेऽर्था सिमन्त्रणमन्तरेणापि तदुप-योगित्राञ्जाणोपादाने प्रसन्धमाने निमन्त्रणप्रकारे सेव त्राञ्जाणोपादानं कर्तयं द्राव्येवंतिधनियमार्थां निमन्त्रणीयितिष्ठो निमन्यणितिधः प्रतिपाद्यते ।

तच वायपुराणे।

सर्ववेदब्रतस्वाताः पङ्कीनां पावना दिजाः । ये च भाव्यविदेश मुख्या ये च व्याकरणे रताः ॥ ऋषीयानाः पुराषञ्च धर्मशास्त्रं तथेव च । कृषाचिकेतः पञ्चाग्रिस्तिसुपर्णः षड्कृवित् ॥ ब्राह्मदेयसुतस्वैव कन्दोगो क्येष्टसामगः।
पुष्येषु देवतीर्थेषु श्रभिषेककतकताः॥
सुस्येषु ये च सनेषु भवन्यवस्थ्यस्ताः।
ये च सद्योवता नित्यं खकर्मनिरतास् ये।
श्रक्रोधनाः श्रान्तिपरास्तान् वै श्राद्धे निमन्त्रयेत्।
ये चापि नित्यन्दशस् सुकृतेषु व्यवस्थिताः।
स्वकर्मनिरता नित्यं तान् श्राद्धेषु निमन्त्रयेदिति॥

'सर्वे वेदः' मन्त्रत्राह्मणात्मिका एका समग्रा शाखा, तत्सनन्धानि च मर्वाणि व्रतानि त्रन्यान्यपि च क्रक्कादिक्पाणि, त्रथवा सर्ववेदाः स्वय-ज:सामसंज्ञकानां वेदानां प्राखाचयं तत्सम्बन्धीनि प्रास्ताणि व्रतानि । तच 'स्नाताः' पारङ्गताः, तेषु निच्णाताः निषषा इति वा । 'पङ्क्रीनां' भोजनार्थापविष्ठब्राह्मणपरम्पराणां, मध्ये ससुपविष्टाः 'पावनाः' पविच-तापादका भवन्ति । द्विजश्रब्देन विप्रा विविचिताः । 'ये च भाखविदः' वेद-तदर्शविषयाणां भाव्यनामधेयानां ग्रन्थानामर्थस्य सम्यग्वेन्तारः। 'ये च व्याकरणे रताः'। 'त्रधीयानाः पुराणं च' ब्राह्मादिपुराणमध्ये किंचिदेकमधीतमधीयते वा एतेपि पङ्किपावनाः। 'धर्ममास्त्रं' मनु-याज्ञवस्त्वादिप्रणीतं स्रतिशास्त्रं। त्रणाचिनेतादिश्रब्दानामर्थः पूर्वमेव व्याख्यातः । 'पुष्पेषु' पावनेषु, विश्वेश्वरादिदेवविश्वेषोपसस्तितेषु वाराष-स्यादितीर्थेषु, त्रभिषेकैरक्कभूतैः क्रतानि निष्पादितान्यक्कानि व्रतानि चैस्तीर्थस्नाने क्रतनियमा वा ते तथा,श्रमिषेकक्रतश्रमा इति वा पाटः। 'स्रवाणि' त्रहर्गण्तिष्याद्याः वज्जयजमानकाः त्रासने।पायिचोदनाचोदि-ताः द्वाद्याद्यगवामयनकुष्डपायिनामयनादिसंज्ञकाः सोमविकारस्रताः

यागविश्रेषास्तेषु योऽवस्थः जलाश्रयसमीपे क्रियमाणः समाध्यञ्जाताकः कर्मविशेषस्तव ये 'भूताः' क्रतजलाञ्चवनाः, ये च 'सदीव्रताः' सद्यस्त्राभी-मेव समापितवतपविचीकताः, त्रथवाज्ञान-प्रमादादिभिः प्रव्यवायलेके सम्त्यने सद्यक्तदानीमेव तत्रचालनाय क्रक्कादिवताचरणभीलाः. 'खकर्मनिरताः' खाधिकारविद्यितनित्य-नैमित्तिककर्मान्ष्टाननिष्ठाः, ये च 'दत्रमु सुक्रतेषु व्यवस्थिता:'दत्रसच्चे धर्मे वित्रेषेण स्थिता: श्रादर-विशेषेष निर्द्धां तदन्ष्ठानप्रवत्ताः । इत्रलचण्य धर्मा मन्नेकिः। धतिः चमा दमाऽस्वेयं श्रीचमिन्द्रियनियदः। धीर्विद्या गत्यमक्रोधा दक्तकं धर्मतसच्णं॥ 'धृतिनाम धनादिसंचये सत्ताविनात्रः' यदीदं चीणं ततः किं स्थात प्रकां हि मयान्यदयर्जयितुमिति। एवमिष्टवियो-गादौ संसारगतिरियमी दृषीति चित्तस्य यथापूर्वमवस्तापनञ्च। 'चमा' त्रपराधमर्षणं, कसिंखिदपराधे प्रत्युदेजनानारभाः। 'दमः' श्रनौद्धत्यं विद्यामदादित्यागः। 'त्रस्तेयं' प्रसिद्धं। 'श्रीचं' श्राहारादिश्रुद्धिः। 'द्रन्द्रियसंयमः' अप्रतिषिद्धेष्वपि विषयेष्वप्रसङ्गः । 'धीः' सम्यक्ज्ञानं, प्रतिपचीश्वतसंत्रयादिनिराकर्षसमर्था बुद्धिः । 'विद्या' त्रात्मज्ञानं । कर्माधाता ज्ञानभेदेन भी विद्ययोभेदः। 'सत्यं' यथार्थवचनं। 'त्रकोधः' रोषाभावः । 'खकर्मरताः' परकर्मार्जनपरत्नादस्यापौनद्क्यं । एवंवि-धलचणान् ब्राह्मणान् श्राद्भेषु निमन्त्रयेत्।

महाभारते।

ये च पुष्केषु तीर्थेषु श्रभिषेकद्यतम्माः । श्रकोधना श्रचपत्नाः चान्ता दान्ता जितेद्वियाः । सर्वेश्वतद्विता ये च श्राद्वेत्वेतास्त्रिमन्त्रयेत्॥ 142 त्रह्माच्डपुराणे ।

ये वेदभाव्यवेत्तारे। ये वे व्याकरणे श्रुताः ।
धर्मत्राक्त-पुराणानि मीमांगां येऽप्यधीयते ॥
पुद्धतीर्थाषुता ये च तपमा जीणिकिस्विषाः ।
ये भीतवामाः मत्यस्याः व्रतापव्रतमंयुताः ।
रिहताः कोध-खोभाभ्यान्तांस्त श्राद्धे निमन्त्रयेत् ॥
'पीतवामाः' दत्यच वेशमपानकर्दलेन वेशमयागकर्दलं खच्यते ।
'त्रतानि' धर्याः, 'खवव्रतानि' नियमाः, ते च पूर्व्यं द्धिताः ।
न्यगरखन्त्रे तु निमन्त्रणविधौ निमन्त्रणीयानामाश्रमक्रमेण कन्यानुक्कव्यविभागोऽपि दर्श्वतः ।

निमक्तयेद्यतीन् पूर्वं वनखान् वर्षिनस्तथा ।
तदभावे स्टक्षांस ब्रह्मज्ञानपरायणान् ॥
श्रिष्ठोत्तयुतान् वापि वेदविद्याविचचणान् ।
श्रीजियांस तथा खद्धान् खधमंबिरतान् बदा ॥
वज्रस्त्यसुदुमांस दरिद्रान् कुलसंयुतान् ।
श्रायक्तानितिकाक्षान् यथार्थज्ञांसाथा श्रुचीन् ॥
'वर्षिनः' नैष्टिकब्रह्मचारिणः ।

द्गित निमन्त्रषीयविशिष्टी निमन्त्रणविधिः।

श्रय विश्विऽपि निमन्त्रणे तत्काखित्रेषे चाविश्विते यस्मिन् कसिं-श्वित् काले चान्न-प्रधानप्रत्यासन्त्यतिश्रयानुग्रद्यय प्रयोगकाल एव वा निमन्त्रके प्रसन्ते कालविश्वेषः प्रतिपाद्यते। स च स्त्रूत-स्वस्तिभागेव दिधा। तत्र तावत् स्त्रूलः प्रतिपाद्यते। त्राइ विष्याः।

श्रय श्राद्धेसुः पूर्वेदाः ब्राह्मणानुपनिमक्तयेत् ।

'श्राह्रेणुः' श्रोमृते श्राह्म कर्त्तुमिच्छुः श्राह्मकर्ता ताग्रेषिते वा सवर्णः, 'पूर्वेणः' पूर्विद्यम् दिवसे, श्राह्मभोजनाद्दाम् ब्राह्माणान् 'उपनिमन्त्रयेत्' निमन्त्रणेन संयोजयेत् । निमन्त्रणं नाम देविपद्यकार्याचीऽप्रत्याख्येयो नियोग दति स्मृतिचन्द्रिकाकारः । श्रश्चेषणपूर्वकमभुपगमसन्पादन-मिति मेधातिथि-महार्णवप्रकाशकारौ । एते निमन्त्रिताः श्राह्माङ्गता-मापद्यन्ते ।

तया च वशिष्ठ: ।

पिद्रभ्यो दद्यात् पूर्वेद्यु श्रीह्मणान् सन्त्रिपात्येति । श्राद्धदिनात् पूर्वेद्यु श्रीह्मणान् 'सन्त्रिपात्ये' निमन्त्रखेनेकक्रियाङ्गभा-वतां नीला(१), सन्त्रिपातनमेकक्रियाङ्गभावनानयनमिति मेधातिथि-हरिहराभ्यां व्याख्यातलात्। श्रतो निमन्त्रखात् प्रस्ति तेषां ग्रीचादि-गुणले।पेऽङ्गापचाराच्छाद्धवेगुष्यं श्रेयं। श्राह देवल:।

यः कर्तास्मीति लक्तस्मात् दाना विमासिमकार्येत् । निरामिषं स्टाहुका सर्वभुकजने स्ट्हे ॥ त्रसभवे परेद्धां ब्रह्मणांस्तान् निमक्तयेत् । त्रज्ञातीनसमानार्षानयुग्मानात्मक्रक्तिः॥ 'त्रज्ञातीन्' यजमानभिन्नगोत्तान् । 'त्रसमानार्षान्' भिन्नप्रवराम् ।

<sup>(</sup>१) निमन्त्रयात्मक क्रिया कुभावतां नीते ति ग ।

'त्रयुग्मान्' विषमधंख्यान् । याज्ञवस्कोन विश्वेष उत्तः । निमन्त्रवर्काः च गौचादिमता भाव्यं ।

श्रतएव श्राद्भस्तव्यन्तरमाच चारीतः।

यक्षेनैवं विदान् श्राद्धमाचरियान् पूर्वेद्युर्शाद्धाणास्त्रमन्त्रयेदिति । 'एवं विदान्' श्राद्ध्य महाफलतां जानन् 'यक्षेन' श्रीचादिगुण्खाप-प्रमादवर्जनार्थेन प्रयक्षेन, संयुक्तः । एते तु निमन्त्रणकर्म्तुर्निमन्त्रणीय-दिजानाञ्च श्रीचादिगुणा याज्ञवस्त्र्येन यक्तसेवाक्ताः ।

निमन्त्रयीत पूर्वेद्यक्रीसामातावाञ्क्षिः। तैसापि संयत्भीस्यं मनावाकायकर्मभः॥

'श्रात्मवान्' संयते श्रियः कोध-मद-मास्यादिवर्जित इत्यर्थः। 'ग्रुचिः' क्रत्ययोक्तवाद्यक्षोचः खाने दिने पण्यक्षेना दिभिस् श्रुद्धकायः, 'तैः' च निमन्त्रणीयैकी द्वाणेः, मने विद्याद्यक्षांभिः 'संयतेः' संयमकारि-भिः, भवित्यं। संयमे। नाम विद्यिक्तियानुष्ठानपूर्वक निषद्धिक्षयावर्जनं। विष्णुधर्षोक्तरेऽपि।

> वस्त्रमाषगुषान् विप्रान् पूर्वेद्युर्पमक्षयेत् । कर्त्ता समेतेसीभावां संयतिश्व निमन्तितेः॥

पूर्वेद्यन्नाञ्चणनिमन्त्रणं कार्यमित्युक्तं।

त्राद्धिदिनेऽपि कदाचित् मिमकाणं कार्य्यमित्यादृतः श्रञ्जालिखिते। । जन्म-शरीरलजणगुणोपेतान् ब्राह्मणानुपनिमकायेत् स्रोऽद्य वा ब्राद्धमाचरित्र्य दति ।

श्रोऽद्य वा त्राद्धमाचिरिख इत्येत्रमाकलयः ब्राह्मावानुपनिमन्त्रयेत्। 'जन्नावचर्णः' त्रोचियपुनल-गौरीसुतल-धर्मपत्नीजल-गर्भाधान-पुंसत-

नादिभिः, उपेतान् ब्राह्मणन् उपनिमक्तयेत्। 'बरीरखचणैः' काष-कुळ-जुनखिकुष्टि-श्विन-स्वावदन्तल-हीनातिरिक्ताङ्गलादिदोषविपरीतैः बरीरधर्मेः, उपेतान्, 'गुणः' श्रोचियल-सदाचारल-वेदतदङ्गार्थवेदिल-चिमधु-चिसुपर्ण-चिणाचिकेत-च्छेडसामगलादिभिञ्च, उपेतान्, श्वोऽस्व वा श्राद्धमाचरित्य इति ब्राह्मणानुपमक्तयेदित्येतसादाक्याच्छाद्भदिनात् पूर्वेद्यः श्राद्धदिने वा निमक्तणं कार्यमिति गम्यते। तदेतद्वक्रमाह कात्यायनः।

तदस्त्रीत्राणानामन्त्रयीत पूर्वेद्विति । मनुर्यास ।

> पूर्वेद्युरपरेद्युर्ग श्राद्धकर्भश्रुपिखते । निमन्त्रयीत श्वतरान् सम्यम्विपान् यथोदितान्॥

'पूर्वेद्युः' यद सः त्राद्ध कर्म्न यममावास्यायां वा नयोद प्यां वा ततः पूर्विस्तित्रहिन चतुर्द प्यां दाद प्यां वा, त्रपरे सुरिति श्राद्ध दिने एव। विक-स्या व क्षत्य पे प्रां दाद प्यां वा, त्रपरे सुरिति श्राद्ध दिने एव। विक-स्या व क्षत्य प्रां स्था ते स्था ते

विधयोर्नियम-निषेधयोरभावाच । यन्तेतद्वावस्वाप्रमाणलेने। द्भावितं मध्यर्मणा । श्रप्राप्तौ तिह्ने वापि हिला योषित्प्रयिन्नमं । भिचार्थमा-गतान् वापि काले संयमिने। यतीनिति ॥ न तत् यत्यादेः परेद्वारेव निमन्त्रणं कर्त्तव्यं न पूर्वेद्यरित्येवं परं, स्टइस्तं पूर्वेद्यरेव निमन्त्रयेस्व परेद्युरेवंपरं वा, किन्तु पूर्वस्थां राचौ क्रतमेधुनविप्रवर्जनसाचपरिमित । 'श्रावरान्' संस्थया क्रता चयः श्रवदे हीना येषान्ते श्रावरा हित तद्गुण-सिन्द्याने। वस्त्रश्रीहः। तेन चीन् वा पश्च वा सप्त वेत्यादि वेदितव्यं। एतच निमन्त्रणीयबाह्यसंस्थाप्रकरणे विवरित्यते । पद्मपुराणेऽपि ।

विप्राम् पूर्वे परे वाक्नि विमीताताः निमन्त्रयेत् । शीख-युन्त-गुणापेतान् वयोद्भपसमन्त्रतान् ॥ भविय्योक्तरेऽपि ।

> पूर्वेद्युसिंहिने वा स्थात् त्रास्त्राणानां निमन्त्रणं। न वाप्नुवन्ति पितरः त्राद्धं सीननिमन्त्रनं॥

श्च ब्राह्म-मार्कण्डेयपुराणयोः पूर्वदिननिमक्कणे कारणसुक्का पूर्व-दिनातिक्रमे त्राद्धदिनेऽपि निमन्त्रणकर्त्त्र व्यतामभिधाय तच ब्राह्मण-विश्रेषवर्जनमनिमन्त्रितानामपि श्राद्धकाखागतानां वतीयां श्राद्ध-भोजितसुक्तं।

> निमन्त्रयीत पूर्वेद्यः पूर्वेकान् दिजयत्तमान् । दैवे नियोगे पित्रे च तांस्तरीवापकस्पयेत्॥ गला तु योषितं त्राद्धे यो भुक्के यस भोजयेत्। रेतामूचकताद्दारासं मासं पितरस्तयोः।

तस्मान्त प्रथमं कार्थं प्राज्ञेने।पनिमन्त्रणं॥
न्यप्राप्तौ तिह्ने वापि हिला योषित्रमङ्गिनं।
भिचार्थमागतान् वापि कार्ले संयमिने। यतीन्।
भोजयेन् प्रकिपातांदीः प्रमाद्य यतमानसः।

'देवे नियोगे' वैश्वदेविककर्मार्थनियोगे, 'पिश्वे' पिष्ट-पितामहादि-देवत्यकर्मार्थे च नियोगे, विभागेन तान् ब्राह्मणानुपकष्पयेत् लं देवे निमन्त्रितोऽसि लं पिश्वे निमन्त्रितोऽसि लं पितामहार्थे लं प्रपिताम-हार्थ दत्यादि कथ्येदित्यर्थः। गला तु योषितमित्यादिना इतमेथुनस्स श्राद्धभोजननिषेधात् पूर्वस्यां राजौ इतमेथुनेन निमन्त्रणनिषेधः कर्त्तव्य दति गम्बते। वैष्यव-वाराहपुराषयोरपि।

प्रथमेऽहि बुधः बसान् श्रोनियादी श्विमकायेत्।
कथयेव तदेवेषां नियोगान् पिष्टदेविकान्॥
श्राद्धे नियुक्तो यो भुक्ता भोजयिता नियुक्य च।
व्यवायी रेतचे। गर्ने मक्जयत्यात्मनः पिद्धन्॥
तसात् प्रथममने।कं दिजाय्याणां निमन्त्रणं।
श्रिनमच्य दिजान् गेहमागतान् भोजयेश्तीन्॥

कूर्मपुराणे।

मोभविद्यति ने त्राद्धं पूर्वेद्युरभिपूट्य च । त्रसभवे परेद्युर्वे यथोक्तेर्लक्षेर्युतान् ॥ तस्य ते पितरः त्रुवा त्राद्धकालसुपस्थितं(१) ।

<sup>(</sup>१) ऋद्भिषामुपागतिमिति ख॰।

त्रन्थोन्यं मनसा ध्याला सन्तपन्ति मनोजवाः॥
तेर्बाद्वाणेः सहात्रन्ति पितरे द्वान्तरीचगाः।
वायुभ्रतास्तु तिष्ठन्ति भुक्का यान्ति परां गति॥
त्रापसानस्त्रेकेकस्य ब्राह्मणस्य निमन्त्रणचयमुक्तवान्।
पूर्वेद्युनिवेदनं त्रपरेद्युर्दितीयं हतीयमामन्त्रणं चिप्रायमेके ब्राद्धमुपदित्रन्ति। यथा प्रथमसेवं दितीयं हतीयस्य सर्वेषु दुन्तेषु।
त्रस्ताः। पूर्वेद्युः राचौ ब्राह्मणेश्यो भोजननिवेदनं कर्त्तयं।पुनस्वापरेद्युः स्वागतप्रत्रानन्तरं हतीयं चासनदानानन्तरमिति।त्रचार्यवादः।
चतः श्राद्धं 'चिप्रायं' विसंस्थापदार्थम् इत्तं, तच हि तिस्रो देवताः, चीक्ष

द्ति निमन्त्रणस्त्रुसकासाः । श्रथ निमन्त्रणस्त्रसकासाः ।

पविचाणि, चौषि पाचानि, चि: साविचौजपः, चयः पिष्डाः, चिराञ्चमा-

भ्यञ्जनादीनीति। तेषु पदार्थेषु यथा प्रथमस्वयेव दितीय-हतीयाविति।

तच नागरखच्छे।

पूर्वेदुः सायमासाद्य त्राद्धार्शकां दिजकां। यदं गला १३विर्धला संयतसात्रिमक्रयेत्॥

त्राश्चनाणां य्हकुलेखनेन खयहं प्रति समाझतान् न प्रसक्तान्तरे-णागतास्त्र रथ्यामिखितान् नान्यवेष्मगतानिति गम्यते। स्रनेनेव च खय-हरितयोरिप यति-त्रद्वाचारिणोः ग्रामान्तरगतस्य च यहस्वस्य निवास-स्वानं गलेति स्रस्यते। चिंद पुनर्यामान्तरायाजमानयः प्रयोवागतः श्राद्धार्दे भवेन्तदा खयह एव निमन्त्रचीयः। निमन्त्रणीययहगम-नस्यावद्यानिष्टन्तिदारेणोपयोगितात् खयहाभावेऽवद्याप्रसङ्गविरहा- यतीन् यहस्तान् साधूं स श्रोषिधान् प्रद्वाचारिषः॥
'तां राचिमिति तसां राचावित्यर्थः। 'क्तेबेत्' निमन्त्रयेत्। राचाविप प्रदोषात्परते। विमन्त्रणं कर्त्तवं। वतः व एवाइ।
जाति-क्रियावबोधारीर्गु जैर्बुकानको स्पान्।

प्रार्थयीत प्रदोषान्ते भुकानग्रयितान् दिजान् ॥ 'जातिः' ब्राह्मणलं। 'क्रिया' खाचारः। 'श्रवबोधः' वेद-तदङ्गासर्थज्ञानं, त्रादित्रब्देन प्रारीरकुनिखलादिदोपरादित्यवंग्रदः क्रियते। 'त्रक्षेत्रु-पान्' त्रतिष्टच्याकुलित इरयेभ्योऽन्यान् । उपसच्यं चैतत् क्रोधादिमा-नवावचवर्जितानां, 'प्रार्थयीत' भोकृत्वेन देव-पिस्कार्य्यसमादवधादा-व्याचान्यर्थवीत । 'प्रदोषाको' रजनीयुखं प्रदोषः । 'शुकान्' इतन भोजनान्। चे दिवारं भोजिनसान् दिवा राजी च भुकान्। चे से-कवारभोजिनसान् दिवा राचौ वा भुकान् । उपवासिनस्वक्ततभोज-नानेव । यतानाच भोजनं विधीयते किन्तु सुधिनानां विमन्त्रणी-पर्युपशुद्धानानां प्ररीरपीडनाहुका श्राह्मं न शुद्धीतेति निमन्त्रपा-दूर्धं त्राद्वास्त्रयतिरिक्तभोजनप्रतिषेधाच रागतः प्राप्तस्त्रेव भोजन-खायं क्रमोविधीयते । अधितानां व्यवदारमजानतां निमन्तवप्रय-क्राभावात्पर्युदासानर्थका । क्रियानित्यनेन सचितान् प्रबोधाः न निमन्त्रचेदित्युकं भवित । प्रदोषान्तेऽपि धर्वासन् स्वय्डवने भुक्तवत्येव निमन्त्रणं कार्यं । सर्वभुक्तजने यह इति वचनस्य दर्शयसमाणलात् । बदा तु पूर्वदिने निमन्त्रणं न कतं तदानीमभुक्तीवाभुक्ते च रह्यजने श्रक्तभोजनानेव बाह्मणान् श्राद्धदिने एव स्रत्याचारसौकार्यानुमा-रात्मित समावे प्रातरेव निमन्त्रयेत।

इति निमन्त्रणस्यकासः । श्रेष्ठ निमन्त्रणकर्त्तारः ।

तच तावत्स्वयमेव निमन्त्रणं सुर्थात्। दाता विषास्त्रमन्त्रवेदिति देवसवचनात्। श्रमभावे लन्येनापि निमन्त्रणं कारयित्यं, तच माधुना पुरुषेण । तथा च कूर्मपुराणे ।

> गोमयेने।द्वीर्भुमि श्रोधियता प्रयक्षतः"। समामन्त्र्य दिवान् सर्वान् साधुभिः सिन्नमन्त्रयेत्॥

'समामन्यु' निमन्त्रणाय प्रेवणीयान् साधून् सम्नोध्य मदीस्त्रा-द्वीपयोगिनः सर्वान् ब्राह्मणानिमन्त्रयेति प्रेषं दत्ता, निमन्त्रणं सन्पा-द्येत्। त्रयवा 'समामन्यु' निमनणीयानेव सविनयमभ्यर्थनेनाभिसु-खीक्रत्येत्यर्थः । साधुभिरिति वज्जवनमविविचतं। सवर्षं प्रेवयेदाप्त-मित्येकलकापि दर्भनात् ।

·चमोऽपा**र** ।

साधूभिः सन्निमन्त्रयेत्।

साधुभिरपि सवर्णेरेव निमन्त्रणं कारचितछं।

श्रतएव प्रचेताः स्रति-प्रभाषखण्डयोः ।

सवर्षे प्रेषयेदाप्तं दिजानासुपमन्त्रणे ।

सर्वाप्त्रन्दोऽत्र सजातीयोपसचणार्थः ।

श्वसवर्णप्रेषणे दोषमा नारायणः ।

. त्रभोञ्चं ब्राह्मणस्याञ्चं चित्रयासैनिमन्त्रतं ।

<sup>(</sup>१) समाहित इति ग॰।

### तथैव चित्रवादीनां दृष्खेन निमन्त्रतं ॥

चित्रवादीरित चित्रव-वैद्य-सद्दरवाति-ग्र्हैः, 'निमन्तितं' परम्परया निमन्त्रपेन योजितं, 'निमन्तितं' उपकक्षितं, इति भाउकाचार्य इति इरिइरः। एतिसिश्विप व्याख्याने निमन्तितम्बद्धायामञ्जव्यं तदवव्यमेवेति का विश्वेषायदः। 'चित्रयादीनामिति चित्रयवैद्य-सद्दरजातीनां, 'दृषक्षेन' ग्र्ह्रेष । सवर्षे प्रेषयेदित्येति वियमयामर्थात् दृषक्षमञ्द्याच भित्रवात्युपक्षचषपरत्वं मन्त्रयं। ग्र्ह्राचनभोजनार्थं ब्राह्मणेन तु निमन्त्रके कियमापे देषोऽयं प्रातातपद्यतिप्रभासखण्डेवृक्तः ।

चभोच्यं बाह्यपद्यासं रवतेन निमन्त्रितं। तयैव रवतस्यासं बाह्यपेन निमन्त्रितं॥

श्रम पूर्वीकादेव हेते। श्री ह्यायकव्य भिन्नी समजात्युपस्तकार वेदितवं। यसु स्वति चित्रकाकारे हो कं सवर्षाभावे समवर्ष मिप श्रूद्रव्यतिरिकं निमन्त्रकाय प्रेषयेदिति तसाराय ह्यो क्षित्रका विशेषा द्येषणीयं। निमन्त्रकाय च प्रेषकी वेषु साधुषु संवेषु सुत्रिक्षा द्ये विशेषत दित व्रहस्पति वचने विशेषत सादुपदेशात्। स्रिक्षादिप सुते। अन्तरकार प्रेषकी विशेषत स्वादुपदेशात्। स्रिक्षादिप सुते। अन्तरकार व्यवेदात्मा तथा पुत्र इत्यादिद्श्वेनात्।

रति निमन्त्रणकर्त्तारः । श्रय निमन्त्रणीयश्रञ्जाषसंख्या । तत्र तावस्त्रिमन्त्रयीत श्राञ्जाणानित्यनृष्टत्तावाद देवसः । श्रयुद्धान् विषमसंख्यकान् । द्यं चाग्युद्धिकश्राह्मव्यतिरिकेषु श्राह्मेषु पिश्वनाञ्चणसंख्या। भाग्युद्धिके वैश्वदेविके तदिक्रतिश्वतेऽन्यस्थिन् वैश्वदेवत्ये वृद्धानंद्यका एक ब्राह्मचा विमन्त्रकीयाः।तनाग्युद्धिके वचनानि दर्भव्यव्यक्ते।वैश्व-देविकविषये वृद्धानाञ्चावविधि पिश्वविषये च वृद्धानिवेधमानाङ्गिराः।

श्रयुके। भौजवेष्ड्राङ्के व समा दैक्कि समाः । 'न समाः' समसंख्यकाः पित्रर्थे न साझा रत्यर्थः । साम्रक्षकः ।

दैवे युक्तान् यखात्रक्ति पिक्नेऽयुक्तांख्येव चेति । 'युक्तान्' समसंस्थकान् । मार्कण्डेयपुराणे ब्रह्मपुराणे च ।

पित्वणामयुत्रः कामं युद्धान् दैवे दिवासमाम्। एकैकं वा पित्वणास देवानास सम्बक्तितः॥ विष्णुपुराणे।

> पितृषामयुक्तेयुष्मान् देवानासिष्क्या दिकान्। देवानासेकमेकं वा पितृषासः विवोजयेत्॥

त्रन यथात्रत्वयुग्धान् पित्रा इत्युक्तेयेकैकसा पित्रादेः त्रक्ति-सतापि नवभ्योऽधिका न निमन्त्रयोया इत्याद गौतमः ।

नवावरान् भोजयेदयुजीवा यथोत्साइमूर्धिन्त्रभ्यो गुजवस्यमिति। नवभ्यः गंज्याधिक्येन वराः वरिष्ठा दर्गाद्गिंख्यकाः तद्वातिरिक्ता त्रवराः दत्यर्थः।

नन्वेतद्गुपपसं प्रतिषेधपचे तावस्रकः कियास्रवित्वादरश्रन्देना-सन्वत्यात्समासानुपपत्तिः पर्युदासात्रयणेऽपि नवश्रन्दोचावधिवचनः, व व वाकात् क्षविभादकनेनैवान्वेतं क्षकाः। न कावरक्षन्दोऽविधम-दकाः। श्रव नञ्ज्यमासानार्गतस्य वरक्षव्यव्यविधमदक्षनः। तथा। तथा सति यापेकवादरक्षन्दो न नञा समस्येतः। न व नवस्योग्यूनवं-व्यामिधाने विविचतिय्येवंविधवस्यस्य मुपपक्षाववरक्षव्यप्रयोग स्व व स्यादिति वाच्यं। विरवयवक्षवेवावरक्षव्य तक्षाभिभतत्वात्। खच्यते । श्रव्यक्षयस्यादिवस्यतिषेधकस्यापि नञः समासेषदृश्यते पर्युदावपकेऽपि नित्यसापेकतास्त्रवाधिकादिकव्यवदुपपद्यतः एव समासः। तानेतास-वावरानेकैकस्य पित्रवादेः स्थाने भोजकेत्। प्रत्येकसेव देवतानाक्षत्रभन्नाक्षविद्यस्य ।

नवावरेव्यपि संस्थाविश्रेषार्थमार श्रयुत्र इति । 'श्रयुत्रः' विषम-संस्थान् । तेनैकैकस्य खाने नव सत्र वा पश्च वा चीन् वैकैकं वा विम-न्त्रयेत् । तत्रश्चैकैकस्मिन् पिद्यप्रयोगे उत्तमपचे सत्रविंगतिः सत्रविं-श्रतिः सन्यस्रते, मध्यमपचे एकविंश्रतिरेकविंशतिः, किस्ट्रिशनपचे पसद्श पश्चद्श, शीनपचे नव नव, शीनतरपचे स्थल्लयः, शीनतम-पचे एकैक इति ।

यतिषस्त प्रत्यधिकाभ्यनुष्ठानार्थमारः 'वा ययोग्धारमूर्ध्वमिति। 'खतारः' प्रक्तिः, या चेत् तर्षि 'ऊर्ध्वं' पूर्वे क्रियं खाद्या उपरिष्टान्। तत्य ययात्रत्यधिकानिय भोजयेदित्युकं भवति । यत्र विनादित्र-यद्याने एकस्थेव निमन्त्रणं तत्र मुखविधानार्थमारः, 'निभ्योगुषवन्त-मिति। पित्रादित्रवद्यार्थे 'ग्रुणवन्तं' त्रश्चात्मविद्यादिसर्वे त्लुष्टगुणयुकं, भोजयेत्। त्रत्र बाह्याववात्रस्थेऽपि सित्रायादेत्र-काल-ग्रीत्रग्रुणवद्दबाह्याव्यस्त्रादन्यमर्थेत यस्त द्वत्तेन यत्रमानेन पित्रादिवर्गे यत्र-

विक्रतिः मातामहादिवर्गे यप्तविक्रितिरित्यमावाद्यादौ चतुःपञ्चाकद्
क्राम्चाणाः सम्पादनीयाः। सुमन्द्रस्तरेण तु पित्रादिवर्ग एकविक्रतिः

मातामहादिवर्गे चैकविक्रितिरित्येवन्दिचलारिक्रसम्पादनीयाः। सुम
म्हन्ने तु पित्रादिवर्गे पचदक्ष मातामहादिवर्गे पञ्चदक्षेत्येवं निक्र
सम्पादनीयाः। सन्द्रनेन तु पित्रादयेष्टादक्ष। मध्यमसन्दिद्भगा तु

यट्। दिद्रिण हौ। दरिद्रतमेन लेक दत्येवं सम्पादनीयाः। चन्नो
नमादिपचेषु यथौचित्यं क्रमेण दक्षाष्ट-षट्चतुर्द्धीकसंख्या वैश्वदेविक
क्राम्चणा निमन्त्रणीयाः। तन वैश्वदेविक्षेत्रक्षाम्चणपद्यः, पित्रोक
क्राम्चणपद्यः। इयं च वैश्वदेविक्षमान्चाणसंख्यामावास्थादिश्राद्धेषु वैश्वदे
विकतन्त्रानुष्टानपचे वेदित्या। प्रथम्बेश्वदेविकानुष्टानपचे तु हैगुष्टे
विकर्वेद्रप्रेव एव ब्राह्मण्डोनिमन्त्र्येते तदा वैश्वदेविकासने देव
तार्चान्दर्भवटुं वा निवेश्व तत्पुरस्रात्पाचाद्भृतमन्नं वैश्वदेवाद्देशेन

त्यनाग्री प्रास्वेद्रद्वाचारिणे वा निवेद्येत्।

श्रव पिचादेरेकेकस्य स्थाने सप्त सप्त पञ्च पञ्च वा निमन्त-णीया इत्येतौ पचावाइ पैठीनसिः।

यः त्राङ्गं करियामीति सङ्कल्य ब्राह्मणान् सप्त पच वाः त्रीचियान् निमन्त्रयेदिति ।

त्रन्ये तु गौतमवषनमेवं व्याषक्ते। नव त्रवराः संख्यया कला न्यूनाः चेषु ते नवावराः, तद्गुणसंविज्ञाने वक्तनीहिः। तेन नवप्रस्त्ययुजा भाजयेदित्युकं भवति। दयं च पित्रादित्रयखाने भाजनीयानां ब्राह्मणानां मिखितानां संख्या। तत्रवैकेकस्य पित्रादेः साने निषु निषु निमन्त्रतेषु सङ्क्षनया नव ब्राह्मणाः सम्य-सन्ते । स नायमवरः पद्यः । पद्यस् पद्यस् तिमन्त्रतेषु सङ्क-स्नव्या पद्यद्य सम्पद्यन्ते । स एव पूर्वे क्रपचा पक्षविया मध्यमः । तथा सप्तस् सप्तस् निमन्त्रतेषु सङ्क्षनया एकवियातः सम्पद्यते । श्यस्य प्राचीनपचदयोत्तमः । ब्राह्मणनवकपचमवरत्वेनाभिद्धानस्य तदुत्तरं मध्यमात्तमास्यं पचदयमेवाभिमतमिति गम्यते । ततस्य सम्दद्धतमेनाप्येकवियातः परता न निमन्त्रणीया इति सिध्यति । श्रव-रपचानुष्ठानेऽध्यसमधं प्रत्यादः, 'श्रयुजीवा यथोत्यादमिति । श्रव-पदार्थस्य यथायास्थातः । श्रवेन चैकैकस्य स्थाने एकैक इत्येवं नयः सर्वेषाद्येक एवेत्युकं भवति । यदि पुनः श्राद्धकाले गुणवान् कस्य-द्वाच्छेत्तरा तं चतुर्थमष्यतिथिक्षपेष श्राद्धीयक्षेष वा भोजये-दित्यादः, 'ज्ञध्यें निभ्योगुणवन्तमिति ।

श्रम स्वतिचित्रकाकारमतेन पैठीनसिवचनसैवं श्रास्था। तद्या सप्त पद्म वेति पैहक-वैश्वदेविक ब्राह्मणानां मिलितानां संस्था। श्रस्तेव वाक्यसान्यभागे प्राक्मुखान् वैश्वदेवानुपवेश्वयेत्पिहन् दिलापपूर्वेणेत्य-भिधानात्। श्रम पद्मसंस्थापचे दो देवे चयः पित्र दित विभागो द्रष्टयः। दो देवे पिहकत्ये चीनित्यादिवचनदर्भनात्। सप्तमंस्थापचे त चलारा देवे चयः पित्र दित विभाग जद्यः। ननु दो देवे पद्म पिहकत्य दित विभागोदः कस्तास्त भवति। श्रनुपपस्रवास्त भवति। तथा दि देवे युग्मानयुग्मान् यथात्रक्ति पित्र एकैकस्थेति कात्यायनेन पित्रो एकैकस्थ यथात्रकि श्रयुग्मानिति वदता पिह-पितामद-प्रपिता-महानां प्रत्येकमयुग्म ब्राह्मणकस्यनं न पुनः समुदायस्थेति दर्भितं।

तत्त्व पचानां समं स्वादश्रुतिलादिति न्यावेन प्रत्येकमयुष्प्रमंस्थावाः समो विभाग ऊस्नीयः । न च पिचादिषु चिषु पञ्चानां समतवा विभागः समावति, समावति तु चचार्णः । तस्त्राचलारो देवे चबः पित्रा इति विभागः कार्यः इति ।

विद्यादेरेकेकस्य स्ताने पवस्तये। निमन्त्रयीया रहीतं पव-माहाश्रलायनः ।

श्रधातः पार्वणे त्राङ्के काम्य श्रामुद्धिक एके।दिष्टे वा ब्राश्च-णाम् श्रुत-श्रीख-टक्षसम्पद्धानेकेन वा काखे श्रापिताम् खाताम् क्षतवच्दीचानाचाम्तानृदक्ष्याम् पूर्वं विश्वेभ्यो देवेभ्यः पिल्ल्यद्रुपवेश्वी-केक्स्य दी दी चींच्लीम् वा ट्ड्री पाल्यस्थक्तं न स्रेवेकं धर्वेषां विष्डिकीख्यातं काममनाद्ये।

'त्रयमन्दः त्रानन्तर्थारः। 'त्रतः त्रच्दो हेलर्घः, यसाद्तं त्राह्यमसी द्युदिति त्रतः पिण्डपिष्टयद्वानन्तरं पार्वणादित्राह्य तृष्टयविधिं वच्छामीति मेवः। पर्वमन्देनामावास्त्रोत्राते तप भवं 'पार्वणं'।
कर्मन्नद्देन काम्यमानं पुनादिक्पफलं तक्षाभौपायसतं 'काम्यं'। प्रम्युद्यः पुरुवार्यत्रौत-सार्त्तकमारमः गर्भाधानादद्यः संस्काराद्य तेवामत्रुस्तं 'त्राम्युद्यिकं'। एक एवे। देश्यो धिसंसत् 'एकाद्दिष्टं'। 'वान्नन्दः
समुच्ये। अतमीलष्टसानि प्रागेव व्यास्त्रातानि। अतादिष्यससुदाधेने।पेतान् नाद्याणांसादलाभे लेकेन अतादिना गुक्रेनोपेतान्। 'काल्वे'
पूर्वेद्यसद्द्वी, 'ज्ञापितान्' विमिन्नतान्, 'स्नातान्' समादन्तानाम् त्रात्रान्
वा। त्रहरदः स्नावादितिसामान्यस्रत्येवाम्वनस्य प्राप्तवान्तद्वस्यं तेलाभक्षादियुकस्य तस्य प्राप्तर्थे। 'क्रतवस्के। सान्' प्रयोगकासे त्राद्वकर्यः

क्षतपार्प्रवास्त्रगन्। 'प्रापामान्' क्षताचमनान्। वामान्वस्राधेन श्रोकने प्राप्तवाचननव बाद्वाङ्गलाचे पुनर्वचन । तेन वेमादालद्करचे प्राच-सिनां कर्तचं । 'पूर्वं विश्वेश्वो देवेश्व इति वैश्वदेकिकान् पूर्वसुपवेश्व तदनकारं, खद्क्षुखान् खक्तराभिमुखोपवेत्रनीकान् पित्रकाञ्चकानुप-वेश्व 'पिटवत्' पिटतुक्षवकस्थान् च्ह्र-दहृतर-टह्नतमानिखर्थः,प्रथका 'पिहवत्' पित्रादिक्रमेण। एकैकक पित्रादेः खाने दौ दौ नाह्यकी, एतचा शुद्धिक माञ्जविषयं । उपक्रमें भाग्युद्धिक साम्युवचेपात् । भगवास्त्रहित्राहे पित्राहरेकेकस स्नाने स्केंकं शीन शीन वे।पवेंश-घेत्। प्रसम्बद्धानमञ्जूषिकानवीत्वाद, 'दह्दी प्रसम्बद्धानिति, 'एक्की' ब्रह्मणगंख्याधिको, 'न लेवैकं गर्वेषां पिष्डिको स्नातं' चन्दा गर्वेषां पित्ववामेकः पिच्छा न दीयते किन्तु प्रतिपुर्वमेकीकादीयते तथा बाह्यकोऽपि प्रतिपृद्धं निमक्ककीयः १ वकार्धनेकनिति। एनमधि पर्च यपिष्डीकर्षयतिरिके श्राद्धेऽभन्जानाति । 'काममनाच इति पाचादम्य सिन् त्राद्धे सर्वेषां स्वाने काममिष्क्या एकमपि त्राञ्चण-सुपवेष्रयेत्। पार्वक्षिर्मिकाणां त्राद्धानां त्राद्यं सिपक्षीकरणं तसा-दन्यत 'श्रमायं'। श्रथवा श्रमभायान्तदभावे।। नार्यं तस्मिन स्ति। यदा त्रनादां सावाददनीयद्रव्यवजितं त्रामद्रव्यकं माइमपीत्यर्थः।

एकैकस्य पिटवर्गस्य स्थाने एकैकः एकैकस्मिस् दैविके एकैक इति
पिटवर्गदयं वैस्रदेविकदस्यवत्यमावासादिस्राद्धे पतारे। ब्राह्मस्य निसन्द्रस्योगः रक्षेत्रं पत्रमाहेग्रनः।

बाह्मणात्रमक्तयेषतुरवरानिति । वैश्वदैविकतकातामात्रित्य श्राद्धदये पद्मी निमन्त्रचीया रत्याक् मनुः ।

पूर्वेशुरपरेखुर्वा आद्भवर्मखुपस्ति । निमन्त्रचीत श्ववरान् सम्यक् विप्रान् यथोदितान् ॥ सम्यक् निमन्त्रचीतेखन्यः ।

नमु देवे युगान् दैविने समा रत्यादिवचनितरोधात् कर्यं वैसदेविकदयार्थमेने। ब्राह्मण रति युज्यते। मैवं। एकेकसुभयण वैत्यनेन श्रयुगास संख्यास वैसदेविने एकलस्याप्यनुद्धाततात्। श्रते। देवे युगानीत्यादीनि वचनानि एकेकसुभयण वेत्यसुं पर्स परिष्टञ्च य्यवतिष्ठनो। श्रण वेचित् श्रवरानित्येकेकस्य स्थाने एकेक इत्येवं पिणादिणयस्य ब्राह्मण्ययविधानमेतदित्याद्यः। तदस्यकं। दौ देवे पिष्टकत्ये जीनिति स्वोत्ते पौनद्क्त्यप्रसङ्गात्। एतद्दोषपरिचार्यमेन केकस्य पिणादेस्तीन् स्त्रीनिति स्तरिचन्द्रिकाकारे। व्यास्थातवान् तदस्याद्यार्यस्थानीमसत्यादसमस्त्रसं।

पित्रादीनां वत्रामपि स्त्राने एक एव ब्राह्मण इत्येवं पचमास् देवकः।

एकेनापि हि विप्रेण षट्पिण्डं श्राद्धमाचरेत् । षड्कान्दापयेक्तसी षड्श्योदद्याक्तयासनं ॥ बसिष्टस्मति—कूर्सपुराणयोः ।

> श्रपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगं। श्रुत-श्रील-रूत्तसम्बं सर्वालचणवर्जितमिति॥

श्रृत-श्रील-हत्तानि पूर्वमेव व्याख्यातानि । 'श्रवचणानि' कुन-विश्वित्रादीनि, तैर्वजितं । श्रीसंश्व पचे वैश्वदेविक निर्णयमा इ स एव ।

यद्येकं भोजयेत् श्राद्धे देवं तत्र कयं भवेत् ।
श्रुत्वं पाने समुद्धृत्य सर्वस्य प्रकृतस्य तु ॥
देवतायतने कला ततः श्राद्धं प्रवर्क्येत् ।
प्रास्थेदस्रं तद्ग्री तु द्खादा महाचारिणे ॥
मह्याण्डपुराणे ।

एक एव यदा विद्रो दितीयो नेपपद्यते । पितृषां ब्राह्मचे योज्यो देवे विद्यो<sup>(६)</sup> नियोजयेत्॥ ब्रह्मोऽप्यादः।

भोजयेद्यवायेकं ब्राह्मणं पिक्किपावनं ।
देवे कला त नैवेदां पश्चात्तस्य त निवेपेत् ॥
देवे वैश्वदेविकस्ताने नैवेदां पाणे ससुद्धृतस्त्राद्यस्य तदुद्देश्वेन
त्यागं कला पश्चात्तस्य ब्राह्मणस्य परिवेश्वितमस्यं पिनुदेश्वेन त्यकेत् ।
श्वत्र चतुरवरान् श्ववरानित्यादिवस्तनास्य निर्णयसमर्थवस्तमास्
सद्भवसिष्टः ।

श्राद्धदयं करिखंख दत्र वा चतुरेाऽचवा । चीन् वा निमन्त्रयेदिप्रामेकं वा ब्रह्मवादिनं॥ श्रवेकेकसिंच्छ्राद्धे दत्रादीनां समेरविभागः कर्त्तयः। तमेवाड धर्मः।

> पश्चभिः पश्चभिर्विष्ठैः दाश्यां दाश्यामधापि वा। भाद्धं देवं चिभिर्वा छादेवेनैवाध वा पुनरिति ॥

<sup>ं(</sup>१) देवेम्बरीति मः।

पञ्चानामप्यतानारी विभागः । चवः पिछी है। दैवे दयोख एकः पिछो एका दैव इति वेदिनश्चं । तदुकं कूर्यपुराणे ।

दें। देवे प्राक्तुया पित्रो जयसोदगुखासचा।

एकैकं तच देवना पिट-मातामहेम्बपि॥
वस्त्रातिरपि।

एकैकमथ वा दी चीन् दैवे पिद्ये च भोजयेत्। यात्रियाकासपाचादि न सम्बद्धेत विस्तरात्॥ दैवे पिद्ये च कर्मणि एकैकं वा भोजयेत्।

एकं देवे एकं पित्र रायर्थः। 'दी कीक् वा' दी देवे कीन् पित्र रायर्थः। वर्वेषां त्राद्धाषयंख्याविकस्थानां सध्ये एतावेव कच्छै। सिक-खाद्यविकातकातात् प्रत्रसाविति विद्यार्गिनन्दाभिप्रायः। प्रद्योगार्थीः व्यक्त एको वसिष्ठेन।

दी देवे पिष्टक्क्ये की नेवेक सुभयक वा।
भोजये सुमस्द्धे । ऽपि विकरम्मु विवर्जयेत्॥
मनु-प्रातातप-बौभाकन-स्टति-पद्मपुराके खणुकः।
दी देवे पिष्टक स्वेकी की नेवेक सुभवक वा।

भोजबेखुमध्देशाऽपि न प्रमच्छेत विकारे ॥

चीनित प्रत्येकं चीच्यीनित । एकैकमित एक एक एक दिने केन कमिति वक्सेशितियाचा व्याख्यानं तद्याद्यारदोषोद्धावनेन प्रागेव निरसं। बद्येकैक सुभवन वेद्ययं विधिरेव न भवनीति तेनैवोकं तसु प्रशुप्रश्रुतिशिर्मिक्श कारै: प्राकृतिमित्यसाथिनी द्वियते । 'सुब- म्हड्डोपि' श्वायर्थमास्त्रोपि, 'न प्रयच्छेत' न प्रवर्त्तेत, विसरे। न चाय-मदृष्टार्थे। विसारप्रतिषेधः, किन्तु सिम्त्रियादिसन्वस्थविषातार्थः। श्वत्यव सिम्त्रयादिविषातकलेन विसारनिन्दा तेषु कूर्मपुराषेकाः।

> यिक्तयां देशकाली च श्रीचं ब्राह्मणसम्पदं। पद्मैतान् विसरे।इन्ति तसास्रेडेत विस्तरं॥

'यिक्वया' श्रश्नमंस्कारविश्वेषः, त्राद्वाणागां मने।वाकायकर्मभः परिते।वातिश्रयज्ञननं वा । 'देशः' दिख्णाप्रवणादिः. श्रवकाश्रवान् वाः
उष्णातादिगुणयोगी । 'कालः' जुतपापराष्ट्रादिः । 'श्रीचं' यगमानशद्वाणप्रेय्यगतसुमस्यस्यं ग्रुप्तिनं । 'त्राद्वालसम्पत्' गुणवद्त्राद्ध्यणलाभः ।
एतान् पश्च पदार्थान् 'विस्तरः' त्राद्वालयाञ्चलं, 'विन्ति' नाश्रयति।तस्रात्तं
'तेहेत' न सुर्थात् । यस्त त्राद्वालयाञ्चलेऽपि सन्कियादिसम्पादनसमर्थः
यगौतमादिवचनोकं प्रथमकस्यिकं विसारपच्चमेवाश्रित्य श्राद्धं सुर्य्थात्।

श्रतस्व मञ्जपुराको देम-कासादिसम्पादन।समर्थे प्रत्वेव संसेपप-चोभिष्टितः । भौननामादिदोषप्रकृषा च विस्तरनिन्दा कता । तथाडि ।

देश-कास-धनासाभारेकैकमुभवन वा।
श्रेषान् वित्तानुषारेष भोजयेदन्यवेद्यानि॥
यसाद्त्राह्मण्याङ्काहोषो यङ्गरो भवेत्।
आदुनाशे मौननाशः त्राद्धतन्त्रस्य विस्तिः॥
७ व्हिष्टोव्हिष्टमंस्पर्शे निन्दा दातुर्ग भोकृषु।
वितष्टवा परीवादे। जन्पासैव पृष्यिवधाः॥

शाह्मणवाङ्कस्ये यसादेते दोषाः समावन्ति तसादेतद्वोषपरिहारा-

समर्थेनोभयनैकेक एव भोजनीय द्रत्यर्थः। भेषानभ्यागत-प्रतिवेद्यादी-नवस्त्रभोजनीयान् आद्धाननारं भोजयेत्। आद्भदेश्वादासायसुच्छि-ष्टानि नापसारणीयानीति वच्छते, ततश्च आद्भदेशस्त्रोच्छिष्टावद्भु-लादन्यवेद्यानीत्वृतं॥

दित निमन्त्रनीयबाह्यणगंख्या ॥ त्र्र्यवं निक्पितेषु कालादिषु निमन्त्रणे निक्पणीये प्रथमानुष्ठे-थवात्तरपूर्वकालक्वत्यं प्रतिपाद्यते । तत्र वाराहप्राणे ।

वस्त्रश्रीचादिवर्त्तार्थं यः कर्त्तास्त्रीति जानता ।
स्वानेपखेपनं श्वमं क्रला विप्रान्तिमन्त्रयेत् ॥
पिचादिचयाइमंस्रर्षयक्षेन तिथिदेधे त्राद्वार्षतिथिमंश्रोधनेन च
'यः' परेद्यः, त्राद्धस्यादं कर्त्ता भवित्यामीति निस्तित्य त्राद्धकर्त्ता वस्त्रश्रीचादिकं कर्त्त्रयं । श्रच धौतवस्तः सदा भवेदिति वचनात्तिहिनोपयोगिवस्त्रचालनस्यार्थप्राप्तलादचनानर्थक्यं । उत्तरदिनोपयोगिनामपि वस्त्राणां श्रीचविधानं न युज्यते ।

काषायं मसिनं वक्तं कौपीनञ्च परित्यजेत् । श्रधौतं कारुधौतञ्च पूर्वेयुधैातमेव चेति ॥

भविष्यत्पुराणे त्राद्धकर्त्तः पूर्वधौतवक्तपरिधाननिषेधात् । त्रतो वक्तश्रीचादीत्वतद्गुणमं विद्याने । बद्धत्रीचिः । ब्यादिश्रब्द्य प्रकार-वचनः । तेन त्राद्धोपयोगिसभारसम्पादनभाष्ड मेलनश्रोधनादि यद्यते । त्राद्धश्रमं परियद्ध स्टद्गोमय-गोमूचैः तासुपश्चिष्य समी-कत्य त्राद्धार्थन् विप्रान्तिमन्त्रवेत् । एतच बाखातमधे खुटमाहे। श्रनाः ।

तच गोमयोदकीर्भ्रमिभाजनभाष्ड्रज्ञीचं क्रखा यः कर्त्तास्मीति ब्राह्मवास्त्रिमन्त्रयेसतुरवरान् । श्रमुपदतानां श्विमभाजनादीनां गोम-योदकैः कर्मार्थं संस्कारं कुर्यात् । उपदतानान्तु तैसीर्द्रव्यग्रद्धप्रकर-चोक्रीर्बोकतोऽवगतसामर्थेस द्रयैः ग्रद्धं विधाय संस्कारं कुर्यात् ।

'भाजनानि' भोजनसाधनान्यश्रीदिसाधनानि च । 'भाष्डानि' पाकार्थानि पिठराषि । एतचान्यच वच्छमाणं सर्वे कला ब्राष्ट्राषान्नि-मन्त्रयेत् । 'चतुरवरान्' चलारः श्रवरा येषान्ते चतुरवराः । एतच निमन्त्रषीयसंख्याप्रकरणे विद्यतं ।

त्राष्ट्र देवसः ।

यः कर्त्तासीति निस्तित्व दाता विशासिमक्षयेत् । निरामिषं बङ्गद्भुता सर्वभुक्तजने यत्ते ॥ त्रासमावे परेद्युवा ब्राह्मणांसान्त्रिमक्त्रयेत् । त्रज्ञातीनसमानवीनयुग्मानात्मग्रक्तितः ॥

यदि पूर्वेद्युर्निमन्त्रणं कुर्यात्तदामिषेण मांचेन रहितं 'सक्तत्' एक-वारं, भुका कुर्यात्। एतचानुपवासदिनविषयं। उपवासदिने लभुक्षापि कुर्यात्। निमन्त्रणात् पूर्वं भोजने सकत्त्विधानात् त्रारस्थे न भोजन-मासमापनादित्यापसम्मेन निमन्त्रणादूर्ध्वं भोजननिषधाच तद्दिने दितीयभोजनं न कर्त्तेत्यमिति निस्तीयते। पूर्वेद्युर्निमन्त्रणस्य तद्दिने सक्तिस्त्रामिषभोजनमङ्गमिति महार्णवप्रकात्रकारः। तन्मते तु भोजनस्थावस्रकत्वादुपवासदिनेऽवषाणं विधेयं। ब्रिस्यादाविप निम-न्त्रयितरि यजमानस्थेव तिस्वयमानुष्टानं तस्यम्वस्थितयेव स्रूयमाण्यात् 'सर्वभुक्तजने रहें' सर्वे भोज्या रहजना सुकाः क्रतभोजना वसिन्
रहे तत्त्रचा । रहक्रव्य सम्बन्धिक्रव्यासिमन्त्रणहिने खरह एव भोक्तव्यमिति गम्यते। चनु माहृहिने विहितं निमन्त्रणं तर्भुक्वीवा-भुक्तजने च रहे विध्यन्तरानुषाराहिधेयं। 'म्रश्चातीन्' भिन्नगोषान्। 'म्रममानविन्' भिन्नप्रवरान्। 'म्रयुग्मान्' विषमसंख्यकान्। निमन्न-णात्पूर्वचणक्रत्यमाह, 'सः कर्मास्मीति निश्चित्येति स्रोभृते म्राह्न-महक्करिय इति 'निश्चित्य' हृढमध्यवस्य सङ्ख्यं क्रत्येत्यर्थः। सुत्यक्रकेतित्पूर्वसिक्षिते पैठीनसिवचने।

तद्यथा । यः त्राद्धं करियामीति सङ्गस्य ब्राह्मणाम् सप्त पत्र वा त्रोजियान्त्रिमन्त्रयेदिति ।

श्रवाचारात्रसाराद्यश्चोपवीती विष्णुसारणपूर्वकं प्राषायामवयं वि-धाय प्राचीनावीती देशकाखात्रकीर्त्तनपुरःसरं सद्भक्षवाकासुचारयेत्। तद्यया ।

दह पृथियां जम्दीपे भारतवर्षे सुमारिकाखण्डे प्रजापितचेत्रे दण्डकारण्ये त्रमुकस्मिन् प्रदेशे रत्यादिदेशमनुकीर्त्तं ॐ श्रस ब्रह्मण्ये दितीयपरार्डे श्रीयेतवागदकस्ये वैवस्रतमन्त्रकारे ऋषाविश्वतितमस् किल्युगस्य प्रथमचर्णे इत्यभिधाय प्रभवादिस्वसरपद्दकात्मकम-वान्तरयुगमनुकीर्त्तयेत् । तानि च युगानि दादशैतमाष्ठः ।

वैद्यावं प्रथमं तच वार्षस्यत्यं ततः परं। ऐन्द्रमाग्नेथमेतस्मादा हिर्देशं च पैसकं॥ वैद्यदेवस्य धौम्यस प्राजापत्यस्य मादतं। प्रास्थितं भाग्यमित्येवं खुगानि दादस्रैव हीति॥

ततः यः यंत्रसर-परिवत्सरेदावत्सरानुवत्सरोदावत्सरेषु वर्त्तमानं युगमनुकीर्त्व वर्त्तमानसंवत्वरायनर्तु-माय-पन-तिषि-वार-नचपयो-ग-कर्ष-कुतपादिकास-नामानि सप्तम्बनानि संकीर्च पत्र पार्व-षत्राद्धनामधेयकर्मचि अञ्चकगोचा अखत्पिह-पितामद-प्रपितामदा प्रमुकासुकप्रभाषः सपद्भीका वस्-रहास्त्रिक्षण प्रमुक्तगोषा प्रश्न-न्यातामद-प्रमातामद-**रङ्क**प्रभातामदाः चक्रान्यातामदमातुः पिता-महमातः प्रितामहा इति वा चमुकासुकव्रमीचः यपत्नीका वसुबद्रादित्यक्षा पश्चित्र योमसेत्येताः प्रभागदेवताः पूक्रवी-मार्द्रवःश्वका विसेदेवाः अकुदेवता वयोत्रसम्बं प्रसं इविनाद्याप-पास्कीयार्थे प्रमुक्कोपाणामग्रम्पित्वामनुक्रमंणां स्पत्नीकानां वसुद्पाचामसुकदगोपाचामस्रत्पितामरागामसुकप्रमंदां सपत्नीका-नां बद्रक्षपाचाममुक्रयमोषावामस्मत्प्रियतामदामाममुक्रप्रमेदां यप-जीवानामाहित्यरूपाणं तथा प्रमुकमोत्राषामस्रामामस्नामस्-कबर्मचां सपनीकार्गा वसुद्धपाचामसुक्रमगोचाचामस्त्रप्रमाताम-दानामसुक्रमंत्रां स्पत्नीकानां स्ट्रस्पाचामसुक्रमोत्रावामस्ट्रह्-प्रमातामदानाममुक्तपर्मणा सप्रमीकानामादित्वरूपाणां प्रथम्बैस्दे-विकारितं सपिष्विनिर्दापं पार्वस्त्राह्यस्यं पित्रहाहिकामाऽइं करिका इति वद्गीर्त्तवेत्। प्रत्यकर्रवे तु माद्गे उपायन्य व्यवनामप्रदः प्रचोक्तवः। प्रग्नीकरचदेवताधिको तु वावहैवतं देवतानुकीर्त्तनं। वैस्-देविकतन्त्रपचे 👸 वैग्रदेविकयदितमिळानुकीर्त्तनीयं। प्रपिश्चके ह पिष्डनिर्वापर्श्वतमिति वाष्टं। एवं सङ्ख्यं विभाय निमन्त्रवमार्भेत।

इति निमक्तवपूर्वकासकात्वं।

#### त्रय निमन्त्रणेतिकर्त्त्रयता ।

#### तव चमत्कारखखे।

तथैवामक्वयेदिप्रांखान् विदासृपयत्तमः । स्राद्धार्थं स्रद्धया युक्तः प्रसादः क्रियतामिति ॥ प्रचेतःस्रति-प्रभासखण्ड-भवियोत्तरेषु ।

> क्रतापस्यः पूर्वेदः पित्वम् पूर्वं निमम्त्रयेत् । भविद्धः पित्वकार्यं सः सम्पादं नः प्रसीदत । स्योन वैस्रदेवार्थान् प्रविपत्य निमम्त्रयेत्॥

'कतापषद्यः' कतप्राचीनावीतः, 'पूर्वेद्यः' त्राद्धदिनात् पूर्वदिने, 'पित्तन्' पिन्धान् माम्राचान्, 'पूर्वं' वैश्वदेविकनाञ्चाणेश्वः पुरस्तात् । श्रम पित्रमाञ्चाणान् प्रतिनिमस्त्रचितुरश्यर्थनवाक्यं 'भविद्गः पित्त-कार्यं श्वः सम्पाद्यं नः प्रचीदतेति। श्रम यजमानस्तेत् खयं निमस्त्रम-कर्त्ता तदैवं प्रयोगः। ॐ श्वः करित्यमाणे श्राद्धे भविद्वस्त्रय्यमान-स्विराधारलेनास्वनीयस्ताने श्वलासाक्तं पित्वकार्यं सम्पादनीयं दित्यतिस्त्रये प्रयादस्त्रकृतिति । यजमानप्रेषितस्त्रेष्ठिमस्त्रमक्तंत्तं तदासाकिमित्यस्य स्वानेऽसुकस्य यजमानस्तिपदं प्रयुक्य श्रेषं तस्त्रवे वाक्यं प्रयुक्तीत । एवमभ्यर्थनेन न्नाञ्चाणान् सम्प्रधादनपूर्वकसुद्यानेकात्य प्रयोक्तयं नद्यया श्वेऽस्व वा करित्यमाचे श्रम्वकानेषस्त्रस्त्रमाचे प्रयोक्तयं प्रयोक्तयं तद्यया श्वेऽस्व वा करित्यमाचे श्रम्वकानेषस्त्रम् प्रवेतस्त्रम् विस्तर्यास्त्रम् वा स्त्रमाचे प्रयाक्षेत्रम् स्वानेषस्त्रम् विस्तर्यास्त्रम् वा स्त्रमाचे स्व श्वः श्वः क्रमां प्रयोक्ति पेत्रमे निमन्त्रणे, ॐ श्रमुकगोषस्यान् स्वक्रमंणोऽस्वित्यतामस्य यजमानपितामस्य वा स्त्रमोकस्य स्वक्रमंणोऽस्वित्यतामस्य यजमानपितामस्य वा स्त्रमोकस्य स्वक्रमंणोऽस्वत्यामस्य यजमानपितामस्य वा स्त्रमोकस्य स्वक्रमंणोऽस्वत्यामस्य वा स्त्रमानस्य स्वक्रमंणोऽस्वत्यत्यामस्य स्वक्रमंणोऽस्वत्यामस्य स्वक्रमंणित्यामस्य स्वक्रमंणोऽस्वत्यामस्य स्वक्रमंणित्यामस्य स्वक्रमंणित्यामस्य स्वक्रमंणित्यामस्य स्वक्रमंणित्यामस्य स्वक्रमंणित्यामस्य स्वक्रमंणित्यामस्य स्वक्रमंणित्यामस्य स्वक्रमंणित्यामस्य स्वक्यस्य स्वक्रमस्य स्वक्रमस्य स्वक्यस्य स्वक्यस्य स्वक्यस्य स्वक्यस्य स्वक्यस्य स्वत्यस्य स्व

इस यजमानप्रितामइस वा सपत्नीकसादित्यक्पस्रेति प्रियामहे, इतमेत गोषासुचारणं क्रमा मातामहाद्यंशनां निमन्तणं क्रमा एवं पिषणंश्चिमन्त्र्यानन्तरं सस्येन सस्यक्तश्चित्रयञ्चोपदीतेन विज्ञिष्टः सिन्नम्त्रपक्तां वैसदेवाणाम् त्राष्ट्रपासिमन्त्रयेत्। ततः च पिर्ट--कार्यक्रस्त्याने वैसदेविकाणं क्रस्तं निधाय पूर्वकत् प्रसादनवान्य--सुचार्य देवे चणः क्रियतामिति निमन्त्रप्रवान्यं प्रयोक्षयं। ततः पिन्यवैसदेविकेस त्राष्ट्रयेः के तथेति निमन्त्रपान्युगममवान्यसुचार--सीयं। त्रथ भ्रयोऽपि प्राप्तोतु भवानिति निमन्त्रपानोके प्राप्तकानीतिः निमन्त्रपाने प्रयोग्धं। एतचोभयेषां निमन्त्रणं नमस्कारपूर्वकं कर्त्तयं।

तदेतसर्वसुनं नागरखण्डे।

माम्राणानां रहक्कता तान् प्रार्थ विनयान्तिः।
भस्तकस्य त्या आहे चन्ने वे क्रियतामिति ॥
बदेदस्थुपनच्छेयु विंप्रासीवं तयेति च ।
स्योऽपि व्याहरेत् कक्तां तं प्राप्तोत् भवानिति ।
दिजस्य प्राप्तवानीति विधिरेष निमन्त्रणे ॥

भाष पित्रधानां ब्राह्मणानां पूर्वं वैसदेविकानां पद्मानिमन्त्रणिनत्युपक्रमः प्रतिपादितः स्वानुपप्त स्व सन्धते। यतानिमन्त्रयेदित्वनुष्टनौ क्रमान्तरसुकं वार्डस्थत्यस्थति-भविस्थोत्तरयोः ।

खपवीती ततो भ्रमा देवतायें दिजोत्तमान्। प्रपच्चेन पिचेऽच सर्व प्रियोऽचवा सत इति॥ 'खपवीती' स्वस्कन्धस्मितनद्वास्त्रमः, भ्रमा, 'दिवात्तमान्' दिजेक्षगुषामलादिभिग्रं णैः प्रत्रस्तराग् 'देवतार्थं' वैषदे विकवर्षार्थं पूर्वं निमक्तवेत् । 'प्रथ' प्रमक्तराग् 'प्रपथ्येन' दिष्कस्त्र-भिक्तिन महास्त्रेष, तथा युक्तः, भूला 'ख्र्यं' माद्वाधिकार्थ्यं, तत्प्रेषिन तस्त्रेयः स्तः विक्या वा माद्वाधात्तमान् 'पिक्ये' पितः-पिताम- दादिदेवत्ये कर्मष्, निमक्त्रयेत् । प्रनेन प वैषदेविकानां पूर्वं पिक्याधान् प्रयाधिमक्त्रयस्त्रमं, क्यं पाटकमादिति चेत् । तथा । प्रयोगीवाक्यमतेन मौतेन तदाधात् । प्रयाधानक्त्रयानकार्याक्तम दिति चेत् । तदिष न । प्रय प्रव्यक्षानेकार्यसादर्थान्तरस्त्रेनाप्रयपत्तेः। प्रयापिकतविध्यनुपदानकार्यार्थं भन्यये। तस्त् । प्रचेतिवाक्यमत्त्रीन तक्षमियित्विध्यनुपदानकार्यार्थं भन्यये। तस्त् । प्रचेतिवाक्यमत्त्रीन तक्षमिविरोधपरिद्वारार्थमथक्रव्देऽर्थाक्तरपरत्वस्त्रीवापेचितलात् ।

ननु तथापि कथं पिश्वाषां पूर्वं निमन्त्रणं । यता मनुर्वेषदेशिक-पूर्वं निमन्त्रणमार ।

दैवाद्यक्तं तदीचेत पिषाद्यकं न तद्वदेत् । पिद्याद्यकाक्वीदमानः विप्रंतम्बति सान्वय दति ॥

देवा वैश्वदेविकः पदार्थ फादिरादिमः दैव एव पानोऽन्तिमः पदार्थो यप आहे तदैवाधनं माहे पादिमः पदार्थो निमन्त्रपमेव मतो देवं विमन्त्रपमादौ कर्ज्ञंथिमिति वचनाद्रम्यते । मैवं । विप्र- पाद्याधनमादिमः पदार्थो य निमन्त्रपं, निमन्त्रपद्ध प्रयोगविक्षी- वात् । ननु निमन्त्रपद्धापि पादचाधनादिवस्त्राह्मान्नात् कर्थं प्रयोगविक्षितः । उत्थते । साक्षत् प्रयोगविक्षितः किन्तु निमन्त्रपात् पूर्वं महासद्यस्याविद्विति।ऽसि धत्यस्थिवादिमसान्तिद्वयं मनुवचनं न प्रयोगविक्षीपदिव्यम्यस्यम् विदेशिति स एव निमन्त्रणे कर्ते।

न्यायाः । एवं स्त्रितेष्येतयार्मनु-रहस्यति शक्ययार्गिमकस्त्रक्रमपर्तं मन्यमानाः पूर्वे निवन्धकाराः क्रमविकस्पमवर्षवन् । तथा च विप्रास्त्रिमकायेदित्यनुरुक्तेः नागरस्रस्त्रे ।

> कुषाचारसमापेतान् सहीता चरणा ततः। प्रसादयेष सबीन विश्वेदेवार्चने पुरा ॥ धुसानेव यथात्रका मन्त्रमेतद्दीरयेत् । प्रामक्त महाभागा विश्वेदेवास्त्री तव ॥ भक्ताक्रता मया चैव सं चापि क्रामामभव । एवं युग्गान् समामन्त्रु वैश्वदेशकते दिजान्। त्रयुग्मानपर्यथेन पित्रथें चापि मक्तवेत्॥ त्राष्ट्राण्य ययात्रस्था एकेकस्य प्रयक प्रथक । एकैकश्च प्रयाची वाणेकमेव निमन्त्रचेत्॥ दिजं मातामहानामयेष एव विधिः स्रतः। ततः पादौ परिस्पृष्य दिजस्वेदसुदीरखेत् ॥ श्रद्धापूर्तन मनसा पिट्टभितपरायणः। पिता से तव कार्येऽसिंखधेन च पितामकः। स्विपचा यहितोऽभ्येतु स्व त्रतपराभव ॥ एवं पित्वन् समाह्य तथा मातामदायय । ययं समा नमस्त्रत्य तान् विप्रान् स्वयः प्रजेत्॥

त्रच प्रचेतावाको प्रक्रिपता निमक्तयेदित्युकं, तत्तु स्वतिचन्द्रिका-कारः शृद्धकर्देविषयमित्यभिधाच त्रश्लास्त्रपुराक्याकां प्रमाणलेन दर्जितवान्। दिषणं परणं विष्ठः सयं वै चिचिन्तया ।

पादावादाय वैस्तो दौ श्रद्भः प्रणतिपूर्वकं ।

निमन्त्रयीत पूर्वेद्यः श्राह्मकर्मा दिजोत्तमानि ति ॥

दिचिणपरणोपादाने प्रदेशविशेषो निमन्त्रणीयं प्रति निमन्त्रपिहप्रयोख्यं वाक्यं नियमश्रावकं प पाद्म-मात्स्रयोः पुराणयोर्दर्शितं ।

पूर्वेगुरपरेगुर्वा विनीताता निमन्त्रयेत् । द्विषं जानुसायस्य तं सयाच निमन्त्रतः॥ एवं निमन्त्र्य नियमान् त्रावयेत् पित्त्यान्धवः। स्रकोधनैः श्रीचपरैः सततं ब्रह्मचारिभिः। भवित्यं भविद्वस्य स्थाच त्राद्धकारिका॥

'पिष्टवात्र्यतः' प्रकातश्राद्ध्यमन्धिपिष्टविष्ण-धमाने।द्वाद्यत्-प्रेषितो वा निमन्त्रणकर्मा। श्रव के विद्वचिष्णज्ञान्यास्त्रभनं वैश्वदेवि-कदिजनिमन्त्रणविषयमाञ्चः। तद्युकं। तत्पुराणस्थितनिमन्त्रणविषय-निस्तिस-वचनपौर्वापर्य-पर्यासोचनायां वाधारणस्थैव प्रतीयमानलात्। श्रविरिप नियमश्रावसमाद।

प्रथमेक्कि निवासस्वाम् श्रोषियादी विसम्त्रधेत् ।
कथ्येष तदैवेषां निर्धागान् पिटदेविकान् ॥
सर्वायासविनिर्सृतेः कामकोधिवविर्द्धितः ।
भवितव्यं भविद्धवे श्रोधते श्राह्यकर्मणीति ॥
'प्रथमेऽकि' पूर्वेद्युरित्यर्थः । एवं निमन्त्रणकर्मा वाक्येऽभिदिते
निमन्त्रणीयत्राष्ट्रणाभिधेषमाद् स एव ।
ततस्रथेत्यविद्येन गतेयं रजनी यदि ।

यचात्रुतं प्रतीचेरन् श्राद्धकासमतन्त्रिताः ॥

तेन निमन्त्रिता विप्रासं निमन्त्रस्कर्तारं तथास्य यद्यविद्वेनेयं रजनीगतेत्वृक्का धर्मश्रास्त्रादौ यथानियमजातं अतं तथैव तित्रयम-जातं 'प्रतीचेरन्' परिपासयेयुः । 'श्राद्धकास्ते' खादितान्त्रपरिणाम-पर्यमामित्वर्थः ।

चमेनापि । निमन्त्रणीयाभिधेयसुक्तम् ।
तेना तथेव्यविद्वेन गतेयं रजनी चदीति ।
'तेन' निमन्त्रणीयेन, ॐ तथेव्याद्यभिधेयमित्यर्थः ।
देवसः ।

कामं प्रतिश्रवसोषामनिन्द्यामकाणे कते।

'तेषां' ब्राह्मणानां श्रिनिन्होनामक्ति कियमाणे कामं निकासं श्रित्यचं, 'प्रतिश्रवः' श्रभ्युपगमः, कर्त्त्रः भवति । श्रभ्युपगतिम-क्षणान्तु श्राब्रह्मणे ब्रह्मवर्षमी अध्यतामित्यादीनि योगनेमा नः कान्यतामित्यकानि यजूषि जपेत्।

श्रामित्रतो जपेद्दोग्श्रीमिति स्गुसर्णात्।

इति निमन्त्रणेतिकर्त्तां ।

इति श्रीमद्दाजाधिराज-श्रीमद्दादेवीय-समस्तकरणाधिपति-पण्डित-श्रीहेमाद्भिविरचिते चतुर्वर्गचित्रामणा परिशेष-खण्डे श्राद्धकच्ये निमन्त्रणप्रकरणं नाम एकादशोऽध्याय: ॥ • ॥

# श्रव दाद्श्रीध्यायः।

गोहीत्राखाकवानां खुव्यय्द्रमसम् साध्यपृष्योद्यानां विद्यानां पर्वदाद्यो मधुमधुरवत्तः सम्पदां यस कोषः । विद्यानां पर्वदाद्यो मधुमधुरवत्तः सम्पदां यस कोषः । विद्यायं देमाद्रिद्धरिः खुत्र-सुकुविश्ववातीन्त्यवृद्धिः प्रसिद्धः माद्धे पूर्वाक्कायं निगदति द्वयन् संत्रयं तत्पराचाम् ॥ श्रथ श्राद्धदिनपूर्वाक्कायं ।

तच पाकादिश्रत्यं।

त्रव त्राद्धकर्त्ता त्राष्ट्री सुझर्त्ती जत्याय यथोपदेत्रं त्रीचिविधिं विधायाचामेत् । दन्तधावनम् न खुर्यात् । तथाच त्रुतिः ।

> क्रिसदमाः पितृम् यजेतेति । 'क्रिसदमाः' मनपनीतमससेपदमाः ।

प्रातातपाऽपि त्राद्धदिने दमधावननिषेधमाइ । इऽद्यार्थं प्रातदत्वाच भचवेदमाधावनं ।

माह्रे यद्येश्य नियमे पत्या च प्रोविते न तु॥

माद्वादौ निष्पाद्यतेन प्रस्तते यति दन्तधावनं व सुर्खादन्वव सुर्खादित्यर्थः ।

प्रभाषखण्डे ।

खपवासे तथा आईं म सारेहमाधावनं । इमानां काष्टरंथागो हमि सप्तकुसानि वै ॥ श्रयस निषेधः श्राङ्कर्त्तुरेव न पुनः श्राङ्कभोक्रुरि । श्रतएव प्रचेतःस्रति-भवियोत्तरयोः ।

> श्राद्धभुक् प्रातक्त्याय प्रकुर्याह् नाधावनं । श्राद्धकर्त्ता न कुर्वित दन्तानां धावनं बुधः ॥

त्रतः त्राद्धकर्त्ता दन्तधावनमक्तवैव श्रीचाचमनविधिं निव्याद्येत्।
ततो नद्यादौ यथाखाभं मुख्यक्ष्यिकं वा जलाश्रये यथोक्तखानं
कुर्य्यात्, खातोऽधिकारौ भवतीत्यादिविष्णुवचनात्। ततः पूर्विक्तविधिना तर्पणं विधाय जलादवतीर्यं खयं वा मुतश्चियादिना
धौते त्रक्ते चिते वाससौ परिधानादिकःकचासन्धमकुर्वन् परिदधौत। त्रमकारं सन्ध्यामुपास्य प्रोचणमादाय रष्टं गला नैत्यिकं प्रातर्हामं कृता पाकस्विममुपलेपनादिभिः संख्युर्थात्।
तथा च नद्याण्डपुराणे।

भूमिः त्राद्धे पञ्चगर्वैः सिप्ता त्रोधा तथोस्मुकैः । गौरम्हन्निकयाच्छन्ना प्रकोर्णतिसमर्वपा ॥ देवसस्मृति-कूर्मपुराणयोः ।

> तिसानविकरेत्तम सर्वते। सन्धयेदजान् । जासुरोपदतं सर्वं तिसैः ग्रुध्यत्यज्ञेन चेति॥

श्रमन्तरं पाकारशं चिकीर्धन् पाकश्रमेः सकाश्रादपासनीयप्रकर्-णोक्तान् वीभय-मखरि-मत्त-धूर्न-श्रद्ध-ग्रद्धी-पितत-पाषण्ड-षण्ड-काण-खण-श्रूणचन्नु-श्रिचि-कुष्ठि-रजखला-खरिणी-सङ्कीर्णयोनि-खुझ-वामन-किन्नद्दीनातिरिकाङ्ग-पङ्गु-विड्वराइ-खर-करभ-करट-खुझ-र्द्ध-न्दुनक-नकुल-विडाल-चण्डाल-नीलीकषायत्रासभी दूरतरसु- त्मार्थ भोजनभाष्डादीनि यथार्षं चासर्थेत् । ऋषेतं संस्कृतासां भुवि शोधितेषु नवेषु च भाष्डेषु पाकं कर्त्तसुपक्रमेत् । तथा च देवसः।

> तथैव सन्तिती दाता प्रातः साला सहानरः। प्रार्भेत नवैः पापैरकारमस सन्धवैः॥

श्रवसर्थः । सातः सातया परिस्ति। धावस्योतस्य प्रस्य सन्द प्रतियुगः खयमेव समस्पाकारसा-समाशीसुर्वात् । श्रवतः सेख्य-मारसामानं कला श्रन्वारसां बात्सवैः खननेः कारचेत् । श्रन्य पाठाकरं श्रन्वारसाच वात्सवैस्ति । पाठाकारं च श्रकारसावतां विधिति । पत्था खन्नसेन पाकः कर्मच इत्यापार्थे सिन्नस्त्रनं समस्कारस्यः ।

ततस्य अपयामास तद्धं जनके।द्ववा । रामादेशात्स्वयं साध्वी विनयेन समन्तिता॥ प्रभाससम्बद्धेऽपि ।

श्रधैतानि पपाकाइ सीता अनकनन्दिनी । श्रयञ्च पाकारकोऽग्रिमता मक्त्वित्रविष्पूर्वकः कर्त्तव्यः । तथा च पादा-भारत्यपुराख्योः ।

त्रामासिर्वपेत्पेचे चर्चायमसृष्टिमिः। पिदृभ्यो निर्वपामीति वर्वे दश्विषते। न्वयंत्॥ अरुपङ्णादोदन एव निर्वापे। विद्यायते न सूप-प्राकादिषु। असमसृष्टिभिः' विषमसंख्यकेर्सृष्टिभिः।

त्रिय नवे: पाचेरित्यस्य मांकसारिक एवावस्यकलं नान्यचेतिवस्कः केचिद्रचनं दर्भयन्ति । नूतनामनाकरणं बाह्यणाध्यस्य तस्य । श्राद्धात् पूर्वमदानस्य प्रत्यब्दे जितसभावेदिति ॥ तद्युमं । प्रत्यब्दग्रहणस्थादरातिष्रयार्थलेनाभ्युपपत्तेः दर्शसाद्ध-प्रकरणासाक्षानां मूतनभाव्डादीनां जल्कर्णपत्तेस्य ।

भ्रभाष्डमंस्कारानमारसुकं देवसस्यति-कूर्यापुराणयोः । ततोऽसं मझसंस्कारं नैकश्यसमभक्त्यत् । चोय्य-पेत्रसम्बद्धाय यथात्रकि प्रकल्पयेत् ॥

श्रवार्थः। विचित्रसंकारमित्रमत्कारिवज्ञप्तकारवेशवरवारं ब्रीहि-यव गोधूमिविकारप्रायमिभिप्रायानुकूल-मूल-सुकुलफल-कुसुम-कब्द-कन्दल प्रकलकन्तितान्त्रस्य ज्ञनसिक् त्यकू र्षिकावानकपायस-रसाला-रसारं श्रवित-किल-सुद्ग-व्यक-क्याम-मेसासिय-मापविक्रवितक् विर-पाकविशेषं उपवित्तसरीय-गुडस्य-मान्यव्यक्ता-हिन्न-श्रेश्यव-कर्नूर-कुकुमेला-धूपाहिसाधितं भक्त-भोज्य-के क्य-वोक्य-वेशादिभेदिभिन्नं गन्धवर्णरसस्यक्षमन्नं निष्पादयेत्। एतच यथान्नकि सन्ताहनीयं। श्रतप्रवाह गौतमः।

प्रक्रितः प्रकार्यसम्बद्धार्यक्यीनस्थेति ।

श्रमां सभीनीन-वाति-क्प-रय-गत्भ-स्वर्धतसं 'गुक्राः' । द्रय-कियादिभिरतिष्ठसाधानं 'संस्कारः', एत्योः 'विधीन्' प्रकाराम्, यथाधिक 'प्रकर्षयेत्' क्रकनुसारेख प्रह्नस्नात् सम्माद्येदित्यर्थः । साद परावदः ।

दशपूर्ण-सत्मक्षेषु(१) मर्व-स्हाहकाषु च ।

<sup>(</sup>१) इन्डापूर्लक्षितिग्र•।

पानेभ्यस्त खघात्रक्ति स्वादसं प्रतिपादयेत्॥ त्रुच साञ्चितेन वैश्वदेवार्थं पृथक्पाकः कर्त्तव्य दति वैश्वदेवादि-प्रकर्णेऽभिह्तिं।

समाप्ते च पाके त्राद्धश्रमिसंस्कारः कर्त्तवाः। तच त्राद्धयोग्या भूमिर्विष्पुधर्मीत्तरे।

> गोमयेनेापसिप्तेषु त्राद्धकार्य्यस्तेषु च । मनोज्ञेषु विचित्रेषु इचिरेषूत्तमेषु च । उद्यानेषु विचित्रेषु धैकतेषु समेषु च ॥

पद्मपुराणे।

तीर्थायतम-गोष्ठेषु दीपोद्यान-ग्रहेषु च । विविक्तेषूपस्तिषु त्राह्नं देयं विजानता ॥

धमः। दिखणाप्रवर्णं सिग्धं विविक्तं प्रायसचर्णः। प्राथनदेशं परीच्याष्ट्रा गोमधेने।पस्रेपयेत् ॥

मस्य-पाद्मपुराणयोः।

गोमयेने।पिलिप्ते तु दिखणाप्रवणे खाले । श्राद्धं समारभेद्धामा गोष्ठे वा जलस्विधौ ॥ श्राच प्रयक्षेगापि दिखणाप्रवणलं सम्पादयेदित्याच मनुः। प्राचिन्देशं विविक्षस्य गोमयेने।पलेपयेत्। दिखणाप्रवणसैव प्रयक्षेने।पपादयेत्॥

'ग्रुचिः' भसास्त्रिकपासिकाद्यमुपदतः । 'विविकः' विसीर्णः यक्तभिर्भनेरमाकीर्णस्य, 'दिचणाप्रक्यः' दिच्छास्त्रां दिस्स्वमतः, तादृश्चं देशं प्रयत्नेम सम्पाद्येत्। तस गोत्रक्षते।पखेापयेत्।

## कूर्यपुराणे।

द्विकाप्रवर्षं सिग्धं विविक्तं ग्रुभक्षकः । ग्राचिं देशं विविक्षच गोमयेने।पखेपयेत्॥

पैठीनसः ।

इउची देशे गर्वा गोष्टेऽम्यागारे वा गोमयेनेापसिय पुष्पोपहारं हता।

प्रव्याणां 'लपहारः' अपहरणं विकिरणमिति वावत, दिजानुप-वेत्रवेदित्युत्तरेण सम्बन्धः।

श्राष्ट्र विष्णुः।

संद्यते च त्राहं कुर्यात् न रजसदां प्रमेश यानं न विद्वराष्टं न याम्यकुक्टं प्रयताच्छाद्धमजस्य दर्शयेत्।

रजखखादिग्रहणमपामनीयप्रकरकोकानां धर्वेषां नग्नादीनां उप-सचणार्थं। 'त्रजः' कागः। स यथा सक्षिधौ निषद्धः क्रियमानं माइं प्रयोत्तया प्रयक्षेत कर्त्त्रयं। विष्णुधर्मात्तरे।

> रजलबा च वण्डय यानः शूकर्-कुझ्टाः। यया श्राद्धं न पश्चिन्त तथा कार्यं विजानता। रचार्चचास्य वै तेषां गुप्तिः कार्या नरेम्बर ॥

तथा।

वस्तरंदर्भनं असं आहे नित्यमरिन्दम । कुतपद्य च सामिधं तथा क्रप्याजिनद्य च॥ त्रशाष्ट्रपुराखे।

तसात् परिष्टते दद्यात्तिलेखान्ववकीरयेत।

[22 WOI

राच्यानां तिसरचा ग्रुनां वे संदतेन च। महाभारते ।

श्वानश्च पङ्किद्वाश्च नावेखेरम् कश्चमान । तस्मात् परिष्टते दद्यात्तिसंद्यान्यवकीरयेत्॥ मञ्जूष्टराये ।

> नवाब दानही विष्युः पूर्वन्तु मश्रु-केटओ । द्वचं महेन्द्रश्च ततः पृथ्वी तकोदगादना ॥ ततोऽधं मेदिनी सा तु खाने वे शायते जनै: 1 तसाच्याहे प्रभूगकेलेंचा क्रोच्या तबोस्सुकै: ३ गौरम्हिनकयाच्यक्ता प्रकेषेश क्रिक्सर्वर्धः श

'चसुनै:' समनादुक्तुकविधादेत, तच ''चे क्यामीति विद्धपि-स्यक्तीवदिष्टी मन्त्रस् प्रवेश्यः । कालायां वराइकृतं त्राद्धमधिकत्य व्यक्तपुराणे। दंद्रयोक्तिस्य च महीमभ्युच्य पिललेन च।

धर्मे। द्ववेगोपश्चिम कुनै हक्कित्यतां सुनः ।

परिक्रीयोख्युकेनिगासभुक्य च सुनः पुनः श

श्रव आहुं सुर्वमा वराहेणेवंतिधो अधंस्कारः क्रम दरस्रोता सिङ्ग-इर्धनादन्येनाप्येवसेव कर्त्तव्य दत्यवगम्यते। त्राद्धप्रकृतिभ्दतेऽपि पिक्टन यशे वज्रसी सेखनसामसमेन विधानाइंडासस्यानविव चितं। 'धर्मी-द्भवः' गोमयं। 'प्रतिषीत्र' समजाद्वद्विष्यपिधनिनेषमुकेन परिगतां क्रतेत्वर्थः।

एवं समाप्ते रहकर्मान रहकामहत्वमार दारीतः।

क्षतक्कांषः बक्ती-बाख-बद्धाः सुरभिद्धाताः ग्रुच्यः ग्रुचित्राससः स्थः। 'सरमिद्धाताः' सुगन्धितैसादिद्रव्यक्षाताः। एतदः प्रायेखास्तु-द्विक्वविषयं व्यविद्धमर्थति । मविष्यत्पुराषे ।

> स्त्री-बास-हर्हैः स्नातम्यं तिह्ने त्राद्धकारिभिः । नियतैस्रेव तैभाव्यं यावस्त्राह्यं समझपते॥

श्रयाक्षः सार्ड्घप्रहरे व्यतीते निमन्त्रितानां ब्राह्मणानां नख-राम-कल्पनं कार्यत् । वाराहपुराणे ।

प्रभातायां हु व्रवयों छदिते च दिवाकरे। दिवाकी चिं समानीय विप्राय विधिपूर्वणः ॥ व्यापनाम्बद्धनं वर्षात्पिष्टभक्तस्त सन्दिरि॥ 'दिवाकी चिं:' ना पितः।

भक्थिपुराणे।

तैलसुदर्भनं सानं दशात् पूर्वास एव तु ।

श्राह्मभुमौ नख-याश्रुष्टिदनश्चापि कारवेत् ॥
तैलोदर्भनादिदाने पाचिकेषो देवलस्मृति-कूर्मपुराणयोर्दिर्धातः ।

ततो निहस्ते मध्याके सुप्तरोम-नखान् दिजान् ।

श्रीभनम्य यथामागं प्रयक्षेद्दन्मभावनं ॥
तैलसुदर्भनं सानं सानीयश्च प्रथानिधं ।

पाचैरौदुम्नरैर्द्धादैश्वदेविकपूर्वकं ॥

'सुप्तरोमनखान्' कत्तरोमनखान्। 'यथामागैं' यथाविधि। 'द्यानं' खानार्थं उष्णोदकं, 'द्यानीयं' खाने। पक्रप्तस्त्रं सुर्भिद्रधादि। 'श्रीदुम्नरैः' तास्रमयैः। उदुम्नरादियश्चिष्यद्यक्षेत्रं। तैसदानन्तनि- विद्वतेसास्र तिथिषु वेदितयं। "ततोऽनिष्टक्ते मध्याक्र इत्यव श्रनिष्टके मध्याक्र इत्यव श्रनिष्टके मध्याक्र इत्यकारप्रक्षेत्रो द्रष्टयः। श्रन्यथा प्रधानकर्मकास्रातिपातः स्थात् पूर्वे। स्रप्तयं क्रकास्रविरोधस्य। श्रत्यात् मार्केष्टेयः।

श्रक्तः षट्सु सुक्रर्सेषु गतेषु लघ तान् दिवान्। प्रत्येकं प्रेषयेत् प्रेय्यान् सानायामसकोदकान्॥

दारमघटिकाभ्य जध्यं निमिन्नतत्राष्ठाषानां सानायं परि-पारकाषां दस्ते त्रामसक्षककां प्रदाय निमिन्नतत्राष्ठाषेभ्यः प्रत्येकं दीयतामिति तान् प्रति परिचारकान् प्रेषचेदित्यर्थः। एतदामसक-कस्तदानं प्रतिषिद्धतेसासु तिथिषु द्रष्ट्यं। तास्त्रप्यमावास्त्रादिख-तिरिकासु देयमिति स्वतिचित्रकाकारः। धाचीप्रस्तेरमवास्त्रायां न स्वायादित्यामसकोदकस्त्रानस्त्रामावास्त्रायां निषेधात्। त्रनिषिद्ध-तैसायान् तियौ सानार्थं तैसादि देयमिति देवस्रवचने दिर्शतमेव। कात्यायनस्तृति-प्रभासस्रष्ट्योरपि।

> तैसमुदर्त्तनं सानं दन्तधावनमेव च । कत्तरोम-नस्थेश्यस्य दद्यात्तेश्योऽपरेऽइनि ॥

क्रमरोमनखेश्यो निमिन्तितेश्य सीसादिकं सानसाधनं दन्नधावन-साधनस्य काष्टादिकं दद्यादित्यर्थः।

चन् प्रचेतचातां।

तैसमुदर्सनं सानं दद्यात् पूर्वास एव तु ।

श्राह्मभुग्यो नस-सम्रुष्केदनं न तु कारयेदिति ॥

तन श्राह्मभुगां नसादिष्केदननिषेधो निषिद्धकुरकमेलिधिविषयः। श्रयवा श्राह्मकर्त्ता श्राह्मभुग्यः तैसादिकं दद्यात्। श्राह्मभुश्यः नसादिष्केदनं न कारयेदिति व्याख्येयं। ब्राह्मणानां ग्रद्धं प्रति तैसे।दर्सनादि प्रेषणीयमित्युकं। येषान्तु ग्रामान्तरादागतानां ग्रद्धं नासि
तेषां यजमानेन स्वग्रदमागतानां स्मश्रुकमीभ्यस्त्रनादि कारयितयमित्याद यमः।

त्राद्धकाले समाहतानलकुर्वीत तान् दिजान् । सम्युकर्म-भिरःखान-धूपनाम्यञ्चनाञ्चनैः । श्वासनं कुतपं दद्यादितरदा पवित्रकं ॥

माद्वार्थानाञ्च भाजनासन-गत्थ-पूष्य-धूपादीनां द्रव्याणां पूर्वाञ्च एव सभारणं कर्त्तव्यं। श्रथ वजमानो यथासाभं तीर्थे माध्याञ्चिकं कर्माङ्गञ्च स्नानं तन्त्रेण निर्वर्त्तवेत्।

खकं दि कमीरमे सानं मत्यपुराखे।

मैर्मस्यं भावप्रदुद्धिय विना सानं न विद्यते।

तसात्रानाविद्धश्चर्यं सानमादौ विभीयते॥
नागरसाद्धेऽपि।

पित् तुह्य यह्द यं ब्राह्मणेभाः प्रदीयते । स्वातेंधाताम्बर्रमेन्येंसद्भवेतृतिदं महत्। पित्रणां सर्वदेवेश दत्येषा वैदिकी श्रुतिः॥ स्वस्त श्राद्धमधिकत्य विशेषो भविष्यत्पुराणे। कर्नुः खानं भवेत्तीर्थे प्रातमध्याक्ष एव तु । ख्योदनेन वाक्रतः खुर्वीत स्कदेव तत्॥ ततो देवर्ष-पिष्टतर्पणं काला जखादवतीर्थाष्टते भौते सेते बाससी पूर्ववत् परिद्धीत । नथा च वसिष्टः ।

> वप-देशोपवाचेषु धौतवक्तः यदा भवेत् । त्रसङ्गः ग्रहिंगी श्राद्धारौ विजितेन्त्रियः॥

चाइ प्रचेताः।

माद्वाच्युक्तवासाः खादिति।

चनु वस्तप्रकरणोक्तवासवचने भातुरक्रखापि पविचलं सार्थते तत् त्राद्धयतिरिक्तविषयं चिषयादिविषयं वा । काषायरक्रसा निन्दामाइ वौधायनः ।

काषायवासाः बुद्ते जप-होम-प्रतिग्रहान् । न तद्देवगमं भवति इयक्येम्बचो इविरिति ॥ 'इय-क्येम्बिति तसाध्येषु कर्मम्बित्यर्थः । वित्रेषान्तरं भविकारपुराणे ।

> श्ववाग्यतो भौतपादः पाटिताम्बर्धधृतः । तस्मादिर्वद्भवचो विद्यानुकरस्वचा ॥

एवं वासमी परिधाय विराजन्य मध्याक्रिकं सन्ध्याविधिं विधाय कर्मार्थं तीर्थेदकान्याइरेत् । ब्रह्माष्ट्रपुराणे ।

उद्कानयमं कला पश्चादिप्रांश्च भोजयेत् ।

श्वन विशेषसहितं जलाहरणं सुन्नाहरणः कूर्यापुराणे। स्रोक्षते दक्षिणां गला दिश्वं दर्भान् समाहितः। समूखानाहरेदारि दक्षिणायमु निर्मेखं॥

'द्चिषागं' द्विषाप्रवादं जसामयं द्विणभागस्तितं वा । पूर्वेद्युर्निमन्त्रणं विधायाद दारीतः ।

श्रय श्रोक्षते दिश्वं विश्वं गता दिश्वगप्रणतान् समूखान् दर्भागाहरेत्। श्रपरिय्हीताञ्चाप इति । 'श्रपरिय्हीताः' पूर्वमन्वेनाखीकताः । श्राह यमः ।

समूखस्त भनेहर्भः पितृषां माद्धकर्मणि। मूलेन खेाकान् जयित मकस्य तु महातानः॥ माप विसारेण दर्भलचणं जसलचणं तदुभयाहरणे विधिय पूर्वोकः। माद्धार्थीदकाहरणे विशेषा महाभारते।

उदकानयने चैव स्तोतयो वर्षः प्रसुः।

श्रम स्तिख्यपितिश्रेषानिभधानादिमं मे वर्ष द्रत्यादिना येन केनचिद्रस्परैवत्येन मन्त्रेष स्तोतय रित गम्यते । तीर्थाद्भ्युचण-मलाइरणासभावे मिषकादिप तदाइरणं पूर्वमेव प्रतिपादितं । तीर्थाव्यणिकादेवी समाइतस्थोदकस्य कार्यमाइ योगयाञ्चवस्त्यः ।

तेनोद्केन द्रव्याणि प्रोच्छाचम्य पुनर्र्यन्ते।
ततः कर्माणि कुर्वीत विदितानि च कानिचित्॥
प्रोचणेतिकर्त्तव्यता तु प्रथिवीच्यत्यादिकत्यप्रकरणे वस्यते।
तता नृवराव्यूजां कुर्यादिकुकं विष्णुधर्मान्तरे

त्राद्धाकि प्रयतः खातः स्नाचान्तः सुसमाहितः । ग्राक्कवासाः समभ्यर्थं नृवरादं जनार्दनं ॥ त्राद्धमारभेतेति ग्रेषः । त्रिवपुराणे ।

पूजियता शिवं भक्ता पिष्टश्राद्धं प्रकल्पचेत्।
कता तु विधिवक्त्राद्धं भुद्धीत पिष्टचेवितं॥
श्रेण साशिकोऽभावास्थात्राद्धं करिस्थन् पूर्व्यं वैश्वदेवं पिष्डपिष्टयज्ञस क्रमेण कुर्यात्। श्राद्धान्तरं करिस्थंसु पूर्वं वैश्वदेवस्विहरणादि
कुर्यादिति पूर्वं प्रपश्चितं।

इति पाकादिक्तयं।

त्रथ त्राद्धसम्पदः ।

तच सम्पादनीथोहे प्रः । मनु-विमष्ट-यम-हारीत-प्रातातपाः ।

> श्रपराइसिका दर्भा वास्तुसमादनं तथा। सृष्टिर्हरि**र्दिनासा**य्याः त्राह्नुकर्यसु सम्पदः॥

श्रवापराइतिस-दर्भाः पूर्वमेव खप्रकरणे व्याख्याताः । 'वास्' श्राद्धाणें वेक्य, तस्य 'सम्पादनं श्रविद्यमानस्थेत्पादनं विद्यमानस्य च परकीयस्य कथाद्यपायेन स्वीकरणं दिचणाप्रवणल-समीकरणोपस्थेप-संमार्जनादीनां संस्करणञ्च। 'सृष्टिः' अत्सृष्टिकृत्सर्गस्थाग दत्यनथा-सर्ग श्रकार्पक्षेनाच व्यञ्चनादिदानमिति वावत् । 'सृष्टिः' मार्जनं स्वादता वा । 'श्रवाः' श्रोपियलादिविश्वेषश्रास्तिनः । एतानि वस्त्रनि

'श्राह्ममप्दः' श्राह्माधे द्रव्यसस्दृष्यः । सम्पक्षम्दाच श्राह्मार्धना सर्वाष्ट्रेतानि सम्पादनीयानीति स्वितं ।

एवं पित्रक्षक्षंसम्पदोऽभिधाय दैविककक्षंसम्पदोऽपि त एवाइः।
दर्भाः पवित्रं पूर्वाक्षे इविखाणि च सर्वशः।
पवित्रं यस पूर्वेकि विज्ञेया इव्यसम्पदः॥

श्रवाद्यपिव शब्दिन सन्त्रा व्यवादिगावनार्थं वस्तं वा कुष्ठपिन वाणि वा । 'पूर्वाकः' पूर्वमेव व्याख्यातः । 'पविकं' पावनं ग्रच्याचार-तादि । यच पूर्वे कं वास्तुसन्यादनादि इव्यक्षदेन दैविकं कर्म तत् सन्विश्वाञ्चाष्ठभोजनादि चोपसन्त्र्यते । सहाभारते ।

श्राद्धस्य त्राम्वणः कातः पानं दिध घृतं पयः। सेमचयस्य मासस्य तदारणः युधिष्ठिर॥ श्राद्धस्थेत्यनैताः सम्पद् रति पुरषीयं।

त्राड पराज्ञरः।

कासः पाणं तथा देशो द्रशं कर्त्ता पितामशः। निष्पत्तिकारणान्याद्यः कर्यणेऽस्य विपश्चितः॥

सत्यत्रतः ।

पिक्षप्रीतिनिमित्तानि द्रवं पाचं सुतो विधिः। प्रधानपाचमेतेषां पाचिसद्धी यतेदतः॥

ब्रह्मपुराणे ।

खपमूखं सक्तकृतान् सुभांस्त्रचोपकस्पयेत्। यवांस्त्रिसान् वज्जीः कांस्यं त्रापः ग्रद्धैः समाचताः॥ पाणे-राजत-तासाणि पाणाणि खः समिकाधु । पुष्प-धूप-सगन्धादि श्रीमस्च मेश्रणं॥

'तन' त्राहुदेश रत्यर्थः । 'दृशी' व्रतियोग्यानि कुत्रादिनिर्मितान्यायनानि । 'कांखं' कंखमयं त्रग्नीकरणाद्यर्थं भाजनं 'ग्रुहुः'
त्राहर्देभः, 'समाद्दताः' रत्यपां विशेषणं । त्रनेन च निविद्धानामपासुपक्तव्यनिविधः स्रच्यते। 'पार्ण-राजत-तास्राणि' पर्ण-रजत-तास्रिनिर्मतानि। यथासामर्थश्चेतान्युपकच्यनीयानि । 'चौमस्रचं' दुकूससूचं, 'मेचचं'
यिश्वयदादमयी दवीं, दशीणां भोजनभाजनानाञ्चोपकच्यनं प्रतित्रास्राणं कर्त्तव्यं। सुगन्धादीत्यचादिग्रहणाद्चत-दीपाच्छादनादिकं ग्रह्मते।
व्रह्माच्छपुराणे ।

यितिस्त्रिद्धी कर्षा राजतं पात्रमेव च । दौदिनः सुतपः कासन्दागः क्रच्याजिनं तथा ॥ गौराः क्रच्यास्त्रयार्थास्ययेव चितिधासिसाः । पितृषां वृत्रये सृष्टा दश्चेते ब्रह्मणा स्त्रयं ॥

श्रम चिर्द्धीति यते विशेषणं राजतिमिति पात्रस्य, कुतप इति कासस्य। गौरासिसाः कृष्णसिसाः श्रार्प्यासिसा इति गुणानुद्भेष त्रयः पदार्थाः, एवश्च दश्वसंख्या घटते । श्राह देवसः।

प्रधानश्च पविषश्च श्रीचमेवाष्ट्रकाविधी।
पितरः श्रीचकामा हि निःस्पृदा धीतकस्त्राचाः ॥
दर्भासिसा गञ्जस्वाया दौहिना मधुवर्पिषी।
कुतपोनीसवाष्ट्रश्च पविनाष्ट्राह्य पैट्टके॥

'त्रष्टकाविधी' त्राद्धविधी । त्रष्टकाविधित्रम्दः पिद्यकर्षे।पसत्तवार्थ मिति इरिहरः । 'नीखवाष्टः' नीखरवः । पैठीनसिः ।

तिखा दौि चित्रकुतपा इति पविषाणि श्राद्धे सत्यश्चाकी धश्च श्रीचं चाचारश्च प्रश्रंसन्तीति । विष्णुः ।

कुतप-क्षंप्याजिन-तिक्ष-सिद्धार्थाचतानि पाचापि रचोन्नानि वा द्यात्। श्राष्ट्र मतुः।

नीषि श्राद्धे पविचाचि दौदिषः कुतपस्तिसाः । नीषि चाच प्रशंबन्ति शौचमकोधमत्वरां ॥ पद्मपुराणे ।

> पित्वणामन्तरस्वानां दिखा दिक् प्रमस्तते । प्राचीनावीतसुदकं तिस्ताः सयाङ्गमेव च॥ दक्तं स्वधां पुरेष्धाय पितृन् प्रीसाति सर्वदा। यव-नीवार-सुद्वेतु-श्रक्तपुष्य-चृतानि च। वस्तभानि प्रमसानि पितृणामिह सर्वदा॥

मन्यपुराषे।

प्राचीनावीतसुदकं तिसाः सम्याङ्गमेव च। यवनीवारसुद्गास ग्राक्कपुष्पघृतानि च। यक्तभानि प्रत्रसानि पितृषामिष्ट सर्व्वदा॥ कूर्मपुराणे। खलेादुम्बर-वक्ताणि रजतं खड्डमेव च।
आह्रे महापिवचाणि फलानि सिमधसया॥
'खलेादुम्बर:' खलेादुम्बरमयानि पाचाणि॥
श्रव श्राद्धे पविचतया पिहवस्नभतया चोक्तानि वस्त्रनि श्राद्धात्
पूर्वे श्राद्धदेशे सम्पादनीयानि।
तच चैवां समाहरणविधिः मात्य-पादायोः।

खदपात्रस कांस्यस मेचषस समित्कुमं। तिसाः पात्राणि सदासे।गन्ध-भूप-विसेपनं। श्राहरेदपस्थेन सर्वे दिचषतः प्रनैः॥

'त्रपसकोन' प्राचीनावीतेन त्रप्राद्विकोन वा । त्रचोदपावादि-ग्रहणमन्त्रेवामपि पुष्पादीनां त्राद्धोपयोगिनासुपखचणार्थे। त्राद्धसभारान् प्रकृत्य ब्रह्माण्ड-भविष्यपुराणकोः।

जत्तरेणाष्ट्रेदेशा दिल्णेन विसर्जयेत्। 'वेदिः' त्राद्धभूमिः। त्राद्धदेणात् देशान्तरं प्रति नयनं 'विसर्जनं'। इति त्राद्धसम्पादनीयोद्देशाः।

श्रय तेषां श्राद्धसम्पादनीयेषु नेषाञ्चित् खरूपसम्पादनीयेषु नेषाञ्चित् खरूपप्रशंसाविनियोगाः कथ्यन्ते । तत्र प्रभासखण्डे ।

श्राह्मणाः कम्बली गावे। इत्याग्नातिषयस्त्या । तिला दभीस्य कालस्य गवैते सुतपाः स्रताः॥ पैठीनसिना तु कम्बले विश्वेषः सुतपश्रब्दनिर्वचनं चोत्रं। मध्याक्रः खङ्गपात्रस्य तथा नेपालकम्बलः। रूपं दभीसिका गावो दौडिणश्चाष्टमः स्थतः ॥ पापं कुस्थितमित्याज्ञसस्य सन्तापकारिकः । श्रष्टावेते यतस्तसात् कुतपा इति विश्रुताः॥

नेपासदेशप्रभवकम्बद्धः 'नेपासकम्बद्धः'। इरिइरेख तु पार्वतीयाज-स्त्रोमस्विर्मितः कम्बद्धाकारः पट उदीच्छेषु प्रसिद्ध इत्येवं खास्थातः। श्रातातपः।

दिवस्थाष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करः। स कासः कुतपो नाम पितृषां दसमच्यं॥ पैठीनसिः!

कुतोऽपि श्राद्धवेसायां श्रोतियो यदि दृश्यते। श्राद्धं पुनाति वै यस्रात् कुतपसीन संज्ञितः॥ यद्धश्रातातपः।

दु हिनं खद्ग प्रकृत सकाटे चनु दृष्यते।
तस्य प्रदृत्तस्य यत् पानं दौ हिनमिति की नितं॥
बी फेन्द्रपः पिनेद् वा गौस्तरवीराद् यत् घृतं भनेत्।
तदौ हिनमिति प्रोतं दैने पित्रों च पूजितं॥

चीर्णेन्दावमावास्त्रायां या गौर्या श्रपः पिवेत् तस्या गोस्तपिरि-षामजन्यात् चीरात् यद् धतं जायते तद्दी हिनग्रब्देने ाच्यत इत्यर्थः । श्रनाप इत्यौषधीनामसुपस्तवणार्थः, श्रमावास्यायां द्वीषधीव्यपु च सेामः प्रविश्वति । "स इहापसौषधीय प्रविश्वतीतिश्रुतेः ।

श्वमावास्त्राचितरेकेषापि गोविश्वेषप्रभवस्य घृतस्य दौहित्रत्रसुष्ठं षट्चिंश्रकाते ।

148

श्रपत्यं दुवितुचीव खाइं पाणं तथैत प । धृतञ्च कपिखाचा गोर्देशिकमिति कीर्त्तितं॥

उप्रनाः ।

कुत्रा दर्भाः समाख्याताः कुतपाः दृषयसया । दृष्टितुर्श्वेव चे पुत्रा दौष्टिशासे प्रकीर्त्तिताः ॥ कुत्राख्या दर्भाः, कुतपत्रम्दवाच्यास्य पदार्थाः, दसयाः, दृष्टितुः

पुत्राखेते दौडियाः।

त्राइ यमः ।

यद्मेन भोजयेष्क्राद्धे दौहितं त्रतिमं क्रिग्रुं। दत्तासनम् जुतपं तिसेरन्यवकीर्थं प ॥

शिद्धलेन विद्याद्यतिश्रयानाधारस्त्तमपि त्रतस्त्रसुपनीतं दृष्टितः पुत्रं 'चत्रेन' श्रादर्विशेषेण, भोजयेत् । 'कुतपं' प्राग्नकं कम्बस्तिशेषं तस्त्रसम्बद्धात् । न पास्त्रसमस्त्र तिस्तानां वा दौष्टिनेणैव सम्बद्धात् । न पास्त्रसमस्त्र तिस्तानां वा दौष्टिनेणैव सम्बद्धात् । सतोऽसुनेव स्रोकं पिठित्वा एतासेव श्रद्धां निवर्त्तयितं ''नीणि श्राद्धे पवित्राणि दौष्टिनं कुतपस्तिस्ताः'' दत्याद्यस्तरस्रोके सामान्येनैव कुतपादेः श्राद्धसम्बद्धो सनुनेक्तः । विश्वः । तिस्त्रेस सर्वेपैर्वापि सातुभानाम् विस्तर्भयेत् । परितो स्तिभित्ति भेषः ।

बमः ।

रचिन दर्भा प्रसुरांसिसा रचनि राचसान्। वेद्विद्रचित लचं यतयेद्वसमययम्॥

चारीतः ।

तिया रचिन दैतेयान् दभी रचनिन राचमान्।

रचिन त्रोनियाः पिष्कं सम्बं रचित चातिथिः॥ प्रभागसम्बद्धे।

विष्णेर्देश्यमुहुताः खुद्धाः ख्रष्यतिकाखया । त्राद्धस्य रचणांथाय एतत् प्राद्धर्दिवौकसः ॥ इरोतः ।

दर्भेरिद्धिस्थिदं सं द्वासीमधाप्रते दिवं । विधिना चानुपूर्वेष प्राचयं परिकस्पते ॥ काचनादिषु दर्भाचैर्मन्त्रवस्प्रतिपादिताः । पितृषामचया यान्यस्ता भूला महार्मिभः ॥

त्रद्वापुराणे ।

दर्भेर्मन्त्रेसिकेर्डका रजतेन विना जलं । दक्तं दरिन रचांसि तसाइद्यान केवलं ॥ दर्भादिभि जीलेन च विना दक्तं तद्रचांसि दरन्तीत्वर्थः । वायुपुराणे ।

कृष्णाजिनस्य सामिधं दर्भनं दानसेव च ।
रजोमं ब्रह्मवर्षस्यं प्रम् पुत्रांस दापयेत् ॥
भेषाणानु सद्धप-प्रभंग-विनियोगास्त्रन्तप्रकर्ष एव द्रष्टयाः ।
दिति त्राद्धसम्पादनीयानां सद्धप-प्रभंग-विनियोगाः ।

इति श्राद्धसम्पदः।

इति श्रीमश्वाशाधिराज-श्रीमश्वदेवीय-संकल्पकरणाधिपति-पिक्ति-श्रीहेम।द्रिविरित चतुर्वर्गिचन्तामणी परिग्रेवखण्डे श्राद्धकर्णे पूर्वाञ्चकत्यं नाम द्वादश्रीऽध्यायः॥ ०॥

# श्रव चयादशोऽध्यायः।



निःशेषसाममाकिरीटकूट-रह्माक्करापासितपादपीठः । हेमाद्रिस्तरिः सगुणं तनेति स्राद्धेऽपराष्ट्रात्रितकृत्यजातं ॥

### श्र्यापराष्ट्रहत्यं।

तत्र ब्राह्मणाञ्चानादित्राद्धिसिद्धिवाचनानं दद ब्राह्मणेभ्यः खाने-पकर्णप्रेषणं तस्य च दृष्टार्घलेनार्थात् खानकरणं चाभिधायोकं। प्रभागसण्डे।

> ततोऽपराष्ट्रसमये त्राद्धकर्ता समाहितः । खयं समाज्ञयेदिप्रान् सर्वेषेत्रा समाप्तुतान् ॥

'समाञ्जतान्' स्नातान् । वाराद्य-विष्णुपुराणयोः ।

पादशौचादिना गेचमागतानर्चयेद्विजान्।

'त्रर्षयेत्' सत्कुर्यात् । त्रादिशब्दादाषमनीयदानेनापि । तथा च देवसस्यति-कूर्मपुराणयोः ।

> ततः चानानिष्ठत्तेभ्यः प्रत्युत्याय कताञ्चन्तिः। पाचमाचमनीयस सम्प्रयक्तेशयाक्रमं॥

'स्नामासिष्ठक्तेभ्य इति स्नामसमाश्चुक्तरकासमाङ्गानेन यसमान-यहसागतेभ्यः, 'प्रत्युत्याय' श्वस्त्रस्थिमामध्य खागतं भवतामिति प्रश्नं इत्या रस्याप्रसर्प्यणनिवन्धनाऽप्रायत्यनिष्ठक्तये पादप्रचासनार्थमाचम-नार्थं चोदकं प्रयक्तित्। पादप्रचासनं इत्याचमनं दद्यादित्यर्थः।

श्वनाङ्गानाद् यदमागतेभ्यः पृथक् पृथक् खागतप्रश्नकर्डमाद मार्कण्डेयः ।

खातः खातान् समाइतान् खागतेनार्चयेत् पृथगिति ।
'खागतेन' भवतां खागतिमिति प्रश्नवाक्येन, 'श्र्चयेत्' ससानयेत् ।
'पृथक्' एकेकं ब्राह्मणं, प्रश्नख चोत्तरापेखिलादेवं विधे च विषये प्रतिवचनख साधुकर्त्तव्यलसार्षात् सुखागतमसाकमिति प्रतिवचनं प्रत्येकं
ते ब्र्यः ।

खागतप्रश्रद्यायं प्रयत्नवादिविश्वेषण्वता कर्त्तव द्रत्याद्युः श्रृष्ट्य-खिखितौ ।

प्रयतोऽपराचे ग्रुजिः ग्रुज्जवासाः दर्भेषु तिष्ठम् खागतमिति ब्रूयादिति ।

प्रयतः ग्रुचिरिति पददयं वाञ्चाभ्यन्तर्रूपदिविधग्रुद्धियुक्तो ययास्मादित्येवमथं।

श्रव यादृ विधदेशावस्थितानां स्वागतप्रश्नः कार्यस्याविधदेश-सुपदिशन् स्वागतादेरपराश्वकत्यत्वं स्कुटीकरेाति धर्मः ।

> खितान् देशे विविक्ते तु प्रकीर्णतिखवर्षिष । श्रपराष्ट्रे समस्त्रर्थं स्नागतेनागतांसु ताम्॥

'तान्' सातानागतान् विप्रान् यजमानग्रहमागतान् प्रपराहे

हिधाविभक्तस्वाक्रो दितीये भागे निधाविभक्तस्व वा हतीये भागे पश्चधाविभक्तस्व वा चतुर्थे सार्ह्यामदयादुपरितने यामार्ड्के वा स्वान-तेन यथोक्रेन समस्वर्थ श्वासनेवूपवेत्रयेदिति वस्त्यमाऐन सम्बन्धः । मार्कास्त्रेयपुराणे ब्रह्मास्डपुराणे च ।

समूख्य खागतेनैतानभुपेताव् सहे दिकान् ।
 पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेत्रयेत् ॥

श्रसिस्तवसरे पूर्वेद्युर्निवेदनिमत्याद्यापसम्बवसमं प्रमाण्यता पूर्व-दिनिमन्तितानामपि ब्राह्मणानं पूर्वविद्वतीयं निमन्त्रसमास-रणीयं। "सुद्योपविष्टां ब्राह्मणान् श्राद्धकाखे समाह्रतानसङ्ग-र्कीतित यमवचनाद्गन्थमात्याद्यन-धूपवेरसङ्गर्थात्। उन्नद्य देवसस्ति-कूर्मपुराणयोः।

चचोपविष्ठान् सर्वासानसङ्घर्यादिस्वर्यः । स्वरदामिः भिरावेष्टैभूप-दीपानुसेपनैः॥

### नियम: ।

यः खनापिताभ्यङ्गोदर्त्तन-खान-दन्तधावनादिभिरभ्यखं खातान् पाद्याचमनीय-यदर्भायनासुखेपन-धूप-सुकने। भिरभ्यखं पित्वनावादा-विव्य इति एच्छतीति।

'मः' निमन्त्रपादुत्तरिने। म्राध्यक्तम् गखादिकव्यने।पस्त-पार्थे। तच 'द्धमापितेन' मूखादि प्रदाय यजमाने।पकव्यितेन नापितेन। इतच प्रत्युत्यानात्प्रस्ति निमन्त्रणं क्रमसद्भरणानां मनुष्यमत्कारादिक्यतामानुषसेव न पिद्यं मते। यद्यासे।कं यद्यो-पवीतादिधर्मवतेव कार्ये न पिद्यधर्मवता। यसु वच्छमाणमण्डल-तद्र्यन-पादप्रवासमादितत्पिभाषाप्रकर-णोक्रेन वैश्वदेविकेन पैद्वकेष वा धर्मेष युक्तं कर्स्यं, तच तावत् मण्डलकरणं श्राष्ट्र बौधायनः।

> उपिन्ति समे स्थाने ग्राची ग्राज्ञसमन्ति । चतुरस्रन्तिकाणन्तु वर्मुस्यार्द्धचन्द्रसं । कर्म्मव्यमानुपूर्वेस ब्राह्मणादिषु मण्डसं ॥

'श्राह्मणादिषु' यजमानेषु । श्रानुपूर्वेणेत्यकायमर्थः । ब्राह्मणे यजमाने चतुरसं, चत्रिये चिकाणं, वैद्ये वर्तुसं, द्यूद्रेऽर्द्धचन्द्राकार-मिति ।

श्रव श्र्द्रं प्रति विशेष उत्तः सौरपुराणे । चतुरसं ब्राह्मणस्य चित्रस्य निकाणकं। वर्त्तुसम्बेव वैश्वस्य श्र्द्रस्थान्युचणं स्रतं॥ श्रव विशेषमाद श्रमुः ।

> यसार्जितापालिप्ते तु दारि कुर्वीत मण्डले । उदक्षवसुदीचां साद्विणं साद्विणात्रवं ॥

दारौति ग्रहद्वाराभिसुखिस्ति श्रङ्गणप्रदेशे। मण्डले दति दिन-चनात् दे, तचैकसुत्तरतः, तस्य दिवणते। उपरं। तम यदुत्तरतसादु-दक्षत्रवं। अदीचीप्रवणं अदीच्याभिसुस्त्रेन क्रमनिविभित्यर्थः। एव-मितरद्विणाप्तवं। तमादावृत्तरं अ वैश्वदेविकमण्डलं करोमीति वैश्वदेविकथर्मेण कुर्यात्। तदनन्तरं दविशं अ पित्र्यमण्डलं करो-मीति पित्रधर्मेण कुर्यात्।

एते च गोमूच-गोमयाभ्यां कर्त्त्रवे, तदुकं मात्वपादायोः पुराणयोः।

एवमासास तत्वर्वमवनस्थायतो भुवि ।
गोमयेनानुस्तिप्तायां गोमूचेष तु मण्डले ॥
'एवं' "त्राहारदपसयोन सन्तें दिस्तितः" इति पूर्वेकिन प्रकारेख, 'सन्तें' त्राद्घोपकरणं, 'त्रासास' त्राद्घपदेशे स्वापयिता, 'त्रनुसिप्तायामयते।भुवि' गोमयोपलेपनादिसंस्तृते स्टह्दारसमुखावस्तिने-

(क्रुषप्रदेशे, गौमयेन गोमूचेण च मण्डले कुर्यात्। श्रव गोमये विशेषमार जानासिः।

> श्वमेथात्रमञ्ज्यानां नी इजानां तथा गवां । श्रयङ्गानाञ्च यद्यक्तं ग्रचि गोमयमाहरेत्॥

गोमयवित्रेषे निषेधमाइ सगुः।

म्रायमात्रीर्णदेशया बन्धायास विशेषतः । मार्नाया नवस्रताया न गोर्गामयमास्रेत्॥

मण्डसपरिमाणमाइ सौगानिः।

इस्तदयमितं कार्यं वैश्वदेविकमण्डसं।
तद्दिणे चतुर्इसं पितृणामश्चित्रशोधने॥
एतयोर्मण्डसयोः क्रमेणाचतकुश्रादिभिर्चनमाद व्यावपात्।

दिचिषप्रवणे कार्यं मण्डलदयमेव च । जन्तरेऽचतसंयुक्तान् पूर्वाग्रान् विन्तसेत् कुन्नान् । दिचणे दिचणागांस्य सतिसान् विन्तसेद्विजः ॥

श्रचतादिग्रहणं गन्धपुत्र्योपस्रचणार्थं वस्त्रमाणमस्त्रपुराष-वचनात्। श्रजोदीचीस्थितलादिना वैश्वदेविकधर्मेण उत्तरस्र मण्डसस्य वैश्वदेविकलं श्रायते। दिचणास्थितलादिना पृष्टकधर्मेण १**२ थ**• ।]

दिचण्य पिनलं। त्रतस्र गन्ध-पुष्प-थवैरार्जविवित्रिष्टैः प्रागगैः कुगैस् प्राक्तुस उदक्तुस्रो वा यद्योपवीती दिचणं जान्याच्य ॐवैत्रदेविक-मण्डसमर्चयामि दत्युत्तरतः स्थितं मण्डसमर्चयेत्। एवं गन्ध-पुष्पति-सैदिंगुणभुग्नैदेविकागैः सुगैस दिचणासुद्धः प्राचीनावीती सथं जान्याच्य ॐपित्रमण्डसमर्चयामीति दिचणतः स्थितं मण्डसमर्चयेत्। ब्राह्म-षाङ्गानात्रस्थति मण्डसार्चनानां किश्चिदिग्रेषपहितसुक्तं नागरस्यस्ते।

> प्रक्यामिकता ये च त्राद्वार्थं ब्राह्मणोत्तमाः । श्वानीय कुतपे काले तान् सर्वान् प्रार्थयेत्रतः॥ श्रामक्त्रमु महाभागा विश्वदेवा महाबसाः। थे यत्र विहिताः त्राह्वे सावधाना भवन् ते ॥ श्रपसर्यं ततः कला पित्हंसान् प्रार्थयेत्रंतः। ये मया मन्त्रिताः पूर्व पितरो माहपच्चाः । मात्रित्य पिहकार्थेषु सावधाना भवन्तु ते॥ एवमभ्यर्च तान् सर्वे।सातः क्षता प्रद्विणं। जानुनी भ्रतने न्यस्य ततसार्धं प्रदापयेत्। मक्तेषानेन राजेन्द्र सपुष्पाचतचन्द्रनैः। षर्धमेनं प्रयद्भुत् मया दत्तं दिजोत्तमाः । पादप्रचासनार्थाय प्रसुर्वेन् मम प्रियं॥ एवसुक्ता महीपृष्ठे ऋनुसिप्ते ततःपरम्। सासतान् प्रहिपेद्भान् विश्वेदेवान् प्रकीर्स्यत्॥ श्रपसर्यं ततः क्रवा दभासिसमम्बितान। बिगुषान् प्रचिपेत्तच पितृनुह्म्य चात्मनः॥ 149

एवमभार्थितवो मंख्यवोत्रीस्त्रवपादम्यायमं कर्मवित्युतं वौर-पुराषे ।

प्रचासबेत्ततः पादावर्चिते मण्डले ग्रुथे। मान्य-पद्मपुराचवोरपि।

> श्वकाभिः वपुष्याभिकद्भक्यापस्थवत् । विष्ठावां वाक्येत्यादानभिवन्त पुनः प्रनः ॥

चनताभिः चपुष्पाभिरिति देवमण्डलार्चनं देवधर्मयुक्ततात्। एतच तिसैः चपुष्पेरित्यादिकस पिष्ममण्डलार्षनकोषकचनार्षः। प्रपस्यविद्याणां चासवेत्पादाविति पिष्मधर्मकलात् पिष्मविप्रपाद-प्रचालनं वर्क्तयं। तच पूर्णभाविनो वैसदेविकपादप्रचालनकोपस-चण । तत प्राद्यवुक्तरतोऽविक्तिते मण्डले वैसदेविकविप्रणादप्रचालनं कर्क्तयं।

तथा च ब्रह्मणिस्के।

पास्त्रीव तथार्थञ्च दैव श्रादी प्रदापथेदिति । वाराइपुराचेऽपि।

सागतं द्यार्थ-पाचञ्च द्यार्थावमं दिनः । वैसदेक्डते पूर्वं तर्पथिला क्रतामने ॥ मद्याष्ट्रपुराणे ।

रदं वः पासमर्थेष चतुर्क्यमं निवेदचेत् । पादप्रवासनमञ्जो अञ्चनिदक्ते ।

ममोदेवीतिमक्तेष याचर्षे । प्रदापचेदिति । भविष्यत्पुराषेऽपि । प्रचासचेदिप्रपादान् प्रचीदेवीरिति तृचा । पादप्रचासनं सुर्व्धात् स्वयमेव विनीतकत् ॥ सर्व्यां प्रकी स्वयमेव प्रसत्यान्तु कर्जन्तरेचापीति ।

अव पाद्यचासनप्रयोगः। यद्योपवीति दिख्यां नात्राचीद्सुद्धः प्रचीदेवीरभिष्ठये चापोभवन्तु पीतवे। प्रंयोरभिष्ठवन्तु न इति
मन्त्रसुषार्थं के पुद्दव चार्द्रवः चंद्रका विश्वदेषाः ददं वः पाद्यं साहा
नमः इति प्रथुक्षेत्रेक्षेत्र नाद्याच्योत्तरमञ्ज्ञसावन्तापितावनेपिविष्ट्यं मण्डसमाद्रम्य तिष्ठतो वा साचारानुसारेष नम्ध-पुन्याचतसुत्रमञ्जेषापेतमञ्ज्ञाचं देवतीर्थेन पाद्योगिनीयाच्येन कश्चेन पादी प्रचास्रवेत् । अव चकारेष पाद्यप्रधासनानम्तरं चर्चनं वर्धदानं स्रच्यते ।
यतः प्रत्येकं नम्ध-पुन्याचत-सुत्राद्गिमसप्तद्रव्यगिमक्षप्रपूर्णेन व्याखाशं
स्वर्णादिपाचेष पाद्यवस्रयोगवाक्ष्यसुवार्थार्थं दक्षा "मञ्चन्तादुन्तरे
वेदे द्यादाचमनीयकिति सौगाधिसारपामाण्डसादुन्तरत उपविष्टानामायमनीयं द्यात् । नाद्मप्रेय तथाचान्तव्यं वथा तदाचननै।दकं पादप्रधासनीदिन न यंवधते । तत्सङ्गमे नारदीवपुराये
दोषाभिधानात् ।

यत्राचमनवारीचि पादप्रचासने।दकैः । सङ्गच्छनो वृधाः ऋद्भासुरं तत् प्रचवत इति ॥ व्यवादतः अञ्चर-खिखितौ।

पाचार्काचमनीयोदकानि इत्वा बाह्यणानुपर्यस्त्रहोपर्वेषयेदासन-मन्त्राक्रमेति ।

'त्राचमनीयोदनं' त्राचमनार्थमुदनं। 'उपमंख्यु' द्विषकरे रहीला, 'श्रन्वास्त्रभ्य' वामइस्रोन श्राद्धदेशावस्त्रापितमासनसुपस्पृत्र तचोपवेश्वयेत्। श्रथ वैश्वदेवीकबाद्यवानामाचमनीयदानानन द्विषमण्डकावस्वापितासनेषु पश्चिमादिप्रागपवर्गं पिश्चादिक्रमेको द्भुखोपविष्टानां प्राचीनावीत्यन्वाचितस्यजान् दिचणामुखः पाद्यादिदानमार्भेत । देवताप्रकरणोक्रदियः <u>पिश्वश्राष्ट्राणानां</u> मातुष-पिषभेदकृष्टिन्यायात् दिजः वेशमपास्यपित्रक्षेष, चिषयं इविद्यादाखापित्रक्षेण, वैद्यास्त्राच्यपाखापित्रक्षेण, शुद्रस्त सुकास्त्रा-खापिटरपेष वर्गम् पितृन् धायम् कीर्त्तयं ब्राह्मणादिर्थः काऽपि वा आद्भुकं मी पिल-पितामइ-प्रपितामहान् क्रमादस-ब्ट्राहित्यक्षेष त्रश्च-विष्णु-महेश्वरक्षेण वा प्रशुष-सद्दर्भण-बासुदेवक्षेण वा मास-र्तुंधंवत्यररूपेण वा ध्यायन् कीर्मयंस पाद्यार्चनार्ध-सहस्य-दर्भा-सनदानादीन् सर्वान् पेत्वकान् पदार्थान् कुर्यात्। तत्र च "नाम-गोचं पितृषान्तु प्रापकं श्यकययोः" इतिवचनात् "सम्बन्ध-नाम-गोचाणि पितृणां प्रतिपादयेत्" इतिवचनाच प्रत्येकं पिचादीन् गोष-सम्बन्ध-नामिशः संबुध्य तैः बद्बीर्च्य यथोक्तविभागेन संबुद्धानीरेव मान्यपादिनामिः कीर्त्तयन् गत्ध-पुष्प-तिल-कुम-असपूर्णमञ्जाह पिद्यखैकैकस बास्त्रणस पादयोर्निनीयाभिवन्दान्येन जलेन पादौ प्रचासयेत्। तत्र प्रयोगवाकां। प्रसोदेवीरित्यासुकार्य अध्यसुक-गोचा श्रस्मत्पितरोऽसुकबर्माणः सपत्नीका वसुरूपा इदं वः पाद्यं स्वधा नम इति पिट्टखाने, प्रस्रोदेवीरित्युचार्य 🗳 श्रमुकगोचा प्रसात्-पितामदा अमुकबर्याणः सपन्नीकाः रहस्पा दृदं वः पाद्यं सभा १३ व |

नम इति पितामइखाने, प्रकोदेवीरित्याद्युचार्य अश्वसुकगोचां प्रक्षात्प्रपितामद्याः प्रमुकत्रमीतः सपत्नीकाः प्रादित्यक्ष्पाः इदं वः पादं खधा नम इति प्रपितामद्याने समुचार्यत्।

त्रथ यथोकप्रकारेण प्रस्नोदेवीरिति मन्त्रान्ते ॐ प्रसुकगोषा प्रस्नन्मातामद्याः श्रमुकप्रमाणः सपत्नीका वस्त्रपाः इदं वः पादं स्वधा नम इति मातामद्याने, प्रस्नोदेवीरित्यादिमन्त्रमुषार्थं ॐ प्रमुकगोषा श्रस्तत्रमातामद्याः मातुः पितामद्याः इति वेष्यार्थं श्रमुकप्रमाणः सपत्नीकाः दह्रूपाः इदं वः पादं स्वधा नम इति प्रमातामद्याने, श्रथ तथैव श्रस्नोदेवीरित्यादिमन्त्रं पठिला ॐ श्रमु-कगोचा श्रस्मद्रदूप्रमातामद्याः मातुः प्रपितामद्याः इति वाभिधा-थामुकप्रमाणः सपत्नीका श्रादित्यक्ष्या इदं वः पादं स्वधा नम इति दह्रप्रमातामद्याने समुवारयेत्।

पादप्रचालनाननारं च गन्ध-पुष्प-ति वैर्व द्यापिता मक्सेष प्रत्ये क्रमात् दिपादानां पिद्यन्थः खधा पिद्यन्य दत्यादिना मक्सेष प्रत्येकं क्रमात् पिद्यन्यीय बाद्यापान चेयेत्। एवसेव नसे। वः पितर दत्यादिना मक्सेष मातामद्यर्गीयान्। तदननारं गन्ध-पुष्प-ति ख-कुषादिप्रवस्तद्र्यमि-प्रजलस्पूर्णेन यथाखाभं राजतादिपाचेष पाद्यवत् प्रयोगवाक्य मुचार्य पाद्यक्रमेणेवार्थं दत्ता वैश्वदेविक मण्डलाद् प्तरत उपविष्टानां दिजान नामाचमनीयं दद्यात्। तेऽप्याचमनोदकपादप्रचालने। दक्तान्यसङ्ग-मयन प्राचनेयुः।

श्रय मण्डलार्चन-पादप्रवालनाद्याचमनान्तपदार्थीपयुक्तद्रयभेषा-निनिपुणविष्टसम्प्रदायानुसारात् तत्त्तनमण्डलीपरि निचिपेत्। ततो



ततः सिद्धिमिति प्रोच्य कस्मितेसासनेषु च।
त्राध्वमित्यादिनात्तरेष सम्बन्धः ।
दित त्राच्चणाङ्कानादिसाद्धसिद्धिवाचनानं ।
त्राध्व त्राच्चणोपवेष्ठनार्थमासने।पकस्पनं ।

त्राहात्रिः।

ा । तत्रामनानि देयानि तिसांसैव सुधैः यह । प्रथम् पृथगामनेषु तिस्रतेषेन दीपिकाः ॥

तत्र श्राह्मदेशे श्रासनानि देशानि खुशैः सहितासिकास देशाः श्राह्मसमी प्रवेपणीया रत्यर्थः । पृथक् पृथमेकैकस्थासनस्य समीपे एकैका दीपिकेत्येवन्ताः देशाः, श्रयस देशानीत्यस्य विपरिषतस्थान् पद्भः । श्रयवा तेव्यासनेषु पृथक् पृथक् सुशैः सह तिसा देशा हति संवत्थः । तिसतेसग्रहणं भृतादिप्रशस्तिष्ठेगपस्यकार्थं । वसाद्यप्रश्रयः स्वेदिनहत्त्वर्थं च । श्रासनानि च प्रश्रस्ततर्तात् सति सभावे सुनपा-स्वक्रम्वसम्यानि हथीक्ष्पाणि वा देशानि । प्रश्रस्ततर्तं च तेषां श्राह्मस्वत्रकरणेऽभिहितं, तद्खाभे प्रश्रस्यत्रकरण्डिद्रिद्रव्यस्थाणि । श्रासनविशेषे निषेधमाद्यस्थाणि ।

गोत्रसमृथायं भिष्ममाचं पाषात्रमेव च । खोचबद्धं स्टैवाकं वर्षयेदायमं सुधः॥

( T T )

गोत्रक्तमयं स्त्राथञ्च, 'भिन्नं' खुटितं। यत्मिश्चित्प्रकृतिक्तस्यायं निषेधः। 'त्राणं' विभीतकमयं। 'पासात्रं' किंग्रक्रव्यमयं। 'स्नाणं' किंग्रक्रव्यमयं। 'स्नाणं' कास्त्रायसपृद्धकाकीस्वाद्धिन्तं। प्राप्तेष च स्वीत्रस्य सुतरां निषेधः स्वितः। खेर्डस्याप्रस्पत्तीयकादिधाद्धपत्तपत्त्वचार्थः। 'त्राकं' क्षिकामयं। बदैववर्षयेदित्यन्तयः। कास्त्रिकापुराणे।

खपिते दिजान् साने पिषार्थं ग्रहिकोजिते ।
स्वां प खासने पूर्ते विप्रानावेष्ठकेषुधीः ।
स्वां प खासने पूर्ते विप्रानावेष्ठकेषुधीः ।
स्वां प खासने पूर्ते विप्रानावेष्ठकेषुधीः ।
स्वां प खासने प्रकारभेदो देवसस्यति-कूर्मपुराणकीः ।
ये पाच विश्वदेवानां विप्राः पूर्वं निमस्तिताः ।
प्राष्ट्राख्यासनाद्येषां दिद्धापित्तानि च ॥
दिखणासुखयुकानि पितृष्णामासनानि च ।
दिखणासुखयुकानि पितृष्णामासनानि च ।
दिखणासुखयुकानि पितृष्णामासनानि च ।

प्राभुखानि द्विशासुखनुकानीत्य सुश्रम्यो दवी-पीठादिषु सुख्यानीयकव्यातव्यवाभिप्रावेष, कम्बादिषु दब्रादिक्पायाभि-प्रायेष प्रयुक्त दति वेदितम्बं, 'दिदर्भीपदितानि' प्रत्येकसुपरिखा-पितपूर्वायदर्भप्रिखायुगखानि, 'द्विणायैकद्भीषि' उपरिखापित-द्विषायैकेकद्भीप्रखानि । महाभारतेऽपि हवीं प्रक्रत्य श्राद्धकर्त्तारं निर्मि प्रत्याद । कुद वैनां पूर्वत्रीयां भव चार्त्रमुखस्यया । सं देवे दति क्रेषः । तथा दानधर्मेषु श्राद्धकस्ये ।

श्रमावास्यां महाप्राञ्चाविप्रानानायपूजितान् । द्विसादित्तकाः सर्वा हृतीः स्वयमयाकरेति ॥ द्विसायास्ततोदभा विष्टरेषु निवेत्रिताः । पादयोसीव विप्रासां ये लक्षसुपशुक्षते ।

'त्रावाख' चाक्रानेन खर्रहं प्रवेख । 'प्रजितान्' प्रवार्हान्, चन्नान्यश्चनादिभिरस्कृतान्य । दिन्नपार्द्यति क्रित्रीय वासाना दिन्नपार्ट्यति क्रित्रीयं दिन्नपार्ट्यते क्रित्रीयं दिन्नपार्ट्यते क्रित्रीयं दिन्नपार्ट्यते क्रित्रीयं दिन्नपार्ट्यते खापनार्थं दिन्नपार्ट्यते खापनार्थं दिन्नपार्ट्यते कर्मचिन्नपार्ट्यते कर्मचिन्नपित गम्यते । तानि चासनानि तथा विविक्रानि खापनीयानि यथा तचोपविष्टानां न्नान्नुवानां परस्वरस्वर्जे न खात् ।

चतएवाच् कतुः।

दर्भपाषिर्दिराचम्य खषुतासा जितेन्त्रयः ।
परित्रिते ग्रुचौ देश्रे गोमयेनोपखेपिते ॥
द्विषाप्रवणे सम्मगाचान्तान् प्रयताञ्कुचीन् ।
प्रासनेषु सदर्भेषु विविक्षेष्ट्रपवेश्रयेत्॥
'स्रमुवासाः' प्रवासनेन ससादिकतगौरवरहितवस्तः स्व

वा। 'परिश्रिते' परितः पटादिनाऽतरणद्रवेषाष्टते । 'विविश्वेषु' उपितशानामन्योन्वसर्व्यपरिषारचमान्तरास्वतस्य । 'ग्रेषं' नतार्थं । श्रव हेतुमार गार्गः ।

खर्जे खर्जे भवेत्यापमेकपङ्कितियोगतः। हीनहत्तादिपङ्कौ तु युक्तं तस्मात् विवेचनं॥

यावत्कलो ह्यसमयसानां एकपङ्त्युपिविष्टदीनयस्यक्षीं भकेत् तावत्कृलक्षेषामप्रायत्यं। स्रप्रयतानाञ्च कर्माण व्यवद्रतां तेषां प्रत्यवायः। प्रकृतस्य कर्मणो वेगुणं क्षेत्युभयविभ्रपापं स्थात्, स्नतः कारणादिवेचनं कर्म्यं। तच दीनवृत्तलानिई।रणे सत्यासनानां तस्त्रिई।रणे तु पङ्कोरेवेति।

पङ्किभेदमाधनान्याच च इत्यतिः।

एकपरुष्टुपविष्टा ये न खूबनि परखरं।
भवाना कतमर्थादा न तेषां सङ्करोः भवेत्॥
परस्परास्पर्धनमन्तराखे भवालेखाकरणकेयुभयमिष्ट पङ्किभेदसाधनलेनोपदिष्टं।
वार्षस्यस्यस्यति-प्रभासस्यक्टयोः।

श्रिप्रां भस्रमा वापि सम्बेनापुद्वेन वा । दारमंत्रमणेनापि पङ्क्षिभेदः प्रकीर्त्तातः ।

'सम्बं' गुस्मं, समीनेति कवित्पाठः, दार्संकमचञ्चेति साधनदर्थ। 'संकमणं' मार्गः।

> इति ब्राह्मणोपनेश्वनार्धमासनोपकस्पनं। श्रथ ब्राह्मणोपनेशनं।

150

# तवादतुर्मनु-वृद्दस्यती ।

श्वासनेषु तु क्रृप्तेषु वर्ष्टिश्रस् पृथक् पृथक् । खपस्पृष्टोदकान् सम्यग् विप्रास्तानुपवेश्रेयेत् ॥

'क्रुप्तेषु' खापितेषु । 'विष्यित्यु' दर्भीक्तरेषु । पृथक् पृथगिति प्रतिवाद्याषं विविकतया च । 'खपस्पृष्टोदकाम्' कताचमनान् । वाराष्ट्र-विष्णुपुराष्योः ।

पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेश्वयेत् । श्रव विशेषमाद शाखाचनिः।

> पाणिपादसुखाई। स साचानाः सुममाहिताः । तेव्यासनेषु संस्थाया विप्रास्तेन क्रमेण तु ॥

'पाणिपादमुखेम्बाईाः श्रद्धम्बग्रणाखनात्रमनसंखग्नज्ञाः' यान्यु-य-पाणि-पादमाईतां न जहाति तावदविखन्नितसुपवेश्वनीया रत्यर्थः। तथा च विष्णुः ।

श्वपराक्के विष्रान् सुद्धातान् खाचान्तान् यथाश्वयोविद्धं क्रमेख कुत्रोत्तरेखासनेषूपवेत्रयेत् ।

'चचाभृयोविद्यं' विद्याबाङस्थानुसारेख । एतस तपावाङ-स्थादीनासुपश्चलार्थं ।

यत त्राइ समन्तः।

विद्या-तपेधिकानां वै प्रथमासनसुच्यते । एकपङक्षुपविद्यानां समं गन्धादिभोजनं ॥

'प्रथमं' प्रथमस्थाने स्थापितं गुणैस श्रेष्ठं । श्रन्यदन्येवाङ्गन्थ-पृष्पा-दिकं भोक्यं चार्त्रं सर्वेषां 'समं' तुस्तं, नोत्कष्टापक्षष्टविभागेन विषमं देयं। त्रात्रमविश्वेषेणाणय्यासनार्द्धानार यमः।

चस्र वै यजमानस्य नाये भुक्के चितस्या।
क्रिनिष्टमहुतं तस्य इस्ते रच्चमं गणः॥
तस्माद्यासने भोच्यो यजतां संचते।चितः।
स्रोजियो ब्रह्मचारी वा यज्ञसीन न सुधते॥
उक्कमातिकसे दोषमाइ सुमन्तः।

श्वर्षेषु विद्यमानेषु नानदीय भवेद्वरं।

दुष्कृतं इरते पङ्क्ष्या श्रायुषा च वियुष्यते ॥

'त्राईषु' योग्येषु, 'त्रनर्षाय' त्रयोग्याय, 'वरं'वरिष्ठमासनं न भवेत्। त्रयोग्यो वरिष्ठमासनं नाध्यासीतेत्व्यर्थः । यदि पुनरध्यासीत तर्ष्ट्र पङ्क्याः दुष्कृतं 'इरते' प्राप्नोति । 'त्रायुषा च' जीवितेन, परित्यव्यते । द्वारीतोऽपि ।

सन्तिष्ठमानेष्वर्रसु योऽनर्षे। यासनं श्रयेत्। यहाति स मलं पङ्कीरायुषा च वियुच्यते॥ 'सन्तिष्ठमानेषु' विद्यमानेषु। 'सखं' दुष्कृतं। यसः।

प्रायेण मूर्खः स्रति-मन्त्रहीनो योऽगासनं गच्छति सुख्यभावात्। नान्यद्भयं पम्यति मूहचेताः देहप्रनामे नरकं सुघोरं॥ यो वे न विदास च ब्रह्मचारी न चात्रमस्यो न च मन्त्रपूतः। स्वींवि चात्राति धुरि स्थितन्त्र सेाऽमाति पङ्क्या मस्विनियाणि॥

'धुरिस्थितः' ऋषायने स्थितः।

त्रईषापी हास्त्रतामित्येषं यजमानाभ्यतुज्ञातेनैवाग्रासने उपवेष्टर्य नानतुज्ञातेन ।

तथा च पङ्किपावनाननारं पैठीनसिः।

तेषामेकेकः पुनाति पङ्गिन्युको सूर्डनि सङ्ग्रीरप्युपदतां तसा-स्नानियुक्तीऽग्रावर्षं मच्छेत् यदि मच्छेत् पङ्क्या दरति दुष्कृतं।

यस्पेरिय पिष्क्रदृषकैः खपदतां पोक्कं तेवां पूर्वेक्तामां पिक्कियान-नानां मध्ये एकैकापि यजमाननियुक्तः यन् मूर्ज्वन्यविमासने ससुप-विष्टः पुनाति पारचतीनि।

**पञ्च**-सिसितौ ।

नानियुक्तीऽयासनं गच्छेत्।

श्रम वैसदेविकानामादावुपवेश्वमं कार्ष्ये पिष्याचान्तु पञ्चात्। एक्छिष्ठाविक्षप्रदेखालालनं विसर्जनञ्च वर्जविता सर्वेषां श्रद्धश्चिपदा-र्णानां वैसदेविकपूर्वकलात्।

तवाइ कात्यायनः।

दैवपूर्वे माद्धं पिष्क्रपिष्टयञ्चबदुपचारः पिश्व दति । कर्त्तव्य दति प्रेषः ।

दैवपूर्वकलकारणमाइतः प्रद्ध-खिवितौ ।

देवादिश्राद्धमात्मानं च रचिन पिद्धचामघे निचुकाः पूर्वमुप-वेत्रिताः।

### हारीताऽपि।

श्रम्हतं दैविमित्या ऋर्म्हतं पिश्रं विधीयते । तस्माद्दैवात् प्रवर्त्तम्ने तिष्टन्ति स्नमरेषु च ॥

'षस्ताः' त्रमरा देवाः, तत्ममिश्चितात् कर्माणस्तं । स्ता हि पितरः, तत्ममिश्चितात् कर्मापि स्तं । त्रतः कारणाहै विकासमिति त्राह्मक्रियाः 'प्रवर्त्तन्ते' प्रारक्षणीयाः । तथा त्रमरेषु वैष्यदेविक एव कर्मणि 'तिष्ठन्ति' संख्यापनीया हत्यर्थः । एवं कृते सति स्ताख्य-ममञ्जूलं कर्म मञ्जूलक्ष्येशास्त्रतेन कर्मणोभयतः परिवेष्टितं मञ्जूलमेन भवतीति भावः । जक्तदेव-पित्रपौर्वापर्यविपर्ययदोषः "देवाद्यन्तं तदीहेतेत्यादि मनुवाक्ये द्यातः ।

## यमे।ऽपाइ।

त्रासुरक्तद्भवेष्क्राद्धं पूर्वे दैवविवर्जितं। तसाष्क्राद्धेषु सर्वेषु पित्रां पूर्वे विवर्जवेत्॥ दैवं पूर्वे नियुष्णीत पद्मात् पित्रां यथाविधि। पूर्वे पित्रां नियुष्णानः चिप्रं पद्मति सान्वयः॥

'त्रासुरं' त्रसुरोपभोग्यं। त्रसुरनिवारकाणां वैत्रदेवानां पूर्व-भनिवेशितलात्। त्रता वैत्रदेविकानां पूर्वसुपवेशनं पञ्चात् पित्र्याणां। तव यथाकमं पूर्वाभिसुखानासुत्तराभिसुखानां च कर्त्त्रयं। तथा ब्रह्माण्डपुराणे।

विष्ये तु प्राभ्युखो देवो दे तु पूर्वे निवेश्ययेत्। जन्तराभिसुखान् विष्यंस्त्रीन् पिद्रभ्यश्च सर्वदा ॥ दाविति वैश्वदेविकार्थनिमन्त्रितनाश्चाष्यंस्त्रायाः जपस्रचणार्थं। चीनिति च पित्रार्घनिमन्त्रितब्राम्मणसंख्यायाः । श्रतएव वाराद्य-विष्णुपुराणयोः ।

प्राक्तुखान् भोजयेदिप्राम् देवानासुभयात्मकान् । पित्र-पैतामहानास भोजयेषाणुदश्चुखान्॥ 'खभयात्मकान्' पिचादि-मातामहादित्राद्भदयार्थे वैश्वदेविक-

इयसम्बन्धिनः ।

पृथक्तयोः केचिदाङः त्राद्भस्य करणं मृप । एकचैकेन पाकेन कुर्वन्थन्ये मद्द्यः ॥

'तयोः' पित्र-मातामध्वर्गयोः ।

मार्कण्डेयपुराणे ब्रह्मपुराणे च।

प्राक्तुको देवसङ्क्यान् पितृन् कुर्यादुदङ्मुखः ।

याज्ञवस्काः।

पविषपाणिराचान्तामासनेषूपवेश्वयेत् । दौ देवे प्राष्ट्रायः पित्र्ये खदगेकैकसेव वा ॥

विष्णुरपि।

दी देवे प्राक्तुया चीन् पित्रा उदक्तुयान् एकैकसुभयच वा। प्रक्कोऽपि।

> दौ देवे प्राक्षयः पिचो बाह्यषांस्त उद्भुखान् । भोजयेदिधिवदिदानेकैकसुभयन वा ॥

विष्णुधर्मे। तरे।

दे। देवे प्राक्तयः पित्रे एकेकसुभयम वा। उद्जु खांस पित्रर्थान् स्नातान् विद्याग्रणक्रमात्। ातसदर्भावकीर्षेषु श्वासनेषूपवेश्वयेत्। कात्यायनोऽपि ।

स्नातान् श्रचीनाचानाम् प्रास्मुखान् पवेश्व देवे युग्मानयुग्मान् ययात्रिक्ति पित्र एकैकस्रोदस्मुखान् । एकनाः ।

क्रृप्तसम्ब-रामाणः ग्राची देशे प्राक्तुखा वैश्वदेविका उदक्तुखाः श्रेषा दर्भासमेषूपवेष्या रति । वेदविशेषेणोपवेशमविशेषः

**न्नातातपस्रति-प्रभावखण्ड्यो:**।

दौ देवेऽघर्वणी विष्ठी प्राक्तुखानुपवेषयेत्। पियो हृदक्तुखांच्हींय बहृवाध्वर्धुगमगान्॥ श्रवाद पैठीनसिः।

प्राक्तुखान् विश्वेदेवातुपवेश्वयेत् विश्वम्खासनेषु पितृन् दिखण-पूर्वेणेत्युनं ।

'विश्वेदेवान्' वैश्वदेविकान् ब्राह्मणान्, प्राक्मुखानुपवेश्वयेत्, 'पितृन्' पित्र्ययान् ब्राह्मणान्, 'दिचिणपूर्वेण' दिचिणपूर्वाभिमुखान्। श्रयोपविद्यान् वैश्वदेविकानपेत्य दिचिणापूर्वस्थामाग्नेयान्दिश्च निवे-श्रितपङ्कोतुत्तराभिमुखान् इत्योतसर्वे 'उत्तं', ग्रद्म इति श्रेषः।

हारीतस्त्रक्तराभिसुखानां पिश्वब्राह्मणानासुपवेशनिमत्यस्य पत्तस्य निन्दां कला तेषां पूर्वाभिसुखतया वैश्वदेविकानाश्चोक्तराभिसुख्येनो-पवेश्वनसुक्तवान्। ग्रभानुपस्पृष्टाचमनीयान् ग्रचौ दिचणायेषु दर्भेषु प्राङ्सुखान् ब्राह्मणान् भोजयेत् उदस्युखानित्येकेन वा प्राङ्निर्देशात् कूरा द्योतिभिसुखा चिंसका भवन्तीति मैकायिकः। तसात् प्राङ्सुखान् व्राह्मणाम् भोजयेत्। अत्र प्राधान्याद् चिणायदर्भ खिङ्काच पिद्यक्षं एव ब्राह्मणा विविचिताः। एके तु मन्यके तानुदङ्सुखान् भोजये-दिति। अथवैतत् पिद्याणासुदङ्सुखलं न कर्त्तवं। अत्र हेतुः प्राङ्कि-देशादित्यादिः। यत एते ब्राह्मणाः पूर्वनिमन्त्रणेन पित्रादिखाने भोकृत्वेन निर्दिष्टाः परिकस्पिताः ततस्य "निमन्त्रितान् दि पितर् उपतिष्ठन्ति तान् दिजान्" दतिवचनात् ते क्रूरात्मकपित्रधिष्ठताः सन्त जन्तराभिसुखाः पित्रं कर्म कुर्वतो दिखणाभिसुखस्य यजमानस्याभिसुखाः पत्र्यं कर्म कुर्वतो दिखणाभिसुखस्य यजमानस्याभिसुखाः सन्तो हिंसका भवन्तीति मैचायिषराचार्यामन्यते। तस्यात् पूर्वाभिसुखानेव भोजयेत्। वैश्वदेविकांस्त उदङ्सुखान् यतस्वे दिखणादिगभिसुखस्य यजमानस्य कर्म कुर्वतः श्राह्मरचकित्रभेदेवाधि-छितलादिभसुखाः सन्तो रचका भवन्ति।

मदर्भापक्रुप्रेचामनेषु दौ दैवे चीन् पित्रा एकैकसुराच वा प्राङ्सुखा-

तुपवेश्वयेत् खदङ्सुखान् वा ।

तदेवमच दिग्विशेषाभिमुख्ये पद्म पद्म भविमा। तच वैश्वदेविकाः प्राङ्मुखाः पिद्या उदङ्मुखा दत्येकः, वैश्वदेविका उदद्मुखाः पिद्याः प्राङ्मुखाः पिद्याः प्राङ्मुखाः दित दितीयः, अभये उदङ्मुखाः दित हतीयः, अभये प्राङ्मुखाः पिद्याद्याग्नेयाभिमुखाः प्राङ्मुखाः पिद्याद्याग्नेयाभिमुखाः दित पद्ममः, एतेषु च वैश्वदेविकानां प्राङ्मुखलं पित्याद्याद्योवस्य मुखलमित्ययमेव पद्मोवङ्गभिराश्रितः। द्रव च "प्रद्चिषम् देवानां पिद्यापामप्रद्चिषं" दित बौधायमवर्गाद्यद्वेवानां कार्यं तक्तस्य-

दिचिषप्रचारेष कर्त्तयं। ततस दिचिषादिगुपक्रमसुद्गपवर्गं वैस्-देविकानां उपवेत्रनं कार्यं पश्चिमोपक्रमं सर्वदिगपवर्गश्च पैष्टकाषां। यनु यमेनोक्तं, ''दिचिषासंस्ता कासीरस सृत्रेयुः परस्तरः'' इति । तम दिचिषसङ्गागे संस्ता येवान्ते दिचिषसंस्ता इति विग्रष्टः। एतम पङ्गेः पश्चिमोपक्रमप्रागपवर्गने घटते। भत्तपव कागलेयः।

प्रतीचां ससुपक्रम्य प्राचां निष्ठा चदा भवेत्। दिचणामंद्यता द्वीषा पितृणां त्राद्धकर्मेषि ॥ त्राचवा पिद्याषां प्राङ्सुखोपवेशनमात्रित्येदं दिचणासंख्यित-स्वाभिधानं।

खपवेजनप्रकारस्त ज्ञञ्ज-सिखिताभ्यासुकः । ज्ञाद्याणानुपर्यस्यद्योपवेजयेदासनसम्बासभ्येति। चाप ज्ञाद्याणोपसंग्रहे चासनस्पर्जे चाकाञ्चितं विज्ञेषसुपवेजन-वाकाचाद यसः।

श्वासनं संस्पृत्रम् सब्येन पासिना दिखणेन ब्राह्मणानुपसंग्रह्म समाध्वमिति चौक्वोपवेत्रयेत्।

स्रोकेने। पवेश्वनवाक्यान्तरमपि स एवा ह । श्रासध्वमिति तान् ब्रूयात् श्रासनं संस्पृत्रस्रपि । क्रूक्षपुराषेऽपि ।

तेवूपवेश्वयेदेतानासनं संस्पृत्रसपि । श्रासध्वमिति सञ्चल्य श्रासीरंस्ते पृथक् पृथक् ॥ व्यासस्त वाक्यान्तरमारः ।

151

श्वास्तातिति तान् मूबादासनं संस्पृत्रसपि । स्पन्नीर्जेषु नासीरस स्पृत्रेषुः परसारं ॥ 'उपसीर्जेषु' सपरि समीपे वा श्वासीर्स्टर्भेषु । स्पत्रेत्रते सन्तमाद धर्मः । श्वासम्य ततोदेवानुपर्वेम्य ततः पितृत् । समसाभिर्थाष्ट्रतिभिरासनेषुप्रवेत्रयेत् ॥

या पेंद्रकाणां सेवापवेशने साहतय रत्यपरार्क-स्वतिचित्रका-काराश्वां व्याख्यातं । तम विशेषायहणादुश्येषामध्यपवेशने व्याह-तिप्रकोत्र रति स्वितं । यान्वारश्येत्य कान्वारश्येति पठित्वा नाञ्च-णद्य जानूपर्यार्भनपूर्वकसुपवेशनं स्वतिचित्रकाकारेणोत्रं । तस्य बद्धस्यि मूखस्यतिप्रसक्तेस्यनुपत्थश्यमानं कुतस्येन समानीतोऽवं पाठ रति न विद्याः । स्वतिसंवादेन माह्यसस्य द्विकं पाणि उपसंद-सानाः त्रिष्टास्य कृषं न दृष्टा हति । भविस्यत्पुराणिप ।

क्रिश्रंवः स्वित्विक्षा तान् सम्यगुपवेत्रचेदिति।
श्रम समन्त्रवस्यवेत्रनप्रयोगवाकां। क्रिश्चंवः स्वः समाध्वमिति
वा श्रमास्यतामिति वा सम्मानेगोत्तारणीचं। तदगन्तरं दिखेरची
स्वमास्यद् रित प्रतिवदिद्वरपवेष्ट्यं। एवं पिश्चादिश्वाद्वार्थान्
बाह्यसामुपवेश्व मातामदश्राद्वार्थान्युपवेत्रचेत्।

तथा च पिचादित्राद्धार्थनाम्बाकोपनेमनं प्रतिपाचाद, वाज्यनस्त्यः । सातामदानामधेनं तन्त्रं वा वैसदेनिकं । 'एवं' पिष्टत्राद्धार्थदैनिपचनत्, सातासद्वत्राद्धांनिप एकदैन- पिचान् त्राष्ठ्राणानुपवेष्ठयेत्। श्रयवा पिचानेव पृथगुपवेष्ठयेत्। देवांख्यभयत्र तानेव कष्पयेत्। तदेतदाष्ट्र, 'तन्त्रं वेति। 'वैश्वदेविकं' विश्वदेवदेवत्यं कर्म सञ्चद्गुष्टाय श्राद्धदयाङ्गतां नेविमिति। मार्कस्त्रेयपुराणे ब्रह्मपुराणे स्र।

तथा मातामद्दानाञ्च तम्मं वा वैयद्दिकं। प्रथमवासाथा धान्ये केचिदिक्क्ति मानवाः॥ प्रायनायीनानां कर्त्तव्यमाद सुमन्तः।

> पविषयाखयः सर्वे ते च मौनव्रतान्विताः । खच्चिष्टोच्चिष्टसंखर्भे वर्जयकाः परस्परं ॥

ते विप्राः सर्वे देवार्थाः पिषधीस पविषपाणयो मौनन्नतान्वताः प्रमादसभावसुक्तिष्टोक्तिष्टसंपन्नं वर्ष्णयनः त्रा भोजनसमाप्तिर्नर्तर्भ कित्यर्थः । पन्नन्दात् त्राह्मकर्तापि मौनन्नतान्विता वर्षेतित गम्यते । प्रमादान् मौनलोपे तु प्रायस्त्रित्तसमुकं नियमप्रकर्णे । एतच पूर्वे कार्मा नियमानासुपस्त्रवणार्थं ।

भौनन्नतान्वयस्य कचिद्पवादमाद्य यमः।

ब्रह्मोद्यास कथाः कुर्युः पित्वणामेतदीपातं। एवसुपवेजितेस्वपि ब्राह्मणेस्वागतमतिधिमपि स्राद्धपङ्कावुपवेज-चेदिति प्रागेवोतं।

> इति ब्राह्मणेपवेष्ठनं । षण प्रथिवीस्त्रत्यादिक्रत्यं ।

तत्र तावदासने।पविष्टानां बाह्मणानां पुरतः कुत्रोपक्ततायां सुवि यद्योपविनी प्राभुख उपविष्य प्रमाद्द्यताविज्ञाताग्रस्तिलनिष्टत्यर्थं ग्रुचिवातिग्रवार्थं वा प्रथमतः पुष्डरीकाचसर्चं सुर्वात्। यतः।

पुष्डरीकाचस्ररवस्य ग्रुचिलापाकलमा इ ऋतुः।

श्रपविष: पविषोवा सर्वावस्त्रां गतोपि वा ।

थः स्रोरेत्पुखरीकाचं स वाद्याभ्यनारः ग्रुचिः।

भगन्तरं च प्रथिवीस्तृतिः कर्त्तव्या । तथा च महाभारतीयत्राह्र-

स्रोतच्या चेर प्रचित्री निवापास्त्रीतभारिषी । वैष्यवी काम्सपी चेति तथैनेर स्रथेति स्र॥

'निवापे' पिट्टदेवत्यत्यागे, यः 'यास्थातः' प्रचिप्तयं द्रयं, तस्या-धारश्वता यसानसात् पूर्वं पृथिवीस्रोतया। '१ति' करणे, वैष्य-यादिनाचां स्तौ करणसप्रदर्भनार्थं। ततस्य स्तृत्यभियान्त्रयें वैष्य-यमीत्येवमादीनि नामान्युदारणीयानि, पाराधनवयनो वा स्तौतिः। तस्मिन् पर्वे प्रणवादीनि नमोऽन्तवतुर्धन्तानि वैष्यव्यादिनामानि प्रयोज्यानि। ॐवैष्यये नमः। ॐकाम्नये नमः। ॐखयाये नम इति। चयेति चौनिवास-गत्ये।रित्यस्य धातोद्भपं। वाराष्ट्यराषे।

प्रचन्य विरसा श्रुमिं निवापस्य च धारिणीं।
वैष्पवी काम्यपी चेति श्रचयेति च नामतः॥
पृथिवीं प्रति वराद्याकामपि तचैव ।
प्रवन्य विरसा देवि निवापस्थानमागतः।
स्वीतानेन मन्त्रेण लास्य भक्ता स्ववस्थितः ॥

११ च• 🌓

मेदिनी खेकिमाता च चितिक्यी धरा मही।
भूमिः प्रेमित्रका च लं खिरा तुभ्यं नमो नमः॥
धरषी काम्यपी चौची रचा विश्वभूरा च भः।
जनस्रतिष्ठा<sup>(१)</sup> वसुधा लं हि मातर्नमोऽस्तु ते।
वैष्यवी भूतदेवी च पृथ्विवी लं नमोऽस्तु ते॥

ततः श्राद्धप्रदेशं गयाताकाने न तदेकदेशस्त्रितं गदाधरञ्च श्वाला तयोख नमस्कारं कलोत्तरं कर्म प्रवर्त्तयेत् । तदुकं ब्रह्माण्डपुराणे ।

> ऋद्धिमं गर्यां धाला धाला देवं गदाधरं । ताभ्याच्चेव नमस्कृत्य ततः श्राद्धं प्रवर्त्तयेत् ॥

'ताश्वामिति चतुर्थी दितीयार्थे। 'नमस्कारस्य मनोवाकायैर्वि-धेयः। तत्र वात्तिकसम्मामश्यां एवं कर्त्त्रयः। ॐभगवत्यै गयायै नमः। ॐभगवते गदाधराय नम इति। माद्वारकात्पूर्वे जयमार प्रचेताः।

श्रपसर्थं ततः छला त्रह्या मन्तं तु वैष्यवं । गायत्रों प्रचवं वापि ततः श्राद्धसुपक्रसेत्॥ 'वैष्यवसन्त्राः' तदिष्योः परमं पदिसत्यादयः। श्रद्धपुराणे ।

खपवेम जर्पे ही मान् गायचीं तरमुज्ञया । चय स्टूब-सचाविभागावस्तितयोः कर्माङ्गस्त्रतयोर्देत्रकासयोः

<sup>(</sup>१) जनात्रस्तेति ग॰।

शिष्टाचारप्रामाखेन सङ्गीर्त्तनं कला ब्राह्मणाभ्यनुश्चायस्थाचे वस्त्रक णेतिकर्त्तव्यतायां पृच्छां कुर्यात् ।

तच वराइक्षतं श्राद्धं प्रग्रह्म चिङ्गदर्भनं श्रह्मपुराणे । कुशानादाय प्रागगान् रेामकूपान्तरस्थितान् । स्वषीणां इदि पप्रस्क करियो पित्तर्पणं॥

'प्रागगान' पुरताऽगान् खाभिमुखीभृतदिक्षणुखागानित्यर्थः 'रोमकूपान्तरिख्तान्', यज्ञवराहस्य बर्हिर्मयरेगमलाहिद्युचते मनसा धातान् स्वीन् 'हृदि' मनस्येव, पप्रच्य । श्रृष्ट्रायां दोषः कालिकाखार्छ ।

श्रिष्ट्यम् प्रचरेद्यस्त नरे। विप्रांश्च पार्मित ।
तस्य प्रियं मत्प्रमुखा नाचरिन दिवाक्सः ॥
इतिकर्त्तयता ब्रह्माण्डपुराणे।
उभौ इसी समी कला जानुभ्यामन्तरे खिती।
सप्रश्रयश्चोपविष्टान् सर्वान् प्रच्छेत् दिजोसमान् ॥

'सप्रश्रयः' विनयान्तिः, पृच्छेत्। विनयाभिष्यक्तये अरीरपंखान-माइ। 'उभावित्यादि।' जानुभां जानुनेरन्तरं द्वाविष पाणी 'समी' समदेशौ समसंख्यानौ स्थितावाभिसुख्येनावस्थितौ बद्धाञ्चसिं छत्ने-त्यर्थ। त्रथवा 'जानुभ्यां समो' जानुदयेन तुष्यसंख्यानौ, जानु-नोरेवान्तरे छता पृच्छेत्। एतच संख्यानसुपविष्टस्थैन सम्भवति। सप्रश्रयो ब्राह्मणान् पृच्छेदित्यनेन ब्राह्मणाभिसुखीमावापि कर्त्तयं दति गम्यते। ततस्य ब्राह्मणाभिसुख्येनैवसुपविष्टस्थान् सर्वान् पृच्छेत् सर्वप्रश्रपच्य वैकन्धिकः।

## चत एव कात्याचनः।

प्रस्नेषु पङ्गिमूर्ज्ञं प्रश्वित स्वीचेति ।

'प्रश्नेष्विति वज्जवचननिर्देशत् वर्षप्रश्निवस्त्रमस्य विद्यावते ।
'पिक्कमूर्द्रनि' पक्कगादौ, चपविष्टः 'पिक्कमूर्क्र्यः' । चर्चेकं प्रति प्रश्ने
स एव प्रतिश्रूषात, स्वीन् प्रति प्रश्ने सर्वे प्रतिश्रृषुः । क्ष्माधारकेन तत्तत्पिक्ककर्तको कर्मिष घोषस्या पक्की मूर्क्रन्यः स एव प्रष्टवः । तत्तत्पिक्किस्ता एव वा सर्वे प्रष्टवाः।

पण माइकर्मुः प्रश्नवाकां ब्रह्मपुराणे।

पित्वन् पितामहान् यक्त्रे भोजनेन यथाक्रमं । प्रपितामहान् सर्वीय नित्यतंत्रानुपूर्वकः ॥

'पिद्धिवित्यादिवज्ञवषनं पूजार्थे। एवमन्यषापि वमापारानुवा-रात् क्रिक् वज्जवषनं प्रवेश्यि।

दिवात्तरताकायहितं प्रस्तवाकां ब्रह्माक्षपुराणे । साहं करिया दक्षीवं प्रक्षेदिपान् समाहितः । सुद्येति स तैदको द्याद्रभासनस्तः ॥

श्रव यश्चपुरवपरमञ्जाद्भपभी विष्णुस्नरखपूर्वकप्राधासम्मितयात्-हामामनारं प्राचीनावीती दिख्याचेषु दर्भेषु पूर्वे क्रसंस्थानेन पिश्च-दिजाभिसुखसुपविष्टः श्रिष्टाचारप्राप्तेन वाक्येन एच्छेत् । इइ सर्वन प्रश्नोत्तरेषु प्रणवपूर्वकाः प्रयोगा विधेयाः । तथा च महाभारते सीभगवद्गीतासु ।

> तसादोमिखुदाषस्य यश्च-दान-तपःकियाः । प्रदर्भने विधानेकाः सततं ब्रह्मवादिनां ॥



पामापहं यावतीयमसमिधसम्मया ।

सन्धं वद्यास्यहं तसाहस्वतं ब्रह्मनिर्मतं॥

हेवताश्वः पिद्यस्य महायोगिश्व एव च ।

नमः स्वधार्षे स्वाहाये नित्यमेव नमो नम हित ॥

प्राद्यावयाने श्राद्धस्य चिरावर्णं जपेसदा ।

पिद्यनिर्वपये वापि जपेदेनं समाहित हित ॥

प्रस्थमपि प्रभायखण्ड-ब्रह्मपुराष-विष्णुपुराषोकस्य सप्तार्थिः प्रमास्ते श्राद्धस्याहि-मध्यावयानेषु श्रोषियास्तिरावर्णविना ।

प्रमूर्णीनां समूत्तीनां पिद्धणान्दीप्रतेजयां।

वस्त्यामि यदा तेषां ध्यायिनां योगचनुषामिति॥

प्रस्थे तु व्यायोक्तं सम्बान्तरमध्यनुकीर्त्त्यन्ति।

प्रस्थे तु व्यायोक्तं सम्बान्तरमध्यनुकीर्त्त्यन्ति।

प्रस्थे त पुनर्दाश्यां स मे विष्णुः प्रसीदिनित ।

प्रभावसरे नीवीवस्थो विधेयः, "पिद्धदेवत्या वै नीविहिति।

प्रभावसरे नीवीवस्थो विधेयः, "पिद्धदेवत्या वै नीविहिति।

. भविखत्पुराचे ।

> विश्रीयानुतथा नीवीं न च प्रेनेत दुर्जनं। स्नात्कर्मा नियतस्त्रेवं यावस्त्राद्वं समापते ॥

तथा माद्भप्रकृतिभूतिपछ पिष्टचश्चप्रकृत्वानार्वार्स 'नीति विश्वंख्य नमा व रत्यञ्चित्वं करोति' इति कात्यायनस्य व्यापचार्यने। पाण नीवीविसंसन्तिधानात्कमार्य नीवीवन्धः कर्त्तय इत्ययाद्भग्यत इति । इद् नियद्धा चेवं वर्षनादे यदेविककर्मा-वसरेव्यनुक्योच्यमाना पिष्डनमस्कारपर्यन्तमनुवर्त्तते, नीविनामाच तिस्य द्वाप्तानां परिदित्तक्वोत्तराद्यख्यमानं वामक्ष्यस्वप्रवच्च-विद्यानां परिदित्तक्वोत्तराद्यख्यमानं वामक्ष्यस्वप्रवच्च-विद्यानां परिदित्तक्वोत्तराद्यख्यस्यानां वामक्ष्यस्वप्रवच्च-विद्यानां गोपनं नीवीवन्धं मद्भाववः माद्धातः "निद्या सर्वं चद्मेध्यत्" इत्यादिकं तिस्वविकिर्षे द्विष्यमाणं मन्तं पटिना, तदननारं च रचार्षं प्रथमं वैश्वदेविकप्रदेशे चवान् विकिरेत् ।

खनं दि ब्रह्मपुराणे वराइक्तनं आहं प्रक्रय वदानां दैवर-

श्रणतेर्देवतारणां पत्ने पत्रगदाधरः ।
श्रणतास्य यवीषधः सर्वदेवास्त्रसम्बद्धाः ॥
रचनित्त सर्वा च्लिद्धान् रचार्थं निर्मिता हि ते ।
देव-दानव-देखेषु यच-रचःस चैव हि ॥
न हि कखित् चतं तेयां कर्त्तुं जनस्रापरे ।
देवानानो हि रथार्थं नियुक्ता विष्णुना पुरा ॥

एवं च यति वै सदेविकसानेऽपि तिसानासेव विकिर्णं कर्मर्यं, व तु यवानां तेयासनुपदेशात्। न च तिसीः विस्माणसदैवं भवतीति 152 चरुपाद्यायकर्तेषोत्रं तत् पुराषापर्याचे। चनमूखमिति छेवं। एवं दैवप्रदेशे चवान् विकीर्य पैष्टकप्रदेशे परितस्तिखान् मौरवर्षपांच विकिरेत्।

तथा च मार्कख्यपुराणे।

रबोब्रांख पठेककां विकेश विकिरेका है। विद्वार्थ के बर्रेस पाई कि प्रमुरं कर्स ॥ 'क्लं' बातुधानादिकते। विद्वः।

मीरपुराचे ।

चपवेसा ततो विधान् इत्ता चैव खुशासनं।
पद्मात् श्राद्धस्य रचार्थं तिखांस विकिरेत्ततः॥
सुश्रासनं इत्तोपवेस्वेति सम्बन्धः। तिखासाम ख्राच्या याद्याः।
तथा अविखत्पराणे।

सिद्धार्थकेः क्रष्यतिष्ठैः कार्यश्चापक्कीरणं । सुरू सर्थाग्रि-वस्तानां दर्भनञ्चापि यत्नतः ॥

विष्णुधर्मात्तरे ।

तिस्राविकर्णं कार्यं चातुधानविनामनं ।

तथा।

न्नपयम्बस्ता दाभ्यां यातुभानविवर्जनं । तिस्ते: कुर्यात् प्रयक्षेत चचवा मौरस्वंपै: ॥

"त्रपयक्षसुराः पित्रक्षणा चे कपाणि प्रतिसुच्यावर्गित परापू-रेनिपुराचे भवन्वप्रिष्ठान् खोकान् प्रजुरालकात्"। "त्रपचक्तसुरा चे पित्रवदः खदौरतासवर खत्परास खक्तास्याः पितरः यौग्याम प्रसं य ईयुरहका सतज्ञासे नोऽवन्तु पितरे इवेषु'' इति । तथा ।

निहिना सर्वे घर्नेध्वद्भवेद्धतास सर्वेऽसर-रानवा मया ।
चे राचमा चे च पित्राच-गुद्धकाः
हता मया चातुषानास सर्वे ॥
एतेन मन्त्रेण सुसंचतात्मा तिलान् चिपेहिस्सय सर्वेपांस ।
चिसान्देशे पद्मते होष मन्त्रसं वे देशं राचमा वर्जयिना ॥
निह्याण्डप्राणे ।

तत्र सिद्धार्थकान् भूमी विषेद्रकीऽपनुष्तये।
दिन् सर्वाम् च तिखान् मन्त्रेषानेन निधिपेत्॥
निहत्ति सर्वे यदनेष्ठवद्भवेद्भतास सर्वेऽस्र-दानवा मया।
रचौसि यन्ताः सपित्राचगुद्धका
इता मया यातुभानास सर्वे रति॥

दारदेशे तिस-कुग्रप्रकेपणे मन्तः स्कन्दपुराणेकः ग्रिष्टाचारे दृष्यते।

तिला रचन्यस्राम् दर्भा रचमु राज्याम् ।

पिक्कं वे श्रोनियो रवेदितिथिः सर्वरचक इति॥

श्राद्धप्रदेशस्य परितः प्राच्यादिदिचु मध्ये च तिलाविकरणे

मन्ताः भविष्यत्पुराणे ।

क्रियाक्ताः विद्यवकाः प्राची रचनु ने दिशं।
तथा वर्षिवदः पान्तु यान्यां ये पितरः स्थिताः ॥
प्रतीचीमाञ्चपासददुदीचीमपि वेामपाः।
प्रधीर्ध्वमपि केाणेषु विकालेषु च सर्वतः ॥
रच्चाभ्रत-पित्राचेश्वस्य वैवासुरदोवतः।
सर्वतश्वाधिपक्षेषां स्रकोरकां करोतः ने।
वादुभ्रतपिद्वणास् क्षिभेनतः शास्ततौ॥

स्वेताकान्यान् यथासिङ्गं विभव्य प्राचादिदिनु प्रथ ऊर्द्धं केण्डि सर्वतस्य तिमान्यिकरेत्।

## तचया ।

अशिष्यात्ताः पित्रगणाः प्राचीं रक्तु में दिश्वमिति प्राच्यां।
तथा वर्षिदः पानु याम्यां चे पितरः खिता इति दिख्यसां।
प्रतीचीमाञ्चपासददिति प्रतीचां। उदीचीमपि चेामपाः इत्युदीचां।

श्रधोर्ध्वमिप केरणेषु विकाणेषु च सर्वश्रः । रचोश्रत-पिश्राचेश्यस्वधैवास्त्रदोषतः ॥ सर्वतश्राधिपक्षेषां घनारचाद्वरोतु ने । वायुश्रतिषत्वणाच व्यत्तिर्भवतु श्रास्ततौ ॥ रत्यधसादूर्धं केरणेषु पर्वतश्र तिस्रान्विकरेत् । श्रह्माण्डपुराणे ।

> रचार्थं पित्रसमस्य त्रिःकलः सर्वतोदिशं। तिसांसु प्रसिपेनान्त्रसुचार्थापद्यता इति ॥

श्रकार्थवादोऽपि तर्वेवोत्रः ।

य रदं त्राह्मकाले तु कुर्याहै पिष्टपूजनं । चचयं तत् भवेच्छाङ्कं विद्यभिः परिरचितमिति॥

निगमे तु तिखादिविकिरणे मन्त्रान्तरमुक्तं।

चपहतासुररचांसि वेदिषद इति तिसान् गौरसर्वपांच माद्वभ्रमौ घनं विकिरेदिति ।

'घनं' निविडं ।

स्रातिचन्त्रिकाकारादयसु निगमवाक्यमेवंविधं पठितवन्तः। श्रपद तिलान्विकिरेदिति । श्रम प्रतीकेन स्ट्हीतं सन्तं च प्रदर्शित-वनाः। त्रपदता त्रसुरा रचांसि पिशाचायेश्वयन्ति पृथिवी । मनु। त्रवेते। गच्छन् यवैषां गतं मन इति।

मन्त्रान्तरमपि ब्रह्मास्यप्राणे।

परितः विष्टविप्राणामपेता चन्त्रितीरचन् । असं च देयुरिति चापसयं विकिरेक्सिलान्॥

अपेता यनु पणयोऽसुकादेवीयवः युभिरद्वाभिर्क्षभिर्वकं थमोददालववानमधी रहोने।मन्तः । श्रष्ठं च रेशुरिह्येतैः परैक्प-खचित उदीरतामवर द्रार्थाद्रपरः। तद्यथा ।

**उदीरतामवर जत्पराम जनाध्यमाः पितरः मौ**न्यामः । ऋसुं च द्रेयुरबका ऋतज्ञासोने।ऽवन्तु वितरो इवेब्बिति तिसादिविकिरणान-न्तरं प्रमादोपजातस्य प्रमितस्य प्रद्वितस्य वा मार्जारादिद्दिदोषस्य निष्त्रचे किंशियाचे निधाय कुष्रग्रह्ववयादिभिश्व मन्त्रितेन प्रागुक्तेनाश्वचणजलेन दुष्टदृष्टिनिपाताहिदूषितः पाकः भवतीति सङ्कीर्त्याग्रेषपाकप्रोचणं छला श्राद्धदेशासाहिता मणुपयोगिनः कुश्च-कुसुमादीन् सर्वान् पदार्थान् प्रोचेत । तथा व विश्वष्टः ।

ग्राह्मवतीभिः सुमाण्डीभिः पावमानीभिस् पाकादि ग्रो ग्राह्मवत्यादयो खाखाताः । कृन्दोगो यजमानः ग्राह्मवतीभिः विदाधायी कृमाण्डीभिः । वक्ष्मुः पावमानीभिरिति । उपस्व तत्पाकग्राह्मप्रकरणोक्तानान्तरसमन्दीनां । श्रादिश्रव्देनान्येष श्राद्धोपयोगिनां पुष्पादीनां ग्रहणं । श्रत एव ब्रह्माण्ड-भविखापुराण्योः ।

पुष्पादीनां द्रषानाञ्च प्रोचणं हिवपं तथा।
पराहतानां द्रथाणां (१) निधायाभ्युचणं पुनः॥
नाप्रोचितं स्पृत्रेत्किचिद्देवे पिष्येऽथवा पुनः।
उचावताः श्राद्धधर्माः साधारस्थात् प्रकीर्त्तिताः॥

'अचावचाः' श्रगेकप्रकाराः।

जनविधातिकां दोषं प्रदर्भयम् प्रोचणविधिमाद याज्ञववका श्रमभ्युद्धानुपस्युद्ध जुद्देति च ददाति च । नैर्फ्टतं भागधेयं स्थानसात् प्रोचणमाचरेत्॥ दति पृथिवीस्त्यादिकात्यं। देमादिणा गुणभेषिक्षीशमानश्रिवाधना ।

डेमाद्रिणा गुणभेषिशोभमानत्रिवाधुना । वैश्वदेवार्चमखेदं काण्डमेवं वितन्तते ॥

<sup>(</sup>१) पुष्पानामिति ख॰।

## षय दुर्भासनादयः पदाचीः ।

ते च धर्वस देवपूर्वकत्वात् पूर्वे देवदिजेन्बनुष्टेचाः । ततः पैस्विविषु । तच चचपि प्रयोगिविधनुसतप्रधानप्रत्यासन्यनुपद्द-पन्यायपर्याक्षोचनया देविपच्यिक्रयासस्यायिनः सर्वेऽपि पदार्थाः पदा-र्थानुससयेनानुष्टेसा रत्यवगन्यते । तचापि याज्ञवक्क्यादिवचनप्रासा-धाद्दर्भासनदानाचा स्वादनान्ता देवेषु पिखेषु च काष्डानुससयेनानुष्टेया रति पूर्वमेवोतं । तच तावद्रभीसनदानं तिचकीषंत्र बानुपातनं कुर्यात् ।

तथा ५ स्थ्यस्कः।

दिचणं पातयेकामु देवाम् परिचरम् सदा। पातयेदितरकामु पित्वम् परिचरस्रथः॥

वानुपातनानन्तरमायनदानाच पूर्वं दिजहसी नसं प्रचिपेत्। तथा च जाञ्चवस्त्राः।

पाषिप्रचासनन्दन्वा विष्ठराथीन् बुद्रानि।

यद्यपि चाच पाणिप्रचासनार्थसुदकं ब्राह्मणहस्ते दत्ता विष्टरार्थाः कुत्रा चिप तचैव देवा इत्यापातते। पिक्रन्दात् प्रतिभाति, तथापि विष्टरार्थाम् कुत्रानासने दत्तेति विष्टरार्थमञ्दप्रयोगात् प्रत्येतयमिति स्प्रतिचन्द्रिकाकारः ।

श्रतएवानं काठके।

प्रद्यादायने दर्भाम तु पायो कदाचनेति । प्रचेत्रयाणुकं।

दर्भांसेवायने दद्यान तु पाणी कदाचन ।

पिल-देव-मनुखाणां स्थात् रुष्टिः शास्त्रती तथेति ॥

'रुष्टिः' कल इः । ब्राह्मण इसे देव-पित्र-मन् व्य-प्रजापत्यग्रितीर्थानां मङ्गावाद्धस्तविन्यस्तेषु दर्भेषु ममेदं ममेदिमिति देवादीनां कलहः पनायपन्यक्तिपनया दैवपियाकियातस्याधनः वी

श्रतएव नागरखण्डे इस्ते दर्भामनदानस्य वैषस्यमुनं ।

इस्ते ते। यं परिचेषं ने। दर्भास्तु कथवन। योइस्ते चासनं दद्यात्तं दभें बुद्धिवर्जितः। पितरा नामने तच प्रकुर्वन्ति निवेशनं ॥

यत्तु प्रचेतचे तां रहीयुक्ते तु तान् कुशानिति, तदपि मनमा खीकुर्युरिति व्याख्येयं न तु इस्ते ग्रह्मीयुरिति, श्रता न विरोधः। देवखामी तु मन्यते । यः पाणौ दर्भदानप्रतिषेधः स श्रासनास-रणार्घदर्भविषयः । यसु ग्रहणविधिः स याज्ञवल्क्यवचनानास्य पर्याले विचया पाणावेव विष्टरार्थे सुभविषय इति । तद्युकं। श्रामनस्तरणार्थानां दर्भाणां विष्रइस्ते प्रदानाप्रमतोः प्रतिषेधानव-सर्वापि चाच पर्रायमचाल्यार्यसुद्धं ब्राह्मणस्बे द्वा िनामांक

श्रव कुतुपाद्यामने।परि प्रदेशस्य कुगामनस्य प्रदेशविशेषो बह्या खेपुराणे दर्शितः । १०५० । निष्ठ विभागम् । निष्ठा

श्रामने चामनं दद्यादामे वा द्विणेऽपि वेति।

वामेति ब्राह्मणस श्रामनावस्थितस्य वामभागावस्थिते श्रामन-प्रदेशे, एवं दिल्णे। श्रव दिल्ण दित वैखदेविकविषयं। वाम इति पैद्यकविषयं।

तथा च तचैवानन्तरसुनां हि छिए छ छाए हिसाबिकि

पित्यकर्मीख वामे वै दैवे कर्माख दिच्य दित । एतचामनं देवानां चद्चवयदिनैर्देभें देंचं पितृषां तु तिखमहितैः। त्रात एव प्रदद्यादामने दर्भानित्यभिधायोकं काउने ।

देवानां स्था दर्भाः पितृशास तिसे सहेति। बौधायनेन तु विशेषान्तरमधुनं।

प्रदिचणन्तु देवानां पितृणामप्रदिचणं। देवानां सथवा दभीः पितृणां दिगुणास्तिहैः॥ यदिता इति शेषः।

भविखत्पराणे।

प्रदेशादासने दर्भान् पित्वश्चां दिनुशांक्तिश्चैः । 'दिगुणान्' सध्यभङ्गेन दिनुश्चीकतान् । स्मृत्यत् श्रीनकः ।

श्रपः प्रदाय दर्भान् दिगुणभग्नानासने प्रदायीति । श्रमेन भङ्गपर्यनां दिगुणीकरणसुत्तं । श्रपः इस्तकालनार्थाः । ब्रह्मपुरामे वराक्कतमाद्धमयोगे ।

> श्चिष्टमूकाग्रदर्भीस्त सतिकान् वेदवादिवत् । तानाराष्ट्रासने तत्त द्दी संधीन वःवनं ।

दिगुषीकरणेन सिष्टानि परसारं अंसग्नानि मूलास्यकाचि अ येकाको 'सिष्टमूलागाः' ।

सबोन उपितष्टमाञ्चाषवासभामे पिद्धणं दिश्वणा इति वद्धाः भौधायनेनार्थात् देवानास्टजव इत्यभिद्धितं भवति । श्वत एवार रुस्यति:।

153

स्रजून् सब्येन वै ज्ञला देवे दर्भाः प्रदिष्णिः। दिग्रणानपस्योन दद्यात्पित्रोऽपस्यवत्॥ 'स्रजवः' दैगुण्यरस्तिः।

'सथेन' सथस्क अस्थितयद्वीपत्रीतेन, 'भ्रपसथेन' तदिपरीतेन, 'भ्रपसथ्यवत्' भ्रप्रदक्तिं। नागरखण्डे।

> च्छ्युभिः साचतेर्दभैः सोदकैर्दिचणादिशि । देवानामासनं दद्यात् पित्हणान्वनुपूर्वशः । विषमैर्दिगुणैर्दभैः सतिखैर्वामपार्श्वगैः ।

'द्विणादिश्वि' ब्राह्मणस्य द्विणभागे 'विषमैः' विषमसंस्थैः। तेन देवानां समसंस्थैदंभैरासनं देयं।

प्रचेतास्तु वैश्वदेविकासनदर्भाणां दानं प्रति ब्राह्मणसुपदिक्रन् प्रतिग्रहसन्त्रमाइ।

> दैवे तु स्वजवेदिभाः प्रदातवाः पृथक् पृथक् । धर्माऽस्नीत्यय मन्त्रेष स्टकीयुक्ते तु तान् कुन्नान् ॥

धर्मेसि विशि राजा प्रतिष्ठितः इत्यमेन मन्त्रेण यजुषा वैश्व-देविकवाद्वाणाः कुषान् ग्रङ्गीयुः । श्रव ग्रङ्गीयुरित्यस्थार्थः पूर्वमेव स्यास्त्रातः । केविन्तु धर्मागीतिपाठान्तरमाञ्चः । तस्मिन् पवे श्रयं मन्त्रः । धर्मापि सुधर्मा मेऽन्यसी ब्रह्माणि धारय चवाबि धारय विश्वन्थारय तेन लाचान्तः स्कन्द्यात् इति ।

श्रायनादिदाने दिङ्नियममाद क्रतः। खदमुखस्त देवानां पितृषां दविषासुखः।

श्रायनार्थादिकं दद्यात् सव्यमेव यद्याविधि॥ श्रामनदाने विभक्तिविश्रेषस्य श्रवयामनयोः षष्टीत्यादिना पतुर्थी स्वामने नित्यमित्यादिना च वैकल्पिकः पूर्वमेव दर्शितः। षष्ठीं प्रक्रत्य गागरखण्डेऽप्यृतं।

विभक्त्या पूर्वया तेषां श्रायमञ्ज प्रदापचेदिति ।

द्षष्टित्राङ्के ऋतुर्देच दत्यादिवचनावगतैः त्राद्धविभागेन खास्थितै-र्विश्वेषां देवानां नामभिरायनदानादिकं प्रदेशं। तदेवसेतावद्वचन-सन्दर्भसम्पन्नो वैश्वदेविकासनदानप्रयोग चच्चते। खद्कुखा दिच्छं जान्याचा षद्वोपवीत्यन्तर्जानुकरे। दिजदचिषद्वसुत्तानं निज-वामहरीन धला जल-बवसमितं दर्भेश्विखाद्यं ऋजीवादाय पुरूरव-त्रार्द्रवः मंज्ञकानां विश्वेषां देवानां द्रद्रमायनं पुरूरव-पार्द्रवः संज्ञकेम्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य द्रदमासनमिति वोचार्यं द्विज-इसे तद्दकमािषच कम्बाद्यायनद्विष्भागस्थापरि देवतातीर्धेन तद्दर्भिश्वखादयं प्रचिपेत् । विप्रोऽपि धर्मीऽस्मिविश्व राजा प्रतिष्ठित इति चजुरचार्य खासनमस्त्रिति ब्रुयात्। तथा च नागरखण्डे।

गत्ध-माखासनादीनां प्रदानेषु दिचात्रमः । सुगन्धोऽस्त सुदीपाऽस्त चेत्यादि समुदाइरेत्॥ श्रवासनदानानन्तरं दिजकरे जलमासिञ्चेत्। तथा वाश्रलायन-स्ह्रास्त्रं।

श्रपः प्रदाय दर्भा व्विग्रणभुग्नानामनं प्रदाय श्रपः प्रदायेति। इति दर्भाषनदानं।

श्रय हतीयनिमन्त्रणं।

तथा च पाद्म-मात्ययोक्तं।

त्रामनेषूपक्रृप्तेषु दर्भवत्मु विधानतः। उपस्पृष्टोदकान् विप्रानुपवेश्य निमन्त्रयेत्॥

नन्वामनेषूपवेग्शेत्यनेन कम्बलादिमयामनापवेशनस्य नि णात् पूर्वकाकतोच्यते न पुनर्दभाषनदानस्थेति बद्धस्थातं। स्रते। कम्बलाद्यासनीपवेशनानन्तरमन्तरा दर्भाषनदानं क्रवा निमन्त्रणं [ तदोषवेग्ये त्येषा पूर्वकालता श्रुतिकी ध्येत । मैवं। सुक्का गच्छे दित भोजन-गमनयोः पदार्थान्तरव्यवधानेपि पूर्वजासतात्रुतिरिर दर्भनात्। स्नाप्रत्ययानुभासनमपि पुर्वकालतामाचे न पुनर्थव पूर्वकालतार्या । श्रम्तुवा तस्थामपि तत् तथायशान्तरापदार्थ विधायकवाक्यान्यस्थिं व्यवस्तितायामेव पूर्वकालतायामा परिकल्पनीयं। प्रकाते चासनश्रुतिसाधारुखादनेन वचनेन दर्भा पवेशनाननार्थमप्यभिधातुं। त्रतएव दर्भासनदानाननारमाद सङ्ग्राहकारः। ततः पुनरपोदस्वा निमन्त्रयेहैवे चणः क्रियतामिति अत्योति विषेष्रवृथात्, प्राप्तोतु भवानिति कर्त्ता पुनर्वृथात्,प्राप्तव विप्रः पुनर्त्रूयात् इति । बौधायनस् विश्वभ्यो देवेभ्यः चणः व इति निमन्त्रणवाकां दर्शितवान्। यनु निरङ्गुष्टं स्ट्हीला तु नि देवान् समाज्ञयेदित्यस्य ब्रह्मपुराणवचनस्य निरङ्गुष्ठं विप्रकरं ग्र निमन्त्रणे कते मत्यनन्तरं विश्वेदेवाक्वानं कर्न्यमिति या कला निमन्त्रणे निरङ्गुष्ठदिज इस्तग्रहणं कर्त्त्रश्चिति सातिचरि कारे।भिद्दितवान् । तदयुक्तं । ऋच निमन्द्रण रूपपदार्थाध्याद्वारे प्रव भावात् । ब्रह्मपुराणे च देवामावाद्यस्य द्रत्यावादनं प्रक्रत्य निरङ्गुष्ठ-यद्दणस्थाकतात् पदार्थान्तरोपन्याधर्यन्ये च निरङ्गुष्ठवाक्ये श्रन्यसम्बन्धि-लेगानवभाषादावादनेनैवास्य सम्बन्धोऽवगम्यते । श्रतः पूर्ववत् ब्राह्मप्द-जानुविन्यसाद्दश्लेनैबेदमपि निमन्त्रणं विधेयमिति ।

इति वतीयनिमम्बर्धः।

श्रधावादमं।

तचावादनविधिप्रश्नानुद्याः कालिकापुराणे।

रचणाय ततो देवान् विश्वास्त्रांक्त योजयेत्।

रचणाथ त्राद्धस्ति प्रेषः। 'तम योजयेत्' तेषु ब्राह्मणेषु त्रावा-इनेन वित्रधापयेत्। 'ततः' हतीयनिमन्त्रणामन्तरं। केचित्तु ब्राह्म-णानां पुरतोऽर्थपात्रस्थापनानन्तरमावाइनं कुर्वते।

तथा च मार्कण्डेचपुराण-विष्णुपुराणिशः। विष्टरार्थे कुत्रान् इत्ता कमूर्यार्थे विधानतः। कुर्यादावादनमिति।

नागरखण्डेऽपि । नम्भपुर्येष सम्पूर्णित्याद्यभिधायाबादनसुर्ता । निमन्त्रणाननार्थन्तु बद्धप्रास्त्रसम्मतिमत्याद्भियते । श्राह क्रागलेयः ।

> विष्टरार्थस्त्रज्ञन्दर्भान् प्रदायापस्यवैद र । त्रावाद्यदेनुद्वाता विश्वदेवाननुसारन्॥

श्रव दर्भाग् प्रदायेत्वनेन दर्भामनदानस्थातास्मात् पूर्वकास्ता-यामभिधीयमानायामपि स्वत्यन्तरानुसारान्त्राधे निमक्तापानुष्ठानेऽपि पूर्वकास्तताश्रुतिविरोधामावः पूर्ववदवाणनुसन्धेयः। 'श्रनुसारत्रिति विश्रेषां देवानासुत्पत्ति-महम-सद्ध्याचि पूर्वेतिवानि श्रनुचिन्तयम्।



'श्रमुज्ञात रायम मिन्नधानादावाद्याधिष्ठानभावादौचित्याम वैसदे-विकेर्डिजैरिति विज्ञेषोऽवगम्बते । एकस्य विष्णुपुराणे ।

कुर्थादावादनं प्राची देवानान्तदनुष्ठया ।

तद्नुज्ञयेत्यावाश्नीयदेवाधिष्ठामस्तिदिकानुज्ञया । तथा च यजमामकर्मृकः प्रश्नोऽपि खच्यते प्रश्नाभावेनुज्ञाप्रसङ्गाविरहात् । प्राश्नानुज्ञयोः खरूपन्तु बद्धापुराणे दर्शितं ।

देवामावाइयिखे तं प्राच्चरावाइयेति च । निरकुष्ठं स्टहीला तु विमान् देवान् समाइयेत्।

'निरक्षुष्टमित्यच दिजदसमितियेषः। त्रन्ये तु विप्राद्गुष्टमिति पाठान्तरमाजः। दिचणाचारेण कर्त्तव्यमिति वचनाच दिचणाक्षुष्ठ-मिति श्रेयं। 'ग्रहीला' निजदिचणकरेण धला। 'देवानावादयिष्य इति यजमानेन वैश्वदेविकदिजान् प्रति प्रश्ने क्रते तं यजमानं प्रत्यावादयेति ते विप्रा प्रृयुरित्यर्थः। श्वतः प्रश्नवाद्ये देवानित्ये-तसात् पूर्वं विश्वानिति पदं प्रयोज्यं।

यत त्राइ कात्यायमः।

त्रामनेषु दर्भानासीर्थं विमान् देवानावाद्यय द्रित पृष्कत्या-वाद्येत्यनुज्ञात दति।

पृच्छति यजमानः, त्रनुज्ञातोदिजैः।

श्रव चेष्टिश्राह्ने क्रातुर्वचः सङ्कीर्त्या वैश्वदेविक इत्येवमादिवचना-र्थवन्तार्थं विश्वान् देवानित्येतसात् पूर्वं क्रातुदचादिके दे दे विश्वेषां देवानां विशेषनामनी तत्तच्छाद्भकत्त्रां प्रथेाच्ये, ते च दुन्दसमासेनेति ढेवताप्रकरणे वर्णितं दितीयया च विभक्त्येति विभक्तिप्रकरणे स्थितं । यक्षवचनान्ते चेति देवताप्रकरण एवे।कं। इहापि विश्वान् देवानिति बझवचनान्तपद्यामानाधिकरुखार्धं तदन्ते एवेति गम्यते । तथा च पार्वणादिषु पुरुष श्राईवःशंज्ञकाम् विश्वान् देवानावाद्यथ्ये इत्यादि-प्रकारकं प्रस्नवाकां निष्यद्यते । येवान् विज्ञेवनामज्ञानं नास्ति तैस्त विश्वान् देवानावाद्ययिय दृष्टोतावस्ताचं प्रयोज्यं।

महितानां देव-पितृषां त्रावाहनप्रश्लोत्तरे प्रार्थनाविश्वेषञ्चाह पैठीनसः ।

देवांस पितृं सावाहियय इत्यनुजाय सौम्याः सन्तित्यक्षा श्रग्नौ करियामीति श्रत्ञाणिति।

सौम्याः सन्त्विति प्रार्थनातुरूपं सौम्याः सन्त्वित्वेव दिजानां प्रतिवचनमत्त्रमीयते ।

तथा च भौनकसूचे।

तते। उन्नापथेदेवांस पितृं यावहिययामीत्यावाहयेत् । सौम्यासे सन्वित्यसुज्ञातः पूर्वं देवानावद्येत् ।

त्रनुज्ञाता दिजैरिति भेष:।

िपिप्पसारस्रे पि ।

देवांस पितृंसावारियथ इत्यनुज्ञाषावार्येत् सौम्याः मन्ति-खनो पूर्वं देवानावाइयेत्।

षयञ्च प्रश्नो यवहसीन यजमानेन कार्य द्वाह यमः। यवस्त्रस्तादेवान् विज्ञायावादनं प्रति । श्रावाच्येदनुज्ञाता विश्वेदेवा स द्रत्युचा ॥

देवान् विद्याखेति वैश्वदेविकदिकान्
पृच्छेदित्यर्थः। अत्र देवानां स्थवा दर्भा दः
युक्रद्भवः इति द्येयं। तद्युकता प दस्तः
कर्त्तुं। भावाद्यस्य प्राद्विष्येन कार्यः।
यत्रदेवानं सविव्यासुराखे।

श्रावादयेशवैदेवानपद्यं ति है: पिर यवैरिति दृतीयया यदानामावादः वच्छामाणावादनाङ्गस्रतविकिरणदारा । श्रप श्रिक्शविधानात् प्राद्धिक्षेन देवानिति ः प्रतिबन्धायं श्रिष्टाचारपरिपालनाय श्रार्जवेष निष्पस्यये च प्राद्धिकोपविष्टवैश्वदेविकिदि खता यद्यपि प्रतिभाति तथाणुद्शुखलि जन्नं दि कूर्मपुराणे ।

ततस्वावास्थेहेवान् श्राह्मसानामन् उदसुखो यथान्यायं विश्वेदेवास र श्रन सुदसुस्वलखावास्त्रभावनया सान्न श्रतः प्रश्नोऽपुदसुखेनैव कार्यः । स नायं तत्पङ्किभाजः सर्वान् वा प्रति कार्यः ।

द्रत्यावाहनविधि-प्रश्नातुः श्रय मन्त्राद्यः यदार्था तप मार्कण्डेयपुराणे । पविचकाणि हत्वा च तेम्बोऽनुज्ञाः कुर्यादावाइनं प्राज्ञी देवानां मन्त्रतो दिजः॥
'पविचकाणि' प्रर्थ्यपाचस्त्रितानि, दत्ता दिजपाणाविति शेषः।
एतच येषां दिजायतोऽर्ध्यपाचस्त्रापनानन्तरमावाइनं तस्रतेनेति
वेदितयं। 'मन्त्रत इति मन्त्रेण।

केन मन्त्रेणेत्यपेचायामाइ याज्ञस्यः। श्रावाद्ययेदनुज्ञाते। विश्वदेवास द्रत्युचा।

'यवैरत्ववकीर्येति श्रावाइनं नाम देवतायाः खल्लानात् कर्मदेशं प्रति प्रेषणानयनं, तस्य च प्रकाश्चित्रयम्बक् 'यवरत्ववकीर्येति ब्राह्मण्-इस्तमञ्जुष्ठस्रोत्मुच्य खकरस्थितं कुश्च-यवं दिजानां पुरतोश्चित प्रदिचिणं विकीर्येत्यर्थः । केचित्वावाइनमन्त्रं पठन्ते। ब्राह्मणश्चरीर एवार्चन-प्रकारेण यवविकिरणं कुर्वन्ति । तथा च भर्वयक्तः ।

विश्वेदेवास श्रागतमन्त्रेणानेन पार्थिव। तेषामावाइनं कार्यमचतेश्व भिराऽन्तत इति॥

दिचिणपदात् प्रस्टिति श्रिरःपर्य्यन्तमित्यर्थः, तत्प्रकारस्त वच्छते । श्राइ कात्यायमः ।

विश्वेदेवास श्रागतेत्यनयावाद्मावकीर्यं विश्वेदेवाः प्रशुतेमिति जिपलेति ।

विश्वेदेवास त्रागत ग्रम्णताम इमं इवं इदं वर्षिनिषीदतेत्यन-याचें, 'त्रावाद्य' त्रावाहनं कला, तदनन्तरं विश्वेदेवाः ग्रमुतेमं इवं मे ये त्रमारिचे ये उपद्यविष्ठ ये त्रग्निज्ञा उतवा यजना त्रामद्या-स्मिन् वर्षिषि मादयध्वं इक्षेतामृषं क्रताश्चिकिपेत् ।

पाद्ममात्ययोस्त पुराणयोरेतन्त्रन्तजपानन्तरं समन्त्रकं यव-विकिरणसुकां।

> विश्वदेवाम द्रायाभ्यामावा ह्य विकिरेद्यवान्। यवासि धान्यराजस्वं वारुणो मधुमिश्रितः। निर्णादः सर्वपापाना पवित्रस्विसंस्तृतं ॥

श्रवाभ्यामिति दिवचनात् ऋग्दयमावाइनसाधनलेने।क्रिति गम्यते । तदनन्तरं यवविकिरणं। यवप्रकाशनदारकञ्च तदिकिरणे यवासीत्यादि मन्त्रोय्कः।

यमेन तु विकिर्णे प्रादिचिष्यं मन्त्रान्तरङ्घोतां। विश्वदेवाः ग्रहणुतेति जञ्चादाय ततोऽचतान्। श्रोषधय इति मन्त्रेण विकिरेत्तु प्रदिचणं॥ श्रव प्रतीकेन श्रोवधयः समवदन्त सोमेन सह राजा। यसी क्रणोति ब्राह्मणसं राजन् पार्यामसीत्येव मन्त्रो दर्शितः। ब्रह्मपुराणे चावाइने मौनं मन्त्रायोक्ताः।

ततो मन्त्रं जपेनाौनी विश्वेदेवास आगत। दितीयञ्च जपेनान्तं विश्वदेवाः ग्रृणुतेति च॥ जपेन्तृतीयं मन्त्रन्तु पौराणं पुळ्वर्द्धनं। श्रागच्छन् महाभागा विश्वेदेवा महावलाः। चे यत्र विहिताः श्राद्धे मावधाना भवन्तु ते ॥

श्रव यस्तृतीया मन्त्र उक्तः स वैश्वदेविकोत्पत्तिविशेषनामान-भिन्नं प्रति वेदितवाः। तथा च विखेषां देवानां उत्पत्तिधानं नामानुकीर्त्तनं वाभिधायोत्रं भविष्यत्पुराणे। म्रजानन् स्रोकमेकन्तु पठे दिप्रममीपतः । सदैवेषु तु सर्वेषु त्राद्धेध्वादौ सक्षदुधः॥

श्वागच्छन्तु महाभागा दत्यादि पूर्वति । 'श्वजानित्रति वैश्वदे-विकीसुत्पत्तिं विशेषनामानि वा श्वजानित्रति व्याख्येयं। तथा च श्वतुः।

> नामश्चेत तथोत्पत्तिं न विदुर्थे दिजातयः । श्चोकमेतं पटेयुक्ते ब्राह्मणानां समीपगाः(१)॥

स्रागच्छन् महाभागा इत्यादि। स्रनेन चैतिदिद्यायते, धैरेषासुत्पत्तिविशेषनामानि च श्रायन्ते तैष्ट्यत्तिमनुस्परिक्षविशेषनामा
नि च प्रथुद्धानैरावाइनं कार्य्यमिति। जत्यत्तिस्थेषां "दस्त्वन्यायां
विश्वायां धर्माञ्चातिति देवताप्रकरणे दर्शिता। नामप्रयोगस्थेवं।
पुष्ट्य-स्रार्द्रवःषंश्वका इत्युचार्य्य विश्वदेवास स्रागतेत्यादिमन्त्रोचार्ण्यं
कर्त्त्रव्यमिति। मानवे श्राद्धकच्ये "विश्वान् देवानावाद्यय्ये दत्युक्ताः
स्राध्येरभ्यनुद्धातः "विश्वदेवा च्यताद्यः-विश्वदेवासे स्रत्तिध्यान् प्रकिरेत्। एतत्यन्त्रद्वयं सिख्यते। विश्वदेवा च्यताद्यःच्यत्विभिद्यनश्रुतः जुषन्तायु। व्यन्ययः, विश्वदेवासे स्रत्तिध्याच्याचे स्रद्रुतः नेधं जुषन्तवस्य इति। स्रच वैश्वदेविकन्नाद्याणानेकलेऽपि न प्रतिन्नाद्याणमावादनाद्यत्तिः सक्तदावादनेनैवानेकन्नाद्याणाधिष्ठाने देवतासन्त्रिधानसस्यवात्। स्रावाद्यनादृष्टंन्तु प्रतिन्नाद्वाणं
देवतासन्त्रिधानात् न्नाद्याणभेदेन देवताया स्रय्योपाधिकाभेदो भवति,
तेनावाद्यनेत्तान्त्रकाले देवताराधनार्थं यद्यवारोपणादिसन्निपयोपकारकं

<sup>(</sup>१) समीपत इति गः।

क्रियते तस्तवें पुरेखाग्रप्रथनादिवत् प्रतिब्राह्मणमावर्त्तनीयं। सन्तिपत्योपकारके त्राव्यत्तिं विना ब्राह्मणान्तरे कार्यासिद्धेः। "विश्वदेवाः
ग्रहणुतेत्यादिमन्त्रजपस्त्वावाहने। त्तरकाले क्रियमाणायारादुपकारकलेन
सक्तत्क्रियमाण एव सर्वीपकारजननसमर्थी भवतीति नावर्त्तत दति।

दति मन्त्रादयः पदार्थाः । द्रह्मावाहनं । त्रथोपवेश्यन-संवेशन-पाद्यार्थाचमनीयानि देवानां । महाभारते ।

> विश्वान् देवान् समाह्नतान् प्राक्प्रदत्तं कुमासनं । मनसा निर्दिभन् विद्वान् प्रणिपत्योपवेमयेत्॥ द्रहासने माहाभागाः समाध्वमिति कीर्त्तयन्। संवेभयेत्ततस्तान् वै सुखं संविभतेति च॥

भंवेशनिमह दूराध्वलङ्गात् श्रान्तस्य विश्रान्तये चणमाचं नि-र्निमेषं श्रयनं । श्रचैवं प्रयोगः ।

यज्ञोपवीतौ प्राङ्मुखा दिल्णं जान्वाच्य प्रावादनविहितसित्तधानात् दिभुजान् प्रराग्रासनसनायपाणीन् सने।हरहार्-केयूरकिरीट-कटक-कुण्डलादिमण्डितावयवान् परिहितमहाईपरिधानान्
सुरिभसन्तानप्रस्नपरिष्कृतान् विविधगन्धानुलेपननेपय्यान् विजितजातरूपसम्परुपहिसतकन्दर्पदर्पान् पुरतः प्रश्वन्तिव पूर्वापकिष्पतं
दर्भासनं बुद्धाः समुद्दिश्य ॐ दहासने महाभागाः पुरूरव-त्रार्द्वःसंज्ञका विश्वदेवाः समाध्यमित्यनेन मन्त्रेणोपवेषयेत्। ततः
ॐपुरूरव-त्रार्द्वःसज्ञका विश्वदेवा दह सुखं संविष्गतेति संवेषयेत्।

के चित्त "रदं बर्डिर्निषीदत मादयध्वमिति खिङ्गादेतयोरेव मन्त्रयो विनियोगं मन्यन्ते। पाद्यादीनि तु श्रीनकार्थ्यवाखीद्यते कौशिकप्रणिते आद्धकस्ये श्रावाद्यनम्मरसुक्तानि। श्रथ यद्योपवीती सावित्योदपान-मिभगन्य विश्वेश्यो देवेश्यः पाद्यमर्थमात्रमनीयमिति ब्राष्ट्राण्यद्वेषु निमयेत्। उदकपूर्णपाचं 'उदपाचं'। उदकपूरणद्य "श्रश्नोदेवीरित्या-दिना मन्त्रेण कर्त्त्यं। तथा च पिष्पलादार्थ्यवणस्च श्रश्नोदेवीरितिपूर्णं सावित्योदपाचमिभमन्य विश्वेश्यो देवेश्यः पाद्यमर्थमाचमनीयमिति दिजकरे निमयेदिति। 'सावित्री' तस्यवितुर्वरेश्विमत्यादिका सविद्य-देवत्या स्वक् । श्रश्नोदेवीरितिप्रतीकग्रद्दीतोमन्त्रः संखिख्यते। श्रश्नोद्वीरितिप्रतीकग्रद्दीतोमन्त्रः संखिख्यते। श्रश्नोद्वीरिभष्टय श्रापो भवन्तु पीतये श्रंथोरिभस्ववन्तु न द्वति।

श्रथ विसारेणार्थनिइएएं।

ऋर्ष्यीमामार्र्डणीयानां पुरतः समाननार्थः प्रश्नसद्रयप्रचेपः। तच द्र्यविश्रेषविश्रिष्टो वैश्वदेवार्ष्यं विधिर्वाराष्ट्रपुराणे ।

> विष्टरार्थं कुशान् दत्ता समृर्थोर्घं विधानतः । यवाम्नुना तु देवानां दद्यादर्घविधानवित्॥

'सम्पूर्वार्धं' श्रष्टार्धं द्रयं पाने संस्त्य । श्रन याज्ञ त्रस्कादिभि-रावादमोत्तरकास्त्रमर्थपानसम्पूरणसुकं । वैजवापादिभिस्तावादनात पूर्वकासं ।

विष्णुपुराषोऽपि पूर्वसुत्रं।

विष्टरार्थं कुषान् दत्ता सम्पूर्थाष्टें विधानतः । कुर्यादावाइनं प्राज्ञो देवानां तदसुज्ञया । यवामुना च देवानां दद्यादर्थं विधानवित् ॥

मार्कण्डेयपुराणेऽपि।

विष्टराघें कुमान् दत्ता सम्पूर्धार्घान् विधानतः ।
पविचपाणिः (९) दत्ता च तेभ्योऽनुज्ञामवाष्य च ॥
कुर्यादावाहनं प्राज्ञो देवानां मन्त्रते। दिजः ।
यवाभोभिस्ततञ्चार्थे दद्यादे वैश्वदेविके॥

श्रवाध्यवाचोपरि पविचाणि स्थापनीयानीति वस्थते । तानि पविचाणि ब्राह्मणहरूलेषु दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यश्चावाहनानु श्चां खब्धा श्रावा-इनं कुर्यादित्यर्थः ।

द्दति द्रव्यविशिष्टोऽर्घादानविधिः । अस्ति । अ

तच तावत्पाचमंस्कार्थता उका ब्रह्माण्डपुराणे।

मौवर्णराजताकी जमिणपाचा ख्यापि वा

श्रर्थार्थं मंस्करे। त्येव ग्रभम्पचपुटादि वा ॥

'सीवणें' सुवर्णनिर्मितं, 'राजतं' रजतसभावं। तच पित्र एव कर्मणि प्रयोच्यं देवे तिन्नषेधदर्भनात्।

तथा च राजतमधिक्रत्य मत्यपुराणे।

प्रिवनेचोद्भवं यसादतस्तियि हवसभं। प्रमङ्गलं तद्यक्षेन देवकार्थेषु वर्जितं॥

'शिवनेचोद्भवं' रहाश्रमस्थवं। ''यदश्र श्रशीर्थत् तद्रजतं हिर्ख-मभवदिति तैत्तिरीयश्रुतेः। श्रश्रुप्रभवलादेवामङ्गजं। श्रतएव पिश्र एव कर्मणि राजतस्य प्राग्रस्थमाइ वैजवापः।

(१) पविचकाणीति ख॰।

राजतानि प्रमस्तानि पिद्ये हैमानि दैनिके।
श्वपिवा ताम्रपाचाणि दैवे पिद्येऽर्थकर्मणि॥
श्वचोत्तरार्द्धेऽपि प्रमस्तानीत्यनुषच्यते।

'त्राक्षोजं' तासमयं। रसशास्त्रे कमलनासां तास्रवाचित्रप्रसिद्धेः।
'मिणिपानाणि'माणिक्य-मरकत-स्कटिकादिरत्निर्मितानि पानाणि।
'पनपुटाः' पलाश्रपनष्ठतानि पानाणि। 'यिश्चयं' यश्चियद्वमयं।
पलाश्रात्रत्योदुम्बर-विकद्धत-काश्मर्य-विल्व-खदिर-श्रमीप्रस्तत्यो यश्चियद्वचाः। श्रादिश्रव्दादन्यान्यपि पानप्रकरणोक्ताणि पानाणि
संग्रद्धान्ते। 'संस्करोति' संस्कुर्यात्। वर्त्तमानापदेशस्यायप्राप्तिऽर्थे।
श्रिश्चेतने जुहातीत्यादिविद्धायकत्वास्थपगमात्। 'श्रद्धार्यमित्यर्थे' निष्यादियतं। श्रत्र यश्चष्यसंस्कृतेरिप पानेर्थस्वरूपं निष्यद्यते,
तथापि तदिश्चिष्टं कर्त्तुमसंस्कृतिने श्रस्कृत दित तद्धं संस्कारः कर्त्तवः,
स च सन्धार्जनासादन-प्रोचण-पितनोपधानस्वरूपः। श्रासादिते च
पाने जलादिभिः सम्पूरणीये।

तदाइ प्रजापतिः।

सौवणें राजतं खाङ्गं तासं मणिमयं तथा । यज्ञियं चमसं वापि ऋर्थार्थं पूर्येद्धः॥

सौवर्णमित्याद्येकवर्षनमिववित्तं । पाचानेकलस्य प्रतिपाचञ्च पूरणविधेर्वन्यमाणेषु स्मत्यन्तरवचनेषु दर्भनात् । पाचानेकलेयेकैकस्य प्रथक् प्रथक् पूरणकर्त्तव्यतापरश्चैकवर्षनं । एतच पाचपूरणं पाचयो-र्दर्भ-पविचे निधाय कर्त्तव्यमिति पाचित्वसित्तपूरणेतिकर्त्तव्यतावि-धिपूर्वकमाद्य याज्ञवस्यः । यवैरत्ववकीर्याय भाजने सपविचवे प्रान्ने। देया पयः चिन्ना यवोसीति यवैरत्वकीर्योत्यावाइनेतिकर्मयाप्रतिप स्थातं। प्रथवा भाजने सपविचक द सपविचे भाजने कर्मयो वैश्वदेविकार्थार्थं। इत्यमयाचा उदकं मिचिय यवे।सीतिमको प्रम केचिदाइः।

श्रद्धणीयदेवतेकादधंको तद्धंस्य पान्सं भाजने इति सप्तम्येकवचनमेवोचितंन विभक्तः देवतेकोपि तद्धिष्ठानभ्रतन्ना ह्याणानेकतं सादौपाधि ने तद्भदे पाचभेद एव न्यायः। पच एवार्ध्यपाचित्वं न्नाह्यणाधिको तु त भवेदेवं यद्यधिष्ठानोपाधिकदेवताभेदस्य त्वसुच्यते। न तु तदिहोच्यते। किन्तु पा न्यार्थानराकरणदारा मंख्याविश्रेषविश्रिष्टपा ग्राह्कत्वेन परतन्त्रस्थेव सतः। तचानुगा श्रतोदिन्नाह्यणपचे तद्धिकदिजपचेऽपि वा दिवचनात् पाचित्वत्वमेव। स्रष्टं च पाचित्वत्वं पाद्य-मान्स्ययोद्धां।

विश्वदेवाम् धवै: पुष्पैरभाष्टां समपु पूरचेत् पाचयुगान्तु खाण्यदर्भ-पा मन्नोदेवीत्यपोदद्याद्यवेशितयवाः एवस बत्येकमास्त्रणपचेऽपार्श्वपाचित्वमेत । न सानुगास्कन्यायितरहात्तकेति वाच्यं। वयनशानुगास्कापेवाविरहात्। नापि पाचारात्तच पाचेकतं, माचारात् स्रतेबंकीयस्वात्। न वैकैकश तु
विप्रश्च मर्थ्यपाचं विनिचिपेदिति प्रचेताक्चनेनापि मास्त्रणपंख्यसा
पाचमंख्योपादानमवगम्यते, भस्य प्रतिमास्त्रणमर्थ्योदकप्रचेपमापविधिनाः
कतार्थतात्। प्रध्ये पाचे विनिचिपेदित्यसिंस्तु पाठे देवे दिमास्त्रणविषयत्वेन पित्रों विनास्त्राविषयत्वेन चरितार्थतात्।

मानवमे वायणीयास्त्रेकमि पाषमामनिता ।

श्रीण पाषाणुपकरपयेत् दे वैश्वदेविके एकेकसुभयम वेति ।
श्रयञ्च पाचैकस्वविधिरेकम्राष्ट्राणपचे श्रनेकम्राष्ट्राणपचे प्राचकम्राष्ट्राणपचेपाषाणाभविषयतेन व्यास्त्रेयः । यच पविषकरणे मन्त्रमर्थ्यपाचीपरि पविषविधानश्चाद पारस्करः ।

पवित्रे सा इति पवित्रं क्रांसा पाचे निधाय सः।

प्रम इत्यपोनिनयेत्यवान् पिक्ये तिसांसातः॥

तत एव वैस्देविकानन्तरं करिय्यमापे पैने कर्मणीत्यर्थः।

प्रचेता ऋषि।

पवित्रे ख इति मक्तेष पवित्रे कारयेह्बुधः । ते निधायार्थ्वपात्रेषु प्रश्लोदेवीत्यपः चिषेत्॥

पवित्रे इति प्रतीकापिद्धं प्राखाभेदेन व्यवस्थितं मक्तदयं समसं दर्भप्रकरणे द्शितं। श्वन पवित्रप्रातिपदिकं विधिविशेषिक्क द्यायौ दर्भप्रिखायां वर्त्तते, ततस तदुपरि प्रयुव्यमानं दिवननत्रद्गतं दिल-क्षेत्राभिधत्ते, श्वतः पवित्रे स्व इति दिवननसुको मक्कोबद्यपि दिल- षुक्ते वैश्वदेविक एव पविषे सुख्यदस्थानितः चिल्युके पिश्चे, तथापि तत्करणेऽप्यसौ प्रयोज्य एव, तथापि कात्यायनेनेतदिनियोगस्य प्रति-पादितत्वात्। "सुन्नौ समावप्रकीर्णावपानन्तर्गर्भी सुन्नौन्छनन्ति पविषे स्व दित जीन् वेति। वाजसनेयिवाद्याणेऽपि तज विनियोगो हुम्यते। तज्ञ "श्र्य पविषे करे।ति पविषे त्यो वैष्ययावित्युक्ता श्रयापि जीषि स्वरित्युक्तं। पविष्यसे प्रयुक्तमानस्थायं बद्धवन्तरसम्मरेणेव प्रयोक्यः न प्रस्ततावपूर्वतादिति कात्यायनेन प्रस्ततौ प्रयुक्तमानेषु मन्त्रेषू स्व निषद्धतात्। एकोदिष्टे लेकसिन्नेव पविषेऽतिदेशप्राप्तवादृद्दितैक-वज्यमानसौवर्णादिनानाजातीयपाषवद्धतापेच्या। एतच पविषद्धयं प्रतिपाषमन्त्रद्विकाताजातीयपाषवद्धतापेच्या। एतच पविषद्धयं प्रतिपाषमन्त्रद्विकार्यस्थे । तथा च चतुर्विक्रतिमते।

दे दे प्रकामे देवानां पाचे छता लपः चिपेत् । कूर्मपुराणे ।

> दे पविने रहीतास्य भाजने चासिते पुनः । अस्रोदेवीर्जसं चिद्वा यवासीति यवांसाया ॥

भाजने त्रस्य चिद्वा चाबिते समार्च्याद्वः प्रचाखिते, क्रकेदिवी रित्ययं जसप्रचेपमन्तः पूर्वं दर्शितः।

मानव-मैनायणीयस्त्र मन्त्रान्तरमणुकं। "समं न्यायन्तीत्वप प्रासिच्चेति। समत्वायन्युपयन्यन्याः समानपूर्वं नद्यः पृष्वन्ति। तम-ग्रुचिग्रुचये। दीदिवासमपात्रपातं परितस्तुरापः। चवे।सीत्ययन्त्वेकेन प्रकारेणावाष्ट्रने।सराङ्गश्चते यवविकरण एवे।कः।

तमेव पाठानारेणाच गोभिनः।।

यज्ञीयद्यवमधेषु पविचाक्तर्शितेय्वेकैकसिः व्यप श्रासिञ्चति ब्रद्या-देवीरित्येकैकसिः खेव यवानावपति यवासि बेामदेवत्यो गोसवा देव-निर्म्थतः प्रतामद्भः एकः खाष्ट्या विश्वान् देवान् प्रीवादि नः खाहेति।

श्रम पामभेदादेकेकिसिश्चेव जसादिप्रचेपे सिद्धे प्रतिपामं मन्ता-वृत्त्वर्ष्टीऽयं विधिरिति गम्यते ।

नागरखण्डे तु चवेश्वीत्यादिरन्य एव मन्त्रोदर्तितः।

त्रश्लोदेवीतिमन्त्रेष ऋर्षपाचे विनिचिपेत्। थवाऽसि यवयास्रीति शचतांस्त्रच निर्वपेत्॥

'श्रकतान्' यवान् । 'तचेति निचिप्तार्थे। दक्षपाचे । यवे।ऽसि धव-यास्र देवे। यवयारातिरित्यनेन मन्त्रेष निचिपेत्। यत्रप्रचेपानन्तरं गन्ध-पुष्पप्रचेपः सौरपुराषेऽभिद्दितः ।

> श्रकोदेशा जखं चिन्ना सपिवने तु भाजने । थवान् थवाऽसीति तथा गन्ध-पुष्पञ्च निचिपेत् ॥

गत्थ-पुष्पप्रचेपे गत्थदारां श्रीस त दत्यमधार्मन्त्रयार्विनिधाग-स्रतिविज्ञतिमते दर्जितः।

> दे दे पितिचे देवानां पाचे कला पयः चिपेत्। प्रमोदेवीति वे तीयं धवोऽसीति च वे धवान्॥ श्रीस तेति च वे पुष्यं गत्भदारेति चन्दनं। पुष्य-धूपादिभिः पूज्यदेवपाचाणि मानवः॥

श्रवादिश्रव्देन दीपोऽपि संग्रह्मते । गन्धाद्युपचारामम्तरसृत्पवन-सुन्नं मानव-मैचायणीयस्रचे ।

सुमनसञ्चोत्पूय यवान् प्रविप्येति ।

खदकप्रकेपाननारं घवासीत्यादिना मन्त्रेस तम यवान् प्रविषय श्रीस त रत्यनेन सुमनसः पुष्पाणि निधाय प्रोचकीवदृत्पदनं छला वस्त्यमानप्रकारेणार्घ्यदानं कुर्यादित्यर्थः । श्रननारद्वीतान्यर्धप्रपाचासि साविद्याभिमन्त्रणीयानि, "सावित्रोदपाषमभिमन्त्र्ये तिवचनात् । पाद्य-मात्स्र्योः ।

> श्रक्षोदेवीत्यपे। दशात् यवे। उसीति यवानपि । गन्ध-पुन्पेस्त सम्बूच्य वैश्वदेवं प्रति न्यसेत्॥

'वैश्वदेवं प्रति' वैश्वदेविक ब्राह्मणानां पुरतः, 'न्यसेत्' दर्धपानं खापयेत्तच खापनमर्ध्यपानमन्यत्तिरिस्तित प्रत्रपूर्वकं खादार्धा द्वायेन वाक्येनेत्याद जाह्यकर्षः ।

तते श्रिपाचमम्यत्तिं वाचियता दिजेश्तमान् । तद्ये वार्ष्यपाचनु खाडार्था इति विन्यपेत्॥ प्रस्थार्थः ।

तञ्च समन्त्रकमार प्रचेताः ।

दैवार्ष्यपात्रसम्पत्तिरस्ति कताञ्चलिर्देवत्राह्मणान् पृच्छेत् । ॐत्रस्त देवार्ष्यपात्रसम्पत्तिरित त्राह्मणेः प्रतिवचने कते सत्यासीर्ण-दर्भगिहतसेकैकं पात्रसुद्धृत्य खाद्दार्ष्या दत्यनेन वाक्येन वैश्वदेविक-क्राह्मणानां पुरतः खापयेत् । त्रमन्तरञ्च वैश्वदेविकदिजद्दस्ते तत्पाच-चितेदक्तिवेपः कर्त्त्रथः ।

यवोधीति यवान् कीर्यं गत्ध-पुष्पैः सुपूजितं । या दिया इतिमन्त्रेष इसेम्बर्धं विनिचिपेत् ॥ 'कीर्यं कर्षपाचे प्रचिष्य, गत्ध-पुष्पादिभिः सुपूजितं तत्पविच- खितमध्यमध्याध्यस्य "या दिखा आपः पयसा सम्भावृद्धा अनरिक्षा जन पार्थिनीथा हिरण्यवर्षा यज्ञीयासा न आपः संस्थानाः
सुद्धता भवन्तित्यनेन मन्तेष आद्भवन्ता दिज्ञद्दे प्रिष्ठपेत् । अन यदि
वैसदिविने दी विप्री दे चार्षपाने नदा समं स्थादिति न्यायात् प्रथमविप्रकरे प्रथमपानेणार्थः दिनीयकरे दिनीयेनार्था देयः। यदि तुः
चतुःसंस्यका विप्रासदा प्रथमार्थास्त्रतं पविनं प्रथमदिज्ञकरे दन्ता
तन्त्यमर्थादकं सोकं तत्करे निष्धिण तत्पविनमादाय दिनीयविप्रदस्ते
दन्ता तत्पात्रस्ति प्रथमहिन्तरे दन्ता तेन पात्रेण चतुर्थं पूर्ववत् कुर्थात्।
एवमष्टमंस्थकेषु वैसदिविकेषु समं विभन्न्य पानदसस्तिनमर्थादकं
प्रवेश । यदा न्येकसेवार्थपानं अनेके च विप्रासदा तत्पात्रस्तिन
मर्थादकं सर्वेषामिप इस्ते प्रथक् प्रथक् स्त्रोकं स्रोकं प्रवेषं । तन च

श्रव केचिदानः।

१३ प॰ ो

सक्तदुचारणेनैवार्घापाचखद्रध्यप्रकामनस्य क्रतत्वात् पुनः प्रकाम-सप्रयोजनाभावेन सक्तदेव सन्त्रप्रयोग इति ।

तम् ।

एकया मको बारणिकययै कबाह्मणहस्त प्रदेयद्र ये कदेशस्य संख्न-तलादे कदेशान्तर संस्काराधें मन्त्रावृत्ते ये कलात्। प्रतिद्रव्य सास्ता-वृत्तिः (१) प्रचेपकरणमन्त्रले । श्रनुमन्त्रणमन्त्रले तु स्कदेव प्रयोग इत्योतत् पित्रार्ध्य प्रकरणे वस्त्य माणन्यायवशात् प्रत्येतयं । श्रयस्व

<sup>(</sup>१) इयच्च स्थार्श्वतिदिति ख॰।

मको याज्ञवस्कास्ति-सौर-कूर्मपुराणेब्बणसिन्नेवार्थे विनियुक्तः ।
मानवमैनायणीयस्त्रचे सर्घपानस्थितयोः पवित्रयोर्द्धाननयनात् पूर्वे
विप्रपाणावर्षणमर्घदाने च मन्तान्तरं सम्बुद्धियुक्तं वाकाञ्चोक्तं ।
पवित्रपाणावर्षणमर्घदाने च मन्तान्तरं सम्बुद्धियुक्तं वाकाञ्चोक्तं ।
पवित्रपाणा प्रदाय हिरण्यवर्णाः ग्रुचयः दायुक्ता विश्वेदेवा एव वे।
श्रूच्चं दित । हिरण्यवर्णाः ग्रुचयः पावकाः यत् । सुन्नातः कम्यपोयास्त्रिक्तः । श्रिप्चं गर्भं दिधरे विद्यासा न श्रापः संस्रोनाः
स्वत्वा भवन्तु । दिन्नस्ते चार्चप्रचेपो दिनस्य पूर्णा कला कर्त्त्रयः ।
श्रत्ताय गन्ध-पुर्वेश्व संपूर्क्यवर्ष्यपानपूजनमभिधायोक्तं पादामान्ययोः ।

गन्ध-पुष्पैरसङ्ख्य चा दिखेत्यर्धमुख्वेदिति । श्रस्य च पूजनस्यार्ध्यपाचस्थितपतिचदानाननार्थे प्रकारिवज्ञेषञ्चाइ गार्यः ।

> दत्ता इसे पविषय कता पूजाब पारतः। या दिव्या इति मन्त्रेण इसोव्यर्थे विनिचिपेत्॥

द्द "दला इस्ते पितवन्तु इस्तेष्वधं विनिचिपेत्" द्दायचोपक्र-मोपमंदारगतेकत्वन-बद्धवचनयोविरोधेऽनुपजातिरोधिलादुपक्रम-स्य तदनुसारेषैवोपमंदारवर्षने न्याय्ये बद्धवचनमित्रवितं। 'पादतः' पादप्रस्तिमूर्द्धान्तं। तथा च प्रचेताः।

पादप्रस्तिमूद्धीनं देवानां पुष्पपूजनं।

पूजासम्प्रदायस्त प्रथमं दिचणपादे ततः सव्यपादे दिचणे जानु-नि सव्यजानुनि दिवणे करे सव्यकरे दिचणांत्रे सव्यांशे शिरसीत्येवं ११ च• ।]

क्रमेण पुष्पनिचेपः क्रियत रूति । ऋष्येनिचेपय मन्त्रान्तेऽर्ध्याक्य-सुषार्थ्य कर्त्तेष्यः । तच पुष्ट्रवार्द्रवौ वै सङ्कीर्त्थेः वैश्वदेविक रूत्या-दिवचनात् पुष्ट्रव श्वादिनामयुक्तं विभक्तिप्रकरणेक्रवैक स्थिकसंबुद्धि-यतुर्थीयुक्तं च प्रयोज्यं । चतुर्थीप्रयोगे च सिष्ट्रदर्भनं ब्रह्मपुराणे ।

> कुन्न-गन्ध-थर्वैः पुष्पैरर्धे दत्ता च स्रकरः। विश्वेभ्यो देवेभ्य इति ततसान् पर्थप्रच्छत ॥

पितृनावादिययामीति, दरं वः पाद्यमर्थस्ति वचनादिदं व दत्यपि प्रयोखं।

खाडामन्द्रशाच प्रयोक्तय इत्युक्तं गार्गेष । खधित चैव मन्त्रान्ते पिक्षणां वचनं घणा । खाडेति चैव देवागां होमकर्मणुदाहरेत् ॥

'मन्त्रामो' इति मन्त्रामो प्रपुष्यमानवाक्यावयवलेनेत्यर्थः । हेाम-ऋदोऽच त्यागप्रचेपरूपलादर्थेऽपि वर्त्तते । नागरसप्रहे ।

> चन्दनं गन्ध-पुन्याचि धूपं दत्ता यथाकमं । सपिवनेषु इसोषु दद्यादर्थं समाहितः । या दिव्या इति मन्त्रेष स्नाहाकारसमन्तितं ॥

खादानी नमः प्रन्दोऽपि प्रयोख्यः । "नमो देवानामिति श्रुतैः । एतच सर्वे वैश्वदेविकसुद्भुखेन कार्ये । तथा च भवियोक्तरे ।

उद्भुवंत देवानां पितृषां दिचणासुवः ।

## श्रामनार्थादिकं दंशात् मर्वमेव यथाविधि ॥ इति विद्वारेणार्थानक्ष्पणं ।

दश जिल्लाचारानुग्रहीतेतदचनसन्दर्भनिष्यसः पाद्यादिप्रयोगे। शियते । यथालाभं सुवर्णायन्यतमजातीयद्रयनिर्धितानि पाचाणि चारम्हदादिभिः समार्च्यं (१) गृष्यतीभिरदोषाभिरद्भिः प्रचाद्य देश्वदे-विकदिजसमीपे प्रोचितायां श्रुवि यञ्चोपवीती निपातितद्विष-जानुः कर्त्ता प्रागर्य प्रागपवर्णसुदमपवर्णं वा दर्भप्रकरणोक्तसव्याम् दर्भागासीय्यं तच न्युक्ते दे पाचे समासाद्य प्रोद्ध्योत्ताने कुर्यात् । उत्ताने एव वासाद्येत्, श्रानन्तरसैकैकस्मिन् पाचे प्रागयसुद्रगयं वा प्रविश्वव्यव्यास्त्रवेव कुञ्जद्यं निधाय क्रजोदेवीदिति देवतीर्थेन ग्रुपि सिक्तं निविद्य पूर्वेतिसेन यवोऽसीतिसन्त्रेण यवान्धिच्य ।

गन्धदारां दूराधर्षां नित्यपृष्टां करीविणीं । देखरीं वर्वस्रतानां तामिश्वेषद्वये त्रियमिति ॥

गर्भ निधाय श्रीस ते सन्धीस पत्यावहोराचे पार्से नक्वासि इपमिति थानं दशं निषाणासुत्रार्षण सर्वलोकं मर्षाणित पृष्पाणि निधाय तत्पानं धूप-दीपाश्यां संक्रत्योत्पृष्य साविद्या- भिमग्य ब्राह्मणाभिसुखः क्रताञ्चिकः पानस्पत्तिरिस्ति वदेत् । विग्रेद्यास्य पानस्पत्तिरित्युके सत्यासीर्णदर्भसिकतं सपविचसेकैकं पानं उद्भृत्य साहार्था दत्यनेनार्थनिवेदनवाक्येन वैसदेविकदिक्युरः- प्रदेशे स्थापियला पानस्थितं पविचदयं प्राग्यतयोदगयतया वा दि- ककरे निवेश्योक्तप्रकारेण दिक्रमश्यर्थं करान्धां दिक्षणेनेव करेण पान-

<sup>(</sup>१) सम्पृच्येति ग॰।

सुद्धृत्य पूर्वविदिश्वान् देवानन् श्वाधन् या दिया रत्यादिकं मन्त्रसृचार्यं पुद्धरव-शार्द्रवः शंज्ञका विश्वदेवाः रदश्च वः पाद्यं स्वाद्या नम रत्ये-तदाक्यं प्रयुच्य देवतीर्थमन्त्रवनामितेन पाश्रेषकेकेकस्य दिवस्य करे तत्याचस्त्रसुदकं निनयेदिति। एवमेवेदं वोऽर्ध्यमेष वोऽर्ध्य रति वा प्रयुच्चार्थं सुर्थात्। एवमेवेदं वः श्रासमनीयमित्याचमनीयं द्यात्।

रत्युपवेजन-संवेजन-पाद्यार्थात्रमनीयानि ।

## त्रय गन्धादिदानम्।

तच ताविद्धिः ।

कूर्यपुराणे।

प्रदेशात् गन्ध-मास्थानि धूपादीनि च व्यक्तितः । चादिक्रन्देन दीपोऽपि स्टब्सते ।

तथा च विष्णुपुराणे।

सुगत्थ-धूप-हीपांस दत्ता तेभ्यो घषाविधि । पितृषामपस्योन<sup>(१)</sup> सर्वमेवोपकस्पयेत् ॥

'तेभ्य इति विश्वेभ्यो देवेभ्यः । एतच गन्धादिदानमर्घ्यदानीचार्-कासं कर्मयं ।

तथा च वाराइपुराखे।

यवामुना त देवानां दत्त्वा चार्षः विधानवित् । सुगन्ध-धूप-दीपांख दत्त्वा तेभ्यो यथाविधि ॥ मार्कष्डेयपुराणेऽपि ।

<sup>(</sup>९) पिट्रुवामपसकाद्वेति ख॰। 156

ववासोऽभिसतसार्धं दत्ता वै वैश्वदेविके । गत्थ-मास्त्रश्च धूपश्च दत्ता सम्यक् सदीपकं॥ याज्ञवस्कोन तु गत्थादिदानस्रोदकपूर्वकलसुक्तं। दत्तोदकं गत्थ-मास्त्रं धूपदानं सदीपकं।

श्रत्र "भिजादानमपूर्वं ददातिषु चैवं धर्म्येव्यिति गौतमेन विध्रुपदि-ष्टानां सर्वदानानासुदकपूर्वकलसुत्रं । त्रतः करिष्यमाणगन्धादिदान-स्रोदकपूर्वकतासिद्धार्थीपदेग्रे ददातिः प्रचेपमात्रार्थीऽवगन्नयः। श्रता द्दानवाक्यमन्तरेषीव दिजदसी जस्नं प्रचिष्यानन्तरं गन्धं मास्त्रञ्च दत्ना प्रचेपमाचार्थलेन प्रयुक्ताऽपि दत्त्वेतिशब्दोऽनुषच्यमानः खरूपेण विप-रिणते।ऽपि परिणतार्थे। याद्यः। दत्त्वेत्यसः प्रयोगान्तरसानुसन्धेयं। श्रतोविश्वान् देवानुद्दिस्य दर्श्रीयस्यमाणेन वाक्येनानुलेपनार्धे बाह्मासकरे चन्द्न-कुङ्कुमादिविदितपुरिभद्रयकस्कः प्रदेयः। गन्धादिदानञ्च देव-तो हे भेनेव तद्धिष्ठानभृतदिजकरे कर्त्तयं। न तु दिजसम्प्रदानक-मिति पूर्वमेव विखरेणाभिहितं। गन्धानन्तरसुदकं दत्त्वा मिस्रका-दिविचितमाञ्चं प्रदेयं। खपलचणद्वीतत् पुष्पवदुवयोज्यानां विचित-पाचाणां। श्रमकारं चोदकं दत्ता तथैव गुग्गुनुप्रस्तिविहितद्रय-जमाने भूपख दानं कर्त्त्रं। 'सदीपकं' दीपदानसिंदतं। एतद्यु-इकपूर्वकं कर्त्तेयं। श्रस्थाननारमाच्छादनदानं कर्त्त्रयं। श्रत एवाइ श्रीनकः ।

एतिसान् काले गन्ध-मान्ध-धूप-दीपाच्छादमानां सम्प्रदानं । एतिसान् काल इत्यर्धदानानम्तरक्रमेण गन्धादीनां श्राच्छाद मान्तानां दानं कर्त्तव्यं। 'श्राच्छादनं' वस्त्रं।

# सौरपुराणेऽप्युक्तं।

प्रदशहरू-माखानि धूप-वाशंधि प्रक्रितः ।

विष्पुधर्मेन्तरे लाक्कादनदानानमरं श्वषणानामपि दानसुमं ।

निवेद्य विप्रेषु ततः पाद्याचीं प्रयतः क्रमात् ।

गन्धेः पुष्पेस धूपेस्र वत्तैसायाय श्वष्णैः ।

श्रक्षेयेद् ब्राह्मणान् क्रत्या श्रद्धानः समाहितः ॥

श्रादी समर्चयेदिप्रान् वैश्वदेवे निवेत्रितान् ।

निवेत्रितांस पित्राचीं ततः पद्मात् समर्चयेत् ॥

विहित-निविद्धगन्ध-पुष्पादिविवेकस्य परिभाषायामेव स्नतः ।

दति गन्धादिदानिविधः ।

श्रय गन्धादिदानिविकर्त्यता ।

. तत्र तावत् प्रदत्तस्य गन्धस्य बाह्मणोपस्रेपनोपयोध्यत्वसुक्षं ब्रह्मपुराणे ।

श्वेतचन्द्रन-कर्पूर-कुक्कुमानि ग्रुभानि हु। विलेपनार्थं द्यासु यचान्यत् पिटवक्कमं॥ विलेपनञ्च दिकानां श्राद्धकर्त्ता कुर्यात् त एव वा कुर्युः। श्रच मन्त्रविधिविशेषञ्चाह यासः।

विपविचकरा गर्स्थर्गन्धदारेति पूजयेत्।

गन्धदारेतिमन्त्रेण ब्राह्मणहस्ते गन्धान् प्रदाय तैर्गन्धेर्विगतपित-चकरः ब्राह्मक्ती विप्रान् पूजयेत्। भास-गस-वतः-कुचि-कचा-खङ्गेषु विस्मिदित्यर्थः। पविच्यान्यताविधिश्वायं विलेपनं कुर्वतः श्राद्धकर्तुरेव न पुनः करम्हीतगन्धेः खाङ्गविलेपनं कुर्वतां दिजाना- मपि। श्रतएव रुद्धश्रातातपेन श्राद्धकर्मर्थेव विखेपनकारिष सपविश्व-करे देखोऽभिहितः।

पवित्रम् करे कता यः समासभते दिजान्। राष्ट्रसानां भवेत् श्राह्वं निराज्ञाः पितरे। गता दति॥ 'समासभानं' गन्धेर्विसेपनं।

#### श्रम कश्चिदाए।

पविचन्तु करे क्रलेखच सगन्धिकपविचधारणस्य निषेधः। न तु गन्धिरहितस्यापि यते। विपविचकरेरिति स्थासवचनेन विविधपवि-चमा विधीयते न तु विगतपविचतेति । तदेतदयुक्तं । कन्पनामाच-प्रस्ततवात् । यदपि तेनैवाकां । ब्राह्मणा ऋषि स्वाङ्गविखेपनं सुर्वाणाः सगन्धिकं पविचमपकुर्यंरिति तद्यमूख्याद्पेक्ष्णीयं ।

श्राद्धकर्त्तुर्गन्धे ब्राह्मणाङ्गविलेपनं कुर्वता नियमान्तरसुत्रं देवस-स्रति-भविष्यत्पुराण्याः।

> यज्ञीपवीतं विप्राणां स्कन्धानीवावतारयेत्। गन्धादिपूजासिद्धार्थं देवे पित्रो च कर्मणि॥

विप्रार्षा यज्ञे (प्वीतं गन्धाचातु से प्रमस्ति ध्वर्थभतु से पक्षा मावतार्-चे दित्यर्थः ।

## श्चातातपाऽपि ।

कवाकि पुष्करं सता गर्नेर्थ्य विश्विमित । पिट्टवन्ने भवेक्ड्रं निरान्नैः पिट्टभिर्गतैः ॥

'क्ट्रिं' श्राद्धविध्वंपिराचमादिप्रवेशदारं, 'चिपुम्बरं' उपवीतं । श्रते। तुस्तेपनमौकार्याचें स्कन्धादवतार्य घन्नोपवीतं कटिप्रदेशे न खापनीयं। खपसचणझैतत्तदुत्तरीयावतारणखा। तदवतारणे द्वोक-वस्त्रता स्थात्। सा च निविद्धाः।

> यवादंशात्परिश्वष्टमम्बरं यस्त धारयेत् । एकवस्त्रमु तं विद्याद्देवे पिश्चे च वर्जयेत् ॥

तया।

नैकवासा न च दीपे नानाराखे कदाचन।
श्रुति-स्प्रत्युदितं कर्म कुर्यास्त्राप्यश्रचिः कचिदिति॥
श्राद्धकर्त्तरि ब्राह्मपे वा विलेपनकारिणि येन केनचिदिप ब्राह्मणयद्वीपवीतावतारणे क्वते देशिः श्रङ्केनेकाः।

खपवीतं कटों<sup>(१)</sup> कता कुर्य्याद्वाचानु लेपनं। एकवासाञ्च चेाऽश्रीचाश्विराशाः पितरेग्गता इति॥ श्वच वर्त्तुलमईचन्द्राकारं वा तिस्तकं न कार्यः। तथा चक्रतः।

> सकाटे पुष्डुकं दृष्ट्वा स्कन्धे मासानायेव च। निरावाः पितरा यान्ति दृष्ट्वा च द्यव्हीपतिं॥

दह देविश्रुतिबत्तेन कस्यस्य निवेधस्य क्रुप्तेरिष्ट्रं विध्ववाधेन कस्यवादक्तीं बादिपुण्ड्रविषयवमेव न्यायं। स्कन्धे मासाधारणे देव स्मरणात् विरिष्ठ धारणाभ्यतुष्ठा गम्यते। विरस्पपि धार्यमानाया मास्यमासायाः प्रदेषविशेषमाद स्टुमतः।

> खपवीतित्वसुत्सृष्य कार्येश्वानुखेपनं। न नियुक्तः ग्रिखावर्जं मार्ख्यं भिरिष धारयेदिति॥

<sup>(</sup>१) करे इति ग॰।

. 'नियुक्तः' श्राङ्के निमन्त्रिते। विश्वः । विष्णुस्त पुष्पदानमन्त्रमाहः, पुष्पवतीरिति पुष्पमिति । दद्यादिति पूर्व्वाकाश्रुतमिद्यात्तवञ्चते । पुष्पवतीरितिमध्यप्रतीकेन मन्त्रो विनि-युक्तः ।

स च ॐ त्रोवधयः प्रतिमोदध्यमेनं पुत्र्यवतीः सुपिप्पसाः। त्रयं वागर्भ चलियः प्रत्नं सधस्त्रमासद्त्रिति ।

ध्रपदाने मन्त्रमाइ थासः।

धूयम् धूरमीत्यक्ति । धूरमि धूर्व धूर्वतं धूर्वनां घोऽसान् धूर्वति तं धूर्व्यं धूर्वाम त्येतद्यज्ञह्का धूपं दद्यादित्यर्थः । यद्यपीदं यजुर्धूरभिधाने मामर्थाह्र्यपौर्षमासिकज्ञकटधूरभिमर्थने विनियुक्तं । तथापि
धूपदानेऽपि वचनविनियुक्तवात् गार्चपत्यसुपतिष्ठत दतिवत् कयासित्
दत्त्या प्रकृतार्थप्रकाज्ञनं कार्यः ।

ब्रह्माण्डपुराषे तु मन्त्रान्तरसुक्तं ।

वनस्पतिरचे। दिखो गन्धाकाः सुमने। इरः<sup>(१)</sup>। त्राम्रेयः<sup>(१)</sup> सर्व्यदेवानां भूपे। उयं प्रतिग्रद्यतामिति॥ भूपस्य व्यजनादिवातेन देये। न इस्त्वातेन।

श्रतएव श्रातातपः।

इस्रवाताइतं धूपं चे पिविन्त दिजानमाः । दृषा भवति तच्छाद्धं तस्रात्तं परिवर्जयेत्॥

<sup>(</sup>१) गन्धाको मध्रप्रिय इति ग॰।

<sup>(</sup>२) खाद्वार इति ग॰।

एवं धूपदानं कला यथोकतीसवर्त्धादिप्रवर्त्तितः प्रदीपोदातयः। तचाइ व्यासः।

इदं च्यातिरिति प्रोच्य दीपं दद्यात् समाहितः।

श्रसानमारमास्हादनं दत्ता यज्ञोपवीतस यथाश्रत्यसद्भरणक्त-कमस्बन्धादीनि देयानि। खपानहाने तु संकल्पमानं तदा, सम्पादनम् बाह्मणप्रस्वापनकाले एव कर्त्तयं। तनास्हादनदाने मन्त्रमास्हाद-नाभावे प्रतिनिधिश्वास्त्र श्रातातपः।

युवा सुवासा इति वर्ष्वं दद्यात्तदभावे च श्रौपवीतकमिति। युवा सुवासाः परिवीत श्रागाता उ श्रेयाम् भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नहन्ति साध्ये। अनमा देवयमा इत्यनेन मन्त्रेण वर्ष्वं दद्यादित्यर्थः।

#### श्रविस्तु मन्त्रामारमाइ

१३ ख॰।]

युवं वस्त्राणि मन्त्रेण दद्यादस्त्राणि भक्तितः।

मन्त्रस्त । - युवं वस्त्राणि पीवसा वसाधेयुवेरिस्क्रद्रामन्तवे। इ सर्गाः । श्रवातिरतमनुतानि विश्व ऋतेन मित्रावरूणा सत्तेथे इति ।

एतेवां च गत्थादिमकाणां दैवे पिश्चे च साधारणसुकं भवि-स्थोत्तरे।

गन्धदारामित्यनेन गन्धं दद्यात् प्रयक्षतः ।
पुष्पवत्या च पुष्पाणि धूरमीति च धूपकं ॥
दीपं चेदं च्योतिरिति दैवे पित्र्ये च कर्मणि ।
युवं वस्त्रानीत्यनेन दद्यादासांसि प्रक्रित इति ॥
अन च मन्त्रोचारणानन्तरं गन्धादिदानवाक्यान्युचारणीयानि ।

तानि च ब्रह्मपुराचे दर्जितानि।

द्दं वः पाद्यमध्यञ्च पुष्य-धूपविखेपनं । श्रयं दीपप्रकाशञ्च विश्वदेवाः समर्थते ॥

तथा।

श्रयं वो मन्ध इत्युक्ता गन्धं दद्यात् सुत्रोभनं।
इदं व. पुष्पमित्युका पुष्पाष्पि च निवेदयेत्॥
श्रयं वो धूप इत्युक्ता तदये तु दहेत्ततः।
श्रयं वो दीप इत्युक्ता दीपं इद्यं निवेदयेत्॥
श्रमञ्जूकां सदस्तं भवेत् यत्तद्युगं ग्रुभं।
इदं वो वस्त्वमित्युक्ता वितयं वा निवेदयेत्।
इदं वो मास्यमित्युक्ता दद्यामास्यं सुशोभनमिति॥

'माखं' यन्थितपुष्पाणि ।

मान दीवमानगन्धादिखीकारकाखे ब्राह्मणाभिषेयं देवलेने ति । इदं ज्योतिरिति ज्योतिः सुज्योतिरिति तेऽपि च । इदं ज्योतिरिति ज्योतिः श्राद्धकर्त्ता निवेदयेत्॥

'तेऽपि' विप्राः, सुच्चोतिरिति ब्रूच्रित्यर्थः । स्वीकारकास्त्रे स्वासनं, सुगन्धः, सुपुच्पाणि, सुधूपः, सुदीपः, स्वाच्छादनमिति ब्रूयुरिति च ब्रब्दात् स्वचितं ।

श्रव हि गत्थादिदानप्रयोगः।

यथोक्तोपवीतिलादिदैवधसंयुकः कर्त्ताः प्रथमोपविष्ट-वैश्वदेविक-ब्राह्मणकरे द्वर्णी जलमासिच्य खकरेण सुगन्धचन्दनादिकस्क-मादाय बन्धदारामित्यादिकं मन्त्रमुचार्यः पुरूरव-न्नार्दवःमंज्ञका

विश्वदेवा श्रयं वेर गन्ध इत्यभिधायं विकोदके ब्राह्मणद्वसीऽर्पयेत्। एवमेव दिनीयादिदिजकरेषु क्रमेणार्पयिला पुनः प्रथमदिजकरे श्रपे। दत्ना प्रश्नसं सुसुमाशुपादाय पूर्वे।कां पुष्पवतीस्त्रसुश्चार्य पुर-रव मार्द्रवः संज्ञका विश्वेदेवा दृदं वः पुष्पञ्चेत्यभिधाच तत्करे दन्नैव-मेव क्रमेण दितीयकरे दद्यात्। एवमेव पुनरपे। दत्ता ग्रुगुलुप्रस्थित-द्रव्यदाच्यस्तं धूपं धूरबीत्यसुं मन्त्रसुचार्थे पुरूरव-मार्द्रवःसंज्ञका विश्वेदेवा श्रयं वा भूप रत्यिभधाय क्रमाद्वाजनादिवातेन ब्राह्मणवाणं प्रापयेत्। एवमेव इस्ते जखं प्रदाय इदं वो च्योतिरिति अयं वो दीप-प्रकाम इति वाभिधाय सहाचीकमण्डलेन दीपमर्पयेत्। एवमेवोदकं दत्ता युवा सुवासा रत्यादिकं मक्तसुचार्थ पुरूरव-मार्द्रवःसंज्ञका विसेदेवा ददं व श्राच्हादगिताकिथाय प्रत्येकमाच्हादगं दद्यात्। अनमारं बज्ञोपवीतं इत्वा बचाक्रत्याङ्गुखीचकादीनि अववानि क्चादीनि पार्पयेदिति। तदननारं छताञ्चिक्षः कर्त्ता विश्वेषां देवानां अर्चनं सम्पूर्णमस्थिति वैसदेविकदिनान् प्रति वदेत्। तैचास्त्रर्पनं समूर्षमिति प्रतिवयने कते सद्यस्पिसिद्धरस्त्रिति भवन्तो बुवन्विति कक्ता ब्रूचात् । श्रयु सङ्क्याचिद्धिरिति विपा ब्रूयुः। एतच स्रितिचन्द्रिकाकारेण संगद्दकाराक्रलेन प्रमाणीलतं। श्रनन्तर् भविष्यत्पुराशितां प्रार्थनाञ्चोकमत्यनां विनीतः सन् पठेत् ।

सक्तहीनं क्रियाहीनं सम्पद्धीनं दिजोत्तमाः । त्राद्धं समूर्णतां चातु प्रसादाङ्कवतां मम ॥ 'समूर्णतां चातु' विधिवदस्त्रित्यर्थः । यस स्वत्येत्यादिकं स्नोकं अधा<sup>(१</sup>)

39

iø

1

W

1

HE

<sup>(</sup>१) पठित्वेति ग॰। 157

देवताभ्यः पिद्यभ्यसेत्यादिकन्त्रिकंपेत्। चनमारं स्राह्याङ्गाचमनप्रक-रखेकमाचमनं सुर्थ्यात्।

इति गत्थादिदानेतिकर्त्तवाता।
इति गत्थादिदानं समाप्तं वैश्वदेवार्षनकाष्डम् ,
हेमाद्रिणा त्रियोयेन विनयेन विश्वविताः।
पिट्टविप्रार्षनस्थैवं काण्डं तेन निगद्यते॥
स्था पिश्चदर्भासनदानादि।

तच याज्ञवस्कादिवचनानुसाराह्भासनदानाच्छादनान्तवैयदे-विकपदार्थकाण्डसमाष्ट्रात्तरकाखमारसाद्यीयमिति पूर्वमेवातं। यच च वैयदेविकदिजानुज्ञाग्रहणपूर्वकलसुतं पाद्म-मस्यपुराणयोः।

त्रभाष्यं ताभ्यामुत्यृष्टः पित्वयद्यं यमारभेदिति ।

'त्रभ्यक्यं' गन्ध-पुष्प-धूप-दीपाक्कादनैः वैश्वदेविकदिकौ समूक्य ताभ्यां 'जस्पृष्टः' त्रमुज्ञातः सन्, कर्त्ता 'पिष्टयञ्चं' दर्भासनदानाद्या-त्रिकां पिष्टपूजां, त्रत्रामुज्ञावक्तात् प्रश्लोऽपि गम्यते। त्रतस्य युग्न-दमुज्ञया पित्ववामर्थनं करिष्य इति कर्त्ता वैश्वदेविकदिजौ प्रति प्रश्लो कृते कुरुष्टेति ताभ्यां चेऽभ्यमुज्ञातः पिक्चविप्रेषु पिष्ट-पिता-महादीनामर्थनमारभेत ।

तत्र पित्रादितिप्रान् प्रति यथाखं प्रश्नविश्वेषो अञ्चपुराखे।

श्रावादनादितः पूर्वं विश्वदेवान् प्रपूष्य च।

वसुभ्यस्वामदं विष्र रहेभ्यस्थामदं ततः।

सुर्वेभ्यस्वामदं विष्र भोजयामीति तान् वदेत्॥

'पूर्वं' प्रथमं। 'श्रावादनादितः' श्रावादनात् प्रस्तवाक्कादना-

नोन क्रियाकसापेन, विश्वान् देवान् सम्यूज्य पित्रादिक्राह्मणान् पृच्छेत्। तत्र पिढक्राह्मणं प्रति वस्थ्यस्यामणं वित्र भोजयामि, पितामण्डक्षाह्मणं प्रति बद्रेभ्यस्यामणं भोजयामि। प्रपितामण्डक्षाह्मणं प्रति बद्रेभ्यस्यामणं भोजयामि। प्रपितामण्डक्षाह्मणं प्रति अंज्यामीति पृष्ट्वा क्रमेण तथैव मातामण्डादिविप्रान् पृच्छेत्। सर्वत्र च प्रज्ञानुद्धपं अंभोजयिति प्रतिवचनमनुसन्धेयं। सन् भोजयामीत्यनेन सङ्गभोजनविवय-प्रज्ञकरणाद्दभीसनदानात् पूर्वकास्त्रतास्त्र युक्तेव।

# तच दर्भाषनदानं ।

र्षं स्ति-पुराणविकष्णस्रचे कानि पित्रासनदान विषयाणि वच-नानि दैविकासनदानवचने विभागानई स्वासदासनप्रतिपादनावसर् एव द्रितानि ।

गोच-सम्बन्ध-नामानुकीर्त्तनकर्त्त्वतामाइ रहस्पतिः। त्रासने चार्घदाने च पिष्डदानेऽवनेजने। सम्बन्ध-नाम-गोचाणि यद्यार्डमनुकीर्त्त्रयेत्॥

भाषनादिग्रहणमावाहनादिपिश्चकर्मणासुपलचणार्थं। सम्बन्धाव-बोधकः पिल्ल-माचादिश्रव्दः । 'गोचं' काम्यप-कौण्डन्यादि प्रसिद्धं । 'नाम' साद्धेतिकश्चेष-मैचादि । 'यथाईं' यथायोग्गं । पिचादिषु गुरुषु बद्धवचनेनेति षष्टी-चतुर्थीं वैकल्पिकप्रयोगस्त विभक्तिप्रकर्णे खितः । पिचादीनां वस्तादिक्पतया धानमनुकीर्चनञ्च देवताप्रकर्णे च साधितं । 'पात्रचेदितरत् जानु पिल्लिक्यादिना सम्बजानास्य पर्चनसुक्तं। प्राचीनावीतन्तु मार्कण्डेबपुराणे । श्रपसयं पितृषाद्य सर्वमेवोपकस्पवेत्। वाराष्ट्र-विष्णुपुराणयोर्गप ।

पितृषामप्रयथेन वर्वनेवापकस्पयेत्। उदशुखस् देवानामित्या-दिना दिस्रणासुखलसुकं। देवसीऽप्यास्

> दिजातयो यथोदिष्टा नियताः खुरद्शुखाः। पूजयेशजमानस्त विधिवद्चिणासुख इति॥

प्रयोगपद्धतिस्वभिधीयते। दिवणासुसः प्राचीमावीत्याचितसयजातः दिजदसं वामदसेन धूला जल-।तस्वसमिनताम् मध्यभङ्गेन
दिगुणीकृतांस्त्रीम् सुप्रामादाय ॐ त्रसुक्रगोचाणामसुक्रमम्णामस्मत्पित्वणां सपत्नीकानां वसुरूपाणामिदमासनित्युचार्यः पित्रस्मानोपविधितानां ब्राह्मणानां प्रत्येकं दसे जसमासित्य कम्मसाद्यासनवामभागस्त्रोपिर पित्रतीर्येन तान् सुध्राम् प्रचिष्य पुनर्दिजद्वस्तेऽपः प्रद्यात्। एवं पित्रणामित्यस्य स्थाने पितामहानामिति,
वसुरूपाणामित्यस्य स्थाने दद्यात्। एवं पित्रनामस्थाने षष्टीबद्धवचनाम्ममेकेकस्य मातामदादेनाम समुचार्यः स्वस्ताने चैकेकं क्रमेण वस्तादिनाम प्रयुच्य निष्पादिते वाक्यचये क्रमेणविकेकस्य मातामदादेः
स्थाने निवेधितेषु ब्राह्मणेस्विति ब्राह्मणेन प्रतिवचनं कर्त्तस्य। दद्य सपत्नीकानामिति तु प्रभीतायामेव पिचादिपस्या प्रयोज्यं नान्यया। षष्ठीवज्ञवचनस्थाने तु केचित्तदेकवचनं प्रवृद्धते तत्पुनर्ययाचारं व्यव-स्थया वेदितस्यमित्युक्तं।

> रति पिञ्चासमदानं । त्रय हतीयनिमन्त्रणं ।

तदिप च दैवे निमक्षणप्रकरणोक्तीरेव वचनैः पित्रेऽपि विचितं।
तच प्रथमनिमक्षणवदे वेत्यपि "यथा प्रथममेवं दितीयं हतीययेत्यापसम्बद्धनात् सिद्धं। दिचणं जानुमान्नस्य लमण्यः (१) निमक्रित दित मत्यपुराणवचनाक्षात्रास्त्रसभूवंकमित्यवगतं। चतः पिद्यविप्रद्विचनान्तसुपस्युष्णम् असुकगोचस्य असुक्षममेणोऽस्रात्पितः सपत्वीकस्य वस्यस्य आद्धे चणः क्रियतामित्यादिना पूर्वप्रदर्जितेव
वाक्येन पिचादिस्ताने।पवेष्ठिताम् ब्राह्मणान् क्रमेच प्रत्येकं निमक्तयेत्।

इति द्वतीयं निमन्त्रणं। श्रयावाइनं।

तवावादनविधित्रत्रातुज्ञा मार्कष्डेवपुराणे । दभींख दिगुणान् दत्ता तेभ्येऽतुज्ञामवाण च । मन्त्रपूर्वे पितृणाञ्च कुर्यादावादनं बुधः ॥

दर्भान् दिगुणान् यथोक्तप्रकारेण विष्टरार्थे दत्ता दिजकरे जलम् प्रदाय स्पत्यन्तरविष्टितं वृतीयनिमन्त्रणम् कृता विष्रकृतां दर्भीययमाणस्वद्यावाष्ट्रनासुज्ञाम् स्वन्धा वन्त्यमाणमन्त्रपूर्वकं पितृणां स्रोकान्तरगतानां पिष्ट-पितामद्यादीनामावादनं कुर्यात् ।

<sup>(</sup>१) त्वं मयाच निमन्तित इति काः।

वाराष-विष्णुपुराणयोः।

श्रत् श्रास ततः प्राप्य दला दभाग् दिधाकतान्। मन्त्रपूर्वे पितृषान्तु कुर्यादावादनं बुधः ॥

श्रम दभीम् दत्ता तदममारममुश्चां प्राप्यावादमं कुर्यादित्यन्यः। इद पदार्थामुसमयं पुरक्तत्य वैश्वदेविकावादमानन्तरं पिश्यमावादमं प्रतिपादयन्तौ प्रश्नामुश्चयोः खद्भपमाद्युः गोभिल-कात्ययमौ ।

श्रय पितृनावाद्दियः इति । एष्ट्रत्यावादयेत्यसुञ्चात इति । एष्ट्रिति यजमानः । श्रनुञ्चातो दिजैः ।

एतदेव प्रश्नोत्तरयोरीपदिकारप्रदर्शनपूर्वकं विष्णुधर्मेश्तरे स्कुट-

पितृनावाद्यामीति खयसुक्का समाहितः। श्रावाद्यखेति ततोदिजेदकोऽय तमानाः॥

श्रम भविष्यत्काशीनश्राष्णावाइनस्य वर्त्तमानसामीष्ये वर्त्तमान-वद्देतिविद्दितप्रत्ययान्तेन श्रम्थेन व्यपदेशः। 'खयमिति कर्त्ता, 'तन्मनाः' करिष्यमाणकर्मेकाग्रमनाः, श्रस्य चावाइयेदित्यनेन वस्त्रमाणेन सर सन्तरः प्रत्येतव्यः।

त्रद्वापुराणे तु वैश्वदेविकाभ्यर्धनसमाष्ट्रान्तरकासं प्रत्यावास्त्रप्रश्नः कियता विश्वेषान्तरेण प्रयुक्तीदर्श्वतः।

> कुत्र-गत्थ-यवैः पुष्पैरधं दत्ता त स्वकरः । विश्वेभो देवेभ्य इति ततसान् पर्यप्रस्कत ॥ पित्वनावाद्यकामि चे दिव्या चे च मानुषाः । पावादयस्त्रेति परैदक्तस्त्रावादयस्त्रुषिः॥

श्रत्र 'विश्वेभ्योदेवेभ्यः' इत्योतदमं वाक्यं वैश्वदेविकार्चनसम्बद्धं, ततसानित्यादिपित्यावाद्दनप्रश्लोत्तरसम्बद्धं, 'तान्' पित्यविप्रानि-त्यर्थः । 'स्वकरः' यज्ञवरादः ।

य पुरा केकासुखे आई खुर्वन् 'परै:' आद्भोकृभिर्दिजैः, 'त्रावाइयखेळेवमनुज्ञातः पिद्धनावाइयम् पिद्धणामावाइनं कुर्यात्। भनेन सिङ्गदर्भनेनैतद्गस्यते, यदन्येनापि श्राद्धं कुर्वन् "पितृनावा-इयिखामि ये दिया ये च मानुषा इत्यनेन वाकीन पिश्चविप्रान् प्रति प्रश्नं कला यथोक्तेन चोत्तरेण तैरनुज्ञातः सन् पित्वणामावाइनं कुर्यादिति । 'ये दिया इत्यादि, वसु-बद्रादित्यक्षेण ये दियाः, यजमानजनकलादिक्षेण ये मानुषाः तान् पितृनावाद्ययय इति यमन्धः। एतत्पुराणमते दभीयमदानात् पूर्वमावादनमित्यवगनायं। तत्र हि "त्रावादयच्छुचिरित्यावाद्दनमिधाय तदननारं "ददौ सथेन चासनमित्यासनदानाभिधानात् । निगमेऽपि ''पितृनावाच्यिख दत्या-शुक्ता दर्भान् दिगुणानासनेषु प्रदाय पादेश्वीन्यांस्रेत्युक्तं। कठस्रचेऽपि इविर्हानुपवेद्य पितृमावाहियसामीत्युक्तेति दिवे।पवेत्रमानमारं द्भीसनदानात् पूर्वमावादनसुतं । पितृनावादयामीत्यासुक्षा विश्वेभी देवेभ्यः चणः क्रियतामित्यादिवदता बौधायनेन चणदा-नात् पूर्वकाञ्चलमावादमञ्चाकः । यमेन पुनरग्नौकरणानन्तरमावादन-मुक्तं। तचा दिताग्रित्राद्धे दर्भिययते। वैजवापग्टद्ये तु पूरिता-र्घ्यपाचनिधानानन्तरसुपदिष्टं तदचनन्त्रिक प्रकर्णे दर्शविद्यते। दिजकरेर्घ्यपाचित्रतपविचनिधानानन्तर-पादामात्यपुराणयोस्त सुतं। "पिद्धनावादयियामि तथेत्युकसु तैः पुनः"। श्रनावाद्ये- दिलुत्तरेष समन्धः। एषाञ्च पद्माणां यथासत्रासं स्वत्सा।
पत्र प्रदर्शितेषु "पितृ गावाद्द्यिक्षे दृत्येवमादिषु प्रञ्जवाद्येषु
पित्र प्रव्यक्त क्ष्माद्भोदे स्वत्यनमनुष्यसम्भाभिधायकपिषादिक्षव्दे।
स्वत्यार्थः। तदुक्तं मानवे श्राह्मकरे। पितृ पितामद्यानावाद्यव्यान्त्रीति एक्षा नाह्यस्वर्ग्यानोऽपि
देवदत्तादिविश्वेषनामप्रयोगोपस्तव्यार्थः। मन्त्रादिप्रकर्षे नामिनरावाद्यति वैजवापस्य स्वत्यक्ष्मार्थः। मन्त्रादिप्रकर्षे नामिनरावाद्यति वैजवापस्य स्वत्यक्ष्मार्थः। देवसमन्ध-नाद्योः
प्रयोगे सिद्धे नोष-सम्बन्ध-नामानीति ताभ्यां साद्यर्थदर्शनात्
कास्वपादिगो वसङ्गीर्त्तनमपि कर्त्तव्यमित्यनुमीयते।
तथा च स्वोकगोभिक्षः।

श्वावादनेऽसुकागेचानस्रात्यित्वम् पितामदान् । प्रपितामदाम् विषेत्रः प्रमेषोऽष भवेत्तदा ॥

पिषावास्तक्षे पदार्थेऽनुष्ठाष्यमाने तदक्कश्वतप्रश्नवाक्यप्रयोग-करणेऽसुकगोषानसात्पितृ नसुक्षमेष द्व्येतस्पद्जातं 'भवेत्' तद्वावं प्राप्तृयात् उचारणीयमित्यर्थः । एतानि दर्शितप्रकाराषि सर्वाष्यपि प्रश्नवाक्यानि प्रश्ववपूर्वकाष्युचारणीयानि ।

तथा मैचाचौयस्ये।

प्रवास्त्रक्षा पित्वनावादिक्षामीति त्रास्त्रक्षानामग्रह्मावाद्येत् यथा पिष्डं पित्वस्त इति ।

दिचनामुखलादिधर्मप्राष्ट्रचीनिर्देशः ।

त्रज्ञापुराणे च प्रस्रोत्तरखोः खद्धपं प्रतिपाच प्रैवानारोपदेशं खुर्वता वाक्येन पिटविप्रान् प्रति प्रस्नकर्त्तव्यते।का। पितृगावाद्ययेऽइं भेषान् विप्रान् वदेस्ततः । श्रावादयखेत्मुक्रखेः सावधाना भवन्तित ॥

थेषु वैश्वदेविकेषु विश्रेष्वावाहनं क्रतं तदितरे 'श्रेषाः' पिश्चवि-प्रा दत्यर्थः । दहावाहनप्रश्लोत्तरानन्तरं तान् विप्रान् भवन्तः साव-धाना भवन्त्विति यजमाना ब्रूयात् । श्रनेन च भवामः सावधाना दति दिजानां प्रत्युत्तरं गम्बते ।

ब्रह्माण्डपुराणे तु प्राचीनावीतिना तिलहस्तेन यजमानेन पिट-विप्रान् प्रति च प्रत्राः कर्त्तव्य इत्युक्तं।

श्वपसयं ततः कला तिसानादाय संयतः । पितृनावादयामीति पृच्छे दिप्रानुद्शुखान्॥ खद्शुखान् पित्रानित्यर्थः ।

श्रच पित्रणं दिगुणेसिलेरिति परिभाषया दिग्रणोक्ततदर्भमहि-तांसिलानादायेति गम्यते श्रावादनाचे तिलविकिरणे ब्रह्मपुराणोकस्य "उचरंसिलविद्येति वचनस्य दर्शयय्यमाणलात्। तिलइस्रता चाचावादने तिलान् साधनीकर्तुं। तथा च नागरखन्डे।

उपमाखेति च तिषैः पितृगावादयेत्ततः ।

ति बेरिति व्यतीयान्तेन पदेन तिखानामावाइने साधनता प्रति-पादिता। साधनता च यवविकिरणदारैव ।

प्रचेतसापि तिलानां साधनलमप्राद्विष्णं चोत्रं। तिलेरावाष्ट्रनं सुर्थादनुष्ठातोऽप्रद्विषं। प्रद्विषादन्यत् 'श्रप्रद्विषं',प्रद्विषं नामाभिसुखपुर्ववामाङ्गो- पखितं प्रदेशं प्रति कर्मणोनिर्वदणं, यथा पूर्वाभिसुखोपविष्टदैविकप-क्षिमूर्द्धन्यदिजादारभ्य तत्पिक्षित्रचरमदिजापवर्गता, उक्तविपरीतखच-बखितमप्रदिखणं । यथोदद्मुखोपविष्टपिश्चविप्रपिक्षिसुख्यदिजादारभ्य तत्पिक्षिनिविष्टान्तिमदिजपर्यवसाथितेति तिष्ठता चाथं प्रश्नः कर्त्त्रथः । तथा चार्थद्रयपूरितपाचिनधानानन्तरसुकं वैजवापरुद्धे ।

तिष्ठन् पिद्धनावाष्ट्रियामीत्यामध्येति ।

'तिष्ठन्' जर्ध्वर्षु:। श्रनेमानुद्यायचणमपि तिष्ठतेत कार्थ्यमिति मन्तवं। यतः तिष्टश्रामन्त्र्येत्यनेन श्रनुद्यायचणक्रपखप्रयोजनिश्ररखन् स्थामन्त्रणस्य सन्नत्यावगमात्।

श्रावाद्दनप्रश्नादिकञ्च दिचणासुखेन कार्ये । तथा च कूर्मपुराणे ।

श्वपस्थं ततः कता पितृषां दिचणासुद्धः । श्रावाद्यनं तदा कुर्यादिति ।

श्वासीन ऊर्ध्वः प्रञ्जो वा नियमे। यत्र नेदृष्टः । तदासीनेन कर्त्तव्यं न प्रज्ञेण न तिष्ठता ॥

द्ति भविष्यत्पुराणवचनात् प्रश्नोत्तरसमास्मृत्तरकासस्पविद्यावा-इनादि कुर्णात्। श्रण्टीतदसममन्दर्भसम्पन्नः प्रश्नोत्तरप्रयोगोऽभिधीयते। प्राचीनावीती दिगुणभग्नतुष्रमस्मितांस्तिसान्द्विण्डस्ते समादाय द्विषासुख ऊर्ध्वर्जुः इताञ्चसिर्धला "पितृनावाष्ट्रिष्णामि ये दिया ये च मानुषाः" दत्युक्ता ॐश्रमुकगोत्रानस्मत्पितृनसुक-श्रम्णः सपत्नीकान् वसुद्धपान्, ॐश्रमुकगोत्रानस्मत्पितामद्दान् समुकश्रम्णः सपत्नीकान् दद्रद्धपान्, श्रमुकगोत्रानस्मत्पितामद्दान् नसुक्षमंणः यपत्नीकानादित्यक्पानावाद्यये प्रावाद्यामि प्रावाद्यायामि इति वा पित्रादिदिजान् प्रति प्रश्नवाक्यसुपारयेत्। तैरपि
ॐ प्रावादय ॐ प्रावादयखेति वा प्रतिवचनसुपारणीयं। प्रश्न
तथेव मातामद्दिजाभिसुखो भ्रत्ना "पितृनाद्यय्यामि ये दिया
ये प मानुषाः" दत्युका ॐ प्रसुक्तगोचानस्मन्मातामद्दानसुक्तप्रमंणः
यपत्नीकान् वसुक्तपान्, ॐ प्रसुक्तगोचानस्मत्प्रमातामद्दानस्कप्रमंणः
यपत्नीकान् वसुक्तपान्, ॐ प्रसुक्तगोचानस्मत्प्रमातामद्दान् मातुः
पितामद्दानित वा प्रसुक्तप्रमंशः सपत्नीकान् द्रक्ष्पान्, ॐ प्रसुक्तगोजानस्मद्यद्वप्रमातामद्दान् मातुः प्रपितामद्दानित वा प्रसुक्तप्रमंणः
यपत्नीकानादित्यक्पानावाद्यय्ये प्रावाद्यामि प्रावाद्ययामि
दित्र वा प्रश्नुवाक्यसुद्दारयेत्। दिष्ठवाक्यं तु पूर्व्यवत्। तदनक्तरञ्च
ॐभवन्तः सावधाना भवन्त्विति पुनर्यजमानेन प्रैषः कार्यः, विप्रेष्ठ
ॐभवामः सावधाना दिति प्रतिवचनं कर्त्तयं।

दत्यावाचनप्रश्नानुचाः ।

श्रय मन्त्रादयः पदार्थाः ।

तच प्रज्ञ-सिखितौ।

ब्राह्मणाननुष्ठाय पितृनावाद्दियामीत्युष्णनस्त्रेति श्रावाद्गेति । पितृनावाद्दियामीति प्रतिवचनेनावादयेति ब्राह्मणेरनुष्ठां कारयि-त्वा उबन्तस्त्रा निधीमदीत्यनयर्चावाद्दयेत्। पाद्म-मास्त्रयोः पुराषयोः।

जनस्वायम् सम्यामावाइयेत् पितृ । 'पितृन्' पिचादीन् मातामद्दादींश्च । एतच स्मृदयं गोभिसवचन-स्वितं दर्भयियते । श्वन यद्यपि दयोरपि स्वोसृतीयाश्रुत्यावाइने करणे मन्त्रलं प्रतीयते तथायाद्याया एव करणलं दितीयसास्त-मुमन्त्रणमन्त्रलमेव विज्ञेयं। एकञ्च कूर्मपुराणे।

> त्रावाद्यनं ततः कुर्यादुत्रमस्त्रेत्यृत्रा वुधः । त्रावाद्य तदनुद्यातो जपेदायमु नस्रतः॥

'ततः' वैश्वदेविकार्चनानन्तरं । 'तदनुष्ठातः' पिश्वविप्रानुष्ठातः, श्रावाद्यनं कुर्यात् । श्रावाद्य चायन्तु न इति अपेदित्यन्वयः । श्रथ पित्र-पितामद्य-प्रिपतामद्यानावाद्यायन्तु न इति मन्त्रं सक्तव्यपेत् । एवं मातामद्याचाद्यानानन्तरमपि ।

श्रावादनद्यापसयोन कर्त्तयमित्युकं सौरपुराणे।
श्रापसयां ततः क्रला पित्तनावादयेद्वितः।
जनस्ति च श्राचा श्रावाद्या तदनुष्ठया।
जपेदायन्तु न श्राचमिति।
श्राचाधिष्ठाननिर्देशार्थं दिजजानुनि इस्तनिवेश्वनं पिचादीनां ध्यानश्च
दिश्वितं ब्रह्मपुराणे।

तथैव जानुसंखेन करेणैकेन तान् पित्वन् । त्रावादयदरादस्य तदनुष्यानपूर्वकं ॥

जानुमं स्थेन करेणेत्य एकैकस्य ब्राह्मणस्य जानूपर्युत्तानतया स्वापितेनेति विशेषः समाचाराद्वगन्तयः । 'एकेन' दिख्णेनैव पित्त-णामप्रदिच्णेनैव । पित्तनामप्रदिच्णोपचारत्वाद्विज्ञानुने वामत्वम-नुसन्धेयं । नन्वेवं तर्षि यजमानद्दस्यापि वामस्थेव पित्तकर्मधाधनत्वं प्रसन्धेत । सत्यं । दमामेव श्रद्धां निराकर्त्तुमपस्थेन इस्तेन निर्वपेदुदकं शुचीत्यच मनुवाको सामामाधिकरकोन व्याख्यां कुर्वता नेधातिचिना श्रापपस्योन द्विणेन खदकं निर्वपेदिति वर्णितं । खदकनिर्वापग्रइ-षञ्च पित्र्यकर्ममाचोपस्वणार्थं। स्योपग्रहीतेन द्विणेनेति वदङ्किः (१) श्रोनकाश्वस्यवादिभिः द्विणहस्तद्येव तच तच पिष्टकर्मसाधनत्वेन प्रदर्शितत्वात् ।

यत्रोपदिग्रते कर्म कर्त्तुरक्नं न द्वच्यते । द्विणास्त्रच विज्ञेयः कर्यणां पारगः करः ॥ द्रतिभविष्यपुराणवचनेनद्विणकरस्थैवसकस्वकर्मसाधनवप्रतिपादनाचा

त्रच पित्रो जानुग्रहणदर्भनाह वेऽपि केचित्तद्ग्रहणं मन्यने ।
तद्युक्तं, पित्र्यसम्त्रेनोपिदृष्टस्य देवसम्बन्धे प्रमाणाभावात् ।
श्रन्यया पित्र्यसम्त्रेन विहितस्य प्राचीनावीताहेरपि देवसम्बन्धप्रसङ्गः स्थात् । श्रतोनिरङ्गुष्टहिजकरग्रहणेनेव देविकमावाहनं जानुग्रहणेन सु पैद्यकमावाहनं कार्यमिति व्यवस्थेन युक्ता । 'तदनुष्यानपूर्वकमिति तेषां पित्रादीनां तत्तत्तातिस्विकमानुषद्भपेण वस्तादिद्भपेण च यदसुधानं तत्पूर्वकमित्यर्थः ।

न नेवलमनुष्यानपूर्वकमेशवाइनं किन्तु पिचादिसम्बन्धनामो-चारणपूर्वकमपि कार्य्यमित्युकं वैजवापग्रद्धे।

जनस्वेत्यनया यजमानस्य पितरं पितामइं प्रपितामइं नाम-भिरावाद्यायन्तु न इति अपिला पाचास्तुदिव्रति ।

चन पितरं पितामइमित्यादिष्टचङ्निर्देशात् प्रत्यधिष्ठानष्टचगा-वाइने कर्त्तव्ये तावस्त्रतः करणसम्बोष्यावर्त्तयितवः।

<sup>(</sup>१) विदक्षिरिति ग॰।

श्वनावाद्यनं प्रक्रत्य गोचानुकीर्त्तनमणाद्य यमः । कीर्त्तयेत् पितरन्त्वादी तथैव च पितामद्यं । पितुः पितामदृष्टीव नाम-गोचैरतन्द्रितः॥

श्रेष्ठामनस्वितिमन्त्रान्ते ॐत्रमुकगोषाः त्रस्मत्पितरोऽसुकप्रमीषः सपत्नीका वस्क्षा द्वागक्कतेत्वादिभिः पित्रादीन्यातामहादीं वावा-इयेत्। तत्तदावादनानन्तरं तत्तदिधष्ठानभूतदिजस्य पुरस्कादपादिन-स्थेन तिस्न-कुष्णान् विकिरेत्। तदुक्तं त्रस्वाण्डपुराणे।

त्रावाइयेदनुद्वात जप्रनास्त्रेत्यृचा पितृन्।
चिद्वापसयस्य तिखान् पितृन् ध्यायन् समाहितः।
जपेदायनु न इति मन्त्रं सम्यग्रोषतः॥
'त्रपसयं' त्रप्रादिचिष्येन, तिखान् चिद्वेत्यत्र पूर्व्यस्हीतां सिख-सुप्रानिति वेदितयं।
तथा च मन्त्रसहितमेतद्कं ब्रह्मपुराखे।

श्रापयन्त्रनारे ये वा उत्तरं सिस्तविर्धाः । वराष्ट्रः पित्वविप्राणामपेतायन्त्वितीरयन् ॥ श्रमुं य ईयुर्च्या चैव रचणद्यापस्यतः । स्रता चावादनद्यके पित्वणां नाम-गोचतः । एतत्पितरामनाजवा श्रागच्यत इतीरयन्॥

'वर्षियः' कुषाः । श्रापयन्त्रमारे ये वेति मन्त्रदयं किव्यास-कठवाखायां प्रसिद्धं । श्रापेतायन्तु श्रासुं य देयुरितिमन्त्रदयं पूर्वे दर्शितं। एतित्पतर दत्याद्यावादने करणमन्त्रदयं वच्चामाणप्रचेते।वच- नगतबद्धवनस्य मन्त्रान्तरसमुख्यपरलादुक्वनस्त्रेत्यनेन समुखीयते।
तचैवं। एतिएतरो मनाजवा श्रागच्छत पितरे जवैः ये निखाता ये
पराप्तागर्भा ये च पेदिरे दत्येकः। श्रागच्छत पितर दत्येतत्पद्दयोपखितोऽपरः। स चैवं। सर्वांस्तानय श्रावाद्यत् पिद्धन् द्दविषे श्रम्तवे।
श्रागच्छत पितरो मनाजवसः पितरः ग्रध्यविमिति। बौधायनस्त्रावादने मन्त्रान्तरं दक्षितवान्। पित्तनावाद्यत्यायात पितरः सौस्या
गत्भीरैः पित्रिक्षः पूर्वेः। प्रजामस्राभ्यन्ददतेरियञ्च दौर्यायुष्टुञ्च
प्रतावादयेति। श्राश्रखायमादिग्दद्याद्यनुसारिषस्त "चिष्ठापस्यञ्च
तिस्तानित्येतदप्राद्विष्येन दिजाङ्गेषु तिस्नानावपन्तः पित्तनावाद्यन्ति।
तथा च नागरस्राप्ते।

धमनास्वेति तिसैः पितृनावादयेत्ततः । श्रायन्त् न दतिजपेत्ततः पार्थिवसत्तमाः ॥

यनित करणेन हतीयथा थव मन्त-तिखयोः करणलं तच चका-रात्मसुचितयोरिति। मानवमैत्रायणीयस्त्रचे तु मन्त्रान्तरमणुनं। खत्रनास्त्रा दवामदे परेत नः पितरः सोन्यास द्विति तिलान् विकिरेत्। परेत नः पितरः सोन्यासोगभीरेभिः पथिभिः पूर्विणेभिः दक्तासाम्य-न्द्रविणेद्द भद्रं रथिच नः सर्ववीरं नियक्कतेति। स्तित्रनिद्धकाकारस्तु पुष्पपूजने विद्धितं त्रमाव दति मन्त्रमत्र दर्धितवान्। तिन्नर्भूखला-दुपेचणीयं। तिलप्रचेपणे श्रवयवक्रमस्तु प्रथमं त्रिरिस ततः सयो श्रंसे, दिचणित्रे, सय्यद्दस्ते, दिचणदस्ते, सयाजानुनि दिचणजानुनि, दिच-खपदे चेत्याचारादनुसन्भेयः। कात्यायनः।

जन्मस्बेत्यनयावाद्मावकीर्यं त्रायन्तु न इति अपिलेति । त्रवकीर्यं तिस्नानिति भेषः ।

याज्ञवस्काः।

दिग्रणांस्त कुमान् दत्ता सुमन्तस्रोत्युचा पितृन् । भावाद्म तदनुष्ठातो मपेदायन्तु नस्रतः । यवार्थस्तु तिसेः कार्यः इति ।

दिगुणांस्त कुशानामनार्थे प्रदाय तिसाविकरणं। श्राष्ट्र प्रचेताः।

उन्नायन्तु मोमन्त्राम् वपेदै दिचणामुखः ।

श्रव मकानित बद्धवचनेन कल्पस्च - स्ति-पुराणेतिहासे।पिट्-ष्टा श्रव्येपि करणमका श्रनुमक्षणमकाश्चाभ्यनुज्ञायन्ते । कठस्चे पित्वनावाहियव्यामीत्युक्ता श्रपयक्षसुरा इति दाभ्यां तिलेः सर्वते।-वकीर्थ्ये एत पितर श्रामच्छत पितर श्रामेयं लन्तर्द्धे पर्वतेरिति ज-पिलावाह्यदिति । श्रपयक्षसुरा इति मक्तद्वयं एत पितर इत्या-दिमक्षदयस्च प्राक्पदिर्धतं । श्रविष्टं मक्तद्वयं खिख्यते । श्रामेयक्षु पितरे।भागधेयं विराजाङ्कताः सिल्लात् ससुद्रात् । श्रक्षिन् यश्चे सर्वकामाञ्चभक्तामचीयमाणानुपजीवलेतानिति । श्रक्तद्धे पर्वतेदत्त मह्या प्रथिया दिवाग्निरनक्ताभिरकक्तरान्यान् ,पित्वन्द्धे श्रक्तद्धे च्युभिरहाराचैः समन्ध्यकेर्द्धमासैरिति ।

श्राद्द विष्णुः ।

तता त्राञ्चाषातुज्ञातः पित्वनावाष्ट्येद्पयन्वसुरा इति दाम्या-

मिलै: यात्रधानविषर्जनसूत्वा एत पितरः धर्वासानग्न मामेयन्य-मार्दधे इत्यावाइनसृत्वेति । विष्णुधर्मीत्तरे।

> एतत्पितर इत्येवं सर्वासानग्न श्रावद । श्रामेयन् तथोदीर्यं एतदः पितरसाया ॥

.१२ च॰ ।]

एतदः पितरे।भागधेयं पात्रेषु दत्तमम्द्रतं खधावत् । प्रचीय-माणमुपजीवलेनं मया दत्तं खधया मदध्वमिति । गोभिसः ।

खननस्ता निधीमद्युव्रनः समिधीमदि, खन्नमुन्नत चावद पिष्टृन् द्विषे चन्तवे, एत पितरः बेम्यासः। ॐ श्रायानु नः पितरः बेम्यासो-ऽग्निस्वान्ताः पिष्टिभिर्देवयानेः चित्तान् यन्ने स्वध्या मदन्तोऽधिष्ठवन्तुः तेऽवन्त्वस्मान्। श्रपदता दति तिलान् विकीर्येति। एत पितर दत्येष मन्त्रो सिस्थते। एत पितरः सौन्यासोगभीरेभिः पथिभिः पित्रयानेः श्रायुरस्मभ्यं द्धत प्रजाञ्च रथिञ्च पोषेरभि नः सच्छ्वं। श्रपद्दता दति मन्त्रः पूर्वं प्रदर्शितः। एतच तिलविकिरणमावाद्दनान्ते कर्न्त्यं।

तथा च ब्रह्मपुराणे जयमकान्तरसहितमावाइनसुक्का तदनन्तरं स्टइनर्भे समन्त्रकं तिखविकिरणसुकं।

जिम्मस्ति च जपन् पितृनावाश्येक्ततः । सोमवन्तोवर्डिषद्शाशिम्बाक्ताश्च ये परे । पितरः पुष्ययम्भः सर्वेऽष्यायन्तु नस्तिति॥ ततस्तिनान् यहे तस्मिन् विकिरेशापद्शिणं । श्रद्भया पर्या युक्तोजपञ्चपद्यता दति॥ 159 तिसान् यन्ते यात्र आद्धं कियते। यह इति आद्धदेश्रीपसम्चर्ण। श्रपन्ता इति मन्त्रः पूर्वं दर्शितः।

# श्रय प्रयोगपद्धतिरूचते।

त्रावाद्दनप्रश्लोत्तरपर्थवसानानारं दिचणासुखोऽवाचितसव्यजातः सस्पविश्व प्राचीमावीतौ प्रथमपैद्धकदिजवामजात्ति पूर्वग्रहीत-तिस-क्यान्वितं सकीयमनुत्तानं दिश्चणकरं विन्यसः मानुषेस रूपेस च खपितरन्धायन उज्जनस्रोत्योतास्त्रमुचार्य तदन्ते ॐश्रमुकगोवा श्रमात्पितरः श्रमुकप्रमीणः सपत्नीका वसुरूपा दशागक्कतेति जानु-ग्रहणनिर्दिग्रमाने खकीचाधिष्ठानभूते प्रथमदिने पितरमानाज्ञ तस्य पुरतः कतिपर्यासिस-कुत्रानप्रदक्तिं भूमौ क्रिकीर्थं तथैव तद्धिहानकृते दितीयादावावाइयेत्। ततः प्रयमपितामद्वाद्यय-वामजानुनि पूर्ववत्करं निधायोशमास्वेत्यभिधाय ॐत्रमुकगोचा श्रसत्पितामदाः श्रमुकश्रमीणः सपत्नीका रद्ररूपा र्हामच्छतेति वानुग्रहणनिर्दिश्वमाने खकीयाधिष्ठानभृते प्रथमिक पितामस्मा-वाद्य तस्य पुरतसर्थैव तिस-कुशान् विकीर्थं तर्थव तद्धिष्ठानभ्रत-दिनीयादावावाइन-विकिर्णे कुर्यात्। श्रथ प्रथमप्रपितामङ्बाह्मण-जानुनि पूर्वक्तृ करं निधायोग्रन्तस्वेत्यभिधाय ॐश्रमुकगोत्राः त्रसात्प्रियतामदा त्रमुक्तमभीणः स्पन्नीका त्रादित्यक्या द्वागव्यतेति वात्रप्रचणनिर्दिश्यमाने खकीयाधिष्ठानसूते प्रथमदिवे प्रणिताम-इमावाद्म तस्य पुरतदार्थेव तिल-कुषाम् विकीर्थ तर्धेव तद्धिष्ठानभृते दितीयादौ त्रावादम-विकिर्णे कुर्थात्। इत्येवं पित्रादीमावाद्य कताञ्चलिरायम् न इति मन्तं सक्तव्यपेत्। तदननारमेवेशमनस्वेति

मकान्ते त्रमुक्तगोचा त्रसान्मातामचा त्रमुक्तप्रमाण: स्पन्नीका वायुक्षा दरागक्ततेति निजाधिष्ठानभूते एकैकसिन् दिने माता-महावारनं तिसविकिरणञ्च क्रमा पूर्वेक्रिमन्त्रान्त एव ॐत्रमुकगे।चा श्रसत्प्रमातामहा श्रसन्तातुः पितामहा इति वेषार्थे श्रसुक-त्रमीणः सपन्नीका सद्रक्षा रहामच्यतेति निजाधिष्ठानेषु तथैव प्रमातामश्मावाद्य विकीर्थ च प्राचीनमकोचारणाननरमेव अन्त्रम्-कगोचा ऋसारुद्धप्रमातामहा मातुः प्रितामहा इति वीचार्य श्रमुकप्रमीणः सपत्रीकाः श्रादित्यरूपा रहागक्रतेति निजाधि-ष्टानेषु तथैव प्रयोकं वृद्धप्रमातासरमावाद्या प्रयोक्तेन तिल-कुष्रान विकीर्थाञ्च सिमावधायान्तु न इत्यादि सक्तक्रपेत्। कर्णसूत्रस्थति-युराणेतिष्ठाचे।प्रदिष्टमन्त्रान्तरे।पमंष्ठारप्रकस्तु से।मवन्ते। वर्षिषद् एतः पितरः साम्यासः सर्वास्तानग्ने, त्रामेयन्तु, त्रनार्द्धे, त्रासात पितरः श्वामक्त वितरः,एतदः पितरः दत्याद्याकारसम्माननुमन्त्रसम्माञ्च थयात्रकि प्रयुद्धीत । त्रीनकायलायन-ग्रद्धाशनुसारिषस्मानादन-प्रश्नोत्तरानन्तरं ब्राह्मणसमीप उपविष्य प्राचीनावीतं सता उपन-क्लेखनयर्चा ब्रिर:प्रस्तिपादान्तं अप्रदिष्णं दिजाङ्गेषु तिसामारोष्य पूर्व्वत् द्विजनामृण्यंग्रस् यद्योक्षेरेव वाकीसत्तद्धिष्ठानेमावाद्यनं इत्वा ब्राह्मणानां पुरते।ऽञ्चलिमावध्यायान्तु न रत्यादिकाननुमन्त्रण-मकान् सक्तरेव यथात्रकि अपेयु:। कठ-विष्खाद्यमुखारिषस्त प्रश्नोत्त-रानकारमपयम्बस्त इति दाभ्यां त्राद्धदेशे तिलविकिरणं कलाञ्च-सियन्धपूर्वकं एतत् पितर इति जपिला पूर्वेकिरेव वाकीरावासन्-षृतात्मन्त्रनमन्त्रान् जपेयुः । सर्वैरपि च श्राद्धकर्द्धभिरत्म्रकण-

मन्त्रजपाननारमपद्दता श्रमुरा रचांसीत्यादिना मन्त्रेष ग्रद्दगर्भे तिस⊸ विकिरणं कार्ये ।

> इति मन्त्रादयः पदार्थाः । इत्यावाद्यनं ।

त्रयोपवेत्रन-संवेत्रन-पाद्यार्थात्रमनीयानि । तत्रावादयेदित्यनुरुत्तावुत्रं पिप्पलायर्वणसूत्रे । त्रायात पितर दति पित्वनासीनास दत्युपवेत्रयेत् ।

श्रायात पितर इत्यनेन पितृनावाच्येत्। श्रामीनाम इत्यादिना-पविश्वयेदित्यस्यः। श्रायात पितरः बेाम्यामेगभीरेभिः पिष्टभिः पितृयानैः श्रधामामः पुनरायात ने। यदं इविरमाः सुप्रजमः सुवीराः, श्रामीनामे। श्रदणीनामुपस्थे रथीं धत्त दाग्रुषे मर्त्यायापुचेभाः पितरसास वसु प्रयक्कत त इन्होजे दधात।

ग्रीनकसूचे तु मन्त्रान्तरमधितसुपवेशनं समन्त्रकं संवेशनञ्चाकं। श्रायातेति पितृनावाद्येत्, श्राच्यात्रान्त्रतृपवेश्येत्, संविश्व-निवति संवेशयेत्।

श्रवाचाजात्विति वंविश्वन्तिति च प्रतीकदयेन विनियुक्तं मन्त-दयं श्रायर्वणप्रसिद्धं खिख्यते। श्राच्याजात् दिखणते। निषधैतको इतिरभिग्दणम् विश्वे मा चिंसिष्ठाः पितरः केनिचको यद श्रागः पुरुषदाकरामः। वंविश्वन्तिच पितरः खानः खोनं क्राखन्तः प्रति-रमा श्रायुः तेभ्यः श्रद्धे विधानचमाषाच्याजीवन्तः शरदः पुरुषी-रिति।

चन पाद्यमाद विष्णुः।

१३ च ।

सुम्न-तिस्तिमित्रोत्त गन्धोदकेन यासिष्ठन्यस्तावागिति चन्धे मातेति च पाद्यं निवेदीवमेवाध्यं दद्यात्।

श्रस्थार्थः। यावद्देवतसुपकल्पितेषु खङ्गादिषु पात्रेषु दिगुणी-कतानि नीणि नीणि कुमपिवनाणि निधाय मनोदेवीरित्यनयर्ना पिहतीर्थेन प्रत्येकं जलमासिचा तिलोऽसि सामदेवत्यो गोसवोदेव-निर्मितः। प्रत्नमद्भिः एकः खधया पिद्धन् लोकान् प्रीणाचि नः खधा नम इत्येकैकसिंसिसानिसिय गन्धदारामिति गन्धं निविध चपुष्पमपस्यत दति दर्शयिक्षमाणमञ्जापुराणके विश्वितलात् श्रीय ते बच्चीस्रोत पुष्पाणि निविष्य यासिष्टनीत्यो र्भिन्नैरेकैकस पिनादेसानदिधहानभूतदिजस्से पाद्यं निवेद्य तथैवार्थं दद्यादिति । श्रव यासिष्टनित श्रम्हता वागिति प्रतीकद्वयेन पिवादेरेकैकस्य पासे यमुचितौ देै। मन्त्रौ विनियुक्तौ । यस्रो मातेति चाद्यमन्त्रप्रतीकेन स्वितेषु क्रमपिततेषु चिषु मन्त्रेखेक्तैकः पूर्वेकाभ्यां समुचित्य पिचादिपाचे विभव्य विनियुज्यते। ते चैवं यासिष्ठन्ति या धावनध-दुग्धाः परि संसुधीः। श्रद्भिविश्वस्य धानीभिरन्तरन्यान् पितृन्द्धे। श्रद्धता वागस्तता श्रापोऽग्निवीचोऽनृतं तत् चिट्टदेकधाम । ताभि-र्मत्रत्तोभिः खधया मदध्वमिद्यासभ्यं वसीयोस्त देवाः॥ यद्यो माता प्रबुख्भे यचचारानुव्रतं । तस्रे रेतः पिता दृङ्गामाभिर्न्योऽव-पद्यतां। यस्रो पितामद्यी प्रसुसुभे यचचारानुव्रतं। तस्रो रेतः पितामचे टङ्नामाभिरन्याऽवपद्यतां ॥ यस्रे प्रपितामची प्रबुचुभे थवचारात्रवतं। तसो रेतः प्रिपतामद्देश बङ्गामाभिरन्योऽव-पद्यनां ॥

मन्त्रद्यस्य पिचादिचयार्घदाने विभज्य विनियोगो दर्भितः ।

यां सिष्ठनयस्तावाक् च यको मातेति वै पितुः । यको पितामहीत्वेवं ददावर्धं पितामहे ॥ यको प्रिपतामहीति ददौ च प्रिपतामहे । सुध-गन्ध-तिखेत्वित्रं सपुष्पमपस्थातः । तदकातामहेभ्यस्य विधि चक्रे जनादैनः ॥

'तद्दिति' यथा पित्न-पितामह-प्रिपतामहानां पाद्यादिकं दक्तं तथा मातामहादीनामपि पाद्यादिदानमित्यर्थः। श्रनेनातिदेशेव मातामहादिपाद्यादावय्येतेष्वेत मन्तेषु प्रापितेषु यक्ते मातेत्यादिमन्त-क्यं समवेतार्थनार्थं मानादिपदस्थाने मातामद्यादिपदोष्टः कार्यः। तद्यत्रा,—यक्ते मातामही प्रसुसुभे यचनारानुत्रतं। तक्ते रेतो मा-तामहो दृङ्गामाभिरन्योऽवपद्यतां॥ यक्ते प्रमातामही प्रसुसुभे यच-चारानसुत्रतं। तक्ते रेतोदृद्धप्रमातामहो दृङ्गामाभिरन्योऽवपद्यतां॥ यक्ते दृद्धप्रमातामही प्रसुसुभे यचनाराननुत्रतं। तक्ते रेतोदृद्धप्रमा-तामहो दृङ्गामाभिरन्योऽवपद्यतामिति॥ विष्णुवाक्ते चैवसेवार्थं दृद्धादित्यनेन पाद्येतिकर्त्त्व्यतार्थदानेऽतिदिक्कते।

श्वतएव विष्णुधर्मे स्तरे मन्त्रादिरितिकर्त्तव्यता पाद्यार्घयोः धारण्येनैवोका ।

कुत्रैसिसेस्य मिश्रेण वारा गन्धयुतेन च। याखिष्ठन्ति या धावन्यस्ततावागिति दयं। यस्रो मातेति च तथा पाद्यमर्थश्च कारयेदिति॥

### 'वारा' वारिणा।

कठस्व त प्रश्नामन्तरमात्रमनीयमपुत्रं। यासिष्ठन्यस्ता वाक् यक्षे मातात चिभिः पाद्यार्थाचमनादकानि चानचेदिति।

श्रानयेत् दिजहसं प्रापयेत्।

श्रीनकायर्वणसीक्षते त्राद्धकरं पाद्यादिषु मक्तान्तराष्ट्रप्युक्तानि । नौष्टुदपाचाणि कर्ष्णयेत् गत्ध-मास्त्र-तिसैर्मिश्राणि क्वलोदीर-तामिति तिस्त्रभिरन्यृषं सपवित्रेषु ब्राह्मण्डस्तेषु निनयेत् प्रपिता-महेन्यः पितामहेन्यः पिद्यम्यसेदं पाद्यमर्थमाचमनीयमिति ।

'बीषीति पिषाद्येक्तवर्गापेष्वया । 'श्रन्वृत्तमिति प्रितामहादिक्रक्रेफेकेक्स ब्राह्मक्स करे क्रमेषेत, 'खदीरतामिति एकेक्यर्चा तान्युदपावस्थितानि जलानि प्रचिपेत्, 'सपिववेस्थिति पाद्यादिपावस्थितदिखणायपिवच्युकेषु । एतासु ऋषु 'छदीरतामितीयं पूर्वमेत दर्शिता ।
दितीय-हतीये तु प्रदर्श्वेते । श्रष्टं पितृ सुविद् श्रवित्यिन पातस्थ विक्रमण्य विष्णोः । विद्वदेश्ये स्वधासुतस्य भजनायितस्त दृष्टागामिष्ठाः ॥ ददं पित्रभ्योनमः श्रस्तद्य ये पूर्वासे। य उपरास दृशुः । ये
पार्थिते रजस्थानिषत्ता ये वा नृनं सुद्धिना सुविनु ॥ प्रिपतामहात्
प्रश्वति पित्रपर्यन्तदेवतोद्देशस्त तक्कास्त्रीयानासेत् ते दि सर्वमिष्
शाद्धं तथेव कुर्वते । श्रन्येवान्तु पिषादिक्रमेणेव । तथा च पिप्पसाद्धं तथेव कुर्वते । श्रन्येवान्तु पिषादिक्रमेणेव । तथा च पिप्पसाद्धं तथेव सुत्रस्थे ताभिरेत ऋग्धाः पिचादिक्रमेण पाद्यादिद्रानसुक्का श्राच्याजानिक्षादिनोपस्थानसुकः ।

नौखुदपानाखुपकस्य गन्ध-माख्य-तिखमित्राणि उदौरतामिति तिस्भिः प्रत्युचं सपवित्रेषु ब्राह्मणस्सोषु निनयेत् पितः पितामस्य प्रियामस्य च नाम रहसाचाजानु यहोस्ट्रमित्युपस्थायेति। न्याचाजान्तित मन्त्रो दर्शितः। इतरस्त सिस्यते। यदोस्ट्रं पितरः सेम्यस्य तेनं सचध्यं स्वयत्रसेष्टि भूतः। तैर्वाषः कवयः भूरणोत सुविद्वाविद्ये ह्रयमानाः॥

श्रधैतद्वचनप्रबन्धवोधितः श्रिष्ठाचार्यवादी प्रयोगोऽभिधीयते । द्विणासुखः प्राचीनावीती सयञ्चान्वाचा प्रातिस्विकेन मानुवेष वसुबङ्गकदेवताइपेण चावाइनग्रविधापितं खपितरं पुरते।ऽवस्त्रितमेव चिनायन् प्राञ्जिक्तिः प्रणवपूर्वकमामीनाम द्राव्याजान्त्रियेतयीर्विक-क्रोनैकं मक्तं दावपि वा समुचयेने चार्थ पूर्वे पक स्पितं दर्भासनं बुद्धा यसुद्धिय असुकगोचा असात्पितरेाऽसुकवर्माणः सपत्रीकाः वसु-रूपाः इद्योपविश्वतेति प्रत्यधिष्ठानं पितरसुपवेशयेत्। एवसेव पूर्वा-नुभ्रतमानुषाक्तव्या रुद्रमंज्ञकदेवतारूपेण च पितामहन्ध्यायन् पूर्ववद्-पवेशनसन्तान्ते पूर्वीपकाच्यितमासनं चोहिम्स अन्त्रसुकगोषा प्रसात्-वितामहा अमुक्तमभाषः सपत्नीका स्ट्रह्मा इहापवित्रति प्रख-धिष्टानं पितामसमुपवेषयेत्। एवमेवानुभूतमानुषाकारेषादित्यसंग्न-कदेवतारूपेण च प्रिवामस्न्धायन् पूर्ववद्क्रमन्त्रीसारणं कला त्रास-नसुद्दिमा ॐत्रसुकगोचाः बसात्प्रियतामदा त्रसुकव्रमीतः सपत्नीका त्रादित्यक्षपा दहोपविवातेति प्रत्यधिष्ठानं पितासहसुपवेषयेत । जथ ष्योक्रविष्ठेषपविज्ञिष्टः कर्मा मानुषस्राकारेष वस्राकारेष प मातामदमनुष्यायन् पूर्ववत् मन्त्रोचार्षानन्तरमायनसुद्विश्व 🗳 चसुकगोत्राः श्रसन्मातामदाः श्रमुकद्यमीषः सपन्नीकाः वसुद्धपाः रकोपवित्रतेति प्रत्यधिष्ठानं मातामक्सुपवेश्यत् । त्येत स्रक्षेष

रहरूपेण च प्रमातामहमनुष्यायम् मन्त्रावसामे ॐचमुकगोचाः श्रक्षत्प्रमातामहा मातः पितामहा इति वेषार्थे श्रमुकश्रमीएः सपनीका बद्र रूपा द्वरोपविज्ञतेति प्रत्यिष्ठानं प्रमातामस्सुपवेज्ययेत्। एवं मानुषस्थाक्तयादित्यक्षेण च दृद्धप्रमातामहमनुचिन्तयन 🗳 श्रमुकगोषाः श्रस्मद्दस्प्रमातामहा श्रस्त्वातुः प्रपितामहा इति वाभिधाय त्रमुकप्रभाषः सपत्नीकाः त्रादित्यद्भा इद्दे।पवित्रतेति प्रत्यिष्ठानं वृद्धप्रमातामइस्पवेषयेत । प्राय यथोक्रधर्मकः कर्त्ता पूर्वे किक्पद्वेन खपितरं पुरःखितिमवानुचिन्तवन् धंवित्रन्विष्ट पितरः ्रत्यसं मन्त्रसुचार्यः 🖑 त्रसुकगोचाः त्रसातपितरे।ऽसुकन्नमाणः सप-बीका वसुरूपा रूप सुखं संविधतेति प्रत्यिष्ठानं पितरं संवैधयेत। एवसेवापवेश्रने।ऋखसम्बन्धिक्पद्वयेन पितामहमनुष्यायन् संविश्रन्धि-हेळोनसेव मन्त्रस्चार्य 🗳 त्रसुकगोचा त्रस्मत्पितामहा त्रसुकवर्षाणः सपत्नीका बद्रक्पा दर सुखं संविधतेति प्रत्यधिष्ठानं पितासर्ध संवेश्वयेत्। एवसेव खेन रूपदयेन प्रपितामहमनुष्याचन संविश्व-क्वित्याचनुकीर्च अन्त्रमुकनोत्राः श्रम्भत्रपितामदा श्रमुकन्नमाणः सपत्नीका आदित्यरूपा इह सुखं संविधतेति प्रश्चिष्ठानं प्रपितामण्डं संवेशयेत । एवमेव खेन रूपेण वस्रूपेण च खमातामहमनुष्याचन संविज्ञन्तिह पितर इतासुं मन्त्रसुचार्य अन्त्रसुकगोचाः श्रस्त्रमाता-माहा असुकार्माणः सपन्नीका वसुरूपा रह सुखं संविधतेति प्रत्य-धिष्ठानं मातामचं संवेषयेत । एवमेव खरमन्धि इपद्वयेन प्रमा-नामइमनुचिन्तचन् संविज्ञन्तिदेशोतमेव मन्त्रसुचार्थे अन्त्रसुक्रगोचा श्रुक्षात्रमातामहा श्रक्षान्मातुः पितामहा इति वोबार्य श्रमुकन्नमातुः

सपत्नीका स्टब्स्पा १६ सर्व विश्वतेति प्रश्विष्ठानं मानामध् र्यवेत्रचेत् । एवमेन स्वेन स्वदयेन ष्टद्भप्रमातामदमम्भायन् संवि-प्रस्थित्याद्यम्कीर्च अप्रसुक्रगोषा प्रस्नद्सद्भागतामदा मातुः प्रंपितामचा इति वा प्रयुक्त प्रमुक्तप्रमीषः सपन्नीका चादित्वरूपाः इद सुसं संविद्यतेति प्रत्यिधिष्ठानं दृद्धप्रमानामदं संवेषयेत्। श्रव पूर्वीत्रधर्मवित्रिष्ट एव भूला सुप्रोक्तियां सुवि पित्रकंस्वयोप-कक्षितेषु प्रश्विणापवर्गपङ्किक्षपतवा सापितेषु ववास्रवस्तु-रक् तादिहें व्यनिर्मितेषु पवित्रतरेषु पात्रे वेकिस्मन् दिश्यभग्नं कुष्णत्रवं इशियागतवा निधाय प्रश्नोदेवीरिति पिहतीर्थेन ग्रवि असं निधिया तिलोऽसीति मन्त्रेष तिलाचिषिण नसंदारामिति नसं निधाव नीय त इति वृष्पाषि निविष्य तती धृपदीपाश्वी तानि पानावि बंक्रात्व वाविचाभिमन्त्र क्रमेणैकैकं पाषमुङ्गता पित्राचिधशनभूत-दिजागे खापविता पिष्टपाचिक्षतान् सुधान् प्रथमपिष्टदिजद्विचदरे दिचणमातका मिवेशा पुरतः च्छितं तत्पाचं इस्ते स्ट्डीला चाचिछ-मीति, श्रम्ता वामिति, यमे मातेति प्रमायश्चार्य अश्वप्रकारेना चार्कात्पितराऽसुकप्रमाणः सपन्नीका वसुरूपा दृष्टं वः पासं सामा नम इति पाचिवतसुद्धं तसा दिअस्य सपविचे दक्षिणकरे पिष्ट-नीर्धेव कतिपयं निधाय तस्करस्थिताम् कुन्नानादाच क्रमेष पविषा-घिष्टानश्रतानां दितीयादिदिक्षानां दिवलकरे निधायोदकप्रवेपानं पूर्वक्कुर्यात् । बाश्ववैकले तु पापस्थितं वर्वमपि असमेकस्वैव करे निनयेत । तदनकारं पैतामस्वाचितं कुत्रवयं पितामस्विधानः अतिक्रिक्किकरे दिवशायतवाक्याय वासिक्रमीति, बस्ता वा-

मिति. युक्ते पितामदीति सकावयोचारकामां हाता 🗳 प्रमुक्तमोचाः भस्मत्वितामका भसुक्यमासः सपन्नीका बद्रक्षा दरं वः पार्च स्रभा वमः इति पैतामद्दिवकरेषु पूर्ववसत्पाविद्यतसुद्कं विवधेत्। अन-मारं तथेव यासिङमीति, अस्त्रता समिति, चन्ने प्रपितामहीति अन्त्रवरोचार्णामा अन्त्रसुकगोवा त्रसत्प्रापतामदा त्रसुकप्रमीय: सपतीका त्रादित्यक्रपा द्रदं वः पाद्यं खधा नम दति प्रपैतामद्वित्र-इचिचकरेषु पूर्ववरुदकं प्रचिपेत्। अध बयोक्तप्रकारेख थास्तिष्ठ-न्तीति, चन्द्रता वागिति, थको मातामहीत्येतन्त्रन्तप्रवसुचार्थ 🗳 अमुक्तगोषाः प्रसामातामहा चमुक्तप्रमाषः सपत्नीका वसुद्धपा इडं वः पाचं खधा नम इति सपविचेषु मातामद्याधिष्ठान्रभूतदिनद्विष्य-करेषु तत्पाचिकतसुदकं पूर्वविश्वविद्येत् । ततो यास्तिहक्तीति, प्रस्ता वागिति, वयो प्रमातामशीत्यादिमन्त्रवयाने 🗳 प्रमुक्तगोत्रा श्रामत् प्रमातामदाः श्रद्धावातुः पितामदा दति होवार्थे श्रमुकद्ममावः सपत्नीका बद्रक्षाः रूढं वः पाद्यं खधा नम इति सपविचेषु प्रमा-तामदाधिष्ठामक्षतदिजकरेषु तत्यावस्त्रितसुदकं निद्धात्। तदन-नारं याखिष्ठनीति, ऋसता वागिति, यसे रहुप्रमातामहीत्यादिनं मन्त्रवयं पठिला प्रसुकगोचा प्रसाद्दद्वप्रमातामचा प्रसानातः प्रिकामदा इति वोबार्य चसुक्रमभाषः सपन्नीका चादित्यक्र्या इहं वः पाद्यं खधा नम इति सपविचेषु प्रमानामदाधिष्ठानश्चति -अद्चिषकरेषु तत्पाषिकतसुद्कमर्पयेत्। तदेवं पिचादीमां माता-महादीनाञ्च पाचदानं निष्पाच वच्छमाचेतिकर्त्राथताकसापसूत्र-मर्छदानमपि तेवां निष्पाद्येत् । त्रास्मनीचदानप्रकारस्रवं । द्विष-

सुखलादिविशेषणविशिष्टः सन् स्टिमिप्रोचणादि चास्तिष्टनौति, त्रस्टता वागिति, यनो मातेति मन्त्रचयोचारणानं पाद्यदानवित्राध 🗳 त्रसुकगोत्राः त्रस्रात्पितराऽसुकव्यमीताः सपद्मीका वसुरूपा इदं वः पाचमनीयं खधा नम इति पाचिखतमुदकं मपविचेषु दिजदिचेष-करेषु पूर्ववित्रिविपेत्। तताचासिष्ठम्तीति, त्रम्हता वागिति, वसे पितामहीति मन्त्रपयोचारणान्ते अप्रमुकगोचा चसात्पितामहा प्रमुक्तप्रमाणः सपत्नीका रद्रक्षा रहं वः त्राचमनीयं खधा नम रति पितामद्याधिष्टानस्रतदिजकरेषु तत्पाचारूढसुदकं पूर्वविचिद्येत् । तदनमारं चासिष्ठनीति, श्रमृता वागिति, चन्ने प्रपितामहीत्यादि-मक्त्रवयसुचार्य ॐत्रमुकगोचा त्रसात्रपितामदा त्रमुकत्रमीखः सप-न्नीका पादित्य इपा इदंवः त्राचमनीयं खधा नम इति प्रपिता-मद्दिजकरेषु तत्पाचखसुदकमासिद्येत्। त्रय यथोक्रप्रकारेष या-सिष्ठमीति, श्रस्ता वागिति, यसे मातामहीत्यादिमन्त्रत्रयमुचाय 🗳 श्रमुकगोचा श्रम्भातामदा श्रमुकश्रमाणः सपत्नीका वस्ररूपा दृदं वः म्राचमनीयं खधा नम इति मातामइदिजकरेषु पूर्ववकासं निविचेत्। तते। याचिष्ठन्तीति, श्रस्तावागिति यसे प्रमातामहीति-मक्तवयं पठित्वा ॐत्रमुकगोचा त्रस्रत्यमातामदा त्रस्मन्यातुः पिता-महा इति वोचार्य श्रमुकश्रमीणः सपत्नीका स्ट्रक्पा इदं वः श्राचम-नीयं खधा नम इति प्रमातामइखानिखति इजकरे तत्पाचिखत-सुदकं दद्यात्। श्रथ यासिष्ठनीति, श्रम्टता वार्गिति, थयो सङ्कप्रमा-तामदीत्यादियदितपूर्वे।कमस्त्रदयोचार्षानस्तरं ॐश्रमुकगोना श्रसाद् वृद्धप्रमातामदा त्र**सात्रातुः प्रपित्तामदा इति वाभिधाय त्रसुक**-

क्रमीणः सपनीका पादित्यक्षा दृदं वः प्राचमनीयं खधा नम दृति ष्टद्वप्रमातामदाधिष्ठानस्रत-दिजद्विषकरेषु तत्याचिस्ततसुदकं पूर्व-क्त्रचिपेत्। यान्येतानि बज्जवचनप्रयोगपचमात्रित्य वाक्यानि दर्शि-तानि तान्येकवचनप्रयोगयुक्तान्ययाचारातुषारात् प्रयोज्यानि । यानि तु पाद्याचमनीयदानविषये प्रदक्षितानि वाक्यानि तानि पूर्व्यापन्यसा-कस्पस्रवात्रसाराचतुर्थ्यमागोवादिपद्युकानि विकस्पेन प्रयोज्यानि । पिप्पसादाधर्वणासु खदीरतामिति मन्त्रं पित्र-मातामस्योः, श्रासं पित्विनिति पितामइ-प्रमातामइथोः, इदं पित्वभ्य इति प्रपितामइ-ष्टद्भप्रमातामस्योः पाद्याचमनीयेषु प्रयुद्धते । श्रीनकायर्वणासु खदीरतामिति मन्त्रेण प्रथमं प्रपितामइख, तदननारमाडं पिद्ध-निति पितामइस्य ततसेदं पिद्यभ्य इति पितुः पाद्यार्घाचमनीय-दानं कला खदीरतामिति प्रथमं सङ्क्षप्रमातामद्य, तद्गमारमाद पितृनिति प्रमातामइस्र, ततसेदं पित्रभ्य इति मातामइस्र पाद्या-र्घाचमनीयानि प्रयक्कन्ति । ये तु विष्णूदितानां चासिष्ठन्नीत्यादीनां षयाणां मन्त्राणामाथर्वणस्चोकसोदीरतामित्यादेरेकैकस मन्त्रस पित्रारीकैकदेवतायाः पाद्यार्थात्रमनीयदानेषु समुचयं मन्यन्ते, या-सिष्ठनीत्यादिमन्त्रचयात् पूर्वं पश्चादा उदीरतामित्यादिषु मन्त्रेषु एकेकस्रच तच समुचारणीयः ।

इत्युपवेश्वन-संवेश्वन-पाद्याघीषमनीयानि । श्रयार्घानिक्रपणं । तथावादनसुक्षा श्रर्घदानविधिमाद याञ्चवस्त्यः । यवार्थस्य तिषैः कार्यः सुर्यादर्घादि पूर्ववत् । 'पूर्ववत्' वैसद्दिवकार्षादिवत्। 'मादिसकेन गत्थपुन्यादिदानं
स्टब्रते। मिलांसातिदेशे यत्रोपवीतस्य प्राचीनावीतेन, प्राम्युक्षनकः
दिवापासुस्रतेन, प्रादिषक्षकः मप्रादिषक्षेन, दिवापानुपातनकः
वयकानाचनेन, पविषिक्षविद्यादिलकः चिलेन, यदप्रवेपस्य तिस्रनिर्वप-पेन, देवतीर्थसः पित्रतिर्थेन, साद्याक्रदकः स्वधाकारेक पुरुष्वः
मार्वव रत्यादिनाकः पित्रादिनाका, वस्त्रवपुदेत्रप्रापितेन वाधोऽनु-वसेयः, तचैतेषु केषास्त्रदुपदेशः पूर्वसेव दर्श्वतः, केषास्त्रद्वेव प्राची-मानीताप्रदेशमहितस्तिकेषपदेशे। वैजवापस्यक्षे।

प्राचीनावीती प्राचाखायपूर्णानि वर्शाणि वित्वाचि पद्माद्ये दर्भेषु निधापयेत्।

कान्द्रोग्यपरित्रिष्टे काल्यायने।ऽपि ।

क्ष्यस्यं तदा सिश्चेत् पित्रपात्रेषु पूर्ववत् । ततस्त्रिकांस्त्रिक्षोसीति गन्धपुष्पाणि चैत्र हि॥ 'पूर्ववत्' श्रकोदेवीरिव्यनेनेत्यर्थः ।

क्रञ्ज-क्रिचितस्रतावपि।

श्ववस्रक्षं वाचे व्यञ्जोपवीते स्वता तिसीरवकीर्व्यं सर्वसुर्भि तिसे श्विः श्ववस्थाने पूर्वे स्वतः श्ववोदेवीरिति ।

वाराइ-विष्णुपुराणयोः ।

तिसामुना चापमचं दद्यादचीदिकं दिजः।

म चैर्व मन्तवं यदैः सह प्रमुख चेत्रापि तिसानासुपदेशे घटत इति, यते।ऽयं व्रवकार्थे तेवासुपदेशः, बदार्थस्य तिसेः कार्य रत्यु-कात्त्।

# मार्कख्यपुरागेऽस्तृतं।

श्रपसद्यं तथा चार्छं यवार्धञ्च तथा तिसै: ।
निष्पादयेगाहाभाग पिष्टणां श्रीणने रतः ॥
चतुर्विंग्रतिमते तु पित्र्ये चित्रिखलस्योपदेशः कतः ।
पिष्टपाचे विश्वेषोऽयं तिस्रोधीति तिसान् चिपेत् ।
तिस्रस्तिसः श्रसाकास्तु पिष्टपाचेषु पार्व्येषे ।
हेकोहिष्टे श्रसासैकं निधायोदकमाहरेदिति ॥

दिचयस्य स्वाप्त सङ्गत्यकारेण दर्शयस्य स्वाप्त द्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त

द्रस्यर्थदानविधिः।

श्रधार्घपात्रमंस्कारः ।

तम अञ्चाष्डपुराषोका संस्कारकर्त्तथा वैश्वदेविकार्ध्वप्रकर्षे दिश्वता । संस्कारस्य त्र त्र प्रविकार्थ्य त्र प्रविकार । पाचावि त परिभाषायां पाचप्रकर्णे अभिहितानि । तेषु प पाचे के कातीयद्र यनिर्धितानि भिस्नजातीयद्र यनिर्धितानि वा यथोपपन्नानि ग्राह्माणि ।
तच प भौनकाश्वस्त्रायनावाहतुः ।

तैजमास्ममय-म्हकायेषु चिषु पाचेस्वेकद्रयेषु चैति । 'तैजमं' सुवर्ण-रजत-तासादिकांस्ममयं। 'त्रश्ममयं' भाषिका-मरकत-स्कटिकादिमयं। 'स्टकायं' स्वतिकाप्रकृतिकं प्रसिद्धसेव। पिषा- दीनां चयाणां घणाक्रममेकेकस्य तेजसादिजातीयमेकेकपानित्येवं सिम्नजातीयद्रस्यनिर्मितेषु पाचेषु चयाणामपि वा पितृणां तेजसा-दिजातीयद्रस्यनिर्मितेषु (१) वा चिषु ।

गोभिले।ऽपाइ।

सीवर्णराजतायुम्नरखङ्गमणिमयानामन्यतमेषु पचपुटेषु वा यानि वा विद्यन्त इति ।

तानि चैतान्यर्घपाचाणि पार्वणे चीन्येव ग्रहीतव्यानि । तथाच मामवमेचायणीयस्त्रचे । चीखुद्रपाचाणि कस्पयेत् ।

'खदपाचानि' चर्छसाधनीदकधारणार्थानि पाचाणि, तानि पिटपितामइ-प्रिप्तामइदैवत्ये आह्रे चीक्षेव 'कक्ष्ययेत्' खपाददीत । चनाचमित्रप्रायः यद्यपि पिचादेरेकेकस्य खाने बह्नो ब्राह्मणा निमन्तिताः
सर्वेषामेक एव वा, तथाप्रचंदानोद्देश्यानां पिचादीनां चिसंस्थकतात्याचाणां चित्नमेवोचितं न ब्राह्मणसंस्थापिरच्छेद्यतं। चर्छसाधनापादानस्थार्थार्थतात्तस्य चार्थदेवतार्थतात् प्रधानभ्रतदेवताभेदेन तदुपसर्क्रनीभ्रतपाचे भेदो न्यायः न तर्घदेवताधिष्ठानभ्रतबाह्मणभेदेन ।
च्रिधिष्ठानस्थार्थादिकं प्रत्यप्रयोजकत्वात् । एवं देवतेक्ये पाचेकां न
ब्राह्मणेका इति । यजमानस्य दिपिहकत्वे दिपितामहत्वे दिप्रपितामहकत्वेपि वा वचनाक्रीक्षेवार्थपाचाणीति हरिहरः ।
च्रीनकायसायनाभ्यामप्रकं ।
चित्र पाचेस्विति ।

<sup>(</sup>१) तैजसादान्यतमैकजातीयम्बनिर्मितेब्बित ख॰।

#### प्रचेतसायुक्तं ।

ची क्ये वोदपाचा कि स्वाचो दुम्बराश्वरणीयान्यद्र व्यमचानि वा सति-स्नानि सपवित्राणि गन्ध-मास्यार्चितानि क्रलेति । अञ्चने ऽप्याद ।

चौद्येव पाचाणि सतिलकुश्रगन्धेदकानि इति ।

तानि च पात्राणि पित्नभोमातामहेभ्यश्च त्रीणि त्रीणि क्रियनो।
तथाहि। एकैकसैकैकेन ददाति एकैकस्थ पित्रादेर्यसम्बन्ध कर्म तदेकैकेन पात्रेण निवर्त्तयितयं दति कात्यायनवचनयाखायां उपाय्यायकर्केणोक्तं, तदन्मातामहेष्टित्यतिदेशादिप मातामहत्र्वर्गे पृथक् पात्रवयं
कर्त्त्रयं। यद्य निगमवचने मातामहादिवर्गार्थमेकसेव पात्रं दर्शिययते,
तद्येषां दृद्धपरम्पर्या क्रियते तेषासेव नान्येषां। यते। मातामहवर्गेऽपि
व्रिष्टपरम्परया पात्रवये।पादानं दृश्यते। तानि च नीणि पात्राणि
दिक्तमेणायेषु दर्भेषु दिचणापवर्गान्युत्तानान्यासाद्येकैकिनगुणीक्ततानि
दिक्तमेणायेषु दर्भेषु दिचणापवर्गान्युत्तानान्यासाद्येकैकिनगुणीक्ततानि
दिक्तमेणायेषु दर्भेषु दिचणापवर्गान्युत्तानान्यासाद्येकैकिनगुणीक्ततानि
दिक्तमेणायेषु पविचाणि निधायापानिषिद्येत्।
तदाह विष्णुः।

दिवणायदर्भेषु दिवणायवर्गचमचेषु पविचान्तर्शितेष्वप श्रासिञ्चेत् क्रुत्रोदेवीरिति ।

द्विणायदर्भी परि द्विणापनर्गतयासादितेषु चमसेषु सार्घपानेषु उपरिनिद्दितपनिनेषु प्रस्नोदेनीरिति मन्त्रेण प्रतिपानमपोनिनयेदि-त्यर्थः। श्रन केचित् न्युखान्यासाद्य प्रोच्छोत्तानानि काला तेषु पनिना-नार्ह्तेषु असं निविद्यति, तन्तु यथाचारं कैखिदेव कर्म्यं। श्रन पनि- चाकि चित्रिक्षानि कर्त्तकानीति प्रागेव चतुर्वित्रतिमतोपन्याचे दर्जितं।
चच प्रतिपाचमन्याचेचनं कार्क्यमिलाइ प्रचेताः।

यज्ञियद्रवासमेषु पविचानार्शितेम्बे कैकिस्मिन्नप मासिन्नेदिति । याच पाचभेदादेकैकस्मिन्नेव जन्नप्रचेपे सिद्धे प्रतिपाचं मन्त्रादस्वर्थे।ऽचं विधिरिति गम्यते ।

श्रामाचे चनाननारं तिसप्रचेप जकः कूर्मपुराणे । श्रामोदेखोदकं पाचे तिलेऽभीति तिस्रांसाचा । चिद्या चार्षे यथापूर्वे दत्ता इस्तेषु वा पुनः॥ श्राच प्रतिपाचं समन्त्रकं तिस्रावापमाइ कात्यायनः।

चित्रयहच्चमसेषु पविचानार्षितेम्बेकैकसिक्षप श्रामिषति प्रश्नो-देवीरित्येकैकसिक्षेव तिसानावपति, तिस्रोऽसि सामदेवत्योगोसवोदेव-निर्मितः प्रस्नविद्धः प्रषः स्वध्या पितृन् स्रोकान् प्रीणाप्ति नः स्वधा नम रति।

श्रम पिहतीर्थेन निश्वावापः चेामदेवत्य स्त्येतस्य स्थाने पिहदेव इत्येति पठिता मन्त्रस्य नागरस्यण्डे दर्धितः।

पितृषामर्थपानेषु तथैव च जसं विपेत्।
तिलोऽपि पितृदेवत्यो गोसवोदेवनिर्धितः प्रत्नविद्धः प्रचः खध्या पितृनिमास्रोकान् प्रीषाद्दीति। पृथक् तिलांख तनैव पितृतीर्थेन यस्तः।

'तथैव चेति बन्नोदेवीरित्यनेन मन्त्रेष तिखेशित्यादिनानुमन्त्रेष पृथक् पृथनेकैकस्मिन् पाचे तिस्नान् चिपेत्। श्रव प्रीषादीत्यस्माननरं नः स्वधा नम इति मन्त्रस्य बेषो ज्ञातस्यः।

प्रकावद्धिः पृषा इति पाठानारं दर्भयसाद गोभिसः।

यज्ञियर चरमसेषु पविषामाहितेम्बे कैकस्मित्रप श्वासिञ्चति श्रक्षा-देवीरित्यय तिसामावपति तिसोऽसि पिरहरेवत्योगोसवा देवनिर्मितः प्रमविद्धः एकः स्वथ्या पिरहनिमाम् स्नोकान् प्रीसाहि नः स्वधेति।

त्रायसायनयह्ये चिषु पाने खेकद्र योषु वा दर्भाम्मर्हितेखपः प्रदाय प्रमोदेवीरभिष्टय द्रत्यमुमन्त्रितासु तिस्नानावपति, तिसे १८सि सोमदेव-त्योगोधवोदेवनिर्मितः । प्रमविद्धः एकः खध्या पितृ निमान्स्नोकाम् प्रीणाहि नः खधेति प्रस्थेनेतरपास्त्र मुष्ठान्तरेषोपवीतसाद्द्विणेन वा स्योपस्हीतेनेति ।

श्रव शिषु पात्रे स्वेकद्र खेषु वेद्येतावत्पूर्वमेव खास्थातं । श्राधाराकाङ्कापरिपूरणार्थन्तु पुनर्लिखितं दर्भान्तार्हितेस्विति, दिगुणीकृतविश्विदर्भपवित्र खुत्र पात्रेषु द्वरणीमपः प्रदाय ताषाय श्रवोदेवौरिभष्टय दत्यादिनानुमन्त्रणं कर्न्त्यं । तत्र पात्र न्यानिवेशितानामप्यपं सक्तदेव तन्त्र न्यायेन युगपत्वर्वानुमन्त्रणस्थावात्तासु चैवमनुमन्त्रितास्तपु तिलेशित्यादिना प्रतिपाणं तिलावापः कर्म्न्यः। श्रव
य प्रत्यावापं मन्त्राव्हितः, क्रियमाणावस्त्रस्य हि कर्मणः करणमन्त्रीऽष्ट्रं । न च चयाणां तिलावापानामेकस्मिन् काखे क्रियमाणते।पपद्यते । श्रतः कालभेदात् तन्त्रास्कावे मन्त्रावित्तरावस्त्रको । श्रनुमन्त्रणन्तु निष्पादितेषु कर्मसु क्रियमाणमविश्वेषात् सर्वे।पकारकक्षितिव्यतीति नाविनं सभत इति हरिहराभिप्रायः। श्रप्तिलादिप्रचेपाणां
प्रकारमाह प्रवियेनेत्यादिना । प्रवियेन' वासेन हस्तेन, 'दत्रस्थ'
दिचणपाणः, प्रदेशिन्यङ्गुष्टयोरन्तरागतेन । एतद्कं भवति वासस्य
कनिष्ठकाम् सप्रदेशे दिचणहस्तपिद्यतीर्यसंयोगः कर्म्नय इति । श्रव

हेतुः 'उपवीतलादिति। यथा दिचिषेन कर्म कुर्वते। वामस्कश्वस्तिन न यश्चोपवीतेन उपवीतिता भवति। तथा वामेन कर्म कुर्वते।दिच-णस्कश्वस्थितेने।पवीतितेत्यर्थः। दिचिषेन वा इस्तेन, 'मयोपर्रद्धीतेन' वामइस्ताग्रस्पृष्टेन, तिस्नावापनादि मर्वे कार्यः।

त्रतुपूर्वमातुपूर्वीण कुर्यात्, तिखावापाननतः गन्ध-पुत्र्यप्रत्नेपः कार्यः इत्यृकं पाद्म-माक्ययोः ।

दर्भासनामि दत्तादौ चीणि पाचाणि पूरयेत् । सपविचाणि क्रत्यादौ प्रश्नोदेवीत्यपः चिपेत् । तिस्रोऽसीति तिसान् कुर्यात् गन्ध-पुष्पादिकं पुनः ॥ एतस्रगन्ध-पुष्पनिधानं पाचनिहितानामपान्युजनार्थमित्युकं ब्रह्मपुराखे।

तता यज्ञियरचेत्यपानेषु मनुशेषु च।

ग्रहीतापः पविचाणि श्रन्नोदेवीर्जपन् चिपेत्॥

विकिरेत्तेषु च तिखान् तिखेऽधीति जपन् क्रमात्।
श्रद्धाः पुष्पेस्य गन्धेस्य ताः प्रपूष्ट्यास्य शास्त्रवत्॥

'ततः' इत्यावाद्दने स्तरकाली नितलिविकिरणानमारं । 'ताः' पापनि-दिताः, 'श्रर्थाः' श्रापः, पुष्पेस गन्धेस प्रपूष्याः । 'ब्रास्त्रवत्' यथात्रास्तं ।

त्रविक्रमेव पात्रं, पात्रखापने मन्त्रं, जख-तिलप्रचेपयोर्थ्हेक्करं, ख्रधा-निषेत्रने मन्त्रान्, समन्त्रकगन्ध-पुष्पाचतप्रचेपसुपरि दर्भैः प्रकादनदाह बौधायनः।

द्चिणेन ऋग्निं खधापाचं खापयेत् ऋामागन्तु पितरे।देवयानात्। तिकोऽचि योमदेवयो गोधवे। देवनिर्कातः प्रक्रविद्धः एकः खधया पिद्धिनमान् खोकान् प्रीणादि नः खधा नम इति तिसानारोषः, मधु वाता स्वतायते मधु सरित्त सिन्धवः माध्वीर्गः सन्वोवधीः मधु नक्तसुतोषमो मधुमत्पार्थिवं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्त स्वर्थः। माध्वीर्गावोभवन्तु नः। सोमस्य त्विविरिष। अस्त्रोदेवीरिभष्टय त्रापोभवन्तु पीतये शंथोरिभस्रवन्तु नः। इत्येतैः स्वधा मित्रीक्तत्य निरस्तन्त्रसुचेः श्वर इति किञ्चित्रिरस्य गन्ध-पुष्पा-क्तैः पिष्टभ्या नमः पितामद्वेभ्यो नमः प्रपितामद्वेभ्यो नम इत्यर्च-थिला दर्भैः प्रस्कादयेत्।

श्रसार्थः। श्रमिद् चिणेन श्रन्याद्दार्थप्यनस्थावमध्यस्य वाग्नेद्दे चिणतः स्वभापाने श्रद्धीदकभारणार्थं पानं स्थापयश्वामागन्तु पितरे। देव-धानादित्यादिनं मन्त्रस्य सार्थत्। तदनन्तरं तिलोऽसीत्यादिना मन्त्रेषः तिलान् प्रचिष्य मधुवातेत्यादिभिर्मन्त्रीर्मधु-घृतोदकरूपां स्वधां मिन्श्रीकुर्धात्। तत्र मधुप्रकाशकलानाधुवाता द्रति त्वचेन मधुपचेपः। लिषिसेजः तेचे। वे घृतमितिघृतप्रकाशकलात् सोमस्य लिषिरसी-त्यनेन घृतप्रचेपः। खदकप्रकाशकलात् स्वीत्यनेनोदकप्रचेपः। तते। निरस्तं नसुचेः श्रिर द्रत्यनेन।वकरित्रसनं कुर्धात्। पित्रभ्यो नम दत्यादिमन्त्रचर्थेण प्रत्येकं गन्ध-पुष्पाचतं निचिष्योपरि कुश्रचयं निद्धात्।

ते च मन्त्राः। श्रामागन्तु पितरे।देवयानात् पयःसमुद्रात्मरितात् सुवर्गात् श्रास्मन् यश्चे सर्वकामान् सभन्तामचीयमाणमुद्यतानिमां पित्रभ्योवो ग्रहामौति। मधु वाता श्वतायते मधु चरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्वोषधीः मधु नक्तमुते।पये। मधुमत्यार्थिवं रजः। मधु यौरस्त नः पिता मधुमान्नोवनस्पतिर्मधुमानस्त स्तर्यः। माध्वीर्गा-

वोभवन्तु नः। सेामस्य लिषिर्धः तवेव मे लिषिर्ध्यादिति चजुः। निरसं नमुचेः बिर इत्येतदेतावदेव चजुः।

हारीतेन त्वपां निविचने मन्त्रान्तरमुत्पवनचीमं । श्रामाद्योदपाचेषु समन्यायन्तीत्वप श्रामित्र समनमञ्जात्वपृथिति । श्रयमर्थः । समन्यायन्तीति प्रथमप्रतीकवता मन्त्रेणार्थपाचे कसं निविच्य सुमनसः पुष्पाणि तच निधाय इसदयाङ्गुष्ठोपकनिष्ठाभ्यां कुश्रपविचं स्टहीला प्रोचणीवद्त्यवनं कुर्यात् ।

श्रव प्रतीकग्रहीतो मको वैश्वदेवार्षप्रकरणे दिर्भतः। जत्यवनन्तु द्वण्णीमेव कर्त्त्र्यः। केविन्तु देवोवः स्वितोत्पुनालिक्ष्रदेण पिवनेस् वसेः स्ट्यंस्य रिमाभिरित्यतेन यजुषोत्पवनं कुर्व्यते। निगमे तु साग्निकक्ष्र्ये पर्द्वत्यो श्राद्धे चलार्यर्ष्यपाचाणि तेषां च दिन्ति पाभिमुखोक्षिद्धितसेखायां खापनं सगादिषड्द्रयोपेतानां श्रद्धिः प्रपूरणं। तच च मन्त्रान्तराष्ट्रक्षानि उक्तिस्य दिवणासेखायां कता स्वीदांश्वमसांश्वतुरः सक्तिस्व-पयोद्धि-मधु-घृतिमश्रान्त्रशायाद्यान्त्या-पोहिष्टीय श्रवोदेवीरित्यद्भः प्रपूर्येति।

'सक्' पुष्पमासा। 'श्रीहान्' चपु-सीस-कृष्णायसयिति रिके दे अ-स्थाति भिर्विरितितान्। तां खतुः संख्यकान् यथोकायां सेखायां समा-साद्य, श्रव चतुर्थस्य मातामहाद्यर्थार्थता वस्यते। तां स्व सगादिषड्ट्र-स्वोपेतान् कृता महात्या हृत्यादिभि मेन्द्रीरिद्धः प्रपूर्यत्। अर्भुवः स्वरि-तिमहात्या हृतयः। 'श्रापो हिष्टीयं' श्रापो हिष्टा मयाभुव हृत्यादिनवर्ष-स्वक्तं। श्रन्ये तु जल-तिस्न-कुश्च-कुसुम-यव-गन्धास्त्रानि षड्येद्रस्या-स्वाइः। तथा पार्थन्दद्यादित्यनुष्टनी। कास्तिकापुराणे। तिस-गन्ध-यवैः पुष्पैर्जसैर्देभेश्च मन्त्रितैः।

'मिन्तितिति तिख-जखयोरचैव मन्त्रावृक्ती । घवामान्तु घवी-मीति प्राग्नकः । गञ्चपृष्ययोद्ध गञ्चदारामिति, श्रीय ते सन्त्रीयेति मन्त्रदयं पाद्यादिप्रकरणे दर्जितं । यच पाद्यादिप्रकरणे पाचपूरणानन्तरं गायश्चानुमन्त्रणसुकं तेन कुन्नानां वच्छमाणानां चानुक्रमन्त्रकाणां मन्त्रवन्तानुमञ्जेया ।

मह्मपुराणे लष्टावर्घद्रव्याष्ट्रकानि ।

एष तेऽर्घ रति प्रोच्य तेभ्यो दद्यादयाष्ट्रधा । जलं चीरं दिध घृतं तिस-तष्डुस-सर्वपान् । कुत्रागाणि च पुष्पाणि दत्ताचामेत्ततः खयं॥ धेति चीराद्यप्रजातीयद्यामस्ति स्वसंगाह नेऽर्धा

श्रष्टधेति चीराद्यष्टजातीयद्रव्ययद्तिं जसं एव तेऽर्घ इति वा-क्येन पित्रादिभ्यो दत्त्वाचामेदित्यर्थः।

# द्दति पाचादिसंस्कारः। श्रयार्घदानं।

तच पाचे ऽर्घ द्रव्यनिधाना ननरं ॐ पित्रार्घ पाचाणां सम्यक्तिरस्ति-ति इताम्मिलः पिढ़ ब्राह्मणान् एक्केत्। ॐ श्रस्तु पिचर्घ पाचाणां सम्यक्तिरिति तैः प्रस्तुके ते व्यर्घ पाचे व्यधीनि हितद्भैः सह पाणि भ्यामे-के के सुद्धृत्य ॐ स्वधार्घा हति मक्तेण पिचादि ब्राह्मणानां पुरता यथा क्रमंदिण ग्रत्या स्वापयेत्।

तदाइ जात्रकर्षः ।

तते। उर्ध्याचसम्यक्तिं वाचियाः दिनाक्तमान् । तद्ये चार्थ्याचाणि खधार्थाः इति विन्यसेत्॥ तदनमरं "दत्तदर्भेदिने इस इत्यादिदर्श्विष्यमाणमञ्जापुराणव-चनात् म्राञ्जणइस्ते प्रथममपो निनीयार्थपानस्वितं कुत्रपविनय दिचणागं निधाय म्राञ्जणमभ्यर्थाणं दद्यात् । तथा च दच-गार्यावासतुः ।

> इस्ते प्रादेशमानम् त्रिटह्ना पवित्रकं। श्रभ्यर्च पूर्वते। उर्घ वै दद्याम् पिट्टहिङ्सुखः॥

'चिरत्' चित्रखाकं । 'पूर्वतः' श्रादौ । श्रच यत्पूर्वमर्थपाचला-पितं पविचमासीत् तदेव ब्राह्मण्डस्ते देयं नान्यदिति गट्यन्तरेण दर्भायव्यमाणे मानव-मैचायणीयस्चे द्रष्टथं । प्रकृतलेनापि तस्वैव मुद्धिस्त्रात् । केचिनु तस्य प्रयोजनलादन्यद्पाददते । तद्युकं । श्रम्यचोपयुक्तानामपि दर्भाणामन्यच विनियोगदर्भनादित्युपाध्यायकर्के-णाप्येवमेवाचिष्य सिद्धान्तितं ।

श्चर्षनञ्च गन्ध-पुब्धैः कार्य्यामात्रुकं वाराहपुराणे । गन्ध-पुष्पार्चनं कला दद्याद्वस्ते तिलेव्हकं । श्चर्षनप्रकारस्क्रकः कास्त्रिकापुराणे ।

> ष्मभार्च विधिवद्गत्या सृष्टिन्यायेन मन्त्रवित् । ष्मर्घन्ददात्ततः पाचैत्रेष्ठातृचचद्खे।द्ववैः ॥

ज्ञिरस्तोऽघोऽघःकरणं स्रष्टिन्यायेन करणं, ज्ञीर्वतोवाचे जायमाने। जायत रति ज्ञतपथे ज्ञीर्वतः स्रष्टिश्रुतेः वैकस्पिकश्चेतत्। ज्ञतएव गार्ग्यक्षेकि-गौतमावाष्टतः।

> भिरसः पादतीवापि सम्यगभ्यर्चयेत्ततः । पूर्ववत् प्रथगेकीकमेकीकेनार्चयेत् क्रमात्॥

द्रच पित्वन् पादतः जिरस्तो वा पूजयेहेवांस्त पादत एवेति प्रक्वा धरे।
ध्याध्यातवान् । पूर्वविदिति चा दिव्या द्रत्यमेन मन्त्रेण एकेकं पिचादिमेकेकेनार्थेण पूजयेत् । स्रितिचन्द्रिकाकारस्त एकेकं ब्राह्मणमेकेकेनार्थेण पूजयेदिति मन्यमानः पित्वपचे चीनित्येतत्पचिषयतामस्थोकवान् । पादतायदभ्यर्चनं तत् मूई। सं यच जिरसाः तत्पादासं मन्यविग्रेषेच कर्त्त्र यमित्याद प्रचेताः ।

पादप्रस्ति मूर्ज्ञान्तं देवानां पुष्पपूजनं। जिरःप्रस्ति पादान्तं नसे। व इति पैत्रके॥

श्वन नमे व इति मन्त्रोवाजसनेयशाखीयसात्रक्तिस्ति । नमो वः पितरे।रसाय नमो वः पितरः श्रोषाय नमो वः पितरे।जीवाय नमो वः पितरः खधाये नमे वः पितरे।श्रोराय नमो वः पितरे।-मन्यवे नमो वः पितरः पितरे। नमो वो ग्रष्टाश्वः पितरे।दस्त सतो वः पितरे।देशेति । श्राखान्तरीयास्त पिष्ठप्रदाने दर्शयियन्ते । पूजायामयमेव कम कनः ।

स्कन्दपुराणे ।

162

भीषाणमादितः स्कन्ध-पाणि-जानु-परदये । यतिसीर्गन्ध-कुसुमैरर्चयीत पिष्टदिजान् ॥

श्रक्षार्थः । प्रथमं श्रित्सि, ततः सथारे, दिष्णांसे, स्यक्तरे, दिष्णांसे, दि

इति सपवित्रेषु ब्राह्मस्त्रेषु पिष्टतीर्थेन प्रचेपकीयमिति किया-क्रमः । एतेन प्राचीनावीताद्यः पदार्थाः सामान्यवचनप्रापिता चिष् यावहृष्टवचनसंग्रादिभिरस्माभिविष्रेषतोऽपि स्रित-पुराणवचना-कदाः प्रदुष्यन्ते तच पिष्टथानं प्राचीनावीतं चोकं प्रचेतमा ।

> पिद्धन् धायन् ब्राह्मणेखपस्यं निनयेदिति । ब्राह्मणबरीरेषु पिद्धन् धायन् प्रचिपेदित्यर्थः॥

दिचणिभमुखलं, या दिचा द्रति मन्त्रः, प्रचेपणीयं, प्रचेपा-धिकरणं चोत्रं नागरसण्डे।

पेंद्रने यास्यवक्रेष पित्हणां परितृष्ट्ये । या दिया इति मन्त्रेण इसोव्यर्थं प्रदापयेदिति ॥ 'यास्यवक्रेण' दिचणादिक्प्रेचकेण सुखेन विश्विष्टः कर्त्ता, 'प्रक्षं' प्रकार्यसुदकं, 'प्रदापयेत्' प्रदेशत् । या दिया इति मन्त्रखरूपं कात्यायनादिवचनेषु सुदीभविष्यति ।

इसानां ब्राह्मयमन्धं तेषु च पविषान्तर्श्वितेष्वर्धादकनिषेचन-माइतः प्रज्ञ-सिखितौ ।

पविचानाहितेषु बाह्याषहस्तेषुदकं निनयेदिति ।

पवित्रामार्द्धामञ्च केचित्वाद्वाण्डस्ते पवित्रं निधाय कुर्वते, ऋपरे लर्ष्यपाचस्थाये तिरस्थीनं पवित्रं विधारयनास्त्रसम्पादयन्ति । पिट्टती-र्चविधिस्त पिट्टतीर्थेन तते।ऽयमित्यादौ ब्रह्मपुराषवचने दर्शयस्ति ।

पिचादिनासीचारणपूर्वकलसुकं साङ्खायनस्ट्हो।

खद्पात्राणि तिसेरवकीर्थासावेतत्त इत्यनुद्ग्य बाह्यणानां पालिषु निनयेदिति ।

अधाविति पित्रादिपावकस्य विश्वेषत्रायः परामर्शः क्रियते ।

. त्रतएव नामगोत्रोत्तारणपूर्वकलमुकं पाद्म-मास्यपुरात्रयोः । एवं पात्राणि सङ्ख्या यद्यासाभं विमत्सरः । या दिखेति पिष्टमाम-गोत्रैर्दर्भकरे न्यसेत॥

पित्रादीनां नाम गोत्रद्यात्रार्थं दर्भयुके ब्राह्मणकरेऽणं स्वरेदि-स्वर्थः । करे इत्येकवत्तरादेकसिन् द्विण एव दिनकरेऽर्ण्यानं कर्त्तयमित्यभिमतं ।

वैजवापेन लक्कलावर्धदानसुर्भः।

पाचाष्यमुदिग्रति पितरेतचेऽधं, पितासहैतचेऽधं, प्रपितासहैतचे-ऽर्धमिति बाह्यषाञ्चिषु पाचाषि निनयेदिति ।

पात्राणीति पात्रसानि जसादीन्यर्घवस्त्रनि, त्रत्र पित्रादिश्रस्दान् समुद्धोकवत्रनान्तान् प्रयुद्धानेन नाम-गोत्रयोरीप तदन्त्रयोरेव प्रयोगः स्रुचितः ।

तथा च प्रचेतोद्धद्वविष्ठौ । श्रप्रदिचिणमेतेषां एकैकन्तु पित्रक्रमात् । सम्बोध्य नामगोचाभ्यामेष तेऽर्घ्य द्तीरयन्॥

'एतेषां' पित्व-पितामइ-प्रिप्तामद्दानां, 'पित्वक्रमात्' पित्राहिक्रमात् 'एकैकं', 'नाम-गोत्राश्चां सम्बोध्ध' नाम-गोत्राचारणेन
समुखीद्यतः, श्रनेनार्थासम्बोधनविभक्तिप्रयोगोगस्यते । एव तेऽर्ध्य
दृत्युचारयन् पित्राद्यधिष्ठानभूतज्ञाद्वाण्डस्तेऽर्ध्यं दद्यादिति-ग्रेवः । ते
दृत्यनेन सद्दान्ययोपपत्त्यर्थं नाम-गोत्रयोरेकवत्तनाम्त्रयोः प्रयोगोऽन्सन्धेयः । श्रत्र नाम-गोत्रयद्दणं सम्बन्धाभिधानस्रोपस्त्रज्ञणस्रोति विद्ययं ।
तथा च व्यायः ।

गोच-धन्तस-नामानि पित्रणामनुकीर्भवन् । एकैकसा तु विप्रसा प्रश्चेपाचं विनिश्चिपेत्॥

'एकैक्स तु विप्रशेखेतत् केचिदेवं व्याच्चते, व्यायेकैक्स पित्रादे: स्थाने वहतो ब्राह्मणा निमन्त्रितास्त्रथायेकदेवताधिष्ठान-भूतेषु ब्राह्मणेखेकमेव ब्राह्मणं तदुद्देशपरिकस्पितेनार्चेष पूजयेत्, न तु तद्धिष्ठानभूतदितीयादिकमपीति । श्रुक्ते लाजः ।

एकदेवतासम्ब्रेन थावन्तो ब्राष्ट्राणाः सम्पादितासावतां इसेषु
तत्पाचसमधीदकं प्रदेयं। एकैकस्रोति प्रतिब्राष्ट्राणं प्रथक्ष्रथक्षियारक्षाथं। श्रसिंख पचे इसेस्वर्धं प्रदापयेदित्येकस्राधीदकस्रानेकइससम्ब्राभिधानमसमञ्जर्भ स्वात्। प्रत्यिष्टानं प्रतिपाद्यमानमन्थपुष्पादिसाद्यमधीदानस्य कृतं स्वात्।

समुद्धान्तानां सम्बन्धाभिधानानाम् प्रयोगस् सानव-मैचायखीय-स्रवेऽभिहितः ।

पविचं विप्रपाषी प्रदाय नाम-गोचे ससुचार्य मम पितरेतत्तेऽध्यें मम पितामच प्रपितामहेति ।

श्रव के चिद्विष्पाणेरेव सक्तकर्मसाधनतं मन्यमानाः पाची-दक्तमर्घ्यदाननिनयनञ्च तेनैवाचरिना । श्रन्ये तु पाणिभ्यां पाच-सुद्भृत्य ताभ्यामेव पाचेणार्घं निनयन्ति । तथा च धर्मः ।

या दिया त्राप दति पात्रं पाणिभ्यासुद्धृत्य नाम गोषश्च यदीता सपवित्रे इसोऽधें दद्यादिति । मह्मपुराषे तन्य एव प्रकारोऽर्घ्यनिनयने दर्धितः । ततो वामेन इखेन यहीता चमसान् क्रमात्। पिढतीर्घेन तत्तीयं दिख्येन च पाणिना ॥ दश्वदर्भीद्के इसे विप्राणाद्य प्रथक् प्रथक्। दशासम्बं जपंशाय था दिखा श्राप द्रायपि। असुकासुकगोनैतनुभ्यमस्त तिखेदकं॥

वामइसारहीतेन पाचेण दिचिषहरी जसं खावयम् दिचणहरी-पिक्षतीर्थेन विप्रदेसे तिस्वनचेदिति वचनार्थः। यस एव तेऽर्ध्य द्रियोतस्य खाने एतनुभ्यमस्य तिस्वोदकिमायुषारणीयं। यथश्च मन्तः प्रायेणाग्रिमत्कक्षेत्रत्राद्धविषय इति गन्यते, साग्निकमाद्धे द्वार्थाम्बर्मन्तरेणैवोदकिनचेषनिविदेषपास्थात्।

चतएव बौधायनः ।

श्रधैताशिक्षमित्रा श्रपः प्रतियाद्यव्यसमुग्ने ख्रधा नमे। अग्ने ख्रधा नम रति पिखिलोदकमेके यमामनिन, पुरे। अत्रं दिखिलोदकं द्यात्, भुक्रवस्यु च हतीयमिति ।

'श्रपः प्रतिग्राइधिखन्' ब्राह्मणानपः खीकारधिखन्, पित्राहि-नामाननारं खधा नम दृत्युचारयेत्। 'तिरित्यादि, 'एके' स्त्रक-काराः, श्राद्धप्रयोगे विवारं तिखादकमामनिना। तत्र काखानाइ, 'पुरे।ऽसं दिः' श्रस्तत्यागात्पूर्वं दिवारं। तत्र गोमयमण्डखे चरणचाख-नाननारमेकं, श्रग्नौकरणात् पूर्वं दितीयं। 'भुक्तवस् च वतीयमिति भुक्काचान्तेषु दिजेखच्योदकाख्यं वतीयमित्यर्थः। श्रतप्त प्रदेशान्तरे च एवाइ, पिक्षभ्यः खधा नमः पितामदेभ्यः खधा नमः प्रपिताम- हेभ्यः खधा नम इति खधादलेति। खधा पूर्वमेव खास्त्राता, ताः बाह्मणहस्ते दल्लाग्रौकुर्यादित्युत्तरेण समन्धः।

निगमाऽपि ।

तेभ्येव्यतिषङ्गमवदानवद्भृता इस्रेव्यपेानिषञ्चत्यसुखेति नाम-याइं चतुर्थेन मातामहादीनामवनेज्येति ।

'तेभ्यः' चमचेभ्यः, चतुर्धेन मातामहादीनामित्युक्तसात् । चिश्व-स्थमचेभ्यः श्रपोदचा इस्तेनोद्धृत्य श्रमुखेति पद्धन्तमेकेकच्य पिचारे-र्वात्तवङ्गमवदानवदिति । यथा चातुर्माच्येषु पैचे महाहविवि खति-वङ्गमवदानानि स्टइन्ते एवमचापीति । तद्यथा पैचे पितामह-प्रपितामहचमचेभ्या स्टिन्ना प्रथमं पित्र महाद्याच्यक्ते निविद्येत् । ततः पैतामह-प्रेतामह-पैचचमचेभ्या स्टिन्ना ह्याच्यक्ते निविद्येत् । ततः पैतामह-प्रेतामह-पैच-पेतामह-चमचेभ्या स्टिन्ना प्रपितामहदिककरे निविद्येत्। ततस्य प्रपेतामह-पैच-पेतामह-चमचेभ्या स्टिन्ना प्रपितामहदिककरे निविद्येदिति । श्रास्त्वायनीयास्तु सार्ध्यपाचं वामहस्तं दिक्वहस्ता-सृष्टतर्जन्यमारात्ते निविद्य पाचाम्मरपरिद्युतेनोदक्तेमाध्यं कुर्वन्ति, स्वेति-पद्यस्विष्यकरस्त्रहोतेन पाचेष्य वा । तत्र प्रस्त्रवेतरपाच्यक्तुष्ठा-मत्रपेत्यादावाश्वद्यायनवचने प्रागेव दिव्यतं । पाचात्रमन्त्रव्यमन्त्राद्र-ध्यंदाने मन्त्राम्तरं, था दिव्या हत्यस्य ब्राह्मणहस्त्रमित्तोदकानु-मन्त्रणे विनियोगं चाहास्वायनः ।

पितरिदं तेऽधं पिनामहेदं तेऽधंमित्यसुपूर्वन्ताः प्रतिग्राहविष्यम् यहत्वधाधा दति प्रस्रष्टास्तर्मन्त्रतासु यादिया जापः पृथियां धंवश्चवृद्यां जन्तरिवा उत पार्थिवीर्याः । दिरस्ववर्षा यश्चियासा म जापः संस्थानाः सहवा अवस्थिति ।

श्रम तिखावापानमारं पितरिदं तेऽधं पितामदेदं तेऽधं प्रिप्तामदेदं तेऽधं प्रिप्तामदेवं तेऽधं तेऽधं तेऽधं तेऽप्तामदेवं तेऽधं तेऽधं तेऽप्तामदेवं तेऽधं तेऽप्तामदेवं तेऽधं तेऽप्तामदेवं तेऽधं तेऽप्तामदेवं तेऽपंतामदेवं तेऽपंतामदेवं तेऽपतामदेवं तेऽधं तेऽपतामदेवं तेऽधं तेऽपतामदेवं तेऽधं तेऽपतामदेवं तेऽधं तेऽपतामदेवं तेऽ

'ताः' पाषखा अपः, ब्राह्मणान् प्रतिग्राह्यव्यम् सक्तसक्तत्वधार्चा इति मन्त्रं अपेत्। अनेन प्रतिग्राह्यदित्यर्थः। सक्तसक्रदक्नादख चिरेवोचारणं कर्त्त्यं, ब्राह्मणभेदानुरेधिनावृत्तिः। तासु
प्रस्तासु ब्राह्मणह्स्तेभ्यो भूमिगतासु चादिखा इत्यनचर्चानुमन्त्रयेत्,
अनुमन्त्रणञ्च सक्तदेव सर्वेवामिति प्रागेवोतः। कात्याचनसु पृथिखानित्येतस्य खाने पचसेति पठितवान्, एकैकस्यैकैकेन ददाति सपविषेषु हस्तेषु। चा दिखा आपः पचसा संवभ्रवृर्था अन्तरिचा जत
पार्थिवौर्याः हिरस्यवर्णा चित्रवास्ता न आपः संस्थोनाः सहवा भवन्तिति
असावेष तेऽर्थ इति। गोभिस्तसु श्रिवा इति पदाधिकमसुमेव मन्त्रं
पठितवान्, एकैकस्यैकैकेन ददाति सपविचेषु हस्तेषु। चा दिखा आपः
पचसा संवभ्रवृर्था अन्तरिचा जत पार्थिवौर्या हिरस्यवर्णाः चित्रचास्ता न आपः श्रिवाः संस्थोनाः सहवा भवन्त्वसवितः रेर्थमिति। चे
विष्णुस्यति-विष्णुधर्मान्तर-ब्रह्मपुराणेषु चास्तिहन्तीत्यादयोऽर्थमन्त्राः
सक्ताः ते पाद्यादिप्रतिपादन एव दर्शिताः।

मैनायणीयसने एकैकं पिने पितामहाय प्रिपतामहाय चातु-दिस्स ब्राह्मणस्य पाणी निनयेत्। पिने पितामहायेत्यादिनतुर्थ्यन्त-निर्देशात् श्रमुकगोनाय श्रमुकश्रमणे श्रस्मत्पिनेऽयमर्थ इत्यादी-न्यर्थदानवाक्यानि प्रयोज्यानि इति गन्यते।

#### षाष दारीतः।

त्राष्ट्रागैरनुज्ञातः समित्खेतीधमावाद्याग्निखान्तादीन् त्राज्ञाण-खानुदपानैर्यथार्थमर्चियलेति ।

श्रच समित्खेति ब्राह्मणकर्ष्टकानुद्वाश्रवणादग्निसमिन्धनं कर-वाणीत्यादिप्रार्थनावाकः द्रष्ट्यं। एवमनुद्वाप्य 'द्रध्व' श्रग्नी समिन्ध-नार्थं काष्ठं चिद्वा, पूर्वप्रदर्शितेरेत पितर दत्यादिभिर्मकः पितृना-वाद्म ततः पूर्वकिष्यते ददपाचै दपविष्टान् ब्राह्मणखाग्निखानादीना-दिग्रहणाद्भविर्धुक्प्रस्तीन् यथापूर्वं यस्य वर्णस्य यैरिचितेर्थः श्राद्धं विश्वति तास्वच्येत्। ते तु "वामपा नाम विप्राणामित्यादिना मनु-वचनेन पूर्वप्रदर्शिताः।

यदा श्रावादन एव म्हतिपत्राद्यधिष्ठात्रभावेनाग्निम्बानादिय-द्वन्यार्चनम् पित्रादित्रयसीव नामभिर्ययार्थिमिति वत्रनात् । सनेनैव च जीवत्पित्रकादेर्दयार्चनिमिति ज्ञायते ।

#### चमः ।

ततः यश्विसमानीय तुर्णीं दद्यात्पवित्रवत्।

तुष्णीमित्यनेन मन्त्रराहित्यं तेन या दिखा द्रत्याद्योत्मन्त्रय-मन्त्रा विकष्णेन करणमन्त्रा नेत्यनुष्ठन्थेथं। त्रथ वैतद्र्ध्यदानेमन्त्ररा-हित्यं येषां दृद्धपरम्पर्या पर्यते तेषामेव न सर्वेषामिति व्यवस्त्रया नेद्ध्यं। 'पविचवत्' पविचादियकसार्धद्रव्ययहितं। श्रक्षिंय मते ब्राह्मण्डस्तेऽन्ये एव कुशा निधेयाः। एवमेव मातामहादीनामि श्रष्थेपात्रसंस्त्रारादि ब्राह्मण्डस्तेऽर्ध्यदानं तत्त्रसाम-गोष-यम्बन्धाभि-धानसहितं पदार्थानुसमयेन कुर्थात्। मातामहानामध्येविमिति पति- देशसरणात् प्रार्थदानानमरमाचमनं कर्त्तवमिति पूर्वप्रदर्शितात् मञ्जपुराणवचनादवगन्तवं।

> रत्यर्घदानं । ष्मय संस्रवविनियोगादि ।

तषायसायम्यद्वे ।

रंखवान् समवनीय ताभिरद्भिः पुत्रकामे।सुखमनकीति ।
'संखवाः' प्रार्थ पाचिखता जलप्रेषाः । प्रव लिङ्गदर्भनं प्रतपर्थ ।
संखवो द्वीव खलु परित्रिष्टे। भवतीति । केचिन् व्राष्ट्राणकराष्ट्रिलविवरविनिःस्तमर्थे।दकं संखवप्रब्देनोच्यत इति व्याचनते । तसाते तु

प्रश्चेदानममये एव मंस्वदुदकं प्रथमपाने मंस्वियते । 'समवनीय' एक सम्वा । तथाच कात्यायनः । एकस्मिन् संस्वान् समवनीय पुष्तकामोसुखमनक्रीति । सुखस्य सम्बन्ध्यपेचायां सिन्धानादिध-कारिए एव सम्बन्धिकेनावगमात् पुष्कामो यजमानः स्वसुखमंज्या-दित्यवगम्यते । 'एकसिन्' प्रथमपिद्धपाचे ।

तथा च रह्यातातपः।

163

प्रथमे पिष्टपाचे तु सर्धान् सकृत्य संस्रवान् । श्रमित वदमं पञ्चात् पुत्रकामो भवेद्यदि॥

पित्रार्थपात्रेषु वत्रथमं पात्रं तत्र सर्वान् संस्वान् सभृत्य, श्वत्र पिद्यपात्रस्त्रिधानात् सर्वश्रन्देन पिद्यपात्रगता एव संस्वा स्टब्सन्ते, न वैश्वदेवपात्रस्ता श्रपीति ।

स्रोककात्यायमस्त संस्वाभिमन्त्रणे सुखास्त्रने च मन्त्रसुक्रवाम्। स्र्यां स्वधाया रत्युका संस्वामभिमन्त्रयेत्। ये देवा इति मन्तेष पुत्रकामासुखं सृष्टेत्। अन प्रतीकग्रहीता मन्त्रोलिखते।

ये देवाः पितरे। ये च मानुषा ये गर्भेऽस्त महत<sup>(९)</sup> ये परास्ता। य उद्धता जत ये निखातास्ते यस्तं इह मादयन्तां।

ब्रह्मपुराणे तु तत्पावस्थितेष्वेत संस्वत्रस्तेषु पुत्रकामस्य स्थ-मानस्य स्वसुखप्रतिविम्बावस्रोकनसुत्रं।

तेषु संस्वपाचेषु जसपूर्णेषु तच सः पुत्रकासे। सुखं पश्चेत्राकः पूर्वसुखोजपेत्।

श्रान्थकां खेकाः पित्रवर्गः पित्रवर्गमधीति च । गागरखण्डे लायुष्कामस्य वंस्वत्रजलेन खेल्याववेषमभुकं । पित्रपाचे वमाधाय श्रर्धपाचाणि स्टब्स्यः । श्रायुष्कामस्य तत्त्रीयं खेल्याभां परिचिपेत् ॥

'पिट्टपाने' पितुर्छ्याने। ऋष्यानाणीतिसत्तणया पानस्थिता जसक्रोषाः। 'समाधाय' निश्चिष्य, स्नेष्मनाभ्यां परितिपेत्। ऋग्ये तु पितुर्छ्याने क्रोषाष्ट्र्ष्ण्यानाष्ट्रेव निधाय तेभ्यसद्वस्थेभ्यो इस्ते असं संस्राय तेन स्नेष्मनस्वर्णं कार्यमित्याङः। प्रथमपानसभृतं संस्र्वोदकं इस्ते ग्रहौता श्रापः क्रिवाः श्रिवतमाः क्रान्ताः क्रान्ततमास्तास्ते सस्य-म्तु भेषजमिति प्राश्चिषपितृष्ट्य यजमानस्थान्येनाभिषेकः क्रियत इति वाजसनेयिनामाचारः। एतानि च सुखाञ्चनादौनि काम्यानि कर्मावि यञ्चोपवौतिना यजमानेन कार्याणि। पूर्वसुखलसिङ्गेनापेटककर्मकला-

<sup>(</sup>१) 'मबत' इत्वयं चादर्भं पुत्तकपाठः, परन्तु न समीचीनः।

वगतेः फलसाधनलेन गोदो इनवन् प्रक्रतिकयाङ्गभावाभावाच । एवसिष्ठ सुखमार्जनादिषु काम्यिकयाविश्वेषेषु विनियोग छकः । तच
यदि तेषूपयुष्यमानानान्तेषां कियानंश्रोविश्वयते तदा वा कामविरच्चे वा प्रतिपत्तिविश्वेषः कार्यः । से।ऽपि तदेव वा खधावाचनपर्यन्तं संग्रद्धा वा तच प्रथमपिद्धपाचन्युक्तीकरणपचे तदेव छत्तानधारणपचे तु खधावाचनायविहतपूर्व्यकाले । येसु कराङ्गुस्तिगतान्यर्थादकानि संस्ववश्वयेने। च्यते दित पचात्रयणं कियते तैः प्रागुक्तसुखाञ्चनादिकार्येषु तान्येवोपयोच्यानि । वच्यमाणप्रतिपत्तिसु पाचस्थानामर्थश्रेषाणानेत्र कर्त्त्रया, ये तु संस्ववस्थितं पाचं न्युक्तीकुर्वन्ति
तस्रते दिविधानामपि संस्वताणां श्रीचनिष्ठति ।

तचार्घदानानम्तरमेव प्रतिपत्तिर्वेजवापयद्धे । पित्रभोऽच्ययमस्त्रिति शेषं दर्भेष्ववने जपतीति ।

त्रचें दसे यत्पाचे त्रविष्ठिच्चलं तद्भुमावासीर्णेषु दर्भेषु निषि-चेदित्यर्थः । तदनन्तरं तत्पाचमनुपदते किचित् प्रदेशे स्थापयेत् । तथा व मैचायणीयसचे "बिष्टं वर्षिषि निनयेदश्क्ष्य प्रत्यासादयेत्" इति । त्रभ्युच्यपाचं प्रत्यासादनस्थानं वा । 'प्रत्यासादमं' नाम पूर्व-मासाद्य रहीतस्य क्रतकार्यस्य पुनः किचित्रदेशे स्थापनं । संस्रवाणां संग्रहं क्रस्या स्वधावाचनात् पूर्वकालन्तेषां प्रतिपत्तिस्विचिणोक्ता ।

श्रपस्यं ततः क्रला पिष्डपाचे समाहितः।

चिन्ना दर्भपविचाणि माचयेत् संसर्वास्ततः॥

एतच संस्रवधारणं पाचस्रोत्तानतया स्थापने सरोव नार चताऽनेनार्थायुत्तानतयेव पाचस्य स्थापनमुकं वेदितयं। पचे संख्वाधारीक्षतस्य पिटपात्रस्य पितामस्पात्रेस न्युक्षेत्रोत्तानेन वा पिधानं कर्त्त्रस्य । तथा च सम-कात्यासनी ।

पैद्धकं प्रथमं पात्रं तिस्मिन् पैतामइं न्यवेत् । प्रपितामइन्तता न्यस्य नेद्धिरेत् न च चाख्येत् ॥ श्रविरिप ।

हतीयेनापिधापयेत् । हतीयाभावे चान्येनेति ।

पित्रपानं पितामस्पानेष पिधाय प्रिपतामस्पानेषापिद्धात्,
प्रिपतामस्पानाभावे प्रन्येन येन नेनिषत् पानेष रहुप्रिपतामस्पानेष
वापिद्धीत । प्रपतामस्पानाभावस्तु नीवस्प्रितामस्के माद्धेऽनुषन्येयः । एतम पानिधानं विश्वेषायस्यादुत्तानस्यापन-स्वजीकर्षोभथपन्नसाधार्षं । तन संस्वसिहतन्युक्तीकर्षमन्त्रस्वोतः कूर्नपुराके ।

मंद्यवां य ततः सर्वान् पाचे कुर्यात्समाहितः।

पिद्रभ्यः खानमधीति न्युझं पाचं निधापयेत्॥

'पाच इति पितुरर्थपाचे' पित्रभ्यः खानमसीत्वनेन मन्त्रेच 'न्युझं' त्रधोसुखं, 'निधापयेदिति निदधीतेत्वर्थः ।

पितुरर्घापाचे मंस्रवनिधानमुकं कात्यायनसूचे।

प्रथमे पाचे संस्रवान् समवनीय पित्रभः स्नानमसीति न्युसं पाचं करोतीति ।

पित्रार्थपात्रेषु पितुर्थपात्रसेव प्रथममिति धक्तसेवावगम्बते । गोभित्रस्त न्युक्कीकरणानम्तरसेतनान्त्रवपमार । प्रथमे पात्रे संस्वान् समवनीय पात्रं न्युकं छला पिद्यभ्यः स्वानमसीति। जपेदिति भेषः ।

संस्वपात्रन्युक्कीकरणाय प्रदेशविश्वेषस्य नागरखण्डे ।

श्रधोसुखञ्च तत्पात्रं विजने खापयेत्रतः ।

'तदिति यस्मिन् पिष्टपात्रे संस्वाः संग्रहीताः । 'विजने' त्राद्धीयद्रव्यानयनापनयन-परिवेषणादिकर्द्यजनश्चरणदोषर्हिते प्रदेशे ।

एवंविधेऽपि न यस्मिन् कस्मिंखित् किन्तु वैश्वदेविकदिजपङ्कोदन्तरत एवेत्याइ प्रचेताः ।

पिट्टपाचे निधायाच न्युक्तसुत्तरतेान्यसेत्। पिट्टभ्यः खानमसीति निधायाचार्चयेद्विजान्॥

पित्याचे मंखवासिधाय तत्पाचं ब्राह्मणानां पुरतः पित्तभ्यः खानमसीति श्रनेन मन्त्रेण न्युक्मधोसुखं खापयेत्। तदनन्तरं गन्धपुष्पादिभिः श्राद्धभोकृत्वंयेत्। , पाद्म-मात्यपुराणयोरण्कं।

या दिखेत्यर्थमुख्य दद्याद्गन्थादिकं ततः । वस्त्रोक्तरञ्चातुपूर्वं दत्ता संस्वनमादितः॥ पिष्टपाचे निधायाय न्युक्तमुक्तरतो न्यसेत्। पिष्टभ्यः स्थानमसीति निधाय परिवेषयेत्॥

श्रव्यार्थः । या दियोत्यनेन मन्त्रेणार्थं 'उत्पृष्य' दत्ता, तदनमारं 'श्रादितः' प्रथमं, पिट्टपाने संस्तान् पितामहार्थ्यपानिस्तितान् अस-श्रेषान् निधाय तत्पानं पिट्टभ्यः स्त्रानमसीत्यनेन मन्त्रेण भोकृदि-अपञ्चेदत्तरतान्युद्धं 'न्यसेत्' निदशीत, निघाय च 'ग्रश्चादिकं' ग्रश्च-पुष्प-धूप-दीपं, 'वस्त्रोत्तरं' वस्त्रमुत्तरं यस्त्र यस्त्र दीयते तद्नुपूर्वक्रमेण दत्ताग्रीकरणञ्च कता परिवेषचेदिति । मंखवपात्रच भूमावेव न्युकीकरणं न तु पीठ-दृत्री-कुतुपाद्यु-परीत्याइ याञ्चवक्तः ।

दस्वाधें मंखवांसीयां पाचे कला विधानतः। पिट्टम्थः स्थानमसीति न्युझः पाचं करेात्यधः॥ प्रध इति भूमावेवः।

श्रतएव प्रचेताः ।

प्रयमे पिष्टपाचे तु सर्वान् समृत्य संस्वान्।
पिष्टभ्यः खानमित्युका कुर्याद्भूमावधोसुखं॥
एतच कुष्रान्तरितायामेव अमावधोसुखं कर्म्यं।
तथावाच भाउतावर्येष सृतिर्दिर्भता॥
कुर्यादर्भेष्यधोसुखमिति।

श्रमाभिरणम कात्यायम्वचनं दर्भयिखते । पामखापनभूमेः समन्त्रकं प्रोचणमाष्ट दचः । श्रन्थन्तां खेका इति तु सिद्येङ्गूमिं विपेत् खुन्नान् पिट्टभ्यखा-नमसीति ।

ग्रुन्थमां खेाकाः पिष्टषदमा इत्येतावत्परिमाणं चजुः।
ग्रह्मधरापराकांभ्यां प्रदर्भिते तु कात्यायमवनने न्युजीकरणे
मन्नान्तरसुष्कं। ग्रन्थमां खेाकाः पिष्टषदमा इत्यनेन मन्त्रेण तिखेा-दकेनाविश्य तत्र पिष्टषदमसीति चनेन मन्त्रेण तत्पायमधोसुखं स्नापयेत्। चत्र दारकार्येक्यात् पिष्टभ्यः स्नानमसीति चनेन सहास्य विकस्प इति प्रक्षुभ्यरः। प्रचेतसा तु ग्रुध्धन्तामित्यस्य स्वापियसमाणपात्रसर्धने विनि-योगः सपिवस्य च पात्रस्य न्युङ्गीकरणन्तदुपरि कुन्ननिधानचीकं।

श्रर्थं संस्वपाचन् ग्रन्थनामिति संस्पृष्ठेत् ।

पित्रभ्यः स्थानमसीति न्युक्तं कुर्यात्पविचवित्॥

तस्रोपरि कुन्नान् दस्रोत ।

यान्यर्थपानेभ्यः ससुद्धृत्य ब्राष्ट्राणद्यतेषु दत्तानि पवित्राष्ट्रासन् तान्यादाय तैः सद न्युकं कुर्यात्, सदभावस्थैवं । पत्रन तेम्बेव पवित्रेषु यैः खधानिनयनं क्रियते ते न्युक्षीक्षतपात्रपार्थे दिखणाग्राणि तानि स्थापयिना । ये तु तद्भातिरिक्तेम्बेव दर्भेषु खधानिनयनं कुर्मते तेषामेव पवित्राणासुपरि पात्रं न्युक्षीकुर्वन्ति ।

वैजवापाऽपि।

तस्त्रोपरि सुमान् दत्ता प्रदश्चाहेवपूर्वकं । प्रदश्चादित्यादिरस्तरवाकास्त्रावयवः ।

कात्यायम प्राइ।

श्रव गन्धपुष्यभूपदीपानां प्रदानमिति ।

श्वकोति हाते न्युक्कीहाते पात्रे । के वित्तु श्वत्रे त्यां सम्भवस्य मात्रा प्रेथे गत्थादीनां प्रदानमिति व्याचक्षते । तदणविद्धं वचना-न्तर्यं वाद्दर्शनात्। श्वविद्धं गत्थ-पुष्पादिभिरभ्यक्ति एव देशे पात्रस्य न्युक्कीकरणं। न्युक्कीहातस्यार्चनमन्त्रेणवापिधानं । पिधायकपात्रस्यार्थनमाह ।

गन्धादिभिसद्भ्यचं हतीयेनापिधापयेत्। पिटभ्यस्थानमसीति ग्रुचौ देशेऽचितेर्चयेत्॥ श्रन दितीयेगापिधाययेदित्यवगम्मयं ।

श्रद्धपुराये तु न्युक्कोक्षतेषु पाचेषु पितृषां पाद्यादिभिर्श्वनसुमं।

ततस्येव्वर्थपाचेषु सापिधानेषु व पितृ ग् ।

पूज्येत् पितृपूर्वन्तु पाद्यार्थेकुसुमादिभिः ॥

चद्यपि सापिधानेषु पूज्रचेदित्युकं तथायपिधानरहिते सर्वे तरे पाचे पूज्रमं कर्ज्ञयं। सापिधानक्रव्दछानपिधानेपि असा प्रवक्तलात्। श्रताचार्थपाचेषु सापिधानेब्नितिवचनार्जवास नापरमनर्थपाचमर्थ-पाचपिधायकं कस्पनीयं।

एतच न्युक्षीक्रत्यार्चितं पात्रं ब्राह्मणविवर्जनादिकास्तात् पूर्वे ने द्वरणीयमित्यापसान-यमावादतः ।

> ने द्भिरेत् प्रथमं पात्रं पितृषामर्थपातितं । भारतास्त्रत्र तिष्ठनित्र याविद्रप्रविसर्जनं ॥

'प्रथमं' विपविधर्जनात् पूर्वं विपविधर्जनपूर्वकासात् पूर्वं वा प्रीतिप्रश्नपूर्वकासात् पूर्वं वा । 'पितृषामर्थपातिकं' पितृषामर्थकर्माय न्युक्षीकृतपाचं, नेादुरेत् । यतस्तेन पाचेष श्राहताः सन्तः पित-रस्तच तिष्ठन्ति ते तस्त्रोद्धर्षे यति प्रध्यसाग्रहा ग्रहसेधिन द्वाहताः सन्तोऽपयरन्तीत्यर्थवादः । श्रतः पूर्वे। क्रास्तवस्यात् पूर्वं ने।दुरेत्, विप्रविधर्यनग्रह्णस्य कास्तवयोपस्रचणार्थवात् । श्रास्तवस्यग्रह्णस्य कास्तवयोपस्रचणार्थवात् ।

नेद्धरेत् प्रथमं पाचं पितृषामर्थपातितं। भारतास्त्रच तिष्ठन्ति पितरः भौनकाऽन्रवीत्॥ खद्धर्वे दोषोऽपि तभैवोक्तः। खद्धरेद् यदि चेत्पाचं ब्राह्मचे।च्चानदुर्वसः । चभोच्यं तद्भवेष्ट्राद्धं बुद्धे पिद्धमचे वते ॥ चापसम्बन्धन्यमाभावपि दोषोऽभिष्टितः ।

षद्धरेत बदा पात्रं विस्तम्तु घदा अवेत्। स्रभोष्यं तद्भवेष्क्राहं देवै: पित्रमधै: बष्ट ॥ षत्रमवा तृद्धाटनेऽपि दोषोऽभिष्ट्ति: ।

> ष्ठमानं विद्यतचापि पिट्टपाचं चदा भवेत्। त्रभोज्यं तद्भवेदसं कुद्धैः पिट्टमणैर्गतैः ॥

विद्यतमित्युद्वादितं । यम-कात्यायनाभ्यान्तु तस्त्र स्वर्धे देवोऽभिदितः । स्वृष्टसुद्धुतमन्त्रच नीतसुद्वादितं तथा ।

पार्च दृष्टा त्रजन्याद्य पितरः प्रत्रपन्ति च ॥

'ख्रृष्ठं' दसादिना बंधोजितं, 'ख्रृतम्' खत्वित्रं, 'ब्रन्वव नीतं' खानान्तरं प्रापितं, 'जद्दाटितम्' खपनीतिपिक्षानं, 'पाचं' प्रखंपाचं, दृष्टा पितरः 'व्रजन्ति' माद्भदेवन्वजन्ति, 'प्रपन्ति च' ध्यमानं प्रति त्वमसुते। जायुरधने। भव दत्यादिप्रकारामनिष्टपां वाच-सुत्कृजन्ति । अव स्वर्धनमन्तरेणोद्धरणादिकियाकरणसामर्थितरहात् स्वर्धमाचे दोषाभिधानेनोद्धरणादाविष सिध्य्येव दोषः, तथापि दोषातित्रवार्थन्तेषां प्रथगुपन्थसः । अथवा स्वर्धमन्तरेष ध्या-दिनामुद्धरचे दोषप्राध्यर्थनेषां प्रथगिभधानमिति ।

इति संस्वविनियोगादि ।

### श्रय प्रयोगपद्धतिः ।

यथोक्रपिचधर्मयुकः कर्त्ता प्रीचितायां भुवि दक्षिणपवर्गतया-सीर्णेषु चिषु दर्भे खेतेनमिरावें पिद्धवर्गे चीशि तेजसायामय-म्हण्स-चानी होवं भिन्नजाती यानि पाचप्रकरणे क्रितेजसाद्यन्यतमैकजाती यानि वा पाचाणि "मामागन्विद्यादिना मन्त्रेण द्वष्णीं वा साम्रिकाऽग्निस-मीपे अन्ञिका बाह्यणसमीपे दिखणापवर्गे दिखणायतया न्युकान्या-साद्य तेवां पश्चिमतस्यथैव मातामस्वर्गे चीस्टेकं वासाद्यासादनक्रमेस प्रोच्छोक्तानानि कुर्यात् उत्तानान्येव वासादयेत्। तेषु च प्रत्येकं चित्रिखानि दिगुणीकतानि द्विणायाणि पविचाणि निधाय "प्रची-देवीरित्यनेन मन्त्रेष "समन्यायनी-महाबाह्त्यापोहिष्टीयैवेकैक-स्मिन् पाचे दिचिषपािषप्रदेशिन्यङ्गुष्ठाक्तरास्त्रसंयुक्तस्य वामस्य वामोप-खृष्टख दिचक्क वा करका पिट्टतीर्चेन असं निविद्येत्। तदनमार-भेव "तिखासीत्यादिना तन तिसान् प्रचिष्य "गन्धदारामित्यादिना मस्त्रेष द्वष्यीं वा गन्धं निधाय "त्रीय त इत्यादिना द्वष्यीं वा पुष्पाणि प्रचिपेत्। बौधायनानुसारी तु कर्मा "मधु वातेत्यादिभि-र्मक्रेमधु-वृतप्रचेपमपि कुर्थात् । गन्ध-पुष्पाचतप्रचेपन्तु "पिद्यभोनम इत्यादिना मन्त्रचयेष निर्वर्त्तयेत्। निगमानुसारी तु पूर्वीकानि द्रव्याणि सचीर-दधीनि निदधीत । कालिकापुराणं ब्रह्मपुराणञ्चा-द्रियमाणस्य यव-सर्वप-तिस-तण्डुस-कुशागाण्यपि प्रचिपेत्। तदमन्तरं स्वाऽपि कर्त्ता "निरसं न सुसुचेरित्यनेनावकरित्रसः "देवावः सविता द्रत्यादिना मन्त्रेण त्रणीं वा इसदयाङ्गुष्ठोपकनिष्ठिकाभ्यां पाचस्रं कु अपिवनं ग्रहीलोत्पूय तदुपरि कु अचयं निधाय साविच्यानुमन्त्र

कताञ्चलिः 🗳 पिश्चर्थपाचाणां सन्यन्तिरस्थिति पिष्टवाञ्चणान् पृष्टुा तैस 🗳 त्रम्तुपिनर्ध्यपात्राणां सम्यन्तिरिति प्रतिवचने क्रते सत्या-स्तीर्णदर्भमहितानि दिचणायाण्यर्थमाचाणि खधार्था इति दिजानां पुरतः खापयेत् । ततः पिश्रप्रथमदिजदसेऽपोदलादिमार्खपाचसं कुत्रपविषञ्च दिचणायं तन्त्ररे निधाय खेन रूपेण पितरमनुष्यायन् तिख-गन्ध-कुसुमै: बिरसा: पादानां पादतो वा बिराइनां नमीव इति मन्त्रेण त्राञ्चणमभ्यर्च पाणिदयेनार्चपानमुद्धत्य वा दिखेत्यादिकं भन्त्रसुचार्थ 🗳 श्रमुकगोचासुकन्नर्भन्नसात्पितः सपत्नीक वसुद्धपे-दन्तेऽर्घ स्वधा नम एव तेऽर्घः खधा नम इति वा प्रयुज्य पूर्व्वदत्त-पविषयहिते इस्ते तत्पाचित्रमर्थीदकं दविषद्दस्पिवतीर्थमत्वन-मतेन पाचेण किञ्चित् निनयेत्। त्रात्रखायन-ग्रोनकमतानुसारी तु कर्मा स्थकरेणार्घपानसुद्धुत्य द्विणकरपिष्टतीर्थमस्वनासितेन पा-षेष । वस्त्रमाणब्रह्मपुराषमाद्रियमाणस्य समुद्धान्तगोत्रासुचारणानकारं एतनुभ्यमस् तिले।दकमित्युचारयन् वामकरेणोद्भृतेन द्चिषद्दसेन जलं स्नावयन् द्चिणद्दसिप्दतीर्थेनार्थं तदननारं तसात्पविनमादाय पिन्धिष्ठानभ्रतदितीयादिदिज्ञतरे प्रदाय तत्र तत्पात्रस्थितं किञ्चित किञ्चिद्धें।दकं पूर्व्यविविष्य कियासंस्वत्रस्वाच्यमवत्रेषयेत्। त्राञ्चणकरगितस्य संस्वत्रस्वा-चालं मन्यमानस्तु नावश्रेषयेत् किन्तु तत्करगिकतं संस्रवकार्यार्थे कस्मिंशित्पाचे धारयेत्। ततः पैतामदप्रयमदिजद्दते श्रपोद्त्ता पितामद्दपाषस्थितं सुप्रपविषय्च दिचणायं तत्करे निधाय खेन रूपेण व पितामसमनुष्यायन् नाह्मसमध्यं पाचमुद्भृत्य "वा दिखेत्याचुचार्य 🛡 प्रमुक्तगो पासुक्रप्रमंत्रकात्वितामः सप्त्रीक रहरूपेत्विभाष पितामहाष्ट्रेपाचेण पितामहाधिष्ठानभूतदिज्ञहस्तेषु सर्वे पूर्व्वतत् हु-र्थात्। एवं प्रितामहदिजहस्रेऽपोदन्ता-प्रितामहपाणस्त्रतं पविषं तन्तरे दक्षिणार्य निभाव स्तेन स्पेणादितास्पेष प प्रितामसमनु-चावन् "वा दिखेळानां ज्ञलासुकत्रमंत्रस्यत्प्रपिताच सपनीकादि-क्षक्रेवेश्वभिधाय प्रवितामहार्घ्यपाचेष प्रवितामहाधिष्ठानभूतदिज-करेषु वर्वे पूर्ववत् खुर्थात्। एतदननारञ्च पिववर्मवकातामदवर्गेऽपि तसद्भीवायुवारवपूर्वकमधें दद्यात्। वर्मदयेपि व गोवायुवारवे यमुद्धा यद विकल्पमानावाश्वतुर्था ऋषि प्रयोगोऽनुसन्धेयः। निगम-मतमनुषरंसु पेष-पेतामइ-प्रपेतामइचमसेश्वोऽधीदकं ग्रहीला बचा-क्रयैवेतिकर्त्तवात्रया प्रथमं पिद्धनाद्वाषद्यसे पद्धानामी नायुचारणपूर्वनं तिविचि पैतामइ-प्रपेतामइ-पैक्चमंबेभ्धा स्हीला वितामहिक-करे अविश्व प्रवेतामर-पैन-पैतामर्क्स वेश्वा ग्रहीला प्रवेतामर्हा -अकरे निश्चिष श्रेषं पूर्वतत् कुर्यात् । ततः सर्वे।पि चन्नोपतीती प्राञ्चयः पित्रर्थेपात्रस्थितान् जसक्षेषान् पित्रवाद्वास्कराङ्गसिगसि-तान्वर्थेदिकानि वा पितुरर्थपाचे समुख प्रधें खधा या रूलनेन मकेबाभिमन्यु तत्पाचसं संस्वोदकं दविषकरे छहीला चे देवा इति मन्त्रेष पुषकामा यजमानः खसुखमंज्यात् ।

महापुराणमाद्रियमाचन्तु प्राक्तुयो यद्योपवीती पुचकाम एवं पिचादितत्पाचावस्तिते स्वेवार्थी दक्षेत्रेषेषु ग्रुत्थन्तो स्वीका रत्यादिना मक्तेय स्वयुद्धपतिविम्बावस्रोकनं सुर्थात्। श्रायुक्कामस् बद्योपवी-तादिभर्वयुक्तः यन् पिचर्ष्वयंथवान् वितुर्थ्यपत्रे निश्चिष्व विक्रपाने ११ वा॰ ।]

वा पितामस्पानं तिसांस प्रपितामस्पानं निधाय तदवस्येश्व एव तेभाः सद्विणइस्रे वसं मंद्राय द्वःशीमेन सलीचनाद्मनं कुर्यात्। वाजसनेविनामाचारमनुसरंख प्राक्तुखस्माधीनस्य यज्ञोपवीतिने। यज-मानस्य प्रथमपिलपाचसभातैः संसर्वैः "त्रापः त्रिवाः त्रिवतमा दत्यनेन मक्तेष पित्रवाद्यापपङ्काव्पविष्टः कश्चिद्भिषेकं खुर्यात् । ततः प्रा-चीनावीती दचिषामुखो मुखाञ्चनादिक्रियोपयुक्तमंस्रवश्चेवानकामस्र सर्वानेव संस्वान पाचाधीभागनिहितदर्भेषु पिद्यभ्योऽचय्यमस्वित्यनेन मकोष दश्चिषकरपिद्धतीर्थिखतेन पाचेष निनीयानिनीयैव वा बैश्वदेविकदिजपङ्कोदत्तरतः ग्रुत्भन्तां खेका रत्यनेन जलस्वरूप-दूषितं प्रदेशं प्रोक्श तच दक्तिकायान् कुन्नानास्तीर्य पित्रभ्यः स्त्रान-मसीति पिष्टषदनमसीति वा सपवित्रं पिष्टपात्रं न्युझं खुर्यात्। तच पितामस्पाचेष तदपि प्रपितामस्पाचेष पिधाय तद्पिर कुषानिद्धीत । अथवा ग्रुत्थनां खेका दत्यनेन पाचलाई छला न्युजीकरणादिकुत्रनिधानामं कुर्यात्। खघावाचनपर्यमां मंखवधार-षकारी तु तेचात्तानमेव पार्च खापविला पूर्वविषधानादि कुर्यात्। श्रमनारञ्च तत्र ब्राह्मदेवतास्त्रतान् विवादीन् मन्ध-पुष्प-धूप-दीपैर-र्चयेत्। एवं मातामहादित्राह्वेऽपि खुर्यात्।

इत्यर्थिनिरूपणं।

श्रय गन्धादिदानं।

तच ताविदिधिमादतुर्मनु-रदस्पती ।

खपवेषा त तान् विप्रानायनेषु जुगुच्चितान्। गन्ध-माचीः सुरभिभिर्चयेद्देवपूर्वकं॥ श्वश्यां । उपवेश्वनाममारम्तामुपविष्टाम् विप्राम् गन्धमाखीर्षयेत् ।
'गन्धाम्' सुद्धम-कपूरादीम् द्यात् । 'मास्त्रानि' सुप्तमस्त्रः ।
सरिभग्रस्णं मास्त्रविशेषणं । श्वता निर्गन्धानि पुष्पाणि न द्यात् ।
गन्धेखपीदं विशेषणं श्रस्तर्भगन्धिनष्टस्त्रयं युक्तं । श्रयवा सरिभग्रइणं स्वतम्त्रमेव धूपसङ्गुद्धार्थं खास्त्रयं । 'पूर्वकिमिति देवेश्यो ब्राह्मखेश्वः पूर्वं दत्ता ततः पिद्धश्योदातयं । दद्ध देवपूर्वकत्वस्त्र पुनर्गद्दश्यं
प्राग्भोजनप्रवृत्ती तु पान-खश्चनादिदाने न नियम दत्येवमर्थमाद्यः।
श्रन्यथा काऽयः पुनरिभधाने भवत् । 'श्रजुगुप्तिताम्' श्रनिन्द्याम्
विप्राम् । श्रनुवादेश्यं तादृश्वानामेव विधानात् । श्रथवा सत्यपि
अतप्रत्ययनिदेशे प्रक्तत्र्यर्थकर्त्त्रथतानिषेध एवायं । उपविष्टाच जुगुप्ति
न निन्देदित्युक्तं भवति, प्रत्ययार्थत् त्यागो वरं न सर्वपदार्थत्याग इति
मन्यते । श्रनुवादे हि इत्स्तमेव पदमनर्थकं स्वादिति ।
श्रीधायनस्त गन्धादिदानस्वार्धानम्तर्थमाद्द ।

त्रघैतांसिसमित्रा त्रपः प्रतियाद्य गन्धमास्त्रेन चासकुलेति । 'त्रघ' उपवेश्वनानन्तरं, 'एतान्' विश्वनाद्यपान्, 'श्रपः' श्रधार्थाः । धूपसापि दानमाहतुः श्रद्धाति । गन्ध-मास्त्र-धूपैरसङ्घल्येति ।

नागरखण्डे ।

ततस्त चन्दनादीनि दीपनानि समाददेत्। 'ततः' ऋर्घदानानमारं।

कौशिकस्रचे लञ्चनादर्भयोरपि प्रदानसुर्मः। गन्ध-मास्य-धूपाञ्च-नादर्भ-प्रदीपकादर्णः। त्राहरणस्य दृष्टार्थलाद् त्राह्मणेषु तसम्पादनकर्त्तस्यतावगम्या । त्रात्रखायनग्रह्मे लाच्हादनदानमपुत्रं । एतस्मिन् काले गन्ध-माख-धूप-दीपाच्हादनानां प्रदानं । 'एतस्मिन्' त्रर्थदानाननारं । बोधायनस्रिनेऽपि ।

श्रयेतान् वस्त-गन्ध-धूप-दोप-मास्त्रैर्घयोपपादं सम्पूष्य प्रश्च-त्युद्धियतामिति ।

'यथोपपादं' यथोपपत्तिगुषजातिप्रकर्षम्, 'एक्कति' उपितिष्टान् बाह्मणानग्नौकरणार्थं सर्वप्रकारमञ्जसुन्नियतामिति प्रत्रां कुर्यात्। तथा "खधां दत्ता वन्त-भोजन-गन्ध-पुष्प-धूपादिभिर्श्वयिता पितृननु-ज्ञाप्य' इति 'खधा' ऋषीदकं। श्रन यद्यपि गन्धादिदानात् पूर्वं वन्तप्रदानमान्तातं तथापि पाठक्रमं बाधिता धूपदीपदानानन्तरमेव तक्तार्थं।

तयाचोकं कास्तिकापुराणे ।

ततेराज्यक्यं सुरान् पूर्वं सान्निष्यं करूय वे पितृन् ।

गन्धार्यैर्गन्ध-मास्त्रैय विधिवर् यत्नतेर्ऽक्येत् ।

धूप-दीपावसाने तु श्रास्कादनं नियोजयेत् ॥

'सान्निष्यं कष्य' श्रावाहनेन पितृषां सन्निधानं परिकष्य, श्रयवा विश्वेदेवार्चनानन्तरं पित्रबाद्धाणानां सन्निधानं परिकष्य क्रात्वा तत्र पितृनर्चयेत्। 'गन्धादीः' सौरभयुक्तैः। 'गन्धैः' चन्दना-दिभिः। सार्व्येद्यार्चयेत्। 'श्राष्ट्वादनं नियोजयेत्' पुत्रादिभिः संयोजयेत् तदुद्देश्चेन दद्यादित्यर्थः।

## पादा-मात्यचोरपि ।

या दिखेत्यर्घमुख्य दशाद्गन्थादिकं ततः । वस्त्रोत्तरञ्चानुपूर्वे दत्त्वा धंखवमादितः॥

"चा दिचा रत्यनेन मन्त्रेणाचें दत्ता, 'गत्थादिकं' नत्थ-पूच्य-धूप-दीपं, 'वत्त्रोत्तरं' वत्त्रसुत्तरं, यस्य दीयते तत्प्रिक्थो दत्ता पाचलं जलत्रेषं पिष्टपाचे निधाय तत्पाचसुत्तरप्रदेशे न्युसं सुर्खा-दित्यनेन सन्तरः। 'त्रनुपूर्वं' त्रानुपूर्वेण, प्रथमं नत्थं दत्ता ततः पुच्याणि तता धूप-दीपमाच्हादनं दशादिति।

वैजवापेन तु न्याच्छादनदानान्तरं यञ्चोपवीतदानसुनं।

तस्त्रोपरि सुप्राम् इस्ता प्रदश्चाहेवपूर्वकः । गञ्चपुर्व्याणि भूपञ्च दीपं वस्त्रोपवीतके ॥

'तस' न्युक्षोक्तिपित्यपात्रस्य, उपरि सुग्र-गम्ब-पुन्यापि दला
वैश्वदेविकन्नाद्वाणपूर्व्यकं प्रिणादिन्नाद्वाणकरेषु गम्धादि दद्यात् । श्वनेन
पित्रागम्धादिदानस्य दैवगम्धादिदानेन यह न्रामोपदेशेन देवे पिने
वार्षनं पदार्थानुसमयेन कार्य्यमिति आवते । तेन याज्ञवस्क्योक्तेन
काण्डानुसमयेन यह श्रस्य पदार्थानुसमयस्य विकस्पो वेदितयः । न
वार्य गम्धादिदानात् प्रस्ति तत्पूर्वन्तं कास्त्रानुसमय एवेति वास्यं ।
प्रयोगवेद्यापण्तः । देवां य पितृंश्वावाद्यस्य दत्यमुङ्गाधिकादिना
नम्धादिदानात् प्रागेवानुष्ठानस्य पैठीनियना स्रात्वाच । श्रस्त व
नम्धादिदानस्य न्युक्षीक्ततपाचोपरि सुग्रनिधानानमार्थमपि वैकविक्रकं वेदितस्यं । निरमारदिश्वतमस्यपुराष्ट्रवन्नने तत्पूर्वमेवावस्यकर्णस्यताया श्रवगसात् । 'वस्त-यन्नोपवीतके' हित । वस्तं वज्ञोन

पवीतं च दद्यात् । न चैतत् "वस्ताभावे यद्योपवीतकं" रति
यद्धवातातपविद्यतं वस्तप्रतिनिधिक्षं यद्योपवीतमिति सम्बद्धं,
यसुवयाभिधायकसमासविरोधात् यद्योपवीतप्रकरकप्रदर्शितस्वतन्वयद्योपवीतदानापदेववाधापनेस् ।
विष्णुना लक्षद्वारदानमणुकं ।

निवेश चानुलेपन वस्त्र-पृष्पालङ्कार-धूपैः त्रह्या विप्रान् समक्षर्णः निवेशेत्यनुलेपनादीनि पिचासुद्देशेन ब्राह्मणेषु सम्पास तैसानक्षर्या-सङ्ग्य वस्त्रमाणं सुर्यादित्यर्थः ।

> इति गन्धादिदानविधिः। अय गन्धादिदानेतिकर्त्तवता।

तन ताविदयेदेवगन्धादिदाने प्रदर्शिता मन्ताः पिश्वगन्धादिदानेऽपि वेदितवाः। "दीपश्चेदं क्योतिदेवे पिश्चे च कर्मणि" रत्यादेश्रीविद्योत्तरवनस्य तत्साधारस्वप्रतिपादकस्य विश्वदेवगन्धादिदानप्रकरस्य प्रदर्शितलात्। एवमेव माझकर्षा गन्धेगांचानुस्तेपने क्रियमासेऽपि पविचकरत्वमन्नं पुनर्दिजेः क्रियमास दति तत्प्रकरसप्रदर्शितवचनवग्नादिहास्पवनन्तव्यं। एवमेव गन्धादिपूजासिद्धार्थं त्राह्कर्ष्माः
ब्राह्मस्त्रेणेन चोत्तरीयोपवीतयोः ब्राह्मस्त्रन्धादनुत्तारसं वर्तुसपुद्धाःकरसं ब्राह्मसेन क्रिखायामेव मास्त्रधारसं गन्धादिद्दानसोदकःपूर्वकलमित्येवमादयो नियमाः समाना वेदित्याः। विश्वसद्धाति ।
गन्धदानादौ गन्धदारामित्यादिमन्त्रोचारसाने पित्न- एत्रामसप्रितामहानां नाम-गोजोबारसं कर्त्तवाः।

तचाचोकं मादित्यपुराणे।

चतोऽयै प्रदहेडूपं पितृनुहिस्स धर्मवित् । सद्दीर्त्वं नाम-गोनादि प्रत्येकच प्रकल्पयेत् ॥

चस्राद्भृपदानेन पितृणामचया प्रीतिकायते श्वत एतदधें नाम-नोनायुचारणपूर्वकं पितृनुद्धि ब्राह्मणानां पुरतो घृत-मधृयुकं गुम्मुकादिकं धूपप्रकरणोकं धूपं प्रदहेत् तद्य पिचादिभ्यः कव्यवे-नादुद्देनेन द्यादित्यर्थः। श्वन ययपि धूपदान एव नाम-मोनायुचारणं प्रतीयते तथापि गन्धादिदानादावयनुमन्धेयं। श्वत श्वाह पैठीनिसः।

> नाम-गोने समुचार्य दद्याच्छ्रद्वासमन्तितः । पितृतुह्दिस विप्रेभ्या गन्धादीन् देवपूर्वकं ॥

शादिश्रक्षेन पुष्प-धूपाक्कादनानि संग्रह्माने । श्वतएवाइ हारीतः, "गश्चान् पिद्धगोत्य-नाम ग्रहीलाप उपसृश्चेवमेवेतरखोर्धूप-हीप-माक्काव्यं" इति । पित्रधं माञ्चावह्यं उपानिनीय गश्चान् वन्द-मक्कुत्रमकपूरादीनादाय वन्धमाणप्रकारेष पितुनीम-गोने यसुषार्धं माञ्चावहत्त एव गश्चं दत्ताप उपसृश्चेवमेव पुष्प-धूप-दीपाक्कादानं द्यात् । 'इतरबेः' पितामइ-प्रिपतामह्योः, 'एवमेव' पितुरिव, गश्चाव्यां तत्तद्वाद्वां संस्पृत्वेदित्यर्थः । तदेवं गश्चादिदानं कवा क्रनाद्धावः शाद्धकर्त्ता श्वादित्या इद्रा वस्व द्योगाव्यं अपेत् ।

तथा च चित्रदर्भनं ब्रह्मपुराणे। तामर्च्य भूयोगन्धारीर्घूपं दन्ता च भक्तितः। चादित्या दद्रा वसव दत्युचम जपत् प्रसुः॥ 'तान्' पित्रादीन्, गत्थ-पुष्पैरश्वर्षाच्छादनानं क्रमा "मादित्या इद्रावयवः सनिष्पाद्य वा चामा पृथिवीमनारित्रं। सन्नावसेष्यमं सुचनु देवा जध्वं क्रव्यन्तध्यरक्ष केतुः" इत्येतास्त्रचं वराषः पठित-वान्। भ्रानोऽन्येनापि आद्धं कुर्वता गत्थादिदानाने स्वक् पठितस्त्रेति गस्यते। विष्णुधर्मोक्तरे तु दिज्ञानवलेक्यम् समुमेव मन्त्रं अपे-दित्युकं।

> षणुच्य गन्ध-पुष्पाचैर्त्राह्मणान् प्रयतः सदा । श्रादित्या रहा वसवो दिजान् वीचंसातोजपेत् ॥

श्वन यद्यपि वीचन् अपेदिति अपावेचचयोस्तद्धाकास्ता प्रतीयते तथापि मन्त्रीचारणाना एव दिजावेचणं कर्मयं। तप तस्य करणमन्त्रवात्।

तथा 🔻 विष्णुः ।

विपान् समभाष्यादित्या इद्रा वसव इति वीच्य ।
प्रचेतिकरणादिमामग्रभ्णात् रप्रनाम्हतस्वेतिवत्करणमस्त्रवं
प्रतीयते ।

कठसूचे त मन्त्रान्तरसुनं।

यासिष्ठनवस्ता वाग्यको मातेति चिभिः पाद्यार्थापमनीयो-दकानि पानयदेताभिरेवादित्या बद्रा वसव इत्येतान् समी-च्याग्रौकरवाणीति प्रच्छति ।

श्रत्र एताभिरिति सर्वनाचा मन्त्रोपादानसः क्रततादादित्या इद्रा वसव दतीतिकरणसङ्घमात्रार्थपरे।व्यास्थेयः।

चचैवं गन्धादिदानादौ प्रयोगः । यथोकप्राचीनावौतिलादि-

पिश्वधर्मशुकः कर्त्ता प्रथमोपविष्टपैनन्नाद्यावकरेण सुगन्धिचन्दमा-दिकस्त्रमादाय गत्थदारामित्यादिकं मक्त्रमुचार्थ अश्वमुकगोचा त्रसत्पितरः त्रमुकत्रभीकः सपत्रीकाः वस्रद्भगः त्रयं वेशमः खा नमोनम रखिभिधाव सिकोर्के त्राञ्चण्डकीऽर्पयेत्। त्राञ्चण्ड प सुत्रमः इत्युक्ते जलसुपस्यृक्षेवमेव पित्रस्थाने।पविष्टदिनीयादिदिखेषु मन्धदानं प्रवर्भयेत्। ततः पिष्टपदस्त्राने पितामस्पदं वसुप-दस्ताने इद्रपदं प्रयुक्त पैतामइदिवेषु तथोरेव स्तानयोः क्रमेच प्रपितामस्परं भादित्यपरं प्रयुज्य प्रपैतामसेषु दिखेषु पूर्वेषेत्र वाको न गश्रदानं बुर्खात्। तदननारं मन्त्रोचारणानां स्रवा त्रमुकगोत्राः त्रसामातामदाः त्रमुकत्रदाषः सपत्नीका वसुद्धपा इत्युचार्यायं वो गन्ध इत्यादिना वाकोन मातामहेषु दिचेषु गन्धं दस्वा मातामचपदस्वाने प्रमातामचपदं मातुः पितामचा रति वा प्रयुच्य वस्तपदस्ताने रद्रपदञ्च प्रयुच्य प्रमातामस-दिजेषु मातामस्पदस्थाने रुद्धप्रमातामस्परं मातुः प्रपितामसा इति वा प्रयुच्च इट्रपदस्थाने चादित्यपदं प्रयुच्च प्रपेतामहेषु दिवेषु मातामस्वाक्येनेव गन्धं दद्यात् । ततस्तत्करस्तिर्गन्धेः आह्न-कर्ता करोष तान् त्राञ्चाषान् भासाद्यक्षेषु विखिन्येत्। त एव वा खर्य बिन्पेयुः । श्रनमारं गन्धवत्प्रत्रसानि पुष्पाणि पषाणि चादाव पुष्पवतीस्चसुचार्या गन्धपदस्थाने पुष्पपदं प्रयुक्ष पूर्व्ववत् पूर्वेकैव वाक्शेन बाह्यकरेषु पुष्यं पणस दद्यात्। एवसेव धूरसीत्युचार्य गन्धपरसाने धूपपरं प्रयुक्त पूर्वेवत् पूर्वेच वाकीन धूपं ददात्। एवमेव भूपपदस्ताने ऋयं दीप ऋयं वो च्छाति: ऋयं दीपप्रकाम

द्रत्येतेषामन्यतमप्रयोगेन<sup>(१)</sup> दीपं दशात् । एवसेव तक्तद्दे यद्र य-वासकपदानि दत्ता वस्तासद्धारादिकं दशात् । तदनकारं कता-श्वस्थः कक्तां पित्धामर्चनं सम्पूर्णमस्विति पिश्चदिजान् प्रति-वदेत् । तैश्चास्त्वर्चनं सम्पूर्णमिति प्रतिवसने कते सङ्क्ष्यसिद्धर-स्वित्यादिकं श्वासमनान्नं वैश्वदेविकवत् सुर्यात् । तदनकारमादित्या दद्रा वस्वदत्यादिकं मन्त्रसुषार्ये ब्राह्मणावेषणं सुर्यात् । तदेवं गन्धादिदानं निर्वर्थे श्वाद्धश्वमित्रोधनादिकं सुर्यात् । तथा स कास्तिकापुराणे ।

> निर्वर्त्त्यं ब्राह्मणादेशात् क्रियामेवं यथाविधि । पुनर्क्षमिं तु संशोध्य पङ्कोरन्तरमाचरेत् । भाजनानि ततोदद्याद्धसात्रौषं पुनः क्रमात् ॥

'एवं' श्रवेन प्रकारेण, 'श्राह्मणादेशात्' ब्राह्मणानुश्चया, गत्था-दिदानान्तां क्रियां निष्पाद्यार्चनप्रसङ्गपतितक्षशञ्चसमादिद्रव्ययुक्ता-मर्चकपदपाते।पद्दतां श्रुमिं पतित बुशाद्यपनयनेन करपरिमार्जनेन 'संशोध्य' श्रुचीकृत्य, 'पङ्कोरन्नरं' भोजनपाचस्यापनपर्याप्तप्रदेशं, परितोभसादिरेखादिरचितमण्डलेरन्थोन्यय्यवधानं कुर्यात् । 'भाज-नानि' भोजनपाचाणि, 'द्द्यात्' यथोक्तमण्डलमध्ये स्थापयेत्। तते। ब्राह्मणदक्षचास्तनाय जलं दन्ता पाचचालनं कुर्यात्।

मर्यादाकरण-इसप्रवासमयोः पौर्वापर्यविपर्यये दोवो मत्य-पुराणेऽभिहितः।

<sup>(</sup>१) धूपपरस्थाने दीवपदप्रयोगेन इति ख॰।

श्रक्तता भस्तमर्थादां यः तुर्ध्वात्पाषित्रोधनं । श्रामुरन्तद्भवेष्ट्राद्धं पितृषास्रोपितष्ठते ॥ मर्थादाम्रब्देनाच यथाव्यास्थातं पङ्कोरम्बरमेवोष्यते । भस्तपद्धः नीवारचूर्षाशुपस्रसणार्थं।

श्रतएव ब्रह्मपुराणे ।

मण्डलानि च कार्याणि नैवारे यूर्णकी: ग्राभै: । भीरस्वित्तवया वापि प्रणीतेनाथ भसाना । पाषाणचूर्णसङ्घीर्णमाइतच विवर्जयेत् ॥ धगुणा तु ब्राह्मणादिवर्णविभागे मण्डलानां संखापनविज्ञेष-स्तासाधनञ्चीतं ।

भस्मना वारिका वापि कारयेन्मण्डकं ततः।
चतुष्कोणं दिवाय्यस्य विकोणं चिवयस्य तु।
मण्डलाकृति वैय्यस्य ग्रूड्साभ्युष्वणं स्मतं॥
'मण्डलाकृति' वर्तुसाकारं।
मण्डलाकृति' वर्तुसाकारं।
मण्डलाकृति' वर्तुसाकारं।
प्रचास्य इस्तपाचवास्त्रविधानवित्।
प्रचास्त्रविधानवित्।
प्रचास्त्रवास्त्रविधानवित्।
प्रचास्त्रवास्त्रविधानवित्।
प्रचास्त्रवास्त्रविधानवित्।
प्रचास्त्रवास्त्रविधानवित्।
प्रचास्त्रवास्त्रविधानवित्।
प्रचास्त्रवास्त्रविधानवित्।
प्रचास्त्रवास्त्रविधानवित्।
प्रचास्त्रवास्त्रविधानवित्।
प्रचास्त्रवास्त्रवास्त्रविधानवित्।
स्ति गन्धादिदानेतिकर्त्तश्वतः।
समाप्त्रच पित्र्यचनकाण्डं।
महादेवमहीपास्त्रसान्थाहेसाद्विरादरात्।
करोति निपुणं पुष्यमग्नौकरणनिर्णयं॥

## श्रथाग्रीकरणनिर्णय:।

१३ वा ।]

तचायौकरकडेाम: किं प्राचीनावीतिना कार्ये। यज्ञीपवीतिना बेति सन्देचे चिन्छते। तत्र तावत्पित्वरूपदेवतायोगमन्त्रगतस्वधाग्र-ब्दप्रयोगाभां प्राचीनावीतिना कार्य इति मन्यन्ते। तथाहि। श्रग्नये क्रयवाद्याय खादा वामाय पिटमते खादेति प्रद्वालिवितादिप-दक्षितमन्त्रवर्णप्रकाष्ट्रस्य कव्यवादनत्वविभिष्टस्याग्नेः पिष्टमत्त्वविभिष्टस्य च बामस्य देवतालमवगम्यते । तच कर्यं नाम यत्पिष्टभ्योदीयतेऽसाहि तद्चते। तस्य च देवैरसम्बन्धादग्निमा पित्रभ्य एव तदीहर्यः। पिछोटी च त्रूचते। "चिद्यं कथवाइनं यजित च एव पितृ जामग्रिस्त-मेव तर्यजति" इति। प्रतपचत्र्तिसाइ "इयाइनावै देवाना कव्यवादनः पितृषां तसादाद्यायये कव्यवादनायानुत्रृहि" द्रति । श्रातीऽच पिक्षक्षेपाद्विदेवता। ननु येन बन्देन विधीयते देवता तेनैव सा निक्षा नान्धेन, चन्धेन निक्षमाणान्धैव भवेत। श्रुतएकेषु-महेषुची: कर्मसमवाचिदेवताख्यूपं भिश्नमेवेति समर्थ-यकी। श्रतः कथवाइनमन्देन विहिता देवता कथं पित्रक्षेत्युश्चते । मैवं। पिष्ट-पितामहादिमध्यैविहितानां यथा पित्रमध्येन निरूपण-भविद्युक्तया त्रवापि भवियति । त्रवापि विद्युमिति चेत् । तञ्ज । एवं हि सति पितामहादिदैवत्ये कर्मणि पिश्वकर्मविहितधर्मान्वयो न विध्वेत्। श्रथ वाकामारेष तेषां पित्रलाभिधानात् पित्रभी दद्यादिति देवतालावगमाच पिल्लबन्देन निक्ष्पणं न विदद्यात दृत्युचते। तर्षि कव्यवादमस्याग्नेरपि प्रमाणाम्तरेणैव पित्रक्प-सावगतौ पिरुष्टचेन निरूपणं न मन्दीभवति । पिरुमलं नाम

ये।मस्य ये।मादिपिष्टगगाधारतं तद्पयोज्यतं वा। तदेतद्-भवविधं पिरमित्रधानं चित्रास्रोमसः पिरुक्षपत्रमवति। तथा च मृति:। "पिट्टदेवत्योवै चेामः" इति । पिट्टमस्वद्य न सोमछोपसक्व किन् विशेषणं। तच दृष्टार्थलमाखाच्य विशेषणीश्वतानां पिदृषां यहभावेन देवतार्थलमिति गम्बते। यसु "लष्टा बामं पिव" इत्यव लष्टुर्देवतासं निराक्ततं तद्देवताविधिवाको कवखपाचीवत् अतेरित्य-होवः । हारीतस्यतिश्वानयोः पित्रक्पतं नमयति । "मेचनपाचि-रतुज्ञातीयत् सोमाय पिष्टमते जुहोति सोमच्येष्ठांसीन सोमपांच पितृन प्रीकाति। यद्यमाबाङ्गिरखते यमञ्चेष्ठान वर्ष्टिवद्योगाग्न-क्षेष्ठानग्रिष्वात्तांस यदग्नि कव्यवाइनं खिष्टकतं तेन व्यक्षेक्षमादधा-त्यात्मानं तेन प्रीणाति" इति । किच कव्यवाहनाग्निऽपिद्यमस्।-मयो सातुर्भा सान्तर्गतायां पिष्येष्टी देवतालद्श्रेगत् पिट्रक्ष्यल-मवसीयते। इष्टो चानयाः प्राचीनावीतवतौच्या दृष्टा, चतः पिछापित्रवज्ञहामे । तरेवमच कर्मचः पिट्टरैवनले स्थिते "प्राचीनावीतं पिट्टसां" इति च स्थतेः प्राचीनावौतिना होमः कार्यः। होममन्त्रे खधाक्रस्प्रधायस इस्रते। "बामाय पित्रमते खुधा नमोऽग्रये कव्यवादगाय खुधा नमः" इति । खधाकारञ्चामाधारखोन पित्रह्मित्रेतुः । तथा च प्रतप-चत्रुतिः । "वाचं धेनुसुपासीत तकाचलारसनाः सादाकारे। वषद्वारे। इन्तकारः स्वधाकारसाखै दौ सामी देवा उपजीवन्ति द्धाशकारच वरद्वारच श्यकारच मनुखाः खधाकारं पितरः" इति। अतो प्राचीनावीतिना कार्यः।

मनुस्रतिश्व याचात् प्राचीनावीतं विद्धाति । त्रपयद्यमग्रीकता वर्वमादृत्परिक्रमं । त्रपयद्येन इस्रोन निर्वपेदुद्कं ग्रुचि ॥ इति ॥

**१३ च॰**।]

इन्होगपरिविष्टे कात्यायने।ऽपि "त्रग्नौ दे त्राक्ती जुहोति देवेभाः" इति पिण्डपित्रयञ्चप्रकरणाचातदेवश्रुतिसामर्थात् पित्र-यज्ञात्मकस्य होमस्य दैविकलमभिप्रेत्य तदिक्रतिश्वतस्याग्नौकरणहोम-स्यापि देविकलं मन्यमानः "त्रग्नौकरणहोमस् कर्त्तव्य खपवीतिना। प्राङ्मुखेनेव देवेभ्या जुड़ोति" इति श्रुते: यज्ञोपवीतिना कर्ज्यवं पूर्वमिधाय न्यायामारेण सिद्धान्ततया प्राचीनावीतिकर्त्तव्यत्समुक्त-वान्। "म्रपसयोन वा कार्यो दिचणाभिसुखेन च। निरूष इतिर-न्यसा अन्यसी निह इयते" इति। असार्थः। पिष्डपिहयद्ये पिहभी वो जष्टं निर्वपामीति मन्त्रे सक्तदेव दोमदेवतार्थं पिष्डदेवतार्थञ्च निर्वाप: कियते । ततस्य निर्वापमन्त्रमामर्थात् पिष्टरूपयोरेव सी-मान्योर्देवतालमिति गम्यते । देव ६ पयोर्देवताला भ्युपगमे अन्यसी निरुप्तमन्यसी इयत द्रत्ययुक्तमापद्येत । त्रतः पित्रयञ्जदेशमः पित्रालात् प्राचीनावीतादिपिचाधर्मयुक्तेन क्रियत इति तदिङ्गतिस्रतः च्राप्री-करणहोसाऽपि तद्धर्मयुक्तेनैव कार्य इति श्रयमेव पचः श्रेयानितिम-न्यमान त्रायुवायनः पिष्डपिदयज्ञस्ते समतलेन पिष्डपिदयज्ञहोमं पैल्कधर्मयुक्तमुक्का परमतलेन दैविकधर्मयुक्तमुक्तवान् प्राचीनावीतील-मुपाधाय मेचणेनादायावदानसम्पदा जुज्ञयात् सोमाय पिष्टमते खधानमोऽग्रये कव्यवाहनाय खधानम इति खाहाकारेणाग्निं पूर्वं यद्मीपवीतीति । त्रतोऽयमग्रीकरणहोमः प्राचीनावीतयुक्तेन कार्यः। 166

भाषाचित । कथवारनतादि सिङ्गानुमीयमानिष्यत्वयुक्तदेवतानुरे।धेन होमद्य पिषत्वमापाद्य प्राचीनावीतमुच्यमानं प्रत्यव्वश्रुतिनिर्द्दिवत्व-युक्तदेवताच्यविष्यादितदैवकर्मसोपनीत-यज्ञोपवीतप्रतीत्या बाध्यते । तथा च श्रुतिः ।

स उदाखाग्नी हे त्राज्जती जुहोति देवेभ्या देवान् वा एव उपावर्त्तते य त्राहिताग्निभवति योदर्भपूर्णमामाभ्यां यजते त्रयौतत् पिल्यक्रेमैवा-चारीत्तदु देवेभ्या निक्कृते स देवैः प्रस्तते। प्येतत्पिलभ्या ददातीति ।

देवच कर्म यञ्चोपवीतिना कार्यं तथा च पिष्डपित्यञ्चे प्रूयते तते। देवा यञ्चोपवीतिना भूला दिवणं जान्याच्योपासीदम्मीति। "श्रन्यचानुपपत्था हि श्रुतेरस्थाः सदैव तु। कर्त्तच्यं दैविके सव्यमानर्थ-क्यमतोन्यचा"। श्रतोऽस्थ होमस्य दैविकलाद्यं यञ्चोपवीतिना कार्यः। नन्यस्य दैविकले पित्रभ्योजुष्टं निर्वपामीति निर्वापमन्तविरोधः। मैवं। यचा दर्श-पूर्णमास्यागेऽनेकदेवतासम्बन्धिलेन निरुप्तेषु न्नीहिषु प्रश्चेवस्यति न सर्वेषु । तचा पित्रभ्योवोजुष्टं निर्वपामीत्ययमपि केषुचित्पिष्डार्थेस्वेव पर्यवस्यति न तिमात्रानपि होमार्थान् व्याप्नोति। त्रष्णीमेव सर्वनिर्वाप दत्येतसिंस्तु पचे मन्यविरोधमञ्जेव नास्ति। श्रस्ति चायमपि पचः। तथा चापस्तम्यः स्वत्रये निर्वपति पित्रभ्योवोजुष्टं निर्वपामीति त्रष्णीः वेति। त्रष्णीः प्रचन्नर्वाप दत्यसिंस्तु पचे सन्यविरोधमञ्जेव नास्ति। श्रस्ति चायमपि पचः। तथा चापस्तम्यः स्वत्रये निर्वपति पित्रभ्योवोजुष्टं निर्वपामीति त्रष्णीः वेति। त्रष्णीः प्रचन्नर्वाप दत्यसिंस्तु पचे सत्तरां न विरोधमञ्जा श्रस्ति, चायं पचः, तथा च चरकाध्यर्यस्व वहदत्यः,

पविचाना हिते चहं चिनिर्वपति यञ्चोपवीती दक्षिणेन इस्तेन

जिः प्राचीनावीती सबेन इसेन यद्योपवीतीमेचणेन जुड्डयात् सेा-साय पिष्टमते खधा यमायाङ्किरखते पिष्टमते खधा नमोऽग्रये कथवाइनाय खधा नम इति ।

तसास्त्र निर्वापमकाविरोधः । श्रग्नौकरणप्रकृतिश्वते पिष्डप्रिट-चज्रहासे चोपवीतापदेशो हुम्सते । तत्र तावदेशवापः ।

त्राज्यमासिचोदास्य यज्ञोपवीत्यन्वाहार्थपवने मेचणेन दे त्राइती जुहेात्यग्रये दति पूर्वा सोमायेत्युत्तरामिति । 'त्रन्वाहार्यपचनः' दचिणाग्निः ।

### त्रापसम्बोऽप्याच ।

त्रध्वयुंदपवीती दिचणं जामाच्य मेचण उपसीर्थ तेनावदा-याभिषार्थ योमाय पित्रमते खधा नम दित दिचणाग्नी जुहोति यमायाङ्गिरखते पित्रमते खधा नम दित दितीयामग्रये कव्यवाह-नाय खधा नम दित त्रतीयां मेचणेन तष्डुबान् छला द्वणीं मेचणमादधाति न यमाय जुहोतीत्येक दिति । त्राष्ठ संख्याचनः ।

द्विणं जानाच्य यज्ञोपवीती प्रागासीना सेवणेन जुड़ेात्यग्रमे कव्यवाडमाय खाडा सेमाय पिटमते खाडेति ।

ननु स्वकारैः पिष्डपिष्टयश्चमधिक्रत्येवोपवीतं होसे विहितं तस्र च प्रक्रतहामग्रहीतलाच्छ्रीतलाच नाप्रक्रतस्माक्तांग्रीकरणहोसे तद्भव-तुमर्हति । किन्तु स्वितिविहितं प्राचीनावीतसेव तचान्ययं सभते । सैवं। चचा भौते। पिष्डपिष्टयश्चोवस्नात् स्नाक्तांग्री सियते, चचा च प्रज्ञताग्नेयादिरहिताप्रयाजादयोऽप्रकृतसौर्यादियागान्वयं सभन्ते ।
तथा त्रीतप्रकृतिपण्डिपित्वयज्ञसम्बन्ध्यपवीतमण्यतिदेश्चात् सार्त्ताप्रज्ञताग्नीकरणहामान्वयं स्रस्थते । वाचित्रकथातिदेशः ।
तथाचाससायनरम्भं ।

ष्डहृत्य घृताक्रमस्रमगुज्ञापयति श्रग्नौ करियो करवे करवाणीति वा प्रत्यभ्यगुज्ञाकियतां सुरुख सुर्विति श्रथाग्नौ जुड़ेाति यथोक्रं पुरस्तादिति ।

'पुरस्तात्' पूर्वं पिष्डपित्वयञ्चप्रकरण रत्यर्थः । काव्यायमस्टक्केपि ।

जहृत्य घृताममसं प्रच्छति ऋग्नौकरिय इति कुरुखेत्यनु-ज्ञातः पिण्डपित्रयज्ञवहुलेति ।

श्रव यद्यपि पिष्डसाधाः पित्वयद्यति सुख्यया द्वस्या पिष्डदा-गरीवेदं नामधेयं तथापि दिष्डवत्तवष्यया होमस्यापि कन्यना दृत्यू हुनीयं, चातुर्मास्ये प्रथमे पर्वषि वैश्वदेवनामवत्। तदेवं पिष्ड-पित्वयद्यवदित्यनेन होमेतिकर्त्तस्यतातिदेशे सिद्धे यद्योपवीतधर्मक-ताग्नीकरणस्थोपपन्ना।

चाज्ञवस्कारेषाच ।

कुरस्वेत्यभ्यमुजाते। जलाग्नौ पित्व्यज्ञवदिति । प्रचेता श्रपि ।

कुर्बेत्यभानुज्ञाते। जलाग्नौ पित्रयज्ञवदिति । पारस्करोऽपाइ ।

पैसकीरभगुषाता जुदाति पित्रयज्ञवत् ।

त्रतितिदेशादुपवीतिनाग्नीकरणहोमः कार्यः । उपदेशस्य भवति । तथा च रहन्ने वैजवापः ।

यज्ञोपवीत्यम्मो करवाणीत्यामन्युममौकरणं कुर्यादिति । श्राष्ट्र गोभिजः ।

मेचणेनेपघातं जुड्डयात्खाद्या सामाय पित्सत इति पूर्वा खादा-ग्रये कव्यवादनायेति दितीयां त्रत ऊर्ध्वं प्राचीमावीतीति । इन्दोगरहो ।

त्रग्नीकरिष्यामीत्यामन्त्रणं होत्यतः कुर्वित्युकः कांस्यमये परेाः समवदाय मेक्णेनेपघातं जुड्डयात् खाहा सामाय पित्रमत इति पूर्वा खाहाग्रये कव्यवाहनायेत्युत्तरामत ऊर्ध्वं प्राचीनावीतीति ।

श्रव हे।मे। त्तरकाले प्राचीनावी तिवचना द्वीमकाले यद्वापवीत्येतदुकं भवति । नन्वेवं तद्वंपषयमग्रीकृता धर्वमादृत्परिक्रममित्यादिकाया मनुस्नृतेः का गितः । उच्यते । यदि तावत्पाचीनावी तप्रतिपादनपरेयं स्नृतिः तदा विरोधे लनपेच्यं खादितिन्यायात्रत्यचया श्रुत्या बाध एव । वस्तुतस्तु प्राचीनावी तप्रातिपादकलमस्याः स्नृतेनां स्त्येव । तथा च मेधाति यिनास्य स्नोकस्य स्वमतेन
परमतेन चान्ययेव व्यास्थानं कृतं । श्रुग्रये कत्यवाद्दनाय स्वधा नम
दत्या इतिप्रचेपस्रचर्णं यत्कार्यं तद्यम्यं दिविषेन इस्तेन कर्क्यं ।
न पुनक्ष्मयोईस्त्योर्स्त्रतिमत्यादिनिषधमयादुभाभ्यां स्वयोपस्र्येन
दिविषेन वा स्रयोन केवलेनेति परमतेन व्यास्थाय स्वमतेन व्यास्थानं
कृतं या श्रुग्रावाद्वतया द्वयन्ते तासां यः श्रावत्परिक्रमः श्रावर्त्तमानानां यः क्रमः तं सर्वमपस्यं स्त्र्यात् । दिचिष्णंस्या श्राव्रतीः

कुर्वास्रोदक्संस्वा इत्यर्थः । स्रपसयेन इस्तेन निर्वपेद्दकं शुचीति त्रवनेजनाख्योयसुदकनिर्वापः। तच चार्षादपाचमादायावने जप-तीति वाजमनेषप्राखायां पिष्डपित्रयञ्चाबातकोदपाचचातिदेपिकीं प्राप्तिं निवर्क्तियतुनिदं द्विणइस्तिधानं, श्रता न प्राचीनावीत-विभायिकेयं स्मृतिः। श्रथवास्त श्रद्धाभरसमृति विद्रकाकारानुसारादि-धायिकापि तथापि कात्यायनाश्वसायनादिस्यानुसारि-कतिपयक-र्हिविषयिधिव भविष्यति । कात्यायनेन हि श्राद्धकस्पेऽग्रीकर्षश्रेमे पिछिपित्यश्चवत् अलेखुमं। पिछिपित्यश्चहोमे च मेच्येन जुही-खग्नय इति वेामायेति च तेनैवोक्तं। एतस्यूचयास्त्रानावसरे चापा-ध्यायकर्ने के कि संस्थ यद्योपवीतिना प्राङ्सुखेन च कर्त्तवः दैव-लात् । य उदाखाग्नी दे त्राज्जती जुड़ाति देवभ्य दति श्रुतेः । न वा यज्ञोपवीतिना कर्त्तवः किन्तु प्राचीनावीतिनैव पिश्वकर्माङ्गलात् प्रधानन्यायोपचाराचाङ्गानां मदापित्रयज्ञे च दैवाव्यग्रद्धे यज्ञोप-वीतिविधानात् । स यञ्जोपवीती भ्रताच्यानि रहातीति । श्रयञ्च पित्रकर्माङ्गलेन प्रयच्यमानं प्राचीनावीतं निवर्त्तियतुं विधिर्भवज्ञा-ञ्चयष्टणादन्यच प्राचीनावीतमभ्यनुजानातीति गम्यते। दैवलेन प्राप्त-द्यास्य प्राचीनावीतस्यानुवादे।ऽस्त्रिति चेत्। न। त्रनुवादप्रयोजनाय-भावादाकासः प्राचीनावीतापवादपरतात्। श्रन यद्यपि पत्तद्यं दृश्यते त्यापि प्राचीनावीतपचस्य पश्चादुपमासाचात्कात्यायनानुयायिभिया-नुष्ठीयमानलात्मिद्धान्नता कल्यते तैयाग्रीकरणानु शास्त्रर्थनादारम् प्राचीनावीतमाद्रियमाणं दृश्यते । त्रते। यत् नागरखण्डे प्रत्रादारभ प्राचीनावीतसुक्तं, तत्कात्यायनमतानुसारिभरेवामयकीयं ।

ततः पातं समादाय पृष्केवित्राश्रृपोक्तमः। श्रहमग्नौकरियामि होमं पित्रससुद्भवं॥ श्रम्जा दीयता मह्ममपस्यात्रितस्य भोः।

'ततः' पिश्वत्राद्वाणार्चमानन्तरं । श्रपसव्यात्रितस्थानुद्वा दीवता-मिति वचनादभ्यर्थनादारभ्य प्राचीनावीतं गम्यते । श्राश्वलायन-स्वम्तु पूर्वमेव दर्शितं। तच यद्यपि प्राचीनावीतं पूर्वसुत्रं पञ्चाच वज्ञोपवीतं तथापि तच्छाखीयैरा हृतलात् प्राचीनावीतस्थैव सिद्धा-नाता व्यवसीयते । कैञ्चित्पुनरनुज्ञाभ्यर्थनं यज्ञोपवीतिभिरेवानु-ष्ठाय तद्करभाविनि क्रियाकसापे प्राचीनावीतं क्रियमाणं दृष्यते । मत्यपुराणे लनुज्ञाभ्यर्थने ात्तरकाकी ने व्यपि पर्युवणपर्यने वु पदार्थे बु यद्योपवीतसुद्धा परतः प्राचीनावीतसुत्रं। "यद्योपवीती निर्वर्श्य ततः पर्युचणादिकं। प्राचीमावीतिमा कार्यमतः सर्वे विजानता"॥ एतदपि यच्छाखारुद्वादी विहितं सर्वेषा वा येषां यज्ञोपवीतं प्राचीनावीतं वा नामातनीरेव ग्रहीतसं। यसु कथवाहनसादि सिङ्गेनाम्यादेः पित्र इपलमुतं। तस्र। न हि कथवाइनेन पित्रमता वा पित्र इपेण भाव्यमित्वच किञ्चित्रमाणमस्ति, त्रते। न तद्योगात् पित्रवं द्यामस्य। श्रय यश्रा फतेन देवस्ताः पित्रसासिपितैर्दिजै:। असी दत्तेन तिर्यक्षासृष्यमु पितरः सदेति भातातपादिवसमैद्दीमस पित्राल-सुचाते । तस्र । श्रस्य वाकास्यार्थवाद्रूपलेन विधिष्ठत्यभावासाच होमादेः पित्रालं विधीयते । किन्तु प्रमाणाम्तरावगतं यथास्त्रितं श्राद्धं ख्रुयते, खधामञ्दप्रयोगो पिश्वले लिङ्गं। वचनाई वेऽपि ख्रधात्रव्दः ऐन्द्यागार्षपत्योपस्थानवत् । पित्रथेपि नान्दीसुखदैव- त्येषग्रीकरणहोमे खचाक्रन्त्रयोगोपपत्तेः, विकल्पो वा प्राचीनावी-तेषवीतयोः दैव-पिद्योभयक्षपत्नात्मित्रक्षं हीदं कर्म। तच दैवेन पिद्येण वा धर्मेण युक्तं कार्यं कयं पुनर्मित्रं खधा नम इति मन्त्रे उभयदर्भनात्। खधा हि पिद्यं लिङ्गं नमो दैवस्य तथा च त्रुतिः।

स्वधाकारः पितृषां नमस्कारे। देवानासुभये शैज्यना इति। श्रवाद्यः उपवीतविधिवचनानां भ्रयस्वात् भ्रयसां स्थात्सधर्म-लमिति न्यायेने।पवीतिनैव कार्या होम इति । श्रन्ये तु यथाश्रासं

तथा च कात्याचन:।

श्ववस्थासेव प्राचीनावीते।पवीतशार्मन्यनो ।

खाहा खधा नमः सव्यमपसव्यं तथैव च । श्राष्ठतीनां च या संस्था सा वा गम्या खस्रचतः॥ इति॥ इति प्राचीनावीतादिनिर्णयः :

श्रयाग्रीकरणडीमाधिकरणनिर्णयः ।

श्रीक्षणं श्रमिक्षिक्षय्वेति दिविधमिधिकरणं। तत्र तावद्गि-रूपस्य निर्णये केचिदाञ्चः, पिण्डपित्यञ्चप्रकरणे "द्विणाग्नौ शुद्रो-ति" इति वचनादग्नौकरणे च "जुङ्गयात्पित्यञ्चवत्" इति स्नरणाद्ति-देशप्राप्ते द्विणाग्नौ देशम इति। श्रन्थे लाञ्चः, श्राद्धस्य रुद्योक्तलास्त-दम्तर्भतस्याग्नौकरणदेशमस्य रुद्धाले प्रकृतरुद्धाम्यस्यावगमादौपास-नेग्नाविति। किञ्च। स्नार्सं द्वीदङ्कमं श्रतारुद्धाग्रावेव कर्त्त्रयं। यत श्राद्ध याज्ञवस्काः।

> कर्म सान्तें विवादाग्री कुर्वीत प्रत्यदं रही। दायकासादते वापि श्रीतं वैतानिकाग्निस्ति॥

'सार्त्तां कर्म' वैश्वदेवोपासनाग्नीकरणादिक्रपं, 'विवाहाग्नी' विवाह-समयससुत्पादिते। 'दायकासाइते' रिक्यविभागका से, वैश्वकुसादा-इत्य संस्कृते चौपासने उग्नी कुर्वित श्रीतं कर्माग्निहेणादिक्षं वैता-निकाग्निव्याहवनीयद्विणाम्यादिषु कुर्व्वतित्यनुषव्यते। मनुरुष्याह ।

> श्रीपासनाग्नी कुर्नीत रंखां कर्म बचाविधि । पद्मयद्यासपिकाच यचान्यद्रस्त्रक्षत्रस्ति॥

श्रणीपदेशादितदेशवाधीन्याय द्रायापामनाम्यधिकरणतवादिनामन्यन्ते । द्विणाम्यधिकरणतवादिनस्तु वाधवाधवन्यायिखरातिदेशिकस्यायनुग्रदाभिमतौ प्राप्तवाधस्य चात्यन्तदुष्टतावगतावुपदेशातिदेश्वयोः परस्वरावाधनिव सन्तिवेश्वापपन्तावनन्यगतिन्यायाम्थुपणमस्थातिदेशिकपदार्थवाधस्थान्याय्यत्वमनुसन्द्धानाः कर्म स्मानिमित्यादिसामान्यवचनस्थापामनादिकर्मस् सावकाश्रलादग्रीकरणव्यतिरिक्तविपयत्वं मन्यन्ते । ननूपदेशादितदेशोदुर्वसः किमतः । न दि दुर्वसः
दर्थव वाधः, किनु श्रतुस्थविषयो दुर्वसः । किञ्च वाचिनके।यमितदेशः
स्थिव वाधः, किनु श्रतुस्थविषयो दुर्वसः । किञ्च वाचिनके।यमितदेशः
स्थिव वादिताग्रिनामावास्थाश्राद्धे दिचणाग्री श्रग्नीकरणहोमः
कार्यः । तिय्यन्तरश्राद्धे तु विदरणाभावेन दिखणाग्री श्रग्नीकरणहोमः
कार्यः । तिय्यन्तरश्राद्धे तु विदरणाभावेन दिखणाग्रीकरणवे सर्वाधानिना दिजपाणावर्द्शाधानिना श्रादिताग्निन दिखणाग्रीकरणहोमः कार्यः । ननु वाचनिकातिदेशोपनीतेन दिखणाग्रिना सामान्यवचनप्रायमाणोग्रद्धाग्निरग्नीकरणहोमान्ववर्त्ततः कृतः प्रत्यादस्था
तदिकरणतां सभेत । मैवं । विद्यमाने। दि दिखणाग्रिसिन्नर्वस्थ

167

पुनर्बन्ध्यासुते।पसे।ऽपि श्रतः सामान्यवत्तनं द्विषाग्निमस्वर्नृकाग्नौ-करणदोमप्रयोगास्त्रवर्त्तते नानग्निककर्ष्टकात्तरायोगात्। श्रतो द्वि-णान्यभावे स उपासनाग्नौकर्त्तवः।

तदेतदाइ विष्णुधर्मेात्तरे मार्कप्डेयः । श्राहिताग्रिस्त जुड्डयाद्द्विणाग्रौ ममाहितः । श्रमाहिताग्रिस्त्तौपमदेऽम्यभावे दिजेऽप्यु वा ॥ 'श्रोपमदः' रह्याग्रिः । श्रमापु वेत्यस्य पचस्य विषयविश्रेषः कात्यायनेन दर्श्वतः ।

> त्रग्नौकरणहोमन् कुर्यादिखित यक्षतं। स यदापां समीपे खाक्राहे जेयोविधिखदा॥ इति।

यन् "चापासनेनान्नसिद्धिरग्रीकरणसेव च" इति प्रजापतिवचनं
तत्त्वेवकीपासनाग्निसिद्धयं। तदेवं तावद्धिणाग्नी होमस्तद्धस्थवे
त्यपासनाग्नाविति म्रस्नु-मञ्जूनधरप्रस्तयः। श्रन्ये खपासनाग्निसद्भावे
तचैव होमस्तद्भावे दिविषाग्नावित्याद्धः। ते हि "जुड्डचात्पित्यम्नवत्" इत्यस्तातिदेभवचनस्त्रापि सामान्यवचनत्तादुपदेभसामान्यवचनानुरेश्चेन दिविषाग्नियतिरिक्तप्राद्यतपदार्थातिदेभविषयतां मन्यन्ते।
तथा च वायुपुराणे।

त्राह्रत्य दिचणिश्चिन् होमार्थं वै प्रयक्षतः। त्रम्यधं स्रोकिनं वापि जुड्डयात् कर्मसिद्धये॥ इति । त्रस्यापरार्केणार्थाव्यास्थातः। त्रम वास्येऽश्चित्रस्यः प्रक्रतेऽग्नौ वर्त्तते, त्राद्धप्रयोगविधौ च यद्धाग्निः प्रक्रतः त्राद्धप्रयोगस्य यद्धात्रास्त्वि-धेयलात्। यद्धाम्यधिकारेण च यद्धात्रास्त्वाणां प्रवस्तिरिति तद्भाव

एव तत्कार्ये दिखणाग्नि-सौकिकाम्यार्विधिर्युच्यते, तसाद्भावे तु तेनैवास्य कार्यसिद्धौ किमन्याग्निविधानेन। योऽपि धर्मन्नास्त्रेषु त्राद्ध-प्रयोगविधिः स रह्योकाद्भिन्नः प्रत्यभिज्ञानात्। तेन धर्मग्रास्त्रे-व्यपि रहता एवाचिः प्रकृतः। ऋतोम्यर्थमित्यवाचिष्रक्यो रहतापर एव प्रकृतलादिति युक्तमिति। एवमस्य वाक्यसार्थं व्यास्त्राय "त्राहि-ताग्निस जुज्ञयाद्विणाग्नी" द्रत्यादेर्मार्कछेयवाक्यस्वापर्थः स्वमता-नुसार्योव वर्णित:। तथासि यदैतदासिताग्नेदेचिणाग्नौ सोमविधानं तसर्वाधानेनोपासनाम्बभावे त्रद्धांधानपचे तु सत्यापासनाग्री तचेव होमो न दिचणाग्राविति । यन्पुनरनाहिताग्निसौपमद दति वचनं तद्चिणाग्नौकरणविधानादनाहिताग्नेदेचिणाम्यभावेन होमनिष्पाद-नम्मितिरचेऽनधिकार एव पार्वस्त्राह्वे भवेदित्यामङ्गाधिकारप्रति-पादनार्थं। ततञ्चानाहिताग्निश्चौपमदे कुर्यान्न लनाहिताग्निरेवौप-सद इति तस्थार्थ इति । इदन्त्ययुक्तं न स्नाहिताग्रिस्त जुड्डयाइनि-णाग्नावित्यस्मिन् वचने धर्वाधान्यौपासनाग्निरहितोवेत्याहिताग्नेविंशे-षणं त्रृयते । नापि कस्पयितुं श्रकां, कस्पकानुपस्तभात् । "कर्म सार्ते विवाहाग्रावित्यस विधेषाभोमाश्चदित्यविविधानुयायिको मतिः किष्पिकेति चेत्। न । न हि विश्वेषविधिविषयेऽपवादशास्त्रविषये वा उत्पर्गशास्त्राण्यनुवर्त्तन्ते, तथाभ्युपगमे हि ब्राह्मणेभ्यो दिध दीयतां तकं कौष्डिन्यायेत्यचापि विश्वेषविध्यपवादयोर्द्यभावविषयताप्रसङ्गः। श्रयाद्य दिचणाग्रिमित्येतसिन् वचने श्रम्यर्थमित्यभिधानात् रुह्याग्रिकार्ये दिचणाग्रिविध्वनमतौ रुद्याग्रेर्मुखले दिचणाग्रिविधे-सादभावविषयतेत्वभिमतं। तस्र । श्रविक्वतौ तावत्कार्व्येऽपि विधी

वैक्तनेन प्राक्ततस्य वाधो दृष्टः प्रक्रताविष प्रस्तमसेन वेशमसः। अतः कार्येऽपि विधो दिचणाग्निना स्ट्याग्नेवांध एव न्यासः। वस्तृतस्त अन्यर्थमित्यवाग्निक्वरेनेकवाक्योपात्तो दिचणाग्निरेवाभिधातं न्यास्त्रो न स्ट्याग्निः, बस्तवान् दि प्रकरणसन्त्रिध्वंक्यसिन्धः। अतो दिचणाग्निकार्यं सौकिकोऽच विधीयत इति युक्तं। सौकिकस्राच स्नान्तां स्ट्याग्निरेव विविस्ताे न पुनरसंस्त्रतोऽत्यः। तस्य दि न पैटकय- श्चियोद्यो सौकिकाग्नौ विधीयत इति निष्धात्। यत्तु "क्रास्त्रग्नौ त्रु पचेदसं सौकिक वापि निष्यत्रः। यसिन्नेव पचेदसं तिस्त्रन् स्ट्याग्निमिन्धाने विधीयते" इत्यन्तिरोवचने बासाग्निक्वरेन स्ट्याग्निमिन्धाय तदन्यमसंस्त्रतं सौकिक क्रव्येनोक्का तच द्याग्निमिन्धाय तदन्यमसंस्त्रतं सौकिक क्रव्येनोक्का तच द्याग्निमिन्धाय तदन्यमसंस्त्रतं सौकिक क्रव्येनोक्का तच द्याग्निमिन्धाय तदन्यमसंस्तरं सौकिक क्रव्येनोक्का तच द्याग्निमिन्धाय तदन्यमसंस्त्रतं सौकिक क्रव्येनोक्का तच द्याग्निमिन्धाय तदन्यमसंस्त्रतं सौकिक क्रव्येनोक्का तच द्याग्निमिन्धाय तदन्यमसंस्त्रतं सौकिक क्रव्येनोक्का तच द्याग्निमिन्धाय ।

तदाज्ञः।

त्राखाग्राविति यजैतदाकामङ्गिरचे।दितं । वैश्वदेवविधानं तकास्य होमस्य युच्यते ॥ इति ।

त्रतोक्षीकिक अन्देन स्टक्षाग्निरेवाच्यते । तस्य च तद्पक्षित-कार्व्योद्देशेन विधेः प्रयोजनाभावः । न चानुपक्षिते विधीयमानः पदार्थोऽन्यच भवति । न च तद्पक्षिते विधिः स्थावति, प्रकृतौ कार्व्ये प्रकृतोः पदार्थविध्युत्तरका सभावित्वात् । चातोन्वर्थमित्यचाग्निः अन्देन दिख्याग्निरेवाभिधातुं न्यायः । या चाचाचिताग्निश्चौपस्द-द्रव्यव्यानिधकारशक्षानिष्टत्यर्थतोक्ता साय्यौपासनाभावे दिख्याग्निविधौ बद्धानुत्यक्ते घटते । चत्रव्याच्तिग्निश्चेद्विष्याग्नावना दिताग्निसे-दौपसने तदुभवान्यस्त्रिधाने सर्वथा तद्भावे पाष्यादावग्नीकर्य-

होमः कार्य इति स्थितं। श्रनापरार्कमतमेवास्यत्य स्वतिचित्र-काकारेणोक्तं। श्रनाहिताग्रेरौपायनवत श्राहिताग्रेरप्यर्द्धधानेनौ-पायनवतः श्रोपायन एवाग्रौकरणहोमः, प्रवासादिना तदसत्रिधाने सु दिजपाणौ जलादौ वा। सर्वाधानेनौपायनाधानेनौपयनाग्निरहि-तलादाहिताग्ने देखिणाग्नौ। तदसत्त्रिधाने खौकिकाग्नौ पाष्णादौ वा यः स्वीक्रतेपायनतया समुच्छित्राग्नितया भार्याविधुरतया वाग्निरहितः तस्य दिजपाणौ जलादौ वा, न जातु खौकि-केऽग्ना।

तथा च स्रितः।

माग्निरग्नावनग्निस्त दिजपाणी तथापु वा। कुर्यादग्नी कियां नित्यं सौकिनेनेति निश्चितं॥ इति।

श्रम सौकिकनिषधोऽनश्चिकसाश्चिकं चाईधानिनसेवाश्चवो, न सर्वाधानिनं। तं प्रति "श्वम्यथं सौकिकं वापि शुक्कयात् कर्मसिद्धये" इत्यम सौकिकाश्चिविधेई श्चितलात् "इस्तेऽग्नीकरणं सुर्यादग्नी वा साग्न-कोदिश्वः" इति पराश्चरसारणाच । श्वमाश्चिश्चदेन रह्याश्चिक्चते, तिस्मन् विद्यमाने इस्तपचानवकाश्चात् । तेनामाश्चिश्चदेन दिख्णश्चिः सौकिको वाभिधीयते । साग्निकश्चदेन च सर्वाधान्यवेग्चिते इति । तम तावदैपासनाभाव एव दिख्णाश्ची होम इत्येतद्यम्यथं सौकिकं वेत्यम वचने सौकिकश्चद्य स्मान्ताश्चिवाचकलोत्त्या सर्वाधानश्चदश्चवणभा-वोत्त्या निरस्तमेव । यन्तृतं सत्योपासने इस्तपनावकाश्चात् पराश्चर-वचनेऽश्चित्वद्येन दिख्णाश्चिकं किकश्चोच्चते न पुनरौपासनोपीति, तहिचणाग्रिमद्वावेऽपि समानं। श्रथ दिचणाग्रिमिश्वेषे पाणिपचाव-कात्रः स तर्द्युपासनाग्रिसङ्कावेऽपि भविष्यति । त्रन्यदपि स्रतिचन्द्रिका-कारेणाभ्यधायि । वर्वाधानेनौपासनासभावे लापसाम्बोकाग्रीकरणहो-मख खोप एव । तच हि सार्त्तलाच्छीतं वैतानिकाग्निव्यियपदेशतो द्चिणाग्निप्राप्तिर्न विद्यते। पिण्डपित्यज्ञधर्मकलाभावात् "जुङ्जयात् पिल्यज्ञवन्" इत्यतिदेशतोऽपि नास्ति। श्रग्नेश्वाप्रतिनिधेयलात्प्रति-निधिन्यायेन दिखनाग्ने चैंािककस्य वाग्नेः प्राप्तिने सक्षवित, श्रतो-ऽधिकरणाभावाह्नीप एव होमछ । श्रतएव मर्वाधानेनौपामनखा-भावे धूर्त्तखामिनोकं श्राद्धमुद्धे होमात् कर्त्तवं ब्राह्मणा श्राहनीयार्थ दति तस्रापि प्रधानलादिति । सर्वाधानिना श्रोमाद्परितनं ब्राह्मय-भोजन-पिष्डदानात्मकं यावच्छाद्धं तदेवानुष्टेयं "ब्राह्मणा श्रास्त्रनी-षार्थे" इत्यादिवचनपर्यास्रोचनया ब्राह्मणभोजनस्यापि प्रधानताव-गमादिति। तदेतत् पिल्यज्ञधर्मकलाभावेऽपि वचनातिदेश्रेन दचिणाग्निप्राप्तिसकावादग्निक्पाधिकरणासकावेऽपि सर्वेमाधारणस्मृति-पुराणविद्यितपाणिक्षपाधिकरणमभावादिचारणीयमेवेति । श्रव रह्मपरिशिष्टं।

> श्रम्बष्टकाञ्च पूर्वेशुमासि मास्यथ पार्वणं । काम्यमभ्यद्येऽष्टम्यामेकाहिष्टमयाष्टमं ॥ चतुर्व्वाशेषु साग्नौनां वक्कौ होमा विधीयते । पित्रकाञ्चणहर्को स्थादुत्तरेषु चतुर्व्वपि ॥ इति ।

. त्रत्र किसाष्टी त्राद्वानि भवन्ति । त्रष्टकानां स्नुपरितना नव-स्टोऽन्वष्टकाः तित्रमित्तं त्राद्धमन्वष्टकां, त्रष्टकापूर्वदिनक्क्षासु सप्त- मीषु कियमाणं त्राहुं पूर्वेदाः। माधि मामीति यसां कसा-श्चित्तियौ प्रतिक्षणपचं कियमाणं त्राहुं त्रमावास्वानिमित्तकं त्राहुं पार्वणं। पुचादिकामनया कियमाणं काम्यं। त्रभ्युद्ये पुचजन्म-विवाहादौ, कियमाणं त्रष्टकामंत्रकायामष्टम्यां कियमाणं। मुख्येका-हिष्टेऽग्रोकरणाभावादेकाहिष्ट-पार्वणोभयात्मकत्वात् मिपण्डीकरणस्टै-के।हिष्टग्रब्देन खचण्या मिपण्डीकरणसुकं। तचाद्येषु चतुर्षु त्राहुषु याग्नेरग्नावेव होमः। तच यदापि कस्वचिदाहिताग्नेरष्टकादिषु त्रौतकर्मार्थविहितदिखणाग्निमिन्निधिर्म विद्यते सर्वाधानेनोपासना-ग्रिमिन्निधिय नास्नि तथाणग्नी होमविधानात्त्रदर्थमेत्र विहरणं कत्वा होमः कार्यः। येषामिदं परिणिष्टं तेषामेवायं विधिर्वेदितयो न सर्वेषां।

दत्यग्रिक्पहोमाधिकरणनिर्णयः । ऋष हे।माधिकरणभ्रताग्रिबचणं । अद्यविनर्त्त -अद्याण्डपुराणयोः ।

> बड़्द्राप्केन्थने वक्षी सुविमद्धे विशेषतः । विधूमे ग्राद्धवर्णे च होतव्यं कर्मसिद्धये ॥ श्रिचंशान् पिष्डितः श्रीतः सिर्णः-काञ्चनसिन्नभः । विश्वयः प्रदिचणश्चैव विक्रः स्थात् कीर्त्तिष्टद्धये ॥ एवं सच्चणके होमं यस्तु वक्षी समाचरेत् । नरनारीगणेभ्यः स पूजां प्राप्नोति श्रायतीं । श्रचयं पूजितासेन भवन्ति पितरसाथा ॥ श्रथाबुद्धः सधूमे च जुड़्याद्यो इताश्वने ।

यजमानो भवेदत्थः सपुत्र इति च सुतिः ॥
त्रखोत्थनोऽय इतो वा विस्कृत्तिङ्गाहतोऽय वा ।
त्रप्रदिविषमादनः स च विक्रदिस्ये ॥
दुर्गत्थवैव नीस्य सम्बद्धेव विशेषतः ।
अभिष गाइते यथ स त सुर्यात् पराभवं ॥
त्रस्रपुराणे ।

चुन्द्रकोध-लरायुको हीनमकं जुहोति थः।
श्रप्रदेशे सधूमेऽग्री चेऽन्धः खादन्यजनानि॥
स्वस्ये इन्ते सस्तु चिक्के वामावर्ने भवानके।
साईकाष्ट्रेस सम्पूर्णे पूरकारवति पावके॥
कृष्णार्चिष सद्गेन्धे तथा चिहित मेदिनीं।
श्रास्त्रति जुङ्ग्याद्यस्तु तस्य नाम्रो भवेद्ध्रवं॥
देवीपुराणे।

तप्तहाटकवर्षाभः सर्यं-सिन्दूरकान्तिस्त् ।

प्रञ्ज-कुन्देन्द्रसङ्काभो चृत-चीरनिभः ग्रुभः ॥

जपाभोऽप्रोकपुष्पाभोकाचादरदयन्त्रभः ।

ग्रुभदः सर्वकार्याणां विपरीताऽद्यसिद्धदः ॥

सेघ-दुन्दुभि-प्रङ्गोघ-वेणु-वीणाखनः ग्रुभः ।

रुपेभ-प्रिखि-केषकानां पूजितः कोकिकखनः ॥

सुजुमागृह-कर्पूर-सितगन्धिस्तु पूजितः ।

हंसक्वनभगोकुक्षपद्माकृतिधरः ग्रुभः ॥

सिन्द-विद्ध-प्रेकानां चामराकृतिविक्षदः ।

सधूमेाम्टनगन्धिय ग्र्कषट्चरणे।पमः । किन्नज्वाले।ऽथवा रे।दी नेष्टः कर्मस पाक्कः ॥ समुद्रतिषदः प्रस्त ऊर्डे वातेऽपि थाति थः । सेसिदानः ग्रभः सुष्ठं दीप्तिमान् वरदोऽनसः॥

वङ्ग्चपरित्रिष्टे ।

योऽनर्चिष जुडेात्यग्नौ खङ्गारिषि च मानवः।
मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रसेव जायते॥
तसात् चिमद्धे डोतव्यं नायमिद्धे कदाचन।
प्रारोग्यमिक्कतायुद्ध त्रियमात्यनिकीनाथा॥

सुर्वमिद्धे होतव्यमित्युकं । ततः विमन्धनप्रकारमाह ।

जुह्रषंश्व क्रते चैत पाणि सूर्य-सुवादिभिः ।
न तुर्थादग्निधमनं कुर्थानु यजनादिना ॥
सुखेनैत धमेदग्निं सुखाद्योषोऽभ्यजायत ।
नाग्निं सुखेनेति तु यज्ञौकिके योजयन्ति तत्॥ इति॥
दस्यग्निस्त्रणं ।

श्रयानग्निरूप-होमाधिकरण-निर्णयः।

तत्र तावत् साग्निकसापि प्रवासादिना कदासिद्ग्निसिक्सामाभावे-ऽनग्निक्पेऽपि दिजपाणौ होम इति प्रामेवेग्निः 'हस्तेऽग्नौकरणं कुर्यादग्नौ वा साग्निको दिजः'' इत्यनेन । त्रधुनानग्निकस पास्त्रादौ होम उस्त्रतेः

श्रम मनु-श्रातातपौ।

श्वम्णभावे तु विप्रस्थ पाषावेवोपपाद्येत्। 168 योद्याप्तः स दिना विप्रैर्मन्त्रदर्शिभद्यते॥

योद्वादित्वादिना चेत्रविभिन्नदेन दोमाधिकर्यश्वताग्निकार्यधाम-र्थाविष्कारेष प्रस्तयते। 'मन्तदर्थिभः' वेदविद्वितित्वर्थः। नैत्तिरीयश्च-ताविष दृश्यते च स्तिः। "एव एवाग्नियानरो यद्वाद्वाषोऽग्नावेत्रेनं वे-यानरे जुदोति" दति। श्रम्यभेदवचनस्य सादृश्यपरतादस्तै किकाग्निक-पत्नाभिधानस्यास्तारोपैकनिवन्धनताद् ब्राह्मस्स्यानुकस्यतं न विद्ध्यते।

त्रतएव यमवत्रनेऽग्निसादृष्ट्येनैव स्तृतिः कियते।

चर्चाम्बरम्सचा विमा चर्चा विमासचाम्बरः। चम्चभावे तु विमस्य पासी होमोविधीयते॥ इति ।

श्रम्यभावे। अर्थापरियहाभावकत-तत्परियहोत्तरकास्कि।-ग्रिसीकाराभावकतः स्वीकतयसुच्छेरकतः समिधामाभावकतयेवि केचिराजः।

एके तु समुक्तिकाग्नेः पार्थ्यत्राङ्कानधिकारेऽग्रौकरकाभावास्य समुक्तिदनिवन्धनेऽम्यभावे पाणिविधिरित्याद्धः।

चन्ये हु । चन्यभावे हु विप्रस्य पाको दसान्तु दक्तिये । चन्यभावः स्मृतकावद्यावद्वार्थां न विन्दति ॥

इति गार्थ-जातुक्क्षंचीर्वत्रने खपसंदारदर्भगद्भार्थापरियद्दोत्तर-काखिकास्त्रीकारक्रतेऽधम्बभावे न पाणिविधिरिति मन्वन्ते ।

श्रन्ये द्व भार्यापरियद्यात् पूर्वं निक्तोऽम्यभावः । श्रतः खुटमती-तिना तेन भार्यापरियद्योत्तरकाकीनेऽप्यम्यभाकीवयनेन कद्यते, व पुनरभावस्तिद्यपंद्रियत इति ।

श्रपरे तु श्रम्यभावे तु विप्रश्न पाषावेबोपपाइमेहित्यभैव-

बन्देन चन्नीविकान्यभावाचिषिकरणान्तरनिराकरणं क्रियते तद्वाची-परिग्रहाभावछतेऽन्त्रभावे नान्यसिकिति गार्ग्यवचने प्रतिपाछते, न पुनर्विवाहोत्तरकाखीनेष्यग्न्यभावेषु पाणेरपि होमाधिकरणलं निवर्णत हति। श्रवाचार्थेविंचार्थं न्यायपचपरिग्रहः क्रियतां।

द् वयमसामिमतं इरिइरेषोपमसं। श्रम्यभावे तु विप्रसेति-सोकस करावित्कविर्विश्विताग्निः वाग्निरेव विषयः। बस्न हि वस्त्रमञ्जोऽसि तस्त करावित् कविर्विश्वधावेवंविधाः प्रयोगाः भवन्ति। वस्त्रवरोवाश्वयमञ्जे यथासाभावेऽस्तरमादस्न लया गन्तस्-मिति प्रयुक्षते, न पुनरत्यनायभवत्यस्यस्य इति। तरेतक्रयम-स्नामिषस्तं सैवर्षिकमापविषयत्मस्य तेनैव दूषितं।

श्रास्त्राचे द्वासासमाहे कच्छरवेशायौकरवसुतं। साममाहं चदा दुर्णादिधिष्ठः माह्रदसदा। तेनाग्रौकरचं दुर्णात् पिष्डांसोनैव निर्वपेदिति॥ तेनैवेत्यामद्रवेष।

यामगाह्याग्निसंकाररितय ग्रह्य सावादुकं, यम्यस तु प्रकामाभावेऽनित्यत्वेन न्यायप्राप्तं, "एवं ग्रह्नोऽपि सामान्यं दक्षि-माह्रं तयेव प। नमकारेष मक्षेष कुर्यादामाञ्चद्धः॥" इति । यतोऽनग्नः ग्रह्यामान्त्रग्रहे यग्नौकरणानुवादेनामद्रयकत्वास्त्रवित्रे-याविधानादनग्नेवीषनिकमग्नौकरणं तदाचित्रश्चानग्निक्पं पास्त्रिक्ष-रयमिति । यम यद्यपि विष्रस्तेति सामान्येनोकं तथापि प्रकत-मात् सिविदितपरित्याने कारणाभावास त्राह्मभोकुरेव विष्रस्तेति नम्बते । प्रधानस्य प्रत्यक्रमावृत्तेर्विधात् विष्रस्तेति विविद्यत- कवचनाचैककी श्रेष्ठ-प्राथम्याभ्यां प्रथमीपविष्टकीवेति। यहेँ विककर्म-धर्मे चन्नोपवीतेन खाइाकारेच चायं होमः क्रियते तेई विक-विप्रकरे कर्मयः। येथु पेटककर्मधर्मेख प्राचीनावीतेन खधा-क्रव्येन च क्रियते तेखु पेटकविप्रकरे कार्यः। धर्वेवा देव-करे पेटककरे वा विकल्पेन कार्यः। यद्यपि करक्रव्यः साधारणस्मापि दिच्यकरेख कर्म्यमिति दिच्यस्य सर्वकर्माईतासारणात् पाणी द्यामु दिख्य इति वचनाच दिच्य एव करे होमः। तच तावत् प्रथमोपविष्टस्य पेटकस्य पाणी होम इत्याह कात्यायनः।

> पैचीयः पङ्किमूर्ड श्वस्य पाणावनिव्यकः । जला मन्ववद्न्येषां तृष्णीं पाषेषु निचिपेत्॥

यमितः माह्यक्तां पिट-पितामहायुद्भेन त्यव्यमान-इतिरिध-कर्षभ्रतिप्रपङ्क्तिमूर्क्ष्णपितृष्टसः द्विषे करे यग्नये कस्यवाहनाये-त्याह्मस्ययुक्तं इत्या इतिष्ठशं यसं द्वस्योमेव पिक्क्षमूर्क्षणादन्येषां तत्पक्कुगपितृशामेव पाणेषु विभव्य निर्ध्यात्र तु देवपक्कुगपितृशानां पाणेषु । प्रेषपतिपत्तौ चेदमभिधास्यते । नतु ससुदास्याग्रौ दे याइतौ जुहोति देवेश्य इति पिट्टयञ्चसंज्ञके होने कस्यवाहनस्याग्रोः वे याइतौ जुहोति देवेश्य इति पिट्टयञ्चसंज्ञके होने कस्यवाहनस्याग्रेः वे समस्य पिट्टमतोदेवस्याग्रौकरणहोमस्यापि देविकस्यन समानधर्मक-स्वन सम्यानाहैविकविप्रकरे होने प्राप्ते कथं पेट्टकविप्रकर एवोकः । प्रधोस्थेत । चोऽग्रावग्रौकरणहोमः स दैविकः, यस्तु विप्रकरे स पेटकः "पाणिस्येव वा जुहोत्यग्रिसुस्या वै देवाः पाषिसुस्याः पितर इति इ माह्यसं" इत्यासस्यायग्रस्यो अतेदङ्गावनादिति । मैवं। "जुहोति दे-वेश्यः" इति विधिमुतेदैवदेवस्यकेऽस्य होमस्यावधारिते "पाणिसुस्याः १३ ष• ।]

पितरः" इति पाणिविधिस्तृत्वर्धवादमाचेण न पिट्टदेवत्यसं प्रत्येतं क्रस्य पिट्टदेवत्यविप्रभोजन-पिण्डप्रदानक्रपकर्मशास्त्वात् पेटकालारोपेणा-र्धवादोपपत्तेः । भयवा भग्नौकरणहोमस्यापि पिट्टिप्तिरेव भास्येति परम्पर्या पाणेरपि टिप्तिकारणलेन पिट्टसुखलमारोप्य स्तृत्युपपत्तेः भ्रते। अयमग्रौकरणहोमः किष्हिवकः किष्तियेटक इत्येतद्युकं ।

तदाजः।

दैवमग्नी करे पिश्वमित्येतदयमञ्जरं । दैवञ्चेत् यर्वदा देवं पिश्वञ्चेत्पिश्वमेव तु॥ इति। श्वतोदैवविप्रकरे होमः कार्यः।

तथाचाइ काम्यपः।

धनश्चिको बदा विष्रः त्राङ्कः कुर्य्यान्तु पार्म्वणं । श्रश्चौकरणवन्तम होमो दैवकरे भवेत्॥ इति।

श्रम प्रतिवैश्वदेविकदिनं होमातृत्ती न्यायासभावादेकहेषे गौरवास विप्रस्य कर इत्योकवचनामास्येव समासः, तथास विवस्तिकवसनवद्या-देकस्येव देवस्य।

तदुकं वायुपुराणे।

वैश्वदेवे यदैकसिन् भवेयुर्वस्वो दिजाः । तदैकपाणौ सोतस्यं स्मादिधिर्विस्तिसाया॥ इति।

बदा तावदेकेकसुभवन वेत्येतत्पचात्रयणेनेक एव वैश्वदेविके विजलदेकस्येव पाखाविति सिद्धसेव। यदापि दौ देव दत्यादियुगा-संस्थानेकदिजपचात्रयणे दौ चलारः षड्ष्टी वा दैविके दिजासादा-प्येकस्येव पाखी होमः कार्यः। तावतेव हि होमविधिः क्रतार्थः

स्थात् विहितस्रोमस्य समग्रे। प्रतार्थः स्थात्। प्रत्य विहितकतलं विधिष्ठतलं विधिक्तरार्थलं प्रतिहेतुलेने।पन्यस्तिनिन्यायानर्थकां तसादेकस्वेव करे होमः पूर्वीत्रस्यायाच प्रथमोपविष्टस्वेव दक्षिण-एव करे होमः। तदेवं पूर्वीक्रया कर्त्तृ व्यवस्था सर्वेदी समिवकस्पेन देवविप्रकरे पिश्वविप्रकरे वा होमः कार्यः। यसु "श्रग्नौकरण्यत् कुर्याद्दिजातौ वैश्वदेविके। पाणावेव तु तद्द्यात् न तु पिश्चे कदाचन" इति पिश्चपाचिनिषेध इव प्रतीयते स दैवपाचिस्तुव्यर्थेान पिश्यपाणिनिवृत्वर्थः। श्रचवा दैविकपिक्क्षमूर्द्धन्वकरे कता पुनः पिश्य-पङ्किमूर्ड चकरेऽपि दोमो न कर्न्य रत्येवमर्थः। अप पित्रादिदेवत्ये पितामहादिदेवत्ये वामावास्त्राञ्चा यदाग्नौ होमः कियते यदा वा वैश्वदेविकतन्त्रानुष्ठानवति प्रयोगे वैश्वदेविकदिजपाणौ तदा देश-काल-कर्र्मधिकरणादिकारकेकाादै यदेववदग्रीकरणचापि तन्त्रेणवातु-ष्टानं। अतसदि धंवैसदे विकपाणी दोव्यन् दैविकपङ्क्षिमूईन्युपविष्ट-खैकखैव पाषौ जुड़बात्। बदा तु भेदेन वैत्रदेविकानुहानं तदा वैश्वदेविकदिजपाणाविप होमं करिस्सक्षिकरणभेदाद्भेदेनैव होमं कुर्यात् । तथा च वेश्वदेविकपिष्कद्वियोपविष्टमुख्यदिजदयपाच्योः होमदयं कर्त्तवं। ननु तथापि तत्त्रयोगमन्त्रिहितदेश-कासेऽग्रौ तन्त्र-वैश्वदेविकार्थदिजपाणी वा कियमाणी दोमः श्राह्यदयोपकारको भवति । तथा वेयरेविकभेदोषस्य । श्रन्यथाधिकरखास्यगुणान्रोधेन प्रधानावृत्तः कता धात्। मैवं। न द्मधिकरणानारं कतार्थमस्त्रित्वेव-मच दोमोऽभ्यखते, किन्तु मातामदत्राद्भाखं प्रधानानारं कयं तु नाम धगुणं सादित्येवं पाणिदोमस चानन्यश्राद्वार्थश्राद्वाणपाणावनु- हितसीवोपकारकसं निश्चितं। श्रतः पृथगमुहीयमानवैश्वदेविकदिज-पाणौ शोखम् दितीयवैश्वदेविकदिजपाणावग्नौकरणमावर्त्तयदेव। श्रानेमैव पिश्चविप्रपाणावपि शोमोखास्त्रात इति श्रपरार्क-स्वति-चित्रकाकार-मधुमिश्राद्यः। तत्र स्वेष विश्वेषः। यदापि वैश्वदेविकं तन्त्रं तदायधिकरणभेदावन्तिरेव शोमस्ता।

तदाइ कात्यायनः।

मातामस्य भेदेऽपि बुर्णानन्ते च साग्रिक इति ।
श्रक्षार्थः। यदा सुर्ख्यपार्वषादौ पिश्चविष्ठकरे द्योमिषकीषंत्
तदा पिट-पितामद्दादिपङ्क्ष्यपविष्ठसुर्ख्यदिककरे द्याला मातामद्द सम्मन्ती यो ब्राह्मण्यस्यापि करे पृथक् होमं दुर्णात्। एतच पृथद्यातामद्द्यम्बन्धि-दिजकरे होमातुष्ठागं भेदेन वैश्वदेविकानुष्ठावे तन्त्रेष चानुष्ठाने श्रेष्टं। श्रक्ति कदाचिद्याग्निकस्यापि दिजपाषौ होमः। साग्रिक दत्येतदुपस्त्रक्षणं एवंविक्तिस्कर्णकेऽनग्निककर्णकेऽनिव्यक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तिकर्णकेऽप्रिक्तिकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप्रिक्तकर्णकेऽप

श्रयान्यान्यपनिप्रकृपाचि होमाधिकरणानि । मत्यपुराणे ।

> श्रान्यभाने तु विषया पाणी वाच नखेऽपि ना। श्रजनर्णेऽश्वनर्णे वा गोष्टे वाच त्रिवान्तिने ॥

त्रजनर्णेऽभक्षं द्रत्यम लिङ्गाविवबाहेलभावादिवचित्रमेव पुंख्वं। त्रम यद्यपि ब्राह्मषपाकेर्सुस्मकस्पलेऽग्रौकर्षवित साङ्को च तस्या-वस्त्रसम्बद्धेनकर्णादौनामनवकात्र एव। तथापि "एव वा स्रग्निवेंसानरो यद्राञ्चणः" इति प्रत्यचत्रुत्यां बाञ्चणस्याग्नित्याभिधानात् परोचत्रुतिमूखकस्यतिमाचदृष्टानामजकषादीनां जघन्यलेनात्यन्तवाधाय समविकल्प एवाभ्युपेयः । ब्राञ्चणस्थाने दर्भवदुनिवेशे वाजादीनामवकाश्चः कार्यः ।

#### त्राइ बहुः ।

श्रजस्य दिचिषे कर्षे पाषौ विप्रस्य दिचिषे ।
श्रम् चैव कुश्वसम्ये श्रियं कात्यायनोऽववीत् ।
रजते च सुवर्षे च नित्यं वसित पावकः ॥ इति ।
श्रमाग्रिसद्भावप्रतिपादनेनाग्निकार्ये विनियोगो दर्शितः । श्रथंवादमाचलेस्थानर्थक्यापनेः ।
सौरपुराणे ।

मान्यभावे तु विप्रस पाणावेवोपपादयेत्।
महादेवान्तिके वाच गोष्ठे वा सुसमाहितः॥
कूर्मपुराणे।

भग्नेरभावादिप्रस्य पाणौ होमो विधीयते ।

महादेवस्य पुरतोगोष्ठे वा श्रद्धयान्वितः॥ इति ।

इत्यनग्रिक्पहोमाधिकरणनिर्णयः ।

भयाग्रौकरणहोमाङ्गस्रतानि प्रश्लोक्तरद्रस्याणि ।

तपाच याज्ञवस्याः।

भग्नोकरिखसादाय प्रच्छत्यसं घृतमुतं । सुद्यस्तित्यभ्यनुज्ञातो ज्ञलाग्नौ पिष्टयज्ञवत् ॥ माद्धकर्त्ताग्नौ दोमं कर्त्तुभिच्छन् वज्ञतराज्यसंमित्रमकं प्रवस्ते दक्यांदिक्षे पाचे समादायाग्रो करिष्य इति त्राद्धभोकृत् माद्याणानराज्ञापनक्षेण एच्छेत्। तैस ब्राह्मणैः सुद्ध्वेत्येवंविधेन वाक्येनाभ्यराज्ञातः सन् खकरपद्धचोक्तपिण्डपित्यज्ञहोमवज्जुङयात्। अव वचने त्रग्नौ करिष्य त्रादायेत्यपि पठिना। तच धृतसुतमस्रमादायाग्नौ करिष्य इति एच्छेदित्यन्वयः।
कात्यायनोऽष्याह।

उद्घृत्य घृताममस्रं एच्छत्यग्नौ करिया इति कुरुव्वेत्यनुज्ञातः पिष्डपिदयज्ञवद्भुत्वा जनमेषं दत्वा पाचमास्रम्थ अपतीति ।

यन।समादायाग्री करिय इति एक्कतीत्युके श्रदृष्टार्थतमासी-व्यात्रस होमद्रयस्थावगती तात्पर्यात्तस्थैवात्रस ग्रहणेऽवधते प्रकत-पाकात् ध्यम्भावभावनात्मकस्थाद्धरषस्थार्थसिद्धत्वादुद्धृत्येतिवचनमुत्-स्रेपकार्थमितिगम्यते।

त्राद प्रचेताः।

श्रमी करिक्षश्रादाय प्रव्यस्त्यसं घृतमुतं। ॐ सुद्ध्येत्यतुज्ञाते। जुड्डचात्पित्यज्ञवत्॥ इति। सौरपुराणे।

श्रतीकरिय रत्युक्ता सुरुखेत्यभ्यनुश्चया । श्रमं घृतसुतं वक्षी जुड्डयात्पिटयञ्चवत् ॥ कूर्मपुराणे।

> कता समाहितं चित्तं मन्त्रचेदै करेामि च। श्रनुज्ञातः कुद्बेति तथेति दिजसत्तमैः। पत्नीमादाय पुत्रांस जुड्डयाद्भ्यवाहने॥ 169

निगमः।

श्रतमुद्भृत्याभिषार्थाग्रौ करिष्य इति प्रच्छतीत । विष्णुपुराये।

> भग्नीकरित्य दृत्युक्ता तैरकः कियतामिति। स्टब्नोक्तेनैव विधिना ऋता पात्रेषु दापयेत्॥

इता इत्रशेषं पिश्वविप्रपाचेषु प्रचिपे दित्यर्थः। स्द्रशोकोनै वेत्येवकारे। न स्त्रति-पुराणोक्तविधिनिष्टस्थर्थः प्रत्यभिज्ञानात् सर्वेचैककर्म्ये सर्वशास्त्राणां परस्परसापेचले च स्थिते सर्वधर्मीप-संदारस्य न्यास्थलात्। कृते। विधिनैवेत्येवस्थ सेवकारे। स्रोध्यः। क्राइ सौधासनः।

त्रयेतां सिखनिश्रापः प्रतिगाश्च गन्धेन मास्येन पासकृत्याग्नी करियामीत्यन् ज्ञाते प्रशिमुपसमाधाय सम्परिसीर्थे तिस प्राच्याङ्कतीः जुडोति । से माय पिष्टमते स्वधा नमः स्वादा । यमायाङ्किरस्वते पिष्टमते स्वधा नमः स्वादा । प्रग्नये कव्यवादनाय स्विष्टिङते स्वधा नमः स्वादेति तस्केषेणात्रमभिषार्थास्त्रैता एव तिस्तो जुड्यात् ।

'त्रचेति ब्राह्मणोपवेशनादनन्तरं। 'एतानिति ब्राह्मणान्। 'त्रग्निमुप्यमाधाय' सम्वायतने त्रग्निं प्रतिष्ठितं प्रव्याख्य, 'सम्परिसीर्थं'
देभें: समन्तात् परिस्तीर्थं। 'इतिश्रन्द श्राव्यद्दोमसमाप्ते। 'तन्देग्रेषेष' त्राव्याक्रतिन्नेषेष। 'श्रवं' दोमार्थसुद्धृतमे।दनं, 'तदिभवार्थं'
तस्त्रोपरि क्रतत्रेषमात्र्यं चारियले त्यर्थं:। त्रश्रस्थावदाव "एता एवेत्येतैरेव मन्त्रीसिन्न त्राक्रतीर्जुक्रयात्।

# मत्यपुराणे।

सप्ती कुर्यादत्रद्वाता विष्री विष्रैर्ययाविधि । खग्रद्वोक्षेन विधिना कांखे कवा चद्कतः ॥ सप्ती-पोम-यमानाम् कवाप्यायनमादितः । दचिषाग्री प्रकीते वा य एकाग्निर्दिनेत्तमः ॥

#### द्वारीतः।

त्रावाद्योदपानेषु समन्यायनीत्यप त्राविच्य समनवसीत्पृत्य नाह्यपिरनुत्रातः माभिधेन्येश्रमाधायावाद्याप्रिस्वात्तादीन् नाह्यप-स्थानुदपानैर्ययार्थमर्श्वयला मेचपपाणिरनुत्राता यस्योमाय पिटमते जुदोति सोमञ्चेष्ठांस्तेन सोमपांस्य पिद्धन् प्रीणाति यमायाङ्गिरस्वते यमञ्चेष्ठान् वर्ष्टिषदस्तेनाग्रिक्येष्ठानग्रिस्वात्तांस्य यदग्निं कच्यवादनं सिष्टक्रतं यसोचणमादस्थादात्माननोन प्रीणाति। स्रतेतिक्ष्टं नाह्य-णेभ्यः प्रदाय पिण्डेभ्योऽवश्रेषयेदिति।

'शिनिधेन्येखन इरिइरेक समीत्खेतीत पाठोद्र्यितः। वचनस्य व्याख्यातं। तद्यथा। "समन्यायन्युपयन्यन्या द्रत्यनेन मन्तेणार्थ्यपनेषु जलं प्रचिष्य तद्परि समनसः पुष्पाणि च चिष्ठा
प्रोचणीवनान्तर्रहतमेवोत्पवनं कता बाह्यणैः समीत्खेत्येवसुनुज्ञातः
सन् द्रभमग्रिमिन्थार्थकाष्टमग्रे। चिपेत्। अनुज्ञावचनदर्शनाद्र्यात्
पूर्वकालेऽग्रिसिन्थनं करवाणीत्यादिप्रार्थनावाक्यं आद्भक्तां प्रयोव्यानित्यनुमीयते। एविभिभमधायावाद्यनमन्तः पिद्धनावाद्यानन्तरं
पूर्वे। प्रकालितेदद्याचैकाञ्चलक्ष्याधिष्ठानिक्षतामग्रिष्यानादीन् आदिग्रहणाद्धविभुव्प्रभृतीन् यथार्थं यश्च वर्षस्य यैर्पितर्थः आद्भ-

प्रयोजनसम्पत्तिस्तानर्चयेत्। ते च "सोमपा नाम विप्राणामित्याहिनाः मन्वादिभिनिहिंद्याः । यदावाहन एव स्टतपित्राद्यधिष्टाद्यभावेनाग्नि-व्यात्ति हिंद्याः । प्रर्वनन्तु पित्रादित्रयस्थैव नामभियंयार्थमिति वत्तनात् । एवञ्च जीवित्यहकादेर्दयार्चनिमिति सिद्धिति । प्रयः मेचणपाणिरग्रौकरियामीत्यादि पृष्ट्वा सुरुष्वेत्यनुज्ञातः सोमादिभ्यः प्राज्ञितत्रयं ज्ञला सेचणमन्तेऽग्रावादध्यात् । ज्ञतावशेषन् पित्यविप्र-पात्रेषु कियस्विचिष्यान्यत् पिष्डार्थमवभेषयेदिति ।

खड्डृत्यात्रमित्युकं, तचात्रे विश्वेषो ब्रह्मपुराणे दर्श्वितः । ततो घृताकमञ्जन्तु घोष्णमादाय षाधितं । तानग्रौ करिक्य इति प्रयतः प्रार्थयेत् दिजान्॥ महाभारतेऽपि ।

जुड़चाद् यञ्चन-चारवर्जमस्नं ततो नरः । त्रनुज्ञातो दिजैसीस्त कला ॐ भरतर्षभेति॥

'श्रञ्जनमञ्ज्ञेनाच द्धि-पयस्तक-गुड्-मरीचादीनि । स्वत्यारस-संस्कार्थाणां मान-स्रपादीनाम्तु स्वत्यरसवर्जनेनैव प्रतिषेधः सिद्धः । 'स्वाराणि' स्वत्यरसवन्ति द्रव्याणि ।

यसु ब्रह्माष्डपुराखे ।

पुष्पाषाच पालागाच भच्छाषाच प्रयत्नतः। त्र्यमुद्धृत्य स्र्वेषां जुष्ठयाज्ञातवेदिषि ॥

दित पित्रथेपाकसिद्धस्रवणादिसंस्ष्टशाकादिशेमसारणं, तशेषां
यहोग्नीकरणशोमानन्तरं तदङ्गतया ६विख्यतिरिक्षेनान्यमंस्रष्टेन चा-स्रोनाणो भसान्यमन्त्रकेशशोम जनसिद्धयमित्यविरेश्यः।

## य च दोम श्रापसम्बद्धने दर्शितः।

न चारलवणहोमो विद्यते तथा पराम्मसृष्टस्थाहिवस्यस्य होम उदीचीनमुख्यं भसापो ह्येतस्मिन् जुड्डयात्तहुतमडतद्वाग्ना भवतीति। भ्रथवा श्रम्नाभावे यदा कन्द-मूल-फलाहिभिरेव श्राद्धं तिहषयमिदं मह्माण्डपुराणगचनं। श्रम पद्मास्रेन यदा श्राद्धन्तदेव होम-पिण्डिकिये प्रवर्त्तते। तयोः पद्मास्रद्रस्थकलियमाहित्येतच्चयमास्मामतं हरि-हरेणोपन्यस्थामश्राद्धं यदा कुर्याहित्याहिपूर्वप्रदर्शितमस्यपुराणवि-रेश्वमूद्भास्य दूषितं।

श्रमाकिरिव्यम् एक्कितीत्युकं तत्र सर्व्यान् वैकं वेत्यपेचायामाइ मनुः। तेषामुदकमानीय सपवित्रांसिकानपि । श्रमीकुर्यादनुज्ञाता बाह्मणो बाह्मणैः सह ॥

गत्थ-मास्त्रादिभिः ब्राह्मणानर्चियला 'तेषां' ब्राह्मणानां, इसी जसं
प्रसिष्ण पित्रपदितांसिकां स्र दल्ला 'सह' सभूय युगपत्से क्षित्राणिरतुज्ञातः सन् कर्त्ताग्री होमं सुर्थात्। श्रन्जावस्तात् प्रश्लोष्यनुमीयते।
सहेतिवस्तात् सर्वान् प्रति प्रश्लः कर्त्त्र्य दिति गस्यते। एकं प्रति
प्रश्ले कते सर्वेरस्यनुज्ञाने क्रियमाणे प्रश्लसाहृष्टार्थलं प्रसच्चेत। श्रयस्य
सर्वप्रश्लपन्नो वैकस्पिकः। श्रयोद्धृत्याग्निं पङ्किः मूर्द्धन्यं सर्वान् एक्कत्यग्नी करित्य दित हारीतवस्तात् श्रद्धिकाभिमुख्येनेकं प्रति सर्वाभिमुख्येन सर्वान् प्रति प्रश्लोऽप्यमिति स्रज्ञेयलान्नास्यन् ज्ञावस्तरे दिजानामनध्यवसायः प्रश्लाभिप्रायः प्रश्लप्रसङ्गो वा वास्यः।

श्रभ्यनुज्ञाते। जुड्डयादित्युकं कैरभ्यनुज्ञात इत्यपेचायामाइ पारस्करः। दत्ता गन्धादि-धृपांश्च सर्पिमद्भविषद्भरेत्। पेटकर्भ्यनुद्याता जुडाति पिटचद्रवदिति॥

पैक्ष्मैरिताच ब्राह्मणैरिति प्रेषः । चनेच प्रश्नोऽपि पैक्ष्मान् प्रत्ये-वेति गस्यते । चचायाकरिय्ये कुद्य्येति प्रश्नोत्तरयोः प्रकाराऽवगत एव । प्रकारान्तरमधायस्थायनग्रद्ये दर्धितं ।

खडुत्व घृताक्रमस्त्रमगुद्यापयत्यग्नीकरिये करते करवासीति वा प्रत्यमुद्या क्रियतां सुद्य सुर्वित्यथाग्नी जुहाति यथोक्रं पुरस्तादिति । स्रापसम्बद्धदीन्यानां प्रस्नोत्तरप्रकारमाइ ।

खदीच्यहिनस्त्रायनगतानां इस्तेषूद्कपाचानयनसुद्धिवतां च्यी। च कियतामित्यामक्तयते कामसुद्धियतां काममधी च कियतामि-त्यतिसृष्ट खद्धरेच्युडयाचेति ।

श्रव "प्रागुर्श्वी विभजते इंगः चीरोदके यथा । विदुषां क्रम्द्सिद्यार्थं सा नः पातु सरखती" इति पुरातनानां वाक्यात्सर-खत्युत्तरदेशसम्बन्धिना ये ते खदीच्याः तेषां वित्तराचारः कच्यत इति श्रेषः । 'खदकपाचानसनं' श्रष्ट्यंप्रदानं । 'ब्राह्मचानासन्त्रयते' श्रृष्ट्यास्थिनवाक्येनाभिसुखान् खुद्वे । 'श्रृतिस्ट्यः' ब्राह्मचेरनुश्चातः ।

श्रव पित्रचत्रवित्वनेन श्रमीकरच्छासे पित्रचत्रिकर्त्तचताति-हेन्न: इतः, सा चेतिकर्त्तचता श्रापसम्बादिभिः पिष्डपित्रधन्नप्रकर्षे इजिता । तथापसम्बः ।

समूनं महदाक्ति वर्षिराष्ट्रित सहदाक्ति वा द्वान्यपमूलिन्द्र नानीत दिच्छाप्रामग्रेहेंभें: दिच्छमिशं परिक्षीर्थ दिख्छ जानाक्ष नेक्छे उपसीर्थ तेनावदाधाभिषार्थ सामाध पिद्रमते स्वधा नम दित दिखात्री जुदोति धमाधाङ्गिरस्तते पिद्रमते स्वधा नम इति दितीयां प्रश्नेषे कवावाहगाय स्वधा गम इति हतीयां ये मेचणे तन्दुकास्तान् क्रमा द्वन्यों मेचणमादधाति इत्यादि। त्रामुखायने।ऽपि।

प्राचीनावीती इपासुपसमाधाय सेच्योनावदाय श्वादानसम्यदा जुड़यात्। चामाय पिल्लमते खधा नमोऽप्रये कव्यवादनाय खधा नम इति खादाकारेण वा श्रद्धिं पूर्वं यद्योपवीनीति।

एवमन्यान्यपि पिण्डपिद्धयञ्चस्वाणि प्राचीनावीतयञ्चोपवीतनिर्णये द्रष्ट्यानि । श्रयच पिण्डपिद्धयञ्चभंगितदेशे। हारीतवचने विस्तरेण विद्यतः। "सुक्बेत्यम्बनुञ्चातः पूर्वे। द्रृतेऽग्ने। सकदािक्किकेदपमू बलूनेः पिर्सीणें समित्तन्त्रेण प्राञ्च खोमेवणेनाङितदयं छता मेचणमग्नावेव कुर्यात्" दति । श्रखार्थः स्वतिचित्रकाकारेण व्याख्यातः। 'पूर्वे। द्रृते-ऽग्ने।' परिस्तरणकाखात् पूर्वमेवोद् वे। धितेऽग्ने। मूखसमीपदेशे सकदेक- यत्रेन किक्वेदेशेंः परिस्तीणें समित्तन्त्रेणाङितदयार्थमेकामेव समिध- मादाय मेचणेन वश्नीयकाष्ठकतेनाङितदयं छत्वाग्नावेव मेचणं प्रचिपेत्। समित्तन्त्रेणेत्यनेन पिद्धवश्चभं कतः पिद्धवश्चे समिद्धानस्वाभावात् कित्त्वद्द धर्मान्तरसुपदिष्टमिति ।

त्रह्माण्डपुराणेऽष्यत्र समिदाधानसुत्रं।
श्रमानिधाय समिधं नुष्ठयात् कव्यवादनमिति।
त्रह्मपुराणे तु वृताक्तप्रादेशमात्रसमित्रवाधानसुत्रं।
ॐकुरुखेति तैरको दिखणाग्नं समाझ्येत्।
दिखणांचतुर्दिचु दर्भानास्तीर्थं वाग्यतः॥
दद्यान् समिधिश्वस्रस्थिन् प्रादेशमानिकाः।

घृताकाः समिधो ज्ञला दिचणायाः समस्त्रकाः ।
सेचणे न घृताको न जुज्ञयाचाज्जतिनयं॥
समिद्दीय द्रुमास्त्रेवोकाः ।

पक्षाय-फल्गु-न्ययोध-स्नायत्य-विकद्भताः।

खदुम्बरस्यथा विन्वयन्दनं यित्रयास्य ये॥

सरक्षो देवदार् स्य मालस्य खदिरस्यथा।

सिनदर्थे प्रथसाः खरेते रुचा विभेषतः॥

याद्याः कण्टिकनस्वैव यित्रया ये च केचन।

पूजिताः सिनदर्थेन पित्रणां वचनं यथा॥

सिनिद्गस्त्राञ्यक्तिप्राभिज्ञेष्ठयाद्यो क्रतायनं।

फलं यत्वर्मणसास्य तन्ये निगदतः ग्रम्णु।

श्रचयं सर्वकामीयं श्रममेधफलं हि तत्॥

## ममिदनश्चास्त ।

स्नेत्रातको नक्तमासः किपत्यः प्रास्त्रसिस्या।
नीपोविभीतकस्वैव त्राद्धकर्मणि गर्हताः॥
रिद्विक्तस्या टङ्कासिन्दुकास्रातको तथा।
तिस्वकः कोविदारस एते त्राद्धे विगर्हिताः॥
निवासस्वैव कीटानां गर्हिताः सुरयिष्ठयाः।
गुस्तेस वेष्टिता ये च वस्त्रीभिस समन्ततः॥
प्रतुनीनां निवासास वर्जयेत्तान् दिजोत्तमः।
प्रत्यास्वैवंविधान् सर्वान् वर्जयेते त्रयिष्ठयान्॥
'प्रसात्रः (कंग्रुकः। 'फस्गुः'काकोदुम्बरिका। 'न्यगोधः'वटः। 'स्रचः.'

वटी । 'श्रमत्यः' पिष्पसः । 'विकक्षतः' स्ववद्यः । 'खदुम्बरः' जन्मुफसः । 'विक्यः' श्रीफसः । 'चन्दनं' मस्वयः । 'बिश्वयः' काम्म-र्थन्नमीप्रस्तयः । 'धरसः' पीतद्रुमः । 'सासः' सासद्यः । 'स्वदिरः' वासपः । 'कस्दिकनः' दङ्गुदीप्रस्तयः । 'क्षेत्रातकः' चेतुः । 'नक्षमासः' करमः । 'कपित्यः' दिस्तयः । 'न्नास्त्रासः' स्विरायः । 'नीपः' करमः । 'चरविक्यः' पूर्तिकरमः । 'टक्कः' श्रदिमारकः । 'निन्दुकः' स्कूर्णकः । 'श्राम्वातकः' कपीतनः । 'तिक्वकः' रेषः । 'नीविद्रारः' कामनारः । 'मयश्चियाः' पिषुमई-पारिभद्रादयः । श्राष्ट्र स्वश्चः ।

परिषसुष्प पर्युष्य परिसीर्थ दिष्यं आन्याच्य बज्ञोपवीती प्रागासीने मेच्येन जुद्दे तीति । प्रज्ञा-सिविती ।

भूप-गन्ध-माखीरखबुत्य ब्राह्मणान् धघृतमञ्चमतुज्ञाण दर्भेर्द-चिषापैरग्निं परिसीर्थं जुज्ज्यादिति ।

द्रायग्रीकरचाङ्गभ्रतानि प्रश्नोत्तरद्रव्याचि । श्रथाग्रीकरचदेवताङ्गतिसंख्या-मन्त्रविकस्पाः ॥ मतु-वृद्दस्तती ।

> श्रोः सोम-यमाभ्यास क्रताष्ट्रायनमाहितः। इतिर्दानेन विधिवत् पद्मात्मनपंथेत् पिद्धन्॥

श्री-साम-यमाख्यानां देवतानां प्रथमेन होसेनाषापनद्भूता हिर्दिनेन यथोक्तासप्रदानेन ब्राह्मणाधिष्ठानान् पितृन् प्रसास्तर्ययेत्। श्रस्थ मेधातिथि-हिर्हराभिमता व्याख्या। श्रीहित चतुर्थार्थे 170 षष्ठी। श्राग्नरेका देवता, बाम-यमक्पाधिष्ठानदयनिष्ठैकदेवताल-थुका दितीया। बाम-यमाभामिति दन्दादग्रीषोमवदेकलावगतेः। एतव येषां ग्रद्धा देवृत्तिष्ठं देवतालयुक्तं तेषामेव वेदितयमिति। श्रव श्रूमः। यद्यायव ग्रोम-यमयोः देवतालाषातुर्थ्यक्तते। विता, तथापि पोषणपर्यायेणायायनप्रव्देनान्तये क्रियमाचे षष्ठाक्तत्त्रतेव भायां। श्रय देवतालाकाच षष्ठीत्युच्येत, तद्याग्रीरितीयमपि न स्थात्। चतुर्व्यर्थे व्यास्थाता चेति चेत्। न। श्राप्यायमपदेनान्त्रयात्। षष्ठ्यास्तु ग्रम्थस्यामान्यवाचिन्या विशेषपर्यवसायिलमभ्युपगतमेविति न देवता-क्पविरोधिलं। स्वतन्त्रयोः श्रोम-यमयोर्देवतालप्रतिपादकानां वचनानामाज्ञतिमक्ताषाञ्च दर्श्वनाक्षान्यस्वितयोर्देवतालं। न च काचिद्ग्रञ्जो तदवस्ययोर्देवतालसुपस्रभक्ते क्रिष्टाः। दृश्यते चोपनिव-श्वनान्तरेषु पाठान्तरमस्य वचनस्य। "श्रग्न-यमानास्य क्रलापायनमादितः" इति।

थमः ।

त्रग्नये सेत सोमाय यमाय जुड्यासतः । त्रग्नये कथवास्माय खाहेति जुड्याद्धविः ॥ सोमाय पिद्यमते यमायाङ्गिरसे तथा । सोमसाप्यायमङ्ग्ला वक्नेवेवस्वतस्य च ॥ डाते लग्नौ ततः सम्यक् विधिमानेम मक्कवित् । स्वधेत्येव हविः ग्रेवं त्राद्यीत समीक्य च ॥

बङ्ग-सिखिती।

जुड्डचार्ग्रये कथवार्गाय खारा सोमाय पिद्रमते खारेति।

## मार्कछेयपुराखे।

श्रग्नये कथवाहमाथ खाहेति प्रथमाञ्जतिः । सोमाय वै पिष्टमते खाहेत्यन्या तथा भवेत्॥

वैज्ञन्दः पादपूरणार्थलास त्रयोगकाले प्रयोज्यः । गोभिलेन स्रोतावेव मन्त्रौ पुरस्तात् खाद्याकारी विपरीतेन च क्रमेणोक्तौ । मेच्रणेनोपवातं जुड्यात् खाद्या सोमाय पिल्लमते इति पूर्वां,

खाइ।ग्रये कथवाइनायेति दितीयामत ऊर्ध्वं प्राचीनावीतीति।

ब्रह्माण्डपुराणे लाइतिचयं स्वधा-नमोऽन्तास्त्रयो मन्त्रास्त्रया प्रत्याद्वत्यधिकर्णभूताग्निप्रदेशानां विभव्य विनियोगश्चोतः ।

श्वाह्य द्विषाश्चिम्तु होमार्थं वै प्रयक्षतः ।
श्वायं कथवाह्माय खधा नम हित श्वन् ॥
सोमाय च पिद्यमते खधा नम हित श्वन् ।
यमायाङ्गिरशाम्पये खधा नम हित श्वन् ।
हत्येते होममन्त्रास्तु चयाणामनुपूर्वतः ॥
द्विषतोऽग्रये नित्यं सोमायोत्तरतस्त्रथा ।
एतयोरम्तरे नित्यं जुड्याहै विवस्तते ॥ हित ।
'श्वश्विराम्पत्य हित यमविशेषणं ।

ब्रज्जविवर्ते तु वैवखताचेति यमस्, श्रङ्गिरस द्रत्यग्नेः सोमस्य च विशेषणं दर्शितं ।

श्राये कव्यवादनाय खधा चाङ्गिरसे नमः। सोमाय च पित्रमते खधा चाङ्गिरसे नमः॥ यमाय वैवखताय खधा नम इति ब्रुवन्। रत्येते वे शोममन्तास्त्रयाणामनुपूर्वत्रः ॥
दिख्णेनाग्रये नित्यं सोमायोत्तरतस्त्रया ।
एतयोरन्तरे नित्यं जुड्डयादे विवस्तते ॥ इति ।
पिष्डिपिटयज्ञमधिकत्याशमस्त्रायनः ।

मेन्रिकेनादायावदानसम्पदा नुज्ञयास्त्रोमाय पित्रमते स्वधा नमः भग्नये कव्यवाद्दनाय स्वधा नम दित स्वादाकारेख वाग्निं पूर्वमिति। पिष्डिपित्रयञ्चपकरण एवादापस्तमः।

योमाय पिट्टपीताय खधा नम इति दिखणात्री जुहोति। यमायाङ्गिरखते पिट्टमते खधा नम इति दितीयामग्रये कथवा-इनाय खधा नम इति दृतीयां, न यमाय जुहातीत्वेक इति। पिट्टयक्रमेवाधिकत्व सांस्थायनः।

मेच्चेन जुदोत्यप्रये कथवादनाय खादा सोमाय पिष्टमते खादा यमायाङ्गिरखते पिल्टमते खादेति।
पिल्ल्यक्रमेवाधिकता वैजवापः।

श्रन्यादार्थपवने मेचलेन दे श्राज्जती जुद्दोत्यग्रय दति पूर्वी सोमाचेत्युत्तरामिति ।

श्रव निर्विश्वेषणयोरेवाशीयोमयोर्देवतालं। श्रव्याशार्यपचनेा-दिखणाश्चः पिष्डपिदयशेका श्रय्येते देवताइतिमक्तविकस्याः श्रतिदेशतोऽग्रीकरणे भवन्येवेति । एते च देवतादिविधयोयदीयेषु कस्पस्चस्यश्चेषूकाको तदीया एवेति य्यवस्थ्या बोद्ध्याः । श्रतस्य यदापक्तमेन स्मर्गश्चे चयोदशाइतिकमग्नीकरणसुकं तदीयां तस्पूचं तेषामेवेति स्वतिचन्त्रिकाकारः । स श्चेवमाद । जद्भिषतामग्नी च कियतामित्यामक्तवते काममुद्धियतां काममग्नौ च क्रियतामित्यति-स्ट छद्भरेक्षुड्रयाचेत्येवंधर्मन्नाक्तस्योक्तप्रश्न-प्रतिवचनानकारमञ्जमु-सृत्याम्णुपसमाधानाद्याक्यभागाकां कुर्यात् । प्रस्थाम्णुपसमाधाना-साज्यभागाकास्य कर्मषः सर्वप्रधानदेशमप्राच्याङ्गकसापत्येनापन्नानी-स्टान्नोपक्रमेऽभिधानात् । प्राच्यभागानकारमञ्जेनाच्येन च द्रवेष "यस्यो मातेत्यादिभिर्मकीरग्नौकरष्यंद्यकं प्रधानदेशमं कुर्यात् । तथाचापसम्बीयस्टद्यस्यं । प्रवस्थोक्तराभिर्मुदोत्याच्याद्यतीदक्तरा इति ।

खडूतसामस किसिक्कि दिवदानधर्मे पावदायावदाय पियादिनयस पण्मातामहादिनयाय वढा इती द नराभिक्षिमां कुंडयात्।
मन्तप्रपाठकपठितानां मध्ये याः पूर्वमुक्तविनियोगासासामूध्ये पयामाना स्थ उत्तराः श्रवाइतीनासुत्तराः पादात्याः वढा इती स
जुड्यादित्यर्थः। श्रव यद्यपि वद्यासुत्तराणास्यगं स्थ्यदेवतासिन्नेन
पाठकमेख च पियादिदेवत्या इतिविभागेन विनियोगोऽवगभ्यत एव,
तथापि स्पष्टलार्थमा इतिसंख्या इत्याग्ये प्रयोगप्रदर्भनार्थस द्योद्ध्यो
विनियोगमाह, बन्नो माता प्रसुत्तान चरित यासिष्टलिन दाभ्यास्वग्थां श्रमुत्री स्वाहेत्यन्ताभ्यामिति। श्रम जुहोतीत्यनुष्यत्रते।
एवं यसो पितामही प्रसुत्ताभ्यामिति। श्रमुत्ता दत्यम चतुर्थ्यन्तं
पित्यमहस्य नाम स्रहीला दे श्राइती जुङ्यात्। यद्यो प्रपितामही प्रसुत्तीभ चरति श्रमार्थसे स्वतिभिरिति दाभ्यास्गुत्री

खाइत्यनाभामिति। त्रमुद्रा इत्यत्र प्रितामस्य नाम ग्रहीला हे त्राइती जुड्यादिति। एवं पित्राइतिविनियुक्ताभ्यास्मान्धां मातामसायाद्वतिदयं, पितामसाइतिविनियुक्ताभ्यां मातुः पितामसाद्वतिदयं, प्रितामसाइतिविनियुक्ताभ्यां मातुः प्रितामसाद्वतिदयं जुड्यात्। जहस्त्रत्व कार्यः। तत्र प्रथममन्त्रे ययो मातामसी प्रभुक्ते।भ तयो रेतामातामसो द्वामित्यू सः। दितीये मन्त्रे त्रन्तर्यं मातामसाद्वध स्त्यू । मन्त्रदयेयसुद्रा स्त्यत्व चतुर्थन्तस्य मातामस्त्राच्चो ग्रह्मं कर्त्तयं। स्त्रीये मन्त्रे ययो मातुः पितामसी प्रभुक्ते।भ तयो रेता मातुः पितामसो वद्धामित्यू सः। चतुर्थं मन्त्रे त्रम्तर्यं मातुः पितामसो वद्धामित्यू । चतुर्थं मन्त्रे त्रम्तर्यं मातुः पितामसो वद्धामित्यू । चतुर्थं मन्त्रे त्रम्तर्यं मातुः पितामसो ग्रह्मं कर्त्त्रयं। पद्मे मन्त्रे वस्त्रे मातुः प्रपितामस्त्राच्चो ग्रह्मं कर्त्त्रयं। पद्मे मन्त्रे वस्त्रे मातुः प्रपितामसी प्रभुक्ते।भ तयोरेता मातुः प्रपितामसो वद्धामित्यु । वष्टे मन्त्रे त्रमन्त्रं मातुः प्रपिताम-स्त्रु स्त्यू प्रपिताम-स्त्रु स्त्यू स्त्यू स्त्रे स्त्यू स्त

तदेतदाच राज्यभाष्यमंत्रकारः।

थोच्यः पित्रादिश्रम्दानां खाने मातामहादिकः । श्रम्भहोने तथा स्वर्धे जखपिष्डादिदानने । यसोमातामहौत्यादि तत्रोदाहरणं भवेत्॥ इत्यादि ।

'सार्वे' एव ते ततमधु मां जिमः परखानित्यादिमन्त्रपथेष माञ्जापभोजनार्थस्यात्रस्य सार्वे, ततः पूर्ववदवदाय ये चेद्द पितर दत्यृषा एकामाज्ञतिं जुद्दोति । एवमस्राज्जतीर्ज्जवा पदाज्याज्जतीर्जुद्दोति । तम खादा पिने इति पुरसात्कादाकारेण मन्त्रेण प्रथमितीये, एताभ्यामेव मन्त्राभां हतीचपतुर्थे त्राज्याक्रतीर्ज्ञता खधा खादेति मन्त्रेण पद्ममीं जुद्दोति । त्रग्नये कथावादमाय खादेति मन्त्रेण पद्ममीं जुद्दोति । त्रग्नये कथावादमाय खादेति मन्त्रेण पद्मीं । ततः खिष्टिकदाक्रतिं जला भद्ध-भोज्यादिषवंविधदविधा-व्यात्किद्धिदादायोदीचीनसुन्तं भस्मापोद्म तस्मिन्नुन्ये भस्मिन द्वन्यीं जुद्दोति । ततो खेपयोः प्रस्वाभ्यां द्वन्यीं वर्ष्टरङ्काग्नौ प्रदर्गीत्या-दिकं परिषेचनान्तमाई यखाखीपाकोकं चदं दोमेव्यतिदेत्रप्राप्तमु-दीचाङ्गकसापं कला क्रतमेषं नाद्यावपाचेषु निद्धात्। तदेतस्वंमणाच रखामाळसंग्रहकारः ।

श्रश्नीत्थनादिप्रतिपाद्यकर्ष कलाज्यभागानामधावदाय धर्मात-मन्त्रीः प्रतिमन्त्रमग्नौकार्याद्यचा चप्तभिरक्षद्योमाः खाद्दादमन्त्रीरिष् वर्षाया खुद्दीमाद्यतः खिष्टकतन्तु जला भस्ताष्यपोद्याद्दविरक्षद्योमा-खेपन्तु दर्थीख समञ्जनादिश्रेषञ्च कला परिषेचनानां पाचेषु दद्याद्ध-तश्रेषमञ्जनिति ।

सप्तिभित्त्वहोमा इत्यमूहितमन्त्राभिप्रायेषोत्तं । जहितमन्त्र-साहित्ये हि नयोदमसंख्यापन्तेः । सप्तिभित्त्ययुनं खात् । श्रयमा-ग्रीकरणहोमः प्राचीनावीतिना कार्यः पैद्धकत्वात् । तथाचापसम्बेन खम्द्रद्वाग्रन्थादावित्युनं । "श्रपरपचे पित्र्याणि प्राचीनावीतिनापसयं दिच्छते। प्रवर्गः" इति । श्रमापि यदा पैद्धकमाचारसमिन्धनादिकं तस्रक्षोपवीतिना कार्यः । तदाह भाष्ट्यार्थसंग्रहकारः । त्राघारदाविद्वासुखाज्यभागप्रदिचणानुत्रजनेषु तावत् ।
त्राघारयोः खिष्टक्रति प्रदिष्टं
यद्वोपवीतं हि कपर्दिनः स्थात् ।
इत्यद्वीकरणदेवताङ्गतिसंस्थामन्त्रविकस्याः ।
त्रश्च पार्षाधकरणस्य होमस्य प्रश्नाहीनि ।

## भौनकरखे ।

श्रमशिश्वेदाक्यं ग्रहीला भवत्वेवाग्नीकरणमिति पूर्ववक्तशास्ति।
श्रम्णार्थः श्राक्षमाक्ययुक्तमन्नक्तर्व्धादिपाने स्वापयिला पात्रश्चीहृत्य करे धारियला भवत् खेवाग्नीकरणमित्यधिकरणकर्मकारकयोर्निदेशं क्रला श्रेषं पूर्ववत्। श्रम्यधिकरणकहोमवत्करिय्ये करवे करवाणीति
वा श्रास्त्रातपदं प्रयुक्तीतित्यर्थः। तथास्तिति ब्राह्मणा श्रमुद्धान्द्रधुरिति यावत्। श्रमापि काकाश्चिगोसकवत् पूर्ववदितिसम्बन्धनीयं।
तथा च क्रियतां खुद्य कुर्वित्यभ्यमुद्धावचनं सभ्यते। तथाग्नीकरस्थर्भान्नरातिदेशोऽपि पाषिहोने श्चातयः। तथा च होमार्थेऽन्ने
पूर्वार्द्धापरार्द्धकस्पना। सभिचारस्पप्रत्यभिचारसे दिरवदानं मेन्नसेनावदाय होम इति। श्रम स्नृत्यर्थसारक्तता मेन्नसेश-विप्रानुद्धाः
न सिना परिसमूहन-पर्युक्ति भवतः (१) इत्युक्तं।
तनाइ स्रतिचन्द्रिकाकारः।

याच स्रत्यर्थमारकर्मु विपातुज्ञाभावेकिः मानग्निसेदित्यादिनि-रन्तरोक्तत्रौनकवचनादर्भननिवन्धनेत्युपेचणीया । मेचणाभावेकिरिप

<sup>(</sup>१) परिसमूचन-पर्युचाय सा इति ख॰।

मेचणकार्थे प्रत्यस्य विध्यद्रभ्रताचिक्या, पर्युषय-परिसमूद्रगसद्भावी-क्रिय पांस्तिरसनलचणस्य दृष्टकार्यस्य स्नेपानियमादृष्टमात्रस्य पा-प्रयोजकत्वाद्युका। यस्य लदृष्टद्भप एव संस्कारः कार्ये परिसार्षस्य तदस्येव।

तथा च समः।

1

प्रग्रीकरणवक्तप होमो दैवकरे भवेत्। पर्यासदर्भानास्तीर्थं यतास्त्राग्रमोहि सः ॥ इति।

'दैवकरः' वैश्वदेविक बाश्चाषपाणिः । देवपदणं पिश्वस्थाषुपस्तव-षाधं । 'पर्यसद्भाः' परितः सर्वतान्यसनीयाः दभाः परिसारसदर्भाः दति यावत् । श्रन्ये तु नियमकाराः "पर्युच्च दभागास्त्रीर्य्येति पठित्तः । दभास्य तिम्धनार्थं समिद्धवेदिति श्रिप्तसम्भार्थतस्यारस्वात्त्रसभावे सर्वसम्भतः एव लोपः।परिसमूद्धन-पर्युच्चणयोस्तः भर्ममाद्द्रसादलोप एव । श्रिपाध्ययकर्कस्त सुद्ध्वेत्यभ्यत्रभातः पिष्डपित्वयभ्वश्चुवेत्यत्र कात्या-यमस्ये पिष्डपित्वयभ्ववित्यस्य पिष्डपित्वयभवश्चवत्रस्य दत्यनेन पौन-दत्त्यमाश्रद्धा यथासभावं परिसारण-परिसमूद्धनादौतिकर्भव्यत्यपरि-सञ्चार्थतामेव समर्थितवान् । ततस्य परिसमूद्धन-पर्युच्च-मेच्छादी-तिकर्भव्यताश्च्यद्योममानाचारस्य तस्यतात्तसारिभरेव प्रवर्भित इति

दित पाष्क्रधिकरणस्य दोमस्य प्रश्नादीति । पाष्क्रधिकरणकदोमधर्मक एवाजाकर्णास्यधिकरणकोऽप्रग्नीकरण-दोमः । त्रग्नीकरणं करिया दत्येतावानेव प्रश्नोऽत्रेति विशेषः । दत्यजकर्णास्यधिकरणकस्य दोमस्य प्रश्नादीति । 171 श्रय इतावश्रिष्टप्रतिपत्तिः।

तपाग्री होमसुक्काह याज्ञवस्त्रः।

इतबेषं प्रदशासु भाजनेषु समाहितः । यथासाभोपपसेषु रौष्येषु तु विशेषतः॥

श्रम पिष्टप्रियरौष्यवचनात् पैष्टकविष्रभाजनेष्विति मन्वते । तथा च यमः ।

त्रश्रीकरणक्रेषम् पिश्चेषु प्रतिपादयेत् ।
प्रतिपाद्य पित्वणाम् न दश्चादैश्वदेविक इति ॥
श्रवाग्नीकरणक्रव्यादयमस्माग्निश्चोमविषयतं श्रम्यमग्निक्योभयविधाधिकरणहोमविषयतं वास्त । श्रग्नीकरणक्रव्य मामधेयतात् ।
तथा च पिष्क्रमूर्द्धन्यिश्चपाणौ होमसुक्काइ कात्यायमः ।
इता मम्मवदन्येषां त्रणीं पाचेषु निचिपेत् । इति ।
श्रन्यक्रवस्य प्रकातस्थातीयवचनतात् पिश्चपङ्कारपविष्टविप्रपाचेव्यति सम्बते ।

त्रत एवाइ यमः।

पिश्चपाशिष्ठताच्छेषं पिद्यपात्रेषु निविषेत् । श्रद्भौकरणश्रेषम् न दश्चादेश्वदेविके ॥

त्रव पिश्चपाणियइणसुप्तवणं। त्रता वैश्वदेविकदिकपाणी दोमेऽपि प्रेवस्य पित्रपाचे स्वेत प्रचेपोन दैवपाचेषु। त्रत एव सर्वसा-धार्ष्ट्रोनेव ज्ञतक्रेवस्य वैश्वदेविकपाचप्रचेपः प्रतिविद्धा न्रह्मास्ड-पुराणे।

श्रुप्रीकरणभेषम् न दशाहै सद्विके ।

न हि स्रताः प्रेषभाजो विश्वेदेवाः पुराषगैरिति ॥ यमेनापि प्रतिषिद्धः ।

> श्रमीकरवज्ञेवम् पिश्चेषु प्रतिपादयेत् । जत्रमेषं कदाचित्तु न दद्यादेश्वदेविके ॥

न कदाचिदित्यस्थायमर्थः । यदा वैश्वदेविकपिक्क सुस्वविप्रपासौ होमः तदा तस्वैत वा वैश्वदेविकदिजाम्मरस्य पाचे इत्रज्ञेवप्रवेपो न कर्मस्यः । यदा वा पिश्यपासौ वज्ञादाविधकरसामारे वा होमः तदानीमपि वैश्वदेविकदिजपाचे इत्रज्ञेवप्रसेपो न कर्मस्य इति विज्ञे-यतस्य वैश्वदेविकपाचेषु इत्रज्ञेवप्रसेपेव निषिद्धः ।

दैवविप्रकरेऽनिद्धः श्रत्वाद्यौकरणं दिजः । श्रेषयेत् पिटविप्रेभ्यः पिण्डार्थं श्रेषयेत्तर्थेति ॥ वायुपुराणे ।

ज्ञता दैवकरेऽनिधः श्रेषं पिद्ये निवेदयेत् । न हि स्थताः श्रेषभाजो विश्वेदेवाः पुराणगैरिति ॥ पिद्ये पाच इति श्रेषः। 'पुराणगैः' पुराणज्ञैः। उपलचणद्यैत-क्युति-स्थतीतिहास-कष्पस्चषाद्यभिज्ञानं।

वाजसनेयपरिश्रिष्टनिगमे तु शेषप्रतिपत्तिश्रीष्ठाषदस्तेषुका । श्रेषमञ्ज इस्तेन इस्तेषु पिष्डवत्प्रदायेति ।

'पिष्डविद्यानेन खधाकारे चारणमात्रमितिस्याते। न पुनर्वने-जन-प्रत्यवनेजने ख्युकादीनि। खधेत्येव इविः श्रेषमाददीतेति यमवचने धर्मान्तरपरिषद्धानात्। श्रथ्वैवमस्यार्थः। 'पिष्डवत्' यथा पिष्डेषु, एतदुकं भवति यथा पिष्डार्थं पिष्डपानेऽग्रौकरणश्रेषः प्रचिष्यते तथा ब्राह्मण्डसंख्योति । त्रथवा पिष्डविदिति मसुवन्ते । प्रोधम स्र कियतायंग्रेन पिष्डवत् पिष्डमस्तिः यथा भवति तथा ब्राह्मण्डसंबु प्रवेपणीयं न क्रत्समित्यर्थः । पिष्डार्थं ग्रेषयेदित्येतच यदाग्रौ पित्र-विप्रकरादौ वा होमस्तदापि वेदितस्यं । त्रवग्रेषण्डसं पिष्डार्थवा-वगमात् । नन् दैवपाणिङतावभेषणस्थैव पिष्डार्थकोपदेश्वात् पिश्च-पाणिङतावभेषणस्य तादस्यं न सम्यते । मैवं । दैवकरे इयमान-स्थासस्यैकदेशं पिष्डार्थमवभेषयेदित्यच दैवकरादिविभेषणविवचायां विश्विद्येद्वतत् सम्बधते ।

श्रत एवाइ बद्धवसिष्ठः।

प्रिच्चविप्रकरे इता शेषं पाषेषु निविषेत् । पिण्डेभ्यः शेषयेत् किश्चित्र दद्यादेश्वदेविके ॥

श्रव यद्यपि पिण्डपर्याप्तश्रेषसमादनं कर्त्तुं त्रकां तथापि पिण्डार्थं प्रकृतसर्वक्षपात्रोद्धरणस्य वच्छमाणलादुङ्गतात्रमित्रीभावमाचेणाग्नी-करणश्रेषस्य पिण्डापकारकालमवगम्यते । एवं च पिण्डपाचप्रवेपो उद्यार्थादेव सिद्धः । यद्यपि चाच श्रेषचेदिति विधिश्रवणात् पिण्डा-र्थामार्थाकर्मलावगमाच श्रेषधारणस्यावस्थकावं प्रतीयते तथास्यप-युक्तद्रव्यसंस्कारकालेन प्रतिपत्तिलावगमादनावस्थकावं श्रेषं प्रत्यप्रयोज-कालक्षाविधेते । श्रेषकर्मणामप्रयोजकालात् । त्रर्थकर्मक्ष्पाणामप्या-श्रिकर्मणां प्रसारयागादीनां प्रतिपत्तिक्षप्रसभेदेन द्रव्यं प्रत्यप्रयोज-कालक्षेत्रां प्रसारयागादीनां प्रतिपत्तिक्षप्रसभेदेन द्रव्यं प्रत्यप्रयोज-कालक्षेत्रां ।

चाह यमः।

ऊर्ते सम्मी ततः सम्यग्विधिनानेन मन्त्रकित्। स्वधेत्येव इविःमेषमार्दीत समीच्य च॥

होमाविष्ठश्मस्रमवलोका 'खधेत्येवमाददीत' पिश्वविष्ठपाचेषु कियमिष्ठार्थमाहरेदित्यर्थः। स्रतस्त्रस्थीं पाचेषु निविषे-दित्यर्थः। स्रतस्त्रस्थीं पाचेषु निविषे-दित्यर्थः। यथायद्धां व्यवस्था वेति। स्रत्र वद्यवाद्धतेर-प्रिप्राप्तिमाचेषेव पाणितस्त्रप्राप्तिमाचेष च होमसमाप्तिकातेव त्रेष-प्रतिपत्तिसमाप्तिस्र पाचप्राप्तिमाचेष जाता तथापि इत-त्रेषथो-वेचनाद्शास्त्रस्त्रीं जनं कार्यः।

तदाइ गार्ग्यः।

११ व ।]

यदकं दीयते पाषौ पाचे वापि निधीयते । अञ्जीरन् बाह्मषास्त्रम् पिटपक्की निवेत्रिताः ॥

तच प्रचेपकाच एव न भोक्तवं। नापि भोजनार्थसुपक रूप-मानादचान्तरात् प्रथक्छत्य।

तथा च बङ्गचपरिभिष्टे ।

श्रवं पाणितले दत्तं पूर्वमन्नम्यबुद्धः । पितरलेन द्वष्यमि श्रेवासं न स्मिन्ति ते ॥ यस पाणितले दत्तं यसान्यदुपकस्पितं । एकीभावेन भोक्तसं प्रथम्भावो न विद्यते ॥

त्रायखायनयस्चे ।

यदि पाषिष्वाचानोष्यन्यदस्त्रमनुदिश्रत्यथाग्रौ इतशेषमसं स्ट्टं दत्तमईकमिति ।

द्व शोमानमारपरिवेषणाच पूर्वं विधीयमानमाचमनं खनिमि-

त्तमाचिपत्तलाख एव इतभचणमापादयतीति श्रमेामाश्वदिति मन्यमानेन इरिइरेणाद्याचा याच्यातः। यदा दिजपाषिषु जुडधात्तदा होमाधिकरणीक्रतपाणिषु दिजेब्याचान्तेषु क्रतेषु क्रताचमनेषु सत्त्वन्यदं 'त्रनुदिज्ञात' ददाति । त्राचमनञ्चाचाभ्यवहारसंयोगात्। त्रभ्यवहारश्चाच "पाद्याद्यो हि दिजः स्तत दति वचनादभ्यवहार्यस्य पाणितलेन यह संयोगमाचं न सुख्यं भचणं। सुख्ये हि भचणे "यद्य पाणितले दत्तमित्यादिवचनिवरोधः स्थात्। 'त्रथ' त्रनन्तरं, त्रज्ञो इतादसाच्येषस्तमसं ब्राह्मणेभ्योदद्यात् पित्रवाद्याद्याचेषु निचिपेदित्यर्थः। धतस्तेन संद्रष्टं समित्रं दीयमानं त्रन्यद्वं 'त्रर्डुकं क्षित्र-क्ष्मद्वति विशेषेण पितृषासुपकारि भवतीत्वर्थः। त्रचाद्यावित्युपसचणार्थं। वचनान्तरासरोधात्। पाष्यादावित्यपि क्षेयं।

बौधायनेन तु वामाय पिष्टमते स्वधा नम द्रत्यादिमन्त्रचेषा-च्याज्ञतिचयं विधायाञ्यमेषेष प्रज्ञाभियार्षमभिषाय तेनान्नेनाज्ञति-चयमुक्कान्त्रमेषभचणे कालप्रकारौ दर्भितौ ।

श्रामेकरणभेषेण यदस्रमभिषारयेत्। तिसंस्त प्रामिते दश्चाद्यदस्रं प्रकतकावेत्॥ दश्च भेषप्रतिपत्तिर्वेधायमोकाग्नौकरणविषयेवेति ।

> इति ज्ञताविष्ठष्ठप्रतिपित्तः । इत्यग्रीकरणनिर्णयः ।

दित श्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहादेवीय-सकसकरणाधिपति-पिन्डित-श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिश्रामणौ परिशेषखण्डे श्राद्धकण्णे श्राद्धदिनापरककृत्वे श्रग्नौकरणं नाम चयोदशोऽध्यायः॥ ०॥

# चतुर्दश्रीऽध्यायः ।

## श्रथ परिवेषणं ।

ब्राञ्चणानलकृता मांबापूप-द्धि-मधु-घृत-पावध-क्रधर-फल-विकारानिति मन्धांस्रोपसाद्येत् ।

त्राञ्चणान् गन्धपुष्पादि भिरसङ्ख्य मांधापूपादिकं 'खपसादयेत्' परिवेषयेत्।

श्रवस्तियानेनावद्वरणस्य परिवेषणात् पूर्वकास्वतमात्रस्यते,
न लव्यविष्ठतपूर्वकास्तवं, श्रतोऽसद्धरणानन्तरमग्नौकरणं कत्वापि
क्रियमाणे परिवेषणे वचनार्थोपपत्तेः पूर्वेष सद्दाविरोधेनैतद्वास्त्र्येः।
दतिश्रव्दः प्रकारवचनोभन्द्य-भोज्यप्रकाराणां स्वप-श्राकादीनां सङ्घद्वार्थः। मत्ययदणस्य मांचेषु मत्यमांसातिश्रयितपिष्टव्वित्रकरत्वद्योतनार्थः। परिवेषणात् पूर्वश्च बद्योपवीत्येव पाचेणाच्यमादाय त्वणीमेव देवपूर्वकं भोजनपाचेषुपस्तरणं सुर्व्यात्। तेषां देवतोद्देशेन त्यन्त्यमाणद्विराधारतया सगादितुस्थलात् श्रिष्टाचाराचः। केचिन्तूपस्तरणेऽसुं मन्तं प्रयुक्षते। श्रामासुपद्धमैरय श्रास्त्रर्थः रोद्योदिवि। धर्मः न
सामन्तपनता सुर्वितिभर्जुष्टिङ्गवणसे वृद्धदिति। ततः परिवेषणसौकर्यार्थं श्राद्धदेशं प्रति पाकसंस्वतभाष्डाद्दरणं कर्त्त्वं।

तच प्रकारमाच मनुः।

पाणिभ्यासुपसंग्रद्धा खचनत्रख वर्डितं। विप्रान्तिके पितृन् ध्याचन् अनकैरपनिचिपेत्॥

'म्राच्य वर्द्धितं' यमपूर्षभाजनं, रसवत्यगारात् दाभ्याद्धराभ्यां यहीता समानीय प्रकृतमाद्धसम्बिनः पितृन् उच्छिष्टस्यम्प्रभन्तरिते भोजनीयविप्रसमीपदेशे स्वापयेत्। 'श्रमकें:' यथा भाष्डभेदः ऋदोवा नोत्पद्यते। 'स्वयमिति सुख्यपचलेनोत्रं। स्वत्यन्तरोक्षस्य प्रव्यादेः परि-वेद्यस्यद्यस्य तद्पकार्वे भाजनानयने सुतरां स्थानात्।

स्रतिचित्रिकाकारस्त 'म्रम्नस्य वर्द्धितं' म्रम्नपूर्णपरिवेषस्पानं, पाणिस्थाभुषसंख्या तनत्यमस्यं भोजनपानेषु निचिपेदिति व्यास्मात-वान्। मेधातिथिस्त सन्द पूर्व्या व्यास्थ्ययैतदिप व्यास्थानमन्यमन्त । प्रकेत तु पाणिना समुद्धृत्यानयने परिवेषणे च दोषमान्द स एव ।

डभघोईसघोर्मुकं चहन्रमुपनीयते।

तिदेत्र सुन्यन्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥

खभाश्यां इसान्धां 'सुक्तं' श्वपरिग्रहीतं बदस्तं, परिवेषकार्धसुप-नीयते तत् 'सहसा' 'बस्तेन' दृष्टचेतसः पापात्मानः, 'श्वसुराः' देविद्वेषः, 'सुम्पिन्ति' खुठन्ति । खभयोरित्यधिकरणसप्तमी, सुक्रमित्यनाश्रितम-स्थितमिति यावत्। एवं समानीतमस्रं परिवेषणीयमित्याह स एव ।

> भद्धं भोट्यञ्च विधिवत् मूखानि च प्रकानि च । च्छानि चैव मांधानि पानानि सुरभौणि च॥ छपनीच सर्वमेतच्छनकैः सुसमाहितः । परिवेषयेत् प्रयतोगुषान् सर्वान् प्रचोदयम्॥

'भक्तं' ब्रस्तुषी-मोदकादि । 'भोकां' घृतपूरादि । श्रवान्यान्यपि परिवेषणीयान्यकानि याद्माक्षप्रकरणे द्रष्टव्यानि । 'छपनीय' विप्रा-निक्तमानीय, 'परिवेषयेत्' भोजनपाचेषु प्रचिपेत् । माधुर्यादीन् श्रव्यमुखान् 'प्रचोदयन्' ददं मधुरमिदमद्यमिदं कषायमिति वचने-नावेदयमानः । श्रव पिश्रमपि परिवेषणं यज्ञोपवीत्येव कुर्यादिति यज्ञोपवीतप्रकरणे प्रतिपादितं । काक्तिकापुराणे ।

नियते। वाग्यतः चेाऽध कराश्वां चैव भाजनं । विप्राये च ततो नीला भवांच परिवेषयेत्॥ भाष यमः।

ततो विषदमानीय भोजयेत् प्रयता दिजान्। श्रवं सूपं घृतं प्राकं मांसं दिध पयो मधु। सर्वमेतसमानीय प्रीषयेन् यथासुखं॥

सर्वमेतस्मानीय परिवेषसपूर्वकं पितृतुहिस्स त्यक्ता यथास्यः नाम्नासान् संभोव्य तर्पयेदित्यर्थः। एतस परिवेषसं दैवपूर्वकं कर्त्त्यमित्यास त्रौनकः।

पाकं सर्वसुपानीय संवेश च प्रथक् प्रथक् । विधिना दैवपूर्वन्तु परिवेशकसारभेत्॥

'संवेद्य' दृदं मधुरिमित्यादिप्रकारके वाक्येन ब्राह्मणान् प्रति संविदितं कला। एतच दैवपूर्वकं भोजनारकात् प्राचीनपरिवेषण-विषयं। तदूर्ध्वन्तु यथेष्टं येन केनचित् क्रमेण परिवेषणं कार्यं। "यद्यद्रोचेत विप्रेभक्तनद्यादमस्त्री" दृति परिवेषणे ब्राह्मणेच्छानु-

172

भारस वनेनोक्तलात्। एतच धनमानेन भार्याया ग्राचिना परिचार-नेस वा कर्त्त्रयं। तच चनमानेन क्रियमाचे परिवेषणे फलानन-तामाइ धर्मः।

फलकानमता प्रोका सवद्य परिवेषणे।

'खयमिति यजमानेन। ऋच प्रश्नस्ततरत्वप्रतिपादनपरेण प्रसान-नवन्यनेन भार्यादिना क्रियमाणस्य प्रश्नस्तसानुज्ञा गम्वते।

तथा च भविकात्तरे।

भार्यया त्राद्धकाले ह प्रत्रसं परिवेषषं। वायुपुराषेऽपि।

परिवेषणं प्रश्नसां स्थात् पित्नकर्मणि भार्थया । पित्र-देव-मनुस्थाणां स्त्री सद्दायोयतः स्रता ॥

दति हेतुवित्रगदा युक्यतया यजमानकर्टक एव परिवेषणे भार्यायाः सहकारिमापलं न तु सुख्यत्वमिति गम्यते । प्रश्नस्वत्रप-नादन्यद्यापि परिचारकस्य परिवेषणेऽस्त्रज्ञा क्रियते । भार्ययापि सवर्णयेव कर्म्यं नान्यवर्णया ।

तथा च नारायपः।

यह्वं यत्पविषय बत्पियं यत्पुखावयं । दिजातिभाः सर्वणवानाकीयुक्तेन दीयते ॥

यात्र गुषातिष्रयार्थे तिषयहित-दर्भयुक्तपाषिता परिवेषणे कार्थ-निति पादा-मान्धयोदकं।

> जभाश्वामण रखाश्वां त्राह्य परिवेषयेत् । प्रजानाचित्तः यतिख-दर्भपाचिर्विश्वेषतः ॥

एतच परिवेषणं पिश्चे सथोपस्ष्टेन द्विणेन कर्मणं। श्रायखा-यनादिभिरेवंविधस्य द्विणस्य पिश्चद्रयप्रचेपे साधनसेन विधाना-दाचाराच ।

एवंविधेनापि इस्तेन नेवलेन न कार्यं किंन्ययोगस्व क्रंद्रस्यादिपरि-वेषषपात्रान्तर्श्तिन तदभावे पर्णासन्तर्श्वतेनापौत्युकं ब्रह्मास्डपुराखे ।

> नापवित्रेष मैंकेन इस्तेन न विना सुत्रं। नायसेनायसेनैव श्राद्धे तु<sup>(१)</sup> परिवेषयेतु ॥

'त्रायसेन' कृष्णायसमयेन, त्रायसेन वा नैव परिवेषयेत्। त्रान परिवेषणे पात्रामार्हितस्त्वविधायकानि केवलस्त्रानिषेधकानि च सौवर्ष-रजतादिपात्रविधायकान्यायसनिषेधकानि च वज्जतराणि वाक्यानि परिवेषणपात्रप्रकरणे द्रष्ट्यानि।

श्रम दर्थाः कस्य पिदेवाश्रस परिवेषसे विश्वं कस्य विश्व निषे-धमार कार्म्णाविनिः ।

> दर्था देथं प्रतासध समसं यश्चनानि च । जदकं यस पक्कासं योदयी दातुमिक्कति । स चौरः स च पापिष्ठो बद्धान्नं तं विनिर्दिन्नेत् ॥

'श्रृताम्त्रं' पाषधीरमादि । 'प्रकाशं' मोदकादि । जदकादिदाने दवीं निषेधात् पाषान्तरेण दानं कर्म्यं, केवसहस्त्रनिषेधस्त्रापि दर्शि-तलात्।

ब्रह्माण्डपुराणेऽपि । इसदेचनु योदयां दयां देवनु इसतः ।

<sup>(</sup>१) माडिम्बित ग॰।

विपरीतानि योऽश्रीयात् सोऽश्रीयात् पूच-श्रोणितं ॥
कार्ष्णायसदवीं निवेधस्त भविस्थोत्तरे दर्शितः ।
कार्ष्णायस्या हि यहत्तं दर्थात्रं श्राद्धकर्मणि ।
हस्तेनापि हि यहत्तं तहचीभिः प्रयुच्यते ॥
परिवेषणं भूमावेव स्थितेषु पाचेषु कर्त्तस्यं, न तु दाद-श्रिलादिपाचान्तराद्युपरिस्थितेषु ॥
तदाह मनुः ।

गुणांख स्मप-माकाद्यान् पयो दिध घृतं मधु । विन्यवेत् प्रयतः सम्यक् भ्रमावेव समाहितः॥

'श्रमावेवेति भ्रमावेव निहितेषु भाजने व्याय्यः । 'गुणान्' गुणप्रव्यवाच्यान् । कांखानित्यपेचायां 'स्य-प्राकादीनित्युकं । 'स्यं' सुद्रादिसाधितं वराश्रमञ्जाभिधेयमोदनादिना सह मित्रीकृत्य भोच्यमन्नं ।
'प्राकं' पक्षं कन्द-मूख-पाख-पनादि । प्रम्दात् "भच्छं भोच्यञ्च विविधिमित्यादिना पूर्वप्रदर्भितमन्नं ससुचीयते । एवश्च सति चानि पायसीदनापूपाद्याधारभ्रतानि महापानाणि यानि च महाभाजनोपरिनिवेश्वत्वेन प्रसिद्धानि खन्नु जन्मकामिक्यकृतपयःपानकाद्याधारभ्रतानि सम्पानाणि तेषुभयेषु भ्रमावेव स्तितेषु परिवेषणं कार्यं
न पुनराधारान्तरस्तितिब्बित्युकं भवति ।
श्रत्ताव्व हारीतः ।

भूमावेव निद्धास्त्रीपर्युपरिपाचाणीति । 'खपरिपाचाणि' पाचानारोपरिनिधेयलेन प्रसिद्धानि पाचाणि ।

तान्यपि अमावेव खापयेच पाचानारख न वाधारानारखोपरीत्यर्थः।

मानव-मेनायणीयसने तु पायसादिपरिवेषणे मन्त्रा विनियुक्ताः। पयः प्रियामिति पायसं दद्यात्। मधुवाता स्वतायते दित मधु। त्रायुर्देति स्वृतं दद्यात्। त्रान मधुवातेत्ययं मन्त्रः पूर्वं दित्रितः। त्रविष्ठस्तु मन्त्रदयन्तेवं। पयः प्रिययां पय त्रोषधीषु पयोदियन्तरित्ते पयोधाः पयस्ततीः प्रदिशः सन्तु मन्त्रं। त्रायुद्धं त्रश्चे द्विषा जुषाणो घृतप्रतीका घृतयोनि-रेषि । घृतं पीला मधु पाद गर्यं पितेव पुनमभिरस्रतादिमान्॥

कठस्रचे तु पायसीदनाद्यम्याभिमर्धनं घृत-पयःप्रचेपे च मन्ना-नारसुत्रं। कित्पतात्रमभिन्दश्चैषावोम्बामासु पक्तमिति घृतं चीरं चासिचीति।

स्कान्दे प्रभावखाडे तु मन्तान्तराष्ट्रकानि ।

पायवं गुड्वंयुकं इतियं गुड्पूरितं ।

नमोदः पितरेरासाः परिविषत्रभिमन्त्रयेत् ॥

तेजोऽवि शुक्रमित्याच्यं द्धिकान्नेति वै द्धि ।

चीरमाणायमन्त्रेण यञ्चनानि च यानि तु ॥

भच्छ-भोच्यानि वर्ष्याणि मद्दानिन्द्रेण दापयेत् ।

संवस्तरेराऽवि मन्त्रन्तु जन्ना तेनोदकं दिजः ॥

दापयेदिति वर्षच सम्बद्धते ।

श्रन यानि यावन्ति यावद्गुणोत्कर्षश्रीसान्यन्नान्येकस्य पाचे परिविष्टानि 'तानि' तावन्ति तावद्गुणोत्कर्षश्रीसान्येवान्यस्यापि पाचे परिवेद्याणि, न तु वैपरीत्येनेत्यास सारीतः।

> पक्करां चैवोपविष्टेभ्यः समं गन्धादिभोजनं। न पक्करां विषमं दद्यान्न याचेन च दापयेत्॥

वैषम्येण तु दाने दोषमाइ यमः ।

एकपङ्कापविष्टानां विषमं यः प्रयच्छति ।

दुष्कृतं दरते पुङ्क्या दाता ग्रद्धाति यद्य तत्॥

कुनदौषेतुकारस्य कन्याविष्नकरस्य च ।

पङ्क्ष्यां विषमदातुस्य निष्कृतिनै।पपद्यते ॥

यम-वासावपारतः।

यक्त्रेकपङ्करां विषमं ददाति खेदाद्मयादा यदिवार्थहेतोः। पूर्वप्रणीतां श्रुतिभिञ्च गीतां तां ब्रह्महत्याम्ययोवदन्ति॥

श्रव यद्यद्वं ब्राह्मणपात्रे परिवेश्वते तत्तत्काख एव पिण्ड-पानेऽपि परिवेषणीयमित्यत्र खिङ्गदर्भनं ब्रह्मपुराणे ।

> ततोऽसं स्तरमं खादु ददौ पायमपूर्वकं । प्रत्ययमेकदा खिस्रमपर्युचितसुत्तमं॥ स्रस्यमाकं वक्रफखं षड्रथन्वस्टते।पमं। ब्राह्मणानास्च प्रददौ पिष्डपाने तथैव स्र॥

> > इति परिवेषणं।

श्रय पात्रासमा-अपातुष्ठनिवेत्रनानि ।

तवाइ कात्यायनः। इतमेषं दला पात्रमासभ्य जपित पृथिनी ते पात्रं शौरपिधानं माञ्चाणस्य सुखेम्द्रतं जुशोम खाहेति वैश्वसार्था यजुषा वाङ्गुष्टमन्नेवगाद्यापहता इति तिसान् प्रकीर्ये श्वां सिन्नमन्नं दशादिति।

पृथिवी ते पाचितियादिखाइ। मासुषार्थानमारित विष्कृति-चक्रमे पेथा निद्धे पदं समूहमस्य पांसरे रखेतां वैष्ववीस्टपं जश्लानमारं विष्का इसं रखस्येति यजुषोषार्थ पिष्यपावनिहिते-उग्लोकर्षामेथेऽसेऽक्षुष्टमवगाद्य निवेद्यापहता रखादि स्वासं द्या-त्यरिवेषयेदिखर्थः।

निगमे लंक्नुष्ठावगाइनाननारं परिवेषणसुक्का पाचासमा-अपौ पाठान्तरञ्च मन्त्रे दर्शितं।

श्रेषमसं इस्तेन इसेषु पिष्डवत् प्रदायातुष्ठमसेऽवगाश्च सोष्णमसं वज्ञ च द्याद्भिमृष्य पाषं जपति। पृथिवी ते पाषं द्यौरपिधानं बाह्मषानां ला प्राणापानयोर्मधेऽन्हतेऽन्द्रतं जुद्दोनि खादेति।

मैनायणीयस्र ने त्या करण प्रेषणवा तुष्ठावगा इनस्का पानासकी मन्त्रान्तरसुकं। श्रविष्ठिऽने ना द्याषा तुष्ठसुपयन्य थीः पापं खधा-पिधानं ना द्याष्ट्रस्ता पिट्ट सुखेऽस्टतं जुड़ोिन खधेति। 'श्रविष्ठिः' श्रयो करण हो माविष्ठे, पिट्ट पानप्रद त्तेऽने।

बौधायमस्त्रचे तु निवेत्रनीयसाङ्गुष्ठस्य नखसून्यलह्यो वित्रेषः पित्रादिस्त्रानविभागेन मन्त्रान्तराणि चोक्रानि।

श्रयोतरद्वाद्वाचेभ्यो निवेश ब्राह्मण्य श्रहुष्टेनानखेनातुदिश्चित प्रियासमम्ब तेऽग्निर्पदृष्ट्यंते महिमा दत्तकाप्रमादाय प्रिया ते पात्रं घौरपिधानं ब्राह्मण्य सुखेऽस्टतं जुहामि ब्राह्मणानां ला विद्यावतां प्राणापानयोर्जुहोमि श्रचतमि मा पितृषां श्रेष्ठा श्रसुत्रा- ऽसुश्चिक्षोके दति। दितीयमतुदिश्चित श्रन्तरिक्यमन्तस्य ते वायु-रूपश्चोता यजुंषि ते महिमा दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्रं

चौरिपधानं बाद्याषस्य सुखेऽस्टतं जुहोमि बाह्याषानात्त्वा विद्यावतां प्राणापानचार्जुहोम्यकतमसि मा पितामहानां श्रेष्टा श्रसुकामसुस्मिन् खोके। व्यतीयमनुदिश्वति घुसमन्तस्य ते श्रादित्योनुस्थाता सामानि ते महिमा दत्तस्या प्रमादाय पृथिवौ ते पावं घौरिपधानं ब्राह्याषस्य सुखेऽस्टतं जुहोमि ब्राह्याषानात्त्वा विद्यावतां प्राणापानयोर्जुहोन्य- कतमसि प्रपितामहानां श्रेष्टा श्रसुकासुस्मिन् खोक इति ।

'इतरत्' श्रग्नौकरणाविष्रष्टमस्नं, 'ब्राह्मणेश्वो निवेश' पिश्चविप्र-पाचेषु प्रसिष्य । तदेवनेतेन वचनसन्दर्भेण परिवेषणात् पूर्वनेव पात्रासमान-अपौ श्रग्नौकरणक्रेषे चाङ्गुष्ठावगाइनसुक्तं ।

प्रचेतमा सु पाचासमा-जपाष्ट्रष्टावगादमानि परिवेषसात्पञ्चारे-वोक्रानि ।

सर्वञ्च प्रकृतं दला पाचमासभ्य सञ्चपेत्।

'प्रकृतं' प्रस्तुतत्राद्धार्थतया सन्पादितं भच्छभोच्यादिकं सर्वं,
'दत्ता' परिवेद्य, जपेत्। पृथिवी ते पाचमित्यादीति श्रेषः।
नागरखन्धेऽपि।

दष्टमसं तता दत्ता पात्रमासभ्य संजपेत्।

'ततः' दत्यग्रीकरणभेषप्रतिपत्त्युत्तरकासं। 'दष्टं' पितृषां दिजानाम्च अपेसितं।
अस असं प्रतीकेनाद याज्यवस्त्यः।

दम्मासं प्रथिवीपात्रमिति पात्राभिमक्तर्ण । कलेदं विष्णुरित्यसे दिजाङ्गुष्टं निवेत्रयेत्॥ पैठीनसिस्त समग्रं मक्तमार । प्रिचिती ते पाचं चौरपिधानं बाह्यसम्ब सुखेऽन्द्रतं जुड़ामि खंधा, इदं विष्णुर्विचक्रम इत्यनेनाङ्गुष्ठमस्रे चोदके चावधाय।

श्रव केविदसे निवेशितसाङ्गुष्ठसः प्रचासनाधें उदके श्रवधान-मिति व्याचनते। श्रन्ये तु भोजनाधें पूर्वमेव परिविष्टेऽस रव पानाधें पूर्वमेवोपनीतं उदकेऽवधानमित्याङः। तदेतसातदयमपि दृष्यते। मानवमेवायणीयस्रचे लिदं विष्णुरित्यनयर्चाङ्गुष्ठस्य ग्रह्मं, विष्णुर्विषक्रम रति ब्राह्मणानामङ्गुष्ठमादाय विष्णो इयं रचस्वेति वैश्वदेविके, विष्णो कयं रचस्वेति पिश्चे निवेश्वोदकं पाणौ प्रदायेति।

यमस्वार ।

विष्णो स्यञ्च कयञ्च त्रूयात् रचेति च क्रमात्। वारिव्यग्रदक्तेषु तमञ्जुष्ठं निवेत्रयेत्॥

विष्णो इयं रचखेति देवे ब्रूयात्, विष्णो कयं रचखेति पिचे ब्रूयादित्यर्थः । 'तिमिति पूर्वमन्ने निवेश्वितं । 'श्रयप्रदत्तेषु' ब्राह्मणागे स्मापितेषु श्रम्भवत् पूर्वमेव परिविष्टेषु वा ।

श्रतएव ब्रह्मपुराखे।

श्रय दला समयम् जलामं भोजनं समात्। विश्वेभ्यस्वय देवेभ्यः कुर्याच प्रतिपादनं॥ दिजाङ्गुष्ठं रुष्टीला तु पठेनाम्बद्ध वाग्यतः। पृथिवी ते पाचमित्यसमस्तं चिन्तयेत् पठम्॥ विष्णो इष्यमिदं रच मदीयमिति कीर्त्तयेत्। पुनस्तेनैव मन्त्रेण पिल्ल्यस्य निवेदयेत्। एकेकस्राथ विप्रस्य रुष्टीलाङ्गुष्ठमादरादिति॥ 173 'भोजनिमिति भोव्यं भच-भोव्य-खेद्य-चोव्य-पेवादिकं, 'दत्ता' परिवेद्य, 'प्रतिपादनं' त्यागः । दिजानुष्टं रहीलेत्यादिना त्यागपूर्व-मनुष्टेया तदितिकर्त्तवातोता ।

मञ्जू-बिखिताभ्यास्वजुष्टनिवेमने जानुपातमं पिद्यधानद्योकं । प्रमुष्टसुपयम्येदं विष्णुरिति जानु निषद्य भूमौ पितृन् ध्यायस्मनवेति । एतच पित्रे देवे विश्वान् देवान्ध्याचित्रति वेदितस्यं। जानुनद्य निषद्नं देवे दिचाषस्य, पित्रे वामस्येति विभानेन प्रत्येतस्यं। एतच सर्वेषां देव-पित्र्यधर्माणासुपक्षचणार्थं।

कालिकापुराणेऽसमधेङ्गुष्ठस्य भामणसुकं। ध्वाङ्गुष्ठं दिजानाम् सावस्थान्यमधुद्गते। पृथिवी त इतिमन्त्रेष इय-क्ये च रचयेत्॥

'पृथिती त दत्यनेन पृथिती ते पात्रमित्यादि ददं विश्वितित्यादि विश्वो इत्यमित्याद्यन्तमुपलचितं। एतच सर्वं जप्ना दिजानामनुष्ठं परिविष्टे घृत-मधुत्रुतेऽचे 'त्रावर्त्यं' परिश्नाम्य' तदक्षकेनाकुष्ठेन राचसा-दिश्यो रचयेत्।

विष्णुईाष्ट्रहरेष तथा पास्य रचिता । तदाइ यम: ।

श्रृष्टमाची भगवान् विष्णुः पर्यटते महीं । राष्ट्रमानां बधार्थाय कोमेऽद्य प्रहरिव्यति ॥ तस्मात् श्राद्धेषु धर्वेषु श्रृष्टुष्ट्रगृष्ट्यां स्थतं । निरृष्टुष्टन्तु यत् श्राद्धं बिह्जानु तु यहुतं । तस्मवंमसुरेश्चेतं सर्वसेवासुरं भवेत् ॥ सारीतोऽपि ।

निरङ्गुष्ठन्त यत् त्राद्धं न तत्त्रीषाति वै पितृन्। तसादङ्गुष्टमाक्रम्य जपेनाकां समाहितः ॥ द्रदं विष्णु विषक्तम दति। यथानं निहितं पाने पिहितं तदकीयसा । श्रवतं खानमायाति तदरङ्गुष्टसंक्रतं॥

श्रृष्णुष्टयहर्षे मन्त्राम्मरं तद्भामणे विश्वेषश्चीतः पिप्पखाद्याचे। अलुष्टसुपयमन् पाने प्रद्तिषं दैवे अपसर्यं पिचे श्रातो देवा श्रवन्तु नोयतोविष्पुरिति जपेकानुनी विभव्य भूमाविति ।

'श्रपसचं' त्रप्रदिचणं। ऋता देवा स्रवन्तु ने। चताविच्युर्विचक्रमे पृथियाः सप्तधामभिरित्ययं मन्त्रः श्रन प्रतीनेने।पदिष्टोगाद्यः। श्रयमपि पूर्वे। क्रवेष्णवयशुः क्रिरस्क एव प्रयोज्यः । 'बानुनी असी विभज्जेत्यन दिष्णं जानु देवे, सद्यनु पित्र इति विभागोऽनु-बन्धेयः, न तु जानुद्रयमधेकैकदेति।

को शिकसुने।

त्राजुष्टसुपयम्य प्रदक्षिणं देवे त्रापसयं पिद्यभ्य इदं विष्णुरिति वपेकानु निषय भूमाविति। श्रुष्टुष्टचरणे विश्वेषान्तरं धौरवेनोत्रं।

> परिवृत्य दिवाङ्गुष्टं दिजस्थान्त्रे निवेषयेत् । राचमं तद्भवेदेव पितृषां नोपतिष्ठते ॥

खभाविद्यतेरन्यथाकरर्षं 'परिवर्त्तनं'। ऋतोदिजइसं 'परिवत्य' उत्तानीकत्य, ऋङ्गुष्टं न निवेशयेत् इत्युक्तं भवति । यजमानेनापि सकीयेने नानेन करेणाङ्गुष्ठग्रहणं न कार्यं तथाकरणे हि तेनेव दोषस्रोक्तलात्।

उत्तानेन तु इस्तेन दिजाङ्गुष्टमिवेश्वनं ।

यः करोति दिजः<sup>(९)</sup> मोद्यालदे रचांसि गच्छति ॥

दति पाचास्तर्भ-जपाङ्गुष्टमिवेश्वनानि ।

श्रयास्तर्भकस्यः ।

तत्र पित्रायुद्देशेनास्त्रसंकत्यं करिक्षन् गोत्र-सम्बन्ध-मामविश्व-ष्टान् वस्तादिक्षपयुक्तान् पिद्धन् देवतालेन, त्रसं इविः अन्देन, माञ्चाणा-नाइवनीयार्थलेन, त्राद्धभूमिं गयालेन, भोकृन् गदाघरलेन, त्रस्नपानं राजतलेनान् चिन्धान् चिन्तमदाक्कार्थं तथानुकीर्त्तयेत्। प्रभासस्वर्षे ।

> दिजपाचेषु दत्तासं कतनं सङ्क्यमाचरेत्। दर्व्यादिखेन नो तेषां समन्धेद्रस्तते यतः॥

प्रक्रतत्राद्धिस्त्रार्थं सम्पादितेश्वो नानाजातीयास्त्रससुदायेश्वः सर्वेश्वोप्येकैकदिजलित्रपर्याप्रससुदायामारिनव्यादनसमर्थतया समावितपित्माणानेकदेशानुङ्कृत्य दिजानां पुरतः खापितेषु भोजनपाचेषु परिवेश्य सङ्कल्य पिचायुद्देशेन त्यानं कुर्यात् । धतोदवीं खाख्यादिखितिमाचेण तेषां पिचादीनां तेनाकेन सद सम्बन्धोने।त्पद्यते किन्तु सङ्कल्पेनेवेति सङ्कल्पं कुर्यादित्यर्थः । हःसमस्रं पाचे दत्ता सङ्कल्पं कुर्यादित्यर्थः । व्यक्षस्रं पाचे दत्ता सङ्कल्पं कुर्यादित्यर्थः । व्यक्षस्रं पाचे दत्ता पद्मल्पं कुर्यादित् केऽपि पापसङ्कोचे सति परस्वरसङ्करेण खादुते।प्रधातकानि यानि चान्योन्यप्राप्तपरिवेषणकाखानि च यानि विस्तत्य

<sup>(</sup>१) नरः इति ख॰।

पूर्वे न परिविष्टानि परिविष्टान्यपि पुनिर्देजापे चितले नावमतानि तानि भुद्धाने स्वपि दिजेषु परिवेषणीयान्येव । प्रसिद्धभोजनप्रका-रानुग्रहस्य श्राद्धेऽपि सम्बतलात् ।

श्रव बेचिदाइ:।

ग्रुचिना ग्रुचये देयं सम्प्रदेयञ्च थच्छुचि । सम्प्रदानस्य दुष्टलादत एवं न युज्यते ॥

दित सम्प्रदानस्थे चिष्ठहरूतेना इइ चिलेन दुहलात् भुद्धाने षु दानं न युच्यत दत्यर्थः । किञ्च सङ्क्योत्तरकाले दीयमानं पितृत्र सम्बधत दत्यनर्थकमेव स्थादिति ।

श्रवेदसुच्चते ।

भवेदेष दोषसास्य यः परिविष्टमात्रस्य सङ्कां कुर्यात् । न तु यः परिवेच्यमाणस्यापि सम्प्रदानत्व-ग्राचित्वकास एव सङ्कर्यं करेति तस्यापि । त्रत एव परिविष्टं परिवेच्यमाणश्चेति सर्वेऽपि शिष्टाः सङ्कल्यवाकां प्रयुद्धते । सङ्कल्ये च कर्वनिर्णयक्तिकाण्डमण्डनेन इतः ।

त्यागन्तु सर्वेषा कुर्यात्तवायन्यतरस्रयोः।

अभावयसमधा चेत् नियुक्तः कश्चन त्यन्नेदिति ॥

'तयो:' दम्पत्यार्मधे, श्रन्यतरः। त्यागञ्चायं दिजपाणिव्यपात्राम-

जसमदलैव कार्यः। तस्त्रान्ययाकरणे दोषमाहात्रिः।

श्रपोशानकरे विष्रे सङ्क्षणं यः समाचरेत्। तद्वमभुरेर्भृतं पित्वणां नेापतिष्ठत इति॥

श्रवास । वैश्वदेविकपूर्वकलं प्रयोगवाकीकदेशश्च विष्णुना प्रतिपादितः ।

ननी विश्वेभ्यो देवेभ्य रत्यसमादौ प्राङ्मुखयोर्निवेदयेत् पिचे पितामहाय प्रपितामहाय च नामगोचाभ्यासुदङ्मुखेषु ।

नमें विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्यनेन ग्रब्देन निवेदनवाकीकदेश एवायं निवेदनीयनिर्देशरिष्ठतलात्। 'प्राङ्मुखयोरिति वैश्वदेविकदिषयोः। श्रनयोद्यापस्योनाष्ट्रवनीयखानीयतयोपदेशात्। त्यव्यमानष्ट्रविरधि-करणभूतलेन सप्तम्याः प्रयोगः। 'श्रादाविति पिश्वविप्रापेचया, श्रनेन पिश्वविप्रेषु पश्चादिति खभ्यते। तनापि पिने पितामदायेत्यादिना-र्थात् प्रयोगवाकीकदेशोदिर्शितः। एतसाश्रनिवेदनं करग्रदीतिस्वस-दितोदकप्रचेपेण कार्यः। तथा पिष्टविप्रेषु खभाष्ट्रवनेन वास्येन। तथा च विष्णुधर्मीत्तरे।

नमे विश्वेभ्य इति च सितिखेने।इकेन च।
प्राङ्मुखेषु च यह्तं तदसमुपमन्त्रयेत्॥
उदङ्मुखेषु यह्तं नाम-गोचप्रकीर्त्तनैः।
मन्त्रयेत् प्रयतः प्राज्ञः खधान्तैः सुममाहितः॥

यदमं यत्परिविष्टं तम्नमा विश्वेश्य रत्यादिना त्यागवाक्यात्मकेन 'मन्त्रयेत्' प्रकाषयेत् । पिश्चेषु तु यत्परिविष्टं तत्त्यागवाक्यावयवस्रतैः स्वधाष्ट्रस्तर्नेनामगोत्रप्रकीर्त्तर्मेन्त्रयेत् ।

द्र वैश्वदेविकेऽस्निवेदनवाकास साहामातां, पिके च स्वधामातां, निवेदनीयनिर्देशकं शब्दस्न, निवेदनकासे पाचासकामसाहाचिः।

इस्तेनासुक्तमसाद्यमिद्मस्रसुदीरयेत् । स्वादेति च ततः कुर्यात्स्त्रसत्ताविनिवर्त्तनं ॥ तथा । गोच-सम्बन्ध-नामानि द्दमस्रं ततः खधा । पिद्रक्रमाद्दीर्थेति खसत्तां विनिवर्त्तवेत् ॥

'खसत्तां' खत्तवस सद्भावं, 'विनिवर्त्तयेत्' मनःकर्षकखत्वा-गवाचकं नमेति प्रयुच्चीतेत्वर्थः। 'त्रमुक्तमिति स्पृष्यमानं', इसेनेत्वच सब्येनेति वेदितव्यं। 'दिषणस त्यागार्थे।दकधारचे व्याप्रियमाचलात्। 'त्रम्नाद्यमित्यम्नाद्यधारणार्थे पाचं न तु साचादम्नं। मृत एव चतुर्वि-मृतिमते "पाचाख्यं दिजः कुर्थादिदं वोऽम्नमितीरयमिति।

श्रम देवे पाचासको त्यामजसप्रचेपे च देवतीर्घसमन्धस्यागवास्त्रे च क्रमारयोगः स्वधात्रस्यान्ते नमःत्रस्योणुको ब्रह्मपुराणे ।

ततामधु-घृताक्रम्, चेष्णमसं तिस्वान्तितं । यहीता देवतीर्थेन प्रणवेनैव तत्पुनः । एतदोऽस्रमिति सुक्षा विसान् देवांस संस्पेत्<sup>(९)</sup>॥

परिविष्टमसं मधु-घृत-तिसान्तितं कता पाचासभादारेण सयक-रख देवतीर्थेन रहीता प्रणवपूर्वकं विसान् देवाननुकीर्स्ण एतदो-स्नमित्यस्निर्देशस्त्रुता विसान् देवान् संजपेत्। एतदोऽस्नमित्येतदि-दमस्रमित्यनेन सह तुस्त्रार्थतादिकस्पाते। एतद इति निर्देशादाम-स्मणविभक्ता देवतानिर्देशोऽम विवस्ति:।

श्वतण्वासिसेव पुराणे पित्रासित्यागवाको स्वष्टमेवैतिद्शिक्त-प्रयोगः प्रतिपादितः ।

> पित्रभ्यस्य तते।दद्यादस्रमामस्त्रनेन तु । श्रमुकामुकगोचैतनुभ्यमस्रं खधा नम इति ॥

> > (१) संयजेदिति ख॰।

नचामदाने चतुर्थी खादित्यनेन विरोधोऽस प्रक्षनीयः, श्रामन्त्र्य तुम्यमित्यभिधानात् । श्रमुकामुकगोचेत्यसापि पिचे पितामदाये-त्यादिना मद तुस्थार्थलादिकस्य एव । माञ्चायनग्रद्धो ।

श्रमं चामावेतत्त इत्यनुदिग्ध भोजयेत् । कठसूचे ।

पृथिवी ते पात्रमिति सङ्कल्णं कलासुग्ने खधा नमे।ऽसुग्ने खधा तम इति यथासिङ्गमनुमन्त्र भोजयेत्।

#### र्त्यन्त्रसङ्ख्यः।

## श्रध पात्रासमादिप्रयोगः।

तत्र दैवधर्मयुक्तः कक्ता पूर्वं प्रथमोपवेज्ञित-वैश्वदेविक-दिजपाचस्थितमन्नं भप्रणवयाद्यतिपूर्विकया भावित्रा प्रोच्छोत्तानाभ्यां कराभ्यां
भाजमास्त्रभानः पृथिवी ते पाचित्रियादिकं खाद्यानं मन्त्रमुक्काः
श्वता देवा श्रवन्तु न द्रयोतामिदं विष्णुर्विचकम द्रयोतां वा स्वसुक्षार्यानुक्तानेन दिस्पकरेणानुक्तानमेव दिजाङ्गुष्टं य्यदीला विष्णोद्यंः
रखखेत्यनेन वैश्वदेवेन यज्ञुषान्त्रे निवेश्वयेत्। ततो यव-कुष्ठान्तितसुदकं
यदिवता वामेन करेण पाचं स्पृथन् पुरुरव-श्वाद्रवःभंशका विश्वदेवा देवता ददमन्नं द्रयं ब्राह्मणस्त्राद्दवनीयार्थं गयेयभुः श्रङ्का-चक्रगदाधरो भोका भौवर्णपात्रमित्यभिधाय पुरुरव-श्वाद्रवःभंशकोभी
विश्वभेशे देवेभ्यः गोपस्करं परिविष्टं परिवेद्यमाणं च ब्राह्मणद्वित्रपर्याप्रमिदमन्नं स्वाद्या नमो नम कत्त्रादिति तदुदकं देवतीर्थेन भूमौ
निश्चिपत्। श्रनन्तरं क्रमेण दितीयादिषु वैश्वदेविकदिनेषु एव-

मेव पात्राखकादिकमक्षणागामां कुर्यात्। तदनकारं पित्रधर्मयुक्तः कर्त्ता खाद्याक्रद्रखाने खधाक्रदं द्यक्रव्यखाने कयक्रदं च प्रमुख्य प्रथमोपविष्टपिनदिजपाणे पूर्ववदक्रुष्ठनिवेत्रगामां क्रमा दिगुण-भग्नक्षत्रवयस्तितं वितिष्ठं जखं दिखकारे राष्ट्रीला स्थकरेण पात्र-माखभमानः त्रमुकगोपास्मत्पितरे। अक्रक्रमीणः सपत्नीका वस्दर्भपा देवता दत्यभिधाय गदाधरे। भोक्ता दत्यमां पूर्ववदस्कीर्त्तं राजतं पात्रमिति चोक्ता गोचेन्थो अक्रक्रमेश्वः सपत्नीकेन्थेः वस्दर्भय दत्य-भिधाय सोपस्वरं परिविष्टं परिवेद्यमाणं च न्नाद्यख्यिति पर्याप्त-मिदमञ्जं खधा नमो नम कत्रस्विद्युषार्थं तद्दकं पिटतीर्थेन भरमी निचिपेत्। एवं क्रमेण पैक्षकि विश्व ह्यागं स्त्रा पितामद्रन्गामा सद्दर्भाणकीर्त्तनेन च पैतामद्दिचेषु प्रपितामद्रगामा आदिख्य पानुकीर्त्तनेन च प्रपितामदेषु दिनेष्यपि स्त्रा चीय-स्त्रीयनामा वसादिह्यात्रकीर्त्तनेन च मातामद्दिचेषु स्र्यादिति ।

इति परचासमाहिप्रयोगः । स्ययं साविचीत्रपादि ।

तव पारस्करः ।

सङ्ख्य पिट्टरेनेध्यः साविषी-मधुमञ्जपः । माह्यं निवेद्यापोद्यानं जुवप्रैकोऽच भोजनं ॥

देवेश: पिक्षसद्यान्नं 'शहरूप' षणोक्तविधिना त्यक्का, 'साविषीं सविक्ष्ट्रेनत्यां गायणीं, मधुमतीश्च वक्षा माझं च निवेश दर्शयश्च-माधेन प्रकारेण माझ्याच्छिद्रवाचनं क्रमापोशानवसं च दिजकरे दला जुवधामिति प्रवेश भोजयेत्। दसस्य मधुषम्पर्कतरणे मधुमतीभिरत्यमन्त्रणे च बिङ्गदर्शनं ब्रह्म-पुराणे

तिसपूतं पिद्यस्यसमास्यपूतं मधूर्तितं। मन्त्रितं प्रथिवीत्येवं मधुवातेत्यृसं जगौ॥ जगौ बराहः।

एतत् मधुषेचनादिकमिक्द्रवाचनप्रकारश्चाइ यमः ।
श्रम्भं मधुमयं कला मधुवातिति मन्त्रितं ।
श्रम्भहोनं क्रियाहोनं मन्त्रहोनश्च यद्भवेत् ।
सर्वमिक्द्रिमित्युक्षा तता यक्नेन भोजयेत् ॥

श्रीक्ट्रिमित्यस्थानन्तरं जायतामिति प्रयोक्तस्यं । बौधायनेना-क्ट्रिप्टं जायतामिति प्रयोगस्य दिश्वितत्वात् । श्रव जायतां सर्वमिक्टि-प्रमिति विभैविकत्यं । श्रभ्यर्थनस्थैतदाक्यप्रस्त्यर्थत्वात् । एतकापोज्ञान-दानात् पूर्वमेव कर्त्तस्यं । पद्मात्करणे हि प्रचेतसा दोषस्थोक्तत्वात् ।

श्वापोश्चानकरायाणामिक्ट्रिस हु भाषणात् । निराशाः पितरे।यान्ति देतेः सह न संश्रयः ॥ श्रम याञ्चवस्त्रः साविचीजपस्य व्याहितपूर्वकलमाह । सत्त्याहितकां गायकीं मधुवाता इति त्यृचं । जन्ना यथासुसं वाष्यं सुञ्जीरंसोऽपि वाग्यताः ॥ यथासुसञ्जाषभ्वमिति वाष्यमित्यर्थः ।

मानव-मैचायणीयस्चे तु प्रणवपूर्वकलं याद्यतिस्वरूपं गायद्या-क्तिरभ्यास द्रत्यादयोविष्ठेषाः प्रदर्शिताः। ॐभूर्भुवः स्वस्तत्सवितुरिति चिद्का मधुवाता स्नतायत दति त्यृचं मध्विति चिद्का प्रीयन्ताः पितरः पितामद्याः प्रपितामद्या वाग्यतः सन्निष्टतमान्यन्तानि द्वात् ।
प्रचेतात्वपोत्रानदानानन्तरं साविचीजपमादः ।
श्रपोत्रानं प्रदायाय साविची चिर्जपेद्य।
मधुवाता दति चृत्रं मध्यित्येतिचिकं तथा ॥
कात्यायने।ऽप्यपोत्रानदानानन्तरमेव चिः सकदा गायचीजपमादः।

श्रापोत्रानं प्रदायाच जपेद्चाइतिपूर्विकां। गायवीं पि: सक्टोति।

18 Well

श्वतश्च गायजीजपादिकं स्वयद्वास्त्रणाचनुसारेणापीश्वानदानात्पूर्वे पश्चादा कर्ज्तेथं।

ब्रह्मपुराणे लपोबानदामात्पूर्वं तिखादिविकिरणमणुर्कं।
तिखयुक्तञ्च पानीयं सकुबन्तेषु चायतः।
विकिरेत् पित्तभ्यक्तेभ्यो जपन्नपद्दता इति ।
तिभ्योदद्यादपोबानं भवन्तः प्राव्यव्यति॥

श्रपेशाने च कियमाणे भुवि बिलप्रचेपों न कार्यः। तथा च भरदाजः।

> पित्वणामन्त्रमादाय बिं यस्त प्रयस्कृति । स्रोयेन ब्राह्मणस्रोन स सर्वस्रोयक्रद्भवेत्॥

'पितृषामसं' दैव-पित्रर्थमुपकस्पितमसं। श्रतस्थागात् पूर्वमिष स्वित्रगुप्तादिश्यो बिसर्न देखः। श्रत एवाचिः।

> दक्ते वाष्ययवादक्ते भ्रमी योगिचिपेदिसं। भोजनात् किञ्चिद्वागं धर्मराजाय वे विसं।

दलाख चित्रमुप्ताख विप्रसीर्थमवाप्तुवात् ॥ प्रम भोजनप्रेषे विजेषो वाराष-विष्णुपुराख्योः । ताऽत्रं खष्टमत्यर्थमभीष्टमतिषंक्कतं । दला जुषश्रिकाता वाष्यमेतदनिष्ठुरं ॥ मार्कछेषपुराचे तु ।

> भाजनासमानं स्त्वा दत्ता चात्रं चचाविधि । यथासुसं जुषध्वं भोरिति वाच्यमनिष्टुरम्॥

श्रन च "वज्ञसरे। इव्ययमस्वत्य-भोकास्ययात्मा इरिरीसरे। उन ।
तत्मिक्षानादपयान्तु यद्योरचां स्त्रजेषा स्त्रस्य सर्वे' रत्मु चार्य "पिल्लस्वरूपी भगवान् यज्ञपुरुषः श्रीयतां" रित चाभिष्ठाय कुत्र-तिस्रयुक्तं
जसं दिवस्वरेष ब्राह्मस्यमीपे भूमावास्यि दिवास्त्रस्यादितिसिष्टाचारादवगन्तवं।

### श्राष्ट्र वासः।

नुषध्वमिति ते चोन्नाः सम्यम्बिधतभाजनाः । कतमौनाः समन्त्रीयुरपोत्रानादनन्तरं॥

श्रवानिविद्धनित्यभोवनविधिप्राप्तं प्रापाङितियदणमपि कर्तथ-मेव। श्रय यवमानः "पिता-पितामद्येत्यादीनां वपप्रकरणे प्रद्-र्श्वितानां मन्त्राणां वपं बुर्यात्।

#### त्राइ कात्यायनः।

श्वश्रासु अपेत्याइतिपूर्वां गायचीं सप्तावां सक्तत्विं। रच्चोघ्वान् पिट्टमन्त्रान् पुरवस्त्रसमप्रतिरयमन्यानि च पविचाणीति । एतच अपप्रकरण एव व्यास्थातप्रायं। वाराष्ट्र-विष्णुपुराणयोः ।

रचोन्नमन्त्रांख जपेत्<sup>(१)</sup> भ्रमेराखरणं तिलैः। कला धेयाः खपितरसण्व दिजयत्तमाः॥ मार्कण्डेयपुराणे।

> श्रृजुद्ध नरादद्यात् संस्तवेन प्रस्तोभयन्। रचोन्नांस अपेत्रान्तान् तिसीस विकिरेत्राद्यों॥

. श्रय यत्रमाने। ब्राह्मणान् भोजयेत् भत्तभोत्र्यादौनि नाप्रयञ्चन् न प्रेचेत । सुद्रर्भुद्धः प्रयच्छन् याचितं प्रयच्छन् प्रविवधान्न-गुणकी र्त्तनेन प्रराचयन् ददामीत्यवदत् अमे ददीर्थं किञ्चित् किञ्चिद्-र्भयन् इतिर्गुणान् प्रच्छन् श्रम्मराम्नराखादु बिबिरखच्छं पयः पाय-यन् भुञ्जानानवलोकयन् अद्वधानः पितृन् धायन् काम-क्रोध-स्रोभ-मे १६-दक्षाहद्भार-महार-पर्वभाषण-दैन्याश्रृपातादीन् श्रकुर्वन् श्रनन्यमनाः प्रनैः प्रनैः भोजयेदित्येवमादयो भोजयिद्दनियमास्त्प्रक-रकोका अनुसन्धेयाः । अञ्चानेञ्च बाह्यकेरीनिभिरितस्तताऽनवले।कय-द्भिभाजनवापारव्यतिरिक्तमिन्द्रियचापत्यमकुर्वद्भः क्रोध-इास-चास-विस्रायविधुरैः पादेन पादपादुकासनाद्यनाक्रमङ्किः त्रज्ञतजानुनिपातनैः परखरमखुष्रक्किः प्रमादात् खर्त्रे भोजनमत्यजिक्कष्रंतेनापि इति-र्गुंबानकथयद्भिः पानीयपाचादिव्यतिरेकेष भृतसात् पाचमनुद्धर-द्भिरविसुक्तभाजनैः श्रविदःकचैरविद्यजासु-करेरविद्यम्मानुष्टतर्जनी-यायग्राहिभिरकत**फू**कातादिक्रव्हेरपोतावक्रिष्टपाविभिरखादितार्द्धात्रष्ट-खादिभिर्बुखादिगसितदक्तिक्वावशेषस पाचेऽत्रमसापयद्भिर्मुख-

<sup>(</sup>१) पठेदिति ख•।

मार्तेने। ष्णमकुर्वद्भिर्तिष्ठीवद्भिर्वामस्योगास-श्चिर सर्ष-वसीन् पादेन भोजनभाजनसास्पृषद्भिरनितमासभोजिमिर्द्धि-मधु-दुग्ध-यकु-सर्प-वर्जमस्वाशिभिर्भे। क्रांचिमादेशोभोकृनियमास्तर्मकर्षोका वेदि-तथाः ।

> इति साविजीजपादि । अथ विकिरादि ।

तच तावस्त्रम-विधी। श्राइ धर्मः।

> नेषाश्चिदिकिरः पूर्वं व्यक्तिप्रश्नस्वाधापरः । प्रश्नपूर्वमधान्येषां विकिरस्वदनन्तरं ॥ श्रम्हतापिधानात्पूर्वञ्च नेषाश्चिदिकिरेा मतः । श्रन्येषान्तु ततः पञ्चादिदुषामिति सम्मतं । गायश्चादिजपात्पूर्वं नेषाश्चित्तदनन्तरं॥

श्रम्हतापिधानात्तृष्टादिप्रश्नात् गायश्चादिजपात्पूर्वं विकिर रह्येतं पचमाश्रित्वाइ कात्वायनः ।

स्तान् ज्ञालाकं प्रकीर्थं सहत्सहरपोदत्वा पूर्वं गायचीं ज्ञा मधुमतीर्मधुमध्विति च त्राः खेति एक्हति त्राः सेत्यनुज्ञातः ग्रेष-मस्तमनुज्ञायिति त्रतान् बाद्याणाननुमानेन विज्ञाय प्रक्रतसर्वजातीयम-स्रमेकस्मिन् पाचे रहीला वस्त्यमाणसंस्कारयुक्तायां सुवि प्रकीर्थं विरसं प्रचिष्य पाचमौनेभियविमाचनार्थं श्रम्हतापिधानमसीत्येतसान्त्रेषः प्राप्य सहत्सहरूपः प्रदाय चिः सहदा गायचीं मध्वातेत्यादिक्षक्षयञ्च ज्ञामधुम्बद्ध विद्वा त्राः स्रोतिविप्रान् यजमानः एक्केत् । श्रव हित्रबंवेदनस्य दृष्टप्रयोजनानुपस्तकात् सर्वत प्रश्नेषु पिश्किमूर्द्वन्य एव प्रष्टयः न पुनः सर्व एव प्रष्टया दृत्येवंविधिनियमः। न
चाहप्रत्येन विज्ञातिभ्यः पुनरसन्दीयत द्रति हित्तिसंवेदनस्य प्रयोजनं वाष्यं। हप्तान् ज्ञात्वेव पाचिवेतीचनार्थक्रस्टूषस्य दत्ततात्। विकस्ये चैकसिम्निप बद्धवचनं पूजार्थं।

सत्यपहृष्टार्थन्ते बज्जवनोपदेत्रास्त्वे प्रष्ट्याः यस् विकस्यः स्रोऽन्यविषयोऽसः। तैस्र द्वप्ताः सा रत्युक्ते त्रोषमञ्ज्ञे कि कियतां इति श्रम्भोषविनियोगानुद्वाभ्यर्थने कते विष्ठैः श्रेष्ठैः सह भुष्यतां श्रम्भभन्न-न्दीयतामिति चोक्ते सति पिष्डान् द्यादित्युक्तरेष सम्बन्धः। श्रम् ब्राह्मणा यदिधिविनियोगमभ्यनुजानीयुक्तदिधं कुर्यात्। तथा चयमः।

ततासुक्तवतां तेषां श्रश्नशेषं निवेदयेत्। चया ब्रूयुसचा सुर्यादनुज्ञातस्य तैर्दिजैः॥ ष्ट्रंस्यतिर्पि।

ष्टकेदिप्रांसतस्ते तु यत् श्रूयुस्तसमाचरेदिति । गागरखण्डे ।

द्वप्तान् ज्ञाला ततोविप्रानये असं परिचिपेत्।
अधिद्वश्वास्य य द्वादि ।
स्वत्यस्वद्वपोदत्वाः गायनीनितयं जपेत्।
सभुवातेति सद्भीर्त्यं ततः एच्छेत् दिजोत्तमान्॥
द्वप्ताः स्व द्वति राजेश्व अनुज्ञां प्रार्थयेत्ततः।

बन्धूनां भोजनार्थाय ग्रेषस्थात्रस्य भक्तिमान्। गोभिन्नेाऽप्याप्त ।

द्वप्तान् ज्ञाला ऋषं प्रकीर्य त्रश्चिदग्धा स्त्यादि सङ्घल्छद्यो दत्ता पुनरपि मधुवातेति जपेत् । मधुवातेत्येतत्कात्यायनासुकस्स गायत्रादिजपस्रोपस्स्वन्तं ।

कौष्टिकसुनेऽपि।

खप्ताम् ज्ञालाञ्चं प्रकीर्यः दला चापः सङ्गताङ्गदिति । वाराष्ट्युराणे ।

> व्यतेषु तेषु विष्रेषु किरेदसं महीतखे। द्यादाचमनार्थाय तेभ्यावारि सकत्सकृत्॥

कूर्मपुराणेऽपि ।

तते।स्रमुख्वेह्नकेष्यग्रतोविकरम् भवि । विकिरस्रित्यनेन पिण्डीभृतस्य निचेपोनिवर्ण्यते ।

श्रव गायत्रादिवपस्ततसृप्तिप्रश्रसदमनारङ्गस्त्रूपदामित्येवं का-त्यायनाद्यक्रममित्येतं क्रममाश्रित्याद याज्ञवस्त्येः ।

> श्राव्यतेस्त पविश्वासि अप्ता पूर्वअपं तथा। श्रममादाय व्यताः स्त्र ग्रेषस्वीवानुमन्य च। तदम्बं विकिरेद्भूमौ दद्याचापः सक्तस्रक्त्।

'पूर्वजपं' सव्याहतीकां गायजीमित्यादिना प्रतिपादितं। भ्रम गायजी-मधुमत्यादेवचारणं यथा त्राह्मणाः ग्रहण्विता तथा कार्ये। तथा च प्रद्वा-खिखिता।

गायनीमनुत्राच हप्ताम् श्वाला श्रेषमसमनुश्राण प्रक्रताः विकिनं

कुर्यात्। द्वप्तान् ज्ञाता गायचीमनुमायेत्यन्यः। प्रसानन्तरं मधु-मतीत्रावणं कर्त्तवं। तया च श्रीनकः।

स्त्रान् ज्ञाता मधुमतीः त्रावयेत् । मार्केष्डेयपुराषे ।

> पृष्टेकृतिय ब्राः स्थ ब्राः सा रति वादिभिः। श्रनुज्ञातो नरस्वस्रं विकिरेहृवि सर्वतः। तर्वाचमनार्थाय द्यादमाः स्कृत् स्कृत्॥

व्यासः।

क्षप्ताः स्व इति प्रष्टास्वे त्रूयुसृप्ताः सा दत्यच । त्रद्वापुराणे ।

शुक्रवत्सु च विष्रेषु पृष्ट्वा द्वाः स्त्र इत्यपः ।
द्वाः स्रोति सक्तदेवो ददी मौनविमोचनं॥
मौनविमोचनार्थाय गस्त्रूषार्थमपोददौ, यज्ञवराह इत्यर्थः ।
मानवमैनायणीयस्त्रे ।

द्वप्ताः ख इति एक्टिति द्वप्ताः स इत्युकः सहदाचाकेषु भूमी विकिरं निनयेत् । सौरपुराषे ।

विकिरं प्रविपेत्पश्चात् श्रेषमश्चमथोवदेत्।

ब्रह्मपुराणे तु पूर्वे गण्डूषोदकद्। नं ततः प्रश्नोत्तराणि ततो
विकिरं इत्येतस्क्रममाश्रित्योकं।

दत्तास्तापिधानश्च विप्रेभ्यश्च सङ्गत् सङ्गत्। 175 किश्चित्वस्य अभेतसे भी विप्रा इति तान् वहेत्॥
ते च प्राक्तः सुसम्पन्नं स च नान् पुनराइ च।
प्रकीर्भवन्तस्तृप्ताः ख हप्ताः स्नेति वहन्ति ते ॥
ब तानाइ पुनः श्रेषं क देशश्चास्रमित्यपि।
श्रिष्टेभ्योदीयनाश्चीव तदिदं प्रवहन्ति ते ॥
प्रश्च हप्तांस्तु तान् श्चाला भूमावेवास्रस्तृत्वेत्॥
वौधायनस्त्रे ।

क्षप्रानप त्राचमव्यानुद्वाप्यात्रक्षेषं संप्रकिरन्ति ये त्रिप्रदेश्या दति।
दति क्रमविधिः।
व्यव प्रश्लोक्तरप्रयक्षः।

तपाइ प्रचेताः।

द्वप्ताः स्व द्वप्ताः साः प्रभूतं प्रभूतमित्युक्तवना इति।

श्रवेकः प्रभूतश्रदः प्रश्नः, दितीयस्त्रत्तरं ।

विष्याश्रवायनी प्रश्नान्तरमाइतः।

सम्पद्यं पृष्टुाश्रं विकीर्व्यति।

श्रव चार्थादुत्तरमधेवं विधङ्गस्यते ।

विष्णुधर्मीत्तरे लेतयोः प्रश्नोत्तरयोः पूर्वेक्ताभां प्रश्नोत्तराभां वर्ष

प्रष्टच्या बाह्यचा भत्त्या भूतिविष्टेन जातुका । द्वप्ता अवन्तः सम्पन्नं भवतां कि चिदेव तु ॥ द्वप्ताः स्रोति च तैदकं सम्पन्नमिति चाष्यच । द्वादाचमनं भत्त्या श्रद्धानः समाहितः ॥

समुचितयोः प्रयोगो जानुपातनच दर्धितं।

कूर्मपुराखे।

पृष्ट्वा तद्वमस्त्रैवं हप्तानाचामयेत्रतः। त्राचानानुजानीयाद्भितोरम्यतामितिः॥

श्रवार्थादभिरताः स दत्युत्तरं गम्यते । द्व साद्धविश्वेषे प्रश्नोत्तरविश्वेष अध्यते । तच मैचायखीयसूचे ।

विकिरं प्रदाय वप्तान् खदितमिति एक्केत् समम्मितवाभ्युद्यिक इति। ष्ठारीत: ।

दप्तान् खरितमिति प्रच्छेत् खरितमिति प्रत्याञ्चः। स्वतमिति देवेष्वायुष्यमिति खेरिष्ट्राचानोषु असी विकिरं निनयेत्। त्राष्ट्र विष्णुः।

> पिचे सदितमिळीवं वाचं गोष्ठेषु सुत्रुतं। यम्पन्निताभुद्ये देवे रेज्यत रह्मपि॥ इति प्रश्नोत्तरप्रपश्चः। **श्रधाचमनदानग्रहप**प्रकार्ः।

तपाच विष्णुः।

खदक्षुखेबाचमनमादी दक्मत् ततः प्राक्षुखेबिति F प्रश्न विप्तं इसामप्रवाचीव गण्डूवयइणं कर्त्त्रयं। प्रश्नाम्बद्याकरणे ह दोवमाइ मरीचिः।

इसं प्रचास्य मण्डूषं यः पिषेद्विचन्त्रः। श्रास्त्रसङ्ग्रहं पिद्धणां ने।पित्रस्ते ॥ अविकातपुराणे।

इस्तौ प्रवास्त्र मस्तूषं यः पिनेद्विचस्यः। स ह दैवस पित्रस्य त्रात्मानस्रोपघातयेत्॥ वराइपुराचे।

> च्छं प्रचाक यः पञ्चाद् पिनेह्यका दिनः बदा । तद्वमसुरैर्भुनं निराजाः पितरोमताः॥ द्रत्याचमनदानग्रह्यप्रकारः । वाच विकिरेतिकर्त्तयता ।

तच ब्रह्माच्छपुराचे।

ततोविकिर्षं बुर्थादिधिदृष्टेन कर्मचा ।

'विधौ' प्रास्ते, 'दृष्टेन' खपबस्थेन, 'कर्मचा' इतिकर्त्तव्यतारूपेच ।

तच विकिरप्रदेश-तत्वंद्कार-विकरचीयास्वसूपवंद्काराः ।

तच पारा-सात्रयथोः ।

दप्तान् ज्ञाला ततः खुर्खादिकिरं सार्ववर्षिकं । सेादकं चाज्रशुद्भृत्य सतिखं प्रचिपेत् सुवि॥ देवसः।

ततः सर्वात्रनं पाचे स्टहीला विविधं नुधः ।
तेषामुच्छेषपञ्चाने तेन पाचेष निषिपेत् ॥
'तेषां' त्राष्ट्राषानां, 'एच्छेषपञ्चाने' भोजनभाजनसमीपे ।
तथा च मनुस्रति-मार्कच्छेयपुराषयोः ।
भूत्रवसु ततस्तेषु भाजने।पान्तिके नृप ॥
सार्ववर्षिकमञ्जाद्यं सन्नीयाम्रास्य वारिषा ।
समुख्युक्तकृत्रवतामग्रते।विकिश्न् भुवि ॥

'सर्वविर्णिकं' प्रक्षतत्राद्धार्थसमादितपायचे।दगापूप-स्वप-त्राका-दिनानाजातीयं। त्रनेन विकरणीयात्रखरूपसुकं। 'समीय' पाक-भाजनेभ्यः स्तोकं स्तोकं ससुद्भृत्येकस्मिन् दर्थादिरूपे पाचे संस्त्य, "यद्यस्त्रिवेदितं किञ्चित् पित्रभ्यश्चाच्च तत्र च। तसात् तसाच भागन्तु स्रहीला चमचे १६३ भे॥'' द्रति ब्रह्मपुराणाभिधानात्। 'चमस द्रति प्रवस्तपाचोपस्चलं। तिस-दर्भयुक्तेन वारिणा 'त्राप्ताव्य' प्रोच्छ। त्रनेन विकरणीयात्रसंस्कारे।दर्शितः। 'भाजने।पान्तिकर-स्वाच पित्र्यविप्रभाजने।पान्तिक दति क्षेत्रं।

त्रत एव विष्णुधर्मीत्तरे।

भुमतत्त्वच विप्रेषु विधि में गदतः प्रयु ।

खदर्युखानां विप्राषां पुरतः चेादकन्ततः॥

श्रवम् विकिरेक्कत्वा पिष्टभागस्य स स्पतः ।

खदङ्सुखानां विप्राणां पुरतः बादकं ततः॥

खदरसुखानां विप्रानां बादकं पूर्वमास्त्रातेनार्थेन प्रखेपाधिकर-खद्मतम्ममी प्रोचखार्थेन जलेन सहितं। एतदुकं भवति "तिख-दर्भ-सहितेनोदकेन भूमि प्रोच्छा तथाविधेनैव च तेनाकं परिम्नाव्य तथां भूमी तदसं विकिरेत्" इति । पित्वखां प्रमीतानां सपिष्डादीनां भागः द्वप्तिष्ठेतः । येवां येवामयं भागस्ते तु देवताप्रकरके द्र्यिताः। दर्भ-विव्यमाणमन्त्रकिष्तेश्व प्रत्येतवाः । भूमिप्रोचण्य खप्टमेवाकं वायु-पुराण-ब्रह्माण्डपुराखयोः। "प्रोच्छा भूमिमयोद्धृत्य पूर्वं पित्वपराखयः"। तस्त्राञ्च सुवि तिख-सहितदर्भास्तरसमुकं ब्रह्मपुराखे ।

छिछे सतिसान्दर्भान् द्विकायान्त्रिधापयेत्।

'चिष्क्षः १ त्युष्किष्टमिन्थौ । विष्णुधर्मीक्तरे तम्मसंस्कारिविषेव चक्तः । श्रम्नं सदणमभ्युष्य मामेचेव्वेति सन्त्रतः ।

'स्टब्स्' उपरिनिष्टितद्भैं, तत् मामेचेम्बेति मन्तेषाभुद्धाः। मन्त्रस्य ।

मामेषेष्य बद्ध में पूर्णमस्त माञ्चणों में जुवतामगासं बद्दस्थारम-स्तोदकं में पुरतस्त्रेतत्परमें योमिषिति । कठस्रचेऽपि ।

मामेचेबेति सहषमसमभ्युच्छेति । विष्णुः ।

भुक्तवसु ब्राह्मणेषु द्विमागतेषु मामेषेन्ने त्यत्रं सदसमञ्जूत्याः-स्रविकरणसुन्धिरद्यायतः सुर्यात् ।

इति विकिरप्रदेश-तत्यंकार-विकरकीयास्यस्कप्रयंकाराः।

श्रय विकिरमन्ताः।

तवादौ वैमदेविकस्य विकिरसः। श्राप्त गोभिसः।

> श्रवामपाञ्च चे देवा चन्नभागविविर्ध्याताः। तेवामसं प्रदास्त्रामि विकिरं वैश्वदेविके॥

एतमान्त्रप्रदेशस्य विकिरः सिङ्गादै मदेविकसम्बन्धीति गम्यते । मतस्यायं तपायवैभेषिकधर्मयुक्तस्यद्र्यदिज्ञाष्ट्रिष्टभाजनसमीपे स्व प्रदेशः। दैवलात्पिश्चविकिरात् पूर्वमनुष्टेशः। भयस्य बद्धभिः बिष्टै-भानुष्टीयनद्गति कैस्थिदेव स्वाचारानुसारात्वार्थः। त्रथ पिश्यस्य विकिरमन्त्राः।

### कठसुचे ।

कात्यायमः ।

श्रिद्राधास ये जीवा द्रत्यसं विकिरेत् भुवि। श्राह प्रचेताः।

व्हिं बुद्धासमादाय सितसं पूर्वक्यपेत् । व्हितं पृच्छेदसुज्ञातोये सम्मीति सुवि चिपेत् ॥ पिप्पसादस्रचे ।

हप्तान् ज्ञाला थे प्रग्निदम्बा इति विकिरं कुर्यात्। ष्टइस्पतिः ।

खपसृष्टोदकानाञ्च बाह्यकानां तथायतः। बादकं विकिरेदसं मन्त्रञ्चेमसुदाइरेत्॥ स्वनग्निदम्बा चे जीवा चेऽग्निदम्बाः कुखे सम। भूमी दत्तेन द्रायन्तु द्वप्ता चान्तु पराङ्गति॥

येऽग्रिदम्धा येऽनग्निदम्धा जीवा जाताः बुखे मम ।
भूमी इसेन व्यथमु द्वप्ता यामु परां गतिं॥
गोभिषः।

श्रिद्राधा जीवा चेऽणविद्रिद्राधाः कुले सम । भूमी दत्तेन हण्यम् द्वप्ता चाम्नु पराङ्गितं॥ पाद्ग-प्रात्स्ययोः।

> यसुत्भृजेज्ञुक्तवतामग्रतोविकिरन् भुवि । श्रमग्रिदग्धास्तु ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुस्रे सम्।

श्वमी दस्तेन हण्यम् हप्ता याम् पराङ्गिति॥ येषां न माता न पिता न बन्धु-र्न चास्रिहिर्न तथास्रमित । तस्तृप्तयेऽसं श्वि दस्तमेतत् प्रयाम् लोकाय स्वाय ते तु ॥

## ब्रह्मपुराणे ।

येऽसात्कुखे तु पितरोणुप्तपिष्डोदकिकयाः।
ये पाष्यक्रतपूडास्तु ये च गर्भादिनिःस्ताः॥
येषां दाहोन क्रियते त्रग्निदग्धात्र येऽपरे।
असौ दन्तेन हष्यनु तेपि यान्तु पराकृतिं॥
इति पिश्चविकिरणमन्त्राः।

विकिरप्रकेपानन्तरं करणीयमुक्तं ब्रह्मपुराणे ।

ततः प्रकाद्य इस्तौ च चिराचन्य इरिं स्मरेत्।

प्रेतभागं विद्वच्याच प्रायिश्वनोपन्नान्तये ॥

सवाइतिं सप्रकवां गायनीश्व पठेनाचा (१) ।

पठेनाधुमतीः पृद्यास्त्रया च मधुमध्यिति ॥

श्रम वद्यमाणानेकपदार्थयविष्ठतप्रयोगापि विकिरप्रतिपत्ति-विकिरसम्बन्धादचैव प्रतिपाद्यते ।

तत्र तावत् प्रतिपत्तिकासमाद् गौतमः । विकिरसुच्चिष्टैः प्रतिपादयेत्॥

<sup>(</sup>१) जपेत्तधेति खं।

'छच्छिरिति यहार्थे द्वतीया । तेनावमर्थः सम्बते । यहो-च्छिप्टानि पाचदेशात् समादाय किसंखित् प्रदेशे निचियको तदा विकिरस्थापि यथोपदेशं प्रतिपक्तं कुर्यात् । श्रन्थया तु तत्कर्णे दोषमाइ थासः ।

श्विष्किष्टैरेव विकिरं ग्रहेव प्रतिपादयेत् । प्रत्याया कुरते यस्तु निराम्राखस्य देवताः ॥ प्रतिपत्तिविष्ठेषस्याच आर्गवः।

पिष्डवत् प्रतिपत्तिः स्थादिकिरस्थेति तौल्वसिरिति ।

पिष्डवदिति । यादृश्री पिष्डानां प्रतिपत्तिः क्रियते तादृश्री
विकिरस्थापि कर्त्तस्थेति तौल्विलिनाम सुनिक्कवान् । श्रतस्य "पिष्डांस्ड गोऽज-विप्रेभ्थे दस्रादश्री जलेऽपि वा" दत्यासुका पिष्डप्रतिपत्ति-विकिरस्थापि कर्त्तस्था ।

स्ट्रिंशस्थिते ।

चदुक्तं पिष्डदानस्य तत्कर्म विकिरस्य च।
चिपेत् पिष्डान् चलेऽग्रौ तु विकिरं तच निचिपेत्॥
प्रच केचित्रान्यन्ते। वैकस्पिकं विकिरप्रचेपाय स्थानदयं। तनिकसुच्छिष्टसिन्नधौ स्थानमपरं पिष्डसिन्नधौ। तच यदोच्छिष्टसिन्नधौ
विकिरो दीयते तदोच्छिष्टप्रतिपत्तिकास एव तत्प्रतिपत्तिसदृशौ
विकिरस्थापि प्रतिपत्तिः कर्त्त्रया। यदा तु पिष्डसिन्नधौ विकिरः
क्रियते तदा तत्प्रतिपत्तिकास्ते तदत्कर्त्त्रथेति। ते च पिष्डसिन्नधानेऽपि
विकिरः कर्त्त्रया इत्यच कास्तिकापुरास्तेकं वचनं दर्शयन्ति।

पूर्ववद्रापयेत्पूच्य पिष्डानर्थे प्रथक् प्रथक् । 176

पांत्रदण्धानविद्याम् वै पसादमं विकीरयेत् ॥ भ्रम पिष्डपूषामनारं विकिरविधानाद्देशविभेषासुपादानाच देशा-काङ्काबां पिष्डयन्निधाविति गम्बते । धुषः ।

> कपित्यस प्रमाचेन पिष्डान् दशात् समाहितः । तत्वमं विकिरन्दचात् पिष्डान्तेषु घडणुखे ॥ इति विकिरप्रतिपत्तिः।

इति भीमहाराजाधिराज-भीमहादेवीय-यक्तजकरणाधिपतिपण्डि-तमी हेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिनामणी परित्रेषखण्डे आद्भुकस्पे विकिरादिविधिर्गाम चतुईश्रोऽध्यायः समाप्तः॥ •॥

# यय पचद्योऽध्यायः।

चीरेादन्यदञ्जससद्दिग्दस्यन्देदश्विः सर्वे कस्तीतुचपरिसरासुक्तसुक्ताक्यस्य । यस प्रोचे विदरति सदा कीर्त्तिवद्यी स एवः श्रीहेमाद्रिः कथयति पुरः पिष्डदानप्रकारं ॥ श्रथ पिष्डदानं ।

तन काखाः।

रह तावत्केषित् ब्राह्मषभोजनात् पूर्वेसेव विष्यनिर्वेषणं कुर्वितः केषिदुपरिष्टात् । तदाह मनु: ।

पिण्डनिर्वपचं नेचित् पुरसादेव सुर्वत इति । नेचिद्यच्चात् नेचित्पुरसात् नेचिदुपरिष्टादिति हैधं मध्यते। तथा च संख्यायनग्रद्धं।

सुन्नवसु पिण्डान् दद्यात् पुरस्कादेक इति । बङ्गोऽपि ।

अच्छिष्टमिन्नों कार्यं पिछिनिर्वपणं मुधे: ।
श्रादी वापि ततः कुर्यादग्निकार्यं यथाविधीति ॥
केचित्तु ब्राह्मणभोजने वर्त्तमान एव कुर्वन्ति ।
तथाचादत्मु ब्राह्मणेव्वित्यनुष्टत्तौ विष्णुः ।

खिक्ष्यिक्षो दिखणायेषु प्रथिवीदिवर्गितेत्वेकं पिण्डं पिचे निद्धादित्वादि ।

तच ये पूर्वं कुर्विन्त तेऽिय केचित् ब्राह्मणार्चमाननार्मग्रीकर-णात् पूर्वमेव कुर्विन्त केचित्त्वग्रीकरणाननारं । तपार्चमाननारमार देवसः ।

श्रथ यहुद्ध कलशं सदभें पूर्णमभासा।
पुरसादुपविग्रीषां पिण्डावापं निवेदयेत्॥ दत्यादि।
वयोक्ते श्रञ्जवसने चैव एव पिण्डदानकाले। दृग्यते।
मनुष्ठ भोजनात् पूर्वकालीनस्य पिण्डदानसाग्रीकरवानमारं
कर्ज्ञ्यतामाद्य।

श्रपस्यमग्नी क्रमा सर्वमाहत्परिश्रुतं (१) । श्रपस्येन इस्तेन निर्वपेद्दकं ग्रुचि । भींस्तु तस्माद्धविःग्रेषात् पिण्डान् क्रमा समाहित इति ॥ तस्माद्धविःश्रेषादित्यग्नौकरणइविःश्रेषात् । श्रेषं पूर्वमेव स्यास्थातं । से द्वपरिष्टात्कुर्विना तेऽपि केषित् श्राष्ट्राणेस्वनाचान्तेषु सुर्विन्ति, केषिदाचान्तेषु सुर्व्वना । तथाचाससायनग्रद्धं ।

शुक्रवत्खनाचामोषु पिण्डाचिदधादाचामोखेक इति । कात्यायने।ऽपि कतगण्डूषेषु सम्यननाचामोषु ब्राह्मणेषु पिण्डदा-नसुक्राह । श्राचामोखेक इति । श्राचामोखिप कुर्वाणाः केचिदि-किरं प्रचिष्य ब्राह्मणेभ्यो मण्डूषाय सक्तसक्रदपोदस्या गायखादि-

<sup>(</sup>१) परिक्रममिति ग ।

वयं क्रवा द्वप्तप्रश्नोत्तरपूर्वकं श्रेषाञ्चानुद्वां कार्यवाननारं कुर्वन्ति । श्रत एव कात्यायनेन श्रेषमञ्जनित्यारभ्यानुद्वाप्येत्वनं यथोक्रकमेण प्रतिपाद्योकं ।

धर्वमस्रमेकत अङ्गृत्योक्षिष्टयमीपे दर्भेषु चौच्चीन् पिष्डानवनेत्र्य दद्यादाचान्तेव्वित्येके ।

सर्वमस्रमेकस्मिन् पात्रे उद्भरेत्। सर्वग्रब्दः प्रकृतास्त्रजातिसर्व्वतार्थः। श्रते।मांस-पायसीदमापूप-स्रपादिशातीयेभ्यः प्रकृतश्राद्धप्रयोगार्थं याधितेभ्यः वर्वेभ्योऽस्रेभ्यः किञ्चित्किञ्चिदादाय पिष्डपर्याप्रपरिमाष-मसमसुद्रायमेकसिन् पाचे समृत्येत्येतदुक्तं भवति । 'उक्किष्टसमीप द्रत्युच्छिष्टप्रदेशात् व्यामश्चरिववाङ्गादिव्यविद्यते देशे। श्रन पिण्ड-पिष्टयञ्चवदुपचारः। पित्र इति स्वितलाह्भेयचणसुपमूलपकदाच्छि-न्नीपखचणार्धं। परिग्रंखानार्थमिति नेचित्। 'त्रवनेच्य' प्रदाखमान-खैकैकस पिण्डस साने उद्देशस पिचादरेकैकस गोचमनत्थनामानि समुध्य तानि ससुचार्यावनेनिच्छेति पात्रेण सतिखं जलं निनीयेत्पर्थः। 'चौंस्नीनितिवीपा मातामहादिपिष्डचयमपेस्थ, 'पिष्डान् द्यात्', परस्परमंञ्जेषादिभागं परित्यव्य मङ्गाततां प्राप्तमसं पिष्डः। एवं मंपूर्ण-मनाचाम्तेषु पाचिमोचनार्थं सक्तत्रहीतगण्डूषेषु बाह्याषेषु गायची-अपादि कला पिण्डान् दद्यादित्येकेषां मतमभिधायान्येषां मतमाइ 'त्राचानोव्येक इति। 'एक इति एकवचनाद्य पचय परमतत्वमिति न मन्त्रवं उभयप्रास्त्रवादिकस्प इति कर्केकिः। श्रस्त चैक इति वचनात् प्रथमे परतात्परेवामेवैष पच इति । के चित्तवनाचा मोखेव विकिरार्थम-श्रमादाय द्वतिप्रश्लोत्तरपूर्वकं श्रेषास्त्रात्यनं कारविला विकिरं प्रचिष्य ब्राह्मणेभ्यः सहत्यक्रद्गोदन्वानन्तरं पिष्डदानं सुर्धनित । श्रतएव याञ्चवस्त्रोनात्रमादायेत्यारभ्यासुनैव क्रमेष सहत्यक्रिं-त्यन्तमभिधायोकं।

सर्वमसमुपादाय सितसं दिल्णामुखः । उक्तिष्टमित्रधौ पिण्डान् प्रद्यात् पिट्टयञ्चवदिति ॥ केचित्तु भुक्तवत्स्त्रनाचान्तेस्वेव विकिरं दत्ता स्तर्धा च वाचित्रवा पिण्डदानं कुर्वन्ति । तथा च प्रञ्च-सिस्तितौ ।

गायपीमनुमाय द्वप्तान् ज्ञाला खदितमिति पृष्टा भैषमस्ममनुज्ञाष प्रकृताद्वादिकिरं कुर्यात्। द्यधां वाषियला विष्टरांच्वीजिदधात् चीखेवादपाचाणि यतिसानि यपविचाणि स्वयायायामयौदुम्बराणि वा धूप-गन्ध-माखादर्भ-प्रदीपाद्यनादीनि चोपहरेत्स्वास्त्रमकारमादास पिण्डासिदधात्।

षद्याग् । गायनी 'त्रन्त्राय' यथा ते जाल्लणः ग्रंखिन तथोषार्थं, 'श्राग्' सुहिताग्, ज्ञाला खदितमिति षृष्ट्रा ष्रोभनमदितं 'खदितं' । प्रधासुखदितमिति एत्रां गम्यते । प्रेषमणं किं क्रियतामिष्टैः यह सुन्यतामिति प्रश्नोत्तराश्चां त्रनुज्ञाप्यागुज्ञाताद्यात्कियद्यसुद्धृत्य तक्ष्य श्रमी विकिरणं कुर्यात् । खर्था वाषिय्य हत्यादिगा प्रकारेक खर्भा वाषियता निधास्त्रमागस्थैक कस्य पिष्डस्थाधारस्त एक को विष्टर हति पिष्डवयार्थं चीन्विष्टराग् समी निद्धात्। पूर्व्वायन्थितपञ्चलित्रहर्भिपञ्च सात्रको विष्टरः। एक कि सिन् पिष्डे एक के न पाचे प्रावनेत्रनं कर्नुं ची स्रोत स्वत्रक्षा न ताम्राष्यामन्यतमेन निर्मतानि

पविषयहितान्युद्पाषाणि । 'धूपः' गुम्मुक्षुनिर्ध्यायादिः । 'गन्धाः' माद्धे विहितानि स्रभीष्यत्रक्षेपनानि । 'मास्कानि' म्राद्धोतितानि यथितपुष्पाणि । 'बादर्यः' दर्पणः, माहुम्यतेस्मिन् रूपमित्यादर्यः । म्रादिम्बद्धात् प्रसाधनद्रयं सिन्दूरादीति हरिहरः। 'प्रदीपः' प्रसिद्धः । 'म्रस्वनं' सौवीरादि । म्रादिमब्दोऽभ्यस्वन-वासःप्रस्रख्रुपयोगिद्रयास्तर-संग्रहार्थः । एतानि च 'खपहरेत्' विष्डदेन्नसमीपे निद्धात्। सर्वन् मसप्रकारमादाय तदेकीद्यस्य तत्रयान् पिष्डान्विद्धादिति ।

केचित्रनाचानोब्वेव पिछदानं कुर्यंनि चाचानोषु विकिरः । त्रतप्व ष्ट्रस्पतिना "तस्रमीपे प्रकुर्याच पिछनिर्वपणं तत द्रत्या-दिना पिछदानसुक्रा "उपसृष्टोदकानान्वित्यादिना विकिरदानसुक्रं। त्राचानोब्यपि कुर्वाणाः केचिद्भिरमणानुज्ञावचनादिपदार्थमक्रतेव पिछदानं कुर्यंनि । केचित्तदुक्तरकासं, केचित् ब्राह्मणविसर्जनानन्तरं। तचाचानोब्यितिवचनादाचमनायव-चितोन्नरकास्ता गम्यते।

चरुत्रावचनायुत्तराकाखतान्वाद यमः।

त्राचानां बातुजानीबाद्भिवाद छताञ्चितः।

थवन्तीरमतामच ज्ञालानुज्ञातसन्त्र्यं ॥

खधेति चेति वक्षयं प्रीयन्तां पितरस्या ।

श्रचयमबदानमु वाच्यं श्रीतैर्दिशातिभिः।

ततो निर्वपणं कुर्यात् पिष्डानामादनमारम् ॥ इति ।

भवनारमतामित्यादिश्चेषार्डमनुद्धावचनं । श्रनुद्धातस्य सत्त्वधं धषासुसं वर्त्तनमित्येवंविधं सद्धपं द्याला भवनाः 'रमतां' यथासुसं वर्त्ततां । केचित्तु ब्राह्मधविसर्जनाननारं पिष्डदानं कुर्वन्ति । तथा च हारीतः।

द्वप्तान् खदितिमिति प्रच्छेदित्यादि वाजे वाज इत्यनुत्रजेत्यन्तं भोजनोक्तरतम्त्रमुक्ता श्राह ग्रेषस्य पिष्डान् पिद्वयज्ञवित्रस्थादिति । एते च पिष्डदानकालाः श्राखाभेदेन स्ववस्थिता वेदितस्याः । तथा च स्वतिः ।

> सुनिभिभिन्नकासेषु पिष्डदानं तु यत् स्रतं । तत् स्वत्राखामतं यच तच कुर्यादिचचषः॥

'यन' यसिन् काले, कियमाणं खत्राखयात्तमतं भवति तसिन् काले कर्मयं। उपलचणद्वीतत् खरुद्वाद्यत्तमतेः। भोजनात् पूर्वकालोक्तरकालयोर्ववस्थान्तरमाद्द खौगाद्यः।

> श्रप्रशास्तेषु यागेषु पूर्व्यं पिण्डावनेषमं । भोजनस्य प्रश्रसान्तु पञ्चादेवे।पकस्पयेदिति ॥

'त्रप्रमसोषु यागेषु' संपिष्डीकरणात् पूर्वेषु प्रेतत्राद्धेषु । 'त्रवनेष्ठनं' मवाचीनपाणिना निर्वपणं, दित स्मृतिचन्द्रिकाकारः । पिष्डनिर्वपणा-रक्षपदार्थेनावनेष्ठनास्त्रेन पिष्डदानं स्वस्थत दत्यपि प्रकां व्यास्थातं । 'भोजनस्य पूर्वे' भोजनात् पूर्वेमित्यर्थः । 'प्रमसं' सपिष्डीकरणादि-त्राद्धेषु क्रियमाणं भोजनात् पश्चादेव यथाकासं । दयम्च व्यवस्था केषाचिदेव प्राखिनां । यतामन्वादिस्मृति-मस्यादिपुराणेषु च सुस्थपार्थणं पिष्डान्वाद्यर्थकमं वाधिकत्य पिष्डदानस्य भोजनात् पूर्वमेव कास्वचोदना । त्रतप्त्रं पार्वणत्राद्धे भोजनात्पश्चादेवेति स्मृतिचन्द्रिकाकारे क्रिरणेवमेव व्यास्थेया । येषान्तु रह्मादौ पिष्ड-दानस्य कास्वविभेषा नेक्षाः तेषान्तु सौक्र्यादाचान्नेस्व क द्रत्ययमेव

पचो गडीतुं न्यायः। श्रव प्रवङ्गादिकिरदानकास्विकस्या श्रपि व्यास्थाताः।

> द्दति पिछ्डदानकासाः । त्रथ पिछ्डदानप्रदेशाः ।

तच तावत् पिण्डपित्वयद्वेऽग्निसमीपे पिण्डनिर्वापं विभाव पिण्ड-पित्वयद्ववदुपचारः । पित्र इत्यादिषु च पिण्डपित्वयद्वविध्यनाति-देणादग्निसद्वावे तत्समीप एव पिण्डान् द्वात् । तथा च न्नाद्वाच-भोजनात् पूर्वकाखीनं पिण्डनिर्वापं वर्षयता देवलेन सुवि पिण्डानां यत्निवेशनमञ्चनादिभिसादसङ्गरणश्चोक्ता जनमारसग्नीकरणहोसमभि-धाय तस्य होमस्य पूर्वनिवेशितपिण्डयन्निधानसुत्रं।

> जलैवमित्रं पिष्डानां यित्रधौ तदनमारं। पकाञ्चेन विसं तेभाः पिष्डेभ्वो दापयेत् दिजः॥

दति पिष्डानां यश्चिधावेवसुक्तेन प्रकारेणाग्निं क्रमानन्तरसेश्वः पिष्डेश्वः प्रकाश्चेन विश्वं नैविद्यक्षं दद्यात् । श्वनाग्नौ श्वेमस्य पिष्य-यश्चिधानं वदतार्थात् पिष्डानामप्यग्नियत्विधानस्क्रां । श्वन्यभावे तु पूर्वापन्यस्तेषु शङ्का-कात्यायन-याज्ञवस्क्य-वचनेषूष्किष्टयविधावित्युप-देशाद्ष्किष्टसमीपे दद्यादिति मधुत्रमंत्रस्थतसः ।

तय नैरम्नर्थेषोष्प्रिष्ट्यमित्रहस्य देशसाध्यक्तिन पिष्प्रदानाम-र्घमेऽपि वचनादर्घमं परिकरण तम पिष्प्रदानं कर्त्तुमध्यवद्यतोदाह्यम् वार्थितं खष्प्रिष्टप्रदेशात् कियद्यवधानमाच व्यायः ।

> श्वरिक्षानसुत्कृष्य पिण्डांसम् प्रदापयेत् । समोपस्युव्यतां वापि प्राप्तुवन्ति न विन्दवः॥ इति । 177

'तम' तिसन् श्राद्धप्रयोगे, जिक्क्ष्टप्रदेशाद्रिविपरिमितं प्रदेशं परित्यक्य योदेशोऽवित्रिति तम पिण्डान् प्रद्धात्। सकनिष्ठिकः करः 'श्ररिवः'। एतम व्यवधानमित्वुश्रलेषु सुश्रीलेषु चाममगोदक-विन्दुभिः पिण्डदानप्रदेशमनुपन्नत्सु ब्राह्मणेषु विश्चेयं। श्राममो-स्विन्दूपमाते त ततोऽधिकमपि प्रदेशसुत्युकेत्। तदाइ।

यनोपसृत्रतामित्यादिना सपसृत्रतामाचामतां विप्रश्वासुद्क-विन्दवो यं देशं न प्रश्चविन तच देशे वा पिष्डदानं।

वका चार्जिमाचार्धिकपरित्यागमार पारस्करः।

विप्राणां बाज्यमाचेण पिण्डदानं विधीयते।

श्राद्भोकृन् विप्रागवधीक्रत्य बाज्रमाचात् प्रदेशात्परतः इत्यर्थः । विप्राणामित्यच पाचाणामिति पाठान्तरं ।

तनाषुद्विण्दुप्राप्तिष्रद्वायासुच्छिष्टसन्निधिवाक्याचे विद्यसन् दिङ्-नियमचोपदिश्रम् वाज्ञमाचादयधिकप्रदेशपरित्यागमाद्याचि: ।

पितृषामासनसानाद्यतिस्वरित्र ।

खिक्ष्यविधाननाची चिक्ष्याममिनधी 'पितृषां' पियमाद्य-वानां। जपस्रवाद्येतह्वेत्राष्ट्रावानां। तदु चिक्ष्य्यवधानसापि वितत्वेत तुस्यन्यायतात्। 'त्रामनस्यानात्' स्रविधयोग्यादासस्तप्रदेत्रात्। स च तह्रेत्रस्थावाक्त्भाग एव नियतस्यवधानसाभात्। स्रन्यस्य सङ्गटासङ्गटिन-भागेनानियतस्यवधानं प्रसन्धेत। तथा च कदाचिदु चिक्ष्यसंस्पृष्ट एव देत्रे पिख्डदानमापर्धेत। नियतसाभे नियतकस्यनानुपपन्तेस्थ। स्रथवा भुद्धानाः पितरो यावता प्रदेशेन संयुष्यनो तावत्पित्वसामासनस्थानं। श्रतः पाचाख्विधिलेन सभ्यम्ते तावता हि प्रदेशेन पितरः संयुज्यम्ते। 'श्रयतः' पुरस्तात्। न तु पञ्चात्पार्भयोर्वेति दिङ्निचमः।

त्रवाणुद्विग्दुप्राप्तिम्रद्वायामधिकपरित्यागमार जात्वकर्षः। याममावं समुत्वृत्र्य पिष्डांस्तत्र प्रदापयेत्। यवे।पस्यृत्रतां वापि प्राप्नुवन्ति न विन्द्वः॥

तिर्यक्षमारितयोर्श्जयोः सहारसा यमानं सः 'व्यामः'। यदा
त नाम्माप्योगीक्यादिनाचमनादिनन्दूनां त्रारत्यादिपरिमितदेशप्राप्तिनीश्रञ्जाते तदोक्किष्टसन्त्रिधेर्वचनविहितलेन नुक्यस्योक्किष्टसन्निधितारतम्यस्थानुग्रहाय त्रारत्निवाङ्कादिपरिमित एव देशे पिष्डदानं कार्यःमित्यभिप्रत्योकं यचोपस्पृत्रतां वापौत्यादि । त्रतोरत्त्यादिमानववचनानामाचमनोदिवन्दुप्राप्तिवर्जितोकिष्टसमीपदेशोषस्वचणकसेव न तु
नियमार्थलं। सङ्गटे तु श्राद्धप्रदेशे प्रयत्नविश्रेषेणाचमनोदिवन्दुससुक्क्षमं सङ्गोच्यारत्यादियवहितप्रदेशानुप्रभतमापास्य तच पिष्डदानं सुर्व्यादिति व्यवस्था ।

त्राञ्चाणभोजनात् पूर्वकाखप्रदेशान् पिण्डान् प्रस्तुत्य देशविश्वेषादि-मास् देवसः ।

> श्वभाष्य मधुप्तर्पिभी नाम्त्रपेत् सुग्रमञ्चये । रूप्यायां इस्तिनस्रीत वसादौदिनमन्त्रिधीः॥

इसिच्छाया राज्ञसदसुरहीतस्य वा पिखदाने। तद्व्यस्य तत्सम्यादनक्रकिविरहात्। यत्र पिखदानं कर्त्तयं तक् इसिच्छायान सम्यादनेन तद्देकवैज्ञिक्यमापाद्यं। एतच वाङ्गुष्णातिक्रयार्थं(१)। यतोऽस्य

<sup>(</sup>१) साद्गुखातिभ्रयार्थमिति ख॰।

इशिक्षांबाहेर्वयनानारतः त्राद्धे प्रयस्तारतमवगम्बते। श्रते विनामि दिख्यांबाहिकं भवत्येव पिष्डदानं। एवं क्षिते दिख्योजभोत्तरकाखीनमपि पिष्डदानमस्मिन् देशे वाङ्गुष्यसम्पत्तये(१) विश्वयमिति
गम्बते। श्रयवा साह्यमध्यविनेना तीर्चाहिकत्येन स्वतन्त्रेष च पिष्डदानेन संबोध्यमानोऽयं देशविश्रेषः वाङ्गुष्यमापादिययतीति
किं प्रकर्णाग्रदेष । एत्य गव्यक्षायाप्रकर्षे व्यक्षमस्ति।

> रति पिष्डदानदेशाः। ष्यथ पिष्डदानप्रयोगः।

### तपास्यायस्यं।

तथ पिष्डदानं चिकीर्घताः श्वीस्तित् श्वीपादानपूर्वकमा इ देव । ध्वा धंग्रञ्ज कस्त्रं सद्भे पूर्णमञ्जा । प्रस्तादुपविष्वेषां पिष्डावापं निवेदयेत् । निक्षेद्रभ्यस्त्रातो दिष्यां दिश्रमेत्य सः ॥

पिष्डनिर्वापार्थं दर्भगिहतं सपविषश्च 'त्रभासा' जलेन, परिपूर्षं स्वा 'संग्रह्म' सम्बक् कराम्यां ग्रहीला, ब्राह्मणानां पुरक्षादुपविष्य पिष्डावापं करिष्य रत्यतुज्ञाम्यर्थनाभिप्रायवता प्रश्नेन करिष्यमाणं पिष्डावापनेषां निवेद्यत् । तत्रसैर्वाह्मणेः सुद्बेत्यतुज्ञाता दिष्ठणां दिश्रमागच्हेत् । यद्यपि च ब्राह्मणाभिसुस्थेन प्रश्नकरणात् स्वत एव चल्रमानका दिष्ठणाभिसुस्थं विद्धं। दिज्ञानामग्रे पिष्डदानं कर्णसं च एवत १ यिषणाभिहितलादुत्तराभिसुस्थावस्थितबाह्मण-पद्मप्रपेषया दिष्ठणादिगामनं चायुकं। तथापि दिष्ठणाभिसुस्थिव

<sup>(</sup>१) बाद्गुख्यसम्मत्तवे इति ख॰।

सितक दिश्वां दिश्रमेखेति विधेर घंवलाय प्रमुखानात् दिशाकि प्रदान्यामखेति गन्यते। श्रधवा पुरसादुपविकेति प्राश्चुध उपविमा प्रमं खुर्थात्। ततो दिश्वणां दिश्रमेखेति दिश्वधाभिसुखोभूना पिछदानं खुर्थादिति। कक्षप्रधंग्रहस्त धर्वेषासेव तस्य पिछानवापोपयोगिमार्जनावने अनादिसाधनञ्जे।पादानार्थलात्। श्रथवा कक्षप्रधंग्रहस्य कक्षप्रकार्थार्थलायेषां ततः पानीयसुक्षेन तर्पयेत् "प्रयतः पिद्धनित्यादिना कक्षप्रेनैव किञ्चित्कर्म विहितं तेषासेव तत्मंग्रहः। श्रवनेजनादिकम् वर्ष्यप्रद्वसाधारक्षपानस्येन जलेन।

केवाश्चिदेवायं कश्चत्रसंग्रह दृत्येतमर्थं तत्संग्रहमन्तरेणैवानुज्ञा-ग्रहणं वदम् यक्तीकराति प्रालङ्गायनः ।

> पिष्डावापमनुज्ञाय यतवाकाय-मानमः । यतिखेन तताऽस्रेन पिष्डान् सर्वेष निर्म्वपेत्॥ इत्यनुज्ञायस्यं।

श्रय पिछदानखानकस्पना ।

श्राद देवलः।

खपिकारे ग्राची देशे खानं कुर्वीत मैकतं । मण्डसञ्चतुरसं वा दिक्शावनतं महत्॥

'खपित ने गोमय-मोमूनाभ्यामुपित मही पृष्ठे, "गोन्नह्यमूष-वारिकेति मत्सवयगात् । खपलेपे कते यत्यपलेपान्पूर्वस्थिता ग्राइचिल-निरुच्या विद्वेपि ग्राइचिले तदुत्तरका सिकोपघातजन्या ग्राइचिलिन ब्ल्यधें ग्राचावित्युतं । खपिति ज्ञापव ग्राचाविति वा । 'बैकतं' विकतामधं स्नानं, 'कुमीत' पिष्डाधारस्रतं स्वसं रचयेत्। तस्याकारमार, 'मण्डसं चतुरसं वेति। 'मण्डसं' हत्ताकारं, 'चतुरसं' चतुष्कोणं वा। 'दिखणा-वनतं' दिखणाप्रवणं। 'महत्' अप्रदेशाद्यकावभागं पिण्डावस्तापन-पर्याप्तवेषुस्त्रयुक्तञ्च तावता वेषुस्त्रसार्थिषद्धलेपि स्वहलार्थाऽनुवादः। श्रयवा पिण्डदानावस्त्रापनपर्याप्तवेषुस्त्रात् किञ्चदभ्यधिकवेषुस्त्रा-र्थाविधिः। एतस गैकतस्त्रानकरणं केषाञ्चिदेव। श्रतण्व उपसिप्ते-महीपृष्ठ इति मत्यपुराणे महीपृष्ठस्वैव मान्तात् पिण्डाधारलं विदितं।

द्गति पिण्डदामखानकत्त्वना ।
श्रय पिण्डदान-खान-संस्कारः।
तत्र तावदुपखेपनसुक्तमेव । उत्तेखनादि स्वच्यते ।

तपाइ देवसः।

एकदर्भेष तक्मध्यमुक्किखे त्रिष्ठ तं त्यजेत्।

'तक्मधं' पिष्डव्हानमधं। 'उक्किखेत्' रेखायुकं कुर्व्वात्। 'पिः' निवारं।

ननु पित्र्यर्थमुक्केखनं मक्तदेव कर्त्तवं। तथा च प्रतपथे "पिष्डपित्रयज्ञनाञ्चणं त्रथ द्विणेनान्वाद्यायपनं मक्तदुक्किखित तदेदिभाजनं" इति। 'वेदिभाजनं' वेदिखानीयं।
नज्जाष्डपुराणेऽपि।

खण्डनं पेषणधीन तथैनोक्षेखनिक्षया ।

सञ्चरेन पित्रणां खाइ नामानु निर्चाते ॥ इति ।

'खण्डनं' वर्षिरादेः केदनं, 'पेषणं' मूमिघर्षणादिकं । 'उद्येखन-किया' खेखाकरणं। 'पित्रणां' पित्रकार्ये, 'सञ्चरेन खात्'। श्रतः

कथमप पिर्हेखनं। उचाते। विकस्पात् विज्ञेषज्ञास्त्रादा भविखतीत।
प्रथ वैकैकपिस्त्रार्थनेकैकमुझेखनमित्रीवं सहद्पि क्रियमाणं पिः

सम्बद्धते। त्रच वैकैकपिटवर्गार्थमेकैकसुक्केखनमित्येवं निः क्रियते हि कदाचित् पिट-माट-मातामहादिवर्गाणां पिष्डदानं । त्रनेन च चदाः वर्गदयस्य पिष्डदानं तदा दिक्केखनं, यदा लेकवर्गस्य तदा सक्तदेवेत्यपि दिश्वतं भवति। 'एकदर्भेणेत्येकया दर्भश्रिखया। एतच स्प्यासामे। 'पिष्डपिट्टयक्के सक्तत् स्प्योनोक्तिस्थेत्यापसम्मादिवचनात् पिष्डान् दद्यादे पिट्टयक्कवदिति याज्ञवस्त्यादिवचनाचातिदेशतः स्प्यप्राप्तेः। न च दर्भोपदेशेनास्य बाधः। चता वाधश्रद्धायामेवोक्तं ब्रह्माष्डपुराणे।

वज्रेष वा कुमैनंपि उत्तिखेत्तन्महीं दिज इति ।
'वज्रः' स्पन्नः । "वज्रो वे स्पन्न इति मुतेः । स्पन्नेगित्तिखेदित्यृके
प्रार्थात् करम्महीतेनेति चिद्धेऽपि किमेककरम्महीतेन उत करदयम्महीतेनेत्येवमाद्याकाञ्चानिष्ठत्त्यर्थमाइ पारस्करः ।

कराभ्यासुन्निखेत् स्फोन कुक्वैवीपि महीं दिज । इति । कराभ्यामित्युक्ते किं समिवेशविश्विष्टाभ्यामित्याकाञ्चायासुकं नद्वाप्छपुराणे ।

सवोत्तराश्वां पाणिश्वां सुर्धादु से स्वनं दिजः। इति ।
'सवः' वामः, स ययोः पाछोर्मध्ये 'उत्तरः' उपिरष्टादविस्ततः,
तौ 'सब्धेत्तरिं।'। एतदु कं भवित । "उन्ने स्वनाय पाणिश्वां निपौद्यमाने
स्प्ये दिचण सुष्टे स्परिष्टादाम सुष्टिः स्वापनीय इति । स्प्यस्थानपाताइर्भस्य तेना पुने स्वने सब्योत्तरावेव करौ कर्त्तं । उन्ने स्वनश्चाभिभुस्वमिग स्कृता स्प्येन दर्भण वा न कार्ये किन्तु प्राकृत्वतया
गस्कृतेव । तचा ग्रेऽष्याभिसु स्थेनेव कार्ये । "दिचण प्राची पराची

वैदिसुद्धृत्येत्यापसम्बेन पिष्डपित्रयज्ञेऽभिधानात् । दिषण-प्राच्योरना-रासभूता या काणात्मिकाप्रैयीति प्रसिद्धा दिग्वर्त्तते तदविक्षित्रा द्विषाप्राचीं, 'पराचीं' पराष्ट्राखीं । यत्रमानापेषया पराष्ट्राखं गच्छता स्फोने। जिख्लेतार्थः। जाजनायनेनापि दचिणापाचीमेव प्रसुत्य परिभाषाचासुकं "सर्वकर्माणि तान्दिश्रमिति । तान्दिश्र-मात्रित्य सर्वाष्यपि पिद्याणि कर्माणि कार्याणीत्यर्थः । त्रनेव कर्त्तुराग्नेयाभिमुखं विद्यति । नद्मन्याभिमुखोऽखवा तदभिमुखानि त्रक्रोति कर्माणि कर्नुं। श्रतश्चाग्रेयाभिसुखः सन् कर्नाग्नेयाभिसुखीः रेखां कुर्यात् । प्रयं वच्छामाणस्य दर्भासारणसावमेजन-पिण्डनिर्वा-पादेश्वाग्नेव्याभिमुख्यमेव । जह्नेस्वणं दि मंस्कारतात् पिष्ठाधारते-नेपयोच्यमाषाया भुवः क्रियते। त्रतः पिष्डाधारभूतानी दर्भाणामपि तदाभिमुख्येनास्तरणं। दिखणाभिमुखास्तरणे सना-धारस्रतभ्रम्यासुतानां दर्भाणामनाधारतैवापपद्यते । यद्याधारञ्च पितृणासुपवेत्रमं षशोपवेत्रनमवनेजनादीति वर्वमाग्नेयभिसुखं। एतच वैकल्पिकं। "दिचणा दिक् पित्वणामिति अतेर्दे चिणाभिसुख-लादेरप्यवगमात् द्विषाभिमुखल-द्विषापवर्गलादेरपि दर्भगात्। खेखाकरणे च मको ब्रह्मप्राणे।

निष्ठिम सर्वे यदमेधवद्भवेत् इतास्य सर्वे सर-दानदा सया । रचांचि यत्ताः सपिणाचनद्वा इता सया यातुधानास्य सर्वे ॥ सस्य सक्तस्य सार्थवादकोविनियोगस्वचैव । एतेन मन्त्रेष सुवंचतात्ता दर्भेष वेदिं सक्तदुक्तिखेनु । प्रिवां हि वृद्धिं भुविभिष्कमानः षिपेद्विजातिर्दित्रसुक्तराङ्गतः ॥ यस्मिन् देशे पचते द्वीषमन्त्र-स्तं वे देशं राष्ट्रसा वर्जयन्ति ॥

'चिपेत्' खन्नेखनदर्भमिति श्रेषः। 'छत्तरां दिश्नं' चेणदर्भापेचया। श्रोनेन चात्मापेचया दचिषच्यान्दिश्च चिपेदिति खभ्यते। श्रपद्यता दत्यादिमन्त्रान्तरञ्च खेखाकरणे दृश्चते। तथा च पिष्डपिद्वयञ्चसूत्रे कात्यायमः।

दिचिषोने। विख्यायपदता द्रायपरेख वा।

'दिचिषेनापरेष वेति श्रग्नेर्द्शिषतः पश्चिमता वा । श्रपहता श्रपुरा रत्तांवि वेदिषद दत्यनेन मन्त्रेणे। ब्रिचेदित्यर्थः ।

श्रापसम्बद्ध किश्चिद्धिकावयवमेतमेव मन्त्रमाइ। श्रपहता श्रसुरा रचांसि पित्राचा वेदिवद दत्यमरा गाईपत्याम्बा-इार्थ्यपचना दिचणपूर्वेण वाम्बाहार्थ्यपचनमिति।

वेदिसुङ्कृत्येत्युत्तरेण समन्धः । उत्तिस्य पाभ्युत्तणं कर्त्तवां । स्फोरन केखासुक्तिखेदपहता श्रसुरा रजांधि वेदिषद इति ताम-भ्युच्छेत्याश्वकायनेन पिष्डपिवयज्ञेभिधानात् ।

श्वभ्युचणानन्तरमापस्रमेन पिण्डपिद्वयश्चे श्वावाद्दनप्रकाशकेन मन्त्रेणाभिमन्त्रणसुर्कः।

श्रवेद्यायम् पितरा मनाजवस इत्यभिमन्त्रेति। 178 उत्तर्भवनानमारं पञ्चायुत्त् किषानमात्र कार्यायनः। उत्तर्भकं परसात्कराति चे हपाणीति। अतपचेऽणुक्तेवनानमारसम्सुक्तिभानसुत्रं।

श्रथ परसाद्ष्युकं निद्धाति स यदनिधासोस्युक्तमधैतत् पित्वस्थाद्याद्युर-रचसानिस्वामेतदिमञ्जीरंस्योस्तेत् पित्वसामस-ररचसानि न विद्वते तस्मात्यरसाद्य्युकं निद्धाति ये रूपासि प्रतिसुधमाना असुराः सनाः स्वध्या चरन्नि परापुरानिपुराये भरन्यग्रिष्ठान् सोकान् प्रसुदात्यसादित्यग्निर्दि रचसामपद्दना तसा-देष निद्धातीति।

त्रय तचैकमूललादिविश्रेषेष विजिष्टानां दभाषामासार्वं कर्त्तयं।
तथा च देवसः।

तिसम् खाने तता दर्भानेकपूषाम् प्रवान् बह्नन् । दक्तिषायात्तदक्पादान् वर्वासांसृणुयात्समं ॥

'तिसिन्तिति सम पिन्डाः प्रदातश्याः। 'तत र्राष्टुक्षेस्रनासनमारं। 'दर्भान्' कुमान्। तदभावे पूर्वप्रदर्भितान् कामादीन्।
एकमृत्वसंख्यवक्रमिखान्। 'भिवानिति सायानस्कृतितायसादिविभेसम्वित्रिष्टान्। सञ्जवननित्रस्त एव समाप्तिं प्राप्ततीत्यामञ्च 'सहनित्युक्तं। सञ्जलम्भ विभेषानभिधानादेकैकस्मिन् पिन्छे चित्रात्
प्रस्ति यथेन्छं यथासभवम्, स्रन्यान्हादनपर्याप्तसंस्थानियमस्
नास्ति। प्राप्तरपन्ध दृष्टार्थवात्। स्रव्यवधायकाधारान्नरस्रावगमानियम रति चेत्। न। पिण्डाधारस्वतसर्वस्थ्यवधानाभावेष्याधारस्वतस्थ्यवधानस्य कतिपयेरेव दर्भैः सिद्धसात्। सर्वश्ववधानाभावेष्या-

वगतिस्त नास्येव । इविषते। इयं चेवाने 'इचिषायाः' । 'खर्क्पादाः' खर्ङ्मूसाः । 'सृणुयात्' विसारयेत् । 'समं' समस्रक्षतया समान्न-रतया समायतया समूखतया वेति । एकमूस्त्वविधानादेश तेषां समूखलमपि गम्यते । तदाश्र आह्यकर्थः ।

उपमुखं समासौर्य दभानुष्किष्ट्यन्निधी ।

'खपमूखं' मूखसमीपे । मूखान्यभिरस्य, श्रव सूनानिति भ्रेषः । तथा च समूखले तैत्तिरीयब्राह्मणं ।

यत्परिष दितं तहेवानां यदनारा तन्मनुष्याचां यसामूलं तत् पिद्धां समूखं विदर्भवित व्यावन्धे । ष्ठपमूखे सूनानां सकदाच्छित्रातसुनं प्रतपथे ।

त्रच यक्तराच्छित्रान्यपमूलन्दितानि मवन्त्रगमिव वै देवानां मध्यमिव मनुखाषां मूलमिव पितृषां तस्मादुपमूलन्दितानि भवन्ति यक्तराच्छि-सानि भवन्ति यक्तदुद्धोव पराद्यः पितरसास्नात्मक्षराच्छित्नानि भवन्ति ।

'दितानि' खिडितानि । दोऽवखण्डन इत्याख निष्ठानां रूपं । तैत्तिरीचश्रुतावपि ।

यक्टदाच्छिनं वर्षिभेवति यक्टदिव दि पितरः।

त्रापसम्बः।

यमू अं यहादा विका विक्रित प्रति यहादा विकास वा व्या-

'वर्षः' कुषाः । 'ष्टणानि' काष्टादीनि ।

प्रायुक्तायमः ।

सक्तदाच्छिनैरवसीर्थ। विकास सम्बद्धाः सम्बदाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः

उपमूलं मक्टराच्छित्रानि लेखायां क्रवेति । मा च लेखा यदा दचिणाया तदा दर्भानिप दचिणायानास्तृणुयात् । तदुकं देवलेन । दचिणायानुदक्पादानिति । तैत्तिरीयबाह्मणेऽपि ।

दिचणाकृणानि दिचणावृद्धि पितृणामिति।

'दिचणावृत्' दिचणाप्रकारकं।

मकदाच्छित्नानि प्रकृत्य ग्रतपथेऽपि।

तानि दिचणोपस्नृणानीति।

मत्यपुराणेऽपि।

निधाय दर्भान् विधिवद् चिणायान् समाहितः । चौंस्तीन् पिण्डानधोदद्यात् स्वानेव तिलैर्युतान् ॥ यदा लाग्नेयीन्दिशमात्रित्य लेखा क्रियते तदा दर्भाणामपि दिचणायाणामेवास्तरणं । एतच विशेषान्तरसहितमुकं वायुपुराणे ।

सकदेवासरद्भान् पिण्डार्थं रचिणासुखः।
प्राग्दचिणाग्रान्तियता दद्यात् पिण्डाननन्तरमिति॥
'सकत्' एकवारं। बह्रनामप्यास्तर्णं श्रक्यत एव सकत्कर्त्तुं।
'प्राग्दचिणा' त्राग्नेयी दिक्।

श्रवापसम्नेन पिष्डपित्यश्चे दर्भासरणे मन्त्रोदर्जितः । सक्तदाच्छित्रं वर्षिक्षां सद् छोनं पित्रभ्यस्ता भराम्यश्चं श्रस्मिन् सीदन्तु ने पितरः । सीम्याः पितामशः प्रपितामशस्यासुनैः सहेति, सक्तदाच्छिन्नेन वर्षिषा वेदिं सृष्णातीति ।

श्रव शङ्का-सिखिताम्यां पिष्डभूमौ विष्टरवयनिधानसुमं। विष्टरांस्त्रीसिदधादिति ।

त्रच मञ्जासाम्यादेकैकपिण्डाधारलेनेकैकोविष्टरोनिधेय रति गम्यते । यमस्त्रच विशेषमार ।

विष्टरांच्चीन् वपेत्तच नाम-गोचसमन्तितान् ।

श्रद्धिरभ्युद्ध विधिवत् तिसैरभ्यवकीर्यः चेति ॥

'नाम-गोचसमन्तितान्' श्रमुकगोचसासात्पितुर्देवदत्तप्रमीषोऽयं
विष्टर दत्यादिवाक्योचारणपूर्वकमित्यर्थः ।

दर्भासरणानन्तरमावादनपूर्वकं पित्वणां स्थानकस्पनामाद देवसः।
श्रय साम्बस्तिद्याय स्थिता चावादयेत् पित्वन्।
पितरो से प्रसीदन्तु प्रयान्तु च पितामद्याः॥
दति सद्दीर्भयंख्यणों सिष्ठेत् चष्मनुष्ट्रसन्।
श्रावादयिता दर्भाग्रेकोषां स्थानानि कस्पयेदिति॥

करे दर्भान ग्रहीला पित्रे ददं खानं, पितामहायेदं खानं प्रपितामहायेदं खानमित्येव कमेण दर्भागैनिर्दिशेत्। श्रेषं व्यक्तं। खानकष्णनानन्तरं तत्र मार्जनं तिस्विकिरणसाह स एव।

तेव्यासीमेषु पाचेष प्रयक्तेकार्जनोदनं।
प्रचाका विकिरेसन मामावर्णासामानपि॥

भानेन मार्जने पापसुक्तं ।

प्रापसम्बन मञ्जलिर्मक्रशोतः।

मार्जयनां मम पितरो मार्जयनां मम पितामदा मार्जयनां मम प्रपितामदा दृश्वेकरेखायान्त्रीतुदकाञ्चक्रीविनयति ।

प्रबच्चं चाचिः । परिविद्यति चीसुद्रपाचान् वावसनेश्विनः समा-मनन्ति ।

प्रवासवायनेन मन्त्रान्तरसुर्धः।

प्राचीनावीती खेखान्त्रिद्दकेनोपनयेष्कुत्रभनां पितरः श्रन्भनां पितामदा प्रपितामदा दति ।

'खेखां' सहदाष्टिकोपसीणां, 'खर्केनोपनयेत्' खर्केन संयो-जयेत्।

सुमनुना तु भविश्वत्पुराणे दर्भाखरणाननरं मार्जनस्थाने विशेषा-नारसहितमवनेजनसुन्नं ।

> श्ववाववनेनिच्छेति पुर्वं पुर्वं प्रति । विच्छिरेकेन इस्तेन विद्धीतावनेननं ॥

श्रधावित्यन गोष-सम्बक्ध-नामानि समुद्धानानि कसेकोकार्यान-गेनिक्कोत्यिभधायावनेकनाव पितृक्षां करश्रोधनायोदकं द्यात्। तक पुरुषं पुरुषं प्रति किः। तथा च पितरसुद्धिः विवारिमित्या-यनुबन्धेयं। ननु धर्वम सम्बेचसावित्यक स्त्राने नामसाप-प्रयोगं सम्बनाना कृष्यने। श्रसाविति नाम स्टक्षातीति। ज्ञतपथे-येवसेव श्रूयते। तत् कथ्मम गोष-सम्बक्ध-नाषां प्रयाक्षामपि पद्धं याक्यायते। सेवं। श्रसावित्यनेन स्थावनंकश्रक्षोपस्थापनं क्रियते। गोचादीन्यपि यावर्णकान्येव । न च नार्षेव याद्यणियद्वेगीणाय
ग्रहणं वाणं । नाम गोचं च सम्बधः प्रापकं इष्य-कव्ययोदित्यादिना

तद्यहण्य विहितलात्। "प्राण्यंदानेऽच सङ्क्ष्ये पिण्डदाने तथा वये

गोच-सम्बद्ध-नामानि यथावत्रतिपादयेत्" इति पारस्करवचनाच ।

नचाच पिण्डदानप्रव्येन प्रधानमाचाभिधानादवनेजनासंग्रहः, साप्ते
ऽपि प्रयोगदर्भनात् । "पिण्डोदकप्रदानन्तु नित्यनैमिन्तिकेयपि ।

प्रालय नाम-गोचेष कर्मयं सर्वदेव हि"॥इति व्याचेनावनेजनेऽपि

गोचगदण्याभिधानाच । नामनोचेष च 'यालय' समोध्य, 'नित्यनैमिन्तिकेयपि' पिण्डदानेषु, 'पिण्डोदकप्रदानं खवनेजने।दकदानं,

कर्मयं। नाम-गोचेषत्यच नामनोचयोः पौर्वापर्यमविविद्यतं । सम्बद्ध
नाम-गोचप्रव्या प्राल्येव नामनोचयोः पौर्वापर्यमविविद्यतं । सम्बद्ध
नाम-गोचप्रव्या प्राल्येव नामनाचयोः पौर्वापर्यमविविद्यतं । सम्बद्ध
नाम-गोचप्रव्या प्राल्येव नामनाचयोः पौर्वापर्यमविविद्यतं । सम्बद्ध
नाम-गोचप्रव्या प्राल्येव नामनाचयाः याव्यवः । एत्यावनेवनसेकेनैव

इस्रोन कर्मयं नाम्यक्षिता न पाचेषा ।

र्षवाद्यपि त्राद्वीयानि वेचनान्येकइकेन कर्मव्यानीति तर्वेदोतं । त्राद्विचनकाले तु द्दादेकेन पाचिना । तर्पणे त्रभवं कुर्यादेव एव विधिः स्टतः ॥

तर्पणे सु 'जभयं' पाणिदयं साधनीभूतं कुर्यात् । एकेनापि हि इस्तेन कियमाणमवनेजनं दिखणेनैव इस्तेन कर्च्यं। तदाह मनु: ।

श्रवस्थेन इस्रेन निर्वेपेदुरकं ग्रुचीति।

'श्रवस्थेन' स्थोतरेष इस्तेन, 'शुचि' श्रनुपहतं, सरकं पिखार्थ-मासीर्णर्सोपरि 'निर्वपेत्' निनयेत्। तचोरकं तर्जन्यश्रुष्टमध्यमार्मेश निनयेत्। तस्य पिटतीर्थसात्। तथा च मार्कण्डेयपुराणे।

पिलतीर्थेन तोयच दद्यात्तेभ्यः समाहित इति ।

'तेभ्यः' पित्रभ्यः ।

कात्यायनस्तु पाचेणावनेजनमाइ।

उद्पाचेणावनेजयत्यपमयं मयोन वोद्भरणमामर्थादमाववनेनिच्छेति यजमानस्य पित्रभृतिचीनिति ।

खदकान्तितं पात्रमुदपातं। 'त्रपमयं' पिहतीर्थेन । 'मयोन' मनुष्यतीर्थेन । 'उद्धरणमामर्थात्' उद्धरन्ति मनुष्येभ्य दति प्रतपय- श्रुतिमामर्थादित्यर्थः । श्रुमाववनेनिन्द्येति मन्तः । यजमानग्रहणं पिण्डपित्यज्ञस्याध्यर्थुकर्त्वकतात् । श्रुपमयादिश्रव्दानां पित्तीर्थाद्य- र्थलमुपाध्यायकर्तेण युत्पादितं ।

लेखाकरणोरसुकनिधानाननारं प्रतपर्येऽपि ।

त्रयोदपात्रमादायावनेजयत्यसाववनेनिच्छेति । यजमानस्य पित-रमसाववनेनिच्छेति पितामहमसाववनेनिच्छेति प्रपितामहन्तद्यया शिखतेऽभिषिच्चेदेवं तत् । तद्यया शिखत दति ।

्र यथा भोच्छमाणस्य पुरुषस्य इस्तादौ जलनिषेचनमेविमदं पितृणामवनेजनिमत्यर्थः।

राणायनीयस्त्रेऽपि पात्रेणैवावनेजनमाइ गोभिनः।

सर्वेनेव पाणिनादपाचं ग्रहीलावसलिवः पूर्वसाङ्कर्यां दर्भेषु निनयेत्पितुनीम ग्रहीलासाववनेनिक्वे ये चाच लामनुयां श्रथमनु-तसी ते स्वधेत्यप उपस्पृष्णैवमेवेतर्योतित । तथाचोष्टनाः ।

सथेन पाणिनेाइपाचं रहीनेत्यादिवामच्छारहीतेने।इपाचेष दिखण्डले निविष्यमानद्मलं पित्तीर्थेन निनयेदित्यर्थः । प्रवसक-विमन्द्रस्थापस्यपर्धायलात् पित्तीर्थेवाचिलं। कर्षू च्यचाच वेदिखा-नीयखेखास्थाने । 'म्रपासुपस्पर्मनं' इस्तेन सिखस्पर्भनमाचित्या-चारविदः । 'इतरयोः' मेवयोः कर्व्याः । एतच जलस्पर्भनं पिण्डदानं प्रत्यवनेजन-गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-स्वचदानेषु प्रत्येकसेव कर्त्त्रयं। गो-भिलाचार्येण तच तच तथेव वस्त्यमाणलात् । एतचावनेजनोद्दकं स्वित्तं प्रत्येत्वयं।

तिस्रोतिमित्रितेने।इनेगासिच्य इभासीर्षायां भूमी पिष्डं निवे-दयेदिति ।

यमस्यक्षेत्रस्योदपात्रावां विकत्यः प्राखाभेदेन व्यवसा वेति वेदितव्यं। न त दिचण्डसः पात्रधारणेनावने अनसोपकरोति पात्र-सोदक्षारणेनेति दारकार्व्यभेदासमुख्योऽस्त न इसीनेति पात्र-निरपेष्यस्य इसास्यावने अनसाधनत्यावगमात्। प्रक्रोति चानपेच्य पात्रं साम्यादुदकाधारलेनेव इसोऽवने जनं साधियति । प्रत्र कार्तया-वनिष्यः इत्यादि। प्राप्तस्यावनाद्यं। "श्रमुकगोणास्मत्पितर्देवदक्तप्रमंत्र-वने निष्यः" इत्यादि। प्राप्तस्यावनादिभिन्तः "श्रम्भता पितरः" इत्या-स्वाविक्षस्य "सार्जयन्तां मम पितरः" दत्यादि। प्राप्तस्यादिभिन्तः "मार्जयन्तां मम पितरः" दत्यादि। प्रवापि पूर्वविद्यक्तप-व्यवस्य । तथा समन्तुप्रस्तिभिन्तः "श्र्म्भतां पितरः" दत्यासुर्मं। कात्यायनेन त ततः प्रागेवोक्तं। प्रतिरःगेजन-विद्यस्ययोः पौर्वापर्ये विकत्यः, यथाप्रास्तं व्यवस्या वेति । श्रम् यद्यप्रवन्ते अन

नस्य पिष्डस्थानसंस्कारता न विद्यते । तथाणुदकनिनयनात्मकत्वेन तत्मंस्कारस्वरूपलात् लेखावर्षस्वरणसन्दंशपतितलाच तस्य संस्कारेन स्वभिधानं । श्रावाद्दनस्थापि सन्दंशपातादेवाभिधानं ।

इति पिण्डदानसंस्कारः।

#### त्राध पिष्डकरणं।

तवाद जाह्यकर्णः।

हालावनेजनं सुर्यात् चीन् पिण्डांस् यद्याविधीति ।

श्रव चीनिति पिषाद्येकवर्गापेच्या । कात्यायनादिवचनेषु
ची स्वीनितिवीपाद्येनादमावास्याश्राद्धे मातामहादिवर्गस्यापि पिण्डनिवीपावगमात् ।

वसास वाराष्ट्रपराणे वराहकतश्राद्धमधिकस्थोके पिण्डार्थास्रविभाग-

तथाच वाराइपुराणे वराइक्षतश्राद्धमधिक्रयोको पिण्डार्थाचिभाग-प्रतिपादके वाको लिङ्गं दृग्यते ।

पिण्डपात्रं समादाय जायाये प्रददो ततः। सा तदसं दिधा कला चिधेनैकमणाकरोदिति॥

'यद्याविधि' विध्वनतिक्रमेण । विधिस्र पिष्डार्थास्त्रविषयः पिष्ड-परिमाणविषयः पिण्डिक्रियेत्यभावविषयस दर्भियस्तते । तचेत्यसा-विषयेण विधिना सद्दास्त्रविधिसावद्ष्यते । दद्द ब्राष्ट्राणभोजनात् पूर्वकास्त्रीने स्रग्नीकरणात्पूर्वं क्रियमाणे पिष्डदानेऽग्नीकरणाद्यर्थेन पद्दणा पिष्डाः कर्मयाः ।

तदेतस्रेतिकर्त्तस्यताकमाइ देवसः। ततस्यद्युपादाय मपविषेण पाणिना। चतुर्झा विभन्नेत् पिछान् घृताकान् भाजनेन वै । त्रभ्यत्र्य मधु-प्रपिर्धां तान् वपेत् कुत्रसञ्चये ॥

'चरसुपादाय' भाजने रहीता तं पवित्रमहितेन पाणिना चतुर्द्वा विभजेत्। तदनन्तरमेकैकेन चरभागेन एकैकं पिखमित्येवं चतुरः पिष्डान् कुर्यात्। तांख घृताकान् घृतमध्यकान् वा 'भाजनेन' पात्रेष भ्रतेन, 'वपेत्' निद्धात्। श्रव चतुर्द्वेति चिकीर्षितपिष्डमंख्याक-विभागोपखचणार्थं। श्रग्नीकरणोत्तरकाखन्तु क्रियमाणे पिष्डदान श्रग्नीकरणभेषेण पिष्डाः कर्स्त्याः।

तथाचापस्यमग्रीहालेखारभ्याद मनुः।

भीं स्त तसाद्धविः भेषात् पिष्डान् कला समाहितः । श्रीद्वेनैव विधिना निर्वपेद्द्चिणासुखः ॥

'तसाद्भविःशेषादित्यग्नीकरणइविःश्रेषात् । 'त्रपमयेन इसोन निर्वपेदुदकमित्ययमौदकोविधिः । भोजनोत्तरकासीने तु पिष्ड-दानेऽस्रमाइ कात्यायनः ।

सर्वमस्रमेकत खडूत्योच्छिष्टसमीपे दर्भेषु चौंस्तीन् पिप्छानवने-निज्य दद्यादिति ।

सर्वश्रस्यः प्रक्रतास्त्रसर्वजातिसर्वत्वार्धः न परिमाणसर्वत्वार्थः । स्रतः प्रक्रतत्राद्धार्थसाधितत्राद्धाणभुकाविष्ठष्टै । स्रतः प्रक्रतत्राद्धार्थसाधितत्राद्धाणभुकाविष्ठष्टै । स्रतः जातीयास्त्रससुदायेभ्यः किस्तित् किसिदादायैकस्मिन् पाचे सभृत्य तद्व्यमयान् पिण्डान् क्रत्नोच्छिष्टप्रदेशादरस्यादिव्यविष्ठते देशे स्प्यादिभिः क्रतलेखे पूर्वप्रदर्शितप्रकारमवनेजनं क्रत्नासीर्णेषु सक्तदान चिक्केषु चौक्तीन् पिण्डान् दद्यात् । चौक्तीनितिवीष्याकरणमनेक-

वर्गपिष्डाभिप्राक्कः। एतम वर्वप्रकारमञ्जनग्रीकरणाविष्ठिन चर्षा मित्रणीयं।

तथाचायसायमः ।

यस्त्रसुपभुकं ततस्ताः स्त्रासीपाकेन सद पिष्डार्घसुद्धृत्य पिष्डानिरमादिति ।

षदसमुपभुतं त्राङ्कीयमाद्वाषैरितिश्वेषः । ततस्रतः निश्चित् किश्चिद्द्वृत्याग्नीःकरणित्रष्टेन स्वासीपाकेन सद संदेशच्य पिस्डा-न्निद्धात्। स्वासीपाकिमश्रणञ्चाग्नोकरणशेषप्रतिपत्तिप्रकरणे विसारे-णोकं। एतसात्रं मध्याच्य-तिस्रयुकं कर्त्तयं। तथाच वायुपुराणे।

मधु-सर्पेक्षित्र-सृतास्त्रीन् पिष्डासिर्वपेर् मुधः ।

न वैतन्त्रध्वादिनयनुकतानियमार्थकं किन्तु वैधिष्वातिष्रयार्थं।
स्मत एव अधु-तिसद्यमानयुकतामार सरस्यतिः ।
सर्वसात् प्रकृतादस्नात् पिष्डान् मधुतिसान्नितान् ।
पित्र-स्नातामरादीनां दश्चाद्रस्वविधानतः ॥
नापि मधु-तिसद्वययुक्ततानियमः ।
स्वतं मत्रस्वययुक्ततामार याज्ञतस्यः ।
स्वतं मत्रस्वप्रदाय सतिसं दिखणसुखः ।
स्वतं मत्रस्वधी पिष्डान् प्रदश्चात्पित्रस्ववत् ॥
सार्वेष्णस्वधी पिष्डान् प्रदश्चात्पित्रस्ववत् ॥
सार्वेष्णस्वधी पिष्डान् प्रदश्चात्पित्रस्ववत् ॥
सार्वेष्णस्वधी तिसमानस्वकतोका ।
स्वतिस्नेन तत्राऽस्तेन पिष्डांक्षीनेव पुनकः ।
पित्रनुद्धि दभेषु दश्चाद्षित्रस्विधी ॥
दिति पिष्डार्थास्वविषयोविधः ।

#### चय पिष्डपरिमाणविषयोविधिः।

तपाइ वासः।

दिशयनस्य वसस्य विश्वत्यास्य वद्यासुखं।
तथा सुर्थात् प्रमाणम्, पिष्डानां स्थासभावितं॥
'दिशयनः' दिवर्षवस्द्धः।
परिमाणान्तरविधिर्वद्वाष्टपुराणे।
णीन् पिष्डानातुपूर्वेष साङ्गुष्ठसृष्टिवर्डुनान्।

'यात् पूर्वेष' वच्यमाचेन पित्र-मातामहादिक्रमेण । साङ्गुष्टासु-ष्टियावान् तावदर्भने पृष्टियेवान्ते 'साङ्गुष्टसृष्टिवर्द्धनाः' साङ्गुष्टसृष्टि-प्रमाणा इति यावन्। श्रव वा साङ्गुष्टं सृष्टिं वर्द्धयन्तीति साङ्गुष्टसु-ष्टिवर्द्धनाः । येषु साङ्गुष्टसृष्टिविवेश्वितेषु किश्चिद्ध्यधिकपरिमा-चत्या श्रव्याङ्गुष्टससुष्टासात् सृद्धिवर्द्धते । परिमाणान्तराष्ट्ययाद्याङ्गिराः ।

> कपित्य-विन्य-माचान् वा ।पन्छान् दद्यात् विधानतः । कुकुटाण्डप्रमाणान् वा यदिवामसकोः समान् । वदरेष बमान् वापि दसान्कृद्धासमन्तितः इति ॥

पिण्डदानेनापि पितृणां हिति-प्रीति-प्रद्वतयो भवनीत्वेवं विश्वे विधी त्रद्धां बद्धाः वदरमात्रमाणानपि पिण्डान् द्यात्। न पुनः किं वदरमात्रैः पितृणां भविष्यति दत्वेवमञ्जद्धामाविष्कृत्व द्यादिति। एषाञ्च परिमाणानां जनिभेदेन व्यवसा वेदितवा।

श्रव व्यवस्थान्तरयुक्तानि कानिचित्परिमाणान्याद मरीचि:। श्राद्रीमस्कानांकः पिष्डान् कुर्वीत पार्वणे। एकोहिष्टे विल्वमात्रं पिष्डमेकन्तु निर्वपेत् ॥ नवश्राद्धे स्यूसतरं तस्मात् पिष्डन्तु निर्वपेत् । तस्मादपि स्यूसतरमाश्रीचे प्रतिवासरं ॥

'पार्वणे' एके। दिष्टेतरश्राद्धे। पार्वणग्रद्दणं व्यवस्थायें। प्रकरणात् पार्वणान्यये सक्षे पार्वणग्रद्दणमन्त्रवाद इति तु स्वित्रचित्रकाकारः। य तु स्नोकोत्तरार्द्धं न पर्यास्ते। चित्रवानिति मन्यामहे। चामस-कमाचाने पार्वणे सुर्वीतिति न व्यास्त्रये। किन्सामस्ककमाचान् पार्वण एवेति। चत्रस्य पार्वणेऽप्यामस्काधिकपरिमाणपिष्डनिर्वापा-चारदर्भनं न विरुध्यते। विस्त्रमाचित्रयनेन विस्त्राद्धं नमामस्कका-दिपरिमाणमेव निवर्त्यते न लिधकमपि। तथा च चिष्टाचारोतु-स्रहीतो भवति। 'नवत्राद्धं चाम्रोचमध्ये प्रथमहतीयादिदिने खे-कादमे च दिने विद्दितं श्राद्धं। तस्त्रके। दिष्टलेपि न तच्वित्रमाचं किन्तु तस्तादिप स्त्रुस्तरं निर्वपेत्। श्राद्धमन्तरेणेवामीच-मध्ये 'प्रतिवासरं' प्रतिदिवसं नवत्राद्धपण्डादिप स्त्रुस्तरं पिष्डं निर्वपेत्।

पित्राचेकेकवर्गसम्बन्धिनः पिष्डवयस्य यथोत्तरं परिमाणाधिका-सुक्तं मैत्रायणीयपिष्डपिहयज्ञस्रचे ।

द्धीं द्भृतोद्भृतेषु पिष्डा निद्धाति पितुर्नाषा सावेतने ये चात्र ता तु तसी तेश्वय खधेति प्रथमं पितासहस्य नासा स्ववीयांसं सध्यमं, प्रपितासहनाषा स्वविष्टं दिचणं, दयोः परयोनासनी ग्रहन् मूसदेशे स्वेपं निर्माष्टि ।

द्रति पिष्डपरिमाणविषद्योविधिः।

## श्रय पिष्डनिर्वापाङ्गभूतं कर्रमंत्रानं ।

तच प्राचीनावीत-सयाजानुनिपातन-दिवणासुखल-पराचीनपा-णिलादिक्णं, रदश्च सकलपिश्चकमंगाधारणमपि पिण्डनिर्वापेकसन-द्वेतित्रातिपादकनानावचनसञ्चिष्ट्रण्याच निक्ष्णते । तच तावत्राची-नावीतं कर्षण्यं । "दिच्चितः प्राचीनावीती" इति तैक्तिरीयमुतेः । 'प्राचीनावीती खेखां चित्रदक्षेनोपनयेत्" इत्यवनेजनात्प्रस्थति प्राची-नावीतविधायकादाश्वसायनस्थात् । श्वतः खध्यं "प्राचीनावीती कर्माणि करोति" इति मार्जनात्प्रस्थति प्राचीनावीतिविधायकादा-पस्मनस्थात् "प्राचीनावीतिना वाग्यतेन क्रत्यं" इति खेखाकरणारक्षे गोभिलस्थाच "श्वय प्राचीनावीती भुवसुपलिषोक्तिस्थ" इति कट-स्थाचिति। तदेतत् प्राचीनावीतसुपलेपनादारस्थ पिण्डप्रतिपत्तिपर्यक्तं वच्चमाणापवादस्थानानि विद्याय कर्मकची सन्याद्यं। प्राचीनावीतव-दुपलेपनात्प्रस्थति भुक्तौ वामजानुनिपातनमपि कर्त्तव्यं। तथा च मन्नाण्डपुराण-वायुपुराणयोः।

> मध्-सर्पि सिस्युतां स्त्रीन् विष्डान्निवेपेर् बुधः । जातु कता तथा सर्यं भ्रमी पित्रपरायणः ॥

जानु हतित्यनया पूर्वकासताभिधायिन्याक्वा मुत्या पाठकमबाधे-न जानुपातनस्य पिण्डनिर्वापात् पूर्वकासमनुष्टेयता प्रतिपाद्यते । सयमिति वचनाद्याद्द्विणस्य जानुनो भूमावपातनं गम्यते । प्रतस्य श्राद्भक्तेत्तित्वटकम्बसावस्थितः स्यं जानु भूमौ निवेश्य द्विणञ्चा-निवेश्योपविशेदित्युकं भवति ।

श्रय पूर्वीक्रपरिमाणान्यतमपरिमाणकं पिण्डं छत्वा दिचिणपा-

णिनापाद दीत। "श्रीदकेनैव विधिना निर्वपेद शिषासुखः" इति पूर्व-प्रदर्शिताना नुवसनात् । दश्चिषपाणि ग्रहीते खड्गादिपाने वा पिष्ड-सुपाददीत "पात्राणां खड्गपानेष पिष्डदानं विधीयते । राजती-दुम्बराभां वा इक्षेनैवाच वा पुनः" इति मरीचिवसनात् ।

'खद्गः' खद्गास्थमापद्विशेषः, तक्षसाटास्थिमभवं पाणं 'खद्ग-पाणं'। 'राजतं' रजतमयं। 'श्रीयुग्वरं' तासमयं। खड्गादेः प्रश्न-स्ततरस्य प्रथमकस्थलेने।पादानात्त्रस्थावे धेम केनिकत्पात्तप्रकरस्थोकेन पाणेस पिखदानं कर्त्तयं। श्रमन्तरं धंबीजितस्यादस्तात्तुलेई जिल्ह-दस्तस्थोत्तानस्य पिण्डसदितस्य यथायामर्थमङ्गुष्टेन पिष्डमस्पृत्रतः पिद्वतीर्थमवनतं कुर्यात्।

तच तावस्वयपाषिमंथानमं शङ्का-सिखिताभ्यासुक्तं।

पिण्डं रिह्णासकोन पाकिना दिखणपाणिपुरःसरेणेति । सर्वं दिखणेन संयोक्य उत्तानस्सता त त्रह्मास्डपुराणेऽभिहिता ।

उत्तानेन तु इस्तेम निर्वपेद्विषासुख इति । त्रङ्गुष्ठस्पर्जनमु देवसेनामं ।

श्रपस्यमपाङ्गृष्टमिति ।

दर्शयिखते चैतरुक्तरिसन् प्रकरणे वचनं। पित्रतीर्थातनमनश्चा-प्रकालन पिष्डपित्रवज्ञेऽभिहितं।

सबञ्चानाचावाचीनपाणिरिति ।

चत्तानएवाधरीकृतिवहृतीर्घपाणिश्वाचीनः स यसः कर्तुः स तदा । त्रावाचीनमेव पराचीनक्रम्हेनादात्रकायनः ।

तकां पिकः विग्रभी बात्पराची नपाणि रिति ।

'तद्यामिति दभीसीर्थायां क्रतोदकिनयनायास सेसायां। पिट्टतीर्थावनमनस्र तेन तीर्थेन पिष्डिनिर्वापार्थे।

श्वत एव अतपयश्रुतिः पिटतीर्धेन पिष्डदानमार। स वा दति ददातीति च वै देवेभ्यो जुड्डत्युद्धरिना मनुष्येभ्योऽस्थे पितृषां तस्मादिति ददातीति ।

ददातीति पिवतीर्थेन ददतोइखाद्यानुक्ततः प्रदर्भते । 'इति च वै देवेभ्य इत्यादावर्थवादेऽनुकरणभक्तीव देव-मनुष्य-पिवतीर्थानां देवादिप्रतिनियतदेशमाद्भरपदानयम्बन्धप्रतिपादनात् । चद्चित्रकातेऽप्युतं ।

बयं जातु निपात्वीत भूमी पिष्डान् प्रयक्षतः।
निर्वपेत् पिट्टतीर्थेन स्वधाकारसुदाहरस्रिति॥
इति कर्टसंस्वानं।

चच देवता-मन्त्रक्रम-संस्थाविकस्पर्धातते पिष्डदागासां प्रधान-सुच्यते ।

तचाइ कात्यायनः।

यथावनिकं पिष्डान् दरात्यसावेतत्त इति ये च लामन्ति चैक इति ।

'यथाविनमं' यम यम येन च मनेस यथ यथावनेजनं छतं, तम तम तेनैव क्रमेष तस तस पिछं दसात्। भवनेजने च पिक्षप्रस्तिचीनितिवसनास्याविनक्रमित्यनेनैवोह् स्थपिचादिक्पदेवता-सिहता पिष्डसंख्यापि सन्धा। पिष्डपिक्ष्यभ्रप्रकरसस्य सेतदसनं। तम च पित्रादिस्यवर्गसैवैकस्थोहेस्सलात् पिष्डानां चिलसंस्थानियमः। श्रमावाखादिश्राद्धे तु वर्गाम्तरखाणुद्देश्यतात् शिवनियमे। नास्ति । श्रत एवाद वाजवनेयश्राद्धकस्ये कात्यायनः । श्रीस्तीन् पिष्डानवनेत्र्य द्या। दति । श्रमावित्यस्य स्त्राने गोत्र-सम्बन्ध-नाखामभिधानं कर्त्त्रयसेन विवस्ति । श्रत एवाद पारस्करः।

> प्रर्थदाने च सद्दुष्णे पिष्डदाने तथा चये। गोप-समन्ध-नामानि यथावत् प्रतिपादयेत्॥ इति॥

<sup>(</sup>१) दिजभीव्यस्माद्गस्ति ग॰।

विति प्रथमानिर्देश्वशाविवश्वायां प्रमाणाभावाश । यसु खे ते प्रयोगः
"स कथं वीरायते द्रुश्चित स सुतस्ताधेणं लेखित" दित स त तदवस्वस्य कारकताभिधायकलेन वा प्रकाराम्नराभिसुखीक्रतयुष्पदर्थाधिडानविवयलेन वा हेतुबरलेन वा प्रशंसार्थलेन वोषयुष्यते । प्रकृते
पुनरेतेषां मध्ये नैकद्यापि सम्भवः । प्रभीतन्य हि पूर्वक्रमाप्रदक्तनोषसम्बन्ध-नाषामिदानीमवर्षमानलेन चेत्रश्चित्रेषोपस्रचक्रलात्कारकादिस्पस्तार्थसम्पकलायोगात् । श्वतः समुध्यन्तानामेव गोनादीनामभिधानं कर्ष्यं । स्वान्तरे चैवमेवाभिधानं दृश्यते एतक्ते पितरेतक्ते
पितामहैतक्ते प्रपितामहेत्यदि । एतदित्ययं निर्वप्रमानस्य पिष्यस्व निर्देशः । नतु कयं पुंकिष्कृत्य नपुंस्वसिङ्केन प्रबदेन निर्देशः ।
स्थाते ।

"प्रविक्य पिष्डी कुष्यस्य पिष्डं पतित" इति महाभास्यादै। पिष्ड-प्रव्यस्य स्ती-नपुंसकयोरिप प्रयोगदर्जनात् नपुंसकेन निर्देशो न विद्ध्यते। उपाध्यायकर्कसम्बद्धासाद्याद्यादाः कार्यः इत्युक्तवान्। तन्तु स्रतिचन्द्रिकाकारो न मन्यते।स द्वादः। प्रनन्यमृतिलेऽध्यादारः क्रियेत।

न चाचानन्यगितनं, पिण्डमन्दस्य नपुंसकिषद्वस्य दिति। मनेदस्याते। नायं नपुंसकप्रयोगोपपादनार्धस्याद्यारः। किन्तु सन्त-वाक्यपरिपूरणार्थः। मन्त्रनत्य "दवे लेखादौ किद्यौत्यादेवीक्यपरि-पूरणार्थः। मन्त्रनत्य "दवे लेखादौ किद्यौत्यादेवीक्यपरि-पूरणार्थे। मन्त्रने चेदं चेचितदं स्टइसिदं धनन्तुभ्यं दीयत दिति खेकि प्रयोगः। उपस्रवणार्थस्य कर्कभाव्येऽसम्बद्धः। मतसैतन्ते दत्यसाननारं मनिति पिण्डिसिति वाध्याद्यारः कार्यः। मनसैतन्ते दत्यसाननारं मनिति पिण्डिसिति वाध्याद्यारः कार्यः। मनयोस्य व्यवस्थानाद्य स्रौग। चिः।

महाखये गयायास प्रेतमाद्धे दन्नाहिके। पिण्डमन्द्रप्रयोगः सादन्नमन्यम कीर्चयेत्॥

'महाख्ये' तीर्थवित्रेषे । 'प्रेतश्राद्धे' दति विपिष्डीकरणान्तेषु श्राद्धेषु । 'दश्राहिके' श्राद्ध्यतिरेकेणापि दश्राहिकिंक्यें पिष्डदाने । श्रमक्ष्यस्य पाननारं स्वधाक्ष्यः प्रयोज्यः । मन्त्रपूर्वे स्वधेति देवस-वचनात् ।

स्वधामन्दाननारं नमःमन्दोऽपि प्रयोक्य दत्याच प्राव्यायनिः । धवानेतना दत्युका तदनो च स्वधा नमः।

या चाभियुकाः साधा-नमः शब्दानां मन्त्रमुचार्य पुनर्सदं-शब्देनान्नं निर्द्धिय तैरेव गोचादिभिस्त र्यंनीः पिचादीनुद्धिय नम दत्युचारयन्ति । नसु मन्त्रगतेनैव ते द्वित चतुर्ध्यन्तेन पिचादीनां देवतालस्य प्रकाशितलात् किमर्थं पुनर्गाचादीनां चतुर्ध्यन्तानां प्रयोगः । यथ गोचादिभिरपि देवताप्रकाश्रकेभाव्यमिति पुनः प्रयोगः दात मतं । तस्र । देवदन्तिन्ते वासे दीयत दत्यचापि पुनस्तर्धानप्रयोगप्रसङ्गात्। यच श्रूमः । मन्त्रवाक्येन प्रकाशिताऽपि स्थानः पुनस्तरामाचारानुसारात् सौकिकेनापि वाक्येनाभिष्यकी-क्रियते । तमेदं प्रयोगवाक्यं । असुक्रगोचास्मत्यितरसुक्रश्रमंत्रतेराः स्थानम ददमसुक्रगोचायास्मत्यिते प्रसुक्षश्रमंत्रो न मनेति । चन्येवां स्वधानम ददमसुक्रगोचायास्मत्यित्रे प्रसुक्षश्रमंत्रो न मनेति । चन्येवां सुप्रयोगवाक्यानि तच तच दर्श्वय्यन्ते । यच चैके सुक्कारा प्रयोगवाक्यानि तच तच दर्श्वय्यन्ते । प्रच चैके सुक्कारा प्रयोगवाक्यानि तच तच दर्श्वय्यन्ते । प्रच चैके सुक्कारा

चत एव व्रतपथे त्रस्य मिन्दार्थवाहपूर्वकः प्रथे।गोनिषिध्यते ।

₹4 **4**01]

स दरात्यसावेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रे ये च सामन्तित्रूरेक-पाडः तद् तथानुबूयात् स्वयं वैतेषां सद् येषां सद तसाद्बूयात् असावेतत्त इति यजमानस्य पित्रे असावेतत्त इति पितामद्यासायो-तत्त इति प्रपितामद्यायेति ।

ये च लामित्यस्य पारमार्थिकसावद्यमर्थः । 'लामनु' से लदनुचरीश्चय लया सद से वर्त्तनो, तेश्वसीष पिष्ड इति निन्दा लेवं, लां
प्रमीतमनु पश्चाङ्कावेन सद से भवन्ति तेश्वीऽप्ययं पिष्डोऽस्तिति।तदेतदमञ्जसमिश्चानं भवति । स्रते।इयं पिष्डदानं कुर्वाषः पुचादिभिचे च लामन्ति मन्त्रेष येषां प्रमीतानां सदेत्याद तेषां पश्चाङ्कतः
स्वस्मेव सद भवति । श्वतसासी स्वसा एव पिष्डदानं करोतीति प्रतिभाति । तद्याचैतदमञ्जस्यं। श्वतसाया न नृयादित्यसाः
स्रतेर्थः । देवसस्त्रेतमेव मन्त्रभेषं विद्धानस्त्रिलाधिकपिष्डसंस्थामाद ।

पिद्धपूर्वं च नामानि चयाणां कीर्त्तयेक्तेः । श्रापस्यमपाष्टुष्ठं मन्त्रपूर्वं खधेति च ॥ एतत्ते तत ये च लामन्त्रित्यावापयेत्पितः । तथा पितामस्स्रापि तत्पित्स तथा वपेत्। सामान्यमिति शेषाणाञ्चतुर्थं पिष्डमावपेत् ॥

श्रस्तार्थः। पित्रादीनां त्रथाणां नामानि पिद्वपूर्वं पित्रादि-श्रमेण कीर्त्तयेत्। समुद्धान्तान्यभिदधीत नामानीति गोत्रादीना-सुपत्रवर्षः। श्रनमारं मन्त्रमुचार्यं स्वधेति ब्रूचात्। एतने तत द्रह्या-दिना मन्त्रोदर्शितः। श्रनाणेतन्त द्रह्यस्थानम्बरमव्यमिति पिस्कमि- ति वा प्रयोद्धं। एवं समस्ततेष खधानेन वाक्येनास्त्रक्का पूर्वन् चतुर्धंन्तगोषादिश्रव्दातालं पिचे न ममेति खौकिकमिप वाक्यमतुन् कीर्त्सं प्रथमं पिष्डं निर्वपेन्। पित्तश्रव्द्रखाने पितामद्दृत्रव्यं प्रयुक्ष्य पित्रगमस्ताने पितामद्दृनाम च प्रयुक्ष्य पितामद्दाय दितीयं वपेत्। एवमेव सम्तन्ध-नाषोद्धः क्रला प्रपितामद्दाय दृतीयं वपेत्। श्रेषा-चां प्रपितामद्दात्परेषां चयाणां सामान्यमेतदः स्वधा न ममेति चतुर्धं वपेत्। 'श्रपस्यमपाष्टुष्ठं' श्रपगतस्ययदस्त्रमङ्गुष्ठवित्रं च यथा भवति तथा वपेत् श्रसाधनीश्वताङ्गुष्ठेन दिखण्दस्तान्यारसोऽपि। श्रच स्वयदस्त्रस्य पिष्डस्त्रश्चेतिष्ठियते न तु दिखण्दस्तान्यारसोऽपि। श्रयवापस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रते पिद्धतीर्थेन। श्रपस्त्रयश्चरस्त्र पिद्धतीर्थाभिधायकत्व-मपि कर्कादिसस्तत्रलेन स्टब्नते। श्रच प्रयोगवाक्यं। श्रमुकगोषास्त्रस्त-तामुक्तश्मस्त्रेनचेऽसं ये च लामनु खधा दृदं श्रमुकगोषायस्त्रताथा-सुक्तश्मसेखे न ममेति। एते च पिष्डा दिख्णापवर्गा देयाः। चतुर्थञ्च वैक्षियकः। स च प्रपितामद्दात्रपरेषां नाम-गोषादिग्रदृणं विनेव देयः। तदेतस्त्रसन्त्रान्तरं दर्शयकाद्दापसम्बन्धः।

सकदा कि विश्वि दिवापापवर्गाम् पिष्डाम् ददारोतसे ततासौ ये च लामित्येतैः प्रतिमन्त्रं द्वाणीं चतुर्थं सक्तताकतः प्रपितामस-प्रश्वतीम् नामाम स्हीतं गक्कति ।

द्चिषतोऽपवर्गः समाप्तिर्येषाको 'द्चिषापवर्गाः'। एतदुत्रं भवति । वर्षिष प्रथमं पिष्डं निधाय तसाद्द्चिणेन दितीयं तसाद्दिप द्चिणेन हतीयं तसादिप चतुर्थमित्येवं द्यादिति, 'प्रतिमक्तं' एकैकेन मक्ते-षेकैकं पिष्डं द्यादिल्ल्यः । मक्तान् दर्भयति 'एतक्त द्रत्यादिना । एतसे ततासी ये च लमनु एतसे प्रिपतामइ ये च लामिल्यमीः तैसिरीयमाद्याणे क्रमेखाबाता मन्ताः स्वकारेण प्रथममन्त्रोचारणेन दर्जिताः। 'श्रयाविति व्याख्याताऽधं। चतुर्धन्तु पिष्णं द्वष्णीममन्त्रकमेवं निवंपत्। 'क्रताक्तः' वैकस्पिकः। 'प्रिपतामइप्रसतीनित्यतद्गुणसंवि-श्वानोवज्जनीदिः। प्रिपतामइात्परान् चीनुद्धिः चायं दातव्य दत्यर्धः। श्रव देतुमाइ 'नानामस्हीतं गच्छतीति। नामग्रइषमन्तरेण त्यकं इविदेवतां न प्राप्नोतीति। गोच-समन्ध-नामानुकीर्तितिपद्व्यतिरिक्तानां प्रमीतसर्वसम्भानामुद्देशेनाथं चतुर्थः पिष्डोदीयत दति-मन्त्रान्तर्वसम्भानस्वीत्वर्वसम्भानस्विद्वाद्वगस्यते।

दर्भितसाधी मन्त्री सौगाविषा ।

पिहवंके स्ता थे च माहवंके तथैव च।

ग्रद-चम्पूर्ग थे चान्ये बान्थवा स्ताः॥
थे मे जुले सुप्तिष्ठाः पुच-दारविवर्जिताः।
क्रियाखीपगता थे च जात्यन्थाः पङ्गवद्यथा॥
विद्या जामगर्भास्य ज्ञाताज्ञाताः जुले मम।
तेभ्यः पिष्ठं मया दत्तमच्च्यसुपतिष्ठतां॥
जात्यस्रायनस्र पिचादिपिष्ठदाने मन्त्रान्तरमाह।
एतन्ते ततासौ थे च सामन्त्रान्तितः।

नोभिसस् मन्त्रान्तरमाइ।

श्रवावेष ते पिष्डो ये चाच लातु यांच लगतु तसी ते स्वधेति। मैत्रपिष्डपिटयज्ञे।

एतने मम पितरसाविति पितुर्गाम रहीलैतने मम पितामदा-

याविति पितामइखैतने मम प्रिपतामइ। याविति प्रिपतामइख ये चाच लात तेभ्यस खधेत्यत्त्वचेदेतने ऽसुख पितरेतने सुख पितामई-तन्ते ऽसुख प्रिपतामहेति प्रवयति यजमाने । ऽध्वर्युः । प्रश्लु-सिसितौ ।

सर्वास्त्रप्रकारमादाय पिष्डास्त्रिदधादेकैकस्त्रिरमिमस्त्रासावेतस इति दर्भेषु।

श्रुपैकीकं पिष्डं पृथिवी रिचतित्यादिनैकीकेन मन्त्रेष चिर्भिम-न्त्ररासावेतन्त इति निद्धादिति महार्थवप्रकाशकाराः।

एकैकमेकेकिसाम् पिण्डे विनियुद्धानसामान्त्राम् प्रतीक्रयस्चेन दर्भयति यमः।

> पूर्वं पिष्छं प्रयक्तिम् पिश्वम् पृथिवीति ष । पितामदाय सपरममारिचेति दापयेत्॥ प्रपितामदाय ततस्वृतीयन् निवेदयेत्। स्वौद्विरिति मन्त्रेष श्रुतिरेषा पुरातनी॥

# विष्णुरपाइ।

खिक्छमिन्नभी दिचणायेषु दर्भेषु पृथिमीदिर्विरचितेत्येकं पिछं वित्रे निद्धात्। समारिषं दर्विरचितेति दितीयं पितामहाय, द्यौरं-विरचितेति द्वतीयं प्रपितामहायेति।

श्रक्षाचें इरिइरे। व्याक्यातवान्। प्रिचवीदर्विरक्षिता हितः स्वधागुपक्षातां प्रिचवीदर्विमक्षितां हितं स्वधामनुपसामग्निरिव प्रिक्षवीसुपनीवासी येचाच लान्वेषाचे स्वधा द्रह्यनेन मक्षेणैकं पिष्डं पिचे
निद्धात्। श्रक्षरिचं दर्विरक्षिता हितः। स्वधानुपद्काक्यदक्तरिचं

दिनिचितां हितं खधामनुपदक्षां वायुरिवानिरिचमुपजीवासी ये चाच लामन्वेषा ते खधीत दितीयं पिण्डं पितामहाय निद्धात् । चौर्दिवरिचता हितः सधानुपदक्षा तान्दिवं दिवमिचितां हितं खधामनुपदक्षां सर्य्यं दव दिवसुपजीवासी ये चाच तां नेषां ते खधीत मन्त्रेष हतीयं पिण्डं प्रपितामहाय निद्धात ।

मन्त्रार्थे।ऽपि तेनैव खास्त्रातः। येथं प्रसिद्धा पृथिवी सैवेथं प्रथमपिष्डक्पेषाविद्याता। श्रमेन च प्रथमपिष्डे पृथिवीवृद्धिः कर्त्तेचिति गम्बते । इत्रश्चासगाधनताम्रयताभ्यां दर्विषाक्त्याइवी । सत्कर्मधाधनीभावदारेष दूरितदारणादा दर्वः । 'त्रचिता द्रप्तिः'। श्वविनाश्चिनी द्वप्तिः। चराचरैर्भ्यतैरहरहस्तृप्तिग्राधनलेने।पत्रीयमान नापि न चीयत रत्यर्थः। 'स्वधा' त्रश्लोकिकपिटप्रौति हेतुलात्। 'श्रनुपदस्ता' दसुद्दपचये श्रनुपचीणापचयर्दितेत्वर्थः । तां प्रचिवीं दर्विमिषातां व्रप्तिं साधामनुपदसां प्रथमपिष्डरूपां 'उपजीव' शुक्छ। 'त्रसावित्यन प्रथमपिष्डोहेम्सस पिनादेः समृद्युनं नाम प्रयोज्यं, है पितः हे मातामहेत्यादि । 'श्रीग्रीरिव' यथाग्निः प्रशिक्यिपतिन भूंता प्रसिद्धां पृथिवीसूपजीवति तथा श्रनेन च प्रथमपिष्डो-इस्केश्वितुकाताबुद्धः कर्स्तयेति गम्बते। 'ये च लामन्' येचाच पर्-खेकि लामनुस्तिताः तवानुचरश्वताखेष्यपत्रीवन्तु । 'एवा ते स्वधा' लर्या एषा खधा, भवतीति प्रेषः । श्रनारी सं मसीदारश्चादश्च-माधनलाइर्तिः । श्रम्भयाधनं सं च दृष्टिहेतुलात् । श्रम्मरीचाङ्कि दृष्टिजीयते । 'द्वायुरिव' यथा वायुरिधपतिर्ध्वतान्तरिचसुषजीवति तथा समेतमेवंद्धपं पिष्डं। श्रानेन दितीयपिष्डोहेभ्ये पितामहादौ

वायुत् खताबृद्धिः कर्त्त्रचेति गम्यते । द्योस्त दुःखदारणहिवः । खर्गस्त निरित्रयस्थात्मकलात् दुःखदारकलं । 'सर्व्यं दव' यथा सर्व्योऽधि-पितर्भेला दिवसुपजीवित । अनेन हतीयपिष्डोह् स्त्रे प्रिपतामहादौ सर्व्यतु खलबुद्धिः कर्त्त्रचेति गम्यते । 'श्रवावित्यच हतीयपिष्डोह् स्त्रस्य प्रिपतामहादेः समुध्यमं नाम प्रधोक्यं। ग्रेषं गतार्थं। ग्रोनका धर्वष-माद्धक्त्र्ये ह्येतरेव मन्त्रेः पिष्डार्थास्त्रोद्धरणसुक्ता एतत्ते प्रिपतामहेन्त्रने पितरिति मन्त्रेः प्रिपतामहादारभ्य पिष्टपर्य्यमं विषरीतेन समेण पिष्डदानसुत्रं। "द्यौदिवर्षितेति तिस्रिभः सन्त्रं प्रपतामहादारभ्य पिष्टपर्य्यमं विषरीतेन समेण पिष्डदानसुत्रं। "द्यौदिवर्षितेति तिस्रिभः सन्त्रं प्रपतामस्थः द्वार्थास्त्रेम् प्रपितामस्थः द्वार्थास्त्रेम प्रपितामस्थः द्वार्थास्त्रेम प्रपितामस्थः द्वार्थास्त्रेम प्रपितामस्थः द्वार्थास्त्रेम प्रपितामस्थः द्वार्थास्त्रेम समीध्य वर्षिषद दति दर्भान् दिखणागान् परिस्त्रीर्था एतत्ते तत दति चीन् पिष्डानसंहतान् दद्यात्" दति । तदेवमेषु सम्त्रेषु पिषादीनामग्नि-वायु-सर्व्योपमलाभिधानादर्थात्त्रेषामम्यादिन साह्योषातुसन्धानं कार्व्यमिति गम्यते ।

व्यास्वचने तु वक्षादिक्पलेनानुबन्धानं कर्त्तव्यमिति प्रकामते।

प्रथमोवस्णोदेवः प्रजापतिर्थापरः ।

हतीयोऽग्निः स्ततः पिष्ड एव पिष्डविधिः स्ततः॥ इति॥
प्रण पिष्डदेवताद्याः पिषादयोवरणादिक्पेण धोया इत्येवंपरमिदं वाक्यमिति स्तिचित्रकाकारेणोक्तं। "श्वनिरुद्धः स्वयं देव
इत्यादि भविधन्पुराषोक्तप्रकारेण वा पिष्डेषु देवताभिधानं कर्ण्यं।
तष दि श्राद्धकर्णा स्वस्क्षपमिष्डद्वरूपेण धोयं। प्रथमोद्देशस्त
प्रमुक्क्षपेण, दितीयस्त संकर्षणक्षपेण, हतीयस्त वासुदेवक्षपेण धेय

देखुमं। एतच सर्वे पूर्वमेव विस्तरेच प्रतिपादितं। ऋषैतावसम्पर्धः। वदणादिक्षेण पिचादीनसुसन्द्धानसानुद्धिमः पिष्डान् दद्यादिति ।

पिखदाने मन्त्रान्तरमाइ खास:।

त्रूयाच्क्राद्धेषु साविजी पिण्डे पिण्डे समाहितः । सोमायेति च वक्तयं तथा पिष्टमतेऽपि च ॥ चथ दिपिष्टकं कर्मारं प्रति पिण्डपिष्टयद्यसूचे विशेषसुपदित्र-स्थापसम्बः ।

यदि दिपिता सादेनैनिमान् पिण्डे दौ दावुपस्त्रचेदिति । यो हि चेत्रजादिर्दिपिष्टनः स्थास तु पिण्डान्त्रिर्वपन्नेनैनिसान् पिण्डे दी दावुपसत्त्रचेदुद्दिनेत् प्रथमे पिण्डे दौ पितरौ, दितीये दौ पितामहौ, स्तीये दौ प्रपितामहाविति ।

ष्ट्रतद्पि पूर्वमेव विख्ररेषोक्तं। पित्रादीनामञ्चाने तु पिण्डद्राने भन्त्राष्ट्रराष्ट्र दर्भवति स एव ।

चिंद बन्धुं न विन्हात् खधा पिद्यभ्यः पृथिवीषद्ग्य इति प्रथमं पिष्यन्दद्यात् । खधा पिद्यभ्योकारीचमद्ग्य इति दितीयं । खधा पिद्यभ्यो दिविषद्ग्य इति हतीयमिति ।

बन्धुक्रवेन नामाभिधीयते । तथा च मोभिषः ।

यदि नामानि न विन्दात् खाधा पित्नभाः पृथिवीषद्भा इति प्रथमं पिद्धं विद्धात्। खाधा पित्नभोन्तरी व्यद्भा इति दितीयं। खाधा पित्नभो दिविषद्भा इति त्वतीयं निधाय जपत्यत्र पितरोमाद्य-धामिति। शीचाञ्चाने लाइ व्याचपात्। शोचनाचे तुकाम्बप इति।

गोवाज्ञाने काम्यपगोवग्रहणं कर्त्तम्यं, काम्यपगोवस्य धर्वसाधा-रणसात् ।

तथा च प्रतंपच्युतिः।

तसादाङः सर्वाः प्रजाः काश्वय इति ।

बदेतित्यवादीनां गोष-नाबोरज्ञानेऽभिहितं तवातामहादीं-नामपि विहितव्यम् ।

जीवत्यिद्धकं कत्तीरमु प्रतिपिष्डदाने निषेधमाश्वापसानः। धदि जीवत्यिता न दद्याद्धीमान् छला विरमेदिति।

एतच पिष्डपिवयज्ञमधिकायाणुकं तुस्त्रं यायलादन्यस्पि पिष्डदानं निषेद्धं प्रभवत्येव । वैकस्पिकस्याधं निषेधः । एतच पूर्वमेव प्रपश्चे -नोपपादितम् । ऋषं षड्दैवत्यादौ आद्धे पिष्डदाने च स्ततन्त्रे वा भातामदादिदैवत्ये पिषादिगोष-सम्बन्ध-नामां स्थाने मातामदादि -णोष-सम्बन्ध-नामानि प्रवुच्य प्रयोगोऽनुष्टेषः ।

तदादापसम्बद्धभाव्यार्थसंग्रहकारः ।

योज्यः पित्रादिक्षस्तानां खाने मातामशदिकः। फल्रहोने तथा सर्वे जलपिण्डादिदानके। यको मातामहीत्यादि तत्रोदाहरणं भवेत्॥ इति॥

'त्रस्वोपे' यद्ये माता प्रसुखोभ चरत्यमुत्रखेत्यादिभिर्मकौरग्नी-करणास्त्रक्षेत्रे । 'स्पर्ये' एव ते तत अधुमानूर्मिः वरखानित्यादि-भिर्मकौत्राद्वाणभोजनार्थासस्त्रेत्रे । 'त्रस्विष्णादिदानके' मार्जयनां मंम पितर इत्यादिजखदानमको एतको सौ ये च सामन्त्रित्यादि-पिष्डदानमन्त्रे च पित्रादिप्रब्हानां खाने मातामहादिकः प्रब्हा घोच्यः । 'वसे मातामहीत्यादि तत्रोदाहरणं भनेदित्यस्रायमर्थः। तथाच पिचादिखाने मातामहादिश्रद्पयोगे यसे भाता प्रज्खोभ चरत्यनुव्रता तको रेतः पिता व्ङनामिति मन्त्रे मातामद्दानां होने कर्त्त्रचे मन्द्रगतमाष्ट्रपद्स्थाने भातामहीपद्वचेपेण ययो मातामही प्रसुसोभेत्येवं धमन जड्सभोरेतो मातामहो वङनामित्येवमादीना चिकीर्षितानामुद्दानासुद्दादर्षः । त्रयं चापसम्बद्धान्यारिभिक्द्रो यहीतयः। श्रन्येस्तेतदुदाहरणीक्रत्य सस्ययद्वाभिमनमन्त्रगतानि पिकादिपदान्यूहितव्यानि । तक बर्द्दैवत्ये पिष्टवर्गाय पिष्डार्थी खेखाङ्कला मातामस्वर्भाय पिष्डार्था बुर्यात्। एकेकन्नः पिह्नवर्गाय पिष्डचयस्त्राने ऽवनेजनसृत्वा मातामस्वर्गाय पिष्डचयस्थाने ऽवनेजन-एवमन्यमधेकीकं पदार्थं पित्वगींयपिष्डेषु समाप मातामध्वर्गीयेषु समापयेदिखेष पदार्थक्रमोनुसन्धेयः। नवदैवत्ये द्वादग्रदैवत्ये वा श्राद्धे पिण्डदाने च प्रस्तुते सति तनाध्ववर्त्तिन स्तीर वर्षे खतन्त्रे वा तहैवह्ये स्त्रीलक्षानि गोच-समन्ध-नामानि प्रयुच्य प्रयोगः कार्यः । ये च चामचित्वयं मन्त्रो यास्य लामचिति प्रयोज्यः। तच नवदैवत्ये पिष्टवर्गीयपिष्डार्था खेखां कता ततः पश्चिमेन मात्वर्गीचपिष्ठार्था ततोपि पश्चिमेन मातामाद्वर्गीय-पिष्डार्था कुर्थात् । श्रवनेजन-विद्यासरणाद्ययनेनैव क्रमेण कर्त्तयं।

तदेतदापसम्बद्धी पिढवर्ग-माह्यवर्गावाश्रित्योक्तं। हैभं दिचणाग्राम् दर्भान् मंसीर्थे तेषूत्तरैरपोदस्वोत्तरेरपोदस्वोत्त- रैर्देचिकापवर्गाम् दस्वेति दिधाभृतं यद्या भवति तथा द्विषायाम् दर्भामृद्धियतदेशे ग्रंशीर्यं तथ पूर्वभागे पित्रादिवर्गार्थं ग्रंसर्यं पश्चाद्वाने त माधादिवर्गार्थं । स्त्रीभास पिष्डा १६ पश्चिमा स्त्रुपित राष्ट्रामायार्थंपहकारवाक्यात् । तथाधिकं विशेषसुपदिश्वतः साक्का- चन्नरञ्जाकारवचनात् । भुक्तवसु पिष्डाम् द्यात्पुरस्तादेके पिष्डाम् पश्चिमेन तत्प्रस्त्रीनां किश्चिदमार्द्वायेति पिष्टवर्गपिष्डेभ्यः पश्चिमेन द्या- दिकं किश्चिदमार्द्वाय पिष्ट-पितामह-प्रपितामहप्रस्त्रीभ्यः पिष्डाम् द्यादिति । मन्नस्पुराणे ।

ततः इतानारे द्यान्तत्विभः सुत्रान् बुधः ।

तद्वत्विद्धादिकं सुर्यादावाद्य-विधर्जनमिति ॥

'उन्नरैः' मार्जबन्तामित्वादिभिर्मकैः, पुनः 'उन्नरैः' एतने तताधावित्वादिभिः ।

त्रीनकाधर्वषत्राद्धकरपे तु पिट्टवर्गाह् जिस्तो साहवर्गास पिष्ट-द्रानमुत्रं ।

दिखनाः पत्नीभाः इदं तः पत्ना इति। देवखेन च स्त्रीवर्गे चलारः पिण्डा छकाः। इतिः त्रेषं ततो सुष्टिमादायेकैकमादितः। कमत्रः<sup>(९)</sup> पित्रपत्नीनां पिण्डनिर्वपणं चरेत्॥ ततः पिण्डमुपादाच इतिषः संकृतं मस्त्। ज्ञातिवर्भस्य सर्वस्य सामान्यमिति निर्वपेत्॥

<sup>(</sup>१) कमेबेति ख॰।

तदेव मेत सिद्धं प्रधमं पित्रवर्गाय पिष्डदानं, तती मात्रवर्गाय, ततो मातामस्वर्गायोत ।

तदाच सत्यवतः।

१५ वन्।

पिक्षणां प्रथमं दानं माहणां तदनन्तरं। ततो मातामहानाच क्रमचैवं प्रकीर्च्यते ॥

चयं च क्रमः सर्वकाखिके नवरेक्ये श्राद्धे न लप्टकाकाखनिर्वर्ध एवैकस्मिन्।

यम् ब्रह्माखपुराषववर्ग---

पिद्रभ्यः प्रथमन्दद्यासादभ्यस्दरम्मरं ।

ततो मातामकेभ्यसेत्वत्वष्टकाः क्रमः स्रतः॥ इति ॥

तमूपसचलार्थं । नदेवं नवदैवह्ये साहवर्गस्य देवतः कासतस् मध्ये निवेत्र एकः ।

तसान्यवाकरणे दोषमाहोत्रनाः ।

पनार्मातामदान् कता माहणां यः प्रयक्ति। श्राद्धं वा पिष्डदानं वा पितृषां नोपतिष्ठते ॥ चाइ सत्यवतः।

यममानामदान् छला मातृषां यः प्रयक्ति। श्राह्मं वा पिष्डदानं वा नरकं स तु नच्छति ॥ गाउँगेऽपाच ।

<del>षानी</del> निषेष्ठयेश्वस् मातः साङ्केषु मानवः । य मुढ़ोनरकं यात कासस्यनमवाक्त्रिराः॥ यमुकार्थ विरद्धवरण ।

पिद्यमातामद्दावादौ मातरस्तदनन्तरं ।

तर्पणेऽन्वष्टकाश्राद्धे तीर्थे चायं क्रमः स्वतः ॥ दति ॥

तत् येवां पूर्वपृद्धवपरन्यपर्यास्ष्ठितार्थं तेवामेव श्रेयचेऽसु ।

यञ्चायं मादवर्गस्य मध्ये निवेशोऽभिद्दितः स नान्दीसुखव्यतिरिक्ष
नवदेवत्ये नान्दीसुखे सादावेव निवेशः ।

श्रतएव षट्चिंश्रकाते।

चयारे केवलाः कार्या रङ्कावादी प्रकीर्त्तिताः । सर्वेत्रैव दि मध्यस्ता नान्धाः कार्यास्तु मातरः ॥ 'सर्वेत्रेति मद्दालयान्वरुका-गद्यादिश्राङ्कपिण्डदानादौ ।

श्रम येषां यद्मकारेरमावास्त्रादे माहश्राद्धं पृथक्विहितकै-र्धादबदैवत्यं श्राद्धं कर्न्नस्यं। पितरो यत्र पूज्यके तत्र मातामद्या भुवमितिवत्रमात् मातामद्रश्राद्धेऽपि कर्त्तस्ये प्राप्ते प्रकृतिवद्विकृति-रितिन्यायात् पृथस्मातामद्यीवर्गस्यापि श्राद्धं कर्त्तस्यं सम्मतस्य ब्रिष्टागं पिष्टश्राद्धविकृतिलं मातामदृशाद्धस्य ।

त्रतएव मातामस्त्राद्धे पिल्याद्धधर्मातिदेश यापसम्बद्धः भाष्यार्थसंग्रहकारेण दर्शितः।

मातामद्यानामखेवं आङ्कं कुर्खात् प्रयक्षत इति।

श्रम मातामहीवर्गस्य मातामहेभ्यः पश्चिमतः सर्व्याको निवेशः। एकप्रायस्थान पदार्थानुष्ठानकमः। घेषाकु ग्रद्धकारेरमावास्थायां मात्रश्राद्धं पृथक् नोक्तकौरमावास्थादौ पित्रासुदेशे कियमाणे सप-क्रीकाभिधानं कर्त्त्रस्थं।

इति देवता-मन्त्र-क्रम-पञ्चा-विकष्पपदितं पिपउदानासां प्रधानं।

### त्रय इस्रोक्सार्जनं ।

तच पिछनिर्वापाममारं मैचायणीयपिछपिक्ष्यश्चस्य दर्भेषु पिछं समम्बनसुर्मा ।

वर्षि खेपं निमार्ष्टि याच पितरः खधा तया यूयं यद्याभागं माद्यध्वमित्यच पितरोमाद्यध्वमिति ।

मानवमे नायणीयपिष्ठपिष्टयञ्चस्य तु प्रयममन्त्रस्य द्विणां दिश्रमन्त्रीचमाणोजपतीति द्विणाभिसुख्येन जपमाने विनियोगोर्-र्घितः। 'वर्षिपीति दर्भेषु ।

श्वन दर्भाणां मूझमधारोषु मधैकसिम्भवलेपमार्जनं कार्यमि-त्यपेचायां मन्त्रान्तरसुपदिश्वनाष्ट्र विष्णुः।

श्रम पितरोमाद्यध्वमिति दर्भमूखेषु करावष्रपंपमिति । श्रम्म तु मन्त्रस्थ पिष्डाभिमुख्येन जपमाचे विनियोगी बड्ड-सम्बतः। स तु पुरसाद्दर्भयिखते । व्यामोऽष्यादः।

दर्भमूखेषु निम्हजेद्भसालेपं समाहित हित । दह कस्य पदार्थसाननारं केषाच दर्भाषां मूले कांच पितृतु-दिस्य खेपमार्जनमित्थपेचायामाह मनु:।

> पुष्पपिष्डान् पितृभ्धस्य प्रथतोविधिपूर्वकं । तेषु दर्भेषु तं इसं निम्हस्यासेपभागिनां ॥

पुष्पदर्भेषु निधाय । 'प्रयतः' प्रयक्षविश्वेषवान् । श्रवैकाग्रला-दिक्षोमनोधर्मः पदार्थविस्तिक्षपप्रमादपरिचारोपयोगी प्रयक्षेत याद्यः । श्रनुवाद्यायं धर्वप्रयोगार्थलेनास्त्र प्राप्तलात् । 'विधिपूर्वक-182 मिति शान्तान्तरदृष्टविध्यपसंग्रहाधें मनुशास्त्रोक्तविधिपूर्वकलाभिधाने लखानर्थकां खात्। 'तेषु दर्भेष्विति चेषु पिष्डनिर्वापः कृतः। 'तमिति चेन पिष्डदानं कृतं। 'खेपभागिनामिति खेपभागिनः पितृतुद्धिय। ते च मत्यपुराणे दर्शिताः।

खेपभाजञ्चतुर्घाद्याः पित्राद्याः पिष्डभागिनः ।

पिष्डदः सप्तमसेवां गापिषड्यां गाप्तपौरवम्॥ इति॥

'चतुर्थाद्याः सृद्धप्रियामसप्रस्तयः । तदेवमयं श्राद्धकर्त्ता सृद्धप्रियामसदौंस्त्रीनुहिस्य तेषामयं भागोऽस्त्रित्यभिद्धानः प्रथम-पिष्डाधारस्त्रतदर्भमूलेषु इसं निम्हज्यात् । निमार्जनञ्च इसालग्न-स्वाश्वस्थोदकस्य वापरेचनाय दर्भेषु संग्नेषणं । श्रतञ्च यदि इसे लेपोऽसि तर्षि तस्त्र रेचनास्वप्रतिपत्त्यर्थे मार्जनं कर्त्तस्यं नान्यथेत्येकं मतं। श्रपरमि मतं मेधातिथि इरिस्राभ्यां दर्शितं तद्यथा ।

यदि न किञ्चिद्धि इस्ते मंस्रिक्षेत्तथापि इस्तं निम्हक्यादेव। न द्योतस्त्रितपत्तिकर्मैव येनामित रेचनप्रयोजने न क्रिवेत। नञ्चन ग्यते इस्तस्त्रग्नं निम्हज्यादिति। किं तर्हि इस्तुमेवेति।

नन् च खेपभागिनामिति श्रूयते, तनासित खेपे न प्राप्तोति।

गते। साचाद्रूपमन्नं कदाचित्र सिस्तित। पिण्डेषु तु वर्णमानेस्व
त्तद्गा च मंकमत्येव इस्ते। स एव चात्रलेप दृत्युच्यते। षष्ठी

निमार्जनस्य खेपभागिसम्बन्धितामाइ। न च खेपभागिनः

रुखाः सन्ति येषां स्रखान्यादिसम्बन्धे खेपस्य क्रियते। त
भानेऽपि साचादस्रखेपेऽसर्सं तद्भार्णं वा खेपमंत्रकं इस्ते

रुपभागिनामयं भागोस्सिति सुवन् दर्भमूखेषु निस्च्यादेव।

जत्यव विष्णुना करमाच्छ्यंषस्तां।

हर्भमूखेषु कराव्छ्यंषमिति।

हस्खेपमार्जनानम्गरसुद्युक्षोन तर्पणमाइ यमः।

ततोदर्भेषु तं इस्तं निस्ट्यात् खेपभागिनां।

ततः पानीयकुक्षेन तर्पथेत् प्रयतः पितृन्॥

एतच तर्पणं दिख्णादानानमारं वदता देवलेन तस्य प्रकारोऽपि इर्धितः।

ततो सुष्टिसुपादाय इविषोऽम्नस्ततः स्वयं।

कस्त्रं जस्त्रमपूर्णं स्ट्हीस्तोभयमेव च ॥

पितृषां ब्राह्मणानाच्च इस्ताग्रात् प्रभृति चरन्।

प्रपथ्यं कमत् वर्वासांस्तु पिष्डान् विहर्सुसः॥

चिरेवं पाष्रगं तोयं प्रतिस्व स्रावयेष्क्रनैः।

दति इस्रोमार्जनं । श्रथाचमगद्यः पिखदानोदीचाङ्गस्रताः प्रदार्थाः ।

परिक्रम्य च तत्पाचं तचैवायवकुखयेत्॥

तचाइ मनु:।

त्राचम्योदक्ष्पराष्टत्य चिरायस्य क्षनेरस्नम् । षड्ण्यृत्वसमस्तुर्म्थात् पित्वनेव च मन्त्रवत् ॥ इस्तमार्जनानन्तरमाचमनं सुर्म्यात् । एतज्ञाचमनं इस्तप्रचासन-पूर्वकं चित्र कर्त्तव्यं । तथा च ब्रह्मपुराणे । ततोदर्भेषु विधिवत् मंमार्क्य च करौ ततः । प्रचास्य च जलेनाथ चिराचम्य इरिं सारेत् ॥ विदिति निर्वर्श पिटकर्माणि मक्तदाचममञ्चरे दित्यस्थापवादार्थें। तस यद्योपवीतिना कर्मेश्यं। श्रासमनानमारं पूर्वधतान्
दर्भान् परित्यस्य दर्भाम्नराणि धारयेत्। एतसाचमनं पिट्यभ्यानस्थादिदानानमारं के विदासरिमा। श्रापरे तु तन साम सेत्युभयमणासरिमा। श्रासमनानमारं 'खदक्पराख्यः' खदीसीं दिमं प्रति परिद्या
परिवर्त्तनेनोत्तराभिमुखो अत्वेत्यर्थः। 'सिः' विवारं, 'श्रायम्य' निद्या।
'श्रमेः' यथा नातिपीड़ा भवति। 'श्रस्तन्' प्राणान्। 'प्रवक्षंयुक्तां(र)
गायसीं श्रिरमा महेत्यादिविहितान् सीन् प्राणायामान् क्रविति
मेधातिथिः। विनेव मन्त्रं प्राणानायम्येति तु कर्कादिवद्यस्थातं।
ते स कात्यायनादिवस्तेषु प्राणिनरोधमास्त्रवणात्तावसासस्य विवचितत्वं मन्यन्ते। 'स्रत्नन्' वसमादीन्, नमस्कुर्थात्। पित्वन् नमस्कुर्थात्। एतस्य नमस्कारदयं 'मन्तवत्' मन्त्रसंयुक्तं कर्त्तथं।

तच तु नमस्कारे मन्त्रो ब्रह्मपुराणे।
वंसन्ताय नमस्तभ्यं ग्रीमाय च नमोनमः।
वर्षाभ्यस्य मरत्यं ज्ञस्तवे च नमः सदा ॥
हेमन्ताय नमस्तभ्यं नमस्ते व्रिज्ञिराय च।
मास-संवर्षरेभ्यस्य दिवसेभ्यो नमोनमः॥ इति ।

पिवनमस्कारे तु मन्त्रः।

नमो वः पितरः द्वेत्यादि दर्भयिखते । श्रम पिष्डानुमन्त्रषपूर्वेक-सुदक्परावर्भनं । तस सद्यमङ्गं पुरक्तत्यापसद्यं वा । प्राषायामस्रोत्त-राभिसुखस्वैवावस्त्रितस्य । नमस्कारस्त पिष्डाभिसुखावर्भनादिनीवि-

<sup>(</sup>१) सबाहतिं सप्रवासिति ग॰।

मोजान्मकर्मानन्तरं विधेय रखेते विशेषाः श्रास्त्रान्तरात् ग्रहीतयाः । तत्र तावस्कात्वायनसूत्रे ।

श्रव पितर र्त्युक्कोर्क्यास श्रातमनादारत्यामीमर्क्नोत अपित।
श्रव पितर रित प्रतीकग्रहणेन समगोमको दर्शितः। स च विनियोगः स्यास्थानस्थानाः श्रतपथे। तच अपत्यच पितरोमाद्यध्यं
यथाभागमाद्यप्रध्यमिति यथाभागमश्रीतेत्येतदाहेति। तचेति
पिष्णेषु निहितेषु। पिष्णस्यमुखः स्थिताच पितर रत्यादिकमाद्यायष्यमित्यनं मक्त्रञ्चपेत्। यथाभागमित्यादि याचरे, यथाभागमश्रीतित्यादिना। 'खदङ्गास्ते' खद्भुखो भूता 'श्रासे' श्रासीत। खर्भुस्वीभावसाप्रदिषणावर्त्तनेनेत्युपाधायकर्कः।

उन्नं चायसायगद्धने ।

निवृतानतुमन्त्रयेताच पितरोमादयध्वं यद्याभागभाष्ट्रषायध्वमिति स्याब्द्रङ्गावृत्येति ।

'निवृतान्' विधिपूर्वकं दर्भेषु निश्चितान्। 'सव्याद्यत्' सव्यप्रकारकं सव्यमक्तं पुरस्क्रत्यापसपयं पञ्चात् खुर्वन् परिवर्त्तेतः श्रपदिषणं परि-वर्त्तेतेत्वार्थः । खदक्तेत्वानेनोदगम्मभेवावर्त्तनं कर्त्तव्यमिति गम्बते । विष्णुनायुकं ।

दला च पिष्डास्निवृतानमुमक्तयेताच पितरोमादयध्वं यद्याभा-गमादृषायध्वमिति । ततः सवादृदुङ्सुधः परादृत्येति ।

एतच सव्याखदावर्त्तनं केषाश्चिदेव कर्तृषां न सर्वेषां। श्रम षड्चित्रकाते।

वामेगावर्त्तमं केचिदुद्गमां प्रचचते ।

यवं गौतम-बाष्डिको बाष्डिकाका एव चेति ॥

'वामेन' वाममङ्गं पुरक्तायित्यर्थः। 'खदमनां' वावदुदस्युखो अवित त्यवदेव नाधिकं। 'केचिदिति गौतम-माफिक्य-नाखिक्यासनास्य-सुनियतिरिक्ता सुनयः। गौतमादयस्य 'सर्वं' सर्वप्रकारं स्थानाय-स्थान परावर्णनं प्रचलते। 'खदङ्गास्य' दत्यस्य कास्नाविधमादः, 'भातमनात्' 'तमनं' म्लानिः, तदविध । भणोद्भुखावस्यानमानेष्य तसनासभावास्त्रामितरोधनात्मकं मास्यास्तरोपदिष्टं तमनकारक्यमनु-ष्टेयत्या स्वतितं।

तदाहाश्रकायनः।

यथात्रकाप्राणकासिलेति ।

'यथात्रित' त्रित्रमगतिकस्य । 'त्रप्राणन्'। प्राकानिरोधनं क्रतेत्वर्थः ।

तदाइ विष्णुः।

यथात्रकि प्राणानिरोधनं कुलेति।

तदननारं 'बाहरा' बावर्त्तनास्वक्रियया पिस्काभिसुस्वमेख। बावर्त्तनस्व तेनैव मार्गेणेति कर्कः।

श्रतएव कर्षाप्रदीपे।

भावत्य प्राणमायम्य पितृन् श्वायन् यथार्डतः (१) । अपंसानैव शावृत्य ततः प्राणान् प्रमोश्चयेदिति ॥ 'अपन्' श्रमीमदकोतिमन्त्रमितिश्चेषः । 'तेनैव'वासेनैव सार्वेष ।

<sup>(</sup>१) यथार्थंत इति ग॰।

प्राणाम् 'प्रमोचयेत्' उच्छ चेदित्यर्थः। श्रम जपते। आवाहितः प्रतिपा-दिता । कात्यायमादौ लभाष्ट्रस्थुत्तरकालञ्चप दत्येतावाम् विश्वेषः। श्रावत्यामीमदन्तेति जपति । श्रम प्रतीकग्रहणेन समग्रोमस्त्रो-दर्श्वितः ।

तदेतस्ववैं सार्थवादने स्याख्यानं समग्रीतन्त्रन्त्रसहितं प्रतप्ये श्रूचते ।

श्रय पराक् परावर्त्तते तिर इव वै पितरो मन्त्रकेश्वित्तर इव वै तद्भवति स वै श्रातमितोरासीतेत्याद्धरेतावानेव श्वसुरिति स वै सुद्धर्त्तमेवासित्वायोपपद्मय जपत्यमीमहन्तपितरोययासागमाद्यायी-सर्वेति ययासागमाभिष्रित्येवैतराहेति ।

'श्रधेत्वत्र पितर इत्यादिमन्त्रजपानन्तरं। 'पराङ्' पिष्डापेचया पराचीमो यथा भवति, उद्भुख इत्यर्थः। 'परावर्त्तते' उपविष्ट एवाप्रद्विषं भ्रमन्त्रिव मच्चति। पराङ् पर्यावर्त्तते न चेतुवन्त्रिगद्-तुस्त्रीऽर्थवादः। 'तिर इव वै पितरोमनुख्येग्यः', 'तिरः' तिरोहिताः। इवज्ञन्दः विसार्थे हि क्रन्दार्थे वा, भुष्णानाः विस सम्मया पितरो मनुख्येभ्यास्त्ररोभवित्निक्यन्ति।

तथा च तैसिरीयआञ्चाणे पराक्तवर्त्तते च्रीका चि पितर इति।
'च्रीकाः' च्रीमन्त इत्यर्थः। पराक्तपर्यावर्त्तनम् 'तिरः'। दक्षिणतः
पिष्डक्पमसं भुज्जानान् पितृ सुदक्षुंखस्य कर्तुस्तिरोदितान् करोतीति
कला तदेतदस्कपमपेचितम् कला पितृणां कृतं स्वात्। 'म्रातमितोः'
म्रातमनात्। सामनिरोधजपौड़ावधि । 'एतावानेव द्वासः'। एतावदेव जौवित यावर्त्तमनमिति । स्रविविश्वतोऽधमवधिरित्यादः। 'स

वैसुद्धक्तंसेवेति । सुद्धक्तंश्रम्बेनाच सासनिरोधजनितम्बानेः प्राचीनः किंघानिष काले। कच्छते । 'डपपद्मयः' पुनः पिष्डाभिसुखमावृत्य । 'त्रात्रिषुरिति सुक्तवन्त इत्यर्थः ।

त्रामुखायमाऽष्याच ।

त्रभिपर्यादत्यामीमदम्न पितरे।यद्याभागमावृषायीषतेति । त्रनेन मन्त्रेण पिण्डाननुमन्त्रयतेत्वर्थः ।

तदाइ विष्णुः।

पर्यावृत्यामीमदन्तेत्वामक्रेयति ।

राणायणीयस्त्रकता गोभिन्नेन तमीमदन्तेत्यस्य मन्त्रस्य जपः पर्यावर्त्तमानेन कर्त्त्व्य दत्युक्तं ।

पिन्छास्त्रिधाय जपत्यच पितरे। मादयध्वं यथाभागमारषाध्व-मित्यपर्यावृत्य पुरेष्क्रासादभिपर्यावर्त्तमाने। जपेदमौमदन्त पितरे।-यथाभागमारुषायीषतेति ।

श्वन पिष्डिनिधानानमारमापसाम्बेन मन्त्राम्तरप्रदर्शनपूर्य्यकं का-त्याचनाशुक्रवोर्मन्त्रचोः पाठामारेण सप्त विनिचोगोदर्शितः ।

ययो माता प्रममाद यश्वशारानतुत्रतं तयो रेतः पितावङ्नामायु-रन्योपपद्यतां पिद्धभ्यः खधायिभ्यः खधा नमः, पितामहेभ्यः खधा-चिभ्यः खधा नमः, प्रपितामहेभ्यः खधायिभ्यः खधा नमः, दृत्यु-पखाद्यात्र पितरे । यथाभागं मादध्यमित्युक्कापराङावर्त्तते श्रोश्रषो-व्याद्यतेः खपाक्षेऽमीमदन्तः पितरः वेग्याः दृति व्यावृत्त्तवशाष्ट्यभिपर्या-वर्त्ततेऽव्याद्यत्तो वेति ।

भाषप्रयोखावृत्तेः पिष्डोग्नापगमं मर्यादीक्वत्येत्वर्यः। तदनन्तर-

ममीमद्रकोत्यनेन मन्त्रेण पिष्डाभिसुखमावर्त्तेत । प्रवामीमद्रकोत्य-च्याननारं कैश्वित्पिष्डाविष्ठात्रावषाणसुद्धाः प्रत्यवनेषनसुत्रं । तथाषायस्रायनस्रवे ।

वरोः प्राप्तभक्तं भचयेकित्यं निनयनमिति ।

नासिकया वहता प्राप्तेन भचणमवद्याणकाद्यथा निष्यस्ते तथा बरोः पिष्डाविष्ठस्य भचयेत् । पिष्डाविष्ठसस्त्रमविष्ठभेदित्यर्थः । श्रमन्तरं 'नित्यं' नियसेन, 'निनयनं' खदकिनश्वनं प्रत्यवनेजनित्यर्थः । विष्णुनाषुक्तं ।

श्वमीमद्कीत्यनुमध्य प्रेषाबद्याणं क्रता ग्रुत्थन्तां पितर इति पूर्व्यवद्दकनिनयनमिति ।

त्रापसम्बद्धने तु पिन्छावत्रेषस्थावत्राणसुक्का तस्य समन्त्रकङ्कान्धं भन्नणं चोक्का प्रत्यवनेजनसुक्तं।

यः खाखां भेषसमविषयित ये समानाः समनसः पितरा-यमराज्ये तेषां खेकः खधा नमा यञ्चा देवेषु कल्यतां, वीरं मे दत्त पितर इत्यामयाविना प्राम्यात्राचकामेन प्राम्योयोखमञ्जाद्याय तेन वा प्राम्यः पूर्ववदेकस्काषां चीनुद्काश्वलीन् खपनिनीयेति ।

'श्रामयावी' रोगी। श्रस्थी चित्वाद्रोमिनवृत्तिकामता श्रचिकित्स-रोगाभितप्रस्थ विशिष्टस्रोककामिता वेति मम्यते । श्रवाद्यमस्नम-त्कामोऽपि भचयेत्। योवाश्वाद्याय श्रस्तं समर्थः सन् नाद्यात् । श्रव्यसम्बो भूलापि तीव्रणतर्व्यस्यानर्विरदेण इविःप्राचुर्था-भावादस्तं भुद्धे सोपि इचिकाम्यया प्राश्रीसाहित्यर्थः। एतस दसं मैपाधणीयपरिश्रिष्टे नमस्कारानन्तरसुकं । श्रेषमञ्जानव जिन्नेदाम- चाचन्नाचनामोवा प्रान्नीचादिति ।

श्वच श्रेषावद्याणखार्थवादत्वसुत्रं तैत्तिरीयब्राह्मणे ।

ब्रह्मवादिमो वदिना प्राध्यां न प्राध्यामितियत् प्राश्रीयाच्य-चन्यमञ्जमद्यात्प्रमायुकः स्थाद्यन प्राश्रीयात् श्रहिवः स्थात् पिट्टभ्य श्रावृस्थेत श्रवद्रेयमेव तस्रेव प्राजितमप्राधितमिति।

'ब्रह्मवादिमः' वेदवादिनः। 'वदन्ति' संग्रय निर्णयम्ति । 'अवन्तं' श्रमङ्गस्यं । 'प्रमायुकः' श्रपस्तत्यमाम् । ग्रेषभष्णक्रपप्रतिपत्त्यभावा-दाइविट्टं । श्रतएव तदस्रं पिष्टभ्यः 'श्राष्टस्त्रोत' उच्छियेतेत्यर्थः । एकं ग्रेषावधाणं पिष्डावद्याणम्, पुरसाद्द्ययियते ।

श्रवामीमदलेति मन्त्रजपाननारम्यत्यवनेषनात्रसृत्युख्युकानिधा-नानानि पिश्डदानान्याइ कात्यायनः।

म्मीमदन्तिनपत्यवनेच्य पूर्व्वत् नीवी विसंख ममोव इत्य-म्मिस्दिरोत्येतद इत्युपास्वति स्वचाणि प्रतिपिण्डमूणा दमा वा वय-स्वृत्तरे यनमानसोमानि वोर्जमित्यपोनिषिश्चत्यधायाविज्ञति यज-मान उस्मुकसक्टराच्हिमान्यग्राविति।

त्रच पूर्व्वदवनेक्येति सम्बन्धः । पूर्व्वदित्यनेन पूर्वावनेत्रनेति-कर्त्तव्यतातिदिग्यते । सा चोदपाचादिक्ष्पा दर्भितैव पूर्व ।

ग्रतपथस्त प्रत्यवनेजनेऽपि तासुपदेशेनैव दर्शयन् सार्थवादकः प्रत्यवनेजनमारः ।

त्रधोदपानमादायावनेनिच्छेत्येव यजमानसः पितरमसाववने-निच्छेति पितामसमसाववनेनिच्छेति प्रपितामसं तद्यथा जनुषेऽभि-षिच्चेदेवं तदिति । 'अनुषे' भुक्तवते, 'नीविं विसंखेति वामकश्वायामक्तरीयवस्त-द्वायंगोपनं 'नीविः' तां, 'विसंख' उत्पुच । विसंगनविधानाहितः पूर्वकाखाः ग्राधार्षं कर्त्तव्यमिति गम्यते । 'नमोव इत्यञ्चलिं करे।ति' नमोवः पितरेत्रसायेत्वादिभिर्मक्तैः प्रतिनमस्कारमञ्चलिं करे।ति । 'श्वञ्चलिः' करगंपुटः, श्रञ्चलिमावश्च पिष्डाभिसुखः पित्तभ्यो नम-स्कारान् कुर्यादित्वर्षः । ते च मन्त्राः वाजगनेविभिरेवं प्रयक्ते ।

नमोवः पितरोरसाय नमोवः पितरः श्रोषाय नमोवः पितरो जीवाय नमोवः पितरः स्वधाये नमोवः पितरो श्रोराय नमोवः पितरोमन्यवे नमोवः पितरो नमोव रति ।

त्रामुखायमसुचे ।

श्रयेतातुपितहेत नमीवः पितर इषे नमीवः पितर जर्जे नमीवः
पितरः ग्रुगाय नमीवः पितरोघोराय नमीवः पितरोजीवाय नमीवः
पितरोर्वाय खधा वः पितरोनमोवः पितरोनमः एता युगाकं
पितर इमाधाकं वोजीवन्त इह चन्तः खाम मनीन्वाज्ञवामचे इति
चतस्भिः। मनोन्वाज्ञवामचे नाराशंचेन वोमेन। पितृणाञ्च मन्मभिः। श्रात एतु मनः पुनः क्रते दचाय जीवचे व्योक्ते स्र्यं
कृत्रे पुनर्नः पितरोमनोददातु देव्योजनः। जीवं न्रातं ववेमचीति।

श्रापसम्बद्धत्रे । बीतोग्रसु पिण्डेषु नमोवः पितरोरसायेति नम-स्कारान् अपति ।

तैसिरीयमाञ्चर्षे।

नमखरोति नमखारे हि पित्वर्णां नमोवः पितरारवाय नमोवः पितरः ग्रामाय नमोवः पितरोजीवाय नमोवः पितरः स्वधारी नमोवः पितरोमन्यवे ननीवः पितरेष्वोराय पितरोननीवाय एतसिन् खोके स्व युश्रांकेऽतः येऽसिन् स्नोकेमान्नेऽतः स्व
एतसिन् खोके स्व यूथनोवां विषष्ठा भ्रयास्त येऽसिक्षोकेऽस्ते
विषष्ठीभ्रयासं मनेक्वास्त्रवामहे नाराशंकेन सोमेन। पितृषां स
मन्नाभिः। त्रात एतु मनः पुनः स्वले दकाय जीवसे। स्वोते सुर्ये
कृष्ठे। पुनर्नः पितरोमनोददातु देखोजनः। जीवं न्नातं सवेमहीति।
मैनायणीयसुर्वे।

निक्नुतेऽस्त्रिक्षं कला नमेवः पितरोमन्यवे नमेवः पितरो देवे नमेवः पितर ऊर्जे नमेवः पितरः सुमाय नमेवः पितरो-रसाय नमेवः पितरेविकाय नमेवः पितरोक्कीवं तसी नमेवः पितरोधोरन्तिसे खधावः पितरोमनेविकाः पितरः । येऽम पितरः प्रेता युमास्तेऽनु य दह पितरोजीवा प्रस्नांसेऽनु येऽम पितरः प्रेता युग्नेवां विश्वा भ्रया स्त्र य दह पितरोजीवाः प्रदं तेषां विश्वा भ्रयासमिति ।

निक्रवनं चोपरि पाष्टीः करणं। श्रथ ते प्रसरे निक्रवता इत्यादिषु तथा प्रसिद्धेः। राणायणीयस्र चक्रद्रोभिनः।

श्रय निक्ष्वते पूर्व्यक्षां कर्म्यां दिविषोत्तानौ पाणी क्रवा नमोवः पितराजीवाय नमेवः पितरः श्रोवायिति मध्यमायां स्थानानौ नमेवः पितरोघोराय नमेवः पितरार्व्ययित । उन्तमायां दिव श्रोत्तानौनमेवः पितरः ख्रधाये नमेवः पितरोमन्वव द्रति । श्रया-श्रामिं क्रवा जपति । नमेवः पितरः पितरोनमेव द्रति । 'द्विणेत्तानाविति द्विणपाणिसुत्तानं क्रला तदुत्तरपार्शे खग्नं यथं पाणि श्रधोसुखं क्रलेखर्थः । तदेपरीत्येन यथोत्तानलमनुसन्धेयं। श्रापसानेन तु खम्द्रक्षे पुंदैवत्य-स्त्रीदैवत्यपिष्डदानविभागेनेप-स्नानमना दर्शिताः।

तत्र ये च वेडिंग ये चासासाम्रमने च वहनां हण्यन् भवना-बृष्यत हण्यत हण्यतेह्येतैर्मन्त्रैः पिह्रगवार्थं पिष्डोपखानं। याम् वोडिंग साम्रासासाम्रमने तास्य वहनां हप्यत हप्यत हप्यतेह्येतैर्मन्त्रैः स्त्रीवर्गार्थं पिष्डोपस्त्राने कार्यमिति मन्त्रसिङ्गादवगनार्थं।

त्राखानारे पुनरमी मन्ताः। हण्यन्तु भवनाः पितरेग्ये च भवनाोऽतु
ये चासाखात्रसमे हण्यनु चासाखात्रसमे हण्यनु पितामदा ये च भवनोऽतु ये भवनाः प्रपितामदा ये च भवनोऽतु ये चासाखा-सत्रमे हण्यनु भवन्योमातरेग्यास भवतीरतु यासासाखात्रसमे हण्यत हण्यनु भवन्यः पितामद्योयास भवतीरतु यासासाखात्रंसमे हण्यत हण्यनु भवन्यः प्रपितामद्योयास भवतीरतु यासासाखात्रं-समे हण्यत हण्यन्ति।

वाकातासैते हरिहरेष । हे पितरः भवनस्यूषम् ये च 'भवते।ऽतु'

• येऽपि युग्नदत्त्वराः, तेऽपि द्वयम् । बद्धवचनं पिद्धयाद्यपेष्ट्यं । बाद्धषामेकजातानामित्यादिवचनात् । एवं पितामहादिब्बिप यथाययं योजनीयं। ये चासाखाद्यं वित्रायंशं कुर्यन्ति श्रद्भादयसेऽपि
द्वयान्वेतेन कर्मषा । श्रमे द्विरायंशं वेऽतिश्रवार्यः । साष्टार्यमन्यत् ।

कटसुचे।

्याप निकृते नमीवः पितराजीवना अयासीत ।

## त्रह्माच्डपुराखे ।

सब्धेक्तराभ्यां इस्ताभ्यां वदेन्त्रन्त्रसिमं सदा। नमावः पितर इष इति सम्यगतन्त्रितः॥

सद्योत्तराभ्यां दिचणपाणिसुत्तानं कता तदुपरि सद्यपाणिना त्रधोसुखेनाद्मक्षिं बद्धेत्यर्थः। नमस्कारसंख्यामाद्द 'वट्कल दति। एतच सार्थवादकं त्रतपथे श्रूयते।

श्रथ नीविसुद्धृत्य नमस्तरेति । पिष्टदेवत्या वै नीविस्तसा-श्रीविसुद्धृत्य नमस्तरेति । यज्ञो वै नमो यज्ञियानेवैतानेतस्त-रेति षद्कलो नमस्तरेति षड्वा श्रातवः श्रातवः पितरसासात् षद्कलो नमस्तरेति ।

प्रव श्रतपर्थे प्रत्यवनेजननी विमोद्यानन्तरं नमस्कार उनः।

मनुस्नृतौ तु नमस्कारानन्तरं प्रत्यवनेजनसुन्नं। तस्य च स्वानविश्वेषः पूर्ववनेजनोदकदेशसाध्यता चोन्ना।

षट्पितृंश नमस्तुर्यात् पितृनेव च मक्तवित् । जदकं निनयेष्केषं भनैः पिष्डानिके पुनरिति॥

चक्कोदकक्षेकदेशः पूर्विपिष्डक्षाने निनीतः तस्वैदेादकस्य श्वन-मेकदेशान्तरं पिष्डान्तिके पुनः पिष्डममीपे निनयेत् श्रवनेजनक्ष-पेष चारयेत्। प्रतिपत्तिस्रेयन्तस्योदकस्य। तथा च श्रेषश्रव्हउपपन्नो भवति। श्रतः कयश्चित् तस्याभावे नास्ति निनयनमित्युक्ताइ मेधा-तिथिः। "ग्रश्चे तु नित्यं निनयनमित्युक्तं" इति। युक्तश्चेतत्। श्रत-एवासकायनपिष्डपिष्टचन्नेऽप्युक्तं। "नित्यं निनयनं" इति। श्रवाद-नेजननमस्कारोकः क्रमः साचात्कात्यायन-श्रतपथाभ्यां विद्युता- त्तरसुचारिभिक्षं ग्रचीतयः। वज्रयसातस्य स्रतपयोकः कमः। यस्तवावनेजनस्य स्त्रानविभेषोजस्यविभेषस्थाकः स तु प्रत्यवधास्त्रवि-रोधार्द्भनात् ग्रचीतयः।

स्रृत्यकारे तु पिष्डपाच-सासन-जर्सन प्रत्यवनेजनसुर्ता।
तत्पाचसासनेनाच पुनरखवनेजचेदिति ।
स्रामोऽखास ।

श्रद्धिः प्रचास्य तत्पाचं प्रतिपिष्डन्तु पूर्ववत् । कलावनेजनं कुर्यात् पिष्डपाचमधासुसं॥

श्रम पिछ्णपानसापि श्रधोसुस्वनरणं अतपथानुसारिभिरिप स्यातां। पानचासनजसम् प्रस्ववनेजनाय तैर्न देशमेव। यतः "तद् तथा न कुर्यास्था यसा श्रमनमाहरेक्तत्पानिर्णेजनं पाय- येदेवं तक्तसादु परास्थेदेवैतान्" इति सुक्ससार्जनानामग्रौ प्रहरणं निन्दता अतपथेन भेजियतुमभीष्टाय भेज्यमानाय भेजिताय वा सौकिकस्य पाननिर्णेजनदानस्य निन्दितलेन प्रसिद्धस्य दृष्टान्न- लेनोपादानं कृतकोनैतेनान्यार्थदर्भनेनान्यचापि पाननिर्णेजनसादेश- लमवगस्यते। "एतदः पितरोवासः" इत्यनेन यजुवा प्रतिपिष्धं स्वाणि निद्धात्। वज्यवनात् विणि निणीति गम्यते। 'जर्णा वा' 'जर्णाः' मेवरोमाणि। 'दमा वा' 'दमाः' वस्ताञ्चसस्याणि। तेवामपि स्व-अन्देनैव संग्रहसम्बद्धिप स्वान्तराह्मानां अवन्यतं स्थापियतं प्रयापन्यासः। श्रतपत्र दम्नानं किचित्वेष एव सार्यते। "दमां विव- जयत् प्राच्चा यस्याहत्वकां" इति। 'वयसुक्तरे यजमानस्रोमानि वा', अत्वर्वस्थायुवः समं भागदयं परिकस्य दे वयसी कश्यते,

उत्तरे उपरितने वयसि वर्त्तमानस्य यजमानस्य लेमानि, तानि प्रम्माङ्गमादुपरस्थितान्येव याद्याणि, "उत्तरे वयस्युरे।लेमानि" इति स्वान्तरदर्भनात् । वाज्ञब्दादस्मिश्चपि वयसि स्वचादीनां विकस्पेना – वकाणे दर्जितः। एतप स्वचादि वस्त्राभावे वस्त्रस्थाने दातस्यं। सति तु वस्त्रे वस्त्रमेव । प्रतप्वास्त्रायनेन वासा दद्यादित्युक्कोकं।

दन्नामूर्णास्त्रकां वा पञ्चात्रदर्षताया ऊध्वें खखोमैतदः पितरा वाचामानाऽताऽन्यत् पितरा युक्धमिति ।

'उर्फासका' उर्फायछं ।

वायुपुराणे चे।कं।

वस्त्रार्थे सुनमेव वेति।

न चैवं मन्तव्यं बच्चार्थे सूचमेव देयं न कदाचिदपि वच्चमिति । यत त्राह विष्णुः।

श्रथ वस्त्रमभावे दशामूर्णाया एतदः पितरेवाचामाने।ऽते।ऽन्यत् पितरेव युङ्धमिति। अञ्चप्रताणेऽपि।

द्यात् क्रमेष वासंधि दशां वा स्रेतवस्त्रश्रामिति । षद्पि व्यात्रेषोक्तं ।

एतदः पितरेवासे दश्चां दश्चात् प्रथक् प्रथमित । तदपि वृद्धाभाव दति व्याख्येयं । श्वन कात्यायनाभिमता-स्थम्यान्तरं विष्वासत्तायनाभ्यासुन्नवाको दर्शितं ।

चापखम्बेनापि मन्त्रान्तरं दर्धितं । एतानि वः पितरे। वासांस्रतीनान्त्रत्यितरे। मास्रोष्टेति वासस्रा दमां क्लि। निद्धादूषांस्कां वा पूर्वे वयसुभर मायुवि सं से मित। राषावणीयसुनकद्वोभिसस्मप्रद्विषलादितिकर्मयतावित्रेषेण सह मन्नामरमादः।

सक्येनेव पाणिना स्त्रमनमुं रहीतापसस्रविः पूर्वकां कर्या पिष्डं निर्द्यात् । पितुर्नाम रहीतासावेतचे वासेये चाच त्रातु बांच तमनु तसी ते स्रधेत्यप उपसुर्यवेनमेवेतर्यारिति।

श्वन नामग्रहणसुपस्रक्षणं गोनादिग्रहणस्य । त्रत एव त्रह्मपुराजे ।

एतदः पितरोवासस्मिति जन्मन् प्रयक् प्रथक् । त्रमुकामुकगोत्रीतसुभ्यं वासः पठेस्ततः ॥ मैनायणीयपिष्डपिष्टयज्ञे त कश्चिदिज्ञेषो दर्जितः।

एवा युगाकं पितर इत्यूर्णं दर्जा वाश्वयति मा श्रमाकमित्य-विश्ववावेचते खेामान्तरवयसि न्ययेदताऽन्यः पितरोऽन्या मायोष्टेति।

मानवमैनायणीयपिष्डपिष्टयञ्चस्र ने तु पिष्डेषु दास्यमानस्र दत्रादेः पूर्वे प्रोत्तवसुत्रं ।

वायः खर्षां दश्रां वान्युक्तः पिष्डदेशे निद्धाति रोने। त्तरव्ययि किला वायवे।दश्रां वाते। ऽन्यत्पितरे।न्या माथोष्टेति निद्धादिति । मन्त्रान्तरमाष्ट्र विष्युः।

चेऽच पितरः प्रेता च इति वासोदेयमिति । कठानां माङ्कक्लेऽपि ।

चेऽचितरः प्रेता रति वासंसि निर्ध्यादिति । चच प्रतीक्रप्रचलेन विनियुक्तो मन्तः समग्रः प्रदर्श्यते । 184 थेऽच पितरः प्रेता युकांकोऽत य रह पितरोजीवा ऋषांकोऽत थेऽच पितरः प्रेता यूयनोवां विषष्ठा अवाक्ष रह पितरोजीवा वय- नेवां विषष्ठा अयाक्ष एतानि वः पितरो वाबांक्षतानेऽव्यत्पितरो- बाब्ववन् वीरान्नः पितरोधन्ति ।

श्रम कात्यायनसम्बातिरिकेषु वज्जतरकाखा-कस्पस्य-स्यतिपुराणादिषु स्वयदानात् पूर्वे य्टडेग्दीयय-पिष्णावेषायाञ्चनाभ्यस्यदानान्युकानि ।

तच तावदाइ गोभिषः।

ग्रहानवेचते ग्रहामः पितरादसीति, पिष्डानवेचते सदीवः पितरोदेशीति ।

यहानः पितरोदक्तेखनेन सक्तेष यहानवेषते पत्नीं वा, यहाः पत्नीति तेनैवोक्कलात् । 'सदोव इत्यादिना पिच्छानवेषत' । वाजसनेषिनस्त सदोव इत्यस्य स्थाने सतोव इति पठन्ति ।

जनपर्च लाजीक्षपार्थाभिधानादस्य मन्त्रस्थोपस्थाने साधनलं नम्यते । यहास्रः पितरेदिस्तितं यहाणां हि पितर रैवतं एवो एतस्था-जीःकर्भव रित यहानवेचमापेनायुपस्थानं कर्तुं अस्थत हवेत्यविरोधात् जतप्रशास्त्रशारिभिरपि यहानवेचमास्रेरेव पिष्डोपस्थानं विधेयम् ।

प्रस्य मन्त्रदयस्रोपसाने विनिद्यागमाद्यापसम्बः।

य्हात्रः पितरोदक्त सदोवः पितरोदेशेति पितृतुर्पात्रवत इति । श्रनायविरोधाद्गृह-पिष्डावेन्नपाभ्यां उपस्ननस्य समुस्रवेऽतुरस्थेयः। श्रम्भनाभ्यस्रवे तु वायुपुराणे ।

प्रस्वाश्वस्य द्यात् स्प्रप्रस्थनं तदा ।

कामै: पुनर्भवै: कार्यमयनेधफ्छं सभेदिति॥
कामैरित्युपस्तक्षं सुन्नादीनां। त्रते। विस्तिनां दर्भासां पविचद्वर्षानां वा मध्ये वद्याप्रात्रक्षं ययासाभं वा बेनचिदेनेनाध्वनाश्वर्षाने कर्मथे। प्रवाश्वनप्रस्टेनान्छोः प्रसाधनाय समं किमि
क्वर्षावर्षे द्वयं स्वोकप्रसिद्धनेव। श्रभ्यश्वनश्व चेदद्रयम्। तद्भयद्वयसाध्ये किथे श्वश्वनाभ्यञ्चनक्रव्दाम्यासुक्येते।

श्रनापेशिताः केचन विश्वेषा मञ्जवेवनी दर्शिताः । यद्दीतेर्दर्भपिश्चृषित्तिभिश्चेव यथाविधि । श्रपक्यं पित्रभ्यस्त दसादश्चनसुत्तनम् ॥ मामान्युषार्यं पूर्वेषां वत्तार्थे स्वनेव च । एकं पविषं इस्ते तु पित्रणाश्च यस्त्त् यस्त्। तैसं मक्तेण दात्यं पिर्डभ्ये।भ्यश्चनं हितं ॥

श्रमैकैकिसान् पिछे निभिर्दर्भपिश्चृसैरश्चनमिलेकीविश्वेषः। श्रप-सर्वामत्यपरः। 'छत्तमं' श्रेष्ठं, पैक सुदन्ददातीत्यर्थः। 'नामान्युवार्थे-त्यच गोच-सम्बन्ध-नावासुचारणं विवित्ति। 'एकं पविचं' एक त्रिषं पविचं, तत्करे सहीत्वा पित्ववां पिष्डेभ्धसोन पविचेष तैसक्पमध-श्वनमैकैकसिन् पिछे कष्पस्चादिप्रसिद्धेन मन्त्रेष सक्त्प्रदीयमानं 'हितं' श्रेष्यक्करं सम्पष्कते। श्रञ्चनमपि मन्त्रेषेव कार्ये। 'सक्त् सक्तदिति द्रशेषिक्षमाचेन विक्तिरित्यनेन सह विकल्यते। श्रवतिष्ठते वा ष्याश्वासं।

श्रवाश्चने कष्ठोक्तीय चैककुदलक्ष्पे।विश्वेषोऽभ्यश्चने तैक्कवादा-कारोऽपि विश्वेषो ब्रह्मपुराणे दर्शितः। श्रेष्ठमाञ्जन्धिककूदमञ्चनं नित्यमेव च । तैसं क्रव्यतिसेभ्यस्य यक्षात् सुपरिरचितमिति ॥

'विककुदं' विककुत्पर्वताद्भवं नीखाञ्चनक्रम्देन खेके प्रसिद्धत-रम् । तित्पण्डोपचारे श्रेष्ठमाञ्चर्यनयः । 'श्रेष्ठमाञ्चरित्यभिधाना-चदभावे कळ्ळास्वतुद्धा गस्तते ।

श्रवाञ्चनाभ्यञ्चनयोः क्रमविशेषं मन्त्रश्चादायखायनः । श्रवावभ्यंत्र्वावावंत्र्वेति पिष्डेय्यभ्यञ्चनाञ्चने वाचे। दश्चादिति । विष्णुरप्यादः।

ततोऽपावसंस्केयभाञ्चनं दद्याद्यावंस्रोताञ्चनमिति ।

'तत इत्यवनेजनानन्तरम् । 'त्रशावश्यं खेत्यश्यद्मनं पिष्डोपरि प्रतिपिष्डं दद्यात् । 'त्रशावित्यनेन सम्बोधन रूपेष पिषादिनोष-सम्बन्ध-नाषां ग्रह्मं विविधितम् । 'त्रशावं खेति मन्त्रेष पिष्डोपरि प्रतिपिष्डमञ्चनं दद्यादिति ।

राषायनीयस्पन्नद्वोभिसस्य वायुपुराषोक्तमेव क्रममन्त्रसरकान्या-कारमारः।

सक्षेत्रेष पाणिना दर्भिपश्चूषीं रुष्ठीलापस्त्रतिः पूर्वस्तां कर्ष्यां पिष्डे निद्धात् पितुनाम रुष्ठीलासावेतत्त श्राञ्चनं येवाच लानु यांश्च लमनु तसी स्रधेत्यप उपस्पृष्टीवसेवेतरयोसाया तेशं तथा सुरभीति ।

'दर्भपिक्कृषीं' श्रक्षमाध्यकां। 'दुरिभ'गन्ध-मास्त्रादिकं।

मैत्रायणीयपिण्डपित्यज्ञेऽयोतस्त्रमसहितं मन्त्रान्तरं दर्जितम् । त्रज्ञनाकाः प्रसाकाः प्रतिपिण्डं निद्धात्यंश्वासावित्यञ्जनेत्राभ्यंश्वा— सावित्यभञ्जनेनेति । 'त्रसाकाः' दर्भत्रियाः ।

मानवसेवायणीयस्वेऽपि।

चंचारावित्यचनस्य प्रतिपिद्धं सेपं निर्मार्चभंचारावित्यचनस्रेति। चारापसम्यः ।

श्वनाभवाने वास्य विरत्पिछं द्रात्यं ततोऽसावां ख पितामशासावां खप्रितामशासावित्याञ्चनमेवमभव्यनमभ्यं खेति मन्धं सन्तमति, यदि नामानि न विन्हादाञ्चतां मम पितर श्राञ्चतां मम पितामशा श्राञ्चतां मम प्रितामश इत्यञ्चनमेवमभ्यञ्चनमभ्यञ्चता-मिति मन्त्रं सन्तमतीति । विरत्यपिछं द्यादिति ।

'यनुपिछं' एकेकिसिन् पिछे, 'चिरिति चिवारं। यञ्चनादीनि दद्यात्। 'यसाविति समुद्धानानि पिचादिनामान्युचार्थ। यदि याद्धकर्ता पिचादिनामानि न जानीयात् तदा याञ्चतां सम पितर रत्यादिप्रयोगः याञ्चनं दद्यात्। एवमेवाश्वञ्चनं, एवमित्यूद्धमानपदेन् नाञ्चनमन्त्रेचैवोद्दमाद्द 'यश्वञ्चनमिति, 'मन्त्रं स्वम्मतीति। 'स्वमनं' विपरिषामः। अर्क्षमित्यपोनिविद्यतीति। अर्क्षमिति प्रतीक्षयद्देन मन्त्रोविनियुक्तः। स च "अर्क्षे वदन्तीरस्त्रतं घृतं पयः कीसासं परिञ्चतं स्वधा स्व तर्पयत मे पिढन्' दित। यनेन मन्त्रेन पिछन्मूलेषु तिस्रोदक्षविचनं कार्यः। यस च सामर्थादापदत्यधाद्दारः, हे यापः! 'स्वधा स्व पिढणां दिन्भंवच। ततञ्च सम पिढन् तर्पयत। किं सुर्वन्यः। अर्क्षाद वद्दयः। 'अर्क्षं वसं प्राणान् यक्तिं वा। 'यस्त्रतं' अस्ततक्कारणं चे।सरसं वीयूपं वा 'घृतं' याञ्चं। 'परः' चौरं, 'कीसासं' अस्ततक्कारणं चे।सरसं वीयूपं वा 'घृतं' याञ्चं। 'परः' चौरं, 'कीसासं' अस्तरसं। 'परिस्तृतं' वीयूपं वा 'घृतं' याञ्चं। 'परः' चौरं, 'कीसासं' अस्तरसं। 'परिस्तृतं' वीयूपं वा 'घृतं' याञ्चं। 'परः' चौरं, 'कीसासं' अस्तरसं। 'परिस्तृतं'

सुरां। एवमनेकविधस्यृष्टणीयतमरसं वहनयोश्वला पितृणां श्रचयां वृत्तिं कुरूतेत्वर्थः।

कठानां श्राद्धकष्पेलेतत्मन्त्रषाध्यक्षोदकनिषेषमञ्ज परिषेचन-इपताका। अर्ज्जं वहन्तीरित्यपः परिषिचोति।

परिसमकात् त्यक्का 'परिषिच', परिषेचनञ्चाप्रद्विकं कर्त्तव्यं पित्रवात् ।

श्रापसम्बद्धाः तु जिः पिष्डपरिष्ठेवनं । तच च सम्झान्तरसुमः । उत्तरयोदपाचेष चिः प्रवयं परिषिच्छेति ।

श्रक्षार्थः । पुत्रान् पौत्रानभितर्पयन्तीरपोमधुमतीरिमाः । स्वधा पिद्यथः श्रक्ततं दुद्दाना श्रापे।देवीदभर्यासर्पयन्वित्येतया स्वचा खदकपूर्णपानेष वर्वान् पिस्डान् प्रवयं त्रिः परिविद्येदिति ।

विष्णुना तुर्क्जिमित्यनेन मन्त्रेण घोदकस्त्राच्य पिष्डानां धमन्ता-इप्रदक्षिणं विकिरणमुक्तम्।

अर्कं वहन्तीरित्यनेन बोदनेनाप्रदिषणं पिष्डामां विकिरणं क्रिकेति ।

ग्रीनाकाधर्वणस्त्रचे तु मन्त्रान्तरबहितसन्त्रेष परिविकिरणस्त्रकं । इदमात्रस्त्रनामिदमार्थसमानानामित्यन्त्रेन प्रस्थं परिविकिरणस्तित ।

पिष्पबादश्राद्धकस्ये तु पिष्ठभेषात्रमिश्रतष्डुलप्रविकरणसुक्रम् । इदमाभ्रस्नामिति भेषेण जिः प्रसर्वं तष्डुलान् प्रकिरेदिति ।

म्रस्रविकिरणानमरमाइ विष्युः।

श्वर्थ-पुष्प-धूपात्रलेपनासायभन्द-भोष्यानि निवेद्धे रुद्पाच मधुतिसांभां स्वृतश्चेति । त्रासङ्काचनः पिष्डानां विकिरसं कलार्थ-पुष्प-भूपानुसेपनाना-भच्छा-भोज्यं निवेदयेदुद्पाचं मधु-घृत-तिसेः संयुक्तसः । साह पैठीनसिः ।

धूप-गन्ध-मास्त्रादर्श्व-प्रदीपास्त्रनादीनि चोपहरेत् । 'खपहरेत्' खपहारीसुर्थात् । श्रवास्त्रनादीनां पिच्छेभ्यः प्रदानं व्यास्थातं ।

दतरेषां गत्थादिक्रमेष वस्त्रदानात् पूर्वे पिन्छेभ्योदानमाच खानः।
गत्थ-पुन्पाणि भूपञ्च दीपच विनिवेदयेत्।
एतदः पितरेवासो दश्चां दश्चात् पृथक् पृथगिति॥

त्रयं चि त्रिष्टममाचारानुख्दीतः पाठकमः व्रक्कोत्येव द्र्ययिख-माचानि पाठकमान्तराचाविवचितानि कर्तुं ।

दृश्यतिस् प्रत्यवनेजनात् पूर्वं मन्धादिदानमारः । दीप-धूर्पेमास्य-गन्धेसाया वस्तास्त्रनादिनाः । समभागीदपानं तु तेषासुपरि निषिपेदिति ॥

'खदपाचिमायुदपाचखासुदकं। ग्रादिशम्देन भक्त-भोञ्य-पास-नाम्नूखादि रुद्याते ।

त्रतएव देवसः।

एवं निवेश्व पिष्डांसानश्चेश्वर्याच पूर्वकत्। पकाश्चेन विश्वं तेभ्वः पिष्डेभ्वे।दापयेद् बुधः॥ नतादमबिश्वय्व पिष्डेभ्वे। सम्बपूर्वमं। पिष्डपाचेष तेनैव द्वादाचमनोदकं॥ 'पूर्ववत्' पूर्वे क्रिनापसम्मादिविधिना । 'बिसं' उदपहारः । 'सा-चमानोदकं' प्रत्यवनेजनं । तथा ।

दिचणां सर्वभोगांख प्रतिपिच्छं प्रदापयेत्। भक्त्यानपूरानिचूंख खद्धनान्यज्ञनानि च॥ 'दिचणाज्ञम्बेनाच रजत-हिरखादि ।

त्रव पिष्डप्रदानदिने विद्धानां भोच्छा भोज्यादीनां मधे कच्छ-विदेवच्यापि पिष्डेभ्या निवेदनमन्तरेष भच्छे यजमानचा दोषः ब्रह्मस्मृति-ब्रह्माष्डपुराषयो इतः ।

यिकश्चित्पचते गेहे भच्छा भोच्छं विगर्हितं । प्रनिवेद्य न भोक्तव्यं पिष्डमूखे कथचन॥ गन्धादिदाने बद्यवानुनिपातनादिरूपः कापीतिकर्त्तव्यताविष्टेषो

मह्मपुराषे दर्जितः । वास-भागदिकं दकात कर्यात प्रतावनेकनं ।

गत्थ-धूपादिकं दद्यात् कुर्यात् प्रत्यवनेकनं ।

काव्याच्य सयं सयोन पाणिना लप्पदिक्षं ॥

पित्रमानिधनात् कार्यं विधिवहर्भपाणिना ।

दीपं प्रव्याखनं तदत् कुर्यात्पुष्पार्धनं बुधः ॥

'त्रानिधनात्' त्रा त्राद्धसमाप्तेरपवादवजें ।

त्रद्धवेत्तं तु गत्थादिदाने मन्त्रोदिर्धितः ।

पिद्धान् परिचिपेत् सन्धगपस्यमतन्त्रितः ।

एतदः पितरे। देवा देवास् पितरः पुनः ।

पुष्प-गत्थादि-धूपानासेष मन्त्र खदाइत दित ॥

मिम्बेश्वो नत्थ-पुष्पादि दत्वा नासाधेमाहान्तेषु सन्नानेनामान-सर्ग कार्य ।

तथा च मत्यपुराणे।

मत्थ-धूपादिकं दसात् कता मत्यवनेकनं । द्रीमप्रकासनं तदत् सुर्धात् पुत्रार्षनं बुधः । प्रधापानोषु वाचन्य वारि दद्यात् सङ्गत् सस्कत् ॥

वारिदानस्य जान्यणस्त्रेषु "निवा न्यापः सन्मित्यादिभिर्मनीः सन्तेयां। "स्वस्थायाविषयित यसमान दित । 'सन्धानेति मृत्यवधाय। असी निस्तातुद्धृत्य खाखां विधायेत्वयः। 'स्वानिष्यति' विग्रस्तां मृत्यसुपस्तेत । स नासं यसमानसंस्कारः। "स्वानिष्यति सत्यवधाय पिण्डान् स यसमानभाग इति सत्पथवचनात्। ततस्य नाध्यपुरेव-सिष्ति। "सम्याविषयित प्रत्यतभाष पिण्डानिति प्रयोगस्त्राद्याद्य-भार्युरेव मृत्यवधन्ते। साम्रयोगास्तित हेत्, स्वात् कालार्थनात्। स्वया निक्ष्याक्यं प्रातर्देश्वनिति।

मत्त्वा तु मृत्यवने जनानकृतं भ्रमिकामानेव प्रिकृतामां क्रमेणा-वघाणसुकं।

> चरकं जिल्ह्येच्हेसं कर्नैः पिष्काहिके पुनः । व्यवक्रिकेच तान् पिष्काह् बल्या न्युताह्य स्वादितः ॥

'क्षा न्युप्तित्यवंग निर्दापक्षेण प्रिष्मात्मवत्राणं द्वितं । "क्ष्मुक्षक्षद्वाक्षित्रान्यमाविति । यत्र क्षाद्भागीति वाक्ष्मेषः । तत्र पूर्वं सक्तदाक्षित्रानि तत उल्सुकं। "सक्तदाक्षित्रान्यमाक्ष्मान्द्र द्धाति पुत्रदल्सुक्मपि द्यातीति मतप्यभुतेः । द्वाते स्वादिन सादस्पाचरताची खुनस्य पूर्विनिपातः । 'म्रिप स्वतीति चस्मा-दग्ने दख्युकमाद्दतं तेन पुनः संयोजयतीत्यर्थः ।

त्रापसम्बेन त्रस्युकापियर्जने मन्त्रोदर्शितः ।

"म्रस्नोद्धतो इतिषो जातवेदा त्रावाञ्कयातिसुरभौषि कत्वा । प्रादात् पिद्धभ्यः खध्या ते त्राखन्प्रजानस्रग्नेः पुनरणेतु देवानित्ये-नेशस्मुकं प्रत्यपिद्धच्येति । गोभिखेन स्रेतेनैव मन्त्रेषोस्मुकाम्युचणसुर्तः ।

श्रश्चेश्वाहतो हिवतो जातवेदा इत्युख्सुकमित्ररभ्युद्ध दन्दं पाचाणि प्रचाद्ध प्रत्यभिद्दारयेदिति । श्रामुखाद्यन-पिष्डपिटयज्ञस्चे तु मनस्रतीजपाननारं पिष्डप्रवाहण-सुक्तं ।

श्रवैतान् प्रवाहयेत् "परेतनः पितरः सोम्यासोगसीरेभिः प्राथिभिः पूर्विषेभिः इत्ताषाश्वं द्रविषेद भद्रं रथिश्व नः सर्ववीरं नियक्तिति।

'प्रवाहयेत्' इस्रोन युगपत्मवीन् प्रवाहयेत् । त्रापसम्बेन तु प्रवाहणात् पूर्वसुपस्नानसुत्रं ।

"चित्तहत पितरः प्रेतग्र्रा धमस्य पन्धामसुवेता पुराणन्धनाद-स्नासु द्रविषं चन भद्रं प्राणोन्नूताङ्गामधी देवतास्त्रित पित्तसु-त्वापचित "परेतपितरः सोम्या रित प्रवाहान्या पित्तन् प्रवाहयतीति ।

'सत्वापयति' रखेन युगपत् सर्वान् पिष्डान् भ्रमेः किश्चिदुत्श्चि-पेदित्वर्थः ।

मेबाबबीयस्चेऽपि ।

प्रजापते न लदित्युत्तिहत परेत पितर इति यजमानः प्रवाद्यौं जपति उभौ मनखतीर्मनोऽनाद्यामद इति तिसः वयं सोमनते तव मनसत्तुषु विश्वतः प्रजावनाः सचेमद्यौति चास्त्रमीमदन्तेति चेति॥

रत्याचमनादयः पदार्थाः ।

श्रथान्वादार्वकास्त्रश्राद्वाङ्गभ्रतं<sup>(१)</sup> दिवभोवनात् पूर्वकासीनम-ग्रिमत्कर्वकं पिष्डप्रदानं ।

तनीपकरवसभारणं मात्रव-पादाचीदमां।

पिष्डभूमी प्रथबेन तिषः कर्षूच कारयेत् । ता वितस्यायतीः कार्याः चतुरक्रुष्वविसृताः ॥ दवीषयम् बुवीत खादिरं रजतान्तितं । श्ररिक्रमाषं परिश्वरूणं इस्राकारायस्त्रमं॥

'कर्षू:' श्रवटः । सा च कैश्चित् सिखलेन पूर्वते, कैश्चित् तन पिष्ड निर्वापः क्रियते । चिलाभिधानं पिनादिवर्गपिष्डापेनया । 'दर्वः' सुन्तिन्नेवाः । ताश्च दिवद्भरूष-पिष्डप्रचेपषार्थाः क्रियन्ते । श्रग्नोकर्षानन्तरञ्च तमैवोक्तं ।

प्राचीनावीतिना कार्यमतः सर्वं विज्ञानता।

घट् च तसाद्भविः श्रेषात् पिष्डान् कला तथोदकं ॥

दश्चादुदकपाचे स्तु सिक्षं सव्यपाषिना।

जसं चिः सव्यं यसेन दर्भयुको विमस्तरः ॥

खरकपाचेणोदकदानं कार्यं । श्वप्रादिचण्डेन चिर्जस्रदानं परि-षेचनास्त्रं ।

<sup>(</sup>१) माडानार्भुतमिति ख॰।

विधाय सेखं यक्षेत्र निवासायावनेत्रनं ।
इतियाभिगुषः जुयैक्ति देवी निधाय वै ॥
विधाय पिष्डमेर्तिकं देवीमाधाय च अमात् ।
निनयेदय दर्भेषु नाम-मीचानुकीर्क्तिः ॥
तेषु दर्भेषु तं इसं निमञ्ज्यासेवमाचिनां ।
तथैव च बुधः जुर्यात् पुनः प्रत्यवनेजनं ॥
वर्षणृद्धसमस्त्रत्य गम्ध-धूपार्पणादिभिः ।
एवमाद्यस्य तस्त्रवं वेदमन्त्रीर्थयोदितेः ॥
ततः क्षतानारे इद्याक्तपक्षीभ्यः कुषान् नुधः ।
तदत् पिष्डादिकं कुर्धादावादन-विधर्कने ॥
ततो सदीला पिष्डभ्यो माचाः धर्वाः क्षमेय तु ।
तानेव विप्रान् प्रथममाष्ठित् चक्षतो नरः ॥

'माचा' खेबः।

चसाह्या इता माना भवयनि दिनामयः । श्रन्ताहार्थेकमित्युकं तसात्तवव्हसङ्घये ॥ पूर्वे देखा त तद्भस्ते संपवित्रं तिसीदकं । तिस्वरहार्य प्रयक्तिम् स्वभैवामस्त्रिति भुवन् ॥

#### चाइ मनुः।

पिण्डेभ्यस्विष्यकी मानी वसादायात् पूर्वमः। ता एव वित्रानासीनान् विधिवत् पूर्वमात्रसेत् ॥ तेषान्द्रस्वा तु इसोषु सपवित्रं तिखोदकं। तिपाण्डापं प्रयास्त्रेमु स्थीयामस्विति मुवर्॥

भेषा लितिकर्त्तस्वता पूर्वीक्रियस्टरानेन यमाना देदितया। धाराखायन-पिछपिदयञ्चस्त्रे पिछप्रवाद्यसुक्तं।

अप्रिं प्रत्येवार्ग्ने तमचार्यं न सोजैरिति नार्ड्यतां वरमरिषं पृथिवीसूत यां यन्नातरं पितरं वाजिहिंसिमग्रिमी तसादेनशी गार्चपताः प्रमुश्चतः करोतः मामनेनसमिति। प्रवाच्यानभारसेवाड प्रापक्षान्य: ।

प्रमापते म लदेतानिति घश्चोपनीतिगाईपहादेशं मच्छति घद-मारिष्मिति पष्ट्रया गार्षपत्यसुपतिष्ठत इति ।

भैनाथकीयस्त्रे ।

परेत न पितर इति चलमानः प्रवाहकीं अपति। उभी मन-क्षतीर्भने। उनाक्वामक इति तिको वयं सीमनते तव मनसत्तु पु विश्वतः । प्रजावकाः यचेमहीति पाचन्नमीमरक्तेति प प्राप्ततेग्न-दबीमदीति गार्डपत्वसूपतिष्ठत दति । मानवमैपायनीयस्चे ।

परेत नः पितरः सोम्यास इति प्रवाहस इति प्रजापते न लदि-स्रोतचोपतिष्ठत्वचस्रमीमदनोति पुनरिति मनखतीर्जपस्रग्ने तमधेले-तया गार्चपत्वसूपतिष्ठत इति ।

कठावां सचे।

त्राते त्रम दति द्विणामिङ्गला तक्षिन् ममिध त्राधाचादश्य जपति मने। अवाक्षवामः इति तिस्रोधदन्तरिश्वमिति गार्थपत्विमिति। मानकायर्वकपिण्डपिट्यज्ञस्ते ।

पिष्डनिर्बाषाननारं । श्रापोऽग्निरित्यद्भिरग्निमविष्य पुर्व पौच-

्रिप्र च ।

मभितर्पयनौरित्याचामत मम प्रततामहास्रतामहास्रताः सपन्ती-काखृष्यन्वाचमनु । प्रवर्ष परिविच वीरामी प्रततामहादत्त वीरासी ततामदादत्त वीरामो पितरा दत्त पितृग् वीरान् याचते नमेावः पितर रत्युपतिष्ठते श्रचित्रयुक्तरस्रुवमवधूय परापातेति परापाय यथातः पिचोपवीति-यद्योपवीती यप दृढं पिद्रभ्यः सह मनाभ्य-रिति मन जपाइयामि मन जपाइयनि मने। जाउवामहे नारा-बंगेन स्तोमेन पितृषां च मक्सिः। त्रात एतु मनः पुनः ऋत्वे दचाय जीवमेंच्यो कच सर्थं हुन्ने पुनर्नः पितरा मना ददातु दैयोजनः जीवं वातं यचेमहि वयं योमवते तव मनसनुष् विश्वतः प्रजावनाः सचेमिष् । ये समागाः सुमनसो जीवाजीवेषु मामकाः । तेवां त्रौर्मिय करूयतामिसन् गोष्ठे व्रतं समा इति । यचद-खाखामोवाविष्ठष्टं भवति । तस्त्रोग्न भन्नं भन्न्ययिता त्रान्त्राक्षाच दद्यात्। चिंद ब्राह्मचो न सम्बेत खयमभ्यवहरेत् निजाय दा-षायेत्वेके पर्युचिषं विभिध्यादाय मा प्रगामेत्यावर्ज्योजें विभिदिति ग्रहानुपतिष्ठते । रमध्यमायिभीत नास्मिन् गोष्ठे करिविष: अर्ज दुहानाः ग्रुचयः ग्रुचित्रताः यहाजीवना उपवः धरेमः । ऊर्जं मे . देवा प्रदद्: ऊर्जं मतुषा ऊर्जं पिष्टभ्यः माद्यर्षमूर्जस्वमो स्टद्या  $^{\prime}$  मम । पयो देवा ऋददुः पयो मनुखा उन पयः पित्रभ्यः माञ्चार्वे पचलको छदा मम। वीर्थं मे देवा श्रददुः वीर्थं मनुखा उत वीर्थं पिद्रभः माद्यापं पयस्नमो यदा ममेत्यमद्भपातीत्वते। उमो अग्रिन्सु-च्यायको वसुविक्तमः । श्रस्तोपसयं मारिवामा यं रकत् नः प्रचा । पश्चिन् सर्व पुष्पा समेधमानः स्रो रहे । इसे समन्दिवीमच्या-

वृत्तनाः स्रमेधवः लमग्ने रेखितः । त्रालाग्न रधीमहीत्यश्रदूत रत्यग्निं परिषयति । वदि वर्वः प्रचीतः स्वाद्दिषाग्नौ तदाहि-ताग्नेर्यद्वेऽप्यनाहिताहताग्नेः । ददं चिन्चे क्रतमसीदं विषयाभि-पीतरिश्चनावेदित्रिति योद यजते तं देवा विदुः, यो ददाति तं मनुख्याः, यः त्राद्धानि कुद्ते तं पितरसं पितरः, द्रत्यन्याद्यांना-भूतपिष्डदानं॥

द्ति श्रीमद्दाराजाधिराज-श्रीमद्दादेवीय-धक्षकरणाधिपति-पिष्डत-श्रीदेमाद्भिविरचिते चतुर्वर्गचिन्नामणी परिशेष-खण्डे श्राद्धकर्णे पिण्डदानप्रकरणं नाम पश्च-द्योऽधायः समाप्तः॥०॥

# श्रव पोड्गोऽध्यायः।

# त्रय सुप्रेचितादयः पदार्थाः ।

चनाइ विन्युः ।

ततः सुप्रोचितमिति श्राद्धदेशं प्रोच्य दर्भपाचिः सवै सुर्यात् ।
'तत इति पैटकदिजपुरःसरं इसप्रचासनपूर्वकमाचमनोदकं दस्ता ।
'सर्वमिति वच्यमाणमञ्द्रवाचनादि ब्राह्मणविसर्जनान्तं ।
मानव-मैचायणीयस्रचे ।
सुप्रोचितमस्स्वच्यमस्बच्याः सन्तिति ।

एतच यद्गोपवीतिमा कर्त्तवमित्युनं नागरखण्डे।

'मामिषः' वस्थमाणखरूपाः ।

नमञ्ज्ञत्य पिद्धन् पञ्चात् सुप्रोचितमतःपरं। क्वता सबोन राजेन्द्र याचित्वा वराजिषः॥

श्रम पूर्वभ्रतपविचाषासुच्छिष्टोइतलेन दिजैः परित्यक्रलात् सप-विचकरलार्थं सुप्रोचिताननारं दिजपाणिषु दर्भाः प्रदेखाः । श्राइ कात्यायनः ।

श्राचाक्तेषु उदक-पुष्पाचतानचर्योदकष दद्यादिति । पाद्म-मात्ययोरपि ।

तथाचानोषु चाचन्य वारि दद्यात् सङ्गत् सङ्गत् । तथा पुष्पाचतान् पञ्चादचय्योदकमेव च ॥ प्रचतक्रम्देन यवा उष्यस्ते । नक्षपुराचे ।

भाषानोवृद्धं द्वात् पुन्पावि<sup>(१)</sup> सववानि च । ववोऽवीति पठेकानां सङ्का-अक्तिसमन्तितः ॥

व्यवरागञ्च वैश्वदेविकदिजदस्येखेव। पित्रद्यसेषु तु तिस-दानमेव कार्यं।

तवाच ब्रह्मपुराचे ।

ततस्मभुद्धा तां भामि दत्तापः समने।ऽस्तैः । सतिसाम् पिष्टसादौ दत्ता दैवेषु सासतं ॥ 'तत इत्यासमनदानाननारं ।

प्रवोदकादिदाने मन्त्रानाच् प्रातातपः।

त्रपां मध्ये खिता देवाः धर्वमधु प्रतिष्ठितं । बाह्यध्यः करे न्यसाः विवा त्रापो भवन्तु नः ॥ खब्मीर्वधित पुष्पेषु खब्मीर्वधित पुष्करे । खब्मीर्वधेत् धदा चेामे धौमनस्यं धदास्त मे ॥ त्रवतं चास्त मे पुद्यं व्यक्तिः पृष्टिर्धतिस्य मे । यसत् श्रेयस्करं खेले तत्तदस्त घदा मम ॥

त्रनोदकदानादौ वयासिङ्गं मन्ताणां विभन्य विनियोगोऽतुयन्धेयः। त्रनोपाध्यायकर्कत्राष्ट्र।

रदमम् पुत्पाकतदानं देवेषु तु संधेन । पिश्चे लपसंधेन कार्ये । वैचित् पुनः पिश्चे संधेनेक्किना । तन् । पिष्कपित्यश्चवदुपचारः । पिश्च रत्यतिदेवात् ।

<sup>(</sup>१) प्रखानीति ख॰।

## ब्रह्मधरस्वाद ।

न द्वाचान्त्रभृतीनां पित्रायुद्धेन दानं कियते किन्तु इस्ते प्रश्चे-पमानं त्रतोऽस्र पित्रर्थलामावात् स्थेनैद कर्मस्यतीजिनेति ।

तथा च टङ्कातातपः।

ततः पुष्पाणि सक्षेन सेाइकानि प्रथक् प्रथक्। दर्भपाणिः प्रदश्वानु यतवाकाय-मानस इति ॥

इसादमानां वाम्य-पृत्याचनानां विरधारपप्रयोजनमाविकार्या-भावास्र देवस्ततकार्याणां क्रमिलिक्युची हेचे विमाः प्रस्तेपं कुर्युः । ततः पुनरपि तेषां दानं कर्त्त्रयं । तथा च मत्यपुराणे ।

श्राचान्त्रेषु गुनर्द्शात् वस-मुख्यावतोदकम् । दलाक्षीः प्रतिस्वक्षीयाद्वितेशः ब्राड्युखोषुधः ॥ पुनःबन्देन पूर्वमध्यस्य हानं स्वचितं । श्राक्षीरित्याजिषः । मत्यापुरम्यवचने पाठान्यसम् ।

ततः स्वधावाणिकं विश्वदेवेषु चोदकं ।
दलाजीः प्रतिष्टकीयाहिकेशः प्राष्ट्रस्टो बुधः ॥
ज्ञानियां वाचने तद्यदाने च वाकां तत्रेत्र दर्जितम् ।
प्रघोराः पितरः सन्तु सन्तित्युके पुनर्दिकः ।
गोषं तथा वर्द्धतां नस्त्रचेत्रुकः स तैः पुनः ॥
दल्लाकोनोऽभिवर्द्धनात्रकः पेनेत्युकीरचेत् ।
एताः सत्यात्रियः सन्तु सन्तित्युक्तस्य तैः पुनः ।
स्वित्वाचनिकं कुर्यात् पिण्डानुद्धत्य भक्तितः ॥

# मनु-विष्णु ।

विस्त्य माञ्चणांसांस नियता वाग्यतः ग्रिकः । दिख्यान्दिश्रमाकाञ्चन् वाचेतेमान् वदान् पितृन्॥ दातारे। नेऽभिवद्भनां वेदाः सम्मतिरेव च । श्रद्धा च ने। माध्यममदुख्यस्य नोऽस्थिति ॥

'विस्त्य' यथासुसं विशासय पीठेशः ससुद्धायास्त्रवांस्यरणवा-सनमण्डसमीपमानीय, दिस्मान्दिशमवस्रोकयम् दातारो गोऽभि-वर्द्धमामित्यादिकाम् वरामभिस्मितानि पिरुष्यः 'याचेत' प्रार्थयेत । दातार रत्यादि यज्ञ देयस्य गोऽस्मित्यमसुक्काष्ट सौधायनः ।

> अन्नश्च नो यज भनेद्रियों सः सभेमहि । बाचितास्य नः यन्। मा च व्यक्ति कश्चन ॥

करवाचने कियमाणे बाह्यणेः प्रतिवचनं वरप्रदानवाक्यसुचार-णीयं। तद्याया वन्तवघोराः पितरः। वर्द्धतां वो मोचं। श्रभिवर्द्ध्यां वो दातारः। श्रभिवर्द्धनां के वेदाः। श्रभिवर्द्धतां वः सम्मतिः। मा विगमदः श्रद्धा। श्रम्तु वो वक्त देयं-। भवतु वो वक्क्षतं। खभध्य-मतिथीन्। सम्मु वो साचितारः। मा याच्यं कञ्चन। सन्तिताः सत्या श्रामिष इति। श्रम पूर्वप्रदर्शितैर्मस्यपुराणे विसर्जनात् प्रागेवः प्राकृतुक्षेत्र ब्राह्मक्षेत्रयो वर्षाचनं कर्मक्षमित्यकम्।

मनु-विष्णुश्वान् विश्वनाननारं दिष्णासुखेन पिद्यश्वाद्य कार्य-मित्युक्तम् । तदेवं विरोधे विकस्यः प्राखाभेदेन व्यवस्था वा वेदितव्याः। दिवारं वरयायनं कर्त्तव्यम् । यवाद संग्रहकारः । दातार इति याषोका वरार्थं प्रार्थना स्वतौ ।
तां सुरप्रीतिसम्प्रकात् प्राक्प्रचेतास्त मन्यते ॥
धाज्ञवस्क्यस्या विक्त प्रस्ने निर्विक्ति सित ।
पारस्करः स्वस्ति वाच्यं क्रलाजीर्वचनं(१) जगौ ॥
विसर्जितेषु विप्रेषु विज्ञष्टेषु मन्तर्जगौ ।
धान्यक कासभेदेन कमीशि सुनयोजगुः ॥
सम्प्रद्वीकानुसारेण विकल्पसेषु युच्यते ।
न स्टज्ञादिस्स्तिर्येषां त्राद्वादावुपस्थ्यते ।
कर्त्नुमईन्ति ते क्रत्नं यस्य कस्य सुनेर्मतं ॥

श्रम चित्रकंनात्पूर्वं वर्षाचनं तमात्यपुराणेकप्रकारकं । चत् पुनस्दनम्तरं तमातु-विष्णूकप्रकारं कार्यमिति विवेकः । अध्वैतयोः प्रकारचोः साम्रिकानग्रिककर्त्तृकत्राद्धभेदेन व्यवस्था । श्रत एव साम्रि-कमाद्धमिकत्य मत्यपुराषे एवोमं ।

विसन्धं त्राष्ट्राष्ट्रांस्तांस्त तेषां कला प्रदक्षिणं। दक्षिणां दित्रमाकाञ्चन् पितृन् याचेत साग्निकः॥

श्रव चरा प्राश्च्यवेतरवाचनगरणं कुर्व्याचरविद्योगविद्योत, बरा
तु रिवासुखस्य प्राचीनावीतीति विवेचं। वदा तु पितृन् प्रार्थवते
तदा पितृषां ससुखनेऽपि परोचवित्रदेशप्रसङ्गाद्घोरत्वसङ्गावदुरभिप्राधानौचित्यापाताचाघोराः पितरः सन्तित्योगावतो छोप इति
कसित्।

श्राद ज्ञातातपः।

<sup>(</sup>१) जलाजीर्यस्वमिति। म॰।

श्वभिष्ठेतार्थिश्वर्थिमिष्टान् कामांस्त वास्थेत्। दीर्थाः सर्वद्या नद्यो विष्णोक्षीणि पदानि थ। एवमेषां प्रमाणेन दीर्घमायुरवाप्तुयां॥ दिख्णायाद्य संवंध वज्जदेयं तथास्तु नः। एवमस्तिति तैर्वाष्यं मुद्धां गाह्यस्त तेन तत्॥

श्रात्रीः प्रतिग्रहानमारं यनमान-तत्पुत्र-पौत्रादयः पिस्टदेवता-नमस्करणं सुर्युरिति कश्चित्। दह ब्राह्मण्यियर्जनात्पूर्वकासमन्त्रा-षस्मात्रीः प्रतिग्रहस्मानमारं पिस्डोद्धर्णं कला स्वस्थितात्रमं कार्य-मिति यद्यपि पूर्वे कमस्यपुराषवाक्ये दर्जितं तथापि स्वस्थितात्रमात् पूर्वं पात्रवासनं कर्त्तव्यं।

#### चत एव प्रचेता:।

ततस्त खापयेत् पिष्डान् विष्रपात्राणि चैव हि। इति । श्रक्तता तु पात्रचात्रन-स्वस्तिवाचने दोवमाह नारावयः । श्रचाखयित्वा तत्पात्रं स्वस्ति सुर्वेन्ति ये दिजाः । निराज्ञाः पितरसेषां श्रधा यान्ति यथागति ॥

#### दृहस्यतिरपि ।

भाजनेषु च तिष्ठत्यु खिसा कुर्वन्ति चे दिजाः । तदक्रमसुरैर्भृतं निराग्नैः पिट्टभिगंतैः॥

#### भविद्यात्तरेऽपि।

भाजनेषु च तिष्ठत्मु खस्ति कुर्वन्ति चे दिजाः । तेषां निरात्राः पितरो भवेचूराचयार्दिताः ॥ पाचचाचने कांखित् कर्द्यमेगोपरिक्य कांखिजियेधति वाद्यकर्षः । पानावि चासयेच्छाद्धे खर्च विक्रोऽखवा स्रतः।
न स्त्रीभिनं च वासेन नामजास्वा कचचन ॥
नागरखण्डेऽपि।

न स्त्रीभिर्न च वासेन नान्येनेव च नेनचित्।
आहे पिष्डच पात्रश्चः स्वयमेत प्रचासकेत्॥,
पात्राख्यापचे दिखनु हक्तावाच प्रचेताः।
स्वयं पुत्रोऽचता यश्च वाञ्चे दश्वदयम्परं॥
क स्त्रिको न च वास्त्रश्च नाज्यजातिकं चात्रतः।
आहे भोजनपात्राचि स्वयमेव प्रचासकेत्॥

'खयमिति पुनर्वचनमादरार्थं। 'श्रन्यजातिः' यजमानजातिसप्रेक्ष्यः दीनजातिमान्। 'श्रवतः' श्रन्यनीतः, श्रन्यनीतग्रद्धवेनेक वास्त्रद्धार्षः निरुक्तीः सिद्धार्थाः वास्त्रप्रस्थापुपनीतादेनप्रश्चसः निरुक्त्येः। श्रश्चे-ऽपि वास्त्रस्थायेगदर्भनात्। भविद्योत्तरे।

> चाखयेदिप्रपाचाचि ख्रयं त्रियोऽयदा स्तः । न स्त्री प्रचाखयेत्तानि दीनजातिर्नचायजः॥

'श्याः' व्येष्ठभाता, वजमानवपेद्याधिकवयस्तो स, ब्राह्मको वा, ह च सापेच्या दीनवातीयेन चिवादिना श्राद्धे क्रियवाचे पाचाचि न चावयेत् । एतच प्रायेणोत्तमकातीयोपस्चकं भविद्व-मर्दति । श्रच स्वस्तिवाचनादिविधर्जनानोषु पदार्थेषु नानाकमधं-पद्यार्थमिविक्तिशान्येत स्वनानि विकानो । पाचचाकनानमारमाद याञ्चवस्यः । स्विकाणं ततः सुर्वेद्ययोद्यमेव म ।
दला ह दिवणं जला सभाकारसुदाहरेत्॥
वाण्यतामित्र्यणुष्ठातः अस्तिभ्यः स्वधोष्यतां ।
बृष्ट्रस्त स्वस्त्रेष्ठे भूगौ विश्वेत्तते।
विश्वेदेवाः प्रीयकां विश्वेषोत्त इदं विषेत् ॥
दातारे। नेऽभिवर्द्वकामित्यादि ।
दिख्योक्ता प्रिया वाषः प्रविपत्य विश्वर्थने ॥
वास्त्रे वाज दित प्रीतः प्रिष्टपूर्वे विश्वर्थने ॥
यश्विस्त्रे संस्ताः प्रक्षमर्चपाने निवेदिताः ।

'सिंद्याचं' सिंद्याचनं। तच ॐसिंद भवनो हुवैन्तिहोनं-विभ्रमेवद्यनेके मन्यनं। सचौति हुते नेवंद्यमपरे। पारस्करेख सिंद्य भवान् हूडीत्युनं। नाह्यापेस ॐ ससीति काव्यं। ततः युद्ध-रवोमार्द्रवःशंह्यकानां विशेषां देवानां द्नं माद्धमण्यमस्तिह्यास-धाय वैसदेविकस्थैकेकस्य दिजस्य इसे सुह्व-यक्पहितं जन्नं प्रचिपेत्। विप्रसास्त्रक्यमिति वक्तयं। ततः पद्धन्तिपादिमोच-सम्बन्ध-नामा-सिधायपूर्वकं दनं माद्धमण्यमस्तित्युचार्यक्रमेख प्रथक् पिश्वविप्र-करेषु जसं निविद्येत् विप्रसास्त्रवयमिति वक्तयं।

विद्यालं तद्तानं स्वा विमान् विक्रवेत्॥

पिद्धक्षां नाम-गोनेष करे देवन्तिसीदकं । प्रद्येकं पिस्तीर्थेन श्वन्य मिदमस्मिति ॥ अतो रजतवर्को सुवर्णा दह्वाद्भपां सस्यगुषतारतस्यं पुरस्कृत्य वैषयेष वा चयात्रक्ति वैसदेविकि दिवेश्यो दिख्याप्रकरकोक्तप्रकारेख दिख्यां दला पिछोश्यो रजनमर्थो सुवर्ण दिस्यमधीं वा चया-विभवकांथेव तां द्यात्। ततः खधां वाष्विख इति विप्रान् चतु-ज्ञाप्य तैस् वाष्यतामित्यनुज्ञाताऽसुकगोषेश्योऽसुकपिद्वश्योऽसुक्ज-र्मभ्यः सपत्नीकेश्यो वसुक्षेश्यः साधोष्यतामित्यभिद्धीत ।

भयम् स्वधावाचनप्रस्नोत्तरप्रकारोऽचिषा दर्धितः । वाचयिथे स्वधां प्रस्नमित्यसुर्थाद्विजातिषु ।

वाच्यतामित्वमुञ्चान्तु प्रीता दश्वः समाहिताः॥

वदेच तांस्रते।विप्रान् पिचादिभ्यः स्वयोच्यतां ।

चारत साधेति तैः प्रोक्ते निविच्योदीर्थं नित्यवः॥

देर्जविक्यते चार्च प्रकारः कात्याचन-गोभिस्तवचनाभ्यां ।

विग्रैय त्रस्य स्वधेत्युके वर्ष्णारस्यतं घृतं पयः कोसासं परिस्तृतं स्वधा स्वस्पंयत ने पिद्धन् रत्येतं मन्त्रं उचार्य भूमौ जसधारां पातसेत्। एतम सविश्रेवसुकं कासकापुराये ।

भ्रमी किरेक्कनैर्वस धारासैव तिखेदकीं। ग्राचिभ्रता ततायाचेत् विसर्व्य च दिजानिदं॥

वन नेवाचित् त्राद्धकर्षे स्वे ता स्वे ता सम्बक् सविना सरितान धेना चन्तर्रदा मनवा पूचमानाः घृतस्य धारा विभवा-कज्ञीम हिरण्ययोवेतवोमधे चार्या तस्मिन् सुपर्णे मधुमत्कुसापी भववास्ते मधुदेवताभ्यः। तस्म वते हर्ये सप्ततीरस्वधान्दुहानां चमा-त्तर्यं धारामित्यनेन मन्त्रेण साधाराप्रपातनमुक्तं। चनेने धारानि-वेचनाननारं साधा समस्तामिति भवन्ते। मुवन्तिति यवमानेनो- के सम्पद्यतां खधित ब्राह्मपैर्वक्रयमित्या इः । केचिचार्घपाचित्र-पविचयित्र तान् भूमौ दर्भागासीर्य तच खधोदकनिषेचनं कुर्वन्ति । कात्यायनवचने चैतद्दर्भिययते । केचित्तु पिण्डानामुपरि खधोदकं निषिचन्ति ।

उन्नं च मत्यपुराणे।

खधावाचिनकं सर्वे पिष्डोपरि समाचरेदिति । केचिचार्घसंस्रवजलेन खधावाचनमाचरिना । उक्तं च ब्रह्माष्डपुराणे ।

ततः संस्ववपाषेभ्ये जसमादाय चार्चितं ।
जिन्नं वहन्तीस जपन् पिष्डांस्वायविश्वति ॥
स्वचाचि-विष्यु-मनुभिः खभावाचनप्रज्ञंसा दर्जिता ।
खभास्त्विति च तं ब्रूयुः ब्राह्मणास्त्रदनन्तरं खभाकारः पराद्यात्रीः
सर्वेषु पिटकर्मसु ।

विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति यजमानेन वैश्वदेविकान् विपान् प्रत्युक्ते विप्रेश्व प्रीयन्तां विश्वदेवा इति वक्तयं।

प्रीतिवाचने प्रकारविश्वेषो महावैवर्के दर्शित: । स्वावद्देवतीर्थेन ध्वोदकमधो द्देत् । विश्वेदेवास ध्वेसिम् प्रीयनामित्युदाइरेत् ।

रदेत वैश्वदेविकदिज इस्रो श्राद्धकर्त्ता । तदनन्तरं श्रीयन्तामिति पिश्वविभान् प्रति यजमानेनोत्रो सति विश्वेश्व श्रीयन्तां पितर इति वक्तयं । तदनन्तरं "दातार इत्यादिकमान्नीःस्रोकं पठेत् (९) । इत्युक्ता

<sup>(</sup>१) अपेदिति ग॰।

दातार द्रायादिकं स्नोकसुक्का धन्योऽहमनुग्रहीतोऽहं भवद्भिमंदनु-ग्रहार्घमेतावतं क्षेत्रमङ्गीकतवन्तो भवन्तः यथाकथित् सन्पादिते-नामनेन यूयमेवंविधाः श्रमं प्रापिताः स्व तदस्राकं सर्वं भवद्भिः स्वनायं। भवत्प्रसादादय मे पितरः खर्गलोकं प्राप्ता द्रायादिक्पा दिस्रान् प्रति प्रिया वास्य वदेत्।

ष्ट्रस्यतिप्रोकः प्रियवागूपोमन्त्रस्य जप्तयः । स च ।

श्रद्य से सफलं जना भवत्पादाभिवन्दनात् ।
श्रद्य से वंश्रजाः सर्वे यातावोऽत्रग्रहाद्दिवं ॥
पत्र-श्राकादिदानेन क्केश्रिता यूयमीदृशाः ।
तत्क्षेश्रजातं चित्तन्तु विस्मृत्य चन्तुमहेथेति ॥
तदनन्तरं सर्वे सम्पूर्णमिस्त्रिति विप्राः प्रार्थयितयाः ।
तथा च विष्णुः ।

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं सम्पद्धीनं दिनात्तमाः । माद्धं सम्पूर्णतां यातु प्रसादाद्ववतां समेति ॥ विप्रेश्व सर्वं सम्पूर्णमित्युक्ता त्रस्रगुषप्रशंसा कर्त्तव्या । तथा च विषष्टः ।

श्राद्धावसाने कर्म्मया दिजेरस्रगुणस्तिरिति । श्रम गुणस्तिः मधुरादिगुणानां पृथक् पृथक् न कर्त्तवा किन्तु श्रोभनं द्वितिस्येवमेव । तथा च स्वतिः ।

इविर्मुणा न वक्तया वक्तयं श्रोभनं इविरिति ।

तदनन्तरं भूमी जानुनी निधाय तान् विप्रान् प्रणम्य विषर्जयेत्। तथा च विष्णुधर्मेक्तरे ।

जानुभ्यामविनङ्गला प्रिषपत्य विसर्जयेदिति । विसर्जनं नाम ब्राह्मणानामासनेभ्य जत्यापनं । त्रात एव मार्कण्डेयः ।

वाजे वाजेति हत्याष क्रमा चैषां प्रदित्यं । एतच न्युझीकतिपत्यपाचीत्तानं क्रमा कर्त्तयं । तच "वाजे वाजे वत वाजिने। ने। धनषु विप्रा श्रस्टता स्टतज्ञाः ।

श्रस्य मध्यः पिवत मादयध्यं द्वप्ता यात पिथिभिर्देवयानैः"। इत्येतं मन्त्रमुचारयता कर्मयं।

भौनकेन तु।

उपचीयों खधेति विद्युजेदसु खधेति चेखुकं। मैत्रायणीयस्त्रे तु । प्रणवसुक्का खधास्त्रिति विसर्जयेदिति । दभीयेण विसर्जनं कर्त्त्रष्टं । तथा च मम्यपुराणे ।

> वाजे वाज इति जपम् कुशायेष विसर्जयेत् । श्रपसय्येन कर्त्तयं सन्धं श्राद्धं यथाविधि । स्रत-स्रोत्रअपं क्रता विप्राणाञ्च विसर्जनं ॥

कुषाग्रेणैकेकं ब्राह्मणं द्विणकरेण सृष्यसुत्यापयेदित्यर्थः। श्रमे-केकिस्मिन् ब्राह्मणे मन्त्रं परिसमायैकेकस्य ब्राह्मणस्योत्यापने क्रियमाणे वहनां युगपदेकप्रैषान्ययेनेवे पपद्यमानं यातेतिमन्त्रगतं सङ्कवचनम- विविचितं स्थात्। त्रतः क्रमेष धर्वान् दर्भाग्रेष स्पृत्रन् यद्यन्यसम्बद्धारयन् युगपित्पान् पूर्वसुत्यापाननारं वैत्यदेविकानुत्यापयेत्। तदननार-मेवं मातामहेऽपुत्यापयेत्।

चत एव विष्णुधर्मात्तरे।

पञ्चादिसर्जयेहेवान् पूर्वं पैतामहान् दिजान् । मातामहानामणेवं सह हेवैः क्रमः सृतः ॥

प्रचेता ऋपि ।

यस्तिवाच्यं ततः कला पिष्टपूर्वे विसर्जनं ।

श्रव विप्राणामुत्यापनेनैव तचावाहितदेव-पित्वणामणुदामनं विद्धमिति। यद्यपि तत् सृतिषु पृथक् नेत्रं तथापि तदनुषन्धानार्थमुक्तिष्ठत पितरे।देवै: महेति वक्तयं।
श्रक्तयोदकमुक्ताह कात्यायन:।

श्रघोराः पितरः यन्तु यन्तियुक्ते, गोचं वर्द्धतां वर्द्धतामित्युक्ते, दातारे।ने।ऽभिवर्द्धकां वेदाः यन्तिरिव च श्रद्धा च ने। मा व्यगम-दश्चदेयञ्च ने।ऽस्तिति श्राश्रियः प्रतिग्रद्धा खधावाचनीयान् यपित-चान् कुत्रानाकीर्यं खधां वाचिय्य इति प्रस्कृति वाच्यतामित्यनु-श्वातः पित्रभ्यः पितामद्देश्यः प्रपितामद्देश्ये मातामद्देश्यः प्रमाता-महेश्यः यद्धप्रमातामद्देश्यः प्रपितामद्देश्यः मातामद्देश्यः प्रमातामद्देश्यः यद्धप्रमातामद्देश्यः खधोच्यतामित्यस्त खधेत्युच्यमाने खधा-वाचनीयव्यपो निविद्यत्युक्तानं पाचं कला यथात्रक्ति दिख्णान्दद्या-दिश्वदेवाः प्रीयन्तामिति दैवे जपिला वाचे वाज इति विद्यच्यामान्वाज्यस्त्रस्य प्रदिच्योक्तत्योपविद्यते।

त्रव साम्प्रदायिका व्याचचते । खधावाचनार्थसुपकस्पिताः कुत्राः

'खधावाचनीयाः' पविचाधार्श्यपाचि स्वानि मासीर्थं पिष्डानासुक्तरते। दिख्णायान् तेषु पिष्डावनेजनपाचिस्तसुद्दं दिख्यकरे रहीला जर्जं वहन्नीरित्यादिकं मक्तसुचार्यं द्रष्यतित चिद्यता पिटतीर्थंन निषेचनीयं। विसर्जने कते रहान्त्रिगंच्हता बाह्मणानामावाजच्येये-तत्प्रतीकवता मक्त्रेणासुब्रच्य द्वारमागतान् पादप्रचालनमण्डसप्रदेशे चोध्वीस्ताननेनैव मक्त्रेण प्रद्विणीक्ष्य "त्रायुः प्रकां धनं विद्यां खगं मोचं सुखानि च। प्रयच्छन्तु तथा राज्यं प्रीता वृषां पितामदाः" ॥ इत्यादिका मह्मपुराणोक्ता न्नाश्रिष्टः प्रतिरहम्न तानुपवेश्योपविश्वेत् । ब्रह्मविन्तें।

दद्याद्याचयत्रसं तिलाक्य-मधुगंयुतं।
दिरिहोऽपि यथाभत्त्वा द्याद् विप्रेषु द्विणां॥
चमाप्य विप्रान् श्रूयान्तु प्राम्मलः स च भाग्नतान्।
श्रूषोराः पितरः सन्तु मां प्रतीतिसमाहितः॥
ते च तं प्रणतं श्रूयुर्भवन्तु च सनातनाः।
पिष्टभिष्तुष्टेस्तृप्तेय मामकं सुसमाहितेः।
गोचं प्रवर्द्भतां पुच जनगरोग्य-पृष्टिदैः॥
ततस्ते जन्तुः सर्वेऽपि वर्द्भतामिति सादरं।
प्राम्मलिख ततः प्राष्ट्र स च तत्सत्यवादिनः॥
दातारोनोऽभिवर्द्भनामस्रद्ध न दतीव हि।
एवमस्तिति ते तद्ध कथ्यन्ति समाहिताः॥
श्रूष्य चैवद्भृते विप्रो श्रूयाच जसपूर्वकं।
विश्वदेवाञ्च प्रीयन्तामिति मन्त्रं समाहितः।

एवमस्तिति ते तश्च कथयन्ति प्रष्ट्यत् ॥
विसर्जयेष पितरो वाजे वाज इति सारन् ।
प्रतुत्रवेतिपत्तम् सर्वाम् सपुष्यं विसुखे स्थिताम् ॥
प्रामावाजेति मन्त्रम्, पठिला च प्रद्विषं ।
दारोपान्ते ततः स्थला संयतः प्रविशेद्गृहे॥
श्वामावाजस्तेत्यादिकन्तु समग्रं मन्त्रमाह गोभिनः।

श्रघोराः पितरः सम्तु सन्तित्व्युक्ते, गोचं नो वर्द्धतां वर्द्धतामित्युक्ते स्वधानिनयनीयान् सपिवचान् सुन्नानासीर्यं स्वधां वाचिय्य इति एच्छिति वाच्यतामित्यमुन्नातः पित्यभ्यः पितामहेभ्यः प्रिपितामहेभ्यो-मातामहेभ्यः प्रमातामहेभ्यो द्वद्धप्रमातामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो-मातामहेभ्यः प्रमातामहेभ्यो द्वद्धप्रमातामहेभ्यः स्वधोच्यतामित्यस् स्वधेत्युच्यमाने स्वधानिनयनीयेषु धारान्दवाद्वृष्णं वहन्तीरिति, विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति देवे वाचियता पिष्डपाचाणि चाखियता यथाप्रक्ति दच्चिणां दद्यात्। दातारो न् इत्याद्या श्वाप्रिष्ठः प्रतिग्रद्धा वाके वाज इति विस्वच्य "त्रामावाजस्य प्रस्वोजगम्या द्यावा पृथिवी विश्वस्पे। श्वामागमां पितरा मातरा चामासोमोऽस्तत्वेन गम्यात्"॥
इत्येतयात्त्रज्याभिवाद्य प्रदिचिणीकत्य वामदेखङ्गीलोपविश्वति।
वामदेखं नाम साम तद्गीला। इन्दोगविष्यमेतत्। ब्राह्मणातुपवेग्योपविशेद्यजमानः ततसांस्वाम्बुद्धदानादिना परितोषयेत्। तदनमारं च तेषां स्वस्थानगमनाधं पुनर्विषर्जनं कार्यः।

तथा च मातातपः।

ब्राह्मणान् भोजयिता तु ब्रत्या दद्याच द्विणां। प्रतिग्रद्याधिषक्तेषां कता विप्रान् प्रद्विषं॥ ततः प्रदेशिकीकृत्य पुनसीषां कृतास्त्रश्चिः ।

जिक्का चैव प्रियां वाचं प्रश्चिपत्य विभर्जयेत् ॥

श्रस्य च विभर्जनस्य दिजचरणावमर्दनपूर्वकत्वं कियदध्वानुवजनवौधिष्ठश्चीकं नागरस्राष्टे ।

पादातमईनं क्रला श्रामीमान्तमतुत्रजेत्।
'श्रामीमान्तं' खर्रहमीमापर्थम्तं।
मत्यपुराणे लनुत्रजने मर्यादान्तरं विश्वेषान्तरमहितसुत्रं।
विहः प्रद्विणं कुर्यात् पदान्यष्टावनुत्रजेत्।
मत्युवर्गेण महितः पुत्रभार्यासमस्तितः॥
श्रनुत्रज्य निवर्त्तेत ।

श्रव विसर्जने कमविशेषो निवर्त्तने ब्राह्मणानुद्वाग्यदणह्योकं वाराष्ट्र-विष्णुपुराणयोः ।

> विसर्जनञ्च प्रथमं पिश्चे मातामहेषु च । विसर्जयेत् प्रीतिमनाः सम्मान्याम्यर्च तांस्ततः । निवर्त्तेताभ्यनुज्ञात त्राधारात्ताननुवजेत् ॥

मार्कण्डेयपुराणेऽपि।

विषर्जयेत् प्रियाणुका प्रिषपत्य च भक्तितः। त्राधारमतुगच्छेत् त्रागच्छेचानुमोदितः॥

'म्रनुगच्छेत्' ब्राह्मणाननुब्रजेत् । 'म्राधारं' निवेषनदारपर्यन्तं । 'म्रनुमादितः' ब्राह्मणैरनुज्ञातः ।

श्वन गागरखण्डे।

श्रवयादयः पदार्थाः खधावाचनप्रकारान्तरपद्विता दर्शिताः ।

प्रविचाणि समादाय उँ खधित प कीर्सयेत्।।
पविचाणि समादाय उँ खधित प कीर्सयेत्।।
प्रस्त खधित तैरुके पिण्डोपरि विनिविपेत्।
तता मधु समादाय पायसञ्च तिसोदकं॥
ऊजें वेति प मन्त्रेण पितृणासुपरि चिपेत्।
उत्तानमय पाचनु छता द्याप द्विणां।।
हिर्द्धां देवतानाञ्च पितृणां रजतं तथा।
ततः खब्युदकं दद्यात् पितृपूर्वञ्च स्थतः।
ततः छताञ्चलिर्भूता प्रार्थयेत् पार्थियोत्तमः।

दातारानाऽभिवर्द्धनामित्यादि ।

वाजेवाजे वतेत्वेवं विस्रजेत्तान् दिजात्तमान् । श्रामावाजस्रेत्येतेन प्रदिचणमय क्रमेत् । विसर्जनस सुर्वीत विनयेन समस्वतः॥

'तत इति ब्राह्मणकरेषु पुष्पाचतं दलार्घपावस्थितानि पविचा-ष्यादाय पिष्डानासुपरि स्थापयिता मधु-पायस-तिसिम्रसुदकं पाचे रहीता जजें वेतिमन्त्रसुद्यायं पितृषां पिष्डानासुपरि पितेषु पविचेषु धारया तदुदकं निनयेत्। तताऽर्घपाचोत्तानतादि कुर्यादित्यर्थः।

पिष्डपूजाननारं वाराइ-विष्णुपुराखयोदकं ।

पूजियता दिजायाणां दद्यादाचमनं बुधः । पैनेभ्यः प्रथमं भक्ता तन्त्रनस्को दिनेश्वरः । सुस्त्रभेत्याक्रिया युकां दश्यास्क्रता च दक्तिणां॥ दत्वा च दिवाणान्तेभ्यो वाचयेदै यदेविकान् । प्रीयन्तामिति ये विस्रेदेवास्ते व दतौरयेत् ॥ तयेति चोक्ते तैर्विप्रैः प्रार्थनौयासाधाणिषः । विसर्जनन्तु सुर्वीत ततोभक्तिसमस्वितः ॥ सानवसैनायणीयस्रचे ।

उच्छिष्टेभ्यः उत्याय वाजे वाज इत्यभित्रच्य त्रामावाजस्थेति प्रदिष्णं क्रता रजतं दद्यात् । सौरप्रराणे ।

> इसप्रवासनं दत्ता सुर्यादे स्वसिवायनं। दसादे दिवणां प्रत्या स्वधाकारमुदीरयेत्॥ दातारामोऽभिवर्द्धनां वाजेवाजेति वे स्वयं। महा तु ब्राह्मणांस्तुता नमस्कृत्य विषर्जयेत्॥

वायुपुराण-त्रद्वापुराणयोः ।

खधां वाच्य तति।विप्राम् विधिवत् श्वरिद्विणाम् । त्रम्मणेवमनुज्ञायः बर्क्कत्य दिजसत्तमाम् । प्राञ्जितिः प्रयतस्वैव त्रनुगम्य विसर्जयेत् ॥

#### रुखतिः।

वाजेवाज इति प्रेष्य श्राह्मणांसान् विसर्जयेत् । विप्रान् प्रदिचणीकत्य पित्रभ्यः प्रार्थयेदरान् ॥

## महाः ।

भोषयिता दिजान् भक्त्या खधान्तान् दत्तद्विणान् । 188 खिखाच्य दिजान् भन्न्या<sup>(१)</sup> श्रनुत्रच्य विधर्जयेत् ॥ इारीतः ।

प्रत्याचाकोषु समूलदर्भतिलं ब्राह्मणपाणिषु निनयेत् उ स्वधेत्या-इरस्त स्वधेति प्रत्याञ्जः। ततोऽनुज्ञावचनमभिरस्यतामित्येकेऽभिरताः स्रोति प्रत्याञ्जवाजे वाज इत्यभित्रच्य पिण्डाम् पित्रयज्ञवित्रस्थात्।

उन्ननः। खर्धां वाच्येत् पिण्डानवधाय तायेन प्रतिषिच्योदकभाज-नान्युसृवेत्। खधावाचनानन्तरमाद्याचिः।

त्रायु:-पुत्र-धनारोग्य-ज्ञान्यर्थञ्चेव वात्रयेत् ।

दिजानिति श्रेषः।

माग्निकन्तु प्रत्याइ व्यात्रः।

त्रचयमञ्जरामस<sup>(९)</sup> वाच्यं प्रीतिर्दिजातिभिः । त्रिप्रं प्रदक्षिणं कला ब्राह्मणांन्त विषर्जयेत्॥

निगमः ।

खिताच उँखधोचतामित्युक्वाभिरम्यतां वयासुखिमिति च सम्मूच्यानुत्रवेत्।

देवखः ।

श्रयवा वैश्वदैवत्यान् ब्राह्मणान् सस्तिवाचयेत् । श्रवयं वाचयेत्पिश्यांश्वरमं सतिलेव्हमं ॥ श्रय विप्रान् स्हीतार्थान् मंहप्तानभिवादयेत् । यथावदैश्वदैवत्यान् पिहपूर्वे पुनः पिहन् ॥ पूर्वसुत्यापयेत् पिश्चान् स्थ्यतामिति स ब्रवन् ।

<sup>(</sup>१) प्रसङ्गातमेति ग॰। (२) श्रद्धायासनदानद्वेति ख॰।

उत्थितानतुमक्केच तेभ्यः श्रेवच मंदरेत्॥ त्रद्यपुराणे।

> श्रवयमस्त्रिति पितृन् प्रीयन्तामिति देवताः । प्रीणियता परारता त्रिकंपेर्धमर्पण ॥ तते। विद्वत्य च विषेकासानाम रति राष्ट्रं। वीरानः पितरादक्त वीरांच प्रदरौ ततः ॥ श्रर्थपात्रम् पिष्डानां श्रमरे सपवित्रकं । निविषोर्क्नं वहम्तीति कोकातायमयोजयत् (१) ॥ दिमं चीरं मध् तिकान् पित्वणां तर्पणं ददौ। खसीत्म पेटकेस विश्वान् देखा श्वतर्पयत्॥ रजतं दक्षिणां दत्ता पित्रान्देवो गदाधरः । संविभागं मनुख्येभ्या ददौ खदिति च ब्रुवन् ॥ कचित्राग्यसित्यका प्रत्युक्तसिर्देजोत्तमे:। त्रभिरम्यतासुवाच प्रोचुकोऽभिरताः सा वै॥ **ब्रिष्टमन्त्रञ्च** पप्र<del>च्य</del> तैरिष्टैः यह चोदितः । पाणावादाय तान् विप्राम् कुवैञ्चानुगतिं तथा ॥ वाजेवाज इति पठन् विहर्वेद्या विनिर्गतः । केाटितीर्थजसेनासावपसयं ससुत्चिपन् ॥ खबग्रान् विपुलान् बाखान् प्रार्थयामास चात्रिषं। दाताराने।ऽभिवर्द्धनां तैस्राचेति यमीरितः॥ प्रदिच्युपादृत्य कत्वा पादाभिवन्दमं ।

<sup>(</sup>१) 'क्रोका' तीर्घंत्रखं।

त्रासनामि ददौ चैवां त्रावयामास स्वकरः । वित्राम्थतां प्रविद्याच पिण्डं जगाइ मध्यमं॥ मार्कछ्येयपुराणे ।

गन्ध-माध्यादिषंयुकान् दद्यादाचमनम्ततः।
दत्ता च दिचणां क्षत्र्याय खधास्त्रिति तान् वदेत्॥
तैस्र तृष्टैसचेत्युके वाचयेदैश्वदेविकान्।
प्रीयमामितिभद्रं वो विश्वदेवा दतीरयन्॥

# बौधायनस्व ।

यथोपपादं सम्पूज्याचयं वाषियतोपसंख्या स्वधां वाषियतो-पस्त्राच्य प्रश्वाच्य प्रदेशिकात्य भेषमनुष्ठाच्य यथा ब्रूयुस्तया कुर्यात् मृनुद्धातोदिश्विषाग्निं दर्भान् संसीर्थं पिष्डान् दद्यात्। विष्णुः।

ततः प्राक्तुखेषू दक्तुखायते। चन्ने राम दित प्रदिचणं क्रत्वा प्रतित्व च चयात्रकि दिचणां दन्ताभिरमन्तु भवन्त दत्युक्का ते दक्ते-ऽभिरताः स्रोति देवाश्च पितरश्चेत्यभिजपेत् । श्रचयोदकश्च नाम-गोचाभ्यां ज्ञश्चा विश्वेदेवाः प्रौयन्तामिति च प्राक्क्तुखेभ्यः ततः प्राक्च-खिरिदन्तन्त्रानाः सुमना याचेत दाताराने।भिवर्द्धन्तामित्यादि वाचे वाज दित । तते। ब्राह्मणांस्तान् विसर्जयेत्। "पूजियला यद्यान्या-चमनुब्रच्याभिवाश्च च"।

धयो राम इति प्रतीकविनियुक्तोऽयं मन्त्रः । धयो रामः प्रकुनिः यापद्य धयो ग्राचिमन्त्रकृतस्य प्राप्ततः वैश्वानरः सविता तत्पुनातः तस्मिन् पूते देवतामाद्यनां । तेन पूतेन पितरोमदन्तां । देवास पितरसेत्य- यमिष मन्त्रोखिस्वते । देवास पितरस्रोतित्यूर्त्तमेषापजीवतामिसन् स्रोते मान्धत्त जीवेम प्ररदः प्रतं पश्चेम प्ररदः प्रतमूर्णं धत्त स्वोति-र्द्धत्ताजरस्र प्रायुः। यदम्तरित्तं पृथिवीसृत द्यां यद्यातरं पितरं वाजि-स्रिंसिम । प्रिप्तिकस्रादेनसे गार्डपत्यः प्रसुद्धतु च्ह्रमयानि दुरिता। विष्णुधर्मीत्तरे ।

द्वादाचमनं भक्ता श्रद्धानः समाहितः ।

चयो रामः व्रकुनिरिति कला चैव प्रदिचणं॥

प्रत्येत्य तर्पयेदिदान् दिचणाभिः खब्रकितः ।

भवन्नोंऽभिरमन्विति वाच्या विप्रास्त्रनन्तरं॥

तैदक्तेऽभिरताः स्नेति दिजानां पुरतः खितः ।

देवाच पितरचेति जपैक्यक्रमतन्त्रितः ॥

पित्वणां नाम-गोचेण जलं देयमनक्तरं ।

ब्राह्मणानां दिजैर्वाच्यमच्यं मनुषेश्वर ।

ततस्तु प्रार्थना कार्या मन्त्रेणानेन भ्रमिप ॥

दातारीन दत्यादि ।

वाजे वाज इति प्रोक्षा छत्वा चैतान् प्रद्विणं। प्रयम्य च ततसांस्त भक्त्या विप्रान् विसर्जयेत्॥

कठस्रचे ।

स्प्रानाचामियता यसे राम इति प्रदिच्छं क्रता प्रत्येत्याभि-रमम्तु भवमा इत्युक्ता देवास पितरश्चेत्यनुवाकश्चेषेणोपितिष्ठेत । पिप्पस्तादस्त्रे ।

श्राषमनीयं दत्त्वा दिखणं दश्वात् । पुचान् पौचानित्येकसुद्धा-

चमापोऽग्निमिति दितीयं दाश्यां वृतीयसुद्पाचमेषं वास्त्रखहस्तेषु निनयेत् पिव्रश्यः पितामहेश्यः प्रिपतामहेश्यः खधावदस्त्रच्यम-स्त्रित ब्राह्मणवचनं दातारा न द्रत्यादिवरान् याचित्रा नमो वः पितर दति नमस्त्रराति परायत दति दाश्यां पराष्ट्रीय वाने वाच दित जपेत्। सूर्यस्थावृत्तमिति प्रदिचणमावत्त्य मने। ज्याद्यवाम् दत्युकं पिण्डपिव्यद्येने। प्रविविभेषस्य। कौश्रिकसुने।

श्राचमनीयं दत्ता पुष्पाचं वाचये इतिषाच दत्ता यथा श्रात्रघृदपाचश्रेषं सपिवनेषु ब्राह्मणच्सेषु निनये तपुनं पौचिमत्ये कमापोऽग्निमिति
दितीयं युक्ताभ्यां वतीयं पुनं पौचिमत्ये कये वोदपाचिमिति कौ श्रिकः।
प्रिपताम देश्यः पिताम देश्यः पित्रभ्यो मातुष्ठमाताम देश्यो निर्दिष्टनेश्यः सर्वेश्यः सपत्री केश्यः खधावदच्य्यमस्त श्रुष्यमस्ति तिब्राह्मणवचना द्दातारो ने । ऽश्वित्र इत्योवमनं ये समानाः सपिष्डाः पित्रयञ्जे
मध्यमिष्ड प्रदाने चेति वाचे वाचे वत वाजिन दत्यादिना बाह्मणान् चस्तेषु स्टिलो त्याप्य प्रदिष्णं कुर्यात्। एष श्राद्धविधः।

श्रव पाचोत्तानताकर्ण नानासुनिप्रोक्तान् । क्रमानुपसंग्रह्म संग्रहकारः कथितवान् ।

याज्ञवस्को विसर्गात् प्राक्षणात्रसुत्तानसिक्कति । यमोविसर्जनं कला यद्धकवापि ज्ञौनकः । प्रीतिप्रस्नान्तु देवानां पूर्वं कात्यायनादयः ॥ एषाञ्च प्रकाणामाज्ञीर्यस्णपन्नवृद्धवस्था वक्षस्या । श्रम खधावचनानमारं पवित्रविमोचनसुक्का पानेक्तानतामार बान्याचनिः।

मातामहानामधेवं तते । पिष्डपार्श्वे तते । पिष्डपार्श्वे तते । पिष्डपार्श्वे तते । प्रश्ने पात्रं विवर्त्तधेत् ॥ प्रशित्वाचनात्र्युवे पुष्काहवाचनास्यं पदार्थे स्वस्तिवाचनानमतं पानो सानताञ्चाह प्रचेताः ।

उँपुष्णाइं विश्वदेवाः प्रीयनामिति वाचयेत्। वादमित्येवसुक्कासौ दिखणां त्रावयेनतः॥ खिसवाच्यं ततः कला न्युक्तं पात्रं विवर्भयेत्। विसर्भयेन्तरसांस्त विष्येव प्रदिष्णं॥ कला वित्रास्य तत्रैतान् ससान्य च पुनस्त्रचा। विस्त्रोद्वितसंयुक्तः सीमान्तद्वाप्यसुत्रवेत्। निवर्नेताभ्यसुक्तातसौविंपः खर्ग्दं प्रति॥

#### त्राष्ट्र देवसः।

निर्वर्श्य पिष्टमेधन्तु दीपं प्रच्छाद्य पाषिना । श्राचम्य पाषी प्रचास्य श्वातीन् भेषेष भोजयेत् ॥ प्रच्छाद्येति निर्वाण्य ।

इति सुप्रोचितादयः पदार्थाः ।
श्रय पिष्डप्रतिपत्तयः ।

तास पिष्डप्राज्ञनवर्षं पत्यसन्निधानादिनिमित्तविदितप्रतिपत्ति-वर्षं दर्शण्यसमाणात् संयोगपृषक्षानित्य-काम्यद्भपलेन द्वास्मिकाः।

<sup>(</sup>१) दिज इति ग॰।

तच कासविशेषविश्विष्टं प्रतिपत्तिदयमादतः श्रञ्ज-सिखितौ। एवं वरान् याचित्रा नमस्त्रत्य पिण्डानग्नौ वासु वा चिपेदिति नमस्त्रत्य शाञ्चाषान्। यथश्च कर्मसमाधात्मकः चमापनद्भगो नमस्काराञ्चेयः। विष्णुधर्मात्तरे तु प्रतिपत्तिचतुष्ट्यसुकं।

पिष्डांस गोऽज-विप्रेभ्यो दद्यादग्नावथ चिपेदिति । देवससु प्रतिपत्तिपञ्चकमार ।

ततः कर्मणि निर्देत्ते तान् पिण्डांसादनन्तरं। ब्राह्मणोऽग्निरजोगीवा भचयेदणु वा चिपेत्॥ याज्ञवस्कोऽष्याङ।

> पिण्डांन्तु गोऽजिविप्रेभ्या दशादग्री जलेऽपि वा । प्रचिपेद्द्विणामिन्क्रम् दिग्रं पिटपरायणः॥

मनुस्त्रेतासेव पञ्चविधां प्रतिपत्तिमभिधाय षष्टीमखेकीयमतेन दर्श्नितवान् ।

एवं निर्वपणं कला पिष्डांसांस्तदनन्तरं ।
गां विप्रमजनग्निं वा प्राथ्ययेसु वा स्विपेत् ।
वयोभिः खादयन्यन्ये प्रसिपन्यन सेषु वा ॥
'श्रनसेषु वेतिपूर्वे क्रिसेवानुवाद इति मेधातियः ।
पाद्म-मात्स्ययोस्त सप्तविधा प्रतिपत्तिकृता ।

पिष्डांस्त गोऽज-विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । विप्रान्ते वाथ विकिरेदयोभिर्थवाग्रयेत ॥

त्रच पिष्डान्वाद्दार्थकत्राद्धसम्बन्धिनः पिष्डान् प्रस्तत्व कालि-कापुराचे । श्वविश्वेत्रातो गमा पिष्डांसां समाहितः । तेभ्याभ्ययोऽस्पिकां मानामादाय प्राव्ययेदिमान् ॥ पितावितष्ठते कस तश्चेवाप्येवमात्रयेत् । तष्केषमग्रौ विप्रे वा श्रम् गोजामुखे इतित् ॥ पिष्डानेव ततो चलात् पिल्टन् धायन् विषश्छः । पृष्ठतस्य ततो कला विनेद्ये साननं ॥

यदि जीविष्यहकः आञ्चककां तर्षि पिष्डमाणानां पितरमाध्येत्। श्रम्यादौ उत्तेषु पिष्डेषु ततसान् पृष्ठतः क्रेला मुखं परावृत्य नावे-जेत । पिष्डमाणाधनविधिस्त पिष्डप्रदानप्रकरण एव स्थितः । यमेन लेकेक्स पिष्डस्य पृथक् प्रविपक्तिकता ।

श्वप्रसेकं सावयेत् पिष्डमेकं पत्न्ये निवेदयेत्। एकश्व जुड्डयादश्ची चथः पिष्डाः प्रकीर्किताः । वाराष्ट्रपराणेऽपि ।

जुकते प्रथमत्त्वग्री पत्नी देवना मध्यमं।

देतीवसुद्देव द्याण्डेषं वा खेद्देत्वयं।
चामयेव नमस्तत्व भ्रद्धिवीं तदनारे॥
चामिय प्रतिपत्तिभः प्रीणनीयानाद यमः।
यत्पण्डं प्रावधावपु चक्रम्प्रीणाति तेन मः।

प्रणी प्रीणयते देवान् ।पहंग्रीव महायगाः॥

यत्त्या मध्यमं पिण्डं पत्नी प्राप्ताति वाग्यता।

पुत्रकामां वपुत्रान्तां कुर्वन्ति प्रपितामहाः॥

यदेव प्रथमं विण्डं जुद्दोत्पञ्जी दिकान्तमः।

श्रासतान् प्राप्यते खोकांस्तुष्टैः स प्रपितामचैः ॥ भारीतस्त्रास् ।

> यदग्रावसु विषे वा पिष्डानादधते पुनः । तद्गुणास्ते ऋता दद्यात् यथाकामं विष्रन्ति हि ॥

श्रम्याद्याश्रयत्वादम्यादिगुषा थे ज्ञतादादिसंज्ञकाः पितरसांसे-ऽम्यादौ प्रतिपादिताः पिष्डाः 'यथाकामं' श्रयक्षेमैव 'विश्वन्ति' प्रविश्वन्ति तर्पयमीत्वर्थः । श्रम् मध्यमपिष्डभचणस्य कामसम्बन्धाे विष्णुधर्मोक्तरे प्रतिपादितः ।

मध्यमं पुच्चकामा वा पत्नी पिष्डं हि भच्चयेत्। स्राह देवलः।

> तेषां वा मध्यमं पिण्डं पुत्रकामा हि भचयेत् । पित्रप्रवादात् पुत्रं वा सभते हि महागृणं॥

तदेवं या सर्वया पुत्रं न सभते या वा गुणवन्तं न सभते सा तथाविधपुत्रसाभाय मध्यमं पिष्डमश्रीयात्। श्रावस्यकस्यायं कामः। "एव वा श्रनृषोयः पुत्रीति श्रुतेः। "महागुषं सुतं स्रुते" दत्युकं।

तत्र पुत्रगुणान् प्रतिपद्पाठेन भवणयोग्यतापादकान् पत्नीगुणां-खाइतुर्भतु-बहस्पती ।

पतित्रता धर्मपत्नी पिटपूजनतत्त्वरा ।

सध्यमन्तु ततः पिष्डमद्यात्वत्नी सुतार्थिनी ॥
त्रायुष्पनं सतं स्रते यश्रोमेधासमन्तितं ।
धनवनां प्रजावनां धार्मिकं सालिकं तथा ॥
सष्यथोग्यतापादकं पत्नीसम्बन्धिविश्वेषान्तरमाद्युः श्रङ्क-खिकितौ ।

पनी वा मध्यमं पिष्डमञ्जीयादार्त्तवान्तिता ।
'त्रार्त्तवं' रवः, तिविभित्तं चतुर्थेऽदनि खानं कतवती ।
पिष्डभचे विशेषमाद दारीतः ।

था पत्नी पुत्तकामा स्थानाध्यमं पिष्डमञ्जूषात् । प्राजापत्येन विधिना च तस्याः पुत्तदः स्थतः ॥

प्रजापतिदृष्टोविधिः 'प्राजापत्यः' । स च मन्त्रवित्रेषेण मचष-मित्रोवं कपः ।

मक्तस पाद्ममास्ययोः प्रतीकेन विनियुक्तः ।

पन्नीं तु मध्यमं पिष्डमात्रयेदिनयान्तितां ।

श्वाधक्त पितरागर्भं मन्त्रः सन्तानवर्द्धनः ॥
नद्यपुराषेऽपि ।

वित्राम्य तान् प्रविद्याच पिष्डच्चपाइ मध्यमं । इाषामयी महापत्नी तस्त्री पिष्डमदात्रभुः ॥ त्राधक्त पितरो गर्भमित्युद्धा सा सुरूपिषौ । पिष्डं स्ट्हीला विप्राणां चन्ने पादाभिवन्दनं ॥

श्रमुच मन्त्रं सन्पूर्णमादासमायनः।

पिछानां सधसं पत्नीं प्राप्तयेत् चाधत्त पितरेशभें कुमारं पुष्कर-घणं। यथायमरया चमहिति। इन्होगानां तिसान् सम्ने पाठानारं। "चाधत्त पितरेशभें कुमारं पुष्करस्त्रणं। यथेह पुरुषः खादिति। चापसम्बस्त भच्छाय पत्नीकरे पिष्डापेणे मन्त्रं प्राप्तनसन्ते पाठानारमाह। चपांस्त्रोवधीनां रसम्प्राप्तयामि भूतकतं गभें दक्षस्त्रोति सध्यमं पिछं पत्ने प्रयक्तत्याधत्त पितरेश गभें कुमारं पुष्करस्वां यथेश पुरवोऽस्टिति तं पत्नी प्रामातीति । ष्टश्यातिस्त पिष्क्रभचयायोगसयां पत्नां मध्यविष्यस्य प्रति-पत्त्रकारमारः।

श्ववादेशमता पक्षी मर्भिकी रेजिकी तथा । तदा तं जीर्पछपभग्छागो वा भोनुसर्वति ॥ मायुपुराणे ।

श्रन्यदेशगता पत्नी नष्टा वा चिद् वा स्ता। तत्र मध्यमपिष्डस्य का गितः निं प्रयोजनं॥ वत्यो वा चिद्वानद्वान् भक्तवेश्वत सध्यमं। तिस्रिक्षेताच्या देशे निश्चिष्ट्य, वा ततः॥ ब्रह्माण्डपुराणेऽपि।

> पत्नी यस विदेशसा शार्शवस विसुधित । श्राद्धकासे समुत्यसे तसा पिष्डस का नितः ॥ गतवीर्थस योश्वासेक्ष्यनदांसैय तथाविधः । तयोः पिष्डः प्रदातयो स्योवींसं म रोहित ॥

श्रापस्तम्बः।

चित्रं पत्नी विदेशका जमुद्दा यदि वा हता।
दुरात्माननुकूचा वा तक्क पिछन्य का चितः॥
चाकात्रं गमयेत्पिछं जक्को दक्षिणासुद्धः।
पिहकां सामधाकाणं दक्षिणा चैव दिग्भवेत्॥
चयान्यः चित्र कामसमन्थवृकाः प्रतिपत्तवः। तक्क मध्यकं
पिछं प्रकी प्रावसेदिखुकादा सम्बद्धायनः।

त्रप्खितरावित प्रक्षीते वा वसा वा गम्मुरमुकाम्याभावः स प्रामीचात् महारोगेच वाभितप्तः प्रामीयादन्यतरां गतिं गच्छति । रोगविसुके विभिष्टकोकप्राप्तिक्षण्योर्गत्योर्मधेऽस्वतरां प्राप्तोति । स्वापस्त्रमेन तु सकसानकर्वके पिष्डभन्नचे सक्कोऽभिष्टितः ।

ये समानाः समनका जीवा नोवेषु मामकाः। तेषां मीर्माव कक्ष्यतामित्रम् लोके यतं समा इत्यविष्ठशमामेकं यजमानः प्राज्ञा-तीति। अन रोगाभितप्तेन प्रथमोऽज्ञाद्यकामेन तु करमः पिष्डो-भचषीय इति विवेदः।

तथा च हारीतक्वलें हुन्यार्थन र्या

भागुर्दः प्रथमः पिष्डोः दित्तीयः पुष्टदः स्टतः।
प्रद्भिद्दस्य वतीयो वै तसारक्ष्यममाप्रयेत्॥
पुष्टकामः यजमानवज्ञीति शेषः।
वायुपुराच-मञ्जानकपुराचचोः।

पिष्डमग्री यदा दद्याङ्गोगार्थी सततं नरः ।
पत्न्ये प्रजार्थी दद्यादे मध्यमं मन्त्रपूर्वकं ॥
उत्तमाङ्गतिसन्त्रिक्त् गोभ्योनित्यं प्रवक्ति ।
ग्राज्ञां प्रजा यत्रः कीर्त्तिमप् पिष्डं निधापयेत् ॥
प्रार्थयम् दीर्घमायुद्य वाययेभ्यः प्रयक्ति ।
योक्रुसार्थ्यमग्रान्तिक्त् कृत्रुदेभ्यः प्रयक्ति ॥
ग्राकाणं मभयेदप् स्तिता वा द्विणासुखः ।
पिद्धणं स्वानसाकाणं द्विणादिक् तथैव चेति ॥
दति पिष्डप्रतिपत्तयः ।

#### चयोच्छिष्टोदासनं ।

तम भोजनदेशसंशोधनायें तदुदासनं ग्रहजन-बास-बान्धवादि-भोजनायं मुख्यिष्टस्यसादिशकासनद्यार्थमातं न श्रास्ते प्रतिपाद्यते । तस्यनभी तु कासविशेष उच्यते । स च सूर्यासमयात्परते सुख्यः पूर्वतस्य जसन्यः । तम जसन्यनिषेधभद्भा सुख्य उत्तः । कूर्मपुराषे ।

ने दायये सद्ष्विष्टं यावस्रास्तिने रितः । एतावत्कास्तपर्यन्तं त्रमुदायनं प्रयोजनयहितमाद विश्वष्टः । त्राद्धे ने दायनीयानि एक्षिष्टान्यादिनस्यात् । योतन्ते वै सुधाधारास्ताः पिवनयक्ततोदकाः ॥

यावदु च्छिष्टानि ने दास्त्रको तावत्त्रेभ्यः 'स्थाधाराः' श्रम्हतस्य धाराः, 'द्योतको' निःसरित्त । ताः येषां प्रमीतानां खदकदानं निषिद्धमनिषिद्धमपि वा येषां कैसिन्न क्रतको प्रेतादियोगी वर्षा-मानाः सकाः पिवन्ति । कालिकापुराणे ।

जिक्छमार्जनं यावन कतं दिजयत्तम । तावदम्रन्ति पितरः सुधारसविमिश्रितं ॥ वाराष्ट्रपुराणे ।

वित्रोक्षिष्टानि याविना याविनाष्टिना श्रतखे।

शायायमानाः पितरकाविनाष्टिना ते गरे ॥

पितर इत्यचोक्षिष्टभागिन इति श्रेषः। ते च पूर्वीका सक्कते।इकाः।

चे च ब्रह्माण्डपुराणे दर्मिताः।

खिक्छं न प्रस्टज्यानु यावन्त्राखिनते। रविः । चीरधाराखते।यानयक्याः सञ्चरभागिनः॥

'सञ्चरः' मार्गः। एतचाग्रुचिप्रदेशेपखचणं। ततसाग्रुचिप्रदेशं चे भजनो भूत-प्रेत-पिशाचादियोगिगताः श्राद्धकर्र्रसपिण्ड-समाने।-दकादय रत्यर्थः।

मतुरपि त्राद्धोिष्क्षष्टभागिनः प्रतिपादयति । उष्केषणं स्वमिगतमित्रद्वाद्याष्ट्रयः च । दासवर्गस्य तत् पिष्ये भागधेयं प्रचवते ॥ दासवर्गेऽच सुख्यपिष्टसम्बन्धी प्रमीता वेदितस्यः ।

चाच विश्वष्टः ।

प्राक्षंस्कारात् प्रमीतानां सम्ध्याषामिति स्तितिः । भागधेयं मतः प्राष्ट्र एक्टिप्टोक्सेवणे उभे ॥

'भागधेयं' भजनीयों उन्नः। जिल्ह्स् साम भुद्धानेषु यत्पापकर-मुखेषु वंश्वित्यते भूमौ च पपात, तन्तु सुद्धप्रत्नेन कारणाम्नरेण वा मुद्यमानादश्वरात्रेषुंद्धिपूर्वकमवित्रव्यते तदुन्क्षेषणं, तदेतदुभयं 'सम्प्रेत्याणां' दासानां, 'भागधेयमिति श्रुतिरित्येतवातुः प्राष्ट् ।

उच्छेषणमपि न पात्रस्थितं तेषां भागधेयं किन्तु भूमौ निहितं पतस्तर्त्राद्वाणैर्वेद्भिपूर्वकं भूमौ निधेयमिति गम्यते। तच प्रेतादि-योनिगतं दासादिवर्गमुद्दिस्त यजमानेन त्याच्यं। तदेतदाह विष्ठः।

. उच्छेषणं भूमिगतं विकिरं खेपसादकं।

त्रनुप्रेतेषु विस्वेदप्रजानामनावृषां ॥

श्रनुसुख्यपिश्वनुगमनमुद्धा प्रभीतिभीदासवर्गेभ्यः प्रश्रारहितेभ्ये। वाद्य एव स्तिभव्य विस्केत्। श्रमुकस्या श्रमुकसी प्रेतायेदसुच्छिष्ट-सुद्धेवणं वोपतिष्ठताश्रिष्टाभिधाष पिहसीर्थावपादितेन सतिखेन जलेन श्राकेत्।

मनु-विष्णु ।

त्रमंक्ततप्रमीतानां स्थागिनां कुखयोषितां । उच्छिष्टं भागधेयं स्थान् दर्भेषु विकिरस्य सः॥

'श्रमंक्षताः' श्रष्ठतोषमधमाः, श्रष्ठतिववादाश्च व्हियः । 'त्यागिने। गाम जवानव-विष-श्रकोदम्थन-स्गृपातादिभिराह्मधातिनः । कुल-योषितामक्रतोदकानामेवं । श्रयवा कारणमन्तरेण कुलशीिषतां चे त्यागं क्रतवन्तः तेषामिति व्याख्येयं । श्रयाङ्गतेरवाशु व्हिष्टीदासमं जक्कं तत्त्व साक्षप्रचालमस्याप्युपसद्यणं ।

षमु ।

श्रक्षञ्जते ततः स्वर्णे विष्रपाषाणि चायवि । निचिपेत् प्रवतो स्वता वर्वाण्यधोसुखान्यपि ॥ दितीयेऽइनि वर्वेषां भाष्डानां चाचनं तथा । श्रनका जायते दृष्टिः पिद्धणामपि वर्वदेति ॥

त्रद्वापुराचे यदसमयाननारं जसमचेऽन्युक्तभोजनवात्रस्वापनमुक्ता दितीयदिने प्रचासनमुकं तत्पात्रान्तरमद्वावे सति वेदितच्यं। व्यस् सायद्वासपर्यन्तं उत्तिष्ठस्थापनमुकं तदिप पुत्र-भित्रादिभोजनाचें स्ट्रान्तरमद्वावे सति वेदितस्यं।

## ऋत एवाच प्रचेताः ।

श्रायवर्गर ते शिक्के कथा हे चं सगोचकैः ।

त्रा सायं त्राद्ध प्राखायां दिवे। व्याप्त न मार्जयेत् ॥

त्रच त्राद्ध प्राखाया सुव्यास्तरि विषेषणं, तदेतस्यां भोजनवासायां भुतं दित गम्यते ।

स्रहानार-भोजनपाचानाराभावे तु जवन्वं कासानारं मतु-मत्यपुराषयोर्द्शितं।

उच्छेषषम् तिस्तिष्टेद्याविद्या विवर्जिताः ।
तता ग्रह्वसिं सुर्यादिति धर्मीव्यवस्तिः ॥
त्रमुमेव कास्रं कास्नामर्गविधभक्ताः धाद्यवस्त्रः ।
सस् विप्रेषु दिनाच्छिष्टं न मार्जयेदिति ।
'सस्,' सस्नानगमनार्थमविवर्जितेषु ।

श्रम यदि श्राह्मभोक्षा ब्राह्मणेन भोजनयोग्धं कियदससुच्छे-वितमस्ति तर्षः तत्तदीयाय श्रियाय सुतायोच्छिष्टभोजनयोग्याय दीयमानं न दुखति श्रुद्रादिभ्यस्त दीयमानन्दु यात्येव । श्रम एव श्रातातपेनोक्षं।

> त्राह्नं सुक्का य उच्छिष्टं त्रवसाय प्रयक्ति । स मूढो नरकं याति कासस्यमनाक्षिराः॥

त्रनेन रवसनिवधेन भोकृदिवाच्छिष्टभोजनयोग्याय सुत-न्निय-भार्यादेखेविर्णिकाय तरुच्छिष्टदापनमनुमतं भवति । वैवर्णिकायायनुपनीताय न दातयं ।

तचा च ब्रह्माय्डपुराणे।

190

श्रूद्राय चानुपेताय त्राद्धोष्किष्टं न दापखेत्। योदद्याद्रागतोभोद्यास तद्गक्कति वै पितृन्॥ तस्मास देवसुष्किष्टमसाद्यं त्राद्धकर्मास्य। त्रुत्यस द्धि-सर्पिश्यं श्रुद्रादिश्यः कदाचन<sup>(९)</sup>। कामं दद्यास सर्वन्तु त्रियाय च स्तास च॥

श्रन्यत्र द्धि-वर्षिशं दत्यनेनो व्हिष्टचो दे धि-वर्षिनो रचुपनी ताव श्रद्राय च दानमनुमतं कतं । श्राद जात्रकर्षः ।

> दिजभुक्तावजिष्टम् सर्वमेकच संदरेत् । ग्राचित्रमौ प्रयत्नेन निखत्याच्यादयेर् वृधः ॥

श्रव तावत्युत-श्रिकादिदत्ताविष्ठं निखनेत् । षदि तु तद्-ग्रहीतारः सुतादयो न सन्ति तदा सर्वमेव निक्षनेत् । श्रव षदि दिलविसर्श्वनानन्तरमेवोष्टिष्ठोदासनं क्रियते तदा तदनन्तरं श्राद्ध-श्रेवेष पश्चमद्याश्चनिवेषणं कार्ये। यदि तसामयपर्यन्तं उष्टिष्ठानि स्वायन्ते तदा विसर्जनामन्तरमेव । तच पूर्वमेवोक्तं ।

> द्र्युष्किष्टोदायनं । श्रष्ट श्रेषभोजनं ।

# तच ब्रह्मपुराणे।

एवं सम्यक् ग्रइस्थेन देवताः पितरस्रसा । समुद्धा एय-कथाभां श्रमेनातिष-सान्धवाः ॥ भूतानि सत्या विकसाः पग्र-पदि-पिपौसिकाः ।

<sup>(</sup>१) क्यम् नेति ख॰।

भिष्यो याष्मानास् ये पान्ये पापका ग्रहे ॥ 'विक्खाः' चन्ध-विधर्-मृकाद्**षः** । मत्तः।

> प्रवास इस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकथ्ययेत् । चातिभ्यः सत्कतं दत्त्वा बान्धवानपि पूजयेत् ॥

'शातवः' पिरूपचीयाः विषक्ताः, त्राद्धाविष्टमनं यथा तान् प्राप्नोति तथा कुर्यात् तेनान्नेन तान् भोजयेदित्यर्थः। तेभाः सस्कारपूर्वकं तदसं दत्ता 'बात्धवान्' माह-श्वशुर्वजीयान्, पूज्यवि-त्यर्थः। श्रम यदि भेषमञ्जं किं क्रियतामिति वेदितमन् ब्राह्मशैर-सामन्दीयतामिलेवसुका साथं सीततं तदा पाकानारेच ज्ञाति-बात्यवादयो भोजनीयाः । यदि लिष्टैः यद् भुज्यतामित्येवमनुद्रातं तदा तक्केवेण। श्रथ वा भेवमस्रमित्युके रहेश्योदीयतामिति ते ब्रुचुरिति नित्यवदाबानाम यहीतय एव दिजेरमधेष दति तेनैव बाह्यादयो भोजनीयाः।

देवसमृति-कूर्मपुराषयोः।

प्रचाद्य इस्तावाचम्य ज्ञातीन् केषेण भोजयेत्। ज्ञातिव्यपि च हतेषु खान् सत्यान् भोजयेत्रतः । श्वादित्यपुराष-त्रश्चपुराषयोः ।

> भगिन्यो बान्धवाः पूच्याः त्राङ्केषु च सरैव हि ! दारिद्रोपहते। दीनिक्त्राङ्गयाधिकाङ्गुनिः॥ बुबाबाता विरक्तास साधिना च प्रपीडिताः। एते भोजनमईन्ति भोकुः सर्वत्र सर्वदा॥

वन्दि-मागध-स्ताख तौर्याचकविदख्या । श्रवश्वाभाः श्राद्धेषु नाष्ट्रयम्न मरस्यः । तसान्तेऽपि विभक्तयाः सकवं संविभव्य च ॥

'तृथाजाताः' वष्डान्ध-पङ्ग्वाद्यः । वन्द्याद्यः पूर्वमेव व्याख्याताः । 'तैर्थाचकं' नृत्य-गीत-वाद्यानि । 'त्रस्वधस्ताभाः' त्रप्राप्तास्ताः, 'विभक्तव्याः' त्रत्र भागिनः कर्त्तव्या दति । एवं ज्ञात्यादीन् भोज-विक्षा स्वयमपि भुद्धीत ।

तथा च निगमः।

त्रनुज्ञातो ग्टहान् बाख-टङ्कांख परितोख भुच्चीतेति ।

'त्रनुज्ञातः' रष्टैः यह भुज्यतामित्येवं त्राद्धभोकृभिरनुज्ञातः । त्रनेन त्राद्धभेषमस्रं भुज्ञीत नान्यदित्यपि स्वितं । त्रतप्वाह भातातपः ।

> भेषमञ्जमनुद्धातं भुद्धीत तदनन्तरं । इष्टैः सार्द्धन्तु विधिवद्बुद्धिमान् सुममादितः ॥

'रहै: साईमित्यमेन खपङ्किभोजिभिः सहैकपङ्कावित्युच्यते। 'विधिवदित्यनेमापोद्यानादीतिकर्त्तव्यताविज्ञिष्टता पाचधारच-मौमा-दिनित्यभोजनधर्मयुकता च प्रतिपादिता। 'बुद्धिमाम्' भोजनिव-धिद्यः। 'समाहितः' पाछादिचापसरहितः।

तत्र मौनयुक्तता भवियोत्तरे दर्शिता ।

मिन-वन्धुजनैः साद्धें घेषमुद्धीत वाग्यतः ।

'बार्ड मित्यनेनैकपङ्गावित्यपि खभ्यते । एवसुत्तरचापि व्याख्येयं । प्राप्त प्राति-स्रत्यभोजनानन्तरसुक्तं ।

# कूर्मपुराणे।

पश्चात् खयश्च पत्नीभिः श्चेषमसं समाचरेत्। श्रम पचान्तरमपि कात्यायनेन दर्शितं। पूर्वेवा स्टइपतिरिति। श्वतोस्टइपतिं भोजयिला पत्न्योभुश्चीरन् पश्चौ वा। श्वाष्ट हृष्ट्यतिः।

एवं देवान् पित्वंश्वेव तर्पयित्वा दिजोत्तमः । पुच-मिचादिषहितो ग्रइखोभोकुमर्हति ॥ ब्रह्मपुराख-मार्कखेयपुराणयोः ।

ततसदसं भुद्धीत यह स्वयादिभिर्नरः। वाराइपुराणे।

> भुद्धीयाच समं पूज्य भ्रत्य-बन्धुभिरात्मनः । तथान्यान् प्रयतः सम्यक् सिख-सम्बन्धि-बान्धवान् ॥

खन्ननाः ।

तैरनुज्ञाते। श्रेषिमिष्टेभ्योदद्यात् खयद्य भुज्जीत । बाजवस्काः ।

प्रदक्षिणमनुष्रका भुज्जीत पिष्टचेवितं। पद्मपुराणे।

दृष्टैः सद ततः ज्ञान्तो अञ्चीत पित्रचेवितं ।

'पित्रचेवितं' पित्रज्ञाचार्णेर्यस्त्रं अकं तद्य तस्य ज्ञेषं अञ्चीत ।

प्रतस्य यग्रमादेन त्राद्धभोकृभ्यो न दत्तं तन्त्र भोक्रयमेवेति गम्यते ।

पित्रनिषेवितञ्च सर्वमिष स्रोकं स्रोकं भोक्रयं ।

तथा च मत्यपुराणे।

ततस्त वैश्वदेवाको सस्या-स्त-मान्धवः । अञ्जीतातिथिसंयुक्तः सर्वे पित्रनिषेवितं॥

श्रव माष-मांषादिकं पित्रनिषेतितमण्याधानकता श्राहे न भवित्रवं। "त्रमाषममांषं त्रतं त्रतवेत्" इति श्रुत्या प्रतिषेधात्। श्रक्ठतात्वाधानेनानग्रिना च पञ्चदश्यामपि पित्रनिषेतितं मांषांदिकं भवित्रव्यं "पित्रनिषेतितं ववं शृष्णीत" इतिवचनात्। यस्तु "इन्यादा-सप्तमं कुलं मांसामने पश्चद्भी" इति निषेधः स रागप्राप्तभवणित्व-यलास्त्र वैधं भवणं वाधितं चमते। चेनाष्यमुककासपर्यनां वर्वदा वा मधु-मांसादिकं मया न भक्त्यमिति नियमोऽभ्युपगतः तेनापि तक्क्राद्वादौ भवणीयं।

तथा च हृहस्पतिः।

क्रती माद्धे तदङ्गलादिपाचाभङ्गते। हतः । भच्चलादनुयोगेऽपि खादकांसान्यपि व्रती ॥

'कतौ' पश्वन्धे, श्राद्धे च भवतास्मिन् भोजने मांसभाषणीयमि-त्येवंविधाया विप्राज्ञायाः 'त्रभङ्गतः' त्रभङ्गदेतोः, यजमानः तेन च यः 'दृतः' ऋत्विक्, सः 'त्रनुयोगेपि' त्रभचणत्रतेपि, मांसान्यपि खादन् त्रत्येव भवति । न तु भग्नतः मांसान्यपौत्यनेन किसुतान्यत् खाद्जिति स्वितं ।

तचा ।

रोगेण युक्ता विधिवद्भृतं विप्रवृतसाया । मांसमसासतुर्वोषा परिसंख्या प्रकीर्त्तता ॥ 'रोगेष' मांसभचकैकचिकित्सेन । 'विधिवत्' मधुपर्कमाद्वादि-विधिनिवेदितं । 'इतं' पश्चवन्धे यममानः, तेन च विप्रेष दतः चलिक् व्रतवानपि मांसमद्वात् । एषा चैतेषु चतुर्षु खानेषु 'परिमंख्वा' मांस-भच्छनियमद्य खादित्तः । श्रन्ये लभक्षपत्रते श्राहे तदवन्नाषमाद्यः । तथा च जाद्वकर्षः ।

> मधु-मांमनिष्टक्तस्त त्राङ्के कर्माणि चाचरेत् । पाचस्यं गन्धमान्नाय पित्हणामनृषो भवेदिति ॥

'पाचलं' भोजनपाचित्रतमां साद्यात्रितं, 'पितृषामगृष' इत्यनेन पितृनिवेवितात्रभोजनाद्ववाषाच पितृषां त्रिभेवतीति स्वितं। तथा च ब्रह्मवैवर्क्ते।

> पिटि दिनेभाः सर्वेभ्योयस्य निवेदितं । श्रम्नानेव हि तस्ववें पिद्धन् प्रीणाति मानवः॥

एतच भोजनं सित सामंध्यें हित्रपर्यमं कर्मद्यं। तदभावे तु पिहनिवेदितेभ्याऽक्षेभ्यः किसित् किचिदादायैकग्रासपरिमाणमपि ससुदायं सम्पाद्य भोजनं कर्मद्यं। तदादापस्रामः।

सर्वतः समवदायोत्तरेण यज्ञुषात्रेषस्य ग्रासावराईं प्रास्त्रीयादिति । प्राष्टे निविष्टोऽस्ततं जुद्देशिम ब्रह्मणि मे त्रात्मास्तत्वायेति । उत्तरं यजुः त्रनेन च भोजमस्यावस्यकत्वसुत्तं । त्रत एव त्राद्धदिने उपवासनिवेधमाद व्यासः । त्रादित्येऽद्दनि सङ्गान्ताविधितेकाद्त्रीयहे । स्ततीपाते कते त्राद्धे पुत्री नेापवसेद्रुष्टी ॥

## देवसस्त्रपवासे दोषमणाइ।

श्राद्धे दत्ता तु योविष्रो न भुक्के ऽय कदाचन ।
देवा इविन ग्रक्किन कयानि पितरस्रया ॥
उपवासदिने श्राद्धकर्त्रा पित्रनिषेवितं सर्वमवद्यात्यमेवित्ययमिष
. पन्नो ब्रह्मवैवर्क्ते विचारपूर्वकं प्रतिपादितः ।

जपवासदिनं प्राप्य यदा भवित नारद ।

पित्रश्राद्धं तथान्यच तदा कार्यच तच्छृणु ॥

वतभङ्गो महत्पापं भुक्तभेषस्य चेवया ।

तच वै यत्प्रकर्त्त्रयं तच्छृणुस्य मयेरितं ॥

सर्वमस्रं समुद्धृत्य दिचिणेन करेण तु ।

श्रवधाणन्ततः कुर्यात् वतभङ्गोऽन्यचा भवेत् ॥

श्रवकोषः क्षतस्रेन मात्रद्धा पित्रद्दा भवेत् ।

एवं श्राला तु विदङ्गिद्धपायस्थिन्तिता दिजैरिति ॥

वासोऽषाद ।

खपवाचे। यदा नित्यः श्राद्धं ने मिन्तिकं भवेत् । खपवासन्तदा कुर्यादाम्राच पित्रचेवितं॥ 'नैमिन्तिकमित्यनेन नित्यश्राद्धे खपवासदिनेऽवन्नाणं न कार्य्य-मिति स्वचितं।

त्रिवराचित्रते।पवासं पुरक्तात्थाकं प्रभासखण्डे । पुरोडाश्रोऽपि देवेशि सम्प्राप्ते श्रिववासरे । त्रभच्छेण समः प्रोक्तः किं पुनञ्चान्यसिक्तया ॥ चतुर्देक्तां यदा चैव त्राहुं नैमित्तिकं तथा। खपवासन्तदा बुर्धादाष्ट्राय पिल्लंबितं॥

एवं यसिन् त्रिवराश्चेकादश्चामुपवासे क्रियमाणे महत्पुण्यन्त्र-ज्यमाने वा बङ पापन्तिस्मित्रवन्नाणमेव कर्त्तव्यं। यसिंस् इष्यमेतद्रक्यं तिस्मित्रवन्नाणमयाचितमेकभक्तं वा कर्त्तव्यं। श्वत एवोपवासायाचितिकभक्तानां प्रत्येकं फ्लाविक्रेषः प्रभासस्वर्ष्डे एवोकः।

> खपवासदिने त्राद्धं कद्यश्चिद्धदि जायते । खपवासेऽसमेधास्यं राजस्रयमयासिते । वाजपेयं समेद्भोका एकभकेऽग्निहामजं॥

'श्रीप्रदेशमणं' पुष्णमितिशेषः। श्रतश्चोपवासदिने श्राद्धे स्तते शेषात्रावन्नाणं भोजनं वा कर्त्तव्यमिति स्त्रितं। तत्र भोजनकासमाद जादकर्षः।

श्वरन्येव तु भोक्रव्यं क्वते श्राङ्के दिजकाभिः। श्वन्यथा द्वासुरं श्राङ्कं परपाके च चेविते॥ नागरखण्डे।

विश्व निश्चिपेत्तसाद्गोजनस समासरेत्।
मौनेन दृष्यते सूर्ये। यावत्तावसराधिप ॥
सस्वैवासामिते सूर्ये शुक्के च श्राद्धकस्तरः।
सर्थ्यां याति तच्छाद्धं तसाद्राजौ न भोजयेत्॥
दिति शेषभोजनं।

इति सुस्यकस्पिकः पार्वणत्राद्भप्रयोगः।

श्र्यानुकस्पिकाः पार्वष्यश्राद्धप्रयोगाः । 191 तच सुख्यकष्पाम्मस्थानुकष्पेनानुष्ठाममा कात्यायनः।
चितार्था श्रुतिः कार्या यसाद्यस्यस्यतः।
मतोदेयं यथामि श्राद्धकाले समागते॥
सुख्यामि चानुकष्पानुष्ठाने सुख्यकस्यावातिमा मातातपः।
यथाकथि सित्यानि सुर्थादिन्दुचथादिषु।
पाच-द्रयाद्यसम्पन्ती सोऽपि सुख्यकसं समेत्॥

'यथाकथित्' कियदङ्गहान्या, 'नित्यानि' यावक्जीवमत्तृहेथतया विहितानि दर्श-पूर्णमासपिण्डपिष्टयञ्चश्राद्धादीनि । 'इन्दुचयादिषु' श्रमावाद्यादिकासेषु । 'पात्राणि' पूर्वेक्तस्वच्या माह्यादाः । 'द्र्यं' मधुमांस-पायसेदन-सूप-प्राकादि । भविस्थोक्तरे ।

> माद्वातुक्कं यः कुर्याच्यात्यवस्त्राद्यपेत्रया । त्रद्धावान् सोऽप्यवाप्नेति सुख्यत्राद्धफ्कं नरः ॥

'जात्यपेचया यथा ग्र्इः खकीयां ग्र्इतामपेच्य मन्त्रक्षाकृ-हीनं पकाङ्गहीनदानुकन्यक्षं त्राद्धं करे।ति, यथा वा स्त्री मन्त्र-हीनं। यद्यपि स्त्री-ग्र्इयोस्तयाविधमेव त्राद्धं सुख्यं तथापि दिज-कर्टकं सुख्यं त्राद्धमपेच्यान्याङ्गलाद्दिजैरत्षृष्टीयमानमिवाचात्रकस्य-क्रम्बेन यविद्यते। 'श्रवस्थापेचया यथानुपनीता मन्त्रहीनमपत्नीकः प्रवासी चामहेममाद्भयोरन्यतरत्। त्रादिक्रम्बेन पाच-द्रव्याद्यसम्य-स्थपेचापि संग्रह्मते।

सुक्यानुष्ठानप्रतिमांस्मनुकक्पमनुतिष्ठन् कर्मकलं न प्राप्नोतीत्याद्यादाः।

क्रकः प्रथमकस्पद्य घोऽनुकस्पेन वर्त्तते ।

स नाप्तोति पसं तस्य परचेति सुनिस्ति ॥
श्रमानेकबाद्याणसम्पत्यभावे श्रमेकबाद्याणभोजनपर्याप्तासासभावे
चैकेनैव बाद्याणेन षड्दैवत्यं षट्पिष्डश्राद्धं कुर्यात्।
तथा च प्रभासस्यो

द्रव्याभावे दिजाखाभे विधि वस्त्यामि तत्त्वतः । एकेनापि चि विष्रेष षट्पिएडं त्राद्धमाचरेत्॥ षडदभीन् दापयेत्तसी षड्भ्योदद्यात्त्रयासने । षडप्यावादयेत्त्रच षड्भ्योदद्यात्त्रया चविः॥

'दिजासाभ इत्यनेकदिजासाभे । यदा च षड्दैवत्यमेकेनैव विप्रेण कुर्यात्तदा सर्वगुणसम्पन्नं विप्रं निमन्नयेत् । उन्नं चि कूर्मपुराणे ।

श्रिप वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगं। श्रुत-बीखादिसम्पन्नमञ्जलविवर्जितं॥ एकेनापि हि विप्रेण षड्दैवत्यं श्राद्धं क्रियमाणं वैश्वदेविकयुक्तमेव कर्त्त्रयं। तत्र दिजाभावेऽपि वैश्वदेविकानुष्ठानप्रकारमाइ वसिष्ठः

> यद्येकं भोजयेक्क्राद्धे दैवं तच कथं भवेत्। श्रस्नं पाचे वसुद्धृत्य सर्वस्य प्रक्रतस्य च । देवतायतने क्रसा ततः श्राद्धं प्रवर्त्तयेत्॥

प्रकातश्राद्धार्थं सन्पादितस्य तत्तकातीयसास्य प्रत्येकमेकदेशं ससुद्धृत्य देवतायतने वैश्वदेविकदिनोपवेशनोचिते स्वाने पाचमा-सास तत्र परिवेश्य तत्तत्यासने च विश्वान् देवानावाद्य तान् पुरेा-वर्त्तन द्वानुश्याय प्रसिवी ते पाचमित्यादिकं जिपला पुरुरवार्द्रव:- संज्ञकेश्वा विश्वेश्वा देवेश्व ददमसं खाद्य क तत् सदित्युक्ता 'श्राद्धं' पिश्व कर्म प्रवर्त्तवेदित्यर्थः । कूर्मपुराषे ।

जङ्ग्य पाचे चास्रं तस्विसात् प्रक्ताचतात् । देवताचतमे चैभ्यो निवैद्यान्यत् प्रवर्भयेत् ॥ प्रक्वनोऽप्याच ।

भोजचेदचवायेकं ब्राह्मणं पिक्किपावनं । देवे जला तु नैवेद्यं पञ्चात्तस्य तु निवेपेत्॥ 'तस्य' पिश्चस्य दिजस्य स्वाने । श्वाह ब्रातातपः ।

देवेभ्यस्य नमस्त्रत्य पूर्वं भागं प्रदापयेत् ।

'पूर्वमिति पित्रभ्यः पूर्वं । 'भागमिति तत्प्रदेयमस्त्रं ।

ब्रह्माष्डपुराणे तु वैश्वदेविकस्थानेऽग्निस्त्रापनसुक्तं ।

एक एव यदा विप्रो दितीयोनोपपस्तते ।

पित्रणां ब्राह्मणे योच्यो देवे लग्निं नियोजयेत् ॥

त्रम पिक्रोऽसमङ्ख्यप्रकारमाह स्टब्स्यतिः।

यद्येकं भोजयेक्काङ्के खब्धलात् प्रकातस्य तु । स्तोकं स्तोकं समुद्भृत्य तेभ्योऽसं विनिवेदयेत्॥

एक ब्राह्म प्रतिसमर्थना नाजातीया अससुदाया त्ता वास्ति करेप्रसुद्धृत्यो द्वृत्य वट्स सुदायान् सन्पार्धे किस्त्रि ने एक सिन् वा पाचे
परिवे यो के कं समुदायं पिचादिक मे पैके कसी आहु देवता रूपाय विवेदेशत्। एक सादेव वास्त्र सुदायात् स्रोकं स्रोक ससुद्धृत्य सुद्धि व

ष्ट्रयक् परिकस्प्य निवेदयेत् । देवे पिश्चे क्रमादसं सङ्कस्प्य गायची-जपादिकं कला पिश्चविप्रभोजनकाले वैश्वदेविकस्थास्रस्य प्रतिपत्ति-विभेषः कार्यः ।

तमाइ विश्वः।

प्राम्बेदग्नौ तदचन्तु दद्यादा ब्रह्मचारिणे। कूर्मपुराणे।

प्रास्थेदत्रं ततोऽग्रौ तु दद्यादा ब्रह्मचारिणे । 'तत इति भोजनानुज्ञापर्यन्तं पित्र्यं कत्वा । अत्रैकस्मिन् ब्राह्मणे अनेकेषां पितृषां वृत्तिप्रकारमास प्रातातपः ।

एकस्त बाह्मणः श्राह्मे खस्पञ्च प्रकृतं भवेत् । चयञ्च पितरः प्रोक्ताः कथं व्ययन्तु ते चयः ॥ चरस्यश्रमित पितरो वामपार्श्वे पितामद्याः । प्रपितामदा दिवणतः पृष्ठतस्वतुयायिनः ॥

'श्रनुयायिनः' पित्रपत्नीप्रस्तयः । 'श्रनुयायिन इत्यच 'पिण्ड-तर्कका इति पाठान्तरं, तच पिण्डलेपभागिनो वृद्धप्रपितामहादय इति व्याख्येयं ।

प्रभाषखण्ड-देवससृत्योस्त ।

पिता भुद्धे दिजकरे सुखे भुद्धे पितामहः।
प्रिपतामहस्त तालुखः कष्टे मातामहः स्मृतः।
प्रमातामहस्त हृदये दृद्धो नाभौ तु संस्थित दृति॥
'बद्धः' बद्धप्रमातामहः।
प्रचैकस्यापि बाह्यषस्थालाभेऽनुकस्यान्तरस्कं प्रभासस्यक्टे।

श्रकाभे ब्राह्मक्किंव कौन्नः कार्योवटुः प्रिये । एवमणाचरेच्छाद्धं षड्दैवत्यं समाहितः । विभक्तिं कारयेद्यस्तु पिष्टहा स प्रजायते ।

'कौत्रः' तुत्रमयः, 'वटुः' सघुमनुखप्रतिकृतिः, तं बटुं ब्राह्मस-लेन परिकस्य सर्वे श्राद्धमाचरेत् । 'विभक्तिः' कर्मणः केंद्रो खोप इति यावत्। तं न कुर्यात्।

बटुषु त्राद्धप्रकारमाह देवसः।

निधाय वा दर्भवटूनायनेषु समास्तिः। प्रैषानुप्रैषयंयुकं विधानं प्रतिपादयेत्॥

'त्रामनेषु' ब्राह्मणोपवेत्रनोचितेषु। खागतं भवतां, त्राह्मं करिके, त्राह्मे चणः कियतां, देवान् पितृनावाद्यिके, त्राप्तीकरणं करिके दत्यादयः प्रत्राः 'प्रेषाः' एषामुत्तराणि 'त्रनुप्रेषाः', तदुभयसंयुक्तं 'विधानं' त्राह्मेतिकर्त्तवताकाण्डं, खयमेव कुर्यात्। तत्र सङ्काल्यत-सामस्य यस्कर्त्तवं तदपि स एवादः।

पात्राभावे परकृता पित्रयञ्चविधि नरः । निर्दिश्वाधमसुद्धृता यत्र पात्रं ततोगतिः ॥ पात्राभावे चिपेदग्नौ गवे दद्यात्त्रधापु वा । न तु प्राप्तस्य खेापोऽस्ति पैत्रकस्य विशेषत दति ॥ सुस्यद्रच्यासम्भवे चान्येऽधनुकस्याः ।

तषामश्राद्वाखाः ।

द्व पराजरसृति-विष्णुपुराष-वाराष्ट्रपुराणेषूकां। असमर्थे।ऽसदानस्य धान्यमाग्रं स्वत्रक्तितः। प्रदश्चान् दिजातिभ्यः खन्पामपि च दिवणां॥

त्रखार्थः । पकात्राभावे त्राद्धयोग्यात्रप्रतिभृतं यव-गोधूम-तष्मुखादिधान्यमेव विद्यान् देवान् पितृं चोट्टिश्च पकाश्चवत्त्वक्का निम-निमतिद्वेभ्यः समर्पयेत् । तत्र धान्यस्य साचादनदनीयलाङ्गोजना-भावे तत्सम्बन्धिना धर्मजातस्य लेपः, त्रस्यत दृत्याशः धान्यवि-श्रेषणेन चात्रस्देनेतत् स्रस्यते यत्त्वस्तानं गला तेशिद्वाणैसाङ्कान्यम-त्रनयोग्यं छला भोक्तयं न तु कार्यान्तरे विनियोक्तव्यमिति । श्रन्यया-त्रमित्यनर्थं स्वात्।

प्रस्त कर्रविशेषवादमाइ साम:।

हिरस्थमाचं त्राद्धीयं लश्चं यत् हिनयादितः । यचेष्टं विनियोक्यं साहुश्चीयाद्वात्त्रणः स्वयं ॥

'चिष्याहितः' चिषय-वैश्व-मूर्ड्याविष्याहिश्वः । श्रम यद्यपि 'वचेष्ठं विनियोक्यमिति सामान्य नेत्रं तथापि श्राद्वादौ न विनियोक्यं देवतोह् श्रेन त्यक्तस्य पुनर्देवतान्तरोह् श्रेन त्यागस्यायुक्तत्वात् । श्रतो सौकिके भोजने क्रियादौ चासौकिकेऽपि श्रुति-स्नृतिविच्चिते दचि-चादौ नित्य-नैमिक्तिके विनियोक्यमित्यवगन्तयं । ब्राह्माणामु स्वश्ं स्वयमेविति नियम्यते । श्रम यावत्प्रतिग्रहीतं तावत्स्वयमेव भोज्य-मिति नियमोन मन्त्रयः किन्तु द्वतिपर्यन्तं स्वयमुक्तान्यस्य श्राद्वश्ने-घोषिता प्रतिपत्तिः कर्त्तयेति निस्तेतयं । श्रूद्राम् प्रतिग्रहीतं कस्मिसिदिपि नित्यनेमिक्तिके न विनियोक्यं किन्तु स्वकीये परकीये वा भोजन एवोपयोक्यमित्यकं च्वित्रंश्वताति ।

त्रामं शृद्धः यत् किश्चिक्त्राद्धिकं प्रतिग्रह्मते ।

तस्वं भोजनावासं निष्य-नेमित्तिके न च॥
प्रव प्रदेशधान्यपरिमाणमितिकर्त्त्रथताञ्चाद व्यावः ।
प्रामन्द्रशान्तु कौन्नेय दश्चादकं चतुर्गुणं ।
सिद्धान्ने तु विधिर्यः स्थादामश्राद्धेऽप्यसौ विधिः ॥
प्रावादनादि सर्वे स्थात्पिण्डदानञ्च भारत ।
दश्चाश्च दिजातिभ्यः ग्रद्धतं वाग्र्धतमेव वा ।
तेनाग्नौकरणं कुर्यात् पिण्डांकोनेव निर्वपेत् ॥
पष्डतिंश्रन्तते पिण्डदाने पचान्तरमण्डकं ।
प्रामश्चाद्धं तदा कुर्यादिधिश्चः श्चाद्कक्तदा ।

चतुर्गुणिनित्येकैकब्राह्मण्यतिपर्याप्तात्रिविद्धसमर्थाद्धान्याचतुर्गुणं ताक्लेकक्षी ब्राह्मणाय दश्चादित्यर्थः। चतुर्गुणदानाक्रकौ पचान्तर-मणि तेनैवोक्तं।

इसे प्रोकरणं कुर्याद्वाद्वाणस्य विधानतः॥

श्रामन्दर्द्धि कौन्तेय तहानं दिगुणं भवेत् । षिगुणं चतुर्गुणं वापि नत्वेकगुणमर्पयेत् रति ॥ श्रावादनादीत्यादिश्रब्देन श्रष्टादिकं यहाते । तथा च भविव्यत्पुराणे ।

श्रावादनं भवेत्कार्यमर्घदानं तथैव च । एव एव विधिर्यच यच श्राद्धं प्रवर्त्तते ॥ कूर्मपुराण-चमपुराणचोः ।

> श्वामेन वर्त्तयेत्रित्यं त्राह्मणो स्थमनान्वितः । तेनाग्नौकरणं कुर्यात् पिष्डांस्तेनैव निर्वपेत्॥

वड्चिंक्सते पिछड्। पश्चान्तरमयुकं।
श्वामश्राद्धं यदा कुर्यात् पिछड्। कथं भवेत्।
यद्दपाकात् खसुद्धृत्य सक्तुभिः पायचेन वा।
पिछान् दद्यात् यथाखाभं तिखेः सद विमत्सरः॥
विकिरादिकमयामद्रयोगीव कर्त्त्रयं।

तथा च प्रचेताः।

श्रामत्राद्धप्रदः पिष्डांसघाग्नौकरषञ्च यत्।
तद्द्यास्त्रच तेनैव यीत्किश्चिष्ट्राद्धिकं भवेत्॥
'यत्किश्चित्' यदन्यदपि विकिरादि तदपि, 'तेनैव' श्रामेनैव,
कर्स्त्यमित्यर्थः।

त्रावादने खधाकारे मन्त्रा जणा विधर्जने । त्रन्यकर्मण्यनुद्धाः सुरामत्राङ्घे विधिः स्वतः ॥

श्रावाष्ट्रनमन्त्रे श्रम व इत्याव खीकर्त व इत्यूष्टः। खधाकारे नमो वः पितर इत्यादिमन्त्रे इव इतिपदछाने श्रामद्रयखेत्यूष्टः। विचर्जने वाजे वाज इति मन्त्रे द्वप्ता इत्यद्य खाने तर्पखेत्यूष्टः कार्य्य इत्यर्थः। श्रद्धेष तु पकाश्रमभावेऽपि श्रामश्राद्धं कर्मध्यमिति पूर्वमे-वोक्तं। तद्गुष्ठानप्रकारस्तु भविखोक्तरे दर्श्वितः।

धर्मेषावस्र धर्मज्ञा यदि ग्रुद्धाः प्रसुर्वते । त्रग्नौकरणमन्त्रस्र नमस्कारो विधीयते ॥ त्रावादनादि कर्त्तयं यथा ग्रुद्धेण तच्छृणु । देवानां देवतानान्तु पित्वणां नाम-गोत्रतः । पिष्डादीत्रिर्वपेद् वीर नामतोगोत्रतस्रथा ॥ 192 'नमस्तारः' नम इतिष्रस्यः । श्राये कर्यवादनाय नमः । सोमायः विद्यमते नमः । श्रायोकर्व इत्युपन्नवर्णं, श्रन्यनाययमेवाद्य मन्त्रः । तथा च श्र्द्रं प्रकृत्य मत्यपुरावादिवृत्तं ।

नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञास हापघेत्। इति।

श्रयञ्च मन्त्रः श्र्द्रस्वान्यमन्त्रनिष्टन्वा विधीयते। एवं तस्य मन्त्रान्तरनिष्टन्तिर्मत्यपुराणेऽभिहिता ।

सर्वे त्राद्भश्च कर्त्तवां श्रूहेणायेवसेव तु। सन्तवर्जं हि श्रृहस्य सर्वसेव विधीयते॥

'एवसेव' पार्वणत्राद्धिविधनैव। श्रव श्र्झाणां गोषस्याविद्य-मानलाहिनात्पत्रश्रद्भविषयं गोच दत्येतद्भवितुमर्थति। श्रथ वा "तसादाङ: धर्वा: प्रजा: काम्ययः" दति श्रुते: धर्वेषामेव श्रद्भाणां काम्यपं गोत्रं भवितुमर्थति। त्रत एव व्याचपादा प्रतिपादितं "गोष-गात्रे त कम्मपः" दति। श्रामाञ्चशाष्ट्रमभवे हेमत्राहं कर्त्तव्यं। तथा च मरीचिः।

> त्रामास्रक्षायभावे त त्राद्धं सुर्वीत वृद्धिमान् । धान्याचतुर्गुणेनेव दिर्ग्येन सुरोत्तिवा ॥

त्रामत्राद्धे यावदेकैकसी त्राद्धाणाय धान्यं दीयते तावतस्तुर्मुषं यावता हिर्श्येन सभ्यते तावदेकैकसी त्राद्धाणाय हेमत्राद्धे हिर्श्यं देयमित्यर्थः । इह ये त्रक्तितारतम्बासोचनया त्रामत्राद्धे धान्यद्वै न गुण्यादिपत्ताः प्रतिपादिताः तदनुषारेखैन हेसोऽपि प्रमासभेदोऽनुक एवार्थाद्भम्यते।

## धर्मस्वार ।

श्रामन्तु दिगुषं प्रोत्तं हेम तदचतुर्गुषं । श्रमाभावे दिजातीनां बाञ्चषद्य विश्रेषतः ॥

एकैक-ब्राह्मण-व्हित-पर्याप्तास्त्रसमधें धान्यं सावता सम्बते ताव-तस्तुर्गुणं हेम एकैकसी ब्राह्मणाय इत्यर्थः । त्रनेन दिगुणधान्या-द्विगुणं हेम प्रदेशमित्युकं भवति । भविस्थोत्तरे ।

> श्रकाभावे दिजाभावे प्रवासे पुश्रक्यानि । देमश्राद्धं संबद्धे च तथा व्यी-ग्रुह्थोरपि ॥

#### थाय:।

द्रशाभावे दिजाभावे प्रवासे पुत्रवस्त्रति । हेमत्राद्धं प्रकुर्वेत यस भार्या रत्रस्तसा ॥ हेमत्राद्धस्य कविद्पवादः स्ट्विंत्रस्त्रते । स्वाभावे दिजाभावे प्रवासे प्रस्करति ।

श्रकाभावे दिजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मिन । हेमश्राद्धं प्रकुर्वीत वर्जियला षयेऽहिन ॥

द् स्मृत्यन्तर-पुराधानारेषु यन यमामश्रद्धं विदितं तम तम हेमश्रद्धं विधीयमानमामद्रयासभाव एवेति याख्येयं। एवं ग्लामद्रय-हेबोरष्टदोषोविकस्पो न भवियाति। श्रम्नप्रकृतिभ्रतन्तेन श्राद्धविध-न्तरमुख्य धान्यस्य सति सभावे विहरक्षाद्धेबः पूर्वसुपादानञ्चानुरप्रहीतं भवति। पुत्रजन्मनिमित्ते पक्षामयोरस्रयोः सङ्गावेऽपि हेमश्राद्धमेव। श्रत एव समर्नः।

पुत्रजवानि कुवीत श्राह्मं हेवैव बुद्धिमान्।

न पक्षेन न चामेन कख्याणान्यभिकामयन् ॥

पिण्डदानप्रकारोऽप्यच भविष्योत्तर एव दर्शितः ।

ग्रहपाकात् समुद्धृत्य सक्तुभिः पायसेन वा ।

पिण्डप्रदानं कुर्तीत हेमत्राद्धे कते सदा ॥

श्रूद्रस्त ग्रहपाकेन तत्पिण्डास्त्रिवेपेत्तथा ।

सक्तु मूखं फखं तस्य पायसं वा भवेत् स्मृतं ॥

पिण्डनिवेपणार्थमिति श्रेषः ।

पट्चिश्रकाते ।

नामन्त्रणाग्नीकरणं विकरें। नैव दीयते ।

खप्तप्रस्नोऽपि नैवाच कर्मयः केमचिद्भवेत् ॥

ग्रूट्रश्राद्धे प्रतिग्रहीतं धान्यं निष्य-नैमित्तिके न विनियोज्यमि
खिभिधायोक्तं षट्चिंग्रन्मते ।

हिरछं तत्पुनः श्राद्धे रहितं नैव दुखति । तेन नित्यक्रियाः कार्या हिरछं नाम्रसुच्यत इति ॥

यस्त पिष्डप्रदामादिवञ्जविधानयुक्तमावाद्यमादिविततानेकाङ्ग-युक्तञ्च श्राद्धमनुष्ठातुमश्रकः य साङ्गस्यं श्राद्धं कुर्यात् । तथा प सम्बन्धः ।

समग्रं यस श्रक्तोति कर्नुं नैवेह पार्वणं।
श्रिप सङ्क्यिविधिना काले तस्य विधीयते॥
पानभोक्यस्य चानस्य त्यागः सङ्क्य उच्यते।
तत्त्रयुक्तो विधिर्यस्त म तेन व्यपिद्यते।
तावसाचेण सम्बद्धं श्राद्धं साङ्क्यस्यस्चते॥

श्रव यद्यत्रधानमङ्गं वा न कर्त्त्रयं तदाइ व्यासः। साङ्गस्यम् यदा सुर्यास सुर्यात्पात्रपूर्णं। नावाइनं नाग्नौकरणं पिष्डांश्चैव न दापथेत्॥

पानसार्थस जलादिना परिपूरणं न कर्मयं। ऋर्थे न दातय रत्यर्थ: । श्रावादमञ्च समस्त्रकं निविद्यति न लावादनमात्रं, तेन विना देवतासम्बिधामाभावाक्क्राद्धनिष्यत्त्वसभावात् । केचित्तु त्राद्धे विकि-रदानमपि न कर्त्तव्यमित्युका संवादाय कखित्वनं पठिना ।

साद्वस्यम् चदा त्राङ्कं न सुर्खात्पाचपूर्यं। विकिरम् न दातवां पिष्डास्त्रेव विनिश्चिपेदिति ॥ श्रावाद्यनाग्रीकरणादिशमादनसमर्थेनापि कदाचित् सङ्कल्पवि-भिनेव श्राद्धं कर्त्तव्यमिति कागलेव:।

पिष्डं चय निवर्त्तेत मघादिषु कदाचन। सद्यस्तु तदा कार्यं नियमाष्ट्रद्भया दिज:॥ कर्टविशेषं प्रति च नियमेन सङ्क्यत्राद्धमाइ यासः। त्यकाग्नेः पार्वणं नैव नैकोहिष्टं सपिष्डनं। त्रायकाग्रेस पिण्डोकिसस्मात् सङ्गस्य भोजयेत्॥ यसादत्यकाग्नेरेव सपिष्डत्राङ्कोकिससात्त्यकाग्निना सङ्क्यत्रा-द्भमेव कार्यमित्यर्थः।

षट्चिंत्रकाते ।

श्रमश्रिका यदा विप्र खलासाश्रिस्तयैव च। तदा दृद्धिषु वर्वास सङ्ख्य आद्भाचरेत्॥ षाग्निकख सङ्कल्पविधिमा वदरादिमित्रपिखप्रदानयुकं वा

वृद्धविषष्ठः ।

रिद्धश्राद्धं कुर्यादिकार्घादि गम्बते । यदा तु मर्वाङ्गोपसंदाराज्ञका श्राद्धं कुर्यात्तदा ब्राह्मकात् प्रार्थनाविश्वेषमात्त व्यासः ।

श्रुङ्गानि पिष्टयञ्चस्य यदा कर्त्तुं न श्रुक्तुयात् । स.तदा वाषयेदिपान् सकला सिद्धिरस्विति ॥

वाचनप्रकारस्तु श्रस्थः श्राद्धस्य सकसा सिद्धिरस्थिति भवतो स्वतिस्थिति यजमानेनोको सकसा सिद्धिरस्थिति शास्त्रस्था सूर्युरिति ।

त्राच्यायभोजनपर्याप्ते कापरिमायपकामरूपाभयविधायाययाये सर्व-त्राद्धयोग्यदिजासाभे चानुकस्पमार देवसः ।

पिछमाचं प्रदातव्यमसाभे द्रव्य-विप्रयोः । माद्धेऽद्दनि तु सम्प्राप्ते भवेकिर्व्यनोऽपि वा ॥ भवियोत्तरे तृदककुक्षादिदानमप्यृतः।

किश्विद्धाद्यमधेदुद्कुकादिकं दिने ।

विवासमेन वा द्यात् पिष्डं वाथाभिनिकंपेत्॥

तिलेदिकेसापेयेदा पितृन् स्नाला समाहितः।

श्रीयना वा दहेत्कचं श्राह्मकाले समागते॥

तिस्मन् वोपवसेदिक अपेदा श्राह्मसंहितां।

यथायत्या तु दात्यं श्राह्मकाससमागने॥

'कर्च' पर्यंतदरी, 'श्राह्मसंहितां' सर्व्यमकासहितं श्राह्मकर्या।

किञ्चिद्यादममस् उदकुक्षादिकं दिने ।

हणानि ता गवे दद्यात् पिण्डान् वाष्यय निर्वपेत् ।

तिसदर्भेः पिद्धन् वापि तर्पयेत् सानपूर्वकं ॥

# कूर्मपुराचे ।

त्रिप मुखेः कुत्रैवीपि प्रकुर्यानिर्धना दिनः। तिखेरिकेसर्पयेदा पिद्धन् साला समादितः॥

## चारीतः।

श्रिप मूर्जेः फर्जेवीपि तथाणुदकतर्पणेः । श्रिविद्यमाने कुर्वीत न तु प्राप्तं विश्वश्वयेत्॥

## देवसः ।

थदेव तर्पयस्यद्भिराहिताग्निहिने दिने । पिश्यक्तेनेव प्राप्नोति वार्षिकादिकियाफ खं॥

#### सत्यत्रतः।

श्राक-मूल-फलान्नेस्त वासागो-स्रमि-काञ्चनैः। श्रद्भिवा विप्रसंवादात् पितृणां प्रीतिमावहेत्<sup>(१)</sup>॥ 'विप्रसंवादात्' यस्य कस्यचिद्वाञ्चणस्यानुज्ञया। कास्तिकापुराणे।

श्रकाभावे फर्लेवीपि यदश्राति नरः खयं। तेन श्राद्धं प्रकुर्वीत पित्हणां व्यक्तिकामतः॥ वाराइपुराणे।

> तत्राणसामर्थयुतः करागाविख्यतांसिकान् । प्रवन्य दिजसुख्येभ्यो दद्यादुहिम्स वै पित्वन् ॥ तिसैः सप्ताष्टिभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं। भक्तिनसः ससुहिम्य पित्वन् दद्यात्समाहितः॥

<sup>(</sup>१) द्धिमावहेदिति कः।

थतः कृतिस्वत्वंप्राप्य गोभ्योवापि गवाक्तिकं । पित्वनुद्दिश्य विप्रेभ्धा दद्याच्छ्द्वासमन्वितः । सर्वाभावे वनङ्गला स्कन्द-मूखप्रदर्शकः॥

कचामूचप्रदर्शक इति पाठान्तरं।

पूर्वादिखे ाकपा खाना सिद् सुचैः पठेर् सुधः ।
न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत्
श्राद्धोपयोग्गं खिप द्वनते ।ऽस्मि ।
व्ययन्तु भक्ता पितरो मयेतौ
हती भुजौ वर्त्तान मार्तस्य ॥
दिखेतत् कि चितं सवैं पित्रभित्तपरायणः ।
यः करोति हतन्तेन श्राद्धं भवति वै दिज ॥

पुराणात्।

पराधीनः प्रवासी च निर्धना वापि मानवः।

मनसा भावयुक्तेन श्राद्धं कुर्यात्तिकोदकं॥

तचा सृत्यकारे दृष्टाक्तदारेणोकां।

यदाचा कर्मणा कर्नुं कयश्चिस् न प्रकुथात् । तस्त्रवे माध्येदिदास्त्रनमा पित्रयञ्चवत् ॥ इत्यनुकस्पिकाः पार्वणश्चाद्वप्रयोगाः ।

द्रति श्रीमद्दाराजाधिराअ-श्रीमद्दादेवीय-सक्तकरकाधिपति-पिष्कत-श्रीदेशाद्भिविरचिते चतुर्वर्गचिन्नामणौ परिश्रेषखण्डे श्राहु-क्ल्ये सुख्यकल्पानुकल्पिकपार्वणप्रयोगो नाम वोड्ग्रोऽध्यायः ॥ • ॥

## [ १५६० ]

# श्रव सप्तद्शोऽध्यायः।

विद्यादिसद्धान्तिविधोपचारैरामन्दयम् योसुदमाददाति ।
हेमाद्रिस्तरिः करणेश्वरोऽधौ
बङ्कीरितश्राङ्कविधिं श्रवीति ॥
श्रय बङ्किश्राङ्कप्रयोगः ।

तच तावदेतच्छाद्धं मण्डपदेवता-कुखदेवतास्त्रापनपूर्वकं मान् हकापूर्वा विधाय विधायत्रे शास्त्र जला कार्ये । तथा च चतुर्विंग्रतिमते ।

> त्राभ्युद्यिके सम्प्राप्ते देवतास्थापनं स्मृतं । जाति-धर्मकुसासातं खेकानां दक्किकारकं॥

श्वास्युद्धिकश्राद्धे कर्त्तस्थातया प्रस्तते सति ब्राह्मण-स्विधा-दिज्ञातिविभागेन श्रुत्यादिषु समास्वातं कुलरुद्धैश्चोपदिस्थमानं देव-तानां प्रतिष्ठापनं कर्त्तस्थातया स्मृतं। तद्धि लेकानां रुद्धेर्मङ्गस्वपरम्य-रायाः कारणं। श्रस्थानन्तरं माटपूजनं कर्त्तस्थं। तथा च कूर्मपुराणे।

पूर्वन्तु मातरः पूज्या भत्त्या वै सगणेश्वराः । एतच माद्यणां पूजनं नामानि चोकानि चतुर्विवितिमते ।

तिसः पूज्याः पितुः पर्ने तिसः पूज्यास्त माहने । इत्येता मातरः प्रोकाः पित-माहस्त्रसाष्ट्रमी ॥ 193

त्रह्माष्याद्याः स्मृताः यत्र दुर्गा-चेत्र-गणाधिपाः । त्रादौ रुद्धौ सदा पूट्याः पद्मात्रास्दीसुखान् पितृन् ॥ गौरी पद्मा सत्ती दचा सावित्री विजया जया । देवरेना खधा खाद्या मातरो खोतमातरः । एतास्वभ्युदये पूट्या त्रात्मदेवतया यह ॥

'पितुः पचे' पिढवर्गे, 'तिसः' माढ-पितामही-प्रिपितामहाः पूचाः । तथा 'माढके' मातामहवर्गे, 'तिसः' मातामही-मातुः- पितामही-मातुःप्रिपतामहाः पूच्याः । 'पिढ-माढस्वमाछमी' पिढ-स्वस प्रमी माढस्वमाछमी प पूच्या । दख्छौ मनुस्वमातरः प्रोक्ताः एतास प्रत्यचाः प्रत्यचमेव कुद्भुम-कुसुम-वस्ताभरण-भोजनैः पूजनीयाः । परेश्वास्त वस्थमाणदेवमाढवदचतादिपुद्धस्वावाद्य पूजनीयाः । परेश्वास्त वस्थमाणदेवमाढवदचतादिपुद्धस्वावाद्य पूजनीयाः । 'ब्रह्वास्थाखाः स्वताः सप्त' ब्राह्ची वैष्यवी माहेसरी ऐन्द्री वाराही कौमारी चासुष्डेत्येताः सप्तदेवमाढः, तथा 'दुर्गा-चेष-गणा- धिपाः' दुर्गा चेवाधिपं गणाधिपद्य 'बद्धादौ दिद्धभाद्वात् प्राक्त, चोडक्र- भिक्पचारेः पूजियता पद्यासान्दीसुखान् पिढ्न श्राद्धेन पूजयेदिति । 'श्रात्मदेवता' स्वकीयकुखदेवता, तथा सहैताः पूज्याः । बास्तान्तरे ब्रह्माखाद्याखास्त्रहो दिर्भिताः । ब्रह्माणी माहेबी कौमारी वेष्यवी च वाराही दन्द्राणी चासुष्डा महाबच्चीस्र मातरः प्रोक्ताः ।

गौरी पद्मा ग्रची मेधा साविची विजया जया । देवसेना खधा खादा मातरो खोकमातरः॥ धृतिः पृष्टिकाया तुष्टिरात्मदेवतया सदः। श्वास्त्रीऽर्थ-नत्स-पृथ्यश्च धूपस्दीपं निवेदयेत्॥

एतव माष्टपूत्रनं कर्माङ्गत्राद्धेऽपि कार्थिमिति वर्द्शियसत

एवीकं।

कर्मादिषु च सर्वेषु मातरः सगणाधियाः।
पूजनीयाः प्रयमेन पूजिताः पूजयन्ति ताः॥
प्रासास पूजाधिष्ठानं वसोधारानिर्माणादि च तजैवीकां।
प्रतिमास च ग्रुआस सिखिता वा पटादिषु।
प्राप वाचतपुक्षेषु नैवेधैस प्रथम्बिधैः॥
कुदासग्रा वसोधाराः पद्म धाराष्ट्रतेन तु।
कारयेत्सप्रधारा वा नातिनीचा नचोच्छिताः।
प्रायुख्याणि च प्रान्थधं जन्ना तच समाहितः॥

'त्रायुष्याचि' 'त्रानोभद्रीयादित्याभीः प्रधानानि स्नतानि तथा तथाविधमन्त्राधाराणि सामानि च। 'तचेति यच माहपूजा वसी-धारा च कता।

एतकाह पूजनसाकरणे भविस्वत्युराणे दोषो दर्शितः ।
श्रव्यक्ता माहज्जं तु यः श्राद्धं परिवेषयेत् ।
तासस्य क्रोधसम्पन्ना सिंगं कुर्वन्ति दार्षणं ॥
माहणां प्रतिमास्त्रस्पं मार्कण्डेयपुराणे ।
संस्युक्तविमानस्या सात्रस्यकमण्डम् ।
श्रायाता ब्रह्मणः ग्रातिर्बद्धाणी साभिधीयते ॥
माहेसरी द्रषाक्टा निग्र्सवरधारिणी।
महास्वस्या प्राप्ता चन्द्ररेखाविश्वष्या॥

कौमारी ब्रिक्सिश च मयूरवरवाहना ।

चोडुमभ्याययो देखानम्बिका गृहक्षिणी ॥

तथैव वैष्णवी ब्रिक्तगंक्डोपरि मंखिता ।

ब्रिक्य-चक्र-गदा-ब्रार्क्य-खन्नहस्ताभ्युपाययो ॥

यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विश्वतो हरेः ।

ब्रिक्यः साणाययो तन वाराहीं विश्वती तनुं॥

वज्जहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्विता ।

प्राप्ता सहस्रनयमा यथा ब्रक्तस्येव सा ॥

# त्राद्ये ब्रह्मपुराषे।

महाखद्मीस कर्त्तवा नृत्यमाना कपासिनी । कार्त्तिकी तुङ्गखद्वाङ्गचिमासाम्बुनधारिणी । कृत्राप्तव्या तु प्रेतस्या दम्नुरा वर्वरं त्रिरः॥

# बिद्धार्थपृष्टायां ।

चन्द्रार्ह्मनवचनुर्भ्वाभास्तरेण ऋषेण च।
विद्योतमो करा यखाः पद्मा सा च प्रकीर्त्तता॥
कीरकव्यजिनी चैव व्यजनं समिधनाथा।
या विभक्तिं करायैः सा अची नासा प्रकीर्त्तता॥
धन्ते या समिधं इसीः रजनी-कीरकावि।।
अस्तरसान्नश्च सा च सेधामिधीयते॥
अस्तरं स्वद्वेव अक्तिकाञ्च कमण्डस्त्रम् ।
कस्त्रयन्ति करा यसाः साविची सा प्रकीर्त्तिता॥
कार्युकसार्थपाच्छ योगसुद्रां द्वपाणिकां।

पाणिभिया क्रमार्धने सा द्र्गा परिगीयते ॥ योगसुद्राञ्च चापञ्च क्रमेण्वार्द्धभाजनं । क्रपाचीं चैत्र या धत्ते सा चासुच्डा प्रकीर्त्तता॥ या कपासञ्च कोश्रय पौयूषं पाश्रमेव च । या बिभर्त्ति कराभोजैर्विजया सा प्रकीर्त्तिता ॥ क्रमात्कोत्र-कपाले च पीयूषञ्च सपात्रकं। श्रात्रित्य यत्कराग्राणि विजयनो जया च सा॥

यच सागरसंहितायां।

द्रपंषं पद्भनं पद्मं पुष्टिकां द्रधतीं सारेत्। पुष्टिं सन्त्रीं मितां मौन्यां पद्मजासनसंस्थितां॥ वजां पद्मां तथादक्षं पीयूषं दधतीं सारेत्। मा वै तुष्टिर्महालच्छीः खिता वीरायनेगपरि ॥

मस्यपुराणे विनायकप्रतिमाखरूपं।

खदमां द्चिषकरे उत्पक्षञ्च तथापरे। सर्कं परग्रासीव वामतः सम्प्रकस्पर्यत् । संयुक्तमुद्धि-ऋद्विभ्यां त्रधसामूविकान्तितं॥

तदेवं विशेषतः कामाश्चिकात्वणां खद्धपं दर्शितं मामान्याका-रेख तु सर्वासां महापद्मराचे उन्नं। पूज्याश्चिचेऽयवाचायां वरदा-भयपाषय: । तदेवमिदन्देवताप्रतिष्ठापनात्प्रस्थति वचेाधारापर्धकां क्ता गान्दीत्राद्धभारभेत। तथाच चतुर्विवतिमते ।

षड्भः पित्रभ्यस्त्र श्राद्धदानसुपक्रमेत्।

विषष्ठोकोविधिः क्रस्त्रोद्रष्टचोऽत्र निरामिषः॥

'तदन्' माहपूजाशुक्तरकासं। पिहवर्गीयेश्वस्तिश्वः माता-महवर्गीयेश्व रत्येवं वस्थः। 'विज्ञिष्ठोक्तेविधिः' विश्वश्रदिसुनि-प्रोक्तोविधिः। त्रामिषं मांसं तदर्जितः। एतच आद्भदयं माह-त्राद्धपूर्वकं कर्त्त्रयं।

तथाच क्रमेण आद्भवयमार बातातपः।

माहश्राद्भन्तु पूर्वे स्थात्पिहणां तदमन्तरं । ततामातामदानाञ्च रही श्राद्भवयं स्वतं ॥

मस्यपुराणेऽपि ।

मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्वदननारं । ततामानामसः पूज्याः विश्वदेवास्त्रयैव च ॥

श्राह वशिष्ठः।

माहभ्यः कन्पयेत्पूर्वं पिहभ्यस्दनम्मरं ।
तितामातामद्दानाम् कुर्याच्छ्राह्नं क्रमेण वै ॥
श्वन केचित्रातामद्दादिषिदैवत्यं चतुर्धमपि श्वाद्धमाचन्रते ।
तथाच चतुर्विंवतिमते माहपूजां प्रतिपाद्योकं ।

पूजयेच ततः पञ्चात्तच मान्दीसुखाम् पितृन् । माहपूर्वान् पितृन् पूज्य ततोमातामदानपि । मातामदीस्ततः नेचियुसा भोज्या दिजातयः॥

भविखत्पुराणे ।

स्रवेन पाणिना वीर विधिवत् स्वगसत्तमः । मात्रे प्रमात्रे तन्त्राचे निर्वपेत् पूर्वतोसुस्यं॥ पिसमाचे तु तमाचे निर्वपेदिधिवत् खग ।

दुर्गं प्रितामद्यी तथाको निर्वपेत् खग ।

एवसुद्भिय वे मातः श्राद्धपिष्डांस निर्वपेत् ॥

मस्रपुराखे ।

प्रितामहीपर्यमा नान्दीसुख्यस्य मातरः।
मातामद्याः पितामद्याः प्रमातामद्या एव हि ॥
सन् मातामद्यादिश्राद्धविधेरर्यवादो कान्नेण दक्षितः।
यथा मनुष्यासुष्यन्ति दृष्ट्वा पत्नीः सुपूजिताः।
पूजितास्तिह पत्नीषु तुष्यन्ति पितरस्तथा॥
मात्रश्राद्धे बान्नाणमंख्यामाइ बातातपः।

पिषादिष्णपत्नीमां भोन्या मातः प्रति दिजाः॥ स्त्रीषामेव तु तद्यसान्माहनाद्वमिशेष्यते।

माहः प्रतीत्येकसिंस्तीवर्गे चतुरादियुगामक्का नाम्याना भोज-नीयाः। तथाच माहवर्गे च चलारः मातामद्दीवर्ग चलार इत्येवमष्टी समयको।

त्रत एवेकि भविश्वत्पुराणे । भोजयेच दिजानष्टौ माहत्राद्धे खगेत्रर । नवमं सर्वदेवत्यं भोजयेट्टिजमामतं ॥

सति समावे चैतदेदितव्यं। श्रमभावे लेकैकस्मिन् वर्गे दौ दाविप भोजनीयौ।

माञ्चणायाभे तु बद्धविष्ठिने। मार्थ्याद्धे तु विप्राणामनाभे पूज्येदिप ।

पति-पुत्रान्विता भवा योषितोऽष्टौ सुदान्विताः॥
पित्रादिवर्गेऽपि चतुरादिसङ्घका एव ब्राह्मका भोजनीयाः।
तथाच पद्मपुराषे।

युग्गा दिजातयः पूज्या वस्त्र-कार्त्तखरादिभिः । 'कार्त्तखरं' सुवर्षे ।

मार्कण्डेयपुराणे ।

युग्गाञ्चाच दिजाः कार्यासे पूज्याञ्च प्रदक्षिणं । विष्णुपुराणे ।

युगांस्त प्राङ्मुखान् विप्रान् भोजयेकानुजेश्वर । ब्रह्मपुराणे ।

युग्मांस्त भोजयेदृङ्की ब्राह्मणास्त्रियतः ग्रापिः । मात्र-पित्र-मातामद-त्राङ्के युग्मान् ब्राह्मणानाद रुद्धवातातपः

विष्ययेतेषु युग्मांस्त ब्राह्मणान्त्रियतः ग्रविः । युग्मसङ्ख्यासु तत्संख्याविशेषादरार्थमाह ङ्गाखेवः । एकेकस्य तु वर्गस्य दौ दौ विप्रौ समर्चयेत्।

े वैसदेवे तथा दौ च न प्रसच्चेत विसारे ॥

एवञ्चाचाष्टी ब्राह्मणाः सम्पद्यन्ते ।

भविष्यतपुराणे तु नवसेाऽपुनः।

पूर्वा हे भोजयेदिप्रानष्टी भवें प्रदक्षिणं । तथा च नवमं विप्रं चतुरस्वे खगोत्तम ॥

चतुरस्ने मण्डले चरणचास्तने क्रियमाणे यः कश्चिद्रतिचि-रामकोत् स नवमोऽपि तच भोजनीय दत्यर्थः । पद्मान्तरमधुकं तचैव । नान्दीसुखान् ससुद्दिसः पिढ्न् पञ्च दिवात्तमान् । भोजयेदिधिवत्पाञ्चो दृद्धित्राङ्के प्रदक्तिणं ॥ श्रस्य च नान्दीत्राङ्कषयस्य वैसदेविकपूर्वकलमाद दृद्धातातपः । प्रदक्षिणन्तु संयोन भोजयेद्देवपूर्वकम् ।

विश्वान् देवानुहिस्य क्रियमाणं श्राद्धं वैश्वदेविकं । दृद्धिश्राद्धे च सत्य-वसुसंज्ञकाः कर्मान्ने च कतु-द्वसंज्ञका विश्वदेवा इति पूर्वमेव देवताप्रकरणे प्रतिपादितं । पितरस्वच नान्दीसुखसंज्ञकाः पूच्या इति तचैव दर्जितं । इहापि तच दर्जयस्थते । श्रयासिन् दृद्धिश्राद्धेऽन्येऽपि धर्मविज्ञेषाः प्रतिपाद्यन्ते ।

#### तचाइ बातातपः।

कर्त्तथं चास्युद्धकं माद्धमस्युद्धार्षिना । स्रवेन चोपवीतेन च्युद्भें घीमता ॥ पितृषां इपमास्थाय देवा त्रसं समझते (१) । तस्मात् स्रवेन दात्रथं दृद्धित्राद्धे तु नित्यन्नः । यथैवोपचरेदेवांसाया दृद्धौ पितृनपि ॥

### श्चोककात्यायनोऽपि ।

सदा परिचरेद्धक्या पितृनषम देववत् । मनेन वैश्वदेविके ये धर्मास्ते सर्वेऽषम कर्त्तया न पित्रमाद्धधर्मा इत्युक्तं भवति ।

श्वतएव तिसकार्थे यवप्रयोग सकः पद्मपुरासे। तिसार्थस्य यवैः कार्यः सब्धेनैवातुपूर्वश्वः।

<sup>(</sup>१) समन्तरे इत्वेकवचनान्तप्रयोग आर्थः। 194

भक्तकानि च स्वीषि वाच्येद्विजयुक्तवान् ॥ विष्णुधर्कोत्तरिऽपि ।

टिइमाहेषु कर्त्तवासिसस्थाने ववास्त्या।

पित्रधर्मान्तरस्थाने धर्मान्तरप्रवोगस्त्रको ब्रह्मास्टपुराणे।
स्वाहात्रस्यं प्रवृद्धीत स्वधास्त्राने च बृद्धिमान्॥
टिइमाहे घटा सर्थं वज्ञसमञ्ज कारचेत्।
सुक्रसाने च दूर्वाः सुर्मक्रसस्थाभिटद्वये॥

मार्नक्ष्यपुराणे ।

खदङ्सुखः प्राङ्सुखो वा यजमानः समाहितः । रहित्राद्धं प्रसुर्वित नान्यवन्नः कदाचन ॥ श्रुचोदङ्सुखल-न्नाङ्सुखयोर्क्यक्कोकायकायन्यस्य परिश्चिष्टे । श्राभ्यद्यिके बुग्मा न्नास्त्रका श्रमूका दभाः प्राङ्सुक्केश्व खदङ्-सुखो दद्यादुदङ्सुखेश्यो वा प्राङ्सुखो दी दभी पवित्र रति । १९१६ प्रचेताः ।

प्राङ्सुखो देवतीर्थेन यद्भौ परिचरेत्यित्व । सयोनेवोपवीतेन चित्रं देशविमार्जनं ॥ डच्छिष्टस्य सार्थनं चित्रसेव कार्यः न तु पार्वचवत् कदाचिदाः सार्थं प्रतीचेदित्यर्थः। भविस्थतपुराणे ।

सर्वे प्रदक्षिणं कार्ये पूर्वाच खपवीतिना। तस्य पुष्टिर्येसर्यमायुः समातिरेव च ॥ यदि विभाजते सस्ताा मोचस समते कमात्। खनवः खनपा देशा न भक्ता विधिवत् खन ॥ खर्थायवैक्तिकार्यम् दशाद्यं तयेन प । नन्ध-भूपादिकं वर्षं खर्थादीर प्रदक्षिणं । पूर्वत्यांख खन्नान् दशात् स्थिनेन हि बुद्धिमान् 'खनपाः' दभाः । 'सथं' सथस्कन्धस्तितं यन्नोपनीतं । भविक्योत्तरे ।

वृद्धित्राद्धं दैक्तिक कार्यं वज्रोपवीतिना । प्रदक्षिणं प्राक्सुखेषु युग्नेषु च यवैस्रथा॥ कूर्यापुराणे।

दैवक्त् सर्वमेव सास्र वे कार्याः तिस्रैः क्रियाः । दर्भास सम्बद्धः कार्या युग्मान् वे भोजयोद्दिनाम् । दैवपूर्वं प्रदश्वादे न सुर्यादप्रद्षिणं॥ पित्रधर्मानिवेधासाम् भवन्ति ।

तत्र श्लोककात्सायनः।

नियातो न चि सक्त जानुनो विद्यते काचित्।
नाचापसक्यकरणं न पित्रं तीर्थमिक्यते ॥
मधुमध्यित यसच चिर्जपः श्रेय रच्छता।
गायत्रगन्तरः सोऽच मधुमन्त्रविसर्जितः॥
यसक्य विकिरोऽसक्य तिस्त्वान् यववांस्त्राः।
उच्चिष्ट्यसिधौ सोऽच द्वप्तेषु विपरीतकः॥

वैश्वदेविकः 'थववान्', पित्रः 'तिस्ववान्' । 'विपरीतकः' सर्वे। पि यववानित्यर्थः।

### त्राइ प्रचेताः।

न जपेत्पेद्धकं जखं न मांसं तच दापयेत् ।

श्वच 'जधशब्दात् यो भुद्धानेषु दिजेषु पित्विज्ञिकानां मन्त्राचां

जपः स एव निविध्यते, न तु पदार्थानुष्टानकरणीश्वतानामपि ।

श्वतएव जात्कक्षं: ।

पिट्ट खिक्नेन मन्त्रेष यस्त्रची सुनिभिः सृतं । तेनेव तदिधातव्यसमन्त्रमञ्जलं यतः ॥

# भविष्यतपुराषे ।

रक्तपुष्यं तिसांसैव श्रपसयास्य वर्जयेत्। असोद्भवमयाच रक्तपुष्यं न दातयाम् । दत्योतदर्थीऽसं निषेधः। श्राइ श्रातातपः।

श्रपसयं न सुर्वीत न सुर्थादप्रदिषणं। श्रपसयेन यो दद्याद्यद्वौ किञ्चिदतिकमात्। न तस्य देवास्वृष्यिना पितरस्य यथाविधि॥ एतस्य पित्रधर्मविविर्धतं दैवधर्मयुकस्य नान्दीसुखदैवत्यश्राद्धन मेवं कर्मयम्। श्रवाद जात्रकर्षः।

पूर्वेद्युसिंहिने वाथ दैवपूर्वं निमन्त्रणं।
काला विप्रान् समाद्यय पूर्वाके नियतः ग्राचिः॥
काला मण्डसकं तेषां चास्रयेवरणांसातः।
श्राचान्तान् कतसरकारानासनेषूपवेश्रयेत्॥

भविष्यत् पुराणे।

क्रता मण्डलकं वीर चतुरसं प्रदिचणं।
पूर्वायांस्त कुन्नाम् क्रता पुष्पाणां प्रकरं तथा।
भोजयेद्भो दिजान् वीर गन्ध-पुष्पविश्वविताम्॥
श्वच स्रोककात्यायमः।

त्रतः परं प्रवच्छामि विश्वेष इष्ट यो भवेत्। प्रातरामिकतान् विप्रान् युग्मानुभयतस्रया । उपवेष्य सुन्नान् दद्यादृजुनेव दि पातितान्॥

त्रसार्थः । पूर्वे सुसादहर्वा भिमन्त्रितान् विप्रान् 'प्रातरेव पूर्वाइ-एव, त्राह्मय चन्दनाचत-सुसुमार्चिते चतुस्तमण्डले सत्य-वसुसंज्ञकान् विसेदेवात्रान्दी सुखसंज्ञकांस पित्रादी नमुकीर्च्य तत्तरणचालनं कला त्रासनेषूपवेस्य चलुम्दतेरेव दर्भेरासनं दद्यात् । 'स्रमयत इति चतुरः पूर्वसुखानेकत सपवेद्यान्यतस्तुर स्दर्ससुखानुपवेज्ञयेत् । तथा च भविष्यत्पुराणे ।

प्राङ्सुखांसतुरस्वैत चतुरस खदङ्सुखान्। निनेम्ब स्मृभिर्दभैर्दचादासनमादरात्॥ त्रथवा सर्वेऽपि प्राष्ट्राखा खपनेम्बाः। तथा च कागलेथः।

सर्वानेव तु तान् विप्रान् प्राङ्खुखानुपवेष्मयेत्। स्राचे त्रह्मपुराणे ।

> विप्रान् प्रद्विषावर्त्ते प्राङ्सुखानुपवेष्रयेत् । वकाग्नि-यम-भान्यऽभोऽनिस-चन्द्र-विवांत्रकान् ॥ समान् प्रवसान् सुभगान् सुन्यमास्त्रविश्ववितान्।

द्याहभीसनं देवान् पितृनुहिस्स तेषु प ॥ स्रोककात्यायमः।

> पिद्धभ्य दति दक्तेषु उपवेष्य कुश्रेषु तान्। गोजनामभिरामका पित्वनचे प्रदापयेत्॥

हान्दोग्ययन्धेऽर्घपानमंत्रोका ।

चलार्थेवार्थपाचाष्याभ्यद्यिक इति।

एतानि मार्चाद्श्राद्भवये चीचि, वैश्वदेविके चैकमित्येवं विभ-जनीयानि।

पानपूरवादिविधिय काळायनेनोतः।

पात्राणां पूरणादीनि देवेनैव हि कारयेत्। क्येष्ठोत्तरकरान् युग्मान् करायायपवित्रकान्। क्रवार्थः संप्रदातयं नैकेकस्य प्रदीयते॥

देवेन दर्भार्जन एव सव्यदेवतीर्थादिना वैश्वदेविकधर्मेष व्येष्टयः
युग्नाद्यस्य विश्वस्य करोयुग्मदितीयविश्वकरक्षोत्तरो येषु ते तथा।
कराग्रेगं पविचाणां येषु ते 'कराग्राग्यपविचकाः'। एवंविधान् कला
श्रद्धां प्रदद्यात्। पूर्विक्तिन संस्थानेन दयोर्द्धोर्द्धो नेस्विका तच तम च पूर्वाग्री दो कुन्नो स्थापयिलैकैकिसान् साह-पिचादिवर्गे वैश्वदेविके च सक्तदेवार्थः प्रदेवो नैकैकस्य विश्वस्य कर द्रत्यर्थः।
पद्मपुराणे।

समममित्यभ्युद्ये दद्याद्धं दयोर्दयोः ।

द्वप्तिप्रश्रासाने सम्पन्नसिति एच्छेत्। प्रष्टेश्च दयोर्दयो र्विप्रयो-इंस्तो सेखियला दद्यादित्वर्थः। प्रचार्थपाचे तिलस्ताने यवेषु १ 🗢 🗬 । ]

प्रचिपणीयेषु तिले। ध्यीत्ययं सन्तीयवे। ध्यीत्वायुष्टवान् प्रष्टोव्यः ।
त्रात एवास्वायनग्रद्धपरित्रिष्टे जिहतस्यैव सन्त्रस्थ प्रष्टोमोदिर्क्तः ।
वे प्रष्टामानि पविषाणि चलारि ज्ञजो देवीरित्यत्तमन्त्रतासु यबान्यावपति चवोऽधि चे सम्देवत्यो गोववोदेवनिर्मितः । प्रक्रविद्धःः
एकः पुष्टा नान्दीसुखान् खेकान् प्रीणणाहि नः खाहेति । तथा ।
विस्वेदेवा ददं वोऽष्यं नान्दीसुखाः पितर दति चणाखिङ्गमर्थदाणं
पितरः प्रीचन्तासित्यपां प्रतिपद्दणं विसर्जनं चेवसुत्तर्रथोर्गि पितासन्द-प्रपितासद्द्योः प्रक्षंदानश्चावादनपूर्वकं कर्त्तव्यम् ।
तन्त्रस्य चतुर्विज्ञतिमते ।

नान्दीसुखान् पितृन् पूज्य पितृकार्ये विधानकत्। त्रासनद्य ततोदद्यात् कुर्यादावादनादिकन्॥ त्रावादनार्थादिकं पार्ककोतं पदार्थजातं तदुक्तेनैव कसेख कुर्या-दित्यर्थः।

नान्दीसुखान् पितृन् भाषा साम्व**सित् समाइ**चेत् । पठेत्पवित्रं मन्त्रम्, वित्रेदेवाच त्रामतः ॥ त्रर्थदानानमारं गन्ध-पुष्पादिकं देवम् । तथाच भविखत्पुराचे ।

> कता यवैदिकार्थम् दशादधं विधानतः। गन्ध-भूपादिकं<sup>(१)</sup> वर्षे सुर्धादीर प्रदक्षियम्॥

श्रावादनप्रकारसासे प्रश्लापुराचे दर्शितः ।

<sup>(</sup>९) गन्ध-प्रव्यादिकमिति ग॰।

एतच गन्धादिकमेकैकस इसे दिर्दिः प्रदेशम्। तथाचाससायमस्यापरित्रिष्टे ।

"प्रद्विषमुपवारे। यवैक्तिसार्थः सर्वे दिर्दिः" इति । मन्धादि-दानाननारं वाग्नौकरणं कर्नवं। एतदपि तनैवोक्तं "नित्यसाग्नौकरणं स्नाहाकारेण हे।मस्य" इति । श्रव पाठानारं। "पाणौ हे।मे।ऽग्नवे कथवाहनाय स्नाहा वे।माथ पित्रमते स्नाहा" इति । तथा "प्रवदा-व्यमिश्र श्रोदने।हविः सर्वेव तस्नार्द्धेन दे दे श्राष्ट्रती वुड्यात्" इति ।

वर्षनेत्यग्रीकरष-दिजभोजन-विकिरष-पिष्डदानेषु, दिधिमिश्रमाच्यं 'पृषदाच्यं', तिमाश्रद्य श्रीदनस्य पूर्वापरार्द्धे विभागं कष्पिया दिरवदाच होमः कार्ये द्रत्यर्थः ।

त्राचे ब्रह्मपुराणे।

रकोन्नीर्जुङयादग्नी समिदर्थे मदौषधीः । 'रकोन्नीः' पकात्रप्रज्ञिनीविष्णुकान्ताद्याः ।

कते वाग्नीकरणे दिजपाचेषु परिवेषणं कर्मयं। तच परिवे-वचीयमञ्जसम् भविखत्प् राणे ।

> ष्ट्रवदाच्छेन बंयुक्तं दद्यादोदनमादितः । पायबद्य तथा भयं नादकादिरवाक्तरं । मधुरं भोजनन्दद्यात्र चान्तं परिवेषयेत् ॥

त्रह्माण्डपुराणे।

मङ्गस्यं भस्य-भोज्यादि दश्चादतं प्रथमिधम् । गुड़िमत्रं सगत्रोष्ठ साम्बद्धीवोदनं परम् । रसासाम्बोदकांस्वेव मचास्व-कटुकादिकम्॥ चादिक्रव्येगाचोद्धेजकतिकादिरसमङ्गदः क्रियते । चाद्ये ब्रह्मपुराणे ।

श्रमं दद्याच दैवेन तीर्चेन च जपन् खधाम्। परिवेश चामं पानाभिनन्त्रवादि कर्मश्रम्। तपाश्रवायनस्त्रापरित्रिष्टे।

त्रतो देवा त्रतम् न दत्धङ्ग्रहग्रहणं ददं तिष्णुर्विषक्रम दत्यन्यच त्रतो देवा त्रवम्म न दत्येतथर्चा नान्दीत्राद्धेऽङ्गुष्टग्रहणम् ।

'यन्यय' त्राद्धाकारेऽन्येर्पेत्यर्थः। यचस्रमीमदनोति च षष्टीति-पाठाकारं ।

भुञ्जानेषु जपोऽपि तर्ववोकः।

पावमानीः ब्रम्बतीरौद्रञ्चाप्रतिरथञ्च त्रावयीत । त्राचे ब्रह्मपुराणे ।

> पठेनु भक्तस्कन्तु खिख्युकं ग्रुभं तथा। युकामश्रुसुखानां तु न पठेत् पिटमंहितां॥

'बकस्रकं' श्राहः बिबान इत्यादिकं सक्तं। 'खिसियुकं' खिसि-बब्दयुकं यत्किसित् सक्तम्। ग्रभं श्रन्थदपि पठेत्। ग्रभतरात्री:-प्रधानं किसिद्धग्राजुःप्रस्तिकं तदपि पठेत्। मधुमतीजपनिषेधं कला कात्यायनः।

श्रन्यत्र च जपः कार्यः से।मसामादिकः ग्रह्भः। चतुर्वित्रतिमते।

> विकिरञ्च तथा पिण्डान् दद्याच नियमं विना । ब्रूयासुप्तेषु सम्पन्नं रहित्राह्वे समाहित ॥

त्राच् कात्यायनः।

195

सम्पन्नमिति द्वप्ताः स्त्र प्रश्नस्ताने विधीवते । सुसम्पन्नमिति प्रोक्ते ग्रेषमस्त्रं निवेदयेत् ॥ ब्रह्मपुराणे ।

कित् सम्पन्नमेतमे तान् एक्केच पर्हापतान् ।
सुसम्पन्नं च ते ब्रूयुः सर्वं सिद्धं ततः चिपेत् ॥
सर्वजातीयसिद्धमन्त्रमेकपाचे ससुद्धृत्य विकिरं कुर्यादित्यर्थः।
सद्भविष्ठः ।

द्वप्तप्रश्ने तु सम्पन्नं दैवे रोचत इत्यपि । सम्पन्नं पित्र्ये, दैवे तु रोचत इति । भविष्यत्पुराणे ।

एवं भुक्तेषु विप्रेषु दश्चात्पिष्डाम् समाहितः । दथक्तेर्विमिश्रांख वदरैश्च खगाधिप॥ विष्णुधर्मोक्तरे ।

कर्कन्थु-दिधिषंमित्रान् तथा पिष्डांस्व निर्वेषेत् । ब्रह्मपुराणे ।

त्राक्यस्रं दिध-मध्यकं वदराणि ववांस्तया । मित्रीकृत्य तु चलारि पिण्डान् त्रीफसमित्रभान्। दद्यास्रान्दीसुखेभ्यस्य पित्रभ्ये। विधिपूर्वकम् ॥ मार्कण्डेयपुराणे ।

पिष्डां च दिधसंमित्रान् दद्याचनसुमित्रितान् । रद्भविषष्ठः ।

द्धि-कर्कमुधंमित्राः पिष्डाः कार्या यथाक्रमं ।

'कर्क-भः' वदरीपासम् ।
चतुर्मिंत्रतिमते ।
संभोज्येव दिजान् धीरसातः पिष्डांस्त निर्वेपेत् ।
पद्मपुराणे ।
पद्मपुराणे ।
पद्मपुराणे ।

प्रा**क्ष्यविद्युखो**वापि प्रदश्चाददरैर्युतान्॥ भविखत्पुराखे ।

द्धि-वदराष्ट्रताद्यां स्व पिण्डान् सब्येन भारत ।
निर्वपेनाण्डले वीर चतुरस्रे विचषणः ॥
पविचपाणिराचाना खपविष्टः समाहितः ।

प्रदेशात् प्राक्त्राखः पिष्डान् रही सर्येन वाग्यतः॥ पिष्डप्रदानशाच वैकस्थिकम् ।

तथा च विष्णुपुराणे।

दश्यकतेः सनदरैः प्राङ्सुखोदङ्सुखोऽपि वा । देवतीर्थेन वै पिष्डान् दद्यात्कामेन वै नृप ॥ 'कामेन' दष्ट्या । दष्टाभावे तु न द्यात् । पिष्डदानकरणाकरणयोर्थवस्थोका भविष्यपुराणे । पिष्डनिर्वपणं कुर्थास्त्रैव कुर्यास्त्रराधिप । दक्कित्राद्धे महावाही कुस्धर्ममवेच्य वै ॥

श्रमेन येवां कुछे दृदुपरम्परया दृद्धिश्राद्धे पिण्डदानमनुष्टीयते तैः कर्म्मयं । येवां तु कुछे नानुष्टीयते तैर्न कर्मयमिति व्यवस्था दिर्मिता । द्रथम व्यवस्था निर्धाकानामेव च । साधिकेस्त सर्वदा कर्मयमेवेत्युक्तमारो ब्रह्मपुरासे ।

योऽग्नौ तु विद्यमानेषि रुद्धौ पिष्डान्नः निर्वपेत्। पतन्ति पितरसाख नरके स तु पचाते॥ श्रच पिष्डदानाय प्रदेशविशेषमादः रुद्धशातातपः। प्रदश्चात्पाङ्सुखः पिष्डान् रुद्धौ नाचा स वाद्यतः।

'सः' त्राह्मकर्त्ता, 'वाद्यतः' भोजनप्रासाया विद्यः, न ह्राच्छिष्ट-

समीप इत्यर्थः।

त्राइ प्रचेताः।

प्राङ्सुखो देवतीर्थेन प्राक्तुखेषु कुगेषु च। पिट्टपिण्डांस्ट कुर्वीत पिण्डपाचमधोसुक्म्॥

'प्राक्कूलाः' प्रागगः।

त्रात्रकायम्यद्वापरिशिष्टे पिष्डभ्रमेशीमयेत्रोपखेपनसुत्रं । त्रात्रयेषु पिष्डदानं गोमयोपलित्रेषु प्रामगान् कुत्रानास्हीर्येकि । चतुर्वित्रतिमते ।

> दौ दौ चाम्युद्ये पिष्डावेकैकक्की विनिचिपेत्। एकं नामापरं ह्रणीं दद्यात् पिष्डान् प्रथक् प्रथक् ॥

त्राचे ब्रह्मपुराणे । प्राङ्सुखांस्म्यः दभांस्त दबात्चीराववेत्रमं ।

प्रारम् खाँचायः दशास्त द्वात्वारावनजनः। नान्दी सुखानां कुर्वति-प्राप्तः पिष्डोदकिकाः। प्राजापत्येन तीर्थेन यत्रः किश्चित्रजायते॥

त्राह कात्यायतः।

प्राग्योषु च दर्भेषु चाचमामन्त्रा पूर्ववत्। चपुः चिग्नेच्यूचरेभेऽवनेनिच्चेति निक्सिसः॥ दितीयञ्च हतीयञ्च मध्यदेशायदेशयोः । 'श्रामम्ह्य' गोष-सम्बन्ध-नामभिः सम्बोध्ध, तथा 'दितीयं' पितामस्ञ्च, 'हतीसं' प्रपितामसं ।

मातामसमध्यांसु एतेवासेवः वाग्यतः । सर्वसादससुद्धाय यञ्चन दपशिचा च ॥ संयोक्य यत<del>-कर्क-स्</del>-दिधिभः प्रा<del>क्</del>षसुखक्रतः । श्रवनेजनवत्यिष्डान् दद्यादिन्तप्रमाणकान् ॥ तत्पाचचास्रनेनाच पुनर्णवने जपेत्। **उत्तरोत्तरहानेन पिष्डानासुत्तरोत्तरः**॥ भनेदभन्न, करवादधरः त्राद्धकर्मसः। तसाच्छाङ्गेषु सर्वेषु रहिमत्खितरेषु च ॥ मूब-मधायदेशेषु रेषस्मांश्व निर्वपेत्। गत्थादीसिचिप्रेल्षों ततसाचामयेद्विमान्॥ श्रन्यचाणेष एव स्थाद्यवादिरचितोविधिः। त्रत्र पिष्डदानं चाधिकत्योकताचे ब्रह्मपुराखे। त्रधं पुष्पञ्च धूपञ्चः प्रश्न<del>कातुत्वे</del>पनम्। वासः साध्वद्दतं ग्रुद्धं देथं च सदृशं समं॥ द्राचामसम्भागि यवांसाय निवेदयेत्। तान्येव दिचणार्थं तु दद्यादिप्रेषु मर्वदाः॥ श्रधाच्योदकसाने दत्ता चीर-यकादिकस्। नान्दीसुखेभ्यशाचयमिदमस्विति संज्ञपेत्॥

कात्यायनस्वहहा।

त्रज्ञयोदकदानश्च त्रर्थदानविद्यते।

पद्योव नित्यं तत्कुर्याच चतुर्था कदाचन॥

प्रियतामद्द्यंज्ञाञ्च नान्दीमुख्यञ्च मातरः।

मातामद्वाः पितामद्वाः प्रियतामद्वा एव हि॥

मातामद्देश्य तथा नान्दीवक्रोभ्य एव च।

प्रमातामद्द्यंज्ञेभ्यो भवद्भिञ्च खधोच्यतां।

त्रस्त खधेति ते तश्च जन्यिन प्रद्यन्ति च॥

बौधायनस्व ।

तेषु भुक्तवत्स खधाये खाने मधु-मिनके मधु जनिक रहो-तस्य जुर्जिपला नान्दी सुखाः पितरः प्रीयन्ता मित्यपोनिनकति खधेवे-बोक्तिर्भवति ।

त्राइ शतातपः।

नान्दीसुखासु पितरसृष्यन्तामिति वाचयेत्। श्रासे ब्रह्मपुराणे ।

विश्वेदेवास प्रीयन्तामिति दाताववीदिमान्। प्रीता भवन्तु ते तस्र वदन्ति मधुरासरं॥

त्रह्मपुराणे।

नान्दीसुखास्तु पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत् । चतुर्व्यिवतिमते ।

प्रीयकामिति च ब्रूयात् पिष्डान् खादेति निचिपेत्। भाषायनस्यापरिभिष्टे।

नान्दीसुखाः पितरः प्रीयनामिति विस्वेदिति ।

त्राचे नद्यपुराणे।

चमुषु वाजिनमिति पठंसाञ्च विसर्जयेत् । त्रय नान्दीसुखीभ्यय माहभ्यः त्राङ्क्युत्तमम् । श्रनेन विधिना कार्यं सीमन्तोस्रयनादिषु ॥

#### त्राष्ट्र कात्याचनः।

श्रयायस्मिमासिस्तेत् सुसुपोत्तितमस्तिति । त्रिवा त्रापः सन्विति च युग्मान् खवोद्केन च॥ यौमनस्यमस्त्रिति च पुष्पदानमतःपरम्<sup>(१)</sup>। श्रवतश्चारिष्टशास्त्रित्यचतान् प्रतिपादयेत् । प्रवयश्च ततः कुर्थादैवपूर्वं विधानतः॥

श्रव दातार इत्यादिप्रार्थनाञ्चोकान् पूर्वे प्रयोज्य श्लोकान्तरसुकं भविखत्प्राणे।

माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही। एता भवन्तु मे प्रीताः प्रयक्तन्तु च मङ्गलम् ॥ मनमारं कर्त्तव्यमाद कात्यायनः।

> प्रार्थनास प्रतिप्रोते सर्वाखेव दिजोत्तर्मैः । पविचामार्चितान् पिष्डान् धिसेदुत्तानपाचलत्॥ युग्मानेव खिखवाच्यमङ्गुष्टग्रहणं सदा। हाला धुर्थस्य विप्रस्य प्रणम्यानुत्रजेत्ततः॥

'धुर्थः' पिक्कमूर्धन्यः । चतुर्विंग्रतिमते ।

<sup>(</sup>१) पुष्पदानमनन्तरमिति। ग॰।

त्रोवमसमनुद्वाप्य वैश्वदेवित्रयां ततः । त्राद्धाकि त्राद्धक्रेषेष वैश्वदेवं समाचरेत्॥

वैश्वदेवग्रहणमञ्चराष्ट्यानां देव-पिश्च-मात्त्व-भौतिककर्मणायु-पञ्चलार्थः। श्रम प्राग्नुक्षविशेषातिरिक्तं धर्मजातं पार्वणवत् कर्म्यस् । तथाच विष्णुधर्मान्तरे।

> रुद्धौ समर्थयेदिदान् नित्यं नान्दीसुखान् पितृन्। सन्यादितो विशेषस्त श्रेषं पार्वणवद्भवेत्॥

'विश्वेषः' पित्वणां नान्दीसुखर्षश्चकलिम्छोषः । उपस्चणां चैतत् प्राप्तकानां वैश्वेषिकाणां सर्वेषां धर्माणां । पद्मपुराणे ।

णवं श्रूहोऽपि सामान्यं दृद्धिश्राद्धम्तु सर्वदा । नमस्तारेण मन्त्रेण कुर्याद्दानादि वै बुधः ॥ श्रुत्र कात्यायनोक्ता प्रयोगपद्धतिः ।

श्वास्त्रद्विके प्रद्विषसुपचाः ए पिश्वसक्तवर्शे जपः, खजवोद्शाः, यवैश्विखार्थाः, सम्पन्नमिति हित्तप्रश्नः, सुसम्पन्नमितीतरे ब्रूयः, द्धि-बद्राचतिमश्राः पिष्डाः, नान्दीसुखान् पितृन् वाचिष्य इति एक्ट-ति, नान्दीसुखाः पितरः पितामद्याः प्रपितामद्या मातामदाञ्च प्रीय-नामिति न खर्धां प्रयुक्षीत, युग्मानात्रयेदिति ।

श्रक्षार्थः। 'त्राभ्युद्धिके' पुत्रकता-विवाहादिह्याभ्युद्यनि मित्तके श्राद्धे । प्रद्षिषयाहणेन यञ्चोपनीतिल-प्राग्यदक्षु खल-प्राग्नदक्षं खनं चोपलितं। 'छपचारः' श्रमुष्ठानं । 'पिश्यमन्त्रवकें अपः' स चायमञ्जल् पिश्यमन्त्रअपः प्रतिविध्यते, ''श्रायन्तु न दत्यादि पित्रश्रम्दवस्रान्त्रवकें। 'काजवो दर्भाः' म तु द्विगुणभुग्नाः । 'तिलार्घः' तिलकार्यः व्वदेरेव सर्त्तं चम् । चच तिलोगीत्यादिमन्त्रोचवोगीत्येवं प्रयोज्य इति कर्जः ।

हताः खेवस खाने मणकमिति प्रत्रः कार्यः। ब्राह्मणेंय स्ममन्नित्युत्तरं प्रदेयं। पिह्नावाद्यय दत्यस खाने नान्दीसुखान् पिह्नावाद्यय दति प्रयोगः। एवं यत्र यत्र पिह्नपदप्रयोगः तत्र तत्र नान्दीसुखपदं पूर्वम्प्रयोच्यमिति श्चेयं। स्रधावाद्यनसाने च नान्दीसुखान् पिहन् खादां वाचिय्य दति प्रकृति।
वाद्यनामिति ब्राह्मण्डेरनुश्चाता नान्दीसुखेभः खाद्रोत्यनामिति
प्रेयति ऋतु खाद्देति ब्राह्मण्डेरनुश्चातः "जर्जमित्यादि मन्त्रे साद्दा
स्रोत्युदं विधाय भ्रमावास्तृतास दूर्वास जसं निविद्येत्। ऋत्र
युगान् ब्राह्मणान् भोजयेदिति।

गोभिलोका प्रयोगपद्धतिः।

श्रान्यद्धिने श्राङ्के युगा शाल्लाकाः प्रदक्षिषसुपत्तारः श्रविवदर्भा यवैसिखार्थे। द्धि-वदराचतिमश्राः पिष्डा नान्दीसुखाः श्रीयन्ता-मिति देवे वाष्यिला नान्दीसुखेन्थः पिष्टम्यः पितामहेन्थः प्रपि-तामहेन्थो मातामहेन्थः प्रमातामहेन्थो ष्टद्भग्रमातामहेन्थः खाहे। श्रा-तामिति खभावाषनस्थानेन खाहां प्रयुक्षीत ।

बौधायनाका प्रयोगपद्धतिः।

श्रयाता नान्दी सुखमादित एव हो विश्रो निमन्त्रगपरांश्व पित्र-र्थानच सम्भुक माभ्यञ्चनञ्चानैर्यथोपपादं सम्पूज्याश्मिसप्यमाधाय सम्प-रिखीर्थाच्यं विखायोत्पूय दभा संविपूय खुवं संख्या देवे हो विशा-वुपवेश्वाखङ्गृत्यानुहिस्य हिपवित्रमेव यवादकं निधाय पुष्पफ्छाज- तिमत्रं भोजनसानेस्वासनेषु यवान् सिकताः सम्यकीर्यं पित्रर्थान्-पवेचा तेषु सपविषेषु नान्दीसुखाः पितरः प्रीयनामितानेन मन्तेष पाचामारेखोपयुज्य यवोदकं दिरचासङ्खीवसेव दत्त्वाग्नीकरण-मनुखायासंक्रत्य प्रवदाच्यान् सुवेषोपस्त्य नान्दी बुखेभ्यः पिहभ्यः खा देखेतावदग्री हला त्रसुपसी कांभिषारितमाचे पूद्भृत्य प्रवदार्खन संस्टब्स दिष्णिनामिं दर्भेषु सादियता दर्भेः प्रच्छास नान्दीसुसानां इति मन्त्रमूहियला विशेश्यो दिह्रपद्मीर्थाभीष्ठसाञ्चस दिदिर्वदाच दिदिरिभिषार्थे यथावद्गोअयेत् । पित्रसामान्यवाचीनि स्वधायुकानि बाज्ञाषान्यभित्राय भुक्तवत्खाषानेषु दधोदनं सम्प्रकीर्यः संचासनेन दिर्दिः परिषिच्य पूर्ववद्यवोदकं दत्त्वा दिल्लाः प्रदाय नान्दीसुखाः पितरः प्रीयमामिति वाचियवाभिवाद्य खधाखाने दचिषं जानु निधाय सव्यसुद्धृत्य दूधादेव श्वरिति जिपलामोऽनुवाकसः नान्दी-मुखाः पितरः प्रीयन्तामित्यपोनिनीय मसुत्याप्य प्रमाच प्रद् चिणी-क्रत्य ज्ञेषमनुज्ञाप्य दैवतञ्च विस्टच्य प्रदचिष्येगाग्निं प्रागगेषु दर्भेषु नान्दीसुखेभ्यः पित्रभ्योदद्यास्नान्दीसुखेभ्यः खाहेति संचासनेन प्रद-विणं परिविद्यत्यूर्जं वहन्तीरिति इहापि जायाद्यर्थेन कासहोमान् प्रवदाच्येन पूर्ववद्भोमं यष्टदित्यं त्यक्रमेतत्।

इति श्रीमशराजाधिराज-श्रीमशहेवीय-सकस्वकरणाधिपति-पण्डित-श्रीहेमाद्भिविरचिते चतुवर्गचिन्नामणौ परिश्चेवखण्डे श्राद्धकच्ये स्द्धिश्राद्धप्रयोगः नाम सप्तदश्रीऽध्यायः।

# [ १५६१ ]

# श्रव श्रष्टाद्याध्यायः।

-eo-

# त्रथ निखन्नाद्भप्रयोगः।

#### तत्र वाजवस्यः।

कुंर्याद्दर्हः कार्यमन्नाद्येनोद्देन वा। द्रष्ट्रार्थम् वै पिद्धणां त्रात्मनः श्रेय रुक्ता॥

एतच पद्मयज्ञानार्गत-पिट्टयज्ञात्मकं त्राद्धं। त्रतएव पद्मयज्ञान्

प्रक्रत्योक्तं नारायपेन ।

पिक्षभोऽनन्तरं दानं सत्पात्रेषु विश्वेषतः । कतापसयं तन्त्रीत भायन् पिक्षपितामदान् ॥

'तन्तीत' कुर्व्योतेहार्थः।

कात्याचन: ।

एकमणात्रयेदिप्रं पित्रयञ्चार्थसिद्भये ।

विष्णुपुराणे।

पिश्वर्थं चापरं विप्रमेकमणात्रयेनृप । तद्देशं विदिताचारसंक्षतं पाञ्चयज्ञिके ॥

एकमित्यनेन यति यभवे विषमसंस्थकाननेकान भोजयेदिति

स्चितं।

कूर्यापुराषे ।

एकन् भोजयेदिप्रं पितृतुह्मि यत्तम । नित्यमाङ्कं तद्हिम्स पित्यशोगतिप्रदः॥

#### त्राष्ट्र मनुः।

दशादहरहः श्राद्धभन्नाश्चेनीदक्षेत्र वा।
पयोमूक्षफर्केवापि पिष्टभ्यकृतिमाहरत्॥
कुर्यादहरहः श्राद्धसन्त्राश्चेतोदकेत्र वा।
पिल्वनृहिष्य विग्रांस्त भोजयेदिप्रसेव वा॥

एकस्थापि विप्रस्थ समिहितस्थासाभे भोजनपर्याप्तास्रासस्यविषये च काळायनेनाकम् ।

> श्रदेवं नास्ति चेदन्यो भोका भोज्यमयापिवा। श्रणुद्भृत्य ययाश्रक्ता किञ्चिदन्नं ययाविधि। पित्रभ्य ददमित्युक्ता स्वधाकारसुदाहरेत्॥

एतचात्रं ब्राह्मणस्थानं गला तस्मै दद्यात्। यत्र पात्रं तते।गति-रिति वचनात्। कूर्मपुराषेऽपि।

> उड्डृत्य वा यथाञ्चित किश्चिद्वं समाहितः। वेदतन्तार्थविद्वे दिजायैवोपपादयेत्॥

सर्वेद्या दिजालाभे तु तस्थात्रस्य पार्वेषानुकस्य-प्रकर्ण-प्रतिपा-दिताः प्रतिपत्तिविश्वेषाः कर्त्तव्याः । एतच षड्दैक्यं श्राद्धद्वर्त्त्रयं । तथाच भविष्योत्तरे ।

> नित्यत्राद्धेऽर्घ-गन्धाचैदिनामभर्च प्रतितः। सर्वान् पित्रगणान् सम्यक् सर्देवोद्दिस्य भोजयेत्॥

भाष यावनाः पार्वणे पितरः समुह्म्याने तावतां सर्वप्रब्देन गर-णात् सप्रजीका पित्रादयो मातामहाद्यश्चेखेते विहिति सभाने। श्रन यदेषां श्रर्थदानसुक्तं तद्वाह्मणसत्कारक्वमोव न तु श्राद्धदेव-तोपचारक्वपिति दर्भयिखमाण-निषेध-वचनानुरोधादवगक्तयं। नित्यश्राद्धं प्रकृत्याद व्यायः।

एकमणात्रयेदिग्रं वस्तामणन्तरं स्ट्डी। वस्तं पित्रादीनां स्थाने।

यमु "एकमणात्रयेदिप्रं चीनुद्दिष्य पितृंस्या" दति मत्यपुरा-णवचनं तचापि चिर्यदणं वद्यासुपत्तचणार्थं। "पितरायच पूज्यका" दत्यादि धौम्यवचनात्।

एतच पार्वणवदेव कर्त्त्रयां। त्रत एव पार्वणमभिधायाच । देवचः।

> श्रानेन विधिना आहुं कुर्यात् गंतस्र गंतत् । दिखतुर्वा यथाआहुं माचे माचे दिने दिने ॥

श्रमेन पार्वणविधिना दिने दिने तावत् श्राद्धश्रमेखं प्रतिदिन-मनुष्ठानात्रको त माचे माचे, तथायत्रको संवत्वरमध्ये झासचये मासवट्ने वा संवत्वरे वा कर्म्यमित्यर्थः। श्रम नेवाचित्पार्वणधर्माणामपवाद खच्चते। तत्राच मनुः।

एकमणात्रयेदिमं पित्रधं पाद्यत्रिके । नचैवात्रात्रयेत्कचिदैसदेवं प्रतिदिजम् ॥ ब्रह्माच्डपुराखे ।

नित्यत्राइं हु यदाम दैवहीनं तद्चते।

(१) एइमिति ग॰।

तत्तु षाड्वर्षिकं ज्ञेयं दिचणापिण्डवर्जितम् ॥ मत्यपुराणे ।

नित्यन्तावत् प्रवस्थामि श्रर्धावादनवर्जितम् । श्रदेवं तदिजानीयात् पार्वणं पर्वपु स्वतम् ॥ श्राद ष्ठारीतः।

नित्यत्राङ्कमदैवं सादर्श्यपिष्डादिवर्जितम् । प्रचेताः ।

नामस्त्रणं न होमच नाक्वानं न विवर्जनं । न पिण्डदानं न सुरान्त्रिये कुर्यादिनात्तमः॥ भविद्योत्तरे ।

श्रावाद्दन-खधाकार-पिष्डाग्रीकरणादिकम् । ब्रह्मचर्यादिनियमो विश्वेदेवास्त्रथैव च । नित्यश्राद्धे त्यवेदेतान् भोव्यमसं प्रकल्पचेत्॥ भोज्यमसं नाम यत् खयं यजमाना शुङ्के । श्रत एव ब्रह्माण्डपुराणे ।

यदन्नः पुरुषस्त स्थान्तदन्तासास्य देवताः । निष्यत्राद्धे ततोदद्यात् भुक्के यत् खयमेव हि॥ त्रनेन च तैसादेरपनुद्या कता, भवति उत्तमात्रसङ्काने तु हीनं न दद्यात्।

तदाइ देवसः।

श्रवृतं भोजयम् विष्रं खे ग्रष्टे सति सर्पिषि । परन निरयं घोरं ग्रहस्तः प्रतिपद्यते ॥ म्हण्मसं खयं शुरुका पश्चात्कद्वनं समु । ब्राह्मणं भोजयम् विप्रो निरये चिरमावचेत्॥ प्रचेताः ।

> नावादनाग्रीकरणं न पिण्डा न विसर्जनम् । त्रानुबद्धा दिचणाञ्च चिभ्यञ्चातिथिकस्पनम् ॥

"न विश्वर्जनिम्हान "वाजे वाज इत्यादि विश्विष्टस्य विश्वर्जनस्य निषेधः क्रियते न तु विश्वर्जनमानस्य द्र्ययिक्षमाणवन्तनानुरोधात्। 'श्रन्जनद्य' प्रतित्राष्ट्राणं, दिन्णाञ्च दद्यादितिश्रेषः। निभ्यः श्राद्धौयेभ्यो-दिन्भयोधिकस्य तत्कालसमागतस्य दिजस्यातिश्रिलं कन्पनीयमि-त्यर्थः। एतन निषद्धेतराषां पार्वणधर्माणामनुष्टेयलस्यनार्थं विश्वरं।

त्रत एव धर्मान्तराणि स एवाइ।

खपवेष्यासनं दत्ता सम्पूज्य कुसुमादिभिः। निर्दिष्य भोजियला तु किसिद्दला विसर्जयेत्॥

भविय्योत्तरे विसर्जने विश्वेषो दर्शितः।

प्रदश्चाइ चिणां क्रक्ता नमस्कारै विश्वर्जयेत् ।

श्वम पूर्वप्रदर्कित-दश्चिणा-दाननिषेधक-ब्रह्मा ण्डपुराणव वनसामर्थाइ चिणा क्रताक्रतेति गम्यते ।

दित श्रीमद्दाराजाधिराज-श्रीमद्दिवीय-सकसकरणाधिपति-पण्डिन-श्रोद्देनाद्दिविर्विते चतुर्वर्गचिन्तामणौ परिश्रेष-खण्डे श्राद्धकच्ये सुख्यकच्यानुकच्यिकनित्यश्राद्ध-प्रयोगो नाम श्रष्टादश्रोऽध्यायः ॥०॥

# श्रय जनविंशोऽध्यायः।



### श्रय तीर्घश्राद्भप्रयोगः ।

श्रव तावद्वाद्याचानुज्ञानसुत्रं प्रभावसण्डे ।

तीर्थे विप्रक्रचोग्राद्यं स्नान-श्राद्धार्चनादिषु ।

मन्यपुराणे ।

स्वाला नदीषु सर्वास पितृन् देवांस तर्पयेत्। तम तम स्थावित्तं सुर्यास्त्राह्यदिकं तथा॥ स्वकाखेणयवा काखे तीर्थश्राद्धं तथा नरेः। प्राप्तिदेव सदा कार्यं कर्त्तयं पिष्टतर्पणम्॥

'नदी खिति तीर्यमानोपस्तच्यं। 'श्राद्वादिकं' श्राद्व-दान-जपा-दिकं विश्विष्टं कर्म। 'यथावित्तमित्यनेन सत्यां श्रमौ विश्विष्टयाचादि-सम्पदा तदभावे यथासम्पद्मयेति प्रतिपाद्यते। 'काखे' श्रमावा-स्थाष्टकासङ्गान्यादिष्टपविश्विष्टे काखे। 'श्रकाखे' श्रविश्विष्टे निविद्धे-तरिसान् श्रक्कप्रतिपदादिष्टिपे वा, न पुनर्निषिद्धेऽपि राष्ट्यादौ। प्रभासवस्त्रे।

माह्रं यपिखनं सुर्थात् स्नतन्त्रोक्तविधानतः । त्रामस्य नाष्ट्रायांस्य मास्त्रज्ञान् दोववर्जितान् ॥ 'त्रय यपिखनमित्यनेन कासनिवेधनिमित्तविशेषनिवश्चनप्-पद्धविशेषनादर्षीयतसुन्नं । स्नतन्त्राणि' स्नकीयानि स्टक्कादीनि । 'त्रामम्ब्य' बत्यवकाणे पूर्वे युक्तिमम्ब्य, त्रयति तु तस्मिन् तदानी-मेवाझबेति वेदितयं। 'श्रास्त्रज्ञानिक्येतययोक्तपर्वगुपोपस्यपं। दोषास्य सुनिख-खुडिलाइयः पूर्वमेव प्रपित्ताः। प्रभाषस्यक्षे।

> त्रामम्ब्य पूर्वदिवसे निरीहा त्रपि ये दिजाः। त्रखेखुपा ध्वाधिहीना न तु ये ग्रामयाजिनः॥

एवम्बिधानां ब्राह्मणानां तत्तीर्थनिवासिनामेव साभे सतीरं वेदितयं। श्रक्षाभे लन्ये एवम्बिधा श्रपि प्रथमं तत्तीर्थनिवासिन एव पाद्मासातोऽन्ये।

तचाच प्रभायखन्डे।

याचागतेर्भरेदें वि तच चेचितवायिनः।

ब्राह्मणाः प्रथमं पूट्याः देवे पिचे च कर्मणि॥

येषु तीर्येषु चे विप्रा चे देवा यास माहकाः।

तेषु तास्रावमन्येत चदी च्छेच्ची वितस्विरम्॥

पद्मपुराखे ।

तीर्घेषु ब्राह्मणं नैव परीचेत कथश्चन । श्रक्षार्थिनमनुप्राप्तं भोजयेन्मनुशासनात्॥

प्रभाषचन्छे ।

वानप्रको ब्रह्मकारी पथिकसौर्थवेवकः । श्रतिथिर्वेश्वदेवाको बम्यूच्याः त्राद्धकर्मणि ॥ तीर्थमधिकत्य पद्मपुराणे ।

> माद्धं तत्र तु कर्त्तव्यमधीवादनवर्त्रितम् । 197

म-ध्वाञ्च-ग्रभ-काकाचा प्रन्ति दृष्ट्वा न तिक्कयाः ॥
'क्रियाः' त्राद्धिपण्डदानादिक्षाः, 'त्रादयः' धर्वेष्यप्रव्रद्धाः, 'न
प्रन्ति' न दृषयन्ति ।

श्रर्धमावाद्यनं चैव दिजाकुष्टानवेश्वनम् । विकिरं व्यप्तिप्रश्रद्ध तीर्थश्राद्धेऽपि वर्जयेत् ॥

श्रव च श्राद्धे क्रियमाणे बाह्यणानां पुरतः पिण्डदानकर्भय-तोका प्रभाषखण्डे।

तेषा पुरः प्रकर्भश्चं पिण्डदानं विधानतः। तथा च अद्भविवर्भे।

स्नाला तीर्थं महात्मानः पित्वणां पिण्डपातनम् । ये कुर्वित्त पितृन् धर्वान् निरयादुद्धरिना ते॥ समस्कारस्यक्षे ।

> पिण्डदानं तथा प्रसं पिष्टणाञ्चातिवसभम्। पितरोदि निरीचन्ते गोचजं खसुपागतम्॥ श्राप्रया परया युकास्तामाश्रां तेषु पूरयेत्। विख्यानिव कर्सव्यो नैव चिप्रं समाचरेत्॥

## पद्मपुराणे ।

पिखप्रक्रतिद्रवाशुकानि ।

समुभिः पिष्डदानं स्थात् सयवैः पायसेन वा । कर्मायम्हिमिर्विष्टं पिष्यानेनेषुदेन वा । पिष्यानेन तिसानां वा भक्तिमद्भिनेरैः सदा॥ 'ऐषुदेन' दशुदीफसनिष्यसेन पिष्यानेन। गोप्रचाराख्यं तीर्धविभेषं प्रक्रत्य प्रभाषखच्छे। पिण्डं दद्यात्स्विपचादेशातानाऽपि स्वयं नरः। पिछाकेनैङ्ग्देनापि तेनाक्रोच्या वरानने ॥ एवं छला ततस्तव इमं मन्त्रसुदीरयेत्। कव्यवाड्मसः सामा यमस्ववार्यमा तथा॥ श्रीम्बान्ता वर्ष्टिषदः चामपाः पित्वदेवताः । त्रागच्छन् महाभागा युवाभीरचितास्त्रिष्ठ ॥ महीपाः पितरोये च कुले जाताः सनाभयः। तेषां पिण्डप्रदाताइमागतोऽस्मि पितामद्याः॥ एवसुक्का महादेवि श्रथ मन्त्रसुदीरयेत । पिता पितामच्चैव तथैव प्रपितामचः ॥ माता मातामधी चैव तथैव प्रपितामधी । मातामदः प्रमाता च तथा बद्धप्रमादकः॥ तेषां पिष्डे।मया दनो हाचयमुपतिष्ठतां। अनमोभानवे भर्चे चाम-भौमखक्षिण ॥ जीव-भार्गव-सौम्यार-राज्ज-केतुखक्षिणे। एवं नलार्चियला तु इमां स्तुतिमधोजपेत्॥ तच गोष्पदसामीष्यं चरूणा श्रुश्रुतेन च। पितृनावाद्य तेभ्यस मन्त्रैः पिष्डांस निर्वपेत्॥ श्रसत्यु से स्ता ये च गतियेषां न विद्यते । त्रावाइयिये तान् सर्वान् दर्भपृष्ठे तिस्रोदकै:॥ पिह्रवं स्त्रता ये च माह्रवं श्रे तथैव च।

तेषासुद्धरुषाधाय इसं पिण्डं इदाम्यस्म् ॥ मातामइक्क ये च गतिर्येषां न विद्यते। तेषासुद्भरवार्थाय रूमं पिण्डं ददाम्यस्म्॥ बन्धवर्गाञ्च ये केचिकाम-गोचविवर्जिताः। खगोचे परगोचे वा तेषां पिष्डः प्रकल्पितः॥ उद्दर्भ नमृता ये च विष-प्रस्तवताय ये। तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥ त्रशिद्यधास्य ये नेविन्नशिद्यधास्त्रशापरे । विश्वभौरहता ये च तस्त्र पिष्डं ददाम्यदम् ॥ रौरवे चात्रतासिम्रे कालसूचे च ये गताः। तेवासुद्धरणार्थाय रमं पिष्डं ददाम्यस्म्॥ श्रमिपनवने घोरे कुम्शीपाने च ये गता । तेषासुद्धरणार्थाय दमं पिष्डं ददाम्यदम्॥ पशुचोनिगता ये च पचि कीट-सरीसपाः । त्रयता वृज्योनिसासेभाः पिष्डं ददाम्यहम् ॥ श्रमक्कयातनारंस्या ये नीता यमश्रासकै:। तेषासुद्धर्षार्थाय रमं पिष्डं ददाम्य इस् ॥ जात्वनारमञ्चाषि अमनो खेन कर्मणा। मानुखं दुर्बभं येषां तेषां पिष्डं ददाम्बद्दम्॥ ये बात्भवाऽवात्भवां वा येऽन्यजनानि वात्भवाः । ते सर्वे द्विप्तमायान्तु पिण्डेनानेन सर्वहा ॥ ये केचित् प्रेतरूपेण वर्त्तको पितरो मम ।

ते सर्वे द्वप्तिमाचान्त् पिष्डेनानेन सर्वहा ॥ दिखाकारिच-भृतिष्ठाः पितरो बात्यवादयः । म्हता अमंज्ञता येच तेषां पिच्छस्त सुक्रये॥ पिहवंत्रे स्ता ये च मार्ख्ये तथैव च। गुर-यसर-वन्ध्रमां ये चान्ये वान्धवा स्टता: ॥ से ने कुसे सुप्तपिष्डाः पुत्त-दारविवर्जिताः। क्रियाक्षोपगता ये च जात्यन्था पङ्गवस्त्रथा॥ विक्पा श्रामगर्भाश्च ज्ञातात्राता कुछे मम । तेषां पिष्डोमया दत्ती द्वाचयसुपतिष्ठतां ॥ प्रेतलात् पितरो सुका भवन्तु मम प्राम्वतं । यिकि चित्राधुर्मित्रं गोचीर-घृत-पायमं॥ दत्तमचयमित्याञ्जसस्मिन् तीर्थे तु गोष्यदे। एवं न्यंतुमतीमधे गोष्पदे तीर्थ उत्तमे॥ दत्ता पिष्डांच विधिवत्पुनर्मन्त्रमिमं पठेत्। षाचिषः सम्तु से देवा ब्रह्माद्या ऋषिपुङ्गवाः॥ मचेदं तीर्थमासाच पित्वणां निष्कृतिः छता। भागतोऽस्मि ददं नीर्घं पिट्टकार्ये सुरोत्तमाः॥ भवनाः याचिषः सर्वे सुक्रवाष्टं खणनयात्। एवं प्रदक्षिणं कृत्य गोष्पदं तीर्थमुत्तम्॥ विष्रेभो दिचयां दत्ता नद्यां पिष्डान् विषर्जयेत्। गोदानं तत्र देयना तदकाष्याजिनं प्रियम्॥ श्राह्मोक्ष इति भेषः।

पद्मपुराणे पुष्करतीर्थे रामकते शाहि ।

भुकत्वत्सु च विप्रेषु दत्त्वा पिण्डान् यथाक्रमं।

प्रेवितास यथाप्रत्या दत्वा तेषु च दविणां ॥ सर्वतीर्थसाधारखेनोतं विष्णुधर्मीत्तरे ।

तीर्थश्राहे बदा पिष्डान् चिपेत्तीर्थे विचचणः।

द्विषाभिमुखोधला पित्रा दिक् यां प्रकीर्त्तिता॥ ब्रह्माण्डपुराणे ।

उदक्पूर्वं बिलं कुर्यादुदकान्तेऽय वा पुनः । बिलं सुविदितं कुर्यादुचादुचतरं चिपेत्। परं ग्रदङ्गाद्गवामूर्द्धं बिलं पूर्वं वसुत्चिपेत्॥

नीर्घत्राद्धप्रशंगा प्रभागखण्डे ।

त्राद्धपिष्डप्रदो लोके विष्णुं नेखित वे पितृन्। एकं यो भोजयेत्तन ब्राह्मणं पंचितव्रतम् ॥ गोप्रचारे महातीर्थे काटिभवति भोजिता । इति संचेपतः प्रोक्तस्त्र श्राद्धविधिस्तव ॥

श्रद्धाङ्गप्रश्नंसापि तसेव ।

गश्चदानेन गश्चाद्याः सौभाग्यं पुष्पदानतः । धूपदानेन राज्याप्तिः दीष्यते दीपदानतः ॥ ध्वजदानात्पापदानियाचाकत् ब्रह्मलोकभाक् । दर्भास्तिला दिक्यान्तं प्रयोगे श्रद्धया कृतं ॥ श्वगस्त्यं श्वष्ठराजञ्च पुष्पं मतदलं ग्रुमं । कर्पूराग्रद-श्रीखण्डं सुदुमं तुलशीदसम् ॥ विकाप्रमाणिपछेषु दीपद्योतितश्वमिषु ।
ताम्बूख-फख-मैदेदीः तिख-दर्भीदकेन च ।
तीर्चे सङ्काल्पितं श्रुत्ये तदानम्याय जायते ॥
प्रथ गयात्राद्वप्रयोगः।

#### तप महाभारते।

विम-सम्म नखादीनां वपनश्च न मस्ति ।

प्रतीन कार्यं वपनं गयात्राद्धार्थिना सदा ॥

ये भारतेस्मिन् पिटकर्मतत्पराः

सन्धार्यं वेष्टानितभिक्तभाविताः ।

प्रणवयायं पिटतीर्थमागतासोवास्यणं संवयमेस्यति ध्रुवम् ॥

विमानायं न कुर्वीत गयां प्राप्य सदा नरः ।

विमानायं दि कुर्वाणो न तीर्थपसभाग्यवेत् ॥

प्रथा गयात्राहीयनाद्याणाः ।

# वाराइपुराखे।

यदि पुषोगयां गच्छेत् कदाचित्कासपर्ययात् । तानेव भोजयेदिप्रान् ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥ येषां ब्रह्मसमं स्थानं वेशमपानं तथैव च । ब्रह्मकागतसंस्थाना विप्रा ब्रह्मससाः स्थताः ॥ श्रमानुषा गयाविष्रा ब्रह्मसा ये प्रकस्पिताः । तेषु तुष्टेषु सन्तृष्टाः पिष्टमिः सह देवताः ॥ पिष्टक्पान् गया विप्रान् पूजिस्ता समाहितः । सर्वपापितश्रद्धात्मा खर्गसीके मश्रीकते ॥
तेवाच इस्ते दक्तं वै गयायां च विश्वेषतः ।
तद्वयं भवेक्तस्य पितृषां नाच संग्रयः ॥
न विचार्यं कुसं श्रीसं विद्याद्य तप एव च ।
पूजितेसीस्त सम्मुष्टा देवाः सपितृगृद्यकाः ॥

## महावैवर्ने ।

गयाश्चीर्षे वर्षे सिक्षं सानं प्रस्तां समापरेत्। गयाश्चीर्षे सदा पिष्डमेतत् स्वर्गेपि दुर्खभं॥ प्रस्तुतीर्थे नरः स्नामा देवं दृष्ट्वा गदाधरं। गयाश्चरः परिक्रम्य सुस्तते ब्रह्मद्रायवा॥

### महाभारते ।

ततोनिवर्त्तयेष्ट्राह्रं यथात्रकि यथावसम् ।

कामान् य समते दियान् स्वर्गदारम् तन्स्यतम् ॥

सर्वणा ज्ञातवो मिषा बान्धवाः सुदृद्य ये ।

तेभ्या भूप गयाभूमौ पिष्डा देया विधानतः ॥

पुष्ठभ्यो दौष्ट्रियेभ्योऽपि कनिष्ठभ्योऽपि सर्वेदः ।

ये मृतास्यान्यजमानः पिष्डान् तेभ्योऽपि निर्वेदेन् ॥

तेऽपि यामि दिवं सर्वे पिष्डे दन्ते दति स्रुतिः ।

प्रज्ञातवाम गोषासां मन्त्र एव प्रकीर्त्तिः ॥

पिष्टवंत्रसमुत्यका मात्ववंत्रे तथैव च ।

गुद्-यग्रुर्-वन्धूनां ये चान्ये बान्धवा दिजाः ॥

ये मे कुले सुप्तप्डाः पुष-दारविवर्षिताः ।

विद्या चामगभीष धाताधाताः सुसै मम् ॥
किंचास्रोपणता से च ये चान्ये गर्भसंस्थिताः ।
तेश्वोदक्तो मसा पिछो धाचयसुपतिष्ठताम् ॥
दिति पिछडानमस्यः ।

श्रपि तप चिपेत्पण्डं निधानीभृतमात्मनः। भारामस्य महाबुद्धे गर्या यान्त्र तिसैर्विमा ॥ पिष्डनिवेपणं कार्यं स्तानान्त तिषीः सर । पिस्कृतिवर्ष कुर्यात तथा सम्येपि गोनजाः॥ यवर्षा ज्ञातयीमिया वाश्ववाः सुद्दस्या । तेपि **अप गवारू**पे पिग्छं दच्विंधामतः॥ पुचेभ्यो दुष्टिश्योऽपि कनिष्ठेभ्योऽपि सर्वेतः। दचात् पिष्छं प्रथतेन बुद्धिमान् समनाहितः॥ ते दिवं याणित भवेंऽपि पिष्छे दस इति श्रुतिः । त्रतसेभ्योपि निधतः पिष्डं इषात् समाहितः॥ महादा च कतप्रश्व गोषाती पश्चपातकी। सर्वे ते निष्कृतिं बान्ति गवार्था पिष्क्रपातनात् ॥ न**माम्य प्राप्य वाश एड्-ग्रह्**री । नाजमायाति वै पापं भवाषामनुयाति यः॥ पाताचा वाचवानोऽपि मयाकूपे वहा तहा । यसाचा पातर्थेत् पिष्डं तं नचेत् ब्रह्मसाञ्चतम् ॥ मकरे वर्त्तमाने त ग्रहणे चन्द्र-स्वर्थयोः । दुर्भभं चिषु लेकिषु गयायां पिण्डपातनम् ॥ 198

त्रत्र पिष्डपातनत्राद्वादिषु चानि प्रत्रसानि खानानि खन्नानि तेषु गद्यात्रिरस्वविष्णुपादपूर्वकेषु पिष्डदानादिकं कर्त्तव्यं । भविष्यत्पुराणे ।

> भूनेनैव विधानेन गला चोत्तरमानसम् त्राचम्य कुत्रहस्तस्तु त्रिरः सिक्कास्य वारि**ष**ा॥ त्रभुवस्तानमध्ये तु गच्छेत्कनकसंज्ञितम्<sup>(९)</sup>। तपाचम्य जिरः सिक्का त्रूयादादित्यमीच्य तु॥ गयायां चिर्यानला<sup>(२)</sup> द्वाला पैतामइं पदम् । बृद्धा सानं प्रविद्याच त्राद्धं सुर्व्यासचाविधि ॥ गयाज्ञिरस्रेतत्कुर्थाच्छाङ्ग-पिष्डौ चतुर्घने । पश्चमे दिवसे गच्छेदटमचयसंज्ञकम्॥ गवावटेपि च खावात् कला तर्पणसेव च । वटरुचतसे आहं ततः सुर्थादिधानतः॥ तपाचयवटोनाम पिषु खेकिषु विमुतः। पित्वणां तत्र यहत्तमचयं तङ्गवेद्गुवम् ॥ बटमूलं समात्रित्य प्रानेनायुद्नेन वा। एकस्मिन् भोजिते विप्रे केाटिभैवति भोजिता ॥ देश्रवागो निवासय गयायामु विधीयते । त्राह्मं पिष्डोदके चैव पूर्व पूर्व प्रत्रस्थते॥ खदीचां सुष्ड पृष्ठसः नदी कनकसंज्ञिता।

<sup>(</sup>१) करकसंज्ञितमिति ख॰।

<sup>(</sup>२) मध्ये इति ग॰।

तच खाला प्रकुर्वीत माद्धं पिच्छवमन्वितम्॥ तावच जतकताः सामाचते स चचेक्तिभः। सुबुबायां पुष्करिष्ठां त्राद्भमक्यमुच्यते ॥ मानचे सरसि खाला आहं कला ततानचेत्। तीरे देवयदमाच पिद्रमाचादिकं जपेत्॥ **उत्तरे मानसे श्राङ्कं ततः बुर्धाद्यवाविधि**। कामान् स सभते दिखान् मेाचोपायस विन्द्ति॥ यत् फ्रं यित्रस्थायां राज्यसे दिवाकरे। फलं तद्खिलं प्रोकं गयायान्तु दिने दिने ॥ श्रवन्धुभ्योऽच वन्धुभ्यः कन्या-बालेभ्य एव च । यसाचा पातयेत् पिष्डं गयाचां ब्रह्म तस्रयेत्॥ गयात्राह्यं स्तानान्त पूर्णं लब्दे प्रत्रस्ति । जीवतामपि वे दद्यात् पिष्डानात्मन एव च ॥ नाम-गोत्रेषु तान् पिष्डान् इद्याच्छ्राङ्के तिसैर्विना । जीवतां स्तकानां वा तिलाः त्राङ्के न गर्हिताः॥ यसुदिक्य गयायाश्च त्रवं नीसं ससुस्रित्। य मेाचमञ्जुते प्रीत जसुष्टोपि तथैव च॥ स्रोक्ति यस्त वर्षेन सुखे पुच्छे च पास्तुरः। मेतः सुर-विषाणाभ्यां च नीस्रा टव उच्चते ॥ बिलेष्ठं इपसम्पन्नं दृढं सर्वाङ्गसुन्दरम्। द्र्यमीयं द्रषं सम्यक् नीसं वाच ससुत्स्चेत्॥ यादृषं तादृषं वापि गयायां त्रवसुत्रस्चेत्।

याचं सभते खेकं सुखद्धा प्रोत्वतुत्तमम् ॥

ग्रह्मेन निर्वेषेत्वार्ये वाने पक्षेण विर्वेषेत्।

यद्भितं खापनेत्यस्यत् सानं विधिवस्त्रस्कित्॥

दत्युनं चो नचामाद्भं कुर्यास्त्रत्त्वस्यतः।

प्रतिक्रास्त स दुर्गाकि परं अश्वाधिमस्कृति॥

सारवतीमधिक्रत्य स्क्रम्ट्पुराणे।

सानं कृता ततादेवान् पितृन् सम्बर्णवेषर्।

प्राद्धं सुर्थाःत् विधानेन सहस्या परवा युतः।

पश्चरत्नं ततादेवं सप्तथन्यं दिकातस्य।।

तथा ।

तर्पवेत् पितः देवां सः मस्यां सः यद्याकां ।
ततः त्राद्धं प्रसुर्वीतः पितः वां त्रद्धाः प्रदेशां प्रदेशां त्रद्धाः विवर्णवेत् ।
विश्वेतः प्रदेशां न प्रवानि प्रवानि स्ववितः प्रदेशां प्रवानि प्रवानि पः ॥
देशो स्थानाक-शीवारौ विद्रसं श्रवितानि च ।
सप्तधाः श्रास्त्रवस्य स्वत्वस्य गुवैर्णुताः ॥
गन्ध-माष्ट्यां ताम्मूणं वस्तां च तत्रा प्रवः ।
सप्तसं वस्त मार्णस्य जीवितस्य सुजीवितम् ॥
विर्णमधिकास्य वाराङ्गपुराचे ।
तप सानस्य दानस्य सर्वं केटिगुकं भवेक् ।
श्रमावे श्रदिने तत्र पितः णां पिष्कपातनात् ।
निर्णाद्दुरुष्वेव कुसकाटिं न संग्रयः ॥

# त्रादित्यपुराचे।

**₹ ८. पा•** 1]

प्रत्यागतद्याच स्टबं पुनस् देवान् फिल्टन् नाष्ट्राचान् पूजकेक । एवं सुवेंसस्य नीर्थम्बदुमं प्रसम्बद्धाः सम्बद्धाः । दक्ति नीर्थनाङ्कप्रयोगः ।

अधेष्टापौत्तिकक्रमञ्जूबार्थ-कोष्ठादैविकवाचार्थ-पौष्टिककाम्य-आङ्गानां प्रयोगः।

तम भविक्योक्तरे।

दृष्टापूर्तादिके आहं ष्टद्धिआद्भवदाश्वरेत्। पारस्करः ।

निषेककारके सोके च बीमकाोक्यने तथा। ज्ञेयं पुंचवने आद्धं कर्माङ्गं दृद्धिवत्वतम्॥ श्राच प्रचेताः।

क्रियते **ग्रह्मचे तत्तु ब्राह्मणानास्तु भोजनं।** ग्र**ड्यार्थ**मिति तत् प्रोक्तं ब्राह्मं पार्व**ण्यासा**तम् ॥ भविकातपुराणे।

गोछ्यां यत् क्रियते त्राह्नं तत् गोछ्यं त्राह्मसुख्यते । पार्वणेन विभानेय तद्यमुकं समाधिष ॥

भविष्योत्तरे ।

खत्पातादिनिमित्तेषु नित्यत्राङ्कं सदैव तु । देवांख्यदिकः विसादीन् प्रद्याद्वित्रभेकिने । तिष्ठाश्वाद्भवत्कार्यः दैवश्वाद्धं तदुच्यते ॥ कूर्मपुराणे ।

कयियामि ते वस तीर्ययाणाविधिकमं ।
शार्षेण तु विधानेन ययादृष्टं ययाश्रुतं ॥
पूर्वेद्युः कतस्वस्थः पूज्यिका पितृन् सुरान् ।
कत्रेवभुगययो ब्रह्मचारी च श्रुष्यः ॥
श्रूपरेद्युः ग्रुचिः खातः कतात्रीः कतमञ्जूबः ।
श्रभिवन्द्य गुक्न् वद्भान् यामं क्रका प्रद्चिणम् ।
प्रतिवेत् समना श्रुका दृष्टान् देवाननुसारन् ॥
स्कान्दे प्रभासखण्डे ।

स्त्रानं प्रद्विषीद्धत्य वाग्यतः सुसमाहितः । नियता नियताहारी गच्छेचैव ततः पथि॥ महाभारते ।

ग्रहे त्राह्नं प्रकुर्वीत सम्यक् सङ्क्या बुद्धिमान् । पित्ततीर्थं समुद्धिस सङ्क्ष्य पित्तसक्तिसी ॥ प्रतिग्रहं परास्त्रह्म किस्त्रीत दिनात्तम । वर्जयेत् कुल्पितानन्यानसाधूनपि सत्तम ॥

त्राइ धर्मः ।

यात्राञ्चं नरः खुर्वन् विधिना पार्वणेन तु । त्रमाध्वनियमं सुक्का खुर्यात्ववें समाहितः॥ गयामधिकत्य ब्रह्मवैवर्त्ते। जवतन्तु गयां गम्नुं स्राद्धं कला विधानतः। विधाय कर्पटीवेषं गामसापि प्रद्विषम् ॥
तता ग्रामान्तरक्रमा साह्यवेषस्य भोजनम् ।
कामा प्रतिदिनक्रकोत् प्रतिग्रह्मविदर्जितः॥

श्व श्राद्धदिन एव यामान्तरङ्गला श्राद्धश्रेषस्य भोजनिम्छे-तस्थार्थस्य गयाधिकारेसाभिदितस्य पूर्वप्रदर्श्वतकूर्भपुराष्यवस्त्रप्रति-पादितस्य श्राद्धोत्तर्दिनप्रस्थानस्य गयायासस्वितिरिक्तविषयसम्बद्धेसं, श्रमाध्वनिष्यमं सुक्कोत्येतत् धर्मवस्तं सामान्याभिधास्विवस्त्रतात् गयातीर्थविषय एवे।पसंष्ट्रियत इति विवेकः ।

पारस्करः।

वरीरे।पचये साद्धमर्थापचय एव च ।
पुष्पर्थमिति तत् प्रोक्तं साद्धं पार्ववत् क्रतम् ॥
'वरीरे।पचये' वरीरे।पचयार्थे भेवजप्रकोगात् पूर्वं, 'वर्थे।पचये'
वर्थे।पचयोपायभ्रतक्रत्याद्यारमात्पूर्वे ।

रह्वातातपः ।

कामादिभिद्धितद्वान्यमभिप्रेतार्थिस्त्र्ये । पार्वणेन विधानेन तद्युक्तं यथाक्तमं ॥ अन विश्वेदेवाच्यो विश्वेषो देवताप्रकरणे दर्शिता वेदितव्यः । दतीष्टापौर्णिककमाङ्गग्रद्धार्थगोद्यादैविकयाचार्थपौष्टिकमाङ्कप्रयोगः।

दीनदैन्योषदसर्ग येन हेमाद्रिषा कतम् । प्रेतहप्तिकरद्भर्म सर्वमोनाधुने।च्यते ॥ त्रच प्रेतहप्तिकराणां तिखादकपिष्डश्राद्धादीनां प्रयोगः । तम तावसिखादकष्य, श्राह याद्यवस्त्रः । यप्तमाइत्रमादापि ज्ञातकोऽभ्युपवनवदः।

भ्रपनः ज्ञोग्र्यस्चमनेन पित्रदिङ्यु**याः** ॥

'त्रातयः' विषक्ताः वमानेदिकास्, यत्र वा दश्च वा दिनानि यावत् 'पिट्टिस्युखाः' दिच्छाभिसुखाः, सातुम्बस्य प्रेताय दातु-मपोऽभ्युपेणुः गला चापनः ब्रोग्डस्यमिति सुत्यपृष्टणाग्रिदेकस्या गायमा स्नातोदकं दशुः।

श्रशातिस्तिदेशमाच यात्रवस्यः।

एवं मातामहाचार्यं-ग्रेतानां चोहकविवां। कामोदकं वखि-प्रता-खडीय-यसुर्विजाम्॥

मातामहादीनां प्रेतानां दौषिपादिमिः पूर्वेकिन प्रकारेषी-दक्किया कार्या, यखिप्रभृतीनां कामोदनं खुर्यात्, ष्रयुदकं दातुं कामचते तदा दद्यादिखर्थः। 'प्रता' श्रक्कतविवाददृष्टिपादिः।

पारस्करः।

कामोदकस्तिक्यग्रहर-यखि-मातुष-भागिनेयाणां **एर्क्स्**गन-धर्मविधिमाइ याज्ञवस्ताः ।

यक्तप्रसिद्धत्युदकं गाम-गोचेष वाग्यतः ।

चन्नमंखनेषु दिनेषु प्रताष्टं सस्तदेकागरं शात्यादय पदकं नाम-नोषाभां वाषंयमाः प्रविश्वेषुः ।

कात्यायनः ।

श्रयानापत्तमेत्यापः<sup>(९)</sup> सर्व एव अवस्पृतः ।

<sup>(</sup>१) 'खर्चानापक्तमेखापः' इत्वयं पाठः सर्वेषु धादकंष्ठसादिश् शक्कम स्व वर्त्तते, परन्तवयं न समीकीनः।

स्नाता सचेसमाचम्य दशुरस्रोदकं स्रखे। गोच-नामपदान्ते च तर्पचामीत्यदं बदेत्। दस्तिचापान् सुमान् स्ना स्तिसं तु प्रचक् प्रथक्॥

विष्णुपुराणे ।

यपिष्डीकरणं चावकुजुदर्भेः पित्रक्रिया । यपिष्डीकरणादृद्धें दिगुणैर्विधिवद्भवेत् ॥

निर्देख बान्धवाः प्रेतं संस्कृत्याप्रदक्षिणेन क्तिमभिनन्यापु सवासचे निमन्त्रानदुर्थः प्रेतकोरकय निर्वपत्रं सनैकस पिष्डकुष्टेषु दशुः।

विश्वष्ट: ।

सव्योत्तरात्यां पाणिश्वां उदकक्रियां जुर्वीरम् प्रयुग्माम् दक्षिणा-सुखाः।

वेजवापाचनः ।

खरकामाङ्गला सस्युक्तस्थासु सक्ष्याक्षेः किनिष्टिकया विश्वि-वाणि किन्द्रसम्बद्धिक स्वास्त्रकास्त्रका प्रेताय दशुरस्की स्वाभित ।

चारीतः।

निकाय संस्तायापो सनामायाची तथातानित्युद्धाः इति

पैठीनसि: ।

मनसा धायन् दिचणाभिसुखस्तीनुदकाञ्चकीन् निवयेत्। ज्ञावप्रस्त्योकादज्ञान्हे विश्लोत्।

199

प्रचेताः ।

दिने दिनेऽज्ञज्ञीन् पूर्णान् प्रदश्चात् प्रेतकारणात् । तावदृद्धिन्द्व कर्त्त्रचा चावत्यिष्टः समाप्यते ॥

गौतमः ।

प्रथम-हतीय-पञ्चम-सप्तम-नवसेषूदकक्रियाः।

प्रचेताः ।

प्रेतस्य बात्थवा यथायद्धसुदकमवतीर्थं ने।द्धर्षयेयुद्दकाको प्रिस् श्चेगुरपसयं यज्ञोपवीतवाससा दिखणाभिसुखा ब्राह्मणस्रोदसुखाः प्राक्मुखा राजन्य-वैद्ययोः।

विष्णुः।

यावदाशीचं तावत् प्रेतस्थोदकं पिष्डश्च दशुः।

श्रञ्जः ।

प्रेतस्य बान्धवा यथाष्टद्वसुदकमवतीर्थ नोद्धवंशेरंस्ते प्रसिश्चे-रन् सकत् प्राग्द्विणाभिसुखा राजन्य-वैद्धावण्येवसेवापसय्यं वासी-यज्ञोपवीते कलाञ्चलिना वसते तत खदकमित्युक्का तसादुत्तीर्थं प्रेतसंस्पृष्टानि वासांसि परित्यच्य परिद्ध्युरन्यानि, श्रञ्जसीनां सङ्घा-विधानाधिकसङ्घाविधानं प्रेतीपकारातिश्रयार्थमिति मन्तयः।

रामायणे जलदानवाकां राम श्राइ।
दुदं पुरुषशादृष्ट विमसं दिखमचयम्।
पिद्यसेकेषु पानीयं महस्तमुपतिष्ठता ॥

ब्रह्मपुराणे।

कर्मयं तु अचेलम्, सानं अवेमसापदम् ।

ततः पाषाचपृष्ठे तु स्वेदिंगं तिले।दकम् ॥
प्रतस्य सपिष्ठे दंचिणामुखैर्जसामये क्रतापसयैः सकदेव साला
पाषाचस्रोपरि प्रेते।देशेनास्त्रस्थिना पिटतीर्थेन तिले।दकं देगं।

एके केन तु देयासु विप्रायास्त्रस्थोदत्र । दादत्र स्विथे देशा वैद्याय दत्रपत्र च । चित्रत् श्रूद्राय देशासु प्रेतस्थिनं गताय च ॥ त्रपस्यं कवित् स्वा वस्त-यद्योपवीतकैः । दिख्याभिसुर्खेविंग्रैदेयमस्यास्त्रस्वयम् ॥ वामासुष्ठप्रवाहेण भ्रूमावेवायवा कवित् । स्थावसुकगोषस्तु प्रेतसृष्यस्तिदं पठन् ॥

श्रवम् मदापातकर्षिताय तिस्रोदकदानप्रकारः। पतिताय लन्य-एवोच्यते ।

पिततस्य तु कादकाशकृतिं कर्तुमिक्कति ।

स तु दाधीं धमाक्रय सर्वणां दस्तवेतनां ॥

प्रश्चद्भवटदसान् यथास्तं प्रवीत्यपि ।

हे दासि गक्क मूखेन तिसानानय सत्तरं ॥
तोथपूर्णं घटश्चेमं सतिसं दिखणासुस्ती ।

खपितस्य तु वामेन परणेन ततः चिप ॥

कौर्स्तयेर्द्रतमंज्ञानं पिवेति च वदेर्नुजः ।

निम्नय तस्य वाक्यं सा सन्धमूस्या करोति तत् ।

एवं द्यते भवेत् द्वतिः पिततानां नचान्यथा ॥

द्वति पितताय तिसोदकिविधः ।

तिस्रोदकप्रश्रंसा चाहित्यपुराके।
यथा योधसद्शेष वतोराजातुगच्छति!
तदिनसप्रमायुकं जसं प्रेतेषु गच्छति॥
श्रय प्रेतिप्रस्रयोगः।

तत्र दत्ततिसोदनेषु ग्रहमागतेषु ज्ञातिस्वाह ज्ञङ्कः । दूर्वा प्रवासमग्रिं दृषभञ्चासभ्य ग्रहदारे प्रेताय पिष्डं दत्ता पञ्चात् प्रविज्ञेयुः ।

प्रेतिपिष्डं प्रकृत्यादः, ग्रुनःश्रेषः । दारदेशे प्रदातयो देवतायतनेषु वा ।

रद्धप्रचेतास्वाद ।

दारदेशे प्रदातव्यान देवायतने कचित्। श्रादित्यपुराणे चोक्षं।

दारदेशेषु दातव्यो न देवायतने कचित्।

एवच देवतायतनस्य विचितप्रतिषिद्धलादिकस्यः पिष्डोदातस्य इत्यनुवन्नाविसिन्नेव पुराणे।

प्रदुषौ तु देशे नद्यां वा जीर्षतोये प्रवाद्ययेत् । पद्मपुराणे।

प्रेताय पिष्डदानम् दादशासं समाचरेत्। पाथेयमास्य तस्रोतं चतः प्रीतिकरं मस्त्॥ वाराद्यपुराणे।

स्थिष्डिसप्रेतभागन्तु दद्यात् पूर्वास्य एव तु । कता तु पिष्डसङ्गल्यं नाम-गोचेण सुन्द्रि ॥ पद्यादक्रिकि गोचाचि सकुच्यास्त्रेकभोजनाः ।
न दद्यादत्यमोचाय भुद्धते सत एकतः ॥
चतुर्णामपि वर्णानां प्रेतकार्येषु माधवि ।
एवं दत्तेन प्रीयन्ते प्रेतस्रोकगता नराः ॥
कूर्मप्राणे ।

दश्राष्टं बात्भवाः स्थाता सर्वे चैव सुसंवताः ।
पिण्डं प्रतिदिनन्दशुः सायं प्रातर्यथाविधि ॥
ब्रह्माण्डप्राणे।

प्रेतीभ्रतस्य सततं भुवि पिण्डजसं तथा । सतिसं सकुगं दद्यादि हिर्जससमीपतः । ब्रह्मपुराणे ।

यामादिश्य कर्त्तवां जलाश्रयममीपतः ।
पिण्डदानं दशाशानि प्रेतायारणमात्रितेः ॥
श्ररण्ये पिण्डदानन्तु मोहास क्रियते यदि ।
तदा रौरवमायाति प्रमौतः प्रथमेऽश्वनि ॥
पुनामधंशं लपरे मशारावं वृतीयने ।
तामिस्राख्यं शतुर्थे तु प्रयात्यपि सुदार्ष्णं ॥
पञ्चमे चान्धतामिस्रं षष्ठे घोरञ्च सुप्रभं ।
श्रमेधपूयसम्पूणं सप्तमेऽश्वनि पातकं ॥
श्रमिपचवनं घोरमष्टमेऽश्वनि सर्वथा ।
मशारौरवसंश्चन्तु नवमे याति मानवः ॥
श्रवीचिरिति विख्यानं दश्चमेऽश्वनि भीषणं ।

तण्डुचै: समुभि: मानै: फर्चवी श्रद्धया ततः । देम-काखानुसारेण कुर्यात् प्रेतस्य तर्पणं ॥ माद विष्णुः । यावदामौषं प्रेतस्थादकं पिण्डमेकच दद्यः। मुम्रापुराणे ।

प्रेताय दिवसे पिण्डो देय एकक्रमेण हि । श्राष्ट्र बातातपः।

व्यश्रमीचस्य द्रावेऽपि पिष्डान् द्याहमीव तु । पिष्डमेकमथ श्राह्मे सम्प्रद्याद्यथाविधि ॥

तत्र व्यक्षात्रीचे दश्चिष्ण्डदानप्रकारमाह पारस्करः ।
प्रथमे दिवचे देयास्त्रयः पिष्डाः समाहितैः।
दितीये चतुरोदद्यादिस्त्रसञ्चयनं तथा।
चींन्तु दद्यात् हतीयेऽक्रि वस्त्रादिचासनं तथा।

त्रश्चपुराणे तु सद्यः श्रीचिवषये युगपह्त्रपिष्डदानं ।
त्राचाश्चीचे प्रदातयः प्रथमे लेक एव हि।
दितीयेऽहिन चलारकृतीये पश्च चैव हि ॥
जात्युकाश्चीचतुःख्यांन्तु वर्णानां कचिदेव हि ।
देश्वभांन् पुरस्कृत्य प्रेतपिष्डान् वपन्यपि ॥
देश्वन्तु दश्चमः पिष्डा राज्ञां वे दादश्चेऽहिन ।
वेश्वानां पश्चद्रश्चमे देशन्तु दश्चमस्त्रथा ।
शूद्रस्य दश्चमः पिष्डा मासि पूर्णेऽकि दीयते ॥

पारस्करः।

Digitized by Google

त्राञ्चणे दप्तपिष्डास्त चित्रे दादप्र स्टताः । वैस्त्रे पश्चद्य प्रोक्ताः ग्रुद्धे चित्रस्रकीर्त्तिताः ॥ खक्तसङ्खायामसर्थाम् प्रति सङ्खान्तरमादः,

#### स एव।

प्रेतेभ्यः सर्ववर्षेभ्यः पिष्डाम् दद्याद्भैव तु । माद्भकर्मणि सम्प्राप्ते पिष्ड एको विधीयते ॥ पाद प्रचेताः । प्रसंख्यतामां भूमौ पिष्डं दद्यात् संख्यतामां कुन्नेषु । ग्रुमःपुष्टः ।

पास-मूखेस पयसा प्राकेन च गुडेन च।
तिसमित्र मु दर्भेषु पिण्डन्द स्विणते। इरेत्॥
तृष्यीं प्रसेकं पुम्पस धूपं दीपं तथेव च।
प्राक्षिना समुभिवापि प्राकेवीप्यथ निविपेत्।
प्रथमेऽइनि यद्वयं तदेव स्वाह्माहिकं॥

#### अविकोसरे।

श्रोदनामिष-यकूनां श्राक-मूख-फसादिषु । प्रथमेऽदनि यद्द्यामद्द्यादुत्तरेऽदनि ॥

# स्ट ह्मपरि जिष्टे ।

त्रमगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्ती यदि वा पुमान् । प्रथमेऽद्यमि योदद्यात् स दशादं समापयेत् । त्रश्लपुराणे ।

प्रथमेऽइनि योद्यात् प्रेतायाचं यमाहितः।

त्रसं नवसु चान्वेषु स एव प्रददात्यपि ॥ भविष्योत्तरे ।

यहदारे सामाने च तीर्षे देवयहे तथा । यत्राचोदीयते पिष्डस्तन सर्वे समापयेत्॥

त्राइ प्रचेताः।

नवान्वादाय भाष्डानि श्रानुकं चर्कं तथा ।
तोथार्थन्तु ततोगच्छेद् ग्रद्दीला पुरुषं पुरः ।
ग्रद्दीतसकुटं मार्गात् सर्वदृष्टनिवारणम् ॥
ततोग्रदं सम्प्रविभेत् प्रेतस्वाद्य्य तष्डुसान् ।
तेषां प्रस्निमादाय कर्त्त्यं पिण्डकर्म तु ॥
विः प्रचास्य तु तान् सम्यक् चदं सम्पाद्येत्ततः ।
तं सम्पाद्य समादाय दर्भेषु विनिवेश्वयेत् ॥
दिचिणाग्रांश्च दर्भाश्च स च वे दिच्णामुखः ।
पिण्डद्भृत्वा ससुद्भृत्य माचा गोचेस चार्ययेत् ॥

श्रादित्यपुराणे।

तिलमिश्रेषु दर्भेषु कर्त्ता वै दक्तिशासुखः।

नाम-गोत्रप्रमाणेन दशात्मिण्डं समन्तकम्॥

त्राह मरीचिः।

प्रेतिष्टिं विदिर्वशहर्भमक्तिविर्जितम् । प्रागुदीचां व्हं कला स्नातः प्रसतमानसः॥ प्रादित्यपुराणे ।

पिव्यक्तं साधाधीन व प्रयुद्धीत कर्षिचित।

भनुष्यं तथाचेह प्रयक्षेत्र विवर्णमेत् (१) । एवतिहतामयं प्रिक्तः प्रेतायेति ससुवरेत्॥ द्वर्णी धूपं प्रसेकञ्च दीपं पुष्पं तथेव च । भाग्रह्यक्षित्र कर्षेषु स्टब्स्सास संप्रयः॥

#### वातातपः ।

वाग्यतः प्रयतस्वेव तिष्ठेत् पिष्डसः समिधी । तते। वान्ये निटनेऽसः नद्यान्तु प्रचिपेत्रतः ॥ ब्रह्मपुराणे ।

खण्यं भाष्डवादाय नवं स्नातः सुमंदतः । सन्तरं सर्वदृष्टन्नं यहीता तावमानसेत् ॥ तत्तशेक्तरपूर्वस्नामग्निं प्रकासमेहित । तष्ड्रसं प्रस्तिं तम भिः त्रचास्य पचेत् खचम् ॥ सपविचैसिस्टिनिंमं क्रमि-केन्नविवर्जितम् । दारोपान्ते ततः चिद्वा स्रग्रद्धां गौरम्हिक्ताम् ॥ तत्पृष्टे प्रसारेह्भान् याम्यायान् देश्वस्थवान् । ततोऽवनेत्रमं दद्यात् संस्तरम् गोन-मामनी ॥ तिस-पर्पिमंधु-चौरैः संयितं तप्तमेव हि । दस्रात् प्रेतास पिष्णम् दिख्याभिस्यस्थितः ॥ प्रसार् प्रतास पिष्णम् दिख्याभिस्यस्थितः ॥ प्रसार् प्रतास पिष्णम् दिश्वस्थितः ॥ प्रसार् प्रतास प्रसार प्रदेशिक्तास्य स्वातिः ॥ कर्णातम्समयैः ग्राह्मैतीसोभः पिष्डमर्चयेत् ।

<sup>(</sup>१) विसर्भेयेदिति ग॰।

प्रथाति वावदाकां पिष्डाद्वाण्यमंत्री विश्वा।
तावस्त्यमुखं तिष्ठेत् पिष्डं तोचे चिपेत्ततः॥
एकस्तोयाञ्चिखिव पात्रमेकञ्च दीयते।
दितीये दो हतीये चीन चतुर्थं चतुरखणा॥
पञ्चमे पञ्च षष्ठे च सप्तमे सप्त एव च।
श्रष्टमेऽष्टी च नवमे नवेव दश्रमे दश्र॥
येन खुः पञ्चपञ्चाश्वत्तीयखाञ्चलयः क्रमात्।
तोयपाचाणि तावित्ता संयुक्तानि तिसादिभिः॥
एकादशेन्द्रियवधाः सन्ति बुद्धिवधैः यद।
सर्वेवामेव स्तानां परखोकसमक्रमे॥
प्रेतभागवतानान्तु रौरवादिषु वर्त्तताम्।
पञ्चितः पञ्चभिष्विभिः पात्रिरञ्जित्तिम्वाः।
एकादशैविन्द्रयाणि प्रयन्ते शास्त्रदर्शनात्॥

दिने दिनेऽञ्जलीन पूर्णान् प्रचिपेत् प्रेतकारणात् ।
तावदृद्धिय कर्ज्ञवा यावत् पिष्डः समाप्यते ॥
पिष्ड शोदकदानस्य च पत्रसुक्तमादित्सपुराणे ।
स्वागेण वान्यगोणा वा स्त्रियस पुरुषास्था ।
प्रेतास्त पिष्डसम्बक्षा सुच्यन्ते तेन कर्मणा ।

वायुश्वतास्त तिष्ठको कास्त्रचेपेण सर्वदा<sup>(१)</sup>॥

ब्रह्मपुराणे ।

ष्ट्रज्ञातातपोऽपि।

<sup>(</sup>१) निखदेति ख॰।

प्रेताय पिछदानम् कर्तुष्ट्रस्ता ये नराः।

निकामित रद्दामे तु च्येष्टद्भूता पुरःसरम्॥

प्रसान् पुरःसरान् कता प्रवित्रन्ति रद्धन्तु ते।

प्रसान् प्रतःसरान् कता प्रवित्रन्ति रद्धं कमात्॥

एकादं दारदेशे तु जसपानं निधाय च।

चीरं पात्रस्च काद्यात् प्रेतायिति विनिद्ययः॥

प्रेतासिन् जीतसे ताये साहि दुग्धं ततः पिव।

दति जस्पंक्तिराजन्तु भक्तसुष्टिं सिपेक्तया॥

प्राह्मातातपः।

जसनेकादमाकाजे खाणङ्गीरस्य स्टकाये। 'त्राकाजे' भूनेरन्यत्र जिक्यादी, प्रेतसुद्दिस्य जसङ्गीरस्य प्रवक् प्रयक्त स्टकाये पाचे प्रथममद्देशात्रं खापयेदित्यर्थः।

श्रम दिनसङ्घाधिकासुकं पद्मपुराणे।

यसात् प्रेतपुरीं प्रेता दादमाहेन नीयते।

ग्रह-पुत्र-कसमञ्च दादमाहं प्रपश्चति॥

तस्माश्रियतमाकामे दमरानं पयस्त्रथा।

सर्वतापापमान्वर्थमध्यत्रमविनामनम्॥

खापयेदिति भेषः।

इति श्रीमद्दाराजाधिराज-श्रीमद्दिवीय-सकसकरणाधिपति-पण्डित-श्रीहेमाद्दिविरचिते चतुर्वर्गचिन्तामणौ परिभेष-खण्डे श्राद्धकच्ये तीर्घश्राद्धादिप्रयोगप्रकरणम् नाम जनविंशोऽध्याय:॥ •॥

# श्रव विशोऽध्यायः।

\_\_\_\_\_\_

त्रथ प्रेतहितिकरश्राद्धादीनां प्रयोगप्रकरणम् ।
तत्र द्रप्राध्वनिष्याद्यावधवा ब्रह्मपुराणे ।
विरद्धाद्येन विष्ठेन प्रेतस्य किस्तते सद् ।
दितीये तत्तुक्कांसिनासिकाश्च समायतः ॥
गलास्य-भुज-वचांसि हतीयेन यथाक्रमम् ।
चतुर्थेन तु पिण्डेन नाभि-सिङ्ग-गुदानि च ॥
सर्वचर्मासि वष्टेन सप्तमेन च गांद्यः ॥
दन्त-स्रोमान्यहमेन पूर्णतं चुदिपर्ययः ।
जायते नवनेनाथ दमसेन तथा कमात्॥
गादित्यपुराणे।

प्रचमेऽहिन यः पिष्डकोन मूईा प्रनायते ।
चनुषी त्रोच-नाषञ्च हितीयेऽहिन जायते ॥
भुजीवचसाया गीवा हतीयेऽहिन जायते ।
इदयं कुचिहदरं प्राणस्थानञ्चतुर्गृषम् ॥
किटिस्थानं गृदं सिग्धं पञ्चमेऽहिन जायते ।
ऊद्ध षष्ठे तु विश्वयो सप्तमेऽबुस्थयसाया ॥
पादौ तु नवमे श्रेयौ दमसे वीर्य-चनुषी ।

मादी विग्रहसुत्पसं तथा चैव ग्रभाग्रभम् ॥ दबाहे प्रेतिष्केन मानं प्रेतेषु जायते । दबाहा कियते वसात् नामादिग्रहणकिया ॥ समावं नामभाषेष नामते। जीवसंभक्तम् । नामभाषप्रतिष्ठा तु भविनश्चे विदुर्ब्धाः ॥ स्रम प्रेतसाद्धानां प्रयोगः ।

तत्र तावन्यशंश्चकाणां एषां च सञ्चाधिकारकासाः पूर्वसेव प्रतिपादिताः। प्रयोजनन्यास् यात्रपात्।

> देचानि वेमाग्रुह्मचे नवसाद्वानि यक्षतः। ततः प्रेतविग्रुह्मचे स्ताइनि तु वस्र्रम्॥

'तत इति नवश्राद्धोत्तरकासं। मासि मासि खताहे यावत् संवस्तरं प्रेतलविसुत्तवर्षं श्राद्धानि देयानीत्वर्थः।

### दृद्धविष्ठस्वा**ए**।

श्रवन्ता तु भवश्राह्यं प्रेतलान्तु न सुश्चते । श्रवीकु दादशाष्ट्य बन्धाः तरित दुम्कृतम् ॥

त्रमेन नवस्राद्धानामि प्रेतलिवसुकिः प्रयोजनिम्युकं भवति। 'दुष्कृतं' प्रेतलहेतुस्तं, दादमाइसार्वाक् स्टताइमारभ्येकादमादाकं स्राद्धानि सन्धा तरित। त्रनेन दादमादात्पूर्वं क्रियमाणानां त्राद्धानां नवस्राद्धसंज्ञकलमपि गम्यते।

प्रेतमाङ्केष्यदक्तेषु प्रेतत्मसुक्तिनं भवतीत्वाद यमः । यद्यैतानि न दक्तानि एकोहिष्टानि षोड्म । पित्रापत्नं स्तिरं तस्य दक्तेः आङ्क्रमतैरपि ॥ 'पिशावलं' प्रेतशब्दवाच्यप्राणिक्यलं ।

भविष्यत्पुराणे लघोगितिनिटित्तप्रयोजनसुक्तम् ।

मवश्राद्धं विषयं च षण्मारं मासिकानि च ।

न करोति सुतो यस्तु तस्याधः पितरो गताः ॥

तथोत्तरश्राद्धाधिकारोऽप्येषां प्रयोजनमित्यपि तचैवोक्तं ।

मवश्राद्धादिश्राद्धानि म क्रतानि तु यस्य वै ।

गाधिकारी भवेत्तव मास-षाण्मासिकाब्दिके ॥

त्रह्माण्डपुराणे।

नवस्राद्धानि कुर्व्विति प्रेतोई ग्रेन यस्तः। एकोह्छिविधानेन नान्यथा तु कदाचन॥

श्राइ कागलेयः।

मावे तु स्नतकं चेत्स्थाविश्वामीचे तथैव च ।

नवश्राद्धानि देथानि यथाकालं यथाकमं ॥
श्रम कम-काली पूर्वमेव कालप्रकरणे दर्मिती। नवश्राद्धेषु वेषास्वित्यदार्थानामननुष्ठानसुकं स्टक्कपरिमिष्टे ।

श्रनुदकमधूपञ्च गन्धमाख्यविवर्जितम् । नवश्राद्धममन्त्रञ्च पिष्डोदकविवर्जितम् ॥ 'श्रनुदकं' श्रनर्ध-पिष्डोदकमवनेजन-परिषेचनरूपं । तथा ।

एकोहि हेषु सर्वेषु न खधा नाभिरम्यताम् । नाग्नौकरणमन्त्रय एकञ्चाच तिखोदकम् । चनूहिम्ब तु प्रेताय सर्वेषेव प्रदयते ॥ श्वनपत्येषु धर्वेषु न खधा नाभिरम्यताम् । खस्यस्य विस्केदेवं धरुत्रणववर्जितम् ॥ एकोहिष्टस्य पिष्डे तु श्वनुश्रम्दो न विद्यते । पिरुशम्दं न सुर्वीत पिरुशः चोपजायते ॥

सपिण्डीकरणात् प्राक्तनैकोहिष्टविषयमेतहिति बङ्गभिर्थास्थातम्। प्रेतायेत्यनेन प्रेतबन्दोऽच प्रयोक्तयो न तु पिल्लबन्द इत्युक्तं भवति। श्राज्ञापसानः।

नैमित्तिकं श्राद्धं बिर्धामात् ग्राच्यः ग्राचौ देशे संस्कृतिता । तच नवानि द्रव्याणि यैरसं संस्कृत्यते येषु च भुज्यते तानि भुक्तवङ्ग्यो द्यात् ससुदितांस भोजयेस तावडुणायोच्छिष्टं प्रयच्छेदेवं संवत्यरं तेषां उत्तमको हेनाजेन कार्यं मानस कारयेत् प्रतिच्छन्ने तस्योत्तरार्द्धे बाह्मणान् भोजयेदुभयान् पम्यति बाह्मणांस्र भुद्धानानात्मनेव पित्द-नित्युपदिश्वन्ति । क्रताक्रतामत ऊर्ध्वं श्राद्धेन हिप्तं हि वेदयन्ति पितरः।

नैमित्तिकभन्देन प्रेतश्राद्धान्युचान्ते।

त्रतएवाच् गासवः।

दाहादारभ्य दातकं त्राद्धं नैमित्तकं बुधैः।
नियमादत्परं यावदिति गासवभाषितम्॥
नवत्राद्धप्रेषमञ्चं यजमानेनान्येन वा न भोक्तवमिति।
त्राहाङ्किराः।

नवत्राद्धेषु यक्किष्टं ग्रहे पर्याषितश्च यत् । दम्पत्योर्भुकिष्यश्च तत्र भुज्जीत किहिचित्॥ का तर्हि नवत्राद्धे ग्रेषस्य प्रतिपित्तः कर्त्तस्या दत्यपेषायामास् देवसः । एकोहिष्टेषु श्रेषम् त्राह्मणेश्वः समुत्स्वेत् (१) । ततः कामम् भुद्धीत स्वयं मङ्गसभोजने ॥

नवत्राद्धमंत्रकेको दिष्टेषु श्रेषं नाद्धभोतृभ्यो नाद्धार्थभ्यः समर्पयेत्।
तदनुत्तया जलादौ ना प्रचिपेत् न तु खयं शुक्तीत नचान्यं कमि
भोजवेत्। 'ततः' तदनन्तरं क्रियमाणे, 'मक्तुसभोजने' शांत्व्यरिकादौ,
त्राद्धग्रेषं ज्ञात्यादौष् भोजयेत्। खवष यनमानो शुक्तीतः। माद्रशेषादन्येनान्नेन तु ज्ञाति-दौनानात्र्याद्यो भोजनीषाः। तचा प नवत्राद्धान्यभिधायोत्तम्।

त्रह्मपुराखे।

कर्त्तवन्तु नरैः त्राह्यं देव-काकानुरोधतः ।

सिपछास्तु सजातीयास्त्रयान्येऽपि नुभुक्तिताः ।

दौनानाष्ट्रास्त्र कपकार्ययाष्ट्रपुश्चते ॥

प्रज्ञातिना तु भुनेऽश्वित्रको प्राविक्तमप्यवैद्योतां ।

दाभ्यान्तु तप्रक्रच्छाभ्यां ग्राह्यः स्थान्तु विवेकिकाम् ।

दतीये पद्यमे खानं कर्त्त्रयं नवसे तथा ।

दति नवसंज्ञकानां त्राह्यानां प्रयोगः ।

प्रयोकाद्वादिकानां त्राह्यानां प्रयोगः ।

तत्र कूर्मपुराणे ।

एकादग्रेऽक्ति सुर्वीत प्रेतसुहिन्छ भावतः । दादग्रे वाह्मि कर्मयं ऋनिन्छेयम वाहिन ॥ एकं पवित्रसेकोऽर्थः विष्डमानन्तर्थेव च ।

<sup>(</sup>१) समर्पवेदिति ग॰।

एवं स्ताक्ति कर्त्तयं प्रतिमायम् वसरम् ॥ पद्मपुराणे ।

ततस्वेकादमा हे तु दिजानेकादमैव तु ।
गोवादिस्ततकाको च भोजयेदयुजोदिजान्॥
दितीयेऽक्रि पुनस्तददेकोदिष्टं समाचरेत्।
प्रावादनामौकरण-दैवद्दीनं विधानतः॥
एकं पविचमेकोऽर्घः एकः पिष्डो विधीयते।
खपतिष्ठकां तद्दति देयं पश्चात्तिखोदकं॥
स्वदितं दिकरे ब्रूयादिसर्गे चाभिरम्यताम्।
भेषं पूर्ववदचापि कार्थं वेदविदो विदुः।
प्रानेन विधिना सर्वमनुमासं समाचरेत्॥
नद्मापुराणे।

ह्नतीयेऽइनि कर्त्तव्यं प्रेतदादावनी दिजः। स्रतकान्ते राष्ट्रे श्राद्धमेकोद्दिष्टं प्रचचते॥ दादग्रेऽइनि मासे च चिपने च ततः परम्। मासि मास्रित् कर्त्तव्यं यावदावसारं दिज॥ मार्केण्डेयपुराणे।

स्ताइनि त कर्त्त्यमेकोहिष्टं ग्र्णुस्व तत्। देवहीनन्तर्थेकार्थं तथैवैकपविचकम्॥ भावाइनं न कर्त्त्र्यमग्नौकरणवर्जितम्। प्रेतस्य पिण्डमेकस्य दशादुष्किष्ट्यस्त्रिधौ॥ तिस्रोदकसापस्यं तन्नामस्ररणान्वितम्। 201 त्रव्यमसुकस्थेति स्वाने चैवे।पतिष्ठताम् ॥ इति ब्रूयात् प्रयक्षेन कक्तां विप्रविसर्जने । त्रभिरस्यतामिति ब्रूयात् ब्रूयुक्तेऽभिरताः स्म ६ । प्रतिमासं भवेदेतत्कार्यमावस्त्रस्त्ररेः ॥

### बौधायनस्त्रे ।

त्रधिकोहिष्टेषु नाग्नौकरणं नातित्रधणं न पूर्वे न देवं न धूपं न दीपं न खधा-नमस्कारौ नानापूपं धर्मं सिद्धं धमानौधायुग्धान् नाग्नणान् सुप्रचासितपाषिपादानप त्रात्रमय दर्भापक्षृतेव्याधनेषु स्पत्रम्म धर्वस्मात् सकत् सद्यत् समतदायाभिघार्यं दिचणतो भस्ममि-त्रानक्वारात्रिक्द्म तेषु जुड्डधात् । प्रेतायासुन्ने यमाय खाहेति तहुतमद्यत् इवत्यसुन्ने द्वतिरस्मित्यपां प्रतिग्रहणं विसर्जनसासुन्ना-स्पतिष्ठत्यमुद्धिय येव्वेव पिण्डदानं द्वयस्वेति संचास्तर्नं प्रतस्य स्विति विस्त्रेत् । ननीऽस्य द्वतिरितीतरेषां प्रतिवत्तनं प्रतस्य दितीयाप्रश्वतित्राद्यापेरेकोक्तरदिद्वरादग्राहाद्च नवं विश्विक्यतिका-दम्मां त्राद्धं द्वतीये पच्चे दितीयं सन्तत्रमेकेकेनेकादश्रमासास्त्रयन्ति तह्यदग्रमासमभ्यारे।इति

### बौधायमः।

एके।हिष्टं स एव स्थाहारग्रेऽहिन वा पुनः। त्रयवेद्धंमयुग्ने त कुर्वीताह स्वमितः॥ त्राह्माचेऽय माचे वा कातौ संवस्तरेऽपिवा। निमन्त्रपन्तु पूर्वेद्युर्देवमग्रीकृतिस्त्रया॥ न स्वधात्रावणापूप-धूप-हीपौ नमस्कृतिः।

श्रीं सम्ध्य पर्युक्त परिसीर्थ च साद्येत्॥ दवीं मौदुमरीमाञ्चकाक्षीञ्च सुवमेव च। पाचीश्व प्रोच्णीश्चैव तिलेब्दकवरन्तथा॥ प्रोक्षीतत् सदित्रेषास्त्रमानीयाच्यं निक्ष्य च। श्रिधित्रित्य च पर्यक्षिं स्वता तदुभयं ततः॥ सुवन्दर्वी च संख्या सम्मसुदाक्य घारितम्। क्रमा तिखीदकं पुंची स्त्रीणाचीदितमस्त्रवत् ॥ पिट्रबन्दे चिपेत्रेतं साधावर्जना सर्वतः। प्रेतमावाचा विप्रांखाणुपवेषा निमन्त्र च॥ श्रमुप्रै व्यक्तिरस्मेवं तिखादकमिद्दार्पयेत। हितरिस्तिति चान्योऽपि त्रूयाइनायसङ्गते॥ करियामीत्यनुद्वाय बुद्यं ति च चोदितः। खपसौर्याय दर्यानु वर्वास्रेभः वहत् वहत्॥ श्रभिषार्थाय जुड्डयादङ्गाराम् भद्ममित्रितान्। प्रचग्दिचतः कला प्रेताचेत्यादिना ततः॥ श्रपि स्यानमूरिता निविषागुदिशेत्ततः। श्रमुद्धा उपतिष्ठन्वित्यथ मन्त्रेः बमौद्ध तान्॥ भुक्ताचालेषु कला च खदितञ्च तिखे।दकम्। विकीर्ये।त्विचा दला च दिवणासुदिते चये॥ चिभवाच तु तान् न्यात् व्यप्तिरिस्तिति तेऽपि च। चन्त्र द्वितिरिति मृयुरत्यानान्तमा वरेत्॥ यनुद्वातीऽवश्रेषेण पिष्डं दला प्रसिच्च च।

हणखेरोतमादाय पिण्डसुच्छिरमेव च॥

प्राप्तमने तद्त्रस्च्य स्नाला गच्छेट्रस्हान् प्रति।

प्रश्नाहसुमदीपश्च पूण्युन्धादिमङ्गस्मम्॥

स्टह्दारे स दृष्ट्वानं भ्रेषं भुद्धीत कामतः।

चिव्यस्नातमाचस्य सृभेदाहनमाहितम्॥

वैद्यः प्रतेदं रसिं वा यष्टिं स्ट्रः क्रतिभयः।

सेकाहिष्टाना एवायं संस्कृत्तां सुच्यते लघात्॥

हतीये पच प्रायाते सुर्यादेव दितीयकम्।

मासि मासि च कामन्तु नष्टे पूर्णे कच्छन्।

वसरे वसरे केचित् सुर्वतेऽस्य स्टताहिन॥

हस्त्प्रचेताः।

न पेहकाजपः कार्यः खदितश्च नादाहरेत्। वक्रृच्यद्भपरिभिष्टे। एकाद्दिष्टपिष्डे श्रनुमन्दो न विद्यते पिष्टश्रन्दं न कुर्वीतेति। स्याः।

एके। दिष्टे खुन्नाः समूखा दित सकदाक्तिः सनिषेधः । त्रवनेजनं प्रत्यवनेजनं कुर्यात् । धूप-चन्दन-माख्यादि च न कुर्यात् । "त्रनूदक-मधूपस गन्धमाख्यविवर्जितम् । नवत्राद्धममन्त्रश्च पिण्डोदकविवर्जिनम्" दित वचनात् । श्रेषमञ्जमिति च न वक्तयम् । श्रेषमञ्जमिति च न वक्तयम् । श्रेषमणि तसी दद्यादपु वा प्रास्थेत् नान्धेन भेक्तव्यम् । एकादन्नादे साधिकेनापि वैश्वदेवः पञ्चात्कर्त्त्रयः । तथाच परिविष्टम् ।

## २० च ।] बाडकको प्रेतहप्तिकरबाडादीनां प्रयोगप्रकरकम्। १६०५

सम्प्राप्ते पार्वणश्राद्ध एके। दिष्टे तथैव च । श्रम्याप्ते वैश्वदेवः स्थान्यसादेकाद्येऽस्ति ॥ तथास स्थादिदाने विश्वसः । स्थास स्थादिदाने विश्वसः ।

यदःश्रीचेऽपि दातयं प्रेतस्थैकादशेऽहनि ।

य एव दिवयसस्य आद्भ्रयायमादिषु ॥

तष्क्राद्धं न नेवसं शाद्धापस्थैकादशेऽकि श्रपि तु चित्रयादेरणस्थायश्राद्धस्थायमेव कासः ।

तथाच पैठीनिसः।

एकादमेऽक्ति चच्छाद्धं तत्सामान्यसुदाइनम्।
चतुर्धामिय वर्णानां स्नतकन्तु पृथक् पृथिगिति॥
न च चित्रयादेरप्रदुचिलेन तत्र श्राद्धानिधकार दत्याप्रद्वनीयं,
प्रशुद्धकाष्ययं वाचिनकोऽधिकार दति।

तयाच महुः।

श्राशं श्राह्मग्रद्धोपि कुर्यादेकादग्रेड्नि।
कर्मुसान्कालिकी ग्रद्धिरग्रद्धः पुनरेव मः॥ इति॥
'श्राद्यमिति वर्वेकोदिष्टप्रकृतिभृतनेकादश्राह्यस्यार्थः।
एतक्काद्धानम्मरं स्नाला भुद्योतिति।

तथान्ये विश्वेषाः।

त्राभिषो दिराणा दभी जयाभीः खस्तिवाचनम् । विद्यान्द्य सम्बन्धः भर्मभन्द्याचैव च॥
भावादः पाचलस्य उल्युके।सेखनादिकम्।

ह्वप्तप्रश्नम् विकरः ज्ञेषप्रश्नसंचैव च ॥ प्रद्विणविषगेश्च सीमानं गमननाथा । श्रष्टाद्यपदार्थास्तु प्रेतश्राद्धे विवर्जयेत्॥

मनु: ।

त्रसिपछिकियाकर्म दिजातैः धेखितस्य तु । त्रदैवं भोजयेक्काह्नं पिछनेकन् कारयेत् ॥

याज्ञवश्यः।

एके। हिष्टं दैवहीन से कार्धे कप विषक्ष स्।
प्रावाहना गौकर एवि जितं द्वापस्य यवत्।।
उप तिष्ठता सम्बयस्थाने विश्वविश्व के ।
प्राभिरम्यता सिति वदे दृष्ट्यु से अभिरताः सा ह ।।

कात्यायनः ।

त्रयेकोहिष्टमेकोऽर्थ एकं पविषमेकः पिष्डोनावादनं नाग्नौकर्षं नाच विश्वेदेवाः खदितमिति व्यप्तप्रश्नः उपतिष्टतामित्यच्याने-ऽभिरम्यतामिति विष्णेशिनरताः सा इतीतरे ।

साक्वायनः।

श्रणत एके। इष्टिमेकपविचमेकार्थमेकं पिष्डं नावादनं नाग्री-कर्षं नाच विश्वेदेवा खदितमिति द्वितिम्त्रः खपतिहतामचय्याने श्रीभरम्यतामिति विश्वर्गः सम्बद्धरमेवं प्रेते ।

'एकं पविषं' एकशिखं पविषं। नागरखण्डे तु दिश्रिखमणुक्तम्। एकोहिटं दैवहीनमेकार्थेकपविषकम्। श्रावाइनं परित्वकं कार्यं पार्थिवसत्तम ॥

हिप्तप्रश्राचा कार्यः खदितेति सकत्ताः ।
श्रीभरम्येति मन्त्रेष ब्राह्मश्राच विसर्जनम् ॥
श्रीक्षश्राधमभिश्राधं कुर्याद्दर्भहषदयम् ।

पविषं तदिजानीयारेकेदिष्टे विभीषते ॥
भवियोत्तरे ।

एकादश्राचे चक्काई तसामान्यमुदाइतम् ।

एकादश्रेभ्यो विप्रेभ्यो दखादेकादश्रेऽहिन ॥

भोजनं तत्र चैकसी ब्राह्मणाय महात्मने ।

वस्ताबद्धार-श्रयाकां पितुर्यदाहनादिकम् ।

गो-ग्रहायन-दासीस्त दद्यात् सम्यूच्य भक्तितः ॥

वाराहपुराणे ।

एकाद्या है कर्त्तवां आहुं प्रेताय यहातः ।
यः करिय इति जाता बाह्मणामन्त्रणिकया ॥
याता चैव श्रिचिर्म्नता प्रेतं विप्रेषु योजयेत् ।
गतोऽिस दियखोकन्त्रं कतान्तविहितात्पथः ॥
मनसा वायुभ्रतेन विप्रे खादं नियोजये ।
पूजियसामि भोगेन एवं विप्रं निमन्त्रयेत् ॥
यसङ्गते तथादित्ये गला विप्रनिवेशनम् ।
दत्ता तु पादं विधिवत् नमस्कृत्य दिवान्तमान् ॥
पादौ संबद्धा तैखेन प्रेतस्य हितकाम्यया ।
प्रभातात्राम् प्रवर्थासुद्धिते च दिवाकरे ॥

मात्रुकर्मतु कर्मार्थ मखकेदसाधैव प । खपनाभ्यञ्चनन्द्रचाद्विप्राय विधिपूर्वकम् ॥ ग्रहीता भूमिभागच खाँखिलं तदनन्तरम्। निपानदेशं सङ्गृद्धा कर्त्तयं खष्डिखं मदत्। नदीकुले निवासे वा प्रेतभूमिं विनिर्दिशेत्॥ श्रक्तला पृधिवीभागं निवापं ये तु कुर्वते । तदधीमं जगङ्गद्रे तदुव्छिष्टं ज्ञतसावेत्॥ न देवाः पितरसास्य ग्टइम्ती ह कदाचन । पत्रिका निरये घोरे तेनोच्छिष्टेन सुन्दरि॥ सचेलं स्वपनं क्षता गता चैव महानदीं। तीर्थानि मनसा धाला तैः खमभ्युवयेदुधः॥ एवं ग्रुद्धिं ततः छला ब्राष्ट्राणं श्रीव्रमानचेत् । त्रागतच दिजं दृष्ट्वा कर्त्तेचा खागतिकया।। श्रर्थे पाद्यं ततः इत्ला इष्टतुष्टेन माधवि । श्रासनं चोपकत्त्वेत मन्त्रेण विधिपूर्वकम् ॥

#### तथा ।

उपवेक्सायने भद्रे क्वन्सच प्रकल्पयेत्। भावरणार्थं तत्क्वचं बाह्यणाय प्रदीयते॥ पञ्चादुपानदौ दद्यात्पादलार्थकरे ग्रुभे। यन्तप्रवालुकां भूमिमहि-कष्टकितानाया॥ यन्तारयति दुर्गाणि प्रेतन्द्ददुपानदे।। तिकोपचारं कला तु विप्राय नियतात्मवान्॥ नाम-गोषसुदाइत्य प्रेताच तदननारम् । श्रीत्रमाङ्काणचेद्श्वसिं दर्भडकोऽच स्ताबे॥ सम्बः।

द्वचोकं परित्यक्य वतीऽसि प्रत्नाकृति । एकमाङ्गानिते गत्थ-पुष्य-भूपैः यमचेतेत् ॥ तते। वक्ताणि विप्राय सर्वाष्याभएणानि च । ततः पकाञ्चकवैव कस्पयेचैव सुन्द्रि ॥ एकमादौषि द्रव्याचि प्रेतभागानि वर्वत्रः । पादत्रौचाहितः कता चातुर्वकेका ब्राधिति ॥ रहस्पतिः ।

एके द्दिश्विधानेन यदे का प्रदेशियते ।

पावादना ग्री तर्ववर्षितं देववर्षितम् ॥

वस्ताखद्वार-क्रवाकं चितुकं द्वादना पुष्टम् ।

गत्थ-मान्धेः समभ्यकं त्राह्मभोन्ने तद्वं वेत् ॥

भोजनवाने किथं कारचेत् पावानिक प्र ।

यया क्रिक प्रदेशवा गो-भ्र-हेमादिनं तथा ॥

श्रो विचा भोजनी वास्य नव सप्त प्रवोद्द्र ॥

श्रात्यो वास्थवा वापि तथा का तिच खो छत्रे ॥

प्रद्याद् चिषां तेषां सर्वेषा मनुक्पतः ।

इतमश्रो प्रियं श्राद्धं इते यद्वाद्यव्यक्तद्विष्यः ॥

तस्मात्पणं का किष्में वा फलं पुष्पमणापि वा ।

प्रद्याद्विषां चित्रे तथा क्रतगुणो भवेत् ॥

202

सत्यव्रतः।

प्रातक्त्याय प्रेतन्नान्नाषानेकादत्रामच्य पराचे नानाभणान-रसिवन्यामेः एकेकमुद्दिश्य विधिवत्पिष्डदानं वासो हिरण्य-दास्तुपा-नण्कचोदकुस्पद्चिणा गुणवित पाचे प्रयाप्रदानं ततः खस्ययनादि-धर्माः प्रवर्त्तन्ते । दश्रम्यामतीतायामेकेकमुद्दिश्य भोजवेत्तेषामेवै-कसी गुणवित श्रया देया ।

विष्णुः ।

त्रधामी च्यपगमेषु द्वातः सुप्रचालितपाणि-पादः खाचानास्त्रं विधानेव ब्राह्मणाम् यथामत्युद्रङ्मुखाम् गन्ध-मास्य-वस्त्रासङ्कारा-दिभिः पूजितान् भोजयेदेकवन्मन्त्रानुहेतेको दिष्ट उच्छिष्टमिन्धावे-कमेव तन्नाम-गोचाभ्यां पिण्डं निर्वपेत् । भुक्तवस्य ब्राह्मणेषु दचिण-याभिपूजितेषु प्रेतनाम-गोचाभ्यां दत्ताच्योदकेषु चतुरङ्गुखप्रभी-स्तावद्भःखाता वितस्यायतास्तिसः कर्षः कुर्यात् । कर्षूणां समीपे चामिचयमुपसमाधाय परिस्तीर्यं तचेकसिन्नाङ्कित-चयं जुङ्ग्यात् । सोमाय पित्नमते खधा नमः श्रमये कत्यवाहनाय खधा नमः यमायाङ्गिरखते खधा नमः । स्थानचये प्राम्विपण्ड-निर्वपणं कुर्यात् । तते। दिध-मध्-घृत-मांसैः कर्षूचयं पूर्विनेतत्त दित जपेत् । एवं स्ताचे प्रतिमासं कुर्यात् ।

स्रघुद्दारीतः ।

एकेाहिष्टं प्रकुर्वीत पाकेनैव सदा खयं। श्रभावे पाकमाचाणां तददः समुपोषणं॥ इत्योकादशादिकादीनां श्राद्धानां प्रयोगः।

### श्रयं स्त्रायादानविधिः।

स च जीवच्छ्यादानेतिकर्त्तयतातिदेशपरिपूरणीय इति तत्-पूर्वकोऽभिधीयते ।

तन भविद्यात्तरे।

ष्रयादानं प्रवच्छामि तुभ्यं यदुकुक्षोदच्<sup>(९)</sup> । यां दत्ता प्रिवभागी स्थादिह खोके परच च॥ श्रयादानं प्रशंसन्ति सर्वे देव-दिजोत्तमाः । श्रनित्यं जीवितं यसात् पञ्चात्कोऽन्यः प्रदास्ति ॥ तसात्मवन्धः यपिता यावज्जीवति भारत । मृतोमृत इति जाला चणात्त्रेशे निवर्त्तते ॥ तसात्स्यं प्रदातयं प्रया-भोज्य-जसादिकं। त्रातीव शातानो बन्धुरिति वश्चिम्य चेतिय ॥ त्रात्वीव चदि चात्मानं दानैभानेनं पूजधेत्। कोऽन्योचि इतरस्तसाद्यः पञ्चात् पूजविकाति ॥ तसाष्ट्रयां समासाद्यं सारदाइमयीं दृहां। दन्तपत्रान्वितां रम्यां धेमपट्टेरचषुतां ॥ इंस्ट्रसीप्रतिष्डमां ग्रुभगखोपधानकां। प्रकादनपटीयुक्तां गन्धधूपाधिवासितां ॥ तस्यां संस्थापये हैं मं इरिं सस्या समन्तितं। उच्छीर्वके घृतस्तं कस्त्रं परिकल्पयेत्॥ विज्ञेयः पाण्डवश्रेष्ठ समिद्राकसभी सुधैः।

<sup>(</sup>१) पाख्दुकुलोदच इति ग॰।

ताम्बा-कुदुमचोद-कर्पूराग्रचन्दर्ग ॥ दीविकीपानइच्छ्यं चामरायन-भाजनं । पार्श्वेषु स्वापयेङ्गन्न्या सप्तधान्यानि चैव हि ॥ प्रयमस्यस्य भवति चदन्यद्पकारकं। सङ्गारकरका**रान् पञ्चवर्षं** विनासकं ॥ त्रखामेवंविधां सला त्राह्मकाच प्रदापचेत्<sup>(१)</sup> । सपत्नीकाच संपूज्य पूर्णे अक्ति विधिपूर्वकम् ॥ यथा न सम्बद्धानयमं सूत्र्यं सामरकातथा । त्रया ममाचय्त्यास्त तचा जन्मनि जन्मचि ॥ यसादश्रनं त्रयनं केत्रवस्य विवस्य प । त्रया मनापद्यस्यास्य तथा नकनि वयनि ॥ द्लीवं तदा बक्तसं प्रविषया विवर्जधेत्। एवं प्रकाप्रदाने हु विधिरेषः प्रकीर्णितः भ एकादबाहेऽवि तथा विधिरेवः प्रकीर्त्तितः । ददाति चदि धर्माचे बास्यवाबास्यवे स्टते ॥ विशेषञ्चाच राजेन्द्र कथानानं निशासच । तेनोपभुकं चिकिष्यत् किश्चित्पूर्वे यहे खितम् ॥ तद्गानसम्बद्धाः तथा वस्त्र-वादन-भाजनम् । यद्यदिष्टम् तक सात्तास्य परिकल्पयेत् ॥ तमेव पुरुषं रैनं तकां यंखापवेश्वदा । पूजियता प्रदातधा खतक्या वयोदिता ॥

<sup>(</sup>१) ब्राष्ट्राबायापपादयेदिति ख॰।

### पद्मपुराणे ।

स्तकाने दितीषेऽक्षि क्यां दद्यादिस्वकां। काचनं पुरुषं तदस्यस्य वस्त्रसम्बितम् ॥ संपूच्य दिजदमार्थं नानाभरकभूवितम । खपवेषा तु प्रवाद्यां मध्यकें ततो क्रेत् ॥ रजतस्य ह पाचेच दक्षि दम्धसमन्तितम् । प्रस्ति सासारं धंग्रह्म सक्तं सता सत्वक्तम ॥ पायसैर्दिजरम्यकं वानाभरसभूवितम । भोजयेत्रयतः प्राज्ञो विधिरेषः सनातनः । एव एव विधिर्दृष्टः पार्वतीयैर्दिकोत्तमेः॥ प्रयायां त्राञ्चणोपवेशनविधित्राञ्चणकर्त्त्र्यः वाराष्ट्रपुराणे। संग्रह्म पाषिना पाषौ मक्तेषोत्वापथेहिलं। दशास्त्रवासमं सेन तथेनास्त्रमकद्वती'॥ श्रञ्जनकरुतीं रख बयामाक्रम स दिजः। सुक्रभें तत्र विश्वन्य निवापखानमागतं । गवां खाङ्गुखमात्रित्य दाद्धां इसं समाद्देत्॥ त्रयादानपसं तु भविष्योत्तरे। खर्गे पुरन्दरग्रहे सर्वपुत्राखये तथा। सुसं वसत्यसी जन्तुः प्रव्यादानप्रभावतः॥ स्यंपुत्राखये चैव तथा वैवस्तते पुरे। पीड्यन्ति न तं वास्याः पुरुषा भीषणाननाः॥ न घर्मेष न जीतेन बाध्वते स नरः कचित्।

श्रिप पापसमायुकः खर्गजोकं स गच्छति ॥
विमानवरमारूढः सेव्यमानोऽपारोगणैः ।
श्राभ्रतसंत्रवं यावत् तिष्ठत्यातद्भवर्जितः ॥
श्रव्याप्रदानममसं तव पाण्डुपुत्र
संकीर्त्तितं सकस्त्रीख्यनिधानभूतं ।
यो वे ददाति विधिना स हि विण्णुजोको
कच्चं विकच्चरहितः स विभाति मर्च्थः ॥
श्रत्र प्रसङ्गान्गृतश्रव्याप्रतिग्रहनिषेधोऽभिधीयते ।
पद्मपुराणे ।

श्वतिदृष्टा प्रेतश्रया न गाह्या दिजमत्तमेः ।

ग्रहीतायान्तु तस्यां तु पुनः मंस्कारमहित ॥

वेदे चैव पुराणे च श्रय्या मर्वच गर्हिता ।

ग्रहीतारम्तु जायन्ते मर्वे निरयगामिनः ॥

हति श्रय्यादानविधिः ।

एकादग्राहादारभ्य संवत्तरपर्य्यनां प्रतिदिनं प्रेतायोदकुस्था-इतियः।

तथा च पद्मपुराणे ।

उदकुश्चय दातयो भक्तः-भोज्यसमन्वितः ।

यावद्वें नरश्रेष्ठ मतिखेदिकपूर्वकम् ॥

श्राष्ट चारीतः ।

मृते पितरि वै पुचः पिष्डं मेधं समावपेत् । श्रम्नकुमाञ्च विपाय प्रेतनिर्देशधर्भतः॥

### स्रतिषमुचये ।

एकादबाहात् प्रस्तिघटकोयास्त्रसंयुतः । दिने दिने प्रदातयो यावस्यादस्यरः सुतैः ॥

पारस्करः ।

त्रहरहरस्रमसी बाह्मषायोदकुश्वच दद्यात्पिष्डमधेके निरयान्ति।

याज्ञवस्काः।

श्रम्भाक् सपिष्डीकरणं यस्य संवत्परात्वतं । तस्याप्यस्रं सोदकुकां दद्यादधं दिजनाने ॥ श्राष्टापसम्य: ।

यस्य भंवत्सरादर्वाक् मिपण्डीकरणं कृतं । श्रम्दमम्बुघटं दद्यात् पत्यदं लक्षमंयुतं ॥ कौगान्निः ।

यस्य संवत्तरादर्वान् सिपण्डीकरणं भवेत् । मासिकञ्चोदकुमञ्ज देयं तस्त्रापि वत्तरं॥

द्रत्युदकुभाः।

श्रय रुषोत्सर्गः ।

तच तावदस्य विधि-कास-देशाः इह चैकादशेऽहनि प्रमीतमनु-स्योद्देशेन वृषोत्सर्गः कार्यः इत्युक्तं ।

षड्चिंग्रमाते।

एकादग्राहे प्रेतस्य यस्य नेत्तस्त्र्ज्यते स्वः । पिग्राचलं स्थिरं तस्य दक्तेः त्राद्ध्यतैरपि ॥ भविष्योक्तरे तु दादग्रेऽहनि छषोत्सर्गेऽभिहितः । कार्त्तिकामधवामावासामधने वा युधिष्ठिर । चैद्यां वापि दृतीयायां वैज्ञास्यां दादकेऽकि वा ॥ विष्णुधर्कोत्तरे तु धस्त्रम् कस्त्रिंस्यमृताहेऽपि दृषौत्वर्गे।ऽभिद्तिः।

श्रम्युक् ग्रुक्तपचस्य पञ्चदक्यां नराधिप।
कार्त्तिकेऽष्ययवा मासि ह्योत्सर्गम्त कारयेत्॥
यष्ये दे महामुख्ये तथा चैवायनदये।
विषुवदितये चैव स्टताचे वान्धवस्य च ।
उत्स्रकेकीसकस्टं वे कीमुद्याः समुपागमे॥

'नीसकण्डः' नीसरपः। 'कोसुदी' श्राश्विनकार्त्तिकयोः पौर्णमासी। पित्रासुद्देशेन रुपोत्तर्गमसुर्व्याषस्य निन्दा मत्स्यपुराणे। न करोति रुपोत्तर्गे सुतीर्थे वा जसाश्वस्ति।

न ददाति सुतो यसु पितुक्षार एव मः॥ 'खषारः' पुरीषोस्पर्गः। श्वन नीसमंज्ञकः सर्वे तसो छषः।

द्यवासर्गप्रदेशा देवीपुराणे। स लर्प्ये भवेत्तीर्थे उत्सर्गा गोकुलेऽपिवा। मञ्जपुराणे।

प्राग्रदक्ष्रवणे देशे मने। श्रे निर्जने वने । दृषोत्मर्गः कार्च दति श्रेषः । काखिकापुराणे ।

श्वरक्षे चलरे वापि गोष्ठे वा झेरचयेदृषम् । ग ग्रहे सेरचयेदिदान् कामयन् पुष्कसं पालम् ॥ दति वृषोत्सर्गविधि-कास्त-देशाः ।

## श्रयोत्पर्जनीयस्वस्वसम् ।

मत्यपुराषे मनुद्रवाच ।

भगवन् त्रोतिमिक्सामि द्वसम् त स्वापम् । द्वोत्सर्गविधिश्चेव तथा पुरापसं महत्॥

#### मत्य खवाच।

धेतुमारौ परीचेत सुत्रीखां सचलान्विताम्। श्रयङ्कामपरिक्रिष्टां श्रीववस्तामरागिषीम् ॥ चिम्धवर्णा चिम्धबुरां चिम्धस्त्रज्ञां तथैव च। भने। इरातिसीम्बास सुप्रमाणामनुद्भताम्॥ त्रावर्त्तेर्द्विवावर्त्तेर्युका द्विवतस्य या। वामावर्त्तर्वामतस्य विस्तीर्णजवन-साना ॥ म्द्रयंस्ततायोही रक्तजिङ्गा सुपूजिता। श्रम्यावदीर्घास्कृटितरक्रजिङ्गा तथा च या॥ ताखानाविखनेचा च प्रफरैविंरखैर्ट्हैं:। वैदुर्थमधुवर्षेस जलबुदुदमिन्नेः॥ रक्तविष्येय नयनेसाया रक्तकनीसकै:। सप्त चतुर्देश्वदन्ता भवेदस्थावतालुका ॥ षबुस्ता स्पार्श्वादः पृथुपश्चसमायता। श्रष्टायता ब्रिरायीवायुता या ग्रभनचणा॥ षडुस्रता भवेत्सेषु नेषु पश्चसु चायता। श्रायतास तथैवाष्टी धेनूनाके ग्रमावद्याः॥

मत्य खवाच ।

203

खर: प्रष्टं बिर: ख़ची मोजी च वसुधाधिप । वड्कतानि धेनूनां पूजयन्ति विचच्चाः ॥ कर्षे। नेचे ससाउश्च पश्चैव रतिमन्दन । समायतानि प्रस्थनो पुष्कं सास्ता च सन्सिनी ॥ चलार्य खना राजसेवमधी मनीविभिः। बिरोगीवासूता चैव भूमिपाचासता सर्घ ॥ तद्याः सुतं परीचेत रुषभं सक्सान्तितं। **उन्नतस्क्रम्बन्द**जुलाङ्ग्यनम्बं ॥ महाकटितरस्कर्भ वैदूर्यमणिसोपनं। प्रवासवर्णक्रकाणं सदीर्घसवुवासिं ॥ नवाष्ट्रमसङ्गीर्वा तीस्कारीर्द्रमनैः शुभैः । महिकाच्य मोक्रयो स्टेडिप धन-धान्यदः॥ वर्षतस्तासकपिसेः माञ्चस्य प्रवस्ते । मेतारक्रय कष्णस मौरः पादस हव पा रक्रनीसाभपृष्टस्य त्रवसः **एवकास**कः। पृशुकर्णी महास्कृत्यः सहरूरीमा च को भवेत् ॥ रकाचः कपिखेष्यस् रक्ष्यद्वस्य यो असेत्। स्ति।दरः अमाप्रशे बाजायस च प्रस्तते ॥ खिरधो स्क्रेम वर्षेन खिचख प्रमस्ति। काशनाभेन वैद्यस सचीनायन्यवन्तनः॥ यस भ्रागयते ऋके खसुखाभिसुके बदा। श्रविवासेव वर्षामां स च सर्वार्थसाधकः ।

माजारपादः कपिखा धन्यः कपिखपिन्नसः । मेता मार्जारपाइस धन्यो मिषिनिभेचपः ॥ करटः पिकुस्तरीय सेतपादसारीय च । खच्चपादिशासीव हिपाद: सेत एव प ॥ कपिश्वसनिभोधन्यपाचा तित्तिरसम्भिः। भाक्षणमूचाच्छेतन्तु सुखं वस प्रकाष्ट्रते ॥ नान्दीसुखः य विश्वेयो रक्तवर्षी विश्वेषतः। मित्र जठरं चस्र भनेत् पृष्ठम् गोपते ॥ ट्रांभः स समुद्रास्यः सततं कुस्रवर्द्धनः । मज्ञिकापुष्पचिषय धन्यो भवति पुष्टवः ॥ कमलुर्भेष्डलैखापि चित्रो भवति गोपते। श्रतसीपुष्पक्षंच तथा धन्वतरः स्रतः। एते धन्यासाथाऽधन्यान् कीर्मविश्वामि ते नृप ॥ क्रणतान्त्रोहद्वना इच्छक्त-प्रकास से। त्रवास्त्रणं द्वसास यावभस्रानिभास ये॥ ध्वाञ्च-स्टब्सवर्षास्य तथा मृवकस्मिनाः । कुष्टाः काणासाया सम्बाः केकरावासायेव प ॥ विषमश्रेतपादाश्च उद्गान्तनयनासाचा । न ते दवा: प्रसामका न ते भाष्यां साधा सह । मोक्रवानाञ्च धार्याचा भूयो वद्यामि जन्म ॥ खिकाकारऋषाय नेघोषपर्प्रखनाः । महाप्राणाञ्चेव तथा मत्तमातकुगामिनः॥

महोर्ख्ता महोच्छासा महावलपराक्रमाः ।

किरः कर्णा सलाटच वालिधस्यणास्त्रणाः ॥

केत्रे पार्चे च कल्णानि प्रस्यन्ते चन्द्रसन्तिषः ।

स्रेतान्येतानि प्रस्यन्ते कल्पस्य तु विशेषतः ॥

स्रमौ कर्षति लाङ्गूलं सुखुक्षा चैत्र वालिधः ।

पुरस्तादुद्यतानीखा स्वभस्य प्रश्चसते ॥

प्रत्तादुद्यतानीखा स्वभस्य प्रश्चसते ॥

प्रतिच्या-पताकाभा स्रेषां राजौ विराजते ।

प्रविणानि वर्त्तमते खस्यं से विनिवर्त्तिताः ॥

प्रदिच्यानि वर्त्तमते खस्यं से विनिवर्त्तिताः ॥

समुस्ततिप्ररोगीवा धन्यासी सूचवर्द्धनाः ॥

रक्तप्रदृज्ञागनयनः स्रेतवर्णाभवेद्यदि ।

प्रपेः प्रवालसदृष्टेनीस्ति धन्यतरस्ततः ॥

एते धार्याः प्रयद्वनि सेक्तस्या सदि वा स्वाः ।

धारितास्य तथा सुक्ता धन-धान्यविवर्द्धिताः ॥

धारितास्य तथा सुक्ता धन-धान्यविवर्द्धिताः ॥

ब्रह्मपुराणे।

ष्ट्रवभः क्रष्णसारस्त प्रत्यग्रस्त निष्टायनः । मनोक्षोदर्भनीयस्य सर्वस्वस्पसंयुतः॥

त्राह विष्णुः।

तपाइने च व्यभं परीचेत जीवनसायाः पुत्रं सर्वस्वचिषेपेतं नीसं लेक्टितं ना पुष्क-पादेषु सर्वश्यकं यूषसाकादकं। त्रथ सर्वेक्तमस्य नीससंज्ञकस्य द्वषस्य सञ्चणं। रेवास्टिं। यस्त वै पाण्डुरे। वन्ने ससाटे चरणे तथा। साङ्गुले यस्त वै शक्षः स वै नाकस्य दर्शनः॥ कास्तिकापुराणे।

नी ले त्यासदसप्रस्थः सेताङ्चि चन्द्रमस्तकः । ग्राभ्युर्थुवा से हिताची सन्नभोनीस उच्चते ॥ मन्नाष्ट्रपुराषे ।

खेरिता यसु वर्णन सुखे पुच्छे प पाण्डुरः। स्रोतः खुरविषाणाभ्यां स नीखेरिव उच्चते॥ मत्यपुराणे।

चरणास सुखं पुच्छं यस स्वेतानि गोपते। साचारसमवर्षस तन्नीसमिति निर्दिशेत्॥ दम एव स मेाक्रयो न स धार्यो उटहे भवेत्। तद्र्यमेषा चरति स्रोके गाथा पुरातनी॥ एष्ट्रया वस्तः पुचा यहोकोऽपि गयां त्रकेत्। गौरीं वाणुदहेद्वार्यां नीसं वा द्रषसुस्रोत्॥ स्रथोसार्गविधः।

### भवियोत्तरे कृषावाकां।

षाण्डं नीशं प्रक्ष्मपादं सपौष्ट्रं सेतपुष्टकं।
गोभिस्ततिभंः सहितसुसृत्रेत्तं विधि प्रृणु ॥
स्रियोवाच पुरा गर्गे। गोकुलेऽनघ पाण्डव ।
तं ते सम्पाद्यिखामि विधि यसप्रचोदितं॥
मातरः स्रापयिवा च पूजयेस्कुसुमाचतैः।

माल्याइं ततः कुर्यात् सदाभ्युद्यकारकं ॥ श्रक्षमुखे तु कलग्रमश्रत्यद्कश्रोभितं। तच बद्रान् जिपला तु खापयेद्रुद्रदैवतं ॥ सुसमिद्धं ततः कुर्थादक्तिं मन्त्रपुरः वरं । त्राञ्चेन जुड्डयात् षड्भिः पृथगाङ्गतिसंक्कृतैः ॥ पौष्णमन्त्रेसतः पञ्चाह्नुत्वा विक्रं यथाविधि । एकवर्षं दिवर्षं वा रोहितं श्वेतमेव वा ।। जीववसापयिक्तन्याः पुत्रं सक्षात्रसन्दरं । चतस्रो वत्सतर्थेय ताभिः सार्द्धमसङ्गतं ॥ तासाङ्क्षे जपेदिपः पति वो बिसनं द्रुअं। ददामि तेन यहिताः क्रीडधं इष्टमानयाः ॥ ततो वासे चिश्र्लस दिखे चक्रमालिसेत्। त्रिक्षतं शूच-चन्नामां चर्चितं कुसुमादिना ॥ पुष्पमासारतयीवं सितवस्त्रेस सादितं । विसुचेदसकाभिय तिस्भिवंखिनं दृषं॥ देवासये गोतु से वा नदीनां सङ्गमे तथा । इत्युक्तं गर्मसुनिना विधानं द्वसमोचणे ॥

त्रव मालपूजापूर्वकं त्रश्वुदयकारकं त्राहं खुर्थात् दृत्युकं तेन चाश्वुदयिकं त्राहं कर्त्त्रथमवेति गस्यते । तत्र त्राहं छला त्राहु-भोकृयतिरिकानामपि दिजानां भोजनादिना प्रीचनं छला तिखो-दकदानपूर्वकं पिण्डदानं कर्त्त्रथमित्युकं वाराच्युराखे । त्राहं छला त सुत्रोणि तर्पचीया दिजातयः । दला तिसोदकं पिछं पित-पैतामसेषु च ॥
कक्षके बद्रजपाननारं पुरवस्तादिजपोणुको विक्षुधर्मीत्तरे।
तच बद्रं जपिला तु खापयेद्रुद्रदेवतां।
तथैव पौर्षं स्त्रं कूमास्टानि तथैव च ।

'ब्द्रः' "नक्को ब्द्रमन्यव रत्यादिरध्यायो वर्जुर्वेदे प्रसिद्धः। पुरवस्तां "क्वस्त्रीर्वेत्यादिवोड्प्रकः। "बहेवा देवहेड्नमित्वाद्या स्वतः सुम्राप्डयंत्राः।

त्रम कविदिष्ठेषः सौरपुराचे ।

रहमानासः कसन्ने गन्ध-मास्त्रस्तादिभिः । समूच्य वस्तृत्रम् सुद्धं रहाध्यायं जपेत्ततः । तथैव पौरषं सुक्तं नायेहीहीस्य संस्ति।॥

"त्रावोराजेत्वेकं, "तद इति चलारि, "त्राव्यदोशनि चीकि, देवक्तानि चीचीत्वेकादश्यामानि बहुमंदिता । तदुकं मामविधा-नास्थे ब्राह्यके, "त्रावेराजा तदीवर्ग त्राव्यदोशनि देवब्रतानि चैका बहुर बाम बंदितेनां प्रयुक्षन् बहुं प्रीकाति" इति जपानकारं द्योग्धः कार्यः ।

## विषाधकीत्तरे ।

सुर्विष्ठं नवां मध्ये सुविखीर्य जनावनं । प्रयक्त अपयेदिदान् चहं पौष्णं समाहित:॥

श्वनाचं क्रमेख होमोऽिमधीयते । गवां मध्ये हट्रकसम्बद्ध पञ्चा-द्वागे परिसमूहनादिपयश्चयंख्वारान् विधायाग्रिसुपयमाधाय दिवस-तो ब्रह्माणसुप्तेमा उत्तरकर्मीपयुक्तं वर्षमासाय साज्यमधित्रित्य

पयसा सद तर्दुलान् प्रजिप्य पायसं अपियता सोद्कन्तर्दुशं खाखां प्रचिष पौषापदं अपयिता श्राच्यादीन्युदास श्राच्यं मंक्काय मित्राचेपाननारं प्रदिचणमिश्चं पर्युच्य दिचणं जान्याच प्रथममन्वारके रूह रतिरिति वडाच्याक्रतयो होतवाः । तद्यया रूह रतिः खादा। इदमग्रये। ॐ इद रमध्यं खादा। इदमग्रये। क इइ धृतिः खाद्या। इदमग्रये। क इद खध्तिः खाद्या। इद-मग्रये। 🗳 उपमोषमसामुदीधरत् खाद्या। इदमग्रये। तते। ब्रह्म-णानारके प्रजापतये खाहेति मनसा धाला त्रग्रावृत्तरती इता इदं प्रजापतये इति त्यागः। एव पूर्व पाचारः। तत इन्हाय खाई-त्यग्री दिवणतो जला ददमिन्द्रायेति त्यागः । एव उत्तर श्राघारः। श्राये खाइे शुन्तरपूर्वार्ट्से इता ददमग्रय दति त्यागः । एव श्राग्नेय श्राच्यभागः। योमाय खाहेति द्विषपूर्वार्द्धे जला दृदं योमायेति त्यागः। एष सौम्य श्वाच्यभागः। तदनन्तरमन्वारखे पायसेन गोय-न्नीकदेवताभ्यो होमः तद्यया 🧬 श्रग्नये खादा। इदमग्रये। अ बहाय खादा । इदं बहाय । अ वर्षाय खादा । इदं धर्माय । 🗳 पद्मपुपतये खाद्या । इदं पद्मपतये । 🗳 खपाय खाद्या । इदसु-शाय । ॐ त्रप्रनये खादा । ददमप्रनये। ॐ भवाय खादा । ददं भवाय । 🗳 महादेवाय खाहा । इदं महादेवाय । 🗳 ईन्नानाय खादा। दृदं र्द्रणानाय। श्रथ पौष्यचरोरेकाक्रतिः। पूषा गा श्रन्वेतु नः पूषा च रचलर्वतः पूषा वाजान् सनोतु नः । इदं पूष्णे । श्रय ब्रह्मणानार्थे खिएकसहायाइतयः सर्वप्रायश्चितं प्राकापत्यश्चरं जुड्डयात्। ततः श्रग्रये खिष्टकते खादा। इदमग्रये खिष्टकते।

इति पौष्णपायमान्यां खिष्टकद्वोमः। महायाष्ट्रवादिहोमस्वाक्येन। ॐ भ्रः खाहा। इद्मग्रये। ॐ भ्रुवः खाहा। इद् वायवे। ॐ खः खाहा। इदं स्वर्याय। इति तिस्तो महायाष्ट्रतयः। श्रय विश्वा श्रा इत्यादिभिः खाहानौः पश्चभिर्मन्त्रेः सर्वप्रायिस्तां। ॐ सत्वन्नो श्रग्ने प्रसुमुग्यास्त्रत् खाहा इद्मग्नीवहणान्यां। ॐ सत्वं नो श्रग्ने सुश्चो न एधि खाहा। इद्मग्नीवहणान्यां। ॐश्वयाद्याग्ने स्वन्नी न एधि खाहा। इद्मग्नीवहणान्यां। ॐश्वयाद्याग्ने स्वन्नी भेषजं खाहा। इद्मग्नये। ॐ ये ते श्रतं खर्काः खाहा। इदं वहणाय स्विने विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्योमहृद्धाः खर्केभ्यः। ॐ खदुत्तमं श्रदितये स्वाम खाहा। इदं वहणाय। श्रय प्राजापत्यं। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये। ततः संश्रवप्राञ्चनं, मार्जनं, प्रविष्प्रतिपत्तिः, दिचणादानमिति। एवं होमं परिस्रमाण द्वस्था- क्ष्मादिकं सुर्थात्।

तचाइ विष्णुः।

गवां मध्ये सुसमिद्धमिद्धां परिस्तीर्थ पौष्णं वहं त्रपयिता पूषा-भिगन्धे नुम दत्र रतिरिति च छता खबभमानीयायस्करमावादयेत् ।

'त्रयस्तरः' ले।इकारः ।

सौरपुराणे।

ततो रुषभमानीय श्रग्नेरत्तरतः खितं। सर्व्यास्त्रिचि लिखेसकं ग्रूलं वाही तु दक्षिणे॥

'बब्धिस्किषि' वामकटिभागे ।

कुदुनेगाङ्गिवलादी ब्राह्मणः मुममाहितः । तप्तिम धातुना पञ्चादयस्कारोऽङ्गयेद् रखं॥ २०४ देवीपुराचे ।

तन्नेन वासतस्यकं पार्चे ग्रूसं समासिखेत् । धातुना हेम-तारेण श्रायसेनाच वाक्स्येत् ॥ 'हेम' सुवर्षं 'तारं' रूषं, 'श्रायसं' खोचं । विष्णुः ।

एकसिम् पार्त्वे चक्रेकापरसिम् श्रूखेनासितश्च "स्रिकावर्षेति चतस्रिः "क्रकोदेवीरिति च खापयेत्।

विष्णुधर्मी तरे।

श्वक्तिं सापचेत्पद्मात् स्नाने तस्य तथा पठेत्। दिरस्ववर्षेति स्वच्यतस्रो मनुजेश्वरः। श्रापोदिष्टेति तिस्रस् अश्रोदेवीति चाष्यथः॥

"हिर्श्ववर्षाः ग्रुच्यः पावका द्रत्याद्यास्त्रतस्त्रोभिषेचनीया सचोऽपर्ववेदे प्रसिद्धाः।

पारस्करः।

श्वकासमूक्षान् कस्त्रशानशी स्वग्दामस्वितान् । सवस्तांश्व सरत्नांश्व चूतपस्त्वभोभितान् ॥ स्वापित्रता चतुर्भिन्तु मंद्वाच्यो टवभः पुरः । चतुर्भिर्वस्विकाः स्वाच्यास्तः सर्वान् विश्वप्रयोत् । स्वरः ससुद्रस्थेशस्य कीर्त्तयेद्शिवेषने ॥

"ससुद्रकोष्ठाः सिसस्य मध्यादित्याद्या स्वत्रोवकृषामा प्रसिद्धाः। एतत्र दृषस्य वित्यकानाञ्च स्वापनादिककास्य ताभिः सद विवाहं कर्तुं। एतत्र विद्यासम्बद्धादिविधिपूर्वकम् देवीपुराणे स्वष्टीकतम्। चतको विस्तिका भद्रा है चासभावते।ऽपिवा।
वस्यः सर्वाङ्गसम्पूर्णः कन्यका विज्ञिका भवेत्॥
श्रक्षकृत्य यथात्रोभसुत्रामं कारयेत्रामे।
विवाहस्त्रेकवस्यक्यां मीखेन भवते सहा॥
'कन्यका' श्रनुभ्रतमेथुमा। 'एकवस्परी' एकवर्षवयस्का।
तथा।

श्रष्टाभिर्धेतुभिर्युक्तस्ततुर्भिरचवा क्रमात्। चिद्यायनीभिर्धन्याभिः सुद्धपाभिस्र श्रोभितः॥ 'निद्यायन्यः' चिवर्षवयस्ताः। सर्वे।पकारेकोपेतः स सर्वस्य वरोमद्यान्। जस्रुष्टको विधानेन श्रपि स्पतिनिदर्भनात्॥

त्रादित्यपुराणे ।

विश्वर्ष्याच गुर्विष्यो देचा मावा दवस्य च।
त्रष्टी वाच चतस्वो वा चचास्वाभमचापिवा॥
विश्वर्षभीत्ररे।

वस्तर्यश्वतसञ्च तं रवश्च नराधिप। श्रमकुर्यात्ततः पञ्चाद्गन्ध-मास्त्रेय प्रक्रितः। किक्किणीभित्र रम्याभिक्षणा चीनांश्चकैः श्चाभैः॥

'किद्भिष्यः' घर्घरीकाः।

श्रादित्यपुराणे।

घष्टां खेरिकतां द्वात् ग्रङ्गे च पटलं ग्रभं। 'पटलं' सुवर्णादिनिर्मितः क्षेत्रः।

## देवीपुराणे।

त्रिक्षिलोत्स्व्यते पूर्वं गावेऽसङ्ख्य सर्वतः । त्रिवधर्मे स्तरे ।

रक-पीतेस सुसमेः सुदुमारीस वर्णकेः । यथात्रोभं समासभ्य विभवेः पूज्येद्द्यान् ॥ किन्द्रिणीरवकापेतां घटिकाश्चरकान्तितां । स्वस्वितर्द्धभद्रस्य नानारक्षोपत्रोभितां ॥

### 'खिखाकः' विच्छन्दप्रभेदः।

त्रष्टात्रुखप्रविसीर्का हेमपद्मविनिर्मितां। राजतीं चर्मकोवापि माखासुरिक्ष विन्यसेत्॥ तद्विधां पृष्ठमाखाञ्च पुटान्तकतुदिश्चतां। नानाभरणसंयुक्तां उदराईप्रकमिनीं। हेम-राजत-कौषीं वा नानारक्षोपश्लोभिताम्॥

### 'कोषी' तासमयी।

पष्टवस्त्रेविचिचे यथात्रोभमसङ्ग्तां। कार्ये प्रदङ्गदयमस्य सदस्त्रचामरान्वितम्। पद्मं त्रिर्वि सौवर्णं चन्द्रं चन्द्रकथवितम्॥

# 'चन्द्रकः' मयूरपिष्कं ।

भ्रमराश्वत्यपत्रेश्व बभीयाद्रक्षमंयुतम् । गैवैयकेन दिखेन नानावस्त्रोपभ्रोभिना ॥

### 'रीवेचकं' कप्टभूषा ।

घष्टाक्षांस्वमयीं ग्रद्धां मले वभीत सुस्तनी।

खुरैः गौवर्ष रौणेख नेयूराप्रदश्ववितां। पहतस्त्रीर्विचिष्य चयात्रोभमसङ्गाम्॥

पारस्करः ।

श्रवासङ्ख्य तान् सर्वान् स्ट्राधायं समाहितः । त्रावयेत्पौरवं सन्नं तथा प्रतिरचानि च ॥

"त्राह्यः त्रित्रामो रुपभो न भीम रुखाचा दादत्रकारः प्रति-रुषसंज्ञाः ।

विष्युः।

द्यातासङ्गं साताभिः चतस्भिर्वस्थतरीभिः सार्द्धमानीय सद्रान् पुरुषस्त्रमं सुम्राष्टीय जपेत्। पिता वस्तेति च मन्त्रं रवभस्य दक्षिणे कर्षे जपेत्।

विष्णुधर्मे सिरे।

मन्त्रं पितावसीति प्रतीतं अपेडपस्थे दृष्भस्य कर्षे ।

'त्रपस्यो' दिष्णे । पितावस्रोति सन्नोऽधवेवेदे प्रसिद्धः। "पिता वस्रानां प्रतिरच्यानां स्रष्टो पिता सदतां गर्गाणां वस्रोजरायुः प्रति-धुक्पीयूष त्रायुक्या घृतं तदस्य रेतः" दित ।

श्रादित्यपुराषे ।

साविजीच जपेसान तथाचैवाचमर्थणं । कर्णजपच दशासु हवभस्य न संब्रवः ॥ 'श्रवमर्थणं' ''स्तदा सत्यश्वाभीद्वासपस रत्यादिपसिद्धं । विष्णुधर्मोक्तरे ।

ततोऽद्धिते जपेनान्त्रमिमं प्रयतमानयः।

रुषोऽषि भनवान् धर्मसृतुन्धादः प्रकीर्त्तितः । रुषोमि तमर्थं भन्नद्वा य मां रचतु सर्वतः ॥ पारस्करस्वेतमेव मन्त्रमभिधाय ।

दित प्रार्क रुवेन्द्रकां स्ट्डीतबुस्मास्तिः ।

किः प्रदेशिषमारुख वमस्कुर्यास्त्रपाविधि ॥

प्रस्टक्रुस्तामम् गवामेतावान् विधिरिक्षते ।

प्रदेशान्याभिसुस्तः सुर्याद्वावो रुवन्त्रथा ॥

गावोरुवस्रोभयतो रुवमध्ये निवस्त्र च ।

सर्वेषां कस्टक्तास्त्र स्वेवयेन् परसारं ॥

प्रयं हि वो मया दत्तः स्वासाम्पतिदत्तमः ।

सुर्यक्तिता मया दत्ताः पत्यः स्वा मनोरमाः ॥

संघोत्र्येता मया दत्ताः पत्यः स्वा मनोरमाः ॥

संघोत्र्येता स्वा दत्तः स्वास्त्रस्ता स्वा स्वास्तः ।

ततो नोचं ससुन्वार्ये श्रमुकस्या दति मुवन् ॥

रुव एव स्वा दत्तः तन्तार्यतु सर्वदा ।

सन्ने सित्वं स्वाविद्युन्तार्यं विनिन्निपेत् ॥

ददन्तु पारस्करेणैकप्रनीते।हेन्नेन हवोस्तर्गवाक्यसुनं। त्रनेक-प्रमीतोहेन्नेन तुनीसोस्तर्गे सन्त्र उक्तः।

वाराइप्राचे ।

नरा ये चाच तिष्ठन्ति पतिताः पित्रवान्धवाः । तेषाभावलयं चाता नीकोसुको वचाविधि ॥

ग्रहीलोद्मरं पाचं कला कच्चतिकोदकं । करेण पृष्डमादाय पिक्षासुम्बेत् हर्व ॥ 'खद्मरं' ताम् । ब्रह्मपुराणे ।

खधा पिट्टभ्वे। माहभ्वे। बस्ध्यश्वापि द्वप्तये। माहपशाञ्च चे के विश्वे वान्ये पिरूपक्षणाः ॥ गुद्-मग्रुर-बन्ध्नां चे बुखेषु ससुङ्गवाः । ये प्रेतभावमापना ये चान्ये माद्धवर्जिताः ॥ वृषोत्सर्गेय ते यर्वे सभनां व्यतिसन्तमां । दद्यादनेन मन्त्रेष तिसाचतयृतञ्चसं। पिहम्बय समासेन बाह्यणेभ्यस दिल्णां॥ त्रजेन मन्त्रेण बद्धपिष्युद्देशेन दृषसुत्र्येत्। विष्णुः ।

एतं युवानं पतिं वोददामि तेन क्रीड्कीश्वरच प्रियेख। माहास्रहि प्रजयां मातन्भिर्मारं धाम दिवते यौमराजन्<sup>(१)</sup> ।

वृषं वत्यतरीय्क्रमेशान्यां कासचेहित्र । 'कासचेत्' प्रषोदयेत् । त्रनेन मन्त्रेषेति प्रेवः । विष्णुधर्मे सिरे।

> एतं युवानं रुषभं रदामि गवां पतिं वृष्यपतिं सद्पं ।

<sup>(</sup>१) यतं युवानं पतिं वे। ददामि तेन की इन्ती खरच। मासाचि प्रजा-मातनुभिर्मारियाम दिभते सीमराजनं इति क॰।

श्रमेन बाई चरत प्रकामं .
कामं तथा प्राक्तनक्सतर्थः ।
प्रकाखयेकं दवमं ततस्त
पूर्वी दिशं वस्ततरीस्र सर्वाः ॥

#### कात्वायमः ।

जीववसायाः पर्यायन्याः पुत्रे यूथे व<sup>(१)</sup> हपिस्तामः स्वात्त-मस्रदृत्य यूथे सुस्वास्त्रतस्रोवस्तत्रर्थस्वास्त्रासद्भृत्येतं युवानं पति वोद-दामि तेन क्रीडनीस्वरय प्रियेष मानः साप्तजन्तवा संविदाना रायस्त्रोवेष समिवा मदेनेत्येतयेवोस्वृत्वेरसम्बस्तमभिमन्त्रस्यते मयो-भूरित्यनुवाकशेषेण ।

### ब्रह्मपुराणे ।

त्रय रुत्ते वषोत्सर्गे दाता वक्रोक्रिभिः पदेः । ब्राह्मषानाञ्चयत् किञ्चिचेनेत्सृष्टम्, निर्जने । तत्कञ्चिदन्वोन नयेदिभाच्यं न यथाक्रमं ॥

श्रम निर्जने येन केनापि यत्किश्चितुसृष्टनाद्न्येन केनचित्र नेयं न च विभाष्यमिति ब्राश्चाषान् प्रति दातुक्तिः ।

श्रव मोत्रवसानमार पारस्कर: ।

वक्रतोचरकेंद्रके चेपकीयः संगोपतिः।

वस्रतर्यय ताः सर्वासमिव सर कासयेत्।

श्रयवा गांबुखं चेषा वज्रगोधनसङ्खे ॥

<sup>(</sup>१) यूचे रूप्ये चैति व ।

### विवधर्मी तरे।

एवंविधञ्च खपभं गोपतिं गोधनसमं । विस्ताजननप्रायं बद्धसौरावस्कृवां ॥ नानाभरसम्बुकं पूर्वभोभासमन्तितं । गोमातरस्य संपूत्र्य विस्तेष्टिवगोकुन्ने ॥ एवं विस्त्र्य स्वस्तिवासनादिकं कुर्यात् । पारस्करः ।

निष्कृतने गोपती तत्र ब्राह्मधान् खिख वाचयेत् । दयात्र दिखणानेषां ब्राह्मधान् भोजयेत्रतः ॥ विद्रस्थं दद्रकुषं तथा खानघटानपि । होत्रे प्रद्यात्तत् सर्वे धेतुं चैव पयखिनीं ॥ वाराहपुराये ।

विप्राणां वचनं क्रला घषा प्रक्रा च दिख्यां। 'विप्राणां वचनं' विप्रैः खिस्तवाचनं। विष्णुधर्मीक्तरे।

वासोयुगं है। तुरय प्रदेयं
सुवर्णयुक्तं सघृतं च कांस्यं।
प्रिक्पिप्रधानस्य तथैव मूख्यं
देयं तथा हृष्टिसुपैति राजन्।
विप्रासायासं दिध-सर्पिषा युतं
सक्योजनीयाः प्रथमा च मित्रं॥

तच ब्राह्मणभोजनं स्ट्रखाये कर्त्तवां तथाचीकं व

रद्रस्थाये भोजयेच त्राष्ट्राणान् वे यद्याविधि।

एवं विधिना सुक्रसः द्वभन्दः धारचादिनिषेधमाच पारस्करः ।

विधारयेच तं कश्चित्र च कश्चित्र वाच्येत्।

न दोच्येच तां धेतुं न च कश्चन वस्थेत्॥

त्रश्चपुराणे।

नासी वाद्यो न तत्त्वीरं पात्रस्यं केनचित् कवित् । प्रिवधर्मीक्तरे ।

ये सवाः साधिभर्तुकाः विश्वाद्धाः शिवितियाः।

तान् वादयिका ये मूढाः पापाचारा नराधमाः॥

ते मद्दाप्रखयं यावद्वेषनरकादिषु।

पत्त्रको विविधेचीरैः पत्नी-पुकादियंयुताः॥

राज्ञस विषये यस्त्र जना यत्र नराधमाः।

वादयिका द्वयं पापाः पापन्तस्थापि तस्त्रमं।

तस्त्राचिवारयेद्राजा वाद्यमानांस्य तैर्द्रवान्॥

दैवीपुराषे।

एवं कता श्वाप्तोति पासं वाजिमसोदितं।

यसुद्दिश्वोत्स्चेदसं स सभेताविचारकात् ॥

एवं ख्वोत्सर्गविधं नरेग्यः

करोति भक्त्या निजपूर्वजाना ।

उङ्गृत्य तान् दुर्गतिपद्दमग्राम्

स्वयं सस्तोकं ससुपैति श्रम्भोः ॥

भविकासि ।

खेच्छाविद्वारिषं दुन्नं गर्जन्तं सुखदं गर्वा । ककुष्मिनं यूथपतिं धन्या सुद्धन्ति गोष्टवं। द षोस्पृष्टः पुनात्येव दत्रातीतान् दत्रापरान् ॥ चिकिञ्चित् सुत्रते ते।यं ससुन्तीर्थ जसामारीं। वृषोत्पृष्टं पिद्धषानादच्यं ससुदाइतं ॥ येय येय सुप्रेक्तीयं खाद्रुखादिभिरकतः। सर्वन्तदचयन्तस्य भवेसीवाच संप्रय: ॥ प्रक्रेः खरेवा यद्गुमिसुह्मिखत्यमित्रं रुषः । मधुकुद्धाः पितुदास्य श्रवयासा भवन्ति वै ॥ **यइसनम्ब**माचेष तड़ागेन पथा श्रुति: । पितृषां या भवेत् द्वप्तिसां द्वषस्तितिरचते ॥ थोददादि तिसैमिश्रांसिखान वा श्राद्धकर्मणि । मध् वा नीसखर्डं वा श्रवयं सर्वमेव तत्॥ 'मीखखर्डः' नीखरुषः। यंद्र्मिमालिखति इट्टक्न-खुरैः स दृप्तो-यरुभां करोति प्रतिमन्नवृषासिरीच्य । कासं समस्मिप तस्विवाइकर्तः यनोषमावद्वति वक्रसभागतस्य ॥ इति वृषोत्सर्गः।

इति त्रीमहाराजाधिराज-त्रीमहादेवीय-सक्तकरणाधिपति-पिष्कत-श्रीहेमाद्रिविरिचते चतुर्वर्गचिन्तामणौ परिशेष-खाडे त्राद्धकारे प्रेतहिप्तकराणां तिस्रोदकत्राद्धा-दीनां प्रयोगोनाम विंघोऽध्यायः॥ ॰ ॥

## श्रथैकविंश्रीऽध्यायः।

येनादाववनी वनीयकथाश्र्न्यावदानाहिमत्-श्रीमहिच्चपाणिपद्मवस्ता सम्यक्षृता सम्पदा । हेामस्तोमपरम्पराभिरत् सा द्यौरप्यनात्तीं कृता साऽयं विक्र सिपण्डनाविधिमथो हेमादिस्हरि: कृती ॥ श्रथ सिप्ष्डीकरणप्रयोगः ।

तच संवत्सरपर्यम्तं प्रेतार्थानि कर्माष्यिभिधायोकः मार्कछेष-पुराषे।

चय संवक्षरे पूर्णे यथाविकायते नरेः । सपिष्डीकरणं त्राह्वं तचापि विधिक्चाते ॥

श्रव 'संवत्तरे पूर्णे' दत्ययमौत्यर्गिकः कालः, कारवाकारप्रवृक्षा-स्त्रमणूर्णेऽपि संवत्तरे यक्षापवादिकाः कालाखे सर्वेऽपि पूर्वमेव कालप्रकरणे प्रतिपादिताः। सपिष्डीकरणस्त्रचल्तु साद्धभेदप्रकरणे प्रतिपादितम्। तस्य चैतावत् संचेपताद्धपं। श्रिचरप्रमीतप्रेतीभृत-मनुखोद्देशेनेकोद्दिष्टविधिना पिष्टलप्राप्ततन्त्र्यंमनुखोद्देशेन पार्ववि-धिना युगपदेकप्रयोगात्मकलेन नाश्चापभोजनेऽनुष्टीयमाने प्रेतार्था-दकं पित्रर्थपात्रेषु प्रेतिपष्टस्य पिष्टपिष्डेषु विभव्य प्रविष्यत दति सपिष्डीकरणस्य विधिदस्थत दति प्रतिश्चायास्मिन्नेव पुराक्षेऽभि-दितम्।

प्रेतोद्देषेन कर्क्य त्राद्धं तत्र समाहितैः । तचापि दैवरहितसेकार्धेकपवित्रकम ॥ नैवाग्नीकरणं तच तचावादनवर्जितम । श्रपसव्यञ्च तचापि भोजवेदव्जोदिजान्॥ पिक्षचर्यार्थमपि च भोजयेच तथापरान। विशेषसाय चान्ये। (स्ति प्रतिमासक्रियाधिक: ॥ तं कथ्यमानमैकाय्याद्वदतोमे नित्रामय। तिस-गन्धोदकैर्ध्कं तच पाचचतुष्टयम् ॥ कुर्यात् पिद्धणां चितयमेकं प्रेतस्य पुचक । पाचचये प्रेतपाचमधार्घ्य प्रवेषयेत् ॥ थे समाना इति अपन् पूर्ववक्रियमां चरेत्। स्त्रीणामधेवमेवैतदेकोहिष्टसुदास्तम् ॥ सपिष्डीकरणं तासां पुचाभावे न विद्यते । एकोहिष्टं तु वै तायां कर्मयं बन्धुभिः यदा ॥ भविष्यत्प्राणे।

पात्राणि कता चर्तारि पूरियता तिलाम्बुभिः । विष्वेकं पिट्टपात्रेषु प्रसिद्धेन्नाम-गोत्रतः ॥ याज्ञवस्त्राः ।

गन्धोदक-तिसैर्युनं सुर्थात्पाचचतुष्टयम् । श्रृष्टीर्थे पिष्टपाचेषु प्रेतपाचं प्रवेचयेत् ॥ ये ममाना इति दाश्यां भ्रेषं पूर्ववदाचरेत् । एतत् सपिण्डीकरणमेकोहिष्टं क्लिया श्राप ॥ गत्मेश्वन्दनादिभिद्दनेन तिसेश्व युक्तं पापचतुष्टयं, प्रेतादिश्वो-प्रश्नेपाणं कुर्यात्। तन प्रेतायाधं दला क्रेषं तत्पानस्यं जसं पिता-महादिपाचेषु ये समानादित दाश्वां मन्त्रास्यां यद्याक्रमं पिट्टदैव-त्याश्वां प्रसिद्येत्। क्रेषन्तु कर्म ब्राह्मधनिमन्त्रसादिपावंसवदास्यरेत्। एतदुक्तप्रकारं पितामहर्देवत्यं पावंसं प्रेतदैवत्यं धैकोह्एमाद्धं सपि स्डीकरणसंद्यकं वेदित्रस्यं। स्तिया प्रिप चैतत्कार्यः न पुनः पुद-पसीव।

# चतुर्वित्रतिमते ।

सिपाडीकरणद्यान्ते सम्पूर्णेऽभ्युद्येऽपि वा ।
दादशाहे तु नेवाद्यिमानं वैकादशे नथा ॥
पूर्वे कला नवं ग्रेतसुत्तरान् प्रपितामहान् ।
सतुर्भिः पिक्षभिन्नुं पार्ववन्तु विधीयते ॥
सलारि पार्थपानाणि अर्थयेत्पूर्ववन्तुं चिः ।
ग्रेतपानं पित्वणान्तु पानेषु निनयेद्वुं धः ॥
मधुवातात्र्यृतं अक्षा संगन्कध्वमिति श्रृतं ।
ये समाना हति दाभ्यां वेचिदिन्क्रन्ति स्रस्यः ।
एवं पिग्डेषु कर्म्यं परमन्तु विसर्भयेत् ॥

# त्राश्वलायनस्त्रपरिभिष्टे।

श्रय सिपडीकरणं चलार्यंद्रपाणां के प्रेतस्य पीचीतरेवां।
प्रयमं पानं चित्र पाणेतु नियोजयेत्। समानीव श्राकृतानी ह्येवं प्रयमं
पिच्छेतु नियोजयेत्। मधुमती भिः सङ्गच्छा धानित दाभामेवं चतुर्थेःउतुश्चापितो भवतीति। नचाच देवं भोजयेत्, प्रागेव देवेऽर्घमञ्चास्य

द्त्वा गत्थ-माखीः पात्रमर्चविता ज्ञतत्रेषं पिरुष्यः पाषिषु द्वात् । कात्यायमः ।

ततः संवत्यरे पूर्वे चलारि पाषाणि सतिज्ञनभोदकानि पूरियला जीवि पितृचासेनं प्रेतचा पाषं पितृपाचे व्यासिद्यति वे समाना इति दाभ्यासेतेन पिछोवाकातः ।

# कूर्मपुराषे ।

**২૨ ସ•** |]

सिप्छीकरणं प्रोक्तं पूर्णे संवक्षरे युनः ।
कुर्याचलारि पाणाणि प्रेतासीनां दिज्ञोत्तमाः ॥
प्रेताष्टं पिद्धपाणेषु पाणमासेषणेत्ततः ।
ये समाना दति दान्यां पिष्डानप्येवनेव दि ॥
सिप्छीकरणत्राद्धं देवपूर्वं विधीयते ।
पिद्धनावाद्येत्तव पुनः प्रेतस्व निर्दिशेत् ॥

#### वैसवाप: ।

श्रध विपालीकरणं वंतसरकेकं पिष्डमन्ति स्थापे वंतस्र रे चलार्यंद्रपात्राणि प्रयुनिक तत्रेकं प्रेताय त्रीणि पिष्टभ्यस्त् प्रेतपात्रं पिष्टपात्रेव्यासिस्रति से बमाना इति दाम्यामेवं पिष्डोथाभिन्द्रप्रत्येष वोऽनुनतः प्रेतः पितरसं द्धामि वः । जित्रमस्तिति प्रेषाणां जावतां चिर्जीविता । बमानीव श्राकृतानि समानास्द्यानि वः । समान-मस्तु वोमनो यथा वः सुसहासति ।

सङ्गच्छधं संवद्धं संवोमनांसि जानतो देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते इत्यभित्रसा-पतित-धूषहननस्त्री वातिचारिसी नातिदिशेत्। 'त्रतिदेशः' पिट्टभिः सर्च संसर्जनम् । त्राह हारीतः ।

समाप्तेऽन्दे पद्मश्राक्षं विभिनत्प्रतिपादयेत्।
चतुरोनिर्वपेत् पिष्डाम् प्रथमं तेषु सन्धयेत् ॥
वर्षा पद्मवपाद्मैव द्मवदानामि यानि च ।
इता तानि विभानेन भेषं पिष्डात् समावपेत् ॥
ततः प्रस्ति वै प्रेतः पिक्सामान्यमाप्त्रयात्।
विदते पिक्सोकस नतः श्राहं प्रवर्त्तते ॥
विभिना च नियुक्तस्य यावक्षोमानि वै पन्नाः ।
तावद्रवंशद्याणि स्वर्गकोके महीयते ॥

# श्राद विष्णुः।

संवत्सराने प्रेताय तिपने तिपतामहाय तत्प्रितामास प ब्राह्मणान् देवपूर्वान् भोजयेदपाग्नौकरणमावाहनं पाद्यं प दुर्खात्। संद्यान् ला प्रथिती समानीव इति प्रेतपाणं पाचनये योजयेत्, एक्टिप्टसम्प्री पिष्डपत्प्रयं सुर्खात्, प्रेतपिष्डं पाच-पाद्योदकवत् पिष्डचये निद्धात् कर्षृपयस्त्रिकर्षेऽयेवं। काठकरुक्के पतुर्थं पिष्ड-सुत्रुक्ष पेधहृता पिष्डेषु निद्धात्संद्यान्, ला प्रथिती वायुर्गाः प्रजापतिः संद्यास्य पूर्वेभिः पिद्यभिः सह समानाः संवे। मनांसीत्ये-वसुदक्रमिति।

### त्रह्मपुराषे ।

चतुर्भश्चार्थपाचेभ्य एकं वासेन पाणिना । ग्रहीला द्विणेनैव पाणिना च तिस्रोदकं॥

चंद्रवतु वा पृथिती ये समाना इति सारन। प्रेतिविष्ठका इक्षेतु चतुर्भागं वक्षं विपेत् ॥ ततः पितामशहिभाक्तमलीय प्रथक प्रथक्। बे बमाना इति दाश्वा तळाखन् वसर्पयेत्॥ श्रर्धाम्मेनैव विधिना प्रेतपाचाच पूर्वबत् । तेभ्यद्यार्थे निवे**षेव पद्याच खयमाचमे**त् ॥ म्रथ तेनैव विधिना दर्भमुलेऽवनेननं । पितुर्दन्ना तु पिष्डन्तु दशाङ्गक्त्या तु पूर्ववत् ॥ दचा पिष्डमचाष्टाङ्गं धाला तकाखमीयरं(१) । सुवर्षक्ष्यदर्भेन्त तस्मिन् पिष्डं ततस्त्रिधा ॥ द्यवा वितामहादिभ्यः विद्यभ्यः प्रेतमर्पयेत । संस्क लात्तप्रथिवीं वायुर्ग्धाः प्रकापितः॥ एतकान्त्रं जपेद्वत्या यमानीवनामेव च(१)। ये समाना इति दाश्यां पित्रश्यः प्रेतमर्पयेत्॥ स्वनुं सांस्ततसांस्तीन् पिष्डान् इता प्रपूजयेत्। ऋर्घ-पुष्पैक्षया धूपैर्दीप-मास्त्रानुखेपनै:। मुख्यम् पितरङ्गला सुनयश्व यथाक्रमं ॥ चाच कञ्चिकानुभाव्यकार चाइ।

यद्यपि प्रेताय ब्राह्मणान् भोजयेत्तत्विचे तत्पितामदाय च

<sup>(</sup>१) तच्च सुभाखरमिति ख॰।

<sup>(</sup>२) पाठोऽयमादर्भप्रकानुवारेख मुनितः, परनवयं न समीचीनो विकारित ।

तलपितामहाय चेति सार्यते, तथापि पृथक्षम्याभावास्वान्तप्रचाच प्रेतोऽपि पितामहाद्यर्थेब्वेव चित्रु ब्राह्मचेषु निवेम्यते । यथामावास्वा-दित्राद्धेषु कदाचिदेकस्मिन् ब्राह्मणे पिचादयस्त्रयोऽपि भोष्यको एव मचापि पितामहाद्येषु चिव्वपि ब्राह्मणेषु प्रेते।ऽपि निवेम्यत इति ।

श्रसि च स्रती पुनःश्रन्दः ।

यपिण्डीकरणं श्राद्धं देवपूर्वं निवेदयेत्। पितृनावादयेसच पुनः प्रेतं विनिर्दिषेत्॥

स एव पुनः जन्दस्तरोपपद्मते यहा तेम्बेव निषु नाह्मणेषु प्रेतोऽपि निवेम्यते नापि पृथमिति । एवं च सति सर्वतस्त्रस्य संसर्गः कतो भवति । संसर्जनार्थं दीदं कर्म क्रियते । प्रेतस्यापि तेम्बेवाद्यत-लात् प्रेतार्थमपि तङ्गोजनं भवति, पिश्चे अयुग्मान् भोजचेदिति च यत् सार्थते तद्योवमनुग्रद्दीतं भवति प्रेताय पृथक्त्राद्माक्षकक्पनायां चतुरादिसङ्काकेषु नाह्मणेषु तदिद्धांत ।

किस ।

प्रेतपानं पित्रपाने व्यासिश्चत्या घेषितत्यपि न सङ्गच्छेत तथा दि यदि प्रेता घंदानात् पूर्व मेवा सेषनं क्रियते तदा तत्पाषया दिक्षीभा-वात् खुतः पाचात् प्रेतस्या घंदानं भवेत्। न चा सेषिता त् पित्रपा-चादिति वाच्यं। न झन्या घंसुपक निपतेनान्य सार्घदानं युक्यते। पिताम इष्यं दि तत्क स्थितं न पितुः।

श्रय प्रेतार्ष्यदानाननरमायेषनं जियते तदा क्रतेऽर्ष्यदाने न तद्र्ष्यदानार्थादायेषनं स्थात्, स्रक्तेन तु प्रकारेष न कश्चिदिरोधः। तदेतद्युकं। यतः प्रेताय ब्राह्मषान् भोजयेदित्यादिना स्थतादेकैकं पितरसुद्धिकेकं बाह्यकं भोजयेदित्युकं। तत्र प्रतिपुरवनिर्देशात् प्रयक्ष्मन्दापेचैव कर्तुं न युच्यते।

श्रवासि प्रथक्षन्यने भवतामतीव प्रवीवननार्षे ग्रह्मन् सृति-पुरावक्षतां वचनं । तवादत्यद्वनः-स्रमन् ।

षपिकीकरणे विप्रान् भोजयेत्पार्वणे यथा।
प्रथक्पकरणं प्रेतार्थनेकोहिष्टं विधानतः॥
पपिकीकरणे वीर कुर्याक्ष्णाद्भदयं नृप।
एकोहिष्टं पार्वणञ्च दत्याच भगवान् विवः॥

नतु नैवं सित पुनः अस्य खपपन्नो भवति । मैवं । पुनः अस्य द्यमचाँ प्रवासकते पितृषामावा इनकृषा पद्मात् प्रेतस्य कुर्यादिति । न
चैवंविधं कचिद्पि वाक्यमस्य तेस्येव ब्राह्मणेषु प्रेतस्य वाइधितयः
दित । नन्येवं सित सद्यानुग्रहोन स्थात् इन्त ति स्व स्वमनुग्रहातां
सम्बंदिक एव सर्वार्थमिप भोजवितस्यो भवेत् । न चैतदुपपद्यते, नस्यवैकं सर्वेषां पिष्णेर्थास्थातमिति भौनकवचनात् । सदय्येकैकमपि विदांसन्दैवे पित्रो च भोजयेदिति मनुवचनन्तस्थापि सपिष्डीकरणविषयलं
वनुमन्नस्यं यत्रायचैकस्या एव दौयते तदेकोद्दिष्टमभिभीयते, चिभ्यस्य
सन्दैवे पित्रो च भोजयेदिति मनुवचनन्तस्थापि सपिष्डीकरणविषयलं
वनुमन्नस्यं यत्रायचैकस्या एव दौयते तदेकोद्दिष्टमभिभीयते, चिभ्यस्य
सन्दैवे पित्रो च पार्वणमिति । यदा तु युगपदेकस्थिन्नेव काले
पार्वणैकोदिष्टे स्थातान्तदा सपिष्डीकरणमिति तदेतदेकनाद्याणपन्नेप्रमां विनम्यते ए पृथ्योके।दिष्टाभावात् । स्रते। यथा ब्राह्मणभेदे
पार्वणसाहित्यमेवमचापि वाष्यं।

यशोकं पितामशादिविप्रेष्वेव प्रेतेऽप्याह्रयमाने पिश्चे श्रयुग्मा-नित्यकानुग्रशः कादिति । तनैतयोः पार्वणैकोहिष्टयोर्विभिन्नलात् मिशितयी खावी चतुर्भिर्वि दिजे: सम्पर्वेर में कच्छिम स्म्यानामपा-चात् पचान्तरेऽचनुग्रहोऽखास्त्रेव । वहिष चिद प्रेनार्घ्यहामान्पूर्वमा-नेचनित्वादिना विकच्योक्तं तदपि न किञ्चित् अर्घदानायैक हि न नि:ग्रेषीक्रय प्रसिच्यते । ततसार्ध्यदानमासेषनं चेत्रुभवमपि सादेष न हास्त्रेनाची दनेन सेचनं कर्नकिलावेंविधं सरकाखि चतः पिचे-खेव विप्रेषु प्रेतस्थावासमं कर्त्तस्थामित्यमुक्फ्तं। समरिस्टहीतस्थायं पचः ब्रिष्टैः। श्रतः प्रेताचे प्रथक् पिताजदाद्यं च प्रथक् ब्राह्मचान् परिकल्य सपिप्डीकरणं कार्यामिति खितं। इह वेल्ह्याद्यवस्थ-मास्वातारः पिष्टपाचेषु प्रेतपाचं प्रसिचयेव्हित्वच प्रेतसम्बनेकं खाच-चते, प्रकर्षेष रतोगतः विष्डदावादेः सकात्रात् प्रचान रति विरम्भीतो दुद्धप्रितामदः प्रेतशब्देनोचतः इति । चतव्यीकः मर्खपानं पिनर्थपानेषु प्रश्वेननीयं तदीवञ्च पिन्छः क्लिकेनु वंसर्कनीय इति। इदि लिचिरम्दतः क्रेनशम्बेनाभिधीयते तदा तदर्धपाचीदने पिह्नपाचेषु प्रथिते स्ति तत्पाचित्त्रीभावात् प्रेतस्वार्धदानं व स्नात्। यहि तु चिरस्रतः प्रेतशन्देगाभिधीयते तदा न कश्चिद्दीयः, तथा नीरकार्चदानाभावात्। प्रयुक्तव प्रेतेभ्यो दरातीत्वादिषु प्रजीतमार्थ प्रेतबन्दः । श्रतोस्रतमास्याचिनि प्रेतबन्दे चपायसुपपन्तेः श्रवति व एकाष यशीतुं युष्यते ।

काडकरूक्ता च स्कृटोक्टीव सङ्कप्रियतामस्विष्डामारेषु संबर्ध-नसुक्तं।

तस्या ।

चतुर्चे विष्यसुम्य वैश्वं कला विष्येषु निद्धादिति ।

#### चन एव सङ्ग्रातातपः।

निक्ष पहुरः पिष्डान् पिष्डदः प्रतिनाजतः । ये बन्नाना दति दाध्यामादम् विभवेत् विधा ॥

प्राचक्रम्याचादि पुरविष्डाभिप्राधेष । क्यमिनि चेत, काष्ठकरञ्जावाक्यानुसारात् । व च प्रमीतिपिखकाचान्निमलासदिन-प्राचेष लासकदानुपपत्तिरेव । यदि वा चिरन्दतः प्रेतकदेनोचीन तहा "कः यपिकीक्षतं त्रेतं इक्षक्षिके नियोजयेत्। य तु पापं बसाप्रीति पित्रहा चापवाचते''॥ इत्योतचापम्होत, विपञ्जीकरणः-नकारं तसा प्रत्यम्दनेकोहिष्टश्च विचितवान्, चिरस्टते तु चङ्कप्रिक-तामचे प्रेतमन्दाविधेचे यपिष्ठीकरणावनारं तस्य प्रयक्परानाभा-बादेव निवेधोऽवकस्थाते। तसाद्बद्धप्रपितामदार्थकार्थेव पिसास पिक्केषु यंधर्कनं कार्कमिति तदेतद्युकं एवं चि वति रुद्धप्रपिता-महार्चिवकचोरनीर्वक्रिभिर्च-पिष्डैः सङ् समर्कसापासमानता तसीत स्पिक्डीकरणं स्थात् । व लिपरोपरतस्य प्रेतस्य । स्रोहनूतनप्रसी-तकीदार्थ-विष्ठयोरन्वेषु संपर्कनं कार्यमिल्वेव युक्तं। यसूतं एवं कियमाचे मूतनप्रमीतसार्घदानं न सादिति । तस्र । पिट्टपाय-प्रसिकाविष्ठिनेदिकेन तद्र्यदानिधिद्धेः । न हि निःप्रेषं प्रशेवनी-बसिति किञ्चिद्वनमस्ति । यद्पि प्रकर्षेणेतः प्रेत दत्यनवा सुत्पन्या सञ्ज्ञप्रितामसः प्रेतशब्देनोत्यन रत्युकं तद्यमाखेर्य्येन, यतो बाञ्चवक्कोन "पिक्छयञ्चास्ता देयं प्रेतायासं दिनचयनित्याश्चीचप्रक-र्षे प्रतिपादा सम्प्रति पुनर्भिहिनं" प्रेतपाचं प्रसेचयेदिति। श्रतोनूतनप्रमीत एव प्रकालात बुद्धी विपरिवर्णमानः प्रेतक्रवेगा-

भिधातुं युद्धते नाप्रक्षतत्वात् खविरतरः। यदि चाच दृद्धप्रपितामदः ं प्रेतप्रस्देगभिधीयते तदा "प्रेतलात् प्रतिसुच्चेत विषद्धीकरणे स्रते । पिटलं सभते मर्त्याः प्रतिसंवसारं ततः । स्तारे तस्य कर्त्तवं त्राद्धं सम्यक्तमाहितैः" ॥ इत्यादिना प्रेतलविसुक्तिर्व्यमाना तावन यक्क्कित । न दि तदा दृद्धप्रपितामस्य प्रेतसमपैति, प्रकर्षेत्र न वा प्रभीतलं निवर्त्तते, नापि प्रेतकस्वाचावस्वाविश्वेषनिबन्धा पित-यंज्ञा खादवखाविशेषस्रख तदोत्पद्यते, पूर्वमेव तख पिटलसम्पत्तेः। न च प्रतिसंवत्यरं विधीयमानं श्राद्धमपि तस्य बुष्यते । न चतुर्ध पिष्डागच्छति ''नवाषासुदकं कार्यं चित्रु पिष्डः प्रवर्त्तते। चतुर्धः मम्प्रदातिषां पश्चमोने।पपद्येत"॥ दत्यादिभिस्तिष्विधात् । गार्ग्येष च व्यक्ततरमेवाभिनवप्रमीतः प्रेतप्रब्देणाभिहितः "समान्ते पिक्षभिः प्रेतं योजयेत् पितरं सुतः। तदादि पार्वणं भाद्धं स्वतास्त्विप नान्वथा"॥ चदा तु "तदादि पार्वणं त्राद्धिमित्यनेनोत्रं तदाभिनवप्रमीत एवाच प्रेतश्रब्देनावगन्तुं थोग्यो न बद्धप्रपितामदः । न दि तदादि पार्वषं माई कहैं गुच्यते, "न परेभ्या नाधिकारादिति निषेधात् पाचा-र्विरोधाच। किञ्च बद्धप्रपितामस्वचने प्रेतन्नव्दस्य प्रेताच नाज्ञ-णान् भोजयेत्तित्यत्रे तत्यितामदाय तत्रपितामदाय चेति विच्नु-वचनात् रुद्धप्रपितामद्दपिचासुदेशेन ब्राह्मणभोजनं स्थात् । न च तदुपपस्रमित्युक्तं । यद्युक्तं प्रेतेभ्योद्दातीति प्रमीतमाचे प्रेतक्रव्हा-इञ्चत इति बद्धप्रिपतामद्वीऽपि प्रेतश्रन्देनाभिधातुं श्रकात इति तदपि न । तचापि प्रदानयोग्यक्षेव तेन अन्देनाभिधानं । न च तदयोग्यस्य बद्धप्रिवतामरकापि। यनु चतुर्थपि**ण्डसुन्य वैधं क**ला पिच्छेषु

निद्धादित्युकं तद्यकात्पच एव घटते, न युक्तत्पचे। चतुःसङ्कापूरके। दि चतुर्च दृत्युच्यते। तथाविधस्य न चातीतस्थैव पिच्छो भवति। यतः "माद्भद्यमुपक्रस्य खुर्वीत सद्यपिष्ठतां। तथोक्तिपुद्धं पूर्व-मेकोहिष्टं ततःपरमिति॥ पुराषे नवप्रमीतार्थस्थैकोहिष्टस्य पार्वचोत्तरकास्त्रममुद्धाने विदिते तित्यस्यस्य विदितसेन चतुःसङ्कापूरकतात्।

कठपरिजिष्टे चीतां।

दन्ना पिष्डान् पिष्टभ्ये। इच पश्चात्रेताय धर्मतः । तन्तु पिष्डं चिधा ज्ञला चानुपूर्वा तु धन्नतः । निद्धात् चिषु पिष्डेषु एष धंधर्जने विधिरिति ॥

चिर च "त्राचम् विभवेत् चिथेत्यचारियुर्वाभिप्रायेषाचक्रन् रत्यभिषीयते । ततस्व "त्राद्यः पिता तत्पिता चद्यस्थापि यः पिते-त्येवमादावाद्यक्रन्यः प्रथमाभिधानाद्यवस्त्रादोषोभवेत् ।

किश्व। चतुर्थे पिष्डसुत्सृत्र्य पैधं क्रवा पिष्डेषु निद्धादिति एतसाद्द्वनाचतुर्थस्रोत्सर्जनादनन्तरमेव विभजनं पिष्डेषु संसर्जनं च प्रतीयते। तच रह्मपितामद्दिष्डिविषयते न घटते। तथादि पूर्वम-नुष्ठीयमानपितामद्दिदेवत्यपार्वषपदार्थी भ्रत-रुद्धप्रिपतामद्दिष्ड-दानस्य तदनन्तरमनुष्ठीयमाननवप्रमीतार्थकोदिष्टपदार्थी भ्रतपिष्ड-प्रदानेन ध्यवधाने विभाग-संसर्गयोरिप ध्यवधानात्। नवप्रमीत-पिष्डविषयते तु पिष्डान्तरप्रदानद्यवधानाभावात् समनन्तरमेव प्रतिपाद्यमाने विभाग-संसर्गे उपपन्नतरौ भवतः। नवाद्यनु विभन्नेत् प्रतिपाद्यमाने विभाग-संसर्गे उपपन्नतरौ भवतः। नवाद्यनु विभन्नेत् विधेत्यस्य नवप्रमीतविषयत्वानुपपत्तः, त्राद्यक्रस्ते सुस्थलाभिधा-नात्। सुस्यस्त्राचं नवप्रमीतस्य पिष्डः। स्विप्डीकर्षस्य नवप्रमीत-

संस्कारायंत्रात् । प्रसि च "सुक्तम् पितरं क्रलेटादिकः पुराकोकः,
"संवक्तरायं प्रेताय तिपयं तिपासमहायेखादिकः पुराको स्वममीतिपख्य पितामहादिषिखोयः पूर्वकाखताविधिरिप तदिमप्रायेख
याध्यम्द् प्रयुक्तलादुक्तदोवानवकाधात् । यखोकं सिप्कीकरवानमारं नवप्रमीतिदिशेन प्रतिसंवत्यरमेकोहिष्टख विदितलाद् "वः
सिप्छीकृतं प्रेतिमाद्यादिका निषधस्त्रण नेत्रप्रयुक्तकं क्यांवस्यरिन, तचापि वैकल्पिकपार्वणविध्यक्षेत्रण वेशरणादिपुष्टककं क्यांवस्यरिकविषये याख्यत्रलेन वा चतुर्वशीय्यतिरक्षकाखिकाध्यक्तमाद्धविषयलेन वा तस्योपपत्रोः, वरं सद्ग्रपितामहिष्यस्त स्वायं निषेधः
नेत्रपद्यते । "स्वाखासुदकद्वार्यमित्यादिना स्वात्मभैव तस्य स्वताहादौ पिष्डिनिषधादृष्ट्यक्पिखद्यान्य प्रसक्तभावात् पृचक्पिखदानिषधस्त्रच किमर्था भवेत्। श्रस्ति च क्षित्रप्रस्तिपद्याद्यदानिषधस्त्रच किमर्था भवेत्। श्रस्ति च क्षित्रप्रस्तिपद्याद्यदानिष्ठिक्षस्त्रच किमर्था भवेत्। श्रस्त च स्वित-पुराद्यप्रमाद्यदिवस्त्रेतास्त्रः प्राविचोनिविशेषः। श्रस्ति च स्वित-पुराद्यप्रमाद्यस्विक्तेतास्त्रः प्राविचोनिविशेषः। श्रस्ति च स्वित-पुराद्यप्रमाद्यस्विक्तेत्रस्ताः।

तचा च ब्रह्मपुराचे।

सपिष्डीकरणात् पूर्वं प्रेताभवति वै स्टतः। स्रते सपिष्डीकरणे पिष्टलं प्रतिपद्मत रूति॥

श्रते। नवप्रमीतस्वावसाविशेषे स्का प्रेतश्रन्दोवर्शते । रह-प्रियतामदे तु योगेष, योगाच रहिर्वसीयसी । किस यसीव पोउश श्राहानि तसीव स्पिष्डीकर्षम् ।

श्वत एव श्रातातपः।

वंबतारे तु विश्वेषं यपिष्डीकरणनिषः।

यपिष्ठीकरणाना वै क्षेत्रा प्रेतिकवा व्धेरिति ॥ भनेन च यो मासिकारौ प्रेतप्रस्ताभिधेय: स एव सपिस्टीक-रचेऽपौति गम्बते, प्रते। नवप्रभीतस्य विसादरर्धपाणं वितामहासर्ध-पानेव, पिप्छेषु पिष्डः संयोजनीय इति खितम् । पितामहे भ्रियमाधे यदि पिता प्रमीतः स्वात् पितामसं परित्यस्य प्रपितामस्त प्रस्ति पुरुषचयेष सद सपिष्डीकरणं कार्यम् ।

तथाच ब्रह्मपुराषे।

मृते पितरि चन्द्राच विद्यते त पितामदः। तेन देवास्त्रयः पिष्डाः प्रपितामसपूर्वकाः॥ तेभ्यस पैक्षकः पिष्डो नियोक्तव्यस्त पूर्ववत । न देयो जीवते पिष्डः स च यसास्त्रतो भवेत्॥ पिष्डस् जीवतो इस्ते त्रिरञ्चेदसमा भवेत ॥

श्रयश्च जीवत्पितामइकस्य पित्रयपिस्डीकरणप्रकारे। जीवत्यित्र-काचिधकारिकपिष्डं पिटयञ्चप्रकाराणासुपस्रचणार्थं द्रत्यनुसन्धेयम ।

श्रव पितामहादिभिः यह यपिष्डीकरणे क्रतेऽपि पितामहा-परमे यति तदौद्धदेखि यपिग्डीकरणान्ते प्रनः पितामद्देनापि सद पितः यपिष्डीकरणं कर्त्रवं। श्रन्ययामावास्यादि-कासानुष्ठेयं श्राद्धं न निष्यद्येतेति केचित्। भ्रियमाणायां पितामद्यां मातः सपिष्डीकरणे यद्योक्तः विष्टसविष्डीकरणन्याय गवान्तसन्धेयः ।

तथा चासिन्नेव पुराणेऽभिद्दितम्। मातर्थेष स्तायान् विद्यते च पितामही। प्रिपतामहोतः सर्वः कार्य्यसनाययं विधिरिति ॥ 207

श्रथ स्त्रीयपिक्षीकरणेऽन्योपि विशेष उच्यते ।

तत्र तावद्मविद्यत्पुराणे श्रतानीकः प्रश्नभङ्गा यन्देष्टसुपन्यस्थित ।

सातः यपिष्डीकरणं कयं कार्यभावेत् सतैः ।

सातामप्रेन यंयोच्या किं वा पतिकुलवयेत् ॥

किं सातामद्दिसिः यंयोच्या यिष्डिनीया किम्ना पतिकुलेन सप्तेश्रयार्थः ।

त्रत्र निर्णयं वर्णयिखनाइ सुमन्तुः।

श्रहोवत महत्कष्टं दुविंद्येयं लयेरितम्। दिभावेद्याच खाकानां तथापि श्रूयतां नृप॥ भ्रुवा शौभ्रुवा प्रथिवी भ्रुवं विश्वमिदं जगत्। भ्रवास्त्रेमे नगाः सर्वे भ्रुवाः पतिकुखे स्लियः॥

श्रनेन मातामहादिभिः यह यपिष्डमीयेत्यमुं पूर्वपसं विधाय प्रतिकुलेन यह संयोजनीयेति विद्वान्तमित्यवगम्यते ।

किछ।

म्हताया श्रपि नार्थाः<sup>(९)</sup> पिष्डोदकादिषु भर्ष्टमोत्रयोगो दृश्वते न तदियोगः।

तथाव हारीतः।

खगोषाद् अखते नारी विवादात् सप्तमे परे। खानिगोषेण कर्मव्यादाखाः पिष्डोदकक्रियाः॥

उप्रमा श्राह।

एकलं मा गता भर्त्तः पिछी गोचे च स्रतके।

(१) भार्थाया इति ग॰।

तसादुदब-पिन्डी तु भर्मृगोचेष तिर्वपेत्॥ टइस्रतिः।

चतुर्थो है। समझैद्ध सांस-सञ्जाखिभः सह । एकत्मागता भर्नुद्धसासद्भोनभागिनी ॥ पाणियहिषका सन्त्राः पिष्टगोनापद्दारकाः । भर्त्तुर्गे निष्ण नारीषां देवन्यिष्डोदकन्ततः ॥

#### तथा।

भर्वमोचेष नाषा च मातुः कुर्यात् सपिछनम् ।

त्वणीं दम्पतिपिण्डाभ्यां कुप्रैरन्तर्यन् पितृन् इति ॥
'त्रकारयन्' तिरोद्धानः ।

#### श्राष्ट्र व्यासः।

सद्भारकायतो यस्मात् ज्ञिरःप्रच्छादनिकया।
पुन्नदिर्भेण सा कार्या माह्यस्थुदयार्थिभिः॥
तदेवं पिष्टकुलेन सद भार्यायाः सपिष्डनं कर्त्तयमिति स्थितम्।
तत्रापि केन सद्देति संज्ञयपूर्वकलमाद ज्ञातातपः।

मातुः सिपष्डीकरणं कथङ्कार्यभावेत् सुतैः । पितामद्धाः सदैवास्थाः सिपष्डीकरणक्रिया ॥ पितामद्यी-प्रिपतामद्यी-बद्धप्रिपतामद्यीभः सहेत्वर्थः । स्रच पन्नाक्तरमाद गार्ग्यः ।

पर्छवेनेन कर्त्तव्यं मिपाडीकरणं स्तिष्यः। मा स्तापि हि तेनेकां गता मन्त्राङ्गतिवतेः॥ 'मन्ताः' यदेतद्भृदयं तव तदस्तु इदयं मनेत्यादयः, 'ब्राङ्गतयः' विवाइहे। साद्यमार्गताः, 'ब्रतानि' ब्रह्मचर्याचारस्ववसादीनि, तैरित्यर्थः। स्रत्यमारेऽपि।

मातः सपिष्डीकरणं पत्या सार्द्धं विभीयते । यसात्पतित्रतानां वे स एव गतिरियते ॥ अक्तस्य भविष्यत्पराणे ।

पुरुषसार्क्षदेशम् भार्था वेदेषु गीयते । त्रक्कें हि वात्मनो श्लेष यक्तायेति ह वे नृप ॥ तस्मात् पत्या सहैवास्याः सपिष्डीकरणं स्टतं। विवाहे चैव निर्द्धने चतुर्धेऽहिन राषिषु । सन्धिता सा यतोमकौरस्मि-मांस-लगादिभिः ॥

मन्त्रास्तु "प्राणेसो प्राणान् सन्द्धाम्यस्त्रिभिरस्त्रीनि मांसेमी-सानि लचा लचमिति। तदेवं केषुचिद्दचनेषु मातुः पितामद्यादिभिः सद्द सपिण्डीकरणं कर्त्तव्यमित्युकं केषुचिद्द पत्या सदेति। तचैव विषयव्यवस्था भविव्यत्पुराणे।

जीवत्पिता पितामञ्चा मातुः कुर्थात्वपिष्डमं । प्रमीतपिष्टकः पिचा तत्पिचा पुत्तिकासुतः॥ 'तत्पिचा' मातुः पिचेत्यर्थः । ब्रह्माष्डपुराणे ।

मातुः सपिष्डीकरणं कार्ये संवत्सरे सुतैः । पितामद्या सरैवास्याः पतिर्थीद तु जीवति ॥ जार सोगाचिः ।

पितामद्यादिभिः स्त्रीभिर्मातरन्तु विष्कुचेत्।

पितरि भिचनाणे हु तेनैवोपरते सित ॥ भार प्रातातपः ।

स्ता बानुगता गार्च था तेन यद्पिस्तां। प्रदेति सर्गवायस्य बावदाभृतयंश्ववम्॥ इति ।

एवस वित पितरि जीवित पितामझाहिभिरेव यह विपक्षीकर्षं कार्यं। प्रमीते तु पितर्यंन्याक्टायां मातिर पिषेव यह
विपक्षीकर्षं। प्रमणाक्टायामपि पितामझाहिभिर्वा यहेति
व्यवस्था प्रतिपादिता भवित। यहि लगन्याक्टायामपि मातिर पिषेव
यह विपक्षणं स्थात् तदान्याक्टाविवयं वचनमनर्थकं भवेत्।
तस्थान्याक्टा भन्नैव यह विपक्षणीयेति नियामकलेन वार्थकले
"प्रमीतिप्रकः पिषेतिवचनं न नियमपरं प्रकां वक्षुमित्यनियमविद्धिः।

यत्पुनरपरार्के जीवनवां पितामद्यां पिषेव सह मातः सपिस्डी-करणमित्युकं। तत्र । एवंविधे विवये प्रपितामद्यादिभिः सह सपि-स्डीकरणस्य महापुराचोकस्य दर्जितलात् ।

श्रयवास्त पिट-पितामद्योद्यभयोर्जीवने ब्रह्मपुराखोत्रं प्रपिता-मद्यादिभिः सद सपिष्डीकरणं, जीवन्यां पितामद्यां स्तते च पितरि पिषेव सद सपिष्डनमिति खबस्या ।

चलाच प्रातातपः।

स्ति पितरि मातुष्ठ न कार्या सङ्गिष्डता । पितुरेव सपिष्डले तस्या श्रपि इतं भवेत्॥ रति । तदत्यमात्रकपुत्रविषयं । केषाश्चिर् वा मतमित्यनुषन्धेयं । थदा तु पितः प्रस्थाः धिपष्डीकरणं सुर्खात्, तदा खकीय-माचादिभिरेव सहेत्याह पैठीनसिः।

> त्रपुत्रायां स्तायां तु पतिः सुर्यासपिष्डमं । त्रुत्र्वादिभिः सर्वेवास्थाः सपिष्डीकरणं भवेत् ॥

एत्रच यति पत्युरिप स्त्रीयिपस्त्रीकरणाधिकारे प्रतिपादिते यति यिपस्त्रीकरणं स्त्रीणां पुरुषाभावे न विद्यत इति । श्रयं निषेधः पत्याभावयदिते पुत्राभावे वेदितयः ।

#### व्यासः।

त्रपुत्रायां स्तायां तु पतिः कुर्यासिपिष्डमं । श्रत्रुभिसिद्धभिः सार्ड्से एवं धर्मेश युव्यते ॥

तदेवनेतावता प्रपञ्चेन पितामद्यादिभिः पिचा वा सद्य अर्देकुत्र एव मातुः सपिण्डीकरणं कार्यमित्युक्तम् । श्रस्ति च मातामद्रकुते-ऽपि सपिण्डीकरणं कार्यमित्ययमपि पवः ।

#### श्राष्ट्रापसम्बः।

कोकिस्रस्थ यथा पुत्रा श्रन्यसम्बन्धजीविनः । पुष्टास्ते स्वकुसं यान्ति एवं नारी स्टता सती॥ भविष्यत्पुराचे ।

त्राकाञ्चलं यथा तोयं पतितं भरषीति । योनिं स्वकीयां गच्छेन्तु तथा नारी म्हता सती ॥ पितुर्गेषं ससुस्तृत्र्य न सुर्थाद्वर्षगोत्रतः । अन्त्रान्थेत विपन्ती च नारीषां पैत्रकं सुलं ॥ गवां क्रतसङ्खेषु वस्तो विन्दति मातरं । एवं स्ती पैटकं याति त्यक्ता पतिसुकं नृप ॥
त्यक्ता स्वसं यथा द्वापो निश्वं यान्ति नराधिप ।
तथा पतिसुकं दिला स्ता नारी स्वकं विषेत् ॥
पिता पितामदे। योक्यः पूर्णे संवस्तरे सुतैः।
माता मातामदे तद्दित्याद भगवान् क्रियः॥

'योज्यः' सपिछनीयः ।

तथा च त्रश्वाखपुराचे।

पितः पितामचे यदत् पूर्णे संवसरे स्तैः। मातुर्मातामचे तद्द्वनोका सपिष्डता॥

तदेवं पिष्टकुखेन सद सपिखनीसित कैसिन्प्रतिपादितं । माता-मद्दकुखेन बेत्यपरेरिति विरोधे विषययवस्त्रोच्यते न्नाद्म-दैवार्ष-प्राज्ञापत्याख्यानां विवादानामन्यतमेन परिणीतायाः पतिकुछेन सद संयोजनं तद्गोचेख पिष्डादिदानस्य कर्मयं । सा स्त्रनौपाधि-केन दानेन पिचा परिषेटस्त्रामिका क्रतेति स्तापि न तस्कुख-गोचे परित्याजयितुं योग्या । गान्धर्वास्रर-राष्ट्रस-पैन्नाचानामन्यतमेन तु परिणीताया मातामद्दकुखेन सद संयोजनं तद्गोचेख पिष्डादिदानस्य कर्म्यं। न दि सा खद्दच्या पिचा निष्युतिदन्दं वराय दन्तेति न मातामद्दकुखात् तद्गोचास प्रच्यावियतुं योग्या।

त्रत बाह हइक्तातातपः।

नाम्नादिषु विवादेषु या इता कन्यका भवेत्। भर्वगोचेण कर्मायाः तस्याः पिष्डोदकिकयाः। भासुरादिषु चान्येषु पित्वगोचेण धर्मवित्॥ श्वन प्रकारामारेच खबक्या । श्वनांच व्यायः ।

मातामस्य गोषेष मातः पिष्डोदकियां।
प्रतुर्थात्पुत्रिकापुत्र एव धर्मः समातमः॥
पत्या सर्देकता तावत् यावत्पुत्रो न जायते।
पुत्रिकायाः सुतोत्पत्तौ पत्येकतं निवर्त्तते॥

वचान्यदचनं "तत्पिचात् पुक्तिकासुतः" दति तत्पूर्वमेव दर्त्रितं। श्रचापि व्यवस्तोच्यते।

> चेनास्त्र पितरो चाता चेन चाता पितामहाः । तेन चाताः सतां मार्गाः तेन गच्छन दुखति॥

इति वचनात् येस् कुसपरम्परया पिट्यकुलेन सह सपिस्डनं क्रियते तैस्त्रया कार्यमन्येस्तऽन्ययेति । प्रसिन्नेव विषये परस्यर-विद्ञानि वचनानि खपन्यस्य भविष्यत्पुराणे समनुनाभिहितं ।

> एवं शास्त्रगतिर्भिन्ना धर्वकर्मस भारत । खदितेऽनुदिते चैव दोमभेदे यथा भवेत् । तस्मात् कुस्त्रमायातमाचारस चरेद्बुध इति ॥ इति स्तीसपिष्डने विशेष: ।

इति श्रीमद्दाराजाधिराज-श्रीमद्दादेवीय-सक्तकरणाधिपति-पष्डित-श्रीदेमाद्भिविरचिते चतुर्वर्गचिन्नामणौ परिश्रेष-खण्डे श्राद्धकच्ये सिपण्डीकरणप्रयोगो-गाम एकविंशोऽध्याय:॥ •॥

# चव दाविंत्रीऽध्यायः।

चय संवस्रिक्षमाद्वप्रयोजः।



प्रयोताः यपिष्ठीकरकानाः प्रेतिक्रयाः केवाञ्चित् यंत्रसरात् प्राक् नारावष्यक्षं प्रक्रमा च न कार्याः ।

तचाच गौतमः ।

पापकर्मको न संस्केरन् व्यिवशाभिवारिकीः ।

रह्या त्रवस्यः ।

सर्पवित्रहतानाच द्धन्नि-दंनि-सरीस्पैः । त्राद्धमेवां न कर्त्तव्यं नच्चद्खहताच वे ॥ संवर्त्तः ।

महापातिकनां चैव तथा चैवात्मवातिनां । खदकं पिष्डदानच त्राह्ं चैव तु यत्कतं । नोपतिष्ठति तसर्वं राच्यैविंप्रबुखते ॥

खुत्यनारात् ।

विद्युद्धो-नृप-विप्रामु-ग्रः क्षि-दंग्रग्निषातिताः । दृष्योत्पष्प-महाक्षीव-व्रतिनो नोदभाषनाः ॥ 'खरभाषनाः' ऋषीं दिक्षंसर्गभाषना दृत्यर्थः । तथा च ।

नाञ्चणादिइते तान्ते पतिते सङ्गवर्क्तिते । २०८ धुक्तमाच स्तते देशं शेश एव ददात्यसौ॥ 'सङ्गवर्जितः' भिचुः। भविष्योत्तरात्।

खेक्या मरणं विप्रात् ग्रहिन-दंदि-सरीस्पैः ।
प्रम्यान्यज-विषोद्ध-धेराताना चैव ताड्नैः ॥
सम्पूर्णसर्वगानाणां विषादाकष्तोऽण्या ।
जसाग्नि-गर्भपातेस्र निराद्धारादिभिस्तणा ॥
येषामेवं भवेत्ते वै कणिताः पापकर्मिणः ।
पाद्यस्मात्रितासेव महापातिकनस्तणा ॥
स्त्रियस् व्यभिषारिष्ण प्राक्डपतितास्तणा ।
न तेषां सान-संस्कारौ न त्राद्धं न सपिष्डनं ।
प्राद्धानि षोड्गोक्तानि नान्यान्यपि भविन्त हि ॥
वैतानं प्रचिपेत्तोचे स्ट्याग्निस्र चतुष्पणे ।
पानाणि निर्देहदग्नौ साग्निक पापकर्मणि ॥
पद्धिक्याते ।

व्यापादयेद् य त्रात्मानं खयमग्युदकादिभिः।
विहितं तस्य नामौत्यं नापि कार्योदकितया ॥
वर्ष-विप्रहतानाञ्च ग्र्टिक्न-दंद्रि-सरीस्पैः।
त्रात्मनसागिनाञ्चैव त्राद्धमेषां न कारयेत्॥
चन्द्रासादुदकात्मपीद्वाद्मणादेयुतस्या।
दंद्रिभ्यस्य पश्चस्यस्य मर्ग्यं पापकिर्मिणां॥
चदकं पिण्डदानश्च त्राद्धस्येव तु बक्कतं।

नोपतिष्ठति ससर्वमक्तरिचे च तिष्ठति ॥ नारायणयक्तिः कार्थोः स्रोकगई।भवानरैः। तसाक्तेभ्योऽपि दातस्यमक्तनेव सद्विषं॥ नारायणयक्तिस्त पुरस्तादस्यते। 'तसात्' नारायणयस्तिरनकारं। तथा।

> कता चान्हाच्यं पूर्वं मियाः कार्या यद्याविधि । गाराययविकः कार्था कोकगर्दाभवास्तरैः॥ स्वभिष्टं प्रियसैव विप्रे दद्यात् सद्विषं। पिखोदकिषयाः पद्याद्यवोत्कर्णादिकस्र सत्। एकोहिस्रानि सुर्वित सपिष्डोकर्णं तथा॥

थे। अवमन्धुद्कादिन्छतानां नारायणविज्ञदकः स तुःकोधमद्ञो-कादियोगेन यैरात्मघातिनक्षेत्रामेव न तु प्रमादता विदिता वा।

तथा च भवियोत्तरे।

श्रथ कश्विममादेन वियतेऽग्न्युदकादिभिः।

ं संस्कारप्रमुखं तस्र धर्वे सुर्व्याद्यथाविधि॥
करिदेतस्थापवादमाइ।

प्रमादादिक्क्या वापि न नक्केसर्पतोस्ताः । 'न नक्केत्' संस्कारादिकर्म प्रति न नक्केत् वस्त्रमासप्रकारनाग-पूर्वा विना तन्नार्कतीत्वर्थः ।

वस्थित्रकाते ।

त्रय कश्चित्रमादेन वियतेऽम्बुदकादिभिः। व

## बौधायनः ।

वृद्धिपूर्वाकृष्णां क्रियासोपो विधीयते ।
तेवानेव च वंद्धार्त्देविमुतिब्दाष्ट्रता ॥
दाष्ट्रिया व्रवं तेवां श्रुद्धेरेव विधर्मकं ।
प्रत्वेवां पापमरणं प्राप्तानां पापकर्मणां ॥
पूर्वेवत् देषदाषोऽस व्ररीरस्थ प्रकस्पनं ।
पासाव्यक्तीः वंद्ध्यांत्पिद्धमेधविधानतः ॥

त्राहिताग्रीनां पापमृतानां प्रतिक्रतिवर्जनं सुख्यनेव प्ररीरं बाहिताग्रिमग्रिमिर्दहन्ति यश्चपानैस्थित्येते न संस्कृर्वन्ति ।

# पार ब्रह्मगर्नः ।

योऽत्रहातुं न प्रक्रोति मशस्याश्रुपपीड़ितः । सोऽन्सुरकमशस्याचाः कुर्वन्नासुच दुखति ॥

## विवसान्।

सर्वेन्द्रिवितितस्य दृद्धस्य स्नतकर्मणः । याधितस्य स्नतन्तीर्थे मरणं तपसोऽधिकम् ॥ तया गार्ग्योऽपि रदस्सनेवाधिकत्यादः । मद्याप्रसानगमनं व्यसनाम्नुप्रवेशनम् । स्ताप्रपतनं स्व दृष्या नेन्स्रेन् जीवितुम् ॥ 'स्गुः' पर्वतकटकः । 'दृष्या' धर्मातुष्ठानश्च्यं । मतुर्वानप्रसामधिकत्यादः ।

> त्रपराजितां पाद्याय त्रजेहित्रमजिञ्चनः । त्रातिपातास्करीरसः त्रज्ञकोके महीयते ॥

'श्रपराजिता' पूर्व्योत्तरा, तामा बरीरपातादसुटिसं असमिसं वा अस्वन् समाहितो प्रजेत्।

स्तिला महर्षिचर्यायां त्यक्ता पापमयीं तत्ं। वीत्रज्ञोकमयोविष्ठो ब्रह्मस्याय कस्छते॥ गो-ब्राह्मणहतानाम्, विश्वेषः बड्सिंग्रयते। गो-ब्राह्मणहतानाञ्च पतितानां तर्धेव च। सर्द्वे संवत्सरात् कुर्यात् सर्वमेवौर्द्वदेहिकम्॥

श्रथ नारायणबलिप्रयोगः।

तत्र तावत् संस्कारादिविधेः बौधायनस्त्रे ।

श्रधातो नारायणविश्वं व्याख्यास्थामोऽभित्रस्य-पतित-सुरापात्म-त्यागिनां त्राह्मणहतानाञ्च दाद्यवर्षाणि चीणि वा यत्र यच मरणं जातं यद्य स्थान्तम तत्र सुर्वीत । यहितानां पासाज्ञानां ग्रामे वाह्मय । पर्णस्कपाणां क्रम्णाजिने पुरुवाक्षतिं करोति, होत्वकस्पनेन वा पित्रमेधिकेन वा संस्कारं कुर्यात् । श्रङ्गप्रयोगमन्त्रानुङ्कृत्य पुरुव-स्कास्य प्रत्यृषं मन्त्राणां स्थाने प्रयक्षयोगो भवति दत्यपि वा त्यन्धीं सर्वे कियेत याम्बस्ति न पोषणं पौरुषेणोपस्थानं समानमन्यन्तीर्थं स्वाता प्रेतायोदकितियां क्रता नाम गोचं मनसा ध्याता नारायणायै-तन्ते खदकिति चाभित्याहरेदेवसेव सायं प्रातर्द्वराचं करोति चिराचेण वा पिष्डप्रदानेऽसावेतन्ते पिष्ड इति विश्वेषः। एका-दस्तामेकोदिष्टं सुर्विन्त ।

संस्कारविधि प्रक्रत्योक्तं तचैव । सर्पस्तानां नमोऽस्त सर्पेश्वस्तिस स्नाइतीर्क्रता उदके स्तानां दर्भितः।

बसुद्राव वायुगापेत्वाज्जनीर्जना तस मुद्धं बत्यं न विद्यः देर-संस्कारपची ज्ञानस्टतदेषिनामित्याजः, वर्षेवानिति चापरे ।

नारायणविष्प्रयोगस्य वङ्चिक्रमाते दक्तिः।

तेवां पुत्राञ्च पौत्रा वा दावादाः समिश्रञ्जाः । यथा त्राद्धं प्रतन्त्रितः विष्णुनामप्रतित्रुतम् ॥ तथा वः संप्रवद्धामि नमस्त्रत्य स्वयभुवे । एकादत्रीं समासास प्रदृक्षपचस्य वे तिथि ॥ नारायस्वरिक्षः कार्यः इति त्रेषः। श्रवः वित्रेषो भविस्रोत्तरे

पूर्व संदक्षरे तेषासय कार्यं स्थामुभि: ।

एकारकीं समासाय ग्रक्षपचस्य वे तिथि ॥

विष्णुं वस्रम्य संपूच्य गत्थपुष्पादिभिस्यथा ।

रक्षपिखान् घृताभ्यकान् दर्भेषु सक्ष्यंयतान् ॥

वक्षोपवीती सतिसान् धायन् विष्णुं यसन्तथा ।

रिष्णाभिस्यक्ष्यचीमेकैकं निर्वेपेत् तान् ।

खरुष्य निषताम् पिष्णंसीर्थायस्यि निष्णित् ॥

सत्य विष्णुधानपूर्वकं कर्मव्यमित्युक्तम् वर्ष्यंक्रमते ।

विष्णुं बुद्रौ समासाय नद्यस्य ततः विपेत् ॥

भविष्णेक्तरे ।

चिपंसान् कीर्संबेसाम विष्योवे प्रेतकस प्र<sup>(९)</sup>।

<sup>(</sup>१) गायम् स्तकस्य तिवि ग॰।

पुनरश्वर्षविद्यक्तुं धमं सुप्तम-चन्द्रमैः ॥
धूप-दीपैः वनेवेद्यैः भव्य-भोव्यवमन्तिः ।
तिकांद्योपववेदिकः विप्रांद्धैव निमन्त्रवेत् ॥
कुत्त-विद्या-तपे। बुक्तान् इप-भीक्तवमन्तितान् ।
नव वप्ताय वा पद्य खवामक्यांत्रवारतः ॥
वीधायनस्त्रे ।

श्रधाता नारायषविषं द्याख्यासामः। द्विषायने वोत्त-रावषे वा श्रथरपचस्य दादस्तां क्रियेत पूर्वेषुः षट् दादत्र वा ब्राह्मणानिमन्त्रयेत खोनि-गोष-श्रुत-दृत्तसम्बद्धान्।

# भविखोत्तरे ।

यपरेऽइनि यम्प्राप्ते मध्यक्ते स्वमाहितः । विष्णुं यमच संपूज्य विप्रांसानुपास्तते ॥ खदरुमुखान् यथाञ्चेष्ठं पिष्टक्पमनुस्तरम् । श्वावाइनार्ध्यदानादीन् विष्णु-सीरिसमिनतान् ॥ प्रेतसाने स्वरन् प्रेतं विष्णोर्वे नाम कीर्चयेत् । यद्योपवीती खुर्वात प्रेतनाम प्रकीर्चयेत् । प्रेतं यमच विष्णुस् स्वरन् साह्यं समापसेत्॥ वौधायनस्त्रे ।

तथापरेषुर्देवयहे नदीतीरे श्रिप्रस्पयमाधाय संपरिसीर्थ प्रकीताभ्यः क्रलोत्यायागेणाग्निरेवतामावाष्ट्यति पुरुषस्क्रेन दे ऋषी अपिला व्याष्ट्रतिभिर्देवतामावाष्ट्यति । श्रथेनं खापकृति पुरुष-स्रक्षेनाधैनं गत्थ-पुष्प-धूप-दीपैरष्टाषरेषार्थिकाङ्गिस्पर्पष्ति केन्नवं तर्पयामीति दादमनामध्येः परिधानप्रभृत्याग्रिसुसात् छला
पद्मानाज्युद्दोति विष्णोरनुक्तिति पुरोन्तवाक्यामनुष्ण परोमाण्येति
याज्यया जुद्दोति जावासाज्ञतीदपजुद्दोति केववाय खाद्देर्यतेरेव
नामध्येगुंड्-पाष्य-धनमञ्जन्न निवेदयति देवस्य ला धवितुः
प्रभवेश्विनोर्वाज्ञभां पुष्णोद्दताभां विष्णवे निवेदवामीति सप्तव्याद्दतिभः खाद्दाकारेण जपति । व्याद्दतिभराषमनीवमय
बाद्यानाञ्चय सदर्भीपक्षतस्यानेषूपवेद्यायेतान् वस्त-मन्ध-पुष्पधूप-दीप-मास्त्रेरभ्यर्थानुज्ञाय घृतिमग्रं दिः समिधायुच्य दस्त्रेन
जुद्दोति पित्रभ्यः खधा नमो नारायषाय खाद्दिति पितामद्रेभ्यः
खधा नमो नारायणाय खाद्दा, अग्रये कव्यवादनाय खिष्टकते
खधा नमो नारायणाय खाद्दित ब्राह्मणाननेन परितोषधिलेति ।
वस्त्रमाणं कुर्व्यादिति ब्रेषः।

# भवियोक्तरे।

द्रप्तान् श्वाला ततोविप्रान् द्वप्तिं पृष्ठा यथाविधि ।
प्रवेश्यस्य धर्वेश्वः पिष्डदानार्थसुद्धरेत् ॥
प्रथक्रेषेषु पिष्डांस्त पश्च द्यात्वमेण तु ।
प्रथमं विष्यवे द्यात् मञ्जूषे च विवाय च ॥
सस्त्वाय यमायाथ प्रेतायापि च पद्ममं ।
नाम-नोषं सरेत्तस्य विष्णुक्षव्दश्च कीर्त्तयेत् ॥
नमस्कारविरस्कन्तु पद्ममं पिष्डसुद्धरेत् ।
द्यादाचमनं पश्चात्तामूखं द्विषान्तया ॥
एकं विग्नं मेष्ठतमं दिर्श्वेन प्रपूजयेत् ।

गो-भ्रमि-वस्त-पागाधैः ब्रह्मा प्रेतं सारंख तं । ततस्तिकांस्त विप्राणां दर्भयुकेषु पाणिषु । गाम गोषं सारम् दद्यादिष्णुः प्रौतोऽस्तिति भृवम् ॥ श्रमुबच्च दिव्याम् पद्यात्तिसाभो दिच्चासुद्धः । कीर्भयेसाम-गोषे तु भृवि प्रौतोऽस्तिति चिपेत् । मिष-बन्भुकनैः साई बेषं भुक्षीत वाग्यतः ॥

# बौधायणसूचे।

त्रावसय तेवां यशक्षित दिख्णां दराति। प्रदेखिशेकाय शेषमनुज्ञाय दिखिणेनाश्चिं प्रागगान् दर्भान् संसीर्थ तेषु विश्वं दराति।
विश्वेश्वो देवेश्वो नमः वाश्वेश्वो देवेश्वो नमः सर्वेश्वो देवेश्वो नमः
सर्व्वाश्वो देवताश्वो नमः विष्यवे नाराष्ट्रशाय नमः बज्ञाताने नमो
यज्ञपुद्दाय नमः सर्वेश्वराय नमः दित खिष्टकात्रभृतिविद्धमा धेनुवरप्रदानात् सर्वान् पिद्धन् सम्धिनष्टिति प्रश्वाक्षोके महीयते ब्रह्मस्रोके महीयते द्वार् भगवान् बौधायनः।

नारायणविषं प्रक्रत्य भविष्योत्तरे ।

एवं कते मिमयिन खर्लीकं पापकर्मिणः ।

सपिण्डीकरणादे तु कते नैवाप्तविक्त ते ॥
तथा ।

एवं विष्णुमते खिला यो दद्यादात्मयातिने । ससुद्धरति तं चिप्रं नाच कार्या विचारका ॥ इति नारायवनिक्षप्रयोगः । श्रय नागपूजानिधिः ।

### भविच्योत्तरे।

प्रमादादिष्ण्या वापि नागादा सपतास्तः।
पण्योदभयोर्नागान् पञ्चमीषु प्रपूजयेत्॥
कुर्यात् पिष्टमयी खेखां नागप्रतिक्रतिं श्रुवि।
श्रूषयेक्तां सितैः पुष्पैः सगन्धेयन्दनेन तु॥
प्रद्याद्भूप-दीपन्तृ तष्डुखांय सितान् चिपेत्।
श्रामपिष्टं तथेवासं चीरञ्च विनिवेदयत्॥
उपखाय वदेदेवं सुञ्च सुञ्चासुकन्विति।
मधुरम्नदिने द्यादेवमन्दं समापरेत्॥
सौवर्षं प्रक्तितानागं तताद्याद्विजात्तमः।
गां सवत्यान्ततेतद्यात् प्रीयतां नागराज्ञिति॥
यथा विभागद्वर्वात कर्माणि प्राक्तनान्यपि।
नागादिनोच्चणार्थम् प्रोक्तमण्यिकन्विद्म् ।
दिजान् विनोच्चित्ता तु सम्प्रीताः सन्तु पन्नगाः॥
दितान् वागपूजाविधिः।

न्न्य प्रोवितस्त्रतदादादिप्रयोगः।

# तम वट्चिंत्रकाते।

देवान्तरगताः केचिद्दृष्टा ये स्ताः श्रुताः । कथनेषां कियाः कार्या दहनाद्याः सविस्तराः ॥

श्रव कास्तिशिवमाच बहुमतुः । प्रीवितस्य बदा कास्त्री गतस्रेहादब्रान्ट्किः । प्राप्ते चयोदशे वर्षे प्रेतकर्माणि कार्येत् ॥

### भविद्योत्तरे।

पितिर प्रोषिते तस्य न वार्त्ता नैव वागमः। जिद्धें पषदभादवात् कत्या तत्प्रतिस्पकम्॥ कुर्यात्तस्य तु संस्कारं संस्कारविधिना ततः। तदादीन्येव सर्वाणि भेषकर्माणि कारचेत्॥

श्रत प्रतिक्पकरणमस्यामसाभ एव वेदितस्यम् । तस्यद्भावे तु श्रास्त्राम्नरेको विश्वेषः ।

#### तस्या ।

त्रत्र प्रोपितस्तरण विशेषः कथते। प्राग्दाहादश्चिहेन होतन्धं प्राचीनावीतिना संपरिकारणं तसीवाप्रदिषणं पर्युषणं न सुर्थाद्विणत जन्मभस्मनिक्हणं तमाधित्रयणं नावचोतनाचेकः दिख्यत जदासनं सक्तिधानं प्रैयरहितं सक्तदुत्रयनं सुषः सिमद्भारणं सम्यजान्तिपातनं सिमदाधानं सक्तत् सर्वप्रचेपः ततः कृष्णाजिने- उस्त्रां पुरुषाक्रतिकरणं घृतासञ्चनं ज्ञणीतिः प्रच्छादनं पूर्ववत् पाषयोजनं सन्तापनाश्चितिद्शहः। चतुर्थेऽक्रि सञ्चयनादि पूर्वविदिति।

# वडचिंत्रकाते ।

दाइससासिनामे तु नद्यादर्भेः स्तस्य तु । उन्नं कात्यायनेनेदं प्रेताभावे मनीविषा ॥ कुर्याद्दर्भमयम्प्रेतं कुमैस्तिमतपष्टिभिः । पसामेना समिद्धिस्तु सङ्घा चैवं प्रकीर्त्तता ॥ प्रेताकारमातः कुर्याद्वसापादादिचिक्कितम् । श्रपेत इतिश्रप्ता वै दहेत विधिपूर्वकम् ॥ श्रम श्रिरोगीवाहिप्रेतश्ररीराक्यवभेदेच कुश्रादेः सञ्चाविभाग-माइ यञ्चपार्थः ।

> चलारिंजिष्डिरःखाने गीवायां च दमेव तु । जरःखाने जतन्द्यात् वष्टिय जठरोदरे ॥ वाक्रोः खाने जतन्द्यादिंजितिकानु-जङ्गबोः । द्याचलारि जिस्रे तु षड्द्यादृवणद्योः । पादाङ्गुजीषु च दम कल्पयेदस्थिमङ्ग्रहं ॥

खर्षाभिः प्रच्याद्य घृतेनाभक्य पूर्ववत्यापयोजनं समाप-जाब्रिभिरेव दहेदिति ।

### भविखोत्तरे।

जिरस्वजीत्यर्द्धन्दसास् गीवायां त दंगैव त। वाक्रोसेव प्रतन्दसास्त्रितम् तथोरसि ॥ उदरे विज्ञानिन्दसात् निज्ञम् कटिदेजमोः । जर्वेतसेव ज्ञतन्दसात् निज्ञम् जानु-जङ्गयोः । पादाकुसीषु च दम्र एषा च प्रेतकस्पना ॥

श्रम क्रम्मानिने कुशैः पुरुषाक्रतिं कला प्रसावसमानिधानं तन्त्रेव सञ्चाविभाग इति मधुश्रमेनिशाः।

### भविद्योत्तरे।

रुइक्षे प्रोविते वस्त कविचेत् विवते रुहे । त्राग्रीचेऽपनते तच प्रारुक्षे साङ्गकर्षणि ॥ प्रत्यागतस्रेत् जानाति पूर्वदृक्षं रुहे तदा । श्रां ग्रहिबदाम तह्यादेशदा भवेत् ॥
श्रापादिना बन्नारमं श्राह्मानेन पाखिलम् ।
समापनीयमापि ग्रही तिष्टेत् स्टूरतः ॥
श्रापानीयमापि जातं व्याहिद्देशिकम् ।
प्रायाचित्रमयी आत्मं स्वाग्रीनादधीत चेति ॥
प्रायाचित्रमय जातकमीदिविवाशमां सुनःसंस्करणं वेदिनयम् ।
श्रापाचित्रमये जातकमीदिविवाशमां सुनःसंस्करणं वेदिनयम् ।

जीवन् यदि स भागक्कोर् घृतसुष्ठे निमञ्च तम् । षड्वाय सापयितास्य जातकर्मादि कारयेत्॥ तथा ।

दादशाषं जनवर्धा विरायमध्यास्य हु । स्वालोद हेत् तते।भार्थामन्यां वा तदभावतः॥ श्रश्नीनाधाय विधिवद्वात्यस्तोमेन वा यजेत्। तथेन्द्राग्नेन पश्चा गिरिष्नला हु तत्र हु॥ दृष्टिमायुष्ततीसुर्वादीसितांस ऋदंसतः। 'श्रायुष्ततीमिष्टिं' श्रायुःकानेष्टिमित्यर्थः।

> इति प्रोवितस्तत्वादादिकर्मप्रयोगः । त्रय यांवसरं माह्यं त्रूते देमाद्रिपस्तितः । याष्डिताचेवदोषोर्मिनर्मसीक्तनमानसः ॥

श्रय सीवसरिकशाह्नप्रयोगः । तत्र कासाधिकारिदेवताः पूर्वमेव प्रतिपादिताः । त्राष्ट्र खागाचिः।

त्राहुकुर्याद्वम्यन्तु प्रमीतिपिष्टकः स्वयं। इन्द्रुचये मासि मासि दृह्वौ प्रत्यन्दमेव च॥

खयक्क इणमादराधें न पुनः पुन-क्रिक्षवर्गादिनिष्टस्थयें। प्रधा-वेतक्त दति मन्त्रेण यत्रमानस्य पिने स्विनादिः पिष्डान् दश्चादिति स्वत्यक्तरेऽभिधानात्। एतस यत्रमानस्यामामर्खे गुद-तरकार्यान्तरस्यग्रेलेन कास्रातिपक्तिविषये वा द्रष्टस्यम्।

नावासिः।

उपरागंसदस्ताणि श्रमावास्तायुतानि च । श्रवयम् भवेष्क्राद्धं यस्त दशान्स्त तेऽद्दि ॥ श्रकरणे दोषमाद कार्ष्णाजिनिः । जवरे तु यथा चिप्तं वीजं न प्रतिरोद्दि । तथा च तङ्कवेत्तेषां यश्र दत्तं स्तताहिन ॥ तेन स्ताहे श्रवस्रं दातस्य मित्राभिप्रायः ।

नद्याष्डपुराणे । संतरारे नेचिदेकसी दानन्त्रिभः परे जगुः । त्रतः स्रृद्यविरोधेन निर्णयं त्रोतुमर्दय ॥

'एकसी दानमित्यनेन एको इष्टिवत् सांवस्य रिक आद्भप्रयोग एकः।
'विश्व इत्यनेन पार्वणविदिति । एको इष्टिविधायकानि तावदाक्यानि
किस्यन्ते । तपाइ यमः ।

यपिष्डीकरषादूर्धं प्रतिसंतस्यरं स्तः। एकोड्छं प्रसुर्वीत पित्रोरन्यत्र पार्वणं॥

#### थासः।

सिपक्डीकरकादृद्धं यन यम प्रदीयते । तम तम वयं कार्यं वर्जियत्वा स्वताहित ॥ प्रतिसंवत्वरं यम मातापिमोः प्रदीयते । म्यदैवं भोजयेक्काद्धं पिक्डमेंकञ्च निर्वपेत् ॥

गाउँ ।

कतेऽपि सङ्पिस्कले गणसामान्यताङ्गते । प्रतिसंवत्सरं श्राद्धमेवास्त्रेव विधीयते॥

सौगाचिरपाद ।

सपिष्डीकरणात् पूर्वमेकोहिष्टं सुतः पितुः। जर्क्कस पार्वणं कुर्यात् प्रत्यस्तितरेण तु॥ 'इतरेषेत्येकोहिष्टविधानेनेत्यर्थः।

बातातप श्राइ।

संक्रान्यावुपरागे च पर्वे।स्व-महासये । निर्वेपेन्नीन् सुतः पिष्डानेकमेव चयेऽहनि॥

श्रापसम्बः।

एकस्य प्रथमं त्राङ्के त्रवंगिष्टाच मासिकं।
प्रतिसंवत्सरस्वैव श्रेषित्वपुरुषं विदुः॥
बसेन लेकोहिष्टं सांवत्सरिकं विधाय तस्माकरणे दोष जकः।
एकोहिष्टं परित्यच्य पार्वणं कुरुते यदि।
त्रकृतं तिह्वजानीयात् स माद्य-पिट्टचातकः॥
त्रभूना पार्वणविधायकानि वचनानि लिख्यको।

#### तच ज्ञातातपः।

प्रदानं यम धनेषां सिपड्डीकरडात्परं । तम पार्वणवच्छाद्धं श्रेचमभ्युदवार्षिना ॥ ये सिपड्डीड्याः प्रेता न तेषान्तु प्रथिक्ष्या । न प्रथक् पिड्डदानं तु तस्मादूष्ट्यं विधीचते । प्रेतलाचेद निसीर्णाः प्राप्ताः पिष्टगणांस्तु ते ॥

चतस्वितमत एव पुनराइ।

यः यपिष्डीस्रतं प्रेतं प्रथक् पिष्डे नियोजयेत् । विधिन्नसीन भवति पिष्टदा चोपजायते ॥

## पुसस्यः ।

एकोहिएन्तु नर्ज्यं घावत्पिचोः यपिष्डनं । ततः यपिष्डनादूर्ध्वमेकोहिष्टं निवर्ज्तते ॥

#### प्रजापतिर्पाइ।

त्रसपिष्डीकृतान् प्रेतानेकोदिष्टेन वर्त्तवेत्। सपिष्डीकरवादूक्षं विभिः वामान्यसुच्चते ॥ यतमेवसत् एव धर्मः।

पार्वणं पर्वकासे तु तथा कामार्घयम्पदा । यद्भौ रुद्धिविधानेन एकस्य यद योजनात् ॥

इति प्रतिपाचोई च विष्णुकिरणारेको हिएं न वश्ववतीत्या इव एव। वजीतानां वरेक्स, वर्जेत न कथचन । यह वंस्तारहेतुमात् प्रथमं नोपपद्यते ॥

एवं सपिष्डीक्रतस्त्रेकोहिष्ठं निराक्तत्व मासिकाद्येकोहिष्टानु-

ष्ठानानुवादेन प्रत्यब्दं खताइनि पार्ववमाद स एव । एकस प्रथमं साद्धमवीगब्दाच मासिकम् । परं संनयनात्पिनो खेताइन्यपि पार्वणं॥

#### तथा।

यंनीतौ पितरौ येन पुत्रेष विधियमहा।

व्दावभुदितनाथ पार्वणं तदतेऽन्यथा॥

श्रते। वृद्धिश्राद्धसृत्द्धश्रान्यन पर्वदा पर्वन स्तादादिव स्त
यिष्डीकरणस्य पितुः पार्वणनेव कर्मायमिति।

तथा।

देवलपद्वीं नौतः पिता वै मन्त्रसम्पदा । प्रेतलं न पुनर्याति नौयमाने।ऽपि पुन्नकैः ॥ स्वतन्त्रा देवताः सर्वाः स्वतन्त्रा च सपिष्ठता । श्वः प्रयक्तत्करणस्त्रं प्रेतनिवेत्रनम् ॥ सन्तमां गतिमास्वाय पित्र-देवर्षयो यया । नेस्कृत्ति सुगतिं यदत्प्रेता चयेकत्रः स्ताः ॥

### पारस्करः।

प्रेतन्पिट्रबु संनीय पिष्डदानार्घदानयोः । बहुत्य नरकात्प्रेतं भ्रयसम् न पातचेत् ॥ भाइ मभः ।

यद्यपिष्डक्रियायान्तु विधिना सर्वेकास्तिकम् । तस्यद्वत्रस्त्रीयस्थात् सर्वेचेव निपौद्यम् ॥

**त्रत एव जाह्यकर्छः ।** 210 त्रत जध्वं न कर्मयमेकोहिएं कराचन । यपिष्डीकरणामञ्च तत्रोक्तमिति सुद्रखेः॥

तथा ।

ततः संवत्धरे पूर्णे सिपण्डीकरणे कते । निराधाः पितरा यानि एकद्यावादने कते ॥ त्रावादनद्याचामककं विविचतम् । भविष्यत्पुराणे ।

राजन् संवत्तरे पूर्णे सिपडीकरणे छते।

मिराप्ताः पितरे। यान्ति एकद्यावादने छते॥

एको दिष्टन्तु कर्म्यं याविष्यनेः सिपष्डनम् ।

राजन् सिपष्डनादृई नेको दिष्टं निवर्मते॥

म प्रयक् पिष्डदानन्तु तसादृध्वं विधीयते।

प्रेतानामिद सर्वेषां यो मन्त्रेषु नियोजितः॥

प्रेततं चैव निकीर्णः प्राप्तः पित्रगणन्तु सः।

प्रियोता यथा योषित्र गच्छेत्पेत्रकदुलम्।

प्रेतोऽयेवं मद्दाराज संयुक्तः पित्रभिः सद्रा(१)॥

संवत्तरं भवेद्यावदेको दिष्टम् तद्भवेत्।

संवत्तरं भवेद्यावदेको दिष्टम् तद्भवेत्।

संवत्तरं थवीते तु चिभिः सामान्यसुच्यते॥

छतार्थास्तिद संद्रमाः सपिष्डीकरणे छते।

ते गणा पित्रसोकन्तु यथाद भगवान् जिवः॥

<sup>(</sup>१) सहेति ग॰।

यपिष्डीकरणं कला सुर्थात्पार्वस्वतस्य । प्रतिसंवसरे विदानित्येवं विष्कुरत्रवीत् ॥

श्रुतिरपि । दैवा वा श्रधुरान् इता पित्रलं समविन्दत सर्वानव-द्याः (१) स्टैनेति अवन् ये नः समानास्ते वः परस्वानुस्वभागं प्रति-स्टइन्देवसेवाभूदिति ।

'ये वः बमाना इति ये पितरे निष्माकं बमानाः बहुत्राख्खाः विपिक्षीकृताः इत्यर्थः । ते देवाको पितरः वे युमाकं पद्मात् खमानं प्रतिग्रं क्षेत्रां प्रतिग्रं क्षेत्रां प्रतिग्रं क्षेत्रां तेन विपक्षीकरणादृ हैं यदा पित्रभी दातयं तदा पूर्वं देवेभ्योदला प द्यात्प्रद्रभ्य इत्यवगमात् प्रत्यक्षं स्ताइनि पार्वणं माह्यं कर्त्त्रयमित्यभ्यवधीयते, विभेषतोऽपि तम पार्वणविधिक्षाते ।

त्राइ नाहकर्धः।

पितः पित्रगबद्धयः कुर्यात्पार्वषवस्तः । प्रत्यन्दं प्रतिमाशस्य विधिष्ठीयः समातनः ॥ 'पित्रगबद्धः' कतसपिष्डीकरणः । 'समातमः' त्रावस्त्रकः । प्रातातपः ।

सपिष्डीकरषड्ग्ला कुर्यात्यार्वषवस्य । प्रतिसंवस्यरं विदान् कागलेयोदितो विधिः॥ जमद्गिः।

देवतारिहतं श्राङ्कसृद्दिष्टमफलं यतः । श्रतः श्राङ्केषु सर्वेत्र स्तताहत्यपि पार्वेषम् ॥ भविष्यत्पुराणे ।

<sup>(</sup>१) सन्तोऽवख्या इति ख॰।

एकोहिष्टं प्रश्नंसन्ति केचिद्राजन् स्टताहिन ।
केचिन पार्वणं राजन् प्रश्नंसन्ति स्टताहिन ॥
कता तु पार्वणं माद्धसेकोहिष्टं न कारयेत् ।
कुर्वज्ञरकमायाति विश्वेषाण स्टताहिन ॥
ग्रेतः प्रयोजितो वीर नियुक्तः पिटिकाः स्व ॥
न वर्नते चचमपि यया माना विना सुतः ॥
बाववस यथा माना विषोच्य नरकं नजेत् ।
तथा ग्रेतं नियोच्याग्र एकेहिष्टेन मानवः ॥
भव्यमेकं प्रज्ञवीत एकेहिष्टं स्ताहिन ।
ततः परन्तु संनीते पार्वणं स्वान्तृताहिन ॥
भव जहीं न जुर्वीत एकेहिष्टं कदाचन ।
सपिस्त्रीकरणादृष्टं वर्षे वर्षे स्ताहिन ॥
कर्न्त्यं पार्वणं राजन् नैकेहिष्टं कदाचन ।
खदकुकास दात्रको स्ताहिन सदा तथा ॥
नार्या चाह ।

समान्ते पिट्टिभः प्रेतं योजयेत् पितरं सुतः । तदादि पार्वषं माझं स्वतास्त्वपि नान्यथा ॥

श्रुतिरपि ।

मासि मास्कृतावतौ प्रतिहेमका-पीश-वर्षास प्रतिसंवसरे प देवास पितरस सहासामिति । विश्वदेवाः पिट्टपितामहादसस आहुकोकुं सह तिष्ठकीत्वर्धः ।

समनुः ।

कर्त्तव्यं पार्वणं राजन् नैकोहिष्टं कदाचन ।
वहनि श्रम वाक्यानि सुनिगीतानि वच्छते ॥
श्रक्षेतराणि राजेश्र एकेहिष्टं प्रचच्छते ।
तस्मादचनसामर्थात् पार्वणं स्थासृताइनीति ॥
'वचनसामर्थात्' बद्धतराणां वचनानां साम्र्थादित्वर्धः ।
श्रवमेवार्थाजैमिनिनाणुकः ।

विप्रतिविद्धधर्मसम्बाधे भूयसां स्वात् सधर्मलं तदेवं वचनदेशे स्वति विषयस्थास्त्रा कर्णस्या ।

त्राच् जावासः।

मृतिर्देधम् यत्र सामत्र धर्मातुभौ सातौ । सातिर्देधे तु विषयः कस्मनीयः पृथक् पृथक्॥ तत्र तावत्पार्वचविधायकानि वाक्यान्यौरसपुत्रविषयाणि बेहि-तथानि ।

त्रत एव जसद्धिः।

श्वापाच सहसपिष्डलमौरसे विधिवत्युतः।
कुवीत दर्भवष्ट्राद्धं मातापिषोः चयेऽदित ॥
पुत्राणामौरसः पुषः पुत्रमानासाथापरे।
पितः पित्रगबस्यस्य कित्यकुर्थात् स पार्ववम्॥
भीरसग्रहणं चेषज्ञाणुपक्षच्यम्।

त्रत एव जाबासिः।

श्रीरस-वेषजी पुत्री विधिना पार्वजेन तु। प्रत्यब्दमितरे कुर्युः एके।हिष्टं सुता द्या॥ समन्तः।

प्रत्यब्दं पार्वणेनेव विधिना चेननौरसौ । कुर्वातेऽन्ये सुताः कुर्युरेकेाह्रष्टं सुता दम ॥ पितुः पित्वनणस्त्रस्य कुर्यातां दर्भवत्सुतौ । प्रत्यब्दं प्रतिमासम् विधिन्नौ चेननौरसौ ॥

'प्रत्यन्दं' म्हताइनि, 'प्रतिमासं' दर्जादाविति । दर्जगङ्खाच पुचिकापुच्चस्यापि मातुर्म्हताइनि पार्वणमेवावगम्यते तस्यौर्चेन सङ् तुस्त्रवात् दर्णानामेवैकाद्दिष्टनियमाच ।

त्राइ धर्मः।

स्ताइन्येकसुद्दिस्य सन्तीतानां दिगोनिषः। पार्वषं तदतोऽन्यम यम यमाधिकारतः॥

सिपक्षीकरकात्पूर्वं मासि मासि म्हताइन्येकसुहिस्स आहुं पुचिकापुत्रेष कार्यं। समीतानाङ्गृतसिपक्षीकरकानान्, ख्याहे ततोऽन्यत्र सङ्गान्तियतीपातादाविप पार्वक्षमेव कर्त्त्रयमित्यर्थः।

प्राच्याचनः ।

यदिष्डिकियायान्तु यः पुत्रोऽधिक्वतः पितुः । स एव दर्भवच्छाद्धं विद्धीत स्टताइनि ॥ एतचौरसादिषु बङ्कवेव पुत्रेषु सस्यु द्रष्टव्यम् । बङ्कपुञ्चेषु सस्यपि सुद्धातया चौरसादीनासेव सपिष्डीकरणाधिकारात् । तदुक्तं गादस्यपुराणे ।

> सुख्य एव सुतः कुर्यात् सिपष्डीकरणं पितुः। भौरसस्त सुतोसुख्यसादृते चेत्रजसाया॥

त्रौरवादिभिरपि प्रत्यन्दं स्टताक्नि पार्वषं वाग्निभिरेव कर्त्तव्यम्। यत त्राह्म मनुः।

न पैक्ष्यज्ञियो होमो सौकिके आौ विधीयते। न दर्जेन विना माङ्समाहिताग्नेहिं जन्मनः॥

'दर्भेन' द्भीपश्वश्चितेन विधिना, वर्जितं श्राद्धं श्राहिताग्निना न कर्मव्यं किन्तु दर्भश्राद्धविधिनैव कर्मव्यमित्यर्थः। न तु दर्भ-श्राद्धं विनाऽन्यस्त्राद्धनेव न कर्मव्यमिति व्याख्येयं। तथा श्वयाश्च-श्राद्धादेरप्यभावप्रसङ्गात्।

यमाऽपाच ।

श्राङ्क्षतियेकतान्तेषु प्रत्रस्तान् मनुरव्रवीत् । न दर्जेन विना श्राङ्कमाहिताग्रेहिंकसानः॥

मनुः ।

वक्रग्रयस्य ये वित्रा ये चैकाग्रय एव च । तेषां सपिण्डनादूर्ज्ञमेकाहिष्टं न पार्वणम् ॥

श्रुवैकाहिष्टं नेति सम्बधः।

श्रत एव कार्ष्णाजिनिः।

श्रिप्रधानं सर्वेषामनुष्ठानं स्टहाश्रमे । तद्योगात्कतपामर्थाः सर्वचार्हन्ति पार्वषम् ॥

भविष्यत्पुराणे ।

वर्षे वर्षे तु कुर्यादे पार्वणं योऽग्निमान् दिजः।
कुर्यादनग्निमान् वीर एके।दिष्टं स्टताइनि॥

तस्रात्साग्निभरौरय-चेचज-पुक्तिकापुन्नैः प्रत्यब्दं स्टताइनि पार्वय-मेव कर्म्तव्यम् नैकाहिष्टमिति । चनु गार्ग्यवचनम् ।

प्रमीतिपिटकः श्राद्धं पर्वकाले यथाविधि । स्रताइनि यथाक्षा दृद्धावश्वदिता क्रिया ॥

यथार्चा पार्वधैके हिष्टयोर्भधे विकल्पेमैकस्थानुष्ठाममिति, त-विरग्निकौरय-चेवज-पुश्चिकापुत्रविषयम् ।

चत चाह धर्मः।

विधिनितयमाचातं याग्नेर्नास्त्रग्निते । एकाहिष्टविधानेन किया तस्त्रोस्त्रते न च॥

श्रमावेतत्त इति यजमामस्य पित्रे, श्रमावेतत्त इति पितामहाय, श्रमावेतत्त इति प्रपितामहायेत्येति दिधि जितयं । एतत्त साग्नेरेव, निरग्नेस्त एके। हिष्टं पार्वणं वेति विकस्यः । तथापि येवां परम्परवा पार्वणमेव क्रियते तैस्तदेव कर्त्त्रयं येवामेको हिष्टमेव क्रियते तैरेका-हिष्टमेवेति ।

चेनासः पितरी बाता चेन चाताः पितामहाः । तेन चाचास्रतां मार्गन्तं न गच्छन दुखति ॥ इति मनुवचनात्।

तेन निर्धिकौरय-केणज-पुश्चिकापुत्तिक्ति पार्वणं विक-क्पेन कर्त्तव्यम् । वाधिकेन्द्र पार्वणमेव श्रन्येन्द्र इत्तकादिभिदेशभः पुत्तिरेकोदिष्टमेवेति स्तितं ।

लक्ष भविष्यत्पुराणे । निरक्षेरीरमध्योक्तमेकाद्दिष्टं स्टताइनि । प्रत्युष्टं पार्वणं साग्नेरन्येवाम्तु न पार्वणम् ॥ श्रन्येवां दत्तकादीनां दत्रविधानां। पुषास्यः।

> प्रत्यन्द्रमेतदेकसः कुर्युः श्राद्धं स्ता दत्र। सनद्रिमानौरसस् कुर्यात् सान्निस्त पार्वसम् ॥

#### नतु च ।

पर्वकाली स्टताइस यद्येकम दयक्षवेत्। पार्वषं तम कर्मयं नैकादिष्टं कदासन॥ समायां वाचयो यस प्रेतपचेऽचवा भवेत्। पार्वणं तम कर्मयं नैकादिष्टं कदासन॥

## इति वचनात्।

प्रेतपचे प्रमीतस्य पितः सुर्वीत पार्वसम्। पिद्रस्थक्षाद्यमासुमानेकादिष्टं न पार्वसम्॥

दति वचनाच प्रेतपचामावाद्याच्याच्याच्याच्याचामौरसपुत्राचां पार्वपविधिरस्तु न सर्वचेति उच्चते । निर्श्नाकामौरसादीनां चयाणा प्रेतपचामावाद्याच्याचे पार्वपनेभिवादीर्नवस्यते ।

#### तथाचि ।

"मैकोहिष्टं कदाचनेत्यादिवाक्यभेषेषेकोहिष्टं निषिध्व पार्वष-निषम एभिवाकीः क्रियते। एकोहिष्टप्राप्तिस्व निरम्निकानासेव न काश्चिकानाम्। "न दर्भेन विना माझुमादिताभेदिंजनान इति बाक्येन तेषां पार्वषस्य नियतलात्। श्वतो निरम्निकानां पश्च-प्राप्तं पार्वषं प्रेतपत्तामावास्त्रास्थाहे नियम्बते। श्वपेदसेव कर्मस्यं नैकोहिष्टमिति। किस।

याग्रीनामौरवादीनां चयाणाममावास्त्राप्तेतपच्चयाद् एव पार्वणं नान्यनेति नियम्यमाने तेषां प्रेतपचामावास्त्राच्याद्यव चयादे श्राद्वाभावप्रयङ्गः। तच पार्वणनियमादन्यचैकाद्दिष्टप्राप्ति-रिति चेत्। न। "एकोद्दिष्टं सुता द्येति वाक्येन दक्तकादीनां द्यविधानामेव तस्त्र नियमितलादिति। एतच यांवस्ररिकश्राद्धं पार्वणेतिकर्त्तव्यताकमपि पिष्टच्यादे पित्र-पितामद्द-प्रपितामद्दानां च्याणामेव कर्त्तव्यं न मातामद्दानामपि।

### त्राइ सङ्घरकारः।

याज्ञवस्कोन कासस्य श्रमावास्यादिनेदितः।
श्रविभेषेण पिषस्य तथा मातामस्य प ॥
युगपत्र स विज्ञेयो वत्तनादस्यमाणकात्।
कासाभेदेन तन्त्रं स्याद्देशभेदेन चैव हि॥
तसात्तन्त्रविधानान् यौगपद्यं प्रतीयते।
श्रमावास्यादिकासेषु मातामस्यस्क्रिया<sup>(१)</sup>।
स्तास्ति त तद्भावास्य युन्येत प्रथक्किया<sup>(१)</sup>॥
श्रस्तार्थः।

"त्रमावाद्याष्टकारहद्भिरित्यादिना याज्ञवस्त्ववचनेन पित्रत्राद्भस्य मातामदत्राद्भस्य च मानान्येनामावाद्यादिकास एकः। स च

<sup>(</sup>१) काजैकलासाइकिनेति ग॰।

<sup>(</sup>२) सच्चियेति ख•।

खुनपदन्ति वमानवोः पिद्यमाद्ध-मातामस्माद्ध्योरक्कलेनावगन्तवः।
"मातामसानामध्यं तन्तं वा वैसदेविकमिति तिस्तिनेव प्रकर्षे
वैसदेविकतन्त्रलाभिधानस्य खुनपदन्ति यमान एवे।पपद्यमानलात्।
स्वत एककास एवान्ति यमानलेनावगतयोः पेद्वक-मातामस्माद्ध्योः
समानतन्त्रता युज्यते। स्वताष्टे तु प्रतिपुर्वसमायुःप्रमाणभेदात्
पिद्व-मातामस्चयास्भेदेन मातामस्माद्ध्यापि पिद्वस्थापे न कास्य
सत्तरिक्यमा समानतन्त्रता न युज्यते। नन्त्रनेनेव न्यायेन
पिद्व-पितामस्चयास्भेदात् पिद्वस्थापे पितामसद्योगं माद्धं न
कर्म्त्यं स्वात्। मैवं। "सुर्वीत द्र्वत्यक्ताद्धमित्यतिदेवन्त्रनात्
पितामस्-प्रपितामस्योरि पिद्वस्थापे देवतालं। न च वास्यं "दर्बन्वदित्यतिदेवन्त्रनादेव "पितरे। यस पूज्यन्ते तम मातामसा भूवमिति वचनास मातामसादीनामिप देवतालिनित।

त्राच वासः।

दर्भवत्याच्योहेत्रः सविष्डीकरणे हाते । .

पारस्करः ।

पितुर्गतक देवलं त्रीरमस्य विपीदवम् । सर्वनानेकगोत्रासामेकस्वीव स्टतास्ति॥

'देवलं गतस्य' यपिष्डीकरखेन पित्रलं प्राप्तस्य, 'पितुः' स्था-इति 'श्रीरमस्य' पुत्तस्य, 'निपौद्यं' चिदेवत्यं, श्राद्धं कर्त्तव्यम् । 'श्रमे-कगोचाषां' भिन्नगोचाषां दौदिनादीनां, श्रनपत्यमातामद्दादिश्राद्ध-मेकोदिष्टमेवेत्यर्थः । तेन दर्शवदित्यतिद्शपाप्ते षड्देवत्ये चिपौ-द्यमिति पुनर्मिधानात् पित्तस्याहे मातामद्दादीनां परिसद्धा भवति। ननु चत् चिष्ठद्यं तदौरवद्येति चिपौद्योद्देशेनौरस्यः नियम्तित्यः चोद्देशिवश्रेष्ठवानिविश्वतान् । स्वर्षवस्थानयोद्देशे स्ति । चयाद्यति चिदैवत्यश्राद्धप्राप्टाभावात् । स्वर्षवस्थानयोद्देशे दित वचनात् यपिष्ठीकरणोत्तरकाणं स्वताहेऽपि यामान्येन चिदैव-त्यप्राप्तिरिति चेत्। एवं तद्योनेनैव मातामद्यदीनौ परिसद्धाः भविद्यति । किश्व । "भौरस्य चिपौद्यमित्यच चिग्रद्यख्याविविद्यते त्याक्यमेवानयंकं स्थात्। न दि स्वताहे पौद्यमपौद्यश्च श्राद्ध-सस्ति येन पौद्यमपौद्यश्च श्राद्ध-सस्ति येन पौद्यमौरस्य चपौद्यमन्येषामित्येवं स्ववस्थापनार्यं वाक्यं भवेत्। चनेनैव च न्यायेन न सपत्नीकानासुदेशः कार्यः। न च "स्ति अर्था समं त्राद्धं माता श्रृष्क्षः दत्यादिवचनात् पार्वचवत् सपत्नीकानासुदेशः इति वाच्यं।

यत श्राष्ट्र धासः।

श्रन्यष्टकाषु दृद्धौ च प्रतिषंत्रस्यरे तथा । श्रच मातुः प्रथक्त्राङ्कमन्यच पतिना सर ॥

चरापि पित्रसंवस्यरिकश्राह्मकास्य मात्रसंवस्यरिकश्राह्मकास्य दैवादेक श्रापस्यरापि पित्रसंवस्यरिकश्राह्मे पित्रादीनां सपत्नीकानां उद्देशो न कर्णसः, रहन्तु मरस्यपैवीपर्थात्रसारेस तथोः संवस्यरिक-माह्यसं तन्त्रेस अपसं कला निमन्त्रसादि दिजविधर्जनानां पृथ्येव कार्यः। चदा तु मरस्यपैवीपर्यमञ्चातं तदा पूर्वं पितुः सांवस्यरिकं पश्चामातुरित्येवं श्राह्मस्यं कार्यः पितुर्नुस्थलात्। एवनेव आसादि-सांवस्यरिकश्चाह्मस्येऽपि स्रोहादिक्रमेषानेकश्चाह्मं कर्ण्यः। एतस्य सर्वद्वासम्बद्धात्मकर्णे विस्तरेस प्रतिपादितं।

श्रनारे। इषविषये तु दम्पतीश्राद्धप्रकारमाइ सौगाचिः।
म्हताइनि समायेन पिष्डनिर्वपणं प्रचक्।
नवश्राद्धश्च दम्पत्योरन्वारे। इष एव तु॥
'समायेन' सञ्चेपेष, पिष्डनिर्वपणम्।

यथा दिपित्कत्राद्धे दयोः पिनोरसुकनाने त्रमुकनाने चेत्रू-दिस्स एक एव पिन्डो दीयते तथेदायेकस्मिन् पिन्डे दयोमीता-पिनोरसुकायासुकाये चेत्रुद्देशं कता एक एव पिन्डो देयः। एतच त्राद्धमनेकोद्देश्वत्रासिकद्भपानित्रात् पार्वणधर्मकं। तेनाच वैसदेविकं तक्केण कार्थं। 'पृथक् नवत्राद्धस्य दग्पत्योः' दति। नवत्राद्धं प्राग्दशाद्यात् नवत्राद्धदिनेषु कियमाणं त्राद्धं पृथक् पितु-र्मातुः कार्यम्।

यनु गार्ग्येषोन्नम्।

एकि विद्यां समाइदी दम्पती निधनक्कृती।

पृथक् आद्धं तथोः कुर्यादोदनञ्च पृथक् पृथक्॥

'स्रोदनं' श्रोदनपिण्डः। तसु नवआद्धनिषयं न तु सांवत्सरिकविषयमपीति न पूर्ववचनविरोधः।

यमु स्राणोतं।

या समारे। इसं कुर्याद्भ मुचित्यां पितवता । तां म्हताइनि संप्राप्ते पृथक्षिके नियोजयेत् । प्रत्यब्दस नवत्राद्धं युगपमु समापयेत् ॥

तदेषां दत्तकादीनामेकाहिष्टविधानेन मातापित्रोः स्रोतह-रिकत्राद्धं विदितं तदिषयं नवत्राद्धं युगपत्तु समापरेहित्यसा- थमर्थः । मातापिनोर्ह्नता हैको माना चैक वित्यामन्यारे दि कि कते पितुर्गवत्राद्धं मातुर्गवत्राद्धं वैकका स्वमेकपाकेन प्राधान्यात् पूर्वा- क्ष्मका पं काला प्रथमं पिने पद्मान्याने च श्राद्धं काला प्रथमं पिने पद्मान्याने च श्राद्धं काला पाद्यात्याङ्ग- कालापच तन्त्रेण सुर्थादिति । श्रनेकमाद्यभिरेक वित्यामन्यारे दि के के वित्रमन्तरं साचान्यातु स्वद्यनन्तरसुपमातु रित्येवं व्येष्टादिन कानेण नवश्राद्धं सुर्थादिति मातुः संवत्य रिकश्राद्ध मिति ।

सांवसरिकत्राद्धप्रकारे। विष्णुधर्मेन्तरे।
प्रतिसंवसरं कार्यमेकोहिष्टं गरैः व्यियः।
स्ताहिन यथान्यायं नृषां यहिहोहितम्॥
यहत्पुरुषाणां समन्त्रकं त्राद्धं तहर्हिजातिस्त्रीणां सतिवाहानां समन्त्रकंनेव त्राद्धिनिति।
त्राह मरीचिः।

स्त्रीणाममन्त्रकं माह्यं तथा श्रूहासु तस्य च। प्राग्दिकातेर्वतादेशासे च सुर्युसर्थेव तत्॥

श्रमक्षतमित वैदिकमक्तोचारणरिहतं। श्रमक्षतमित्यनेन नाम-गोचोचारणमेव कर्मव्यमित्यर्थः। तचापि "स्वगोचार्श्वस्रते नारीत्यादिना भर्द्षगोचेण दातव्यमिति प्रतीयते। "पिष्टगोचं समु-सृष्य न कुर्याद्वदेगोचत रत्यादिना पिष्टगोचेणेवेति। तदेवं विप्रति-पत्तावासुरादिविवादपरिणीतायाः पुश्चिकाकरणेन प्रक्तायास्य पिष्ट-गोचेणेव, ब्राह्मादिविवादपरिणीतायास्य भर्द्षगोचेणेति व्यवस्या। तच क्रतविवाद्यतीश्राद्धविषयं। श्रपरिणीतानां संस्कार्द्शीनतया वैदिकमक्षानुचारणयोग्यतात्। "ते च कुर्युस्रणेव तदिति ते पारमवनरणाद्यः। प्राग्वताच दिजातयः त्रसंस्कृतवात् संस्कृता-नामपि पिल-पिल्यादीनाममस्त्रकं त्राद्धमईन्तीति।

भने के। द्दिष्ट-पार्वणयवस्त्रामाच्द कात्यायन: ।

प्रत्यब्दं यो यथा कुर्यात् पुन्नः पित्रे सदा दिजः ।

तथैव मातुः कर्त्त्रश्चं पार्वणं वान्यदेव वा ॥

'श्रन्यत्' एके। हिष्टं । यसु तेने वेकि । "पित्वयभ्रात्मातृ कामेके। हिष्टं सदैव लिति, तत्पित्वयादिसमिभया हारा सात्सपत्नीपरं वेदितयं।

श्रपुत्राणां मांवत्मरिकश्राद्धमाद्यापसम्बः।

श्रपुत्रा ये म्हता केचित् च्लियोवा पुरुषास्य थे। तेषामपि च देयं खादेकोहिष्टं न पार्वणम् ॥ मिच-वन्धु-यपिष्डेभ्यः स्त्री-कुमारीभ्य एव च। दद्यादे मासिकं श्राद्धं सांवस्यरमतोऽन्यया॥

प्रचेताः ।

सपिष्डीकरणादृद्धं एके। इटं विधीयते । अपुत्राणाच सर्वेषामपत्नीनां तथैव च॥ 'अपत्नीनां' अञ्चतविवाद्यानां ।

श्रविः ।

श्राचे भगिनी पुत्राय खामिने मातुकाय च। पिट्ट्यगुरवे श्राद्धमेकोह्छिं न पार्वणम्॥ नाह्यकर्ष्यः।

पिट्टच आहमातृ णामपुत्राणां तथैव च । मातामहस्रापुत्रस्य श्राद्वादि पिट्टवङ्कवेदिति ॥ श्रवस्त्रकर्त्त्रस्थतावद्योतनार्थं बद्याधिनां तु चवाहे बर्धेरपि सुतैः पार्वषमेव कर्त्तस्यमित्याङ प्रचेताः।

> एके।हिष्टं चतेनीसि निर्दाख्यस्थादिसः। सपिष्डीकरखाभावात् पार्वचं तस्य सर्वदाः॥

वातातपः ।

एके। दिएं जसं पिष्डमात्रीचं प्रेतसिक्यां।
न कुर्यात् पार्वसादन्यदुद्धी स्ताय भिष्यवे ॥
प्रतः सर्वदा स्रतः चयाचे सर्वप्रकीः पार्वसमेव सर्वस्यम्
नैकादिष्टिमिति ।

द्रति श्रीमदाराजाधिराज-श्रीमदादेवीय-सकसकरणाधिपति-पण्डित-श्रीदेमाद्रिविरचिते चतुर्वर्गचिन्नामणौ परिश्रेष-खण्डे माद्धकरणे सांवस्वरिकशाद्धप्रयोगो नाम दाविश्रोऽध्याय: ॥ • ॥

#### [ १४९८ ]

# श्रव श्वाविंश्रीऽध्यायः।

माद्व सापरपचित्रे विधिमसुं वियोपकारत्रती सर्वत्रीकरखेयरः स्कृतिनामग्रेसरा भावते । हेमाद्विः परिपाकनिर्मस्यसम्बद्धिन्द्वास्त्रेभवः कर्णाम्बर्धस्यसम्बद्धासार्रिर्मराकृत्यनैः ॥ अथ भाद्रपद्यपरपचन्नाद्वप्रयोगः ।

तम महि तावत्पाकत्राद्वामत्रीरसामक्यादिसंवीपपित्तर्भवति तदा साम्यनग्नि-विधवा-त्रद्वामारिप्रस्तयः सर्वे प्रतिपत्प्रस्ति प्रति-दिनं महर्दश्रीवर्जनमावास्मापर्यनं सर्वेषां सुर्यः। महर्दश्रान्तु मक्तरसीव। यदा पुनः पाकासनुपपित्तसास एकस्मिन्नपि दिने सर्वेषानवस्यं सुर्यः "बाकेनाप्यपरपणं नातिकामेदितिवचनात्। भाद्र-पदापरपणास्ममुख्यकासासभवे दीपात्सवपस्तरसां कर्म्यामत्योत-द्वाद्रपदापरपणकासप्रकरणे प्रतिपादितं। एतच माद्रं नवदैवत्यं कर्म्यम्।

श्राद धर्मः।

महासये गयात्राहे हुदौ चान्यष्टकास च।
नवदैवत्यमच स्थाच्हेषं बाट्पौदषं विदुः॥
'त्रेषं' षोडणत्राद्वादिव्यतिरिकं त्राहं।
न्याह कात्यायमः।

212

कर्ष्यमन्तितं सुक्का तथाद्यं त्राद्ध्योषप्रम् । प्रत्याब्दिकञ्च भेषेषु पिष्डाः स्युः विदिति स्थि कर्ष्युभव्देन सपिष्डीकरणसुच्यते । नवदेवत्यता पिष्टवर्गः । दितीयो माटवर्गः । वतीयोमातामस्वर्गः । मस्वर्गे च स्त्रीणां सद्दैवे।हेभी न पृथक् ।

तथाच कर्मप्रदीपः।

न योषिद्भाः प्रथग्दद्यादवसानदिनादृते । खमर्द्रपिष्डमाचेभ्यसृप्तिसामां प्रकीर्त्तिता । कागलेयः ।

श्वादे नेवसाः कार्या बद्धावादी प्रकीर्त्तिता सर्वपेव दि मध्यसा नान्धाः कार्यासः मातर सर्वप महास्येऽन्यष्टका-नयात्राद्धे च मध्य एव नि सरावतः ।

पितृषां प्रथमं दानं मातृषां तदनन्तरं।

ततेर मातामहानाच्च पित्रव्यक्षान्तु तन्त्र च॥

वसनाः।

श्रमार्मातामधान् स्वाया मातृषां यः प्रयक्ति श्राद्धं वा पिष्यदानं वा नरकं य तु नक्ति नायासः।

श्वनो निवेश्वयेश्वस् मातः श्वाह्मेषु मानवः।
स मूढो नरकं चाति कालस्त्रज्ञमवाक्षिराः॥
मह्यास्त्रपुराणे।

पिरुषः त्रथमं दशासारुधसद्गम्तरं । ततामातामद्वेश्यस्य स्टब्सं कमः स्टतः॥ पतुर्विष्ठतिमते ।

चवाचं वर्जविला तु स्त्रीचां नास्त प्रचानिधः।
केचिर्चिन नारीचां प्रचन्नाइं दिनासनाः॥
प्राचार्य-गृद-विक्षेश्वः विश्व-ज्ञातिश्व एव प।
सर्वेश्वस्य पिरुश्वस्य तत्पत्नीश्वस्यवे प।
पिष्डानेश्वः सदा द्यात् प्रचन्शाऱ्पदे दिनः॥
प्रच पार्वचैकोद्दिष्ट्यवस्त्रामात्र जास्तर्क्यः।
सपिच्छीकरचादुईं पिषोरेव दि पार्वचम्।
पिरुख-श्वार-मारुखानेकोद्दिष्टं वदैव दि॥
प्रच पार्वचैकोद्दिष्ट्योः पौर्वापर्वानियममात्र मरीचिः।
पर्वच्याश्विनिर्वर्त्तं एकोदिष्टं समाप्रचेत्॥
प्रच तन्त्रेणैव पातः कर्स्त्यः।
तथाचानिः।

वज्ञना वाचवा दाभ्यां श्राद्धं चेत् स्थासमेऽइति। तन्त्रेय श्रपणकृता प्रथम्श्राद्धानि कार्येत्॥

पुसस्यः।

महास्रये गयात्राद्धे गतास्त्रनां स्रयेऽहिन । तन्त्रेस त्रपषङ्का त्राद्धसुर्थात् पृथक् पृषक्॥ एतम भाद्रपदक्षण्डपस्त्रपत्रस्थितमु सतुर्दत्रीवर्जनमावास्ता- पर्यकास तिथिषु प्रत्यसमम्मी तकाथ एव वयासभावं नवरैवत्वं पार्वणविधानेन पिटव्यादीनामपुत्राणामन्येषां चैके।हिष्टविधानेन तन्त्रेण पाककृता पृथक्षृथगपरपच्यत्राद्धं कर्त्तव्यमिति स्तितं।

इदानीं कृष्णपष एव कासुचित्तिषिषु त्राद्धप्रयोगविश्वेष खचाते। तत्र तावत्पञ्चमीत्राद्धं बौधायनस्रचे।

पुचार्थं पश्चमीत्राद्धं करिये तद्र्ये पुछाइं वाचियके दति सद्स्य पुद्धाइं वार्चिवता पुद्धाइदेवताग्निः प्रीयतामित्युक्ता पुद्धाइं वार-चेत् । एतच मार्गत्रीर्वमायमारभ्य कुर्थात् । विच्छित्राग्नियन्थानं स्ता षाग्रसुखमारभ्य प्रणीतान्तं कता दिखणेगाग्नं खापाणं स्वापयेत्। त्रामागम् पितरा देवयागात् तिखेाऽमि चामदेवत्यो गोमवे देवनिर्धितः। प्रमदङ्गः प्रतः स्वध एडि पित्वनिमास्रोकान् प्रीच-चाहि नः स्वधा नमः। मधुवाता ऋतायते रति तिस्रभिः देशमस तिविर्धि निरसं न सुचीः त्रिरः । प्रकीदेवीरभिष्टय रूळेतैः स्वधां मित्रीकृत्य गत्थ-पुच्याचतैः पिष्टभ्यो नमः। पितामक्रेभ्यो नमः। प्रियताम देखो नम द्रत्यर्चित्वा दर्भैः प्रच्छाद्येत्। भोजनस्ताने प्रप-इता प्रमुरा रचांधि पित्राचा पित्रषदः ये चयन्ति पृथिवीमनु श्रन्यचेताः गच्छन् यथैवां गतं मन इत्यद्भिरेवे। खति खदीरतामवर खताराम खवाधमाः पितरः वेाम्यामः ऋसं च रेयुरदका चतन्ना-क्षेने।ऽवतु पितरोद्दवेषु पितृगावाद्दयति श्रायात पितरः वाम्यः गभीरैः पथिभिः पूर्वैः प्रवामस्रभ्यं ददते रविश्व दीर्घायुद्धस्र प्रतं भारदद्येति दौ देवौ कला विश्वेभ्यो देवेभ्यः खचः कर्मच्य द्वति कला वस्ताबद्वार-भोवनन्दमा गन्ध पुष्प-धूप-दीपांच पिषर्थे चवाचां

२३ वः।

त्राञ्चाषानां पदप्रचासनं कला पिद्यभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः खधा नमः प्रियतामहेभ्यः खधा नमः इति खधान्द्रचा वस्त्र-भोज-न-गन्ध-पुष्प-धूपादिभिः श्रर्षेथिला पितृननुज्ञायाग्नौ करियामीति यद्बस्य श्राव्यमंस्कारं कता सुक्संमार्जनं विधाय परिधीन् स्नाप-चिला रधानभक्तेधं निधाय परिषेत्रनं कलाचारावाचारचति, थुक्रोऽवश्वतस्य पात्राः प्रामाभद्राः विद्याचमाविद्याचमदं या तिरस्री संराधन्ये प्रसाधन्ये बाह्यतयस्रेति इता प्राचीनावीतीयाः प्राचीरनार्द्धे चतुभियंचे माता यदः क्रवादिति पञ्च हचाजतीर्जना चदन्तिधा कता सामाय पिटमते शक्तिणे जुड़मे।इविवानिनीद-च्चवस नः सादा दर्ण देवेभ्यः पिष्टभ्यः स्वधा नमः साहेति एकेन भागेन जुहाति, दितीये भागे अवदाय चित्रस्वकामृतये वमं पिद्र-मनाइः वैवस्रतेदमहिनः साहा हवं देवेभः स्वधा नमः साहेति हतीये भागेऽवदाय श्राये कव्यवाद्दनिहन्यि सतावधः प्रदे-वेभ्यो वह इयं पिद्यभ्यस्य खाहा इयं देवेभ्यः पिद्यभ्यः खधा नमः साइति वयं इता एतेरेव मन्त्रेसिभरपूपाइतिवयं कुर्यात । पिद्धभोजनार्थं पक्के जे तिसान् मित्रयिवा तर्पणमन्त्रैविंत्रताइतीः त्रप्रये कव्यवादनाय खिष्टकते खधा नमः खाहेत्यग्री दिचिषपूर्वभागे हे।मङ्गला शेषमस्य इशेषस्य पिळलेन क्रुप्तान् नाह्य-बान् भोजयेत्। भोजनारको ऋषं खुष्ट्वा जपेत् पृथिवीयमनास्य तेऽग्निरपद्धश ऋचसे महिमा सप्तस्याप्रमादाय पृथिवी ते पाचं पितामहानामन्तरिषं समन्तस्य ते पुरुष श्रोता यणूषि महिमा दक्तकाप्रमादाय प्रथिवी ते पात्रं पितामइपात्रं खुट्टा घी: सम- माख ते पादिखोऽतुकाता यामानि ते महिमा द्वाखाप्रमादाव पृथिवी ते पापं अध्युंतः ख रित प्रकामकुष्टेन खर्मिका पिद्यभः खधा नमः पितामहेभ्यः खधा नमः प्रितामहेभ्यः खधा नम रित द्याद्म्ते।पद्यसमि प्राणाय खाद्यपानाय खाद्या व्यानाय खान् होत्याय खाद्या यमानाय खाहेति पद्याक्रतीयंक्रमाना क्यित व्याक्षि पात्माम्यत्वाय यदेः कामैद्यपंयतेत्युका प्रम्तापिभावमि भोजनाने उदक्षमच्छ ग्रहीला भूमौ विकिरेत् । चे प्रशिद्यमा ये जीवा ये करम्थः कुछे मम । भूमौ द्वीन स्थानां स्प्रा चान् पराक्षितं रित तिखेदकं ग्रहीला स्थानित स्प्रेम्थः खर्था द्वा भूमिद्विणामिप बाद्यावान् प्रद्विणीक्रस्य विवर्जयेत्। दिवर्षने नामि चतुर्विप्रतिपिद्यान् पिद्यमः ख्रधा नम दत्यारभ्य सर्वाभः खर्धा नम इति द्यात्। पद्येषेच तिस्र प्राक्षतीः खुवाच्ये नाता ययो पितामही ययो प्रपितामहीतिषपादि प्रतिपद्यते, परिवेचनानां क्रवा संवत्यराद्वीक् पुष्तं सभते यत्यमित्याद भनवान् वौधायनः।

प्रवाष्ट्रकाशेमः ।

## बीधायनसूत्रे ।

षयाष्ट्रकाहोमकीये मास्यपरवस्याष्ट्रम्यां क्रियेत एवं मास-प्रास्त्र ने बदि वा विद्यता वदि वा समस्य अपरिष्टामासे पौर्णमास्यामपर-पवस्त्रम्यामष्ट्रम्यां नवन्यां इति क्रियते यदि वाष्ट्रम्यामेव मः करिस्था-मीति नाम्नापास्त्रमन्त्रयेत् योनि-गोष-मृत-स्त्रसम्पद्मानमसम्बद्धानि-त्येके कामं समद्भानपि मृत-स्त्रसम्पन्नान् मृतदृक्तये।निभिः स्वधा निधीयत इत्व्वदिश्वनित तान् सामुकर्माभञ्चन-सानादिभिर्ययोपपादं यन्त्रच खबमाञ्चल मुची धमे देवे देवचनगे क्षेत्रनप्रस्ताप्रचीताभ्यः क्रला वर्डिरादाव मासुपाकराति पिटम्यः खादा पितामहेभ्यः सारा प्रक्तिामदेग्या जुष्टासुपाकरामीति द्वन्यीमित्येकेऽपैनामद्भिः प्रोचित पिट्टभ्यः साचा पितामहेन्यः प्रपितामहेभ्यः जुष्टां प्रोद्यामीति द्वाचीमित्रों मामचैव प्रतीचीमित्रिरेसं दिचपदं संज्ञपसन्ति तसीन धंत्रप्ताद्विरभिषेकं प्राचानायाययति तृष्णीं वपासुत्विच च्रवसुद-देति प्रज्ञानानि चावदानानि तान्धेतेम्थेव ग्राखे पूपचिचियैतचिक्षेवाग्री अपचित प्रथमं मार्च चौदनञ्चापूपान् अपचित चन्नांच विश्वेषान् सर्वे विद्वं समानीय वृद्धान् नाञ्चाणान् सप्रचासितपादान् चय चाच-अस सद्भाषक्रियासनेषु प्राक्सुसान्यवेत्रसन्सुदक्तुसान् वा चदि त्राङ्सुखान् दिवयापवर्गान् चयुदङ्सुखाः प्रामपवर्गाः प्राप्नोतः भक्षः निति प्राप्तवानिति इतरे प्रत्याद्धः अधैतान्वविभा चापः प्रति-गाइयवसुरी सधा नमोऽसुरी सधा नम रति विभिक्तिकोदकमेके बमामनिन पुरोऽसं दिखिलोदकं दद्यात् शुक्रवसु च हतीयमधैतान्वस-नन्ध-धूप-दीप-मास्त्रैर्यघोपपादं सम्बूच्य प्रच्कत्यु भियतामग्रौ च क्रिय-तामिति कामसुप्रियतां काममग्नौ कियतामितीतरे प्रव्याज्ञः। श्रिपचाश्री करिकामीति खुद्वेति प्रत्याजः। श्रयाभ्यमुद्धातः परि-भागमध्यात्रस्यान् कता मुतायां वपायां पश्च सुवाजती र्वुहोतीति वा पुरसाद्वास्थातं चेधा वर्णा विस्त्रियौदुम्बर्था दर्था जुहोतीति तत्पुरकाद्वाकातमपाष्टकादोमान् जुद्देातीथमेव सा या प्रवमा विधी कि दिलाही परदिशी है पहुंचे पूर्वतरामपश्चित्वों मंत्रसरस

प्रतिमामित्येकान्ताः यप्तद्वापूपमष्टधा विव्यत्य चीक्वदानानि वपायाः क्रेन इलाचेतराषि ब्राह्मणेभोऽच तान्यवदानानी सास प्रच्य-चीदनं मांचं पूपिमत्याच्चेन समदायुत्यौदुम्बर्या दर्वापिधानं जुहाति पिद्रभ्यः खधा नमः खाद्या पितामहेभ्यः खधा नमः खाद्या प्रपिता-महेभाः खधा नमः खाहा माद्रभाः खधा नम खाहा पिता-मीइभ्यः खधा नमः खाहा प्रपितामहीभ्यः खधा नमः खाहा माता-महेभ्यः खघा नमः खाष्टा मातुः पितामहेभ्यः खघा नमः खाष्टा मातः प्रितामदेभाः खधा नमः खादा मातामद्दीभाः खधा नमः काहा मातुः पितामहीभाः खधा नमः खाहा मातुः प्रपितामहीभाः स्रधा नमः साहा त्राचार्येभ्यः स्रधा नमः साहा त्राचार्यप्रतीभाः स्रधा नमः खादा गृह्भ्यः खधा नमः खादा गृह्पक्रीभ्यः खधा नमः खादा र्वाबिभाः खधा नमः खाहा र्वाखपक्षीभाः खधा नमः खाहा ज्ञातिभाः स्रधा नमः खाहा ज्ञातिपत्नीभ्यः स्रधा नमः खाहेति श्रमात्येभ्यः स्रधा नमः खादा श्रमात्यपत्नीभ्यः खधा नमः खादा सर्वेभ्यः खधा नमः खादा मर्वाभ्यः खधा नमः खादा अग्रये कव्यवादनाय खिल्कते खुधा नमः साहित दिखाई पूर्वेई मांधोदमं पाषेषु उड्गूख विश्वेषानुपिषाञ्च-तभेषेण संस्ट्य दर्भेषु सार्यिला दर्भेः प्रस्टाचाभिस्त्रति पृथिवी ते पाचं चौरपिधानं बाह्यषय सुखे जुडोमि बाह्यषानाचाभिधावतां प्राणापानयोर्जुहोस्यचितमसि पितृषां पितामहानां प्रपितामहानां जुष्टा श्रमुचामुश्रिम् स्रोक इत्यथैतानि ब्राह्मकेभ्यः उपनिविध्य ब्राह्म-पराक्तुहेनानखेन उद्दिश्तयसुपै खधा नमोऽसुपै खधा नम इति अञ्चानान् समीच्यते प्राणे निविष्टोऽस्टतं जुडेामीति पञ्चनाञ्चाणीर्जापना

भारमास्त्रतवायेत्यातमानम बात कई निरीच्यते चीका हि पितर इति विश्वावते सर्वैः कामैसर्पयम् स्वधायुकानि त्राश्वकानि त्रावयेत्। रचोन्नानि नैर्फातानि च ब्रप्तामप चाचम्बाबवेव्यम् हेन्।न सम्प्रकि-रति, थेऽग्रिरम्धा जाता जीवा थे प रम्धाः बुखे सम भूमी दत्तेन हणनु हप्ता चानु पराङ्गतिमिति सङ्घासनान्यकीर्थे दिससा-भिधास्त्रति सुवर्ष-दिरस्य-मसि-वस्त्र-सोद-भूमि-भार्स्वर्गवात्राजावि-इसिभिय ष्योपपारमच्यं वाचयिता खप्सकृष सर्भा वाचयिता-प्रकाच प्रवाद्य प्रदक्षिणीकत्य बेवमतुद्धाप्य तेनैव स्थेन गलान्त्रशेषं निवेदयेत् यथा त्रूयसाथा सुर्यात्तेस्त्रभाता दिवणेनाग्निं दिच-षायान् दर्भान् संसीर्थ तेव्यक्षप्रेषेः पिछान् दराति पिद्यभः खधा नमः पितामहेभाः साधा नमः यर्वाभाः साधा नम इत्यस्तान् यञ्चास-भेन जिः परिविद्यति, उजें वहम्तीरम्हतं घृतं पद्मः कीमासं परिस्तृतं खधास तर्पवत मे पितृश् द्रयत द्रयत द्रयतेतिवपप्रस्तिचिद्धमा-धेनुवरप्रदानादाचमनेऽग्निसुखे चाभिमावणे चोषमञ्जदणे पश्चाद्वीसे च बच्चोपवीतमेव सोभूते मांचमेषे भैवनेव बदि खड्मच बदि गां न सभते सेवमञं वा सभते पारकोन च मांबेव वयोएएसख्य-स्ग-महिष-वराष-वय-प्रश्न-राडित-प्रार्थ-तिन्तिरि-कपोनकियम्बास-राधी-षरादिना तिल-मध्यंद्धं मत्सनानपलन्नैः चीरादनेन वा सूपो-इनेन वा यह्भवव्यामैर्मुख-फर्कः प्रदानमात्रं हिरक्षेन वा दानमपि गोगासमाहरेदपि वानुवानेश्व खदख्यानाहरेदपि वा श्राह्मस्त्रानध-चीतापि वार्क्केग्रिमा अनुसुर्वासेदेशाष्ट्रकेति व खेवानष्टकः स्नात्। एवमेव मावि मापि श्राद्धमपरपचश्राद्धशान्यतमेऽहिन क्रियते ।

श्रयात्रविकाश्रद्धं विष्णुधंमी सरे ।

श्रयविकास च सीणां श्राद्धं कार्यं तथेव च ।

श्रवकाविधिना इत्वा क्रमेणेतास पश्चकं ॥

माचे राजन् पितामद्धी विश्वदेवपुरः धरं ।

पिण्डनिर्वपणं कार्यं तथान्तु पिष्टवस्तृप ।

शुक्रवत्यु च विश्रेषु तच कर्म निर्वोध मे ॥

श्रादेशमाचा राजेन्द्र चतुरश्चमायता ।

तावदेव समुसिधा षट्कपूर्यं कारयेत् ॥

इन्द्रोगानां कपूंचयं कर्मयं ।

श्राह गोभिष्यः ।

तिसः कर्षूयानयेत् प्रादेशमात्रायतुरङ्गुस्साता दति यन्वेषानु यथास्त्रस्तं व्यवस्था ।

विष्णुधर्मे सरे ।

प्रत्येकं कर्षू मृत्तेषु परिस्तीर्थं जतात्रनं ।
श्रामीषोम-धमानाञ्च धागं क्रता यथा पुरा ॥
कर्षू श्यस्य मृत्ते तु पुरुषाणान् कार्रथेत् ।
पिण्डनिर्वपणं प्राग्वदेकैकसिन् ध्याविधि ॥
कर्षू मिस्तित्यनाच जीरात्ताभ्यः प्रपूर्येत् ॥
कर्षू मिस्तित्यनाच जीरात्ताभ्यः प्रपूर्येत् ॥
कर्षू मित्रयम् च स्त्रीणां निर्वपणं भवेत् ।
स्था मांचेन पथ्या कर्षू पार्चेव पूरणं ॥
श्रश्नोदकविमिश्रेण कार्यं मसुअपुष्ट्रवं ।
भवतीभ्यो भवलेतदस्त्रयं परिकीर्त्तितं ॥

विष्युः।

महकास दैवपूर्वं माक-मांचापूर्यः माद्धं क्रवान्यहाकास च वक्री क्रवा देवपूर्वमेवापि च माचे पितामद्धे च पूर्ववद्वाद्धाणान् भोज- विवा दिवणाभिद्धाभ्यर्थात्त्रच्य विवर्काः ततः षट्कपूरः कुर्यात् । तन्त्रुले च प्रागम्युपयन्थानं क्रवा क्रवा च पिण्डचयिन्वंपणं प्रक्रये- किसान् कर्षू मूले कुर्यात् । कर्षू चयेषु कर्षू णां मूखचये स्तीणां पुरु- वक्षू चयं चान्नेनोदनेनायूर्यत् । स्तीकर्ष् चयं चान्नेन पच्चा द्या मांचेन पद्यसा प्रत्येकं कर्षू चयं प्रविवा चप्रदेतद्ववतीभ्योऽस्त मान्यं।

# विष्णुधर्मे सरे।

त्रामत्राद्भेषु काम्येषु ज्ञला प्रथमपञ्चर्त । मध्यमं पञ्चकं ज्ञला ग्राज्जत्राद्भेषु संयतः ॥ त्रमावाखासु सर्वासु ज्ञला चोत्तमपञ्चर्व । ज्ञला च पञ्चकान्येतान्यष्टकाचितयं क्रमात् । त्रम्यष्टकासु च तथा भोजयेत् प्रथतो दिजान् ॥

चवोदशीत्राद्धे तु पिचादिचयस्य मातामहादिचयस्य चेत्येवं व्रस्तां पार्वणविधानेन कर्त्त्रेत्यमिति तत्सर्वमपरपचत्राद्धकासप्रकर्ण-प्रतिपाद्धितं ।

त्रय चतुर्दत्रीत्राद्भप्रयोगः।

प्रचेताः ।

समलमागतसापि पितुः प्रस्तस्य वै। एकोहिष्टं सुतैः कार्थे चतुर्दस्रां महासय इति॥ श्रवमिषित्यः, 'वमलमागतस्य' विष्डिकतस्य, 'मदाखये' भाद्रपदापरपणवत्रद्यां, श्रस्तदतस्यैव नान्यस्येति नियम्यते। न पुनः श्रस्तस्य चतुर्दश्यामेवेति सतस्य खयादादौ अस्त्रदतस्यापि यद्या-प्राप्तमेव श्राद्धं कर्मार्थं। बदा चतुर्दश्यां अस्त्रदतः पिता अननौ वा तदा ख्याद्दिनिम्मं पार्वपं विनिवर्त्थापरपणनिमिन्नं अस्त्रदतस्यैको-दिष्टमपि कर्मायमेवेति।

श्वापरपष्ठमाद्धातुकस्य एको मह्मपुराके ।
पद्योमूख-फर्सी: भ्राकै: कृष्णपरे च सर्वदा ।
सर्वाभीनः प्रवासी वा निर्द्धनो वापि मानवः ।
मनसा भावग्रद्धेन स्राद्धं दद्यात्तिसोदकं ॥

इति भाद्रपदापरपचत्राद्धप्रयोगः। श्रय दौद्दिपप्रतिपक्ताद्वप्रयोगः।

तचापरपवामावास्त्रोत्तरप्रतिपसेव कर्त्तस्यं। नन् "दर्शमाहं गयामाहं माह्यस्परपिकः। न जीविष्टिकः सुर्खात्तिः सेविष्यं समेव च" इति जीवत्पिटकस्थापरपचमाह्मनिषेधात् कथमिति चेत्, भ्रिष्टसमाचाराहिति चेत् इति बूमः। यद्यपरपचनिमित्तं दौहिषस्य माहं निविद्धं तर्षि प्रतिपद्यपि क्रियमाणं तिस्विद्धमिति। चच्चते।

कन्यागते सवितरि पितरोयान्ति वै सुतान्। श्रून्या प्रेतपुरी सर्वा यावद्वश्विकदर्जनमिति ॥ भव कन्यागतकापि आञ्जनिभिक्तलात् दौद्विकश्विमिक्तमेव आहं कर्नेखं नापरपष्टनिमित्तनिति। एतच बिष्टाचारानुवारात् पार्वचविधानेन कर्त्त्रद्यमिति मधुक्रमेनिकाः । इति दौष्टिमभतिपक्काद्वप्रयोगः ।

इति त्रीमदाराजाधिराज-श्रीमदादेवीय-सक्तवकरणाधिपति-पश्चित-श्रीदेमाद्गिविरचिते चतुर्वर्गचिन्तामणौ परिश्रेष-खण्डे श्राङ्गक्ये श्रपरपचशाङ्गप्रयोगः ।

## [ १००१ ]

# **षव च**तुर्विशोऽध्यायः।

## त्रथ सद्यासाङ्गत्राद्वप्रयोगः।

तत्र मञ्चाममधिकत्य बौधायनसूत्रे ।

भारावग्निमान् पार्वेषविधिनाष्टौ त्राङ्गानि कुर्थात् । श्रनग्नि-भानेकोहिष्टविधिना दैवमाचार्षक-दियपिश्च-मायक-मानुषभौति-कान्यस्रौ त्राङ्कान्यात्मनश्चान्ते कुर्थात् ।

तथा।

श्रथ सद्याविधि व्याख्यासामः। तत्र सद्यावसङ्क्यपूर्वमष्टमा श्रारभ्य श्राह्माहकं कुर्यात्। पौर्णमाध्याममावाद्यायां वा देवश्राद्वं स्विश्राद्धं स्वत्रश्रद्धं मानुषश्राद्धं भृतश्राद्धं पित्रश्राद्धं मात्रश्राद्धं भृतश्राद्धं पित्रश्राद्धं मात्रश्राद्धं भृतश्राद्धं पित्रश्राद्धं मात्रश्राद्धं स्वत्रश्राद्धं देवतात्रयं ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः। स्विन्श्राद्धं देवतात्रयं वयु-वहादित्याः। मनुखश्राद्धे देवतात्रयं सनक-सनन्दन-सनातनाः। भृतश्राद्धे देवतात्रयं प्रत्रश्राद्धे देवतात्रयं प्रत्रश्राद्धे देवतात्रयं प्रत्रानि कर्षानि चतुर्विधो भृतपामः। पित्रश्राद्धे देवतात्रयं पित्र-पितामद्य-प्रितानमद्याः मात्रामद्य-मातुः पितामद्य-मातुः प्रपितामद्याः मात्रश्रद्धे देवतात्रयं मात्र-पितामद्याः। श्राह्माद्धं देवतात्रयं मात्र-पितामद्यः। श्राह्माद्धं देवतात्रयं मात्र-पितामद्यः।

श्रधातः श्रीनकप्रोत्तं सद्यासिविधं चाख्यास्त्रामः । पूर्वेशुनान्दीसुसं त्राद्धं खुर्यात् । देविषं-दिख-मनुस्य-भ्रत-पित्त-मानात्मनस्य पृचक्-पिष्डदानेर्युक्तेक्रास्त्रसेः पिष्डादकं सुर्यात् । देवत्राद्धे देवतानसं भद्मिविष्णुमारैकानाः पिष्डवर्षं द्यात्। ष्टिविश्वाह्मे देवतावयं देवर्षि-षवि-मत्त्रवर्षः पिष्डवर्षं द्यात्। दिव्यश्वाह्मे देवतावयं वसु-इहा-दिखाः पिष्डवर्षं द्यात्। मनुख्यश्राह्मे देवतावयं सनक-सनन्दन-सनातनाः पिष्डवर्षं द्यात्। भृतश्राह्मे प्रथिव्यादीनि भृतानि पिष्डवर्यन्द्यात्। माद्यश्राह्मे देवतावयं माद्य-पितामद्यः पिष्डवर्षं द्यात्। बाह्मश्राह्मे देवतावयं बाह्य-पित्तमद्यः पिष्डवर्यं द्यात्। नाम-गोवसम्बन्धात् पिष्डोदकं द्यात्। श्रननारं पृष्कादं वावयेत्।

दित श्रीमदाराजाधिराज-श्रीमदादेवीय-धकसकरणाधिपति-पिष्डित-श्रीदेमाद्भिविरचिते चतुर्वर्गचित्र्यामणौ परिभेव-खप्डे श्राद्धकस्पे सञ्चासाङ्गश्राद्धप्रयोगप्रकरचम् समाप्तम् ।

# पव्यविंगोऽध्यायः।

## भय जीवच्छाद्वप्रयोगः ।

## श्रादित्यपुराषे ।

देश-कास-धन-प्राह्मखन्त्रात्वस्य सम्बद्धः । जीवते वाथ जीवाय दशाच्छा हुं सम्यं नरः ॥ वाश्रव्याच्छा हुं कर्त्रव्याच्छा हुं कर्त्रव्याचिति। सथा ।

क्रतोपवासः सुश्वातस्त्रयीदस्यां समाहितः । कर्त्तारमय भोकारं विष्णुं सर्वेश्वरं यजेत् ॥ णले खलेऽमरे मूर्त्ता कलाग्रे पुस्करे रवी । षण्डार्क-गुरु-गो-विप्र-माता-पित्रषु सर्वगम् ॥ सर्विषास्त्र सतिसास्त्रिस्य जलाभे नवः । निवेदयेत् पित्रभ्यस्य तदग्रेषु समाहितः ॥ एवं सम्बन्ध पित्रदृशेन तिस्रोजसभेनूर्द्धात् । तत्र मन्तानाष्ट्र।

वेशमाय त्या पिक्षमते ख्रधानम इति स्नरन्।
श्रमये कव्यवादनाय ख्रधा नम इति स्नरन्॥
इचिये तु निद्ध्याय क्षतीयां इचियासुखां।
धमायाक्तिरवे वाथ ख्रधा नम इति स्नरन्॥
त्रवोर्मधे तु निचिय विभान् पञ्चोपवेत्रयेत्।

प्रथमासुत्ररतः दितीयां दिचतः हतीयां मध्ये निचिपे-दित्यर्घः ।

भावादनादिना पूर्वं विश्वान् देवान् प्रपूष्य च । श्रष्टं वसुभ्यस्वा वित्र बद्धेभ्यस्वामहत्ततः। सर्वेभ्यस्तामइं वित्र भोजवामीति तान् वदेत्॥ चावादमादिकं वर्वं कुर्याच पिट्टकर्मवत् । सौम्यधेतस्तादेया वासवाय दिजाय हु॥ त्राग्नेयी चाच रौट्राय वाम्या सर्चदित्राय तु। विश्वेभवश्राच देवेश्वक्षेत्रपाणं निवेदयेत् ॥ 'वासवाय' वसहेत्रेनेापवेत्रिताय । एवसुसरचापि।

सस्युर्कमचर्य जसन्दन्ता च तान् दिजान्। विश्वभयेत् धारम् विष्युं देवमष्टाचरं विश्वम् । ततः कामसुखेबानं निषि नारायणं सारेत्॥ एवं कृष्णचयोदमामेतसर्वं विभाय दितीयेऽइति तदाइ।

पतुर्दम्यां तते। मच्छेचचाप्राप्तां सरिदराम् । पूर्वेष विप्रः सौम्येन राजा वैक्कोऽपरेण 🔻 । दिविषेन तथा श्रूही मार्गेष विकिरन् घवान्॥ 'सौम्येन' उत्तरेख, यवान् 'विकिरन्' प्रचिपन्, नक्केदित्सर्थः। वस्त्राणि से।इस्रप्रांच जीवना इति संस्रोत्। तत्र गला यत्कर्त्त्यं तदाइ। 214

दिश्वणाभिमुखो विक्तं ज्यासयेत्तम प स्वयम् । पञ्चायता कुप्रैकाञ्चीं कता प्रतिकृतिन्द् हेत्॥ स्वयमित्यन्यनिवत्यर्थे। 'प्रतिकृतिः' इस-पादाद्यवयवा प्राकृतिः। कृता साम्रानिकं होनं पुणाञ्चत्या तमेव हि । प्रयमर्थः।

चत्रात्राश्चेन् पृष्टोदिनौतिपचेषाश्चिमाधाय खाउद्योक्तविधिना पूर्णाइति विधायाग्निप्रदानमन्त्रेचाच्चं इता प्रतिक्रतिन्द्हेत्। श्रष्टताग्निपरिग्रह्योदेतत्क्र्यादित्याह ।

निरग्निरणवा स्विमं यसं रहश्च संसारन्। इता प्राधानिके खाने पश्चाद्दादापयेच ताम्॥ पृष्टोदिविपचमाद कात्यायनः।

श्रविशितिमकोष यामाशिका समाहरेत्।

एष्टोदिवीति पादधात् साविद्या स्वाखयेदश्य ॥

तत्सवितुर्वरेष्यका विश्वानीति स्वते। ऽपरः।

'ग्रामाग्निः' खौकिकाग्निः । स च त्रोचियागारादानेयः । 'बाद-ध्यात्' प्रणयेत् ।

> त्रपर्येचापरे वक्षी सुद्गमित्रस्वरमातः। तिस-तष्डुसमित्रम् दितीयं सपविचकम्॥

श्रपरग्रहणं यम प्रतिकृतिदाहः कृतस्ति ताऽन्यसिन्धिय्यः। तसाचरश्रपणायं पूर्वेण प्रकारेणाग्रिसुत्पाद्येत्। 'सपविचकिति सपविचकरसम्बुद्धावपनं भ्रताभिचारणस्।

श्रपणानमारं कर्त्तव्यमादः।

मधु-चीर-घृताभोभिः पूरयेत् कर्षुकात्रयम् । तदुपानते तु स-सुद्गपाचाणि चौणि पूरचेत् ॥ 🗳 पृचियी नमसुश्वमिति चैकं निवेदयेत्। 🗳 धमाय नमश्चेति दितीयं तदननारं ॥ 🗳 नमञ्चाच रहाय भाषानपतये तथा । ततो दीतं समिद्धाग्निं भूमी प्रकृतिदाइकं॥ कवादमग्निं तप्ताये भृम्ये नम इति सारन्। चीरामं जसकुकानु विकिरेत्तरामानाथे॥ नाभिमानं ततस्तोयं प्रविष्य यमदिश्रम्खः । यप्रभ्यो यमसंज्ञेभ्यो दद्यात्मप्त जलाञ्चलीन्।। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। वैवखताय कासाय सर्वप्राष्ट्राय प स्वधाकार-नमस्कार-प्रणवैः यष्ट सप्तधा । अनमञ्चाय बद्राय सामानपतये सारम्॥ साजादकाभ्यां पूर्णन्तु सुभाग्न विकिरेह्नवि। थाम्योनुस्तेषु दर्भेषु प्रदद्याचावनेजनम् ॥ खधायै । खधाइपिरद्रोनम इति सारन्। त्रमुकामुकगोचैतनुभ्यमस् तिखेदकम्॥ सुचादे हैष ते पिष्डस्बर्थ-पुष्प-सुगत्धिमान। धूपोदीपो बिर्स्वाध खर्ग्येषा तुभ्यमचया॥ दन्नपिण्डांस्तते।दत्ना विष्णोः सौम्यभुखान् सारेत्। निरुप्रणस्त तत्तीयं गाभिमात्रं प्रविष्य च॥

प्रचिपेत् पूर्णंकुश्वन्तु जसमध्ये प्रथक् प्रथक् ।
प्रद्धात्पञ्चपञ्चात्रत् सुन्धांद्याय जसाञ्चलीन् ॥
दारे।पान्ते ग्रहे वाय जीरन्तोयस निस्तिपेत् ।
जीवान स्नाहि दुग्धञ्च पिनेदश्चायनुस्तरम् ॥
याम्योन्तुखेषु दर्भेषु स्वपेत्पञ्चादुदश्चुखः ।
ग्रमावास्त्रायां सुन्धास जीवन्त्राद्धमतःपरम् ॥
घृतान्त-मांस-दिधिभः(१) पूरयेत् कर्षुकाच्यम् ।
सुन्धास मासिकं मासि सपिष्डीकर्षं ततः ॥
ग्रग्नोचान्ते ततः सर्वमात्मने। वा परस्य वा ।
सुर्थादिस्तर्थां ज्ञाला भक्तारे।ग्रथनायुषाम् ॥
ग्रथ बौधायने।कृत्रीवन्त्राद्धमयोगः ।

जीवच्छाद्धविधि वास्त्रास्त्राने स्वाद्धात्मात्मात्म स्वाद्धात्म व्याद्धात्म प्रेष्ठे व्याद्धात्म प्रेष्ठे व्याद्धात्म प्रेष्ठे व्याद्धात्म प्रेष्ठे व्याद्धात्म व्याद्धात्म प्रेष्ठे व्याद्धात्म व्या

<sup>(</sup>१) ऋताज्ञ-मांस-दिधिभिरिति ख॰।

वस्रनीति पुरेाऽनुवाक्यामनूष्य या तिरखां निपचतेषमिति याव्यया जुडोति । श्रयाच्याक्रतीदपजुडोति पौदवेच स्रक्रेनाष्टादक्रचैन चृतं क्रमा गावचारुवरचमरावित्रति वा मुख्यात्। खिरुक्तप्रश्तिविद्ध-माधेनुवरप्रदानादार्थं एकविर्यमाखे न चतुन्यचं दला स्वविषकुतां स्कन्धां रच्जुमिति क्रचातनवः सः खाहेति दचा प्रीयनां यमिक स-रादय रति वाचित्रता त्रीहिषु कसत्रं सादयेत्रकृता परिवेद्य जसपूर्णा पुरवाहति हता शीष शीर्षे सुसे शीष गीवाया-नेकविंत्रतिः प्ररीरे चतुष्टयं वाक्रोर्डे हे चित्रकीं पादयोः पञ्च पञ्चिति प्रीते। उत्त भगवान् वमिकद्भर इति चायन्दी सला पञ्चमञ्चन प्रचास्य पसाधरुकीः रुष्णाविने पुरुषारुति समा कसप्रपुर्वे प्रापा-नभिनिवेषा रक्तप्ररीरे देसमभिनिवेषा मध्ये संपेत्। छदिते सूर्ये क्सर्रेटिंडं स्वयं वेषयेत्। पौद्षेष स्क्रीन पश्चनयेन ग्रुद्धोदकेन बायाक्ने वतिसमनं वर्षिवाभीयात्। ब्राह्मषानपि यमकिद्धरदृत्रये भोजयेत्। चतुर्थां चक्रदाइ उदक-पिकां लासुकमोत्राय महती-मत्यपिष्डमसुन्निन् सर्थति नमस्कारानां कवा यमापयेत्। तवात्रीचं दशारं खात्स्य मन्त्राक्ततेर्ग विश्वते । एकादस्यामेकाद्दिष्टमिति प्रतिपद्यतामणुदाइरन्यायत्ती स्त्री च ग्रूद्रस बस्त्रेदंग्यां स्नकां तत्तं दरेमाधाक्रे जले सिला न च विद्याः सर्वाः सुर्यादिखेवहि श्रुतिः। स्तीषां तृष्यी' समन्त्रकं वा माघि माखेवं संवत्वरादृ हैं प्रतिसंवत्वरमा-दादज्ञान्दास्तता निवित्तः, यदा खयं न अजुयास्तदा पुत्रादयः कुर्युः त्रसुकगोचायासुमा इति प्रेषं समापयेत्।

त्रयाणुदास्रका ।

जीवस्रेवात्मनः त्राद्धं सुर्खादन्येषु सत्स्विप । यथाविधि प्रवस्थाशु सिपण्डीकरणाष्ट्रते ॥ इति तस्योक्तकारणेन विसम्बयेत् । यते।ऽनित्यं जीवितसिति श्रेषं समापयेदित्याद भगवान् बौधायनः । सिङ्गपुराणे ।

> जीवच्छाद्धविधि वच्छो समासाच्छ्रतिसमातम् । सुनये देवदेवेन कथितं ब्रह्मणा पुरा॥ विशिष्टाय विशिष्टाय भागवाय च साम्प्रतम् । प्राख्नम् सर्वभावेन सर्वसिद्धिकरम्परम् ॥ श्रद्धमार्गक्रमं वाचात् त्राद्वार्हाणामपि क्रमम् । विशेषमपि वृद्धामि जीवच्छाद्वेषु यः स्रतः॥ पर्वते वा नदीतीरे वने देवाखयेऽपिवा। जीवच्छाई प्रकर्मयं मृत्युकाखे प्रयव्यतः॥ जीवच्छा हु कते जीवे। जीवचेव विसुचाते। कर्म कुर्वस्रकुर्वन् वा श्रज्ञाना ज्ञानवानपि॥ **स्रोचियोऽस्रोचियोवापि ब्राह्मणः चियोऽपिवा ।** वैद्योवा नाच सन्देहा योगमार्गरतायया॥ परीक्य भूमिं विधिना गत्थ-वर्ण-रसादिभिः। खरपसुद्भृत्य यहोन खण्डिखं सेनतं शुवि ॥ मध्यते। इस्तमात्रेण कुण्डद्दीवायतः ग्राभम् । खाष्डिसं वा प्रकर्त्तेयं रषुमाचं पुनः पुनः। उपिक्षण विधानेन चोिक्सखाग्निं निधाय च।

श्वन्यधानं यथाशाखं परिसमूश्च सर्वतः॥
परिसीर्ष्यं खश्राखोकं पारम्पर्यक्रमागतम्।
समापाग्निसुखं सर्वं मन्तिरेतैर्यथाकमम्॥
सम्पूष्य खण्डिले विक्तं हे।मयेत्सिमदादिभिः।
श्वादौ कला समिद्धोमं चद्दणा च पृथक् पृथक्॥
धृतेन च पृथक्पाचे श्रोभितेन पृथक् पृथक्।
जुड्यदात्मने।द्भृत्य तच भूतानि सर्वतः॥

उँभू: ब्रह्मणे नमः । उँभुः ब्रह्मणे खादा । उँभुवः विष्णवे नमः । 🗳 भुवः विषावे स्नाहा । 🗳 सः इट्टाय नमः । 🗳 सः इट्टाय खाद्या । ॐमदः र्रमराय नमः । ॐमदः र्रमराय खाद्या । ॐजनः प्रकृतये नमः । ॐत्रनः प्रकृतये खाद्या । ॐतपः पुद्गबाय नमः । ॐतपः पुद्रबाय खाद्या। ॐच्छतं पुरुषाय नमः। ॐच्छतं पुरुषाय खाडा। असत्यं प्रिवाय नमः। असत्यं प्रिवाय खाडा। असर्व-धरां मे गोपाय प्राणे गन्धं वर्वाय देवाय अर्नमः। उपविधरां मे गोपाय प्राणे गन्धं सर्वाय देवाय भू: खाष्टा। अधर्वधरां से गोपाय प्राणे गन्धं सर्वस्य देवस्य पत्ये भूर्नमः । अध्वर्धशां से गोपाय त्राणे गत्यं सर्वस्य देवस्य पत्न्ये भः स्वाहा । अभवजसं से गोपाय जिक्कार्या रसमावाय देवाय भुवा नमः। अभवजसं से गोपाय जिज्ञार्था रसमावाय देवाय भुवः खाद्या। भवजसं से गोपाय जिल्लायां रसभावस देवस पत्न्ये भुवा नमः। भवजसं मे गोपाच जिज्ञायां रमभावस्य पत्न्ये भुवः खाद्या । ब्ह्राग्निं मे गोपाय नेषद्भपं बद्घाय देवाय खर्नमः । ब्हाग्निं से गोपाय नेषद्धं-

ब्ह्राच देवाच स्तः स्तादा । ब्ह्राग्निं से गोपाच नेवक्पं ब्ह्रस देवस पत्नी सर्वमः। इहाम्नि मे गोपाय नेवक्षं इहस्य देवस पत्नी खः खादा। उपवायुं मे गोपाय लिच सार्वे उपाय देवाय महानम: । उपवायुं ने गोपाय लचि खर्म उपाय देवाय मह खादा। खगवायुं मे गोपाच लचि साम्रें खगस्य देवस्य परन्ये महा ममः। उपवायुं से गोपाय ति सि स्व उपय देवस्य पत्न्ये महः खाहा। भीमस्विरं मे मोपाय श्रोचे प्रव्सभीमाच देवाय जने। नमः। भीमस्विरं से गोपाय श्रोचे प्रब्दभीमाय देवाय जनः साधा। भीमपुषिरं ने गोपाय श्रोचे प्रन्दं भीमस्य देवस्य पत्नी तपो नमः। भीमसुविरं मे गोपाय श्रोचे अन्दं भीमस्य देवस्य परनी तपः साधा । रैत्ररजामे गोपाय द्रवे दृष्णां रैत्राय देवाय तपा नमः। रमरतामे गोपाय द्रशे हन्यां रेत्राव देवाय तपः खादा । दैवरकामे गोपाय द्रवे हचा देवस पत्ने तपो नमः। रैजरवाने गोपाय द्रखे हच्चा रैजस देवस परनी तपः साहा। महादेव बर्ख मे मोपाच श्रद्धान्धर्मे महादेवाच ऋतं नमः। महादेव यहां में गोपाय श्रद्धान्धर्में महादेवाच स्तर्ग स्नाहा । महादेव सत्यं में गोपाच श्रद्धान्धर्मे महादेवस्य पतन्ये स्टतं नमः। महादेव बलं में गोपाच श्रद्धान्धर्में महादेवस परन्ये स्वतं साहा। **उ**पशुपते पार्ध में गोपाय भोक्तुनं भोग्ये पशुपतये देवाय सत्यं नमः। उपग्रपत पात्रं से गोपाव भोकृतं भोम्बे पश्रपतचे देवाच कतं खादा । अपरापते पात्रं मे गोपाय भोकृतं भोग्ये परापतेर्देवसा पत्ने सत्यं नमः। उपाइपते पात्रं में गोपाय भोकृतं भोग्ये पश्चपते देवस

पत्ने सत्यं खादा। के जिताय सत्यं नमः। के जिताय सत्यं खादा।

एवं जितादि होत्यं विरिद्यान्तञ्च पूर्ववत्।
विरिद्यान्तं पुरा प्रोकं स्वष्टिमार्गेच सुन्नताः॥

पुनः पत्रुपतेः पत्नीं तथा पर्गुपति कमात्।

संपूज्य पूर्ववकाकी हैं।तयं वे कसीय च।

सर्वान्तमाञ्चं पूर्वञ्च समिदन्तं समादितः॥

ॐ सर्व धरां में हिन्धि प्राक्षोगन्धं हिन्धि मेऽचं जिह श्वः खादा। अर्थुवः खादा।

एवं प्रथम् प्रथम् इत्वा नेवलेन घृतेन च।
सद्धं वा तद्धें वा अतमशेक्तरम् वा॥
विधायैवं घृतेनैव अतमशेक्तरं प्रथम्।
प्राणादिभ्यम् जुइवात् घृतेनैव तु नेवसम्॥

उँ प्राणे निविष्टोऽस्टतं जुहै। सि विवे साविधाप्रदाहास प्राणाय खाहा। प्राणाधिपतये हद्राय प्रधातकाय खाहा। अ: खाहा। सुव: खाहा। ख: खाहा। अर्धुव: ख: खाहा।

एवं क्रमेण जुड़यात् यथोक्तम यथाक्रमम्।
सप्तमेऽपनि विप्रेन्द्राम् श्राद्धार्थान् विप्र भोकयेत्॥
सर्वेषास्व विप्राणां वक्ताभरणसंयुतम्।
वाष्टनं ग्रयमद्वांस्थमासनादि च भाजनम्॥
हैमं वा राजतं भेनु-तिस्रचेषस्य वै स्टब्स्।
दासी-दासगणस्व दातयो दिचणा श्रिपः॥
पिष्टस पूर्ववदेषं प्रयमुक्तप्रकारतः।

ब्राह्मणानां सहस्रञ्च भोजयेच सदचिणम् ॥ एकं वा योगनिरतं ब्रह्मनिष्ठं जितेन्द्रियम्। त्यस्थित त रहस्य महाचर्तनिवेदनम्॥ विशेषमेतत्कचितमशेषं श्राद्धचोदितम्। मृते कुर्यास कुर्यादा जीवनाको यतः खयम्। नित्य-निमित्तादीनि कुर्यादा मन्यजेत वा॥ बात्धवेऽपि मृते तस्य नैवाश्रीचं न विद्यते । स्तकञ्च न सन्देशः स्नानमाचेष ग्राध्यति॥ पश्चाकाते कुमारे च खचेचे वात्मने।यदि । तस्य सर्वे प्रकर्म्यं प्रस्रोऽपि ब्रह्मविद्ववेत् ॥ कन्यका यदि बद्धाता पश्चात्तस्य महाह्मनः। एकवर्णाय वाप्यन्या सवर्णा सा च सुव्रता ॥ भवत्येव न यन्देशः तस्य स्वास्वयजा त्रपि। सुचान्ते नाच सन्देशः पितरी नरकादपि। मुच्चन्ते मर्वकर्माणः<sup>(९)</sup> माहतः पितरस्तथा॥ कालकृते दिने भूमी खनेदापि दहेत वा। पुत्रकत्यमधेषं वा कला दोषो न विद्यते॥ कर्मणा चोत्तरेणैव गतिरस्य महात्मनः। ब्रह्मणा कथितं सर्वे सुनीनां भावितात्मनाम् ॥ पुरा सनत्सुमाराग्राच्छ्रतस्व नियोगतः।

<sup>(</sup>१) कमीबा तेनेति ग॰।

एतदः कथितं वर्वं भृषया तेन धीमता॥
कृष्णदेपायनायैव कथितं नक्कस्तुना।
प्रसादात्तस्य देवस्य वेदस्यासस्य धीमतः॥
क्वातं मया कृतश्चेव नियोगादेव तस्य तु।
एतदः कथितं वर्वं रहस्यं वर्वसिद्धिदम्।
नैव दुष्टाय दातव्यं न सामकाय सुनत॥

श्रस सिङ्गपुराणस वास्था वस्थत रित स्तः श्रोहन् प्रत्यार, 'श्राह्मार्गे' जीवस्त्राह्मार्थिकारे, 'क्रमं' प्रकारं विशेषदेशकालादि— रूपं, 'स्त्युकाले' मरणकाले समासके, 'जीवसेवेति' सलश्रह्सरिय तल्लशानलामा सुस्थत एवेत्यर्थः, 'श्रयत रित मध्ये स्विष्टिसादिश्यो- र्जार्चनार्थात् प्राग्दिशि(), कृष्डं स्विष्टिसान्तरं वा हामार्थं कार्यः, 'एतेर्वस्थमाणेई ह्यादिमन्तः स्विष्टिले ब्रह्मादीन् संपूच्य तेरेवाग्री सिमदादीन् बुड्यात्, 'श्रात्मने ह्रित्येति श्रात्मस्थानि तत्त्वानि स्तानि च तत्त्त्त्रस्थान् कृष्ट्यात्, 'श्रात्मने ह्रित्येति श्रात्मस्थानि तत्त्वानि स्तानि च तत्त्त्रस्थान् बुड्यात्, 'त्रात्मने ह्रित्येत श्रयस्थानि तत्त्वानि स्तानि च तत्त्रत्त्रस्था जुड्यात्, ततस्त्रस्त्रः श्रद्धं भावयेत्। श्रवन्तेगार्थः पूजायां स्वाहान्तो होमे मन्तः। तत्र ब्रह्मादिनिप्रधमा- एके तत्त्रदेवानां पूजा-होमौ तथा सर्वादिपग्रप्रयन्तानां सपत्नी-कानां धरादितन्त्रस्त्रानाञ्च पूजा-होमौ। एवं स्वष्टिक्रमेण दि-चतु-विष्टिमन्त्रानुद्धाः संहारे तद्वैपरीत्यप्रदर्भनार्थं प्रधमाष्टकप्रान्ति सन्त्रमास्त्रसम्यलेने।दाहरति, 'ॐश्रवाय सत्यिनत्यादि। 'एविनिति स्विष्ट-स्त्रमास्त्रमास्त्रमास्त्रमास्त्रमास्त्रमास्त्रसमास्त्रमास्त्रमास्त्रस्त्रमाद्वेनोदाहरति, 'ॐश्रवाय सत्यिनत्यादि। 'एविनिति स्विष्ट-स्त्रमास्त्रमास्त्रमास्त्रमास्त्रमाद्वेनोदाहरति, 'ॐश्रवाय सत्यिनत्यादि। 'एविनिति स्विष्ट-

<sup>(</sup>१) मध्यसम्बद्धनाइ वार्चनात् प्राग्दिश्रीति ख॰।

क्रमेण प्राग्नकिरिद्धादि-क्रिवान्तदेवताष्टकमन्तेषु पुनः वंदारकमेणाग्निं जिवाय यत्यं खादेत्यादि मद्याणे खादेत्यन्तं, तथा पशुपतिपत्त्यादिवर्वानं जनकामेण यंपूष्य वृत-चद-यमित्कमात् प्रत्येकं
हेतत्यं। ॐ यर्वेत्यादि नेवलाव्यहेशममन्त्रस्य यवं घरामिति वाकाण्यान्ते भुवः खादेति दृतीयः, श्रुभुंवः खः खादेति चतुर्थामन्तः।
'एवं प्रथक् प्रथगिति, तथा जिवस्य पत्नीत्येते क्वारोमन्त्रा जन्नाः।
एवं भव जलं मे हिन्धि जिङ्गायां रयं भव मेऽषं व्यद्धि श्रःखादेत्यादिभिद्धदितेयतुर्भिर्मन्त्रेद्धामः। तथा विरजमन्त्रेष्ठ तथा प्राचे
निविष्ट<sup>(१)</sup> दत्यादिवण्यन्त्रीय आद्भोतः खादक्रोतः पिद्य-पिनामद्यप्रपितामद्यायुद्धेने दोमस्य। एवं यत्राद्धं प्रत्यां क्रत्या यत्रमे दिने सुवादितन्तद्देवते।देवात् विप्रानभ्यक्यं वर्वादिभ्योऽद्यौ पिष्टा देवाः। एवं
क्रते जीवक्ष्राद्धे खवान्थवे स्तते नाज्ञीचं न सत्तकं। एवं तस्त्रादृत्यवः
पुन्नोऽपि पिजादिजातकर्मादिना संस्तार्थः स च ज्ञानी अवेत्।
एवं दुद्धिता च। तथाचैतस्यन्तती वोगिने। जावन्ते दिते।

दित श्रीमद्दाराजाधिराज-श्रीमद्दादेवीय-वकसकरणाधिपति-पण्डित-श्रीहेमाद्रिविरविते चतुर्वर्गचिन्तामणौ परिश्रेष-

. खण्डे श्राद्धकरणे जीवच्छ्राद्धप्रयोगप्रकरणम् समाप्तम् ।

<sup>(</sup>१) उभयत्रेव 'प्राबे निविद्ध इत्वत्र 'प्राबेनिविद्ध इति ख॰ पृत्तकः पाठः।

### [ १९१७ ]

### माङ्करपप्रवंशा ।

### मस्बपुराचे।

एताबदुकं तव शुमिपास माद्रश्च करणं सुनिसम्प्रदिष्टं । पापापचं पुष्यविवर्द्धनच सोके तु सुस्यासकरमाधैव ॥ धन्पुष्यादुरितेषु चय्च गदनारसोऽङ्चिपेषु कचि-चामीत्कोऽप्यत्रकेकिता स्पृत्रति यं सेक्रेन केनापि न । तेन भीकरणेयरेण रचिता देमादिषायं मदा-पन्यः श्राद्धनिस्थाञ्चविषयो सुष्णातु मोदं सतां॥

इति श्राङ्कक्यः समाप्तः ।

# चतुर्वगेचिन्तामस्युपक्रमसिका।

| मधने अध्याये श्राद्धविधिपनप्रश्रंसापन्यम्           | •••   | ••• | •           |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-------------|
| द्वितीये पिद्धनिरूपखप्रकरसम्                        | •••   | ••• | ₹₫          |
| ह्रतीये देवतानिवायप्रकर्यम्                         | • • • | ••• | €₹          |
| चतुर्धे आद्धदेशक्षणगप्रकर्यम्                       | • • • | ••• | १५२         |
| पश्चमे व्याद्धकाविर्ययप्रकर्यम्                     | •••   | ••• | १६8         |
| षष्ठे त्राष्ट्रायानिरूपयम्                          | •••   | ••• | ₹8•         |
| सप्तमे अपासनीयनिरूपयाप्रकर्यम्                      | •••   | ••• | યુર્પ       |
| चारुमे प्रचीप्यदयनिरूपबप्रकर्यम्                    | •••   | ••• | યૂરક        |
| नवसे आडोपकरवानि                                     | •••   | ••• | <b>₹</b> ₹∘ |
| दश्रमे परिभाषाप्रकर्यम्                             | •••   | ••• | 986         |
| रकादभ्रे निमन्त्रयप्रकर्यम्                         | •••   | ••• | ११२७        |
| दादधे श्राद्धदिनपूर्वी इक्तवं                       | •••   | ••• | ११६•        |
| चयोदभे आद्धदिनापराइक्षत्यं                          | •••   | ••• | ११८०        |
| चतुर्देश्रे परिवेषसादिप्रकरसम्                      | •••   | ••• | १३६७        |
| पचदग्रे पिखदानप्रकरसम्                              | •••   | ••• | ₹ 80₹       |
| बोड़ ग्रे सुप्रोचितादिपदार्थनिक्पमम्                | •••   | ••• | 6820        |
| सप्तदम्रो टिडिमाडपयोगपकरसम्                         | •••   | ••• | १५३७        |
| ष्य छादभ्रे नित्य श्राद्धप्रयोगप्रकर्णम्            | •••   |     | १५६३        |
| जनविंग्रे तीर्घन्नाज्ञप्रयोगप्रकरसम्                | •••   | ••• | १५६८        |
| विंग्रे प्रेतद्वित्तकस्त्राद्वादीनां प्रयोगप्रकर्या | •••   | ••• | १५८६        |
| रकविंग्रे सिपद्धीकरग्राप्रकरग्रम्                   | •••   | ••• | १६३६        |
| दाविंग्रे सामत्सरिकश्राद्वप्रयोगः                   | •••   | ••• | १६८९        |
| चये।विंग्रे अपरपच्य अद्वपयोगपकर अस्                 | •••   | ••• | १६८६        |
| चतुर्विभ्रे सन्चासाङ्गत्राद्वप्रयोगप्रकरणम्         | •••   | ••• | १७०३        |
| पञ्चित्रं जीवच्छाद्वप्रयाग्रकरसम्                   | •••   | ••• | 1908        |

## गुचीपचम्।

7

|                                            |       |     |       | & Q1411     |
|--------------------------------------------|-------|-----|-------|-------------|
| चर्मोकरसनिर्यायः                           | ••    | • • | • •   | १११८        |
| चमीकरक दोमाधिकरक निर्णयः                   |       | • • | • •   | १ ३१८       |
| चम्रोकर सन्दोमाष्ट्रभूतप्रश्लोत्तर द्रवारि | ग्रे  | • • | • •   | 1588        |
| चञ्चनाभ्यञ्चनसूचनिरूपयं                    | • •   | • • | • •   | •ह          |
| बद्गविसंखा                                 | • •   | • • | • •   | <b>ह</b> र् |
| ज्तिचिपरीचानिषेधः                          | • •   | • • | • •   | <b>8</b> ₹₹ |
| चिति चिपुजाविधिः • • •                     |       | • • | • •   | 88          |
| चिति चिपूजापनम् • • •                      |       | • • | • •   | 844         |
| पतिचिप्रम्मेता                             | . • • | ••  | • •   | 15.         |
| चिति चिखक पनिक्पर्यं                       |       |     |       | 829         |
| चतिथेः श्राडपद्गी भोजनीयविनरू              | पर्या | • • | • •   | 862         |
| चलनोपचतद्रवयुद्धापायाः                     | • •   | • • | • •   | स्ट         |
| खयळवेदिनां जप्यानि                         |       |     | • •   | ૧•૦૯        |
| व्यवसीतायाजितस्य प्रतिषेधः                 | • •   | ••  | • •   | uze         |
| चधातामुद्धापायाः                           | • •   | • • | • •   | •3•         |
| चनमिकानां सपिखीकरखकाचाः                    | • •   | • • | • •   | ₹€∢         |
| चनसिक् <b>चेवर्शिकपिद्धमा</b> गाभिधानं     | • •   | • • | • •   | #c          |
| चनुक्कानिरूपवं •                           | • •   | • • | • •   | 88          |
| चनुसमयस्य निर्वयः                          | • •   | • • | • •   | <b>9</b> 46 |
| चक्षसंबद्धः                                | • •   | • • | • •   | 6800        |
| च्यज्ञानि •• ••                            | • •   | ••  | • • • | €••         |

|                                            | <b>6</b> 3    |         |           |                  | एकाया ।      |
|--------------------------------------------|---------------|---------|-----------|------------------|--------------|
| <b>यत्राक्षाक्षेत्रां समाजानुभूतं</b>      | रदमभा         | ननात्   | पूज्यकाचा | <b>माप्रम</b> त् | -            |
| <b>नर्रक्</b> षिख्डप्रदानं                 | • •           | • •     | • •       | • •              | <b>180</b> % |
| <b>च</b> मरमच चतुर्दशीमाञ्जनि <del>य</del> | पर्य          | • •     | • • .     | • •              | <b>२१ र</b>  |
| चगराङकच्याः                                | ••            | • •     | • •       | • •              | <b>७</b> १५  |
| <b>अ</b> पराङ्गादिकाचितियोगः               | • •           | • •     | • •       | • •              | <b>₹</b> ₹•  |
| व्यपराञ्चल                                 | • •           | • •     | • •       | • •              | ११८०         |
| चपाद्वेयाः त्राद्यवाः                      | • •           |         | • •       | • •              | 308          |
| व्यपासनीयनिक्पवं                           | • •           | • •     | ••        | • •              | યરય          |
| चत्रास्थाः                                 | • •           |         | • •       | ••               | 744          |
| वश्वज्ञाहरवम्                              |               | • •     | • •       | • •              | <b>∢</b> ₹₹  |
| चमावास्याच्चये माद्रविधिः                  | • •           | • •     | • •       | • •              | १०६          |
| षमावास्यातिष्ये वै। रविश्रेषेय             | प्रस्थियाग    | तमत्वं  | • •       | • •              | <b>6-8</b>   |
| चमावाखातिधेर्नै चचयोगेन                    | <b>प्रकार</b> | i       | • •       | • •              | 5.08         |
| <b>च</b> मावास्त्रा <b>देधनिर्व</b> यः     | • • ,         | • •     | • •       | • •              | १७६          |
| षमावास्यानिकपर्यं                          | • •           | • •     | • •       | • •              | १४८          |
| षमावास्याया नित्वतासिज्जिः                 | • •           | • •     | • •       | • •              | 100          |
| <b>ब</b> मावाखाछकादिमा <b>द्रका</b> नर     | य नित्नल      | भिधार्य | •         | • •              | २8           |
| ष्यगादयः साजकाकाः                          | • •           | • •     | • •       | • •              | <b>२२</b> च  |
| षर्ध्यानविधिः .                            | ••            | • •     | • •       | • •              | १२७७         |
| षर्ध्यपाचसंस्तारः                          | ••            | ••      | • •       | ••               | १२७८         |
| ष्ट्यंदानप्रयागपद्धतिः                     | • •           | • •     | • •       | • •              | १३०६         |
| षत्रुद्धापवादः                             | • •           | • •     | • •       |                  | ⊏ąų          |
| षरकास माजविधिः                             | • •           | ••      | • •       | ••               | रपू          |
| षरकानिरूपर्यं                              | • •           | • •     | • •       | ••               | 6 EN         |
| महाचामः                                    |               |         |           |                  |              |



#### या

|                                   |                                 |                 |              |            | <b>एकावा</b> । |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| <b>धाच</b> सनदानस <b>स्</b> यप्रक | ारः                             | • •             | • •          | <b>.</b> • | १३८५           |
| चाचमननिरूप <b>यं</b> ••           | • •                             | • •             | <b>.</b> .   | <b>.</b> . | 640            |
| श्चांचमने निषेधः 🕠                |                                 | • •             | • •          | • •        | 669            |
| श्रीचमगादयः पिगडरा                | ने <b>दि</b> चा <del>द</del> ्र | भूताः पदार्थैाः | • •          | • •        | 4255           |
| काचिमनापवादः                      |                                 | • •             | • •          | • •        | દભ             |
| धाधमने गण्ड्रवसंखा                |                                 | • •             | • •          | <b>š</b> • | 133            |
| धाचमने तीर्थनयमः                  | • •                             | • •             | ••           | ••         | €€•            |
| श्राचमने दिख्नियमः                | . •                             | • •             | • •          | • •        | हक             |
| श्रीचमनादकानि .                   |                                 | • •             | • •          | 4 +        | हव्            |
| <b>धाचमने</b> ।दक्षपरिमाय         |                                 | • •             | • •          | • •        | हन्ह           |
| <b>जा</b> कादमनिरूप <b>यं</b>     | . •                             |                 | • •          | • •        | <b>१</b> ८२    |
| चातिष्यमकुर्व्यते दिष             |                                 |                 | • •          | : :        | 698            |
| खावाद्यं                          |                                 | • •             | • •          | ••         | ११२१           |
| चासननिरूपर्यं                     |                                 | • •             | • •          | • •        | 4.4            |
|                                   |                                 | ₹               |              |            |                |
| इ <b>टा</b> पौत्तिंककर्मग्रह      | र्ष-गोबदै                       | विकयाचार्य-प    | <b>टिकका</b> | यमाद्वानां | t              |
| प्रयोगः .                         |                                 |                 | • •          | • •        | १५८१           |
| •                                 |                                 | ਭ               |              |            |                |
| उक्छिद्योद्दासनं                  |                                 |                 | • •          | • •        | 189            |
| उत्स्यस्य भाक्त                   | यस्यानं                         | • •             | • •          | • •        | १५३व           |
| <b>उदक्षमुद्धा</b> पायाः          |                                 |                 | • •          | • •        | <b>~</b> \$(   |
| उपवेशन-संवेशन-पा                  | द्यार्थी चम                     | नीयानि          | • •          | • •        | १२(            |
| डणवतपादका निरू                    |                                 |                 | ••           | • •        | 9.1            |

### 斬

|                           |                   |       |      |            | एकाया ।          |
|---------------------------|-------------------|-------|------|------------|------------------|
| क्रमख्यादिजवपात्राखि      | ••                | • •   | • •  | • •        | 9••              |
| षास्यादयः                 | • • .             | • •   | • •  | • •        | ₹५६              |
| काखएकाः                   | • •               | • •   | • •  | • •        | <b>₹</b> {₹      |
| काम्ययाद्धकाचाः           | ••                | • •   | • •. | • •        | र (२             |
| काम्यमाद्धतिचयः           | • •               | • •   | • •  | • •        | <b>२६</b> २      |
| काम्यमाञ्जनज्ञानि         | • •               | ••    | • •  | ••         | <b>२</b> ६६      |
| कान्यकाद्भवाराः           | •• ,              | • •   |      | • •        | रक्र             |
| कास्याः प्रकीर्यकालाः     | . •               | ••    | • •  | • •        | হ <b>ু</b>       |
| काजसमवाय निर्मयः          | • •               |       | • •  | ••         | ₹₹€              |
| काजविश्रेयावच्छेदेन हिप्त | कराबि ह           | चाबि  | • •  | • •        | Net.             |
| क्रियाखार्ग               | • •               | • •   | • •  | •••        | 6.8              |
| <b>कुत पका जिविनियागः</b> |                   |       | • •  |            | <b>₹</b> ₹•      |
| कुतपकाचाः                 | • •               |       | • •  | •••        | ११८              |
|                           |                   |       | • •  | • •        | -                |
| 9                         | • •               | • •   | • •  |            | €₹१              |
| क्रम्पपचः                 | • •               | • •   | • •  | • •        | १८३              |
| क्रम्याजिननिक्पर्यं       | • •               | • •   | • •  | • •        | ∉પ્ર₹            |
| केतनान हैं।               | • •               | • •   | • •  | • •        | 808              |
| च्याइदेधनिर्धयः           | • •               |       | • •  | ••         | <b>२</b> ८६      |
| च्याच्मिर्वेयः            |                   | • •   | • •  | • •        | <b>२%</b>        |
| चायाचापरिचाने सांवत्स     | रि <b>क्रमा</b> ड | तालाः | • •  | • •        | १८८              |
| चीरादीनि याच्चायि वर      | _                 | • •   |      | • •        | <b>પૂ</b> ર્વ ૭  |
| गजव्हायानिक्पयं           | • •               | • •   | • •  | • •        | ₹88              |
| ग्रन्धनिरूपमं ••          | •                 |       | • •  | • •        | €95              |
| ग्रन्थादिदानं             | •                 | • •   | • •  | <b>१</b> ३ | ૧૯, <b>૧</b> ૨૭૧ |

ग

|                           |        |              |      | ,   | Replat 1       |
|---------------------------|--------|--------------|------|-----|----------------|
| गन्वादिदानसम्पदाननिर्वेयः | • •    | • •          | • •  | • • | १ ० हर         |
| •                         | ••     | • •          | • •  | • • | १•इ१           |
| गथाचाडप्रयोगः             | • •    | • •          | • •  | • • | १५०५           |
| ग्रुच्चाः पितरः • •       | • •    | • •          | . •• | • • | 38             |
| म्बद्धादीनां योगितं       | • •    | ••           | • •  | • • | 8१५            |
| गोमच्बीवजीवहाँ द्वादिनि   | स्पर्य | • •          | • •  | • • | <b>લ્ટ</b> ્યૂ |
| याच्चाबि धान्वानि         | • •    | • •          | • •  | • • | £8.            |
|                           | • •    | ••           | • •  | • • | €••            |
| याम्राणुदकानि             | ••     | • •          | • •  | • • | <b>46</b> c    |
|                           |        | 4            |      |     |                |
| चतुर्देशीयाद्वप्रयोगः     | • •    |              | • •  | • • | १७८८           |
|                           | • •    | • •          | • •  | • • | <b>e</b> १७    |
| A                         | • •    | • •          | • •  | •   | <b>289</b>     |
| चामरखनन-दर्ग ब-के प्रप्रस | धन-नि  | <b>हपर्य</b> | • •  | • • | ११७            |
|                           |        | ₹            |      |     |                |
| इचनिक्यबं · ·             | • •    | • •          | • •  | • • | 908            |
| क्रम्दोगानां जप्यानि      | • •    | • •          | • •  | • • | 1.00           |
|                           |        | <b>a</b>     |      |     |                |
| जणानि जयर्जनेदिनां        | • •    | • •          | • •  | • • | ₹••€           |
| कष्यानि इन्दोगानां        | ••     | • •          | • •  | • • | १•०            |
| नपानि यनमानस्य            | • •    | ••           | • •  | • • | <b>१०</b> ६६   |
| जणानि यजुर्वेदिनां        | • •    | • •          | • •  | • • | 86.9           |
| ज्ञानि चाडमोत्रृतास्य     | ार्ग   | , ,          |      | • • | १०६०           |

•

| _                                   |              |          |     |     |     | एकायां ।         |
|-------------------------------------|--------------|----------|-----|-----|-----|------------------|
| जप्यानि जन्यान्वरि                  |              | • •      | • • | • • | • • | १•८१             |
| जनादुत्तीर्थस्य क्र                 | वं           | • •      | • • | • • | • • | ૯૦૫              |
| जीव <b>ज्राद्वप्रयोगः</b>           | • •          | • •      | • • | ••  | • • | <b>१••</b> 8     |
|                                     |              |          | त   |     |     |                  |
| तर्पयां सङ्गोतां                    | ••           | • •      | • • | • • |     | દપ્ <b>ર</b>     |
| तपैयाकाल-देश्रमि                    | रूपर्वं      | • •      | • • | • • | • • | <b>લ્</b> ૧૫     |
| तर्पे ग्राधनानि                     | • •          | • •      | • • | • • | • • | <b>ट</b> १ ह     |
| तर्पं की यग बन्नमः                  | • •          | • •      | • • | • • | • • | દરપૂ             |
| तर्पे बेतिकर्त्तं खता               | • •          | ••       | • • | • • |     | <br>७ <b>इ</b> ३ |
| तिकानिरूपमं                         |              | • •      |     | • • |     | €8₽              |
| तिसीदक पिखना                        | द्वादीनां '  | प्रयोगः  |     | • • | • • | €8€              |
|                                     | • •          | • •      |     |     | ••  |                  |
| ते <b>जवा</b> दिम् <b>यश्र</b> द्या |              |          | ••  | ••  | • • | १५६८             |
| गजपारमय्द्रश्रु                     | 1141.        | • •      | • • | • • | • • | Coñ              |
|                                     |              |          | ₹   |     |     |                  |
| दिश्ववा                             | • •          | • •      | • • | • • | • • | १•८१             |
| दिखाबादचनिक्प                       | <del>d</del> | • •      | • • | • • | • • | 986              |
| <b>रिक्त्यासम्पदाननि</b>            | <b>बं</b> यः | • •      |     | • • | • • | ₹•89             |
| द <b>स्ड</b> योगपट्टी               | • •          | • •      | • • | • • | • • | €દદ              |
| दर्भासनदानं                         | • •          | • •      | • • |     | ••• | १२५१             |
| दीपनिरूपगं                          | • •          |          |     |     | ••• | •                |
| देवतामन्त्रज्ञमसंख्य                |              | ਕਦਿਕਂ ਜਿ |     |     | • • | ६व्स             |
| _                                   |              |          |     |     | • • | १८३              |
| दौद्धियप्रतिपत्त्रा                 |              |          | • • | • • | • • | 6.008            |
| <b>द्रश्रह्मसम्ब</b> क्ष            | पषच्चित      | : काकः   | • • | • • | • • | २५६              |
| <b>द्रव्यञ्ज</b> ञ्जूपायाः          |              | • • •    | • • | • • |     | 900              |

|                                  |       |     |       |     | एखायां ।     |
|----------------------------------|-------|-----|-------|-----|--------------|
| द्रारप्राक्षसम्भ                 | • •   | • • | • •   | • • | ૯૯૫          |
| दिशाचमननिमित्तानि                | • •   | • • | ••.   | • • | £44          |
|                                  |       | ч   | · •   |     |              |
| धनाजनाधिकर बविरोधपि              | इहारः | • • |       | • • | पू वृष्ठ     |
| धर्मेग्रापायात्रित द्रव्यविधिः   | ••    |     | • •   | • • | પૂર 8        |
| धूपनिरूपसं                       | ••    | • • | • •   | • • | रन           |
|                                  |       | न   |       |     |              |
| नारायखनलिप्रयागः                 |       | ••  | . • • |     | १६६१         |
| श्राद्धकाचिर्गयः                 | • •   | • • | • •   | • • | १०६७         |
| नित्वचाडप्रयोगः                  |       | • • | • •   | • • | ९४६₹         |
| निमन्बबस्यूनकानाः                | • •   | • • | • •   | • • | ११३•         |
| निमन्त्रयकत्तीरः                 |       | • • | • •   | • • | 9995         |
| विसन्तवीयवाद्यवसङ्घा             |       | • • | • •   | • • | ११३८         |
| निमन्त्र <b>बे</b> तिकर्त्तं खता |       | • • | • •   | • • | ११५८         |
| निमन्तितनियमाः                   | • •   | ••  |       |     | 6            |
| नि <b>विद्यमां स</b> प्रक्रतयः   | • •   | • • | • •   | ••  | الأحغ        |
|                                  |       | q   |       |     |              |
| पद्मात्रसङ्घुपायाः               |       | • • | • •   | • • | व्यक्ष       |
| प्रचनभाग्डानि                    | • •   | • • | • •   | • • | ર્લ અર્લ     |
| परिविच्यादयः                     |       | • • | ••    | • • | ₹9•          |
| परिवेषयां                        | • •   | • • | • •   | • • | १३६७         |
| प्रिनेवसपात्रासि                 | • •   | • • | • •   | • • | <b>€/9</b> 8 |
|                                  | • •   | ••  | •     | • • | ददट          |

|                                  |               |                  |             |     |     | હ છાવા               |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----|-----|----------------------|
| पाकादिस्तवं                      | •             | • •              | • •         | • • | • • | ११६•                 |
| पाचादिसंस्तारः .                 | •             | • •              | • •         | • • | • • | १२०६                 |
| पाञानसञ्ज्ञपाषुरुनि              | वेद्यना       | न                | • •         | • • | • • | १ इ-७८               |
| पा <b>चाजमा</b> दिप्रयोगः        |               | • •              | • •         | • • | • • | १ इ ८ ८              |
| पिखदानकाकाः .                    | •             | • •              | • •         | ••  | • • | ₹8•₹                 |
| पिबद्धदानप्रदेशाः .              | •             | ••               | • •         | • • | • • | 3. 1                 |
| पिखदानप्रयोगः, तत्र              | ानुचार        | <b>गर्</b> यं    | . •         | • • | • • | १ 8१ २               |
| पिखदानस्थानकस्यन                 | r             | • •              | • •         | • • | • • | <b>१</b> 8१ <b>३</b> |
| पिखदानस्थानसं स्नार              | :             | • •              | • •         |     | • • | १८८                  |
| पि खपरिमा खविषयो                 | विधिः         | • •              | • •         | • • | • • | १ ४ ९ ६              |
| पिखडिनव्यापाष्ट्रभूतं क          | नुं संख्या    | <b>ा</b> ं       | • •         | • • |     | १ ८ वृद              |
| पिखडार्थाज्ञविषयो वि             | ੱ <b>ਬ</b> ਂ. | • •              | • •         |     | • • | १8र€                 |
| पिट्टविप्रार्चनकार्स             |               | • •              | •           | • • | • • | १२५•                 |
| पिटदर्भासनदानानि                 | • •           | • •              | • •         | • • | • • | १२५•                 |
| पिटनिरूपखप्रकरबं                 |               | ••               | • •         | • • | •   | ₹∉                   |
| पिल्रस्तवः                       | • •           | ••               | •           | • • | • • | १०८२                 |
| पियस्य विकिरमनाः                 | • •           | • •              | ••          |     | • • | ११८८                 |
| पुष्पनिरूपर्यः .                 |               | • •              | • •         | • • | • • | <b>€</b> =8          |
| प्रचि <b>वीक्तुत्वादिक्रत्वं</b> | • •           | • •              | • •         |     | • • | १२०इ                 |
| पकीर्यकाः                        | • •           | • •              | • •         | • • | • • | યુ•ર                 |
| पयोगपद्धतिः                      | • •           | • •              | • •         | • • |     | १३०६                 |
| <b>पश्रक्तमां</b> सप्रद्यतयः     | • •           | ••               |             | ••  | • • | યૂ ૭૭                |
| माचीनावीतयज्ञोपवी                | त निर्मं य    | <b>:</b>         | ••          | • • | ••  | ११•६                 |
| घातः सार्ग                       | • •           |                  |             |     | • • | EE.                  |
| भेतहसिकरायां विको                | दक्षिक        | <b>उचा</b> डार्द | ीनां प्रयोग | π:  | • • | १५८                  |

|                                 |            |            |          |     |     | एकाया ।     |
|---------------------------------|------------|------------|----------|-----|-----|-------------|
| प्रतिप <b>रद्धप्रयो</b> गः      | • •        | • •        | • •      | • • | • • | १५८८        |
| <b>प्रेतह</b> प्रिषरमाज्ञादीनां | प्रयोग     | <b>[</b> : | • •      | ••  | • • | १५८६        |
|                                 |            |            | <b>a</b> |     |     |             |
| <b>बौधायनोक्ततपं</b> यं         | • •        | •••        | • •      | ••  | • • | હકદ         |
| त्रास्यवप्रशंसा                 |            | • •        | • •      | • • | • • | ₹8•         |
| ब्राह्म <b>कनिरूपग्रमकर</b> व   | • •        | • •        | • •      | • • | • • | ₹8•         |
| त्राष्ट्रायवदायं ः              | • •        | • •        | • •      | • • | • • | <b>इ</b> 8२ |
| त्राचायम्बादयः •                | • •        | • •        | ••       | • • | • • | <b>इ</b> ई• |
| ब्राद्धाबीपवेशनार्थं मास        | ने।पद      | क्पनं      | • •      | • • | • • | १९८०        |
| त्राद्यायोपवेषामं               | ••         | • •        | • •      | • • | • • | ११८४        |
| ब्राह्मबाः मृद्दतुस्थाः         | ••         | • •        | • •      | • • | • • | इपूट        |
| ब्राह्मबाः पतिताः               | ••         | ••         | • •      | • • | • • | <b>१</b> ६८ |
| ब्रास्थाः वस्ताः                | ••         | •          | • •      | • • | • • | <b>३</b> ६८ |
| त्राद्यायाः नद्याः              | • •        | ••         | • •      | ••  | • • | ₹€          |
| त्रास्त्रयाः पाक्क्ष्याः        | ••         | • •        | • •      | • • | • • | <b>३</b> ८१ |
| त्राद्यायाः पङ्किपावनाः         | • •        | ••         | • •      | • • | • • | <b>१</b> ८६ |
| त्राद्मकाः पङ्किपावनपा          | वनाः       | • •        | • •      | ••  | • • | 8           |
| त्राद्यायाः चनधीयानाव           | ्यः        | ••         | • •      | • • | • • | 8€#         |
| ब्राह्मयाः प्ररीरदोषि           | <b>1</b> : | • •        | • •      | • • | • • | 8€⊂         |
| ब्राह्मका निन्दिताचार           | Ţ:         | ••         | • •      | • • | • • | 89•         |
| ब्राह्मणाः बाश्रमवाद्य          |            | • •        | • •      | • • | • • | 8-94        |
| त्राचाया चपाक्रियाः .           | •          | • •        | • •      | • • | • • | 806         |
| त्राद्यायाः पङ्किद्ववदा         |            | • •        | • •      | • • | • • | 8८६         |
| <b>ब्राह्यव</b> परीचा           | • •        | • •        | • •      | • • | • • | <b>U-A</b>  |

Ħ

|                                    |            |     |       |      | एकायां ।            |
|------------------------------------|------------|-----|-------|------|---------------------|
| भात्रपरा <b>परपञ्चनाञ्चप्रयोगः</b> | •••        | ••• | •••   | •••  | ११व्स               |
| भात्रपदापरपद्यः                    | •••        | ••• | •••   | •••  | १८५                 |
| भू-सन्-पुक्तकाभयनिक्पबं            | •••        | ••• | •••   | •••  | <b>•</b> ₹ <b>=</b> |
| भूतयचादिकावनिर्वेशः                | •••        | ••• | . ••• | •••  | 9.4X                |
| भूशुड्युपायाः                      | •••        | ••• | •••   | •••  | चर                  |
| भोजनपाचाचि                         | •••        | ••• | •••   | •••  | ६०२                 |
| भोत्रयिद्धनियमाः                   | •••        | ••• | •••   | •••  | १•२६                |
| भोज्यात्रनिरूपयं                   | •••        | ••• | •••   | •••  | •્રફ                |
|                                    |            |     |       |      |                     |
|                                    |            | म   |       |      |                     |
| मघात्रयोदशीसाजनिक्पवं              | •••        | ••• | •••   | . •• | <b>२१</b> ३         |
| मध्यात्रवस्याः                     | •••        | ••• | •••   | •••  | ₹१•                 |
| मध्यात्रवाचितियोगः                 | •••        | ••• | •••   | •••  | <b>₹</b> ₹8         |
| मध्यात्रसानं                       | •••        | ••• | •••   | •••  | <b>EE9</b>          |
| मन्तरादयः                          | •••        | ••• | •••   | •••  | <b>₹</b> ¥8         |
| मन्तादयः पदार्घाः                  | •••        | ••• | •••   | १२१  | 8,ર્રયૂ૯            |
| मजनासनिक्पर्यं                     | •••        | ••• | •••   | •••  | <b>स्र</b> १        |
| मनमासेऽपरपचादिमाद्वाप              | वादः       | ••• | •••   | •••  | <b>रर</b> १         |
| मांसमच्चमे विधिः                   | •••        | ••• | •••   | •••  | ₹ <b>-8</b>         |
| मांचदानविधिः                       | •••        | ••• | •••   | •••  | <i>प्</i>           |
| मांचमच्चे नियुक्तस्य प्रवदा        | <b>ध</b> ः | ••• | •••   | •••  | ñ.o.é               |
| मांसामचाये प्रतिवेधः               | •••        | ••• | •••   | •••  | ñ.c.                |
| मक्कवावातिकम्बावाः                 | •••        | ••• | •••   | 401  | ₹•₹                 |

### स

|                                         |               |     |             |        |     | प्रसाया ।          |
|-----------------------------------------|---------------|-----|-------------|--------|-----|--------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               | ••• | •••         | •••    | ••• | १०६८               |
| यमुर्केदिनां जप्यारि                    | ने            | ••• | • • • • • • | •••    | ••• | ₹ • <del>•</del> 8 |
| वतेः श्राद्धे नियोग                     | r:            | ••• | •••         | •••    | ••• | <b>हर</b> €        |
| बच्चोववीत निक्य                         | <b>j</b>      |     | •••         |        | ••• | ६८७                |
| वन-भी द्यावर्षे                         | •••           | ••• | •••         | •••    | ••• | 619                |
| बबलां महिमा                             | •••           | ••• | •••         | •••    |     | 416                |
| बुजारयः                                 | •••           | ••• | •••         | •••    | ••• | <b><b>PU?</b></b>  |
| बुज्ञान्ताः                             | •••           | ••• | •••         | •••    | ••• | <b>२५</b> 8        |
| योगिनां ऋदि नि                          | योगः          | ••• | •••         | •••    | ••• | 8∘€                |
| योगिनां सर्वेत्ह                        | <b>ग्र</b> तं | ••• | •••         | •••    | ••• | 8 <b>१</b> २       |
| योगिकोऽतिक्रमद                          | विनिरूप       | यं  |             | • •.•. | ••• | 88                 |
|                                         |               |     | ₹           |        |     | •                  |
| •                                       | •             |     | `           |        |     |                    |
| र जति क्पर्यं                           | •••           | ••• | •••         | •••    | ·   | €પ્રુ              |
| रजतमहिमा                                | •••           | ••• | •••         | •••    | ••• | <b>ई</b> ष्ट       |
|                                         |               |     | ਬ           |        |     |                    |
|                                         |               |     | •           |        |     |                    |
| क्यां त्राचायाः                         | •••           | ••• | •••         | •••    | ••• | 842                |
| क्ट्यीनि पनमूना                         | दीनि          | ••• | •••         | •••    | ••• | યપૂર               |
| वच्यान्यज्ञानि                          | •••           | ••• | •••         | •••    | ••• | €∞                 |
| <b>क्ट्यी</b> न्युदकानि                 | •••           | ••• | •••         | •••    | ••• | इर१                |
| प्रसाबि                                 | •••           | ••• | •••         | •••    | ••• | <b>(</b> 58        |
| _ ·                                     | ેધઃ…          | ••• | •••         | •••    | ••• | ११८०               |
|                                         | •••           | ••• | •••         | •••    | *** | १स्टर              |

|                              |           |       |       |       |       | एखायां।      |
|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| विविरमनाः                    | • • •     | •••   | •••   | •••   | 4     | १३६६         |
| विष्कु इदयमनाः               | •••       | •••   | •••   | •••   | •••   | १०८०         |
| <b>विकारे बार्च्य गर्म्य</b> | <b>i</b>  | •••   | •••   | •••   | •••   | १२स्ट        |
| वैदाजनितकादयः                | •••       | •••   | •     | •••   |       | ह्€ड         |
| वैशेषिकाः माडका              | जाः       | •••   | •••   | •••   | •••   | रक्ट         |
| वैद्धादेवकाका निर्वायः       | •••       | •••   | •••   | •••   | •••   | १०५८         |
| बैक्सदेवपाका निर्मं यः       | •••       | •••   | •••   | •••   |       | १ • ६८       |
| वैद्यदेवार्चं नकाव्हं        | •••       | •••   | •••   | •••   | •••   | १२१४         |
| रदियाडं                      | •••       | •••   | •••   | •••   | •••   | १८•          |
| <b>दिव</b> माडप्रयोगः        |           | ***   | •••   |       | •••   | १५३७         |
|                              | •••       |       | •••   | •••   | •••   |              |
| <b>रुषकी</b> पतिप्रस्तयः     |           | •••   | •••   | •••   | •••   | इंग् ७       |
| व्यवीपातः                    | •••       | •••   | •••   | •••   | • • • | २8१          |
|                              |           | T     | Ī     |       |       |              |
| <b>ग्रथालर्बप्रक्</b> रि     | नयङ्घोपाध | ानानि | •••   | •••   | •••   | <b>9</b> ◆€  |
| मूब्रस्य सपिखीकर             | यकाचाः    | •••   | •••   | •.• • | •••   | ₹••          |
| भ्रेयमीजनं                   | •••       | •••   | •••   | •••   | •••   | १५१८         |
| <b>का द्वकर्मं</b> परिसाव    | T         | •••   | •••   | • • • | •••   | 98€          |
| माज्ञकर्तुं नियमाः           | •••       | •••   | 200   | •••   | 0-0-0 | 300€         |
| माजाकर्यो प्रत्यवा           |           | •••   | •••   | • • • | •••   | ₹8           |
| माञ्जाताः वैद्येवि           |           | •••   | •••   | •••   | •••   | 20           |
| •                            |           |       | -     |       |       | ,            |
| ऋदिशं प्रति पिर्             | 5         |       | •••   | •••   | •••   | र.र          |
| <b>अरह्यदेवता निर्यं</b> यः  | •••       | ***   | • • • | •••   | • • • | ६२           |
| <b>कार्य</b> देशाः           | •••       | •••   | •••   | •••   | •••   | ₹ <b>∉</b> • |
| का इटिन पर्व्या इस           | æi        |       | •••   |       | •••   | 1740         |

| ,                              |         |          |           |       | प्रकावा ।    |
|--------------------------------|---------|----------|-----------|-------|--------------|
| <b>ऋदिधिप जप्रश्रं</b> सा      | • •.    | • •      | • •       | • •   | •            |
| माडविश्रेषः ••                 | • •     | • •      | • • • • • | • •   | १६०          |
| माडमहिमाः ••                   | • • •   | • •      | • •       | • •   | <b>₹</b> 1   |
| माडे प्रमुक्ता ब्राह्मदाः      | ••      | • •      | • •       | • •   | ₹ 00         |
| श्राद्धोपकरबानि                |         | • •      | • •       | • •   | €₹•          |
| आजे सतमनुष्योदेशविधिः          | • •     | • •      | • •       | • •   | 44           |
|                                |         | • • · ·  | • •       | • •   | १५र          |
|                                |         | • •      |           | • •   | हटट          |
| माजमोक्कुर्नियमाः              | • •     | • •      | • •       | • •   | १•१६         |
| भाइसम्पदः                      |         | • •      | • • • •   | • •   | ११७२         |
|                                |         | <b>4</b> |           |       |              |
|                                |         | •        |           |       |              |
| सपिखीकरवप्रयोगः                |         |          | • •       | • •   | १६१६         |
| सपिद्धीकरवकावः                 | • •     | • •      | • •       | • •   | <b>२८</b> ६  |
| सप्तार्षिकोत्रं · ·            | • •     | • •      | • •       | • •   | १०व्र        |
| सन्नि हितना स्वामितिकामः       | • •     | • •      | • •       | • •   | કપૂર         |
| वाधिक कर्जुक-वैद्यदेवकाक       | निर्मयः | • •      | • •       | • •   | र∙€8         |
| सामिकानां समिखीकरवन            |         | • •      | • •       | • •   | 335          |
| वावित्रीत्रपादि                | • •     | • •      | • •       | • •   | १इन्स        |
| सामस्यरिक माजकावनिरू           |         |          | ••        | • •   | १८६          |
| सामसर्दि <b>स</b> माद्रप्रयागः |         |          | • •       | • •   | १६५७         |
| सायाइकस्याः                    |         |          | • •       | • •   | <b>3</b> 9 = |
| सुप्रीचितास्यः पदार्थाः        |         |          | • •       | • •   | 684.         |
| चानप्रश्रंसा                   |         |          | • •       | ••    | Æ8€          |
| बावमेदाः • •                   |         | • •      |           | , , . | EAS          |

|                           |          |          |     |     |     | एकायां ।                |
|---------------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-------------------------|
| बानकर्तुः प्रतिवेध        | T:       | • •      | • • | • • | • • | વ્યક                    |
| बानायं ग्राम्मानि         | षच्यांनि | च उदक    | िन  | ••  | • • | च्                      |
| वानसमाराः                 | • •      | • •      | ••  | • • | • • | <b>E9</b> 6             |
| संखविविवियोगादि           |          | • •      | • • | • • | • • | ११८७                    |
| वंद्याराः                 | • •      |          | • • | • • |     | १८१                     |
| संक्रान्तिनि रूपवं        | • •      | • •      | • • | • • | • • | २३०                     |
|                           |          |          | ₹   | •   |     |                         |
| इक्ततीर्थीपदीतमा          | नुदिछ्बि | ायमाः    | • • | ••  | ••  | <b>ट</b> १८             |
| इसोकार्जनं                | •        |          | • • | ••  | • • | ₹89€                    |
| च्रियानिक्पवं             | • •      | • •      | • • | • • | • • | -                       |
| <b>च्चिमा</b>             | • •      | • •      | • • |     | • • | ददर                     |
| <b>इरिक्यानद्वार</b> यान  | निरूपा   | i .:     | • • | • • |     | <b>૭૨૫</b> ,૭૨ <b>૧</b> |
| <b>ज्ञ</b> तावशिखप्रतिपरि | त्तः     | • •      | ••  | • • |     | १ स्दर                  |
| <b>चोमाधिकरवभू</b> त      | धिषद्य   | <b>T</b> | • • | • • |     | १११                     |



### BIBLIOTHECA INDICA;

# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

NEW SERIES, No. 464.



## चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

BY

HEMADRI.

EDITED BY

PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

VOL. III .- PART I.

PARISHESAKHANDA.

FASCICULUS I.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS,

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1881.





### LIST OF BOOKS FOR SALE

AT THE LIBRARY OF THE

## ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,

### AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

| Chaitanya-chandrodaya, Nátaka, 3 fasci                       | 1  | 14 |
|--------------------------------------------------------------|----|----|
| Srauta Šútra, Ks'valáyana, 11 fasci.                         | 6  | 14 |
| Látyáyana, 9 fasci                                           | õ  | 10 |
| S'ankara Vijaya, 3 fasci                                     | 1  | 14 |
| Daśa-rúpa, 3 fasci                                           | 1  | 14 |
| Kaushitaki Bráhmanopanishad, 2 fasci.                        | 1  | 4  |
| Sánkhya-sára, 1 fasci.                                       | 0  | 10 |
| Lalita-vistara, 6 fasci.                                     | 3  | 12 |
| ,, ,, Translation, 1 fasci.                                  | 1  | 0  |
| ,, ,, Translation, 1 fasci. Taittiriya Brahmana, 24 fasci.   | 15 | 0  |
| Taittiriya Saühitá, 31 fasci. Taittiriya Aranyaka, 11 fasci. | 19 | 6  |
| Taittiriya Aranyaka, 11 fasci.                               | 6  | 14 |
| Maitri Upanishad. 3 fasci.                                   | 1  | 14 |
| Ke'valáyana Grihya Sútra, 4 fasci                            | 2  | 3  |
| Mimánsá Darsana, 15 fasci                                    | 9  | 6  |
| Tándya Bráhmana, 19 fasci.                                   | 11 | 14 |
| Gopatha Bráhmana, 2 fasci.                                   | 1  | 10 |
| Atharvana Upanishads, 5 fasci.                               | 3  | 2  |
| Agni Purána, 14 fasci.                                       | 8  | 12 |
| Sáma Veda Sañhitá, 37 fasci                                  | 23 | 12 |
| Gopála Tápaní, 1 fasci                                       | 0  | 10 |
| Nrisiñha Tápaní, 3 fasci.                                    | 1  | 14 |
| Chaturyarga Chintámani, 36 fasci                             | 22 | 8  |
| Gobhilíya Grihya Sútra, 12 fasci.                            | 7  | 8  |
| Pingala Chhandah Sútra, 3 fasci                              | ì  | 14 |
| Taittiriya Prátis'ákhiya, 3 fasci                            | 1  | 14 |
| Prithingi Réan hy Chand Randai 4 fasci                       | 2  | 8  |
| " " Translation, Part II, 1 fasci.                           | 1  | 0  |
| Ráistarangini.                                               | 4  | Ō  |
| Mahábhárata, vols. III. and IV.,                             | 40 | 0  |
| Purána Sangraha                                              | 1  | Ó  |
| Páli Grammar, 2 fasci                                        | 1  | 4  |
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, 5 fasci.                  | 3  | 2  |
| Chhándogya Upanishad, English, 2 fasci                       | 1  | 4  |
| Sánkhya Aphorisms, English. 2 fasci.                         | 1  | 4  |
| Sáhitya Darpana, English, 4 fasci                            | 2  | 8  |
| Brahma Sútra, English,                                       | 1  | 0  |
| Kátantra, 6 fasci.                                           | 6  | 0  |
| Kámandakíva Nítisára, 4 fasci. (Fasci, 1, out of stock.)     | 2  | 8  |
| Bhámatí, 8 fasci.                                            | 5  | ō  |
| Aphorisms of Sándalya, English, Fasci. 1.,                   | ō  | 10 |
| Vavu Purána 6 fasci                                          | 3  | 12 |
| Kathá Sarit Ságara, English Translation, 7 Fasci.            | 7  | 0  |

| Prakrit Lakshanam, fasci. I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nirukta, 2 fasci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
| Vishnusmriti, fasci. 1., 1 Srauta Sutra of Apastamba, fasci. 1., 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  |
| Srauta Sutra of Apastamba, fasci. 1.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10  |
| Arabic & Persian Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Dictionary of Arabic Technical Terms. 20 fasci., complete,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Risálah-i-Shamsiyah, (Appendix to Do. Do.),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |
| Finrist I ust, # Iasel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ă   |
| Fihrist Túsi, 4 fasci.  Nukhbat-ul-Fikr,  Futúh-ul-Shám, Wáqidí, 9 fasci.  Futúh-ul-Shám, Azadí, 4 fasci.  Maghází of Wáqidí, 5 fasci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i i |
| Futuh-ul-Sham Agadi 4 fami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ř.  |
| Maghází of Wáqidi, 5 fasci. Isábah, 28 fasci., with supplement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   |
| Isabah, 28 fasci, with supplement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   |
| Parish a Dissort Cit of a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | П   |
| Táríkh-i-Baihaqí, complete in 9 fasci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5   |
| Táríkh-i-Baihaqí, complete in 9 fasci.  Muntakhab-ut-Tawáríkh, vols. I. II. and III., complete in 15 fasci.  Wís o Rámín, 5 fasci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0   |
| Wis o Rámín, 5 fasci.  Iqbálnámah-i-Jahángírí, complete in 3 fasci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6   |
| Iqbálnámah-i-Jahángirí, complete in 3 fasci. 'Alamgírnámah, 13 fasci., with index.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ø   |
| 'Alamgirnámah, 13 fasci., with index,<br>Pádsháhnámah, 19 fasci., with index.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8   |
| Muntalshah al Tashah 1 Transaction of the state of the st | ø   |
| Pádsháhnámah, 19 fasci., with index,  Muntakhab-ul-Lubáb, by Kháif Khán, 19 fasci., with index,  Aín-i-Akbarí, Persian text, 4to., 22 fasci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ħ   |
| Allela Akhari Knodish tuonalati - 1 Tr Tri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   |
| Farhang-i-Rashidi, 14 fasci., complete,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| Vizami s k hirodnamoh a Telesedeni o e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8   |
| Akbarnámah, 17 fasci. with Index,  Maáṣir-i-'Alamgiri, by Muhammad Sáqí, complete, 6 fasci., with index,  Haft Asmán, history of the Persian Masnawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9   |
| Haft Nemen history of Muhammad Saqi, complete, 6 fasci., with index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8   |
| Tahagat i Nagini Emplish to 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L   |
| Tabagat-i-Naciri, Persian text 5 fees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| History of the Caliphs (English Translation) 6 feed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
| Tabaqát-i-Naçiri, Persian text, 5 fasci.  History of the Caliphs (English Translation), 6 fasci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| MISCELLANEOUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Journal of the Asiatic Society of Bengal from vols. XII to XX, 1843-51, to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| number: vols XXIV XXVI XXVII XXVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Subscribers at Re. 1 per number and to non-subscribers at Re. 1-8 per number; vols. XXIV. XXVI, XXVII, 1855, 1857-58, and vols. XXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| XXXIII to XLIX, 1861, 1864-80, to Subscribers at 1-8 per number and to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Asiatic Researches, vols. VI. to XI. and vols. XIII. XVII. XIX. and XX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Do Do Indos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı   |
| Catalogue of Fossil Vertebrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| of Arabic and Downier M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Tibetan Dictionant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| —— Grammar, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Notices of Sanskrit Manuscripts, 14 fasci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Istiláhát-i-Súflyah. Edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.  Jawámi' ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Jawami' ul-'ilm ir-riyazı, 168 pages with 17 plates, 4to.  Aborigines of India, by B. H. Hodgson,  Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts, by the Rev. W. Taylor,  Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Examination and Analysis of the Mackenzia Manuscritic 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han by I. Francis Dy the Rev. W. Taylor, 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Inayah, a Commentary on the Hidayah Vols II IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Analysis of the Sher Chin, by Alexander Csoma de Körös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts, by the Rev. W. Taylor, 2 Man Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis, 'Ináyah, a Commentary on the Hidáyah, Vols. II. IV., Analysis of the Sher Chin, by Alexander Csoma de Körös, 1 Khazánat-ul-'ilm, Sharáyat-ul-Islám, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Sharáyat-ul-Islám, Anis-ul-Musharrihín, 4 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Catalogne Raisonné of the Said to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian I., Grammar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Part I, with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 3 Coloured Plates, 5 Coloured Plates, 6 Coloured Plates,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |



## BIBLIOTHECA INDICA;



# Collection of Oriental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 475.



## चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

BY

HEMADRI.

EDITED BY

PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—Part I. PARISESHAKHANDA.

FASCICULUS II.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1882.



### LIST OF BOOKS FOR SALE

AT THE LIBRARY OF THE

## ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO. 57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

| 1. | Atharvana Upanishads, Fasc. I-V @ /10/ each               | 3        | 3  |
|----|-----------------------------------------------------------|----------|----|
|    | Aśvaláyana Grihya Sútra, Fasc. I—IV @ /10/ each           | 2        | 8  |
| 3. | Agni Purána, Fasc. I—XIV @ /10/ each                      | 8        | 12 |
| 4. | Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, Fasc. I-V @ /10/ each  | 3        | 1  |
| 5. | Aphorisms of Sándilya, Fasc. I                            | 0        | 10 |
| 6. | Aphorisms of the Vedánta, Fasc. III—XIII @ /10/ each      | 6        | 14 |
|    | Brahma Sútras, Fasc. I                                    |          | 0  |
| 8. | Bhámatí, Fasc. I—VIII @ /10/ each                         | . 5      | 0  |
|    | Brihat Aranyaka Upanishad, Fasc. II-IV, VI-X @ /10/ each  | . 5      | 0  |
| 0. | Ditto English Translation, Fasc. II-III @ /10/ each       | 1. 1     |    |
|    | Brihat Samhitá, Fasc. I—III, V—VII @ /10/ each            | 3        | 12 |
|    | Chaitanya-Chandrodaya Nataka, Fasc. I-III @ /10/ each     | . 1      | 14 |
| 3. | Chaturvarga Chintámani, Fasc. I—XXXVII @ /10/ each        | 23       |    |
| 4. | Chhandogya Upanishad, Sanskrit Fasc. I and IV @ /10/ each | 1        | 1  |
| 5. | Ditto English, Fasc. I and II @ /10/ each                 |          | 4  |
| 6. | Categories of the Nyaya Philosophy, Fasc. II              | 0        | 30 |
| 7. | Daśa Rúpa, Fasc. I—III @ /10/ each                        | 1 1      | 18 |
|    | (Continued on third page of cover.)                       | The same |    |

| 18.      | Genethe Prohome Fore Tand II @ /10/ each                  |                                         | D. 1                 |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|
|          | Gopatha Bráhmana, Fasc. I and II @ /10/ each              | 111111111111111111111111111111111111111 | Rs. 1                | 4                 |
| 19.      | Gopála Tápaní, Fasc. I                                    |                                         | 0                    | 10                |
| 20.      | Gobhilíya Grihya Sútra, Fasc. I—XII @ /10/ each           | **                                      | 7                    | 8                 |
| 21.      | Hindu Astronomy, Fasc. I—III @ /10/ each                  | 14.0                                    | 1                    | 14                |
| 22,      | Tsa Kena Katha Prasna Munda Mandukya Upanishads, F        | asc. VI                                 | 0                    | 10                |
| 23.      | Kátantra, Fasc. I-VI @ 1/ each                            | C. CENTRO                               | 6                    | 0                 |
| 24.      | Kathá Sarit Ságara, English, Fasc. I—IX @ 1/ each         |                                         | 9                    | 0                 |
| 25.      | Kaushitaki Bráhmanopanishad, Fasc. I and II @ /10/ eac    |                                         | 1                    | 4                 |
| 26.      | Talita Vistama Franci T VI O /10/ anal                    |                                         | 9                    | 12                |
| 27.      |                                                           |                                         | 0                    |                   |
|          | Ditto English, Fasc. I—II                                 |                                         |                      | 0                 |
| 28.      | Maitri Upanishad, Fasc. I—III @ /10/ each                 | **                                      | 1                    | 14                |
| 39.      | Mímámsá Darsana, Fasc. I—XVI @ /10/ each                  | A Committee                             | 10                   | 0                 |
| 30.      | Márkandeya Purána, Fasc. IV—VII @ /10/ each               |                                         | 2                    | 8                 |
| 31.      | Nrisimha Tápaní, Fasc. I—III @ /10/ each                  |                                         | 1                    | 14                |
| 32.      | Nirukta, Fasc. I—IV @ /10/ each                           |                                         | 2                    | 8                 |
| 33.      | Nárada Pancharátra, Fasc. I, III—IV @ /10/ each           |                                         | 1                    | 14                |
| 34.      | Nyáya Darşana, Fasc. I and III @ /10/ each                |                                         | 1                    | 4                 |
| 35.      | Nítisára, or, The Elements of Polity, By Kámandaki,       |                                         |                      |                   |
|          | (Fasc. I out of stock)                                    |                                         | TO SHARE THE         | 14                |
| 36.      | Piñgala Chhandah Sútra, Fasc. I—III @ /10/ each           |                                         | The Park of the Park | 14                |
|          | Duithing Diagram Form I IV @ /10/ coch                    | 1000000                                 |                      |                   |
| 37.      | Prithiráj Rásau, Fasc. I—IV @/10/ each                    | 3.000                                   | 2                    | 8                 |
| 38.      | Ditto English, Fasc, I                                    | **                                      | 1                    | 0                 |
| 39.      | Páli Grammar, English, Fasc. I and II @ /10/ each         |                                         | 1                    | 4                 |
| 40.      | Prákrita Lakshanam, Fasc. I                               |                                         | 1                    | 8                 |
| 41.      | Rig Veda, Vol. I, Fasc. IV                                |                                         | 0                    | 10                |
| 42.      | Srauta Sútra of Apastamba, Fasc. I—II @ /10/ each         | 3.9.11                                  | 1                    | 4                 |
| 43.      | Ditto Aśvaláyana, Fasc. I—XI @ /10/ each                  |                                         | 6                    | 14                |
| 44.      | Ditto Látyáyana Fasc. I—IX @ /10/ each                    |                                         | 5                    | 10                |
| 45.      | Sáma Veda Samhitá, Fasc. I—XXXVII @ /10/ each             |                                         | 00                   | 2                 |
| 46.      | Cities Description TV G /10/ seek                         | A                                       | 0                    | 8                 |
|          |                                                           | TEACHE.                                 | 2000                 |                   |
| 47.      | Sáñkhya Aphorisms of Kapila, Fasc. I and II @ /10/ each   | STATISTICS                              | 1                    | 4                 |
| 48.      | Súrya Siddhánta, Fasc. IV                                 |                                         | 0                    | 10                |
| 49.      | Sarva Darsana Sangraha, Fasc. II                          |                                         | 0                    | 10                |
| 50.      | Sañkara Vijaya, Fasc. II and III @ /10/ each              | **                                      | 1                    | 4                 |
| 51.      | Sáñkhya Pravachana Bháshya, English, Fasc. III            |                                         | 0                    | 10                |
| 52.      | Sánkhya Sára, Fasc. I                                     | Principle Str                           | 0                    | 10                |
| 53.      | Taittiriya Aranyaka, Fasc. I—XI @ /10/ each               |                                         | 6                    | 14 -              |
| 54.      | Ditto Bráhmana Fasc, I—XXIV @ /10/ each                   |                                         | 15                   | 0                 |
| 55.      | Ditto Samhitá, Fasc. I—XXXII @ /10/ each                  |                                         | 20                   | 0                 |
| 56.      | Ditto Prátišákhya, Fasc. I—III @ /10/ each                | 50000                                   | 1                    | 14                |
| 57.      | Ditto and Aitareya Upanishads, Fasc. II and III @         | /10/ each                               | î                    | 4                 |
| 10002111 | Ditto Aitaness Costifenters Word Tiff Transchade          | Fralish E                               |                      | *                 |
| 58.      | Ditto Aitareya S'vetáśvatara Kena Iśa Upanishads,         | Engusu, E                               |                      |                   |
|          | I and II @/10/each                                        |                                         | 1                    | 4                 |
| 59.      | Tándyá Bráhmana, Fasc. I—XIX @ /10/ each                  |                                         | 11                   | 14                |
| 60.      | Uttara Naishadha, Fasc. I—XII @ /10/ each                 |                                         | 7                    | 8                 |
| 61.      | Váyu Purána, Fasc. I—VII @ /10/ each                      | ••                                      | 4                    | 6                 |
| 62.      | Vishnu Smriti, Fasc. I—II @ /10/ each                     |                                         | 1                    | 4                 |
| 63.      | Yoga Sútra of Patanjali, English, Fasc. I                 |                                         | 0                    | 14                |
|          |                                                           |                                         |                      |                   |
|          | Auglia and Dandan Santa                                   |                                         |                      |                   |
|          | Arabic and Persian Series.                                |                                         |                      |                   |
| 12300    | W                                                         |                                         |                      |                   |
| 1.       | 'Alamgirnamah, with Index, Fasc. I—XIII @ /10/ each       | N. Carlotte                             | 8                    | 2                 |
| 2.       | Ain-i-Akbari, Persian text, Fasc. I—XXII @ 1/4 each       |                                         | 27                   | 8                 |
| 3.       | Ditto English Translation, Vol. I (Fasc. I—VII)           | To Links                                | 12                   | 4                 |
| 4.       | Akbarnámah, with Index, Fasc. I—XX @ 1/4 each             |                                         | 25                   | 0                 |
| 5.       | Bádsháhnámah with Index, Fasc. I—XIX @ /10/ each          |                                         | 11                   | 14                |
| 6.       | Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fa     | sc. I-XX                                | [@]                  |                   |
|          | 1/4 each                                                  |                                         | 26                   | 4                 |
| 7.       | Farhang-i-Rashídí (complete), Fasc. I-XIV @ 1/4 each      |                                         | 1 11                 | CONTRACT LABOR.   |
| 8.       | Fibrist Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, Fasc. I—IV | @ /19/00                                | oh 3                 | The second second |
|          | Entúbul-Shám Wagidi Faga I IV @ /10/ coch                 | APPENDING THE SOURCE                    |                      |                   |
| 9.       | Futúh-ul-Shám Waqidi, Fasc. I—IX @ /10/ each              |                                         | 5                    |                   |
|          | Ditto Azádí, Fasc. I—IV @ /10/ each                       | Marin San                               |                      |                   |
| 11.      | Haft Asman, History of the Persian Masnawi, Fasc. I       |                                         |                      | 4                 |
| 12.      | History of the Caliphs, English, Fasc I-VI @ 1/ each      | · · C                                   | 20018                | 0                 |
| 13.      | Iqbálnámah-i-Jahángírí, Fasc. I—III @ /10/ each           | itized by 🔾                             |                      |                   |
| 14.      | Isabáh, with Supplement, Fasc. I—XXIX @ /12/ each         | **                                      | 2                    | 1 12              |

| 15.        | Maghází of Wáqidí, Fasc. I—V @ /10/ each Rs. 3                                                                                              |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 16.        | Muntakhab-ul-Tawáríkh, Fasc. I—XV @ /10/ each 9                                                                                             |   |
| 17.        | Muntakhab-ul-Lubáb, Fasc. I—XVIII @ /10/ each, and Fasc. XIX with Index @ /12/ 12                                                           |   |
| 18.        | Mu'aşir-i-'Alamgíri (complete), Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                      | 6 |
| 19.        | Nukhbat-ul-Fikr, Fasc. I                                                                                                                    | 1 |
| 20.        | Nizami's Khiradnamah-i-Iskandari, Fasc. I and II @ 1/each                                                                                   |   |
| 21.        | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement,<br>Fasc. II—IV, VII—X @ 1/4 each.                                   |   |
| 22.        | Tabaqát-i-Násirí, Fasc. I—V @/10/each 3                                                                                                     |   |
| 23.        | Ditto English, Fasc. I—XIV @ 1/ each 14                                                                                                     |   |
| 24.        | Táríkh-i-Fírúz Sháhi, Fasc. I—VII @ /10/ each                                                                                               |   |
| 25.<br>26. | Táríkh-i-Baihaqí, Fasc. I—IX @ /10/ each Wís o Rámín, Fasc. I—V @ /10/ each                                                                 |   |
| 20.        | Wis o Ramin, Pasc. 1—V @/10/ each                                                                                                           |   |
|            |                                                                                                                                             |   |
|            |                                                                                                                                             |   |
|            |                                                                                                                                             |   |
|            | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVI @ 1/each 16                                                                                    |   |
|            | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                             |   |
|            | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII-XI; Vols. XIII and XVII, and                                                                                  |   |
| 1.         | Vols. XIX and XX @ 10/ each 90                                                                                                              |   |
|            | Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                                |   |
| 2.         | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per                                                                      |   |
| 3.         | No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.  JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846                          |   |
|            | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Sub-                                                                        |   |
|            | scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7).                                                                            |   |
|            | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6)                                                                        |   |
|            | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), @ 1/8 per |   |
|            | No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.                                                                                     |   |
|            | N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each                                                                      |   |
|            | Volume.  General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra                                                                |   |
|            | No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                                     |   |
|            | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society                                                                       |   |
|            | (Extra No., J. A. S. B., 1868)                                                                                                              |   |
|            | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.,<br>J. A. S. B., 1875)                                                     |   |
|            | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II.                                                                       |   |
|            | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                                    |   |
|            | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M.                                                                            |   |
| 4.         | L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Aborigines of India, by B. H. Hodgson                                                               |   |
| 5.         | Analysis of the Sher Chin, by Alexander Csoma de Körös                                                                                      |   |
| 6.         | Anis-ul-Musharrihin                                                                                                                         |   |
| 7.<br>8.   | Ditto of Arabic and Parsian Manuscripte                                                                                                     |   |
| 9.         | Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev.                                                                           |   |
|            | W. Taylor                                                                                                                                   |   |
| 10.        | TailClift and Colling to edited by Du A Cananagan Con                                                                                       |   |
| 11.<br>12. |                                                                                                                                             |   |
| 13.        | Jawami-ul-'ilm ir-riyazı, 168 pages with 17 plates, 4to.                                                                                    |   |
| 14.        | Khizánat-ul-'ilm                                                                                                                            |   |
| 15.        |                                                                                                                                             |   |
| 16.        | with 3 coloured Plates, 4to.                                                                                                                |   |
| 17.        | Purána Sangraha                                                                                                                             |   |
| 18.        | Shari'at-ul-Islam                                                                                                                           |   |
| 19.<br>20. | Ditto Grammar                                                                                                                               |   |
| 21.        |                                                                                                                                             |   |





## BIBLIOTHECA INDICA;

# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 481.



## चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

в<del>у</del> HEMADRI.

EDITED BY

PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA,

PAŅŅITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA. Vol. III.—Part I.

> PARISESHAKHAŅŅA. FASCICULUS III.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1882.



## LIST OF BOOKS FOR SALE

AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO. 57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

### Sanskrit Series.

|    |                                                       |          |         | Rs. | AL  |
|----|-------------------------------------------------------|----------|---------|-----|-----|
| 1. | Atharvana Upanishads, Fasc. I-V @ /10/ each           |          | - 60    | 3   | 2   |
| 2. | Aśvaláyana Grihya Sútra, Fasc. I—IV @ /10/ each       |          |         | 2   |     |
| 3. | Agni Purána, Fasc. I—XIV @ /10/ each                  |          |         | 8   | 12  |
| 4. | Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, Fasc. I-V @ /10/ e | ach      |         | 3   | 2   |
| 5. | Aphorisms of Sándilya, Fasc. I                        | **       | 1       | 0   | 38  |
| 6. | Aphorisms of the Vedánta, Fasc. III-XIII @ /10/ each  |          |         | 6   | 18  |
| 7. | Brahma Sútras, Fasc. I                                | **       |         | 1   | - 0 |
| 8. | Bhámatí, Fasc. I—VIII @ /10/ each                     | **       | - 00    | 5   | 0   |
| 9. | Brihat Aranyaka Upanishad, Fasc. II—IV, VI—X @ /10    |          |         | 5   | 0   |
| 0. | Ditto English Translation, Fasc. II—III @ /           | 10/ each |         | -1  | 80  |
|    | Brihat Samhitá, Fasc. I—III, V—VII @ /10/ each        | **       | -       | 3   | 16  |
| 2. | Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, Fasc. I—III @ /10/ eac  | h        | 1 3 4 4 | 553 | 12  |
|    | (Continued on third page of cover.)                   |          |         |     |     |

Digitized by Google

| 13.         | Chaturvarga Chintámani, Fasc. I—XXXVII @ /10/ each                                                                     | Rs.                                     | 23           | 4   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----|
| 14.         | Chhándogya Upanishad, Sanskrit Fasc. I and IV @ /10/ each                                                              |                                         | . 1          | 4   |
| 15.         | Ditto English, Fasc. I and II @ /10/ each                                                                              |                                         | 1            | 2   |
| 16.         | Categories of the Nyaya Philosophy, Fasc. II                                                                           | ٠.                                      | 0            | 10  |
| 17.         | Daśa Rúpa, Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                     | ••                                      | 1            | 14  |
| 18.         | Gopatha Bráhmana, Fasc. I and II @ /10/ each                                                                           | ••                                      | 1            | 4   |
| 19.         | Gopála Tápaní, Fasc. I                                                                                                 |                                         | 0            | 10  |
| 20.         | Gobhiliya Grihya Sútra, Fasc. I—XII @ /10/ each                                                                        |                                         | 7            | 8   |
| 21.         | Hindu Astronomy, Fasc. I—III @ /10/ each                                                                               |                                         | 1            | 14  |
| 22.         | ľsá Kena Katha Prasna Munda Mandukya Upanishads, Fasc. VI                                                              |                                         | 0            | 10  |
| 23.         | Kátantra, Fasc. I-VI @ 1/ each                                                                                         |                                         | 6            | 0   |
| 24.         | Kathá Sarit Súgara, English, Fasc. I—X @ 1/ each                                                                       |                                         | 10           | 0   |
| 25.         | Lalita Vistara, Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                 |                                         | 3            | 12  |
| 26.         | Ditto English, Fasc. I—II                                                                                              | •••                                     | 2            | 0   |
| 27.         | Maitri Upanishad, Fasc, I—III (a) /10/ each                                                                            | •••                                     | ĩ            | 14  |
| 28.         | Mímámsá Darsana, Fasc. II—XVI @ /10/ each                                                                              |                                         | 9            | 6   |
| 29.         | Márkandeya Purána, Fasc. IV—VII @ /10/ each                                                                            | •••                                     | 2            | 8   |
| 30.         | Nrisimha Tapani, Fasc. I—III @ /10/ each                                                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ī            | 14  |
| 31.         | Nirukta, Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                         | •••                                     | 3            | 2   |
| 32.         | Nárada Pancharátra, Fasc. I, III—IV @ /10/ each                                                                        |                                         | ĭ            | 14  |
| 33.         | Nyaya Darsana, Fasc. I and III @ /10/ each                                                                             | ••                                      | ī            | 4   |
| 34.         | Nitisara, or, The Elements of Polity, By Kamandaki, Fasc. II-                                                          |                                         | •            | -   |
| <b>U</b> 1. | (Fasc. I out of stock)                                                                                                 |                                         | 1            | 14  |
| 35.         | Diamela Chandah Sitte Fase T III @ /10/ asah                                                                           | ••                                      | î            | 14  |
| <b>3</b> 6. | D-ithirdi Pasan Fasa I_IV @ /10/ sash                                                                                  | ••                                      | 2            | 8   |
| <b>3</b> 7. | Ditto Unalish Pasa I                                                                                                   | • •                                     | i            |     |
|             | DSI Grammar English Face I and II @ /10/ and                                                                           | ••                                      | ì            | 0   |
| 38.         |                                                                                                                        | • •                                     |              | 4   |
| <b>39</b> . | Prákrita Lakshanam, Fasc. I                                                                                            | ••                                      | 1            | 8   |
| 40.         | Rig Veda, Vol. I, Fasc. IV Srauta Sútra of Apastamba, Fasc. I—IV @ /10/ each                                           | • •                                     | 0            | 10  |
| 41.         |                                                                                                                        | • •                                     | 2            | . 8 |
| <b>42.</b>  | Ditto Aśvaláyana, Fasc. I—XI @ /10/ each                                                                               | ••                                      | 6            | 14  |
| 43.         | Ditto Látyáyana Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                                 | ••                                      | 5            | 10  |
| 44.         | Sáma Veda Samhitá, Fasc. I—XXXVII @ /10/ each                                                                          | ••                                      | 23           | 2   |
| 45.         | Sáhitya Darpana, Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                                | ••                                      | 2            | 8   |
| <b>4</b> 6. | Sánkhya Aphorisms of Kapila, Fasc. I and II @ /10/ each                                                                | ••                                      | 1            | 4   |
| 47.         | Súrya Siddhánta, Fasc. IV                                                                                              | ••                                      | 0            | 10  |
| 48.         | Sarva Darsana Sangraha, Fasc. II                                                                                       | • •                                     | 0            | 10  |
| 49.         | Sankara Vijaya, Fasc. II and III @ /10/each                                                                            | ••                                      | 1            | 4   |
| <i>5</i> 0. | Sánkhya Pravachana Bháshya, English, Fasc. III                                                                         | ••                                      | 0            | 10  |
| 51.         | Sáñkhya Sára, Fasc. I                                                                                                  | ••                                      | 0            | 10  |
| <b>52.</b>  | Taittiriya Aranyaka, Fasc. I—XI @ /10/ each                                                                            | • •                                     | 6            | 14  |
| <b>53.</b>  | Ditto Bráhmana Fasc. I—XXIV @ /10/ each                                                                                | • •                                     | 15           | 0   |
| 54.         | Ditto Samhitá, Fasc I—XXXII @ /10/ each                                                                                | ••                                      | 20           | 0   |
| <b>5</b> 5. | Ditto Prátišákhya, Fasc. I—III @ /10/ each                                                                             | • •                                     | 1            | 14  |
| <b>5</b> 6. | Ditto and Aitareya Upanishads, Fasc. II and III @ /10/ each                                                            | • •                                     | 1            | 4   |
| <b>5</b> 7. | Ditto Aitareya Svetásvatara Kena Isa Upanishada, English, Fa                                                           | BC.                                     |              |     |
|             | I and II @/10/each                                                                                                     | ••                                      | 1            | 4   |
| <b>5</b> 8. | Tándyá Bráhmana, Fasc. I—XIX @ /10/ each                                                                               | ••                                      | 11           | 14  |
| <b>5</b> 9. | Uttara Naishadha, Fasc. I—XII @ /10/ each                                                                              | ••                                      | 7            | 8   |
| <b>6</b> 0. | Váyu Purána, Vol. I, Fasc. I—VI; Vol. II, Fasc. I—II @ /10/ each                                                       | ••                                      | 5            | 0   |
| 61.         | Vishnu Smriti, Fasc. I—II @ /10/ each                                                                                  | ••                                      | 1            | 4   |
| 62.         | Yoga Sútra of Patanjali, English, Fasc. I—II                                                                           | ••                                      | 1            | 12  |
|             | Arabic and Persian Series.                                                                                             |                                         |              |     |
| -           | 'Alamgirnámah, with Index, Fasc. I—XIII @ /10/each                                                                     |                                         |              | _   |
| 1.          | Ain-i-Akbari, Persian text, Fasc. I—XXII @ 1/4 each                                                                    | ••                                      | 8            | 2   |
| 2.          |                                                                                                                        |                                         | 27           | 8   |
| 3.          |                                                                                                                        |                                         | 12           | 4   |
| 4.          | Akbarnámah, with Index, Fasc. I—XX @ 1/4 each                                                                          |                                         | <b>2</b> 5   | .0  |
| 5.          | Bádsháhnámah with Index, Fasc. I—XIX @ /10/ each  Poole's Oriental Biographical Dictionary: thick paper Bs. 4/19: thin | • •                                     | 11           | 14  |
| 6.          | Beale's Oriental Biographical Dictionary; thick paper, Rs. 4/12; thin                                                  | ·:-                                     | 4            | 8   |
| 7.          | Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XXI                                                         |                                         | 0.0          | _   |
| _           | 1/4 each Publish Form I VIV C 1/4 and                                                                                  | ••                                      |              | 4   |
| 8.          | Farhang-i-Rashidi (com'plete), Fasc. I—XIV @ 1/4 each                                                                  | ••                                      | _            | 8   |
| 9.          | Fihrist-i-Túsí, or, Túsy s list of Shy'ah Books, Fasc. I—IV @/12/es                                                    | Юħ                                      | 3            | 0   |
| 10.         | Futúh-ul-Shám Waqidi, Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                           | ••                                      | 5            | 10  |
| 11.         | Ditto Azádí, Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                                    | ••                                      | 2            | 8   |
| 12.         | Haft Asman, History of the Persian Masnawi, Fasc. I                                                                    | ••                                      | 1            | 4   |
| 13.         | History of the Caliphs, English, Fasc. I—VI @ 1/each                                                                   | عهم                                     | [ <b>6</b> ] |     |
|             | Digitized by GO                                                                                                        | 4                                       | 210          |     |
|             |                                                                                                                        | _                                       |              |     |

| ELS SHOW                 |            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |      |  |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--|
| 1                        | 14.        | Iqbálnámah-i-Jahángírí, Fasc. I—III @ /10/ each                                                                  | . Rs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1   | 14   |  |
| The second second second | 15.        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 22  | .8   |  |
|                          | 16.        | Maghází of Wáqidí, Fasc. I—V @ /10/ each                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3   | 2    |  |
|                          | 17.<br>18. | Montakhab-ul-Tawáríkh, Fasc. I—XV @ /10/ each<br>Muntakhab-ul-Lubáb, Fasc. I—XVIII @ /10/ each, and              | Fasc. XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 9   | 6    |  |
| AL                       | 10         | with Index @ /12/ Mu'asir-i-'Alamgírí (complete), Fasc. I—VI @ /10/ each                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 12  | 0    |  |
|                          | 19.<br>20. | Nukhbat-ul-Fikr, Fasc. I                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3   | 12   |  |
|                          | 21.        | Nizámí's Khiradnámah-i-Iskandarí, Fasc. I and II @ 1/eac                                                         | h .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2   | 10   |  |
|                          | 22.        | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1   |      |  |
|                          | 5          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 8   | 13   |  |
|                          | 23.        |                                                                                                                  | MANUAL COMPANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3   | 3    |  |
|                          | 24.        | m/ /11 1 T3/ / (01 /11 T3 T T/TT () /10/ 1                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 14  | 0    |  |
|                          | 25.<br>26. | Táríkh-i-Baihaqí, Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | 5   | 10   |  |
|                          | 27.        | W/- D/ / T T V O (10/ 1                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3   | 10   |  |
|                          |            | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |      |  |
|                          | 1.         | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII-XI; Vols. XIII and                                                                 | XVII, an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d   |     |      |  |
|                          |            | Vols. XIX and XX @ 10/ each                                                                                      | THE PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     | 0    |  |
|                          | 2.         | Ditto Index to Vols. I—XVIII PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (inc                           | 11041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 5   | 0    |  |
|                          | -          | No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.                                                                         | .) @ /4/ pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T   |     |      |  |
|                          | 3.         | JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 18                                                      | 45 (12), 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6   |     |      |  |
|                          | 1903       | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per                                                         | No. to Sal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |     |      |  |
|                          |            | scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and                                                               | for 1851 (7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ye  |     |      |  |
|                          |            | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866                                                           | (7), 1867 (6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ),  |     |      |  |
|                          |            | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (1875 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 ( | 8), 1874 (8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ),  |     |      |  |
|                          |            | @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-S                                                           | 8), 1881 (7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | },  |     |      |  |
|                          |            | N. B. The figures enclosed in brackets give the number of                                                        | Nos. in each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · A |     |      |  |
|                          |            | Volume.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |      |  |
|                          |            | General Cunningham's Archæological Survey Report for 18                                                          | 863-64 (Extr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ra  |     |      |  |
|                          |            | No., J. A. S. B., 1864)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2   | 0    |  |
|                          |            | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the A                                                          | siatic Societ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | y   |     |      |  |
|                          |            | (Extra No., J. A. S. B., 1868)<br>Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth                          | /Esten NT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3   | 0    |  |
|                          |            | J. A. S. B., 1875)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 801 |     | 0    |  |
|                          |            | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkes                                                         | tan, Part I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ť.  | м   |      |  |
|                          |            | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                         | The state of the s | 60  | 4   | 0    |  |
|                          |            | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Lan                                                             | guage, by 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I.  |     |      |  |
|                          |            | L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)<br>Introduction to the Maithilí Language of North Bihár, by G            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4   | -0   |  |
|                          |            | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Aborigines of India, by B. H. Hodgson                             | . A. Grierson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,  |     | 1    |  |
|                          | 4.         | Aborigines of India, by B. H. Hodgson                                                                            | 63111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2   | 0    |  |
|                          | 5.         | Analysis of the Sher Chin, by Alexander Csoma de Körös                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3   | 0    |  |
|                          | 5.         | Anis-ul-Musharrihin                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3   | 0    |  |
|                          | 7.         | Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2   | 0    |  |
|                          | 8.         | Ditto of Arabic and Persian Manuscripts<br>Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1   | 0    |  |
|                          | 9.         | W. Taylor                                                                                                        | by the Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     | 1 20 |  |
|                          | 10.        | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Da                                                          | vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2   | 0    |  |
|                          | 11.        | Istiláhát-us-Súfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   | -   | 8    |  |
|                          | 12         | Inayah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV                                                             | 16/ each .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 32  | 0    |  |
|                          | 13.        | Jawami-ul-ilm in-riyazi, 168 pages with 17 plates, 4to.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2   | 0    |  |
|                          | 14.        | Khizánat-ul-'ilm<br>Mahábhárata, Vols. III and IV @ 20/ each                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4   | 0    |  |
|                          | 16.        |                                                                                                                  | Tanidant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 40  | 0    |  |
|                          | -0.        | Parts I—II, with coloured Plates, 4to. @ 6/                                                                      | Lepidoptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 10  | 4    |  |
|                          | 17.        | Purána Sangraha                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 12  | 0    |  |
|                          | 18.        | Shari'at-ul-Islam                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4   | 0    |  |
|                          | 19.        | Tibetan Dictionary                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 10  | 0    |  |
| ra, slive                | 20         | Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 8   | 0    |  |
|                          | 41         | Thirthway and the state of the try of                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2   | 0    |  |
| 1                        | -          | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |      |  |
| of Sanskri               |            | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I-XVI @ 1/ each                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1.5 |      |  |
|                          |            | Digitized by                                                                                                     | -soogle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10  | 0    |  |

os of Sanskrittirate. 1





# Collection of Oriental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 486.



## चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

BY

HEMADRI.

EDITED BY

PAŅDITA YOGESVARA SMŖITIRATNA,

AND

PAŅDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—Part I.
PARISESHAKHAŅDA.
FASCICULUS IV.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.





AT THE LIBRARY OF THE

## ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO.
57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

### Sanskrit Series.

|     | W T 11 1 (0 - 1 W F T T C W C                                    |     | Ra. | As    |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--|
| 1.  | Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /10/ each           |     | 3   |       |  |
| 2.  | Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each          | m   | 0   | MIN.  |  |
| 3.  | Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /10/ each                     | 100 | -   |       |  |
|     | Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ each |     | 8   |       |  |
| 7   | Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                         |     | 3   |       |  |
| 5.  | Aphorisms of Sandilya, (English) Fasc. 1                         |     | 0   | 10    |  |
| 6.  | Aphorisms of the Vedanta, (Sans.) Fasc. III—XIII @ /10/ each     | 30  | 6   | 34    |  |
| 7.  | Brahma Sútras, (English) Fasc. I                                 |     |     | 0     |  |
| 8.  | Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                        | 30  |     |       |  |
| 9.  | Brihat Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. II—IV, VI—IX @ /10/ ea  | 99  | 0   | 0     |  |
| 10. | Ditto (English) Fasc. II—III @ /10/ each                         | ch  | 4   |       |  |
|     | Ditto (English) Fasc. 11—111 (@ /10/ each                        |     | 1   | 4     |  |
| 11. | Brihat Samhitá, (Sans.) Fasc. I—III, V—VII @ /10/ each           |     | 3   | 19    |  |
| 12. | Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II—III @ /10/ each   | ×   | 7   |       |  |
| 13. | Chaturvarga Chintámani, (Sans.) Fasc. I—XXXIX @ /10/ each        | 88  | 0.1 |       |  |
| 14. | Chhándogya Upanishad, (Sanskrit) Fasc. IV                        |     | 24  |       |  |
| 15. | Ditta (Fradish) Pass I and II C tot                              |     | 0   | 10    |  |
|     | Ditto (English) Fasc. I and II @ /10/ each                       |     | 1   | and a |  |
| 16. | Categories of the Nyáya Philosophy, (Sans.) Fasc. II             | 40  | 0   | 10    |  |
|     |                                                                  | _   |     | _     |  |

(Continued on third page of cover.)

Digitized by Google

| 17.                       | Dasa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                           | Rs.                                     | 1        | 14              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|
| 18.                       | Gopatha Bráhmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /10/ each                                                          | ••                                      | 1        | 4               |
| 19.                       | Gopála Tápaní, (Sans.) Fasc. I                                                                                       | ••                                      | 0        | 10              |
| 20.<br>21.                | Gobhilíya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /10/ each                                                              | ••                                      | 7        | - 8             |
| 21.<br>22.                | Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @ /10/ each<br>Isá Kena Katha Prasna Munda Mandukya Upanishads, (Sans.) Fasc. | νi                                      | 0        | 14<br>10        |
| 23.                       | Kátantra, (Sans ) Fasc. I – VI @ 1/ each                                                                             | * 1                                     | 6        | 0               |
| 24.                       | Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—X @ 1/ each                                                                    | •••                                     | 10       | ŏ               |
| 25.                       | Lalita Vistara, (Sans ) Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                       | ••                                      | 3        | 12              |
| <b>26</b> .               | Ditto (English) Fasc. I—II                                                                                           | • •                                     | 2        | 0               |
| 27.                       | Maitri Upanishad, (Sans. & English) Fasc. I—III @ /10/ each                                                          | • •                                     | 1        | 14              |
| <b>2</b> 8.               | Mímámsá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVI @ /10/ each                                                                    | • •                                     | 9        | 6               |
| 29.<br><b>3</b> 0.        | Márkandeya Purána. (Sans.) Fasc. IV—VII (a. /10/each                                                                 | ••                                      | 2        | 8               |
| 81.                       | Nrisimha Tápaní. (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each<br>Nirukta. (Sans.) Fasc. I—VI @ /10/ each                          | ••                                      | 1<br>3   | 14<br>12        |
| 32.                       | Nárada Pancharátra, (Sans.) Fasc. III—IV @ /10/ each                                                                 | ••                                      | ĭ        | 4               |
| 83.                       | Nyáya Darşana, (Sans.) Fasc. I and III @ /10/ each                                                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ĩ        | 4               |
| 34.                       | Nítisára, or, The Elements of Polity, By Kámandaki, (Sans.) Fasc. II-                                                | -IV                                     | 1        | 14              |
| 85.                       | Pingala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                              |                                         | 1        | 14              |
| 86.                       | Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                      | ••                                      | 2        | . 8             |
| <b>87.</b>                | Ditto (English) Fasc. I                                                                                              | ••                                      | 1        | 0               |
| 38.<br>39.                | Páli Grammar, (English) Fasc. I and II @ /10/ each<br>Prákrita Lakshaṇam, (Sans.) Fasc. I                            | • •                                     | 1        | 8               |
| <b>4</b> 0.               | Rig Veda, (Sans.) Vol. I, Fasc. IV                                                                                   | ••                                      | 0        | 10              |
| 41.                       | Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                            | ••                                      | 2        | 8               |
| 42.                       | Ditto Aśvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @/10/each                                                                       |                                         | 6        | 14              |
| 43.                       | Ditto Látyávana (Sans.) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                       | ••                                      | 5        | 18              |
| <b>4</b> 4.               | Sáma Veda Samhitá. (Sans.) Fasc. I—XXXVII @ /10/ each                                                                | • •                                     | 23       | 2               |
| 45.                       | Sáhitya Darpana, (English) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                    | ••                                      | 2        | 0               |
| <b>4</b> 6.               | Sánkhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /10/each                                                     | • •                                     | 1        | 10              |
| 47.<br>48.                | Súrya Siddhánta, (Sans.) Fasc. IV                                                                                    | ••                                      | 0        | 10<br>10        |
| 49.                       | Sañkara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @ /10/ each                                                                 | ••                                      | ĭ        | 4               |
| <b>5</b> 0.               | Sáñkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III                                                                      | • • •                                   | ō        | 10              |
| 61.                       | Sáñkhya Sára, (Sans.) Fasc. I                                                                                        |                                         | Ó        | 10              |
| <b>5</b> 2.               | Taittiriya Aranyaka, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ each                                                                  | • •                                     | 6        | 14              |
| 58.                       | Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. I—XXIV @ /10/ each                                                                      | ••                                      | 15       | 0               |
| δ <b>4</b> .              | Ditto Samhitá, (Sans.) Fasc I—XXXII @ /10/ each                                                                      | • •                                     | 20       | .0              |
| 65.<br>Ke                 | Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III@ /10/ e   | ech                                     | 1        | 14              |
| <b>5</b> 6.<br><i>57.</i> | Ditto Aitaroya S'vetásvatara Kena Isá Upanishads, (English) F                                                        |                                         | •        | *               |
| <b>.</b>                  | I and II @ /10/ each                                                                                                 |                                         | 1        | 4               |
| <b>5</b> 8.               | Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /10/ each                                                                     |                                         | 11       | 14              |
| <i>5</i> 9.               | Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. II—XII @ /10/ each                                                                   |                                         | 6        | 14              |
| <b>6</b> 0.               | Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. I—VI; Vol. II, Fasc. I—II @                                                       | /10/                                    | _        | _               |
|                           | each                                                                                                                 | ••                                      | 5        | 0               |
| 61.                       | Vishņu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @ /10/ each<br>Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I—IV @ /14/ each   | ••                                      | 1<br>3   | 4 <u>4</u><br>8 |
| 62.                       | Arabic and Persian Series.                                                                                           | ••                                      | ŭ        | 0               |
|                           |                                                                                                                      |                                         | _        | _               |
| 1.                        | *Klamgírnámah, with Index, (Text) Fasc, I—XIII @ /10/ each                                                           | ••                                      | 8        | 2               |
| 2.                        | Kín-i-Akbarí, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each Ditto (English) Vol. I (Fasc. I—VII)                                    | ••                                      | 27<br>12 | 8               |
| 3.                        | Akbarnámah, with Index, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each                                                               | ••                                      | 27       | 8               |
| 4.<br>5.                  | Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /10/ each                                                              | •••                                     | īi       | 14              |
| 6.                        | Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to, thick pa                                                     | per,                                    |          |                 |
| -                         | @ 4/12; thin paper                                                                                                   |                                         | 4        | 8               |
| 7.                        | Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XX                                                        | Ι@                                      |          |                 |
| _                         | 1/4 each                                                                                                             | • •                                     | 26       | 4               |
| 8.                        | Farhang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each                                                                     | ,                                       | 17       | 8               |
| 9.                        | Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV                                                   | • @                                     | 3        | 0               |
| 10.                       | Futúh-ul-Shám Waqidi, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                  | ••                                      | 5        | 10              |
| 11.                       | Ditto Azadi, (Text) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                           | •••                                     | 2        | -o              |
| 12.                       | Haft Asman, History of the Persian Masnawi, (Text) Fasc. I                                                           | ••                                      | 1        | 8               |
| 12                        | History of the Caliphs. (English) Fasc. I—VI @ 1/each                                                                |                                         | 6        | 4               |

| THE R.     |                                                                                                                                           |     |     |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 14.        | Iqbálnámah-i-Jahángírí, (Text) Fasc. I—III @ /10/ each Rs.                                                                                | 1   |     | 14  |
| 15.        | Isabáh, with Supplement, (Text) Fasc. I—XXXI @ /12/ each                                                                                  | 23  |     | 4   |
| 16.        | Maghází of Wáqidí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each  Muntakhab-ul-Tawáríkh, (Text) Fasc. I—XV @ /10/ each                                     |     |     | 2.  |
| 17.        | Muntakhab-ul-Lubáb, (Text) Fasc. I—XV (@/10/ each<br>Muntakhab-ul-Lubáb, (Text) Fasc. I—XVIII @/10/ each, and Fasc                        |     |     | 6   |
| 18.        | XIX with Index @ /12/                                                                                                                     |     |     | 0   |
| 19.        | Mu'ásir-i-'Alamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                        |     |     | 12  |
| 20.        | Nukhbat-ul-Fikr, (Text) Fasc. I                                                                                                           |     |     | 10  |
| 21.        | Nizámí's Khiradnámah-i-Iskandarí, (Text) Fasc. I and II @ 1/each                                                                          |     | 2   | 0   |
| 22.        | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement                                                                    |     |     | -   |
|            | (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/4 each                                                                                                      | 000 |     | 13  |
| 23.        | Tabaqát-i-Náşirí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                            |     | 3   | 0   |
| 24.        | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /10/ each                                                | . 1 | •   | 6   |
| 25.<br>26. | Táríkh-i-Baihagí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                                           |     | 5   | 10  |
| 27.        | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                 |     | 3   | 2   |
|            |                                                                                                                                           |     |     |     |
|            | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                           |     |     |     |
| 1.         |                                                                                                                                           | đ   |     |     |
| 1          |                                                                                                                                           | . 9 | 0   | 0   |
|            | Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                              | 32  | 5   | 0   |
| 2.         | Proceedings of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ pe                                                                     | r   |     |     |
|            | No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.                                                                                                  |     |     |     |
|            | JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1845 (12), 1846 (12), 1840 (12), 1850 (7)                  | 6   |     |     |
|            | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7         |     |     |     |
|            | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6)                                                                      | 1   |     |     |
|            | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8                                                                       | 1.  |     |     |
|            | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8) 1875 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7) | ),  |     |     |
|            | @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.                                                                         |     |     |     |
|            | N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each                                                                    | h   |     |     |
|            | Volume.                                                                                                                                   |     |     |     |
| 4          | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Ext                                                                         | a   |     | 0   |
|            | No., J. A. S. B., 1864)<br>Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Societ                                           |     | 2   | U   |
|            | (Extra No., J. A. S. B., 1868)                                                                                                            | y   | 2   | 0   |
|            | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No                                                                           |     |     |     |
|            | J. A. S. B., 1875)                                                                                                                        |     | 4   | 0   |
|            | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, * rt I                                                                       | I,  |     |     |
|            | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                                  |     | 4   | 0   |
|            | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by                                                                             | 1.  |     |     |
|            | L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                   |     | 4   | 0   |
|            | Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierso<br>Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                  | n,  |     | 0   |
| 4          | Aborigines of India, by B. H. Hodgson                                                                                                     |     | 3   | 0   |
| 5          | Anis-ul-Musharrihin                                                                                                                       |     | 3   | 0   |
| 6          | Catalagua of Famil Vantabuata                                                                                                             | 100 | 2   | 0   |
| 7          | . Ditto of Arabic and Persian Manuscripts                                                                                                 |     | 1   | 0   |
| 8          |                                                                                                                                           | V.  |     |     |
| 0          | W. Taylor                                                                                                                                 |     | 2   | 0   |
| 10         |                                                                                                                                           |     | 1   | 8   |
| 11         |                                                                                                                                           | 2   | 22  | ő   |
| 12         |                                                                                                                                           |     | 2   | 0   |
| 13         | Thirdnet all'ilea                                                                                                                         |     | 4   | 0   |
| 14         | Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                                                 |     | 10  | . 0 |
| 15         |                                                                                                                                           |     | VAI |     |
| 16         | Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each<br>Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                    | 196 | 12  | 0   |
| 17         |                                                                                                                                           | 200 | 1 4 | 0   |
| 18         |                                                                                                                                           |     | 10  | 0   |
| 19         | Ditto Grammar                                                                                                                             |     | 8   | 0   |
| 20         | ). Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                                                |     | 2   | 0   |
|            | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVI @ 1/ each                                                                                    | N S | 16  | 0   |
|            | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                 |     | 5   | 0   |
|            |                                                                                                                                           |     |     |     |

tzed by Google



# Collection of Oriental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 493.



## चतुर्वगेचिन्तामणिः। CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

BY HEMADRI.

EDITED BY

PAŅDITA YOGESVARA SMŖITIRATNA,

PAŅDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA. Vol. III.—Part I. PARISESHAKHAŅDA

### CALCUTTA:

FASCICULUS V.

W. T MAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

. UBLISHED BY THE

C SUCIETY, 57, PARK STREET.

AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO. 57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

|                                                                  |     | Rs. | As. |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I-V@/10/each              |     | 3   | 2   |
| Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each          |     | 2   | 115 |
| Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /10/ each                     | ii. | 8   | 12  |
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ each |     | 3   | 2   |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                         |     | 0   | 10  |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III—XIII @ /10/ each     |     | 6   | 100 |
| Brahma Sútras, (English) Fasc. I                                 |     | 1   | 0   |
| Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                        | 0   | 8   | 0   |
| Brihat Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. II-IV, VI-IX @ /10/ea   | ch  |     |     |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /10/ each                         |     |     | 100 |
| Brihat Samhitá, (Sans.) Fasc. I—III, V—VII @ /10/ each           |     | 8   | 12  |
| Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II—III @ /10/ each   |     |     | 107 |
| Chaturvarga Chintámani, (Sans.) Fasc. I—XL @ /10/ each           |     | 25  |     |
| Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                         |     | 0   | 36  |
| Categories of the Nyaya Philosophy, (Sans.) Fasc. II             |     | 0   | 10  |
| Continued on third page of cover 1                               |     |     | No. |

Digit zed by Google

| D.C. D.C. (Gran) From T. TIT O. (A) I                                 | _     | _   |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| Daśa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                            | Ks.   | 1   | 14  |
| Gopatha Bráhmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /10/ each           | ••    | 1   | 4   |
| Gopála Tápaní, (Sans.) Fasc. I                                        | ••    | 0   | 10  |
| Gobhiliya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /10/ each               | • •   | 7   | 8   |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @ /10/ each                    | •••   | i   | 14  |
| Isa Kena Katha Prasna Munda Mandukya Upanishada, (Sans.) Fasc         | ٧ï    | ō   | 10  |
| Kátantra, (Sans ) Fasc. I – VI @ 1/ each                              | . • • | _   | _   |
|                                                                       | • •   | . 6 | 0   |
| Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—X @ 1/each                      | • •   | 10  | 0   |
| Lalita Vistara, (Sans.) Fasc. I—VI @ /10/ each                        | • •   | 3   | 12  |
| Ditto (English) Fasc. I—II @ 1/ each                                  | • •   | 2   | 0   |
| Maitri Upanishad, (Sans. & English) Fasc. I—III (in one volume)       |       | 1   | 14  |
| Mímámsá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVI @ /10/ each                     | • •   | 9   | 6   |
| Márkandeya Purána, (Sans.) Fasc. IV—VII @ /10/each                    |       | 2   | 8   |
| Milliants Mineral (Roma ) Page T III (2) (107 and                     | ••    | ĩ   |     |
|                                                                       | ••    |     | 14  |
| Nirukta, (Sans.) Fasc. I—VI @ /10/ each                               | • •   | 3   | 12  |
| Nárada Pancharátra, (Sans.) Fasc. III—IV @ /10/ each                  | • •   | 1   | 4   |
| Nyáya Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @ /10/ each                    | ••    | 1   | 4   |
| Nítisára, or, The Elements of Polity, By Kámandaki, (Sans.) Fasc. II- | -IV   | 1   | 14  |
| Pingala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each               |       | 1   | 14  |
| Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I—V @ /10/ each                        | • •   | 8   | 2   |
| Ditto , (English) Fasc. I                                             |       | ĭ   | ō   |
| Pfli Gramman (English) Hose I and II @ /10/ sech                      | ••    |     |     |
|                                                                       | ••    | 1   | 4   |
| Prákrita Lakshanam, (Sans.) Fasc. I                                   | • •   | 1   | 8   |
| Parásara Smriti (Sans.) Fasc. I                                       | ••    | 0   | 10  |
| Rig Veda, (Sans.) Vol. I, Fasc. IV                                    | ••    | 0   | 10  |
| Srauta Sútra df Apastamba, (Sans.) Fasc. I—V @ /10/ each              |       | 3   | 2   |
| Ditto Kśvalśyana, (Sans.) Fasc. I—XI @/10/each                        |       | 6   | 14  |
| Ditto Látyáyana (Sans.) Fasc. I—IX @/10/each                          | •••   | 5   | 10  |
| Sáma Veda Samhitá, (Sans.) Fasc. I—XXXVII @ /10/ each                 |       | 23  | 2   |
|                                                                       | • •   | _   |     |
| Sahitya Darpana, (English) Fasc. I—IV @ /10/ each                     | ••    | 2   | 8   |
| Sankhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /10/ each     | • •   | 1   | 4   |
| Súrya Siddhánta, (Sans.) Fasc. IV                                     | ••    | 0   | 10  |
| Sarva Darşana Sangraha, (Sans.) Fasc. II                              |       | 0   | 10  |
| Safikara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @ /10/ each                 | • •   | 1   | 4   |
| Sánkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III                       |       | 0   | 10  |
| Sánkhya Sára, (Sans.) Fasc. I                                         | ••    | 0   | 10  |
| Suśruta Samhita, (Eng.) Fasc. I                                       |       | 1   | Õ   |
| Taittiriya Kranyaka, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ each                   | •     | 6   | 14  |
|                                                                       | ••    |     | _   |
|                                                                       | ••    | 15  | 0   |
| Ditto Samhitá, (Sans.) Fasc I—XXXII @ /10/ each                       | ••    | 20  | 0   |
| Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/each                     | ••    | 1   | 14  |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III@/10/          |       | 1   | 4   |
| Ditto Aitareya Svetásvatara Kena Isá Upanishada, (English) I          | asc.  |     |     |
| I and II @ /10/ each                                                  |       | 1   | 4   |
| Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /10/ each                      |       | 11  | 14  |
| Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. II—XII @ /10/ each                    | •••   | 6   | 14  |
| Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. I—VI; Vol. II, Fasc. I—III @       |       | •   |     |
|                                                                       |       | E   | 10  |
| each I I @ /10/ sech                                                  | • •   | 5   | 10  |
| Vishnu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @ /10/each                          | • •   | 1   | 4   |
| Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I—V @ /14/ each      | ••    | 4   | 6   |
|                                                                       |       |     |     |
| Arabic and Persian Series.                                            |       |     |     |
| ,                                                                     |       |     |     |
| *Alamgirnamah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /10/ each            |       | 8   | 2   |
| Akbari, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each                                |       | 27  | 8   |
| (English) Vol. I (Fasc. I—VII)                                        |       | 12  | ž   |
| mah, with Index, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each                       | ••    | 27  | 8   |
| oh with Index (Toxt) Face I VIV @ /10/ coch                           |       |     |     |
| ah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /10/ each                         |       | 11  | 14  |
| ntal Biographical Dictionary, pp. 291, 4to, thick pe                  | sper, |     | _   |
| t,; thin paper                                                        | _ ••  | 4   | . 8 |
| rionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XX            | T @   |     |     |
| each                                                                  |       | 26  | 4   |
| nang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each                         |       | 17  | 8   |
| rist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I-I        |       |     | -   |
| each                                                                  |       | 3   | 0   |
| h-ul-Sham Waqidi, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                       | • •   | 5   | 10  |
| March (March) Wasse T TOT CO (10/100)                                 | ••    | 2   |     |
| AZEG, (10xt) Fasc. 1—1V (@/10/each                                    |       | •   | 8   |
|                                                                       |       | _1  |     |
| memán, History of the Persian Masnawi, (Text) Fasc. I                 | OC    | gle | 2   |
| Digitized by C                                                        | OC    | 916 | 2   |

| History of the Caliphs, (English) Fasc. I—VI @ 1/each 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tahálnámah-i-Jahángíri. (Text) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Isabáh, with Supplement, (Text) Fasc. I—XXXI @ /12/ each Marchazt of Wagidi, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Maghází of Wáqidí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each 3 Muntakhab-ul-Tawáríkh, (Text) Fasc. I—XV @ /10/ each 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Muntakhab-ul-Lubáb, (Text) Fasc. I—XVIII @ /10/ each, and Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| XIX with Index @ /12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Mu'asir-i-'Alamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /10/ each 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Nul-hhat-ul-wikr (Text) Fasc, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Nizámí's Khiradnámah-i-Iskandari, (Text) Fasc. I and II @ 1/each 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| Suvity's Itaan, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Tabaqát-i-Násirí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Táríkh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 1. ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII-XI; Vols. XIII and XVII, and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Vols. XIX and XX @ 10/ each 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Ditto Index to Vols, I—XVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Я                       |
| 2. PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 3. JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 3. JOURNAL OF the Asiatic Society for 1043 (12), 1844 (12), 1846 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Sub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| (7) 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| (teneral (miningham's Archaeological Survey Report for 1000-04 (Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| N. TARR 1864)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SII                     |
| No. J. A. S. B., 1864)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| No., J. A. S. B., 1864) Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| No., J. A. S. B., 1864) Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                       |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turk Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The second second       |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The same of the same of |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)  4 Aborigines of India, by B. H. Hodgson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878) A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)  4 Aborigines of India, by B. H. Hodgson 5 Anis-ul-Musharrihin 6 Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)  4 Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Istiláhát-us-Súfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, Svo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878) A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  A Aborigines of India, by B. H. Hodgson  Anis-ul-Musharrihin Catalogue of Fossil Vertebrata Ditto of Arabic and Persian Manuscripts Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis II, Istiláhát-uş-Súfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  A Aborigines of India, by B. H. Hodgson  Anis-ul-Musharrihin  Catalogue of Fossil Vertebrata  Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each  Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Istilahát-us-Súfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each  12. Haisimat-lilin ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878) A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)  A Aborigines of India, by B. H. Hodgson Anis-ul-Musharrihin Catalogue of Fossil Vertebrata Ditto of Arabic and Persian Manuscripts Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis Linayah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each Jawami-ul-'ilm ir-riyazi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Khizanat-ul-'ilm Mahabharata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878) A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  A Aborigines of India, by B. H. Hodgson Anis-ul-Musharrihin Catalogue of Fossil Vertebrata Ditto of Arabic and Persian Manuscripts Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Khizánat-ul-'ilm Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoutera.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878) A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson 5. Anis-ul-Musharrihin 6. Catalogue of Fossil Vertebrata 7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts 8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor 9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis 10. Iştilâhât-uş-Şûfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo. 11. Inayah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each 12. Jawami-ul-'ilm ir-riyazi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I 13. Khizanat-ul-'ilm ir-riyazi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I 14. Mahābhārata, Vols. III and IV, @ 20/ each 15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each                                                                                       |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878) A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  A Aborigines of India, by B. H. Hodgson Anis-ul-Musharrihin Catalogue of Fossil Vertebrata Ditto of Arabic and Persian Manuscripts Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis I ştilâhât-uş-Şûfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo. II. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Khizánat-ul-'ilm Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                                                                         |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878) A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  A Aborigines of India, by B. H. Hodgson Anis-ul-Musharrihin Catalogue of Fossil Vertebrata Ditto of Arabic and Persian Manuscripts Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis I stiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo. II. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Khizánat-ul-'ilm Khizánat-ul-'ilm dand IV, @ 20/ each Khizánat-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Khizánat-ul-'ilm ir-nyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Khizánat-ul-'ilm ir-nyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Sharaya-ool-Islám                                                                         |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878) A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  A Aborigines of India, by B. H. Hodgson Anis-ul-Musharrihin Catalogue of Fossil Vertebrata Ditto of Arabic and Persian Manuscripts Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Khizánat-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Khizánat-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/each Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit Sharaya-ool-Islám Tibetan Dictionary Ditto Grammar                        |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No. J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Iştilâhât-uş-Şûfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.  11. Inâyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each  12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-'ilm  14. Mahâbhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islám  18. Tibetan Dictionary  19. Ditto Grammar |                         |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878) A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  A Aborigines of India, by B. H. Hodgson Anis-ul-Musharrihin Catalogue of Fossil Vertebrata Ditto of Arabic and Persian Manuscripts Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Khizánat-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Khizánat-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/each Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit Sharaya-ool-Islám Tibetan Dictionary Ditto Grammar                        |                         |

Dit. Vatto

Notices Notices Notices

19.

0 0

0 0 0



# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
OLD SERIES, No. 495.



## चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

BY HEMADRI.

EDITED BY

PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—Part I. PARISESHAKHANDA

FASCICULUS VI.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT TER BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.





AT THE LIBRARY OF THE

## ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

|                                                                    | 1    | 18. | 20,000 |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|
| Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /10/each              |      | 2   | 2      |
| Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I-IV @ /10/ each            |      | 2   | 8      |
| Agni Purana, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /10/ each                       |      | R   | 12     |
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ each   |      |     | 100    |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                           |      |     | 10     |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III—XIII @ /10/ each       |      |     | RX     |
| Brahma Sútras, (English) Fasc. I                                   |      |     | 13     |
| Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                          | 86   |     | -      |
| Brihat Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. II-IV, VI-IX @ /10/ each  | 86   |     | 0      |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /10/ each                           |      |     | 4      |
| Brihat Samhitá, (Sans.) Fasc, I—III, V—VII @ /10/ each             | 55   |     | 13     |
| Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II—III @ /10/ each     | 777  | 3   | 100    |
| Chaturvarga Chintámani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1—11; II, 1—25; III |      |     | (8)    |
|                                                                    |      |     | 8.     |
| Chhandogya Upanishad (Farlish) Face II                             | . 26 | 6   | EQ.    |
| Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                           |      | 0   | 10     |
| Categories of the Nyáya Philosophy, (Sans.) Fasc. II               |      | 0   | 10     |
|                                                                    |      |     |        |

(Continued on third page of cover.)

Categ

Digit zed by Google

| Dasa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 14       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| Gonethe Brahmana (Sana & Fra   Face I and II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | î  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -  | 4        |
| Gopála Tápani, (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | 10       |
| Gobhiliya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7  | 8        |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 14       |
| Tsa Kena Katha Prasna Munda Mandukya Upanishada, (Sans.) Fasc. VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | 10       |
| Kátantra, (Sans ) Fasc. I – VI @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6  | Õ        |
| Vothi Samit Simona (Unglish) Face I V @ 1/ coch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | 0        |
| Lalita Vistara, (Sans.) Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3  | 12       |
| Ditto (English) Fasc. I—II @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  | 0        |
| Maitri Upanishad, (Sans. & English) Fasc. I—III (in one volume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  | 14       |
| Mímámsá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9  | 6        |
| Make Jane Poster (Song   Fore IV VII @ /10/ arch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | 8        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  |          |
| Nyisimha Tapani, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | 14       |
| Nirukta, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1—6; Vol. II, Fasc. 1, 7 Fasc. @/10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 6        |
| Nárada Pancharátra, (Sans.) Fasc. IV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | 10       |
| Nyaya Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @/10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | 4        |
| Nítisára, or, The Elements of Polity, By Kámandaki, (Sans.) Fasc. II-IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | 14       |
| Diamala Chhandah Sútra (Sana) Éasa I_III @ /10/ agah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ī  | 14       |
| Thightief: Discon (Sons.) Fast. I Table 1 W @ /10/ cach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _  | _        |
| Prithiráj Rásau, (Saus.) Fasc. I—V @/10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  | 2        |
| Ditto (English) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | 0        |
| Páli Grammar, (English) Fasc. I and II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 4        |
| Prákrita Lakshanam, (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 8        |
| Danisana Smriti (Sang ) Fago T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | õ  | 10       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |
| Rig Veda, (Sans.) Vol. I, Fasc. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | 10       |
| Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  | 2        |
| Ditto Aśvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6  | 14       |
| Ditto Látyáyana (Sans.) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 10       |
| Sama Veda Samhitá, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1—10; II, 1—6; III, 1—7;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _  |          |
| TTT 1 0 TT 1 0 27 Page @ /10/ ageh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00 | ٥        |
| 1 V, 1—6; V, 1—8,—37 Fasc. @ /10/ each Sáhitya Darpaṇa, (English) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 | 2        |
| Sanitya Darpana, (Engilsh) Fasc. 1—17 (6/10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2  | 8        |
| Sankhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | 4        |
| Súrya Siddhanta, (Sans.) Fasc. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | 10       |
| Sarva Darşana Sangraha, (Sans.) Fasc. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ō  | 10       |
| SaAkara Vijaya (Sana ) Fasc II and III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ĭ  | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -  |          |
| Sánkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | 10       |
| Sánkhya Sára, (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | 10       |
| Suśruta Samhita, (Eng.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  | 0        |
| Taittiriya Aranyaka, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6  | 14       |
| Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. I—XXIV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 | ō        |
| THE TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR |    |          |
| Ditto Samhita, (Sans.) Fasc 1—AXAII (@ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 | 0        |
| Ditto Pratisakhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 34       |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III@ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 4        |
| Ditto Aitareya S'vetásvatara Kena Isá Upanishada, (English) Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |
| I and II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 4        |
| me 1 ( D. Charles   Come   France T. VIV @ /10/ analy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 | 14       |
| Titter Naishadha (Sang   Face II - YII @ /10/ coch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _  | _        |
| Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. 11—All @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  | 14       |
| Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1—6; Vol. II, Fasc. 1—3,—9 Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
| @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 10       |
| Vishnu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 4        |
| Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I-V @ /14/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | <u>-</u> |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -  | U        |
| Arabic and Persian Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |
| AND A CARL THE THE AND TO VIII @ /10/ seek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _  | _        |
| 'Alamgirnamah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  | 2        |
| Kin-i-Akbari, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 | 8        |
| inglish) Vol. I (Fasc. 1—VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 | 4        |
| STATE OF THE STATE | 27 | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | . 8      |
| Oriental Biographical Distingues no 201 Ato thick name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 | 14       |
| de's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to, thick paper,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |
| w 4 1°, thin paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 8        |
| Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XXI @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 | 4        |
| : Dark/df (March) Force T. VIV @ 1/4 cook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | _        |
| The state of the s | 17 | 8        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  |          |
| 12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  | 0        |
| h-ul-Sham Waqidi, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  | 10       |
| Ditto Kzádí, (Text) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | 8        |
| t Asman, History of the Persian Mansawi, (Text) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ī  | ŏ        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | U        |
| (Turn oper.) Digitized by GOOGLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |

| Isabah, with Supplement, (Text) 32 Pasc. (= /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | History of the Caliphs, (English) Fasc. I-VI @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6          | 0   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Mantakhab-ul-Lubsh, (Pext) Fase. I—V @ /10/ each.   3 2     Muntakhab-ul-Lubsh, (Pext) Fase. I—XVIII @ /10/ each, and Fase XIX with Index @ /12   12 0     Mu'sir-i-'Alamgiri (Pext), Fase. I —VI @ /10/ each   3 12     Nukhbat-ul-Fik, (Pext) Fase. I —VI @ /10/ each   3 13     Nukhbat-ul-Fik, (Text) Fase. I   0 10     Nigámí's Khiradnámah-i-Iskandari, (Pext) Fase. I and II @ 1/ each   2 0     Suyúy's 1tgám, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement, (Pext) Fase. II—IV, VII—X @ 1/4 each   3 2     Tabagát-i-Nágiri, (Pext) Fase. I—V @ /10/ each   4 6     Tabagát-i-Nágiri, (Pext) Fase. I—V @ /10/ each   4 6     Tárikh-i-Firáx Sháhi, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   4 6     Tárikh-i-Firáx Sháhi, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—V @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—V @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     Wis o Rámín, (Text) Fase. I—IX @ /10/ each   5 10     O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Iqbálnámah-i-Jahángírí, (Text) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | 14  |
| Muntakhab-ul-Tawfrikh, (Text) Fase. 1—XV [11] @ /10/ each, and Fase XIX with Index @ /12   12   12   13   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Isabáh, with Supplement, (Text) 32 Fasc. (@/12/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 (201)  |     |
| Muntakhab-ul-Lubāb, (Pext) Fasc. I—XVIII @ /10/ each, and Fasc. XIX with Index @ /12/ Mu'sir-i-'Alamgiri (Pext), Fasc. I—VI @ /10/ each 3 13 Nukhbat-ul-Firk, (Text) Fasc. I Nigámí's Khiradnámah-i-Iskandari, (Pext) Fasc. I and II @ 1/ each 2 Suyúty's Itejan, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement, (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/4 each 3 Tabagát-i-Nágiri, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each 3 2 Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/2 each 4 6 Tárikh-i-Firká Sháhi, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each 4 6 Tárikh-i-Firká Sháhi, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each 5 1 Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each 5 1 Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—VI @ /10/ each 6 1 Tárikh-i-Briná Sháhi, (Text) Fasc. I—VIX @ /10/ each 7 2 Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—VIX @ /10/ each 7 3 2  ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.  1. ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII—XI, Vols. XIII and XVII, and Vols. XIX and XX @ 10/ each 9 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 7 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 8 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 8 No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 8 No.; and from 1870 to date @ /8/ per N     |           | Maghazi of Waqidi, (Text) Fasc. 1—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| XIX with Index @   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Muntakhab-ul-Lubah, (Text) Fasc. I—XVIII @ /10/ each, and Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | en. |
| Mu'sisri-'Alamgúri (Text), Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | XIX with Index @ /12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12         | 0   |
| Nukhbat-ul-Fikr, (Text) Fase. I   Nigām'īs khiradamānah-i-Randari, (Text) Fase. I and II @ 1/each   2   Nigām'īs khiradamānah-i-Randari, (Text) Fase. I and II @ 1/each   2   Nigām'īs khiradamānah-i-Randari, (Text) Fase. I   Nigām'īs khiradamāni, (Tex   |           | Mu'ásir-i-'Alamgírí (Text), Fasc. I-VI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 12  |
| Nigámi's Khiradnámah.i-Iskandari, (Text) Pase. I and II @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Nukhbat-ul-Fikr. (Text) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | 10  |
| (Taxt) Fasc. II.—IV, VII.—X @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Nizámí's Khiradnámah-i-Iskandarí, (Text) Fasc. I and II @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 0   |
| Tabaqát-i-Násiri, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each 14 0 Tárikh-i-Bahaqi, (Text) Fasc. I—IV @ /10/ each Wis o Rámin, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each Wis o Rámin, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each  ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.  1. ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII—XI; Vols. XIII and XVII, and Vols. XIX and XX @ 10/ each Ditto Index to Vols. I—XVIII 2. PROCREDINOS of the Asiatic Society from 1855 to 1869 (incl.) @ /4/ per No.; and from 1870 to date @ /8/ per No. 3. JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846 (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7), 1857 (6), 1858 (6), 1861 (4), 1804 (5), 1855 (8), 1866 (7), 1867 (6), 1858 (6), 1861 (4), 1804 (6), 1855 (8), 1866 (7), 1867 (6), 1858 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6), @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers. N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.  General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1869) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1876) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Ghrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1889) Part II, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Grestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1889) Part II, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Grestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrhin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Dicto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor.  9. Han Koong Tsew, or the So |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| Ditto (English Pease. I.—XIV (P) (P) each   4 6     Tarikh.i-Firick Shahi, (Text) Fasc. I.—IX (P) (P) each   4 6     Tarikh.i-Baihaqi, (Text) Fasc. I.—IX (P) (P) each   5 10     Wis o Ramin, (Text) Fasc. I.—IX (P) (P) each   5 10     Wis o Ramin, (Text) Fasc. I.—IX (P) (P) each   5 10     Wis o Ramin, (Text) Fasc. I.—IX (P) (P) each   5 10     Wis o Ramin, (Text) Fasc. I.—IX (P) (P) each   5 10     ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII.—XI; Vols. XIII and XVII, and Vols. XIX and XX (P) (P) each   90 0     Ditto Index to Vols. I.—XVIII   5 0 0     Ditto Index to Vols. I.—XVIII   5 0 0     Ditto Index to Vols. I.—XVIII   6 0     Journal of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) (P) (A/ per No. and from 1870 to date (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | (Text) Fasc. II—IV, VII—A @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |     |
| Tafrikh-i-Firáz Sháhi, (Text) Fasc. I—X (2 /10) each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Tabaqat-1-Naşırı, (1ext) Fasc. 1—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |
| ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS   10   Wis o Rāmin, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each   3   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Táríkh i Fíráz Sháhi (Text) Fasc I—VII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |
| ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.  1. ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII—XI; Vols. XIII and XVII, and Vols. XIX and XX @ 10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Táríkh-i-Baihagí, (Text) Faso. I—IX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| ASIATIO SOCIETY'S PUBLICATIONS.  1. ASIATIC RESEARCRES. Vols. VII—XI; Vols. XIII and XVII, and Vols. XIX and XX @ 10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I-V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 2   |
| 1. ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII—XI; Vols. XIII and XVII, and Vols. XIX and XX @ 100 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | ASIATIO SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.        | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII-XI; Vols. XIII and XVII, and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |
| 2. PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per No. 3. Journal of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846 (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscribers and (@ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7), 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6), 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6), @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.  General Cunningham's Archaeological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1864)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithill Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90         | 0   |
| No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.  Journal of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846 (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7), 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1856 (8), 1866 (7), 1867 (6), 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (8), 1879 (7), 1889 (8), 1881 (7), 1882 (6), @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.  N. B. The flywes enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.  General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part I, Crammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  10. Istifahát-us-Súffyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols, II and IV, @ 16/ each 32  12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-'ilm  14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. 6/ each  16. Purápa Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islám  18. Tibotan Dictionary  19. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | 0   |
| 3. Journal of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846 (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7), 1857 (6), 1858 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6), 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1881 (7), 1882 (6), @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.  General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875).  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878).  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochí Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880).  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part II, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880).  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).4  A Aborigines of India, by B. H. Hodgson.3  5. Anis-ul-Musharrihin.3  6. Catalogue of Fossil Vertebrata.3  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts by the Rov. W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis.1  10. Istiláhát-us-Súflyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each 32  12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I 2  13. Khizánat-ul-'ilm 40  14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/each 40  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera. Parts I III, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each 12  16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit 1                                   | 2.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7), 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1844 (5), 1865 (8), 1867 (6), 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1876 (8), 1881 (7), 1882 (6), @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.  General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochí Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithill Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Istiláhát-us-Súfyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo.  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each  12. Jawämi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-'ilm  14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15. Morore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I.—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  16. Puršna Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islám  18. Tibetan Dictionary  Vat 19. Ditto Grammar  20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc, I.—XVII @ 1/ each                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7), 1857 (6), 1856 (8), 1869 (8), 1869 (8), 1861 (8), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6), 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1831 (7), 1882 (8), (20 1/8) per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.  General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1864).  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Oatalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grummar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithill Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackonzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor.  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Iştilâhât-us-Şūfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo.  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each  12. Jawämi-ul-Jilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-Jilm  14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I.—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  16. Puršna Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islám  18. Tibetan Dictionary  19. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts   | 3,        | JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1846 (12) |            |     |
| 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6), 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1870 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1870 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1870 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6), @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.  General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1864).  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathry and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Istilâhât-ul-"ilm in-riyāzi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  12. Jawāmi-ul-"ilm in-riyāzi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-"ilm in-riyāzi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  14. Mahābhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I.—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  16. Purāṇa Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islām  18. Tibetan Dictionary  Vat 19. Ditto Grammar  20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I.—XVII @ 1/each   |           | (b), 1847 (12), 1848 (12), 1848 (12), 1880 (7), (a) 1/ per No. to Sub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |
| 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1876 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6), @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.  General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1864).  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875).  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878).  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balcoth Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880).  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson.  5. Anis-ul-Musharrihin.  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor.  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Iştiláhát-uş-Súfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo.  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each.  12. Jawam'ul-lim ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-lim  14. Mahābhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each.  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera.  Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each.  12. Oshica Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each.  Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1857 (6) 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |
| (7), 1876 (7), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6), @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.  General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1864).  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868).  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Iştilâhât-us-Súfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo.  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each  12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-'ilm  14. Mahābhārata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I.—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  16. Purāṇa Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islām  18. Tibetan Dictionary  Vat. 19. Ditto Grammar  20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc, I.—XVII @ 1/ each  Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                         |           | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |
| © 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.  General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1864).  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868).  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4 Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5 Anis-ul-Musharrihin  6 Catalogue of Fossil Vertebrata  7 Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8 Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9 Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10 Istilâhât-uş-Şûfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo.  11 Inâyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each  12 Jawámi-ul-'ilm in-iyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  2 Mahabharata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15 Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera Parts I.—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  19 Hurána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  10 Evrán Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  11 Sharaya-ool-Islám  12 Ditto Grammar  2 Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notice of Sanskrit Manuscripts, Fasc, I.—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                              |           | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |
| General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |
| General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Iştilâhâr-uş-Şūffyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each  12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-'ilm  14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  17. Sharaya-ool-Islám  18. Tibetan Dictionary  19. Ditto Grammar  20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each  Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. Li Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rov. W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Istiláhát-us-Súfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each  12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each  16. Purápa Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islám  18. Tibetan Dictionary  19. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notice of Sanskrit Manuscripts, Fasc, I—XVII @ 1/each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0   |
| (Extra No., J. A. S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)  4 Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5 Anis-ul-Musharrihin  6 Catalogue of Fossil Vertebrata  7 Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8 Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9 Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10 Istilâhât-us-Sufiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.  11 Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each  12 Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  2 A. Khizánat-ul-'ilm jr-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  2 A. Khizánat-ul-'ilm jr-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  3 A. Khizánat-ul-'ilm jr-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  4 One and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera. Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  15 Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera. Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  17 Sharaya-ool-Islám  18 Tibetan Dictionary  19 Ditto Grammar  20 Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | -   |
| Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No., J. A. S. B., 1875)  Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4 Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5 Anis-ul-Musharrihin  6 Catalogue of Fossil Vertebrata  7 Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  1 Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8 Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Iştiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo.  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each  12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-'ilm  14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera  Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each  16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islám  18. Tibetan Dictionary  Vut. 19. Ditto Grammar  20. Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/each  Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0   |
| Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II, Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochí Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)  4 Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5 Anis-ul-Musharrihin  6 Catalogue of Fossil Vertebrata  7 Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8 Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9 Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10 Istiláhát-uş-Súffyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo.  11 Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each  12 Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  2 Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/each  15 Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each  12 Ditto Grammar  20 Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. Le Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |
| Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)  A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochí Language, by M.  L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis-ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo.  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each  12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-'ilm  14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  12. On Maraya-ool-Islám  L. 18. Tibetan Dictionary  Vat. 19. Ditto Grammar  20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. Le Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 0   |
| A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochí Language, by M. L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson 5. Anis-ul-Musharrihin 6. Catalogue of Fossil Vertebrata 7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts 8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor 9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis 10. Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo. 11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each 12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I 13. Khizánat-ul-'ilm 14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each 15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each 16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit 17. Sharaya-ool-Islám 18. Tibetan Dictionary 10. Vatt. 19. Ditto Grammar 20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. Le Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ar. |
| L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithill Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882). 4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson 5. Anis-ul-Musharrihin 6. Catalogue of Fossil Vertebrata 7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts 1. 0 8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor 9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis 10. Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 5vo. 11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each 12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I 13. Khizánat-ul-'ilm 14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each 15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera. Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each 12. On Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera. Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each 15. Sharaya-ool-Islám 17. Sharaya-ool-Islám 18. Tibetan Dictionary 19. Ditto Grammar 20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 0   |
| Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson, Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)  Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  A borigines of India, by B. H. Hodgson  Anis-ul-Musharrihin  Catalogue of Fossil Vertebrata  Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor  Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  I. Iṣtiláhát-uṣ-Ṣúfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo.  I. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each  Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/each  Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera. Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each  Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each  Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each  Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each  L 18. Tibetan Dictionary  Vat. 19. Ditto Grammar  Vat. 19. Ditto Grammar  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. Le Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STATE OF   | 0   |
| Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson 5. Anis-ul-Musharrihin 6. Catalogue of Fossil Vertebrata 7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts 8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor 9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis 10. Istiláhát-uş-Şúfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo. 11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each 12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I 13. Khizánat-ul-'ilm 14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/each 15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each 16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit 17. Sharaya-ool-Islám 18. Tibetan Dictionary 10. Vatt 19. Ditto Grammar 20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer Notice of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. Le Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Introduction to the Maithili Language of North Bihar by G. A. Grieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |
| Part Iİ, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).  4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson  5. Anis.ul-Musharrihin  6. Catalogue of Fossil Vertebrata  7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts  8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev.  W. Taylor  9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis  10. Istiláhát-us-Şúfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, svo.  11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each  12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  13. Khizánat-ul-'ilm  14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera,  Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islám  L. 18. Tibetan Dictionary  Vat. 19. Ditto Grammar  20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each  Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. Le Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0   |
| 4. Aborigines of India, by B. H. Hodgson 5. Anis-ul-Musharrihin 6. Catalogue of Fossil Vertebrata 7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts 8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor 9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis 10. Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo. 11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each 32 12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I 13. Khizánat-ul-'ilm 40 14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/each 15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera. Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each 16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit 17. Sharaya-ool-Islám 18. Tibetan Dictionary 10. Vat. 19. Ditto Grammar 20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Part II. Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B. 1882)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |
| 6. Anis-ul-Musharrinin 3 0 6. Catalogue of Fossil Vertebrata 2 0 7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts 1 0 8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor 2 0 9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis 1 8 10. Iştilâhât-uş-Şûfîyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo. 1 0 11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each 32 0 12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I 2 0 13. Khizánat-ul-'ilm 4 0 14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each 40 15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera Parts I.—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each 12 0 16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit 1 17. Sharaya-ool-Islám 4 0 18. Tibetan Dictionary 10 0 Vat. 19. Ditto Grammar 2 0 Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer 8 0 Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I.—XVII @ 1/ each 8 0 Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra 17 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.        | Aborigines of India, by B. H. Hodgson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 0   |
| 7. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts 8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor 2 0 9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis 10. Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, bvo. 11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each 12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I 13. Khizánat-ul-'ilm 14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each 15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each 12. One Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit 17. Sharaya-ool-Islám 18. Tibetan Dictionary 19. Ditto Grammar 20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. Le Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.        | Anis-ul-Musharrinin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |
| 8. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
| W. Taylor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Ditto of Arabic and Persian Manuscripts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | 0   |
| 9. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis 10. Iştilâhât-uş-Şûfîyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo. 1 11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each 32 0 12. Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I 2 0 13. Khizánat-ul-'ilm 4 0 14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each 40 0 15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera Parts I.—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each 12 0 16. Puráṇa Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit 1 0 17. Sharaya-ool-Islám 4 0 18. Tibetan Dictionary 4 0 19. Ditto Grammar 5 0 Vatt. 19. Ditto Grammar 5 0 Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer 7 Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I.—XVII @ 1/ each 7 Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra 7 Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0   |
| 10. Iştilâhât-uṣ-Ṣúfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.        | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |
| 11. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each 32 0 12 Jawámi-ul-'ilm ir-riyázi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I 2 0 13. Khizánat-ul-'ilm 4 0 14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/each 40 15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each 12 0 16. Puráṇa Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit 1 0 17. Sharaya-ool-Islám 4 18. Tibetan Dictionary 10 0 Vat. 19. Ditto Grammar 8 0 Vat. 19. Ditto Grammar 8 0 Notice of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |     |
| 13. Khizahar-ii-lim  14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I.—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islám  L. 18. Tibetan Dictionary  Vat. 19. Ditto Grammar  20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I.—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Inávah, a Commentary on the Hidayah, Vols, II and IV. @ 16/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32         |     |
| 13. Khizahar-ii-lim  14. Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each  15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I.—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each  16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islám  L. 18. Tibetan Dictionary  Vat. 19. Ditto Grammar  20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I.—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 0   |
| 15. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each 16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit 17. Sharaya-ool-Islám 18. Tibetan Dictionary 10. Ditto Grammar 20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer Notic Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Muzanat-ui-uim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |
| Parts I.—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each 16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit 17. Sharaya-ool-Islám 18. Tibetan Dictionary 10. Ott. 19. Ditto Grammar 20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I.—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Manapharata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40         | 0   |
| 16. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit  17. Sharaya-ool-Islám  L. 18. Tibetan Diotionary  Vut. 19. Ditto Grammar  20. Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notic Morio  Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19         | -   |
| 17. Sharaya-ool-Islám L 18. Tibetan Dictionary Vat. 19. Ditto Grammar 20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer Notic Morio Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEP SUI    |     |
| Vat. 19. Ditto Grammar  Notice Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MODE WATER |     |
| Vat. 19. Ditto Grammar 20. Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer  Notic Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Whaten Distinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |
| Notice Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVII @ 1/each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Ditto Grammar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |
| Auttog Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Notic 20. | Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 0   |
| Auttog Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Notic     | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I-XVII @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A MEROG   | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C 5        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ditto     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Life.      |     |



# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL
NEW SERIES, No. 504.



## **चतुर्वर्गचिन्तामणिः ।** CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

BY HEMADRI.

edited by
PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—Part I.
PARISESHAKHANDA
FASCICULUS VII.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.





AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRUBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

| Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /10/ each           | Rs.   | 3    |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each          |       | 2    |
| Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /10/ each                     | 900   | 8    |
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ each | 100   | li i |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                         | DIS.  | 0    |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III-XIII @ /10/ each     | 200   | P    |
| Brahma Sútras, (English) Fasc. I                                 | 300   | B    |
| Bhámatí. (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                        |       | R    |
| Brihat Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. II-IV, VI-IX @ /10/e    | ach   | li i |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /10/ each                         |       | iii  |
| Brihat Sau hitá, (Sans.) Fasc: I-III, V-VII @ /10/ each          |       | li i |
| Chaitanya-Chandrodaya Nataka, (Sans.) Fasc. II-III @ /10/ each   |       | в    |
| Chaturvarga Chintamani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1-11; II, 1-25;   |       | B    |
| 1-6, @ /10/ each Fasc                                            |       | 26   |
| Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                         | MO    |      |
| Categories of the Nyaya Philosophy, (Sans.) Fasc. II             |       | В    |
| Daśa Rúpa, (Sans.) Fasc. 1—III @ /10/ each                       | 980   | B    |
| Gopatha Bráhmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /10/ each      |       | B    |
| Gopála Tápani, (Sans.) Fasc. I                                   |       | B    |
| Gobhiliya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /10/ each          |       | e    |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I-III @ /10/ each               | LINE. | H    |
| Constituted and the state of                                     | 100   |      |

Gobbin. Hindybar.

| 166 Kena Katha Praéna Munda Méndukya Upanishada, (Sans.) Fasc. VI (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 10                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kátantra. (Sans ) Fasc. I- VI @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ :                 |
| Kathá Sarit Súgara, (English) Fasc. I—X @ 1/each 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Lalita Vistara, (Sans ) Fasc. I—VI @ /10/ each S<br>Ditto (English) Fasc. I—II @ 1/ each S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 1 <b>2</b><br>2 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 14                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 6                 |
| Márkandeya Purána, (Sana) Fasc. IV—VII @ /10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Nrisimha Tápaní, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l 14                |
| Nirukta. (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II. Fasc 1, @ /10/ each Fasc. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 10                |
| Nyaya Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Nítisára, or, The Elements of Polity, By Kámandaki, (Sans.) Fasc. II—IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Parisishtaparvana (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| The state of the s |                     |
| Páli Grammar, (English Fasc. I and II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Prákrita Lakshanam, (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Parásara Smriti (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Rig Veda. (Sans.) Vol. I. Fasc. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                  |
| Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. 1—VII @ /10/ each 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                   |
| Ditto Kávaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                  |
| Ditto Latyayana (Sans ) Fasc. I—IX @ /lu/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 10                |
| Sama Veda Samhita (Sans.) Vols 1, Fasc. 1-10; II, 1-6; III, 1-7;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| IV, 1-6; V, 1-8, @ /10/ each Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Sáhitya Darpana, (English Fasc. I—IV @ /10/ each 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Sankhya Aphorisms of Kapila. (English) Fasc. I and II @ /10/ each 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Surya Siddhanta, (Sans.) Fasc. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Sarva Darsana Sangraha, ("ans.) Fasc. II Safikara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @ /10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Sáñkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Sánkhya Sára, (Suns.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Susruta Samhita. (Eng.) Fasc. I and II @ 1/ each 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Taittiriva Aranvaka, (Sans.) Fasc. $1-\lambda 1$ (a) /1' / each 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. I—XXIV (a) /10/ each 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 0                 |
| Ditto Samhitá, (Sans.) Fasc I—XXXII @ /10/ each 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/each 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III@/10/each 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                   |
| Ditto Aitareya Svetasvatara Kena Isa Upanishads, (English) Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| I and II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l 4                 |
| Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /10/ each Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. II—XII @ /10/ each 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Uttara Naishadha, (Sans.) Pasc. 11—A11 @ /10/ each Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1—6; Vol. II, Fasc. 1—4, @ /10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 14                |
| each Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 4                 |
| Vishnu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I-V @ /14/ each 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| The same, bound in cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 2                 |
| Arabic and Persian Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 'Alamgírnámah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /10/ each  A'(n-j-Akbarí, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 7 (771)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Ditto (English) Vol. 1 (Fasc. 1—VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /10/ each 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to, thick paper,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| @ 4/12: thin paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 8                 |
| Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XXI @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 1/4 each 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Farhang.i-Rashidi (Text), Fasc, I—XIV @ 1/4 each 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 8                 |
| Fihrist-i-Túsi, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 10                |
| The state of the s | 2 8<br>1 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 0                 |
| (Turn oper.) Digitized by GOOGLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Digitized by GOGGTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |

|         |          | Iqbálnámah-i-Jahángírí, (Text) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                     | Rs.       | 1     | 14  |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|
|         |          | Işabáh, with Supplement, (Text) 34 Fasc. @ /12/ each                                                                       | 1         | 25    | 8   |
|         |          | Maghází of Wáqidí. (Text) Fasc. I-V @ /10/ each                                                                            | -         | 3     | 2   |
|         |          | Muntakhab-ul-Tawarikh, (Text) Fasc. I—XV @ /10/ each                                                                       |           | 9     | 6   |
|         |          | Muntakhab-ul-Tawarikh (English) Vol. II, Fasc. I.                                                                          | F         | 1     | 0   |
|         |          | Muntakhab-ul-Lubab, (Text) Fasc. I—XVIII @ /10/ each, and                                                                  |           | 10    | -   |
|         |          | XIX with Index @ /12/ Mu'ásir-i-'Alamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /10/ each                                                   | **        | 12    | 12  |
|         |          | Nukhbat-ul-Fikr. (Text) Fasc. I                                                                                            | 1         | 0     | 10  |
|         |          | Nizami's Khiradnamah i-Iskandari, (Text) Fasc. I and II @ 1/ eac                                                           | 1         | 2     | 0   |
|         |          | Suyúty's Itgán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supple                                                         |           | 650   |     |
|         |          | (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/4 each                                                                                       | 5         | 8     | 12  |
|         |          | Tabaqát-i-Náşirí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                             |           | 3     | 2   |
|         |          | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each                                                                                      | -         | 14    | 0   |
|         |          | Táríkh-i-Fírúz Sháhi. (Text) Fasc I—VII @ /10/ each                                                                        |           | 1     | 6   |
|         |          | Táríkh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                            | 9         | 5     | 10  |
|         |          | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—V @/10/each                                                                                    |           | 3     |     |
|         |          | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                            |           |       |     |
|         | 1.       | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII-XI; Vols. XIII and XVII,                                                                     | and       | (EFF  |     |
|         | 學出       | Vols. XIX and XX @ 10/ each                                                                                                | 3-75      | 90    | 0   |
|         |          | Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                               | 65        | 5     | 0   |
|         | 2.       | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4                                                          | / per     |       |     |
|         |          | No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.                                                                                   |           |       |     |
|         | 3.       |                                                                                                                            | 1846      | 28(6) |     |
|         |          | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to                                                            | Sub-      |       |     |
|         |          | scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 185 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 186 | 1 (7)     |       |     |
|         |          | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8),                                                      | ((6)      | 100   |     |
|         |          | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 188                                                       | 2 (6)     |       |     |
|         |          | @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribe                                                             | 2 (0)     | A     |     |
|         |          | N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in                                                          | eacl      |       |     |
|         |          | Volume.                                                                                                                    |           |       |     |
|         |          | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (                                                             | Extr      | 2     |     |
|         |          | No., J. A. S. B, 1864)                                                                                                     |           | . 2   |     |
|         |          | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic S                                                            | ociety    | 7     |     |
|         |          | (Extra No., J. A S. B., 1868)                                                                                              | 1         | . 2   | -   |
|         |          | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra<br>J. A. S. B., 1875)                                         | No.       |       |     |
|         |          | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Pa                                                            | + 43      |       |     |
|         |          | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                   | 11        |       |     |
|         |          | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language,                                                                 | N M       |       |     |
|         |          | L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                    |           |       |     |
|         |          | Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Gri                                                         | ersor     | 1     |     |
|         |          | Part I. Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                             |           |       |     |
|         |          | Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 18                                                           | 82).      | . 4   |     |
|         | 4.       | Aborigines of India, by B. H. Hodgson                                                                                      | The same  | . 3   |     |
|         | 5.       | Anis-ul-Musharrihin                                                                                                        | 300       | . 3   |     |
|         | 6.<br>7. | Catalogue of Fossil Vertebrata Ditto of Arabic and Persian Manuscripts                                                     | -         | . 2   |     |
|         | 8.       | Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the                                                               | D.        |       |     |
|         |          | W. Taylor                                                                                                                  | , not     |       | ю.  |
|         | 9.       | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis                                                                 | 100       |       |     |
|         | 10.      | Istiláhát-us-Súfívah, edited by Dr. A Sprenger, 8vo.                                                                       |           |       |     |
|         | 11.      | Ináyah, a Commentary on the Hidayah. Vols. II and IV, @ 16/ea                                                              | ch .      | . 32  |     |
|         | 12       | Jawami-ul-'ilm ir-riyazi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I                                                            | 15        |       | 1   |
|         | 13.      | Khizánat-ul-'ilm<br>Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                              | 77-7      | ROZ   | 511 |
|         | 14.      |                                                                                                                            |           | . 40  | 1   |
|         | 10       | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidor<br>Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each               | ptera     | S.F.  |     |
| Sn.     | 16.      |                                                                                                                            | 1-6       | . 12  |     |
| Tibet   | 17.      | Sharaya-ool-Islam                                                                                                          | -         |       |     |
| Ditto   | 18.      | Tibetan Dictionary                                                                                                         | Alexander |       |     |
| Vuttoda | 19.      | Ditto Grammar                                                                                                              | ALTA.     | . 10  |     |
|         | 20.      | Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                                    |           |       |     |
| Vuttoda | 15       | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. 1-XVIII @ 1/each                                                                    | oe        | 100   |     |
| Ditto   | 1        | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                  | 2,        | . 18  | 3   |
| Tibetan | 3        | Literature, by Dr. K. L. Biltra                                                                                            | 1         | TVA   | 5   |





# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL
OLD SERIES, No. 516.



## चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

BY HEMADRI.

EDITED BY

PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA,

AND

PAṇDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—Part I.

PARISESHAKHAṇDA

FASCICULUS VIII.

#### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.



AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

### THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRUBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

### Sanskrit Series.

| Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I—V @ /10/ each          | Rs.     | 3  | 9  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each         | 25000   | 2  | 8  |
| Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /10/ each                    | 7107157 | 8  | 12 |
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ es  | ich     | 3  |    |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                        |         | 0  | 10 |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III—XIII @ /10/ each    |         | 6  | 14 |
| Brahma Sútras, (English) Fasc. I                                | 2000    | 1  | 0  |
| Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                       |         | 5  | 0  |
| Brihad Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. IV, VI, VII & IX @ /10 | 0/ each | 9  | 8  |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /10/ each                        | y chell | ĩ  |    |
| Brihat Samhitá, (Sans.) Fasc, I-III, V-VII @ /10/ each          |         | 2  | 19 |
| Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II-III @ /10/ eac   | h       | 1  | 14 |
| Chaturvarga Chintamani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1-11; II, 1-2    | 5 · III |    |    |
| 1-7, @ /10/ each Fasc                                           |         | 27 | 2  |
| Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                        | 1000    | 0  | 10 |
| Daśa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                      |         | 1  | 14 |
| Gopatha Bráhmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /10/ each     | -       | 3  |    |
| Gopála Tápaní, (Sans.) Fasc. I                                  | -       | â  | 10 |
| Gobhiliya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I-XII @ /10/ each         | 10000   | 7  | 10 |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @ /10/ each              |         | H  | 12 |
| (Continued on third page of cover.)                             | 594     |    | 44 |
| Constitute on there page of cover.                              |         |    |    |

| Kátantra, (Sans.) Fasc. I—VI @ 1/each Kathá Sarit Súgara, (English) Fasc. I—XI @ 1/each Lalita Vistara, (Sans.) Fasc. I—VI @ /10/ each Ditto (English) Fasc. I—II @ 1/each Maitri Upanishad, (Sans. & English) Fasc. I—III (in one volume) Mímámsá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVI @ /10/each Mrisaimha Tápaní, (Sans.) Fasc. IV—VII @ /10/each Nrisimha Tápaní, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/each Nirukta, (Sans.) Vol. I. Fasc. 1—6; Vol. II. Fasc. I—III @ /10/each Nárada Pancharátra, (Sans.) Fasc. I and III @ /10/each Nyáya Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @ /10/each | 5<br>0<br>1                             | 0<br>0<br>12<br>0<br>14<br>6<br>8<br>14<br>10<br>10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nítisára, or, The Elements of Polity, By Kámandaki, (Sans.) Fasc. II—IV Parisishtaparvan (Sans.) Fasc. I Piñgala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I.—III @ /10/ each Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I.—V @ /10/ each Ditto (English) Fasc. I Páli Grammar, (English) Fasc. I and II @ /10/ each Prákrita Lakshaṇam, (Sans.) Fasc. I Parásara Smriti (Sans.) Fasc. I and II                                                                                                                                                                                                    | 1<br>0<br>1<br>8<br>1<br>1<br>1         | 14<br>10<br>14<br>2<br>0<br>4<br>8                  |
| Rig Veda, (Sans.) Vol. I, Fasc. IV  Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each Ditto Aśvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ each Ditto Látyáyana (Sans.) Fasc. I—IX @ /10/ each Sáma Veda Sauhitá, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1—10; II, 1—6; III, 1—7; IV, 1—6; V, 1—8, @ /10/ each Fasc.  Sáhitya Darpana, (English) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                   | 5<br>6<br>5<br>23<br>2                  | 10<br>0<br>14<br>10<br>2<br>8                       |
| Sánkhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @/10/each Súrya Siddhanta, (Sans.) Fasc. IV  Sarva Darśana Sangraha, (Sans.) Fasc. II Sankara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @/10/each Sánkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III Sánkhya Sára, (Sans.) Fasc. I Suśruta Samhita, (Eng.) Fasc. I and II @ 1/each Taittiríya Aranyaka, (Sans.) Fasc. I—XI @/10/each                                                                                                                                                                                             | 1<br>0<br>0<br>1<br>0<br>0<br>2<br>6    | 10<br>10<br>4<br>10<br>10<br>0<br>14                |
| Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. II—XII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15<br>20<br>1<br>1<br>1<br>1<br>11<br>6 | 0<br>0<br>14<br>4<br>14<br>14                       |
| Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1—6; Vol. II, Fasc. 1—4, @/10/each Fasc. Vishnu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @/10/each Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I—V @/14/eac. The same, bound in cloth  Arabic and Persian Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6<br>1<br>4<br>5                        | 4<br>4<br>6<br>2                                    |
| *Alamgirnámah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                       | 2                                                   |
| Mín-i-Akbarí, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each Ditto (English) Vol. I (Fasc. I—VII) Akbarnámah, with Index, (Text) Fasc. I—XXIV @ 1/4 each Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27<br>12<br>30<br>11                    | 8<br>4<br>0<br>14                                   |
| Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to, thick paper, @ 4/12; thin paper Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XXI @ 1/4 each Farhang-i-Rashídi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                       | 8<br>4<br>8                                         |
| Fihrist-I-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV @ /12/each Futúh-ul-Shám Waqídí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/each Ditto Kzádí, (Text) Fasc. I—IV @ /10/each Haft Ksmán, History of the Persian Mansawi. (Text) Fasc. I History of the Calipha, (English) Fasc. I—VI @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 0<br>10<br>8<br>0                                   |
| (Turn over.) Digitized by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 316                                     |                                                     |

|     | Isabáh, with Supplement, (Text) 34 Fasc. @ /12/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25  | 8    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|     | Maghází of Wágidí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   | 2    |
|     | Muntakhab-ul-Tawarikh, (Text) Fasc. I—XV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9   | 6    |
|     | Muntakhab-ul-Tawarikh (English) Vol. II, Fasc. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 0    |
|     | Muntakhab-ul-Lubáb, (Text) Fasc. I—XVIII @ /10/ each, and Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **  |      |
|     | XIX with Index @ /12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12  | 0    |
|     | Mu'áṣir-i-'Alamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3   | 12   |
|     | Nukhbat-ul-Fikr, (Text) Fasc. I<br>Nizámí's Khiradnámah-i-Iskandarí, (Text) Fasc. I and II @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 0    |
|     | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   |      |
|     | (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8   | 12   |
|     | Tabaqát-i-Násirí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   | 9    |
|     | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14  | - 0  |
|     | Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   |      |
|     | Táríkh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   | - 10 |
|     | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I-V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
|     | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
|     | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII, IX to XI; Vols. XIII and XVII, and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
|     | The state of the s | 80  | -    |
|     | Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   |      |
| 2.  | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |
|     | No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |
| 3.  | JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |
|     | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Sub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |
|     | scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7), 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |
|     | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |
|     | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
|     | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
|     | @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
| -   | N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |
|     | Volume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
|     | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |
|     | No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   |      |
|     | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |
|     | (Extra No., J. A. S. B., 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   |      |
|     | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
|     | J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
|     | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |      |
|     | A Grammer and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 |      |
|     | L. Dan 'xtra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   |      |
|     | Introduct the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
|     | Part I, rammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   |      |
|     | Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |
| 4.  | Anis-ul-Musharrihin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   |      |
| 5.  | Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   |      |
| 6.  | Ditto of Arabic and Persian Manuscripts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
| 7.  | Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |
| 100 | W. Taylor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   |      |
| 8.  | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |      |
| 9.  | Iştiláhát-uş-Şúfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |      |
| 10. | Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32  |      |
| 11. | Jawami-ul-'ilm ir-riyazı, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |      |
| 12. | Khizanat-ul-'ilm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |
| 13. | Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40  |      |
| 14. | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |
| 100 | Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12  |      |
| 15. | Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |      |
| 16. | Sharaya-ool-Islám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14  |      |
| 17. | Tibetan Dictionary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  |      |
| 18. | Ditto Grammar<br>Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 2 |      |
| 10. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| -   | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVIII @ 1/ cach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18  |      |
|     | elese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5   |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |

Iqbálnámah-i-Jahángírí, (Text) Fasc. I—III @ /10/ each .. Rs. 1 10



## Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 518.



# चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

BY HEMADRI.

EDITED BY

PAŅDITA YOGESVARA SMŖITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—Part I.
PARISESHAKHAŅŅA
FASCICULUS IX.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.



AT THE LIBRARY OF THE

## ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

### THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRUBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

| Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /10/ each   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rs. | 3  | 2  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I-IV @ /10/ ea    | ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 2  | .8 |
| Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /10/ each             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 8  | 12 |
| Aitareva Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @   | /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3  | 9  |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | 0  | 10 |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III-XIII @ /10/  | each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 6  | 14 |
| Brahma Sútras, (English) Fasc. I                         | The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | T  | 0  |
| Bhámatí, (Sans.) Fasc. I-VIII @ /10/ each                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33  | 5  | 0  |
| Brihad Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. IV, VI, VII & I | X @ /10/ ea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ch  | 2  | 8  |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /10/ each                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1  |    |
| Brihat Samhitá, (Sans.) Fasc. I-III, V-VII @ /10/ each   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3  | 12 |
| Chaitanya-Chandrodaya Nataka, (Sans.) Fasc. II-III @     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1  | 1  |
| Chaturvarga Chintamani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1-11; I   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. | 30 |    |
| 1-9, @ /10/ each Fasc                                    | No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa | -   | 28 |    |
| Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0  | 10 |
| Daśa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1  | 14 |
| Gopatha Bráhmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /10/   | each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 30 |    |
| Gopála Tápaní, (Sans.) Fasc. I                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0  | 70 |
| Gobhilíya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /10/ each  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 6  | -0 |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @ /10/ each       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3  | 40 |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | -  |    |
| (Continued on third page of cover.)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |    |

Digitized by Google

| Kátantra, (Sans ) Fasc. I-VI @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 6                | G                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—XI @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 11               | 0                       |
| Lalita Vistara, (Sans.) Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •      | 3                | 12                      |
| Ditto (Fredish) Feed I II @ 1/ anch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2                | 0                       |
| Maitri Illianished (Some & Emplish) Done I III (in any malama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | ī                | 14                      |
| Mimimas Damona (Rone) Pres II VVI @ /10/ orch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •      | _                |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | 9                | 6                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | 2                | . 8                     |
| Nrisimha Tápaní, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        | 1                | 14                      |
| Nirukta, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1—6; Vol. II, Fasc. I—IV @/10/each Fas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c.       | 6                | 4                       |
| Nárada Pancharátra, (Sans.) Fasc. IV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 0                | 10                      |
| Nyaya Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @/10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • .      | 1                | 4                       |
| Nitisara, or, The Elements of Polity, By Kamandaki, (Sans.) Fasc. II—I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V        | 1                | 14                      |
| Davidiahtanawan /Qana \ Paga T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 0                | 10                      |
| Total Change Change Company Total Transfer Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ĭ                | 14                      |
| Dishindi Dinam (Sana) Fasa I W @ /10/ anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 3                | 2                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | 1                | 0                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | 1                | 4                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | 1                | 8                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | 1                | 4                       |
| Rig Veda, (Sans.) Vol. I, Fasc. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        | 0                | 10                      |
| Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 5                | 0                       |
| Ditto Aśvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 6                | 14                      |
| T):44 T (4 (0 (0 ) T) T TY (0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 5                | 10                      |
| Sáma Veda Sanhitá, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1—10; II, 1—6; III, 1—7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        | •                | 10                      |
| IV 1 6. V 1 9 @ /10/ mah Face                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | •                |                         |
| IV, 1-6; V, 1-8, @ /10/ each Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -        | 3                | 2                       |
| Sahitya Darpana, (English) Fasc. I—IV @/10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 2                | 8                       |
| Saakhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /10/each.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        | 1                | 4                       |
| Súrya Siddhánta, (Sans.) Fasc. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        | 0                | 10                      |
| Sarva Darsana Sangraha, (Sans.) Fasc. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0                | 10                      |
| Sankara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 1                | 4                       |
| Sánkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ō                | 10                      |
| Cfathers Of-s (Come) Poss T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ŏ                | iŏ                      |
| Sudmide Semble (Bright Breen Translatt Co. 1/00 No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2                | _                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |                  | 0                       |
| Taittiriya Aranyaka, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 6                | 14                      |
| Ditto Brahmana (Sans.) Fasc. I—XXIV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                  | 0                       |
| Ditto Samhitá, (Sans.) Fasc I—XXXII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 2      | 0                | 0                       |
| Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1                | 14                      |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III@ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | 1                | 4                       |
| Ditto Aitareya S'vetásvatara Kena Isá Upanishads, (English) Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |                         |
| I and II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 1                | 4                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1      |                  | 14                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 6                | 14                      |
| View Profes (Sans.) Val. I. Foss 1 6 Vol. II. Foss 1 4 6 (10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | U                | 14                      |
| Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II, Fasc. 1-4, @ /10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                  |                         |
| each Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 6                | 4                       |
| Vishna Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,        | ı                | 4                       |
| Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I—V @ /14/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4                | 6                       |
| The same, bound in cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . :      | 5                | 2                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                  |                         |
| Arabic and Persian Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                  |                         |
| 'Alamgirnámah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 3                | 2                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        |                  | 8                       |
| Ditto (English) Vol. I (Fasc. I—VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                  | 4                       |
| Albertain and milk to describe at the transfer of the section of t | -        |                  |                         |
| Didahihnamah mith Indox (Tout) Page T VIV @ (10/ coch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _        |                  | .8                      |
| Pools's Oriental Diagraphical Distingues on 001 Ata thick again                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | L                | 14                      |
| Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to, thick paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | _                | _                       |
| @ 4/12; thin paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ŧ                | 8                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                  |                         |
| Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ?        |                  | 4                       |
| 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠.       | 3                |                         |
| 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20       |                  | 8.                      |
| 1/4 each Farhang-i-Rashidi ("ext), Fasc. I—XIV @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20<br>17 |                  |                         |
| 1/4 each Farhang-i-Rashídí (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV @ /12/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17       | 7                | 8.                      |
| 1/4 each Farhang-i-Rashidi ("ext), Fasc. I—XIV @ 1/4 each Fihrist-i-Túsi, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV @ /12/ each  /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20<br>17 | 7<br>3           | 8.                      |
| 1/4 each Farhang-i-Rashídí (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV @ /12/ each Futúh-ul-Shám Waqídí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17       | 7<br>3<br>5      | 8 ·<br>0<br>10          |
| 1/4 each Farhang-i-Rashídí (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV @ /12/ each Futúh-ul-Shám Waqídí, (Text) Fasc. I—IX @/10/ each Ditto Azádí, (Text) Fasc. I—IV @/10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20       | 7<br>3<br>5      | 8 · 0 10 8              |
| 1/4 each Farhang-i-Rashídí ("ext), Fasc. I—XIV @ 1/4 each Fihrist-i-Túsi, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV @ /12/ each Putúh-ul-Shám Waqídí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each Ditto Azádí, (Text) Fasc. I—IV @ /10/ each Haft Asmán, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20       | 7<br>3<br>5<br>2 | 8.<br>0<br>10<br>8<br>0 |
| 1/4 each Farhang-i-Rashídí (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV @ /12/ each  Putúh-ul-Shám Waqídí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each  Ditto Azádí, (Text) Fasc. I—IV @ /10/ each Haft Asmán, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I History of the Calipha, (English) Fasc. I—VI @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20       | 7<br>3<br>5<br>2 | 8 · 0 10 8              |
| 1/4 each Farhang-i-Rashídí ("ext), Fasc. I—XIV @ 1/4 each Fihrist-i-Túsi, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV @ /12/ each Putúh-ul-Shám Waqídí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each Ditto Azádí, (Text) Fasc. I—IV @ /10/ each Haft Asmán, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20       | 7<br>3<br>5<br>2 | 8.<br>0<br>10<br>8<br>0 |

Digitized by Google

| Igbálnámah-i-Jahángírí, (Text) Fasc. I—III @ /10/ each Rs.                                                                             | 1  | 1   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Isabáh, with Supplement, (Text) 34 Fasc. @ /12/ each                                                                                   | 25 |     |
| Maghází of Wágidí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                        | 3  |     |
| Muntakhab-ul-Tawáríkh, (Text) Fasc. I—XV @ /10/ each                                                                                   | 9  |     |
| Muntakhab-ul-Tawarikh (English) Vol. II, Fasc. I.                                                                                      | 1  |     |
| Muntakhab-ul-Lubáb, (Text) Fasc. I—XVIII @ /10/ each, and Fasc                                                                         | -  |     |
| XIX with Index @ /12/<br>Mu'áṣir-i-'A'lamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /10/ each                                                           | 12 |     |
|                                                                                                                                        | 3  |     |
| Nukhbat-ul-Fikr, (Text) Fasc. I<br>Nizámí's Khiradnámah-i-Iskandarí, (Text) Fasc. I and II @ 1/each                                    | 2  |     |
| Suyúty's Itgán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement.                                                                |    |     |
| (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/4 each                                                                                                   | 8  | 1   |
| Tabaqát-i-Násirí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                         | 3  |     |
| Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each                                                                                                  | 14 |     |
| Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /10/ each                                                                                   |    |     |
| Táríkh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                                        | 5  |     |
| Wis o Rámin, (Text) Fasc. I—V @/10/ each                                                                                               | 3  |     |
|                                                                                                                                        |    |     |
| ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                        |    |     |
| 1. ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII, IX to XI; Vols. XIII and XVII, and                                                                   |    |     |
|                                                                                                                                        | 80 |     |
| Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                           | 5  |     |
| 2. Proceedings of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per                                                              |    |     |
| No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.  3. JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846                  |    |     |
| 3. Journal of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846 (12), 1846 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Sub- |    |     |
| scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7).                                                                       |    |     |
| scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7), 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6), |    |     |
| 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875                                                             |    |     |
| (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6),                                                             |    |     |
| @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.                                                                      |    |     |
| N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each                                                                 |    |     |
| Volume.  General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra                                                           |    |     |
| No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                                | 2  | -   |
| Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society                                                                  |    |     |
| (Extra No., J. A S. B., 1868)                                                                                                          | 2  | E3  |
| Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.,                                                                      |    |     |
| J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II.                                               | 4  |     |
| Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                               | 4  |     |
| A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M.                                                                       |    |     |
| L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                | 4  |     |
| Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson,                                                               |    |     |
| Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                         | 2  |     |
| Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).                                                                   | 4  |     |
| 4. Anis-ul-Musharrihin 5. Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                               | 3  |     |
| 6. Ditto of Arabic and Persian Manuscripts                                                                                             | 1  |     |
| 7. Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rov.                                                                   |    |     |
| W. Taylor                                                                                                                              | 2  | 1   |
| 8. Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis                                                                          | 1  |     |
| 9. Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                                               | 1  |     |
| 10. Inayah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each                                                                    | 32 |     |
| 11. Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I  12. Khizánat-ul-'ilm                                              | 3  | -   |
| 12 Mahahharata Vols III and IV @ 20/ pach                                                                                              | 40 |     |
| 14. Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepideptera,                                                                       | 40 |     |
| Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each                                                                                     | 12 |     |
| 15. Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                                   | 1  |     |
| 16. Sharaya-ool-Islam                                                                                                                  | 4  | - 1 |
| 17. Tibetan Dictionary                                                                                                                 | 10 |     |
| 18. Ditto Grammar 19. Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                          | 8  | (   |
| 19. Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                                            | 2  |     |
| Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVIII @ 1/each                                                                                | 18 | -   |
| Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                              | 6  | - ( |
|                                                                                                                                        |    |     |



# Collection of Priental Works

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

New Series, No. 527.



## चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

BY HEMADRI.

EDITED BY

PAŅDITA YOGESVARA SMŖITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—Part I.
PARISESHAKHAŅŅA
FASCICULUS X.

#### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.



AT THE LIBRARY OF THE

## ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRUBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

| Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /10/ each             | Rs.      | 3    | 2   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|
| Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each            |          | 2    |     |
| Agni Purana, (Sans.) Fasc. I-XIV @ /10/ each                       |          | 8    | 12  |
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ each   | The same | 3    | 2   |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                           | **       | 100  |     |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III—XIII @ /10/ each       | 1        | 0    | 10  |
| Brahma Sútras, (English) Fasc. I                                   | **       | 6    | 14  |
| Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                          | -        | 1    | 0   |
| Brihad Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. IV, VI, VII & IX @ /10/e  | **       | 5    | 0   |
| Brinad Aranyaka Opanishad, (Sans.) Fasc. IV, VI, VII & IX @ /10/ e | ach      | 2    | 8   |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /10/ each                           |          | 1    | - 4 |
| Brihat Samhitá, (Sans.) Fasc. I—III, V—VII @ /10/ each             |          | 3    | 12  |
| Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II—III @ /10/each      |          | 1    | 4   |
| Chaturvarga Chintamani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1-11; II, 1-25;     | TIT.     |      |     |
| 1-9, @ /10/ each Fasc.                                             |          | 28   | 4   |
| Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                           |          | 0    | 10  |
| Daśa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                         |          | 1    | 14  |
| Gopatha Bráhmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /10/ each        |          | 3    |     |
| Gopála Tápaní, (Sans.) Fasc. I                                     | 380      | 0    | 100 |
| Gobhilíya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /10/ each            | 1000     | 2    | 10  |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I-III @ /10/ each                 |          |      | 8   |
| Kátantra, (Sans ) Fasc. I-VI @ 1/ each                             | **       | R 50 | 14  |
| Kathá Sarit Súgara, (English) Fasc. I—XI @ 1/ each                 |          | 6    | 0   |
| Lalita Vistara, (Sans.) Fasc. I—VI @ /10/ each                     |          | 11   |     |
| Ditto (English) Fasc. I—II @ 1/ each                               |          | 3    | 12  |
| Ditto (English) Fasc. 1—11 (@ 1/ each                              | 44       | 2    | . 0 |
| Maitri Upanishad, (Sans. & English) Fasc. I-III (in one volume)    | -        | 1    | 14  |
| Mimamsa Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVI @ /10/ each                  |          | 9    | 6   |
| Márkandeya Purána, (Sans.) Fasc. IV—VII @ /10/ each                | 188      | 2    | - 8 |
| (Continued on third page of coper )                                |          | 10   |     |

Digitized by Google

| Nrisimha Tapani, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                       | $R_{\delta}$ | . 1 | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Nirukta, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II, Fasc. I-IV@/10/each Fa                                    | SC.          | 6   |     |
| Nárada Pancharátra, (Sans.) Fasc. IV @ /10/ each<br>Nyáya Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @ /10/ each | ٠.           | 0   | 10  |
| Nyaya Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @ /10/ each                                                     |              | - 1 |     |
| Nitisara, or, The Elements of Polity, By Kamandaki, (Sans.) Fasc. II-                                  | -IV          | 1   | 1   |
| Parisishtaparvan (Sans.) Fasc. I                                                                       |              | 0   | 1   |
| Pingala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                | ٠.           | 1   | 1.  |
| Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ each                                                         |              | 3   |     |
| Ditto (English) Fasc. I                                                                                |              | 1   |     |
| Páli Grammar, (English) Fasc. I and II @ /10/ each                                                     |              | 1   |     |
| Prákrita Lakshanam, (Sans.) Fasc. I                                                                    |              | 1   |     |
| Parásara Smriti (Sans ) Fasc. I and II                                                                 | ••           | 1   | 4   |
| Rig Veda, (Sans.) Vol. I, Fasc. IV                                                                     |              | 0   | 10  |
| Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                                            |              | 5   | (   |
| Ditto Aśvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ each                                                       |              | 6   | 14  |
| Ditto Látyáyana (Sans.) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                         | ••           | 5   | 10  |
| Sáma Veda Samhitá, (Sans.) Vols I. Fasc. 1-10; II, 1-6; III, 1-                                        | -7:          |     |     |
| IV, 1-6; V, 1-8, @ /10' each Fasc                                                                      |              | 23  | 2   |
| Sáhitva Darpana, (English) Fasc, I—IV @ /10/each                                                       | • •          | 2   | 8   |
| Sankhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /10/ each                                      | • •          | 1   | 4   |
| Súrya Siddhanta, (Sans.) Fasc. IV                                                                      |              | 0   | 10  |
| Sarva Darsana Sangraha, (Sans.) Fasc. II                                                               | •••          | Ŏ   | 10  |
| Safikara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @ /10/ each                                                  |              | ĭ   | 4   |
| Sánkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III                                                        | ••           | ō   | 10  |
| Sánkhya Sára. (Sans.) Fasc. I                                                                          |              | ŏ   | 10  |
| Susruta Samhita, (Eng.) Fasc. I and II @ 1/each                                                        | ••           | 2   | ő   |
| Taittiriya Aranyaka, (Sans.) Fasc. I-XI @ /10/ each                                                    |              | 6   | 14  |
| Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. I—XXIV @ /10/ each                                                        |              | 15  | Ō   |
| Ditto Samhitá. (Sans.) Fasc I-XXXII @ /10/ each                                                        | ::           | ••  | ŏ   |
| Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                     | ••           | ĩ   | 14  |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III@ /10/ ea                                       | ch           | î   | 4   |
| Ditto Aitareya Svetásvatara Kena Isá Upanishads, (English) Fa                                          |              | •   | •   |
| I and II @ /10/each                                                                                    | .sc.         | 1   | 4   |
| Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /10/ each                                                       |              |     | 14  |
| Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. II—XII (a /10/ each                                                    | ••           | 6   | 14  |
| Váyu Purána, (Saus.) Vol. I, Fasc. 1—6; Vol. II, Fasc. 1—4, @ /1                                       | in/          | U   | 14  |
| each Fasc.                                                                                             | . 0/         | 6   | 4   |
| Vishnu Smriti. (Sans.) Fasc. I—II @ /10/ each                                                          | ••           | ì   | 4   |
| Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I-V @ /14/ each                                       | •••          | 4   | 6   |
| The same, bound in cloth                                                                               | ••           | 5   | 2   |
| In sums, bound in cross                                                                                | ••           | U   | Z   |
| Arabic and Persian Series.                                                                             |              |     |     |
|                                                                                                        |              |     | _   |
| 'Alamgirnamah, with Index, (Text) Fasc I—XIII @ /10/ each                                              | ••           | 8   | . 2 |
| Aín-i-Akbarí, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each                                                           |              | 27  | 8   |
| Albania and mith Indon (Tomb) Page I XXVI @ 1/4 seek                                                   |              | 18  | 4   |
| Akbarnaman, with Index, (1ext) rusc. 1—AAVI @ 1/4 each                                                 |              | 32  | - 8 |
| Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX.@/10/each                                                  |              | 11  | 14  |
| Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to, thick paper                                    | æ,           |     |     |
| @ 4/12; thin paper                                                                                     | ••           | 4   | 8   |
| Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XXI                                         |              |     |     |
| 1/4 each                                                                                               |              | 26  | 4   |
| Farhang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each                                                       | • •          | 17  | 8   |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I-IV                                     | œ            |     |     |
| /12/ each                                                                                              | •            | 3   | 0   |
| Futúh-ul-Shám Waqidi. (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                    | • •          | 5   | 10  |
|                                                                                                        | ••           | 2   | 8   |
| Haft Asman, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. 1                                              | •            | 1   | 0   |
|                                                                                                        | • •          | 6   | 0   |
| Iqbálnámah-i-Jahángírí, (Text) Fasc. 1—III @ /10/ each                                                 |              | 1   | 10  |
| Isabáh, with Supplement, (Text) 34 Fasc. @/12/each                                                     | :            | 25  | 8   |
| Mughází of Wáqidi, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                        | •            | 3   | 0   |
| Muntakhab-ul-Tawárikh, (Text) Fasc. I—XV @ /10/ each                                                   | ٠.           | 9   | 2   |
| (Thomas and A                                                                                          |              |     | _   |

|          | Muntakhab-ul-Tawáríkh (English) Vol. II, Fasc. I.                                                                                                                                                                                                                    | Rs.  | 1   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|          | Muntakhab-ul-Lubáb, (Text) Fasc. I—XVIII @ /10/ each, and I                                                                                                                                                                                                          | asc. |     |
|          | XIX with Index @ /12/                                                                                                                                                                                                                                                | **   | 12  |
|          | Mu'ásir-i-'Alamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                   | **   | 3   |
|          | Nukhbat-ul-Fikr, (Text) Fasc. I<br>Nizámí's Khiradnámah-i-Iskandarí, (Text) Fasc. I and II @ 1/each                                                                                                                                                                  |      | 2   |
|          | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplem                                                                                                                                                                                                  | ent  |     |
|          | (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                 |      | 8   |
|          | Tabagát-i-Násirí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                       | 16.  | 3   |
|          | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                |      | 14  |
|          | Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                 |      | 4   |
|          | Táríkh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                      |      | 5   |
|          | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                            | **   | 3   |
|          | ASTATIC SOCIETY'S DIRLICATIONS                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |
| NE PE    | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                                                                                                                                                      | 004  |     |
| 1.       | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII, IX to XI; Vols. XIII and XVII, Vols. XIX and XX @ 10/ each                                                                                                                                                                            |      | 90  |
|          | Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                                                                                                                                                         | Rs.  | 5   |
| 2.       | Proceedings of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/                                                                                                                                                                                                   | Der  | 100 |
|          | No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.                                                                                                                                                                                                                             | Per  |     |
| 3.       | JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12) 1844 (12) 1845 (12) 1                                                                                                                                                                                                   | 846  |     |
|          | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1 | sub- |     |
|          | scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851                                                                                                                                                                                                          | (7), |     |
|          | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867                                                                                                                                                                                                     | (6), |     |
|          | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1                                                                                                                                                                                              | 875  |     |
|          | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882                                                                                                                                                                                                | (6), |     |
|          | @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in                                                                                                                                   |      |     |
|          | Volume.                                                                                                                                                                                                                                                              | uch  |     |
|          | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (E                                                                                                                                                                                                      | tra  |     |
|          | No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                                                                                                                                                              |      | 2   |
|          | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Soc                                                                                                                                                                                                    | iety |     |
|          | (Extra No., J. A. S. B., 1868)                                                                                                                                                                                                                                       |      | 2   |
|          | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra 1                                                                                                                                                                                                       | No., | 100 |
|          | J. A. S. B., 1875)                                                                                                                                                                                                                                                   | **   | 4   |
|          | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part<br>Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                                                                                        | ш,   | 2   |
|          | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by                                                                                                                                                                                                        | NE   |     |
|          | L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                                                                                                                                              |      | 4   |
|          | Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grier                                                                                                                                                                                                 | son. |     |
|          | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                                                                                                                                       |      | 2   |
|          | Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882                                                                                                                                                                                                   | )    | 4   |
| 4.       | Anis-ul-Musharrihin                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 3   |
| 5.       | Catalogue of Fossil Vertebrata  Ditto of Arabic and Persian Manuscripts                                                                                                                                                                                              | - ** | 2   |
| 6.<br>7. | Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the R                                                                                                                                                                                                       | -    | *   |
| -        | W. Taylor                                                                                                                                                                                                                                                            | ev.  |     |
| 8.       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ī   |
| 9.       | Iştiláhát-uş-Şúfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                                                                                                                                                                                |      | 1   |
| 10.      | Inayah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/each                                                                                                                                                                                                      |      | 32  |
| 11.      | Jawami-ul-'ilm ir-riyazı, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I                                                                                                                                                                                                      |      | 2   |
| 12.      | Khizánat-ul-'ilm                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 4   |
| 13.      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 40  |
| 14.      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 10  |
| 15.      | Durána Sanaraha I (Markandaya Durana) Canalast                                                                                                                                                                                                                       | *    | 12  |
| 16.      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | *    | 4   |
| 17.      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 10  |
| 18.      | Ditto Grammar                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 8   |
| 19.      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    | 2   |
|          | National Constitutions into E. V. Williams                                                                                                                                                                                                                           |      |     |
|          | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XVIII @ 1/ each Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                   |      | 18  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |





## Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 536.



## चतुवेर्गचिन्तामणिः। CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

HEMADRI.

EDITED BY

PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

VOL III — PART I.

PARISESHAKHANDA

FASCICULUS XI.

#### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.





AT THE LIBRARY OF THE

## ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRUBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

### Sanskrit Series.

| Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /10/ each              | Rs   | . 3      | 100                |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|
| Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each             |      | 2        | -                  |
| Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /10/ each                        | 75   | 8        | 39                 |
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ each    |      | 3        | 9                  |
| Aphorisms of Sándilya; (English) Fasc. I                            |      | 0        | 30                 |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III—XIII @ /10/ each        | Ric. | 6        | 1                  |
| Brahma Sútras, (English) Fasc. I                                    | 100  | 10       | -                  |
| Bhámatí. (Sans.) Fasc. I-VIII @ /10/ each                           |      | 5        |                    |
| Brihad Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. IV, VI, VII & IX @ /10/ ea | ch   | 9        | 8                  |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /10/ each                            |      | <b>F</b> | -                  |
| Brihat San hitá, (Sans.) Fasc. I—III, V—VII @ /10/ each             | W.   | 3        | 7.5                |
| Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II-III @ /10/ each      | 100  |          |                    |
| Chaturvarga Chintamani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1-11; II, 1-25; I    | FE.  |          |                    |
| 1-9, @ /10/ each Fasc                                               |      | 28       | 100                |
| Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                            |      | 0        | 10                 |
| Daśa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                          | XXII | 15       | 11                 |
| Gopatha Brahmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /10/ each         | -    |          |                    |
| Gopála Tápani, (Sans.) Fasc. I                                      | 22   | 0        | 70                 |
| Gobhiliya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I-XII @ /10/ each             | M.   |          | 100                |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I-III @ /10/ each                  | 100  | -        | 24                 |
| Kátantra, (Sans ) Fasc. I- VI @ 1/ each                             | 90   | 1        | - 0                |
| Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—XI @ 1/ each                  |      | T-T      | -                  |
| Lalita Vistara, (Sans ) Fasc I-VI @ /10/ each                       | 20   |          | 13                 |
| Ditto (English) Fasc. I—II @ 1/ each                                | -    | -        | - 0                |
| Maitri Upanishad, (Sans. & English) Fasc. I—III (in one volume)     |      | -        | THE REAL PROPERTY. |
| Mimán sá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVI @ /10/ each                  |      | 2        | -                  |
| Markandeya Purana, (Sans.) Fasc. IV-VII @ /10/ each                 |      | - 5      |                    |
| Continued on Alind was of some I                                    | 20   |          |                    |

itzed by Google

| Nrisimha Tápaní, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                        | Rs.                                   | 1                                | 14                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Nirukta. (Sans. ) Vol. I. Fasc. 1—6 ; Vol. II. Fasc. I—IV@ /10/ each Fas                                                                                                                                                                                                                | IC.                                   | 6                                | 4                            |
| Nárada Pancharátra, (Sans.) Fasc. IV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0                                | 10                           |
| Nyaya Darsana, (Sans ) Fasc. I and III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 1                                | 4                            |
| Nitisara. or. The Elements of Polity, By Kamandaki, (Sans.) Fasc. II-                                                                                                                                                                                                                   | IV                                    | 1                                | 14                           |
| Parisishtaparvan (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0                                | 10                           |
| Pingula Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 1                                | 14                           |
| Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc I-V @/10/each                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 3                                | 2                            |
| Ditto (English) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •                                   | 1                                | 0                            |
| Páli Grammar. (English) Fasc. I and II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                      | ••                                    | 1                                | 4                            |
| Prákrita Lakshanam. (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                     | ••                                    | 1                                | 8                            |
| Parásara Smriti (Sans ) Fasc. I and II                                                                                                                                                                                                                                                  | ••                                    | 1                                | 4                            |
| Rig Veda, (8ans ) Vol. I, Fasc. IV                                                                                                                                                                                                                                                      | ••                                    | 0                                | 10                           |
| Srauta Sútra of Apastamba. (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 5                                | 0                            |
| Ditto Aśvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @/10/each                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 6                                | 14                           |
| Ditto Latyayana (Sans ) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 5                                | 10                           |
| Sáma Veda Samhitá. (Sans.) Vols I. Fasc. 1-10; II, 1-6; III, 1-                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                  |                              |
| IV, 1-6; V. 1-8. @ /10 each Fasc                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 28                               | 2                            |
| Sáhitya Darpana. (English Fasc. I—IV @/10/each                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 2                                | 8                            |
| Sankhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 1                                | 4                            |
| Súrya Siddhánta, (Sans.) Fasc. IV                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 0                                | 10                           |
| Sarva Darsana Sangraha, (Sans.) Fasc. II                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | ŏ                                | 10                           |
| Sankara Vijaya. (Sans ) Fasc. II and III @ /10/each                                                                                                                                                                                                                                     | ••                                    | ì                                | 4                            |
| Sánkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | ō                                | 10                           |
| Sánkhya Sára. (Sans.) Fasc I                                                                                                                                                                                                                                                            | ••                                    | ŏ                                | 10                           |
| Suśruta Samhita. (Eng.) Fasc. I and II @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                         | ••                                    | 2                                | ő                            |
| Taittiriva Aranyaka (Sana) Fasc I - XI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                      | ::                                    | 6                                | 14                           |
| Taittiriya Āruņyaka, (Sans.) Fasc. I.—XĪ @/10/ each Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. I.—XXIV @/10/ each                                                                                                                                                                                     | ••                                    | 15                               | 0                            |
| Ditto Samhitá. (Sans.) Fasc I—XXXII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 20                               | ŏ                            |
| Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | ĭ                                | 14                           |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III@/10/es                                                                                                                                                                                                                          | ch                                    | ī                                | 4                            |
| Ditto Aitareya S'vetásvatara Kena Isá Upanishads, (English) Fa                                                                                                                                                                                                                          |                                       | -                                | •                            |
| I and II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 1                                | 4                            |
| Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                  | 14                           |
| Uttara Naishadha. (Sans.) Fasc. II—XII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 6                                | 14                           |
| Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II, Fasc. 1-4, @ /                                                                                                                                                                                                                         |                                       | •                                | -                            |
| each Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                     | 6                                | 4                            |
| Vishņu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 1                                | 4                            |
| Yoga Sútra of l'atanjali, (Sans. & English) Fasc. I-V @ /14/ each                                                                                                                                                                                                                       | ••                                    | 4                                | 6                            |
| The same, bound in cloth                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 5                                | 2                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •                                   | _                                | _                            |
| Arabic and Persian Series.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                  |                              |
| 'Alamgirnamah, with Index, (Text) Fasc I-XIII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 8                                | . 2                          |
| Ain-i-Akbari. (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 27                               | 8                            |
| Ditto (English) Vol. I (Fasc. I—VII)                                                                                                                                                                                                                                                    | ••                                    | 12                               | 4                            |
| Akbarnamah, with Index, (Text) Fasc. I—XXVI @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 32                               | 8                            |
| Bádsháhnámah with Index. (Text) Fasc. I—XIX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                 | ::                                    | 11                               | 14                           |
| Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to, thick pap                                                                                                                                                                                                                       |                                       | ••                               |                              |
| (a) 4/12; thin paper                                                                                                                                                                                                                                                                    | · ,                                   | 4                                | 8                            |
| Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XXI                                                                                                                                                                                                                          | <u>~</u>                              | •                                | ·                            |
| 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 26                               | 4                            |
| Farhang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 17                               |                              |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV                                                                                                                                                                                                                      | <br>@                                 | -,                               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (wg                                   |                                  | 0                            |
| /12/ each<br>Futúh-ul-Shám Waqidi. (Text) Fasc. I—IX @/10/ each                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 3                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •                                   | 3<br>5                           | -                            |
| Ditto Azédi. (Text) Fasc. L—IV (a) /10/ each                                                                                                                                                                                                                                            | ••                                    | 5                                | 10                           |
| Ditto Azádi, (Text) Fasc. I—IV @ /10/ each Haft Asmán, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I                                                                                                                                                                                    | •••                                   | 5<br>2                           | 10                           |
| Haft Asman, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5<br>2<br>1                      | 10<br>8<br>0                 |
| Haft Asman, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I<br>History of the Caliphs. (English) Fasc I—VI @ 1/ each                                                                                                                                                                      | •••                                   | 5<br>2<br>1<br>6                 | 10<br>8<br>0                 |
| Haft Asman, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I<br>History of the Caliphs. (English) Fasc. I—VI @ 1/ each<br>Igbainamah-i-Jahangiri. (Text) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                           | •••                                   | 5<br>2<br>1<br>6<br>1            | 10<br>8<br>6<br>6            |
| Haft Asman, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I<br>History of the Caliphs. (English) Fasc. I—VI @ 1/ each<br>Iqbainamah-i-Jahangiri. (Text) Fasc. I—III @ /10/ each<br>Isabah. with Supplement. (Text) 34 Fasc. @ /12/ each                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5<br>2<br>1<br>6<br>1<br>25      | 10<br>8<br>6<br>0<br>10<br>8 |
| Haft Asman. History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I<br>History of the Caliphs. (English) Fasc I—VI @ 1/ each<br>Iqbainamah-i-Jahangiri. (Text) Fasc. I—III @ /10/ each<br>lsabáh. with supplement. (Text) 34 Fasc. @ /12/ each<br>Magházı of Wáqidi. (Text) Fasc. I—V @ /10/ each | •••                                   | 5<br>2<br>1<br>6<br>1<br>25<br>3 | 10<br>8<br>0<br>0<br>10<br>8 |
| Haft Asman, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I<br>History of the Caliphs. (English) Fasc. I—VI @ 1/ each<br>Iqbainamah-i-Jahangiri. (Text) Fasc. I—III @ /10/ each<br>Isabah. with Supplement. (Text) 34 Fasc. @ /12/ each                                                   | •••                                   | 5<br>2<br>1<br>6<br>1<br>25      | 10<br>8<br>6<br>0<br>10<br>8 |

|            | Muntakhab-ul-Tawarikh (English) Vol. 11, Fasc. 1 Ks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 6       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|            | Muntakhab-ul-Lubab. (Text) Fasc. I—XVIII @ /10/ each, and Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | _       |
|            | XIX with Index @ /12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12<br>3 | 0<br>12 |
|            | Nukhbat-ul-Fikr. (Text) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ő       | 10      |
|            | Nizámí's Khiradnámah i-Iskandarí. (Text) Fasc. I and II @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2       | ō       |
|            | Suyúty's Itqán. on the Exegetic Sciences of the Koran. with Supplement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |
|            | (Text) Fasc. II—IV. VII—X @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8       | 12      |
|            | Tabaqát-i-Náşirí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3       | 2       |
|            | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14      | 0       |
|            | Táríkh-i-Fírúz Sháhi. (Text) Fasc I—VII @/10/each Táríkh-i-Baihagí. (Text) Fasc I—IX @/10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4<br>5  | 6<br>10 |
|            | Wis o Rámín, (Text) Fasc. $I-IX$ (@ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3       | 3       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·       | -       |
|            | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
| 1.         | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII. IX to XI; Vols. XIII and XVII, and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |
|            | Vols. XIX and XX @ 10/ each Rs. Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 0       |
| 2.         | Proceedings of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5       | J       |
| ے.         | No; and from 1870 to date @ /8/ per No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| 3.         | JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |
|            | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Sub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |
|            | scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
|            | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
|            | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1875 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1889 (8), 1881 (7), 1889 (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |
|            | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6), @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-Subscribers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |
|            | N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
|            | Polume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |
|            | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |
|            | No., J. A. S. B, 1864)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2       | 0       |
|            | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _       | _       |
|            | (Extra No., J. A S. B., 1868)  Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2       | 0       |
|            | J. A. S. B., 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 0       |
|            | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       | U       |
|            | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 0       |
|            | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
|            | L. Dames (Extra No., J. A. B., 1880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 0       |
|            | Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _       |         |
|            | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3       | 0       |
| 4.         | Anis-ul-Musharrihin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4<br>3  | 0       |
| 5.         | Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 0       |
| 6.         | Ditto of Arabic and Persian Manuscripts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ī       | ŏ       |
| 7.         | Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | -       |
| _          | W Taylor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2       | 0       |
| 8.         | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis<br>Istiláhát-us-Sútíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 8       |
| 9.<br>10.  | THE TAX A STATE OF THE PARTY OF | 1       | o       |
| 11.        | Jameini ul-'ilm ir-rivézi 168 nages with 17 plates Ato Post I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32<br>2 | 0       |
| 12.        | Khizánat-ul-'ilm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 0       |
| 13.        | Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40      | ö       |
| 14.        | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | •       |
|            | Parts I—II. with 5 coloured Plates. 4to @ 6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12      | 0       |
| 15.        | Purana Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       | 0       |
| 16.<br>17. | Sharaya-ool-Islam Tibetan Dictionary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 0       |
| 18.        | Ditto Grammar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10      | 0       |
| 19.        | Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 2     | 0       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 0       |
|            | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. 1—XVIII @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18      | 0       |
|            | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.      |         |



# Collection of Priental Works.

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 548.



## चतुर्वर्गचिन्तामणिः। CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

в**у** НЕМАDRI.

EDITED BY

PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA,

AND

PAŅDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—Part I.

PARISESHAKHAŅDA

FASCICULUS XII.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.



AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

| Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /10/ each                  | Rs.          | 3   | 9   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each                 | -            | 2   | 8   |
| Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XÍV @ /10/ each                            |              | 8   | 13  |
| Aitareva Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ each        |              | 3   | 2   |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                                | 200          | 0   | 10  |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III—XIII @ /10/ each            |              | 6   |     |
| Brahma Sútras, (English) Fasc. I                                        | 1            | 1   | 1   |
| Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                               | -            | *   | 1   |
| Brihad Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. VI, VII & IX @ /10/ each       |              | 1   | 67  |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /10/ each                                | 100          | 4   | b   |
| Brihat Samhitá, (Sans.) Fasc. I—III, V—VII @ /10/ each                  |              | -   | m   |
| Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II—III @ /10/ each          | 983          | 9   | ı,  |
| Chaturvarga Chintámani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1—11; II, 1—25; 1        | ***          | 100 | 8   |
| 1—11, @/10/ each Fasc                                                   |              | 20  |     |
|                                                                         |              | 29  |     |
| Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                                |              | 0   | ı.  |
| Daśa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                              |              | 1   | ш   |
| Gopatha Bráhmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /10/ each             |              |     | ш.  |
| Gobhiliya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /10/ each                 | **           | 7   | 8   |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @ /10/ each                      |              | 1   | В   |
| Kátantra, (Sans ) Fasc. I-VI @ 1/each                                   |              | 6   | - 6 |
| Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—XIII @ 1/each                     |              | 13  |     |
| Kál Madhab, (Sans.) Fasc. I                                             |              | 0   | H   |
| Lalita Vistara, (Sans.) Fasc. I—VI @ /10/ each                          |              | 3   | 11  |
| Ditto (English) Fasc. I—II @ 1/ each                                    |              | 2   |     |
| Maitri Upanishad, (Sans. & English) Fasc. I—III (in one volume)         |              | 1   | W   |
| Mímámsá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVIII @ /10/ each                     | -            | 10  | o.  |
| Márkandeya Purána, (Sans.) Fasc. IV—VII @ /10/ each                     | -            | 2   | œ   |
| Nrisimha Tapani, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                        |              | 1   | B۲  |
| Nirukta, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II, Fasc. 1 & 6, @/10/each Fas |              | 7   |     |
| Nárada Pancharátra, (Sans.) Fasc. IV @ /10/ each                        | 36           | 0   | 1/  |
|                                                                         | Mark Control |     |     |

(Continued on third page of cover.)

| Narada Smriti (Sans.) Fasc. I Rs.                                                                                     | 0        | 10       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Nyáya Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @ /10/ each                                                                    | 1        | 4        |
| Nítisára, or, The Elements of Polity, By Kámandaki, (Sans.) Fasc. II—V                                                | 2        | . 8      |
| Parisishtaparvana (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each Piñgala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each             | 1        | 14<br>14 |
| Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                        | 3        | 2        |
| Ditto (English) Fasc. I                                                                                               | ĭ        | ō        |
| Páli Grammar, (English) Fasc. I and II @ /10/ each                                                                    | 1        | 4        |
| Prákrita Lakshaṇam, (Sans.) Fasc. I                                                                                   | 1        | 8        |
| Parásara Smriti (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                       | 1<br>6   | 14<br>4  |
| Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I—X @ /10/ each Ditto Kśvalśyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ each             | 6        | 14       |
| Ditto Asvaisyana, (Sans.) Fasc. I—IX @/10/each Ditto Látyáyana (Sans.) Fasc. I—IX @/10/each                           | 5        | 10       |
| Ditto Sankhyana Fasc. I. (Sans.)                                                                                      | 0        | 10       |
| Sáma Veda Samhitá, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1—10; II, 1—6; III, 1—7;                                                    |          | _        |
| IV, 1-6; V, 1-8, @ /10/ each Fasc                                                                                     | 23       | 2        |
| Sáhitya Darpana, (English) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                     | 2<br>1   | 8<br>4   |
| Sánkhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /10/ each Súrya Siddhánta, (Sans.) Fasc. IV                   | ò        | 10       |
| Sarva Darsana Sangraha, (Sans.) Fasc. II                                                                              | ŏ        | 10       |
| Sankara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @ /10/ each                                                                  | 1        | 4        |
| Sáfikhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III                                                                      | 0        | 10       |
| Sankhya Sara, (Sans.) Fasc. I                                                                                         | 0        | 10       |
| Susruta Samhita, (Eng.) Fasc. I and II @ 1/each                                                                       | 2        | .0       |
| Taittiriya Aranya Fasc. I—XI @ /10/ each Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. I—XXIV @ /10/ each                              | 6<br>15  | 14       |
| Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. I—XXIV @ /10/ each Ditto Samhitá, (Sans.) Fasc I—XXXIII @ /10/ each                      | 20       | 10       |
| Ditto Prátisákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                    | ĩ        | 14       |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III @ /10/ each                                                   |          | 4        |
| Ditto Aitareya Svetásvatara Kena Isá Upanishads, (English) Fasc.                                                      |          |          |
| I and Π @ /10/ each                                                                                                   | 1        | 4        |
| Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /10/ each                                                                      | 11       | 14       |
| Tatta Chintamony, Fasc. I & II (Sans.) @ /10/ each                                                                    | 1        | 4<br>14  |
| Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. II—XII @ /10/ each Váyu Puráṇa, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1—6; Vol. II, Fasc. 1—5, @ /10/ | 6        | 14       |
| each Fasc.                                                                                                            | 6        | 14       |
| Vishņu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @/10/each                                                                           | 1        | 4        |
| Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I-V @ /14/ each                                                      | 4        | 6        |
| The same, bound in cloth                                                                                              | 5        | 2        |
| Arabic and Persian Series.                                                                                            |          |          |
| 'Alamgirnamah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /10/ each                                                            | 8        | 2        |
| Kín-i-Akbarí, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each                                                                          | 27       | 8        |
| Ditto (English) Vol. I (Fasc. I—VII)                                                                                  | 12       | •        |
| Akbarnámah, with Index, (Text) Fasc. I—XXX @ 1/4 each Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /10/ each         | 37<br>11 | 8<br>14  |
| Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to., thick paper,                                                 | **       | 13       |
| @ 4/12; thin paper                                                                                                    | 4        | 8        |
| Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I-XXI @                                                      |          |          |
| 1/4 each                                                                                                              | 26       | 4        |
| Farhang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each                                                                      | 17       | 8        |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV @                                                  | •        | ^        |
| /12/ each                                                                                                             | 8<br>5   | 0<br>10  |
| Futúh-ul-Shám Waqídí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each Ditto Kzádí, (Text) Fasc. I—IV @ /10/ each                        | 2        | 8        |
| Haft Asman, History of the Persian Mansawi. (Text) Fasc. I                                                            | ĩ        | ő        |
| Haft Asmán, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I History of the Caliphs, (English) Fasc. I—VI @ 1/each       | 6        | Ŏ        |
| Igbálnámah-i-Jahángírí. (Text) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                | 1        | 14       |
| Isabáh, with Supplement, (Text) 37 Fasc. @/12/each                                                                    | 27       | 12       |
| Maghází of Wáqidi, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                       | 3        | 2        |
| Muntakhab-ul-Tawarikh, (Text) Fasc. I—XV @ /10/ each                                                                  | 9        | 6        |
| Muntakhab-ul-Tawarikh (English) Vol. II, Fasc. I & II @ 1/ each                                                       | 2        | 0        |

|     | Muntakhab-ul-Lubab, (Text) Fasc. 1—XVIII @ /10/ each, and Fasc.                                                                                                                                         | 1   | -   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|     | XIX with Index @ /12/                                                                                                                                                                                   | 12  | 0   |
|     | Mu'ásir-i-'Alamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                                                                                      | 3   | 12  |
|     | Nukhbat-ul-Fikr, (Text) Fasc. I                                                                                                                                                                         | 0   | 10  |
|     | Nizámí's Khiradnámah-i-Iskandarí, (Text) Fasc. I and II @ 1/ each                                                                                                                                       | 2   | 0   |
|     | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement,                                                                                                                                 | 8   | 12  |
|     | (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/4 each Tabaqát-i-Náşirí, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each                                                                               | 3   | 2   |
|     | Tabaqat-1-Naşiri, (Text) Fasc. 1—V (@/10/ each                                                                                                                                                          | 14  | o   |
|     | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each                                                                                                                                                                   | 4   | . 6 |
|     | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /10/ each Táríkh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each Wís o Rámín, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each  Zeferramah Fasc I | 5   | 10  |
|     | Wis o Rámín. (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                                                                               | 3   | 2   |
|     | Zafarnamah, Fasc. I                                                                                                                                                                                     | 0   | 10  |
|     | Zafarnaman, Fasc. 1                                                                                                                                                                                     |     | 10  |
|     | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                                                                                         |     |     |
|     | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII, IX to XI; Vols. XIII and XVII, and                                                                                                                                       |     |     |
| 1.  | Vols. XIX and XX @/10/ each Rs.                                                                                                                                                                         | 80  | 0   |
|     | Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                                                                                            | 5   | 0   |
| 2.  | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per                                                                                                                                  |     | 980 |
| 4.  | No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.                                                                                                                                                                |     |     |
| 3.  | JOHENAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846                                                                                                                                |     |     |
|     | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Sub-                                                                                                                                    |     |     |
|     | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7),                                                                     |     |     |
|     | 1857 (6), 1858 (5), 1801 (4), 1804 (5), 1805 (8), 1800 (7), 1807 (6),                                                                                                                                   |     |     |
|     | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6),                                                   |     |     |
|     | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6),                                                                                                                              |     |     |
|     | 1883 (5), 1884 (6), @ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to                                                                                                                                    |     |     |
|     | Non-Subscribers.                                                                                                                                                                                        |     |     |
|     | N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.                                                                                                                          |     |     |
|     | Centenary Review of the Researches of the Society from 1784—1883                                                                                                                                        | 5   | 0   |
|     | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra                                                                                                                                     |     |     |
|     | No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                                                                                                 | 2   | 0   |
|     | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society                                                                                                                                   |     |     |
|     | (Extra No., J. A. S. B., 1868)                                                                                                                                                                          | 2   | 0   |
|     | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.,                                                                                                                                       | 100 | ALL |
|     | J. A. S. B., 1875)                                                                                                                                                                                      | 4   | 0   |
|     | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II,                                                                                                                                   | 50  | 100 |
|     | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                                                                                                | 4   | 0   |
|     | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M.                                                                                                                                        |     |     |
|     | L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                                                                                 | 4   | 0   |
|     | Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson,<br>Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                              | 2   | 0   |
|     | Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).                                                                                                                                    | 4   | 0   |
| 5.  | Anis-ul-Musharrihi                                                                                                                                                                                      | 3   | 0   |
| 6.  | Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                                                                                                          | 2   | 0   |
| 8.  | Catalogue of the Library of the Asiatic Society, Bengal                                                                                                                                                 | 3   | 8   |
| 9.  |                                                                                                                                                                                                         |     |     |
|     | W. Taylor                                                                                                                                                                                               | 2   | 0   |
| 10. |                                                                                                                                                                                                         | i   | 8   |
| 11. | Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo                                                                                                                                                    | 1   | 0   |
| 12. |                                                                                                                                                                                                         | 32  | 0   |
| 13. |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 0   |
| 14. | Khizánat-ul-'ilm                                                                                                                                                                                        | 4   | 0   |
| 15. | Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                                                                                                               | 40  | 0   |
| 16. | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera,                                                                                                                                            |     |     |
|     | Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each                                                                                                                                                      |     | 0   |
| 17. | Purana Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                                                                                                        | 1   | 0   |
| 18. |                                                                                                                                                                                                         |     | 0   |
| 19. | Dill. Chamber                                                                                                                                                                                           |     | 0   |
| 20. | Ditto Grammar                                                                                                                                                                                           | 8   | 0   |
| 21. | Vuttodaya, editedby LtCol. G. E. Fryer                                                                                                                                                                  | 2   | 0   |
|     | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I-XIX @ 1/ each                                                                                                                                                  | 10  | 7   |
|     | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                               | 19  | 0   |
|     |                                                                                                                                                                                                         |     |     |





# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 561.



# चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

RT

HEMADRI.

EDITED BY

PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—PABT I. PARISESHAKHAŅŅA FASCICULUS XIII.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.



AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

### AND OBTAINABLE FROM

### THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

### Sanskrit Series.

| Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /6/ each                     | Rs.  | 1  | 14 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
| Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—IV @ /6/ each                    |      | 1  | 8  |
| Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /6/ each                               |      | 5  | 4  |
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /6/ each           |      | 1  | 14 |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                                  |      | 0  | 6  |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III—XIII @ /6/ each               |      | 4  | 2  |
| Brahma Sútras, (English) Fasc. I                                          |      | 0  | 12 |
| Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /6/ each                                  |      | 3  | 0  |
| Brihad Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. VI, VII & IX @ /6/ each          |      | 1  | 2  |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /6/ each                                   |      | 0  | 12 |
| Brihat Samhitá, (Sans.) Fasc. I—III, V—VII @ /6/ each                     |      | 0  | 12 |
| Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II—III @ /6/ each             |      | 0  | 12 |
| Chaturvarga Chintámani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1-11; II, 1-25;            | III, |    |    |
| 1—11, @ /6/ each Fasc                                                     |      | 18 | 0  |
| Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                                  |      | 0  | 6  |
| Daśa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                                 |      | 1  | 2  |
| Gopatha Bráhmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /6/ each                |      | 0  | 12 |
| Gobhilíya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /6/ each                    |      | 4  | 8  |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @ /6/ each                         |      | .1 | 2  |
| Kálamádhab, Fasc. I and II @ /6/                                          |      | 0  | 12 |
| Kátantra, (Sans ) Fasc. I-VI @ /12/ each                                  |      | 4  | 8  |
| Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—XIII @ /12/ each                    |      | 9  | 12 |
| Kurma Puran, Fasc. I                                                      |      | 0  | 6  |
| Lalita Vistara, (Sans.) Fasc. I—VI @ /6/ each                             |      | 2  | 4  |
| Ditto (English) Fasc. I—II @ /12/ each                                    |      | 1  | 8  |
| Maitri Upanishad, (Sans. & English) Fasc. I—III (in one volume)           |      | 1  | 2  |
| Manutika Sangraha, Fasc. I                                                |      | 0  | 6  |
| Mímámsá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVIII @ /6/ each                        |      | 6  | 6  |
| Márkandeya Purána, (Sans.) Fasc. IV-VII @ /6/ each                        |      | 1  | 8  |
| Nrisimha Tápaní, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                           |      | 1  | 2  |
| Nirukta, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II, Fasc. 1-6, Vol. III, Fasc. 1 | L-6, |    |    |
| @ /6/ each Fasc                                                           |      | 5  | 8  |
| Nárada Pancharátra, Sans.) Fasc. IV @ /6/ each                            |      | 0  | 6  |
| Continued on third or or of some 1                                        |      |    |    |

| Narada Smriti, Pasc. 1                                                                                           | 0 6          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nyaya Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @ /6/ each                                                                | 0 12         |
| Nítisára, or The Elements of Polity, By Kámandaki, (Sans.) Fasc. II—V                                            |              |
| @/6/ each                                                                                                        | 1 8          |
| Parisishtaparvan (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                                                                  | 1 2          |
| Pingala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                                                           | 1 2          |
| Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                    | 1 14         |
| Ditto (English) Fasc. I                                                                                          | 0 12         |
| Páli Grammar, (English) Fasc. I and II @ /6/ each                                                                | 0 12         |
| Prákrita Lakshanam, (Sans.) Fasc. I                                                                              | 1 8          |
| Parásara Smriti (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                                                                   | 1 2          |
| Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I—XII @ /6/ each                                                        | 4 8          |
| Ditto Aśvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /6/ each                                                                  | 4 2          |
| Ditto Lityayana (Sans.) Fasc. I—IX @ /6/ each                                                                    | 3 6          |
| Ditto Sánkháyana (Sans.) Fasc. I—II @ /6/ each                                                                   | 0 12         |
| Sáma Veda Samhitá, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1—10; II, 1—6; III, 1—7;                                               |              |
| IV, 1-6; V, 1-8, @ /6/ each Fasc                                                                                 | 13 14        |
| Sahitya Darpana, (English) Fasc. I—IV @ /6/ each                                                                 | 1 8          |
| Sankhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /6/ each                                                 | 0 12         |
| Súrya Siddhánta, (Sans.) Fasc. IV                                                                                | 0 6          |
| Sarva Darsana Sangraha, (Sans.) Fasc. II                                                                         | 0 6          |
| Sankara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @ /6/ each                                                              | 0 12         |
| Sánkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III                                                                  | 0 6          |
| Sánkhya Sára, (Sans.) Fasc. I                                                                                    | 0 6          |
| Suśruta Samhitá, (Eng.) Fasc. I and II @ /12/ each                                                               | 1 8          |
| Taittiriya Kranya Faec. I—XI @ /6/ each                                                                          | 4 2          |
| Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc I—XXIV @ /6/ each                                                                    | 9 0          |
| Ditto Samhitá, (Sans.) Fasc I—XXXIII (v /6/ each                                                                 | 12 6         |
| Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                                                                | 1 2          |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III @ /6/ each                                               | 0 12         |
| Ditto Aitareya Svetásvatara Kena Isá Upanishads, (English) Fasc.                                                 | 0 10         |
| I and II @ /6/ each                                                                                              | 0 12         |
| Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /6/ each                                                                  | 7. 2         |
| Tattva Chintámani, Fasc. I—III (Sans.) @ /6/ each                                                                | 1 2          |
| Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. III—XII @ /6/ each                                                               | 3 12         |
| Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II, Fasc. 1-6, @ /6/                                                | 4 0          |
| each Fasc                                                                                                        | 4 8          |
| Vishņu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @ /6/ each                                                                     | 0 12<br>0 12 |
| Vivadratnaker, Fasc. I and II @ /6/                                                                              | _            |
| Vrihannaradiya Puran, Fasc. I                                                                                    | 0 6<br>4 6   |
| Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I-V @ /14/ each                                                 |              |
| The same, bound in cloth                                                                                         | 5 2          |
| Arabic and Persian Series.                                                                                       |              |
| 'Alamgirnámah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /6/ each                                                        | 4 14         |
| Kín-i-Akbarí, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/ each                                                                      | 22 0         |
| Ditto (English) Vol. I (Fasc. I—VII)                                                                             | 12 4         |
| Akbarnamah, with Index, (Text) Fasc. I—XXX @ 1/ each                                                             | 30 0         |
| Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /6/ each                                                           | 7 2          |
| Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to., thick paper,                                            |              |
| @ 4/12; thin paper                                                                                               | 4 8          |
| Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XXI @                                                 |              |
| 1/ each                                                                                                          | 21 0         |
| Farhung-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/each                                                                   | 14 0         |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV @                                             |              |
| /12/ each                                                                                                        | 3 0          |
| Futúh-ul-Shám Waqidi, (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each                                                               | 3 6          |
| Ditto Azádí, (Text) Fasc. I—IV @ /6/ each                                                                        | 1 8          |
| Haft Asman, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc I History of the Caliphs. (English) Fasc. I—VI @ /12/each | 1 1.2        |
| History of the Caliphs. (English) Fasc. 1—V1 @ /12/ each                                                         | 4 8          |
| Iqbainamah-i-Jahangiri, (Text) Fasc. I—111 @ /6/ each Isabah, with Supplement, (Text) 37 Fasc. @ /12/ each       | 1 2          |
| Isabáh, with Supplement, (Text) 37 Fasc. @/12/each                                                               | 27 12        |
| Maghází of Wáqidí, (Text) Fasc. IV @ /6/ each                                                                    | 1 14         |
| Muntakhab-ul-Tawarikh, (Text) Fasc. I—XV @ /6/ each                                                              |              |
| Muntakhab-ul-Tawarikh (English) Vol. II, Fasc. I & II @ /12/ each                                                | 5 10<br>1 8  |

|            | Muntakhab-ul-Lubáb, (Text) Fasc. I—XVIII @ /6/ each Rs.                                                                             | 7  | 2    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|            | Mu'áşir-i-'Alamgirí (Text), Fasc. I—VI @ /6/ each                                                                                   | 2  | 4    |
|            | Nukhbat-ul-Fikr, (Text) Fasc. I                                                                                                     | 0  | 6    |
|            | Nizami's Khiradnamah-i-Iskandari, (Text) Fasc. I and II @/12/each                                                                   | 1  | 8    |
|            | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement,                                                             | -  | 0    |
|            | (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/ each                                                                                                 | 7  | 14   |
|            | Tabaqát-i-Náṣirí, (Text) Fasc. I—V @ /6/ each Ditto (English) Fasc. I—XIV @ /12/ each                                               | 10 | 8    |
|            | Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /6/ each                                                                                 | 2  | 10   |
|            | Tárikh-i-Baihagí, (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each                                                                                      | 3  | 6    |
|            | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—V @/6/each                                                                                              | 1  | 14   |
|            | Zafarnamah, Fasc. I—III @ /6/ each                                                                                                  | 1  | 2    |
|            |                                                                                                                                     |    |      |
|            | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                     |    |      |
| 1.         | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII, IX to XI; Vols. XIII and XVII, and                                                                   | -  |      |
|            | Vols. XIX and XX @ /10/ each Rs.                                                                                                    |    | 0    |
|            | Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                        | 0  | 0    |
| 2.         | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per No.; and from 1870 to date @ /6/ per No.                     |    |      |
| 0          | JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846                                                            |    |      |
| 3.         | (5) 1847 (12) 1848 (12) 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Sub-                                                                   |    |      |
|            | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7), |    |      |
|            | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6),                                                               |    |      |
|            | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875                                                          |    |      |
|            | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6),                                                          |    |      |
|            | 1883 (5), 1884 (6), @ 1/ per No. to Subscribers and @ 1/8 per No. to                                                                |    |      |
|            | Non-Subscribers.                                                                                                                    |    |      |
|            | N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.                                                      |    |      |
|            | Centenary Review of the Researches of the Society from 1784-1883                                                                    | 3  | 0    |
|            | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra                                                                 |    |      |
|            | No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                             | 1  | 8    |
|            | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society                                                               | -  | -    |
|            | (Extra No., J. A S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.,                                     | 1  | 8    |
|            | J. A. S. B., 1875)                                                                                                                  | 2  |      |
|            | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II.                                                               |    |      |
|            | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                            | 3  | 0    |
|            | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M.                                                                    |    |      |
|            | L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                             | 3  | 0    |
|            | Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson,                                                            |    |      |
|            | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                      | 1  | 8    |
|            | Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)                                                                 | 3  | 0    |
| 5.         | Anis-ul-Musharrihi                                                                                                                  | 3  | 0    |
| 6          | Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                                      | 2  | 0    |
| 8.         | Catalogue of the Library of the Asiatic Society, Bengal                                                                             | 3  | 8    |
| 9.         | Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev. W. Taylor                                                         | 0  |      |
| 10.        | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis                                                                          | 2  | . 0  |
| 11.        | Iştiláhát-uş-Şúfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                                               | î  | 0    |
| 12.        | Inayah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each                                                                    | 32 | - 0  |
| 13.        | Jawami-ul-'ilm ir-riyazı, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I                                                                     | 2  | 0    |
| 14.        | Khizánat-ul-'ilm                                                                                                                    | 4  | 0    |
| 15.        | Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                                           | 40 | 0    |
| 16.        | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera,                                                                        |    |      |
|            | Parts I-II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each                                                                                  | 12 | (    |
| 17.        | Purana Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                                    | 1  | (    |
| 18.        | Sharaya-ool-Islam                                                                                                                   | 4  | . (  |
| 19.<br>20. | Ditto Gramman                                                                                                                       | 10 | -    |
| 21.        | Ditto Grammar<br>Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                            | 8  | -    |
|            |                                                                                                                                     | 2  | -    |
|            | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I-XX @ 1/ each                                                                               | 20 | 1000 |
|            | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                           | 5  |      |
|            |                                                                                                                                     |    |      |



ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

New Series, No. 579.

19 1887



# चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

BY

HEMADRI.

EDITED BY

PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA.

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—Part I.
PARISESHAKHANDA
FASCICULUS XIV.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ABIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO.
57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

### Sanskrit Series.

| Atharvana Upanishad, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /6/ each                      | Rs.  | 1        | 14  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|
| Agni Purana, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /6/ each                               |      | 5        | 4   |
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /6/ each           |      | 1        | 14  |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                                  |      | 0        | 6   |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III—XIII @ /6/ each               |      | 4        | 2   |
| The Asvavaidyaka, Fasc. I                                                 |      | 0        | 6   |
| Brahma Sútra, (English) Fasc. I                                           |      | 0        | 12  |
| Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /6/ each                                  | 4.   | 3        | 0   |
| Brihad Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. VI, VII & IX @ /6/ each          |      | 1        | 2   |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /6/ each                                   |      | 0        | 12  |
| Brihat Samhitá, (Sans.) Fasc. I—III, V—VII @ /6/ each                     | -    | 2        | 4   |
| Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II—III @ /6/ each             |      | 0        | 12  |
| Chaturvarga Chintámani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1-11; II, 1-25;            | III, |          |     |
| 1-14, @ /6/ each Fasc                                                     |      | 18       | 12  |
| Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                                  |      | 0        | 6   |
| Gopatha Bráhmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /6/ each                |      | 0        | 12  |
| Gobhilíya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /6/ each                    |      | 4        | 8   |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @ /6/ each                         |      | 1        | 2   |
| Kálamádhaba, Fasc. I and II @ /6/                                         |      | 0        | 12  |
| Kátantra, (Sans ) Fasc. I-VI @ /12/each                                   |      | 4        | 8   |
| Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—XIII @ /12/ each                    |      | . 9      | 12  |
| Kúrma Purana, Fasc. I                                                     |      | 0        | 6   |
| Lalita-Vistara, (English) Fasc. I—III @ /12/ each                         |      | 2        | 4   |
| Manutiká Sangraha, Fasc. I                                                |      | 0        | 6   |
| Mímámsá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVIII @ /6/ each                        |      | 6        | 6   |
| Márkandeya Purána, (Sans.) Fasc. IV-VII @ /6/ each                        |      | 1        | 8   |
| Nrisimha Tápaní, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                           |      | 1        | 2   |
| Nirukta, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II, Fasc. 1-6, Vol. III, Fasc. 1 |      |          |     |
| @ /6/ each Fasc                                                           |      | 6        | 0   |
| Nárada Smriti, Fasc. I and II @ /6/                                       |      | 0        | 12  |
| Nyáya Darsana, (Sans.) Fasc. III                                          | 1370 | 0        | 6   |
| Nítisára, or The Elements of Polity, By Kámandaki, (Sans.) Fasc. Il       | I-V  | The same | 200 |
| @/6/each                                                                  | GE I | 1        | 10  |
| (Continued in third man of some I                                         |      |          | -   |

| Parisishtaparvan (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each R                                                     | 8.  | 1          | :   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|
| Pingala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                                                | • • | 1          |     |
| Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I—VI @ /6/ each                                                        | • • | 2          |     |
|                                                                                                       | • • | 0          | 12  |
|                                                                                                       | ٠.  | 0          | 13  |
|                                                                                                       | • • | 1          |     |
| Parásara Smriti (Sans.) Fasc. I—V @ /6/ each                                                          | • • | 1          | 14  |
| Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I—XII @ /6/ each                                             | • • | 4          |     |
| Ditto Kśvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /6/ each                                                       | • • | 4          | 3   |
|                                                                                                       | • • | 8          |     |
|                                                                                                       | •   | 0          | 12  |
| Sáma Veda Samhitá, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1—10; II, 1—6; III, 1—7                                     |     | 10         | ٠.  |
| Sibiles Domes (Fraile) Frant IV O (0)                                                                 | • • | 13         | 14  |
| Simbles Antonione of Profile (Profile) Profile Tour Strategy (Alexander)                              | •   | 0          | 12  |
| Same Danione Sammaha (Sama) Francis                                                                   | •   | ŏ          |     |
| Sunham Viiava (Sana) Fora II and III @ /8/ anah                                                       | •   | ŏ          | 19  |
| Sánbhua Dangahana Dháshua (Fraigh) Fana III                                                           |     | ŏ          | -7  |
| Simbles Cina (Come) Toro T                                                                            |     | ŏ          | ì   |
| Submite Sombit! (Frank Frank II C) /10/ and                                                           |     | ĭ          | È   |
| Taittiriya Kranya Fasc. I—XI @ /6/ each                                                               |     | 4          | 2   |
| Ditto Dribmone (Come) Free I VVIV @ /C/ orch                                                          |     | 9          | ā   |
|                                                                                                       |     | 12         | e   |
| Ditto Deftiffice (Some ) From I III @ /6/ onch                                                        |     | 1          | 2   |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III @ /6/ each                                    | i   | 0          | 1   |
| Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /6/ each                                                       |     | 7          | 2   |
|                                                                                                       |     | 1          | 8   |
| Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. III—XII @ /6/ each                                                    | •   | 3          | 12  |
| Uvásagadasáo, Fasc. I and II @/12/                                                                    |     | 1          | 8   |
| Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1—6; Vol. II, Fasc. 1—6, @ /6                                      | 3/  |            |     |
| each Fasc.                                                                                            | ٠   | 4          | 8   |
|                                                                                                       | •   | 0          | 12  |
| Vivádáratnákar, Fasc. I and II @ /6/                                                                  | •   | 0          | 12  |
| Vrihannáradiya Purána, Fasc. I                                                                        | ٠   | 0          | 6   |
| Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I—V @ /14/ each .                                    |     | 4          | 6   |
| The same, bound in cloth                                                                              | •   | 5          | 2   |
|                                                                                                       |     |            |     |
| Arabic and Persian Series.                                                                            |     |            |     |
|                                                                                                       |     |            |     |
| 'Alamgirnámah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /6/ each                                             |     | 4          | 14  |
| Kin-i-Akbari, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/ each                                                           |     | <b>2</b> 2 | 0   |
| Ditto (English) Vol. I (Fasc. I—VII)                                                                  |     | 12         | 4   |
| Akbarnamah, with Index. (Text) Fasc. I—XXXVI @ 1/each                                                 | •   | <b>36</b>  | 0   |
| Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /6/ each .                                              | •   | 7          | - 2 |
| Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to., thick paper                                  | г,  |            | _   |
| @ 4/12; thin paper                                                                                    | •   | 4          | 8   |
| Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XXI                                        |     | ٠.         |     |
| 1/ each                                                                                               |     | 21         | 0   |
| Farhang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/each                                                        |     | 14         | 0   |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—IV                                    | -   | 3          | 0   |
| /12/ each Futúh-ul-Shám Waqidi. (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each                                          |     | 3          | ő   |
|                                                                                                       |     | ì          | 6   |
| Ditto Azádi, (Text) Fasc. I—IV @ /8/ each Haft Asmán, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I . |     | i          | 18  |
| History of the Caliphs, (English) Fasc. I—VI @ /12/ each                                              |     | i          | 2   |
| Iqbálnámah-i-Jahángírí, (Text) Fasc. I—III @ /6/ each                                                 |     | ĩ          | 8   |
| Isabáh, with Supplement, (Text) 40 Fasc. @ /12/ each                                                  |     | 80         | 2   |
| Maghází of Wáqidí, (Text) Fasc. I-V @ /6/ each                                                        |     | 1          | 10  |
| Muntakhab-ul-Tawarikh, (Text) Fasc. I—XV @ /6/ each                                                   |     | 5          | 14  |
| Muntakhab-ul-Tawarikh (English) Vol. II, Fasc. I—IV @ /12/ each .                                     |     | 3          | 0   |
| Muntakhab-ul-Lubáb, (Text) Fasc. I—XVIII @ /6/ each                                                   |     | 7          | 2   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0    | 100       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|       | Mu'ásir-i-'Alamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /6/ each Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 2  | 2         |
|       | at 111 -4 -1 Film /Towt) Fogo I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0    | 6         |
|       | Nigemi's Khiradnamah-1-18kandari, (Text) Pasc. I and II (@ /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 8         |
|       | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|       | (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7    | 0         |
|       | Tabagát-i-Násirí, (Text) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 14        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10   | 8         |
|       | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | 10        |
|       | Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |
|       | Táríkh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    | 6         |
|       | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 14        |
|       | Zafarnámah, Fasc. I—V @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 14        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |
|       | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |
| 3.5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.   |           |
| 1.    | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII, IX to XI; Vols. XIII and XVII, and Vols. XIX and XX @ /10/ each Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80   |           |
|       | Total Annual Control of the Control   |      | 0         |
|       | Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5    | 0         |
| 2.    | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| 11738 | No: and from 1870 to date @ /6/ per No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
| 3.    | Journay of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |
|       | (5) 1847 (12), 1848 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |
|       | bers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |
|       | Ders and (1) per (5) 1861 (4) 1864 (5) 1865 (8) 1866 (7) 1867 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |
|       | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6), 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |
|       | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8), 1873 (8 |      |           |
|       | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |
|       | 1883 (5), 1884 (6), @ 1/ per No. to Subscribers and @ 1/8 per No. to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |
|       | Non-Subscribers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |
|       | N R The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |
|       | Centenary Review of the Researches of the Society from 1784—1883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    | 0         |
|       | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |
|       | No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | 8         |
|       | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    |           |
|       | Theopard's Catalogue of Teptites in the Massault of the Massau  | 1    |           |
|       | (Extra No., J. A S. B., 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100  |           |
|       | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | Section 1 |
| 100   | J. A. S. B., 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | 0         |
|       | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23   |           |
|       | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3    | 0         |
|       | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |
|       | I. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    | 0         |
|       | Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |
|       | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 8         |
|       | Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | 0         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |
| 5.    | Anis-ul-Musharrahin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | 0         |
| 6     | Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 0         |
| 8.    | Catalogue of the Library of the Asiatic Society, Bengal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    | 8         |
| 9.    | Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |
|       | W Taylor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    | 0         |
| 10.   | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 8         |
| 11.   | Iştiláhát-uş-Şúfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 0         |
| 12.   | Inayah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 0         |
|       | Jawami-ul-'ilm ir-riyazı, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 0         |
| 13.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 0         |
| 14.   | Khizanat-ul-'ilm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  |           |
| 15.   | Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40   | 0         |
| 16.   | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    |           |
|       | Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12   | 0         |
| 17.   | Purana Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 0         |
| 18.   | Sharaya-ool-Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 0         |
| 19.   | Tibetan Dictionary by Csoma de Körös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10   | 0         |
| 20.   | Ditto Grammar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8    | 0         |
| 21.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9    | - 0       |
| -4.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200  | -         |
|       | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I-XX @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80   |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 0         |
|       | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 0         |
| N     | J.B. All Cheques, Money Orders &c. must be made payable to the "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crea | surer     |
|       | atic Society" only.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 100       |
| Aldi  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |



# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 594.



# चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

HEMADRI.

EDITED BY

PAŅDITA YOGESVARA SMŖITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—PART I.
PARISESHAKHANDA
FASCICULUS XV.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.



AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

#### AND OBTAINABLE FROM

### THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

### BIBLIOTHECA INDICA.

### Sanskrit Series.

| Atharvana Upanishad, (Sanskrit) Fasc. I—V @ /6/ each                    | Rs.                                     | 1   | 14   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|
| Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /6/ each                             | • •                                     | 5   | 4    |
| Aitareva Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /6/ each         | • •                                     | 1   | 14   |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                                |                                         | O   | 6    |
| Aphorisms of the Vedanta. (Sans.) Fasc. III—XIII @ /6/ cach             | • •                                     | 4   | 2    |
| The Asvavaidyaka, Fasc. I—III                                           | • •                                     | ī   | 2    |
| Asvalayana Grihya Sutra, Fasc II—IV @ /6/                               | • •                                     | ī   | 2    |
| Brahma Sútra. (English) Fasc. I                                         | • •                                     | Ō   | 12   |
| Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /6/ each                                |                                         | 3   | -0   |
| Brihad Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. VI. VII & IX @ /6/ each        |                                         | ì   | 2    |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /6/ each                                 | •                                       | ē   | 12   |
| Brihat Sawhitá. (Sans.) Fasc. I—III. V—VII @ /6/ each                   | ••                                      | 2   | - 4  |
| Chaitanya-Chandrodaya Nataka, (Sans.) Fasc. II—III @ /6/ each           | ••                                      | ō   | 12   |
| Chaturvarga Chintamani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1-11; II, 1-25;          | III.                                    | •   |      |
| 1-15, @ /6/ each Fusc                                                   | •••                                     | 19  | 2    |
| Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. II                                | •                                       | Ü   | 6    |
| Dasarupa, Fasc. II and III @ /6/                                        | -                                       | ŏ   | 12   |
| Gopatha Bráhmana. (Sans. ) Fasc. I and II @ /6/ each                    | •••                                     | ŏ   | 12   |
| Gobbiliya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /6/ each                  | ••                                      | 4   | . 8  |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @ /6/ each                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | i   | . 3  |
| Kálamádhaba, Fasc. I and II @ /6/                                       | • • •                                   | ō   | 12   |
| Kátantra, (Sans ) Fasc. I-VI @ /12/each                                 |                                         | 4   | 8    |
| Kathá Sarit Súgara, (English) Fasc. I—XIII @ /12/each                   |                                         | 9   | 12   |
| Kaushitaki Brahmanapanishads Fasc. II                                   | •••                                     | ŏ   | 6    |
| Kúrma Purana, Fasc. I—11 @ /6/ each                                     | ••                                      | ŏ   | 12   |
| Lalitá-Vistara (Sans.) Fasc. II-VI. @ /6/                               | •                                       | ĭ   | 14   |
| Lalita-Vistara, (English) Fasc. I—III @ /12/ each                       |                                         | 2   | - 17 |
| Manutiká Sangraha, Fasc. I—II @ /6/ each                                |                                         | õ   | 12   |
| Mímámsá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVIII @ /6/ each                      |                                         | 6   |      |
| Markandeya Purana, (Sans.) Fasc. IV-VII (a /6/each                      | •••                                     | ĭ   |      |
| Nrisimha Tapani. (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                         | •••                                     |     | - 2  |
| Nirukta, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II, Fasc. 1-6; Vol. III, Fasc. | 1_6                                     | . • | 7    |
| Vol. IV, Fasc. 1 @ /6/ each Fasc.                                       |                                         | 7   |      |
| Nárada Smriti, Fasc. I and II @ /6/                                     | ••                                      | ó   | 36   |
| Nyaya Darsana, (Sans.) Fasc. III                                        | ••                                      | ŏ   | 12   |
| Nitisara, or The Elements of Polity, By Kamandaki, (Sans.) Fasc. I      | ı_;;                                    | U   | ,    |
| @ /6/ each                                                              | •                                       | 1   |      |
| Continued on third was a farmer                                         | ••                                      | •   |      |

| Narada Puncharatna, Fasc. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                              | ₹s.      | 0                                               | 6                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Parisishtaparvan (Sans.) Fasc. I—IV @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••                             | ••       | 1                                               | 8                                                 |
| Pingala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I—III @/6/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •                            | • •      | 1                                               | 2                                                 |
| Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I—VI @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••                             | • •      | 2                                               | 4                                                 |
| Ditto (English) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••                             | ••       | 0                                               | 12                                                |
| Páli Grammar, (English) Fasc. I and II @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                            | • •      | 0                                               | 12                                                |
| Prákrita Lakshanam, (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••                             | • •      | 1                                               | 8                                                 |
| Parásara Smriti (Sans.) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •                            | • •      | 1                                               | 14                                                |
| Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I—XII @ /6/ es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | • •      | 4                                               | 8                                                 |
| Ditto Aśvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /6/ eac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | ••       | 4                                               | 2                                                 |
| Ditto Látyáyana (Sans.) Fasc. I—IX @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | • •      | 3                                               | 6                                                 |
| Ditto Sánkháyana (Sans.) Fasc. I—III @/6/ ea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c <b>h</b>                     | • •      | 1                                               | 2                                                 |
| Sáma Veda Samhitá. (Sans.) Vols I, Fasc. 1-10; II, 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6; III <b>, 1</b> —            | 7;       |                                                 |                                                   |
| IV, $1-6$ ; V, $1-8$ , @ $6/6$ each Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •                            |          | 13                                              | 14                                                |
| Sáhitya Darpana, (English) Fasc. I—IV @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | • •      | 1                                               | 8                                                 |
| Sánkhya Aphorisms of Kapila. (English) Fasc. I and II @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /6/ each                       | • •      | 0                                               | 12                                                |
| Sarva Darsana Sangraha, (Sans.) Fasc. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••                             | • •      | 0                                               | 6                                                 |
| Sankara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | • •      | 0                                               | 12                                                |
| Sánkhya Pravachana Bháshya, Fasc. III (English preface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | only)                          |          | 0                                               | 6                                                 |
| Sánkhya Sára, (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | • •      | 0                                               | 6                                                 |
| Suśruta Samhitá, (Eng.) Fasc. I and II @ /12/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••                             |          | 1                                               | 8                                                 |
| Taittiriya Aranya Fasc. I—XI @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |          | 4                                               | 2                                                 |
| Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc I—XXIV @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ••                             |          | 9                                               | 0                                                 |
| Ditto Samhita, (Sans.) Fasc I-XXXIII @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••                             |          | 12                                              | 6                                                 |
| Ditto Prátisákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••                             | ••       | 1                                               | 2                                                 |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II @ /6/ eac                   | h        | 0                                               | 12                                                |
| Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |          | 7                                               | 2                                                 |
| Tattva Chintámani, Fasc. I—V (Sans.) @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••                             | ••       | i                                               | 14                                                |
| Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. III—XII @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••                             |          | 3                                               | 12                                                |
| Uvásagadasáo, Fasc. I and II @ /12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••                             | ••       | ĭ                                               | 8                                                 |
| Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1—6; Vol. II, Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1_6 @                          | /6/      | •                                               | •                                                 |
| each Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1—0, @                       |          | 4                                               | 8                                                 |
| Vishnu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ••                             | • •      | ŏ                                               | 12                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••                             | ••       | ĭ                                               | 8                                                 |
| Vivádáratnákar, Fasc. I—IV @ /6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •                            | ••       | ō                                               | 12                                                |
| Vrihannáradiya Purána, Fasc. I and II @ /6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /1.4 / anah                    | ••       |                                                 | 6                                                 |
| Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I-V @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /14/ each                      | ••       | 4                                               | 2                                                 |
| The same, bound in cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••                             | ••       | 5                                               | 2                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |          |                                                 |                                                   |
| Arabic and Persian Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |          |                                                 |                                                   |
| / / 1 11 7 1 / / / / 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                              |          |                                                 |                                                   |
| 'Alamgirnamah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | each                           | ••       | 4                                               | 14                                                |
| Ain-i-Akbari, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••                             | • •      | 22                                              | 0                                                 |
| Ditto (English) Vol. I (Fasc. I—VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •:                             | ••       | 12                                              | 4                                                 |
| Akbarnamah, with Index, (Text) Fasc. I—XXXVI @ 1/e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | each                           | ••       | 36                                              | 0                                                 |
| Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /6/ e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | ••       | 7                                               | 2                                                 |
| Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , thick pap                    | er,      |                                                 | _                                                 |
| @ 4/12; thin paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                            | ••       | 4                                               | 8                                                 |
| Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                                                 | _                                                 |
| 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | usc. I—XXI                     | <b>@</b> |                                                 | 0                                                 |
| Farhang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | usc. I—XXI                     | @        | 21                                              | _                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••                             | ::       | 21<br>14                                        | Ŏ                                                 |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••                             | ::       | 14                                              | 0                                                 |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••                             | ::       |                                                 |                                                   |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••                             | ::       | 14                                              | 0                                                 |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••                             | @        | 14                                              | 0                                                 |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) 1/12/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fasc. I—IV                     | <br>@    | 3 3                                             | 0                                                 |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) 1/12/each  Futúh-ul-Shám Waqídí. (Text) Fasc. I—IX @/6/each Ditto Azádí, (Text) Fasc. I—IV @/6/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fasc. I—IV                     | @        | 3<br>3<br>1                                     | 0<br>6<br>8<br>12<br>8                            |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) 1/12/each  Futúh-ul-Shám Waqidí. (Text) Fasc. I—IX @/6/each  Ditto Azádí. (Text) Fasc. I—IV @/6/each  Haft Asmán, History of the Persian Mansawi. (Text) Fasc  History of the Caliphs, (English) Fasc. I—VI @/12/eacl  Iobálnámah-i-Jahángírí. (Text) Fasc. I—III @/6/each                                                                                                                                                                                                               | Fasc. I—IV                     | @        | 3<br>3<br>1<br>0                                | 0<br>6<br>8<br>12                                 |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) 1/12/each  Futúh-ul-Shám Waqidí. (Text) Fasc. I—IX @/6/each  Ditto Azádí. (Text) Fasc. I—IV @/6/each  Haft Asmán, History of the Persian Mansawi. (Text) Fasc  History of the Caliphs, (English) Fasc. I—VI @/12/eacl  Iobálnámah-i-Jahángírí. (Text) Fasc. I—III @/6/each                                                                                                                                                                                                               | Fasc. I—IV                     | @        | 3<br>3<br>1<br>0<br>4                           | 0<br>6<br>8<br>12<br>8                            |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) 1/12/each  Futúh-ul-Shám Waqidí. (Text) Fasc. I—IX @/6/each  Ditto Azádí. (Text) Fasc. I—IV @/6/each  Haft Asmán, History of the Persian Mansawi. (Text) Fasc  History of the Caliphs, (English) Fasc. I—VI @/12/eacl  Iobálnámah-i-Jahángírí. (Text) Fasc. I—III @/6/each                                                                                                                                                                                                               | Fasc. I—IV                     | @        | 3<br>3<br>1<br>0<br>4<br>1                      | 0<br>6<br>8<br>12<br>8                            |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) 1/12/each  Futúh-ul-Shám Waqídí. (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each Ditto Azádí, (Text) Fasc. I—IV @ /6/ each Haft Asmán, History of the Persian Mansawi. (Text) Fasc History of the Caliphs, (English) Fasc. I—VI @ /12/eacl Iqbálnámah-i-Jahángirí, (Text) Fasc. I—III @ /6/ each Isabáh, with Supplement, (Text) 40 Fasc. @ /12/each Maghází of Wáqidí. (Text) Fasc. I—V @ /6/ each Muntakhab-ul-Tawárikh, (Text) Fasc. I—X V @ /6/ each                                                    | Fasc. I—IV                     | @        | 3<br>3<br>1<br>0<br>4<br>1<br>30                | 0<br>6<br>8<br>12<br>8<br>2                       |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) 1/12/each  Futúh-ul-Shám Waqídí. (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each Ditto Azádí, (Text) Fasc. I—IV @ /6/ each Haft Asmán, History of the Persian Mansawi. (Text) Fasc History of the Caliphs, (English) Fasc. I—VI @ /12/eacl Iqbálnámah-i-Jahángirí, (Text) Fasc. I—III @ /6/ each Isabáh, with Supplement, (Text) 40 Fasc. @ /12/each Maghází of Wáqidí. (Text) Fasc. I—V @ /6/ each Muntakhab-ul-Tawárikh, (Text) Fasc. I—X V @ /6/ each                                                    | Fasc. I—IV                     | @        | 3<br>3<br>1<br>0<br>4<br>1<br>30<br>1           | 0<br>6<br>8<br>12<br>8<br>2<br>0<br>14            |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) 1/12/each  Futúh-ul-Shám Waqídí. (Text) Fasc. I—IX @/6/each Ditto Azádí, (Text) Fasc. I—IV @/6/each Haft Asmán, History of the Persian Mansawi. (Text) Fasc History of the Caliphs, (English) Fasc. I—VI @/12/each Iqbálnámah-i-Jahángírí, (Text) Fasc. I—III @/6/each Isabáh, with Supplement, (Text) 40 Fasc. @/12/each Maghází of Wáqidí. (Text) Fasc. I—V @/6/each                                                                                                                   | Fasc. I—IV  c. I ch @/12/ each | @        | 3<br>3<br>1<br>0<br>4<br>1<br>30<br>1<br>5      | 0<br>6<br>8<br>12<br>8<br>2<br>0<br>14<br>10      |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) 1/12/each  Futúh-ul-Shám Waqídí. (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each Ditto Azádí, (Text) Fasc. I—IV @ /6/ each Haft Asmán. History of the Persian Mansawi. (Text) Fas History of the Caliphs, (English) Fasc. I—VI @ /12/eac Iqbálnámah-i-Jahángirí, (Text) Fasc. I—III @ /6/ each Isabáh, with Supplement, (Text) 40 Fasc. @ /12/each Maghází of Wáqidí. (Text) Fasc. I—V @ /6/ each Muntakhab-ul-Tawáríkh, (Text) Fasc. I—XV @ /6/ each Muntakhab-ul-Tawáríkh (English) Vol. II, Fasc. I—IV ( | Fasc. I—IV  c. I ch @/12/ each | @        | 3<br>3<br>1<br>0<br>4<br>1<br>30<br>1<br>5<br>3 | 0<br>6<br>8<br>12<br>8<br>2<br>0<br>14<br>10<br>0 |

|            | Mu'áṣir-i-'Alamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /6/ each Rs.                                                                                 |      | 4      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            | Nokhbat-ul-Fikr, (Text) Fasc. I<br>Nigámí's Khiradnámah-i-Iskandarí, (Text) Fasc. I and II @ /12/ each                                | 1    | 8      |
|            | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement                                                                |      |        |
|            | (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/ each                                                                                                   | 7    | 0      |
|            | Tabaqát-i-Násirí, (Text) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                                         | 1    | 14     |
|            | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ /12/ each Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /6/ each                                           | 10   | 10     |
|            | Tarikh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—VII @ /o/ each Tarikh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /o/ each                                        | 3    | 6      |
|            | Wis o Ramin, (Text) Fasc. I-V @ /6/ each                                                                                              | 1    | - 14   |
|            | Zafarnámah, Fasc. I—VI @ /6/ each                                                                                                     | . 2  | 4      |
|            |                                                                                                                                       |      |        |
|            | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                       |      |        |
| 1.         | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII, IX to XI; Vols. XIII and XVII, and                                                                     |      |        |
|            |                                                                                                                                       | . 80 | 0      |
| 2.         | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ pe                                                                 |      | 0      |
|            | No.; and from 1870 to date @ /6/ per No.                                                                                              |      |        |
| 3.         | JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846 (5), 1847 (12), 1848 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscri | 3    |        |
|            | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subscribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7)               |      |        |
|            | 1867 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6)                                                                  |      |        |
|            | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1874                                                            |      |        |
|            | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6)                                                             |      |        |
|            | 1883 (5), 1884 (6), 1885 (6) @ 1/per No. to Subscribers and @ 1/                                                                      | 3    |        |
|            | per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volume                            | 1    |        |
|            | Centenary Review of the Researches of the Society from 1784-1883                                                                      |      | 0      |
|            | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Extra                                                                   |      |        |
|            | No., J. A. S. B, 1864)                                                                                                                | . 1  | 8      |
|            | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society<br>(Extra No., J. A. S. B., 1868)                               |      | - 0    |
|            | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.                                                                      | 1    |        |
|            | J. A. S. B., 1875)                                                                                                                    | 3    | 0      |
|            | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II                                                                  |      |        |
|            | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)<br>Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by G. A. Grierson   | 3    | 0      |
|            | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                        | 1    | 8      |
|            | Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882).                                                                  | 3    | 0      |
| 5.         | Anis-ul-Musharrahin                                                                                                                   | 3    | 0      |
| 6.         | Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                                        | 2    | 0      |
| 8.<br>9.   | Catalogue of the Library of the Asiatic Society, Bengal Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rov              | 3    | 8      |
|            | W. Taylor                                                                                                                             | 2    | 0      |
| 10.        | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis                                                                            |      | 8      |
| 11.        | Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                                                 | 1    | 0      |
| 12.<br>13. | Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each Jawami-ul-'ilm ir-riyazi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I      | 32   | 0      |
| 14.        | Khizánat-ul-'ilm                                                                                                                      | 4    | 0      |
| 15.        | Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                                             | 40   | 0      |
| 16.        | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera,                                                                          |      |        |
| 17.        | Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each Purana Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                   | . 12 | 0      |
| 18.        | Sharaya-ool-Islám                                                                                                                     | - 1  | 0      |
| 19.        | Tibetan Dictionary by Csoma de Körös                                                                                                  | . 10 | 0      |
| 20.        | Ditto Grammar                                                                                                                         | - 2  |        |
| 21.        | Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                                               | . 2  | 0      |
|            | Notice of Sample to Managerials E. T. VVI C. 14                                                                                       |      |        |
|            | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XXI @ 1/ each<br>Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                   | . 21 | 0      |
| 1          | V.B. All Cheques, Money Orders &c. must be made payable to the                                                                        |      | 0      |
|            | N.B. All Cheques, Money Orders &c. must be made payable to the atic Society" only.                                                    | Tre  | asurer |
| ASI        | auto society only.                                                                                                                    |      |        |

# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL
NEW SERIES, No. 607.



## चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

BY

HEMADRI.

EDITED BY

PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—Part I.
PARISESHAKHAŅŅA
FASCICULUS XVI.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.



AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

### Sanskrit Series.

| Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rs.  | 5   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1   | -1  |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **   | 0   | -   |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III, V—XIII @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **   | 3   | 1   |
| Ashtasáhasriká Prajnápáramitá, Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **   | 0   | -   |
| Asvavaidyaka, Fasc. I—V @ /6/ each Asvalayana Grihya Sutra, Fasc. II—IV @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -    | 1   | 1   |
| William I Transchad (Sanshwitt Tone T V @ 161 and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **   | 1   |     |
| To 1 - C/thin (The stink) The T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1   | 1   |
| Direction of the Table of the section of the sectio | 12.5 | 0   | 1   |
| Brihad Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. VI, VII & IX @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***  | 3   |     |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1   | -   |
| Brihat Sau hitá, (Sans.) Fasc. II—III, V—VII @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 0   | 1   |
| Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II—III @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **   | 1   | 1   |
| Chaturvarga Chintámani, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1—11; II, 1—25;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIT  | 0   | 1   |
| 1-16, @ /6/ each Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111, | 10  |     |
| Chhandagus Transished (Fredish) Fore II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 19  |     |
| Describe Fose II and III @ /6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **   | 0   | 1   |
| Gopatha Bráhmana, (Sans. ) Fasc. I and II @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 0   | 1   |
| Gobhiliya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **   | 4   |     |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I—III @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **   | 1   | 8   |
| Kálamádhaba, Fasc. I and II @ /6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0   | 1   |
| Kátantra, (Sans ) Fasc. I-VI @ /12/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 4   |     |
| Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—XIII @ /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 9   | 1   |
| Kanshitaki Brahmanapanishads, Fasc. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | o   |     |
| Kúrma Purana, Fasc. I—III @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 1   |     |
| Lalitá-Vistara (Sans.) Fase. II-VI. @ /6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100  | 1   | 1   |
| Lalita-Vistara, (English) Fasc. I—III @ /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 2   |     |
| Manutiká Sangraha, Fasc. I—II @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 0   | 1   |
| Mimamsa Darsana, (Sans.) Fasc. II—XIX @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 6   | î   |
| Márkandeya Purána, (Sans.) Fasc. IV-VII @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | 1   | -55 |
| Nrisin ha Tápaní, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | 1   |     |
| Nirukta, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II, Fasc. 1-6; Vol. III, Fasc. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |
| Vol. IV, Fasc. I & II @ /6/ each Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 7   |     |
| Nárada Smriti, Fasc. 1—III @ /6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 1   |     |
| Nyáya Darsana, (Sans.) Fasc. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 0   |     |
| Nitisara, or The Elements of Polity, By Kamandaki, (Sans.) Faso. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 1.4 |     |
| @/6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 1   | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.82 |     |     |

(Continued on third page of cover.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R∎. | 0       | (   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| Parisishtaparvan (Sans.) Fasc. I—IV @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••  | 1       |     |
| Pingala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. II—III @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••  | 0       | 13  |
| Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I—VI @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••  | 2       | - 4 |
| Ditto (English) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••  | 0       | 12  |
| Páli Grammar, (English) Fasc. I and II @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••  | 0       | 13  |
| Prákrita Lakshanam, (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••  | 1       |     |
| Parasara Smriti (Sans.) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••  | 1       | 14  |
| Sranta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I—XII @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ••  | 4       | 3   |
| Ditto Aśvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••  | 4       | 2   |
| Diversity of the Table of the T | ••  | 3<br>1  | 8   |
| Sáma Veda Sauhitá. (Sans.) Vols. I, Fasc. 1—10; II, 1—6; III, 1—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.  |         | C   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 13      | 14  |
| Sahitya Darmana (English) Fasc I—IV @ /8/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••  | ĩ       |     |
| Cinkbon Anhanisms of Carille (Profish) Page I and II @ 101 and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••  | ò       | 19  |
| Sarva Darsana Sangraha, (Sans.) Fasc. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••  | ŏ       | •   |
| Sankara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ::  | ŏ       | 12  |
| Sánkhya Pravachana Bháshya, Fasc. III (English preface only)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Ö       | -6  |
| 0(-11 0' (8 1 t) T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••  | Ò       | 6   |
| Sudmeta Sumbité (Para I Dans Tand II @ /10/ sach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1       | 8   |
| Taittiriya Aranya Fasc. I—XI @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4       | 2   |
| Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc I—XXIV @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 9       | C   |
| Ditto Samhitá. (Sans.) Fasc II—XXXIII @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 12      | C   |
| Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.  | 1       | 2   |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III @ /6/ eac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b   | 0       | 12  |
| Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX (a /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • | 7       | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••  | 1       | 14  |
| Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. III—XII @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••  | 3       | 12  |
| Uvásagadasáo, Fasc. I and II @ /12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • | 1       |     |
| Varáha Purána, Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0       | 6   |
| Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II, Fasc. 1-6, @ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/  |         |     |
| each Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ••  | 4       |     |
| Vishnu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••  | 0       | 12  |
| Vivádáratnákar, Fasc. I—V @ /6/ each<br>Vrihannáradiya Purána, Fasc. I—III @ /6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••  | 1       | 14  |
| Wasan C'Asan at D.A 11 /2 1. Da 11 11 1 Dans T. W 😝 /14/ 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••  | 4       | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••  | 5       | 7   |
| The same, bound in cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••  | U       | •   |
| · ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |     |
| Arabic and Persian Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |     |
| William from the Indox (Toxt) Fogo I VIII @ /6/ anah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4       |     |
| 'Alamgirnamah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /6/ each  Kin-i-Akbari, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••  | 4<br>22 | 14  |
| Ditto (English) Vol. I (Fasc. I—VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ••  | 12      |     |
| Akbarnamah, with Index. (Text) Fasc. I—XXXVI @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••  | 36      | 7   |
| Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••  | 7       | 3   |
| Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to., thick paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er. | •       |     |
| @ 4/12; thin paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••  | 4       | 8   |
| Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I-XXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | @   |         |     |
| 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 21      | (   |
| Farhang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 14      | (   |
| Fihrist-i-Tusi, or, Tusy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I-IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | @   |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • | 3       | (   |
| Futúh-ul-Shám Waqidi. (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••  | 3       | •   |
| Ditto Azadi, (Text) Fasc. I—IV @ /6/ each •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ••  | 1       |     |
| Haft Asman, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ••  | 0       | 12  |
| History of the Caliphs. (English) Fasc. I—VI @ /12/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••  | 4       |     |
| Iqbálnámah-i-Jahángirí, (Text) Fasc. I—III @ /6/ each<br>Isabáh, with Supplement, (Text) 45 Fasc. @ /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••  | 1       |     |
| Machine of Woodd (Text) Face T V @ 6/202h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ••  | 33      | 12  |
| Maghází of Wágidí. (Text) Fasc. IV @ /6/ each Muntakhah ul Tawárikh (Text) Fasc. I V @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••  | 1<br>5  | 14  |
| Muntakhab-ul-Tawárikh. (Text) Fasc. I—XV @ /6/ each<br>Muntakhab-ul-Tawárikh (English) Vol. II, Fasc. I—IV @ /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••  | 3       | _   |
| Muntakhab-ul-Lubab, (Text) Fasc. I—XXIX @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••  | 7       | 2   |
| MILLINGER D. CIT. THOUSE, (TOTA) T. 820. I — AAIA (8 / 0/ 680E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••  | •       | 4   |
| (Turn over.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |     |



|                    | Mu'ásir-i.'Alamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /6/ each<br>Nokhbat-ul-Fikr, (Text) Fasc. I                             | <br>@ /12/ eac | Rs.   | 2<br>0<br>1 | 6 8  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------|------|
|                    | Suyúty's Itgán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with                                                      |                |       | 190         |      |
|                    | (Text) Fasc, II-IV, VII-X @ 1/each                                                                               |                |       | 7           | 0    |
|                    | Tabaqát-i-Násirí, (Text) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                    |                |       | 10          | 14   |
|                    | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ /12/ each<br>Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /6/ each                   |                | **    | 2           | 10   |
|                    | Táríkh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each                                                                   |                |       | 3           | 6    |
|                    | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                         |                |       | 1           | 14   |
|                    | Zafarnámah, Fasc. I—VII @ /6/ each                                                                               | ••             |       | 2           | 10   |
|                    | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATION                                                                                    | IS.            |       |             |      |
| 1.                 | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII, IX to XI; Vols. XIII                                                              | and XVII,      |       | -           |      |
|                    | Vols. XIX and XX @ /10/ eac Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                         | h              | Rs.   | 100         | 0    |
| 9                  | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (in                                                         | ncl.) @ /4/    | per   | 5           |      |
|                    | No.; and from 1870 to date @ /6/ per No.                                                                         |                |       |             |      |
| 3.                 | Journal of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1                                                       |                |       |             |      |
|                    | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1850 (7), @ 1/ per Nobers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and                   | for 1851       | (7)   |             |      |
|                    | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 186                                                            |                |       |             |      |
|                    | - 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8),                                                    | , 1874(8), 1   | 875   |             |      |
|                    | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 188                                                       |                |       |             |      |
|                    | 1883 (5), 1884 (6), 1885 (6) @ 1/ per No. to Subscrib per No. to Non-Subscribers.                                | ers and @      | 1/8   |             |      |
|                    | A. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos.                                                   | in each Vol    | ume.  |             |      |
|                    | Centenary Review of the Researches of the Society from                                                           | 1784 - 188     |       | 3           | 0    |
|                    | General Cunningham's Archæological Survey Report for                                                             | 1863-64 (E     | xtra  |             |      |
|                    | No., J. A. S. B, 1864)                                                                                           | Asiatia Sa     | intre | 1           | 8    |
|                    | (Extra No., J. A S. B., 1868)                                                                                    | Asiauc bot     | nety  | 1           | 8    |
|                    | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Bly                                                              | th (Extra      | No.,  |             |      |
|                    | J. A. S. B., 1875)                                                                                               |                | ::    | 3           | 0    |
|                    | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turk<br>Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 187 | estan, Par     | 11,   | 3           | 0    |
|                    | Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by                                                         |                | rson, |             |      |
|                    | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                   |                |       | 1           | 8    |
| _                  | Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A                                                            | . S. B., 188   | 2)    | 3           | 0    |
| 5.<br>6.           | Anis-ul-Musharrahin Catalogue of Fossil Vertebrata                                                               | **             | ::    | 3 2         | 0    |
| 8.                 | Catalogue of the Library of the Asiatic Society, Bengal                                                          |                |       | 3           | 8    |
| 9.                 | Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscrip                                                              | ots by the     | Rov.  |             |      |
| • •                | W. Taylor<br>Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis 1                                              | Davis          | **    | 2           | 0    |
| 10.<br>11.         | Istiláhát-uş-Şúfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                            | Davis          |       | 1           | 8    |
| 12.                | Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV,                                                            | @ 16/ each     | h     | 32          | 0    |
| 13.                | Jawami-ul-'ilm ir-riyazı, 168 pages with 17 plates, 4to. P                                                       | art I          |       | 2           | 0    |
| 14.                | Khizánat-ul-'ilm<br>Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                    |                |       | 4           | 0    |
| 15.<br>16.         | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian                                                                  | Lepidont       | Are.  | 40          | 0    |
| 20.                | Parts I-II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each                                                               |                |       | 12          | 0    |
| 17.                | Purana Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                 |                |       | 1           | 0    |
| 18.                | Sharaya-ool-Islam                                                                                                |                |       | 4           | 0    |
| 19.<br><b>2</b> 0. | Tibetan Dictionary by Csoma de Körös Ditto Grammar ,, ,,                                                         |                | **    | 10          | 0    |
| 21.                | Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                          |                |       | 2           | 0    |
|                    |                                                                                                                  |                | 100   |             |      |
|                    | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I-XXI @ 1/ eac                                                            | h              |       | 21          | 0    |
|                    | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitr                                                         | a              |       | 5           | 0    |
| 1                  | N.B. All Cheques, Money Orders &c. must be made pay                                                              | able to th     | e "   | Creas       | urer |
|                    | atic Society" only.                                                                                              |                |       | 4.14        |      |
|                    |                                                                                                                  |                |       |             |      |

JUN 19 1888

<del>BIBL</del>OTHEÇA INDICA;

# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL
NEW SERIES, No. 621.



## चतुर्वर्गचिन्तामणिः।

CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

ВY

HEMADRI.

EDITED BY

PANDITA YOGESVARA SMRITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

VOL. III.—PART I.

PARISESHAKHAŅŅA FASCICULUS XVII.

### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.



AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

### Sanskrit Series.

| @ /6/   | each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Sans.  | ) Fasc. I-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                              |
|         | I, V-XIII @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                                                             |
|         | /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 12                                                                                                                                                                           |
| 6/ eacl | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                             |
| asc. I  | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                             |
| and II  | @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                             |
| 2/ each |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                              |
| I-XI    | IV @ /12/ eacl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                              |
| sc. II  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                              |
| each    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                              |
| @ /6/   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                             |
| II @    | /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                             |
| V-V     | II @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 8                                                                                                                                                                            |
| III @   | /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . III, Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 - 6                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
| ch Fas  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                              |
| By K    | amandaki, (Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ns.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I-V                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                              |
|         | (Sans. sc. I sasc. II sasc. II sec. I and II sc. I—XI sasc. II seach II sea | sc. I asc. III, V—XIII @ asc. I III, V—XIII @ asc. I and II @ /6/ each h -IV @ /6/ each sc. I—V @ /6/ each sc. I—V @ /6/ each II, V—VII @ /6/ each II, V—VII @ /6/ each II, Fasc. II—III @ c. I—XII @ /6/ each -III @ /6/ each I—XIV @ /12/ each I—XIV @ /12/ each III @ /12/ each III @ /6/ each | (Sans.) Fasc. I—V @ /6/ each sc. I asc. III, V—XIII @ /6/ each sc. I and II @ /6/ each sc. I—V @ /6/ each hIV @ /6/ each sc. I—V @ /6/ each sc. I—V @ /6/ each sc. I—V @ /6/ each -III @ /6/ each -III @ /6/ each ols. I, Fasc. II—III @ /6/ each ols. I, Fasc. I—11; II, 1—25; | (Sans.) Fasc. I—V @ /6/ each sc. I asc. III, V—XIII @ /6/ each sc. I and II @ /6/ each sc. I—IV @ /6/ each sc. I—V @ /6/ each sc. III @ /6/ each sc. III. W—VII @ /6/ each sc. II. The sc. III. III. III. III. III. III. III. | (Sans.) Fasc. I—V @ /6/ each sc. I 0 asc. III, V—XIII @ /6/ each 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 0 h 1 1 |

(Continued on third page of cover.)

| Narada Puncharatna, Fasc. IV                                                                                  | Rs.         | 0         | 6     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Parisishtaparvan (Sans.) Fasc. I—IV @ /6/ each                                                                | • ••        | 1         | . 8   |
| Pingala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. II—III @/6/each                                                         | ••          | 0         | 12    |
| Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I—VI @ /6/ each                                                                | • •         | 2         | 4     |
| Ditto (English) Fasc. I                                                                                       | • •         | 0         | 12    |
| Páli Grammar, (English) Fasc. I and II @ /6/ each                                                             | ••          | 0         | 12    |
| Prákrita Lakshanam, (Sans.) Fasc. I                                                                           | • •         | 1         | . 8   |
| Parásara Smriti (Sans.) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                  | ••          | 1         | 14    |
| Paráéara, Institutes of English                                                                               | • •         | 0         | 12    |
| Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I—XII @ /6/ each                                                     | • •         | 4         | 8     |
| Ditto Kśvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /6/ each                                                               | • •         | 4         | 2     |
| Ditto Látyáyana (Sans.) Fasc. I—IX @ /6/ each                                                                 | ••          | 3         | 6     |
| Ditto Sánkháyana (Sans.) Fasc. I—IV @/6/each                                                                  | ·•          | 1         | 8     |
| Sama Veda Samhitá, (Sans.) Vols. I, Fasc. 1—10; II, 1—6; III, 1                                               | <b>−</b> 7; |           |       |
| IV, 1-6; V, 1-8, @ /6/ each Fasc.                                                                             | • •         | 13        | 14    |
| Sáhitya Darpana, (English) Fasc. I—IV @ /6/each                                                               | ••          | 1         | 8     |
| Sankhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /6/ each                                              | ••          | 0         | 12    |
| Sarva Darsana Sangraha, (Sans.) Fasc. II                                                                      | • •         | 0         | . 6   |
| Sankara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @ /6/ each                                                           | ••          | 0         | 12    |
| Sánkhya Pravachana Bháshya, Fasc. III (English preface only)                                                  | ••          | 0         | 6     |
| Sánkhya Sára, (Sans.) Fasc. I                                                                                 | • •         | 0         | 6     |
| Suśruta Samhitá, (Eng.) Fasc. I and II @ /12/ each                                                            | • •         | 1         | 8     |
| Taittiriya Aranya Fasc. I—XI @ /6/ each                                                                       | • •         | 4         | 2     |
| Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. I—XXIV @ /6/ each                                                                | • •         | . 9       | 0     |
| Ditto Samhitá. (Sans.) Fasc. II—XXXIV @ /6/ each                                                              | ••          | 12        | 6     |
| Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                                                             |             | 1         | . 2   |
| Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III @ /6/e                                                | ach         | 0         | 12    |
| Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /6/ each                                                               | ••          | 7         | 2     |
| Tattva Chintámani, Fasc. I—VI (Sans.) @ /6/each                                                               | ••          | 2         | 4     |
| Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. III—XII @ /6/ each                                                            | • •         | 8         | 12    |
| Uvásagadasáo, Fasc. I—III @ /12/                                                                              | • •         | 2         | 4     |
| Varáha Purána, Fasc. I                                                                                        |             | 0         | 6     |
| Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1-6; Vol. II, Fasc. 1-6, @                                                 | /6/         |           | _     |
| each Fasc.                                                                                                    | ••          | 4         | .8    |
| Vishnu Smriti, (Sans.) Fasc. I—II @ /6/ each                                                                  | • •         | 0         | 12    |
| Vivádáratnákara, Fasc. I—VI @ /6/ each                                                                        | ••          | 2         | 4     |
| Vrihannáradiya Purána, Fasc. I—III @ /6/                                                                      | ••          | 1         | 2     |
| Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I—V @ /14/ each                                              | ••          | 4         | 6     |
| The same, bound in cloth                                                                                      | ••          | 5         | 2     |
| Arabic and Persian Series.                                                                                    |             |           |       |
|                                                                                                               |             |           | • • • |
| 'Alamgirnamah, with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /6/ each                                                     | ••          | 4.        | 14    |
| Ain-i-Akbari, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/each                                                                    | • •         | 22        | 0     |
| Ditto (English) Vol. I (Fasc. I—VII)                                                                          | ••          | 12        | 4     |
| Akbarnamah, with Index, (Text) Fasc. I—XXXVII @ 1/ each                                                       |             | <b>37</b> | 0     |
| Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /6/ each                                                        | ••          |           | 2     |
| Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to., thick pe                                             | iper,       |           |       |
| @ 4/12; thin paper                                                                                            | T ::        | 4         | 8     |
| Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XX                                                 |             | ٠.        | •     |
| 1/each                                                                                                        | ••          | 21        | 0     |
| Farhang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/ each                                                               |             | 14        | 0     |
| Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—I                                             | v @         |           | _     |
| /12/ each                                                                                                     | • •         | 3         | 0     |
| Futúh-ul-Shám Waqidi, (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each                                                            | • •         | 3         | 6     |
| Ditto Kzádí, (Text) Fasc. I—IV @ /6/ each                                                                     | ••          | 1         | . 8   |
| Haft Asman, History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I                                                     | ••          | 0         | 12    |
| History of the Caliphs, (English) Fasc. I—VI @ /12/ each                                                      | ••          | 4         | 8     |
| Iqbálnámah-i-Jahángírí, (Text) Fasc. I—III @ /6/ each<br>Isabáh, with Supplement, (Text) 45 Fasc. @ /12/ each | ••          | 1         | .2    |
| Isaban, with Supplement, (Text) 45 Fasc. @ /12/ each                                                          | ••          | 83        | 12    |
| Maghazi of Wagidi, (Text) Fasc. I-V @ /6/ each                                                                | ••          | ī         | 14    |
| Muntakhab-ul-Tawarikh, (Text) Fasc. I—XV @ /6/ each                                                           | ••          | 5         | 10    |
| Muntakhab-ul-Tawáríkh (English) Vol. II, Fasc. I—IV @/12/each                                                 | ٠.          | 3         | 0     |
| (m )                                                                                                          |             |           |       |
| (Turn over.)                                                                                                  |             |           |       |



|        | Muntakhab-ul-Lubáb, (Text) Fasc. I-XXIX @ /6/ each                                                              | Rs         |      | 7 9  | 2 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---|
|        | Mu'áṣiṣ-i-'Alamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /6/ each                                                               |            |      | 2    | į |
|        | Nokhbat-ul-Fikr. (Text) Fasc. I                                                                                 |            | . (  | 0 (  | 6 |
|        | Nizámí's Khiradnámah-i-Iskandari, (Text) Fasc. I and II @ /12/ea                                                | ch.,       | 113  | 1 1  | 8 |
|        | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplen                                             | nent       | ,    |      |   |
|        | (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/ each                                                                             |            |      | 1    | ) |
|        | Tabaqát-i-Násirí, (Text) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                   |            | . 1  | 1    | Š |
|        | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ /12/ each                                                                         |            | . 10 | 0 1  | ŝ |
|        | Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /6/ each                                                             |            |      | 2 10 | 3 |
|        | Táríkh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each                                                                  |            |      |      | š |
|        | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                        |            | - 1  | 1    | £ |
|        | Zafarnámah, Fasc. I—IX @ /6/ each                                                                               |            |      | 3 6  | ŝ |
|        | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                 |            |      |      |   |
|        |                                                                                                                 | The second | -    |      |   |
| 1.     | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII, IX to XI; Vols. XIII and XVII,                                                   |            |      |      |   |
|        | Vols. XIX and XX @ /10/ each                                                                                    | Rs.        |      |      |   |
|        | Ditto Index to Vols. I—XVIII  Programmer of the Asietic Society from 1865 to 1869 (incl.)                       | **         | 5    | 1    |   |
| 2.     | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/                                              | per        |      |      |   |
| 3.     | No.; and from 1870 to date @ /6/ per No.  JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1 | 040        |      |      |   |
| ٥.     | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Subs                                                       |            |      |      |   |
|        | bers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851                                                         | (7)        |      |      |   |
|        | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867                                                | (6)        |      |      |   |
|        | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1                                         | 875        |      |      |   |
|        | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882                                           | (6)        |      |      |   |
|        | 1883 (5), 1884 (6), 1885 (6) @ 1/ per No. to Subscribers and @                                                  | 1/8        |      |      |   |
|        | per No. to Non-Subscribers.                                                                                     | 1/0        |      |      |   |
|        | N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in each Volu                                     | ime.       |      |      |   |
|        | Centenary Review of the Researches of the Society from 1784-1883                                                |            | 3    | 0    | i |
|        | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1863-64 (Ex                                                |            |      | U    |   |
|        | No., J. A. S. B. 1864)                                                                                          |            | 1    | 8    | Ē |
|        | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Soci                                              | ety        |      |      |   |
|        | (Extra No., J. A. S. B., 1868)                                                                                  |            | 1    | 8    |   |
|        | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra N                                                  | To.,       |      |      |   |
|        | J. A. S. B., 1875)                                                                                              |            | 3    | 0    |   |
|        | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part                                               | II,        |      | 1    |   |
|        | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                        |            | 3    | 0    |   |
|        | Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Griers                                           | on,        |      |      |   |
|        | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                  |            | 1    | 8    |   |
| _      | Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882                                              | )          | 3    | 0    |   |
| 5.     | Anis-ul-Musharrahin                                                                                             |            | 3    | 0    |   |
| 6.     | Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                  | **         | 2    | 0    |   |
| 8.     | Catalogue of the Library of the Asiatic Society, Bengal                                                         |            | 3    | 8    |   |
| 9.     | Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the R. W. Taylor                                       | ov.        | -    |      |   |
| 10.    | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis                                                      |            | 2    | 0    |   |
| ii.    | Iştiláhát-uş-Şúfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                           |            | 1    | 8    |   |
| 12.    | Inayah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each                                                |            | 1    | 0    |   |
| 13.    | Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I                                                 |            | 32   | 0    |   |
| 14.    | Khizánat-ul-'ilm                                                                                                |            |      | 0    |   |
| 15.    | Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                       | **         | 40   | 0    |   |
| 16.    | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidopter                                                      | 8          | ±U   | 0    |   |
|        | Parts I-II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each                                                              |            | 12   | 0    |   |
| 7.     | Purana Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                |            | 1    |      |   |
| 18.    | Sharaya-ool-Islam                                                                                               |            | 4    | 0    |   |
| 19.    | Tibetan Dictionary by Csoma de Körös                                                                            |            | 10   | 0    |   |
| 20.    | Ditto Grammar ,, ,,                                                                                             |            | 8    | 0    |   |
| 21.    | Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                         |            | 2    | 0    |   |
|        | N                                                                                                               |            |      |      |   |
|        | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XXI @ 1/ each                                                          | 5          | 21   | 0    |   |
| 27     | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                       |            |      |      |   |
|        | B. All Cheques, Money Orders &c. must be made payable to the                                                    | Tr         | eas  | urer |   |
| 7 219. | tic Society" only.                                                                                              |            |      |      |   |
|        |                                                                                                                 |            |      |      |   |



# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL

NEW SERIES, No. 652.



## चतुर्वगेचिन्तामणिः। CHATURVARGA-CHINTA'MANI.

HEMADRI.

EDITED BY

PAŅDITA YOGESVARA SMŖITIRATNA,

AND

PANDITA KAMAKHYANATHA TARKARATNA.

Vol. III.—Part I.

PARISESHAKHAŅDA FASCICULUS XVIII.

### CALCUTTA:

PRINTED BY G. H. ROUSE, AT THE BAPTIST MISSION PRESS,

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.



AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA.

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO.

57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

### Sanskrit Series.

| Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /6/ each                         | Rs. | 5   | 4   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /6/ each     |     | 1   | 14  |
| Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. I                            |     | 0   | 6   |
| Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III, V-XIII @ /6/ each      |     | 3   | 12  |
| Ashtasáhasriká Prajnápáramitá, Fasc. I—IV @ /6/ each                |     | 1   | 8   |
| Asvavaidyaka, Fasc. I—V @ /6/ each                                  |     | 1   | 14  |
| Asvalayana Grihya Sutra, Fasc II—IV @ /6/ each                      |     | 1   | 9   |
| Atharvana Upanishad, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /6/ each                | 14. | 1   | 14  |
| Brahma Sútra, (English) Fasc. I                                     |     | 0   | 12  |
| Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /6/ each                            |     | 3   | 0   |
| Brihad Aranyaka Upanishad. (Sans.) Fasc. VI, VII & IX @ /6/ each    |     | 1   | 2   |
| Ditto (English) Fasc. II—III @ /6/ each                             |     | 0   | 12  |
| Brihat Sauhitá, (Sans.) Fasc. II—III, V—VII @ /6/ each              |     | 1   | 14  |
| Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II-III @ /6/ each       |     | 0   | 12  |
| Chaturvarga Chintámani. (Sans.) Vols. I, Fasc. 1-11; II, 1-25;      |     |     |     |
| 1-18, @ /6/ each Fasc                                               | *** | 20  | 4   |
| Chhándogya Upanishad. (English) Fasc. II                            |     | 0   | 6   |
| Dasarupa, Fasc. II and III @ /6/                                    |     | 0   | 12  |
| Gopatha Bráhmana, (Sans. ) Fasc. I and II @ /6/ each                |     | 0   | 12  |
| Gobbiliya Grihya Sútra. (Sans.) Fasc. I-XII @ /6/ each              |     | 4   | 8   |
| Hindu Astronomy, (English) Fasc. I-III @ /6/ each                   |     | 1   | 2   |
| Kála Mádhaba, Fasc. I—III @ /6/                                     |     | 1   | 2   |
| Kátantra. (Sans ) Fasc. I—VI @ /12/each                             |     | 4   | 8   |
| Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—XIV @ /12/ each               |     | 10  | 8   |
| Kaushitaki Brahmanapanishads, Fasc. II                              | -   | 0   | 6   |
| Kúrma Purana, Fasc. I-V @ /6/ each                                  |     | 1   | 14  |
| Lalitá-Vistara (Sans.) Fasc. II—VI. @ /6/                           |     | 1   | 14  |
| Lalita-Vistara, (English) Fasc. I—III @ /12/ each                   |     | 2   | 4   |
| Madana Párijáta, Fasc. I                                            |     | 0   | 6   |
| Manutiká Sangraha, Fasc. I—II @ /6/ each                            |     | - 0 | 12  |
| Mímánsá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XIX @ /6/ each                    | 450 | 6   | 12  |
| Markandeya Purana, (Sans.) Fasc. IV-VII @ /6/ each                  |     | 2   | 9   |
| Navavártikum, Fasc. I                                               |     |     |     |
| Nrisimha Tápaní, (Sans.) Fasc. I—III @ /6/ each                     |     | 111 |     |
| Nirukta, (Sans.) Vol. I. Fasc. I-VI; Vol. II, Fasc. I-VI; Vol. III. |     |     | 110 |
| I-VI; Vol. IV, Fasc. I-IV @ /6/ each Fasc                           |     | 8   | - 4 |
| Nárada Smriti, Fasc. I—III @ /6/                                    |     |     | 5   |
| Nyáya Darsana, (Sans.) Fasc. III                                    |     | -   |     |
| Nitisara, or The Elements of Polity, By Kamandaki, (Sans.) Fasc. 1  |     |     | 400 |
| @ /6/ each                                                          | 1   | . 1 | - 5 |
|                                                                     | -   | -   |     |

(Continued onhird page of Cover.)

| Narada Puncharatna, Fasc. IV  Pariśishtaparvan (Sans.) Fasc. I—IV @ /6/ each Pingala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. II—III @ /6/ each Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I—VI @ /6/ each Ditto (English) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rs.   | 0<br>1<br>0<br>2<br>0<br>0<br>1<br>2<br>0<br>4<br>4<br>8                                      | 6<br>8<br>12<br>4<br>12<br>12<br>8<br>4<br>12<br>8<br>4                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditto Sánkháyana (Sans.) Fasc. I—V @/6/each<br>Sáma Veda Samhitá. (Sans.) Vols. I. Fasc. 1—10; II, 1—6; III, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _;;   | 1                                                                                             | 14                                                                                                                                                                                     |
| IV, 1—6; V, 1—8, @/6/ each Fasc. Sáhitya Darpana. (English) Fasc. I—IV @/6/ each Sánkhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @/6/ each Sarva Darsana Sangraha, (Sans.) Fasc. II  Sankara Vijaya, (Sans.) Fasc. II and III @/6/ each Sánkhya Pravachana Bháshya, Fasc. III (English preface only) Sánkhya Sára. (Sans.) Fasc. I  Snáruta Samhitá. (Eng.) Fasc. I and II @/12/ each Taittiriya Aranya Fasc. I—XI @/6/ each Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. II—XXXIV @/6/ each Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. II—XXXIV @/6/ each Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. II—III @/6/ each Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III @/6/ e  Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @/6/ each Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. II—XII @/6/ each Utvásagadasáo, Fasc. I—V @/12/ Varáha Purána, Fasc. I—V @/12/ Varáha Purána, Fasc. I—V @/6/ each Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. 1—6; Vol. II, Fasc. 1—6, @ each Fasc.  Vishnu Smṛiti, (Sans.) Fasc. I—II @/6/ each Vivádáratnákara, Fasc. I—VII @/6/ each Vivádáratnákara, Fasc. I—VII @/6/ each | ach   | 18<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>4<br>8<br>12<br>1<br>0<br>7<br>3<br>8<br>8<br>1 | 14<br>8<br>12<br>6<br>6<br>8<br>2<br>10<br>6<br>2<br>12<br>2<br>0<br>12<br>12<br>2<br>0<br>14<br>8<br>12<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 |
| Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I—V @ /14/ each<br>The same, bound in cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••    | <b>4</b><br><b>5</b>                                                                          | 6<br>2                                                                                                                                                                                 |
| Arabic and Persian Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |
| 'Alamgirnámah. with Index, (Text) Fasc. I—XIII @ /6/ each Kín-i-Akbari, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/ each Ditto (English) Vol. I (Fasc. I—VII)  Akbarnámah, with Index, (Text) Fasc. I—XXXVII @ 1/ each Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /6/ each Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to., thick p @ 4/12; thin paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aper. | 22<br>12<br>37<br>7                                                                           | 14<br>0<br>4<br>0<br>2                                                                                                                                                                 |
| Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XX 1/each Farhang-i-Rashídí (Text), Fasc. I—XIV @ 1/each Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I—I/12/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••    | 21<br>14                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                      |
| Futúh-ul-Shám Waqidí, (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each Ditto Azádi, (Text) Fasc. I—IV @ /6/ each Haft Asmán. History of the Persian Mansawi (Text) Fasc. I History of the Caliphs. (English) Fasc. I—VI @ /12/ each Iqbálnámah-i-Jahángírí, (Text) Fasc. I—III @ /6/ each Isabáh, with Supplement, (Text) 49 Fasc. @ /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •   | 3                                                                                             | 6<br>8<br>12<br>8<br>2<br>12<br>4                                                                                                                                                      |
| Maghásí of Wáqidí. (Text) Fasc. I—V @ /6/ each Maghásí of Wáqidí. (Text) Fasc. I—V @ /6/ each Muntakhab-ul-Tawáríkh, (Text) Fasc. I—X V @ /6/ each Muntakhab-ul-Tawáríkh (Engliah) Vol. II, Fasc. I—IV @ /12/ each  (Turn over.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eh .  | 1<br>5                                                                                        | 14<br>10<br>0                                                                                                                                                                          |

|            | Mu'áşir-i-'Alamgírí (Text), Fasc. I—VI @ /6/ each                                                                     | **                  | ILS.  | 2            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------|
|            | Nokhbat-ul-Fikr. (Text) Fasc. I                                                                                       |                     |       | ō            |
|            | Nizámí's Khiradnámah-i-Iskandarí, (Text) Fasc. I and II                                                               | @ /12/ ea           | ch    | 1            |
|            | Suvuty's Itgan, on the Exegetic Sciences of the Koran, wi                                                             | th Supplen          | nent. |              |
|            | (Text) Fasc. II—IV, VII—X @ 1/ each                                                                                   | 5 -                 |       | 7            |
|            | Tabaqát-i-Násirí, (Text) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                         | **                  |       | 1 1          |
|            | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ /12/ each                                                                               |                     |       | 10           |
|            | Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII @ /6/ each                                                                   |                     |       | 2 1          |
|            | Táríkh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /6/ each                                                                        |                     |       | 3            |
|            | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—V @ /6/ each                                                                              | ini .               |       | 1 1          |
|            | Zafarnámah, Vol. I, Fasc. I—IX, Vol. II. Fasc. I—V @                                                                  | /6/ each            |       | 5            |
|            |                                                                                                                       |                     |       |              |
|            | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATION                                                                                         | S.                  |       |              |
| 1.         | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII, IX to XI; Vols. XIII a                                                                 | nd XVII             | and   |              |
|            | Vols. XIX and XX @ /10/ eaci                                                                                          |                     | Rs.   | Ro           |
|            | Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                          |                     | -     | 5            |
| 2.         | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (in                                                              | cl.) @ /4/          | per   | •            |
|            | No.; and from 1870 to date (a) /6/ per No.                                                                            |                     |       |              |
|            | JOURNAL of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12) 1846 (5), 1847 (12), 1848 (12), 1850 (7), 1851 (              | ), 1845 (           | 12),  |              |
|            | 1846 (5), 1847 (12), 1848 (12), 1850 (7), 1851 (                                                                      | 7), 1857            | (6),  |              |
|            | 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867                                                                | (6), 1868           | (6),  |              |
|            | 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1                                                                   | 874 (8), 1          | 875   |              |
|            | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 188                                                            | (7), 1882           | (6),  |              |
|            | 1883 (5), 1884 (6), 1885 (6) 1886 (8). @ 1/ per No. 1 and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers,                           | o Subscrit          | ers   |              |
|            | N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos.                                                        | mench Vola          |       |              |
|            | Centenary Review of the Researches of the Society from 1                                                              | 784—1883            | me.   | 3            |
|            | General Cunningham's Archæological Survey Report for 1                                                                | 863.64 (Ex          | tra   | •            |
|            | No., J. A. S. B , 1864)                                                                                               |                     |       | 1 :          |
|            | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the                                                                 | Asiatic Soci        | etv   | - '          |
|            | (Extra No., J. A. S. B., 1868)                                                                                        |                     | -     | 1 8          |
|            | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth                                                                 | ı (Extra N          | īo.,  |              |
|            | J. A. S. B., 1875)                                                                                                    | ••                  | ••    | 3 (          |
|            | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turke                                                               | etan, Part          |       | _            |
|            | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878<br>Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by ( | 5)<br>N. A. Guitana | • •   | 3 (          |
|            | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                        | A. A. Uniere        |       |              |
|            | Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A.                                                                | S R 1999            | ···   | 1 8<br>3 0   |
| 5.         | Anis-ul-Musharrahin                                                                                                   | D. D., 1002         |       | _ :          |
| 6.         | Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                        | ••                  | ••    | 8 ()<br>2 () |
| 8.         | Catalogue of the Library of the Asiatic Society, Bengal                                                               |                     |       | 3 8          |
| 9.         | Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscript                                                                  | s by the R          | OT.   | •            |
| _          | W. Taylor                                                                                                             | ••                  |       | 2 0          |
| 0.         | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis D                                                                | avis                | • •   | 18           |
| 1.         | Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                                 |                     | • •   | 1 0          |
| 2.         | Inayah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV,                                                                 | @ 16/each           |       |              |
| 18.<br>14. | Jawámi-ul-'ilm ir-riyází, 168 pages with 17 plates, 4to. Pai<br>Khizánat-ul-'ilm                                      | Lf T                | ,     | 3 0          |
| 5.         | Mahábhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                             | ••                  |       | 4 0          |
| 6.         | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian                                                                       | Lanidanta           | 4     | 0            |
| ٠.         | Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each                                                                    | Tohrachesi          | •     | n.           |
| 7.         | Purana Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                      | ••                  |       | -            |
| 8.         | Sharaya-ool-Islam                                                                                                     | ••                  |       | 1 0<br>6 0   |
| 9.         | Tibetan Dictionary by Csoma de Körös                                                                                  | ••                  | 1     | _            |
| Ю.         | Ditto Grammar ,, ,,                                                                                                   | ••                  |       | 8 0          |
| 31.        | Vuttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                               | ••                  |       | Š            |
|            | <del></del>                                                                                                           |                     |       | ·            |
|            | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I—XXII @ 1/ each                                                               | ••                  | 2     | <b>2</b> 0   |
|            | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                             |                     | _     |              |
| N          | [.B. All Cheques, Money Orders &c. must be made paval                                                                 | le to the           | " Tre | ASUTOF       |
| Ani        | atic Society" only.                                                                                                   |                     |       |              |





